हिन्दू धर्मकोश

# हिन्दू धर्मकोश

#### डॉ॰ राजवली पाण्डेय

णस्य पर्युति । जिल्लाहरू विकास्त्र भूतपर्यकुष्यति । जारुप्यस्थितिकारुक्यः जबरुपर

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ( हिन्दी समिति प्रभाग ) राजांब पुरुषोत्तमबास टंडन हिन्दी भवन महारमा गांबी मागं, लखनऊ

## हिन्दू धर्मकोश प्रथम संस्करण

प्रथम संस्करण १९७८

.

**मृल्य** पैतालीस रूपये

मुद्रक वावलाल जैन फागुल्ल महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी–१

### प्रकाशकीय

नीति, मदाचार, जील तथा अध्यात्म मानन्यी मान्यताओं के समुदाय को धर्म की सजा प्रदान की गयी है। हिन्दू पर्म का लेव बहुत ही विस्तृत है। इसमें व्यक्ति अपवा व्यक्तियों के ममूह के मामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, गारि- नारिक, मभी जोवन-अवहारों को केंद्रित किया गया है। विवार अथवा चितन की व्यापकता और न्यतंत्रता का ममय- रूपेण सामावंश हिन्दू पर्म पाया जाता है। विभिन्न दर्शनो तथा उनके अनेक मेदो-विमेदों, जालाओं, उपशालाओं तथा इनमे अनुप्राणित स्वतन्त्र मत-मतान्तरों को व्यापकता भी इम धर्म में परिस्नित्त होनी है। वैद्याह उदारता हिन्दू धर्म की अपनी अलग विभिन्दता है।

जीवन के आवार की मुदीर्थ आस्वाओं और मान्यताओं में देश अथवा जाति की संस्कृति और जानचेतना के विविध आयामों का मानन किया जा गकता है। इस तृष्टि में भारत की धर्मपरम्पात का आसाम प्रामैतिहासिक काल में ही होने जनता है। किर कमा वेद, बेदोलर क्षम्य, बेदास, रामायण-महाभारत, स्मृति, पूराण, तस्त्र, आसम, तिरिटक स्याहाद कृतियाँ, मत्नवाणी, आदिकण्य, बवनामुन, याची, रोहरा आदि के माध्यम से भी धार्मिक वर्गीकरण की स्पष्ट स्याहाद कृतियाँ, मत्नवाणी, आदिकण्य, बवनामुन, याची, रोहरा आदि के माध्यम से भी धार्मिक वर्गीकरण की स्पष्ट स्याहाद कृतियाँ, मत्नवाणी, आदिकण्य, बवासम् की अपाह रचना और विष्णुल, वनुष्ठानव्यव्वित का ममुद्राय इसमें दृष्टियात होता है। इस प्रकार प्रवेशन तो हुत् कि को स्पष्ट स्थान भी अपाह करस्त जीवन में अवस्य प्रतीत होता है।

सम्मान्य आवार्य तथा भारतीय मन्कृति, इतिहाग एवं कला के मफल प्राध्यापक डॉ॰ राजवली पाण्डेय ने प्रस्तुत हिन्दू धर्मकील के माध्यम में धर्म की टमी विकालना में परिवित्त कराने का उत्तम प्रधाम किया है। उन्होंने हिन्दू बर्म के मभी अगी, मण्डायो, शावाबो, मन-मतान्तरो का परिचया-मक विवरण वो इसमें दिया हो है, इसकी पुष्टि और प्रामाणिकता के लिए गभी प्रवर्गक आवार्यी ग्रन्थकारो, व्याच्याताओं, सिह्यातिक्यकों, अनुप्रशाबों, अनुप्रयापि शिष्यों के प्रको का समीक्षान्यक परिचय भी मांत्रहित किया है। माथ ही समस्त आधारमून यस्यदाबातों, प्रथम्वकों, तीचीँ, प्रजा-विधियों भन्न-प्यान, जा, तप, वत, वान, उपात्मा आदि के मांगोपाग विवित्तात्मक सदभं भी प्रस्तुत किये हैं।

सम्यान के हिन्दी मांगिति प्रभाग द्वारा इस अनन्यतम प्रस्य को प्रकाशित कर हिन्दी जगत् के समक्ष प्रस्तुत करने में हमें पत्यिपिक प्रमातना और गौरव का अनुभव हो रहा हैं। डॉ॰ राजवली पाण्डेय आज हमारे बीच नहीं रहें, अस्पया इस कोग का स्वरूप उनके माजिय्य में और अधिक परिस्कृत एवं संस्कृत होता, ऐसा हमारा विद्वास हैं।

कांश के मरपादन और मृदण में काशी विष्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अप्यापक डॉ॰ विद्युद्धानर पाठक और हिन्दी समिति के भृतपुर्व सहायक सम्मादक सी चिरजीवलाल धर्मा ने पूर्ण लिस्टा के साथ अथक ध्रम किया है। उनके इस योगदान का हो प्रतिकृत है कि इस हृति के माध्यम में , कियमी हिन्दू धर्म की मुविस्तृत जानकारी सांधाहन है, स्वर्गीय डॉ॰ रावस्की पाष्ट्रिय की राविष्य स्मृति को उजापर करने से हम सफल हो गके हैं।

विश्वास है, प्रस्तृत प्रत्य का सर्वत्र स्थापत और समादर होगा तथा हिन्दू वर्म के अन्येता, जिज्ञामु एव अस्य गम्मान्य जन इसके माध्यम मे अपेक्षित रूप से लाभान्वित हो सकेंगे।

हजारीप्रसाद द्विवेदी

#### प्रस्तावना

शास्त्रीय बाद्यय का विस्तार जितनी मात्रा में होता है उत्तरी हो मात्रा में जान की परिधि बढ़तों जाती है। कुछ बहुयून विद्याय के बगीकरण तथा दिशेष वर्षों में पून आन्तरिक अध्ययन से जान की? अगाध हीता जाता है। कुछ बहुयून विद्याय को इस जानवागर का आधिक अवशाहन कर पाने है, परन्तु अधिकाश शिक्षत समुद्राम के लिए उससे उत्तरना मन्त्रत नहीं हो पाना। उसके लिए किस के कार का गोरान बाहिए जिससे वह जानवमूद्र में उत्तर तकि। अत गामान्य शिक्षित लोगों की महायता के लिए सन्दर्भ और कोश प्रयो की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा सामान्य विशित लोगों की महायता के लिए सन्दर्भ और कोश प्रयो की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा सामान्य विशित व्यक्ति अपने महायता के बाहर में भी सिष्ठास जान प्राप्त कर तकता है। इसी उद्देश की पूर्ति के लिए प्राप्त सभी विकासन स्थापों आप सम्प्राप्त समें किस के प्रयास होते रहे हैं। सम्पूर्ण वाहम्य के कोश और उद्दर्शनीय वर्षने अगर है। अपेजी तथा अन्य ममुद्र भाषाओं म इस प्रकार का प्रयूर्ध साहित्य निमित्त हो चुका है।

भारतीय बाइसय में भो शब्दकोश तथा विद्यवकोश बनाने की परम्परा रही है। सस्कृत में अनेक प्रकार तथा जाता? के शब्दकोश गव पर्यायकोश पाये जाते हैं। मस्ह, निवध, सार आदि विषयमत कोश भी सस्कृत में मिलते हैं। महाभारन, पुराणादि विद्यवकोश बीली के आकर प्रस्य है। इतमे विविध विषयों पर प्रचुर सामग्री का सकलन पाया जाता है। अभागता को स्वीकृत पर्यायकोश है। अभीधर का इत्यवक्ति स्वाय विविध विषयों को विराम के हिमादि पत्त का चतुर्वर्ग- वित्ताम का विदायकोश है। अभीधर का इत्यविध यदिष्य में न होकर विषयक्रम से लिखे सर्थ है। स्वायाय विवाय के स्वत्य विवयक्त से लिखे सर्थ है। साववाचार्य के सर्वदर्शनमग्नह आदि मिलते नुलने प्रयत्न है। इन सभी का उद्देश यही था कि किसी या किन्ही विषयों विवयत के सन की सामग्री एकत उपलब्ध हो गर्क।

हिन्दी भाषा में भी कोण और विञ्वकोश बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ ही जर्क है। कुछ छिटपट शब्दकोशो र पश्चात काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'ब्रिस्टी शब्दसागर' तथा 'संक्षिप्त ब्रिस्टी शब्दसागर' प्रसिद्ध कोश ह । फलकन से डॉ॰ नगेन्द्रनाथ वस द्वारा छब्बीस भागों में रचित एव प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोश' एक विराट् कृति ह । मन्यत एक व्यक्ति का यह प्रयास वास्तव में आक्वर्यजनक और सराहतीय है । इस ग्रन्थ का प्रणयन १९१६ ई० मे प्रारम्भ हुआ था। डां० वसू ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा है कि यह किसी अन्य ग्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतंत्र रचना है और हिन्दों में इसका प्रणयन इसलिए किया गया कि हिन्दी आगे चलकर राष्ट्रभाषा बनेगी। बास्तव में विषयकोश किसी भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ है। इनमें ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिलता है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोश' इसी दिशा में एक दूसरा प्रशसनीय प्रयास है। लखनऊ से प्रकाशित 'विश्व भागती' और जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित 'ज्ञानगंगा' उल्लेखनीय कृतिया है। ज्ञानमण्डल. वाराणमां में प्रकाशित 'हिन्दी माहित्य कोश' विषयगत कोश की दिशा में पहला मृत्यवान प्रयास है। फिर भी हिन्दी मे विषयनत कोओ का प्राय अभाव ही है। हिन्दी में धर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वकोश नहीं बन पाया है। ज्ञानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित 'हिन्दुत्व' हिन्दु धार्मिक माहित्य का सक्षिप्त विवरणात्मक परिचय है. कोश नहीं। उसको संग्रयन शैली भी अक्षरक्रमिक न होकर ऐतिहासिक तिथिक्रमिक है। अत हिन्दी में 'हिन्दु धर्मकोश' की वाछनीयता बनी रही और इसके अभाव का अनुभव हो नहा था। प्रस्तुत प्रयास इसी दिशा में प्रथम चरण है। हेस्टिस्ज द्वारा सम्पादित 'धर्म-नीति विश्वकोक्ष' (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐण्ड ईथिक्स) के सम्मुख तो यह बाल प्रथम चरण हैं। यदि राष्ट्र का सामृहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी सभव हो सकेगा। आज से दस वर्ष पूर्व मैंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए 'धर्म-नीति विश्वकोश' की योजना प्रस्तुत की थी। परन्त यह कार्य कई कारणो से आगं नहीं बढा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा में है ।

हिन्दू धर्म के अन्तर्गत भारत में उदित सभी धर्मधाराओं की गणना है। परन्तु सुविधा के लिए प्रस्तुत प्रत्य में मुम्बत्या वैदिक परम्परा में विकतित धार्मिक सम्प्रदायों का ही समावेश किया गया है। यदि समन हुआ तो बौद्ध तथा जैन धर्मधाराओं पर भी इस ग्रन्थ के कम में दूसरा ग्रन्थ अस्तुत किया जायागा इ. इ. घरण्य में सस्कृत वर्णमाला के अन्तर-कस ने प्रमृत्य शक्तों के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के निविध विवयों का सक्तित परिचय दिया गया है। दूसरे शब्दों में, संग्रयन श्रीजों कोशारसक रानी गयी है। इसमें हिन्दू धर्म के निम्मांकित विषय समृहोत है

- १. धार्मिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रन्थ,
- २ धर्मप्रवर्तक, आचार्य, सन्त, लेखक आदि,
- ३ पुजारद्वति कर्मकाण्ड, उपासना एव योग, वत, उत्सव आदि,
- ४ देवमण्डल तथा अर्द्ध देवयोनि.
- ५ धमंतिज्ञान.
- ६ धर्मशास्त्र
- ७ श्रामिक तथा नैतिक आचार,
- ८. तीर्थ, पवित्र नदी, पवंतादि,
- ९ धार्मिक सम्प्रदाय,
- १० लोकविश्वास आदि।

हिन्दू यमं का बाह्मय काल और दंश की विद्याल परिचिम विश्वरा पटा है। ऋष्वेद से लेकर आधुनिक सस्तों कं बचना उक हिन्दू थमं का महासागर बढ़ना जा रहा है। अतः विषयों और शब्दों के चुनाव का प्रस्त बड़ा विकट है। बास्तव मं इन प्रकार के कांग का निर्माण शब्दों के सकलन में हो नहीं, खब्दों के छोटने के ब्यायाम में भी है। फिर भी साहन बटोरूल प्रदेश का सबह और न्याम करना पड़ता है। जिन स्रोतों से शब्दों का चुनाव और मकलन किया गया है, वैनिम्माणित है

- १ वंदिक सहिताएँ
- २ बाह्यण ग्रन्थ
- ३ आरण्यक
- ४ उपनिषद
- ५ वेदाक
- ६ सूत्र ग्रन्थ—श्रीत, धर्मऔर गृह्य
- ७ रामायण और महाभारत
- ८ पराण नथा उपपराण
- ९ स्मति ग्रन्थ
- १० दार्शनिक (धर्मवैज्ञानिक) साहित्य
- ११ भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ
- १२ तन्त्र और आगम
- १३ प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं का धार्मिक साहित्य
- १४ साम्प्रदायिक वामिक साहित्य
- १५ धार्मिक मुघारणाओ तथा आन्दोलनो के इतिहास ग्रन्थ
- १६ लोकसमं का अलिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि ।

इस प्रयास में स्वभावत: बृदियां रह गयी है। कोश और विश्वकोश का कम्या- विकास और परिकार होता है। उनका विहास उत्तरोस किया होता रहता है। समय-मध्य पर विश्व पाठकों के सुझाव और परासर्थ से संबोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिए प्रेरणा मिलती हैं। आशा है, भविष्य में यह यस्य बढ़े आकार तथा प्रकार में निकल वर्षेणा। मध्यति जिस रूप में यह प्रस्त वहें आकार तथा प्रकार में निकल वर्षेणा। मध्यति जिस रूप में यह प्रस्तु हो। सम्बन्ध केशो पाद सामिष्ठ घड़ी है। सम्बन्ध अच्छी घड़ी भी विल्कुल ठीक गमय नहीं बनाती। फिर भी 'नहीं घड़ी न कोश भी घड़ी अच्छी' होती है। कण-उनके प्रति अध्यत्त अनुमहीत हैं। जिन अनीत तथा वर्षमा केशो हो। अस्य उत्तरे प्रति अध्यत्त अनुमहीत है। जिन मिश्रों ने पाष्ट्रियि तथार करने में महस्योग किया है, उनका भी हार्षिक आभार

विजयादशमी, २०२७ वि०

राजबली पाण्डेय

# संकेत-सारगी

| <b>জ</b> ০ কা০ ঘ৾০  | अहल्याकामधेनु (पत्रात्मक) | जै॰ उप॰     | जेमिनीय उपनिषद्            |
|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| अ० स्मृ०            | अत्रिस्मृति               | जै० गृ०     | जैमिनीय गृह्यसूत्र         |
| अ० वे०              | अथर्बवेद                  | जै० पू० मी० | जैमिनीय पूर्वमीमाना        |
| अ०                  | अध्याय                    | না০ রা০     | ताण्डच बाह्मण              |
| अ० परि०             | अथर्ववेद परिशिष्ट         | तै० आ       | तैत्तिरीय आरण्यक           |
| अस्त्य० प०          | अन्त्येष्टिगद्धति         | तं० द्वा०   | नैनिरीय ब्राह्मण           |
| आ ० गु० मु०         | आगस्तम्बगृह्यसूत्र        | नै० म०      | नैत्तिरीय सहिना            |
| आ० घ० सु०           | आपस्तम्बधर्मसूत्र         | त्रि० से०   | त्रिस्थलीमेतु              |
| সা০ খী০ নৃ০         | आपस्तम्बधौतम् व           | द॰ स्मृ०    | दक्षस्मृति                 |
| <b>এা</b> ০ শৃ০ শৃ০ | आञ्वलायन गह्यसूत्र        | दे० स्मृ०   | देवलस्मृति                 |
| आ०थो० मु०           | आह्वलायन श्रीतमृत्र       | दे०         | देखिए                      |
| ऋर बं०              | ऋग्वेद                    | ध० मि०      | धर्मसिन्धु                 |
| по бо               | ण्यिग्राफिया इडिका        | प० मृ०      | धर्मसूत्र                  |
| no silo             | ंतरेय आरण्यक              | ना० प०      | नाग्दप्राण                 |
| no उप०              | ग्तंत्रय उपनिषद्          | ना० स्मृ०   | नारदस्मृति                 |
| ग्रं० ग्रा०         | <b>गृतरेय बाह्मण</b>      | नि० सि०     | निर्णयसिन्ध्               |
| ক্ত ৰ্চনিত          | कल्ठिव ज्यॉनिर्णय         | नी० प०      | नीलमतप्राण                 |
| का० श्रौ० स्०       | कात्यायन श्रोतमृत्र       | do do       | पद्मप्राण                  |
| का० स्मृ०           | कान्यायनस्मृति            | प॰ मा०      | पराशरमाधवीय                |
| কুত ক্ত ক্ত         | कृत्यकल्पतम               | प० स्मृ०    | पराशरस्मृति                |
| 蛋の すの               | कृत्यग्रनाकग              | पा० गु० मु० | पारस्कर गृह्यसूत्र         |
| हो ० अ०             | कौटिल्य अथशास्त्र         | प्० चि०     | प्रवार्थ विन्तामणि         |
| की० ग्रा० उ०        | कौशीतकि ब्राह्मण उपनिषद्  | do do       | पूजात्रकाश                 |
| को० मू०             | कौशिकमूत्र                | पु॰ मी॰ मु० | पूर्वमीमासानुत्र           |
| त्या० मृष्ट सूष     | वादिर गृह्यमूत्र          | সাণ ৰণ      | प्रायश्चित्ततस्य           |
| ग० प०               | गम्डपुराण                 | भा० प्र०    | प्रायदिचत्तप्रकाश          |
| по чо               | गदाधरपञ्जनि               | সা০ म০      | प्रायश्चित्तमयूव           |
| गृ० मू०             | गृह्यसूत्र                | সা৹ ৰি৹     | प्राय <b>श्चि</b> त्तविवेक |
| गो० ग्रा०           | गोपथ ब्राह्मण             | बु० उप०     | बृहदारण्यक उपनिषद्         |
| गोन गृ० मू०         | गोभिल गृह्यमूत्र          | बु० स०      | वृहत्संहिता                |
| गौ० घ० सू०          | गौतम धर्ममूत्र            | वे० स्मे०   | बृहस्पतिस्मृति             |
| चतु० चि०            | चतुर्वर्गीच तामणि         | बो०ग०म०     | बोधायन गृह्यसूत्र          |
| ন্তা তথ্ৰ           | छान्दोग्य उपनिषद          | बौ० घ० सु०  | बीधायन धर्मसूत्र           |
| जीमृत०              | जीमूतवाहन                 | बो० औ० मु०  | बोधायन श्रोतसूत्र          |
| -                   | " -                       |             |                            |

| ब्रह्म ० पु०    | ब्रह्मपुराण                       | वि० घर्म०       | विष्णुधर्मोत्तरपराण         |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| बद्धाः १०       | ब्रह्माण्डपराण                    | वी० मि०         | वीरमित्रोदय                 |
| भ० गीता         | भगवद्गीता                         | वे० सू०         | वेदान्तसूत्र                |
| Hode            | भविष्यपुराण                       | श० ब्राह्मण     | शतपथ बाह्मण                 |
| भा० प्०         | श्रीमद्भागवनपुराण                 | লা০ गৃ০ শু০     | शाह्यायन गृह्यसूत्र         |
| भा० गृ० मृ०     | भारद्वाज गृह्यसूत्र               | লা০ স্বী০ নু০   | शाह्वायन श्रौतसूत्र         |
| म० प्०          | म <del>त्स्</del> यप्राण          | शा॰ प॰          | शान्तिपर्व (महा०)           |
| म० पारि०        | मदनपारिजात                        | হ্যু০ কং        | शुद्धिकल्पतरु               |
| म० स्मृ०        | मनुस्मृति                         | য়ু০ কী০        | शुद्धिकौमुदी                |
| म० भा०          | महाभारत                           | লু০ স০          | যুদ্ধিসকাহা                 |
| मा० ग० मृ०      | मानवगृह्यम् त्र                   | হাু৹ ক্রি৹      | शुद्धिक्रियाक्तीमुदी        |
| मा॰ प०          | मार्कंण्डेयप्राण                  | ল্০ ক∙০         | शृद्रकमलाकर                 |
| मिता०           | मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर की याज्ञ- | इवे० उप०        | इवेताश्वतज्ञ उपनिषद्        |
|                 | बल्क्यस्मृति पर टीका)             | থা০ ৰু০         | श्राद्वकल्पनम               |
| मी० कौ०         | मी <b>मामाकौ</b> स्तुभ            | থাণ কিং         | श्राद्धक्रियाकौमुदी         |
| मेघा०           | मेधातिथि (मनुस्मृति पर)           | শ০ স০           | समयप्रदीप                   |
| <b>मै</b> ० मं० | मैत्रायणी महिता                   | स० कौ०          | सस्कारकौस्तुभ               |
| य० वे०          | यजुर्वेद                          | स० च०           | सस्कारचन्द्रिका             |
| य० घ० स०        | यनिषमंसग्रह                       | स॰ प्र॰         | सम्कारप्रकाश                |
| या० स्मृ०       | याजवल्बय स्मृति                   | स० म०           | संस्कारमयृख                 |
| रा० घ० कौ०      | राजधर्मकौस्तुभ                    | सा० त्रि० द्रा० | सामविधानबाद्याण             |
| ब० कु० दी०      | वर्षकृत्यदीपिका                   | स० ग्तन०        | सस्काररत्नमाला              |
| व० पृ०          | वराहपुराण                         | सा० वे०         | सामवेद                      |
| वं० घ० म्०      | वसिष्ठधर्मसूत्र                   | म्क् पुर        | स्कन्दपराण                  |
| व० स्मृ०        | विमण्डम्मृति                      | स्मृ० चंद       | स्मृतिचन्द्रिका             |
| वाम० प्०        | वासनप राण                         | स्म० मु०        | स्मृति <b>मुक्ताफ</b> ल     |
| बा॰ पु०         | बायुपराण                          | हा० घ० मु०      | हारीतधर्मसूत्र              |
| बा० ग० मृ०      | वाराहगृह्यभ्त्र                   | Blo ##o         | हारीतस्मति                  |
| बा० म०          | वाजसनयी महिता                     | हि॰ गृ॰ गृ॰     | हिरण्यकेशिगृह्यस्त्र        |
| वि० गु०         | वि <b>दर्ग</b> प्राप्त            | हि० घ० म०       | हिरण्यकेशिधम <u>म</u> ्त्र  |
| वि० घ० मु०      | विष्णधर्म <b>म्</b> त्र           | हेमाद्रि०       | हेमाद्रि, चतुर्वरीचिन्तामणि |
|                 |                                   |                 | 3                           |

# हिन्दू धर्मकोश

अ-स्वरवर्ण का प्रथम अक्षर। कामघेनुतन्त्र मे इसके धार्मिक प्रतीकन्त्र का निम्नाकित वर्णन पाया जाता है

श्रुण तन्त्रमकारस्य अतिगोप्यं वरानने। **शरच्चन्द्रप्रतीकाश** पञ्चकोणमयं सदा।। वर्णं शक्तित्रयसमन्वितम्। निर्गुण त्रिगुणोपेत स्वय कैवल्यमृतिमत् ।। विन्द्तत्त्वमय वर्ण स्वय प्रकृतिरूपिणी ।।

शिव पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी । अकार के अति-गापनीय तस्य को सुनी । यह शरच्चन्द्र के समान प्रकाश-मान और सदा पञ्चकाणमय है। यह वर्णपञ्चदेवमय तथा तीनो शक्तियो य गर्मान्वत है। निर्मुण होते हुए भी तीनो गणों मं संयक्त तथा स्वयं मृतिमान् कैवल्य है। यह वर्ण विन्दृतन्त्रमय और स्थय प्रकृतिक पिणी शक्ति है। वर्णीभिधानतस्य मे इसके निम्नलिखित अभिधान दिये

हम है

इस प्रकार है.

अ श्रीकण्ठ मुरेशस्य ललाटस्यीकमात्रिकः। पुर्णोदरी सष्टिमेशी मारस्यन प्रियवदा ।। महाबाह्यी बास्देवो धनेश केशबोऽमनमः। कीर्विनिबन्तिर्वागीशो नरकारिहरी महन् ॥ ब्रह्मा वामालको ह्रस्य करम् प्रणवाद्यक ॥

ब्रह्माणी कामरूपरच कामेशी वासिनी वियत । विश्वेश शीविष्णुकण्ठी प्रतिपत्तिथिरिशनी। अर्कमण्डलवर्णांचौ बाह्मण कामकांषणी ।। इस अक्षर के आकार-सयोजन में वर्णोद्धारतस्त्र' के अनुसार कई देवताओं का निवास बसलाया गया है दक्षत कुण्डलीभूत्वा कुञ्चिता वामतो गता। ततोऽर्द्धमंगता रेखा वक्षोद्धी तासु शङ्कर ॥ विधिर्नारायणस्थीय सन्तिष्ठेत् क्रमशः सदा। अर्द्धमात्रा शक्तिरूपा ध्यानमस्य च कथ्यते॥ अं---(१) स्वरवर्ण का पञ्चदश अक्षर (किन्ही के मत में यह अनुस्वार मात्र है। महेरवर के चतुर्दश सत्रों में इसका पाठ नहीं हैं )। कामधेनतन्त्र में दसका माहातम्य

अकार बिन्दुसंयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभम्। पञ्चप्राणात्मक वर्णं ब्रह्मादिदेवतामयम् ।। सर्वज्ञानमयं वर्णं बिन्दत्रयसमन्वितम्। तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम हैं अकारवनक्षुषी दन्सी घटिका समगुद्धक । प्रधुम्नः श्रीमुखी प्रीतिबीजयोनिर्बृषध्वज ।। परं शजी प्रमाणीशः सोमविन्द् कलानिधिः। अक्रुरक्ष्वेतना नादपूर्णादुलहरः शिव ॥ शिवः शम्भूनरेशस्य स्खदुःखप्रवर्तकः। पूर्णिमा रेवती गृद्धः कन्याक्षरवियद् हवि ।। अमृताकषिणी शस्य विचित्रा व्योमरूपिणी । केदारी रात्रिनाशक्य कृष्टिजका चैव बुद्बुदः ।।

(२) एकाक्षर कोश में इसका अर्थ परब्रह्म किया गया है। महाभारत (१२ १७ १२६) में महेश्वर के अर्थ में इसका प्रयोग है .

'बिन्द्विसर्गः सुमुखः शर सर्वायुध सह ।' [बिन्दु,विसर्ग, सुमुख, शर, सर्वायुध और सहये

महेश्वर के नाम है।]

अंका-(१) द्वादश आदित्यों में से एक । महाभारत में इनकी गणना इस प्रकार है

धाता मित्रोऽर्यमा शको वरुणस्त्वंश एव च । भगो विवस्वान पूषा च सविता दशमस्तथा।। एकादशस्तथा त्यष्टा द्वादशो विष्णुरेव च। जवस्यस्त्वेष मर्वेषामादित्याना गुणाधिक ॥

(२) पुराणो के अनुसार यदुवश के एक राजाकानाम है 'तत' कृष्वन्सः। ततश्व अनुग्य । तत पुष्रहोत्रो जक्रे। ततक्व अरंश इति। (श्रीमदभागवत)

(३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतक रिक्थ का विभागाक्क. 'द्रावंशी प्रतिपद्येन विभजन्मात्मन पिता ।'

(४) भगवद्गीता में जीवात्माको ईश्वर का अंश कहा गया है :

'ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ।' **अंशक (अंशभाक्)**—धर्मशास्त्र के अनुसार पैतुक सम्पत्ति में अश (भाग) पाने वाला दायाद

स्रबन्तीस्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा दिजातय । प्रातरुन्याय कर्तव्यं देवीयितृतर्पणम् ॥ निरुद्धासु न कुर्वीरन्नजभाक् सत्र सेतुकृत् ॥ (प्रायञ्चिनतत्त्व)

पारिवारिक, देव तथा पितृकार्य फरने का उसी को अधिकार होता है जिसे पैतृक सम्पन्ति में अश्व मिलता है। अंबी —पैतृक सम्पन्ति में अश्व (भाग) पाने वाला दायाद विभागक्षत्रेतृ पिता कुर्यात् हिल्हा स्विभनेतृ सुतान्।

ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन मर्वे वा स्युः समाशित ।। (याज्ञवल्क्यस्मृति)

[पिता अपना सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा से पुत्रों में विभाजन कर दें। ज्येष्ठ पृत्र को श्रेष्ठ भाग दे अथवा सभी पत्र समानाशी हो।

अववासना पुत्र नमानाया हा । ] अंशुमान् — सूर्यका एक पर्याय (अंशवो विद्यन्ते अस्य इति)। यशावली के अनुसार सूर्यवंश के राजा अगमञ्ज के एत्र का नाम

सगरस्यासमञ्जस्तु व्ययमञ्जादवाश्वमान् । दिलीयोऽशुमतः पुत्रो दिलीयस्य भगोरवः ।।

(रामायण, वालकाण्ड)

[मगर का पृत्र असमञ्ज, अपमञ्ज का अशुमान्, अशु-मान् का दिलीप और दिलीप का पृत्र भगीरथ हुआ । ] ब्रह्मदैवर्त-पुराण (प्रकृति सण्ड, अध्टम अध्याय) में गङ्गा-

बत्र एक के सन्तर्भ में अज्ञान हो कथा मिळती है।
मेंश्वानाली — मूर्य का पर्याय ( अंजना भाला अस्ति यस्प हरि )। विष्णुप्राण में आदित्य और अञ्चानाओं की अभिन्तता बतायों गर्यों है 'आदित्य इवाज्ञमाओं चवार' ' अस्त्र च्या का पोडरा अक्षर (किन्ही के मन ये वह 'अयोगबाह' है। माहेब्बर मूर्ग बेंदनका योग (गरा) नहीं है)। कामधेनुनन्त्र में इसका माहान्त्य (नम्नाकित है

अ कार परमंशानि विसमानित नदा। अ कार परमंशानि दक्तमिनु-ध्रामणम् ॥ पर्म्बदेशमणे वर्णं पश्चाप्राणम्य सदा। सर्वजानमयो वर्णं अन्यादि नृज्यसम्ब ॥ बिन्दुसम्बम्म वर्णं अन्यादि नृज्यसम्ब ॥ बिन्दुसम्बम्म सर्वं गांतवागिदिन्दगः॥ निवस्य युवनी ण्या न्या कुण्डानिनी मता॥ तन्वशास्त्र में इसके निमाणित नाम है .

अं कष्ठको महामेन कालापूर्णामृता हरि । इच्छा भद्रा गणेशस्य रतिविद्यामुखी सुख्य ॥ हिनिन्दुरसना सोमोऽनिरुदो दुखसुचकः। हिनिह्न कुण्डल वक्तं मर्ग शक्तिनिशाकरः।। मुन्दरी तथवानन्ता गणनायो महिश्वरः।। गकालर कोशमें इसका वर्ष महेश्वर किया गया है। महाभारत (१३१७ १२६) में कवन है

'बिन्दुविसर्गः सुमुखः शर सर्वायुध सह ।' अकल---अखण्ड, एक मात्र परब्रह्मा, जिसकी कला (अश)

वा करुना ( पणना, माप ) नहीं है। अकासी— निकस में 'सहिजवारी' और 'निह' दो विभाग है। सहिजवारी वे हैं जो विशेष रूप या वाना नहीं प्रारक्तरते। इनकी नानकपयी, उदासी, हन्दानी, मीन, राममंज और सेवारनयी छ आखाएँ हैं। सिंह लोगों के तीन पब हैं—(१) खालमा, जिसे गुरू गोविन्दिसह ने खलाया, (२) निर्मल, जिसे बीर्रासह ने चलाया। अकाराते का वर्ष हैं 'अस्पर्याल' वो 'काल पुरुप' जरूर से किया गया है। अकारी सेवारनयी छ अपूर्ण कर से किया गया है। अकारी की स्वाप्ता मन् १६९० से हुई। उपर्मुक्त नवी मिक्क माम्यवाल गामकशाही 'क्क्यप्या' में प्रार्थना, आदि फरते हैं। वप्याना मन् १६९० से हुई। उपर्मुक्त नवी मिक्क माम्यवाल गामकशाही 'क्कय्पप' में प्रार्थना, आदि फरते हैं। वप्यानी मन् एवंता भारत हो। 'युवस्या' त्वा आया श्री क्या भारत हो। 'युवस्या' त्वा आया श्री क्या भारत हो। 'युवस्या' त्वा आया श्री का आया श्री का भारत हो। 'युवस्या' त्वा आया श्री आया श्री का भारत ही।

अकाली मध्यवाय दूसरे मियल मध्यवायों से जिन्त है, न्योंकि नामा तथा गोमदियों की तन्त्र इनका यह मैंगिक मध्यत है। इसके सम्बादक मुलत स्थाप पृत्र गोशक्तिक्त हैं अकाली नीली पारंचार पोषाक बहुतते हैं, कलाई पर लोहें का यहा, ईची निकांनी नीली गार्थी में तेज पारबाला जोहकक, कहार, हुरी नाग औह भी जभीर पारण करते हैं।

मैनिक की हीन्यत ने अवाजी 'निहाम' कहे जाते हैं जिसका अर्थ हैं 'जीनवादनन' । निनकों के दिवाहन में करका महन्यपुष्ट स्थान है। मन् १८१८ में मुद्दोसर जकान्त्रियों ने मुळ्तान यर पेश डाळा तथा उस पर विजय प्राप्त की। कुर्लामह का चरित्र कार्नाञ्चलों के पराक्रम पर रणाग उग्लता है। फूर्लामह ने खर्टन-बहुळ अकाज्यों के तेना के मग् में प्रांतिह प्राप्त का अब उसने जाडे में प्रेत्वनिक्त के अगरकाको पर हमला बोल दिया था। फिर वह रणजीत-मिह की सेवा में बाराया। फुर्लामह के नेतृत्व में अकाज्यियों के निवस्य रिज्वामी। इस गृंद्ध में फुर्लामह की विजय रिज्वामी प्राप्त हुई । उसका स्मारक नौशेरा में बना हुआ है, जो हिन्दू एवं मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए समान श्रद्धा का स्थान है।

अकांकियों का मुख्य कार्यांक्य अमृतमर में 'अकाल ब्या' हैं जो सिम्बों के कई पूत्रम सिहासनी में से एक हैं। अकांकों लोग मार्मिक कृत्यों का निर्देश वहीं से यहण करते हैं। ये अपने को सालकों ने नेता ममजते हैं। रच्योंकीतिहरू के राज्यकाल में इनका मुख्य कार्यांक्य आनन्त्युर हो। या था, किन्तु अब इनका प्रभाव बहुत कम पड गया हैं।

अकाली सब के सदस्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनका कोई नियमिन मुन्तिया या क्रिय्य नहीं होता. किन्तु किर भी वे अपने गुरु की आजा का पालन करने हैं। गुरू की जुठन पेले किर्माण प्रमाद रूप में जाने हैं। व दूसरे निक्शों की तरह मान एव भरिरा का स्वन नहीं करने, किन्तु भाग का सेवन अधिक मात्रा में करने हैं। देश

अक्ट्रपाट — कृत्यावन में ग्यारा आतं नमय यी कृष्ण ने अक्ट्रर को यमुनाजल में दिख्य दर्शन कराया था। इसीलिंग इसाता महत्त्व हो। इसकी ब्रह्माह्नद भी कहते हैं। यह मयरा-कृद्यावन के बीच कछार में स्थित हैं। समीप में क्येपीनावजी का मन्दिर हैं। बैशास भुकल नवमी की यहाँ मुख्य होता हैं।

अक्षमाला—(१) अज। (ग्हाश आदि) की माला, मुमिरनी या जपमाला। इसकी अक्षमुत्र भी कहते हैं।

(२) विमण्ड की पत्नी का एक नाम भी अक्षमाला है। मन ने कहा है

'अक्षमान्त्रा वसिष्ठेन सयुक्ताप्रमयानिजा।'

| नीत योनि मे उत्पन्न अक्षमाला का विमाठ के गाथ विवाह हो गया। |

अक्षयबतुर्थी—मंगल के दिन पड़ने वाली चतुर्थी, जो विशेष पुण्यवायिनी होती है। इस दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

अभयक्तावाति (अक्षयत्तीया)—वैशाल शुक्ल तृतीया को विष्णुपुत्रा अक्षय फल प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि कृत्तिका नक्षत्र इस तिथि को हो तब यह पूजा विशेष पुष्पप्रदायिनी होती है। दे० निर्णयमिन्यु, ए० ९२-९४।

विज्युमन्दिरों में इस पर्व पर विशेष समारोह होता है, जिसमें सर्वाम बन्दन की अर्चना और मत्तू का भोग जगाया जाता है। अक्रयनक्सी—कार्तिक शुक्ल नवमी। इस दिन भगवान् विष्णुने कृष्माण्ड नामक दैत्य कावध किया था। दे० वतराज, ३४।

अवस्थाद — प्रयाग में गङ्गा-पमुना सन्म के पास किले के भीतर अवस्थाद है। यह सनातन विदव्यक्ष माना जाता ८। अवस्थ्य गाभी इसकी पूजा करने जाते हैं। काजी और गया में भी अवस्थाद है जिनकी पूजा-परिक्रमा की जाती है। अवस्थाद को जैन भी पवित्र मानते हैं। उनकी परम्पर के अनुसार इनके नीचे ऋषभदेवजी ने तप

अकार—(१) जो मर्वत्र ज्याप्त हो। यह शिव तथा विष्णु का पर्याय हे

'अञ्चय पुरुष साक्षी क्षेत्रजोऽक्षर एव च।' (महासारत) अज (जन्मरहित) जीन को सांअक्षर कहते है।

(~) जो क्षीण नहो हो

'येनाक्षर पुरुष वद मन्यम प्रोबाचात तस्वती ग्रह्मविद्यामा'

(विदाननसार मे उद्गृत उपनिपद्) [ जिससे सन्य और अविनाशी पुरुष का जान होता है उस ब्रह्मविद्या को उसने यथार्थ रूप से कहा। ] और भी कहा है

> द्वाविमी पृग्यौ लोके क्षारचाक्षर एव न । अर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। (श्रीसदसगवदगीता)

| गमार म क्षर और अक्षर नाम के दें, एन्ट है। गभी भूगों तो क्षर कहते हैं। कूटल के। अक्षर कहते हैं। कुटा से खेकर रखावर तक के उर्गर को क्षर वहा गया है। अविकेशों कोच पर्योग, को ही पूरुप मानने हूं। भोनज को चेनन कहते हैं। उमें ही अक्षर पूरुप कहते हैं। वह मनावन और खेकिसरी है।

(३) 'न धर्रात उति अधर' टम ब्युशित में विनाश-रहित, विजेषरहित, प्रण्य नामक ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं। कूटस्थ, नित्य आत्मा को भी अक्षर कहते ह

> क्षांब्रिस्ट्रपर्मस्वादशर श्रद्धा भण्यते । कार्यकारणक्य तु तस्वरं क्षरमुच्यते ॥ यत्किद्धिद्वस्तु जोकेरिमत् वाचो गोचरता गतम् । प्रमाणस्य च तत्पर्वमक्षरं प्रतिषिध्यते ॥ यद्यस्वोषात् कार्यच्य वाद्यस्य यत्प्रबोधतः । तदक्षर प्रवोद्धव्यं गर्थोक्टेवस्वत्मनाम्

**अंक्षर्यं**त्र-अंगर्च्या

िक्षर के बिरोधी घर्म से युक्त होने के कारण अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। कार्य-कारण रूप नत्वर को क्षर कहते हैं। इस विदय में ओ कुछ भी बस्तु बाणी से व्यवहत होती हैं और जो प्रमेप हैं बहु सब दार कहलाती है। जिसके अक्षान से कुरणता और जिसके जान से बाह्मण्य है, उसे आक्षर जानना चाहिए।

(४) अकार में लेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्ण होते हैं, ऐसा मेदिनीकोश से कहा गया हैं। उक्त वर्ण निम्नाकित हैं.

अक्षाहर्द उऊ ऋ ऋ ख ए ऐ **ओ** को जंबा/१५)

अप्रै अंश । (१५) व्यक्तन—

> क वर्गसे लेकर प वर्गपर्यन्त । (२५) अन्त स्थ, ऊन्म तथासंयक्त—

य र ल व, श प स ह, क्षात्र ज्ञा। (११) बाण्मासिके तुसन्प्राप्ते आन्ति सजायते यत । धात्राक्षराणि सुरुटानि पत्राष्ट्रहान्यतः पुरा।।

(बृहस्पति) [ किसी घटना के छ. माम बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता हे, इसीटिए ब्रह्मा ने अक्षरों को बनाकर पत्रों में निबद्ध कर दिया है।

लिपि पांच प्रकार की है

मृद्रालिपि शिल्पिलिपिलेखनीसम्भवा । गुण्डिका वृर्णसम्भूता लिपय पञ्चधा स्मृता ॥

्रान्त्रका प्रतानिक्षा । जन्म न स्कृता । [ मृद्रान्त्रिय, शिल्पान्त्रिय, लेखनीसम्प्रव लिए, गुण्ड-कालिप, वृणसम्प्रत लिप, ये पाँच प्रकार की लिएया कही गयी है । ] (यागहीतन्त्र) देव 'वर्ण'।

अक्षसूत्र—तानित्रक भागा में 'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यस्त वण्-माला को अलम् त्र कहा गया है। यथा गीतमीय तन्त्र में पञ्चाशिल्लिपिभर्माला विहिता अपकर्मम्।

पञ्चातारकाषाभमाका विद्वता अपन्तमम् । अकारादिश्वकारान्ता अक्षमाका प्रकीतिता ॥ सर्ग मेरुमुख तत्र कल्पवन्मुनिसत्तम । अनुसा सर्वमन्द्राणा अप सर्वसमृद्धिद ॥

ूमिनश्रेष्ठ । अप नर्स से गयाम जिपियों (अक्षरो) द्वारा माजा बनायी जानी हैं। अधार में जेकर श्रकार नक की अध्यसका कहा गया है। अध्यसका में 'श्र' की मेहमब् बनामा चाहिए। इस माजा में मब प्रकार की समृद्धियां पात होती है। [२० 'साजा' और 'बंजीमाजा'। अक्षण्ड हावजी--(१) आधिवन शुक्ल एकादशी को यह प्रत प्रारम्भ होता है। उस दिन उपवास किया जाता है और द्वादशी को विष्णु-पूजा की जाती है। एक वर्ष के लिए तिथिवत होता है।

(२) मार्गशीर्थ शुक्त द्वादशी को भी अलग्ड द्वादशी कहते हैं। यह यको, जयनागों और जतों में बैकल्य दूर करती है। देठ हेमाद्रि, वतकाग्ड, पू० १११७-११२४। जम्मचा—समागम के अमोग्य स्त्री। गम्या और अगम्या का जिवरण यम ने इस प्रकार किया है

या अगम्या नृणामेव निवीध कथयामि ते। स्वस्त्री गम्या च सर्वेषामिति वेदे निरूपिता ।। अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो विदः। सामान्य दर्भित सर्वे विशेष शृण् सुन्दरि ।। अगम्याब्वित या यादच नित्रोध कथयामि ताः। शूद्राणा विप्रपत्नी च विप्राणा शूद्रकामिनी ।। अस्त्यगम्या च निन्दा च लोके वेदे पतिवतो । शद्रक्य बाह्मणी गच्छेद् बह्महत्याशत लभेत्।। तत्सम ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाक बजेद् ध्रुवम् । यदि शहा वजेद् विप्रो वृषलीपतिरेव प ।। स भ्रष्टो विप्रजातेश्च चाण्डालात् मोऽधम स्मृतः । विष्ठासमझ्च तत्पण्डो मुत्र तस्य च तपंणम् ॥ तत् पितृणा सुराणाञ्च पूजने तत्सम सांत । कोटिजन्माजित पण्य सन्ध्यया तपसाजितम् ॥ हिजस्य वृषकीभोगान्नश्यत्यंब न सहाय । बाह्मणक्च गुरापीनो विङ्भोजी व्यन्तीपति ॥ हरिवासरभोजी च कुम्भीपाक प्रजंद ध्रुवम्। गुम्पत्नी राजपत्नी सपत्नीमातर प्रसुम्।। सुत। पुत्रबधू श्वयू सगभी भगिनी सति। सोदरभ्रातुजायादव भगिनी भ्रातुकन्यकाम् ॥ शिष्याञ्च शिष्यपत्नीञ्च भागिनयस्य कामिनीम् । भ्रातृपत्रीप्रयार्श्ववात्यगम्यामाह एतास्वेकामनका वा यो अजन्मानबाधम । स मानगामी वंदंग ब्रह्महत्यागत लभेत ॥ अकर्माहींऽपि मोऽस्पृष्यो लोके बंदेऽनिनिन्दितः। स याति क्म्भीपाक च महापापी सुदुष्करम् ॥

(ब्रह्म पुरु, प्रकृतिसमण्ड, अरु २७) [पृष्यों के लिए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में मैं कहता हैं, मुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है, ऐसा बेद

में कड़ा है। इसरे की भार्या अगस्या है ऐसा बेदजो ने कहा है। हे सन्दरी ! सामान्य नियम कह दिया है, अब विद्रीय नियम सुनो । जो जो स्त्रियाँ समागम के योग्य नहीं है उनके विषय में कहता हैं। सूनो-पनिवर्त ! शुद्रों का ब्राह्मणपत्नी के साथ और ब्राह्मण का शद्र स्त्री के साथ सगम वर्जित है। ऐसा करने वाला लोक और वेद में निन्दा कहा गया है। ब्राह्मणी के साथ समागम करनेवाला शद मी ब्रह्महत्याओं का फल पाता है। शद के साथ समागम करने वाली बाह्मणी शीझ कुम्भीपाक नरक को जाती है। शुद्रा के साथ सभीग करने वाला बाह्मण शद्रा-पति कहलाता है। वह जातिभ्रष्ट हो जाता है। उसे चाण्डाल से भी अधम कहते हैं। उसके द्वारा किया गया पिण्डदान विष्ठा के समान और तर्पण मत्र के सदश होता हं। पितरो और देवताओं के पूजन में भी यही होता है। मत्या, पूजा और तप द्वारा करोड़ो जन्मों में सञ्चित ब्राह्मण का पण्य श्द्रा स्त्री के साथ सम्भोग करने से नष्ट हो जाता है इसमें सशय नहीं हैं। मदिरा पीने बाला. वश्यागामी के गृह में भोजन करने वाला, शद्रा का पति तथा एकादशी के दिन भोजन करने बाला ब्राह्मण निश्चित ही कुम्भीपाक नरक प्राप्त करता है।

गुरु-स्वी, राजा की स्वी, मीनेली माता तथा उसकी करवा, पृत्ती, पृत्र की स्की, गमंबती स्वी, सास, बहिन, माई की पत्नी, राज्य, मनीजी, शिष्य से तप्नी, साजा, माई की पत्नी, राजी, माई की पत्नी, राजी, माता के अपने पुरुष इसमें से किसी एक अपवा अनेक के गाय समागम करना है वह मातृगामी कहा गया है आर उसे मो इसहरायां का पाप होता है। बह किसी स्वार उसे मो इसहरायां का पाप होता है। बह किसी रोजा के मिनियत माना गया है। बह अस्पूबर है और लोक-बेंद में मिनियत माना गया है। बह हुमभीपाक नरक की जाता है और महारापत्ती है। ]

अपित (अपस्य)—कुछ वैदिक कृषाओं के द्रष्टा ऋषि (अपस्य १.१६५ १९१)। ऋम्बेद में कही-नहीं इनका उल्लेख हैं, विशेष कर इनके आव्ययंजनक प्राहुर्भीय एवं पत्नी लोगामुद्रा के साम्ययं में बार्च हैं। ये दक्षिण भारत के सरक्षक ऋषि थे, जहां जाज भी इनसे साम्य-ियन अपेक पित्र में साम्य-प्राह्म के प्राह्म के प्राप्त के साम्य-प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्राप्त के साम्य-प्त

इनकी उत्पत्ति मित्र एवं बरुण के द्वारा कुम्भ (कलश)

से मानी जाती है। दो पिराजों के कारण कहें 'मैतावर्राण' कहते हैं एवं करुश से उदारन होने के कारण ये 'क्रुस्स-सम्बद' तथा 'बटबीनि' कहराते हैं। अवस्थ का एक वैदिक नाम 'बान्य' मी हैं क्योंकि कुम्से से जरूम लेने के बाद वे 'मान' से 'मित' (मापे गये) हुए थे।

सन्यासी के रूप में वृद्धावस्था में अपनी और पितरो की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पृत्र उत्पन्न करने की कामना हुई। अतएव उन्होंने तुपांबल से एक स्त्री लोपामुद्रा की सुष्टि सभी जीवो के सर्वोत्तम भागों से की तथा उसे विदर्भ के राजा को कन्या के रूप में सौंप दिया। अलौकिक सौन्दर्य होते हुए भी राजा के भय से किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नहीं हुआ। अन्त में अगरूप ने उस कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव राजा से किया, मृति के क्रोध के भय से राजा ने उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मृति की पत्नी बनी । गङ्गाद्वार में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य ने .. अपनी पत्नी का आर्लिंगन करना चाहातो उसने तब तक अस्बीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान रत्नाभूषणो से न विभूषित किया जाय। लोपासुद्रा की इस इच्छापृति के लिए अगस्त्य कई राजाओं के पास धन के लिए गये, किन्तू उनके कोषो में आय-व्यय समान था और वे सहायतान देसके। तब वेमणिमती के दानव राजा इत्वल के यहां गये, जो अपने धन के लिए प्रसिद्ध था। इल्वल ब्राग्नणो का शत्रुथा। उसका बातापी नामक भाई था। किसी बाह्मण के आगमन पर इत्वल अपने भाई बातापी को मारकर उसका मान ब्राह्मण को खिलाता था। जब ब्राह्मण भोजन कर चकता तो वह जाद की शक्ति में बातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाडकर निकल आता। इस प्रकार अपने गत्र ब्राह्मणो का वह नाग किया करता था। दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया किन्तु उसकी जादूशक्ति बातापी को जीवित न कर सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे । इत्वल ने क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को धन देने से इनकार किया। ऋषि ने अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न कर उसकी भस्म कर दिया। अन्ततोगत्वा ऋषि को लोपामुदासे एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'दृधस्य इच्मवाह' पडा । दे० 'इल्वल' ।

अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कार्य नहुप को अभिशास कर

सर्प बनाना था। नहुप इन्द्र का पद प्राप्त करके शवी को प्रहण करना चाहता था। अवी जी शर्त पूरी करने के किए बहु सात ऋषियो हारा होयी आने वालो पाकको पर पर बैठ शवी के पास आ रहा था। उनने रास्ते में अवस्त्य के सिर पर पैर रुक थिया और शीधता से चलने के लिए 'सर्प-मर्थ' कहा। इन पर ऋषियों ने उस 'सर्थ' हो आने का उस समय ताक के लिए आप दिया, जब तक यूपिष्टिल उनका उद्धार न तरे। महाभारत का नहुगेषा-स्थाइ हमी एतस्या वे आधार पर किया गया है।

सस्कृत ग्रन्थों में अगस्त्य का नाम विच्ध्य पर्वत-माला की असामान्य वृद्धि को रोजने एव महामागर को पी जाने के सम्बद्धि में लिया आता है। य दक्षिणायत में आये सम्बद्धित के प्रथम प्रनारक थे।

सर्गर-त्यान के बाद अग-त्य तो आताण के दक्षिणी भाग में ए क अत्यन प्राध्यमत तार के रूप में प्रतिष्ठत विद्या गया। एन शक्ष का उच्च मुच के हस्त नजन में आने पर होता है, जब बर्धा कर्तु गयाध्या पर होती है। इस म्रकार अग्रस्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्य करते हैं को मानमून हा अन्त रूता है। तु विद्यवस की भागा में महानाया का जल दीता है। तो चित्र में उस वस्मलेले सूर्य को लाता है, जो धर्मा शल्य में बादलों में छिए जाता है और पीराणिए भागा में विल्य की अग्रमामस्य बृद्धि को रोक्कर मुम्ब हो मार्ग अशा करना है।

दिशण भारत में अगस्त्य की गम्मान विज्ञान एव गाहित्य के तर्वप्रमा उच शक्त के रूप में होता है। वं अनेक प्रमित्त हमिल प्रस्थों के र-विता चहु जाते है। प्रधा तसिक व्यवस्था की पंचना वस्तस्य ने हीं भी थी। वहा उन्हें आ भी जीमित माना जाता ह जो साधारण आंखों से नहीं दीस्तर्त तथा जावनकों की मुक्ट अगस्य पहाड़ी पर साम करते माने जाते ह, जहां से तिन्मेंबेली की पविष पीलोई अथवा ताम्रपणीं नदी सा उदभव होता है।

हेमबन्द्र के अनुगार उनके पर्याय हैं (१) कुम्भसम्भव, (२) मित्रावर्राण, (३) अगस्ति, (४) पीताब्यि, (५) बातापि-हिंद्, (६) आग्नेय, (७) ओवंशेय, (८) आग्निमास्ते, (९) घटोद्भव ।

अगस्यवर्धन-पूजन---सूर्य जब राशि-चक्र के मध्य में अवस्थित होता है उस समय अगस्त्य तारे को देखने के पश्चात् रात्रि में उसका पूजन होता है। (नीत्रमत पु॰, क्लोक ९३४ में ९३९।) अमस्यार्ण्याम — इस वत से अगस्त्य को अपरे प्रदान किया जाता है। दे॰ मस्य पु॰, अ॰ ६१, आपस्त्योत्सार्क केछा, दे॰ त॰ पु॰, आग १, ११९, १-६। मिम्न-मिम्न प्रदेशों में अगस्त्य तारा मिन्न-भिन्न कालों में उदय होता है। मूर्य के कच्या राशि में प्रदेश करने से तीन दिन और बीस स्टी पूर्व कर्ष्य प्रदान किया आना चाहिए। द॰ भोज का राज्यातिष्ड।

अम्मायी---अन्नि की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध नदी है।

अग्नि--(१) हिन्दु देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वैदिक सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका महत्वपुर्ण स्थान है। अस्ति के तीन स्थान और तीन सस्य रूप है-(१) ब्योम में सर्थ, (२) अन्तरिक्ष (मध्याकाश) में विद्युत और (३) पथ्वी पर साधारण अस्ति । ऋस्वेद में सबसे अधिक सक्त अग्नि की स्त्रति में ही अर्पित किये गये है। अस्ति के आदिम रूप ससार के प्राय सभी धर्मी में पाये जातं है। वह 'गहपति' है और परिवार के सभी सदस्यो मे उसका स्नेहपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ०, २ १, ९, ७ १५ १२, १ १ ९, ४ १ ९: ३ १ ७)। बह अन्धकार, निशाचर, जाद-टोना, राक्षस और रोगो को दुग्करने वाला हे (ऋष्०, ३ ५ १, १ ९४ ५, ८ ४३ 🕫 १० ८८ २)। अस्ति का यजीय स्वरूप मानव सभ्यता के विकास का लम्बा चरण है। पाचन और शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमे निहित है। यज्ञीय अग्नि बैदिका में निवास करता है (ऋ॰ १ १४० वह समिषा, घत और सोम से शिक्तमान होता है (ऋ०३ ५ १०.१ ९४ १४), वह मानवो और देवों के बीच मध्यस्थ और सन्देशवाहक है (ऋ० वे० १ DE 9, 8 96 3, 8 49 3, 8 49 8, 6 P 2. 2 45 2. 6 5 4. 2 56 8. 3 2 26. १० २ १. १ १२ ४ आदि)। अस्ति की दिख्य उत्पक्ति कावर्णन भी बेदों में विस्तार से पाया जाता है (ऋ० ३९५,६८४)। आधिम दिक्य परोहित हैं (ऋ० २ १ २, १. १ १. १. ९४ ६)। वह देवताओं का पौरोहित्य करता है। वह यज्ञो का राजा है (राजा स्वम-ध्वराणाम्, ऋरु वे० ३ १ १८, ७ ११.४; २ ८ ३,८ ४३, २४ आदि।।

नैतिक तत्त्वों से भी अभिन का अभिनन सम्बन्ध हैं।

अनिन सर्वदर्शी है। उसकी १०० अथका १००० आ को है जिनने बहु मानूप्य के सभी कभी को देकता है (कट १० ७९. ५)। उसके गुप्तकर है। वह मनुष्य के गुप्त आीवन को भी आनता है। वह ऋत का संस्थक है (कट १० ८ ५)। अनिन पापी को देखता और पापियों को त्याद दता है (कट ४ ३ ५-८, ४ ५ ४-५)। वह पाप को क्या भी करता है (कट ७ ९३ ७)।

अपन को तुल्ला बृहस्पित और ब्रह्मणस्पित से भी की गयी है। बहुमन्त्र, भी (बृद्धि) और ब्रह्म का उत्पादक है। इस प्रकार का अभेद सृक्ष्मसम नत्त्व से दर्शाया गया है। बैदिक साहित्य में अगिन के जिस रूप का वर्णन इंउससे विद्य के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्त्वो पर काफी प्रकाश प्रवाह

जैमित ने मीमामासूत्र के 'हिवि प्रशेषणाधिकरण' में अपित के छ प्रकार वताये हैं (१) गार्डपत्य, (२) आह-वनीय, (३) दक्षिणापित, (४) सम्य, (५) आवसथ्य और

'अस्ति' प्राट्ट का व्युत्पत्यर्थ इस प्रकार है जो 'क्रपर की ओर जाता है' (असि गती, अगेर्नन्त्रोपदच, अस् + नि और नकार का लोप)।

> अस्तेस्त्रु मास्तो नाम गर्भाषाते विश्वीयते । पुगवने चट्टमामा शुङ्गाकर्मीण शोभनः ।। मीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगल्भो जातकर्मीण । नामिन स्यात्माधिको झान्नि प्रापते वर्शाचस्त्रचा ॥ सत्यनामाथ चृष्टाया बतादेखे समुद्धतः । गोदाने मूर्यनामा च केळाल्ते स्यानिकस्त्रक्ते ।। वेदनानरो विसमें तृ विवाहे योजकः स्मृतः । चतुर्यान्तृ शिक्षी नाम चृतिरामस्त्रमा परे ॥

प्रायिचरो विष्कृचैव गास्त्रयः तु साहतः।

ग्रथहोसे तु बह्निः स्यात् कोहिहामे हुतास्त्रः।
ग्रथहित्या मृडो नाम शान्तिके वरस्त्राया।
पौष्टिके वरुदस्त्रयः कोषाग्मिरवाभिषात्रिके।।
वस्ययं शमनो नाम वरदानेऽमिद्रकृषः।
कोण्ठे तु जठगे नाम काण्यादो मृत्रभक्षणे॥
(गामिण्युषकृत संग्रह)

[ गर्जाधान में अनिन को 'मारत' कहते हैं। प्रायत में 'चन्द्रम', शृह्राकर्म में 'बोमन', मीमनत में 'मङ्गल', जात-कर्म में 'प्रारल', नामकरण में 'पारिव', अलावाकन में 'पृष्ण', जुडक्कर्म में 'प्रारण', अतावाकन में 'पृष्ण', जुडक्कर्म में 'प्रारण', अतावाकन में 'पृष्ण', केशानत (साधवर्तन) में 'अमिन', विदाय (अर्थान् अस्महोशादिक्रियाकलाप) में 'अमिन', विदाय (अर्थान् अस्महोशादिक्रियाकलाप) में 'विचन', प्रायविक्चा (अर्थान् प्राप्णक्ति, स्ति में 'विचन', प्रायविक्चा (अर्थान् प्राप्णक्ति, स्ति में 'विचन', प्रायविक्चा (अर्थान् प्राप्णक्ति, स्ति में 'विचन', प्रायविक्चा (अर्थान् प्राप्णक्ति, स्त्राप्णक्ति, स्त्राप्णक्ति, स्त्राप्णक्ति, स्त्राप्णक्ति, प्राप्ति, स्त्राप्ति, स्त्रापिति, स्त्रापिति, स्त्राप्ति, स्त्राप्ति, स्त्राप्ति, स्वराप्ति, स्त्रापिति, स्त्रापिति,

अस्ति के रूप का वर्णन इस प्रकार है

पिङ्गभूरमधृकेशाक्ष पीनाङ्गजठरोऊण । छागस्य साधमूत्रोऽग्नि सप्तानि रात्तिश्वारक ॥ (आदित्यपराण)

[भौहें, दाढी, केश और और पीली हैं, अङ्ग स्थूल हैं और उदर लाल हैं। बकरें पर आरूड हं, अक्षमाला लिये हैं। इसकी सात ज्यालाएँ हें और शांक को घारण करता हैं।]

होम योग्य अभिन के शुभ लक्षण निम्नांकत है . अविष्मान् पिण्डितसिखः सर्पि काञ्चनसन्तिम । स्निम्घ प्रदक्षिणस्वैव विद्वः स्यात् कार्यसिद्धये ॥

(वायुपुराण) [ज्वालायुक्त, पिण्डितशिक्ष, घी एव मुवर्ण के समान, चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक

देहजन्य अग्नि में शब्द-उत्पादन की शक्ति होती है, जैसा कि 'सङ्गीतदर्पण' में कहा है

होता है ।

ब्रास्थान प्रेरितं पितां बिह्नुपाहिन्त देहुबम् । ब्रह्मप्रिनिस्थतं प्राणं स प्रेरणीत पावक ॥ पावकप्रेरितः सोज्य क्रासुद्ध्यस्य वरम् । अतिसुक्ष्मप्यति नामौ हृदि मुग्दे गले पुन ॥ पुर्टं शीर्षे त्यपुष्टक्क कृत्रिमं वदने तथा । आविभ्यतियतीयेव पञ्चमा कीर्यतं वृष्टै ॥ कर्तारं प्राणनामान वकारमनल विदु । अति प्राणनास्योगालेन नावांशिमधीवते ॥

[आस्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पमन अनित को काहत करता है। ब्रह्मपत्रिय में स्थित प्राणवायु को वह अस्ति प्रेरित करता है। असि के हारा प्रेरित वह प्राण क्रम में कारा चलता हुआ नाभि में अत्यस्त मुख्य ख्वित करता है। नया गरे और हृदय में भी मुख्य ख्वित करता है। सिरा में गुष्ट और अष्ट तथा मुख्य में कृतिम प्रकार करना है। सिरानों ने पांच प्रकार का असि बताया है। नकार प्राण का नाम है, दकार अस्ति का नाम है। प्राण और अस्ति के नाम है। उतार और अस्ति को नाम है। उतार और अस्ति के मयोग से नाद की उत्पत्ति होती है।

मन देवताओं में इमका प्रथम आराष्ट्रत्व ऋग्वेद के सर्वप्रथम मन्त्र "अग्निमीले पुरोहितम्" से प्रकट होता है।

होता है।
(२) योगापिन अथवा जानास्मि के रूप में भी 'अस्नि'
का प्रयोग होता है। गीता में कथन है

'जानाप्ति सर्वकमीण सम्मग्नानुक्ते तथा।'
आनाप्तिस्थकमीण तमाहु गण्डित बुवा।'
आनाप्तिस्थकमीण तमाहु गण्डित बुवा।'
आनाप्तिस्य अशे स्वर्तनाय स्वित्य है। इससे किञ्चमूर्ति है। उपले २-४ सोडी नीचे शदि केदार का मन्दिर है। कैदारनाय से नीचे तसकुष्ट है। उसे 'अभितरीय' कहा

क्षिणकाष ----अगि से जला हुआ। यह सज्जा उनकी है जो सृतक बिता पर जलाये जाते हैं। साधारणत सब की विमार्जन किया में मृतको के ये प्रकार ये, पहला अभिवस्त, दूरारा अन्तिन्तस्य (जो अग्रिम में न जलाया गाया हो)। अवर्धवंदे यो जीर प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोस (फैंका हुआ) तथा (१) उदत (कटकाया हुआ)। इनका ठीक अर्थ बोधामय नहीं है। जिसर प्रथम का अर्थ उस हैरानी प्रणालों के मदुल बतलाता है, जिसमें शत्र को पशु- पिक्षयों के भोज्यार्थ फॅक विया जाता था तथा दूसरे के लिए उत्तका कथन है कि वृद्ध व्यक्ति असहाथ होने पर बैंग्रे ही छोड विये आते थे। किन्तु दूसरे के लिए ब्लिटने का मत है कि मृतक को किसी प्रकार के चबूतरे पर छोड विया जाता था।

ऋ खेद-काल में शव को भूगर्भ में गाडने की भी प्रधा थी। एक पुरे मन्त्र में इसकी विधि का वर्णन है। अस्ति-दाह का भी समान रूप से प्रचार था। यह प्रणाली दिनों-दिन बढती ही गयी। छान्दोग्य उपनिषद में मतक के शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), वस्त्र एव आभूषण को, जो पूर्ववर्ती काल में स्वर्गप्राप्ति के साधन समझे जाते थे, व्यर्थ बतलाया गया है। बाजसनेयी सहिता में दाह किया के मन्त्रों में केवल अग्निदाह को प्रधानता दी गयी है एवं शव की राख को इमशान भूमि में गाडने को कहा गया है। ऋष्वेद में मृतक शरीर पर भी लेपने एवं मतक के साथ एक छाग (बकरे) को जलाने का वर्णन है, जो दूसरे लोक का पथप्रदर्शक समझा जाता था। अथर्व-बेद में एक बोझ ढोने वाले बैल के जलाने का वर्णन हैं, जो दूसरे लोक में सवारी के काम आ सके। यह आजा की जाती थी कि मतक अपने सम्पर्ण शरीर सभी आडों से यक्त (सर्वतनसञ्ज) प्नर्जन्म ग्रहण करेगा, यद्यपि यह भी कहा गया है कि आँख नुर्य में, इवास पवन में चले जाते है। गाडने या जलाने के पूर्व शव को नहलाया जाता था तथा पैर में कड़ी बाँध दी जाती थी ताकि मतक फिर लौटकर पथ्वी पर न आ जाय।

अनिपुराण—विष्णुपराण में पूराणो की जो मूची पायी जाती है उनमें अनिपुराण आठवी है। अनिन की महिमा का इममें विशेष रूप से वर्णन हैं, और अनिन ही इसके बनते हैं। अत उनका हो। अत उनका है। अत उनका जो उनका है। अत उनका उनका उनका है। अत उनका उनका उनका वर्णन और उनका अत्युविश के अविषय भी इसमें विशेषित है। इनका वर्णन भी पामा जाता है। दर्जनो के विषय भी इसमें विशेषित है। इनका वर्णन भी पामा जाता है। दर्जनो के विषय भी इसमें विशेषित हुए हैं। का अध्यास्त्र का भी समावत्र है। इसमें वर्षणित हुन हुन की भार-अवारका, एका अर को का वर्षण नामिल हुन हुन स्वार्ण से प्रकार पार्ण, प्रति-

मर्ग, बडा, मन्यस्तर तथा बंगानुविन्त) के अतिरिक्त इसमें विशिव्य सांस्कृतिक विषयों का भी वर्णन है। अत. यह दुराण एक प्रकार का विश्वकोश वन गया है। वर्ण्य पुराणों में सहस्की बलोक्तस्वया वन्नह सहस्र बतायों गर्या है और बास्तव में हैं भी पन्द्रह, सहस्र में कुछ अधिक। इस पुराण का दावा हैं 'आत्मेय हिं पुराणेक्ष्मम् सर्वा विद्याः प्रयोगता' अर्थात् इस प्रान्त्रगण में समस्त

अस्तिप्राण का एक दूसरा नाम 'बिह्नपुराण' भी है। डॉ॰ ह्यावरा की इसकी एक प्रति मिली थी। निवस्य प्रत्यों में अस्तिपुराण के नाम से जो बचन उद्देशन किये मंदी हैं बेपाय नव इसमें पाये जाते हैं. जबकि 'अस्ति-पुराण के नाम में मुदित संस्करणों में वे नहीं मिलते। इसिंछए कतिपय विद्वान् 'बिह्नपुराण' को ही मूल अस्ति-पुराण मानते हैं। बिह्नपुराण नामक संस्करण में शिव की जिननी महिमा गार्थी गयी हैं उतनी अस्तिपुराण नामक मन्करण में नहीं।

अनिवश्यायन—एक आचार्य, जिनका उन्लेख यजुर्वेद को नैनिराय धावा के नैतिरीय प्रातिधाक्य में मिलता है। अनिव्यत—डन दे से फाल्मुन कृष्ण चतुर्वी को उपवास करना चाहिए। इससे एक वर्ष तक वासुदेव-यूजा नियमित करम करने का विचान है। दे विष्णुपसँतर, जिन्द ६ ए० १४६।

अपिनास्ता— यज्ञमण्डण का एक भाग, जिसका अर्थ अववंतेद भे साधारण मृह का एक भाग, विशेष कर सफत का बढ़ा कक किया गया है। यहां अपिनकुष्ट होता था।
अपिनक्टोम — एक विशिष्ट यहा। न्यां के इच्छुक व्यक्ति को अपिनक्टोम सक करता चाहिए। ग्रेमीतिस्टोम सक का विस्तार अपिनक्टोम सक करता चाहिए। ग्रेमीतिस्टोम सक का विस्तार अपिनक्टोमकर्ता डम यह के अधिकारी है। इसमे गोम मूच्य डम्य और इन्द्र, बायू आदि देवता है। १६ ऋत्वियों के चार गण होते है—(१) होत्मण्या (२) अप्यर्थु गण, (३) ब्रह्माग्य और (४) जद्गान्त्रमण। प्रत्येक गण में बार-चार व्यक्ति होते हैं होत्मण में ११) होता, (२) प्रशास्ता, (३) ब्रम्डशास्त्र (४) प्रावस्ता, (३) अन्वश्राण में (१) अच्छुं, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेच्टा, (४) जनेता। और (४) होता । उद्गात्गण में (१) उद्गाता, (२) प्रस्तांता, (३) प्रतिहर्ता और (४) मुक्काण्य । यह यक्ष पांच दिनों में समाप्त होता था ।

प्रयम दिन दीला, उसके दीलणीय आदि अङ्गों का अनुष्ठान, दूर्ग दिन प्रायणीय याग और सोमस्त्रा का क्रय, तीसरे एव बीचे दिनों में प्रात काल्ड और सार्य काल्ड में अवर्थ उपपान नामक यक्ष का अनुष्ठान और चीचे दिन में प्रवयं उपपान नामक यक्ष का अनुष्ठान और चीचे दिन में प्रवयं उपपान काता था। जिन यक्षान के पर में पिना, पितामह और प्रपितामह से किसी ने चेद का अध्ययन ही किया अववा अनिच्टोम याग भी नहीं किया हो उसे इस अव्यय अनिच्टोम याग भी नहीं किया हो उसे इस अव्यय अवंत अविन्यों में या या भी नहीं किया हो उसे इस अव्या प्रपितामह में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो इस देश के पिता, पितामह अववा प्रपितामह में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो इस देश के पिता, पितामह अववा प्रपितामह में से किसी ने मोमपान नहीं किया हो जो इस देश के पिता, प्रतामह माम मामने के लिए एक ही स्तरम में तीनों को वॉक्शन चाहिए।

चौथे दिन अयवा तीसरी रात्रि के भोर में तीसरे पहर उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पात्रो को फैलाना चाहिए । यज्ञ मे ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उलखल के आकार का होना चाहिए। उध्यपात्र, चमस पात्र परिमित मात्रा में एवं तिरछे आकार के होने चाहिए। ये चार कोणयुक्त एव पकडने के लिए दण्ड युक्त होने चाहिये। थाली मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। आरम्भ में मोमलता के इंठलों में रस निकाल कर ग्रह और चममो के द्वारा होम करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात् आग्नेय पश्याग करना चाहिए। इस प्रकार सामगान करने के अनन्तर प्रात सबन की समाप्ति होती है। इसके पश्चात मन्याह्न का सबन होता है, तब दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा में एक सौ बारह गाये होती है। फिर तीसरा मवन होता है। इस प्रकार प्रात सवन, मध्यन्दिन सवन, नतीय (साय) सवन रूप सवनत्रयात्मक अस्तिष्ट्रीम नामक प्रधान याग करना चाहिए।

दूसरे यज इसके अङ्ग है। तृतीय सबन की समाप्ति के परचात् अवभृव नामक याग होता है। जल में वरूण देवना के लिए पूरीडाश का होम किया जाता है। इसके एवचात्र अनुबन्ध्य नामक पत्र्यक्ष किया जाता है। इसे गाय को ही एलू माना जाता है। किल्सू कलियून में यो-विल का निषेध होने के कारण यज्ञ के नाम से गाय की

अभिनस्वामी-अभ्याषान

छोड दिया जाता है। इसके अनन्तर उदयनीय और उदय-सनीय (४१) कार्य किये जाते हैं। इन्हें पांचवे दिन पूरी रात्रि तक करना चाहिए। इनके समाप्त होने पर अग्निष्टीम याग की भी समाप्ति हो जाती है।

अफिस्वासी (आध्यकार)—सनु-रचित 'मानव श्रौतसूत्र' पर भाष्य के लेखक। मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार है बालकृष्ण मिश्र एवं कुमारिल भट्ट।

**अग्निक्रोत्र**—एक दैनिक यज्ञ । यह दो प्रकार का होता है-एक महीने की अर्बाध तक करने योग्य और दूसरा जीवन पर्यन्त साध्य । दूसरे की यह विशेषता है कि अग्नि मे जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रात साथ हवन करना चाहिए। यक करने बाले का इसी अस्ति से दाह सस्कार भी होता है। इसका क्रम स्मति में इस प्रकार है विवाहित बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो काने, बहरे, अन्धे एव पङ्ग नही है, उन्हें बर्ण-क्रम से बसन्त, ग्रीप्म और शरद ऋतु मे अस्ति को आधान करना चाहिए। अस्ति सख्या में तीन है--(१) गार्हपत्य, (२) दक्षिणाग्नि और (३) आहवनीय. इनकी स्थापना निज्यित वेदी पर विभिन्न मन्त्रो हारा हो जाने पर साथ तथा प्रात अग्निहोत्र करना चाहिए । अस्तिहोत्र होम का ही नाम है । इसमे दस इब्य होते है-(१) दघ. (२) दही. (३) लप्मी. (८) घी. (५) भान. (६) चावल, (७) मोमरस. (८) माम, (९) तेल और (१०) उरद। कलियग में दूध, चावल, लप्सी के द्वारा एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन होम का विधान है। अमावस की रात्रि में लप्सी द्वारा यजमान को होम करना चाहिए। जिस दिन अस्ति की स्थापना की जाती है अभी दिन प्रथम होम प्रात:-साय आरम्भ करना चाहिए। उस दिन प्रातः सौ आहतियो के होम का दवता सूर्य एव साथ काल अध्न होता है।

अस्म्याधान के पडवान् प्रथम असावस्था को दर्श और पूर्णमानी को पीर्णमास यात का आरम्भ करना चाहिए। इसमें छ प्रथम के मा चाहिए। इसमें छ प्रथम के मा चाहिए। इसमें छ प्रथम के मा चाहिए। विश्व आणि की अनियोगी की (?) आमंग्र (र) अम्मिया, (र) पेंग्र और (१) उपाण याग है। अमावस्य के (१) आमंग्र, (र) पेंग्र और (१) प्रथमय याग होने है। दर्श-पूर्णमात यह भी जीवस्थमंत्र करना चाहिए। इसमें भी यह के प्रतिकर्मक दोषों ने रहित तीन वर्णों की स्थानीक होकर यह करने का अधिकार है। सामान्यत पर्व की प्रतिवाद की साराध्य करना चाहिए।

विका यवनान ने सोमयान नहीं किया हो उसे पूर्णमासी के दिन अधिनकोण में पूरीबास याण और ऐन्द्र याग करना चाहिए। जो यजमान सोमयान कर नुका है उसे पूर्णमासी के दिन अधिनकोण में मृतउपाशु याग और अधिनयोमीय पूरीबाश-याग, ऐन्द्र-पयो-याग, ऐन्द्र-पियो-याग ये तीन याग करने चाहिए। इसमें बार ऋदिका होते हैं (१) अप्वर्शु, (२) बद्धा, (३) होता और (४) आग्नीय: युवर्डेंद-कर्म करने वाला 'अव्वर्षु', ऋक्, यज्, साम इन्नीनों का कर्म करनेवाला 'ब्रह्मा' और ऋक्ष्येक के कर्म करनेवाला 'ब्रह्मा' आप अवर्षु भा हो अग्नीय: प्राय अवर्षु भा हो अनुवायो होता है, उसी की प्रेरणा से कार्य करता है। पुरोडाश वाव ल अथवा यव का बनाना चाहिए। अधिन होता के कार्य करता है। इसी हथा से यज का आरम्भ करें उसी हथा से यज का अधिन स्वर्ण करते हिस्स करा से स्वर्ण से स्वर्ण करते हिस्स करा से साम स्वर्ण से स्वर्ण करते हिस्स करा से साम स्वर्ण से अधिनपर्यंक्ष करते उसी वाल वालिए।

अभिनहोत्री---(१) नियमित रूप से अग्निहोत्र करनेवाला । याद्राणों की एक शास्त्रा की उपाधि भी अग्निहोत्री हैं।

(२) काल्यायन सूत्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा नाम अग्निहोत्री मिश्र है।

अग्याधान—(अग्नि के लिए आधान) । वेद्यविहित अग्नि-संस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय हं।

प्राचीन भारत में जब देवताओं की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अध्निस्थान में करता था तब यह उसका पवित्र कर्त्तव्य होता था कि बेदी पर पवित्र अस्ति की स्थापना करे। यह कर्म 'अस्त्याधान' अर्थात पवित्र अग्निस्थापना के दिन से प्रारम्भ होता था। अग्न्याधान करने वाला गृहस्थ चार पुरोहित चनताथा तथा गार्हपत्य एव आहवनीय अग्नि के लिए बंदिकाएँ बनवाता था। गाईपत्य अग्नि के लिए वन एवं आहवनीय के लिए वर्ग चिह्नित किया जाता था। दक्षिणाग्नि के लिए अर्द्धवत्त स्त्रीचा जाता था, यदि उसकी आवश्यकता हुई । तब अध्वयं घषंण हारा या गाँव से तात्कालिक ऑग्न प्राप्त करताथा। फिर पञ्च भूसंस्कारो ने पवित्र स्थान पर गाहंपत्य अग्नि रखता था तया मायंकाल 'अरणी' नामक लकडी के दो टकडे यज्ञ करनेवाले गृहस्य एव उसकी स्त्री को देता या, जिसके घर्षण मे आगामी प्रात व आहवनीय अग्नि उत्पन्न करते थे।

अयोचरी-अघोरघण्ट ११

अगोबरी—हरुयोग की एक मुद्रा। 'गोरखबानी' की अरुट-मद्राओं में इसकी गणना है :

करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सबद कुसबद के उत्तपनी ।

सबद कुसबद समी कुतबा मुद्रा तो भई अगोचरी ।।

इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जाता है। इसके हारा बाहरी गान्यों से काम को हटाकर अलग करण के गान्यों को ओर उगानि का अग्यास किया जाता है। वास्तव में गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके आग्यानिष्ठ होने का नाम ही अगोचरी मद्रा हैं।

अप्रवास स्वामी—रामोपासक वैष्णव मन्त कवि । नाभाजी (नारायणदास), जो रामानन्दी बैष्णव थे, अग्रदास के हीं शिष्य थे एवं इन्हीं के कहने में नाभाजी ने 'सक्तमाल' वी रचना की ।

माठता (जयर्न, राजस्थान) की श्रीमद्ध गरी के ये अध्याता थे। इनका जीवन-मान्त मन १६२६ विच के लगभग है। स्वामी गमानस्य के शिष्य स्वामी अन्तनानस्य और स्वामी अन्तनानस्य के शिष्य स्वामी अन्तनानस्य और स्वामी अन्तनानस्य के शिष्य कृष्णवाग पग्रहारी थे। ये वन्त्रभावायं के शिष्य और अस्ट्राय के किंव कृष्णवाम अधिकारी में भिन्न और उनके पूर्ववर्त्ता थे। इनके शिष्य स्वामी अध्यात्म थे। ये वार्मिक कार्व थे, इनकी निम्माविकत स्वामां भीयों जाती है

(१) हितोपदेश उपलाणाँ बाधनी, (२) ध्यानमञ्जरी, (३) रामध्यानमञ्जरी और (४) कुडलिया।

अध्यक्षक — सन्ध्योपासन के मध्य एक विशेष प्रकार की किया। इसका अर्थ है 'मब पापो का नाश करनेवाला जाप ।' उत्पन्न पाप को नाश करने के लिए, जैसे यहाँ के अङ्गभूत अवभूय-स्वानमन्त्र 'दुध्यदिव' आदि है वैसे ही वैदिक सन्ध्या के अन्तर्भत मन्त्र के हारा शोघे गये जल को फेकना पापासाशक क्रिया अध्यक्ष है। ताल्विक सन्ध्या से भी इसका विशान है

पङ्क्रस्थासमस्यसं बागहरूने जल तत । मृहीत्मा दिक्षणेनेव संपूर कारपेट् बुण ।। विक्रवायु-जल-पृष्वी-बिह्नबीजींस्त्रमा पुनः । अभिमनन्य च मुकेन समया तत्त्वमुदया।। निःवियोत् तत्र्वकरं पृष्ठिनं सेश वर्शे निमया च । इदयाक्टव्य देहान्व साणिततं पापसञ्चयम्। कृष्णवाणं तदस्य स्थानस्य विज्ञेवते।। दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च। परतो बज्जपाषाणे निक्षिपेद अस्त्रमुख्यरन्।।

(तन्त्रसार)

| छ अन्नन्याम करफं वाये हाल में अल लेकर दक्षिण हाण से समपुट करें। थिन, बायू, जल, पुब्बी और अमिन-वीजों के हारा तीन वार फिर से अमिमनित करफे और रात वार तक्व मुद्धा से मुलमन्य हारा अभिमन्त्रित करके जन जल को सिर पर छोड़े और बीप जल को दिला हाथ में रक्कर इडा नाड़ी के हारा संवित पाप को शरीर के भीतर घोकर काले वर्ण वाले जम जल को दक्षिण नाड़ी संविद्यन करें। दिलाण हाथ में उस पापक्य जल को मामने के पत्यवर पर मिरा है।

अध्यस्वंत्रतीर्थ — मध्य प्रदेश, सतना की रपुराजनगर तहसील के अनुवा प्राप्त मे भार, कुण्डी तथा वेषक ये तीन स्थान पास-पाम हैं। तीनों मिकाकर अध्यस्त (अध्यमपंत्र) कहें जाते हैं। थार में सिद्धेत्वर सहादेव का मन्दिर, कुण्डी में नीर्थकुण्ड और वेधक में प्रजापति की सजवेदी हैं। इन तीन स्थानों की यात्रा पायनाश्य मानी जाती हैं।

न परि (अयानक नहीं न्युप्तर)। इनेता हा विद्य अर्थ है न + घर (अयानक नहीं न्युप्तर)। इनेता इनेत उपनिषद् में शिव का 'अघोर' विशेषण मिलता है

'या ते रुद्र जिवा तनूरघोरा पापकाणिनी ।' परन्तु कालान्तर में जिब के इस रूप की उपासना के अन्तर्गत बीभत्सा एव धृणात्मक आचरण प्रचलित हो गया । इस रूप के उपासकों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय अघोर यथ कहलाता हैं।

अवोरचन्द्र —एक कापालिक संन्यासी । आठवी शताब्दी के प्रयान बरण में भवभूति द्वारा रिवर्त मानलोमाधव नाटक का वर्षारपण्ट एक मुक्क पात्र है और राजधानी में स्वी बामुख्य के पुत्रारी का काम करता है। वह आरुप्त प्रदेश के एक वह वांच क्षेत्र अंग्रेशल से सम्बद्धित है। क्ष्पालकुण्डला सम्बासिनी देवी बामुख्य की उपासिका एवं अवोरचण्ट की शिष्या है। दोनों योग के अस्याम द्वारा आवर्षज्यक सावस्थानक सिक्या है। दोनों योग के अस्याम द्वारा आवर्षज्यक स्वी स्वास्था है। दोनों योग के अस्याम द्वारा आवर्षज्यक स्वी शिष्या है। दोनों योग के अस्याम द्वारा आवर्षज्यक स्वी स्वास्था है। दोनों स्वास उनकी क्रियां में एक हैं। बाचोरपण्ट नाटक की नायिका माललों को

बिल देवो नामुण्डाको देने की योजना करताहै, किन्तु अन्त में नायक के द्वारा मारा जाता है।

अवोर पंच —अपोर पंथ को कापालिक मत भी कहते है। इस पंच को माननेवाले तिथक माधु होते हैं, जो मनुष्याले की लोग होते हैं, जो मनुष्या की लोगे होते हैं हो भी स्वर्ध में स्वर्ध माधु होते हैं, जो मनुष्य की लोगे होते होते हैं होते होते हैं लोगे हमाने में रहक मत का प्रचार प्रायः नहीं देखा जाता। ये स्पष्ट ही वाममार्थी ध्रंब होते हैं लोगे हमान में रहक प्योच साम रहित हैं उपा-सत्ता करते हैं। उनमे जाति-पाति को स्वर्ध होता। हम्हें लोगड़ भी वहते हैं। ये देवताओं की मूर्तिमुखा नहीं करते। अपने शबो को ममार्थि में मार्डते हैं।

इस पथ को 'अवधत' अथवा 'सरभग' मत भी कहते है। आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पंथ के हठयोग तथा तान्त्रिक वाममार्ग से हैं। इसका मूलस्थान आबू पर्वत माना जाता है। किसी समय में बड़ोदा में अघोरेश्वरमठ इसका बहुत बड़ा केन्द्र था। काशी में कृमिकुड़ भी इसका बहुत बड़ा संस्थान है। इस पथ का मिद्धान्त निर्गुण अद्वैतवाद से मिलता-जलता है। साधना में यह हठयोग तथा लययोग को विशेष महत्व देता है। आचार में. जैसा कि लिया जा चका है, यह वाममार्गी है। समस्व साधना के लिए बिहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता है। अधीरियो की वेश-भूषा में विविधता है। किन्ही का वेश ज्वेन और किन्ही का रगीन होता है। इनके दो वर्ग है---(१) निर्वाणी (अवध्त) तथा (२) गहस्थ । परन्तु गहस्थ प्राय नहीं के बराबर है। अघोर पंथ के साहित्य का अभी पूरा मकलन नहीं हुआ है। किनाराम का 'विवेकसार', 'भिनक-दर्शनमाला' तथा टेकमनराम कृत 'रत्नमाला' आदि ग्रन्थ इस सम्प्रदाय मे प्रचलित है।

अबोरा—जिसकी मूर्ति भयानक नहीं है। ('अति भयानक' ऐसा इम व्युत्पत्ति का व्यंग्यार्थ है।) भाद्रपद छुण्णा चतुर्दकी अबोरा है:

भाद्रे मास्यसिते पक्षे अघीराख्या चतुर्वशी।

तस्यामाराधित स्थाणुनिधिष्णक्षपुरं ध्रुवम् ॥
[भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अधीरा नामक चतुर्दशी के
विन शंकर की आराधना करने पर उपासक अवश्य ही
शिवप री को प्राप्त करता है ॥

अधोरी—अधोरपंय का अनुवायी । प्राचीन पाश्चत तंत्रवाय का सन्त्रति लोग सा हो गया है। किन्तु कुछ अधोरी मिलले हैं, जो पुराने कापालिक है। अधोरी हो कबीर के प्रभाव से जीयड साधु हुए। (विशेष विवरण के लिए दें० 'अधोर पर्य'।)

अञ्चल—(१) सिक्का सप्रदाय में गुरु नानक के परूचात् नी गुरु हुए, उनसे प्रथम गुरु अङ्गद से । इन्होंने गुरुमुक्की लिपि बलायों जो अब प्रवासी आधा की लिपि समझी जाती है । इनके लिखे कुछ पद भी पासे बते हैं। इनके बाद गुरु अमन्यास व गुरु पामदास हुए ।

(°) रामायण का एक पात्र को किष्कित्या के राजा बाली का पुत्र था। राम की ग्रह परस भक्त था। राम की ओर से राजण की माना में इसका दौराय-कर्म प्रसिद्ध है। अकुम्मच्य-नररिस्ह मध्ययाय की वो उपनिवर्दों में से प्रयम। 'नृमिह-पूर्वतापनीय' के प्रथम भाग में नृमिह के मत्त्रराज का परिचय दिया गया है तथा उसकी आराधमा विधि दी गयी है। माय हो चार, 'अकुमत्त्रो' का भी विवेचन एव परिचय दिया गया है।

अङ्गारक चतुर्वी— (१) किसी भी मास के मङ्गलवार को अनेवाली चतुर्वी सरसप्राण के अनुसार 'अङ्गारक चतुर्वी' है। इसे बीवन में आठवार, चार वार अथवा जीवन पर्वी' है। इसे बीवन में आठवार, चार वार अथवा जीवन पर्वी' 'अस्मिम्बा' (ऋ० वं० ८ ४८ १६) इसका मन्त्र है। गूर्वों को केवल मङ्गल का स्मरण करना चाहिए। कुछ पुराणों में इसका मुखबत भी कहा गया है। इसका ध्यान-मन्त्र है

> 'अवन्तीसमृत्यं सुमेषासनस्यं वरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीवे ।'

दे० इ० क०, व्रतकाण्ड, ७७-७९; हेमाद्रि,व्रतखण्ड, जिल्द १,५०८-५०९। (२) यदि मंगलकार को चतुर्यों या चतुर्यशी पड़े तो बह एक्सत सूर्यहरूगों की बरेशा अधिक पृष्प तथा फलप्रदा-स्मिती होती है। देन गदाबर प०, कालसार भागा, ६९०। अध्निस्प-आदिस्पों का उद्भव ऋत्येव में अर्द्ध गीराधिक कुळ के रूप में द्विटगोचर होता है। उन परिच्छेदों को, जो अङ्गिरस्स को एक कुळ का पूर्वज बतलाते है, ऐतिहासिक मूल्य नहीं दिया जा सकता। परवर्ती काल से आङ्गिरमों के निस्चित ही परिवार थे, जिनका यांत्रिक क्रियाविधियों (अयम, द्विरात्र आदि) में उद्धरण आत होता है।

कि क्रिया—अधवंवेद के रचियता अधवीं ऋषि अद्विरा एवं भूगृ के बंधक माने जाते हैं। अङ्गिरा के वेवावाणों को जो सन्त्र मिले उनके संग्रह का नाम 'अधवांक्तिरस' पदा । भूगृ के बंधवालों को जो मन्त्र मिले उनके संग्रह का नाम 'भूग्या-द्विरस' एवं दोनों मंग्रही की सहिता का संयुक्त नाम अधवंवेद हुआ। पुराणों के अनुसार यह मुनिविधेण का नाम है जो ब्रह्मा के मुख्य से उत्पन्त हुए हैं। इनकी पत्नी कर्दम मृति की कन्या अद्या और पुत्र (१) उत्पन्ध तथा (२) वृहस्पति: कन्याएँ (१) सिनीवाली, (२) कुह, (३) एका और (४) अन्तमील इंड ।

अक्रिराण्य — कृष्ण पक्ष की दशमी को एक वर्षपर्यन्त दस देवो का पूजन 'अक्रिराजन' कहलाता है। दे० विष्णुधर्म० पुरु, ३,११७,१-३।

अचल-ईश्वर का एक विशेषण।

न स्वरूपान् न सामध्यन् नव ज्ञानादिकाद् गुणात् । चलन विद्यते यस्येन्यचल कीर्त्तिताऽच्युत ।।

| जिसका स्वरूप, सामध्ये और ज्ञानादि गुण से चलन नहीं होता उसे अचल अर्थात् अच्युत (बिष्णु) कहा भया है।]

अवका सममी—याध शुक्छा मसमी। इस दिन सूर्यपूजन होता है। इसकी विकि इस प्रकार हैं वत करनेवाला पब्छी को एक समय भोजन करता हैं, सल्तमी को उपवास करता हैं और प्रक्रिक उपरास्त खड़े होकर सिर पर वीघक रखें हुए सूर्य की अपरोस्त खड़े होकर सिर पर वीघक रखें इस्ट सूर्य की अपरोस्त खड़े हो दे हे माब्रि, ब्रत खण्ड, ६४३-६४८।

सबसेक्बर—अमृतसर-पठानकोट रेलमार्ग में बटाला स्टेशन से बार मील पर यह स्वान है। मन्दिर के समीप मुक्तिन्त्व सरोबर है। महाँ मुख्य मन्दिर में शिव तथा स्वामी कार्तिकेय एवं पार्वतीदेवी की मृतिया है। मरावर के मध्य में भी जिव- मन्दिर हैं। मन्दिर तक जाने के लिए पुछ बना है। उत्तर मारत में यह कारिकेय का एक ही मन्दिर है। कहा जाता है कि एक बार परस्पर अंद्रता के बारे में गणेवजी तथा कारिकेय में विवाद हो गया। भणवान् शङ्कर ने पृथ्वी-प्रदाजणा करके निर्णय कर लेने को कहा। गणेवजी ने माता-पिता को परिक्रमा कर ली और में विजयी मान जिसे गये। पृथ्वी-परिक्रमा को निकले कार्तिकेय को मार्ग में ही यह समाचार मिला। याता स्विपत करके ने बही अचल कप से स्थित हो गये। यहां बसुओ तथा सिद्ध गर्भों ने यहां किया था। गुरु मानकदेव ने भी यहां कुछ काल तक माणवा की थी। कार्तिक खुकला नवमी-दशमी को यहां मेला होता है।

अविस्था मेवामेव — अठारहावी वाती के आरम्भ में बलवेव विद्याभ्यण ने चैतन्य साम्याया के लिए बह्मसूत्री पर 'गोबिनट-भाष्य' किला, जिसमें 'अचिनच्य मेदामेट' सार्ट (पर्वान) का उद्योहकोण रवा गया है। इसमें प्रतिपादत किया गया है कि जहां एमं आरमा का सम्बच्ध अतिस्मा विवक्ष्यण में अचिन्स्य है। दोनों को भिन्न और अभिन्न दोनों बहा जा सकता है। इसके अनुसार इंडवर राजिमान तथा औव जगत् उसकी शक्ति है। दोनों में भेद अथवा अभेद मानता कर्त भी दृष्टि से अस्मत अथवा स्थायातक है। शक्तिमान और शक्ति दोनों ही अचिनस्य है। अता उनका सम्बच्ध भी अचिनस्य है।

इस निज्ञान्त का दूसरा पर्याय बैतन्यसत है। इसे गोडीय बैराजब दर्शन भी कहते हैं। चेतन्य सहाप्रमुक्त सम्प्रदाय के प्रवर्शक होने के साथ सम्प्रदाय के उपास्य देव भी है। इस सम्प्रदाय का विश्वतात है कि चेतन्य भगवान् श्री कृष्ण के प्रेमावतार है। चैतन्य वन्त्रभावार्य के समसाम-यिक थे और उनसे मिले भी थे। इनका जन्म नवदीय (वनदेवा) ये सरु १५५२ विक्रम में और हारीरस्थाय सरु १५५० विक्रम मे प्राय ५वर्ष की अवस्था में हुआ था।

चंतन्य ने जिस सत का प्रचार किया उस पर कोई सन्य स्त्रम नहीं जिसा और न उनके सहकारी बहैत एवं निरया-नन्द ने हीं कोई सन्य जिस्सा। उनके शिष्टम च्या सत्तातन गोस्तायों के कुछ मन्य मिन्नते हैं। उनके बाद जीव गोस्वामी दार्जनिक क्षेत्र में उतरे। इन्हीं तीन आचारों ने अचित्रम सेटामेंद मत का चणन किया है। परन्तु इन्होंने भी न तो बेदान्तसूत्र का कोई माम्य जिसा और न बेदान्त के किसी प्रकरण प्रन्थ की रचना की। अठारहभी सताब्दी में बलदेव विद्यासुम्य ने पहरे-पहल अविनय सेवामेद बाद के अनुसार कहासूत्र पर गोविन्द-भाष्य अवपूर (राजस्वान) में छिला। इस्प, सनातत आदि आचारों के सन्त्यों में अविज्ञाद की व्यास्था और नैल्यव सापना की पर्यालीचना की गयी है। फिर मी जीव गोस्वामी के प्रस्त्य में अविनय्स भंदगोदवाद की स्वापना की बेष्ट। प्रहुई है। बलदेव विद्यासुष्यण के प्रस्त्य में ही चीतन्य का दार्शनिक सत स्पष्ट क्या में पासा जाता है।

इस मत के अनुसार हिर्र अथवा अगवान् परम तस्व अथवा अनिम सन् हैं। बें ही ईसवर है। हिर्र की अनु-कान्ति ही बहा है। उसका एक अब मान परमान्ति जो विश्व में अन्तर्यामी रूप से व्याम है। हिर्र में पर् ऐस्वर्यों का ऐस्वर्ड, ये हैं—(१) पूर्ण मी, (२) पूर्ण ऐस्वर्ध, (३) पूर्ण बीर्य, (४) पूर्ण या, (५) पूर्ण मान और (६) पूर्ण वैराम्य। इतमें पूर्ण श्री की अयानता है, थेय गोण हो। रामान्हरूण में उसम अरिस होर का पूर्ण मान्यह है।

हिर्स के अधिकस्य शांकिसों में तीन प्रमुख है—(१) स्वरूप शांकि, (२) तटस्य शांकि, साथा (३) माया शांकि। मस्कूप शांकि, हो तिव्य शांकि अवशा अनरराष्ट्रा शांकि। में कहते हैं। यह त्रिविध रूपों में व्यवस्य होती है—(१) शिंपनी, (१) मस्वित्त तथा (३) द्वाधिन। मसिवनी शांकित के आधार पर हिर स्वय स्वता अहल करने हैं तथा दूसरों में नाता प्रयान कर उनमें व्याप्त रहते हैं। सिवित्त शांकित में हिर अपने को जानते तथा अन्य को जान प्रयान करते हैं। ह्यांकित शांकित स्वय अनानिस्त होता है। हर अपने को जानते तथा अन्य को जान प्रयान करते हैं। ह्यांकित शांकित से वेक्स्य अनानिस्त को जीवशांकित भी करती है। हा तथा शांकित को जीवशांकित भी करती है। हा तथा शांकित को अनुकल जीवों को प्राप्तमीव होता है। हरि की प्रयाग शांकित में कृष्य अनत्य जीत अहित कहती है। हरि की प्रयाग शांकित में कृष्य अनत्य और प्रष्तिक का उद्भव होता है। हर तीन जीवित में तीन समया को पर शांकित करती है।

जींचों के बजान और अविवा का कारण माया यांकर है। इसी के द्वारा जीव हैंचवर में अपना साम्राच्य मुक्का समार के बन्धन में पठ जाता है। हरि में जीव का पुन सम्बन्ध स्थापन ही मुन्ति है। मुन्ति का साम्राच हिरामित है। मित हरि को समित्र, तथा ह्वासिनी शम्बित के मिश्रम ते उत्ताप्त होती है। वे तोनो समित्रया मायवद्म्या है। अत मिक्त भीं मायवद्म्यां है। कण्यान बीक्तिस—प्रसिद्ध जालंकारिक, वैद्याकरण एव दार्शनिक अप्यय्य दीक्षित के लघु आता । इनके पितामह आचार्य दीक्षित एवं पिता रक्कराजाध्यरी थे ।

अध्युत--(१) विभिष्डुकियों द्वारा परिचालित सत्र में इन्होंने प्रतिहर्ता का काम किया था, जिसका वर्णन 'जैमिनीय ब्राह्मण' में है। (२) विष्णु।

अञ्चल कृष्णानम्ब तीर्ष — अप्याय दीजित कृत 'सिदान्तरिया' के टीकाकार । इन्होंने छायामक निवासी स्वयंप्रकाशानन्द परस्वती ने विद्या प्रान्त की थी। ये कांचेरी सीरवर्तां गीतकम्प्टेश्वर नामक स्थान में खुत थे और प्रगवान् कृष्ण के मकत थे। इनके बन्धों में कृष्णार्थित की और इनकी ययेष्ठ अभिरुचि मिलती हैं। 'सिद्धान्तरोधा' की टीका का ताम 'कृष्णालक्क्कार' हैं, जिसमें बन्हें अटूल सफलता प्रात हुई हैं। विद्यान होने के साथ ही ये अध्यन्त विनयसीक भी थे। कृष्णालक्क्कार के आरप्तम में इन्होंने निज्या है

आचार्यचरणद्वन्द्व-स्मृतिलेखनरूपिणम् मां कृत्वा कृत्ते व्याख्या नाहमत्र प्रभूयंत ॥

[गुस्देव के जरणों की स्मृति ही मुझे लेखक बनाकर यह व्यास्था करा रही हैं, क्योंकि भूझमें यह कार्य करने की सामर्थ्य नहीं हैं।

इससे इनकी गुरुभित्तः और निरिभमानिता सुस्पष्ट है! कृष्णालंकार के सिवा इन्होंने शास्त्रुरमाष्य के उपर 'वनमाला' नामक टोका भी लिखी है! इससे भी इनकी कृष्णमुक्ति का परिचय मिलता है!

कम्मुत्तकबामार्थ — ये बर्दनमत के संत्यासी एव मध्याचार्य के दीकार्य थे हैं। कहान्य में के दीकार्य में स्वाचार है वर्ष की कहान्या में हैं। सनकम्भूकोद्भव अन्युत्तरकाचार्य (नामान्तर गृद्धानन्य) से दीक्षा की भी । अन्याम केकर क्ष्मुंते गुरू के पास बेदान्त पदना आरम्भ किया, किन्तु गुरू की ब्याख्या से इन्हें सलोग न होता था कीर उनके साथ ये प्रतिवाद करने ज्याने थे। कहते हैं कि मध्याचार्य के प्रभाव के इनके कुछ ज्याने थे। कहते हैं कि मध्याचार्य के प्रभाव के इनके कुछ ज्यान्य भी बाद में देवतारी बेजना हो गये।

अच्युतकार — योष इच्छा प्रतिपदा को यह वत किया जाता है। तिल तथा मृत के होय द्वारा अच्युतपुत्रा होती है। इस दिन 'ऑं नमो अगवने बासुदेवाय' संप्र द्वारा तीस सम्पत्नीक बाह्मणों को भोजन कराना लाहुए। दे० अहस्था-का० चे० (पत्रासमक), पु० २३०।

अब्युतकतक--एक स्तोत्रग्रन्थ । इसके रचयिता वेदान्ताचार्य वेक्टरनाथ थे। रचनाकाल लगभग सं० १३५० विक्रमीय है। अञ्चुलाकाल--- 'अञ्चुत (विच्णु) का आवास (स्थान),' अश्वस्थ (पीपल) वसा ।

अक-(१) ईश्वर का एक विशेषण। इसका अर्थ है अजन्मा। नहि जातो न जायेश्वं न जनिष्ये कदाचन।

क्षेत्रज्ञ: सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृत:।। महाभारत । [ मैं न उत्पन्न हुआ, न होता हूँ और न होऊँमा । सर्व प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ । इसीलिए मुझे लोग अज कहते है ।]

बह्मा, विष्णु, शिष और कामदेव को भी अब कहते हैं। आव — (२) कृष्येद एवं परवर्ती साहित्य में यह साधारणतः वकरे का पर्याय है। इसके दूसरे नाम है— बस्त छात, छात्र आदि । बकरे एवं भेड (अजनयः) का वर्णन प्रायः साथ-साथ हुआ है। शव-किया में अब का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वह पूथा का प्रतिनिधि और प्रेत का मार्गदर्गक माना जाता था। दे० अववंवेद का अन्योंकि मुक्त ।

अवगर—यह नाम अथर्ववेद में उद्धृत अश्वमेष यज्ञ के पत्रुओ की तालिका में आता है। पञ्चविद्यान्त्राह्मण में वर्णित मर्पयज में इसमें एक व्यक्ति का बोध होता है।

अजपा—ि असका उच्चारण नहीं किया जाता अपितु जो टबास-प्रदेशास के गमन और आगमन से मम्पादित किया (ह-म) जाता है, यह जप 'अजपा' कहन्याता है। इसके देवना अर्थनारोठवर हैं:

उद्यद्भानुस्कुरिततडिबाकारमद्भीम्बिकेशम् पाणाभीति बरदपर्ण् गदधानं कराब्त्रै. । दिव्याकव्यनबमणिसयै गोजितं विद्वयुक्तम् सीम्यानेय वपुरवतु नव्वन्द्रचुढ विनेतम् ।

िडिंदत होते हुए मूर्य के ममान तथा बचकती हुई क्रिकणी के तुत्य जिनकी अगयोभा है, जो जार भूजाओं के अगयोभा है, जो जार भूजाओं के अभय मुद्दा, पाया, बरदान मुद्दा तथा परण की यारण किये हुए हैं, जो नूतन भणिमय दिव्य बन्तुओं से मुस्तिभित और विश्व के मृत्र कारण है, ऐसे अध्विका के अर्थ भाग है संयुक्त, चन्द्रपुद्ध, निजय शंकरशी का औष्प्र और आपनेस मारी हमारी रहा करें।

स्वाभाविक निःदवास-प्रद्वास रूप से जीव के जपने के लिए हस-मन्त्र निम्नाकित है

स्रथं बश्ये महेशानि प्रत्यह प्रजपेत्ररः । मोहबन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ।। श्रीगुरो कृपया देखि जायते जप्यसे यदा । उष्ध्यासनिःश्वासतया नदा बन्धनयो भवेत् ॥ उच्छ्वासेरेव निःवनस्तिः इत्यक्षरद्वयम् ।
तस्मात् प्रणावन्त हंसाव्य आत्माकारण संस्वितः ।।
नामेरण्ड्वासान्ति स्वासाद् द्वयाप्यो अवस्यितः ।।
विश्वनाद्याः स्वासाद् द्वयाप्यो अवस्यादः ।
विश्वनाद्याः सहोरात्र जपसंस्थाकामे मतः ।
एकविश्वति साहस्रं पट्शताचिकमीश्वति ।।
जपते प्रत्यहं प्राणी सान्नानन्यमयी पराम् ।
उत्पत्तिवंपारम्या मृत्युस्तन निवतम् ।।
सिना जपने द्वेशि जपो भवति मन्तिन्तः ।
अवसेयं तत प्रीना अवपाशिक्तुस्ति।।

(दक्षिणामृतिसंहिता)

हे पार्वती । अब एक उत्तम मन्त्र कहता है, जिसका मनुष्य नित्य जप करे। इसका जप करने से मोह का बन्धन नहीं लगता और मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे देवी, श्री गुरु की कुपासे जब ज्ञान हो जाता है तथा जब श्वास-प्रश्वास से मनुष्य जप करता है उम समय बन्धन का नाग हो। जाता है। इबास लेने और छोडने में ही "हं-स." इन दो अक्षरो का उच्चारण होता है। इसीलिए प्राण को हंस कहते हैं और वह आत्मा के रूप मे नाभि स्थान से उच्छुबास-निश्वास के रूप में उठता हुआ हुदय के अग्रभाग में स्थित रहता है। साठ श्वासी का एक प्राण होता है, छः प्राणो की एक नाडी होती है, साठ नाडियों का एक अहोरात्र होता है। यह जपसंख्या का क्रम है। हे ईश्वरी, इस प्रकार इक्कीस हजार छ. सौ इवामो के रूप में आनन्द देने वाली पराशिक का प्राणी प्रतिदिन जप करता है। जन्म से लेकर मस्यपर्यन्त यह जप माना जाता है। हे देवी, मन्त्रज्ञ के बिना जप करने में भा दबाम के द्वारा जप हो जाता है। इसीलिए इसे अजपा कहते हैं और यह भव (ससार) के पाश को दूर करने वाला है। ] और भी कहा है.

षट्ञतानि दिवा रात्रौ सहस्राध्येकविशतिः। गुनत्सस्थान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा।। (महाभारत)

[शत-दिन इक्कीस हजार छ. सौ सख्या तक मन्त्र को प्राणी सदा जप करता है।]

सिद्ध साहित्य में 'अजपा' की पर्याप्त चर्ची है। गोरख-पथ में भी एक दिन-रात में आने-जाने बाले २१६०० स्वास-प्रस्थानों को 'अजपा जप' कहा गया है: इकबीस सहस घटना आहू पबन पुरिष जप माली। इला प्यइनुका मुपमन नारी अहिनिस बगै प्रनासी।। गोरस्वपंच का अनुसरण करते हुए कवीर ने स्वास की 'ओहें तथा 'प्रकाब' की 'मोहें बतनाया है। इन्हीं का निरन्तर प्रवाह अजगाजग है। इनी को 'नि अकार प्रयान भी कहा हैं:

निह अक्षर जाप तहें जापै।

उठत पून मून से आयि। (गोरव्यवान)

कवा— अजा का अर्थ हैं जिसका जम्म न हों। प्रकृति

कवा आदि ग्रांक ने अर्थ में हमका प्रयोग होता है।

'सांस्थादकानुदी' में कहा गया है 'तन, शुक्क और

कृष्य-कर्ण की एक अजा (प्रकृति) को नमस्तार करता है।'

पुराणों में माया के लिए हस शब्द प्रयोग हुआ है। उप
निपदों में अजा का निम्मालित वर्णन है

अजामेका लोहितकृष्णशुक्ला बह्वी प्रजा मृजमानां सरूपाम्। अजो स्टोको जुषमाणोऽनुसेते

जहारवेना भूक-भोगामजोज्य ॥ (स्वेनास्वनर ८५) [रक-गुक्क-कृष्ण वर्ण बाली, बहुत प्रवाको का सर्वन करनेवाली, सुन्दर स्वरूप युक्त अवा का एक पुरुष सेवन करता है तथा दूसरा अब पुरुष उसका उपभोग करके इसे छोड देता हैं।

अवसत्त्रप्रकु—कादी का एक प्राचीन राजा, जिसका बृहदारण्यक एव कीपीनिक उपनिषद् में उल्लेख हैं। उसने अरिमा के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण बाल्जािक को दी थी। यह अभिनिविद्या में भी गरम प्रवीण था।

अबा विश्ति — एक ही अब एल्प की अबा नामक महाशांत-तींत रूपा में परिणत होटर सुचिट, पालन और उत्तर्य की अधिष्टाती बनेती हैं. श्लेबाश्वतरांत्रियद् की (८/६) पर्कियों में बसी अबा शांक के तीन रूपों की बनी प्रकारान्तर में करियों ने इस मुख्यिबा को तीन भागों में बाटा है। वें महाशीत्रा महास्मस्त्रनी, महाल्य्यों एव महाकार्यों है। इससे ही कमा सुच्य, पालन एव प्रकार की कियार होनो हैं।

अभिर--पञ्चविश ब्राह्मण में विणित सर्पोत्सव में अजिर सुब्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता है।

अजैकपात्—एकादश रुद्रों के अन्तर्गत एक नाम। इसका

साज्यिक अर्थ है 'अन के समान जिसका एक पांच है।'
अवात (पांच)—पाप दो प्रकार के होते हैं, पहुला अजात.
दूसरा जाता । अजात पाप का प्रायम्बित्त समादि से किया
जा मकता है। प्रायम्बित्तकार्य यदि तकामा भाव से
किये गारे हैं तो ये ईक्वर तक पहुँचते हैं तथा बजाय फल
प्रदान करते हैं। जात पाप के सम्बन्ध में कहा गया है
कि यब कोई भक्त मिक्काम भक्ति में हना हो तो वह ऐसा
पाप करता ही। महीं, और यदि दैवात् उससे पापकमं हो
भी जाव तो ईक्वर उसे बुरे कमीं के पाप से शमा प्रदान
करता है।

अवासवाय— जगत् और सृष्टि के सम्बन्ध में बेद्यानियों ने नैयायिकों के 'बारम्भवार' (अयाँन् हैस्वर सृष्टि उत्पन्न करता है) और सांक्यों के 'परिणामवाद' (अवांन् मृष्टि का विकाग उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वाग अव्यक्त प्रकृति से आप ही आण होता है) के स्थान पर 'विववं-वाद' की स्थानता की हैं, जिसके अनुसार जत्तर क्राय का विकाग या करित्त रूप हैं। रस्ती को यदि हम सर्प समझे तो उस्ती मत्य वस्तु है और गर्प उसका विवर्ग या अगिना-कम्य प्रतीत हैं। इसी प्रकार बद्धा तो नित्य और वातन-विक सत्ता है और नाम-प्रायस्क जत्तु उसका विवर्ग हैं। यह विवर्ग अव्यान के द्वारा होता है। को नाम-प्रायस्क द्वार हम वस्ते हैं वह न तो बद्धा का वास्तविक स्वरूप है, न कार्य या परिणाम ही है, क्योंकि बद्धा निविकार और

अध्याम के मध्यन्य में कहा जा सकता है कि मर्ग कोर्ट अज्ञ पदार्थ अवस्य हैं, तभी तो उसका आरोप होता है। जन दम विगय को और स्पष्ट करने के जिला 'दृष्टि-मृद्धिया' उपस्थित किया जाता है, जिसके अनुसार माश अध्या ताम-प्य मन को बृति है। दक्की सृष्टि मन हो रुग्या है और मन ही देखता है। ये नाम-क्य उसी प्रकार मन या बृत्यों के बाहर नहीं है, जिस प्रकार जब्द-चित् के बाहर को कोर्ट वसनु नहीं है। इन बृत्यियों का शासन ही मोश है।

इन दोनो बात्रों में चूटि देखकर कुछ वेदारनी 'अब-च्छेदबाद' का आश्रय लेते हैं। वे कहते हैं कि बहा के अनिरिक्त जगत्की जो प्रतीति होती है, वह एकरस अपवा अनवच्छित्र सत्ता के मीतर माया द्वारा अवच्छेद या परिमिति के बारोप के कारण होती है। कुछ अन्य देवाली इस तीमों वादों के स्थान पर विस्म-प्रतिक्राववार' उपस्थित करते हैं भीर कहते हैं कि बहु प्रकृति अववा माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिविक्तित होता है जिस नाम-क्षात्मक दूपों की प्रतिविक्तार होता है जिस नाम-क्षात्मक दूपों की प्रतिविक्तार' भी कहते हैं। यह एव प्रकार की उपसीच को, चाहे वह विवर्ष के रूप में कहते जाय चाहे दृष्ट-सृष्टि, अवच्छेद अववा प्रतिक्रिय के कप में, अस्वीकार करता है और कहता है कि जो वीस है वह देता है है और सन द्वार है। बहा जाय नीत है, उसका वर्णन घरनी हो ही नहीं सकता, स्वार्थिक हमरे पास जो भाषा है वह देत की हो है। अधीन कुछ भी हम कहते हैं, वह भेद के आधार पर हो। असा मुक्त तर वर्णन त्यान तर प्रवार है। कर के आधार पर हो। असा मुक्त तर वर्णन वर्णन व्यवहात ही है। असे कुछ भी हम कहते हैं, वह भेद के आधार पर हो। असा मुक्त तर वर्णन वर्णन व्यवहात ही करता है।

क्कान—जान का अभाव अवया जिटा े पिर्इ । अजान के पर्याय है अविका. अहंमति आदि । तीम द्वागवन के अनु-नार जात के उत्पानकारू में जहार ने पान प्रकार के अज्ञान को बनाया (१) तम, (२) मोह, (३) महामोह, (४) गामिस और (५) अपनामिस । वेदान्त के मत के कजान मन् और अतत् से अगिनंबनीय और त्रिगुणास्मक भावस्य ई। ओ कुछ भी जान का विरोधी है उसे अज्ञान कहते हैं।

मनुने कहा है

अज्ञानाद् बारुणी पीत्वा सस्कारेणैंब शुद्धचित । जो अज्ञान से मदिरा पी लेता है वह सस्कार करने

पर ही शुद्ध होता है।

अज्ञानाद् बालभावाच्च साक्ष्य वितयमुख्यते । अज्ञान अथवा बालभाव के कारण जो भी साक्षी दी

[अज्ञान अथवा बालभाव के कारण जो भी साध जाती है वह सब भूठ होती है।]

अणिया—अण्ट सिद्धियों में से एक । अण्ट सिद्धियों के नाम में हैं अणिया, महिमा, लियान, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईलिप्द, दिवाद और कामाज्यायिता। अणिया का अर्थ है जणु (सूक्ष्म) का भाव, जिल्हें अपने में देवता, सिद्ध आदि सूक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्र विचरण करते है और जिन्हें कोई भी नहीं देंब सकता। आगमों में सिद्धियों की गणना इस प्रकार हैं:

अभिमा लिमा प्राप्तः प्राकाम्य महिमा तथा। ईशित्वञ्च विशित्वञ्च तथा कामावसामिता॥ वै॰ 'सिद्धि'। अणु—(१) सबसे प्राचीन हासंनिक बन्य उपनिपदों में अणुवाद कवन अणु का उल्लेख अप्राप्त हैं। इसी कारण अणुवाद का उल्लेख वेदान्तकृषों में भी नहीं हुआ है, स्मोंकि उनकी दार्शनिक उद्याग-भूमि उपनिषद ही हैं। अणुवाद का उल्लेख सास्य एवं योग में भी नहीं मिकला। अणुवाद वैशिषक उर्धन का एक समूख अङ्क हैं एवं न्याम में भी देश सम्बदा अणुवाद की है। धैनों ने भी हसे स्वीकार किया है एवं अभियमंकोश-व्याख्या के अनुसार आओवकों ने भी। प्रारम्भिक बौद्धक्यां इससे परिस्तित नहीं हैं। पार्शिक बौद्ध उपयों में हसका उल्लेख मही हुआ है, किन्तु वैभाषिक एवं औरान्तिक हसकों पुंच क्षेत्र मानते वाले यें।

न्याय-वैशिषक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार इक्स बस्तुओं का सबसे छोटा झरितम कण, विमका आगे विसानन नहीं हो सकता, अणु (परधाणु) कहलतात है। इक्स स्ट्रस्ट, स्पर्ग, परियाण, संयोग, गुक्तन, इक्टब, बंग आदि विसान गृण माग्ये उहने हैं। अवस्मत्त सुश्म होने से इसका इन्निय-जन्य प्रत्यक नहीं होता। इसकी सुक्तात का लाभास कराने के लिए कुछ स्थल उद्दास्त्र दिये जाते हैं, यथा—

ालए कुछ स्थूल दृष्टान्त ।दय जात ह, यया---जालान्तरगते भानी यत्मुक्ष्मं दृश्यते रजः।

तस्य पष्टितमो भाग परमाणः स उच्यते ॥

× × × × 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च।

[ घर के जीतर छिड़ां से आते हुए सूर्यज्ञकाय के बीच मे उड़ने बाटे कण का साठकां जाग; अथवा रोगें के अस्तिम चिरे का हवारवा भाग परमाणु कहा जाता है। ध्रवहारतः वैदेशिकों की शब्दावरी में 'अणु' सबसे छोटा आकार कहणता है। अणुसंयोग से हमणुक. जमरेणु आदि बटे होते चटे जाते हैं।

जैन भरानुसार आत्मा एव देश को छोड़कर सभी बस्तुएँ पूराज से जरमन्म होती है। सभी पुरस्कां के परमाणु अववा अणु होते हैं। प्रत्येक अणु एक प्रदेश अववा स्थान पेरात है। पुरस्का एक एक सिंह सकता है। जब यह सुस्क रूप में रहता है तो अगणित अणु एक स्थूल अणु को पेरे रहतो है। अणु छाड़बत है। प्रत्येक अणु में एक प्रकार कार स, मन्त्र, रूप और तो प्रकार का स्थर्ण होता है। ये विधेयताएँ स्थिम नहीं से पि प्रकार का स्वार्ण अणु में एक प्रकार का रस, मन्त्र, स्था और तो प्रकार का स्थर्ण होता है। ये विधेयताएँ स्थिम नहीं से प्रकार आणु में विकास आणु मों विकास आणु मों विकास हा या सुरदरापन के गुण में मिन्न होते हैं आपन

में मिलकर 'स्कन्ध' बनाते हैं। प्रत्येक बस्तु एक ही प्रकार के अणुबसूत से निर्मित होती हैं। अणु अपने अन्यद गति का बिकास कर सकता है एवं यह बाति इतनी तीव हो सकती है कि एक काण में वह बिक्ब के एक छोर में दूसरे छोर तक पहुँच सके।

अक्—(२) काक्सीर ठीव सम्प्रदाय के श्रीव आगमो और जिससूत्रों का याशीनक इिक्तिण अर्देतवारी हैं। 'प्रत्या' निक्का' (मनुत्य को तिव से अनिमन्त्रा का अवनवर में मुक्ति का सामन बनायी गयी है। ससार को केवल माया नहीं समझा गया है। यह तिव का ही चारित के डारा प्रस्तुत तक्तर है। सृष्टि के विकास को प्रणान मीक्यमत के सन्द्या हैं, किन्तु प्रक्ती कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। इस प्रणालों को 'विका' कहते हैं, क्योंकि यह तीन विद्यान्तों को व्यक्त करती हैं। वे सिद्यान्तों है—विवा, सांकि एवं अपनी क्या विवा ति (पांत एवं पण्डा) अणु का ही नाम पण्ड हैं।

श्रीतींच—हिन्दु धर्म में अतिथि पुजनीय व्यक्ति होता है। अथबेंबर का एक मन्त्र आतिथ्य के गुणो का बर्गन करना है 'आतिथ्य को अतिथि के खा चुकने के बाद भोजन करना चाहिए। अतिथि को जल देना चाहिए 'उत्पादि। तैत्तिरीय उपनिषद् में आतिथ्य पर जोर देती हुई 'अतिथि देव' (अतिथि देवता) है की घोषणा करनी है। गिनर्य आरय्यक में कहा गया है कि केवल मज्जन हो आतिथ्य कर्षा है। अतिथियक दैनिक गृहस्वजीवन का निर्यान अक्टु था। इसकी गणना पक्च सहायको में की जाती है।

पुराणो और स्मृतियों में अतिथ के मध्वन्य में विस्तृत वर्णन पाये जाते हैं : को निरातर कन्ता हैं. टहरता नहीं उसे अतिथि कहते हैं (अत् + डॉबन्) । चर पर आया हुआ, पहले से बजात असित भी अतिथि कहलाता है। इनके समिब हैं आगन्तुक, आवेदिक, गृहामत आदि । इसका लक्षण निमासिक हैं

यस्य न ज्ञायते नाम नब गोत्र नब स्थिति । अरुस्माद् गृहमायाति गोऽतिथिः प्रोच्यते बुधै ॥ [जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नही ज्ञात है और जो

अकस्मात् घर में आता है, उसे अतिथि कहा जाता है। ] उसके विमुख न्यौट जाने पर गृहस्य को दोष लगता है

अतिथियंस्य भग्नाको गृहात् प्रतिनिवर्तते । म तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुष्यमादाय गच्छति ॥ [ जिसके घर से अतिथि निराण होकर बका जाता है कह उस मृहस्य को पार देकर बीर उसके पुष्प लेकर व्या जाता है।] गी के हुक्षे में जितना समय लगाता है कि तम कर के आंगम ये अंतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी इच्छा से वह कई बिन भी रक सकता है [बिज्यु पुराण)। मुहुत का अच्छम आग गौरोहान काल कहलाता है, उस समय में देखा प्या व्यक्ति अंतिथि कहलाता है, उस समय में देखा प्या व्यक्ति अंतिथि कहलाता है, स्वा समय में देखा प्या व्यक्ति अंतिथि कहलाता है। सा विश्व पुराण)। अतिथि मूल है अथवा बिहान यह चिचार नहीं करना चाहिए।

प्रियो वा यदि वा ढेच्यो मूर्लः पतित एव वा । सम्प्राप्ते कैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

ाशारा वरववसारा ताजाताव स्वयत्तकारा । [ चाहे प्रिया, विरोधी, मूर्ल, पतित कोई भी हो बैश्ववंव के अन्त में जो आता है वह अतिथि है और स्वयं को ले जाता हैं। ] अतिथि से वेदावि नहीं पूछना वाहिए:

स्वाध्यायगोत्रवरणमपृष्ट्वापि तथा कुलम्। हिरण्यगर्भवृद्धपा तं सन्येतास्थागतं गृही।।

| स्वाध्याय. गोत्र, चरण, कुरू बिना पूछे ही गृहस्य अतिथि को बिष्णु रूप माने । ] (बिष्णुपुराण) । उससे देश आदि पूछने पर दोष लगता है

वंश नाम कुलं विद्यां पृष्ट्या योजनं प्रवच्छांत । न स तत्कलपानीति दण्या स्वर्गे न मच्छति ।। म तत्कान, नाम, विद्या, कुल पुरुक्त जो अन्त दता है उसे पृष्पकल नहीं मिलता और फिर वह स्वर्ग को भी नहीं प्राप्त करता। ) अविधित को शांकि के अनुसार देना चाहिए

भ जन हस्तकारं वा अग्र भिक्षामधापि वा। अदन्त्रा नैव भोकल्य यथा विभवमात्मन ॥

| भोजन, हन्तकार, अग्र ग्रास अथवा भिक्षा बिना दिये भोजन नहीं करना चाहिए। यथार्शाक्त पहुले देकर खाना चाहिए। | भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार है

गासप्रमाणा भिक्षा स्वादयं ग्रासचतुष्टयम् । अग्राच्चतुर्गृणं प्राहुर्हन्तकारं विजोत्तमाः ॥

(मार्कण्डेय पुराण) श्राम भर को भिक्षा, ग्रास से चौगुने को अन्न, अन्न से

जोगने को हन्तकार कहते हैं।] अतिकिक्य काश्यो- पुरुषंतु नक्षत्र से युक्त सुकल पश्चीय एकाश्यभी। इस तिबि को एक वर्षपर्यस्त तिलों के प्रस्य का यत्त किया जाता है। इस दिन विष्णु का बत किया जाता है। दे े हेगांद्रि, बत जच्छ, १९४७। असीन्त्रय-अधर्वत्रेव १९

असीमिब — नैवायिकों के मत से परमाणु अतीन्द्रिय है, ऐन्द्रिय नहीं। उन्हें जानेन्द्रियों से नहीं देखा अथवा जाना जा सकता है। वे केवल अनुमेय हैं। आस्मा, परमात्मा अथवा परम तत्त्व भी अतीन्त्रिय है।

क्षाव्याक्ष्यो----प्रथम होनों आध्यमों से अंच्छ आश्रम में रहने बाक्य-न्यायाती। बहु बात्मा की पूर्णत आगता है तथा अपने व्यक्तिगत जीवन से मुक्त है; परिवार, मम्पदा एवं संदार प्रमक्ष्य पिक्केट कर चुका है एवं वह उसे प्राप्त कर चुका है जिसकों केवल परिवाजक योगी हो इच्छा रखता है।

अपि — ऋस्वेर का पद्धम मण्डल अपि कुल हारा संगृहीत है। कस्त्रीवर्ग अपि-परिवार का प्रियमेश, कण्य, गोतम एक काशीवत कुळी से निकट सम्बन्ध था। ऋसे पद्धभ मण्डल के एक मण्ड में क्लाशी एवं समृता के उल्लेख ने अनुमान लगाया जा सक्तर्सा है कि मह परिवार विस्तृत थोज में सेला हुआ था। आजि गरेश्व शर्मक ऋषि भी थे। मुख्य स्मृतिकारों की तालिका में भी अपि का नाम आता है।

अजिल्ल्यति—यह ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियों मे हे। इसका उल्लेख मनुस्मृति (३१३) में हुआ है। 'आवेष घर्म-शास्त्र', 'अजिमहिता' तथा अजिल्स्मृति नाम के ग्रन्थ भी पामे जाते हैं।

अवर्षी—वेवकाणीन विभिन्न पुरोहितकुला की तरह ही यह
एक कुल था। एक्सबन में अवर्षी नाम परिवार के
अध्यक्ष का मुचक है किल्नु बहुववन में 'अवर्षीण', शब्द में
भाष्मुण परिवार का बोध होता है। कुछ स्थानों में एक निर्माण परिवार का बोध होता है। कुछ स्थानों में एक निर्माण परिवार का उदरण प्रपत्त होता है। वातस्तुति में क्रंडे अव्वय्य की दया का दान महण करने वाला कहा गया है एवं यज्ञ में इनके हाग प्रश्नीमंधन पय का प्रयोग करने का विवरण है।

 बीतने पण इस श्रेद को स्वरण रखने के लिए ओर अपनी-अपनी रिति की रखा के लिए प्रावितासण सुण्य बनाये पर्ये । इस्त्री प्रतिकारणों में विश्वा और व्याकरण दोनो पाये जाते हैं। 'अपर्य-प्राविताख्य' दो मिन्नते हैं, उनने एक 'लोककीय चतुर्ज्जाविका' हैं विससे (१) प्रस्थ का उद्देश, परिचय और बृति, (२) स्वर और व्याक्षनस्थीया, उत्तातावि कथल, प्रमुख, अक्षर विल्यान, युक्त कर्या, अभिनिधान, नातिक्य, स्वरभक्ति, स्कोटन, कर्यण और वणंक्रम, (३) सहित्ताप्रकरण, (४) क्रम-निचांग, (५) पद-निजय और (६) स्वाध्याद के आवद्यक्ता के मान्वस्थ में उपदेश, ये ख विषय बताये जाते हैं।

अवर्षवेद — चारो बेदो के क्रम में अवर्धवेद का नाम सबस्य अन्य में आना है। यह प्रयानत नी संस्करणों में पाया जाता हैं — नैयप्ताद जीनकीय, दामोद, तीवायन, जामज, प्रज्ञापालात, कुमजा, देवदर्यी और वरणविद्या। अन्य मंत्र ने उन संभ्वरणों के नाम में हैं — पैयप्ताद, आस्मा, पदान, स्नान, स्नीन, ब्रह्मदावन, शीनक, देवदर्शनी और वरणविद्या। इनके अतिरिक्त नैनिरीयक नाम के दो प्रकार के मेर देव पड़ने है, यथा औरव्य और काण्डिकेच। के सार्थिकेच भी पदान हैं — आपस्ताव, सार्थावी की सार्थिकेच भी सार्थावी की सार्था

अपर्ववेद की संहिता अर्चात् मन्त्रभाग में बीम काण्ड है। काण्डों को अंतनीस प्रगठकों में विभक्त किया गया है। इसने ७६० सुन्त और ६०० सन्त्र है। किसी-किसी शाला के ग्रन्थ में अनुवाक विभाग भी गाये जाने है। अनुवाकों की सच्या ८० है।

वदाप अथर्वदेद का नाम सब बेदों के बाद आता है
नवािंग यह समझना पूछ होगी कि यह वेद नवले पीछे
नवािंग यह समझना पूछ होगी कि यह वेद नवले पीछे
नवाा ने वेदिक माहित्य में अन्यत्र मी आवर्दकां गण्य आता
है और पूलवपुक्त में छन्द शब्द में अवदंदेद हां अभिभेत
जान पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि ऋक्, यनु
और ताम में ही त्रवी कहनते हैं और अथदंदेद नवां से बाहुर
है। पाण्यात्म विद्वान कहते हैं कि अवदंदेद नवां से बाहुर
है। पाण्यात्म विद्वान कहते हैं कि अवदंदेद नवां से बाहुर
वेद के तां परस्तु ऋक्, यनु और साम तींगों अकम
यन्य नहीं मन्त्र-एचना की प्रणाली मात्र है। इनसे
दंद के तां साहिता विभागों की सुचना नहीं होतीं। यक्क
कार्य की अच्छे प्रकार से चलाने के लिए हो तीं। यक्क
तां की विभाग किया गया है। ऋक्देद होता से लिए हैं।

यजुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए और अथर्ववेद बद्धा के लिए है।

इस बंद का साक्षात्कार अथवाँ नामक ऋषि ने किया। स्वीत्रिए इसका नाम अवशंबेद पड़ा। क्या पुरोहित के किए सबू देव काम मे अता है इसिक्ए जैसे युव्वेद को आव्यस्थंव कहते हैं, बैसे ही इसे बहावेद भी कहते हैं। कहते हैं कि इस बंद में मब बंदों का मार तन्त्र निहित्त है, इसीविल, यह नव में अंग्ल है। योपव बाह्यण में निज्या है

श्रेच्छो हि बेदस्तपसोऽधिजातो

बह्य ज्ञान हृदये संबभूव । (१।९)

एतहै भूबिष्ठं ब्रह्म यद् भृग्वंगिरस् । येऽक्किरसः सरम् । येऽथर्वाणस्तद् भेषजम् ।

यद भेषजम् तदमृतम् । यदमृतं तद् ब्रह्मा। (३१४) बिफिय ने अपने अंग्रेजी पद्यानवाद की भूमिका में लिखा है कि अथवीं अत्यन्त पुराने ऋषि का नाम है. जिसके सम्बन्ध में ऋग्वेद में लिखा है कि इसी ऋषि ने सङ्खर्पण द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और पहले-पहल यजों के द्वारा वह मार्ग तैयार किया जिसमे मनच्यों और देवताओं में सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी ऋषि ने पारलौकिक तथा अलौकिक गन्तियों के द्वारा विरोधी असरों को वश में कर लिया। इसी अथर्वा ऋषि से अद्भिराऔर भग के बग बालों को जो मन्त्र मिले उन्ही की संहिता का नाम 'अधर्व बेद', 'भग्वद्विरस बेद' अधवा 'अथवीङ्किरस बंद' पडा। इसका नाम, जैसा कि पहले कहा गया है, ब्रह्मवेद भी है। ब्रिफिय ने इस नामकरण के तीन कारण बताये हैं, जिनमें से एक का उल्लेख उपर हो चुका है। दूसरा का रण यह है कि इस बेद में मन्त्र है टोटके है आशीर्वाद है, और प्रार्थनाएँ है, जिनमे देवताओ को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका सरक्षण प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य, भृत-प्रेत, पिशाच आदि आस्री शत्रुओं को गाप दिया जा सकता है और नग्ट किया जा सकता है। इन प्रार्थनात्मक स्तुतिया को 'ब्रह्माणि' कहा गया है। इनका ज्ञान-समुख्यय होने से इसका नाम ब्रह्माबेट हैं। ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहां तीमो वेंद्र इस लोक और परलोक में मुखप्राप्ति के उपाय बताने हैं और घर्मपालन की शिक्षा देते हैं, वहाँ यह वेद ब्रह्मज्ञान भी सिन्वाता ह और मोक्ष के उपाय बताता है।

जवर्षवेद के कम प्राचीन होने की सुम्बतमाँ देते हुए धिष्म यह मत प्रकट करते हैं कि जहाँ ऋष्यंव में जीवन रुवामानिक मान हैं जोर प्रकृति के लिए प्रमाप हमें हैं, वहां अवर्षवेद में प्रकृति के पियाणों और उनकी अलांकिक शक्तिमों का मय विवाद परता है। जहाँ ऋष् में स्वतन्त्र कांस्मया और स्वतन्त्रता ने वाग है वहां अवर्षवेद में क्याचित्रवास दिवाई देता है। किन्तु उनकी यह युक्ति पास्वास्य पृष्टि से उल्लेटी जेंबती हैं, क्योंकि जन्मदिवास का मृत्य पहले आता हैं, बृद्धि-विवेक का पीछे। अतः अवर्षवेद तीन शेदों से अपेक्षाकृत अभिक एराना होना वाहिए।

अथर्बवेद में लगभग सात भी साठ सुक्त है जिनमें छ. हजार मन्त्र है। पहले काण्ड से लेकर सातवे तक किसी विषय के कम से मन्त्र नहीं दिये गये है। केवल मन्त्रो की मंख्या के अनुसार सुक्तों का क्रम बाँचा गया है। पहले काण्ड में चार-चार मन्त्रों का क्रम है, दूसरे में पाँच-पाँच का. तीमरे में छ छ का. बौधे में सात-सात का. परन्त पाँचवे मे आठ से अठारह मन्त्रों का क्रम है। छठे में तीन-तीन का कम है। सातवे में बहुत से अकेले मन्त्र है और न्यारह-न्यारह मन्त्रों तक का भी समावेश है। आठवें काण्ड में लेकर बीसवे तक लम्बे-लम्ब मुक्त हैं जो संस्था मे पवास, साठ, सत्तर और अस्सी मन्त्रों तक वले गये है। नेरबर्व काण्ड तक विषयों का कोई क्रम नहीं रखा गया है, विविध विषय मिले-जले है। उनमें विशेष रूप से प्रार्थना है, मन्त्र है और प्रयोग तथा विधियाँ है, जिनसे सब तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, अस्र, राक्षम, डाकिनी, शाकिनी, वेताल आदि से रक्षा की जा सके। जादू-टोना करने वालों, सपीं, नागों और हिंसक जन्तुओं से नथा रोगों में बचाव होता रहे, ऐसी विधियाँ हैं। सन्तान, सर्व-माधारण की रहा, विशेष प्रकार की ओषष्ठियों में विशेष गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, बज़ीकरण आदि प्रयोगो, सौस्य, सम्पत्ति, व्यापार और जुए आदि की सफलता के लिए प्रार्थनाएँ भी है और मन्त्र भी है। चौदहवे से अठारहवें तक पाँच काण्डों में विषयों का क्रम निष्यत है। जीवहवें काण्ड में विवाह की रीतियो का वर्णन है। पन्द्रहर्गे, सोलहर्वे और सत्रहर्वे काण्ड में कुछ विशेष मन्त्र है। अठारहवें में अन्त्येण्टि क्रिया की विधियाँ और पितरों के श्राद्ध की रीतियाँ है। उन्नीसवें में विविध

मन्त्रों का संबह हैं। बीसवें में इन्द्र सम्बन्धी नुस्त्त है वो ऋस्मेद में भी प्रायः आते हैं। व्यवसंदि के बहुत से मुस्त, ज्यामन सर्वासां, ऋस्मेद में भी मिलते हैं। कहीं-कहीं तो व्यान्त्रे-स्याँ मिलते हैं और कही-कहीं महस्य के पाठांतर भी। सुष्टि और बहुतिखा के भी अनेक रहस्य इन्हाने तथा उपनिषदों में आगो चलकर हुआ है। काह्यणों तथा उपनिषदों में आगो चलकर हुआ है।

इस संहिता में अनेक स्थल दुरुह हैं। ऐसे शब्द समह है जिनके अर्थ का पता नहीं लगता। बीसवें काण्ड में, एक सौ सत्ताईसबे से लेकर एक सौ छलीसबे सुक्त तक 'कुन्ताप' नामक विभाग मे, विचित्र तरह के सूक्त और सन्त्र है जो बाह्मणाञ्छंसी के द्वारा गाये जाते हैं। इसमे कौरम्, रुशम्, राजि, रीहिण, ऐत्तश, प्रातिसूत्व, मण्डुरिका आदि ऐसे नाम आये है जिसका ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगता। रचनाकाल प्राय महाभारत में उस्लिखेत पाश्यन मत सम्बन्धी परिच्छेदों के रचनाकाल के तथा है। इसमें पश्पति रह को सभी तत्त्वों में प्रथम तत्त्व मन्ना गया है तथा इन्हें ही अस्तिम गम्तव्य अथवा लक्ष्य भी बताया गया है। इसमें पति, पशुऔर पाश का भी उल्लेख है। 'ओम्' के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान करने की योगप्रणाली को इसमें मान्यता दी गयी है। शरीर पर भस्म लगाना पाश्यत मत का आदेश बताया गया है।

अवर्षियस्-उपनिवद् (आ)—यह एक स्मार्त उपनिवद् है, जो पद्धायतनपूजा के देवों (विष्णु शिव्ह, दुर्गा, मूर्य, गणेश) पर लिखे गये पांच प्रकरणों का संग्रह है। पद्धा-यतनपूजा कव प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निष्कत नहीं की जा सकती। किन्तु इत पूजा में बह्या के स्थान न पाने में आत होता है कि उम समय तक ब्रह्मा का प्रमाव समान्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेशा ने ले लिया था। कुछ विद्यानों का मत है कि पद्धायतन पूजा का प्रारम्भ शङ्कराचार्य ने किया, कुछ लोग कुमारिल मट्ट से इसका प्रारम्भ वताते हैं, जबकि अन्य विचारकों के जनुसार यह बहुत प्राचीन है। कुछ भी हो, अवविगरस् उपनिवद् की रचना अवस्य यद्धायतन पूजा के प्रचार के पद्धात हुई।

अवविद्याल-अधर्ववेद के द्रव्टा ऋषि । इन्हीं के नाम पर

इस वेद का नाम अपवंबेद पहा । वयवां -ऋषि के सम्बन्ध में एक किवरनी भी हैं कि पूर्व काल में स्वयंमू बह्या ने सुन्धि के किए दाएण तपस्या की । अन्त में उनके रोम-कूपों के पसीने की बारा वह बली। इसमें उनका रेसन् भी वा। यह जल दो धाराओं में विभक्त हो गया। उसकी एक बारा थे भूगु महांच उदान्य हुए। अपने उसम्ब करो-वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भूगु उत्सुक हुए, तब एक देवचाणी हुई जो गोण्यबाह्यण (११४) में दी हुई है. 'अवर्षवाम् एवं 'एतम स्वेदाय स्वन्मि च्छ'। इस तरह उनका नाम अथवी रहा। इसरी बारा से अबिक्करा उत्सीत हुई।

अव्यवस्थितिल---संकारों और यहां को क्रियार निविचत मुहुतों पर निविचत समयों में और निविचत अवियों के कीयर होने वाहिए। मुहुतं सम्य और अवधि का निवंध करने के लिए ज्यांतिए शास्त्र का हो एक अवक्का है। उसिला ग्रायंक करने के लिए ज्यांतिए शास्त्र का क्योंतियाङ्ग अध्यान का विवाद है। वाहि ज्यांतियाङ्ग अध्यान का विवाद है। वाहि ज्यांतियाङ्ग अध्यान का विवाद है। वाहि ज्यांतियाङ्ग अध्यान का कि मिलती है। वहली ऋक्-ज्योतिय । अध्यान व्याप्त के लेकक पितासह है। वाहि सिहिर की लिखी पञ्चास्त्र विवाद के लेकक पितासह है। वाहि सिहर की लिखी पञ्चास्त्र विवाद के लेकक पितासह है। वाहि सिहर की लिखी पञ्चास्त्र के लेकक पितासह है। वाहि सिहर की एवं हो कि स्वाद करने का कि स्वाद कीया यहां प्रवास के लिक प्रवास के लेकक पितासह है। 'हिल्लुस्तान रिव्यं के १९०६ ईंग निवास के लेक में पुष्ठ ४१८ पर सिमी अज्ञातनामां लेकक ने 'पितासह-ज्योतिय' के १९२ स्लोक वालतामा है।

अथवंधीयं—जाक मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्ति के ही स्तवन है।

अववर्षिः --- अवर्षवेद के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 'अङ्कि-रसः' के समास के साथ होता है। इस प्रकार दोनों का गौगिक रूप 'अववाङ्किरस' भी अवर्षवेद के ही अर्थ में व्यवहृत है।

अववाशिक्षरसः—परकर्ती बाह्मणों के अनेक परिच्छेचों में अध्यर्थिय के इस सामूर्दिक नाम का उल्लेख हैं। एक स्थान पर स्वयं अध्यर्थिय में भी इसका उल्लेख हैं, अध्यर्थिय काल के सकुर्ति 'अध्यर्थिय' शास्त्र नहीं पाया जाता । ज्लूम-फील्ड के मत से यह समास दो तत्त्वों का निरूपण करता: है, जो अवर्षवेद की विषयवस्तु के निर्माणकर्ती है। इसका प्रवस मान प्राणियों के जुम कार्यों (भेरवाणि) का निकट्षण करता है, इसके विषयों न दूरण जादू टोंगा (गांतु वा अभिवार) का। इस मन की पुष्टि दो पौराणिक व्यक्तियों 'वीर-शांकिक व्यक्तियों 'वीर-शांकिक व्यक्तियों 'वीर-शांकिक व्यक्तियों 'वीर-शांकिक वाह्मण में उद्युत 'अवर्षण' तथा 'आवर्षणार्ति के अव्यक्त के मान सम्बन्ध निर्में ने होती है। अव्यवदेद में भेषक का तारपर्य अवर्षवेद के अर्थ में एवं शत्यपव्यक्ताण के वाह्मण तारपर्य अवर्षवेद के आप में एवं शत्यपव्यक्ताण के सात का तारपर्य अवर्षवेद के आप में एवं शत्यपव्यक्ताण के सात का तारपर्य अवर्षवेद के आप में एवं शत्यपव्यक्ताण के सात का तारपर्य अवर्षवेद का आपा गया है।

वश्योपिवयु—हसका बहुआपिन नाम 'यामिकी' तथा
'नारासणीयोपनिवर्द है। 'अववॉपनिवर्द' नाम द्रविष्ठ देश,
आन्नप्र प्रदेश, क्लांटक कार्यि में प्रविक्त है। तीरितरीय-आरण्यक का सातवों, आठवाँ, नवां एवं दनवीं प्रपाठक इहाविद्या मन्दर्या होने से 'उपनिवर्द' कहलाता है। यह उपनियद् दसवां प्रमाठक है। सायणायायं ने इस पर आग्रा जिला है एवं विज्ञानारमा ने एक स्वनन्त्र वृत्ति और 'वेद-निरामुषण' नाम की एक अवना व्यास्था जिला है। यामिकी 'गारायणीय-उपनियद्' में ज्ञातारस्य का विषय्ण है। शाह्यावार्य ने भी इनका आध्य जिला है। शाह्यावार्य ने भी इनका आध्य जिला है।

अवारित्रच वच्छी---स्कन्द पुराण के अनुसार एक वर्ष तक प्रत्येक पण्ठी को यह वृत करना चाहिए । इसमे भास्कर (सर्थ) की प्रजाकी जाती है। जनी को तेल एवं लवण त्यागना चाहिए तथा ब्राह्मण को स्वीर (दश और चीनी मे पका चावल) खिलाना बाहिए । इस व्रत से परिवार में न कोई दरिद्र उत्पन्न होता है और न दरिद्र बनता है। अविति-वरण मित्र एवं अर्थमा की माता अथवा दवमाता । इसको स्वाधीनता तथा निरुपराधिता का स्वरूप करा गण है। बारह आदित्य अदिति के पत्र माने जाते है। अदिति का भौतिक आधार असीमित शितिज है जिसके और · आकाम के बीच में बारहो आदित्य भागा करते हैं। पराणों में इस कल्पना का विस्तार से वर्णन है। कइयप की दो पत्नियाँ थीं — अदिति और दिनि । अदिति से देव और दिति से दैन्य उत्पन्न हुए । ऋग्वेद (१८९,१०) के अनुमार अदिति निस्मीम है । बही आकाश, बही बाय, बही माना, वही पिता, वही सर्वदेवता, वही सर्व मानव बडी भृत, वर्तमान और भविष्य है।

वितिकुण्ड सथा सूर्यकुण्ड कृतक्षेत्र से पाच मील दूर दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाइन पर अमीनग्राम के पूर्व में दो सरो- बर है, जिनमें एक तो सुबा रहता है परन्तु दूसरे में जल भरा रहता है। इसमें पहला अधितकुष्ट और दूसरा सूर्यकुष्ट कहलता है। यहीं पर महाच कस्वप तथा उनकी पत्नी अधित का आध्यम या बीर माता अधित ने वामम भगवान की पुत्र रूप में पाया था।

अबु: अवनवारी — सबके लिए, विदोषतः दिवयों के लिए, भाद शुक्ता नवसों को इस बत का विचान है। इसमें पार्वती का पूजन किया जाता है। दंश बतराब, ३३२, ३३०, इक ० पुंग । बयाली महिलाएँ वर्षवस्य के लिए इस बत का अनुष्ठान करती हैं।

अबृष्ट — ईरवर की इच्छा, जो अरवेक आत्मा मे गुप्त रूप से विराजमान है, अबृष्ट कहलाती हैं। माम को भी अबृष्ट कहलाती हैं। माम को भी अबृष्ट कहलाते हैं। माम को भी अबृष्ट कहलाते हैं। माम को भी अबृष्ट अकृत हैं। संवास वैशेषिक मतत्तुवार ईवर प्राणियों को विश्वास वेते के लिए अक्बर उपस्थित करता है। आत्मा में, मानेर, जान एवं सभी तर्वों में विराज्य मान अवृष्ट वर्षिक उस काल में काम करता बहर कर देती हैं (शक्ति-अतिबस्ध)। फलता कोई नया प्रारीर जान अवया अन्य सृष्टि नहीं होंगी। फिर प्रत्यम करती हैं लिए अबृष्ट तर्भों गरमाणुओं से पार्थक उत्तरन करता हैं तथा मार्ग स्वयं उस किया कर परमाणुओं के पार्थक अव्यं अव्यं नाम अवृष्ट स्वयं इस क्रियों से परमाणुओं के पार्थक अव्यं अव्यं नाम अवृष्ट स्वयं इस क्रियों से परमाणुओं के पार्थक अव्यं अव्यं नाम अवृष्ट से आ अव्यं तथा इस्तर के साथ निष्प्राण कर के उत्तर हैं। उस प्रकार अन्य हुए परमाणु तथा आन्या अवृष्ट कुर्य एमं, अयम तथा सस्कार के साथ निष्प्राण कर के उत्तर हैं।

पन स्पिट के समय ईश्वर की इच्छा से फिर अक्टर लटके हुए परमाणुकी एवं आत्माओं में आत्मोकल उत्सम्न करना है। वे किर संगठित होकर अपने किये हुए धर्म, अपमें एवं सन्कारानुमार नया जरीर तथा रूप धारण रूपते हैं।

अवेश (आवेश) — इस प्राट्य का सम्बर्ध कंप्रावकन्द्र सेन नवा बहासमाज से हैं। कंकायचन्द्र बहासमाज के प्रमुख नना थे, किन्तु नीन कारणों से समाज ने उनका विरोध कंपा——जनकी अहम्मस्यता, आवेश का निहाल एक न्वियों को पूर्ण स्वाधीनता देने की नीति। उनके आवेश का अथ था डेस्वर का सीधा आवेश, जो उनके जीवन की विभिन्न परियों में इंक्बर से विशेष रूप में प्राप्त होता था। अथने अनुमाधियां हारा इन आवेशी का पाठन वे आवश्यक समझने थे। अव्भृत-महेतवाव २३

समृत्य - गुमागुम शकुन का एक प्रकार । बीदिक विचार-प्रवाली में छः शुमागुम शकुन जयवा लक्षण उल्लिखित है—(१) अशुम रूप तथा पशुमों के कुत्य, (२) अद्भुत, अर्थात् प्रकृति के सामान्य-रूप के माग्य विशिक्त हुसरे उग्र रूप, (१) भौतिक निक्क (लक्षण), (४) ओतिर्यक प्रकृति सम्बन्धी, (५) प्रज की घटनाओं मे मम्बन्ध रुवने वाले तथा (६) दयन ।

अब्बुत बीता—एक संस्कृत ग्रन्थ का नाम, जो सिक्स गृह मामकदेव (१४६९-१५३८) द्वारा रिचत माना जाता है। अब्बुल बाह्यण—अद्भुत बाह्यण का सम्बन्ध सामवेद से है। इसमें अपशक्त तथा उनके निवारण का बर्णस है।

सब्भूत रामायण—रामभिक वाला का एक वन्य । इसकी रवना जन्यासरामायण के पूर्व की मानी जाती है, क्योंकि जन्यासरामायण को राज्यीता अञ्चल राम्या, भूकृष्टिरामायण. योगवानिः गाँदि गाँभिकि विषयक प्रत्यों से पिनित था। अञ्चल रीमायण में अखिल विश्व को जनारी सीताजी के परारुरा वांकि आरो. कण की बहत मृत्यर स्त्रति की गारी हैं।

अवित-- यह शब्द अ + इति से व्युत्तन्त है, जिसका अर्थ है दित (दो के प्राय) का अमा । दर्शन ने हरका प्रयोग । स्कृत नता के निर्देश के लिए हुआ है। हसके अनुसार सन्तुतः एक ही सत्ता 'बहुा' है। आत्मा और अनत् अपवा आत्मा और प्रकृति में जो देत दिखाई पढता है वह वास्तिषक नहीं है, वह माया अपवा अविवा का पति- प्रमूप विश्वअपक्ष अपने बदलते हुए द्व्यों के माथ मिथ्या है, केवल बहु। सत्य है। अंतिम विश्लेषण में आत्मा और ब्रह्म भी एक ही है। इस विद्यान्त का पोषण वो दर्शन करता है वह अदित है। दे वेवलने और विद्यान्त का पोषण वो दर्शन करता है वह अदित है। दे वेवलनों और विद्यान्त का पोषण वो दर्शन करता है वह अदित है। दे वेवलनों और

अवेतिकत्ताकतास्तुम—अवैतवायी सिद्धान्त पर महादेव सर-स्वती द्वारा लिखित 'तन्वानुसन्धान' के उपर उन्ही के द्वारा लिखी गयी टीका। इस प्रन्थ का रचनाकाल अठार-क्ववी शताब्वी है।

**बर्द्धतवीपिका-अद्वेत वेदान्त का एक ग्रृक्तिप्रधान ग्रन्थ**।

इसके रचयिता नृसिंहाश्रम सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाम के प्रमुख आषायों में गिने जाते हैं। इसका रचनाकाल सोलहर्षी शताब्दी का उत्तरार्घ होना चाहिए।

अर्देतसम्परिति — अर्देत मत का एक प्रामाणिक सन्य । इसके प्याप्ता कार्स्सीरक खदानन्य यति कर्समीरवेशीय थे। प्लानाकाल १७वीं स्वाप्तरी है। इसमें प्रतिविस्वयादा एवं अविश्व्यावाद सम्बन्धी मतमेरीं की विशेष विश्वेषना में न पडकर 'एकब्रह्मवाद' को ही विश्वाल का मुख्य सिद्धान्त बत्तश्राया गया है। अब तक प्रवल साधना के द्वारा जिल्लासु ऐकात्य्य का अनुभव नहीं कर लेता तक तक बहु इस बाग्जाल में फॅमा रहता है, अन्यया 'ताते हैंत न विद्यते ।'

अर्डेतरत्त- मस्त्रनाराध्य इत सोल्ड्सी शताब्दी का एक प्रकरण गम्ब । इवके उपर 'तत्त्वदीपम' नामक टोका स्वयं सम्प्रकार ने किमी है। सस्त्रनाराध्य ने डैतवादियों के यत के। खण्डन करने के लिए इस प्रस्य की रचना की थी।

शहैतरलक्षकण—मधुसुदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ हैत-बाद का खण्डन करते हुए अहैतवाद की स्थापना करता है। यह १७वी शताब्दी में रचा गया था।

अहेतरसम्बद्धारी—सदाधिबन्द्र सरस्वती द्वारा अठारहृबी शताब्दी में किस्ती गयी, यह मरक एवं भावपूर्ण रचना है। यह प्रकाशित हो चुकी है। सदाधिकेट महान् भोगी और अर्द्धतिक्छ महान्सा ये। उनके उत्कृष्ट जीवन की छाप इस प्रन्य में परिक्षतित होती है।

स्वतेत्वाच-विकास के मुख्ये रहनेवाली सत्ता की स्रोज सर्वात का प्रमुख विषय है। यह सत्ता है अपना नहीं अयति यह सत् है या असन, भावारनक हैं या अभावारमक एक है अपना दो या अनेक ? ये स्वाप्तन दक्षांन में उठाये गये हैं। इन नमस्वाओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक मार्ग और मत है, जिलसे अनेक दार्थनिक बादों का उदय हुआ है। जो सम्प्रदाय मुख्य सत्ता को एक मानते हैं उनको एकत्ववादों कहते हैं। यो सुख्य सत्ता को अनेक मानते हैं वे अनेकत्ववादों, बहुत्ववादों, वैमुख्यादों आदि नामों में अधिहित है। दक्षन का इनसे मिन्न एक सम्प्रदाय हैं जिसकों अर्द्धतवाद कहता जाता है। इसके जनुसार 'सत् न एक है और न अनेक। बहु अमान, अनोचर, निर्मुण, अविन्यत प्रवात अनिवंत्वनीय है। इसका नाम बहुतवाद इसिल्प्ट है कि यह एकःवबाय और ईतवाद दोनों का प्रस्वास्थान करता है। इसका विद्यान्त है कि सत् का निवंबन संस्था—एक, दो, अनेक-से नही हो सकता। इसिल्प्ट उपनिषदी में उसे 'नीत नेति' ('ऐमा नहीं', 'ऐमा नहीं') कहा गया है।

बह बहीत सत्ता क्या है ? इगके भी विभिन्न उत्तर है । माध्यिक बीद इसे 'शुन्य', विज्ञानवादी बीद विकास'; शब्बादीवादी बैधान के किया हो करें हैं किया है । स्वादीवादी बैधान के विकास है किया है किया हो करें है । इस सभी सम्प्रदायों में सबसे प्रसद्ध आचार्य शहूर का आत्मादी जयाना बह्यादी बाद है। इसके अतिरात्त कुछ नहीं (मर्व सालवंद बह्य में है । इसके अतिरात्त कुछ नहीं (मर्व सालवंद बह्य में ह नानाित किया है। साम अधिया है । साम अधिया है साम जुन के विधायाईत और कल्लामावार्ष के हार्वार है भीर है ।

अद्वैतवाद का उद्गम वेदों मे ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में सत और असत से विरुक्षण मत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। उपनिषदों में तो विस्तार से अद्भैतवाद का निरूपण किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में केवल आत्मा और ब्रह्म को ही बास्तविक माना गया है और जगत के समस्त प्रपञ्च की वाचारम्भण (निरर्थक शब्द मात्र) विकार कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद् में नानात्व का खण्डन करके (नीत नेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया है। माण्ड्रम्य उपनिषद् में भी आत्म-ब्रह्माद्वेत प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों के पश्चात् बादरायण के 'ब्रह्म-मुत्र' में प्रयम बार अद्वैतवाद का क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्भगवदगीना से भगवान कृष्ण ने आत्मानुभूति के आधार पर अद्वेत का सारगमित विवेचन किया है। उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता ये ही तीन अद्वैतनाद के प्रस्थान है। इसके अतिरिक्त आचार्य शक्दर के दादागुरु गौडपादाचार्य ने अपने माण्डुक्योप-निषद् के भाष्य में अद्वैतमत का समर्थन किया है। स्वयं शक्रुराचार्यं ने तीनो प्रस्थानो-उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य लिखा । ब्रह्मसूत्र पर शङ्कर का 'शारीरक भाष्य' अईतवाद का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है। ब्रह्मैत-वाद का जो निकारा हुआ रूप है वास्तव में उसके प्रवर्तक सक्दरावार्य ही है। दे॰ 'शक्दरावार्य'।

अङ्गेतिषद्यामुक्कर---रङ्गराजाञ्यरी लिखित 'अहैतिषदा-मुक्कर' न्याय-बैद्योधिक एवं सांस्वादि मतों का खण्डन करके अहैतमत की स्थापना करता है। इसका रचनाकाल सोलहबी शती है।

आहेतिकवानिकव — दोह्याचार्य द्वारा, विनका पूरा नाम दोह्यमहाचार्य रामानुजदान हैं, यह ग्रन्थ सोलहकी शतान्त्री से रचा नया था।

सर्देतिस्वास्त्रास्त्र-स्वाधित ब्रह्मेन्द्र रचित एक प्रत्य । स्वदेतिस्वित-अमुप्रत्य सरस्वति-विरिचित सम्बद्धा शास्त्रस्य का एक सरस्वत्य उच्च कोटि का दार्थित्व सम्ब १ स्त्रस् देश परिच्छेद्र हैं। ब्रह्मानन्द्र सरस्वति ने इसके क्रार्शलपु-चन्द्रिका माम को व्याख्या जिल्ली हैं। डॉ॰ गङ्कानाय झा सर्वास्त्र सरका सम्बेजी कनुवाद भी हो चुका है। यह बच्च बहुत सम्बद्धाय का अमुल्य रच्न हैं।

अहैताकार्य—श्री चंतन्य देव ने सहयोगी एक बैध्यव बिहान्। इनका कोई प्रत्य नहीं मिलता किन्तु बाबर के माथ इनका कतिपय प्वनाओं में उल्लेख हुआ है। इससे लगता है कि ये अहैत तस्य ने प्रमक्ष प्रवक्ता थे।

अर्डेतलम्ब- 'बदाबिद्याभरण'-कार स्वामी अर्डेतानस्य का उल्लेख सदाणिव ब्रह्मेस्ट एचित 'युवरत्नमालिका' नामक अन्य में हुआ है। स्वामी अर्डेतानस्य काञ्चीपीठ के शंकरा-चार्यपटामीन अर्थीक्वर थे।

अवर्थ— 'पर्मका अभाव' अयबा धर्मीवरोधी तस्य । भाग-वत पुराण के अनुसार यह ब्रह्मा के पुट्ट से उत्सन्त हुआ है। वेट और पुराण के विरुद्ध आधार को अवर्ध श्रह्मते हैं। इसते हुछ समय तक उन्नति होती हैं, परन्तु अन्त में अधर्मीनष्ट हो। आता है

> अवर्मेषीयने राजन् ततो भद्राणि पश्यति । ततः मपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ।।

हि राजन् ! मनुष्य अधर्म से बज़ता है तब सम्पत्ति की पाता है। पत्चात् शबुओं की जीतता है। अन्त में समूरु नष्ट हो जाता है।]

अवासिक—अवसीं, अवसीत्मा अवदा पापी यस्तु पञ्चमहायज्ञविहीनः स निराकृतः । अवासिक स्याद् वृषकः अवकीणीं करावृती ॥ [ जो पद्ध महायज्ञ नहीं करता वह पतित हो जाता है; अभामिक, वृषक, निन्दित और व्रत से कीण हो जाता है। ] स्मृतियों के अनुसार अधामिक ग्राम में नहीं रहना चाहिए।

खिषमास---वो र्रावसंक्रानितमें के मध्य में होने वाला वरद्र-सात (दिस्तंक्रान्ति से शून्य, गुक्क प्रतितादा से लेकर महीने की पूर्णिमा तक इसकी अवधि है। इसके प्रयोग हैं अधिक-साद, अवंक्रानितमात, भकामात, मांत्रस्व और विनामक (मक्ष्मासत्त्व)। इसकी पूर्वचीतमामा भी कहा जाता है। इसमें कथा, वार्ती, चांमिक क्रियाएँ की जाती है।

अषिवास—अस्पन्न जाकर रहना। पूपवानारि संस्कार हारा मासित करना भी अधिवास कहलाता है। उसके प्रव्य हैं। (१)मिट्टी, (२) चक्दन, (३) जिल्ला, (४) धारण, (४) ट्रकी, (६) पुण, (७) फल, (८) दही, (६) भी, (१०) स्वस्तिक, (११) सिन्दूर, (१२) धारण, (१४) रोचना, (१५) दबल तस्पन, (१२) दिन्दूर, (१४) दिन्दूर, (१४) दिन्दूर, (१४) दिन्दूर, (१४) दिन्दूर, (१४) दिन्दूर, (१४) स्वर्ण, (१४) स्वर्ल्य, (१४) स्वर्ल्य, (१४) स्वर्ण, (१४) स्वर्ण,

विवाहकाले यत् स्त्रीभ्यो दीयते हाग्निमश्चिषी। नदस्यग्निकृत मद्भि स्त्रीधनन्तु प्रकीर्तितम् ॥ (दायभाग में कात्यायन)

लिए दिया गया धन

[ दिवाह के समय असिन के समीप स्की के लिए को धन दिया आता है उसे अप्यनिकृत स्त्रीधन कहते हैं ।] अप्ययम्बन—गुरु के मुख से यथाक्रम आस्त्रवचन सुनना। आञ्चाणों के छ कसों के अस्तर्गन अध्ययन आना है। अस्य वर्णों के लिए भी अध्ययन कर्तव्य है।

अध्यास्मकत्वद्वम — मृतिसृत्वरकृत 'अध्यास्मकत्वदुम' १३-८०-१४८७ ई० के मध्य की ग्वना है। इसमें दार्शनिक प्रश्नों का मृत्यर विवेचन किया गया है।

अध्यास — यह शब्द अधि + आत्मन् दो शब्दों के योग से बना है। भगवदगीता में इसका प्रयोग एका त्मिक सत्ता के लिए हुआ है (अ॰ ८ ज्लोक ३)। अमेरिकी येतनी इमर्यान है इसका अर्थ अभीदव जातना (शोव सोल) किया है। बास्तक में जो पदार्थ सर अथवा नवदर अगन्त से अपर अर्थात् परे हैं उमको अध्यास्य कहने है।

अमारमबाब-आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, अथवा शरीरान्त के साथ आत्माका भी नाश मान लेना। जिस दर्शन में 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया हो उसको अनात्मवादी दर्शन कहते हैं । वार्वाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व का सर्वेदा विरोध करता है। अतः वह पूरा उच्छेदवादी है। परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे भित्र है। वह वेदान्त के शास्त्रकत आत्मवाद और पार्वीको के उच्छेदवाद दोनों को नहीं मानता है। शास्त्रत आत्मबाद का अर्थ है कि आत्मा नित्य, कूटस्य, चिरन्तन तथा एक रूप है। उच्छेदबाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। यह एक प्रकार का भौतिक आत्मवाद है। बुद्ध ने इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग चलाया। उनका अना-त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद है। उपनिषदों का 'नेति नेति' सुत्र पकड कर उन्होंने कहा, "रूप आत्मा नही है। नेदना आत्मा नही है। संज्ञा आत्मा नहीं है। संस्कार आत्मा नहीं है। विज्ञान आत्मा नहीं है। ये पाँच स्कन्ध है, आत्मा नही।" भगवान् बुद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक निषेध नहीं किया, किन्तु उसे अध्याकृत प्रश्न माना । अध्यात्मरामायण--- बाल्मीकिरामायण के अतिरिक्त एक 'अध्यात्म रामायण' भी प्रसिद्ध है, जो शिवजी की रचना कही जाती है। कुछ विद्रान् इसे वेदव्यास की रचना बत-लाने हैं। अठारहों पुराणों में रामायण की कथा आयी है। कहा जाता है कि ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायणी कथा

णित को गयी है। 
अध्यासमोधनिषद् —हेमचन्द्ररीचन 'योगशास्त्र' अथवा 'अध्यारमोधनिषद् 'यगरहरी जातन्दों का राशिनिक प्रत्य है।
अध्यापन —पाठ (विवादान या पडाना)। यह ब्राह्मणों के
छ कभी के अन्तर्यात एक है

है वहीं अलग करके 'अध्यात्मरामायण' के नाम से प्रका-

अध्यापनमध्ययन यजनं याजन तथा। दान प्रतिग्रहरूचैय पटकर्माण्यग्रजन्मनः॥

(मनुस्मृति) [अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेला ये छः बाह्याणों के कर्म है।] यह बाह्याण का विशिष्ट कर्म है। अन्य वणों को इसका अधिकार नहीं हैं. यखिष बाह्याणेतर मन्त-महारमाओं को उपदेश का अधिकार है।

**अञ्चारोप**—वस्तुमे अवस्तु का आरोप। स<del>ञ्चिदानन्द</del>,

अनन्त, असम्ब बहु। में बज्ञान बीर उसके कार्य समस्त जड़ समूह का बारीप करना बच्चारीप कहलाता है। सर्प न होते हुए भी रस्सी में सर्प का आरोप करने के ममान यह प्रक्रिया है (बेदान्तसार)।

अध्यासवाय-आचार्य शङ्कर ने बहामूत्र का भाष्य लिखते समय सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया है। यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा आय तां सम्पूर्ण प्रपञ्च को दो प्रधान भागो में विभक्त किया जा सकता है--- द्रष्टा और दृश्य । एक वह तत्त्व जो मम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव करनेवाला है और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है। इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 'आत्मा' है और जो कुछ उसका विषय है वह सब 'अनात्मा' है। आत्मतत्त्व नित्य निश्वल, निर्विकार, असङ्ग, कृटस्य, एक और निविशेष है। बृद्धि से लेकर स्थलभूत पर्यन्त जितना भी प्रपञ्ज है उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नही है। अज्ञान के कारण ही देह और इन्द्रियादि से अपना नादा-त्म्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मर्बा, विद्वान, सूली-दू स्त्री तथा कर्त्ता-भोका मानता है। इस प्रकार बद्धि आदि के माथ जो आत्मा का तादात्म्य हो रहा है उमे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया है। आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व-प्रनीति अध्यास अथवा माया के कारण होती है। इसी से अद्वैतवाद को अध्यासवाद अथवा मायाताद भी कहते है । इसका तात्पर्य यही है कि जितना भी दृश्यवर्ग है वह सब माया के कारण ही सन्य-सा प्रतीत होता है, वस्तृत एक, अम्बण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सन्य है।

अध्यर—अध्य = सस्मार्ग, र ≕ देनेवाला, अर्थात् यज्ञकमं । अथ्या जर्गे हिंसा, कोघ आदि कुटिल कम न हो (न + ध्यर = (अध्यर) सरल, स्वच्छ, शुभ कर्म

'तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम्' (रघु०) । 'इमं यजमवतादध्वर न' (यज्) ।

अरुवर्षं— यजो मे देवताओं के स्तृतिमत्त्रों को जा पूर्गाहित गाता था उसे 'उद्गाता' कहने थे। जो पूर्गाहित यज का प्रधान होता था वह होता' कहनाया था। उसके महाय-तायं एक तात्रम प्रोहित होना था जो हाथ से यजो की कियाएं होता क निर्देशानुस्मार किया करता था। यही सदस्य 'अध्ययं कहणाता था।

अर्नाग्न---जो श्रीत और स्मातं अग्नियों में होम न करता

हो। श्रीत और स्मार्त कर्महोन पुरुष को अनिन कहते हैं। संन्यासी को भी अगिन कहा नया है, वो मृहस्य के खिए विहित कर्म को छोड देता है और केवल आस्मिबन्तन में रत रहता है:

अन्नीनात्मनि वैतानान् समारोप्य सदाविधि । अनन्निरनिकेतः स्यान्मनिर्मूलफलाशनः ।।

> (मनुस्मृति) पर्वक स्थापित

[ वैतानादि अभिनयों को आरमा में विधिपूर्वक स्थापित करके अभिनरिहन तथा घररिहत होकर मृति मूल-फल का मेटन करें।]

अनचाष्टभीवत-मार्गशीर्ष कृष्ण अप्टमी को इस बत का अनु ठान होता है। दभौं के बने हुए अनम तथा अनमी का पूजन, जो बामुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक हैं, 'अतो देवा " " '(ऋक् २२-१६) मन्त्र के साथ किया जाता है। गद्रों के डारा नमस्कार मात्र किया जाता है। दे० मविष्यो-तर पुराण, ५८, १, हेमाद्रि, व्रतस्वण्ड, १. **८१३-१**४। अनङ्ग अङ्गरहित, कामदेव का पर्याय है। काम का जन्म चित्त या मन में माना जाता है। उसे आत्मभू एव चिन्तजनमा भी कहते हैं। साहित्य में काम को प्रेम का दवता कहा गया है। इसके मन्मख, मदन, कन्दर्भ, स्मर, अन्त आदि पर्याय है। प्रारम्भ में काम का अर्थ 'इच्छा' लिया जाता था, वह भी न केवल शारीरिक अपिन् माधारणतया मभी अच्छी वस्तुओ की उच्छा। अथवंबेद (९.२) में काम को इच्छा के मानुषीकरण रूप में मान-कर जगाया गया है। किन्तु उसी बंद के दूसरे मन्त्र म (३ २५) उसे शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है और इसा किया के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्राणादि प्रन्थों में हुआ है। उसके माता-पिता का विविधता से वर्णन है, किन्तु प्राय उसे धर्म एवं लक्ष्मी की सन्तान कहा गया हं । उसकी पत्नी का नाम 'रिति' है जो शारीरिक भोग का प्रतीक है। उसका मित्र 'मधु' है जो वसन्त का प्रथम मास है। काम के दो पूत्रों का भो उल्लेख आता है, वे हैं हर्प एव यशा।

काम मन्वननी सामधी की पृष्टि उसके अहन-सहत्रों से अजी-भारित हो जाती हैं। वह पुष्पिमित धनुष भारण करता हैं (पुष्पधन्या)। इस धनुष की होरी अमरों की वनी होती हैं कोर बाथ भी पुष्पों के ही होते हैं (हुनुम-शर)। ये बाण प्रेम के देवता से 'होषण' एवं 'मोहन' आदि कमों के प्रतीक हैं। उसके व्यव पर मत्स्य (मकर अथवा मत्स्यकेत) है, जो 'प्रजनन' का प्रतीक है।

सनङ्ग की एक दूसरी पौराणिक स्माच्या कालियात के 'क्रमारसंबन' काम्य में गांधी जाती हैं। कामदेव पहले क्रमुस्सान् (सवारो) या। शिव को बीतने के लिए गार्वती के समक्ष जब नह वपना बाथ उन पर छोडना जाहता था, तक शिव के तीमरे नेत्र की को थानिन से बह जलका अन्य हो। हो। गया।

क्रोध प्रभो संहर सहरेति यावद् गिरः खे भक्ता चरन्ति । ताबद्हि बह्मिभंबनेत्रजन्मा भस्मावशेष मदन चकार ॥

इसके पश्चात् सदन (कामदेव) अनञ्ज (शरीररहित) हो गया। परन्तु उसकी शक्ति पहले से अधिक हो गयी। बह अब मम्पूर्ण बिद्य में ज्यात हो गया।

सन्द्रमुन्यविक्षी—(१) मार्गवीये हुस्ल प्रयोदक्षी से प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त यह ब्रत किः । काता है। इसमें शम्यु की पूजा होती हैं, उनकी प्रक्षान्त है स्वान कराया जाता है। अनद्भ को एका कि सवक्ष सामन् दाना है और मिन्न-मिन्न नामों से, भिन्न-भम्न पुण्ये। तथा नैवैश्व से उनका भी पूजन किया जाता है।

(२) किसी आचार्य के अनुसार चंत्र ओर भाइ खुक्ल त्रयोदकी को यह तत होता है। एक बार अथवा वर्ष भर प्रस्थेक साम बारह भिन्त-भिन्म नामों से चित्रकलक पर पुत्रा होती है। दे० हिसाडिका जलपण्ड, २ ८-९. प्रस्पार्थीचनामाण, २२३, निर्मापीस्प, ८८।

असङ्ग बासकत-चेत्र्या के लिए हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वम् नक्षत्र युक्त रिववासरीय दत । उसमें विष्णु तथा कामदेव का पूजन होता हैं। देव कामदेव की स्तुति के लिए अपसनम्बस्पृति, ज्लोक रेव: मन्यपृगण, अध्याय ७०, पर्यापुनाण, २२, ७४ १८६

अनस्त — जिसका विनाश और अन्त नहीं होता। इसका पर्याय गैरा भी हैं। बलदेव को भी अनन्त कहा गया है। अध्यक्त प्रहिति का नाम भी अनन्त हैं, जिस पर विष्णु भगवान् शासन में तें। इनीलिए उनको 'अनन्तशायी' भी कहते हैं।

अनन्तव्यवुदंशी--भाद्रपद शुक्त चतुर्दशी। भविष्य पुराण कं अनुसार इसका द्वत १४ वर्ष तक करना चाहिए। अम्मि-पुराण, भविष्योत्तर पुराण एवं तिथितत्त्व आदि मे अनन्त-पुत्रा का विवरण है। पूजा मे सर्वप्रथम संकल्प, फिर 'बर्बतोग्रस मण्डल' का निर्माण, उस पर कलका की स्थापना, जिस पर एक नाग जिसके सात फण हों और जो दर्ग का बना हो, रखा जाता है। इनके समझ १४ गोठों से वुक, डोरक रखा जाता है। कलका के उनर डोरक की गौराणिक मन्त्रों एवं पुरस्कृत के गाठ के समुद्र १६ उपलातों से पुका की जाती है। डोरक के स्वुद्रक्त देवता, विष्णु से जेकर बसु तक, अमाये जाते है। फिर अब्रॉ की पूजा की जाती है, जो पात से आरम्भ होकर उसर नक पहुँचती है। मण्य यह है. 'अनन्ताय नम. पादी पूज्यामिं । फिर गुक अञ्चलि पूजा विष्णु के मन्त्र के साथ स्वस्ये जाते हैं। फिर अनन्त की प्रार्थना सहिद स्वस्यों जाते हैं। फिर अनन्त की प्रार्थना सहिद

इस ब्रत में नमक का परित्याग करना पड़ता है। विश्वास किया जाता है कि इस ब्रत को १४ वर्ष करने से 'विष्णुकोर्फ' की प्राप्ति होती है।

अनन्तकान—गौतमिलिब्बत 'पित्मेश्रमुत्र' पर अनन्तकान में टीका लिखी है। कुछ बिद्दानों के अनुसार ये गौतम स्यायसूत्र के रचने वाले महर्षि गौतम ही है।

अनन्त तृतीया — भाइपद, वैद्याल अववा मार्गशीर्य शुक्छ की तृतीया ने प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यन्त इसका बत किया जाता है। प्रत्येक मास में विभिन्न पृथ्यो से गौरी-पुत्रन होता है। देव हमादि का बतलण्ड, ४२२-४२६, प्रधाराण, क्रायरलाकर, २६५-२७०।

अनन्त हावशी—इसके व्रत में भाद्र गुक्क द्वावशी से प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यन्त हरिषुजा की जाती है। दे० विष्णु-धर्मीत्तर पुराण, 3-२१४-१-५: हेमाद्रि, व्रतवण्ड १, १२००-१२०१ (विष्णुरहस्य)।

अनससेब — जीवनकाल १७वी शताब्दो । इनके पिता 'आपरेव' थे जिन्होंने 'मीमासान्यायप्रकात' (दूसरा नाम आपोदेव') की रचना की थी। अनलसेव रचित 'स्मित-कौस्तुम' प्रकरण प्रन्य है जो मीमासा के सिखान्तो का प्रयोग बतलाता है। देश के विभिन्न भागों में इस यस्य का प्रचार हैं।

अनन्तदेव (भाष्यकार)— 'वाजमनेयी संहिता' के भाष्यकारी में अनन्तदेव भी एक हैं।

अनन्तनाम—कश्मीर का एक तीर्थ, जो पहलगाँव से सात भील पर स्थित हैं। यहाँ डाकबँगला है किन्तु मेले के दिनों से भीड़ अधिक होती है। उस समय तस्त्र जगाकर टहरना पडता है। तस्त्र पहलमांव से किराये पर के बाता होता है। कार्य चन्दनवाड़ी से विश्वाम की तीन भीक कही चढ़ाई है। शेषनाग सील का सीन्यां अद्भुत है। सनसरफका सरसी—इस बत में भाद्र गुक्क सन्तर्भ से प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त मूर्य का प्रका किया जाता है। है हिसाई, बतलब्द १, ७४१ सविष्यपुराण, क्रस्य-कल्पता, बतकाष्ट १४८-१४।

क्षमस्त विश्व— उदिया भाषा में महाभारत का आधानर करने वाले लोकसिय विद्वान्। आज से एक हजार वर्ष पहले लोगों को यह आवष्यकता प्रतीत हो चुकी थी कि सर्वव्र मं एवं स्वाचार तथा आन-विश्वान की जो विधि सरकृत में मिहत है उसे उस काल की प्राकृत भाषाओं में जनता के लिए मुक्त बनाया जाय। यह नागरत में नवंद नेते नागा। उस आप्योजन के फल्प्सक्य निर्माण, तेलुगु, कन्नड, मल्यालम, वेंगला, मराठी लादि भाषाओं में संस्कृतस्यों का अनुवाद हुआ। उदिया प्राकृत में महा-भारत का क्ष्यान्तर कर किल्का में किया। उनमें अनन्त निर्माण क्षय हम सिद्ध भाषान्तर को स्वाचन स्वाच हमा। उनमें अनन्त

अकत्स बत- अनन्त देवताका बत। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशीको अनन्तदेव कावत करना चाहिए। माहारूप्य निम्नाङ्कित है.

अन्तर्यक्षतमेतिक सर्वपापहर शुभम् । सर्वकामप्रद नृषा स्त्रीषाञ्चित युधिष्ठिर ॥ तया गुक्कबतुर्दस्या मामि आद्रपदे भवेन् । सस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपाप प्रणस्यति ॥ [यह अनन्त तत सब पापो का विनाण करने वाला

[ थह अनन्त कत अस पापा को ।सनाश करने बाला तथा शुभ हैं। हे युधिष्टिर! यह पृश्यों तथा स्त्रियों को सब कार्मों की मिद्धि देता है। भाष्टपद के शुक्रू पक्ष की चतुर्दशी को क्रंत करने मात्र से सब पाप सन्द हो जाते हैं। ]

एक अन्य मतानुसार यह मार्गजीयं माम में तब प्रारम्भ किया जाता है, जिस दिन मुगलिया नक्षत्र हो। एक बवं पर्यन्त इमका अनुष्टान तेता है। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नक्षत्र नुसार प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न निवास प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न निवास प्रत्येक मास में भिन्न निवास प्रत्येक मास में भिन्न निवास के से तथा प्राप्त में माम नाजन में । इसी तग्ह अन्य मासों में भी ममझना चाहिए। यह वत पुत्रवास्त्र है।

दे॰ हेमादि, वतलण्ड, २, पुष्ठ ६६७-६७१; विष्णुधर्मोत्तर प्राण १७३, १-३० ।

व्यक्तशास्त्र चे यादविधिर के समीप मेलकोट में रहते थे तथा 'मृत्यकाशिका' के रखिला सुदर्शनसूरि के पश्चात् लगभग तोलहवीं सतास्त्री में हुए वे । हम्होंने अपने हम्ब 'इंडालक्ष्म निकरण' में 'मृत्यकाशिका' का उत्तरेख किया है । इन्होंने तामानुक नत का समर्थन करने के क्षिण बहुत में बन्यों की रचना कर अस्त्रय कीर्ति का अर्थन किया । इनके प्रत्यों के नाम इस प्रकार है—जानमप्त्रपाव्या, प्रतिजावादार्ग, व इंडाएवस्तिम्बार, इंडाएक्सणनिक्यम, विवयतावार्ग, मोसकारणताबाद, सरीरवाद, साहस्त्रराज्य-ममर्थन, शास्त्रक्ष्मवाद, सीविकत्वानुमाननिरासवादार्थ, ममासवाद, समानाधिकरणवाद और पिडाल्सिखाक्ष्मवा का प्रत्या के आचार्य की दार्शनिकता एवं पाण्डित्य का पुरा परिकय मिलता है।

अनन्यानवमी वत--इस वत में फाल्गुन शुक्ल नवमी से प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त देवी-पूजा को जाती है। दे० कृत्यकल्पतरः जनकाण्ड, २९९-३०१. हेमाद्रि, जतवण्ड, १,९४८-९५०।

अमन्य---(१) परमात्मा अथवा विश्वजनीन चेतना से व्यक्तिः गन आत्मा के अभेद के मिद्धान्त को अनन्यता कहते हैं।

(२) यह भक्ति का भी एक प्रकार है, जिसके अनुसार भक्त एक भगवान् के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्बिन नहीं होता है।

अन्ययानुसन्ध — एक निद्ध संत्यासी महारमा। इनका जीवन-काण्य रासनी शतास्त्री के परवान तथा तेरण्यी शतास्त्री के एक्टे माना जा नकता है। इनको जहामाजात्वार हुआ था — ऐसा इनके शिष्य प्रकाशास्त्र्यति के अर्हतवादी ग्राच्य 'पञ्चपारिका-विचग्ण' में जान होता है। प्रकाशास्त्र्यति ने शिक्षा है कि गुरु से अग्रविद्या प्राप्त करके प्रस्थ-रचना की है।

जनकं बत—मार्गशीर्य शुक्क प्रतिपदा को यह ऋषुवत किया जाता है। इसका अनुष्ठान दो ऋषुओ (हेमन्त तथा शिक्षिर) में होता है। इसमें केशबरूजा की जाती है। 'ऑं नम. केशबर्य प्रमु का १८८ बाद लग किया जाता है। देन हेमाशि, जनकुष्ठ, २, ८३९-४२९ कियुद्धस्य। अनुसम्ब—(१) प्रोजन का अराज होने स्वस्तार में। कुन्य

अनक्षम---(१) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहते हैं। यह एक धार्मिक क्रिया है जो शरीर और मन की शुद्धि के लिए की जाती है। बत वधवा अनुष्ठान में वनशन किया जाता है। बहुत-से लोग मरने के कुछ दिन पूर्व से बनशन करते हैं। मरणान्त वनशन को 'प्रायोपवेशन' भी कहते हैं। यह जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचल्ति है।

- (२) पुरुषपुत्त के चौचे मन्त्र में (ततो विश्वषद्ध व्यक्तामन्त्र, जयाँच सह रागा प्रकार का जगाए उसी पृष्ट के सामस्यों से उत्तम्त्र हुआ है) इस सब्द का उत्तकेख हैं एवं इस जगाए की विभाग किये गये हैं 'शासार' (जेतन) जो मोजनादि के किए जेच्टा करता है जीर जीत से युक्त हैं और दूसरा 'जनवार' (जड) जो जयने मोजन के लिए जेच्टा नहीं करता और सम्बन्ध हैं स्वार प्रकार (मोजन) हैं।
- (३) आजकल राजनीतिक अववा सामाजिक साधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अपनी बात अववा आग्रह मनवाने के जब अन्य श्रायन असफल हो जाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है

अनसूया—(१) एक धार्मिक एण, असूया का अभाव । इसका लक्षण बहस्पति ने दिया है :

न गुणान् गुणिनो हान्त स्तौति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते मानसूया प्रकीर्तिता ।।

(एकादशी तस्त्र)
[मुणियों कं मुणों का विरोध न करना, अल्प मुण वालो की भी प्रशासा करना, दूसरो के दोयों को न देखना अनसूया है। ]

(२) अत्रि मुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया है। भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थी। वाल्मीकि-रामायण में मीता और अनसूया का अत्रि-आश्रम में सवाद पाया जाता है।

असम्बरोत्स्य— कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह उत्सव मनाया जाता है। यह गोवर्धन पुत्रन का ही एक अङ्ग है। इस दिन मिष्ठाल अथबा विविध पकवानों का कृट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका अथवान् को समर्पण किया जाता है।

अनादि--- आदिरहित (अन् + आदि)। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है:

प्रकृति पुरुषञ्जीव विद्वापनादी उभाविष । (गीता) अनामा (अनामिका)— बह्या का सिर छेदन कर देने पर भी जिसका नाम निन्दित नही है उसे अनामा कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस अगुलि से शिव ने बह्या का शिरक्छेद किया था। यह पवित्र मानी जाती है, घार्मिक इत्स्य करते समय इसी अंगुलि में पवित्री घारण की जाती है।

अनाहत — (१) जिस बस्त्र का खण्ड, बुलता और भोग नहीं हुआ है, कोरा। धार्मिक कृत्यों में ऐसे ही बस्त्र को घारण करने का विद्याल है।

(२) तन्त्रीक्त छः वको के अन्तर्गत बतुर्थ नक्र, वो हुद्य में स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णों से युक्त, उदित होते हुए मूर्ग के समान प्रकासमान, बारह प्यक्तियों वाले कमक के जाकार बाला, मध्य में हजारों सुर्यों के सुर्य प्रकाशमान और बहाम्बनि से शब्दायमान है:

शब्दो ब्रह्ममयः शब्दोऽनाहतो यत्र दृश्यते ।

जनाहतास्यं तत्पद्मं मुनिभिः परिकीर्तितम् ।।
[जहाँ पर शब्द ब्रह्ममय है और अनाहत दिलाई देता है, उस पद्म को मुनियों ने अनाहत कहा है।]

हुळ्लेण में जब सामक कुण्डालिनों को जातृत कर उसे अलंक्ष्मणी कर लेता है, उबके उदागम के समय जो विस्कोद होता है वह गांव कहुलता है। यह ताव अलाहत रूप से समस्त विश्व में ज्यास है। यह ताव उसमें भी वर्तमान रहता है, किन्तु मुख आजानी एक उसकी सुन नहीं सकता। वज हुळ्योग की किया से सुपुल्मा ताड़ी का आगं कुल जाता है तब यह ताव सुनाई पढ़ने ज्याता है जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुद्रमण्डान, मेम- गर्जन, ब्राह्मजनि प्रवाद स्वाता है तो है, जैसे समुद्रमण्डान, मेम- गर्जन, ब्रह्मजनि प्रवाद स्वता है, जैसे समुद्रमण्डान, मेम- गर्जन, ब्रह्मजनि एक स्वता हो, जिसके हारण यह ताब सत सत स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिसके हारण यह ताब सत सत स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिसके हारण पढ़ ताब सवा सत स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिसके हारण पढ़ ताब सवा सत स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिसके हारण पढ़ ताब सवा सत स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिसके हारण स्वर्ण करवा स्वर्ण करता है। इसी को सव्ववहा भी कहते हैं। सत्तों ने इसकों 'सोई' कहा है।

अनिचड — (१) प्रचुन्न (कामदेव) का पुत्र । इसका पर्याय है उचापति । यह भगवान् के चार अपूहों के अन्तर्गत एक व्यह है । इससे सुष्टि होती है

> तमतो बह्यसम्भूत तमीमूरूमृतात्मकम् । तद् विषयभावपञ्चान्तं पीरवो ततुमाश्रितम् ॥ सोऽनिष्द्वं इति प्रोक्तस्तत् प्रथानं प्रवक्तते । तद्य्यक्तमिति अयं त्रिगुणं नृपसत्तम् ॥ विद्यासद्यायवान् देवी विष्वस्थाने हरिः प्रमुः । अप्रवेव गयनञ्चके निद्यायोगमुपायतः ॥

जगतिहचन्तयन् सृष्टि महामात्मगुणः स्मृतः ॥ (महाभारतः, मोछचर्मः)

[ तमीगुण के द्वारा बद्धा से उत्पन्न, तमोगुण मुलक, अमृत से मुक्क, विषय नामक बहु गृहण के घारी में सिमा है। उसे अभिनक कहते हैं। उससे निशृत्तास्क अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। विद्याओं के बट में गुक्क देव विष्यक्षेत्र प्रमु हुई। विद्याओं के बट में गुक्क देव विष्यक्षेत्र प्रमु हुई। विद्याओं के बट में गुक्क देव विष्यक्षेत्र प्रमु हुई। विद्या करते हुए कट में स्मृत किया और वे वोगनिंदा को प्राप्त हुए। यह मुक्क एवं विद्याहत्त्व (बिद्याहत्व) आत्मा का गुण हैं।

(२) महानारत, मोक्षयर्भ यवे के नारायणीय सण्ड में ज्यूह (प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन है। इस मिद्धान्त के अनुसार बायुदेव (विच्यू) से सकर्षण, संकर्षण से प्रयुक्त, प्रयुक्त में अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध में बहुता का उद्भव हुआ है। संकर्षण तथा अन्य तीन का साम्ब्र्ध दर्शन के अनुसार मृष्टितस्य के रूप में निक्षण होना है। बायुदेव को परम सन्य (प्रयास्ता), सकर्षण को प्रकृति, प्रयुक्त को सन्म, अनिरुद्ध को अनुसार मुक्ति

अनिरुद्धवृत्ति—अनिरुद्ध रचित 'सास्यमुत्रवृत्ति' का हो अन्य नाम 'अनिरुद्धवृत्ति' है। इसका रचनाकाल १५०० ई० के लगभग है।

किनक्षिनीय — निर्वचन के अयोग्य, अनिर्वाच्य अथवा नाक्यागम्य । वेदान्तसार मे कथन है

'सदसद्भ्यामनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान-विरोधि यसु किञ्चिदिनि वदन्ति ।'

| सत्-असत् कं द्वारा अकथनीय, विगुणात्मक मावरूप, ज्ञान का विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहते हूँ। | वेदानत दर्शन में परमनत्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय

कहा गया है, जिसका निरूपण महीं हो मकता। इस मिछानत को अनिर्वचनीयताबाद कहते हैं। माध्यमिक बीडी के शृन्यतासिद्धान्त से यह मिलता-जुलता है। इसीलिए आचार्य शहुर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाने लगा।

आपाय शहुर को अच्छल न बाद कहा जान लगा। अधिकंक्योतस्वाध्यक्त स्वरूचन अधिकंक्योतस्वाध्यक्त स्वरूचन न महाराज्य के रचिया। अहिएं द्वारा रिवर 'सण्यता अहिएं द्वारा रिवर 'सण्यता अहिएं द्वारा रिवर 'सण्यता अहिएं द्वारा रिवर न स्वरूचन के स्वरूचन के स्वरूचन के स्वरूचन हमा है कि कर हो जिल्ला कर उरवानायों के स्वरूचन के साम ति में कर हो सवकिस्त है। उनके सिद्यानामुझा कार्य और कारण जिल्ला, अभिन्न शामित को सिद्यानामुझा कार्य और कारण जिल्ला, अभिन्न हो सिह्य ने साम ति में कर हो सिह्य ने साम ति में साम ति साम

अमीश्वरबाद (सांस्य का)---योगदर्शनकार पतवालि ने आत्मा और जगत के सम्बन्ध में मांस्वदर्शन के मिद्रान्तीं का ही प्रतिपादन एवं समर्थन किया है। उन्होने भी व ही पचीय तत्त्व माने हैं जो सास्यकार ने माने हैं । इसलिए योग एवं सास्य दोनं। दर्शन मोटे तौर पर एक ही समझे जाते हैं, किन्तु योगदर्शनकार ने कपिल की अपेक्षा एक और छब्बीसवां तत्व 'परुष विशेष' अधवा ईश्वर भी माना है। इस प्रकार ये सांख्य के अनीस्वरबाद से बन गये हैं । साह्यदर्शन सन्धार्यवाद मिळाएन को प्राप्तना है । तदनुसार ऐसी कोई भी बस्त उत्पन्न नहीं हो सकती, जी पहले से अस्तित्व में न**े हो। कारण का अर्थ केवल फल** को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने में रियत कुछ गुणों के रूप को व्यक्त करना है। परिणाम की उत्पत्ति केवल कारण के भीतरी परिवर्तन में, उसके परमाणओं की नयी न्यवस्था के कारण होती है। केवल कारण एवं परिणाम के मध्य की एक साधारण बाधा दर करने सात्र से मनी-वाछित कल प्राप्त होता है। कार्य सत है, वह कारण में पहले से उपस्थित है, परिणाम लाने की बेष्टा के पूर्व भी परिणाम कारण में उपस्थित रहता है, यथा अलसी में तेल, पत्थर में मित्त, दुध में दुही एवं दही में मक्कान । 'कारक व्यापार' केवल फल को आविर्भन करता है, जो पहले तिरोहित था।

सांस्थमतानुसार सभी प्रवित्तर्या स्वार्थ (अपने वास्ते) होती हैं, या परार्थ (इसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जह है । इसको अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान नहीं है। तब इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी। यदि कहें कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा तो यह भी नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा प्रकृति के सम्पूर्ण रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिष्ठाता कैसे हो सकता है ? इसलिए प्रकृति की प्रवृत्ति के लिए सर्वज्ञ अधिष्ठाता ईश्वर मानना चाहिए। किन्तु इस तर्न से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि पूर्णकाम ईश्वर का अपना कुछ प्रयोजन नहीं है, फिर वह अपने बास्ते, या दूसरे के लिए जगत को क्यों रचेगा ? बिद्धमान पुरुष की प्रवृत्ति निज प्रयोजनार्थ, अपने ही लिए समब है, अन्य के लिए नहीं। यदि कहें कि दया ये निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी हो जाती है, तो यह भी सम्भा . ही है, कार्निक सृष्टि से पहले कोई प्राणी नहीं था, फिर किसके दुःख को देखकर करणाहर्डहोगी? यदि ईश्वर न कुण्यु के वहा होकर सुष्टि की होती तो वह सबको सुन्ती ही बनाता, द र्खा नहीं। पर ऐसा देखने में नहीं आता, अपितु जगत की सष्टि बिचित्र देखी जाती है। यदि कहे कि जीवों के कर्माधीन होकर ६२वर विचित्र सब्दि करता है, तो कर्म की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन की तरह ईव्बर मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार नाख्य का सिद्धान्त है कि उदवर की सत्ता में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अन उसकी मिद्धि नहीं हो सकती (ईंग्नरासिखेः)।

अनुक्रमणिका (कारयावन की)—वेदों के विषयगत विभाजन को अनुक्रमणिका कहा जाता है। ऋत्येद का दस मण्डलों में साजन ऐतरेय आरय्यक और आदक्कायन तथा सालायन के गृह्मपुत्रों में सबसे पहुले देवने में आता है। कात्यायन की अनुक्रमणिका में मण्डल विभाजन का उल्लेख नहीं है। कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु-सरण करके अव्यक्तों और अध्यायों में कृत्येद को विभाज माना है।

अनुक्रमणिका और संहिता—अनुक्रमणिका में संहिता और ब्राह्मणप्रन्यां में काई भेद नहीं किया गया है। किसी-किसी शाखा में जिन बातों का उल्लेख सहिता में नहीं है, ब्राह्मणप्रन्यों में उनका उल्लेख हवा है। जैसे, नरमेष यक्त

का उल्लेख संहिता में नही है, परन्तु बाह्मणग्रन्थों में है। अनुकारणी- वैदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ । इससे छन्द, देवता और मन्त्र-द्रष्टा ऋषि का पर्यायक्रम से पता लगता है। ऋक्संहिता की अनुक्रमणियाँ अनेक हैं जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्या-यन की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हीं दो पर बहुत विस्तृत एवं सुलिखित टीकाएँ हैं। एक टीका-कार का नाम पड्युविशिष्य है। यह पता नहीं कि इनका वास्तविक नाम क्या था और इन्होंने कब यह ग्रन्थ लिखा । अनुयीता-महाभारत में श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त अनुगीता भी पायी जाती है। यह गीता का सीवा अनु-करण है। इसके परिच्छेदों मे अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान की कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती, किन्त श्रेष. विष्ण, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रों के दर्शन यहाँ होते हैं। विष्णु के छ. अवतारों-वराह, नसिंह, वामन, मत्स्य ्यम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता है। अनग्रह--शिव की कृपा का नाम । पाशपत सिद्धान्तानसार पश (जीव) पाश (बन्धन) में बंधा हुआ है। यह पाश तीन प्रकार का है--आणव (अज्ञान), कर्म (कार्य के परि-णाम) और माया (जो इस सच्टि के स्वरूप का कारण है)। शास्त्रर मत मे जो माया वर्णित है उससे यह माया भिन्न है। यहाँ दृश्य जगतु के यथार्थ प्रभाव को दर्शाने, मत्य को ढँकने एव घोखा देने के अर्थ में यह प्रयुक्त हुई है। इन बन्धनों में जकड़ा हुआ पशु सीमित है, अपने शरीर (आवरण) से घिरा हुआ है। 'शक्ति' इन सभी बन्धनो मे व्याप्त है और इसी के माध्यम से पति का आत्मा को अन्धकार में रखने का व्यापार चलता है। शक्ति का व्यापकत्व पति की दया अथवा अनग्रह में भी है। इस अनग्रह से ही क्रमश: बन्धन कटते है तथा आत्मा की मक्ति

अनुष्यसूत्र (बर्जुर्ध साम)—दम प्रस्य में दस प्रपाठक है। हन मुत्रों का संब्रहकार सात नहीं है। प्रश्चांववा ब्राह्मण के बहुतने दे हम याच्यों की हमने व्याव्या की गयी है। इसमें बहुतिया ब्राह्मण की भी चर्चा है। इस प्रस्य से बहुत-सी ऐतिहासिक सामबी और प्राचीन सम्यो के नाम भी जात होते हैं। जान पड़ता है कि इसके अतिरिक्त स्वतान्त्र रूप से सामबेद के श्रीतमुत्रों के कई ग्रन्य समृक्षात हुए थे।

समुपातक-अ(मु)जुमाध्य

अनुपातक — जो इत्य निम्म मार्ग की बांद शेरित कराता है वह पाप है। उसके समान कम अनुपातक है। वेदानच्या आदि से उत्पन्न पाप को भी अनुपातक कहते हैं। वेदानच्या पापों की यथना विष्णुस्तृति में की गयी है। यज में वीतित क्षत्रिय अपदा वैस्था, रजस्वता, यर्भवती, अधि-आतमार्ग एवं हारणागत का वथ करना बह्महृत्या के अनु-पातक मानो गये है। इनके बातिन्क २५ प्रकार के अनु-पातक मानो गये है। इनके बातिन्क २५ प्रकार के अनु-पातक मानो गये है। इनके बातिन्क २५ प्रकार के अनु-

(१) उत्कर्ष से मिथ्यावजन कहना । यह दो प्रकार का है, आत्मगामी और निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी ।

(२) राजगामी पैशुन्य (शासक मे किसी की चुगली करना)।

(३) पिता के मिच्या दोध कहना।

[ये तीनो ब्रह्महत्या के समान है।]

(४) बेद का त्याम (पढे हुए वेद को भूल जाना तथा वेदनिन्दा)।

(५) झूठा साक्ष्य देना। यह दो प्रकार का है, जात वस्तु को न कहना और असस्य कहना।

(६) मित्र कावध ।

(१) सम्बद्धाः के अधिकार अस्त ल

(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वघ ।
 (८) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्दा अन्न भक्षण करना ।

(९) ज्ञानपूर्वक बार-कार निन्दित छत्राक आदि का भक्षण करना।

[ये छ. मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान है।|

(१०) किसी की घरोहर का हरण ।

(११) मनुष्य का हरण।

(१२) घोडे का हरण।

(१३) चौदीकाहरणः (१४)भूमिकाहरणः।

(१५) होंगे का हरण ।

(१६) मणि का हरण।

[ये सात मोने की चोरी के समान है।]

(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन ।

(१८) कुमारी-गमन ।

(१९) नीच कुल की स्त्री के साथ गमन ।

(२०) मित्र की स्त्री के साथ गमन ।

(२१) अन्य वर्णकी स्त्रीमे उत्पन्न पुत्र की स्त्रीके साथ गमन । (२२) पुत्र की असवर्ण जाति वाली स्त्री के साथ गमन ।

ये छ विमात्-गमन के समान है।]

(२३) माता की बहिन के साथ गमन।

(२४) पिता की बहिन के साथ गमन।

(२५) सास के साथ गमन ।

(२६) मामी के साथ गमन।

(२७) शिष्य की स्त्री के साथ गमन ।

(२८) बहिन के साथ गमन।

(२९) जाचार्य की भागी के साथ गमन ।

(३०) शरणागत स्त्री के साथ गमन।

(३१) रानी के साथ गमन।

(३२) संन्यासिनी के साथ गमन ।

(३३) बात्री के साथ गमन। (३४) साध्वी के साथ गमन।

(३५) उल्कुष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन ।

[बे तेरह गुरु-पत्नी-गमन के समान अनुपातक हैं।] अनुसाह्यजन्य-ऐतरंय बाह्यण के पूर्व भाग में श्रीत विधियां है। उत्तर भाग में बन्य विधियां है। तैतिरीय बाह्मण में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। उसके पहले भाग में औत विधियों है। दूसरे में गृह्यमन्त्र एव उपनिषद् भाग है। इस श्रेणीविभाग की कल्पना करने वालों के मत में साम-विधि का 'अनुब्राह्मण' नाम है। वे छोग कहते है कि पाणिनिसूत्र में अनुवाह्मण का उल्लेख है (४।२।६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्पना में अनु-बाह्मण का उल्लेख नहीं हैं। साथ ही अनुबाह्मण नाम के और किसी ग्रन्थ की कही जर्वाभी नहीं है। 'विधान' प्रन्यों को 'अनुवाह्मण ग्रन्थ' कहना सङ्गत जान पडता है। अनुभवानम्ब-अर्द्वनमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्र-टर्पण, पद्मपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचार्य अमलानन्द के से गुरु थे। इनका जीवनकाल नेरहबी पताब्दी है।

अल्लान्य — जहामुनां पर वल्लभावार्य का रवा हुआ भाष्य वल्लभावार्य का मन बहुरावार्य एवं रामानुक से बहुत जोगों में भिल तथा मध्यावार्य के यत से मिणता-जुकता है। जावार्य वल्लभ के मन में जीव बणु और परमात्मा का सेवक है। प्रश्वकृष्ट (जनार्) तथा है। बहुत ही जन्म का निर्मान और उपावान कारान है। मोलेकानियति श्री कृष्ण ही परबढ़ा है, बहुत जीव के सेव्य है। जीवारमा और परवाला होनो सुड है। इसी से इक जत का नाथ युडाईत पदा है। वरूप के सतानुसार सेवा दिवा है करूपमा एवं साधनस्था। धर्म दो की कृष्ण की ध्वन्न निप्तन रूप मानसी सेवा क्रकरण एवं ब्रब्धार्पण तथा धारीरिक देवा शांक्रस्था है। घोठोक्स्य परमानव्यस्त्रोह भी कृष्ण को गोपीयान से प्राप्त करके उनकी देवा करना ही गोज है। (अनुगाय' नाम के किए प्रकृष्ण 'अनुव्यास्थान' ) मनुमूस्तिक्रकाध-माध्याचार्य अथवा स्वामी विद्यारण रचित 'अनुमूसिक्रकाध-माध्याचार्य अथवा स्वामी विद्यारण रचित वड कर सक्ष्म की गयी है। यह बौरह्वी शताब्दी का वार्ष्ण है।

अनुमृतिस्वरूपासार्थ—एक लोकप्रिय व्याकरण ग्रन्थकार। तरस्वतीप्रक्रिया नामक इनका लिखा 'वारस्वत' उप-नामक वृत्य पुराने पाठको ने अधिक प्रचलित रहा है। सिद्धान्तचन्त्रिका इनकी टीका है। इसमें सात मौ नूत्र हैं। कहते हैं कि महत्वी ने ५५ पर सं यह ग्रन्थ इन आचार्य को प्राप्त हुवन था।

अनुमरण—पति की मृत्यु के गश्चात् पत्नी का भरण । पति के मर जाने पर उसका सडाऊँ आदि लेग्र सल्ती हुई चिता में बैठ पत्नी द्वारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह-लाता है

देशान्तरमृते पत्यौ साघ्वी तत्पाडुकाद्वयम् । निषायोर्रास सशुद्धा प्रविशेत् जातवेदसम् ॥ (अद्वापुराण)

[देशान्तर में पति के मृत हो जाने पर स्त्री उसकी दोनो लडाऊँ हृदय पर रक्षकर पवित्र हो अपिन में प्रवेश करें।

बाह्मणी के लिए अनुमरण वर्जित है

पृथक्चिति समारुद्धा न वित्रा गन्तुमहीत ।

[ ब्राह्मणी को अलग चिता बनाकर नही मरना चाहिए।] उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जलती हुई चिता में बैठकर मरण) विहित हैं—

भर्तनुसरण काले या कुर्वन्ति तथाविषा । कामात्कोषाद् भयान्मोहात् सर्वा पूता भवन्ति ता ॥ [जो सम्प्य पर विषिपूर्वक काम, क्रोष, भय अथवा लोम से पति के साथ सती होती है वे सव पवित्र हो

जाती हैं। ] दे॰ 'सती'। अनुवान-जान-साधन प्रमाणी में से एक। न्याय (तर्क) का

मुख्य विषय प्रमाण है। अमा स्थार्थ ज्ञान को कहते हैं। यवार्थ ज्ञान का जो करण हो अर्थात् जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञाम प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं। गौतम ने चार प्रमाण माने हैं-प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान और शब्द । वस्तु के साथ दिन्द्रय-सयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष हैं। लिक्नु-लिक्नी के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते हैं। जैसे हमने बराबर देखा कि अहां धुनां रहता है वहां आग रहती है। इसी को व्याप्ति-झान कहते हैं लो अनु-मान की पहली सीढ़ी हैं। कहीं धुआं देखा गया, जो आग का लिङ्ग (चिह्न) है और मन में ध्यान आ। मया कि 'जिस धुएँ के साथ सदा जाग रहती है वह यहाँ हैं -- इसी को परामशं ज्ञान या 'क्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता' कहते हैं। इसके बनन्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि 'यहाँ आग 🗗 । अपने समझने के लिए तो उपर्युक्त तीन सण्ड पर्यास दी, पन्नदुनैयायिको का कार्य है दूसरे के मन में जानं कराना । इससे वे अनुवान के पाँच सच्छ करते हैं औ जवयव' कहलाते हैं :

- १ यहाँ पर अपनि है (प्रतिज्ञा)।
- २ क्योंकि यहाँ घुआँ है (हेलु)।
- ३ जहां-जहां घुजां रहता है वहां-वहां अग्नि रहती है---जैसे रसोई घर में (उदाहरण)।
- ४ महां पर घुआं है (उपनय) ।
- ५ इसल्लिए यहाँ पर अस्त्रि है (नियमन)।
- साधारणत इन पाँच अवयवी से युक्त वाक्य को 'न्याय' कहते हैं। नवीन नैयायिक इन पांची अवयवी का मानना

आवश्यक नही समझते । वे अनुमान प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन्ही तीनो को पर्याप्त समझते है ।

अनुराधा -- अधियानी से सत्रहवाँ नक्षत्र, जो विशासा के बाद आता है। उसका रूप सर्पाकार सात ताराओं से युक्त और अधियेवता मित्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न शिशु के रुक्षण निम्नोक्त हैं--

सत्कीतिकान्तिकव सवोत्सव स्यात् जेता रिपूणाञ्च कलाप्रबीण । स्यात्सम्भवे यस्य किलानुराषा सम्परममोदौ विविधौ भवेताम् ।।

[ जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो वह यशस्वी, कान्तिमान् सदा उत्सव से युक्त, धत्रुओ का विजेता, कलाओं में प्रवीण, सम्पत्तिधाली और अनेक प्रकार से प्रमीद करने वाला होता है।]

अनुक्तीस विवाह — उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्ण की कन्या का विवाह । आवक्कल की अतेका अभित उसा था । अधिक उदार था । आदिकम्बन हतना अटिल नहीं था । विवाह अनुलोम और अदिलोम दोनो अकार के होते थे । अनुलोस के विवादीत निम्म वर्ण के पुष्प का उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करना अतिलोम विवाह कहलाता था । आगे वककर उत्तरोत्तर समाज में हस अकार के विवाह बच्च होते गये । इस अकार के सम्बन्ध से उत्तरा सन्तान की गणना वर्णकर (निस्त वण) में होती सो और समाज में वह नीची इप्ति हो की जाता था ।

अनुवाकानुकमणी—-ऋक्सहिता की अनेक अनुक्रमणियों में से एक। यह शीनक की रची हुई है तथा इस पर बह्गुरू-शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी है।

अनुव्याच्यान—वेदान्तस्त्र पर लिखी गयी आचार्यसम्ब की दो प्रमुख रचनाओं में से एक । यह तेरहवी शताब्दी में रची गयी छन्दोबद्ध रचना है।

अनुव्रजन---शिष्ट अस्यागतो के वापम जाने के समय कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्टाचार

'आयान्तमग्रतो गच्छेद् गच्छन्त तमनुत्रजेत्।'

(निगमकल्पड्स)
[कोई शिष्ट घर में आता हो तो उसकी अगवानी के
लिए आगे चलना चाहिए। वह जब बापस जा रहा हो
तो विदाई के लिए उसके पीछे जाना चाहिए।]

अनुशिक--- पञ्जविश बाह्यण में उल्लिखित नागयक के एक पोता (पुरोहित) का नाम ।

अनुस्तरजी-प्राचीन हिन्दू शवयात्रा की विविध सामग्रियों के अन्तर्गत एक गौ । अनुस्तरणी गौ बूढी, विना सींग की तथा बुरी आवतो वाली होनी चाहिए। जब यह गाय मृतक के पास लायी जाय तो मृतक के अनुचरों को तीन मुद्री चूल अपने कन्धो पर डालमी चाहिए। श्रवयात्रा में सर्वप्रथम गृह्य अग्नि का पात्र, फिर यज्ञ-अग्नि, फिर जलाने की सामन्नी तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गौ रहनी चाहिए और ठीक उसके पीछे मृत व्यक्ति विमाम पर हो । फिर सम्बन्धियों का दल आयु के कम से हो। चिता तैयार हो जाने पर इस गौ को शव के आगे लाते तथा उसकी भतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर लेते थे कि सबसे छोटा पीछे और वय के कम से दूसरे आगे हो। फिर इस गाय का वध किया जाता या छोड दिया जाता था। मृतक ने जीवन में पश्यक्र नहीं किया है तो उसे छोड़ना ही उचित होताथा। क्रमण छोडने के पूर्वगौ को अस्नि चिताण्य दाव की परिक्रमा कराते ये तथा कुछ मन । ने पाठ ने साथ उसे मुक्त कर देते थे।

अनुस्तोत्र सूत्र--ऋष्वेद के मन्त्र को मामगान में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में रामवेद ने बहुत में सूत्र ग्रन्थ है। अनुस्तोत्र सूत्र उनमें से एक ट।

हाणपुरताव पूत्र जन्म तएका हा अनूचान — जिसने बेद का अनूवचन किया हो । विनयसम्पन्न के अवर्ष में इसका प्याग होता है। अङ्गा सन्ति बदो के बाताको भी अनूचान कहते हैं

'अनुवानो विनीत स्याद माङ्गवेदविचक्षण ।'

× × × × × 
इदमृबुरनुवाना प्रीतिकण्टकितत्वच ।

(कुमारसम्मव) [प्रेम से पुलकित शरीर वाले अनुवान ऋषियों ने ऐसा कहा।] सनु ने ने भी कहा है

ऋष्यस्विकिरे धर्मयोऽनूचान म नो महान्। [ऋषियो ने यह धर्मबनाया कि वेदल व्यक्ति हमसे

श्रंप्य है ! ] आपनत — दुसका जाध्यक अर्थ है 'मिष्या' अथवा 'झूट'। जिस कर्म में अस्त्य अथवा हिंसा हो उसे भी अनृत कहते है । विवाह आदि पोच कार्यों में झट बोळना पाप नहीं माना जाता है विवाहकाले रतिसंत्रयोगे
प्राणात्यये सर्वधनापहारे।
वित्रस्य चार्पे ह्यनृतं ववेत
पञ्चानृतान्याहुरपातकानि।।

( महाभारत, कर्णपर्व )

[यदि विवाह, रित, प्राण सकट, सम्पूर्ण भनामहरण के समय और बाह्यण के व्यर्थ के लिए असस्य बोलो तो ये पाँच अनृत पाप मे नहीं गिने जाते।] अन्तःकवासंग्रह — मनितविषयक कथाजों का संग्रह ग्रन्थ।

क्रम्सः क्रमासंग्रह — मिन्दविषयक कथानों का संग्रह ग्रन्थ। इसके रचियता 'प्रबन्धकोथ' के लेखक राजशेखर है। रचनाकाल है चौदहवीं शताब्दी का मध्य। अन्तः करण — भीतः की जानेन्द्रिय। इसका पर्याय मन

है। कार्यभेद से इसके चार नाम है

मनोबुद्धि रह द्वारिश्चनं करणमान्तरम् । सशयो निश्वयो गर्वः स्मरण विषया अभी ॥ ( वेदान्तसार )

[मन, बुढि, अहाका और पैयत य बार अन्तः करण है। सगय, निरुवय, गर्व और स्माग्य ये ब्यूर क्सभाः इनके विषय है।] इन सबको सिलाकर एक अन्त करण कहलाता है। पांच महाभूतों में स्पित मूक्ष्म तन्मात्राओं के अंत्रों से अन्त--करण बनता है।

अस्त करणप्रबोच — बल्लभावार्य द्वारा रचित मोलहवी

गताब्दी का एक गुस्टिमासीय दार्शनिक सन्य । सन्तक—यम का पर्याय, अन्त (विनाश) करने वाला । सन्तरामा—संवश्यम उपनिषयों में आम्यन्तरिक चेतन (आरमा) के लिए: इस गठव का प्रयोग हुआ है । इसका मानायीं शब्द हैं 'अन्तर्यामी' । यह अतिरेकी मना का दूसरा छोर है जो पट-नट में स्थान है।

क्षन्तर्याभी—(?) 'श्रीमध्यदाय' भागवत सम्प्रदाय का एक महत्त्वपूर्ण वर्ग हैं। शाङ्करावार्य के वीवान्तरियदान का विरस्कार करता हुआ यह पत उपनिषदों के प्राचीन ब्रह्म-वाद पर विश्वास रखता है। इसके अनुसार समृण भगवान् को बैळाव छोग उपनिषदों के ब्रह्मानुष्य बतळाते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक बस्तु का अन्तित्व उसी में है तथा वह सभी कछ गुणों में मुक्त हैं। सभी पदार्थ तथा आत्मा उसी से उत्पन्न हुए हैं तथा बह अन्तर्यामी रूप में सभी बस्त्वों में स्थाग हैं।

(२) यह ईवबर का एक विशेषण है। हुदय में स्थित

होकर जो इन्द्रियों को उनके कार्य में लगाता है वह अन्त-र्यामी है। 'वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सस्वप्रधान ज्ञान से उपहित जैतन्य अन्तर्यामी कहलाता है:

बन्तराविषय मूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः।

अन्तर्यामीश्वर: साक्षात् पातु नी यद्वची स्फूटम् ॥ [प्राणियों के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर को अपने ज्ञानक्ष्पी केतु के द्वारा उनकी रक्षा करता है, वह सावात् हेवर अन्तर्यामी है। यह हम कोगों की रक्षा करे, जिसके वश में पूरा संचार है।

अन्तेवासी — वेदाध्ययनार्य गुरु के समीप रहते वाला छात्र। अन्तेवासी बह्मचारी गुरुगृह में रहकर विद्यान्यास करता वा और उसके योग-क्षेम की पूरी व्यवस्था गुरु अथवा आचार्य को करनी पडती थी।

छान्दोग्य उपनिषद् (२.२३.१) से अनुसार बहा-सारों को अन्तेवासी सी तरह गुज्युह में रहना पड़ता या। विस्तास्य एव बुद्धिविश्य से आवार्य के तुत्य हो जाने पर बहुत है बहावारी गुज्युह में आजीवन नह आते ये। उन्हें गुक्तेवा, गुब्-आजाओं का पालन, समिया जुटाना, तीओं को चराना आदि काम करने पड़ते थे। अन्यवस—अन्यत में उदान्ना । संस्कृत (सम्य) उपनिकों के बाहर जंगली और पर्वतीय प्रदेशों को अन्त्य कहते थे और वहाँ बसने बालों को अन्त्यत्व। धीरे-भीरे समाव की निमन्त्रम जातियों में ये लोग मिलते आते थे। इनमें में कुछ की गणना हम अकार है

रजकश्चर्मकारठच नटो वरुड एव च। कैवर्तमेवभिन्त्राश्च समैते अन्त्यजा स्मृताः॥ [ बोबी, चर्मकार, नट, वरुड, कैवर्त, मेद, भिन्त्र ये

सात अन्त्यज कहे गये है ।

आचार-विचार की अपविजता के कारण अस्वयं अस्प्या भी माने जाते थे। इनके समायोकरण का एक कर्म था, विसके अनुसार इनका उत्थान होता था। वहने इत्तर पहले ये समाज में गृहबण में प्रयंश पाते थे। गृह से सम्बूह्द, सम्बूह्द से वैद्य, वैद्य से अध्यय और श्रांत्रम से बाह्मण—स्स प्रकार अनेक पीडियों में बाह्मण होने की शिक्या वर्णों कर्म निम्हान्त के अनुनार प्राचीन काल में मान्य थी। मध्यपुग में संकाणता तथा वर्जनीकालता के कारण इस प्रक्रिया में जडता जा गयी। अब नये बंग से समतावादी सिद्वाल्तों के आधार पर अन्त्यजों का समाजी-करण हो रहा है। क्लवेखिसंस्कार—हिन्तु जीवन के प्रसिद्ध सीकहाँ संस्कारों में के यह अंतिम संस्कार है, जिससे वारो मृत व्यक्ति की वाहिक्ष्या आदि की आती है। अन्त्येष्टि व्यक्ति की वाहिक्ष्या आदि की आती है। अन्ययंष्ट्र व्यक्ति के जिल्हा कि कि प्रकार एक्षिक जीवन की पावन जीत्य सुनी वनाने के किए है। वौचानमंत्रिन्मेणमृत (३.९.४) में कहा गया है: 'आत्मस्यार्थ्या स्क्रिक्मिणकपति मृत-संस्कारणां जीवनमंत्रिक्ति मृत-संस्कारणां मृतिक ती संस्कारों से मृत्य संस्कारों से मृत्य सर्वा को को जीता है; मृतकसंस्कार (अन्य्येष्ट) से परलोक को 1]

यह अनिवार्य संस्कार है। रोगी को मृत्यु से बचाने के लिए अयक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में उसकी मृत्यु होती ही है। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए बीधायन (पितृमेथ सूत्र, २२) ने पुनः कहा है:

जातस्य वे मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विज्ञानीयात् । तस्माञ्जाते न प्रहृष्योन्मृते च न विषीदेत् । बकस्मादागतं भूतमकस्मादेव गच्छति । तस्माञ्जातं मृतञ्जीव सम्पद्मन्ति ध्रुजेतसः ।

[उदम हुए मंनुष्य का मरण धृव है, ऐसा जानना चाहिए। इसकिए किसी के जन्म केने पर न तो प्रसम्रवा सं फूज जाना चाहिए और न किसी के मरने पर अत्यन्त विधाद करना चाहिए। यह बीदचारी अकस्मात् कही से जाता है और अकस्मात् कहीं चना जाता है। इसकिए बुढिमान् को जन्म और मरण को समान रूप से देखना चाहिए।]

तस्मान्मातर पितरभावार्यं पत्नीं पृत्रं कि यमन्तेवासिन पितृब्यं मासुलं सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेह्हनं संस्का-रेण संस्कृर्वन्ति ।।

[इसिलए यदि भृत्यु हो ही बाय तो नाता, पिता, आवार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवाक्षी), पितृब्य (बाजा), मातुल (मामा), समोत्र, अतमोत्र का दाय (वायित्व) प्रहण करना चाहिए और संस्कारपूर्वक उसका दाह करना चाहिए।]

सप्तिष्टिकिया की विधियां कालक्रम से बदलती रही हैं। पहले धाद को देसा ही छोट दिया जाना था अल में प्रवाहित कर दिया जाना था। बाद में उसे किसी कुल हो डाल से छटका देते थे। आगे लक्कर ममाचि (गाइने) की प्रया चली। वैदिक काल में जब सक्ष की प्रवाहनता हुई तो मृत धरीर भी यज्ञानिन द्वारा ही दम्ब होने लगा और बाह्यस्कार की प्रवानता हो गयी ('ये निकाता वे परोता येवच्या ये कोदिका: — व्ययवेदर, १८.२,३४)। हिन्दुओं में शव का वाह संस्कार ही बहुप्रशन्तित है। किन्हीं व्यवस्थाओं में व्ययवाद रूप से जल्प्यवाह और समाधि की प्रवा भी जभी जीवित है।

सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसंस्कार को निम्नांकित खण्डों में बांटा जा सकता है:

- १. मृत्युके आगमन के पूर्वकी क्रिया
  - क. सम्बन्धियों से अंतिम विदाई
  - स्त दान-पुण्य
  - ग. वैतरणी (गाय का दान)
    - ष मृत्युकी तैयारी
  - २. प्राग्-दाह के विधि-विधान
  - ३. अर्थी
- ४ शबोत्त्वान
- ५. शवयात्रा
- ६ अनुस्तरणी (राजगवी श्रमशान की गाय)
- ७. दाह की तैयारी
- ८. विभवा का चितारोहण (कलि में वर्जित)
- ९ दाहयञ्च
- १०. प्रत्यावर्तन (वमशान से लीटना)
- ११ उदककर्म
- १२. शोकातों को सान्त्वना
- १३. बशौच (सामयिक छुत : अस्पृश्यता)
- १४ अस्थिसञ्जयन
- १५. शास्तिकर्म
- १६. रमजान (अवशेष पर समाधिनिर्माण)। आजकल अवशेष का जलप्रवाह और उसके कुछ अंश का गुक्का अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में प्रवाह होता है।
- १७ पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन में उसके लिए भोजन-दान)
- १८. सिप्थडीकरण (पिनुलोक में पितरों के साथ प्रेत को मिलाना)। यह किया बादह वेदिन, तीन पक्ष के अन्त में अथवा एक वर्ष के अन्त में होती है। ऐसा विवयास है कि प्रेत को पितृलोक में पहुँचने में एक वर्ष लगता है।

असामयिक अथवा असाधारण स्थिति में मृत व्यक्तियों

के अन्त्येष्टिसंस्कार में कई अपवाद अथवा विशेष कियाएँ होती हैं। आहितास्मि, अनाहितास्मि, शिया, याँनणी, नवप्रसुता, रअस्वका, परिवाजक-संन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी और पतित के संस्कार विभिन्न विश्वयों से होते हैं।

हिन्दुओं में जीवनक्काद की प्रथा भी प्रचक्ति है। धार्मिक हिन्दू का विषदास है कि सप्यति (ब्बर्ग कपदा गोका) की प्रांति के छिए विधिपूर्वक कन्स्वेध्यिसकार कात्रवस्त है। यदि किसी का पुत्र न हो, जववा यदि उसकी स्वात का आवसासन न हो कि मरने के पश्चात् उसकी सविधि जन्स्वेध्यि किया होगी, तो वह जपने जीते जी अपना आदक्तमं स्वयं कर सकता है। उसका पुत्रका बनाकर उसका यह होता है। जेव कियाएँ सामान्य रूप से होती हैं। बहुत से लोग संन्यास आध्य में प्रवेश के पूर्व अपना जीवनक्काद कर केते हैं।

अन्यकः—(१) एक यदुवंती व्यक्ति का नाम । यादवों के एक राजनीतिक गण का भी नाम अन्यक वा । कृष्णिएक गण-संघ वा :

> सुबष्ट्रं च सुचारुक्क कृष्णमित्यन्त्रकःस्त्रयः । (हरिवकः)

[सुदष्ट्र, सुवाक और कृष्ण ये तीन अन्धक गण के सदस्य कहेगये हैं।]

(२) एक असुर का नाम, जिसका वृष्ट शिव ने किया था।

अन्यकरिषु---अन्धक दैत्य के शत्रु अर्थात् शिव। क्लेष आदि अलकारों में अन्धकार का नाश करने वाले सूर्य,

अमिन, चन्द्रमा को भी अन्यकरिणु कहा गया है।
अन्यकट—कार्तिक पुषठ प्रतिपदा को अन्यकृट और गोवधंन
पूजा होती है। परो और देवाज्यों में छन्यन प्रकार (अनेको
गाँति) के आञ्चन बनते हैं और उनका कूट (शिकार या
देर) भगवान को भोग लगता है। यह त्यौहार भारतन्यापी
है। दूसरे दिन समिद्रियोग होती है। पमिंद्रियोग को सबेरे
चित्रमुमार्ति चौदह समो की पूजा होती है। इसके बाद ही
बहुमाँ के घर भाइयों के मोजन करने की प्रचा मी है जो
बहुस प्राचीन काल से चली आती है।

अम्मपूर्णा—शिव की एक पत्नी अथदा शक्ति, जो अपने उपासकों को अन्न देकर पोधित करती है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'अन्न अथवा खाद्यसामग्री से पूर्ण।' काक्षी में अन्तपूर्णाका प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा विश्वास है कि अन्तपूर्णाके आवास के कारण काशी में कोई व्यक्ति भूक्षा नहीं रहता।

क्षम्प्रशासन प्रकृत संदलर, विश्वसे विश्व को प्रथम बार अन्न बदाया बाता है। इन्ने अपया आठमें सहिने में बालक का, गीमकें अपया सातके महीने में बालिका का अन्नप्राधान होता है। आयः इसी समय चित्रु को देति निकटते हैं, को इस बात के बोतक हैं कि अब बहु ठीस अन्न साकर पवा सकता है। सुनृत (बारिर स्वान, १०.६५) के अनुदार छन्ने महीने में चित्रु को लग्नु (हलका) तथा हित (पीयफार) में अन्न जिलाना चाहिए। मारूचेय पूराण (वीरिक्रीकेय, संस्कार काष्य में उद्धुत) के अनुसार प्रथम बार चित्रु को मधुन्ती से गुक कीर सोने के पात्र में जिलाना चाहिए (अव्यायकनकीयेत प्राचनेत पायसन्त तम्।)। संस्वतः अन्मन्ती के लिख यह विधान है।

अन्नप्राधान संस्कार के दिन सबसे पहुले यक्षीय पदार्थ वैदिक मन्त्रों के साथ पकाये जाते हैं। उनके तैयार होने पर अपन में एक आहुति निम्नांकित मन्त्र से डाली जाती है:

''देवताओं ने बाग्देबी को उत्पन्न किया है। उससे बहुसंस्थाक पशु बोस्त्रते हैं। यह मचुर स्विन वासी अति प्रशंसित वाणी हमारे पास आये। स्वाहा

(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९ २)

द्वितीय आहुति ऊर्ज्ज (शक्ति) को दी जाती है

"आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करें।" इन आहुतियों के पदचात् शिशु का पिता वार आहुतियाँ निम्निक्षित मन्त्र से अन्ति में छोडता है.

"मैं उत्प्राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! अपान द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा! नेत्रों द्वारा दृष्य पदार्थी का उपभोग कर सकू, स्वाहा! अवणों द्वारा यश का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा!"

(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९.३) इसके परुचात् 'हन्त' शब्द के साथ शिशु का भोजन कराया जाता है।

अन्तम् भट्ट न्याय-वैशेषिक का मिश्रित वालबोच ग्रन्य रचनेवालों में अन्तम् भट्टका नाम सादर लिया जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ 'तर्कसग्रह' बहुत प्रसिद्ध है। कलमास कीच-जपितपाँ के जनुतार धारी से जातवारच पाँच आवरणों से आच्छादित है, विन्हें 'पञ्चकोप' कहते है। ये हैं अन्तमस कोच, प्राचनस कोच, मनोमस कोच, विज्ञानसम कोच और आजन्दमस कोच। यहाँ 'मव' का प्रयोग विकार अपं से किया गया है। अन्त (पुत्त पदाच) के विकार अपया समीग से जना हुआ कोच 'अन्तनस' कहाता है। यह आरमा का तबसे बाहरी आवरण है। पहा और अविकासन पानव भी, जो धारीर को ही आरमा मानता है, हांसी धरातल पर जीता है। दें o 'कोच' तथा 'पञ्जकोय'।

क्षन्ताच — अवपंवेद तथा ऐतरेय बाह्यण में उद्भृत 'बाक्येय यहाँ एक प्रकार के राज्यारेहण का ही बक्कू बताया गया है। किन्तु इतारे उद्देश्य के बारे में विविध मत है। इसके विविध उद्देश्यों में से एक 'अन्ताच' है, जैसा कि बाह्यायन के मत से प्रकट हैं। अधिक भोजन (अन्त) की इच्छा बाला इस यक को करता है। 'बाजपेय' का अर्थ उन्होंने भोजन-पान माता है।

अन्यपूर्वी — जिसके पूर्व में अन्य है वह कस्या। वचन आदि के द्वारा एक को विवाहार्षी निश्चित किये जाने के बाद किसी अन्य के साथ विवाहित स्थी को अन्यपूर्वी कहते हैं। ये सात प्रकार की होती हैं.

सप्तपीनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाघमाः । बाचा दत्ता मनोदत्ताः कृतकौतुकमञ्जूला ॥ उदकन्पशिता या च या च पाणिगृहीतिका । अग्नि परिगता या च पुनमूं प्रसवा च या ॥ इत्यंताः कादयपेनोक्ता दहन्ति कुलमन्निन्त् ॥

(उद्शहताल) (उद्शहताल) (उद्शहताल) (उद्शहताल) (उद्शहताल) हा माती वासी है। इनके साथ विनाह नहीं करना चाहिए। वचन से, मन से, विवाह महुल रसाकर, अलमार्थ पूर्वक, हास पक्क कर, अंग्ल की प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा एक पित को छोड़कर दुवारा विवाह करने वाली स्त्री में उद्यान कराया—ये अग्लि के समान कुल को जना देवी है। ऐमा काष्ट्रय ने महा है।

अन्वयार्थप्रकाशिका—यह 'संक्षेप शारीरक' के ऊपर स्वामी रामतीर्च लिलित टीका है। इसका रचनाकाल सत्रहवी खतान्दी है। जंकराजिसस्तरमी—जाड कुक्त सस्मी को इसका बाद प्रारम्भ किया बाता है। इसमें एक वर्ष तक सूर्य-दुवन होता है। जा हा कुक्त को समस्मी को अपराजिता कहा जाता है। जाती की एक समय मोजन राज्यों को एक समय मोजन राज्यों को पार्र में भोजन तथा चन्छों को उपनाव करके सामग्री को पार्रण होता है। देन क्ष्यकन्यत्वर, अतकाव्य, १२-११, हेमाडि का ज्ञत-सम्बद्ध, १६०-१६८।

अपराजिता — युद्ध में अपराजिता अर्थात् दुर्गा वशामी (विद्येष कर आदिवन शुक्ल पक्ष की दशमी) को अपराजिता की पूजा का विद्यान है:

> वसम्यां च नरैं: सम्यक् पूजनीयापराजिता । मोलार्षं विजयार्थे पूर्वोक्त विचित्ता नरै. ॥ नवमी सेव युक्तायां दशम्यामपराजिता । बदाति विजयं देवी पूजिता जयवद्विती ॥

[मोक्षा अथवा विजय के लिए मनुष्य पूर्वोक्त विधि में दशमी के दिन अपराजिता देवी की अच्छे प्रकार से पूजा करे। वह दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए। इस प्रकार करने पर जय को बढाने वाली देवी विजय प्रदान करती है।]

जनराजिता दासी—आदिन शुक्त दशमी को यह बत होता है। विधिषत राजा के लिए इसका विचान है। हेमाद्रि तथा स्मृतिकीस्तुभ के अनुसार और राम ने उसी दिन लका पर आक्रमण किया सा। उस दिन श्रवण नशक था। इसमें देवीश्रवा होती है। देन हेमाद्रि, खतसण्ड, पृष्ठ ९६८ से ९७३।

कपरावजत कत-भागंजीयं द्वादशी सं इसका प्रारम्भ होता है। इसमें विष्णु की पूजा होती है। सौ अपराधों की नणना भविष्योत्तर पुराण (१४६ ६-२१) में पायी जाती है। उपर्युक्त अपराध इस वन से नष्ट हो जाते हैं।

वयरीकानुमृति—(१) बिना किसी बीदिक माध्यम के साक्षात् ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुमृति कहते हैं। (२) 'अपरोक्षानुमृति' शक्करावार्य के लिखे फुटकर

बन्यों में से एक है। इस पर माधवाशायं ने बहुत मुन्दर टीका लिखी है जिसका नाम अपरोजानुमृतिप्रकाश है। अपर्यो—जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नहीं खाये, वह पार्वती अपर्या कही गयी है। यह दुर्या का ही पर्याय है:

स्वयं विशीर्णद्वमपर्णवृत्तिता पराहि कान्ठा तपसस्तवा पुनः। तदप्यपाकीर्णभितः प्रियंवदाम् । वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविवः ॥

(कुमारसम्मय) [स्वयं गिरे हुए पत्तों का अक्षण करना, यह तपस्थियों के लिए तपस्या की अस्तिम सीमा है। किन्तु पार्वती ने उन गिरे हुए पत्तों का भी अक्षण नहीं किया। बत उसे

विद्वान् लोग अपर्णा कहते हैं।]
अथवर्ष---(१) संसार से मुक्ति मानवजीवन के चार
. पुरुवाची-कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-में से अस्तिम मोक्ष अपवर्ष कहलाता है।

(२) इसका एक अर्थ फलग्रासि या समाप्ति भी है क्रियापवर्गे व्यनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः । (किरातार्जुनीय)

[क्रिया की सफल समाप्ति हो जाने पर पुरस्कार रूप में सेवकों को दी गयी मर्प्यास्त दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है।]

अवात्र—दान दने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसकी कुपात्र अथवा असत्यात्र भी कहते हैं:

'अपात्रे पातयेद्दस सुवर्णं नरकार्णवे'

(मलमासतस्य) [अपात्र को दिया गया मुवर्णदान दाता को नरकरूपी

समुद्र में गिरा देता है।]
अवायसङ्क्रान्ति कत-पह वत संक्रान्ति के दिन प्रारम्थ
होकर एक वर्षपर्यन्त चलता है। इसके देवता सूर्य हैं। इसमें इदेत तिल का समर्पण किया जाता है। दे॰ हेमाहि,

वतसण्ड, २.७२८-७४० ।

क्युक्रिकं — नुनर्जन्म न होने की स्थिति। इसको मुक्ति, कैवस्य अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी कहते हैं। मानव के चार पुरुषार्वों — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यह अस्तिम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

अपूर्व—को सत्तादिक कियाएँ की जाती है, शास्त्रों में उनके बहुत से एक भी बताशों यो है। किन्तु ये एक किया के अबता के सब्त के साम ही दुन्ध्योंचर नहीं होते। इत कमें आसमा में उस अहरूर शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो समय आते पर वेदीविंहत एक देती है। इस विचार की व्याव्या करते हुए पूर्वमीमांमा में कहा गया है कि वर्म आरामा हें कुए पूर्वमीमांमा में कहा गया है कि वर्म आरामा हें कुए एवं मींमा का कारण है। कमें और उसके एक के बीच में अपूर्व एक अदूध्य कवी है। विशेष विवरण के लिए दें भीमाशाहर्यने भी मां सार्व में लिए दें भीमाशाहर्यने की लिए दें भीमाशाहर्यने की लिए दें भीमाशाहर्यने की लिए वेट भीमाशाहर्यने की लिए दें भी सांवाहर्यने की लिए दें भी सांवाहर्यन के लिए दें भी सांवाहर्य की सांवाहर्य की सांवाहर्य की सांवाहर्य की स

अपवान—ऋग्वेद (यम्प्नवानो भृगवो विरुठ्युः ।४ ७.१) में अप्नरःत का उल्लेख भृगुओ के साथ हुआ हैं । लुर्वावा अप्नवान के भृगुकुल में उत्पन्न होने का अनुमान लगाते हैं ।

क्षण्याचार्य—एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार। तितरीयो-पनिवद के बहुत से भाष्य एवं वृत्तियां है। इनमें सहुत्तर-चार्य का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही, आनन्दतीयं, रङ्गरामा-नुज, सावणाचार्य में भी इस उपनिवद के भाष्य लिखे है। अप्याजावार्य, व्यासतीयं और भ्रीनिवासाचार्य में बानस्व-तीयंकुत भाष्य की टीका की है।

अभ्यय बीक्ति—स्वामी बहुरावार्थ हारा प्रतिकाशित अहेत सम्प्रदाय की परम्परा में जो उचन कोटि बिहुतानु हुए हैं उनमें अप्यय वीक्ति भी बहुत मिस्त हैं। विहत्ता को दुग्टि से इन्हें बावस्पति मिस्र, श्रीहर्थ एव ममुसूदन सरस्वती के समकत रखा जा सकता है। ये एक साथ ही आलक्क्कारिक, वैयाकरण एव वाशीनिक थे। इन्हें 'मर्बतन्त्रस्वतन्त्र' कहा जाय को अल्पिक न होगी।

डकका जीवन काल डंट १६०८-१६८० वि० है। इनके पितामह जापार्य रीशित एवं पिता रङ्गाराजाब्यरि थे। ऐसे पिछतों का बंधायर होने के तराण इनमें बद्ध प्रतिमा का विकास होना स्वाभाविक ही था। पिता और पितामह के संस्कारानुसार इन्हें अर्देतमत की शिक्षा मिछी बी। तथापि ये परम पित्रमक थे। अत शैवसिद्धान्त के किए सम्बर्ध रमना करने में भी इनकी जीव थी। तबसुसार इन्होंने 'शिवतत्त्वविवेक' आदि पाण्डित्सपूर्ण इन्लों की एवना की । इसी समय नगर्दी तीरनिवासी नृश्चिक्षमम स्वामीने इन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करने के लिए प्रोस्साहित किया । उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने परिसल, स्वायरआमणि एवं निद्धान्तलेख नामक बन्नों की एवना की ।

अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयत्मर के राजाओं के समापंचित वे। कुछ काल तक मुट्टीक सीक्षित के साथ इन्होंने काशी में निवास किया था। अप्पय दीक्षित के साथ इन्होंने काशी में निवास किया था। अप्पय दीक्षित शिवकस्त के एवं अट्टीफ बैक्यक, तो भी दोनों का सम्बन्ध असिमपुर था। दोनों ही शास्त्रक में। अत: उनकी दृष्टि में वस्तुत. जिब और विष्णु में कोई बेद नहीं था। विवयत्म होते हुए भी इनकी रचनाओं में विष्णुम्मिक का प्रमाण मिलता है। कई स्थानों पर इन्होंने भीकमाब से विकास की वस्त्वा की है।

इनके प्रन्यों से सर्वतीयमुकी प्रतिभा का परिचय विमन्ता है। मीमांशा के तो ये युरन्यर पण्डित थे। इनकी रिवार्कमणियीपिकां नाम की पुरन्तक में इनका मीमांगा, न्याय, व्यावरण एव अलक्क्कार वाहन सम्बन्धी प्राप्त पणिष्ठत्य पाया जाता है। इन्होंने व्यद्वैतवादी होंकर भी श्रीकष्ठकमण्यवायानुमार 'विवारक्तिपिकां में विशिष्ट--रत्त के प्रक का पुर्णतया नयपन किया है। इस्ते प्रकार शांकर सम्प्रदाय के ममर्थन में विर्मित 'सिद्धान्तकेषां में बर्ड त विद्यान की पूर्णतया राजा की है तथा अर्दतवादी, जानामीं के मतभेशों का विश्वयान कराया है। आचारी के एकजीववाद, नाना जीववाद, विषय प्रतिसम्बाद, अवश्वेदवाद एवं मासित्व आदि विषयों में बहुत मतभेद है। उन सक्का स्थायत्या बनुभव कर शीक्षतभी ने अपना विवार प्रकट किया है। इनके लिखे हुए क्रयों के नाम यहाँ दिये जाते हैं—

१. कुथकयानन्य २. वित्रमीमासा ३ वृत्तिवार्तिक 
४. नामसम्बह्माला ( व्याकरण ) ५. नाक्षत्रवादाको 
वा पाणितितन्त्रवादन्त्रवानां ६. प्राकृत्वचिक्रका 
( मीमांता ) ७ वित्रपृट ८ विविद्यायन १ सुब्रीए- 
वीवनी १०. उपक्रमपराक्रम ११. वादन्त्रव्रमाका 
( वेदान्त) २२ परिवाल १३ न्यायस्वामिण १४. 
स्वास्त्रक्ष्य १५ नत्त्रतार्थलंग्वह (साङ्क्रर तिब्रान्त) १६ 
न्यायसम्ब्रसी ( मान्यमत) १७. न्यायस्कृतावकी ( रामानुव-

मत) १८. नियमजूबसातिका (जीकफ्ठात) १९. विवाक-मणियीनिका २०. राज्यस्यरोजा (वीबस्य) २१. माज-माजिका २२. डिवासरिजीमाळा २६. विवारव्यविके विवारकस्त्रस्य २५. ब्रह्मतकस्त्रस्य २६. शिवार्यनवस्त्रिका २७. शिवाच्यान्पर्वति २८. बाहित्सस्वरत्त्व २९. मध्यस्त्रक्षमुक्तर्यत्र २०. वाह्यसम्बर्या स्थाया । इसके कविरिक्त विकर्णामृत, रामायग्यातस्ययंग्रह शिवार्यत्व-विनिर्णयं, ग्रह्मराज्यस्य वीर उसकी व्याक्या, विवानन्य-कहरीं, वृषांकम्यकसास्त्रीत और उसकी व्याक्या, विवानन्य-कहरीं, वृषांकम्यकसास्त्रीत और उसकी व्याक्या, व्याक्या, क्रका-प्यानम्यक्षीत और उसकी व्याच्या तथा आत्मापंण जावि निवस्त्र मी इनकी उसकृष्ट कृतियाँ हैं।

अप्यर—सातवीं, आठवी तथा नवीं शताब्दियों में तमिल प्रदेश में शैव कवियों का अच्छा प्रचार था। सबसे पहले तीन के नाम आते है, जो प्रस्थेक दृष्टि से वैष्णव आल-बारों के समानाम्तर ही समझे जा सकते है। इन्हें दूसरे धार्मिक नेताओं की तरह 'नयनार' कहते हैं, किन्तु अलग से उन्हें 'तीन' की संज्ञा से जाना जाता है। उनके नाम है-नान सम्बन्धर, अप्यर एवं सुन्दरमूर्ति । पहले दों का उदभव ससम शताब्दी में तथा अन्तिम का आठवी या नवीं शताब्दी में हुआ। आसवारों के समान ये भी गायक कवि थे जो शिव की भक्ति में पर्गहुए थे। ये एक मन्दिर से दूसरे में धूमा करते थे, अपनी रची स्तुतियों को गाते थे तथा नटराज व उनकी प्रिया उमा की मूर्ति के चारों ओर आत्मिविभोर हो नाचने थे। इनके पीछे-पीछे लोगो का दल भी चला करता था। इन्होंने पुराणों के परम्परागत शैव सम्प्रदाय की भक्ति का अनु-सरण किया है।

क्षप्रतिरच-विषय के महारिषयों को हरानेवाला पराक्रमी बीर, जिसके रच के सामने दूसरे का रच न टहर सके अर्थात् युद्ध में विस्तका कोई जोड़ न ही। यह एक ऋषि का भी नाम है। ऐतरेय (८.१०) तथा शतपक्रमाहाण (९.२३१५) में इन्हें ऋष्येय के एक मूक्त (१०१०३) का इटण इताच्या गया है, जिसमें इन्द्र की स्तृति अजेय योद्धा के रूप में की वची है।

क्षम्बरा — अप्सरस् शब्द का सम्बन्ध जल से हैं (अप्जल)। किन्तु गन्मवां की रित्रयों को अप्सरा कहते हैं, जो अपने बजीकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यांगना कहलाती हैं। वे इन्त्र की सभा से भी सम्बन्धित थीं। जो ऋषि अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिंहासन के अधि-कार की चेंदर करते थे, उन्हें इन्द्र इन्हों अप्यराओं के द्वारा पमज़ष्ट किया करता था। स्वगं की प्रधान अपन-राजों के कुछ नाम हैं तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, वृताची, मेनका आदि।

अपान-स्वास से सम्बन्ध रखने वाले सभी शब्द 'अन्' धास से बनते हैं जिनका अर्थ है स्वास लेना अथवा प्राण-वाय का नासिकारन्ध्रो से बहुण-विसर्जन करना । इसका लैटिन समानार्थक 'अनिमम' तथा गाथ समानार्थक 'उस-नन' है । स्वास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उपर्युक्त वाल् से बना है, वह है 'प्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत पाँच शब्द आते है--प्राण, अपान, ज्यान, उदान एव समान । 'प्राण' दो प्रणालियो का खोतक है, बायु का ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका अर्थ ग्रहण करना ही है, तथा 'अपान' का अर्थ बाय का छोडना 'निश्वास' है। प्राण तथा अपान इन्द्रसमास के रूप में अधिकतर व्यवध्न होते हैं। कही-कहीं अपान का अर्थ स्वास लेना एवं प्राण का अर्थ निश्वास है। विश्व की किसी भी जाति ने इवासप्रणाली की भौतिक एवं आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नही दिया जितना प्राचीन भारतवासियों ने दिया । उन्होंने इसे एक विज्ञान माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एव याज्ञिक कर्मों में किया। आज भी यह कला भारतभ पर प्राणवान है। दे० 'प्राण' ।

अपास्तरतमा—महाभारत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तत्त्वज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे। यथा—

अपान्तरतमारचैव वेदाचार्य स उच्यते । यहाँ वेद का अर्थ येदान्त है । अपान्तरतमा की कथा इस प्रकार है

नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न हुआ आगानरतमा नाम ना पुत्र सामने आ खड़ा हुआ। । नारायण ने उसे वेद की व्याख्या करने की आजा दी। । उसने आजानुदार स्वायम्ब्र मन्यन्तर में बेदो का विभाग किया। तब भगवान् ने उसे बर दिया कि 'बैबस्बर मन्य-न्तर में भी बेद के प्रवर्तक तुम ही होंगे। तुम्हारे वंदा में कौरत उत्पन्न होंगे। उनकी आपसा में कण्ड होंगी और संहार के लिए तैयार होंगे। तब तुम अपने तमोवल से वेदों का विभाग करना। विस्तृष्ठ के कुल में परावर व्याविष् मे तुम्हारा बच्च होगा। इस कथा ते स्वयन्त्र है कि इस ऋषि ने बेरों का विमाग किया। वेदालसाम्ब के आदि प्रस-तंक भी खड़ी क्षा किया। वेदालसाम्ब पर इनका पहले कोई बच्च रहा हो, ऐसा भी सम्भव है। भगवदगीता में चहुत हुआ। 'बहरामुन' इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि वच्च तो गीता में हो हो तही सकती।

क्यांनमात्—कः संद के सुक्तों (७.४०, ४.९० एव १०९,३०) में आप अववा आकाश के जल की स्तुति है। किन्तु कदावित् पृथ्वी के जल को भी हमसे समिम-जिल समझा गया है। आप: का स्थान, सुर्य के पार्व्स में है। बरुण उसके बोच बुमते हैं। इन्द्र ने अपने बच्च के सोदकर उनकी नहर नैयार की है। 'अपांनपाद' जल का पुत्र है, जें। अनिन का विद्युरूण है, बर्योंकि वह विवाह देशन के यमस्ता है।

असङ्ग — महाराष्ट्र के प्रधान तीर्थ पश्टरपुर में बिष्णु की पूजा बिट्टल अथवा विठोबा के नाम से की जाती है। वहीं मन्दिर में जाने के पद शाते हैं। वहीं मन्दिर में जाने को सामी एक प्रकार के पद शाते हिं जिन्हें अभङ्ग कहते हैं। ये अभङ्ग कीकशाया में रखें ये हैं, संस्कृत में नहीं। मुक्तावाई (१३०० ई०), नुकाराम तथा नामश्रेव (१४२५ ई०) के अभङ्ग प्रसिद्ध हैं।

नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद् रणाजितम् । विग्रेम्यो दीयते दृथ्यं प्रजाम्यश्चाभयं सदा ॥

्रीयाझवरूव)
[राजाओं के लिए इससे बढकर कोई घर्म नहीं है कि
वे युद्ध में प्राप्त धन बाह्मणों को वें तथा प्रजा की सदा के
लिए अभय बान दे वें 1]

अभवतिसक — न्यायदर्शन के एक आचार्य। इन्होंने 'न्याय-वित्त' की रचना की है।

अभिकोशक — पुरुषमेश्र का एक बिल पुरुष । क्वाचित् इसका अर्थ 'दूत' है। भाष्यकार महीघर से इसका अर्थ 'निन्दक' बताया है।

क्षिम्बार — बाद् को मारने के लिए किया आनेबाला प्रयोग। अथर्बदेव में कहें गये सम्बन्धन्य लादि हारा किया गया। मारण, उज्जादन लादि हिंतासम्ब कार्य अभिमार कह-लाता है। वह छ प्रकार का है (१) मारण, (२) मोहन, (३) स्तम्भन, (४) विद्वेषण, (५) उज्जादन और (६) वश्रीकरण। यह एक उपपातक है। ध्वेन आदि यज्ञों में अनुस्तराधी को मारना पाप है।

अभिनवनारायण—सः हुराचार्य द्वारा ऐतरेय एव कौथीतिक उपनिषदी पर जिल्ले गये आस्पाँ पर अनेक पण्डितो ने दीकाएँ निल्ली है, जिनमे से एक अनिनवनारायण भी है। अभिनिषेश—मन का स्रयोग-विशेष। इसके कई अर्य है—मने निकेश, आवेग, शास्त्र आदि मे प्रवेश आदि। सरण की आसका में उपनम्न अप के अर्थ में आंडमका प्रयोग होना है। इसकी गणना पक्ष बन्नेकों में है

अविद्यास्मिता-राग-हैय-अभिनिवेशा पञ्च क्लेशाः । (योगदर्शन) ।

आसक्ति, अनुराग और अभिलाघ के लिए भी यह गब्द प्रयुक्त होता है। 'बलीयान् खलु मे अभिनिवेशः।' (अभिजानशाकुन्तल)

[भंदा अनुराग बहुत बलनान् है। ] दें 'पञ्चक्रिया'।

ब्रामिश्वक्ती—तीत्तरीय म्राज्ञाण्य वावस्तर्नेया सहिता में बीजत
पुरुषमेष यज्ञ की बलिजूसी में 'किम्प्रक्ती' का उल्लेख
हुवा है। यह कद 'प्रक्ती' के बाद एवं 'प्राप्तानिकेक' के
पहले उद्भुव है। भाष्यकार सायण एवं म्याप्ताय ने इसे
केवल जिज्ञामु के वर्ष में जिज्ञा है। किन्तु यहाँ इस सब्द
से कुछ बैंगानिकता का बोफ होता है। न्यायाल्य में वाद

उपस्थित करने वाले को प्रश्नी (प्रश्निन्), प्रतिवादी को अभिप्रश्मी (अभिप्रश्निन्) और न्यायाधीश को प्राश्नविवेक कहा जाता था।

अभिकाष-किसी अपराध के लिए क्रीज उत्पन्न होने पर रुट व्यक्ति द्वारा अभिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गुरु, कुढ एवं सिद्धों के अनिष्टकारक बचनो को शाप कहा जाता हैं

यस्याभिशापाद् दुःसार्तो दुःसं विन्दति नैषधः। (नलोपास्यान)

[ बिसके शाप से दु सपीडित नल कष्ट पा रहा है। ]

अभिष्यी— यह शबर उस दूष का बोध करता है जो प्रक में
सोनस्स के साथ आहति देने के पूर्व मिलाया जाता था।

सजुर्वेद, अनेक नाह्मणों गर्व चारों बेदो की श्रीत क्रियामों

से हम अभिष्येचनीय कृत्य को राजसूय के एक अग के क्या

में पाते हैं। ऐतरेय नाह्मण में तो अभिष्येक हिंग स्था पिया

है। यामिक अभियेक व्यक्ति अपवा बस्तुवों की सुद्धि के

क्या में विश्व की अति प्राचीन पद्धित है। अप्या देशों में

अनुमान लगाया जाता है कि अभियेक गंधर से होता था

जो बीरता का नुक्क ममस्रा जाता था। शत्यप बाह्मण

(५४२२) के जनुसार इस क्रिया डाग तेशिक्ता गव

ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि यह धार्मिक कृत्य साम्राज्य-शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। महाभारत में युधिष्ठिर का अभिषेक दो बार हुआ था, पहला सभापर्व की (३३ ४५) दिग्विजयों के पश्वात अधिकृत राजाओं की उपस्थिति में राजसूय के एक अंश के रूप में तथा दूसरा भारत युद्ध के पक्ष्वात् । महाराज अशोक का अभियेक राज्यारोहण के चार वर्ष बाद एव हुए शीलादित्य का अभिपेक भी ऐसे ही विलम्ब से हुआ था। प्रायः सम्राटों का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख बहत्कथा, क्षेमेन्द्र (१७), सोमदेव (१५,११०) तथा अभिलेखों में (एपिग्रा-फिया इंडिका, १.४.५.६) पाये जाते हैं। साधारण राजाओं के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त है, किन्तू स्वतन्त्र होने की स्थिति में ये भी अपना अभिषेक कराते थे। महाभारत ( शा॰ प॰ ) राजा के अभिषेक को किसी भी देश के लिए आवश्यक बतलाता है। युवराजों के अभि-वेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं, यथा राम के 'यौवराज्यभिषेक' का रामामण में विशद वर्णन है, यद्यपि यह राम के अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूर्ण हुआ है। यह पूज्याभियेक का उवाहरण है। अववंदिय परिविष्ट (४), बराह्मिहिर की बृहत्सिहिता (४८) एव कालिकापुराण (८९) में बताया बया है कि यह संस्कार चन्द्रमा तथा जुब नवाज के संयोग काल (गैयमान) में होना चाहिए। अभियेक मन्त्रियों का भी होता था। हर्षदरित में

आध्यक साम्बन्ध का या हाता था हिम्मारा में स्थापित्त हैं , स्थापित्त के अभिषेक ( मूर्वाधिविक्तां क्रमाराखों के अभिषेक ( मूर्वाधिविक्तां क्रमाराखां राजान ) एवं पुरीहिलों के जिए 'बृहस्पतिस्त्व' का उन्होंज सित्तरा के समय होता था। इसके जिल्हा हूथ, जल (बिविक्ष क्रमार का) याय का गोकर खादि यहाँ का प्रयोग होता था।

बौडों ने अपनी दस भूमियों में भे अन्तिम का नाम 'अभिषेकभूमि' अथवा पूर्णता की अवस्था कहा है। अभिषेक का अर्थ किसी भी जामिक स्नान के रूप में अग्नि-पराण में किया गया है।

अभिवेक की सामग्रियों का वर्णन रामायण, महाभारत, अग्निपराण एवं मानसार में प्राप्त है। रामायण एवं महा-भारत से पना चलता है कि वैदिक अभियेक सस्कार मे तव यथेष्ट परिवर्तन हो चका था। अस्तिपराण का ली वैदिक किया से एकदम मेल नही है। तब तक बहुत से नये विश्वास इसमे भर गये थे, जिनका जतपथबाह्यण मे नाम भी नहीं है। अभिषेक के एक दिन पूर्व राजा की गढ़ि की जाती थीं, जिसमें स्नान प्रधान था। यह निञ्चय ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रियो की नियक्ति, जो पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती थीं, (२) राज्य के रत्नों का चनाव, इसमे एक रानी, एक हाथी, एक व्वेत अध्व, एक श्वेत वृषभ, एक अथवा दो. व्येत छत्र, एक व्येत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, सिहासन, भद्रपीठ, परमासन) जो नोने का बना होता था तथा व्याध्यवर्ममे आच्छादित रहता था, (४) एक या अनेक स्वर्णपात्र जो चिभिन्न जलो, मध, दुग्ध, धत, उद-म्बरमुल तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण होते थे । मरूप स्नात के समय राजा रानी के साथ आसन पर बैठता था और केबल राजपुरोहित हो नही अपित अन्य गन्त्री, सम्बन्धी एव नागरिक आदि भी उसको अभिधिकत करते थे । संस्कार इन्द्र की प्रार्थना के साथ परा होता था जिससे राजा को दंबों के राजा इन्द्र के तुल्य समझा जाता था । राज्यारोहण के पश्चात राजा उपहार वितरण करता चा एवं पूरोहित तथा बाह्याथ दक्षिणा पाते थे। अनिपुराण एवं मानकार के अनुसार राजा नगर की प्रदक्षिणा द्वारा क्वा किया को समाप्त करता था। अनिपुराण इस अवसार पर वन्तियो की मुक्ति का भी वर्णन करना है, जैसा कि दूसरे पुत्र अवसरों पर भी होता था। विकायकारी—— के 'अनिपोक'।

बमीच्य नृतीया—यह व्रत मार्गधीर्थ शुक्छ तृतीया को प्रारंभ होता है। इनमें गौरीपूजन किया जाता है। दे० स्कन्य पुराण, काशीलव्ड, ८३ १-१८।

जबोष्ट सप्तमी — किमो भी मान की मप्तमी को यह वत किया जा सकता है। इसमें पाताल, पृथ्वी, द्वीपों तथा मागरो का पूजन होता है। दे० हेमाद्वि, बतखण्ड, १ ७९१।

अभेवरल—वेदाश्त का एक प्रकरण-प्रन्थ जिसकी रचना मोलहुसी गताब्दी में दाक्षिणात्य विद्वान् श्री मस्लनाराध्य ने की थो।

अ(भ्य)च्याङ्ग सन्तमी —श्वावण श्वल सन्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें मूर्य की 'अव्यक्त' समर्पित किया जाता है। कृत्यकन्पतम के व्रतकाण्ड (पु० १५०) में अञ्चल्ल की व्याख्या इस प्रकार की गयी है 'सफोद सत के धारों से सॉप की केबुली के समान पोला अब्यङ्ग बनाया जाय। इसकी लम्बाई अधिक मे अधिक १२२ अंगुल, मध्यम रूप से १२० अथवा कम से कम १०८ अगुरु होनी चाहिए।'' इसकी तुलना आधृतिक पारसियो द्वारा पहनी जाने वाली 'कुस्ती' से की जा सकती है। दं० भविष्य-प्राण (बाह्मपर्व), १११ १-८ (कृत्यकल्पतम के वतकाण्ड में उद्भृत), हेमाद्रि, व्रत-खण्ड, जिन्द प्रथम, ७४१-७४३, वतप्रकाश (पत्रात्मक ११६)। भविष्यपुराण (ब्राह्म०) १४२ १-२९ में हमें अन्यङ्गोत्पत्ति की कथा दृष्टिगोचर होती है। इसके अठारहवे पद्य में 'सारसन' शब्द आता हं जो हमें 'मारचेन' (एक बाहरी जाति) की स्मृति दिलाता है। 'अव्यङ्गास्य बन' के लिए दे० नारदपराण १ ११६. ₹9-38 1

लगता है कि सस्कृत का बच्चा न शब्द पारमी 'अबेस्ता' के 'विव्यक्तन' का परिवर्तित क्य हैं। अबेस्ता के शब्द का अर्थ हैं किरिसूत्र', मिसला या करपनी। मिद्रप्य पुराण के हैं किरिसूत्र', मिसला या करपनी। मिद्रप्य पुराण के हैं किरिसूत्र में ओ 'विर नाग' के प्रसाम में अव्यक्त हैं हैं किरिस्त में ओ 'विर नाग' के प्रसाम में अव्यक्त स्वाद आया है, वह लगता है. उन पारसी लोगों का किट-

सूत्र ही है जो स्थानानरिक्क होकर भारत लागे के और अपने कामर पर कती 'कुक्ती' सह नाम के बरूव पर वांचले ये । पार्टमयों की 'कुक्ती' के दोनों कोर संपं तो मुलाकृति के होते हैं जिसमें बरावर को हरी रखते हुए गाँठ लगायी जाती हैं। दे एम । एम । पूरव-वान की 'पारसील इन दिक्तया', अथम जिस्त, पुष्ठ रई। तरित होता है कि सूर्य की यह पूजा यहाँ पर ईरान से अयों अथवा पारसियों की दिक्क वर्षा से गृहीत हुई। दराहिनिहर की वृहस्संहिता (५९ १९) में फिला है कि सूर्य के पार लोग हों अथवा चाक्कीपीय हाइमा । दे ० इंप्टियन एग्टिनिहरे, जिल्द आठवी, पृ० ३२८ तथा क्रण्यास नित्र का 'पार व्यक्ति'।

**अभ्युत्यान**—किसी अतिथि के आगमन पर संमानार्थ उठने की किया:

अन्तमलमभ्युत्थानेन, ननु सर्वस्याम्यागतो गुर्करिति भवा-नेवास्माकं पूज्य । (नागानन्द)

[आप न उठिए। अस्यागत निञ्चय ही सबका गुरु होना है, आप ही हम लोगों के पूज्य है।]

अमङ्गल--जिससे शुभ नही होता। बहुत से अशुभमूचक पदार्थ अमाङ्गलिक माने जाने हैं। विवाह आदि उत्सव, सात्रा तथा किसी भी कार्याग्रम्भ के समय अमङ्गल को बचाया जाता है।

अमरण्डस्---मध्य प्रदेश का एक प्रतिश्र और प्रसिद्ध तीर्थं स्थान । इसका गाव्किक अर्थ है (असर + कल्टक) 'देव- ताओं का शिवर-' गेह्व विलासपुर जिने में मेक्क को कुला पर स्थित है। यहां पर नर्मवा का उद्गम है, जिसके कारण नर्मवा 'मेक्क सुता' कहलाती है। प्रनिवर्ध महस्त्रो तीर्थयात्री अमरक्टक से चलकर नर्मवा के किनार-किनार संभात की साठी तक परिक्रमा करने बाते है लहां नर्मवा नर्मुद्ध में सिलती है।

अमरकण्टक मध्यभारत का जलविजाबक है। यहाँ से सीन उत्तरपूर्व की ओर, महानदी पूर्व की ओर और नर्मदा परिचम की ओर बहुती है। आज भी अमरकल्टक चनाकीण प्रदेशों से अलग एकान्त में न्यित है। अत इसकी पवित्रता अधिक मुर्टिशत है। हुक विद्वानों के अनु-सार मेपद्रत (१ १७) का आसकूट यही है। मार्क्यव पुराण (अ॰ १७) में हसकी सीम पर्यंत अथवा सुरवाहि कहा गया है। सल्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्र से भी अधिक पवित्रता अभरकण्टक को प्रदान करता है। दे० 'नर्मदा'।

अवन्यस्य — सिवकों के वस गुरुओं में इनका तीचरा कम है। ये गुरु अञ्जय के पश्चात् गड़ी पर बैठे। इन्होंने बहुत से भजन लिखे हैं जो 'गुरुग्रन्थ साहब' में संगृहीत है।

व्यवस्थाय-कश्मीर का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, जो हिमालय की भैरव बाटी श्रुबला में स्थित है । समुद्रस्तर से १६००० फुट की ऊँचाई वर पर्वत में यहां लगभग १६ फुट लम्बी, २५ से ३० फुट जोड़ी और १५ फुट ऊँ की प्राकृतिक गुफा है। उसमें हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिर्मित प्राकृतिक शिवलिक् है। यह भारणा सच नहीं है कि यह शिवलिङ्क अमावस्या को नहीं रहता और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बनता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तथा कुष्ण पक्ष की प्रतिपदा से क्रमशः घटता है । पूर्णिमा से भिन्न तिथियों मे यात्रा करके इसे देख लिया गया है कि ऐसी कोई बात नही है। हिमनिर्मित शिवलिङ्ग जाडो में स्वत बनता है और बहुत मन्दगति से घटता है परन्तु कभी पूर्ण लुप्त नही होता । अमरनाथगुका में एक गणेशपीठ तथा एक पार्वती-पीठ हिम से बनता है। अवश्य ही अमरनाथ की एक अद्भव विशेषता है कि यह हिमलिङ्ग तथा पीठ ठीस प की बरफ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलो तक सबंत्र कच्ची बरफ मिलती है।

अमरनाव गुका से नीचे सिन्धु की एक महायक नरी अमरनेया का प्रवाह है। साली हममें म्लान करके गुका में जाते हैं। सवारों के चोंके अधिकतर एक या आप भीक दूर ही कक जाते हैं। अमरगाझा से लगभग दो पत्नीय उत्तर गुका में आना पहना है। गुका में जहां-वहाँ बूँट-बूँट करके जल टपकता है। कहा जाता है कि गुका के उत्तर पर्वत पर रामकुष्ट है और उसी का जल गुका में टपकता है। गुका के पास एक स्थान से सफेद भस्स-जैसी पिट्ठी लिककती है, जिसे यात्री प्रसाद सक्कर जाते हैं। पुका में बन्ध कबुतर भी दिलाई देते हैं। यदि वर्षा होती हो, बाकल न हों, पूर निकली हो तो गुका में शीत का कोई भी अबुभव नहीं होता। प्रचेक दशा में इस गुका में यात्री अनिकंधनीय अद्भुत सादिकता तथा शान्ति का कोई भी अबुभव नहीं होता। प्रचेक दशा में इस गुका में यात्री अनिकंधनीय अद्भुत सादिकता तथा शान्ति का कोई भी अबुभव नहीं होता। प्रचेक दशा में इस

अमरलोक अण्डवाम-स्वामी चरणदास कृत 'अमरलोक

खण्डधाम' अठारहवीं शताब्दी का एक वैष्णव योगमत का ग्रन्म है।

अस्थानम्य - आसार्य असलानस्य का प्राप्तुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। वे यादब राक्षा सहारेब और रामचन्द्र के सम-सामियक वे ।देवशिर के राजा महारेब ने बिन कंट १३९७-१३९८ तक लावन किया। विन सं- १३९५ में रामचन्द्र पर अलाउद्दीन ने बाकम्या किया चा। वमलानन्द ने अपने सन्य विवासकन्यवर में सन्य रवना के काल के विवय में जो कुछ लिला है, उतसे माजूब होता है कि बोगों राजाओं के समय में यन्य लिला गया था। जान पडता है कि असलान्य तेरहवी जाताची के अन्त में हुए और उनका सन्य विन सं- १३९५ के पूर्व लिला गया था, वर्थोंकि उसमें लाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता। वे देव-पिरि राज्य के अन्तर्मत निजी स्थान में एवं वे। उनके जनस्यान आदि के विषय में हुछ नहीं मानूस होता। उनकी गुक का नाम अनुम्बतन्त्य था।

असलातन्द अहैतमल के समर्थक थे। उनके किन्ने तोव प्रश्न मिलने हैं. पहला 'बंगलकल्पतर' है किममें बाचस्पति मिश्र की 'आमती' टीका की व्यावमा की गयी है। यह भी अहैत मत का प्रामाणिक यप माना जाता है और बाद के आचार्यों ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है। इसरा है 'शास्त्रवर्षण'। इससे बहुमूल के अधिकरणों की व्यावस्य की गयी है। तीमरा प्रश्न है 'युष्टापत्कित पर्पण'। यह प्रयपादाचार्य की 'युष्टापत्कित हो। यत तो नो प्रयपादाचार्य की 'युष्टापत्कित' की व्यावस्या है। यत तो नो प्रयों की आणा प्राञ्जल और आज गम्मीर है।

अमरावती—(१) जिस नगरी में देवता लोग रहते हैं। इसे इन्त्रपुरी भी कहते हैं। इसके पर्याव है—(१) पूपभागा, (२) देवपू:, (३) महेन्द्रनगरी, (४) असरा और (५) सरपुरी।

(२) मीमान्त प्रदेश (पाकिस्तान) में जलाला-बाद से दो मील पित्वम नगरहार । फाहियान इनको 'ने-किये-लोहो' कहता हैं । पालि साहित्य की अमरावती यही है । कोण्डलण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह 'ले' पिस्तत था। यही पर उनका प्रवार उपयो प्रवार अपने ।

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा जिले में बेजबाडा से पश्चिम और धरणीकोट के दिलाण कृष्णा के दक्षिण तट पर स्थित है। हुपेनसाग का पूर्व शैल संघाराम यही है। यह स्तूप ३७०-३८० ई० में आस्प्रमृत्य राजाओ द्वारा निर्मित हुआ था। दे० जर्नल ऑफ् रायल एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पू०, १३२।

**अभा**—चन्द्रमण्डल की सोलहवीं कला :

वमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकला। संस्थिता परमा माया देहिना देहधारिणी।।

(स्कन्द पुराण, प्रभास सण्ड) [हे देवी, चन्द्रमा की सोलह कलाओं से युक्त आधार-

[ह ५वा, चप्प्रमा का तालह कलाओं ते युक्त आवार शक्ति रूप, क्षय एवं उदय से रहित, नित्य फूलों की माला के समान सबमें गुँधी हुई अमा नाम की महाकला कही गयी हैं।]

अध्यावस्या—कृष्ण पक्ष की अन्तिम तिषि । इस तिषि में चन्द्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं । यह चन्द्रमण्डल की एन्ट्रह्वी कन्तु में हैं अथवा उस किया से उपलिजत काल है। मूर्म और धन्द्रमा का जो एस्पर मिलन होता है उसे अमावस्या कहते हैं (गीभिक) । उसके प्रयप्ति है : अमा-वास्या, दर्श, सूर्यवन्द्र-सभा, खड़रगी, अमावसी, अमावासी, अमाममी, अमामसी । जिम अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई द वह 'मिनीवालों और जिमकी चन्द्रकला न दिखाई वे वह 'कु हैं कहलाती हैं।

अमानस्यापयोक्त — यह बत प्रत्येक अमानस्या को केवल दुग्य पान के साथ किया जाता है और एक वर्ष तक चलता है। इसमें विष्णु-पूजन होता है। दे० हेमाद्रि, व्रत-खण्ड, २,२५४।

अमाबस्यावस — कूर्मपुराण के अनुसार यह शिवजी का बत है। पुराणों के अनुसार अमाबस्या यदि सीम, मङ्गल या गृरु को पड़े, माथ ही अनुराथा, विद्याखा एवं स्थाति नलाबों के साथ ही, लोवचेथ पित्र ममझी जाती है। अमाबस्या एवं प्रतिपदा के योग से अमाबस्या तथा चतुर्दशी का योग अच्छा समझा जाता है।

 लेकर धन्यन्तरि बाहर आये।" उसके पर्याय हैं पीयूप, मुखा, निजर समुद्रमवनीतक। जल, धृत, यज्ञचीप इन्य, जयाचित वस्तु, मुक्ति और आत्मा को भी अमृत कहते हैं।

मध्यवृतीन तान्त्रिक साधनाओं में अमृत की पर्याप्त को ब हुई। बहु रसक्य माना गया। पीछे उनके हुठ्योग-परक अर्थ किये गये। सिद्धों ने उसे महामुख अधवा महुबरस माना। तान्त्रिक कियाओं में बारुणी (मिदरा) इसका प्रतीक है। बन्द्रमा से जो अमृत झरता है उसे हुठ्योग में सच्चा अमृत कहा गया है। सन्तों ने तान्त्रिक की बारुणी का निर्मय कर हुठ्योभियों के तोमरस को स्वीकार किया। बैठणब भनों ने भिक्त को ही ग्यायन अथवा अमृत माना।

लमुतिबन्दु ज्यानेयब् — गरवर्ती छोटो उपनियर्ते, जो प्राथ दैनित्तत जीवन को आचार नियमार्वको मद्दश है, दो ममुद्रो में बाँटी जा मक्ती हैं — एक स्माससपर औ दूसरा योगपरक। अमुतिबन्दु उपनियद् दूसरी श्रेणी में में आती है तथा चूलिका का अमुतदरण करती है।

अमृतसर-भारत के प्रसिद्ध नीयों से इसकी गणना है। मिक्क सप्रदाय का तो यह प्रमुख तीर्थ और नगर है। यह वर्तमान पंजाब के पश्चिमोत्तर में लाहौर से बसीस मील पूर्व स्थित है। अमृतसर का अर्थ है 'अमृत का सरोवर।' यह प्राचीन पवित्र स्थल था, परस्तु सिक्ख गुरुओं के सपर्क मे इसका महत्त्व बहुत बढा। यहां नरोवर के वीच मे सिक्ख धर्म का स्वर्णमंदिर है। सिक्ख परम्परा के अनुसार मर्बप्रयम गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) ने यहाँ यात्रा की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहां पधारे । सरोबर का विस्तार चतुर्थ गरु रामदास के समय में हुआ। पंचम गुरु अर्जन (१५८८ ई०) के समय देवालयों का निर्माण प्रारम्भ हआ। परवर्ती गरुओ का व्यान इघर आकृत्ट नहीं हुआ। बीच-बीच में मुनलमान आक्रमणकारियों ने इस स्थान को कई बार ध्यस्त और भ्रष्ट किया। किन्तु सिक्ब धर्माव-लिम्बयो ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी और इसका पुनस्द्वार किया। १७६६ ई० में वर्तमान मदिर का पुन निर्माण हुआ। फिर इसका उत्तरोत्तर श्रृंगार और विस्तार होता गया ।

नगर में पांच मरोवर हूं--अमृतसर, सतोषसर, रायसर, विवेकमर तथा कमलमर (कौलसर)। इनमे अमृतमर प्रमुख हैं, जिसके बीच में स्वर्णमंदिर स्थित है। इस संविर को 'दरबार साहर्ख (मुठ का दरबार) भी कहते है। दशम गुरु ऑविंदिसिंह ने गुरु का पद समास कर उसके स्थान पर 'बन्य साहर्ख की प्रतिष्ठा की। 'बन्य साहर्ख ही इसमें पचराबे जाते हैं। प्रतिदिन ककारुत्ता से 'बन्य साहर्ख 'यहाँ विधिवत कार्य आते और राणि को वापत किये जाते हैं। इस तीमें में हरि की पौशे, अवक्षत तीमी, हुस्तर्गजन बोरी जादि कन्य पवित्र स्थान है। जिल्यान बाला बाह्म संजनरक ओशसर द्वारा किये गये नरमेंब के कारण अमृततर राष्ट्रीय तीर्ख भी बन गया है। गुरु नात्रक विस्विद्यालय की स्थापना के पस्थात् यह प्रतिद्व शिक्षांकेन्द्र के रूप में भी विक्रित्तत हो रहा है।

अनुतानुभव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त और नाथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री जानेस्थर इत श्रयोदश शताब्दी का मराठी पद्य में रचित, यह अर्डत शैव दर्शन का अनुठा प्रस्य है।

अमृताहरण--- गरुड । वे अपनी माता विनता को सपली की दासता से मुक्त करने के लिए सब देवताओं को आदिकर और अपने की रक्षा करने वाले यन्त्रों को भी लीककर स्वर्ग से अमृत ले आये थे । पुगणों में यह कथा विस्तार में विणत हैं।

अस्वरताच-को क्कुण प्रदेश स्थित क्षेत्र तीर्च । यही मिलाहार नरेश सास्त्राणि का वनताया, को क्कुण प्रदेश का मबसे प्राचीन, मंदिर हैं। इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट हैं। अस्वरताय शिव का दर्शन करने दूर-दूर से बहुत लोग आने हैं।

क्षम्बराधी—वर्षा के मुक्क लक्षणों में युक्त प्रति। पृथ्वी के हैंबी रूप के दो पहुलू हैं, एक उदार हमरा विकास । उदार पश्र में देवी मभी जीवणारियों की माता और भोजन देने वाली कहीं जाती हैं। इस पश्र में बहु अनेकों नामों में पृकारी जाती हैं. यथा भूदेवी, धरतीमाता. बमुल्थरा, अम्बराधी, समुमती, लुहरानी खादि।

क्षम्बा भवामी — अभ्या भवामी को पूजा महाराष्ट्र में १७ वी शताब्दी में अधिक प्रचलित थी। गोन्धल नामक नृत्य देवी के सम्मान में होना या नथा देवी सम्बन्धी गीत भी साथ माथ गाये आते थे।

अभ्विका—शिवपत्नी पार्वतीके अनेकों नाम तथा स्वरूप है। हिन्दू विश्वासों में उनका स्थान शिव में कुछ ही घट-कर है, किन्तु अर्धनानीक्ष्यर रूप में हम उन्हें शिव की **अस्मिकेय-भरव्य** ४७

समानता के पद पर पाते है। देवी, उमा, पार्वती, गोरी, दुर्गो, सवानी, काली, कपार्विमीं, चायुण्डा लादि उनके विविध गुणों के नाम है। इतका 'कुमारी' नाम कुमारियों का प्रतिनिधित्व करता है। देने ही इनका 'क्रीयका' (छोटी माता) नाम भी प्रतिनिधित्वसूचक हो है।

व्यक्तिय-व्यक्तिका का अपत्य पुरुष । कार्तिकेय, गणेश, श्रृतराष्ट्र । (पाणिनि के अनुसार आग्विकेय ।)

कम्बुवाचीकत-सीर आषाढ़ में जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो इस बत का अनुब्धान किया जाता है। दे वर्षकृत्यकीमूर्यी, २८३: भोज का राजमार्शण्ड ।

स्वयम् आस्मा नहा- 'यह आस्मा ही नहा है' - सिदान्त बान्य । यह बृह्दगरस्थकोपनियद् (२५,१९) का मन्त्र है और उन महाबाक्यों में से एक है जो उपनियक्षों के केन्द्रीय विषय आस्मा और परमात्मा के अमेद पर प्रकाण इालते हैं।

स्वयन - काल-विभाजन में 'जबसंधिणी' एवं 'उपनिविधी' अबं दो अपनो का है। यह मुखं क छ मास उत्तर रहने से (उत्त-गयण) तथा छ मास दिलंग गहने से (दिलंगायन) वनता है। प्रत्येक मान के छ मासों का अबं एक अयन होता है। अयनहत-अयन मुखं की गति पर निर्भर होते हैं। उनमें अनेक ततो का विधान है। अयन यां हैं—उत्तरायण तथा दिलाय उपयुक्त है। विध्यायन में मृत्येवताओं की प्रति-काल उपयुक्त है। विध्यायन में मृत्येवताओं की प्रति-धाओं के अतिरिक्त भैरब, बराह, नर्गसह, वामन तथा द्वाविद्यों की प्रतिकाशों की स्थापना होती है। दे० इत्य-ग्लाकर, २१८: हेमादि, चतुवर्गिवन्तामणि, १६, ममय-न्यावः १२०: हेमादि, चतुवर्गिवन्तामणि, १६, ममय-

क्ष्यास्य आर्जिक्स — इस कहा ना नाम क्रूबंब के दो परि-क्छेदों में उलिलेजित है तथा दरहे ब्रज्जिमणों में अनेक मन्त्रों ( ९४% ६: १० ६७-६८) का ब्रष्टा कहा गया है। ब्राह्मण-परम्परा में ये उस राजमूय के उद्धाता थे, जितमें शुन और की बर्कि दी बानेबाली थी। इनके दक्षीय (तामगान) दूसरे स्थानों में उद्धृत है। कर्डे स्वामी में उन्हें यज्ञिक्साविधान का माम्य ब्रिफिशारें (पक्काविध बाठ १४.३, २२,१२, ४; ११८, १०, वृठ उठ १.३.८, १९, २४, जीठ बाठ ३०६) बललाया गया है। बृहदारप्यक उपनिवद की बंधावकी में अवास्त अप्योग्— वाजसनेवी संहिता में उद्भूत धिल्पकारों के ताथ यह सब्द आया है, जिसका अप संभवतः लोहार है। यह मिश्रित जाति (भूद पिता व वैदय माता से उत्पन्न) का तद्यर हो स्वत्ता है। वेबर ने इतका अप ं दुख्दित स्वी लगाया है, जब कि जिमर इसे आतृहीन लड़की मानते हैं। अपोष्या— सर्युत्र पर बसी जित प्राचीन नगरी। यह इत्या-कुवंबी राजाओं की राजपानी एवं भगवान् राम का जन्म-स्वान है। भारत्व की सात पवित्र पृरियों में इसका प्रथम स्वान है:

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका ।

पुरी द्वारावती चैव समैता मोक्षदायिका ॥

(ब्रह्मपराण, ४४०.९१: अग्निपराण, १०९ २४)

यह मुख्यतः बैष्णव तीर्थ है। तुल्सीदास ते अपने राम-चरितमानस की रचना लोकभाषा अवधी मे यहीँ प्रारम्भ की थी। यहाँ अनेक बैष्णव मध्यिर हैं, जिनमें रामजस्म-स्वान कनकभवन, हनुमानगढी आदि प्रसिद्ध है।

स्कन्दपुराण (१ ५४ ६५) के अनुसार इसका आकार प्रस्य के समान है। इसका बिस्तार एक योजन पूर्व, एक योजन परिचम, एक योजन सर्यू के दक्षिण और एक योजन तमान के उत्तर है। तीर्यकल्प (अ० ३४) के अनुसार यह वारह योजन कम्बी और नी योजन चीडी है। योगियी-१००० १२८-२९) में भी इमका उल्लेख है। इसके अनुसार यह बारह योजन कम्बी और तीन योजन नीडी है। यह प्राचीन सोस्क नी राजधानी थी, जिसकी स्थापना मन् ने की थी।

जैन तीर्णकूर वादिनाथ का जन्म मुझी हुआ था। बीढ सादित्य का साकेत मही है। टालेगी ने सुग्रद बीर देनेवारी ने 'अपूर्व' नाम से दरका उन्लेख क्या है। देवर्ग - युवा-ज्वास्य ट्रेबेल्स दन इत्तिह्या, पृ० दे५४)। विसन्त्र वर्णन के लिए दे के जिस क्यारण लाहा का अयोध्या पर निवन्ध (वर्णन केंग्रिक प्राप्त प्राप्त का स्वीध्या पर निवन्ध (वर्णन केंग्रिक प्राप्त प्राप्त मा दिसर्च इस्टीट्यूट, जिलद १, पृ० ४२३-४४३)।

अरिक — यज्ञानि उत्पन्न करने के लिए मन्यन करने वाली ककड़ी। घर्षण से उत्पन्न अनि को यज्ञ के लिए पवित्र माना जाता है। वास्त्रव में पार्षिव अनिम भी मूल में वनों में घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। यह मूल घटना अब तक यज्ञों के रूपक में सुरक्षित है।

अरच्य--- आचार्य शक्दूर जैसे समर्थ दार्शनिक थे वैसे ही

बेदान्तमत के सन्यासियों के सम्प्रवाय के योग्य व्यवस्था-पक भी। उन्होंने संस्थासियों को वस अणियों में बौटा या। इनमें से 'अरच्य' एक अणी है। प्रत्येक अंगो का नाम असके नेता के माने से उन्होंने रक्षा था। एक अंगी के नेता अरच्य थे।

सरण्डावती—मानंत्रीयं मुक्त एकादती अथवा कार्तिक, माम, वंद अथवा आवण सुक्त एकादती को प्रात-काल स्तान-धान के लिल्ला होकर यह बतारम्य किया जाता है। यह वत एक वर्षप्यंत्त चन्नता है। इसके बेबता गोणिक्ट है। किन्ही बार्ट सम्लोक ब्राह्मणों, परियो अथवा मुहस्तों को, जो सदस्यहारफुशक हो, उनकी पल्यिं सहित, अस्पत्त स्वास्थ्य भोजन करावा चाहिए। दे० हैपादि १, १०९१-१०९४। कुछ हस्तिलिक्षत गोणियों मे से 'अपरा द्वाराधी' कहा गया है।

अरब्य-किब्यपरम्परा-आचार्य शकुर की शिव्य परम्परा मे एक उपनाम अरुष्य है। उनके बार प्रधान विषय थे-परा-पाद, हस्तामलक, सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें प्रथम के दो शिष्य थे; तीर्थ और आश्रम । हस्तामलक के दो शिष्य यं, वन और अरण्य । सुरेश्वर के तीन शिष्य थे. गिरि, पर्वत और सामर। इसी प्रकार त्रोटक के तीन शिष्य थे: सरस्वती, भारती एवं पूरी । इस प्रकार चार मुख्य शिष्यों के सब मिलाकर दस शिष्य थे। इन्ही दस शिष्य सन्यासियों के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी' कहलाया। शक्कराचार्यने चार मुख्य शिल्यों के चार मठ स्थापित किये, जिनमें उनके दम प्रक्षिण्यों की शिष्यपरम्परा चली आती है। चार मुख्य शिष्यों के प्रशिष्य क्रमश शुगेरी, शारदा, गोवर्डन और ज्योतिर्मठ के अधिकारी है। प्रत्येक दसनामी संन्यासी इन्ही में से किसी न किसी मठ से सम्बन्धित रहता है। यदापि दसनामी ब्रह्म या निर्मुण उपासक प्रसिद्ध है पर उनमें से बहुतेरे शैव मत की दीक्षा लेते हैं। शक्कर स्वामी के शिष्य मंन्यामियों ने बौद्ध संन्यासियों की तरह अमण कर मनातन वर्स के जागरण में बडी सहायता पहुँचायी।

सरक्ष्यक्की—जेन्छ मुक्त पन्छी को इसका बन किया जाता है। राजमातंत्र्य (क्लोक स० १३३६) के जनुसार स्त्रियों हाथों में एंसे तथा तीर लेकर जनालों में पूमती है। गयासरपदिन, पुक्ट ८३ के अनुसार यह जत ठीक कैसे ही है जैसे सम्मदक्षकी। इस तिकि पर विकासस्तिनी देवी तथा स्कन्द अगवान् की पूजा की जाती है। इती लीगों को अपनी संतर्ति के स्वास्थ्य की आशा से कमलदण्डों अथवा कन्द-मूलों का आहार करना वाहिए। दे० इत्य-रत्नाकर, १८४; वर्षकृत्यकीमुदी, २७९।

सरक्षानी—अरम्बानी ( बनदेवी ) का वर्षन क्षानंद (१०. १४६) में प्राप्त होता है। वहाँ बनदेवी या बनकुमारी को, जो बन की निश्चकरता तथा एकारच का प्रत्यक्त होता है। वहाँ निश्चकरता हमा प्रत्यक्त है। वहाँ निश्चकरता हमा कि प्रत्यक्त है। वहाँ निश्चकर हानि-प्रद नहीं है, जब तक कि कोई बन के बोहड़ प्रदेशों में प्रयेश करते तथा देवी के बच्चों (बनजी जन्मुजी) को छंदने का इस्साहन करे। बन में रात को जो एक हजा राक प्रता्न जी जनियों होती है उनका यहाँ विविचला से वर्षण है। अपना प्रता्न कि वर्षण हो। वर्षण हो

जेब्ठ भ्राता है।

पौराणिक करपता के अनुसार यह पंगु (पावरहित) है। प्राय: सूर्यमन्दिरों के सामने अवश-स्तम्म स्थापित किया जाता है।

इसका भौतिक आघार है सूर्योदय के पूर्व अश्णिमा (लाली)। इसी का रूपक है अश्ण ।

अक्क्स औपबेधि गौतम —र्तिस्तिय महिला, मैनायणी सहिला, काठक महिला, तींत्तरीय बाह्मण, शतपुर बाह्मण और मृहदारप्यक उपनिषद् में अक्स्स अधिवंद्या गौतम को मर्द-गुण सम्पन्न अध्यापक (बाचाय) बतायाय गया है। इनका पुत्र प्रसिद्ध उदास्कर जारिंग था। बहु उपवेश का शिष्य तथा सङ्कुप्रस अध्ययति का गममाध्य था। जिमकी मंगति हाग उसे बहुबाल प्राप्त हुआ।

अरुकोबय---रात्र के जन्तिम प्रहर को अर्थ भाग। दे० हेमाहि, काल पर असुर्वजीवन्ताणींग, २५९, २७२; कालनिर्णय, २५१। इस काल का उपयोग सन्त्या, भजन, पूजन आदि में करना चाहिए।

अकम्पती —विमञ्ज्यत्मी, इसका पर्याय है अक्षमाछा । भाग-वत ये अनुसार अक्ष्मयी करंममृति की महासाच्यी कन्या यी । आकाश में समर्थियों के मध्य वसिष्ठ के पास अक्ष्मती का तारा रहता है । जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वह इसकी नहीं देख पाता .

दीपनिर्वाणशन्यञ्च सुदृद्वास्यमस्म्थतीम् । न जिन्ननित्त न सुम्बन्ति न पदयन्ति सतायुवः ।। [वीपक बुझने की गम्ब, सितों के वचन और अक्त्यती तारे को व्यतीत आयु वाले न सूँचते, न सुनते और न वेखते हैं।]

विवाह में मध्यपयी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का उच्चारण करता हुआ वपू को अवस्थती का वर्शन कराता है। अरुम्यती स्थायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक है।

अवन्यतीवत-इसका विधान केवल महिलाओं के लिए है। वैषय्य से मुन्ति तथा सन्तान की प्राप्ति के लिए यह वत किया जाता है। इसमें वसन्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे दिन इतारम्भ और तीन रात्रि तक उपवास होता है। अरुन्थती देवीका पूजन इसमें मुख्य क्रिया है। दे० हेमाब्रि, बत काण्ड, २, ३१२-३१५, वतराज, ८९-९३। अवस्त्रत-मास के दोनों पक्षों में चच्छी तथा सप्तमी के दिन केवल रात्रि में भोजन किया जाता है। यह ब्रत एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसमें अर्क (सूर्य) का पूजन करना बाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, ३८७; हेमाद्रि, २५०९। अर्जनसमी-यह तिथिवत है। दो वर्ष पर्यन्त यह वत चलता है, सूर्य देवता है। केवल अर्क के पौधे के पत्तों के वने दोनों में जलपान करना चाहिए । दे० हेमाब्रि, ७८८-७८९; पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६ । यह वत सूर्य के उन्त-रायण होने पर शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को किया जाना चाहिए। पंचमी को एक समय और चच्छी को रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को बत

का पारण करना चाहिए। अर्कतम्पुट सममी—कान्गुन गुक्ज सप्तमी को ब्रतारम्भ। एक वर्ष पर्यन्त बत का पालन। इसमें सूर्य की पूजा का विधान है। दे० अविष्य पुराण, २१०, २—८१।

अवर्काच्यमी— गुकल पक्ष की रिववासरीय अव्यमी को यह वर्त आचरणीय है। उमा तथा जिब की पूजा इसमें होनी बाहिए, जिनकी आँखी में सूर्य विश्राम करता है। दे० हेमाडि, ८२५-८३७।

कर्मकास्त्रोब—एक छोटा-सा दुर्गा स्त्रोत्त है। स्मार्तों की दक्षिणमार्सी शास्त्रा के अनुसायी अपने घरों में माभारणन यन्त्र के क्य में या कत्रव के रूप में देवी को स्वापना और पूजा करते हैं। तूजा में बन्द पर कुकूत लगा पज-पूज पढ़ाते हैं। किन्तु देवी की पूजा का सबसे महत्त्रपूज भाग है 'जम्मीपाठ' करना तथा उसके पूजा गृज्व पत्रवातु इसरे पत्रिक स्त्रोजों का पक्षा जागा। जनके नाम हैं कीलक, कवच तथा अर्गलास्तीत्र । 'अर्गला-स्तीत्र' मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया है । वर्ष-वस्तुभृत्य और पूजाविधि । मनु के अनुसार :

कुर्युरमं समापम्यं ततो विंकां नृपो हरेत्। मणिमुन्त्रप्रवालामां लौहानां तान्तवस्य च। गन्धानाञ्च रसानाञ्च विद्यादर्थस्थास्त्रम् ॥

[क्रेय वस्तु के अनुसार मृल्य निश्चित करे। मृल्य का बीसवाँ भाग राजा ग्रहण कर छे। मणि, मोती, मूँगा, छोहे, तन्तु से निर्मित वस्तु, गन्य एवं रसों के घटते-बद्धरो मृल्यों के अनुसार अपना भाग छ।

इस शब्द को साम के उद्गाता सर्वत्र गान में यकार सहित नर्पुंबक लिक्क में प्रयोग करें। बन्य बेदों के लोगों को यकाररहित पुंक्लिक में प्रयोग कर करना चाहिए (श्राद्धतस्व)। दूवी, बजत, सर्वेप, पुष्प जादि से रचित, देव तथा बाह्यण बार्षि के सम्मानार्थ पूजा-उपचार का यह एक भेद है। यथा उत्तररामचरित में:

'अये बनदेबतेयं फलकुसुमपल्लवार्थेण मामुपतिष्ठते ।'
[ यह वनदेबता फल, पुष्प, पत्तो के वर्ष से मेरी पूषा कर रही है। ] इसी प्रकार मेयदत में :

स प्रत्यग्नैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्थाय तस्मै ।

[ कुटज के ताजे फूलो से उसने उसे अर्थ दिया। ] अर्फ्य-पूजा के योग्य ( 'अर्थमहीत' इस अर्थ में यत् प्रत्यय )। इसका सामान्य अर्थ है पूजार्थ दूर्वी, अक्षत, चन्दन, पृष्य जरु आदि (अमरकोश)।

मध्यकाल के वर्ममन्त्रों में इसका बड़ा विशद वर्णन मिलता है। वर्षक्रस्यकीमूरी (पु० १४२) के अनुसार समस्त देवी-देवताओं के लिए वर्ष्यन लेप, पृथ्म, तक्षत, कुशाओं के अवभाग, तिल, सरसो, दुर्वी का अर्घ्य में प्रयोग करना चाहिए। दे ले हेमाब्रि, १४८; इत्यरत्नाकर, २९६।

अर्थक मन्दिरो में देवप्रतिमाकी सेवा-पूजा करनेवाला पुजारी।

अर्थन---पूजन । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया है : चनधान्यकरं नित्य गुरुदेविज्ञार्चनम् ।

[ नित्यप्रति गुरु, देव, बाह्मण की पूजा घन-घान्य को देने वाली हैं। }

यह नवधा भक्ति-अदर्शन का एक प्रकार है।

अर्था—देवता आदि की पुजा :

अर्चा चेद विधितश्य ते बद तदा कि मोक्कलाभक्लमैः।

(शिवशतक)

[हे शिव ! यदि आपकी विधिवत पूजा की जाय तो फिर मोक्षप्राप्ति के लिए कब्ट उठाने से क्या लाग है। अधिक्यान्-अस्ति, सूर्य, प्रदीप्त, तेजविशिष्ट, प्रभावान्, स्वनामस्याल देवऋषिविद्येष ।

अर्जुन (गुर)-सिक्सों के गुरु अर्जुन अकवर के समकालीन वे। ये कवि एवं व्यावहारिक भी चे। इन्होंने अमतसर का स्वर्णमन्दिर बनवाया और कबीर जादि अन्य भक्तों के भजनों का संग्रह कर ग्रन्थसाहब को पुरा किया। इसमें 'जपजी' का प्रयम स्थान है, तत्परचातु 'सोदरू' का । फिर रागों के अनुसार शेष रचना के विभाग किये गये हैं। इस प्रकार ग्रन्थसाहब ही नानकपंथियों का बेद बन गया है। दसवें गुरु गोविन्दसिंह ने "सब सिक्खन कूँ हुकुम है, गुरु मानियों ग्रन्थ" यह फरमान निकाल कर गुरु नानक से चली आ रही गुरुपरम्परा अपने बाद समाप्त कर दी। अक-बर के बाद जहाँगीर ने गुरु अर्जुन को बडी यातना दी. जिससे सिक्ल-मुसलमान संघर्ष की परम्परा प्रारम्भ हो गयी ।

**अर्थ**--विषय, याच्या, घन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाद्य, निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यह धन के अर्थ में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है और त्रिवर्ग के अन्तर्गत दसरा परुषार्ध है:

> कस्यार्थममी वद पीड्यामि सिन्धोस्तटाबोषवतः प्रवद्ध ।

> > (कुमारसम्भव)

नदी का वेग जैसे अपने दोनों तटों को काट देता है वैसे ही कहो किसके धर्म-अर्थ की नष्ट कर दूँ। तमसी लक्षणं कामो रजसस्त्वयं उच्यते।

मत्त्वस्य लक्षण धर्मः श्रोड्ठमेषा यथोतारम् ॥

(मनुस्मृति)

[तम का लक्षण काम है। रज का लक्षण अर्थ है। सत्त्व का लक्षण वर्म है। ये उत्तरोत्तर श्रोब्ट है।]

अर्थ मानवजीवन का जावश्यक पुरुषार्थ है, किन्तू इसका अर्जन धर्मपूर्वक करना चाहिए।

अर्थपञ्चक-पाँच निर्णयो का संग्रह, संक्षित, संस्कृतगर्भ, तमिल में लिखा गया तेरहवी शताब्दी के अन्त वा चौद- हवीं के प्रारम्ब का एक ग्रम्थ । इसे श्रीवैष्णवसिखान्स का संवित्त सार कहा जा सकता है। इसके रचयिया श्रीरङ्गम् शासा के प्रमुख पिल्लई लोकाचार्य थे।

वर्षबाद-प्राचीन काल में वेद अध्ययन करते समय विद्यार्थी अपने आचार्य ने और भी व्यावहारिक शिलाएँ लेता था। जैसे बेदी की रचना, हविनिर्माण, याज्ञिककर्म आदि। इन क्रियाओं के आदेशवनन विधि कहलाते ये तथा उनकी व्याख्या करना अर्थवाद । वाद में अर्थवाद शब्द का व्यवहार प्रशंसाअववा अतिरक्षना के अर्थ में होने लगा। तब इसका ात्पर्य हवा-स्थाण के द्वारा स्तृति तथा निन्दा के अर्थका बाद। वह तीन प्रकार का है-- १ गुणवाद, २. अनवाद तथा ३ भृतार्थवाद । कहा गया है :

> विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽनधारिते । भूतार्थवादस्तद्धानावर्थवादस्त्रिधा मतः ॥

[विरोध में गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उनके अभाव में भूतार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार का होता है।]

तस्वसम्बोधिनी के मत में यह सात प्रकार का है: १. स्तुति-अर्थवाद, २. फलार्थबाद, ३. सिद्धार्थवाद, ४. निन्दार्थवाद, ५ परकृति, ६ पुराकस्य तथा ७ मन्त्र। इनके उदाहरण वेद में पाये जाते हैं।

विशेष्य-विशेषण के विरोध में समानाधिकरण न होने पर गुणवाद होता है। अर्थात इसमें अङ्गरूप कथन से विरोध का परिद्वार किया जाता है। जैसे 'यजमान प्रस्तर है', यहाँ प्रस्तर का अर्थ मद्रीभर कुश है। उसका सज-मान के माथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतः यहाँ यज-मान का कुशमुख्ट चारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद माना जाता है। अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध अर्थ का पुनः कथन अवधारित कहलाना है। जैसे 'अन्तरिक्ष मैं अस्ति का जबन नहीं करना चाहिए', अन्तरिक्ष में अग्नि का बयन नहीं हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो भी यहाँ उसका पुनः अनुवाद कर विया गया है।

विरोध और अवधारण के अभाव में भूतार्यवाद होता है, जैसे 'इन्द्र वृत्र का घातक है।' मृतार्यवाद भी दो प्रकार का है-१. स्तृति-अर्थवाद और २. निन्दार्थवाद । जैसे, 'वह स्वर्ग को जाता है जो सम्ध्या-पुजन करता है' यह स्तुति-वर्षवाद है। 'पर्व के दिन गांस आदि का सेवन करने वर्षशस्त्र-वर्षास्य स्त

बाका सम्भुक से जरे हुए तरक में बाता हैं यह िम्बार्क-वाद हुआ। रेज आदिवेक-टीका में भीकृष्ण तक कि कुरा रा स्विद्यास्त्र — प्राचीन हिस्कू राजनीति का अधित सम्य कीटि-छीय अर्ववास्त्र । यद्यपि यह चामिक बन्य कहीं है, किन्तु स्थान-स्थान पर इसने तकालीन वर्ष एवं नैतिकता का वर्णन विवाद रूप से प्राप्त होता है। राष्य, विवान, वर्ष-राष्य एवं उनके तथ्य, सामाविक एवं आपिक बया (वी उस समय देश में स्थाप्त थी) का इसने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। तकालीन समीचरण का भी यह बन्य सर्वास्त्र भाग है।

'अर्थवास्त्र' बहुत क्यापक शब्द है। इसमें समात्रशास्त्र दण्डनीति और सम्मित्तशास्त्र तीनों का समाध्य है। वार्ता अर्थात् आपार सन्दर्भ सभी बातें सम्मित्तशास्त्र के विषय हैं। नजतीति सम्बन्धी सभी बातें वश्वतीति के विषय हैं। नजतीति सम्बन्धी सभी उत्तर तक सम्बन्ध से कत्तांव्य-क्रकतंत्र्य का विचार समाच्छास्त्र का विषय है। कीटिकीय अर्थवास्त्र में इन सभी विषयों का समाहार है। सम्बन्धारोक्ष-अर्थाहिज़ी पार्वती और उनके हैंश श्रीकर का स्वेयक कर। उनका ज्यान हस प्रकार वताया गया है

> नीलप्रवालरुचिरं विलमित्त्रनेत्रं पाशारुणोत्पलकपालकगूलहुन्तम् । अधीम्बिकेशमिनशं प्रविभक्तभूषम् बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम् ॥

[ मीके प्रवाभ के समास सुन्दर, तीन नेत्रों से बुधोमित, हाय में पाश, लाक कमाल कोता को तेत्रों कुछ कियं हुए, अक्ट्रों मे पूरण चारण किये हुए, वाठकनहमा को मुकुट पहले हुए शिव-पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ।] अर्थनारोडवर—आभे-आये रूप से एक देहू में समितित गौरी-कार । यह शिव का एक रूप है। तिष्यादितत्व में रूपन है:

अष्टमी नवसीयुक्ता नवसी चाटमीयुता। असंनारोधवरप्राया उत्तमासहेकरी दिन्।।
[अष्टमी नवसी ते युक्त स्वया नवसी अष्टमी से युक्त हो, उसे असंनारोधवरी या उसामाहेकरी तिथि कहते हैं।]
यह रूप शिव और शक्ति के मिठन का प्रतीक है।
इससे आये पुष्प और आयों क्षी का मिठन है। इससे सान्य असे उत्पाद होती है, और फिर सम्पूर्ण विशव में इससे आये पुष्प में ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विशव में इससे सान्य की उत्पत्ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विशव में इससे सान्यक्ति ।

अर्थकानीहरि — आये करमी के आंकार में तथा आये हरि के आंकार में जी हरि अमयान् हैं वे अर्थकश्मीहरि हैं। यह विष्णुकाएक स्वरूप हैं। गौतमीय तन्त्र में कथन है.

ऋषिः प्रजापतिरक्तन्यो गायत्री देवता पुनः। अर्थलक्ष्मीहरिः प्रोक्तः श्रीबीजेन षडङ्गकम्।।

[प्रजापति ऋषि, छन्द गायत्री, देवता अर्घलक्ष्मीहरि कहे गये हैं। श्री बीज के द्वारा षडक्रन्यास होता है।]

यह प्रतीक अर्थनारीस्वर (शिव) के समानान्तर है। यह भी सत् और चित् के मिलन का रूपक है, जिससे आनन्द की युष्टि होती है।

जर्ममाविका तर — आवण शुक्ल प्रतिपदा को वतारभ करके एक मास पर्यक्त उक्का अनुष्ठान करना माहिए। पार्वती की, जिन्हें सर्वक्षायलों मी कहा जाता है, पूजा होनी चाहिए। बती को एक मास तक एक समय अपना दोनों समय निकिस आहार करना माहिए। दे० होमादि, २, ७५३-७५४।

क्षमींच्य क्रस—क्रम्पुराच के अनुपार माघ मास की अमा-क्ष्मा के दिन मिंद रिवचार, व्यतीपात मोग जीर अवण त्यवत हो तो अमींच्य मोग होता है। इस मोग के दिन यह इत क्षिया जाता है। क्याचित् ही इन सवका मिलन संगव होता है और क्षेत्र पित्रवाना में करोबों मूर्यव्यूणों के तुष्य समझा जाता है। जर्योद्य के दिन प्रयाग में प्रातः गगा-स्नान का बचा महास्य है। किन्तु क्ष्मा गया है कि इस दिन सभी निदयों गङ्गातुन्य हो जाती है। इन बत के तीन देवता है—इद्धा, विष्णु प्य महेक्दर और वे इसी क्षम में धूलनीय होते हैं। पौराणिक मान्यों के अनुसार कार्मि में धूल का हबन करते हैं तथा 'प्रजायते' (ऋ० वे० १० १२१ १०) बद्धा के लिए, 'इयन विष्णु' (ऋ० वे० १०, ११) विष्णु के लिए एवं 'य्यायकम्' (ऋ० वे० ९,५११)

वतार्क (पत्रात्मक, ३४८ अ-३५० व) में कवित है कि भट्ट मारायण के प्रयासकों में अनुसार यह योग पीय मास में पदता है जब कि बमान्त का परिशाल किया गया हो, ता नाच में में प्रता है जब कि बमान्त का परिशाल का प्रता नाच में । भूजवलिकस्य (पु० ३६४-३६५) के अनुसार मूर्य उस समय मकर राधि पर होना चाहिए। तिरात्मक, १७७, एवं बतार्क के अनुसार यह योग तमी मान्य होगा जब दिन में पहें; रात में नहीं। इल्स्यारसमुक्त्य (पु० ३०)

के अनुसार यदि उपर्युक्त समूह में हे कोई एक (बैंहे, गौध अपवा माच, अमाबस्या, व्यत्तीचात, अवच नक्षण, रविवार) अनुपस्थित हो तो मह महोदय एवं कहलाता है। अर्कोषय के अवसर पर ब्राह्ममुक्कत में नदी स्नान अस्यन्त पुष्पदायक होता है।

यत्करोषि यदक्नासि यज्जुहोषि ददाति यस् । यत्तपस्यसि कौन्तोय तत्कुरूव्व मदर्पणम् ॥

[हे अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, दान देते, तप करते हो उसे मेरे प्रति अर्थक करो। ] विन्यास के अर्थ में भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है:

कैलासगौर वृषमाहरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् ॥ (रथुवंश)

[ कैन्यूस के समान गौर वर्णवाले नन्दी के उत्पर बढ़ने के लिए उच्चत शंकरजी के पैर रखने के कारण मेरी पीठ पवित्र हो गयी है।]

क्क्ब्रें — (१) पञ्चित्वश बाह्यण में बणित सूर्ययज्ञ में प्राय-स्तुत पुरोहित के रूप में अब्दें का उल्लेख है। स्थव्यतया इन्हें ऋषि अब्दें काइबेच समझना चाहिए, जिनकत वर्णन ऐतरेय बाह्यण (६१) एवं कौतीतिक बाह्यण (२९.१) में मन्त्रकटा के रूप में हुआ है।

(२) यह पर्वतिविशेष (आबू) का नाम है। भारत के प्रांनद तीयों में इसकी गणना है। सनातनी हिम्दू और जैन सम्प्रवाय वाले दोनों इसे पवित्र मानते है। यह राज-स्थान में स्थित है।

अर्थ---यह शब्द साहित्य में विशेष व्यवहृत नहीं है। बेर-भाष्पकार महीपर समक अर्थ वेश्य लगाते हैं, सावारणत जार्य नहीं ज्यारित । यात्रीर व्यक्तीं का अर्थ बैश्य परवर्ती काल में प्रवर्णत रहा है, किन्तु यह निश्चत नहीं है कि यह मीजिक अर्थ है। किन्त में इसका बहुप्रचलित अर्थ वैदियाँ ही है। वाजसनेयां सीहता में इसका प्रयोग इस अर्थ में मिलता है

> यचेमा नाचं कल्याणीमा वदानि जनेम्य. ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय नार्याय व ।

[इस कल्याणी वाणी को मैं सम्पूर्ण जनता के लिए बोलता हूँ—शाह्मण, राजन्य, शूद्र और अर्थ (वैक्य) के लिए।] कर्षक पञ्चर्विश बाह्यण में उल्लिखित वह परिवार जिसके सर्पयज्ञ में अर्थक गृहपति एवं आविण होता थे।

क्येंका—वैदिक वेषनण्डल का एक वेबता। यह मूर्य का ही एक क्य हैं। वैदिक काल में अनेक आदित्य वर्ग के देवता थे। परवर्ती काल में उन सकका अवसान एक वेबता मूर्य में हो गया, वो विना किसी मेद के उन्हों के नामीं, यदा मूर्य, जिसता, मित्र, अर्थमा, पूपा से कहे जाते हैं। आदित्य, विवादमान एप विकर्तन आदि भी उन्हों के नाम हैं।

काक्यों में भी अर्थमा का प्रयोग सूर्य के पर्याय के रूप में हवाहै :

प्रीपितार्थमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरातः)

[जिस प्रकार अर्थमा के अस्त होने पर अन्धकार मैक की तटी में भर जाता है।]

न्महेन् सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अहंता प्राप्त । प्रचलित अर्थ क्षपणक, बुद्ध, जिन भी है ।

सम्मक्तमा—(अलति = चारो ओर बहुती हैं, अरुका, जलका चाती नन्दा च ) हुमारी (मिह्मशक्वीप)। भारतवर्ष की गङ्गा (अस्तामाला)। भीतनर (गढवाल) के समीप मांचीरथी गङ्गा के नाथ मिली हुई सह स्वनामस्थात नदी हैं। इनके किलारे कई पवित्र होगमस्थल हैं। जहीं मन्दा किली हैं बहुई के लिली हैं वहीं नन्द्रप्रधान हैं, लहा पिछट सिलती हैं बहुई कर्णप्रधाग, उहीं भागीरथी मिलती हैं वहां कर्णप्रधाग, उहीं मांचीरथी मिलती हैं। याचीं अलक्तनन्दा का विस्तार अधिक हैं, फिर भी गङ्गा का उद्देश मांचीरथी से हो माना जाता है। दे क्या अस्ता हैं। सामा जाता है। दे के पांचा अस्ता हैं। सामा जाता है। दे के पांचा अस्ता हैं। माना जाता है। दे के पांचा अस्ता हैं। सामा जाता है। दे के पांचा अस्ता है। सामा जाता है। दे के पांचा अस्ता है। सामा जाता है। दे के पांचा सामा अस्ता है। सामा जाता है। दे के पांचा सामा अस्ता है। सामा जाता है। सा

क्षमक्सी— प्रिता देवी. लक्ष्मी की अधवा, जो लक्ष्मी नहीं है। यहीं पर 'नश्र' विरोध अर्थ में हैं। यह नरकदेवता निव्हिंत, जेष्ठादेवी आसि भी कही जाती हैं (प्यपुराध, उत्तर लाख)। उत्तरा विश्वरण 'जेष्ठा' काब्य में देखना चाहिए! योपायली की रांत्रि को उत्तरु विधापूर्वक पूजन कर घर में से विदा कर देना चाहिए।

अलक्ष्मोनासक स्नान---यौष माम की पूर्णिया के दिन जब पूष्प नक्षत्र हों, स्वेत सर्पण का तेल प्रदंन कर मनुष्यों को यह स्नान करना सहिए। इस प्रकार स्नान करने हे बारिडफ दूर भागता है। तब सम्बान् नारायण की मूर्ति का दूजन करना चाहिए। इसके अंतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, बृहस्पति तथा पुष्य की प्रतिमाओं का भी सर्वीविध युक्त जल से स्मान कराकर पूजन करना वाहिए। दे० स्मृति-कौस्तुभ (तिथि तथा संवत्सर)।

सम्बन्ध बुतीया—िकसी भी भास की शुक्त पत्र की तुतीया, किन्तु बैसाक गुक्त पत्र, माहपद संधवा भाष बुक्त पत्र, मी तुतीया, किन्तु बैसाक गुक्त पत्र की तुतीया इस वत में विशेष महत्त्वपूर्ण होती है। दिख्यी ही स्कता मुख्यतः आवरण करती है। हित्यीया को उपवास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देशी का शुक्न जीवन वर्षन्त भी किया वा सकता है। देश कृत्यकत्वपत्र का वतकाय पर्यन्त भी किया वा सकता है। देश कृत्यकत्वपत्र का वतकाय पर्यन्त भी किया वा

सक्तार—चित्रण भारत की उपासक-परण्यरा से जात होता है कि जयरन प्राचीन काछ से उस प्रदेश में हरियक्ति का प्रवास ना कहा जाता है कि उस प्रदेश में किएजून के प्रारस्भ में में किएजून के प्रारस्भ में मिछ अकवार भक्त गण उत्पन्न हुए से। इनमें तीन आचार्य हुए —पॉहिये, पूदत एव थे। पॉहिये का अस्म काञ्ची नगर में हुला था। इनकी ज्यानावस्थित मृति काञ्ची के एक मन्दिर में है, जो बहा के सरीवर के बीच जल में बना है। यूदत का अस्म तिक्वल मामक्षिय नामक स्थान में, जिसे पहले मक्ता पुरी कहते थे, हुई था। ये का जम्म मद्वाल के मक्त्यपुर नामक स्थान में, जिसे पहले मक्त्यपुर नामक स्थान में, जिसे पहले मक्त्यपुर नामक स्थान में हिस हो। ये बहा भी पहले महत्य से इस सरते थे। इसी से दान नाम पुरी अवात उन्मत पढ़ गया।

तदनन्तर पाण्ड्य देण में 'तिकिमिडिक्कि' और 'शळीर' का जम्म हुआ, जिन्हें आर्टिए या शळकेंग्र भी कहते हैं। शळिए को लिक्कि हुं शळिए के लिक्कि हुं लिक्कि हु लिक्कि हुं लिक

इस प्रकार जहाँ एक ओर वार्शनिक विद्वान् विशिष्टा-द्वैत मत की परम्परा बनाये हुए थे, वहाँ ये प्राचीन अलवार भी भक्ति-गङ्गा वहा रहे ये। दसवीं शताब्दी में इस मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचार्य ने पुनः उद्दीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतीमुखी प्रचार किया।

इस प्रकार तमिल देश में भक्तिमार्गी कवि-गायकों की एक श्रृंखला वर्तमान वी । ये गायक एक से दूसरे मन्दिर तक भूमा करते वे, स्तुतियाँ बनाते और जानन्यातिरेक में उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख किया करते थे। वारह वैष्णव गायकों के नाम मिलते हैं, जिन्हें अलवार के नाम से पुकारा जाता है। उनका धर्माचरण सबसे बढ़कर उन्मादपूर्ण भावना था। उनका सबसे बड़ा आनन्द या अपने आराध्य की मूर्ति की आणि की ओर एकटक देखना तथा उनकी प्रशंसा संगीत में करना । गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवालय की मुमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदर्शन के कारण रूण तथा प्रात काल देवालय का द्वार खुरूते ही देवदर्शन कर स्वास्त्य लाभ करना आदि उनकी मक्ति के मधुर उदाहरण है। ये जाति से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा देते ये तथा इनमें से कुछ अलवार स्वयं जातिबहिष्कृत थे । इनकी रचनाओं में स्थानीय कवाओ, देवालय के देव की स्तुति, मूर्ति के आकार-प्रकार के अतिरिक्त रामा-यण-महाभारत एव पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। ये अलवार श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते है। इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों की शिक्षाविधि आदि के अर्थ में बला सम्माननीय

क्लोक—(१) मिथ्या, अवास्तविक, शदाश्रंग, आकाशपुष्य के सद्श, कल्पना मात्र, मृषा: 'जातेऽलीकनिमीलिते नय-नयो:' (अमस्शतक)।

(२) अप्रियः 'तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छिति ।'

(रामायण)

अलीकिक — लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अथवा लोक-व्यवहार में प्रचलित नहीं। स्वर्गयादिव्य लोक की वस्तु। श्रीमद्भागवत में कहा गया है:

'उपसंहर विद्वात्मन्तदो रूपमलौकिकम् ।'

[हे विश्वात्मन्, अपने इस अलौकिक रूप को हटा लो।] भगवान् के नाम, रूप, लीला और धाम सभी अस्मौकिक हैं।

**अवयाहन—स्**नान करना, गोता लगाना। इसके पर्याय है—

अवगाह, बगाह, मज्जन । जल में मञ्जन (दुवकी लगाने) की विवि इस प्रकार हैं :

अञ्जुलीभिः पिधायैवं श्रोत्रदृष्ट्नासिकामुखम् । निमञ्जेत प्रतिस्रोतस्त्रः पठेदधमवंणम् ॥

[कान, आंख, नाक, मुख को अञ्चली से दबाकर जरू में प्रवाह के सामने स्तान करना तथा तीन बार अधनवंग मन्त्र पढ़ना चाहिए।]

अन्यक्षेत्रवाव हा तिद्वान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त अवत् को जो प्रतीति होती है, वह एकरस वा अनविष्वक सत्ता के भीतर साथा द्वारा अवच्छेद अथवा परिभित्ति के आरोप के कारण होती है।

**अवतार—** ईश्वर कापृथ्वी पर अवतरण अथवाउतरना। हिन्दुओं का निश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वज्यापी, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान है, तथापि समय-समय पर आवश्यकता-नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपो मे स्वयं अपनी योगमाया से उत्पन्न होता है। परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार दस है : मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि । इनमें मुख्य, गीण, पूर्ण और अशा रूपों के और भी अनेक भेद हैं। अवतार का हेतु **ई**श्वर की इच्छा है। दुष्कृतों के विनाश और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार होता है (भगवद्गीता ४।८)। शतपय बाह्मण में कहा गया है कि कच्छप का रूप घारण कर प्रजापित ने शिशु को जन्म दिया। तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतानुसार प्रजापति ने शुकर के रूप मे महासागर के अन्तस्तल से पृथ्वी को अपर उठाया । किन्तु बहुमत में कच्छप एव वराह दोनों रूप विष्णु के हैं। यहाँ हम प्रथम बार अवतारवाद का दर्शन पाते हैं, जो समय पाकर एक सर्वस्वीकृत सिद्धान्त वन गया । सम्भवतः कच्छप एव वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत द्वारा की जाती थी (जिसमें बाह्मणकुल भी सम्मिलित थे)। विशेष रूप ने मत्स्य, कच्छप, वराह एवं नृसिंह ये चार अवतार भगवान् विग्णु के प्रारम्भिक रूप के प्रतीक है। पाँचवें अवतार वामनरूप में विष्णुने विश्व को तीन पर्यों में नाप लिया था । इसकी प्रशसा ऋग्वेद एवं बाह्यणों में है, यद्यपि वामन नाम नहीं लिया गया है। अगवान् विष्णु के आरचर्यसे भरेकार्यस्वाभाविक रूप में नहीं किल्लु अवतारों के रूप में ही हुए हैं। वे रूप वार्मिक विश्वास में महान् विष्णु से पृथक् नहीं समझे गये।

सन्य सन्तार है—राम जामसन्य, राम वास्तरिंह, इन्न एवं दुव । ये विमान प्रकार एवं सम्म के हैं तथा प्रारतीय घर्मों में बैल्यन परम्पर का उद्योग करते हैं। सामें बच्चकर राम और इन्ना में लगा बैल्या के की से सामाओं के रूप में मान्य हुई। बुद्ध को विल्यु का जब-ता मानमा बैल्यन धर्म की व्याप्ति एवं उदारता का प्रतीक है।

किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति के प्रकट होने का नाम अवतार है। अवतार शब्द द्वारा अवतरण अर्थात् नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता है, जिसका तात्पर्य इस स्थाछ पर भावमूलक है।

परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना एवं सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही अवतरण कहा जा सकता है। कहीं से कही आ आने अथवा उतरने का नाम अवतार नहीं होता।

इस अवतारबाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य रूप में सामने जाते हैं। यथा---

'प्रजापतिश्वरति गर्भेज्न्तरजायमानो बहुधा विजायते । '

[परमात्मा स्थूख गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई वास्तविक अन्म न छेते हुए भी वे अनेक क्यों में उत्पन्न होते हैं।]

ऋष्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता है, यदा ''स्पं स्पं प्रतिस्था बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्रणाय। इन्द्री मायानिः पुरुष्टप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशः।'' [ सगवान् भक्तो के आर्थनानुसार प्रस्थात होने के लिए

ा नगवान् भक्ता के प्राथमानुसार प्रकात होने के लिए भाषा के संबोग से बनेक रूप झारण करते हैं। उनके शत-सतस्य हैं।] इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईक्वर के होते हैं, जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुदोधित होते हैं, जिन्हें आधिक अवतार एवं पूर्णावतार की संक्षा वी जाती है। पूर्ण परमास्मा पोडशकला सम्पन्न माना जाता है।

परमात्मा की चोडल कलालिक अड-मेतनास्पक तमस्त संदार में व्याप्त है। एक जीव जितनी साला में अपनी सीन के बनुसार उजत होता है, उतनी हो माला में पर-मारता की कला जीवालय के माम्यम से विकतित होती है। बत: एक सीनिज जीव जन्य सोनि के जीव से उन्नत इन-जिए हैं कि उससे अन्य सोनिज जीवों से भगवत्कला का विकास अविक माना में होता है। चेतन मुण्टि में उद्मिक्ड पृष्टि ईश्वर की अपस रचना है, इत्तिल्य अन्नम्मकोच-प्रधान उद्मिक्ज योति में परमात्मा की चोडल कलाओं में से एक कला का विकास रहता है। इनमें श्रृतियां नी सह-मण्ड है, स्था

'बोडमानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभूत् साऽम्ने-नोपसमाहिता प्रज्वालीत ।'

[ परमात्मा की सोलह कलाओं में एक कला अन्म में मिलकर अन्मास्त कोच के द्वारा प्रकट हुई।] बता स्पष्ट में दिवित स्वीत होता परमात्मा की एक कला का विकास होता है। इसी कम में परवर्ती जीवशोगि स्वेदाज में हैं कर की वो कला, जण्डन में तीन और जरायुक के अन्तर्गत पशु सीनि में नार कालाओं ना विकास होता है। इसके अनन्तर जरायुक मनुस्त्यांनि में पौच कलाओं का विकास होता है। किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही भीमित है। विकास मुख्यां में पौच ने अधिक आठ कला तक का विकास होता है। किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही भीमित है। विकास मुख्यां में पौच ने अधिक आठ कला तक का विकास होता है वे साधारण मनुष्यकोटि में न आकर विकृति कोटि में साधारण साधारण होते हैं। क्योंकि पोच कलाओं से मनुष्य की साधारण साधारण काला की विकास होता है, और दससे अधिक क्ष के केकर आठ कलाओं का विकास होते पर विषेध शिक की किकास सामा जाता है। निवे विभूति कोटि में रखा गया है।

इस सकार एक काग से लेकर आठ काग तक वार्कित ता विकास लोकित रूप में होता है। नवम काग से लेकर बोडक काग तक का विकास अलीकित विकास है, विसे ओवकोटि नहीं अपितु जबतारकोटि कहते हैं। जतः विन केमों इराग परसास्त्रा की व्यक्ति नवम काग से लेकर बोडक काग तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र बीव न कहुला कर खबतार कहें आते हैं। इसने नवम काग से का पन्यह्नचौ कला तक का विकास अंशावतार कहलाता है एवं बीडण कलाकेन्द्र पूर्ण जवतार का नेन्द्र हैं। इसी कला-विकास के तारतम्य से चेतन जीवों में जलिन विधेवताएं वेकाने में जाती हैं। यथा पाँच कोचों में ते अननमय कोच का उद्दिश्यक योगि में जर्जूबं रूप से प्रकट होना एक कला विकास का ही प्रतिकृत हैं। जत ओषीय, वनस्पति, मूझ तथा लताओं में जो जीवों की प्राणाध्यक एवं पूर्षिट-प्रयायक शक्ति है, यह सब एक कला के विकास का हो परिणास हैं।

स्वेदक, अण्डक, पशु और मनुष्य तथा देवताओं तक की तृप्ति अन्तमय-कीथ वाले उदिमिज्जों द्वारा ही होती हैं और इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी इंट्रियों की क्रियाएँ युव्दिवोचर होती हैं। यथा महामारत (जान्ति पत्ने) में कथन हैं:

> कम्मतो म्लागते वर्णं त्वक्फलं पुष्पमेव च । म्लागते शीर्यते चशप स्पर्शस्तेना व विद्यते ॥

[प्रीब्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षों के वर्ण, त्थचा, फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाने है, अतः बनस्पति में स्पर्शेन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती है। ] इसी प्रकार प्रवात, वाय, अग्नि, वज्ज आदि के शब्द से वृक्षों के फल-पुष्प नच्ट हो जाते हैं । इससे उनकी श्रवजेन्द्रिय की सत्ता सत्यापित की जाती है। लता वृक्षोको आधार बना लेती है एवं उनमें लिपट जाती है, यह कृत्य विना दर्शनेन्द्रिय के सम्भव नही । अतः वनस्पतियां दर्शनेन्द्रियः शक्तिसम्पन्न मानी जाती है। अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की धुपो की गन्ध से बक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने लगते हैं। इससे वृक्षों में घाणेन्द्रिय की भी सता समझी बाती है। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर स्त्रींचते है, इससे उनकी रसनेन्द्रिय की सत्ता मानी जाती है। उद्भिज्जों में सुख-दुख के अनुभव करने की शक्ति भी देखने में आती है। अत. निविचत है कि ये चेतन शक्ति-सम्पन्न है। इस सम्बन्ध में मनु का भी यही अभिमत है:

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना। अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः॥

[ बृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों द्वारा आवृत रहते हुए भी भीतर ही भीतर सुख-तुख का अनुभव करते हैं। ] अधिक दिनों तक यदि किसी बृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को लाकर चीरा जाय तो वह बृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सुख बाता है। इसने कृषों के अब-दुःबासुमाब स्वच्ट हैं। कृषों का बवाजीम्ब्यास वैज्ञानिक जात् में महस्य मान्य हैं है। में दिन-दान को आसिस्त्रमन तमा कार्यन सेत का कम से त्याग-महम्म करते हैं। इसो प्रकार बासीका बादि के पशु-पश्ची-कोट-बाली क्षताएँ पृत्र प्रख्यात ही हैं। अतः से सभी सिद्याएँ भगवान् को एक कला मान की प्राप्ति से वनस्पति सीनि में देखी जाती हैं।

इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कलाओं का विकास माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्तमय और प्राणमय कोषों का विकास देखने में जाता है। इस प्रकार प्राणमय कोष के ही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार में सफल होते हैं। अण्डज योनि में तीन कलाओं के कारण अन्न-मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषों का विकास होता है। इस योगि मे मनोमय कोय के विकास के परिणामस्वरूप इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं के विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्तमय, प्राणमय मनोमय कोषो के साथ ही माथ विज्ञानमय कोष का मी विकास होता है। उत्कृष्ट पशुओं में तो बुद्धि का मी विकास देखने में आता है, जिससे वे अनेक कर्म मनुष्यवत करते है। यदा अस्व, स्वान, गज आदि पश स्वामिभक्त होते है. एवं समय आने पर उनके प्राणरक्षक के रूप में भी देखे जाते हैं।

बरायुव योनि के ही हितीय प्रमेद मनुष्यायोनि में पार से अधिक एक आग-दिम्म कोण का भी विकास है । स्वत्या होती है। मनुष्य में कर्म है । स्वत्या होती है। मनुष्य यदि वाहे नो पुण्यामं द्वारा पौचों कोणों का विकाम कर पूर्ण ज्ञानमम्त्र मानव भी हो मन्ता है। हमी प्रकार कर्मोन्सित द्वारा मनुष्य जितमा-कितना उन्मत होता आता है, उसमें देखनीय करनाओं का विकाम भी उतना हो होता जाता है। इस कल विकास में एक्यवंमय पतित का सानवस्थ अविक है, अज्ञेय बह्माणिक का नहीं। विष्णु प्रयान है के साथ हो मानवस्थार का नहीं। विष्णु प्रयान है के साथ हो मानवस्थार का नहीं। विष्णु प्रयान है के साथ हो सामवस्थ हिन्द है। क्योंकि विष्णु ही इस सृष्टि के राजक एवं पालक है। यदाप मृष्टि, दिनित एवं सहार के स्वामारण कार्यों की मिल्यनाता के किए बहार है अज्ञाय राजन है। वार्षों में अवनार हुना करते हैं, यदा का स्वाम है स्वाम का स्वाम है हर सुष्ट के साथ हो में से अवनार हुना करते हैं, य स्वाम स्वाम स्वाम प्रमा है, पर कहीं का स्वाम स

माने जाते हैं।

स्वसार-तिस्वित — अवतारों की वे सब वन्मतिवियां वो अवर्षन्त्यों के नाम के विस्थात है, यत के लिए विद्वित हैं। इत्यसारतमुख्या (पृ० १३) के अनुसार में तिष्यां में निम्मतिवित्तत हैं: मस्त्य वैत्र सुक्त ३; कुम वैद्यास पूर्णिया। वराह भाग्न सुक्त ३; नरसिंह वैद्यास सुक्त १५; सामन मात्र सुक्त १; परणुराम वैद्यास गुक्त ३; राम वैत्र सुक्त १; वन्दराम आह सुक्त ६; कुल्म भाग्न कुम्म १५ कुन्न व्याप कालक अवचार कमी होना शेष हैं अवित्त कुछ ने भावण सुक्त ६ को किलकवमनी का उत्लेख किया है। कुछ बन्तों में इन व्यान्तियों अथवा जन्मतिवियों में

बैल्लब मन्त्रसाय में भी अवभूत का महत्त्व है। जब स्वामी रामान्यव ने सामान्य जनों को बैल्लो में वीजित करने के लिए, जपने वार्मिक सम्प्रदाय से जातिमेंव हटा दिया तब उन्होंने जपने विश्वमों को 'अवस्था' नाम दिया, जितका वर्ष भा कि उन्होंने जपने पूराने कप (पूर्ववर्ती स्वेच्छावार) को त्याग दिया है, उन्होंने कार्मिक स्वोचन स्वीकार कर अपनी ज्यानित्त्व आदतों को स्वाप दिया है, और इस प्रकार सामाव एवं अकृति के बन्नमां को तीव दिया है। ऐसे रामान्यन्त्य मापू दमनामी सम्यासियों से अधिक कड़ा अनुशासनस्य सामिक जीवन यापन करते है। स्वम्बस्य—वक्ष के स्वीया :

'जवच्याच्य हिनय' प्राहुस्तियंग्योनिमता आप ।' (स्मृति) [ निम्म योनि की हिनयाँ भी अवध्य कही गयी हैं। ] बाह्यण भी जवध्य (वचवण्ड के जयोच्य) माना गया है। जबवैकन—(१)वरण प्रकालन करना, पम स्रोना

'न कुर्याच् गुरुपुत्रस्य पादयोध्वासनेजनम् ।'( मन्)

[ गुरुपुत्र के पैर नहीं घोने काहिए।]

(२) पिण्डदान के लिए बिछे हुए कुक्षों पर जल सीचना । ब्रह्मपुराण में लिखा है :

सपुष्प जलमाबाय तेवां पृष्ठे पृथक् पृथक् । अप्रदक्षिणं नेनिज्याद् गोत्रनामानुमन्त्रितम् ॥

[फूल-सहित जल लेकर पिण्डों के पृष्ठ भाग पर अलग-अलग बायी ओर जल सींचना चाहिए।]

वदन्तिका-मालव देश की प्राचीन राजधानी । उज्जयिनी (उज्जैन) का बास्तव में यही मूल नाम था। यहीं से शिव ने त्रिपुर पर विजय प्राप्त की थी। तब से इसका नाम उज्जयिनी (विजय वाली) पडा। इसकी नणना भारत की सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियों में है :

अयोध्या मथुरा माया काणी काञ्ची अवन्तिका। प्री द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः॥

(स्कन्दपुराण) [(१) अमोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी, (५) काञ्ची, (६) अवन्तिका और(७) द्वारावती ये सालों

पुरी मोधादायिका है।] इसके पर्याय विशाला और पृष्पकरण्डिनी भी हैं।

'संस्कारतत्त्व' में कहा गया है उत्पन्नोर्कः कलिङ्को तुयमुनायाञ्च चन्द्रमाः ।

अवन्त्या च कूजो जातो मागधे च हिमाशुजः ॥ िकलि दूर में सूर्य की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती में

मङ्गल की और मगध में बुध की उत्पत्ति हुई।] अवभुष-दीक्षान्तस्नान: प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर सामृहिक नदीस्नान; यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष की जाति के निमित्त दोष कर्राब्य होम । स्नान इसका एक मुख्य अक्र है:

ततम्बकारावभृथं विधिदृष्टेन कर्मणा । (महाभारत)

[ शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभूव स्नान किया ∤ ]

मुव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृवादिष । (रधुवश) [ कुण्ड भर दूष देने वाली गौ ने अवभूथ से भी पवित्र

अपने दूध से मुमि को सिचित किया। अवमदिन-सप्ताह का ऐसा दिन, जिसमें दो तिथियों का अन्त हो। इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नही की आती और उसका क्षय होना कहा जाता है। प्रथम बार वत आचरण करने में इसको त्यक्त समझा बाता है।

वाहिए।]

वयरोयम-रोक, बाधा, किसी क्रिया की स्कावट । पाण्डव-गीता में कथन है:

> कृष्ण त्वदीयपदपंकजपिञ्जरान्ते अर्वाव में विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥

[हे कुष्ण ! तुम्हारे चरणरूपी कमल के पिजड़े के भीतर मेरा मनरूपी राजहंश आज ही प्रविष्ट हो जाय। क्योंकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात और पिस से कष्ठ के अवस्त्र हो जाने पर तुम्हारा स्मरण कैसे हो सकता है ? ]

राजाओं के अन्तःपुर को अवरोध कहते है, जहाँ उनकी रानियाँ निवास करती है। अवस्थित-धन आदि से गर्वित मनुष्य । मनु (४।७९) के अनुसार इसका साथ वर्णित है :

न संवसेच्च पतितैर्म चाण्डालैर्न पुष्कसैः ।

न मुर्खेनीवलिसैश्च नान्त्यैः नान्त्यावसायिभिः ॥ [पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्ख, धन से गर्वित, अन्त्यज और अन्त्यजों के पड़ोसियों के साथ नहीं रहना

अविकृत परिकासकाय--वैष्णव भक्ते का एक दार्शनिक सिद्धान्त । ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध-निरूपण में इसका विकास हुआ। बहा की निविकारतः तथा निर-पेक्षता और जीव-जगत् की सत्यता सिद्ध करने के लिए इस मत का प्रतिपादन किया गया। यदापि ब्रह्म-जीव-जगत का बास्तविक अहैत है परन्तु ब्रह्म में विना विकार उत्पन्न हुए उसी से जीव और जगत् का प्रादुर्भाव होता है। अतः यह प्रक्रिया अविकृत परिणाम है। इसी मत को अविकृत परिणामवाद कहते है।

सास्यदर्शन के अनुसार प्रकृति में जब परिणाम (परि-वर्तन ) होता है तब जगत की उत्पत्ति होती है। इस मत को प्रकृतिपरिणामवाद कहते है। वेदान्तियो के अनुसार ब्रह्म का परिणाम ही जगत् है। इसे ब्रह्मपरिणामबाद कहते हैं। किन्सु वेदान्तियों के कई विभिन्न साप्रदायिक मत है। शङ्कराचार्य ब्रह्म की निर्विकारताकी रक्षा के लिए जगत् को बहाका परिणामन मानकर उसको ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। किन्तु इससे जगत् मिध्या मान िल्या गया । यह सिद्धान्त रामानुवाचार्य को मान्य नहीं या । अतः उन्होंने बीच और जनत् (चित् और अचित् ) को ब्रह्म के अन्तर्यात का विशेषण (चनुत ) माना । मध्याचार्य ने ब्रह्म को केवल निमित्त वाना वौर प्रकृति को जगत् का उपादान कारण साना ।

इस हैत दोष से बचने के लिए निम्बार्कने प्रकृति की ब्रह्म की शक्ति माना, जिससे जयन् का प्राप्तर्गव होता है। इस मान्यता से ब्रह्म में विकार नहीं होता, परन्तु जगन् प्रक्षेप मात्र अपना मिष्या ही बन जाता है।

बलक्याचार्य ने उपयुंक नतों की अपूर्णता स्वीकार करते हुए कहा कि जीव-जगत इस का परिणाम है, किन्तु एक विनिज परिणाम है। इससे बहा में विकार गही उत्तरन होता। उनके अनुवार जीव और जगत बहा के वेंसे ही परिणाम है, जैसे अनेक प्रकार के आमूषण सीने के, अथवा अनेक प्रकार के आण्य मुलिक के। अथने यत के समर्थन में इन्होंने उपनिषदों से बहुव के प्रमाण प्रस्तुत किसे हैं। इस मत्य से बहा सिण्यदानन्य (सत् + चित् + आनन्य ) है जिससे जीव-जगत प्रादुर्भूत होता है। सत् से जगद; सत् और जिन्द से जीव और सत्, चित् और आनन्य से ईश्वर का आदियाँच होता है। इस प्रकार अविकृत बहा से यह सम्पूर्ण जगत उद्भूत होता है।

अविक्नविनायक जववा अविक्नवत---(१) फाल्गुन, चनुर्थी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेशपूजन। दे० हेमाति, बतलण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५।

(२) मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी, तीन वर्षपर्यन्त प्रत-अविध और गणेश देवता । दे० निर्णयामृत, ४३, अवि-ध्योत्तर पुराण ।

अविश्रंय--- जानने योग्य नही, दुर्जेय । अनुका कथन है : आसीदिदं तैमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतक्यं मिनक्रयं प्रसुप्तमिन सर्वतः ॥

[ यह ब्रह्माण्ड अल्बकारपूर्ण, अप्रज्ञात, कब्बलहीन, अतकनीय, न जानने योम्य, सर्वत्र नोधे हुए के समान था ] मूल तत्व ( ब्रह्मा ) भी अवित्रेय कहा गया है। वह त्रान का विषय बही, अन्भूति का विषय है। वास्तव में वह विषय मात्र नहीं है; अनिवंबनीय है।

अविका-अर्द्धतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्थ

है। जाल्या एवं विषय, आत्या पूर्व पदार्थ में हैत की स्थापना माया अपया अदिवा का कार्य है। अधिका का अर्थ है मानववृद्धि की सीमा, जिसके कारण वह देश और नाक के भीतर देखती जीर जालती है। अधिया यह शक्ति है यो मानव के लिए समुच्य दृदय जनत् का सर्जन या मान कराती है। तम्यू कं त्वयमान जनत् अधिया का साम्राय है। जब मनुष्य इससे उभर उठकर अन्तर्य कि लीर जनुम्ब में प्रवेच करता है तब अविद्या का आवरक हट जाता है और अद्भेत स्था बहु का साखातकार होता है।

अविद्या के पर्योग अज्ञान, भाया, अह**क्कारहेतुक** अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविरोधिनी अ**यदार्थ बृद्धि आदि** हैं। कवन है:

> अविद्याया अविद्यात्विमदमेव तु रुक्षणम् । यस्त्रमाणासहिष्णुत्वमन्यया वस्तु सा भवेत् ॥

[अविद्याकालका अविद्याल्य ही है। वह प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, अन्यवावह वस्तु सत्ता हो आयगी।] अविवि—अविद्यात, अयवाशस्त्र के विद्ध आवरण। गीता (९।२३) में कथन है

येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजनत्यविधिपूर्वकम् ॥

[हे अर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करते है, वे भी अविधि पूर्वक मेरा ही यजन करते हैं।] पाजवल्कच ने भी कहा है:

वसेत् स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून् ।।

[ जो दुष्ट मनुष्य विना विधि के पसुओं का वधि करता है वह पत्तु के रोम के बराबर असंख्य दिनों तक घीट नरक मैं वास करता है।]

अधिनय —विनय का अभाव अथवा दृःशीलता। मनु (७.४०-४१) काकथन है:

बहुबोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । वनस्या अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ।।

[विनय से रहित बहुत से राजा परिवार सहित नष्ट हो गये। विनय युक्त राजाओं ने बन में रहते हुए भी राज्य को प्राप्त किया।]

अविनीत-विनयरहिल (अयक्तिः), समुद्धतः । राभायण में कहा है: मधिगुक-मध्यपुर ५९

न चापि प्रतिकृतिन नाविनीतेन रावण । राज्यं पालपिनुं सक्यं राजा तीरुनेन वा पूनः ॥ [हे रावण ! कोई राजा प्रतिकृत, अविनीत, तीरून जावरण के द्वारा राज्य का पालन नहीं कर तकता ।] अविकृतन—नाराजसी जोन । कातीसण्ड ( ज॰ २६ ) से लिखा है:

मुने प्रस्वकालेपि भीतत् क्षेत्रं क्षायन ।
विमुक्तं त्यात् विवान्यां व्यविमुक्तं तत्रां विदुः ॥
विमुक्तं तदारम्य क्षेत्रमेतदुदीर्यतः ।
अस्यानन्यवनं नाम प्राक्रारि पिनकिना ॥
क्षेत्रस्यानन्यवेनं नाम प्राक्रारि पिनकिना ॥
क्षेत्रस्यानन्यवेतुःवाविमुक्तमन्तरम् ॥
क्षेत्रस्यानन्यवेतुःवाविमुक्तमन्तरम् ॥
क्षेत्रस्यानन्यवेतुःवाविमुक्तमन्तरम् ।
अभिनक्तर्यं बीजानामकूर्याण्य वतस्ततः ॥
अभिनक्तर्यं विद्याननामन्यवेत्रान्ते ॥
अभिनुक्तिति स्थातनासीपिर्यं पटोक्रुवः ॥

[ हे मुने । प्रक्य काल में भी शिव-पार्वती वाराणसी क्षेत्र को नहीं खोडते । इशिरुए हर्ग अविमुक्त -कहते हैं । शिव ने पहले इसका नाम आनन्दवन रखा, न्योंकि यह क्षेत्र आगन्द का कारण हैं। उसके अगन्दर अब्दिक्त नाम रखा। इस आनन्दवन में असख्य शिवक्तिंगों भे क्या में आनन्दवन्द बीओं के अब्दूर एवर उपर न्यिवरेहुए हैं। हे आनस्त्य ! इस प्रकार यह बाराणसी अविमुक्त नाभं से विख्यात हुईं।]

पपपुराण में काशी के बार विभाग किये गये है— काशी, बाराणसी, अविमुक्त और अल्लपृष्ठी। विदव-नाम मन्दिर के बारों और दो सी मन्या (एक धन्वा = भू हाथ) का बुत अविमुक्त कहलाता है। दे॰ 'काशी' और 'बाराणसी'।

स्विधामेग्रहाबशी—भाद्र शुक्ल १२ तिथि । इस दिन शिव तथा गौरी. ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु और लक्ष्मी, सूर्य तथा उनकी पत्नी विल्ब्धा का पूजन होना चाहिए । दे होमाद्रि, ब्रतसण्ड, ११७७-११८० ।

क्षियोगकत अथवा अविधोगतुतीया—िहरूयों के लिए विशेष वता भागीर्थी पुण्ल तुरीया को प्रारम्भ होता है। तुरीया के दिन शक्तरा गिश्रत लीर का वेबन, शम्भू तथा गीरी का पूजन विहित है। एक वर्ष पर्यन्त आटा तथा जावल की बनी हुई शम्भू तथा गीरी की मुल्यिं का बार्ह्म महीनों में भिन्य-भिन्न नामों से भिन्य-भिन्य कुकते से पुजन करना धाहिए। देन कुरबहस्वस्वर का वत कांबर, ७०-७५; हेमाबि, ब्रस्तकण्ड, ४३९-४४ । व्यवचाह्य--विवाह के अयोग्य । सुमन्तु के अनुसार माता-पिता से सम्बद्ध सात पीक्षे तक की कन्याएं अविवाह्य होती हैं। दुसरों के सत्त में दोनों पक्षों की पौच पीढ़ियो एक की कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। नारद का भी अत है:

का सतमास् पञ्चमाञ्च बम्बुम्यः पितृमातृत । विववाद्या सगोता च समानप्रवरा तथा ॥ सप्तमे पञ्चमे वापि येषां वैवाहिकी क्रिया । ते च सन्तानिनः सर्वे पविताः शहतां गताः ॥

[पिता एवं माता की सात एवं पांच पीडियों तक की करणाओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। वे करणाएं अविवाह है। समान प्रतर और समान गोत्र वाली करणाओं के एाथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। पांच अववा मात पीडियों में विवाह करनेवाले लोग सन्तान सहित पतित होकर पहिला है।]

अविविधान—एक नरक को नाय। उसके अन्य नाम है वैतरणी, यूयोद, प्राणरीय, विधादन, जालभास, तारयतावन, अवीचि, अव्याना नो वह को को से ताव्य, इस्ताव्य, अवीचि, अव्याना नो वह को को से ताव्य, इस्ताव्य, इस्ताव, इस्ताव्य, इस्ताव्य,

अवैषया शुक्लेकावशी—चैत्र शुक्ल एकादशी। दे॰ हेमाद्रि, यत खण्डा, जिल्द १, ११५।

अध्यक--वेदान्त में 'बहा' और सास्य में 'प्रकृति' दोनो के रिक्ष्ण् इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका साब्दिक अर्थ है 'ब्रो व्यक्त (प्रकट) नहीं है।' यह जगत् का वह मौलिक रूप है जो दक्ष्य अथवा प्रतीयमान नहीं है।

अध्यक्त-इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण । यह एक पूजा-उपा-

दान है, जिसे तूर्यमिन्दर का बन (बनवा शाक्कीपीय बाहमा) दूरीहित वारण करता है। मिल्मपुराण में उद्देश है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने मूर्योपास्त्रों के अपना कुछ रोग निवारण किया तत्तर देवता के प्रति कुछक हो उन्होंने चन्द्रमागा तीर्ष में एक सूर्यमिन्दर बनवाया। किर वे नारव के शिक्षानुसार शक्कीप की आश्चर्यजनक वात्रा कर वहाँ से एक मन पुरोहित लाये। यह मन पुरोहित जन्य पुत्रा-सामिद्रमों के साथ 'जन्मजु नामक उपायान पुत्रा के समय अपने हाय में चारण करता था।

अध्यय—जिसका ज्यय नहीं हो, अविनाशी, नित्यपुरुष । यह विष्णु का पर्याय है । मार्कण्डेय पुराण में कहा नया है :

नमस्कृत्य सुरेकाय बिष्णवे प्रभविष्णवे । पुरुषायाप्रमेयाय नाहबतायाध्ययाय च ॥ [सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाहबत, अध्यय को नमस्कार करके । ]

तमस परमापदव्यार्थपुरुषं योगसमाधिना रघुः। (रखुबंश)

[योगसमाधिकेद्वारारघुतमसे परे अध्यय पृह्य को प्राप्त हुआ ।]

क्युन्य क्ल-इन वृत में आवण मास से ब्रारम्भ करके चार मासपर्यन्त प्रत्येक मास के कृष्ण पत्न की द्वितीया के दिन अक्षन, रही तथा फलों नहित वन्द्रमा को अर्घ्यवान किया आता है। यदि द्वितीया तिथि तृतीया ते विद्ध हो तो उसी दिन दत का व्योजन किया जाता है। दे॰ पुरुवार्य-चिन्तामणि, पु॰ ८३।

क्ष्मुस्तास्त्रम कर — आवण भास से प्रारम्भ करके प्रत्येक धास के हुण्य पक्ष की दितीया को इस वत का व्यक्ताक होता है। यह निर्धायत है। इसमें स्वत्य की तथा होत का पूका होता है। इसका उन्लेख स्वत्यक्षांत्रम, सम्बद्ध (७१, २-२०) परापुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में हुआ है। निर्धां के अर्थकथा तथा पूक्यों के अधियोग (राती से अविथाग) के लिए यह वत अत्यन्त सहस्वपूर्ण है। इससे सम्मान में यह प्रावृत्ता को आती हैं।

लक्ष्म्या न शस्य बन्द यथा ते सवत सदा। मन्या ममाप्यसून्यास्तु तथान मधुत्रन। इत्तर, बेसे आपकी सेषशस्या लक्ष्मीबी से कभी भी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी सस्या अपने पति या पत्नी से सुनी न हो। कृत्यररनाकर (पृष्ठ २२८) में लिखा है कि जब यह कहा संया है कि बत खावण कृष्ण पक्ष से आरम्भ होता है तो प्रयोग से सिद्ध है कि सास पूर्णिमान्त है।

अभोकविराय-ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मार्गशीर्व शुक्ल पक्ष की वयोजकी से लेकर तीन राविपर्यन्त एक वर्ष के लिए सह वत किया जाता है। चौदी के अशोक वृक्ष का पूजन तथा बह्या और सावित्री की प्रतिमाओं का प्रथम दिन पूजन, जमा तथा महेश्वर का दितीय दिन, लक्ष्मी तथा नारायण का तृतीय दिन पूजन होता है। इसके पश्चाल् प्रतिमाएँ दान कर दी जाती हैं। यह ब्रत पापशामक, रोगनिवा-रक तथा दीर्घायुष्य, यश, समृद्धि, पुत्र तथापौत्र आदि प्रवान करता है। दे० हेमाब्रि, व्रत खण्ड, २,२७९-२८३: वतार्क (पत्रात्मक २६१ ब-२६४) । यद्यपि साधारणतः यह बत महिलाओं के लिए निर्दिष्ट हैं किन्तु पुत्रों की समृद्धि के इच्छुक पुरुष भी इस वत का आचरण कर सकते हैं। अक्षोकद्वाबधी-विशोक द्वादशी की ही भाँति, आध्वन मास से एक वर्षपर्यन्त यह वत किया जाता है। दशमी के दिन हरूका भोजन ग्रहण कर एकादशी की पूर्ण उपवास करके द्वादशी को बत की पारणा होती हैं। इसमें केशव का पूजन होता है। इसका फल है सुन्दर स्वास्थ्य, सीन्दर्य तथा शोक से मुक्ति । दे० मत्स्य पुराण, ८१.१-२८, कृत्य-कल्पतरु, व्रत काण्ड (प० ३६०-३६३)।

असोकपूर्विषमा—कान्यून माम की यूणिमा को इस बत का अनुष्ठान होता है। यह निधियत है। एक वर्षपर्यन्त समक वर्षपर्यन्त हसका अनुष्ठान होता चाहिए। प्रयम नार मासों में तथा उसके बार है कार मासों में पृथ्वी का यूजन कर बन्द्रमा को अर्ष्य दिया आता है। प्रयम नार मासों में पृथ्वी को 'धरणी' मानते हुए पूजन होता है। बाद के बार मासों में 'बिरेबी' नाम से तथा अनितम चार मासों में 'बरुक्यरा' नाम से पूजन होता है। बेट अनिस्पुराण, १९४ १; हमादि, बतक्कण्ड, २६२-२६४।

अवोक्शष्टमी—(१) चैत्र जुक्त अष्टमी को इस बन का अनु-द्राल होता है। यदि कही उत्त दिन बुचवार तथा पुनर्वसु तथात होता ते उसका पुष्प बहुत बढ जाता है। इसमें अलोक के पुणों से बुगों का पूजन होता है। बचाके को आठ करियों से पुन्त जल बहुण हिला जाना चाहिए। अशोक यूस का मन्त्र बोलते हुए पूजन करना चाहिए।

त्वामशोक कराभीष्टं मधुमासममुद्भवम् । पिवामि शोकसन्तमो मामशोकं सदा कुरु ॥ दे॰ कालविदेक, पृ॰ ४२२; हेमाद्रिका चतुर्वर्ग जिल्ला-मणि, काल अंश, पृ॰ ६२६।

. चैत्र शुक्क पक्ष की अध्यमि के दिन सभी तीर्थ तथा निदयों का अल अहापुत नदी में जा जाता है। इस दिन का सहापुत्र में स्नान उन सभी पृथ्यों को प्रदान करता है, जो वाजपेय यक्ष करने से प्रास होते हैं।

बरोकिकास्टमी—इस बत में उमा का पूजन होता है। नीक-मत पुराण (पृष्ठ, ७४, क्लोक ९०५-९०७) बतलाता है कि अर्थों के कुछ स्वयं देवी है।

अथदा--शास्त्र के अर्थ में अदृढ विश्वास । श्राद्धतस्य में कथन है :

> विधिहीमं भावदुष्टं कृतमश्रद्धया च यत् । तद्धरन्त्यमुरास्तस्य मुखस्य दुष्कृतात्मनः ॥

[ मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के बिषिहीन, भावदूषित तथा अश्रद्धापूर्वक किये गये कार्य को असुर हर लेते हैं।] मानसिए वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते हैं

काम सङ्करणी विचिकित्सा अद्धाञ्जदा धृतिहाँधीर्भीरित्येतत् तवं मन एव । एकम, महुष्प, विचिकित्सा, श्रदा, अश्रदा, धैवं, एकम, वृद्धि, अय ये सव मन ही है । ] गीता में कथन हैं :

'अश्रद्धयाचयट्टन तत्तामसमुदाहृतम्' [जोदान विना श्रद्धाके दिया जाताहेउसे तामस कहाहै।]

अध्याद्वभीची—श्राद्ध में भोजन न करने वाला, प्रशंसनीय ब्राह्मण । श्राद्ध का अल्म न काने वाला बाह्मण पवित्र आचारतान् या त्यागी माना जाता है। कुछ श्राद्धों में भोजन करने के बदले प्रायश्चित करने का आदेश स्मृतियों में पाया जाता है।

अवस्त्रीय---विष्णु से द्वेष करनेवाला अमुर । महाभारत मे कहा है

'अश्वयीवश्च सूक्ष्मश्च तुहुण्डश्च महावलः ।' [ अश्वयीयः, मूक्ष्मः तुहुण्डः, महावल ये दैत्य है । ] बृष्णिवंशाच चित्रक का एक पृत्र, जो राजा हो गया : 'अश्वयीव इति स्थातः पृथिव्या सोऽभवन्तुपः ।'

अववरष—हिन्दुओं का पूज्य पोपल वृक्ष । इसे विश्ववृक्ष भी कहते हैं । इसका एक नाम वासुदेव भी है । ऐमा विश्वास है कि इसके पत्ते-पत्ते में देवताओं का बास है। काम-कर्मरूपी बायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचलित

काम-कमस्या वायु क द्वारा प्रारत, ानत्य प्रचालत स्वभाव एवं शीघ्र विनाशी होने के कारण तथा कल भी रुकेगा ऐसा विक्वास न होने के कारण, मायामय संसार-कृत को भी अस्थत्य कहते हैं।

इसके पर्याज है—(१) बोधिद्रम, (२) चलवल, (३) पिप्पल, (४) कुञ्जराचन, (५) अञ्चलावास, (६) चलपव, (७) पवित्रक, (८) शुमर, (९) बोधिवृक्ष, (१०) पात्रिक, (११) वजमतक, (१२) श्रीमान, (१३) श्रीरद्रम, (१४) विक्र, (१५) मङ्गल्य, (१६) श्रामल, (१७) गृह्यपुष्प, (१८) केव्य, (१९) सत्य, (२०) गृचिद्रम और (२१) धनवृक्ष।

मह महंद में अववल्य की लकही के पानो का उल्लेख है। परवर्ती काल के प्रत्यों में हस बुल का अव्यक्तिक उल्लेख किया गया है। इसकी कठीर जलकी आंग जलाते समय शर्मी की लकहों के अपर रखी जाती थी। यह अवनी अजों को हमरे बुल के तो में स्थापित कर उनहें नष्ट कर देता है, वियोध कर अहिर नामक बुल को। हमी कारण में बेबान भी कहते हैं। इसके कठों को मिस्टान्न के अर्थ में उद्धुत किया गया है, जिल्ले पक्षी लाते हैं (मह-० १९६४, २०)। देवता लोग डग बुल के गीचे तीसरे स्थामें में निवास करते हैं (जल के ५५ ४, ३; छाठ उठ ८५, ३; कीठ उठ ९३)।

अञ्चल्य एवं न्यक्रोघ को शिखण्डी भी कहते हैं। इस बृक्ष की लकडी के पात्र यजीं में काम में लाये जाते हैं।

इस वृक्ष का धार्मिक महत्त्व अधिक है। गीता में भग-वान् ऋष्ण ने कहा है कि 'वृक्षों में मैं अस्वत्य हूँ।' विश्व-वृक्ष से इसकी पुरुना की गयी है।

इसको चैत्यवृक्ष भी कहते हैं। इसके नीचे पूजा-अर्चा आदि होती हैं।

अथस्यवर्त--अपशकुन, आक्रमण, सक्रामक बीमारियों, जैसे कुष्ट आदि के फैलने, के समय अश्वस्थ का पूजन किया जाता है। दे० बतार्क, पत्रात्मक, पृ० ४०६, ४०८।

आपनवीका — आंश्वित शुक्त एका में जब स्वाति नक्षण का चन्द्रमा हो उस दिन सह तत किया जाता है। इन्द्र के घोड़े (उक्षी-क्ष्मा) ताम जपने पोड़ों का इस समय सम्मान करना चाहिए। यदि नक्षमी तिर्घि हो तो शानित्याठ के साथ वार मिन्न रंगो में रंगे हुए थामो को चोड़ों की गर्दनों में बाँधना चाहिए । दे॰ नीलमत पुराण, पृष्ठ ७७, पद्य ९४३-९४७ ।

मुखी, किल्मरी) । किम्पुरुष इसका एक अन्य पर्याय है । अध्यमेष-वैदिक यज्ञो में अध्यमेष यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महाक्रतुओं में से एक है। ऋ खेव में इससे सम्बन्धित दो मन्त्र है। शतपथ ब्राह्मण (१३.१-५) में इसका विश्वद वर्णन प्राप्त होता है। तैस्तिरीय बाह्यण (३.८-९), कात्याय-नीय श्रीतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), जारबलायन (१०६), शांखायन (१६) तथा दूसरे समान ग्रन्थों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत (१०.७१.१४) मे महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवीं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् पाप मोचनार्थं किये गये अध्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन है। अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट्कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे । आपस्तम्ब ने लिखा है : 'राजा सार्वभौमः अस्वमेचेन यजेत्। नाप्यसार्वभौमः' [सार्वभौम राजा अध्वमेष यज्ञ करे असार्वभौम कदापि नहीं। ] यह यज्ञ उसकी विस्तत विजयों, सम्पूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति एवं शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का द्योतक होता था। दिग्वि-जय-यात्रा के पश्चात् साफल्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था । ऐतरेय ब्राह्मण (८२०) इस यज्ञ के करनेवाले महाराजो की मुची प्रस्तुत करता है, जिन्होंने अपने राज्यारोहण कं पञ्चात् पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ को किया। इस प्रकार यह यज्ञा सम्राट्का प्रमुख कर्सच्य समझा जाने लगा। जनता इसमें भाग लेने लगी एवं इसका पक्ष घार्मिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता गया । वाक्चातुर्य, जास्त्रार्थ आदि के प्रदर्शन का इसमे समावेश हुआ। इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे श्रीत यज्ञी से भिन्न रूप ग्रहण कर लिया।

यक का प्रारम्भ सनन्त अधवा बोधम ऋतु में होता था तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानों में प्रायः एक वर्ष का समय जनाता था। सर्वप्रमा एक अध्युक्त अहव चुना जाताथा। यह धुद्ध बार्ति का, पूरव्याना एवं विधिष्ट चित्रों से युक्त होता था। यक स्टाम में बौधने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर हसे स्नान करामां जाता बा तथा एक वर्ष तक अवस्य वैदिने तथा बुढे घोड़ों के साथ खेळने दिया जाता था। इसके तथना ह रफ्की दिस्किय यांचा प्रारम्भ होती थी। इसके तिर पर जयगन वीमकर कोडा जाता था। एक सी राजकुमार, एक ती राजवासन्त्र, एक ती जन्नाधिकारियों के पुत्र तथा एक ती छोटे अधिकारियों के पुत्र इसकी रखा के लिए सहाव्य पीके-पीक्र प्रध्यान करते थे। इसके स्वतन्त्र विक-रण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते थे। इस अस्य के चुराने या हरे गोकने वाले नरेस से युद्ध होता था। यदि यह अस्य सो जाता तो दूसरे अस्य से यह किया आरम्म से एन की जाती थी।

जब यह अरुक विम्बजय-माश पर नाता चा तो स्थानीय लोग इसके पुनरामम की प्रतीक्षा करते थे। मध्यकाल में अनिकां करते थे। मध्यकाल में अनिकां अन्त के। सिवृद्धेय को नित्य उपहार दिया जाता चा। राजा के सम्मृत्व पुरोहित उरसव के मध्य मन्त्रगान करता चा। इस मन्त्रगान का लक्ष प्रयोक च्यारहें वित दुहराया जाता चा। इस मन्त्रगान का लक्ष प्रयोक च्यारहें वित दुहराया जाता चा। इस मन्त्रगान का लक्ष प्रयोक च्यारहें वित दुहराया जाता चा। हा सम्में गान, वंशीवारन तथा वेद के विशेष अन्यायों का पाठ होता था। इस अवसर पर राजकवि राजा की प्रयंगा में राजित होता था। इस अवसर पर राजकवि राजा की प्रयंगा में राजित गीतों को सुनाता चा। मन्त्रगान नाटक के स्था से विविध्य प्रकार के पाडी, वृद्ध, नवद्यक, हिंपरों, इस्त्रा, आस्टेक पंडियों के मध्य अन्याय से प्रस्तुत होता चा। वन वर्ष समाप्त होता औ। अश्व वापस जा जाता, तब राजा की दीवा के साथ यज प्रारम्भ होता चा। वा

वास्त्रविक यक्ष तीन दिन चलता था, विवासे कम्य पणु-यक्ष होते थे गृंद सोमस्त भी निजोड जाता था। दूसरे दिन यक्ष को अब्ब स्वर्णाभरण से मुस्कितत कर, तीन अव्य बद्दों के साथ एक रच में नाथा जाता था और उसे जारें और पुमाकर फिर स्नान करतते थे। फिर बहु राज की तीन प्रमुख रानियों हारा अभिषक एवं मुस्कित कह्योंच करते यो। पुनः अच्च एक वकरे के साव यक्षस्त्रम्म में बीच विद्या जाता था। इसरे पजु जो सैकड़ों की संक्या में होते थे, सीक के लिए स्ताम्में में बीचे जाते थे। कपड़ों से बककर इनका क्वाय कुल्याय जाता था। पुनः मुख्य से बककर इनका क्वाय कुल्याय जाता था। पुनः मुख्य से अव्ह के साव बस्त्रवादण के सीतर प्रतीकात्मक क्या के लेटती थी। पुरोहितादि बाह्मण महिलाओं के साव प्रमोदयुक्त प्रदक्त। पर करने थे (बायकनेसी-सीहता, ५२,२२)। आं ही मुख्य क्षप्रजीवक-व्यक्ति ६३

रानी जठ सही होतों, जो ही चातुरोपूर्वक समन्त्रय कंटर दिया जाता था । अनेकों अबोपमध्य हरसों के परवात्, विसमी सभी पुरोहित गर्व यक करनेवाके मिश्मिलत होते में, अब्द के विभिन्न भागों को मुनकर प्रवार्यात को बाहुर्ति दी जाती थी। तीसरे दिन यजकता की बिचुर्दि-लगान कराया जाता, विसके वाय वह यक कराने वाले पुरो-हितों तथा बाहुर्मों को वान देता था। यदिवा जो हो पुरो-हेतों के प्राप्त यन का एक भाग होती थी। बहुर्ति-बहुर्ग वाधियों साहित पानियों को भी उपहार सामग्री के कप में दिये जाने का उल्लेख पाया जाता है।

अवसमेध ब्रह्महत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाना था।

गुप्त साझाज्य के पतन के बाद अध्वमेत्र प्रायः बन्द ही हो गया । इसके परवर्ती उल्लेल प्राय परम्परागत हैं। इनमें भी इस यज के बहुत से श्रीत अङ्ग संपन्न नहीं होते थे।

क्रमानेचिक--अव्वमेध याग के उपयुक्त धोड़ा। देखिए 'अव्वमेध'।

अथयुज् (क्)--अश्विनी नक्षत्र; आश्विन मास ।

अवकल—विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृह्वारण्यक उप-शिलर में एक प्रामाणिक विद्वान् कहा गया है। ऋष्ये के श्रीत सुत्रों में मबसे प्रथम आवक्त्यावर्ग्यतिसूत्र समझा जाता है, जो बारह अध्यायों में विभक्त है। कुछ लोगों का कहना है कि अवक कार्य हों दो प्रमुख्यम्य के रब-यिता है। ऐतरिय आरण्यक के चीचे काण्ड के प्रणेता का नाम भी आरखलायन है।

सम्बक्त—यह संवत्सर वत है। इसका इन्द्र देवता है। दे०
सत्स्य पूराण, १०१,७६ तथा हेमाडि, वत बण्ड ।
सम्बन्धी (आदिवन) —ये वैदिक आकाशाय देवता है और
से भाई ते वाच इनका 'ज्या' में समीपी सम्बन्ध है,
स्योंकि तीनों का उदय एक साथ ही प्रात काल होता है।
सिक्चय ही यह दिन-राति का सन्य काल है क्योंकि
असिन, जमा एवं मूर्य के उदय काल का अध्यन के उत्यकाल से साम्य है (ऋ० १.१५७)। 'सूर्य की पूणी तीन
बैठकों से युक्त अधिवनी के रच में सवार होती हैं (ऋ०
१ ६५५ आदि)। आयद्य यह है कि उद्या (पी फटना)
एसं सन्यक्तिशों दोनों एक ही काल में प्रकट होने व

प्रकार वाज-साप उदय से उचा एवं अस्तिनी माहसों में अम का आरोपण किया याया गया है और उदा देवी ने दोनों अस्वरादिहों को अपना सद्युमी पुना है। समस्या और भी उन्नस बाती है जब कि सूर्यपुत्री को अस्तिना की बहिन तथा पत्नी दोनों कहा जाता है (ऋ० १.१८०.२)। बास्तव में यह प्रापूर्ण वर्णन आलंकारिक और रूपकारमक है।

अधिनों के वाहन अच्छ ही नहीं, अपितु पत्नी मी कहें गये हैं। उनका एक नम्मू हॉकता है। उसके हाम मैं मुख का ही कोडा है। बोल्डेनवर्ग ने इसका प्रात-कालीन ऑक-बूँदें तथा जिफिय ने जीवनवायक प्रमात वायू जगाया है। उनके वाहन पत्नी रक्त वर्ण के हैं। उनका पत्म एकावाया है। उनके वाहन पत्नी रक्त वर्ण के हैं। अक्टाप्य एक्तवर्ण एवं स्नणंत्रण हैं। अधिनाने का जो भी भीतिक आधार हो, वे स्नण्डत उपा एवं विन के अबद्धत हैं।

इनका दूसरा पक्ष है हु.स से मुक्ति देना एवं आइसकरं अनक कार करना । अधिन हैं जिपित में सहायता करते हैं। वे देवताओं के चिकित्सक हैं जो प्रत्येक रोम से मुक्ति देते हैं, लोगी हुई दृष्टि दान करते हैं, शाफीरिक शर्तों को पूरते हैं और अस्वास्थ्यकारी एवं पीडक बाणों से बचारों हैं। वे गौ ऐनं अवस्थ्यक से परि-एवं हैं एवं उनकार प्य कर पर भोजन से भरा रहता है। इनके हु.स से मुक्ति देने के बार उनहरण ऋषेत्य (७ ७१ ५) में विश्वे हुए हैं: उन्होंने बूढ़े महण्य प्यवन को सुबक बना विद्या, उनके जीवन को बढ़ा दिया तथा उन्हें अनेक हुए स्थितकुष्य से अपि का उदार किया।

अधिना के बंग का विविधता से वर्णन सिकता है। कई बार उन्हें यो की सन्तान कहा गया है। एक स्थान पर सिन्यु के उनकी जननी कहा गया है। एक स्थान पर सिन्यु के जोन हसका सम्भवतः अप है है आकाश का पृत्र । एक स्थान पर उन्हें विवस्थान की जुड़वीं सन्तान कहा गया है। अधिवणी का निकट सम्बन्ध प्रेम, विवाह, पुष्पत्व एवं संतान से हैं। वे सोम एवं सूर्य के विवाह में वर के स्प्यास्थ के प्रसुत किये पूर्व के विवाह में वर के स्प्यास्थ के स्प से प्रसुत किये पहें है। वे सोम एवं सुर्यों के विवाह में वर के स्प्यास्थ के स्प से प्रसुत किये वे से से स्पूर्व के विवाह में वर के स्प्यास्थ के स्प से प्रसुत किये वे हो वे सुर्यों की अपने प्रय पर कार्य । वह प्रकार वे वन्दिवाहिताओं को वरमूह में लाने का कार्य करते हैं। वे

सन्तान के निमित्त पूजित होते हैं ( ऋ० १०.१८४.२ )। पौराणिक पुराक्षणओं में अधिवानी का उतना महत्व नहीं हैं, जितना वैदिक साहित्य में । किर भी अधिवनी-कुमार के नाम से इनकी बहुत तो कपाएँ प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होती हैं। दे० 'अधिवानेकुमार'।

स्रविश्वनी—सताईस नक्ष्यों के अन्तर्गत प्रथम नक्ष्य । स्रविश्वनी हे केकर रवती तक सताईश तारायण दक्ष को कन्या होने के कारण 'वाकायणो' कहकारों है। अध्वनी चन्द्रमा की भागी तथा नक्ष्यानारात्मक स्रेयराधि के आदि चार पाद स्य है, इसके स्वामी देवता अस्वास्त्र के आदि चार पाद स्य है, इसके स्वामी देवता अस्वास्त्र को अधिनाकुमार है। स्रित्त के आवार्षों में अधिनाकुमार ही। सुश्रुत ने किला है कि ब्रह्मा ने पहल एक लाल क्लोकों का अपूर्वेद (धरण) वनाया। जितमें एक सहस्त्र अध्याय थे। उसको प्रवापति ने पढ़ा, प्रजापति ने पढ़ा, पढ़ा स्वापति के स्वापति को पढ़ा । अधिनाति कुमार ते स्वापति को पढ़ा से प्रचान की। अधिनाति कुमार स्वापति की स्वापति की। पढ़ा सिक्तीन कुमार सिक्ती विक्तित होने कने। पढ़ा पढ़ी पीराणिक कप में इस नाम से विचित्त होने कने।

ये अध्वरुषक्षिणी संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगरु पुत्र तथा देवताओं के वैद्य है। हरिवंश प्राण में लिखा है

विवस्वान् कश्यपाण्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । तस्य भार्याभवत्सज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥

देवौ तस्यामजायेतामश्विनौ भिषजावरी।

[हे अस्टिन्स ! कश्यप से दक्ष प्रजापति की कत्या द्वारा विवस्तान् नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वस्टा की पुत्री संज्ञा थी । उससे अध्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जो श्रेष्ठ वैद्य थे ।] दे० 'अस्विन्'।

अष्टक-अाठ का समूह, अष्ट सख्या से विशिष्ट । यथा गङ्गाष्टकं पठित यः प्रयतः प्रभाते

... बाल्मीकिना विरचितं सुखदं मनुष्यः ॥ [जो मनुष्य प्रभात समय में प्रेमपूर्वक सुख देने वाला, ल्मीकि मनि द्वारा रचित गुक्कान्टक पुत्रता है।]

बाल्मीकि मुनि द्वारा रचित गङ्गाण्टक पढता है।] अच्चत केवमें विष्णु हिर्र सत्यं जनार्दनत् । हर्षे नारापणण्डेच एतप्रामाण्डके सुत्रम् ॥ [अच्यत केवम तिष्णु हिर्, सन्य, जनार्यन, हंस, नारासण, वे आठ नाम शुभवायक हैं।] कच्छका—आख के योग्य कुछ जञ्डमी तिथियाँ । आध्विन, पौष, माघ, फाल्गुन मासों को कुञ्जाष्टमी अब्दका कहलाती हैं। इनमें श्राख करना आवश्यक है।

अध्यक्ष्य आठ चुनियत द्रव्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, यम्बलेखन जादि के लिए नुगन्तित चन्दन तैयार किया बाता हैं। विभिन्न देवताओं के लिए इनमें कुछ बस्तुएँ अलग-जल्म होती है। साधारणतवा इनमें चन्दन, अगर, देवदाड, केसर, कुट्टर, खेलज, जटामांसी और गोरोचन गाने जाते हैं।

अध्यक्षण — पुण्टिमार्गीय वालायं बलाज के कामकारितंतकार बार प्रमुख लिष्य से तथा उनके पुत्र विट्ठातमा के भी ऐसे ही बार शिष्य से। आठों अवसूमि (मयुरा के बारों बोर के समीपी गोर्बों) के निवासी ये और श्रीनायजी के समझ नान रचकर गाया करते से। उनके गोर्बों के संस्कृ को 'अच्टालप' कहते हैं, जिसका गारिवक वर्ष जात नुद्राप्त' है। उन्होंने वजापा में श्रीकृष्ण विषयक भीतितसूर्ण कविताएँ रखीं। उनके बाद सभी कृष्णमक्त किंद सब-भाषा में ही कविता जिसने लगे। अच्टालप के कि

- (१) कुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०)
- (२) सूरवास (१४७८-१५८० ई०)
- (३) क्रुब्लवास (१४९५-१५७५ ई०)
- (४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०) (५) गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०)
- (६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०)
- (७) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०)
- (८) चतुर्भुजदास

इनमें सूराया जमुल ने । जगनी निरष्टक प्रक्ति के कारण ये जीव सम्बान कुरूण के 'सवार' जो माने जाते हैं । परम बागवत होने के कारण ये 'सगवदीय' भी कहनाते हैं । ये प्रवादत होने के कारण ये 'सगवदीय' भी कहनाते हैं । ये जोन विविक्त वर्षों के ने । परमानद काव्यक्त ब्राह्मण ने । कुम्मवदास कृष्टवर्ष के ने । कुम्मवदास कृष्टिय ये किन्तु कुम्मक काम करते ने । सुरमानदास क्रमिय ये किन्तु कुम्मक काम करते ने । सुरमानदास क्रमिय ये विव्यक्त ब्राह्मण जौर किसी के मत में बहुमकू ने । गीविन्यवास क्रमान्य जौर किसी के मत में बहुमकू ने । गीविन्यवास क्रमान्य जाह्मण जोर किसी के मत में बहुमकु के । गीविन्यवास क्रमान्य जाह्मण जोर क्रीत्वामी मापूप चीवे ने । गनवदास भी वनाव्य ब्राह्मण ये । अष्टकाप के भक्तों में बहु वचरता पासी जाती हैं। 'बौरसी बैण्यन की वार्ता' सा चार्ता त्वा वार्त ने वार्ता 'से इनका जीवनकृत विवतार से पासा जाता है ।

अव्यसङ्गल-आठ प्रकार के मङ्गलद्रव्य या शुप्रकारक वस्तुएँ। नन्विकेश्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति में कथन है:

मृगराजो वृषो नागः कलशो व्यजन तथा। वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम् ॥

[सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंत्रा, वैजयन्ती, ढोल तवा दीपक ये आठ मङ्गल कहे गये हैं।]

षुद्धितत्त्व में भिन्न प्रकार से कहा गया है : लोकेस्मिन् मङ्गलान्यष्टी बाह्मणो गौर्ह्यताचनः।

हिरुष्यं सर्परादित्य बापो राजा तवाष्टमः ॥ [इस लोक में ब्राह्मण, गो, आग्न, सोना, घो, सूर्य, जरू तथा राजा ये आठ मङ्गल कहे गये हैं ॥

अष्टमी —आठवीं तिथि, यह चन्द्रमा की बाठ कछा-क्रिया-रूप है। शुक्छ पक्ष में अष्टमी नवमी से युक्त प्रहण करनी चाहिए। क्रूच्या पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त प्रहण करनी चाहिए, यथा:

> कुष्भीपक्षेत्रष्टमी चैन कृष्णपक्षे चतुर्दशी। पूर्विविद्धेव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्।। उपवासादिकार्येषु एष घर्मः सनातनः।।

[ उपवास आदि कार्यों में कुष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कुष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूर्वविद्धा ही लेनी चाहिए न कि परविद्धा । यही परम्परागत रीति हैं । ]

अष्टमीक्त — लगभग तीस अष्टमीव्रत है, जिनका उचित स्थानो पर उल्लेख किया गया है। सामान्य नियम यह है कि शुक्त पक्ष की नवसीमेंब्रा अष्टमी की प्रायमिक्ता प्रवान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमीसयुक्त अष्टमी की जाय। दे ० तिथितच्च, ४०, घर्मसिन्यू, १५, हेमाव्रि, यताबण्ड, १८११-८८६।

अध्यमूर्ति—िशव का एक नाम । उनकी आठ मूर्तियो के निम्नांकित नाम है:

(१) वित्तिसूर्ति गर्व, (२) जलमूर्ति भव, (२) जीन-मूर्ति इह, (५) बायुर्ग्ति उम, (५) आकासवृत्ति भीम, (२) यजमानमूर्ति पञ्चाति, (७) चन्द्रमूर्ति महादेव और (८) सुर्यमूर्ति ईशान। सरभक्ष्मी शिव के ये बाठ चरण भी कहें गर्ये है। २० काळिकापुराण और तत्त्रवाहक ।

शिव की आठ मूर्तियाँ इस प्रकार भी कही गयी हैं:

अधान्ति रविरिन्दुश्च भूमिरापः प्रभञ्जनः। यजमानः समष्टी च महादेवस्य मूर्तयः॥ [ अब्मि, सूर्य, चन्द्रसा, भूमि, जल, वायु, यजमान, आकास ये आठ सहादेव की मूर्तियाँ है । ]

ब्रस्थम्बा — जिनके आठ कान है; ब्रह्मा का एक उपनाम । चार मुख बाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के कारण उनको आठ कानों वाला कहते हैं।

अच्छाकमास — आठ कपालो (मिट्टी के तसलो) में पका हुआ होमान्न । यह एक यज्ञकर्म भी है, जिसमें आठ कपालों में पुरोडाश (रोट) पकाकर हवन किया जाता है।

अध्याङ्ग — देवदर्शन की एक विधि, जिससे गरीर के आठ अंगों से परिक्रमा या प्रणाम किया जाता है। आरम-ठारा जववा आत्मसमर्थण के तिरिक्यों में अप्राङ्ग प्रणिपात' भी एक है। इसका अर्थ है (१) आठों अङ्कों से ( पेट के बल ) गुरु या देवता के प्रसक्तायां सामने केट जाना। (२) इसी क्या में- पुनः पुनः केटते हुए एक स्वान ते द्वारी स्वान पर जाना। इसके अनुसार किसी पवित्र बस्तु की परिक्रमा या दण्डवत् प्रणाम उपर्युक्त रीति से किया जाता है। अप्राङ्ग नारिक्मा बहुत पुण्यायिमी मानी जाती है। सावारण जन इसको 'इंडोती देना' कहते है। इसका विवरण यो है:

उरसा शिरसा दृष्टघा मनस' बचसा तथा। पद्भ्यां कराम्या जानुम्यां प्रणामोऽष्टाग उच्यते।।

[छाती, सस्तक, नेत्र, मन, बचन, पर, जघा और हाथ—आठ अंगों से झुकने पर अष्टांग प्रणाम होता है।] (स्त्रियो को पञ्चांग प्रणाम करने का विधान है।)

अव्हाङ्गयोग—(१) पतञ्जलि के निर्देशानुसार आठ अंगों की योग साधना। इसके आठ अङ्ग निम्नाकित है

 यम (ऑहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह)
 नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणियान)

३ बासन (स्थिरता तथा सुख से बैठना)

४ प्राणायाम (स्वास का नियमन-रेचक, पूरक तथा
कूम्भक)

५ प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयों से प्रत्यावर्तन)

६. बारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना)

 घ्यान (किसी स्थान में घ्येय बस्तु का ज्ञान जब एक प्रवाह में सलम्न है, तब उसे घ्यान कहते हैं।

- ८. समाधि (जब प्यान ब्याना स्वरूप छोड़कर प्येप के आफार में आधित होता है तब उन सामधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में प्यान बीर ध्याता का भान नहीं रहता, केवल ध्येय रह बाता है। प्येप के ही आफार को चित्त चारण कर लेता है। इत स्थित में ध्यान, ध्याता और प्येप की एक समान प्रतीति होती है।
- (२) 'अष्टाज्ञयोग' नामक दो इन्यों का भी पता चळता है। एक तो श्री चरनदास रिक्त है, यो चरनदासी पंच के बळाने वाले ये। इस पंच में योग की प्रधानता है, यद्यपि ये उपासना पाक्रकण की करते हैं। रचना-काल अठारहर्वी खती है। दूचरा 'अष्टाज्ञयोग' गृह नानक का स्वारताया जाता है।

भारणा, ध्यान और समाधि मोग के इन तीन अङ्गो को सपम कहते हैं। इनमें सफल होने से प्रजा का उदय होता है। (योगसूत्र)

अञ्चाङ्गार्थ्य — आठ द्रव्यों से बनाया गया पूजा का एक उप-करण । तन्त्र में कथन है :

आप शीरं कुणामाणि दिव सर्पिः सतण्डुलाः। यदाः सिद्धार्थकरनेन अच्टाङ्गार्थः प्रकीतितः॥ [जल, दूध, कुण का अप्याग, रही, भी, चावल, जौ, मरसों ये मिलाकर अच्टाङ्गार्थ्य कहे गये हैं।]

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) में कथन है. आप. शीरं कशासाणि वनं मध्य तथा वा

आपः क्षीरं कुशाबाणि चृतं मघु तथा दिघ । रक्तानि करवीराणि तथा रक्त च चन्दतम् ॥ अष्टाङ्ग एय अर्थ्यो वै मानवे परिकीतितः ॥

[जल, दूध, कुझ का अग्रभाग, धी, मधु, बही, कर-वीर के रक्तपुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के लिए यह अष्टाङ्ग अर्घ्य कहा गया है।]

कष्टावसरहस्य — जानायं रामानुजरनित एक प्रत्य । कष्टावसलीलाकाच्य — जीन्ययेव के शिष्य एवं प्रकाण्ड विद्वान् रूप गोस्वामी का रचा हुआ एक प्रन्य । क्षटावस्यानि — इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसंग्रह । इसमें मनु और याजनल्य की स्मृतियाँ नहीं हैं । इन यो के अतिरिक्त जिन स्मृतियों का संग्रह इसमें किया गया हैं, वे हैं :

१.।अत्रिस्मृति, २ विष्णुस्मृति, ३. हारीतस्मृति, ४

कोकनसस्पृति, ५. काङ्गिरसस्पृति, ६. यमस्पृति, ७. बारस्तव्यस्पृति, ८ संवर्तस्पृति, ९. कात्यायनस्पृति, १० वृहस्पतित्पृति, ११. पराधारस्पृति, १२. व्यासस्पृति, १३. शङ्ख-किश्वितस्पृति, १४ वसस्पृति, १५ गौतम-स्पृति, १६. बातायस्पृति, १७. वसिष्टस्पृति और १८. स्पृतिकोस्तुम।

इस संग्रह में विष्णुस्भृति भी सम्मिलित है, भिन्तु उसके केवल पाँच बाच्याय ही दिये गये हैं, जब कि वर्जू-वासी प्रेस की छपी विष्णुसंहिता में कुल मिलाकर एक सौ अप्याय है।

अष्टाच्यासी—वाणिताचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसमें आठ अप्यान है। हानका भारतिय भाषास्त्री पर बहुत बहा अमान है। शास ही हा स्वये यवेष्ट इतिहास विषयक सामग्री भी उपलब्ध है। वैदिक भाषा को लेग, विषयक, बोसमाम एवं मुन्दर बनाते की परम्परा में पाणित अपणी है। संस्कृत भाषा का तो यह मन्य आवार ही है। उनके समय तक सस्कृत भाषा में कई परिवर्त्तन हुए वं, किन्तु अष्टाध्यायी के प्रणयन वे सस्कृत भाषा में स्थिरता आ गयी तथा यह प्रायः अवन्वतान्तर्शाण का नाग्री।

अप्राच्यायी में कुल सूत्रों की संख्या ३९९६ है। इसमें सन्धि, सुबन्त, कुदन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप-संस्थान, स्वरविधि, शिक्षा और तद्भित आदि विषयो का विचार है। अष्टाध्यायी के पारिभाषिक शब्दों में ऐसे अनेक शब्द है जो पाणिनि के अपने बनाये है और बहुत से ऐसे शब्द है जो पूर्वकाल से प्रचलित थे। पाणिनि ने अपने रचे शब्दों की व्याक्या की है और पहले के अनेक पारिभाषिक शब्दों की भी नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और प्रयोग का विकास किया है। आरम्भ में उन्होंने चतुर्दश सूत्र दिये हैं। इन्ही सुत्रों के आधार पर प्रत्याष्टार बनाये गये हैं, जिनका प्रयोग आदि से अन्त तक पाणिमि ने अपने सुत्रों में किया है। प्रत्याहारों से मुत्रों की रचना में अति लाघव वा गया है। गणसमूह भी इनका अपना ही है। सुत्रों से ही यह भी पता चलता है कि पाणिनि के समय में पूर्व-अञ्चल और उत्तर-अञ्चल-वासी दो श्रेणी वैयाकरणों की थी जो पाणिनि की मण्डली से अतिरिक्त रही होंगी।

स्वकासक —एक आती का ि । इनका सारीर आठ स्वानी से सक (हत) या, अतः इनका नाम 'अस्टामक' यह। पुरा-कवा के अनुसार ये एक बार राजा वनक की समा में यथे । बही सजायद इनकी देककर हैंस परें । अस्टानक इन्द्र होकर बांके, 'यह चमारों की सभा हैं। मैं समझ्ता सा कि पिकतों की सभा होगी।'' जनक ने पूछन, पनवन् । ऐसा स्था कहा गया, अस्टासक ने उत्तर दिया, ''आपकी सभा में बैठे लोग केवल चमड़े को पह-चानते हैं, आरमा और उसके गुण को नहीं।'' इस पर समास्व बहुत लिंजत हुए। तब अष्टाषक ने आत्मास्व

यह एक पण्डित का नाम भी है, जिन्होंने मानव गृह्य-सूत्र पर वृत्ति लिखी है।

अक्षरप्रकारमा — आपून अष्टकोण चक्रवाला, समाधिनाद योगी, जिनकी कुण्डलिनी का अष्टदल कमल विकतित ही गया हो। एक जैन आजार्थ, जिनके पर्याय हैं— (१) मञ्जूजी, (२) जानदर्यन, (३) मञ्जूजद, (४) सुद् पोद, (५) कुसार, (६) स्यप्चक, (७) वज्जद, (४) प्रज्ञाकाम, (६) वादिराज, (१०) नीकोत्सकी, (११) मह, राज, (१२) नील, (१३) आर्द्रज्जाहन, (१४) विध्याम्पिन, (१५) पूर्वजिन, (१६) लक्क्षी, (१७) दण्डी, (१८) विश्व— पग, (१९) वालज्ञत, (२०) पञ्चची, (११) सिहकेलि, (२२) वालज्ञत, (२०) चञ्चचीत, (११) सिहकेलि,

अष्टार्विकातितस्य — वङ्ग प्रदेशवासी रधुनन्यन भट्टाचार्य कृत 'अष्टार्विकातितस्य सोलहवी सताब्दी का ग्रन्थ है, जिसको प्राचीनतावादी हिन्दू वहे ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रन्य में हिन्दुओं के धार्मिक कर्तव्यों का विशय वर्णन किया गया है।

असती—दुराबारिणी, स्वीरिणी, व्यक्तिवारिणी । उसके प्रयोग है—(१) पुंदबली, (२) धरिणी, (३) बनसकी, (४) कुलटा, (५) दर्बली, (६) पासुला, (७) चृष्टा, (८) पुंचिता, (१०) कक्का, (११) निशाबरी, (१२) अगारणा ।

असस्यव — कुमार्ग, जो अच्छा मार्ग नहीं है, पाप का रास्ता।
(१) कुपव, (२) कापव, (३) दुरुव, (४) अपव, (५)
कदच्दा, (६) विपय और (७) कुल्सितवर्स।

असाध्वी--जो साध्वी नहीं, अपतिवता ।

असि-- जो स्नान से पापों को दूर करती है [अस् + इन्]।

नवी विश्लेष । यह काशी की विश्लाण विशा में स्थित वर-साती नवी हैं। जहाँ गङ्गा और असि का संगम होता है वह अस्सीषाट कहकाता है:

असिरुच वरणा यत्र क्षेत्ररक्षाकृतौ कृतं। वाराणसीति विख्याता तदारम्य महामने।।

[ असि और वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया गया, उनका सङ्गम प्राप्त करके काशिका उस समय से वाराणसी नाम से विख्यात है।]

असित-प्राचीन वेदान्ताचार्यों में एक, जो गीता के अनुसार ज्यासजी के समकक्ष माने गये हैं: "असिती देवली व्यास-" (गीता १०,१३)।

आसिसम्म — ऐतरेय ब्राह्मण में इसे करूपन परिवार को उपाधि बताया गया है। ये जनमेवय के एक यक में सम्मिक्त नहीं किये गये थे, किन्तु राजा नं नित पुरोहित को यक करने के जिए नियुक्त किया, उस भूतवीर से असितमुम ने बक्त की परिचालना ले जी थी। व्हीमनीय तथा पहुंचिश बाह्मणों में असितमुमों को करूपयों का पुत्र कहा गया हैं और उनमें से एक को 'कुस्तविन्दु और्शनिक' सजा दी

असिधारावत-तलवारों की बार पर चलने के समान अति सतर्कता के साथ की जाने बाली साधना। इसमें वत-कर्ताको आदिवन शुक्ल पूर्णिमा मे लेकर पाँच अथवादस दिनो तक अथवा कार्तिकी पूर्णिमा तक अथवा चार मास पर्यन्त, अथवा एक वर्ष पर्यन्त, अथवा बारह वर्ष तक विछावन रहित भूमिशयन करना, गृह मे बाहर स्नान, केवल रात्रि में भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। क्रोधमुक्त होकर जप में निमन्त तथा हरि के ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को दान-पुण्य में दिया जाय। यह क्रम दीर्घकाल तक चले। बारह वर्ष पर्यन्त इस वत का आचरण करने वाला विश्वविजयी अथवा विश्वपूज्य हो सकता है। दे॰ विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ २१८, १ २५। असिचारा शब्द के अर्थानुसार इस वत का उतना कठिन तथा तीक्ष्ण होना है, जितना तलबार की घार पर चलना । कालिदास ने रघुवंश (७७ १३) में रामवनवास के समय भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगों का परित्याग कर देने को इस उन्न वत का आचरण करना बतलाया है:

'इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव व्रतमामिधारम् ।'

युवा युवत्या सार्ध यन्मुग्धअर्तृबदावरेत् । अन्तर्विविक्तसंगः स्यादसिषारावतं स्मृतम् ॥

[ युवती स्त्री के साथ एकान्स में किसी युवक का मन से भी असंग रहकर भोला आचरण करना असिधारावत कहा गया है।—मल्लिनाय ]

असिपत्रवन-असि (तलवार) के समान जिसके तीक्ष्ण पत्ते हैं, ऐसा बन-एक नरक, जहाँ पर तीक्ष्ण पत्तों के द्वारा पापियों के शरीर का बिदारण किया जाता है (मनु)। जो इस लोक में विना विपत्ति के ही अपने मार्ग से विवालित हो जाता है तथा पाखण्डी है उसे यमदूत असिपत्रवन में प्रविष्ट करके कोडो से मारते है। वह जीव इघर-उघर दौड़ता हुआ दोनो ओर की धारो से तालवन के खड़्ज सदृश पत्तो से सब अंगों में छिद जाने के कारण ''हार्मैं मारा गया" इस प्रकार शब्द करता हुआ। मूर्ज्छित होकर पग पग पर गिरता है और अपने धर्म से पतित होकर पासंड करने का फल भोगता है। दे० भागवत पुराण। मार्कण्डेय पुराण में भी इसका वर्णन पाया जाता है .

> असिपत्रवनं नाम नरकं श्रुणु चापरम्। योजनामां महस्र वै ज्वलदग्न्यास्तृतावनि ॥ तप्तमुर्यकरैश्चण्डैः कल्पकालाग्नि दारुणैः। प्रतपन्ति मदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः॥ तन्मध्ये च वन शीत स्निग्धपत्र विभाव्यते । पत्राणि यत्र खङ्गानि फलानि द्विजयत्तम ॥

हि बाह्मण<sup>ा</sup> दूसरा असिपत्र नाम का नरक मुनो । वहाँ एक हजार योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर आग जलती है, ऊपर भयक्कर मूर्य की किरणों से तथा नीचे प्रलयकालीन अस्ति से प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भाग में चिकने पत्तो वाला शीतवन है, जिसके पत्ते एवं फल लङ्ग के समान है।]

असुनीति-असु = प्राण या जीवन की नीति = मार्गदर्शक उक्ति । ऋग्वेद (१०.५९ ५६) में असुनीति को मनुष्य की मृत्यु पर आत्मा की पथप्रदर्शक माना गया है। असूनीति की स्तुतियों से स्पष्टतया प्रकट होता है कि वे या तो इस छोक में शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थ अथवा स्वर्ग में शरीर एव इसके दूसरे सुखों की प्राप्ति के लिए की गयी है। असुर--असु = प्राण, र = बाला (प्राणवान् अथवा शक्ति-

मान्)। बाद में धीरे-धीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो

गया। ऋग्वेद में 'असुर' वरुण तथा दूसरे देवों के विशेषण रूप में व्यवहृत हुआ है, जिससे उनके रहस्यमय गुणों का पतालगता है। किन्तु परवर्ती युग मे असुर का प्रयोग देवों (सुरों) के शत्रु रूप में प्रसिद्ध हो गया। असुर देवों के बड़े आता है एवं दोनों प्रजापति के पुत्र हैं। असुरों ने लगातार देवों के साथ युद्ध किया और प्रायः विजयी होते रहे। उनमें से कुछ ने तो सारे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, जब तक कि उनका सहार इन्द्र, विष्णु, शिव आदि देवों ने नहीं किया। देवों के शत्रु होने के कारण उन्हें दुष्ट दैत्य कहा गया है, किन्तु सामान्य रूप से वे दुष्ट नहीं थे। उनके गुरु भृगुपृत्र शुक्र थे जो देवगुरु बृहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी और राजनयिक थे।

महाभारत एव प्रचलित दूसरी कथाओं के वर्णन में असुरों के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। साधारण विश्वास में वे मानव से श्रेष्ठ गुणों वाले विद्याधरो की कीटि में अते हैं। कथासरित्सागर की आठवी तर क्रुमे एक प्रेम-पूर्णक्यामे किसी असुरका वर्णन नायक के साथ हुआ। हैं। संस्कृत के धार्मिक ग्रम्थों में असूर दैत्य एवं दानव में कोई अन्तर नही दिखाया गया है, किन्तू प्रारम्भिक अवस्था में 'दैत्य एव दानव' असुर जाति के दो विभाग समझे गये थे। दैत्य 'दिति' के पुत्र एवं दानव 'दन्' के पुत्र थे।

देवताओं के प्रतिद्वन्दी रूप में 'असूर' का अर्थ होगा---जो सुर नहीं है (विरोध में नज्-तत्पुरुष), अथवा जिसके पास सूरा नहीं है, जो प्रकाशित करता है (सूर्य, उरन् प्रत्यय) । सुरविरोधी । उनके पर्याय है

(१) दैत्य, (२) दैतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) बानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) वितिमृत, (८) पूर्वदेव, (९) सुरहिट, (१०) देवरिप, (११) देवारि ।

रामायण में असुर की उत्पत्ति और प्रकार से बतायी गमी है:

सुराप्रतिग्रहाद् देवा सुरा इत्यभिविश्रुताः।

अप्रतिग्रहणालस्या दैतेयारचासुरा स्मृता ॥ [ सुरा = मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता लोगसुर कहलाये, किन्तु ऐसान करने से दैतेय स्रोग बमुर कहलाये ।]

असुरविश्वा--शाक्कायन एव आश्वलायन श्रीत-मूत्रो मे असुर-विद्या को शतपथ बाह्मण में प्रयुक्त 'माया' के अर्थ में लिया गयाहै। इसका प्रचल्लित अर्थ 'कादूगरी' हं। परन्तु आश्चर्यजनक सभी मौतिक विद्याओं का समावेश इसमें हो सकता है। जासुरी (शुद्ध जौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्न समी ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या हैं। इसमें सुरविद्या अथवा दैवी विद्या (आप्यास्मिकता) को स्थान नहीं है।

अस्त्रिकुण्ड---हह्डियों से भरा एक नरका ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रकृतिस्रण्ड, अध्याय २७) में कहा गया है:

पितृणां यो विष्णुपवे पिण्डं नैन वदाति च । स च तिष्ठत्यस्थिकुण्डे स्वलोमान्यं महेरवरि ॥

[ हे पार्वति, जो विष्णुपद (नया) में पिता-अपितामहों को पिण्ड नहीं देता है वह अपित अपने रोमो के बराबर वर्षों तक अस्थिकण्ड नामक नरक में रहता है।]

भरिक्यण्या—हृद्धियों से बना षतुष भारण करने वाला, शंकर । भहींष दशींचिकों हृद्दियों से तीन चनुष बने, उनमें से शिव के लिए निर्मात चनुष का नाम 'पिनाक' था। भरिक्माली—हृद्दियों (मुण्डो) की माला पहनने वाला। शकर। दे∘ शिवलतक।

**अस्पृहा----ः रुच्छा** या लालसा न होना, वितृष्णा । एकादशी-तत्त्व भे कथन है :

यथोत्पन्नेन सन्तोष कर्तव्योऽस्यस्पवस्तुना । परस्याचिन्तयित्वार्थं नास्पृहा परिकीर्तिता ॥

[मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से सन्तोष कर छैना चाहिए। दूसरे के धन की कामना नहीं करनी चाहिए। उसे (इस स्थिति को) अस्पहा कहा गया है। ]

अस्वास्थाय—जित काल में वेदाध्यम नहीं होता। विधि-पूर्वक वेद-अध्ययन न होना। अभ्ययन के लिए निधिद्व दिन। यम, प्रकृषों का दिन। यमंत्रुतों और स्मृतियों में अस्वाभ्याप, (अन्यपाद) को लच्ची मुख्यां सी हुई है। तद-मुझार यदि मूर्य ग्रस्त दशा में अस्त हो जाय तो तीन दिन अन्यप्याद, अस्यपा एक दिन। सन्या को मेव गर्जन में एक दिन। माघ महीने से लेकर चार महीनो तक केवल मेव गर्जन के दिन में। भूक्प्य होने पर एक दिन। जारण्यक भाग एक देद समाधि के पहचात् एक दिन। आरण्यक भाग की सासाफि के प्रवात एक दिन। योच वर्षों तक अध्ययन के बाद पांच दिन। चैत्र पृक्त प्रतिपदा, आवण गुक्ल प्रति-पदा नित्य है। अन्य प्रतिपदाओं में इच्छानुसार अध्ययन पदाण, नित्य है। अन्य प्रतिपदाओं में इच्छानुसार अध्ययन किया जा सकता है। चौदह गन्यन्तर की जीवह दिनियरी, बार युनों के आदि के चार दिनों ('सम्बादि' तथा
'युनादि' तिथि) तथा साथ के दोनों एलों को द्वितीया को
देवित । बीर कुल्पायत की द्वितीया को
कर्मा एल देवित
कर्मातिक के बोनों पद्मों की द्वितीया को यो दिन । अगदुन
महीनों के दोनों पद्मों की द्वितीया को यो दिन । आखुन
महीनों के दोनों पद्मों की द्वितीया को यो दिन । आखुन
महीनों के दोनों पद्म की दितीया को यो दिन अनम्बाय
होता है। बागी उत्सव दिनों में और अजय तुनीया को
भी अस्वाच्याय होता हैं।

जस्वामिक---जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो। स्वामि-रहित वस्तु। अकर्तक। यम ने कहा है:

> अटब्यः पर्वताः पुष्पा नद्यस्तीर्थानि यानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याहर्न हि तेपु परिम्रहः ।।

[ अटवी, पर्वत, पुण्य नदी, को भी तीर्थ स्थान है इन सबको अस्वामिक कहा गया है। इनका दान नहीं किया जासकता। ]

'पुष्य' इस विशेषण से अटबी गीमधारण्य आदि; पर्यंत हिसाल्य आदि; नदी 'सुन्न आदि; तीय' पुण्योत्तम आदि, शंत वाराणसी आदि आते हैं। न्यामी (मालिक) से अत्राव में इनका परिवाह (कंँजा) नहीं किया जा सकता। आक्वासिविकक —अनिधकारी के द्वारा किया गया विकस। अस्वासिवकक —अनिधकारी के तारा किया गया विकस। अस्वासिवक्का, सुकदमा) का लक्षण नारद ने कहा है:

निक्षिप्त वा परद्रव्य नष्ट लब्ध्वापहृत्य च।

विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स जेयोऽस्वामिविक्रयः ॥

[ गिरवी रखा हुआ दूमरे का धन, गिरा हुआ प्राप्त धन, अपहरण किया हुआ धन, इस प्रकार का धन यदि उसके स्वामी के समक्ष नहीं वेचा जाता तो उसे 'अस्वामिविक्रय' कहते हैं।]

आहंता— में हैं ऐसी चेतना, मैं पने का अभिमान । ज्ञान की प्रक्रिया में 'जानने वाले' की स्थिति के लिए इसका प्रयोग होता है। अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता को ही 'अहंता' कहा गया है।

शह सहास्थि — में बड़ा हैं यह उपनिषद् का महावाक्य है, जो सर्वप्रयम वृहदारण्यकोपनिषद् (१४.१०) में आया है। यह जात्मा तथा बढ़ा के अपेद का घोतक है। बहुद्वार — चित का एक घटक योग। दर्शन के अनुसार मन, बृद्धि और अहुद्वार से चित्त चनता है। अहुद्वार के द्वारा अहं का जान किया जाता है। यह तीन प्रकार का कहा भया है—(१) साल्वक, (२) राज्य और (३) तामक्ष। साल्विक अहंबार से इन्डियों ने क्रीक्टाता वेदला और सन ली उत्परित हुई। राज्य अल्ह्नुहुए से दस इन्डियों हुई। तामस बहुङ्कार से सूक्ष्म प्रक्षमूत उत्पन्न हुए। बेदान्त के मत मे यह अभिमातात्मक अलाकरण की कृषि है। अह यह अभिमान सारीरादि विषयक मिच्या ज्ञान कहा गया है।

ब्यूह सिद्धान्त में विष्णु के चार रूपों में अनिरुद्ध को अहसूद कहा गया है। सांस्य दर्शन में दो मूल तत्त्व हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं---१ पुरुष (आत्मा) और २ प्रकृति (मूल प्रकृति अथवा प्रधान) । प्रकृति तीन गुणों से युक्त है—समस्, रजस् एवं सत्त्व । ये तीनो गुण प्रलय में सतुलित रूप में रहते हैं, किन्तु जब इनका सन्तु-लन भंग होता है (पुरुष की उपस्थिति के कारण) तो प्रकृति से 'महान्' अथवा बृद्धि की उत्पत्ति होती है, जो सोचने वाला तत्व है और जिसमें 'सत्त्व' की मात्रा विशेष होतो है। बुद्धि से 'अहन्द्वार' का जन्म होता है, जो 'व्यक्तिगत बिचार' को जन्म देता है। अहसूर से मनस् एव पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती है। फिर पांच कर्मेन्द्रियो तथा पाँच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। **अह** (अहन्)--दिन, दिवस । इसके विभागों के भिन्न-भिन्न मत है-- उदाहरण के रूप में द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चचा, अष्टवाअथवा पञ्चदश्या। दोतो मुख्य है: पूर्वाह्म तथा अपराह्म (मनुस्मृति, ३.२७८)। तीन विभाग भी प्रचलित है। चार भागों में भी विभाजन गोभिल गृहासूत्र मे वर्णित है—१ पूर्वीह्न (१६ पहर), २ मध्याह्न (एक पहर), ३ अपराह्म (तीसरे पहर के अन्त तक और इसके पश्चात्), ४. मायाह्म (दिन के अन्त तक) । दिवस का पञ्चमा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६३ युता-यातं सङ्गवे प्रातराह्नो)। पाँच में से तीन नामों, यथा प्रात', सङ्गव तथा मर्व्यान्दन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दिवस का आठ भागों में विभाजन कौटिल्य (१.१९), दक्षरमृति (अध्याय २) तथा कान्यायन में किया है। कालियाम कृत विक्रमोर्वशीय (२१) के प्रयोग से प्रतीत होता है कि उन्हें यह विभाजन ज्ञात था। दिवस तथा रात्रि के १५,१५ मुहूर्त होते हैं । देखिए बृहद्योगयात्रा, ४.२-४ (पनद्रह मुहूतों के लिए) ।

भूमध्य रेखाको छोडकर भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-

जिल्ल स्वानों में बेरी-बेरी रामि-पिक्स घटते बहते हैं, बैरी-बेरी उन्हों स्वानों पर सृहतं का काल भी घटता-बढ़ता है। इस प्रकार यदि वित का विकालन से भागों में किया गया हो तब पूर्वीह असवा प्रात-काल धर्ने मृहतं का होगा। यदि पीच भागों में विभाजन किया गया हो तो प्रात- या पूर्वीह तीन मृहतं का हो होगा। माध्य के काष्ठीनधंय (पु॰ ११२) में इस बात को बतलाया गया है कि दिन को पीच भागों में विभाजन कियाया गया है कि दिन को पीच भागों में विभाजन हो तता का वैदिक ऋषाओं तथा स्मृतिसन्त्रों में विहित है, अतः यही विभाजन मुख्य है। यह विभाजन सास्त्रीय विधिवायक तथा निषेपार्यक कर्यों के लिए उन्हिल्लित है। दे ० हेसार्यि, चतुर्वर्गवन्तात्रीण, काल भाग, १२५०-३२९; वर्षक्रस्थकोषुरी, पु॰ १८-९९; काल्लिवज्ञवन, पु॰ ६, ३६७। खहूस्या—गौतम मृति की भायों, जो महासाध्वी थी।

महस्या— गौतम मुनिको भागो, औ महासाध्वा थी। प्रातकाल उसका स्मरण करने से महापातक दूर होना कहागया है—

अहत्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । पञ्ज कन्या स्मर्गेन्नत्यं महापातकनाशनम् ॥

[ अहस्या, द्रौपदी, कुन्ती, क्षारा, अन्दोवरी इन पाँच कन्याओं ( महिलाओं ) का प्रातःकाल स्मरण करने से महापातक का नाग होता है । ]

कृतयुग में इन्द्र ने गौतम मुनि का रूप धारण कर अहल्या के सतीन्त्र को नट कर दिया। इसके बाद गौतम के शाप से बहु पत्नी खिला हो गयी। जैतायम में मेरी रामचन्द्र के चन्ण स्पर्ध से शापविमुक्त होकर पुन पहुँटे के समान उसने मानुषी कप बारण किया। देव बारशीकिरामायण, बालकाण्ड।

सहस्या मैत्री भी-ध्यावहारिक रूप में यह एक 'हस्यात्मक संज्ञा है, जिस्सा उद्धरण अनेक ब्राह्मणी (शतस्य ब्राह्मण, १.३,४,८८, जीमनीय बार, २५९, पद्चिश ज्ञार, ११) में पामा जाता है। यह उद्धरण इन्द्र की गुणाविक में है, जिसमें इन्द्र को जहत्याप्रेमी (अहत्यार्थ जार) कहा गया है, लिया गया है।

अहिला—तभी मजीव प्राणियों को मनला, वाचा, कर्मणा दुःख न पहुँचाने का भारतीय विद्यान्त । इसका सर्वप्रयम प्रतिपादन क्वायोच्य उपनिषद् (३.१०) में हुआ है एव कहिला को यह के एक भाग के समकहा कहा गया है। बैंदिक साहित्य में यकत्त्र त्या और दान देव और मानव होनों के विशेष गुण बतलाये गये हैं। जैन घमें ने अहिंचा को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया। पद्धा महावतों; अहिंचा, सत्य, अस्तेय, बहाचर्य तथा अपरिष्ठह में हसको प्रयम स्थान दिया गया है। योषवर्यन के पद्धा समो में भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है:

'तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिव्रहा यमाः ।'

यह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायों में समान रूप से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे। जैन धर्म ने ऐकान्तिक अहिंसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें क्रुच्छा-चार बढा। प्रारम्भिक बौद्धों ने भी इसे स्वीकार किया. किन्तु एक सीमारेखा खीचते हुए, जिसे हम साधारण की संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात तर्कसंगत एवं मानवता संगत अहिसा। अशोक ने अपने प्रथम व द्वितीय शिकालेख मे अहिंसा सिद्धान्त को उत्कीर्ण कराया इसका प्रचार किया। उसने मांसभक्षण का क्रमशः परि-त्याग किया और विशेष पश्रुध्ये का तथा विशेष अवसरों पर सभी पशुओं का वध निषिद्ध कर दिया। कस्सप ने (आमर्श्न्धम्त्त) में कहा है कि मांस भक्षण से नहीं, अपित् बरे कार्यों से मनुष्य बुरा बनता है। त्रिक्ष अर्थ के एक लम्बे शासन के अन्त तक यजों में पक्रम पन्द हो लुकाथा। एक बार फिर उसे सजीव करने की चेक्टा 'पगुयाग' करने वालों ने की, किन्तु वे असफल रहे।

बैक्जब धर्म पूर्णतमा अहिंसावाधी था। उसके आचार, आहार औं ध्यवहार में हिला का पूर्ण त्याम निहित था। इनके विभावत्व अप थे अमा, त्या, करुणा, मेंनी आदि। धर्मिक्टण की गुद्धतावय मासक्कण का भारत के सब बणों ने प्राय प्याप जिमा है। विश्व के क्लिसी भी देश में इनने जर्म काल तक अहिंसा सिद्धान्त का पालन नहीं हुआ है, जिसा कि भारतनु पर देशमा गा है।

भौहताबत — इस बत में एक वर्ष के लिए मातभक्षण निषद्ध है, तदुपरान्त एक गौ तथा सुवर्ण भूग के शन का विधान है। यह सबन्तर वत है। दे० क्रायकलपतक, बत खण्ड ४४४: हेमाडि, अत लण्ड २८६५।

भहिला—अवध्य, जो मारन के योग्य नहीं है। वैविक साहित्य में गी (माय) के लिए इस शब्द का तथा 'अष्ट्या' शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है।

अहिच्छत्र (रामनगर)—(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एक देश, जो उन्होंने द्वोणाचार्य को मेट कर दिया था। एक मगर; उक्त देश की बनी शक्कर; छत्राक पौचा; एक प्रकार का मोती।

(२) उत्तर रेक्वे के आंबजा स्टेशन से छ: मील रामनपर तक पंदल या बंजमाडी से जाना पटवा है, यहाँ गण्डनामजी पचारे थे। जब वे स्थानस्य थे तब घरणेन्द्र तथा पधानती नामक नागों ने उनके मस्तक पर अपने कभी से छत्र कथाया था। यहाँ की सुनाई में प्राचीन जैन मुर्तियाँ निकली है। यहाँ जैन मन्दिर है तथा कार्तिक में मेजा लगता है।

अहिल्काना—एक प्राचीन नगरी, इसके अवधेय उत्तर प्रदेश के बरेकी जिले में पाये जाते हैं। ज्योतिकतत्त्व में कषम है: 'कियब, आनतपुर, पाटलिपुन, अहिल्काना पुरी, विति, अधिति—इनका कोर के समय स्मरण करने से कल्याण होता है।'' इसके इस पुरी का चार्मिक महस्य प्रकट है। देश अहिल्का ।

अहिर्कुष्ण्य--निकटवर्ती आकाश का यह एक सर्प कहा गया है। ऋग्वेदोक्त देवता प्रकृति के विविध उपादानों के प्रति-रूप एव उनके कार्यों के संचालक माने गये है। आकाशीय विद्युत एवं झंझाबात के नियंत्रण के लिए एवं उनके प्रतीक-स्वरूप जिन देवों की कल्पना की गयी है उनमें इन्द्र, त्रित आप्त्य, अपानपात, मातरिश्वा, अहिर्वचन्य, अज-एक-पाद, रुद्र एव मस्तो का नाम आता है। विद्युत के विविध नामों एवं झंझा के विविध वेशों का इन नामो के माध्यम से बहा ही सुन्दर चित्रण हुआ है। विद्युत जो आकाशीय गौओं की मिक्त के लिए योद्धा का रूप घारण करती है उसे 'इन्द्र' कहते है। यही नृतीय या वायबीय अग्नि है, अतएव इसे 'त्रित आप्त्य' कहते हैं। आकाशीय जल से यह उत्पन्न होती है, अतएव इसे 'अपानपात' कहते है। यह मेचमाता से उत्पन्न हो पृथ्वी पर अग्नि लाती है, अत-एव भातरिक्वा एव पृथ्वी की ओर तेजी से चलने के समय इसका रूप सर्पाकार होता है इसलिए इसे अहिब-ध्न्य कहते है।

अधिकृष्णक्षमान हैयाति, वत जण्ड, पुष्ठ ६५४-६५५ (विष्णुष्यभेंतर पुराण से उद्मृत ) के अनुसार जिस दिन उत्तरा शास्त्रवात नजब हो, उत्तरा दिन दो कलका के जल से स्नान किया जाय, जिसमें उद्घयर (जूलर ) बृज की परिवार, पञ्च गच्य (वोड्म्स, गोयदी, गोयून तथा सोम्य ), कुल तथा पिसा हुआ चन्दन भी मिला हो। अधिकृष्ण मुक्त कर कर से प्रकृत के साम सूर्य, चन्दन भी मिला हो। अधिकृष्ण मुक्त पुरुत के साम सूर्य, चन्दन भी मिला हो।

विष्णु का पूजन भी निहित है। बहिर्जुज्य उत्तरा भाइ-पदा नकत्र का देवता है। इसले भोषन की बृद्धि तथा समृद्धि होती है। 'जहिर्जुज्य' ही इसका शुद्ध कवा पुरातन रूप है। ऋग्येव की दस ऋग्याओं में 'जहिर्जुज्य' अब्ब (कदाचित् अनि या कर) किसी देवता के लिए प्रमुक्त हुआ है। देज ऋग्येद १.८८६, २.३१,६५, ५.४१,१६, ६,४९, १५, ६,५०१४, ७३४१७, ७.३५१३; ७,३८५ इस्पादि तथा निर्णयसिम्मु १०४४।

अहि-बुत्र--- वृत्ररूपी सर्प । वृत्र इन्द्र का सबसे बड़ा सन्दु है तथा यह उन बादलो का प्रतिनिधिया प्रतीक है जो गरजते बहुत किन्तु बरमते कम है या एकदम नही बरसते । वृत्र को 'नवन्तम् अहिम्' कहा गया है ( ऋ ० बे० ५ १७.१०)। उसकी माता 'दनु' है जो वर्षा के उन बादलो का नाम है जो कुछ ही बुँदे बरसाते हैं। ऋस्वेद (१०.१२०६) के अनुसार दनुगों के सात पुत्र है जो अनावृष्टि के दानव कहलाते है और आकाश के विविध भागों में छाये रहते है। दुत्र आकाशीय जल को नष्ट करने वाला कहा गया है। इस प्रकार वृत्र झूठे बादल का रूप है जो पानो नही बरसाता । इन्द्र विद्युत् का रूप है जिसकी उपस्थिति के परचात् प्रभूत जलवृष्टि होती है। वृत्र को अहि भी कहते है, जैसा कि बाडबिल में शैतान को कहा गया है। यहाँ हम 'अहि-वृत्र' एव 'अहि-बुंध्न्य' की तुलनाकर सकते हैं। दोनों का निवास आकाशीय सिन्धु में है । ऐसा नान पड़ता है कि दोनो एक ही समान है, केवल अन्तर यह है कि गहराई का साँग (अहि-र्बुब्ल्य ) इन्द्र का छोतक है इस-लिए देव है, किन्तु अवरोधक साँप (अहि-वृत्र ) दानव है। अहि-वृत्र के पैर, हाथ, नाक नहीं है (ऋ ० दे० १. ३२ ६-७, ३ ३०८), किन्तु बादल, विद्युत् एव माया जैसे आयुधों से युक्त वह भयकर प्रतिद्वन्द्वा है। इन्द्र की सबसे बडी वीरता इसके वध एव इस पर विजय प्राप्त करने में मानी गयी है। इन्द्र अपने बच्च से बुत्र द्वारा उपस्थित की गयी बाधा की दीवार चीरकर आकाशीय जल की धाराका उन्मुक्त कर देता है।

महीन—अहः = एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । सहीना-आस्वस्थ्य—एक ऋषि, जिल्होंने सावित्र (तैलिरीय बाह्यण ३१०,९१०) अल या किया द्वारा अमरता प्राप्त की थी। नाम का पूर्वार्थ अहीना (अ+हीना) उपर्युक्त उपलब्धि का द्योतक है एवं उत्तरार्ध की तुलना अक्वत्य से की जा सकती है।

## मा

स्वर वणौँ का द्वितीय अक्षर कामधेनुतन्त्र में इसका
 तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित बतलाया गया है:

आकारं परमास्थर्यं शङ्कुण्योतिर्मयं प्रिये । बहा (विष्णु) सयं वर्णं तथा रुद्रमयं प्रिये ॥ पञ्चप्राणसयं वर्णं स्वय परमकुण्डली ॥

[ हे प्रिये ! बा अक्तर परम आक्त्यर्यमय है। यह शाक्क के समान ज्योतिर्मय तथा बहा, विष्णु और तहमय है। यह पाँच प्राणों से संयुक्त तथा स्वय परम कुम्बलिनी शर्मित है। ] वर्णानियान तम्ब में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं—

आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायो विजायकः । क्रीरोदांच प्योवस्य पात्री वीर्मास्यकृतको ॥ प्रसम्ब एकजो रह्यो नारायण हुनेस्वरः । प्रतिष्ठा मानदा कान्तो विस्तान्तकगजान्तकः ॥ रितामहो दिगन्तो भूं क्रिया कान्तित्व सम्भवः । वितीया मानदा काशी विभागाः कृशो वियत ॥

आकाश-वैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्य-पृथ्वी, जल, तेज,

बामु, आकाश, काल, किल, आरमा और सम माने गंधे है। इनमें पांचवां हम्य आकाश, श्री यह विमु अर्थात् सर्वभ्रापी इस्सा है और सम कालों में स्थित रहता है। इसका गुण सम्ब है तथा यह उसका समयायों का लहे। आकाशकीय—कार्तिक मास में थी अपवा तेल से भरा हुआ दीपक देवता को उद्देश्य करते हुए किसो मिस्टर अथवा औरते एन सम्बे के तहारे आकाश में जलाया जाता है। देव अपरार्क, १७०,३७२; भोज का राजमात्तरह, पृष्ट

३३०; निर्णयसिन्यु, १९५ । ब्राक्ताध्यम्भी—एक प्रकार के शैव साधु, जो गरदन को पीछे सुकार बाकारा में दुष्टिर तब तक केन्द्रित रखते हैं, जब तक मांसपेशियों सुख न जायें बाकारा की ओर सुख करने की सायना के कारण ये साधु 'बाकाशयुक्ती' कहलते हैं। बाव्य—परम्परानुसार फितशणीत तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विज्ञक्त हैं—बायम, शासक और सुख्य तन्त्र । बाराहितन्त्र के जनुतार जिसमें सुष्टि, प्रक्य, देवताओं की पूजा, सब कार्यों के नायन, पुरस्तर एस, देवताओं की पूजा, सब कार्यों के नायन, पुरस्तर एस, दर्बसमंत्राधन और चार प्रकार के घ्यानसीर का वर्षान हो उसे सायम कहते हैं। महानिर्वाणकन में महावेस के कहा है:

क्रिक्कस्मयद्योतानां द्विवादीनां युरेस्वरि । भेच्यामेच्यविचाराणां न सुद्धिः श्रीतकर्मणा ।। न संक्षितामिः स्मृतिमिरिष्टिसिद्यां मध्येत् । सत्यं सत्यं पृनः सत्यं सत्यं सत्य स्माधिष्यते ॥। विचा स्थापसमार्गण कली नास्ति गतिः स्था भूतिस्मृतिसुराणादौ मयीबोस्तं पृतः सिवं । स्वातसोन्तात्वपानेन कली देवान् गर्वत् मुगीः ॥

[किल के दोष से दीन बाह्यण-अविश्व-बैच्या को पविष-अपिका का विचार न एंड्रिग! इस्तिल्य वेदाबिहुत कर्म बारा बे किस तरह सिद्धि लाभ करेंगे? ऐसी अवस्था में स्मृरि-सहिलादि के बारा भी मानवों की इष्टरिव्धि नहीं होगी। में मत्य कहता हूं, कलियुन में आगम मार्ग के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। मैंने वेद-स्मृरि-पुराणादि में कहा है कि कलियुन में सामक तन्त्रोफ विचान बारा ही देवों की पूजा करेंगे!]

आगमों की रचना कव हुई, यह निर्णय करना कठिन है। अनुमान किया जाता है कि वेवों की दुक्हता और मंत्रों के भांकित होने से महाभारत काळ ये लेकर किल के आरम्भ तक अनेक आगमों का निर्माण हुआ होना। आगम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनो प्रकार के हों मकते हैं।

आगमों से ही वीन, बैष्णव, शाक, आबि सम्प्रदायों के आचार, विचार, शीक, विशेषता और विस्तार का पता जगता है। पुराणों में इन समझरायों का सुब कप से कहीं- कहीं वर्णन हुआ है, परन्तु आगमों में इनका विस्तार से वर्णन है। आवकक जितने समझराय है प्राय सभी आगम प्रम्यो पर बक्तिनित है।

सध्यकालीन जैदों को वो मोटे विभागों में बांटा जा सकता है—पागुपत एवं आगामक । आगमिक शोवों को बार गामारें हैं, जो बहुत कुछ मिछती-कुलती बोर आगमों को स्वीकार करती हैं। वे हे—(१) शैव खिडाल की संस्कृत शाखा, (२) तमिल श्रीव, (३) कमगीर श्रीव और (४) बीर श्रीव हों तिमल श्रीव श्रीव अपने को माहेबबर कहते हैं, पाशुपत नहीं, यद्यागि उनका सिद्धान्त महाभारत में बाँचत पागुपत सिद्धान्तानुकुल है।

आगमों की रचना शैवमत के इतिहास की बहुत ही महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। आगम अट्टाईस हैं जो दो आगों ने विश्वक्त हैं। इनका क्रम निम्नाकित है:

- (१) शैकिक-कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान् और सप्तम (सुप्रभेद)।
- (२) रीद्रिक--विजय, निश्वास, स्वायानुष, आन्तेयक, मड, रीरल, मबुट, विमक, चन्द्रहास (चन्द्रशाम), मुख्य, युगिक्कु (मुविय्व), उद्गीता (प्रोद्गीता), लिनत, विख, सत्तान, नार्राह्ह (सवोक्त या सवीत्तर), परमेश्वर, किरण और पर (बातुल)।

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम है, जिनकी संस्था १९८ तक पहुँचती है।

प्राचीनतम आयाभे की तिथि का ठीक पता नहीं चलता, किन्तु मध्यकाशित कुछ जागमों की तिथियों का महों उल्लेख किया जा रहा है। तिथित किये तिरमूलर (८०० हैं०), दुल्दर्र (लगामग ८०० हैं०) तवा माणिकल बाचकर (२०० हैं० के लगामग) ने आयामों को उद्यूत किया ह। भी वारादीशचन्द्र बट्टमी का क्यान है कि शिय-सूत्रों की रचना कक्ष्मीर में बसुगुत हारा ८५० हैं० के लगामग हुई, विनका उद्देश जहेंत वर्शन के स्थान पर अग्यमां की देविधात की स्थापना करना था। इस कक्षम ने पुछि मतक (प्रदेश स्थापना करना था। इस कक्षम स्थापनमुद्र हारा होती है। नहीं शताब्दी के अल्प के क्ष्मिरी लेकक सीमाननद एवं बीमराज के अनेक उद्धरणों । उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती हैं। किरण आयाम की प्राचीनतम पाख्यकिय १२४ हैं० की है।

जागमों के प्रयक्तन से रीवों में शावत ज़िवारों का उद्भा हुवा हैं एव उन्हीं के प्रभाव से उनकी मन्दिर-निर्माण, मूर्तितिमणि तथा चामिक किया सावान्यी नियमा-वर्ण भी तैयार हुई । मृगेद्र आगम (जो कामिक आपम का प्रयम अप्यास है) के प्रथम दलोक में ही सबका निष्केद रख दिया गया है: "जिंव जनादि है, अवनुणों से मुक्त है, सर्वंब है, वे अन्तन आरामों के व्यवनात्राल कारते वाले हैं। वे कम्पाः एव एकाएक दोगों प्रकार से सृष्टि कर सकते हैं। उनके पास हव कार्य के लिए एक अमोच साधन है 'शक्ति', जो चेतन है एवं स्वयं शिव का सारीर है, उनका सरीर समुण 'पास्ति' है।''' " हस्यादि।

सनातनी हिन्दुओं के तत्त्र विस प्रकार शिवोक्त है उसी प्रकार बौदों के तत्त्र या आगम बुद्ध द्वारा वर्णित हैं। बौदों के तत्त्र भी सस्कृत भाषा में रचे गये हैं। क्या सनातनी और क्या बौद्ध बोनों ही सम्प्रवायों में तन्त्र अतिमुद्धा तस्त्र ७४ असम्बद्धाः <del>जीवार</del>

समका जाता है। माना जाता है कि यथार्थत: बीशित एवं अभिष्मत के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए। कुष्णार्थतल्ज में शिक्षा है कि यन देना, रुजो देना, अपने प्राण तक देना पर यह नुष्ण शास्त्र अन्य किसी अदीशित के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।

र्शैय आगमों के समान बैरुपत आगम भी अनेक है, जिनको 'संहिता' भी कहते हैं। इनमें नारदपंचरात्र अधिक प्रसिद्ध है।

सागसम्बद्धाः—पुजराती भाषा में विरिचित 'बायमप्रकाश' तानिकत घटण है। इससे फिला है कि हिन्दुओं के राज्य काल में बक्तु के तानिकतों ने गुजरात के डभोई, पायाध्व अहस्पताबाद, पाटन जादि स्थानों में बायनर कालिकामुर्ति की स्थापना की। बहुत से हिन्दू राजाओं ने जनसे दीक्षा सहण की थी, (आ॰ प्र०१२)। आयुक्तिक युग में प्रचलित मन्त्रगुक की प्रया वास्तव में तानिककों के प्राथान्य काल से ही जाराभ हुई।

काममधाबाष्य -- श्रीबेळाव मध्यदाय के यामुनाचार्य द्वारा विराचित यह प्रन्थ बैष्णव आगम अथवा महिताओं के अधिकारों पर प्रकाश डालता है। यह प्रन्य संस्कृत भाषा में है। इसका रचनाकाल स्वारहवी शताब्दी है।

आयस्य —ऐतरेय (३.१.१) एवं ज्ञाङ्क्षायन जारण्यक (७२) में उल्लिखित यह एक आचार्य का नाम है। आग्नेयक—रौब-जागमों में एक रौडिक आगम है।

सानिव सत्—इस बत में केवल एक बार किमी भी नवमी के दिल पृष्पों से भगवती विल्यवासिनी का पूजन (पांच उपचारों के साथ) होता है। दे० हमाहि, बत लण्ड, ९५८-५९ (भविष्योत्तर पुराण ने उद्भुत)।

आफ्रिस्स — यह बङ्गिरस्-परिवार की उपाधि है, जिसे बहुत से आवार्यों ने प्रहल किया था। इस उपाधि के बादस करने वाले कुछ आवार्यों के नाम है कुष्ण, वाजीगति, ज्यवन, जयास्य, मुक्तवा इत्यादि।

साङ्गिरस करण्युम — अपर्यवेद का एक वेदाग । इसमें अधि-भारकार्यकाल में कर्ती और कार्रायता सदस्यों की बारमरखा कर के विचिव सतायी गयी हैं। उसके पत्थात् क्रियार के उपयुक्त देशकाल, मदश रचना, साथक के दीखादि वर्ष, समिषा और आज्यादि के सरखण का किस्सण है। क्रिर अभिवार-कर्मसमृह तथा प्राक्तताभिकार-निवारण और अन्यान्य कर्मी का उल्लेख है।

कांक्रि स्वस्पृति — पं० जीवानन्य द्वारा प्रकाशित स्पृति-तंत्रह्र (काय १, पृ० '५५७-५६०) में ७२ स्लोकों की यह एक सक्षियत स्पृति संगृतिह है। इसमें चार वर्षो और चार आश्रमो के कर्त्तस्यों, प्रायोद्य-तांक्षित्र क्यादि का निकल्पल है। अन्ययां के हाय से भोजन और पेय ग्रहण करने, मौ को मारने और आयात पहुँचाने कांद्रि के विस्तृत प्रायोद्यन्ति का विधान और नीलवस्त्र-वारण के नियम भी इसमें पाये जाते हैं। स्त्रीयन का अपहरण इसके मत से नियद हैं

याज्ञलक्ष्यस्मृति से विवत धर्मशास्त्रकारों के नाम स्थि गये हैं, उनमें अङ्ग्रिटा भी है। उससे टीकाशर विधव-रूप ने कह स्थाने पर अङ्ग्रिटा का मत उस्पृत किया है। यया, अङ्ग्रिटा के अनुसार परिषद् के मदस्यों की संस्था १२१ होंगी चाहिल ( या॰ समृ॰ १९०)। यहां प्रकार अङ्ग्रिटा के मत से शास्त्र के निवद्ध 'आराम्युटिट' का प्रमाण अभाग्य है। ( या॰ समृ॰ १९०)। यहां व्यक्तस्मृति के इसरे रोकाकार अपराव्हें ने अङ्ग्रिटा के अनेक बचनों को उद्पृत किया है। मनु के टीकाकार मेधानिय ने मतीप्रया एर अङ्ग्रिटा का अवतराल देकर उक्ता विष्णे किया है। सन्द स्थान का अवतराल देकर उक्ता विष्णे करिया है। पि० स्थु॰ ९ १९१)। मिताकारा आदि अस्य टीकाओं और निवस्य प्रस्थों में अङ्ग्रिटा के जवतराल पाये जाते है। कलता है कि कमी धर्मआस्थ का सङ्ग्रिटा सम्प्रवाय बहुअचलित या जो धीरे धीरे स्थुत होता गया।

सावार—ियट व्यक्तियों हारा अनुमोरत एवं बहुमान्य रीति-रिवाओं को 'आचार' कहते हैं। स्थित या विधि सक्तरी सस्कृत वन्यों में आचार का महत्व मंत्री विधि बच्चेया गया है। मनुस्पृति (२.०९) में कहा गया है कि आचार, जात्म अनुस्तित्वन्य एक प्रकार की विधि है एवं डिओं को डक्का पालन अवध्य करना चाहिए। धर्म के लोगों में पुति और स्पृति के पश्चात आचार का तीस्त्या स्वात है। कुछ दिवान तो उसको प्रथम स्थान देते हैं; च्योक उनके विचार में धर्म आचार से ही उत्पन्न होता है—'आचारप्रभवो धर्म'। इस प्रकार के लोकसंखाहक धर्म की तीन आयों में बीटा गया है—'आचार', 'ध्यकहार' और 'प्रविचत'। (याजवत्वस्थानित का प्रकार-विभाजन इन्हीं तीन रूपों में हैं) । याजवरन्य ने आवार के अन्तर्गत निम्नाजिक्षत कियम समितिकत किया है: (१) सरकार (२) बेदपाठी ब्रह्मचारियों के नारिनिक नियम (३) विवाद एवं दत्ती के कलंब्य (४) बार वर्ण एवं वर्णाकेर (५) ब्राह्मच गृहपति के कलंब्य (६) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के बाद कुछ पाजनीय निवस (७) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के बाद कुछ पाजनीय निवस (७) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के विद्यार्थ योजन के नियस (८) वर्षानुओं की वार्मिक पवित्रता (९) आद (२०) गणपति की पूजा (११) वहाँ की व्यक्ति के नियस एवं (१२) राजा के कलंब्य आर्थ ।

स्मृतियों में आचार के तीन विभाग किये गये हैं. (१) हेवाबार (२) जात्याबार और (३) कृत्याबार । देव विद्याबार (२) जात्याबार और (३) कृत्याबार । देव विद्याबार (३) जात्याबार कहते हैं, जैसे तिकार में मातृकस्या में बिवाह । इसी प्रकार जातिबियोध में जो आचार प्रचक्ति होते हैं उन्हें जात्याबार कहा बाता है, जैसे कुछ जातियों में माने विवाह । कुछ विद्योग में प्रचक्ति आचार को कृत्याबार कुछ बातियों में माने विवाह । कुछ विद्योग में प्रचक्ति आचार को कृत्याबार कुछ बाता है। धर्ममाल्य में स्व बात का राजा को आदेव दिया गया है कि वह आचारों को मान्यता प्रवान करें। ऐसा न करते से प्रजा शुक्क होती है। आवार्यकारिका—महाप्रमु वल्लभाषार्य रिवत यह प्रष्ट सोल्डवी जातावी का है।

आचार्यवय —हिन्दू संस्कृति में मीलिक व्याक्यान द्वारा बहे तनसमूह के सामने प्रवार करने की प्रचान थी। यहाँ के वितने आचार्य हुए हैं एवने स्वय के व्यक्तिगत कर्तव्य पानन द्वारा लोगों पर प्रभाव डालते हुए आवर्ष आवरण अववा चरित्र के ऊपर बहुत और विद्या है। समाज का प्रकृत सुधार चरित्र के मुधार से ही संभव है। विचारों के कोरे प्रचार से आचार सम्बद्धित नहीं हो सकता। इसी कारण आचार का आवार सम्बद्धित नहीं हो सकता। इसी कारण आचार का आवार सम्बद्धित नहीं हो सकता। इसी कारण आवार का आवार स्वयंध्य स्वाधित करने बाले शिक्षक आवार्य कहलाते थे। उपदेशक उनका नाम नहीं या। इनकी परिभाषा निन्नाचिद्ध है

इनको परिभाषा । नानागञ्जत ह आषिनोति हि शास्त्रायोंन् आचरते स्थापयत्यपि । स्वयं आचरते यस्तु आचार्य स उच्चते ॥ [को शास्त्र के अयों का चयन करता है और (उतका) आचार के रूप में कार्यान्यय करता है तथा स्वयं भी उनका आचरण करता है, वह आचार्य कहा चारा है।]

आसार्यपरिसर्या-श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आसार्य रामानुव

स्वामी की जीवनी, जिसे काशी के पं० राममिश्र शास्त्री ने किस्ता हैं।

आजनेकिक--'जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण' (१.९३) के अनुसार एक परिवार का नाम, जिसके एक सदस्य बक ने बन्द्र पर आक्रमण किया था।

बाबार(बास)—कुछ तन्त्र प्रन्तो में बेद, बैज्जव, वीव, दिवाज, वाम, विद्वाल, और कुछ ये सात प्रकार के ताचार तकाये गये हैं। ये सातों आचार तीनों यानों (वेदयान, पित्यान एं महायान) के जत्तवंत्र माने जाते हैं। महाराष्ट्र के बैंविकों में बेवाचार, रामानुक और इतर बैज्जवों में बैज्जनाचार, वामुक्त को स्वातान के बित्यानार, वीव के बोर्च में विज्ञानार, वीर वीवों में वीवाचार जीर वीराचार तथा केरल, मीड, नेपाल और कामकर के वाकों में कमका वीराचार, वामाचार, विद्वालाचार एव कोलावार, वार प्रकार के आचार देखें जाते हैं। पहले तीन आचारों के प्रतिपादक चोडे ही तन्त्र हैं, पर पिछड़े चार आचारों के प्रतिपादक तन्त्रों में ती निमती नहीं है। पहले तीनों के तन्त्रों में विष्के चारों आचारों के वानों के तन्त्रों में

आधि—जयर्ववेद (११७७), ऐतरंव हाहाण एवं श्रीत मुत्रों में वर्णित जाजरेप यात्र के अल्प पंत तील मुख्य क्रियाएँ होती थी—१ जाब्दि (बीड़), २ रोह (चढ़ना) और जे अस्या। अस्तिम दित्र दोष्ट्रद को एक धावनारच यक्त-मण्डप में पुनाया जाता था, जिसमें चार अस्व जुते होते ये, जिल्हे विश्वेष भोजन दिया जाता था। मण्डप के बाहर अन्य सोलह रच सवाये जाते, सतह मगाडे बच्चों जाते तथा एक पूजर की शांजा निविध्ट सोमा का बोध कराती थी। रची की दौड होती थी, जिसमें सककत्ती जिजयी होता था। सभी रची के चोडो को भोजन दिया जाता था एव रच पोजों तहित पुराहितों को दोन कर दिये जाती था एव रच पोजों तहित पुराहितों को दोन कर दिये जाते थे।

आज्यकम्बल विश्वि—भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं में से एक । जिस समय सुर्यमकर राशि में प्रविच्ट हो रहा हो उस समय यह विधि की जाती हैं। दे० गदाघरपद्धति, कालसारभाग, १९१।

अस्ता—योगसाधना के अन्तर्गत कुण्डलिनी उल्यापन का छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति भूमध्य में मानी गयी है। दक्षिणाचारी विद्वान् लक्ष्मीधर ने 'सौन्दर्यलहरी' के ३१ वें श्लोक की टीका में ६४ तन्त्रों की चर्चा करते हुए ८ मिश्रित एवं ५ समय या गुण तन्त्रों की भी गणना की है। मिश्रित तन्त्रों के जनुतार देवी की अवंत्रा करने पर सामक के तोनों उद्देश्य (भोग एव मोक, पाषिक सुका एवं मुक्ति) पूरे होते हैं, जब कि समय या गुण जन्त्रामुक्तारी अर्थना से ध्यान एव योग की उन क्रियाओं तथा अन्त्रासों की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा सामक 'मुक्ताबा' पक से अध्यर उठता हुआ बारा दूसरे चक्कों के माध्यम से 'आका' एवं आजा से 'सहलार' की अवस्था को माध्यम से 'आका' एवं आजा से 'सहलार' की अवस्था को माध्यम से 'आका' होता है। इस अस्थास को 'श्रीविद्या' की उपासना कहते हैं। दुर्माय्यव्य उक्त रांची गुज तन्त्रों का अभी तक पता नहीं बच्चा है और इसी कारण यह सामना रहस्यावृत्व वनी हई है।

आकार्यकारित—संक्रान्ति वता यह फिसी भी पवित्र सक्रान्ति के दिनः आरम्भ किया जा सकता है। इसका देवता पूर्व है। वत के कत्त्व में अरुण सार्याद तथा सात्र अस्यो सहित सूर्य को सुत्रणं की मूर्ति का दान विहित है। दे० हेमाद्रि, वत लग्ह, २.७३८ (स्कन्द पुगण से उद्भूत)। आवस्य—(१) भीता या तमाद्रा बनाने का एक प्रकार। एक आवस्य-एक का उल्लेख सान्त्रमें सहिता (३०. १९) के पुरुषमेश्यत की बांल के प्रसम में हुआ है।

(२) साररहित धर्म के बाह्याचार (दिलावट) को भी आडम्बर कहते है।

आरंगबर—जीवारमा का एक प्रकार का बन्धन, जिसके द्वारा वह संसान में फीसता है। यह अज्ञानमूर्कक है। आर्मामिक ग्रीव हर्गन में जिब को पर्युपति तथा जीवारमा को पर्यु किता वार्या अधित है। उन्हां हारीर अधित है, वह स्वय चैतन है। पह स्वभावत अनन्त, सर्वव्यापी विन्तु शक्ति का अंख है किन्तु वह पाश में वैषा हुआ है। यह पाश (बन्धन तीन प्रकार का है—आणव (अज्ञान), कर्म (क्वाप्त क) तथा माया (द्वारा जन्त् का जाल)। दे ज्यानु का जाल)।

आरमा— आत्मन् शब्द की व्युत्पत्ति से इस (आत्मा) की कल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—

''बारमा 'बन्' घातु से ब्युप्पन्न होता है जिसका बर्ब है 'सतत चलना,' अथवा यह 'बाप्' घातु से निकला है, जिसका अर्थ 'ब्यास होता' है।'' आचार्य शक्कर 'बात्सा' शब्द की ब्याख्या करते हुए लिक्क पुराण (१७०९६) से निम्नािक्कत रक्षोक उद्धृत करते हैं :

यण्याप्नोति यदादले यण्याति विषयानिह । यण्यास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥

[ जो क्याप्त करता है; बहण करता है; सम्पूर्ण विषयों का भोग करता है; और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है उसको आत्मा कहा जाता है। ]

'आत्मा' शब्द का प्रयोग विश्वास्मा और व्यक्तिमत आत्मा दोनों जबों में होता है। उपित्तवों में आधि-भीतिक, आधिवैक्कित आध्यारिक्क सभी दृष्टियों के आस्ततत्व पर विचार हुआ है। ऐतरेयोपितव्द में विश्वास्मा के जयं में आत्मा की विश्व का आधार और उसका मुक कारण माना गया है। इन स्थिति में जहैत-बाद के अनुमार हता से उसका अभेद स्वीकार किया गया है। 'उत्त्यसि' वाच्य का नहीं तात्यये है। 'अहं क्रग्रास्मा' में गही प्रकट करता है।

'आत्मा' शब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तिनत आत्मा के किंग् ही होता है। विश्व प्राचित्त सम्प्रयायों में इसकी विभिन्न कल्पनाएं है। वैदीपिक दर्धन के अनुसार यह अण् है। त्याच के अनुसार यह कर्म का बाहक है। उप-निषदों में इसे 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' कहा गया है। अदेन वेदान्त म यह सिच्वदानन्द और ब्रह्म से अभिन्न है।

आचार्य शक्कर ने आत्मा के अस्तित्व को मनर्थन में अबंक प्रमाण उपस्थित किया है। उनका सबसे बडा प्रमाण हैं 'आत्मा को स्वय निर्दे अवसीत आत्मा स्वयन स्वा प्रमाण हैं 'उसमा की स्वय निर्दे अवसीत आत्मा स्वत प्रमाण हैं; उसको सिद्ध करने के किए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्यासा है अवसीत उसके समस्त परावां का प्रत्यय होता है, प्रमाण भी उसी के जान के विषय है, अत उसको जानने में बाहरी प्रमाण अवसर्य है। परन्तु यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो इसके किए ऐसा कोई नहीं कहता कि सिंग हों है। 'ऐसा सकृते बाला अवने अस्तित्व का ही निराकरण कर बैठेगा। वास्तव में ओ कहता है कि 'में नहीं हैं' वही आस्मा है ('योज्य निराकर्ता तरस्य तहुम्म')।

आत्मा वास्तव में ब्रह्मा से अभिन्न और सिष्ण्यहानम्ब है। परन्तु माया अथवा अविद्या के कारण वह उपाधियों में छिप्त रहता है। ये उपाधियों हैं

- (१) मुख्य प्राण ( अचेतन स्वास-प्रस्वास)
- (२) सन ( इन्द्रियों की संवेदना को ग्रहण करने का केन्द्र या माध्यम)
  - (३) इन्द्रियाँ ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय )
  - (४) स्यूल शरीर और
  - (५) इन्द्रियों का विषय स्यूल जगत्।

कान के द्वारा वाझा जनत् का निष्यात्व तथा ब्रह्म से अपना अजेद समझने पर उपाधियों से आत्मा मुक्त होकर पून: अपने गुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है।

आत्मा (सोपाधिक) पांच आवरणों से वेष्टित रहता है, जिन्हें कोष कहते हैं। उपनिषदों में इनका विस्तृत वर्णन है। ये निम्नाफ्टित हैं:

- (१) अन्नमय कोष (स्थूल शरीर)
- (२) प्राणमय कोच (श्वास-प्रश्वास जो शरीर में गति उत्पन्न करता है)
  - (३) मनोमय कोष (संकल्प-विकल्प करने वाला),
  - (४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वालः) और
- (५) आनन्दमय कीप (दु.खों से मुक्तिःश्रीर प्रसाद उत्पन्न करने वाला)।

आत्मचेतना में आत्मा की गति स्थूल कोषों से सूर्श्य कोषों की ओर होती हैं। किन्तु वह सूक्ष्मतम आनन्द-सय कोष में नहीं, बल्कि स्वय आनन्दमय है। इसी प्रकार चेतना की दृष्टि से आत्मा की 'चार' अवस्थाए" होती हैं:

- (१) जाग्रत् (जागने की स्थिति, जिसमे सब इन्द्रियाँ अपने विषयों में रमण करती रहती है)
- (२) स्वप्न (वह स्थिति जिसमें इन्द्रियाँ तो सो जादी हैं, किन्तु मन काम करता रहता है और अपने संसार की स्वय सुध्ट कर लेता है)
- (३) सुष्पित (वह स्थिति, जिसमें मन भी सो जाता है, स्वप्न नहीं आता किन्तु जागने पर यह स्मृति बनी रहती है कि नीद अच्छी तरह आयी) और
- (४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमे सोपाधिक अथवा कोपाविष्टित जीवन की सम्पूर्ण स्मृतियाँ समाप्त हो जाती है।)
- आत्मा की तीन मुख्य स्थितियाँ हैं—(१) बद्ध, (२) मुमुक्षु और (३) मुक्त । बद्धावस्था में वह संसार से लिप्त रहता है । मुमुक्त की अवस्था में वह संसार से विरक्त और मोक्ष की ओर उन्मुख रहता है । मुक्तावस्था में वह

सिषधा और अज्ञान से कुटकर अपने स्वाच्य की उपलिस कर लेता हैं। किन्यु "मृजास्था को भी दो स्थितियों है—(१) वीवन्युक्ति और (२) विवेहमुक्ति। जब तक्ष मृज्या का शरीर हैं वह प्रारक्ष कर्मों का फारु मोगता है, वब तक सोग समाप्त नहीं होते, गरीर चलता रहता है। इस स्थिति में मनुष्य अपने सांसार्क्ति कर्तव्यों का कमासिक के साथ पालन करता दुवा है; जानमूलक होने से बे जात्या के लिए बण्यन नहीं उत्पन्न करते।

संगुणोपात्रक भक्त वार्धीनकों की मामा, बन्ध बीर मीख सम्बन्धी करूनाएं निर्गुणोपात्रक मानमार्गियों के मिन्न है। रुक्तान् से बीवारमा का वियोग क्यब है। भिक्त दारा वस नमवान् का प्रसाद प्रप्ल होता है बीर जब भक्त का भगवान् से सायुज्य हो जाता है तब बन्ध समाप्त हो भाषा है। वे सायुज्य, सामीप्य अववा साको-स्य बाहते है, अपना पूर्णविक्य नहीं, क्योंकि विक्य होने पर समवान् के सायुज्य क्य आनन्य कोन उठायेगा? उनके मत में ममविक्यठ होना है। आरम्मिन्छ होना है।

जासमुराच-परिवानकाषायं स्वामी राष्ट्ररात्मकृत यह प्रत्म अर्दत साहित्य-जावत् का अपृत्य रात्म है। इसमें अर्द्धतवाद के प्रायः सभी रिखानत और श्रृति-रहस्य, पोम-साधनरहस्य आदि वार्ते वही करक और स्कोकक्रद्ध भाषा में तंबाद रूप से समझायी गयी है। मुप्तसिद्ध 'पंचदशी' सम्य के आरम्भ में विधाराय्य स्वामी गृष रूप में जिनका स्मरण करते हैं, सन्यवः ये बही महात्मा संपेरातम्ब है। आराप्प्राण में कांबीर तट का उल्केख है, अतः ये वाविकायाय रहे होंचे। इस रोचक प्रत्म की रिवाद क्याच्या भी कांबी के प्रांद विद्यान् पंच काकाराम शास्त्री (क्रमीरी) ने प्रायः सवा सी वर्ष पूर्व रही थीं।

आत्मकोष - स्वामी शक्कराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक अर्द्धतवादी ग्रन्थ ।

जात्रस्वाचेत्रपत्वन्य-इस जरानपद् से जष्टाक्षर 'कोम् नमो नारायणाय' मन्त्र की व्याख्या की यावी है! कालापुत्र कि की समी प्रक्रियाओं का दिषाद वर्षन इसमें पादा जाता है। जाल्मिक्काविकास—श्री तदाधिग्वेन्द्र सरस्वती-पित्र जठा-रह्मी तत्राच्यी का एक जन्य । इसकी आया सरक एवं मावपुर्व है। अध्यारमविद्या का इसमें विस्तृत और विद्यद विवेचन किया नया है।

<del>बारमस्यरूप नार्रीसहस्यरूप के शिष्य तथा प्रसिद्ध दार्शनिक</del>

क्षात्रमार्थ । इस्होंने पद्मपादकत 'पञ्चपादिका' के क्रमर 'प्रबोध-परिकोधिनी' नामक टीका लिखी, जो अपनी तार्किक क्षमित्रमें के लिए प्रसिद्ध है ।

**अप्रमानन्य**—ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार है।

आस्मामास्पविशेष---शक्कूराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादा-चार्य की रचनाओं में एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा के भेद को विश्वद रूप से समझाया गया है।

आत्मार्पण--अप्पय दीक्षित रिवत उत्कृष्ट कृतियो में से एक निवन्ध । इसमें आत्मानुभूति का विशव विवेचन हैं।

**आत्मोपनिषद्**—एक परवर्ती उपनिषद् । इसमे आत्मतत्त्व का निरूपण किया गया है।

क्षाचेस—मुहुराटपायक उपनिवर (२६३) में वर्गित माध्य के एक शिव्य की पैतृक उपार्थि । ऐतरेप झाक्षण में आवेश अजू के पुरोहित कहें गाँत हैं। शातपत्र बाह्यण में एक आर्चय को हुछ बस्तों का नियमत पुरोहित कहा गया हैं। उन्हों में अन्यत्र गरू अस्पष्ट चचन के अन्तर्यंत आर्थ्यों शब्द को भी स्पर्येग हवा है।

कामेंथी—गिंगणी या 'उन्नस्वला महिला । प्रथम वर्ष के लिए 'अब' (यहां हो) से इस शब्द की ब्युप्तित होती हैं हिंदी वर्ष के लिए 'अ-वित्त (ती हिन स्वर्ध के सेम्य नहीं) से हसकी व्यूप्तित होती हैं। अत्रि गोत्र में उत्पन्न सी क्षांत्रेय कहीं गयी हैं, तैसा कि उत्तरनामर्वास्त में सवसूति में एक बेदगारिजी का स्वाप्ति में सवसूति में एक बेदगारिजी का स्वाप्ति किया है।

आत्रे म ऋषि -- कृष्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय की बारह शाखाओं में से एक शाखा मैत्रायणी है। पुन मैत्रायणी की सात शाखाएँ हुई, जिनमें 'आत्रेय' एक शाखा है।

बाबार्य आवेय के मत का उल्लेख (क० सू० ३ ४ ४४) करके ब्रह्मानुकार ने उसका बण्डन किया है। उनका मत है कि अवसान को ही यह की अङ्गून उपासना का मत है कि अवसान को करनी नाहिए, पुरोहित के द्वारा नहीं करनी बाहिए, पुरोहित के द्वारा नहीं करनी बाहिए, पुरोहित के द्वारा नहीं करनी बाहिए। इसके विगेष में मुक्कार ने आवार्य को बुल्डी में के मत को प्रमाणकर उद्धत किया है। मीगांसावार्य को प्रमाण के मत को प्रमाणकर उद्धत किया है। मीगांसावार्य को किया है। किया के सकता उल्लेख किया है। फिर कर के मतींसिकार मत का खब्दक करने के विवाद विगेष की प्रमाण विवाद है। इससे के किया है। किया ने वादक का प्रमाण विवाद है। इससे के किया है। इससे का अपना विवाद का अपना विवाद का अपना विवाद है। इससे का अपना विवाद का अ

भात होता है कि ये पूर्वभीमासा के आवार्य में । आवर्षक — अभवी ऋषि द्वारा संगृहीत वेद, उक्त वेद का मंत्र; आयर्वण का पाठक, परस्परागत अध्येता अववा विधि विधान ।

काववंग उपनिषयं -- दूसरे वेदों की अपेक्षा अववंवेदीय उपनिषदों की सख्या अधिक है। ब्रह्मतत्त्व का प्रकाश ही इनका उद्देश्य है। इसलिए अधर्ववेद को 'ब्रह्मबंद' भी कहते हैं। विद्यारण्य स्वामी ने 'अनुभृतिप्रकाश' नामक ब्रन्य में मुण्डक, प्रश्न और नृसिहोत्तरतापनीय इन तीन उपनिषदों को ही प्रारम्भिक अथर्ववेदीय उपनिषद् माना है। किन्तु शक्रुराचार्य माण्डक्य को भी इनके अन्तर्गत मानते है, क्योंकि बादरायण ने वेदान्तसूत्र में इन्हीं बारो के प्रमाण अनेक बार दिये हैं। जो संन्यासो प्राय: सिं! मुडाये रहते हैं, उन्हें मुण्डक कहते हैं। इसी से पहली र चना का 'मण्डकोपनिषद' नाम पडा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार समझा जाता है, इस उपनिषद में इन्ही बातो का वर्णन है। प्रक्तोपनियद गय में है। ऋषि पिप्पलाद के छः ब्रह्म-जिज्ञास शिष्यों ने वंदान्त के मल छ' तस्त्रों पर प्रश्न किये है। उन्ही छ प्रश्नोसरों पर यह प्रश्नोपनिषद् आधारित है । माण्ड्रक्योपनियद् एक बहुत छोटा गद्यसग्रह है, परस्तु सबसे प्रधान समझा जाता है। नृसिहनापिनी पूर्व और उत्तर दो भागों में विभक्त है। इन चारों के अतिरिक्त म्किकोपनिषद में अन्य ९३ आयर्बण उपनिषदों के भी नाम मिलते है।

बादि उपवेश — 'माधमत' के सल्वापक वीरभाग अपनी विक्षाएँ कवीर को भीति दिया करते थे। वे दोहं और भजन के रूप में हुआ करती थी। उन्हीं के संग्रह को 'आदि उपवेश' कहते हैं।

आविकेबार—उत्तरालण्ड में स्थित मुख्य तीथों में से एक । बदरीलाथ मस्दिर के सिंहद्वार से ४-५ सीबी नीचे शक्करा-चार्य का मस्दिर हैं । उससे ३-४ सीबी उत्तरने के बाद आदिकेबार मस्दिर स्थित हैं ।

आविष्यन्य — तिक्कों का यह शामिक प्रत्य है, जिसमें मृद नानक तथा दूसरे गुरुओं के उपदेशों का सम्रह है। इसका पड़ना तथा इसने बताय मार्ग पर चलना प्रत्येक शिक्का अपना कर्नेव्य समझता है। 'आदिप्रत्य' को 'गृय प्रत्ये साहवं या केकल 'प्रत्य साहबं' मी कहा जाता है, क्योंकि दसमें गृह गोन्विद्धित ने सिक्कों की इस गुल्यामाठी को अनुप्रमुक्त समझा एवं उन्होंने 'बर्ग-दी-बहुक' (बाइग-संस्कार) के द्वारा 'बालक्सा' दक बनामां, जो बार्गिक श्रीवन के साथ तकबार का अवहार करने से मी कुष्म हुआ। गृह गोतिन्दिक्त के बाद सिम्बकं 'बारिक्यन' को ही गृह मानने लगे और यह 'गृह शम्ब साहत कहनाने लगा। ब्राह्मिय अनुप्रस्व—अठार महापुरागों की तरह ही कम के कम उन्नीय उन्पूरण भी प्रविद्ध है। प्रत्येक उपपुराग दिसी न किसी महापुराग से निकला हुआ माना जाता है। बहुतों का मत हैं कि उपपुराग बाद की रचनाएं है, रास्तु अनेक उपपुराग से यह प्रकट होता है कि वे बर्ति-प्राचीन काल में संसुद्धित हुए होंगे। 'बादिक्य उपपुराग' एक प्राचीन रचना है, जिसका उद्धरण जल-बीस्नी (सक्षाठ, ११३०), मध्य के प्रस्थो एव वेदाग्यसुत्र के

आवित्यवर्षान —अन्नप्राप्तन संस्कार के पश्चात् शिलु का 'निकक्षमण' (पहली बार घर से निकालना) सस्कार होता है। इसी संस्कार का जम्म नाभ आवित्यवर्शन भी है, क्योंकि सूर्य का दर्गन बालक उस दिन पहलो हैं के बार करता है। देश 'निकक्षमण'।

क्षासिस्थमण्डलिबि — एन प्रत में रक्त बन्धन अववा केसर से बनाये हुए कुत पर गेह अथबा जो के आटे का थी-गृह में संयुक्त बाय पदार्थ राजा जाता है। छाल कुठों से सूर्य का पूजन होता है। दे० हैमाडि, बतलण्ड, ७५३, ७५४ (अबिव्योक्तर पुराण ४४ १-४ से उद्युक्त)।

श्रामित्यवार— मूर्य के बत का दिन। जब यह कुछ तिथियों, नलाजों एवं मालो से युक्त होना है नी इनके कई नाम (कुछ १२) होते हैं। माथ सु० ६ को यह 'नन्द' कहळाता है, जब व्यक्ति केवल राजि में बाता है (नक्त), यूद्य प्रतिमा पर भी में लेप करता है और लगस्ति बुझ के कूल, बबेत चन्दन, मृग्युल प्रत्य कप्रमूप (पूला) का नवेद्य बदाता है (है०, व० २, ५२२-२)। माइयद पुक्ल में यह रिविदार मंद्र कहळाता है, जब दिन उपवस्त या केवल राजि में भोजन किया जाता है, दोपहर को मालतीपृष्य, चन्दन एव विवयपुर चढायों जाती है, (है०, व०, २, ५२३-२४); इस्यक्तव्यक्त (व०१२-१३)। रोहियों नक्षत्र से युक्त रिवेदार 'सीम्य' कहळाता है। जन्द नाम है 'कामद' (मार्गाधीर्य मु० ६); 'खय' (विक्रयायान का रिवेदार); 'अपवर्य' (उत्त-

रायण का रविवार); 'विजय' (श०७ को रोहिणी के साब रविवार), 'पुत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, जपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध हेत्): 'आदित्याभिमुख' (माच कु० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रात से सायं तक मक्तक्वेता मंत्र का जप हेत्); 'हृदय' (सक्रान्ति के साथ रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्योभिमुख होना, आदित्य-ह्रदय मन्त्र का १०८ बार जप); 'रीगपा' (पूर्वाफाल्गुनी को रविवार, अर्क के दोने में एकत्र किये हुए अर्कफुलों से पूजा), 'महाखेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, महाश्वेता का जप) । महाश्वेता सन्त्र है-- 'हां हीं सः' इति, दे० हे॰, ब्रत २, ५२१)। अन्तिम वस के लिए दे० कृत्यकल्पतरु (वत १२-२३), हे० (व० २,५२४-२८)। आवित्यवार नवतवन-हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को इस ब्रल का आचरण होता है, यह रात्रि अथवा बार ब्रल है, जिसका देवता सूर्य है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठीन होता है। दे० हेमाद्रि, वत लण्ड २ ५३८-५४१; कृत्य-रत्नाकर, पु० ६०८-६१० ।

आविस्पवारखत—इसमें मार्गर्शार्थ मास से एक वर्षपर्यन्त नुर्यं का पुत्रन होता है। निजन-निज मासों में पूर्वं का भिन्त-निज्न नामों के स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न फक अपित किले जाते है। जैसे, मार्गशीर्थ में पूर्वं का नाम होगा 'पित्र' और उन्हें नारिकेल ऑपित किया जायगा। पीप में 'बिण्णु' नाम से सम्बोधित होंगे तथा 'बीजपूर' कल ऑपिन किया जायगा। इसी प्रकार अन्य मासों में भी। देल उतार्क, पत्रास्मक (३७५ स — ३७७ अ)। इस बत के पुष्प से समस्य रोगों का निवारण होता है।

आविस्थन्त-पुरुषों और महिलाओं के लिए आदिवन मास से प्रारम्भ कर एक वर्ष कर रिवार को यह बत चलता है। सुर्थ देवता का पूजन होता है। बताले (यज्ञास्मक, एव ३७८ अ) में स्कन्य पुराग वे एक कवा लेकर इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार साम्य श्री कुल्ण के खान से कोडी हो गया वा और अन्त में इसी अत के आचरण से पूर्णक्षा से स्वस्य हुआ।

अविस्वस्तव—अप्यय दिशित कृत शैव मत का एक ग्रन्थ। इसके अनुसार सूर्य के माध्यम से अन्तर्यामी शिव का ही जप किया जाता है।

**बादित्यक्रवंन -- हस्त** नक्षत्र युक्त रविवासरीय सप्तमी, अथवा

सूर्य की संक्रान्ति से कुक रिवनावरीय सत्तरी हो, उत्त विज उसा तथा पाक्कर की प्रतिमानों का पुनन विहित हैं (सूर्य शिव से मिल्न नहीं हैं)। इसने देवतानों के परणों है प्रारम्भ कर उसर के बङ्गों का नामोच्चारण करते हुए हस्त नक्षत्र से प्रारम्भ कर आगे के नक्षत्रों को बङ्गों के नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता है। पांच बादरों क्या एक तिकास से युक्त शस्या तथा एक सी मुद्रांनों का बान होता है। दे ० प्यपुराण ५ २५,६४-९६ (हिमाद्रि, बत बण्ड, २,६८०-६४ से उद्यत)।

आविक्ष्यमाणिक्कन—हरून नजब युक्त रिवेबार को एक बत का अनुष्णान होता है। अक्त कृत की लकडियों ने सूर्य का युक्त विहित है (सक्या में १०८ या २८)। इन्हों लकडियों से हनन किया जाता है, जिसमें अपन मधु तथा भी अपना दिश और धी की सात आदृष्टियों दी जाती है के हमादि का जतसम्ब्र ५२७-३८ (अजिब्य पुराण से)।

आधिरश्यक्ष्य-निथि —-(विशार को जब सकालित हो, उस वित सूर्य के मलिद में बैठकर १०८ बार आदिरश्यद्वर्य-मण्क का उस और राम-तोकान का आवरण करना काहिरश्यद्वर्य-मण्क का उस और राम-तोकान की कि वे सूर्य की रासास्यक की पास आकर उपदेश दिया कि वे सूर्य की रासास्यक 'आदिरश्यद्वर्य' नामक स्तुति करें, जिससे रावण के साध होने वाले युद्ध में विश्वर्यों हो सकें । इन्यकरस्यक (दत-काण्ड, १९-२०) में उपर्युक्त कथा का उस्लेख है। एक बात स्थण्ड है कि यदि रिवेशार की सकालित हो तो 'आदिरश्यद्वर्य' का पाठ करना चाहिए।

काविष्यानिमुक्त-विषि — प्रात काळीन स्नानोपरान्त वर्तच्छू को जिंदत सूर्य की ओर मुँह करके काडा होना चाहिए, एड्युएरान्त जैंदे के सूर्य परिकाशित्मुक हो, नह भी उसके पूमने के साथ सूर्यास्त्रप्यस्त स्वय मुमता जाए। किर एक स्तम्भ के सम्मूख महाख्ता का जग करके गन्त, गुव्य तथा अक्षत स्थारिस सूर्य का पूकन कर दक्षिणा है। सबके परचात् स्वयं भोजन ब्रह्मण करे।

बाबिबबरी.—(१) वररीनाथजी को मूर्ति पहले तिम्ब-तीय क्षेत्र में थी। उस स्थान को आदि वदरी माना जाता है। वर्तमान बदरीनाथपुरी से माना थाडी होकर उस स्थान का रास्ता जाता है, बो बहुत ही कठिन है। कैलास जाने के लिए नीती पाटी से उसकी बोर जाते हैं। उस मार्ग से शिवनुकम् जाकर बहु से चुल्लिय-मठ (शिववरी) जा सकते हैं। यह स्थान अब भी बड़ा राणीक है। तिस्वती उसे चुलिममठ कहते हैं। कहा जाता है कि बहु से उक मूर्ति को जाति शंकराष्ट्रायं में वर्षमान पूरी में लाकर स्थापित किया था।

- (२) कपालमोचन तीर्च से १२ मील पर दूसरा बादि-बदरी मन्दिर है। कहते है कि यहाँ दर्णन करना बदरीनाय-दर्शन करने के बराबर है। पैदल का मार्ग है। यह मंबिर पर्वत पर है। यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है।
- (३) श्यामसुन्दर ने भी गोपों को आदिबदरी नारा-यण के दर्शन कराये थे। यह स्थान त्रजर्मडल के कामधन क्षेत्र में हैं।

आविषासलतन्त्र—'आगमतन्त्रविलाम' में जो चौंसठ तन्त्रों की नामावली दी हुई है, उसमें आविषामल तन्त्र भी एक है।

आदि रासायक—(१) ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकि रामायण आदि रामायण नहीं है और आदि रामायण अध्यान ग्रकर का रचा हुआ बहुत बहुत प्राच्य प्रवास अध्यान जल्म नहीं है। इसका नाम महारामायण भी बरकाया जाता है। कहते हैं कि इसकी लायम्भुत मन्त्रतर के पहले सतयुग में मगवान् शहूर ने पार्वती को मुनाया था।

(२) एक दूसरा नादि रामायण उपलब्ध हुआ है जो अवस्य ही परवर्ती है। अयोध्या के एक मठ से भूतुर्थिक रामायण जनवा आदि रामायण प्रान्त हुआ है। इस पर कल्पर्यान. के माधुर्य भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत होता है।

आविषरपकाम—यह वावरेय यज्ञ के उद्देश्यों में से एक उद्देश हैं, जिसका उल्लेख आश्वलाम श्रीतमुझ (९९१) में आता है। इसके जनुवार आधिपत्म की कामगा खान नाते के नाजनेय यज्ञ करना चाहिए। बाच्चर्यंत्र —यज्ञक्रिया के मध्य किसे बानेनाले यज्ञ्यदेशनुसारी कमें; यज्ञ्यदें । यज्ञ के चार पुरोहितों के जिए चार जलवा जलवा वंद है। ऋत्येद होता के लिए, यज्ज्यदें का ज्याप्त के लिए, त्याप्त वंद है। ऋत्येद होता के लिए, प्यं अपनेवंद बहुवा के लिए, दो अपनेवंद बहुवा के लिए, दो अपनेवंद बहुवा के लिए, दो इसलिए यज्ज्यदें के लिए, नाम वंद उद्यावा के लिए एवं अपनेवंद बहुवा के लिए हैं। इसलिए यज्ज्यदें के एक आव्यादं भी कहती हैं। आवर्तीय—सालायन मुझ के एक आवर्षाकार। आवर्तीय

(सौराष्ट्रदेसवासी) वरवपुत्र पण्डित ने साङ्क्षामन सूत्र की जो टीका रची, उसमें से नवें, दसवें और न्यारहवें अध्याव का भाग खुस हो गया है।

सामन्तर्यक्रस—यह बत समंग्रीयं पुत्रक तृतीया को प्रारम्भ होता है। फिर प्रश्चेक साथ के दोनों पर्कों की द्वितीया की रामि तथा तृतीया के दिन उपवास एक वर्ष तक करना होता है। समवती उमा का प्रत्येक तृतीया को मित्र-मिक्स नामों से पूजन विद्वित हैं। नैवेख भी परिवर्षित होते रहने चाहिए। प्रती को मिन्न-मिन्न मोच्या प्रदेश त त की पारणा करनी चाहिए। यह बत स्त्रियोपयोगी है। इराका यह नाम इस्तिक्ए यह कि वह कर्ती के किए पुत्रो एवं निकटसम्बन्धियों का अन्तर (वियोग) नहीं होने देता। देन हेमादि, यत अच्छ, १४०६-४१३।

आतम्ब — आत्मा अयवा परमात्मा के अनिवार्य गुर्गो (सत् + चित् + आतम्द) में से एक। इसका शाब्दिक अर्थे हैं सम्मक् प्रकार से प्रमक्ता (आ + नन्य )। यह पूर्णों में अयवा मोश की अवस्था का द्योतक है। जिन्नों में आत्मा वैच्टित होता है जनमें से (क्क 'आनन्वसम कोष' ू भी है, परन्तु पूर्ण आनन्द तो कोष से परे हैं।

मानविगरि-शङ्कराचार्यकृत भाष्य ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीका-कार। वेदान्तमुत्र के शाक्कर भाष्य वालो इनकी टीका का नाम 'न्यायनिर्णय' है। भाष्य के भाव को हृदयक्रम कराने में यह बहुत ही सहायक है। इनकी टीका में भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओं की छाया दिखाई पड़ती है तथा इन्होने स्वयं भी अन्य टीकाओं का आश्रय लेने की बात लिखी है। इन्होने 'शक्करदिग्विजय' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रखना भी की, जो विद्या-रण्य स्वामी के 'शक्कुरविग्विजय' के बाद लिक्का गया। इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्ती और अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि अप्पय दीक्षित ने 'सिद्धान्तलेश' में 'न्यायनिर्णय' टीका का उल्लेख किया है। विद्यारण्य स्वामी का काल चौदहवीं शताब्दी है और अप्पय दीक्षित का सोलहवी या सन्नहवीं शताब्दी का पूर्व भाग है। आनन्दगिरि का काल पन्द्रहवी शताब्दी है।

आनन्दिगिरि का दूसरा नाम जानन्दज्ञान भी है। इनके पूर्वाश्रम और जीवन चरित्र के विषय में किसी प्रकार का परिचय नहीं मिलता। इन्होंने शकुराचार्यकृत वर्षनिवर्गाच्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य और शत-क्लोकी पर तथा सुरेक्बराजार्य इत तैत्तिरीयोपनिवर्-कार्तिक एवं बृह्वारच्यकोपनिवर्गार्विक पर भी टीकाएँ लिखी हैं।

जानन्यतारसम्बद्धस्य - अमिनवासाचार्य (द्वितीय) ने सम्बाचार्य के सत में दौष विखलाने के उद्देश्य से 'आनन्द-तारताम्यखण्डन' नामक प्रबन्ध की रचना की। इसमें सम्बाचार्य प्रतिपादित द्वेत सत की आकोचना है।

बातम्बतीर्ष-प्रशिद्ध हैतवादी जाचार्य नम्ब का दूसरा नाम । इन्होंने वेदास्त के प्रश्वानन्य (उपनियद्-ब्रह्मपुर-गीता) पर तक्तूंचा आह्म रचना की हैं । इनका जीवन-काल बारह्वीं खताब्बी और उड़ूची (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता है। वैज्यावों के चार संज्ञवायों में एक 'शाच्य संज्ञवाय' आहन्द तीय' से ही प्रचारित हुआ।

आसमस्वयाँ — यह बत फाल्गुन शुक्त नवमी के दिन प्रारम्भ होकर एक वर्षपर्यन्त चलता है। प्रश्चमी को एकम त, पर्वकों को नक, सतमी को अयाचित, अक्टमी स्वां नवमी के दिन उपलास और देवी का पूजन होना चाहिए। वर्ष को तीन मानों में विभाजित कर पूज्य, नेवेच, देवी के नाम हस्वादि का चार-चार मास के प्रत्येक साम में परिवर्तन कर देना चाहिए। देव इत्यावस्वत्य, बत काम्छ, २९८-३०१; हमादि बत लम्ड, १९४८— १५० में ससका नाम जननवाँ है।

कानस्पक्कमी—नागों को पक्कमी तिथि अत्यन्त प्रिय है। इस तिथि को नागप्रतिमाओं का प्रजन होता है। दूध में स्नान करती हुई वै प्रतिमाएं मय से मुक्ति प्रवान करती हैं। दे० हेमाद्रि, वत सण्ड, जिल्द १, पृ० ५५७. ५६०।

कानसबीयसार्य-जी दालन्दोन भट्टारकारार्य बारह्सी सत्ताव्यी में सर्तमान थे। उन्होंने व्यपने न्यायमस्तरन्द सन्य में बास्परित मिळ का नामोन्लेख किया है न्यायमस्तर्य स्था विदरणायार्य प्रकाशास्य यति के मत का अनुवाद मी किया है। बास्परित मिळ सर्वासी सत्ताव्यी में अपित प्रकाशास्य मित स्थारहर्सी सताव्यी में हुए थे। चित्रमुखानार्य में, जो तेरह्सी सताव्यी में सर्वमान थे, 'स्थायमकरूप' की स्थास्थ्या की। इससे बात होता है कि आनन्दबोध बारहर्सी सताव्यी में हुए होंगे। थे संन्यासी थे। इससे ब्रावाह जुनके बीयुन की कोई परना मही मानुका होती। उनके तीन प्रस्य मिळते हैं—१. स्यायमकरस्य, २ प्रमाण-माखा और ३. स्यायदीपावली । इन तीनों में उन्होंने खद्भैत मर्च का विश्वेचन किया है। दे॰ 'अर्द्धतानस्य'। आगन्य भट्ट--वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार।

वाक्तवाध्य-वेदान्त दर्शन का एक बैध्यव भाष्य, वो आवार्षा स्वामी रासान्त्व के साप्रदासिक तिवांतों के अनु-रूप समुण बहुस्त्वरूप का प्रतिपादन करता है। यह उत्तम कोटि की गम्भीर ताहिक रचना है, विससे भाष्य-कार का अनुपन पाण्डिल्थ प्रकट होता है।

कानस्वहरी— यंकराचार्य द्वारा विराज्य महामाया दुर्गा-देवी की स्तुति एक लिक्त विश्वतिणी क्रम्य में रची नयी, मनिष्मूर्ण इति है। सामान्यत्वा इसके निमाता लाख यंकराचार्य माने आते हैं। किन्तु आलोक्कण्य रम्बार्-मावी यंकराचार्य गदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका रम्बाय्ता मानते हैं। ४१ पद्यात्मक आनन्दकहरी महन विश्वतन्त्रपूर्ण तांकिक स्तोत्र सौन्दयंकहरी का पूर्वार्थ मानी वाती है।

स्थानन्यिक ज्ञ ज्ञ्जम — उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ थान में स्थित बहुत जालीन मठ। इसकी प्राचीनता का प्रमाण एक ताज्ञसाल है जो इस मठ में वर्तमान बताया जाता है। उसके अनुसार हिमबान केदार में महाराख जनमेजय के राजावकाल में स्थामी आनन्दिलङ्ग ज्ञङ्गम बहुां के मठ के अधिकाता थे। उन्हीं के गाम अगलेजय ने मन्दा-केती, औरणङ्गा, मयुगङ्गा, स्थर्गद्वार गङ्गा, सदावी और सम्बाकिनी के बीच जितना भूगेत्र है, चवका दात इस उद्देश्य वे किया कि उस्त्रीमठ के आचार्य आनन्द-लङ्ग जङ्गम के विच्या जानिलङ्ग जङ्गम इसकी आप से भगवान केदारेक्टर की यूजा-जाचिक वङ्गम इसकी आप से

आनन्वरक्शं—चींतरीयोपनिषद् के तीन भाग है। पहला भाग संहितोपनिषद् अथवा श्रिकावल्ली है, दूसरे भाग के आनन्वदल्ली कहते हैं और तीसरे को भूग-वल्ली। इन दोनों (दूसरी और तीसरी) का इकट्ठा नाम वाल्यो उपनिषद् भी है। आनन्वदल्ली में बहा के आनन्वरल्ली में बहा के आनन्वरल्ल के ब्याख्या है।

आनन्त्रक्रत---इस वत में चैत्र मास से बार मासप्यन्त बिनाकिसीके याचना करने पर भी खळ का वितरण कियाजाताहै। व्रतके अन्त में जळ से पूर्णकळण, भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक बन्य पात्र में तळ तथा खुवर्ण का बान विहित्त है। दे० कृत्यकल्पक, वत काण्ड, ४४३; हेमाद्रि, वत खण्ड १, पृष्ठ ७४२-४३।

जानस्तरफल ससमी—पह वत भाद्र गुन्छ ससमी के बिन प्रारम्म होता है। एक वर्षययन इस तिथि को उपचास विहित है। दे० प्रविध्य पुराण, १.१९०,१-८; क्रस्य-रूपतर, वरकाण्य, १४८-१४९। कुछ हस्तिकिखित प्रन्यों में हसे 'जनन्त फर्क' कहा गया है।

बातम्बाधिकरण- वल्लभावार्य रचित सोलहवीं शताब्दी का एक ग्रन्थ। इसमें पुष्टिमार्गीय सिद्धातों का प्रतिपादन किया

काम्बोलक महोस्सब — वसन्त ऋतु में यह महोस्सव मनाया जाता है। वे० भविष्योत्तर पुराण, १३३-२४। इसमें दोला ( झुला ), सगीत और रंग आदि का विशेष आयो-जन रहता है।

आम्बोलन कर—इस बत में चैंच गुक्त तुर्वाम को चिव-पार्वती की प्रतिमाओं का पूजन तचा एक पालने में उनको कुलाना होता है। दे ले होगांद्रि, वत सण्ड, २७४५-७४८, स्मिन्ने क्ष्म वेड, व्याम मण्डल के इक्याचीवें मूक्त के तीमरे मन्त्र का उल्लेख हैं 'बिदनाव्यक्त (।'

आनम्म बाह्यम —देशविभाग के अनुमार बाह्यमों के दो बड़े बां है—पद्मतीर और राख्यदिवड़ नर्मवा के दिला के बाह्यमा आन्ध्र प्रविद्ध, कार्णटक, महाराम्यु और गुजंद हो। इन्हें पद्मवित्व कहा गया है और उपर के बाह्यमा बन्ही पोच नामों से प्रमिद्ध है। आन्ध्र या तेल क्रू में निलचानि-यन, बेरूलाटों, बेरीनाटी, मुक्तिगटों, कामलनाटी, करव-कम्मा, नियोगी और प्रममशास्त्री यं आठ विभाग है। हे० 'पद्म दिखड़।'

क्षान्वीक्षिकी—सामान्यतः इसका अयं तर्रः साहत्र अथवा दर्शन है। इसीलिए इसका न्याय घारत्र से महरा मान्यत्र है। अर्थानीक्षकी, 'तर्शविद्या,' हिनुवार' का नित्तापुर्वक उस्केत नामाय्य और महाभारत में मिक्ता है। वर्षानाह्य में उस्किति का प्रकार की विद्यार्थी (आर्व्योक्षिकी, क्यी, वार्श तथा दणकारित) में से 'आर्व्योक्षकी, क्यी, वार्श तथा दणकारित) में से 'आर्व्योक्षकी' महत्त्वपूर्ण विद्या मानी गया है, जिसकी विश्वार प्रयोक राजकुमार को दी जानी नाहित्। उसमें (२.११३) इसकी उपयोमिता निर्मालिक्षत बतलायी गयी है:

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् । आश्रयः सर्वघर्माणां शश्वदान्वीकिकी मता ॥ [ बान्वीजिकी तथा सभी विद्यावों का प्रदीण, कभी कमों का उपाय और सभी धर्मी का बालव्य मानी पत्री हैं। इस प्रकार अप्योचिक्की विद्या गयी, बाती, व्यक्तीति आदि विद्यावों के बजावक को युक्तियों से निर्वारित करतो हुई संसार का उपनार करती है, विपत्ति और समृद्धि में बुक्त व्यक्त उत्तरना है और प्रजा, बाक्य एवं किया में कूसलजा उत्तरनन करती है।

बाय:—ऋरतेव के (७४७४९,१०९,३०) जैसे मन्त्रों में बाप: (जलों) के विविध गुणों की अभिष्यक्ति हुई है। यहाँ आकाशीय जलों की स्तुति की गयी है, उनका स्थान सुर्य के पास है।

'इन दिव्य जलों को स्त्रीकण माना गया है। वे माता है, नवयुवती है, अयवा देवियाँ है। उनका सीमरस के साम सयोग होने से टन्द्र का पेय प्रस्तुत होता है। वे बन-वान् है, बन देनेवाली है, बरदानों की स्वामिनी हैं तथा बी, दूष एय मधु जाती हैं।'

इन पृणों को हम इस प्रकार मानते हैं कि जरू पृथ्वी को उपजाक बनाता है, जिससे वह अभूत अण्ट्र उस्तन्स करती हैं।

जल पालन करनेवाला, शक्ति वेनेवाला एव जीवन देनेवाला है। वह मनुष्यों को पेय देता है एवं इन्त्र को भी। वह ओषधियों का भी भाग है एवं इसी कारण रोगों से मुक्ति देनेवाला है।

आपयेब — पुत्रसिद्ध मीमासक। उनका 'मीमासान्यायप्रकाश' पूर्वमीमासा का एक प्रामाणिक परिचायक यस्त्र है। मीमासक होते हुए भी उन्होंने सदानन्वकृत बेवान्तसार पर 'बाज्योशिन' नाम को टीका जिसी है, वो नृशिह सरस्वतीकृत 'मुंबोभिनी' और रामतीय कृत 'बुंबोभिनी' और रामतीय कृत 'बुंबम्मा- राम्बिक कुन्नमी को अभेसा अधिक उन्हम्य समझो जाती है।

आपयें — आपयें रिवर्त मित्रांसान्यायप्रकाश को अधिकांश लोग 'आपयेंगी' कहते हैं। उसकी रचना १६- २० ६० के लगम हुई थी। यह अति तरल संस्कृत भाषा में है और इसका अध्ययन बहुत प्रचलित है। आपस्तस्य गृहमूत्र — गृह्यपूत्र कुल १४ है। ऋष्येद के सीन, साम के तीन, हाक्ल यन, का एक, हुक्या यन्त्रेद के छः एवं आपर्यंग का एक। गृह्यपुत्रों में आपर्यंग का एक। गृह्यपुत्रों में अध्ययान इसन महत्य प्रवित्ते का एक। गृह्यपुत्रों में मुख्यतः गृह्यप्रयों का स्वार्था का

वर्णन है, जिन के नाम है—(१) पिन्यम, (२) पार्वणयन, (३) अच्टकायम, (४) आवशीयम, (५) आवश्युजीयम, (६) आवह्ययणीयम और (७) जैनीयम । इनके अतिरिक्त पश्चयाह्यमाँ का भी वर्णन पाया जाता है—(१) बद्धायन, (२) वेवसम, (३) पिन्यम, (४) अतिशियम और (५) स्वसम । इसमें सीलह गृह्य संकारों का भी विचान है। निम्नांकित मुक्क हैं:

१ गर्भावान, २ पुंसवन, ३. सीमम्तोम्नयन, ४. जात-कर्म, ५. नामकरण, ६. निष्क्रमण, ७. अन्नप्रासन, ८. बौल, ९. उपनयन, १०. समावर्तन, ११ विवाह, १२. अन्स्वेष्टि बाह्रि ।

आठ प्रकार के विवाहों— १. ब्राह्म, २. दैव, ३. आर्प, ४. प्राजापत्य, ५. आसुर, ६ शास्त्रवं, ७. राक्षस और पैशाच—का वर्णन भी इसमें पाया जाता है।

जासस्तस्य सम्मेश्वर—वींदितः तंत्रदाग के धर्मतृत् केसक पौच उपक्रम्थ हैं: (१) जायस्तर्थ, (२) हिरप्पकेशो, (३) बौधा-मा, (४) गौतम और (५) विश्वर वर्णाव्युह के अनु-सार जायस्त्रस्य हुक्य वजुर्वेट की तीस्तिय शासा के साधिकमीय वर्गीय पाँच उपविभागों में से एक है। यह सबसे प्राचीन धर्मसृत्र है। यह दो प्रस्तों, आठ पटफों और तीईस स्वाची में विभक्त है।

बार्यहर्म—सभी वणों तथा बालमों के घमं वृत्ति तथा जब-स्था भेद से स्मृतियों में बाियत है। फिल्ही विशेष परि-स्थितियों में बाद अपने वर्ण और आल्यन के कर्तव्यों का पालन सभव नहीं होता तो धर्मधारून में उनके विकल्प बताये गये हैं। शास्त्रों से बिहित होने के कारण इनका पालन भी धर्म ही हैं। उदाहरण के लिए, यदि बाह्मण अपने वर्ण के बिवायर कर्तव्यों (पालन, याजन और प्रतिप्रहें) से निवाहि नहीं कर सकता तो वह बात्रिय अववा वैद्य के विशिष्ट कर्तव्यों (शास्त्र, क्रिप, मारेक्षा और वाणिव्य) को अपना सकता हैं। किस्तु इन कर्तव्यों में मी बाह्मण के लिए सीमा बीच यी गयी हैं कि संकटकालीन स्थिति बीत जाने पर आपद्धमंं का स्थाग कर उसे अपने वर्णचर्म का पालन करना चाहिए।

आपदार्वणविष्याय—महाभारत के १८ पर्व है और इन पर्वों के अवान्तर भी १०० छोटे पर्व है, जिन्हें पर्वाच्याय कहते हैं। ऐसे ही छोटे पर्वों में से आपदार्म भी एक है। इसकी विषयसुची इस प्रकार है. राविष कृतान्त कीर्तन । कारवध-वस्यु संवाद । नकुको-पाक्समा । मार्वार-मृक्कि संवाद । बहुपत्तप्-युकारंत्वाद । करिकः वपदेश । विश्वनिम-निवादसंवाद । करिकः कुक्कसंवाद । आर्यावासा कीर्तन । इम्ब्रीत-परीकान्-संवाद । गृध-गोमामुसंवाद । पवन-शास्त्राक्षसंवाद । वारध-अमा कीर्तन । वस गृणवान । तपः कीर्तन । सस्य कथन । कोभोपास्थाना गृवंदाप्रायिक्तकमन । तस्य क्षेत्रन । सङ्गतीतः ।

कासस्तन्य यम् सहिता—हज्या यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय प्रश्य का नाम 'आपस्तन्य यजुर्वेहिता' है। इसमें सात अच्यक हैं। इन अच्यकों में ४४ प्रस्त हैं। इन ४४ प्रस्तों में ६५१ अनुवाद हैं। प्रत्येक अनुवाद में वी सहस्र एक ती अट्टा-नवे किष्यकाएँ हैं। साभारणत एक किष्टका में ५०-५० सब्ब हैं।

आपस्तान गुम्बसून—एल्ल्यूमों की परप्परा में गुन्वजूत भी आते हैं। गुल्वपूर्वों की भूमिका १८७५ हैं० में विवो हारा लिखी गर्वों थी (अर्चक अंदेश एशियाटिक शेष्टियों विच् बेंगाल)। गुल्वपूर्व दो हैं. पहला बीधायन एव दूसरा आपस्तान । जर्मन में स्तका अनुवाद श्री वर्क ने प्रस्तुत किया या। गुल्बसूर्वों का सम्बन्ध श्रीत यज्ञों ते हैं। गुल्व का अर्थ है मापने का तागा या डोरा। यज्ञव्यक्तिकाओं के निर्माण में इसका काम पड़ता था। यज्ञव्यक्ति उत्तकों विस्तार, आकार आदि का निर्वारण गुल्बसूर्वों के अनुसार होता था। चारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम प्रस्त

आपस्तान न्योतसूत्र — श्रीतसूत्र जनेक आचार्यों ने प्रस्तुत किये हैं। इनकी संख्या (३ हैं। इन्या युज्रेद के छ श्रीत सूत्र हैं, जिनमें से 'आपस्तान श्रीतमूत्र' भी एक हैं। इस का वर्मन अनुवाद नार्वे द्वारा १८७८ में और कैलेड द्वारा १९१० हैंक में इत्या। श्रीतस्त्रों को शांकिक क्रियाओं पर हिस्स्केबैंप्ट ने विस्तृत ग्रन्थ लिखा है।

वैदिक सहिताओं और बाह्यण बन्धों में जिन यजों का वर्षन हैं उनको श्रीतत्त्वों में पदालबद किया वया है। वैदिक ही तथा सोम यत सम्बन्धी धार्मिक अनुष्ठामों का इसमें अतिपादन हैं 'श्रुतिप्रतिपादित चौदह यज्ञों का इसमें विधान हैं। दे० 'श्रीतप्रत्वज्ञ'।

कापस्तम्बरमृति--अवश्य ही यह परवर्ती स्मृतियो में से है। आपस्तम्बधर्मसूत्र से इसकी विषयसूची बहुत भिन्न है। क्रास्तन्त्रीय सम्बनकारिका—मीमांता शास्त्र का एक प्रसिद्ध यन्त्र । सुरेखरावार्थ अवस्वा मध्यत्र सिम्म ते, को पाधिक्य के बगाय सामर वे और जिन्हें शाक्तुरस्त के बाचार्यों से वर्षींचिक प्रतिकटा प्राप्त है, अपने संन्यास प्रहण करने के पूर्व 'बाएसस्वीय मण्डनकारिका' की रचना की थी ।

क्षापिकासिः—एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचार्य। इनका नाम पाणिनीय अध्टाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिकालेः। ६१९२) आया है।

**आसोपदेश**—स्यायदर्शन में वर्णित चौथा प्रमाण । स्यायसूत्र में लिखा है कि आसोपदेश अर्थात् 'आम पुरुष का बाक्य' शब्द प्रमाण माना जाता है। भाष्यकार ने आस पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जो 'साक्षात्कृतधर्मा' हो अर्धात् जैसा देखा, सुना, अनुभव किया हो ठीक-ठीक वैसा ही कहुने बाला हो, वही आप्त है, चाहं वह आर्य हो या म्लेक्छ। गौतम ने आसोपदेश के दो भेद किये है-- 'द्ष्टार्थ' एव 'अदष्टार्थ' । प्रत्यक्ष जानी हुई बातो को बताने बाला 'दृष्टार्थ' एवं केवल अनुमान से जानने योग्य बातो को (जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 'अद्ष्टार्थ' कहलाता है। इस पर वात्स्यायन ने कहा है कि इस प्रकार लौकिक वचन और ऋषि वचन या वेद-बाक्य का विभाग हो जाता है। अद्दर्शर्थ में केवल वेदबाक्य ही प्रमाण माना जा सकता है। नैयायिको के मत से बेद ईश्वरकृत है। इससे उसके वाक्य सत्य और विश्वसनीय है। पर लौकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते है, जब उनका बक्ता प्रामाणिक मान लिया जाय ।

बाबू (अर्बुव)—प्रसिद्ध पर्वत तथा तीर्यस्थान, जो राजस्थान के निर्देश शंत्र में स्थित हैं। यह येदान के बीच में डीप की तरह उठा हुआ है। इस्का संस्कृत कर जबूंद है जिसका अर्थ कोड़ा या सर्प भी हैं। इसे हिमाल्य का पुत्र कहा गया है। यहीं बीसक्ट का आश्रम था और राजा अन्यरिव ने भी तरस्या को थी। इसका मुख्य तीर्थ पुत्रशिक्षण '१६५ अुट केंचा है। यहीं एक गुहा में दत्ता-नेय और गणेश्र की मुस्तियों और पास में अन्वरुक्षवर (शिष्म) का मिस्टर मी है। यहाँ जिस्क की पूजा अपरादेशी स्था वर्षुस्थाता के रूप में होती है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है और देलश्वास भें जिससे हैं। मागास-आयुर्वेद ८५

कासस्य — कस्मीरी श्रीय सर का एक सिद्धान्त। कस्मीरी चीवों की साहित्यक परम्परा में सोमानगर इत ' किववृत्यि' ग्रन्थ दीव मत के वार्धनिक निवारी को स्पष्टक्य में प्रस्तुत करता है। यह एकेव्यरवाद को मानता है एवं इवके बानू-सार मोल मनुष्य को सतत प्रत्याभिज्ञा (मनुष्य का खिव के साथ तादात्य्य भाग) के अनुवासन से प्राप्त हो सकता है। यहाँ सृष्टि को केवळ माया नहीं, अपितु खिव का सार्कि के माध्यम से व्यक्तिकरण माना गया है। समूर्ण कृष्टि खिव का 'जामार्स' (प्रकाश) है। आमास्य का सार्विक क्या है 'सम्बन्ध प्रकार से प्राप्तित होना'। यह एक प्रकार की विदय-मनीविज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम प्रवार की विदय-मनीविज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम खित होता है।

अपसंखीकत— फिसी मात्र की शुक्क पक डो दावती, विशेष रूप से फारन्त मास की शुक्क पक का दावती, विशेष रूप से प्रतिका फ़क्क अपना हुएँ। कहुकताती है। विभिन्न नतमाँ से मुक्त द्वादमी के विभिन्न नाम ये हैं। मैंसे विजया (अक्षण नक्षत्र के माथ), अपनी (रिहिणी के नाथ), पाप-नाशिनी (पुष्प नक्षत्र के साथ)। अनिना द्वादमी के दिन जपना करने से एक गहरू एक दियोगों का पुष्प प्राप्त होता है। विष्णु की पुत्रा करते हुए दत्ती को बामलक कुक ने नीचे जागरण करना चाहिए। दे वे हेमादि, १, २४-५-२२२।

आमासक्केश्वास्त्री—फारनुन गुमक एकादशी। इस तिथि को आमास्त्रक कुछ के नीचे हिर स्थायान का पूजन करणा चाहिए, स्थोकि इस कुछ में बिक्णु और क्ष्मी का बास है। देक परापुराण, ६ ४७ देश; स्मृतिकीस्तुम, ३६४-३६६। श्रीतके के बुध के नीचे बैटकर कार्तिक पूणिमा अथवा कार्तिक मास के किसी भी दिन पूजन और भोजन करना चाहिए।

आमेर (अम्बानगर)—राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक पीठ।
यह जयपुर से ५ मील दूर हैं जो इस राज्य की प्राचीन
राजधानी थी। यहाँ काली का एक प्रसिद्ध मिनद है।
एक अन्य पहाडी पर गलता (बरना) टीला है,
विसको कोग गालव ऋषि के तपोभूमि मानते है। टीले
के उपार सात कुण्ड है। इनके पास ही धंकरजी का
मन्दिर है। अस्तो से बरावर जल प्रवाहित होता रहता है

जिसमें बात्री स्नान करके अपने को पुण्य का भागी समझते हैं।

आक्रपुष्णस्वाण—एस प्रत का सम्बन्ध कामदेव-पुकन से है। आक्रमञ्जरी कामदेव का प्रतीक है, क्योंकि इसकी मदतन्य काम को उद्दीस करती है। कामदेव की तृष्टि के लिए कैत्र चुक्ल प्रतिपदा को आक्रमञ्जरियों को रवाना साहिए। देव स्मृतिकोस्तुम, ५१९; वर्षकृत्यकोमुदी, ५१६-५१०।

आवतम — छान्योग्य उपनिषद् (७२४.२) में यह निवास स्थान के अर्थ में केवल एक स्थान पर आया है। किन्तु काव्यों में इसे भीरित्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना क्या है, जैसे देवामतन, शिवायतन आदि।

विष्णु भगवान् को मङ्गल का आयतन माना गया है : मङ्गलं भगवान् विष्णु. मङ्गलं गरुडध्वजः ।

भक्तुल पुण्डरीकाल मङ्गलायतां हरि.।।
बाक्त बीक्षित—आयन्त योज्ञत वेक्कुटेश के शिष्य थे।
इन्होंने 'व्यासालस्योंनिय' नामक एक अद्युत बन्ध की रचना की थी। वेक्कुटेश सदाशिवेन्द्र सरस्वती के समकालेन ये, उन्होंने 'व्यवस्वर्गिट' और 'दायदातक' नामक दो बच रचे है। जनके शिष्य होने के कारण आयन्त वीज्ञित का जीवन काक भी अठारहवी शताब्दी ही सिंद होता है। 'व्यासालस्योंनियर्ं, मे आयन्त वीज्ञित ने ब्याल के वेदान्तपुत्रों को अटैतवादी माना है। अटैत रिख तिंद्य तिमियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण मुच्छ है

आयुर्वेद — नरान्यरा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद है तथा मं और वर्शन के हस्ताक अभिन्न सम्बन्ध है । चरण्युह के अनुसार यह ऋष्वेद का उपवेद है परस्तु मुश्तुतारि आयुर्वेद मन्यों के अनुसार यह अवर्थवेद का उपवेद है । सुन्यत के मत से ''जिसमे या जिसके हारा आयु मान हो, आयु आनी आय उसको आयुर्वेद कहते हैं।' भारतिम्त्र ने मी ऐसा ही जिल्ला हैं। चरक में जिल्ला है—'यदि कोई पूछने वाला प्रस्त करे कि ऋक्, साम, यजु, अपर्थ इन चारों बेदों में किस वेद का अवल्यन जेकर आयुर्वेद के विज्ञान उपयोग करते हैं, तो उनसे चिकत्सक चारों में अवर्थवेद के प्रति अधिक अधिक प्रस्त प्रस्त करेंगा। क्योंकि स्वस्याया, बिल, भङ्गल, होम, नियम, प्रायधिचत, उप-वस्य और मन्त्रादि व्यव्यवेद से जेकर ही वे चिकत्सा का उपदेश करते हैं।' सुभुत में जिबा है कि बहुए ने पहले-पहल एक लाव रक्षोंकों का 'आयुन्द शास्त्र' बनाया, जिवसे एक सहस्र स्थापाय हो। उनसे प्रजापति ने पका ए अवार्षत से स्थापता हो। उनसे प्रजापति ने पका ए अवार्षत से स्थापता हो। उनसे प्रजापति से आर करनारि से सुनकर सुभुत मुनि ने आयुन्द को रचना को। बहुए ने आयुन्द को सक्त प्रमाण ने बायुन्द को सक्त प्रमाण ने बायुन्द को सक्त प्रमाण नाम तन्त्र रखा। ये आठ भागों ने बॉटकर प्रत्येक माग का नाम तन्त्र रखा। ये आठ भाग निम्नाकित है: (१) शान्य तन्त्र (२) शाला-म्य तन्त्र (३) काय चिक्तिया तन्त्र, (४) भूत विद्या तन्त्र, (५) कीमारमुग्द तन्त्र, (६) अयद तन्त्र, (७) रसायन तन्त्र और (८) वाजीकरण तस्त्र

इस कप्टाङ्क आयुर्वेद के अन्तर्गत बेहुतरव, सरीर-विज्ञान, सर्व्यवधा, भेयज और हव्य गुण तत्व, चिकित्सा तत्व और सामी विद्या में हैं। इसके अतिरिक्त उससे सन्ध विकित्सा (होम्पोपेवा), विरोधी चिकित्सा (एको-पेबी) और जलविकित्सा (हार्ट्रो गेयी) आदि आजकल के अमिनव विकित्साप्रणालियों के विष्यान भी पावे जाते हैं। स्माप्यक्त- पदा तमें आवण से वार मासायंन्त सङ्ग, चक्र, गदा और पदा का यूजन करता चाहिए। ये आयुष्य वामुदेव, संकर्षण, प्रयुक्त तथा अनिरुद्ध के प्रतीक हैं। दें विश्वासांत्र पुराण, वे.१४८,१-६; हेमाब्रि, अत सण्ड, २८१।

अधुर्वत—(१) इस वर्त मे एक वर्ष तक शम्भु तथा केशव (विष्णु) का चन्दन से लेपन करना चाहिए। वर्त के अन्त में जलपूर्व कलई क्षत्रा गों का दान विहित है। दे० इत्य-कल्पत्व, व्रत काष्ट्र, ४४२।

(२) पूर्णिमा के दिन अगवान् विष्णु तथा लक्ष्मी का पूजन, जपवास, कुछ उपहार बाह्मण तथा सद्यः विवाहित स्त्रियो को देना चाहिए। दे० हेमाद्रि, बतखण्ड, २.२२५-२२९ (गरुड पुराण से)।

अपु संक्रान्तिवत-इस व्रत में संक्रान्ति के दिन सूर्य का पूजन, कांचे के पात्र, दूप, घी तथा सुवर्ण का दान बिहित है। इसका उद्यागन धान्य सक्रान्ति के समान होना बाहिए। वे० हेमादि, व्रत सण्ड, २७६७, व्रतार्क, ए० ३८९।

बारणीय विधि -- तैतिरीय ब्राह्मण का श्रेषाश तैतिरीय आरण्यक है। इसमें दस काण्ड हैं। काठक में बतायी हुई 'आरणीय विधि' का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ है। इसके पहुळे और तीसरे प्रपाठक में यज्ञापिन स्थापन के नियम जिल्ले हैं। दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियम हैं। चौधे, पौचवें और छठे में दर्श-पूर्णमासादि और पितृमेशादि विषयो पर विचार है।

आरण्यक - बाह्मणों और उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य आरण्यक है, अतः यह श्रति का ही एक भाग है। कहा जा सकता है कि अरण्यक बाह्मणो की ही भाषा और शैली में लिखें गये उनके पूरक है। इनके अध्यायों का प्रारम्भ बाह्मणों जैसा ही है, किन्तु सामग्री में सामान्य बन्तर दिखाई पडता है, जो क्रमणः रहस्यात्मक दृष्टान्तों या रूपकों के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन में बदल गया है। साधारणतः धार्मिक क्रियाकलापों एवं रूपक वाले भाग को ही जारण्यक कहते हैं, एवं दार्शनिक भाग उपनिषद् कहलाता है। इन आरण्यक ग्रन्थों के माग धार्मिक क्रियाओं का वर्णन करते है तया यत्र-तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार ये बाह्यणशिक्षाओं से अभिन्न दिसाई पडते हैं। किन्तु कुछ अध्यायों में कुछ कड़े नियमो की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओं को गप्त रखने की आजा है और उन्हें कुछ विशेष पुरुषों के निमित्त ही करने योग्य बतलाया गया है। ऐसे रहस्यात्मक स्थल उपनिषदों में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे अध्याय है जिनमें केवल कियाओं के रूपक ही दिये गये है, पर वे घार्मिक क्रियाओं के सम्पादनार्थ नहीं, किन्तु ध्यान करने के लिए दिये गये हैं। इनमें से किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय मे पनर्जन्म अथवा कर्मवाद की शिक्षा नहीं है।

आरण्याकों का अध्ययन अरण्य ( वन ) में ही करना चाहिए! किन्तु वं कीन वे वो उनका अध्ययन करते थे ? बाह्यणों के निर्माण-काल में ही विरक्त यिन, युनियों का एक सम्प्रवाय प्रकट हुआ, जो सांसारिकता का त्याग कर चुका या और विसने अपने जीवन को घामिक नक्ष्य की और लगा विसा था। उनके अध्यातों के तीन प्रकार थे : (१) तपरथा, (२) यक और (३) ध्यान। किन्तु निषम विनिन्न थे, इसलिए अध्यातों में चितिप्रवा थी। कुछ ओरों ने यकों को एकदम छोड़ दिया। बढ़े एवं विस्तृत यम सेचे मो अवस्था को हो थे। उत्पर जो कुछ अरण्याताही साजुओं के माम्यान में कहा गया है, उतका बड़ा ही सवीब वर्णन रामायण में उपस्थित है। यब वियानीं अपनी विश्वा समाप्त कर लेता तो उसके किए तीन मार्ग हुआ करते वे, अपने गुरु के साम आवन्य रहना, गृहस्य बनना और अरप्यवासी तामु बनना हो रहे तामु का प्रारम्भिक नाम वैस्तानसं वा किन्तु बाद में बानप्रस्य (वनवासी) का प्रयोग होने लगा।

सावणावार्य का नहता है कि आरथ्यक साष्ट्रकों का पाठप 'बाइण प्रत्य' था। इस मत का डायसन से समर्थन क्या है। आरथ्यक के विषयों के विभिन्न जटायों— वार्मिक क्रियातों को रहस्यात्मक व्यावध्या, वृष्टान्त, वान्तरिक व्यञ्ज आदि का बनवासी सापुजों के विभिन्न प्रकार के जटायों के जिल्हें को पहिला के क्या का का कर कि का प्रत्या के विभिन्न प्रकार के जटायों के का का कर कि ही कि तु बो के कि सा प्रत्या के तिर्देश के मीय का कर्यन है कि बाइणों की तरह आरथ्यक प्रत्या का प्रवास का प्रवास का सा वोनों में अन्तर के का पुरीहितों को पहाया जाता था। वोनों में अन्तर के का रहसों का या, जो आरथ्यक व्यन्त में में है। आरथ्यकों में वे ही अथाय महत्वपूर्ण है जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान आदि पर जोर डालने के कारण बाढाणों से तथा दार्शनिक उपनिवदों में भिन्न हैं। मुख्य आरथ्यक वस्य निमासित हैं

## ऋरवेद के आरण्यक-

१ ऐतरंस आरण्यक—इसके पांच ग्रन्थ १।ये जाते है। दूसरे और तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद् हैं। दूसरे के उत्तराई के कीय चार परिच्छेदों में बेदान्त का प्रति-पादन है। इसिलए उनका नाम ऐतरेय उपनिषद् है। चौचे आरण्यक का संकलन श्रीनक के शिष्य आश्वकावन ने किया है।

२ कौयोतिक आरण्यक—हरके तीन बण्ड है। प्रथम दो सब्ब कर्मकाण्ड से भरे है। तीसरा सण्ड कौयोतिक उपनिषद् कहलाता है। यह बहुत सारगियत है। आनन्द-धाम में प्रवेश करने की विधि इसमें प्रतिपाबित है। यनुर्वेद के आरण्यक—

 तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है। इस आरण्यक में दस काण्ड है। आरणीय विधि का इसमें प्रतिपादन हुआ है।

 बृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेद का है। सामवेद का आरण्यक—

१. छान्दोग्य आरण्यक । यह बारण्यक छः प्रपाठको

में विभाजित है। यह आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है। (कविल, कोप, विटरनित्ज)

जारस्थान — जिस प्रकार बारण्यकों के पढ़ने अथवा अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाता था, उसी प्रकार सामवेद के 'बारस्थानन के लिए भी सिधान था, अर्थात उसे भी अरूबर (बन) में हो गाया जाता था। जारस्थान के में जो अरूबर (बन) में हो गाया जाता था। जारस्थान — वगत अथवा सृष्टिकों क्यांति और निकास के सम्बन्ध में बैधीनिकों तथा निवासिकों का मत है कि ईक्टर पृष्टिकों उत्पन्न करता है। इसी सिखान को आरम्भन्दार कहते हैं। जित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्न अकार से रिकास के जानन प्रवासी की रचना (जारस्थ) करते हैं। यह एक प्रकार का सर्जनात्यक सिकासवाह है।

आराध्य आहुम - 'वाराय्य बाह्म ' अर्थ-(० द्वारतो की दो जावाओं में में एक हैं। इन अर्थ-(० द्वारतों में शिक्क्स-। यन-अवार्य अपूर्ण ग्वं वारितोश्व का भाव समित्री है। आराध्य बाह्मण विशेषकर कर्णाटक एवं तैनम प्रदेश में पाये जाते हैं। ये अर्थ परिवर्षित समार्त है जो पवित्र सकी-पवीत एवं शिवरिक्क्स भारण करते है। अपनी व्यक्ति-पवीत एवं शिवरिक्क्स भारण करते है। अपनी व्यक्ति-पवीत्री है किन्तु समार्व अपनिक वैवाहिक उत्सव सम्मान्न करता है। उनने किन्तु समार्व अपनिक वैवाहिक उत्सव सम्मान्न करता है, किन्तु वे दूसरे शिक्क्सपति के बार

दूसरा अर्थ-लिङ्गायत दल जातिवहिष्कृत है, जिसके लिए कोई भी जङ्गम संस्कारोत्सव नहीं करता और वे किसी भी अर्थ में लिङ्गायत समाज में प्रवेश नहीं पा सकते।

आविष-यह एक पितृपरक नाम है। अक्षा औपनेशि के दुव जहांकक के अर्थ में यह प्यावहत होता है। आर्थीण यशकी से भी जहांकक का बांच होता है, जो जैमिनीय ब्राह्मण (२१८०) में मुक्काण्या के आचार्य हैं। आर्शीण का प्रयोग जैमिनीय उपनिषद, ब्राह्मण, काठक संहिता एवं ऐतरेय आरम्थक में भी हुआ है।

आक्नेयोपनिषद्—निवृत्तिमार्गी उपनिषदो में इसकी गणना की जाती है।

कारोम्यद्वितीया—पौष शुक्ल द्वितीया को अथवा शुक्ल पक्ष की प्रत्येक द्वितीया को उदयकालीन चन्द्र के पूजन का विधान है। चन्द्रमा का पूजन करने के पश्चात् वस्त्रों का जोडा, सुवर्ण तथा एक तरह पदार्थ से भरा हुआ कलका दान करना चाहिए। दे॰ हेमादि, व्रत खण्ड, १ ३८९-९१ (विष्णुवर्मोत्तर पुराण, २५८ से उद्दर्ग)।

कारोस्प्रप्रतिस्था- वर्षको समाप्ति के पत्थात् प्रथम तिथि को बतास्म्म होता है। यह एक वर्षप्रयंग्ठ चलता है। प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्यकी छणी हुए प्रतिमा का पूजन विहित है। दान पूर्यक्षत के समान है। दे० हेमाबि, वतस्वाद, १२४१-४२; बतराज, ५३।

क्षारोप्पकत—(१) इस वत का अनुष्ठान आध्यय शुक्त पत के प्रकार आदिन कुष्ण पत्त की प्रतिपदा से केन्द्र सर्ट्-पूर्णमा तक होता है। दिन में क्यम्त तथा आदि-शति के पूर्णों से अनिस्द्र की पूजा, हदन आदि होता है। वत की समाप्ति से पूर्व तीन दिन का उपवाद बिहिस है। इससे स्वास्थ्य, गौन्यों तथा समृद्धि की उपलिख होती हैं। वे० विज्ञुक्तमौत्तर पूराण, ३,२०५,१-७।

(२) यह दशमीव्रत है। नवमी को उपवास तथा दशमीको लक्ष्मी और हरिका पूजन होना चाहिए । हेमाब्रि, बतवण्ड, १९६३-९६५।

आरोग्यसम्मी—इस व्रत में मार्गशीर्थ शुक्ल सप्तमी से प्रत्येक सप्तमी को एक वर्ष तक उपवास, सूर्य के पूजन आदि का विधान है। दे० वाराह पुराण, ६२.१-५।

आर्थिक (१)—सामदेवीय मन्त्रों को स्वृद्धियों का संबंध, जो उद्गाता को कण्टम करना पहला था। तोमबळ उद्गाता को कण्टम करना पहला था। तोमबळ से विविध्य अवसरों पर कोन मन्त्र कित स्वर में जीति कित क्रम में गाया जायगा, जादि की शिक्षा आचार्य अपने शिव्यों को देते थे। 'कीधुमी शाला' में उद्गाता को ५८५ यान िसलायें आते थे। इन पूर्त महुल को आर्थिक कहते हैं। इसमें दी ब्रक्षात्र के गान होते हैं—महुला 'सामनेय गान' इसमें दी ब्रक्षात्र के गान होते हैं—महुला 'सामनेय गान' तथा इसा प्राचा जाता या, मिन्तु दुसरा इतना पवित्र माना जाता या कि उसके हिएर केवल वनस्थती का एकान्त ही उपयुक्त समझा आता था।

आर्थिक (२)—सामवेद में आये हुए ऋषेद के मन्त्र 'वार्थिक' वहे जाते हैं और यजुर्वेद के मन्त्र (मदास्पक) 'स्तोम' कहलाते हैं। सामवेदीय आर्थिक झम्ब जन्यापक भेद, देश मेंद्र, कालक्रम मेंद्र, गीत एक्तम मेद वीर उज्वारण में व्यादि मेद से जनेक शासाओं में विभक्त हैं। सब शासाओं में मन्त्र एक से ही है, उनकी संख्या में व्यतिक्रम है। प्रचेक वाखा के जीतमुत्त, गृह्यमुत्त जीर प्रातिवास्त्य मिक-मित्र हैं। आंचिक प्रन्य तीन हैं—क्रम्य, आरम्पक और उत्तरा। उत्तराचिक में एक क्रम्य की, एक स्वर की और एक तात्म्य की तीनसीन क्ष्याओं को केकर एक-एक मुक्त कर दिया गया है। इन सुक्तों का 'जिक्' नाम है। इसी के समान भावापन्न दो वो क्ष्याओं की समिष्टि का नाम 'प्रमाप' है। चाहे निक् हो या प्रमाप, इनमें के पत्नेक पहली क्ष्या का क्रम्य आंचिक में से क्रिया गया है। इसी क्रम्य-आर्थिक से एक क्ष्या और सब तरह से उत्ती के अनुक्य दो और क्ष्याओं को मिकाकर मिक् बनता है। इसी फ्लार प्रमाप भी है। इस्ही काराओं के इनमें जो पहली क्ष्याप' है वे सब 'यीनि-क्ष्य कुनाती है और आर्थिक सीनि-यन के नाम से प्रसिद्ध हैं।

योनि-ऋक् के पश्चात् उसी के बराबर की दो या एक ऋचा जिसके उत्तर दल में मिले उसी का नाम उत्तरार्चिक है। इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा है।

एक ही कप्याय का बना हुआ प्रत्य जो अरण्य में ही अप्ययम करने के योग्य हो 'आरप्यक' कहनाता है। सब बेदों में एक-एक आरप्यक हैं। योगि, उत्तरा और आरप्यक इन्हीं तीन प्रत्यों का साधारण नाम आदिक अर्थात् ऋक्-मुन्तु है। डन्ड प्रत्यों में जितने साम हैं उनके गाने वाले 'अन्योग' कहनाते हैं।

**बार्तं भक्ति—श्रीमद्भगवद्**गीता (७.१६) में भक्तों के चार प्रकार बतलाये गये हैं:

- १ अर्थार्थी (अर्थअययालाम की आज्ञा से भजन करने वाला)
- २ आर्त (दुःस निवारण के लिए भजन करने बाला)
- ३ जिज्ञासु (भगवान् के स्वरूप को जानने के लिए भजन करने वाला)
- ४ ज्ञानी (भगवान् के स्वरूप को जानकर उनका चिन्तन करने वाला)।

यबारि आर्त भिक्त का स्थान अन्य प्रकार की अफि से निवली अंघों का है, तथारि आर्त भक्त को भी भगवान् मुक्ती कहते हैं। आर्त होकर भी भगवान् की और उन्मुख होना अयस्कर हैं। भरिकास्त के सिद्धांतप्रस्था में भिक्त दें। प्रकार की बतलायी गयी है—(१) परा मिक्त ( जिसका उद्देश केवल मक्ति है और उसके बदले में कुछ नहीं बाहिए, और (२) अपरा मन्ति (साधनरूप मन्ति)।

आर्स भिन्त अपरा भक्ति का ही एक उप प्रकार है। शक्रांबर्शन अथवा आक्रांभियेक-यह वत मार्गशीर्व पूर्णिमा को होता है । दक्षिण भारत में मटराज ( नृत्यसुदा में भगवान शिव ) के दर्शनार्थ जनसमूह विदम्बरम् में उमड पडता है। विक्षण भारत का यह एक महान् वत है। सर्प्रानन्यकरी तृतीया-हस्त एवं मूल, पूर्वाचाढ़, उत्तराचाढ अभिजित् नक्षत्रों के दिन बाली शुक्ल पक्ष की तृतीया। वर्षको तीन भागो में विभाजित कर एक वर्ष तक इस व्रत का आचरण करना चाहिए । इस व्रत में शिव तथा भवानी का पूजन होता है। भवानी के चरणों से प्रारम्भ कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार किया जाता है। दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, १ ४७१-४७४। **भार्य-**-आर्यावर्त का निवासी, सम्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य। बैदिक साहित्य में उच्च वर्गों के लिए व्यवहृत साधारण उपाधि । कही-कही 'आर्य' (अथवा 'अर्य') वैदयों के लिए ही सूरक्षित समझा गया है (अथर्व १९.३२, ८ तथा ६२,१)। आर्य शब्द से मिश्रित उपाधियाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की भी हुआ करती थी। किन्तु 'गुद्रायौँ' बौजिन गब्द का अर्थ अस्पब्ट है। आरम्भ में इसका अर्थ सम्भवतः शद्र एवं आर्य था, क्योंकि महावत उत्सव में तैतिरीय-बाह्मण में बाह्मण एव शुद्र के बीच (कृत्रिने) युद्ध करने को कहा गया है, यद्मपि मुत्र इसे वैदय (अर्थ) एवं शद का यद्ध बतलाता है। कतिपय विद्वानों के मत में यह यद्ध और विरोध प्रजातीय न होकर सांस्कृतिक था। वस्तुतः यह ठीक भी जान पडता है, क्योंकि शृह तथा दास बृहत् समाज के अभिन्न अङ्गर्थ।

'आर्य' शब्द (स्त्रीलिंग आर्य) आर्य जातियो के विक्षेषण, नाम, वर्ण, निवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह श्रेष्टता नुषक भी माना गया है.

'योद्धमार्वेण परवान् भात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ।'

(रामायण, द्वितीय काण्ड) इस प्रकार महाँच बाल्मीकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ या सम्मान्य के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। स्मृति में आर्य का निम्नलिबित लक्षण किया गया है .

का ानमालाब्त कथण किया गया है .

कर्तव्यमावरन् कामयकर्तव्यमनावरन् ।

क्रिक्टित प्राकृताबारे स तु बार्व्य इति स्मृतः ।।

वर्णाश्रमानुकूरु कर्तव्य से कीन, अकर्तव्य से विमृतः
आवारवान् पृद्ध सी आर्य है। अतः यह सिख है

कि जो व्यक्ति या समुदाय सदावारसम्पन्न, सकल विवयों में अध्यास्य लक्ष्य युक्त, दोवरहित और वर्म-परायण है, वही आर्य कहलाता है।

आर्थमब — नुसकाल के प्रमुख ज्योतिर्विव । ये गणित और खगोल ज्योतिष के आवार्ष माने वाते हैं। इनके बाद के ज्योतिर्विव में व राहिर्मिहर, बहुगुम, विजीय कांक्मर, सास्करावार्य, कमलाकर जैसे प्रमिद्ध स्वयंकार हुए हैं। इनका बन्धकाल सन् '05 हुँ हैं। इनका बन्धकाल सन् '05 हुँ हैं। होने को व्यवस्थान एटिलपुन (पटना) कहा जाता है। पणित ज्योतिष का 'आर्थ सिद्धात' सन्ही का प्रचलित किया। इनका ही अपने के नुसार भारत में हरू होंने ही स्वर्णप्रधान पृथ्वी को चल सिद्ध किया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'एट्र्यूच्या पृथ्वी को चल सिद्ध किया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'एट्र्यूच्या पृथ्वी को चल सिद्ध किया।

लार्मसमाल—प्राप्तीन कृषियों के वैदिक सिद्धांतों की पक्ष-पाती प्रतिद्ध संस्था, जिसके प्रतिप्राता स्वामी वयानम्ब मरस्वती या जन्म गुकरात के भुतपूर्व मीरावी राज्य के एक नींव में सन् १८२४ ई॰ में हुआ था। इनका प्रारंपिक नाम मुख्यकूद तथा पिता 'का नाम अम्बाधकूद या। में बाज्यकाल में शक्कर के भक्त थे। इनके जीवन को मीटे तौर से तीन भागों में बोद सकते (१/ १८८५-१८५५) कर का जीवन, (१८४५-१८६) अमण तथा अध्यक्त एवं (१८६३-१८८४) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा।

इनके प्रारम्भिक घरेलु जीवन की तीन घटनाएँ धार्मिक महत्त्व की हैं. १ चौदह वर्ष की अवस्था में मृतिपूजा के प्रति विद्रोह ( जब शिवचतुर्दशी की रात में इन्होने एक चुहेको शिव की मुर्ति पर चढते तथा उसे गन्दा गरते देखा), २ अपनी बहिन की मृत्य से अत्यन्त दःखी होकर संसार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय और ३ इक्कीस वर्ष की आयु में विवाह का अवसर उपस्थित जान, घर से भागना। घर त्यागने के पश्चात् १८ वर्ष तक इन्होंने संन्यामी का जीवन विताया। बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होंने कितपय आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमतः वेदान्त के प्रभाव में आये तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया। ये अद्वैत यत में दीक्षित हुए एवं इनका नाम 'शद्ध चैतन्य' पडा। पश्चात ये सन्यासियों की चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित हुए एवं यहाँ इनकी प्रचलित उपाधि दयानन्द सरस्वती हुई। फिर इन्होंने योग को अपनाते हुए वेदान्त के सभी सिद्धान्तो को छोड दिया। दयानन्द सरस्वती के मध्य जीवन काल में जिस महापुरुष ने सबसे वडा चार्मिक

प्रभाव डाला, वे थे मथुरा के प्रज्ञाचलु स्वामी विरजानन्द, जो वैविक साहित्य के माने हुए बिद्वान थे। उन्होंने इन्हें वेद पढाया। वेद की शिक्षा दे चकने के बाद उन्होंने इन शब्दों के साथ दबानन्त्र को छुट्टी दी "मैं चाहता है कि तुम ससार में जाओ और मनुष्यों में जान की ज्योति फैलाओ ।" संक्षेप में इनके जीवन को हम पौराणिक हिन्दत्व से आरम्भ कर दार्शनिक हिन्द्रत्व के पथ पर चलते हुए हिन्दृत्व की आधार शिला वैदिक वर्ग तक पहेँचता हुआ पाते है । इन्होंने शैषमत एव वेदान्त का परित्याग किया, साक्ययोग को अपनाया जो उनका बार्श-निक लक्ष्य था और इसी दार्शनिक माध्यम से वेद की भी व्याख्या की । जीवन के अन्तिम बीस वर्ष इन्होने जनता को अपना सदेश सनाने में लगाये । दक्षिण मैं बम्बई से पूना, उत्तर में कलकत्ता से लाहौर तक इन्होने अपनी शिक्षाएँ घूम-पूम कर दी । पण्डितो, भील-वियो एव पादरियो से इन्होने जास्त्रार्थ किया, जिसमें काशी का शास्त्रार्थ महत्त्वपूर्ण था। इस बीच इन्होने साहित्यकार्य भी किये। चार वर्ष की उपदेश यात्रा के पश्चात ये गङ्का-तट पर स्वास्थ्य स्थारने के लिए फिर बैठ गये। ढाई वर्ष के बाद पन जनसेवा का कार्य जारम्भ किया।

१० अर्थेल सन् १८७५ में बन्धाई में इन्होंने आर्थसभाज की स्थापना की । १८७७ में दिल्ली दरदार के अवसर पर दिल्ली जाकर पत्राव के कुछ अद्यवनी से भी मिले, जिन्होंने इन्हें पत्राव आने का निमन्त्रण दिया। यह उनकी पत्राव की पहली यात्रा थी, जहाँ इनका मतः भविष्य में बूब फूळा-कला। १८७८-१८८१ के मध्य आर्थसपाल एव षियोसांपिकल सोसाइटी का बढ़ा ही सुन्यर आईचारा रा। किन्तु शीध ही बोनों में प्रवर के व्यक्तित्व के ऊपर मतुनेव हो गया।

स्वामी बयानन्व भारत के जन्य धामिक चिन्तको, जैसे देवंदनाय ठाकुर, केशवचन्त्र सेना (क्षास्यान), मेहम क्लीवार्स्की एव कर्नन्व आकर्ती: (चियोसॉफिकक सेसाइटी), भोकानाव सारामाई (प्राप्नासमात्र), प्राप्तेय (रिफार्स्ट इस्लाम) एव डॉ॰ टी० जे० स्काट तथा रे० जे० थे (ईसाई प्रतिमिधि) से भी मिक्रे। जीवन के अन्तिम दिनों में स्वापीजी राजस्थान में थे। आपने महाराज जीधपुर तथा क्या राजाओं पर बच्छा प्रभाव हाला। कुछ दिनों बाद स्वामीजी वीमार पढ़े एव ३०

अक्तूबर सन् १८८३ में अजमेर में इनकी इहुकीका समाप्त हुई। कहा जाता है कि रसोइए ने इनको विष दे विद्या।

आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्मलिखित हैं---

- १ सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईश्वर है।
- २ ईख्वर ही सर्वस्त मत्य है, सर्वज्ञान है, जब तीन्वर्य है, बक्तरिरी है, पर्य डांग्न्मान है, व्यावकारी है, ववाब् है, जक्नमा है, जनत्व है, बपरिवर्तनवीछ है, जनावि है, बुद्धल्लीय है, वसका पालनकर्ता एवं सक्का स्वामी है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ हैं जबर व अगर है, भयरहित है, पाल है। स्वाप्त है। केवल उसी की पूजा होनी चाहिए।
- ३ वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ है तथा प्रत्येक आर्य का सबसे पुनीत कर्तव्य है उन्हें पढना या सुनना एवं उनकी शिक्षा दूसरों नी देना।
- ४ प्रत्येक प्राणी को सत्य को ग्रहण करने एव असत्य के त्याग वे लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए।
- ५ प्रत्येक काम नेकीपूर्ण होना चाहिए तथा उचित एवं अनुचित के चिन्तन के बाद ही उसे करना चाहिए।
- ६ आर्यसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की शारीरिक, आस्मिक एव सामाजिक उन्मति द्वारा विद्य-कल्याण करना !
- ७ हर एक के प्रति न्याय प्रेम एव उसकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।
- ८ अन्धकारको दूरकर ज्ञान ज्योनि को फैलाना चाहिए।
- ९ किसी को भी केवल अपनी हा भलाई से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए अपितृ अपनी उन्नति का सम्बन्ध हूमरो की उन्नति से जोडना चाहिए।
- १० साधारण ममाजीन्तित या समाज कल्याण के मम्बन्ध में मनुष्य वी अपना मतान्तर त्यायना तथा अपनी व्यक्तिगत बातो को भी छोड देना चाहिए । किन्सु ब्यक्ति-गत विक्वासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता यस्तनी चाहिए ।

क्रपर के वस सिद्धाल्तों में से प्रथम तीन जो ईस्बर के अस्तित्व, स्वभाव तथा बैदिक साहित्य के विद्धाल्त को वकति है, वामिक विद्धालत हैं। अन्तिम सात नैतिक विद्धात हैं। बार्य समाज का वर्मविज्ञान बेद के क्रपर अवलियत है। स्वामीणी वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते के और वर्म के सम्बन्ध में अस्तिम प्रमाण।

आर्थनमान के संस्थापक स्वामी व्यानन्य ने देखा कि देश में स्वयन ही: विशिष्ठ मती व सम्प्रयापों के सिर्दारण विदेशी म्हरताम एवं ईसाई धर्म मी बढ पकड रहे हैं। द्यानन्द के समाने यह सास्त्या थी कि केंसे आरतीय वर्म का सुचार किया जाय। किस प्रकार प्राचीन एवं अवीचीन का तथा परिवम एवं पूर्व के धर्म व विचारों का समन्वय किया जाय, विद्यसे भारतीय गौरव फिर स्वापित हो सर्व। इसका समाजान स्वामी द्यानन्द ने 'वेद' के सिद्धार्लों में क्षोज निकाला, वो ईस्बर के स्वयन्द है।

स्वामी दयानन्द के बैदिक मिठान्त को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा मकता है इ—जिंद गांवर का वर्ष जान है। यह इंक्टर का जान है हि—जिंद गांवर कुण है। ईक्टर का सिद्धान्त दी प्रकार से व्यवन किया गया है—१ कार बेदों के रूप में, जो बार ऋषियों (अग्निन, वायु, सूर्य एवं अङ्गिरा) को सृष्टि के आरम्भ में अववनत हुए। २ प्रकृति या विश्वक के रूप में, जो वर्दावहित सिद्धान्तों के अनुसार उत्तरज हुआ। वैदिक माहित्य-गन्य एवं प्रकृति-गन्य से यहाँ माम्य प्रकट होता है। स्वामी दयानन्द कहते हैं, "मैं वेदों को स्वत. प्रयाणित सत्य मानता हैं। ये संवायरिहत हैं एवं दूसरे किसी अधिकारी धन्य पर निभंद नहीं रहते । ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ईश्वर का

वैदिक माहित्य के आयं निद्धान्त को यहाँ संक्षेप में दिया जाता है—१ वंद हैक्चर द्वारा ब्यक्त किये गये हैं लेसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से सम्मणित हैं । के वहीं ही केवल हैक्चर द्वारा व्यक्त किये गये हैं क्योंकि दूवरे होने बन्दा के सम्मण्य हैं क्योंकि दूवरे अन्य प्रकृति के साथ यह सम्बन्ध नहीं दर्शते । ३ वे विज्ञान एवं मनुष्य के सभी गर्मी के मूल ओत हैं। । अस्पतामाओं के कर्माओं में सं सिद्धान्तत वो महत्त्वपूर्ण हैं : १ भारत को (भूले हुए) वैदिक पच पर पुन चलाना और २ वैदिक शिक्षाओं को समूर्ण विच्य में प्रमारित करना।

स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिकता देने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विश्व को बाग्नत करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की उसे 'आर्य समाब' कहते हैं। 'आर्य' का अर्थ है भक्न एवं 'समाब' का वर्ष है सभा। बतः आयंसमाज का वर्ष है 'भद्रकां का समाज' या 'बद्रसमा'। बार्च प्राचीन मारत का देश-प्रेमपूर्ण एवं चानिक नाम है जो भद्र पुरुषों के लिए प्रयोग में बाता था। स्वामीजी ने देशभिक की मानना जनाने के लिए यह नाम जुना। यह चानिक से भी अधिक सामाजिक एवं शजनीतिक महत्व रखता है। इस प्रकार यह जन्य चार्मिक एवं मुखारतादी सस्थाजो से मिन्नता रखता है. खेरी—बद्धासमाज (ईश्वर का सामाज), प्रार्थना-नमान ब्राह्मि

स्वामी वयानन्द की मत्य से अब तक की घटनाओं में समाज का दी दलों में बँटना एक मुख्य परिवर्तन है। इस विभाजन के दो कारण वै (क) भीजन में मांस के उप-योग पर मतभेद और (स्त) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में उचित नीति सम्बन्धी मतभेव । पहले कारण से उत्पन्न हए दो वर्ग 'मांभमक्षी दल' एवं 'शाकाहारी दल' कहलाते है तथा दसरे कारण से उल्डंब्ल दो दल 'कॉलेज पार्टी' एवं 'महात्मा पार्टी' (प्राचीन पद्धति पर चलने बाले) कहलाते हैं। ये मतभेद एक और भी गहरा मतभेद उप-स्थित करते हैं जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं की मान्यता के परिणाम से हैं। इस दृष्टि से कॉलेज पार्टी अधिक आर्धानक और उदार है, जबकि महात्मा पार्टी का दक्षिकोण अधिक प्र'तीनतावादी है। कॉलेज पार्टी ने लाहौर में एक महाविद्यालय 'दयानन्द एँक्लोबेदिक कॉलेज' की स्थापना की, जबकि महात्था पार्टी ने हरिदार में 'गुस्कूल' स्थापित किया, जिसमें प्राचीन सिद्धान्तो तथा आदशों पर विशेष बल दिया जाता रहा है।

सचटन की दृष्टि से इसमें तीन प्रकार के समाज है—
? क्यानीय समाज, र प्रान्तीय समाज और ३. सार्वदेशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के लिए
निर्मालिक्षित नियमावजी है—?. आर्य समाज के दस् नियमों में विश्वसार, र बेद की स्थामी स्थानन्द इारा की
हुई व्याख्यादि में विश्वसार, ३. सदस्य की आयु कम के
कम १८ वर्ष होनी चाहिए, ४. इंडो के लिए विशेष दीजा सस्कार की जावस्थकता नहीं है किन्तु ईसाई तथा
मुस्लमानों के लिए एक जुद्धि संस्कार की व्यवस्था है ।
स्थानीय सदस्य से प्रकार के है—प्रथम, (जन्हे सत्त है ।
कार्वियसार स्थानीय सदस्य, द्वितीय, जिन्हे
का विभिन्नार नहीं, वर्षाय स्थानीय सदस्य; द्वितीय, जिन्हे मत देने का अधिकार प्राप्त है जो स्थायी सदस्य होते हैं। अस्याधित्व काळ एक वय का होता ह। सहानुभूति यशनि वालो की भी एक अलग अली है।

स्थानीय समाज के निन्नांकित पदाधिकारी होते ह— समापति उपदाभावति सभी कोलाग्यक्ष और पुस्तकालमा मध्या थे सभी स्थायो तदस्यो हारा उनसे से ही चुन बात हैं। प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्हीं समाजो के अति निष्य एव अन हुए तदस्य होते ह । स्वानीय समाज के प्रत्येक तीस सदस्य के पीछ एक सदस्य को प्रान्तीय समाज में प्रवित्तियल करन का अधिकार ह । इस प्रकार इसका गठन प्रतितिधिमूलक ह ।

पूजा पढिलि—साताहिक धार्मिक सल्लाग अरक रिकार को प्रात हाता ह । स्थाकि सरकारी कमचारी इस दिक खुट्टी पर हाता ह । यह सत्स्वम तीन या चार चच्छ का होता ह । भाषण करन बाले के ठीक सामन पूजास्थान म वैरिक कॉम्लुग्ड रहता है । धार्मिक पूजा हबन के साथ प्रारम्भ होता ह । साथ हो बैदिक मनते का पाठ हाता ह । यस्थान प्राथमा होता ह । फिर द्यानन्य साहित्य का प्रवचन होता ह । जिसका अन्य समाजगान से होता ह । इसमें स्थाया पुरोहित या आनाय मही होता । यास्य स्थाय अपन कम से प्रधान वक्ता या पूजा-संबातक का

कायप्रणाला — जाम नामाज दूसर प्रशासवादी धर्मी क समान भारण शिक्षा समाचार राज जाति का सहायता स अपना मदा प्रवाद करता है। वो प्रकार के शिक्षक है प्रथम बेतनभोगी और डितीय अवर्तानका अवर्तानक में स्थानीय बकील अध्यापक ध्याचारा डाक्टर आदि लोग होत है जबकि वतनमागी समूण समय देने वाल शास्त्रका और विदान प्रवारक होत है। पहला वन जिक्षा पर जार दता हू दूसरा दल उपन्य और सस्कार पर बल देता है। आयसमाज का प्रथक समछन कुछ हाईस्कुल गुक्कुल, जनायालय आदि की अवस्था करता है।

यह सुक्त उत्तर भारतीय पामिक आल्लोकन है गण्डिय स्वक कुछ केनद्र दक्षिण भारत में भा ह बरमा तवा पूर्वी अभीका मारोसस फीजी आदि में भी उसको शासाएँ हैं जो वहीं बंदे हुए भारतायों के बोच काय करता ह। आय समाज का केंद्र एव वामिक राजधानी छाहीं में थी यश्चिष अअमेर में स्वामी वयानन्य की निर्वाणस्वकी एव बैदिक-यन्त्रालय (प्रस) होने से वह लाहीर का प्रति इन्द्री था। लाहीर के पाकिस्तान में बले जाने के पदचात् आयसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिस्ली है।

बहीं तक इसके भविष्य का प्रकात है कुछ ठीक सहीं
कहा जा सकता। यह उत्तर भारत की सबसे मूळ सुधार
वादी एक लोकर्षिय सस्था है। स्वीधिक्षा हरिजनसेवा
अवप्रध्यता निवारण गव दूसर सुधारों में यह मगिवधील
है। बदों को मभी धम का मूळ आधार एव विषय के
विज्ञान का लोत बताते हुए यह देवाभीक को भी स्थापना
करता ह। हसके सदस्थी म से अनक ऐस हो को बास्तिक वशहितकी एव यवभमी ह। विशा तथा सामाजिक
प्रधार हारा यह भारत का लाया हुआ पूत-गौरव छाना
चाहता ह। सहता ह।

आयोजत--- इसना शाब्दिक अथ ह आया आवतन्तेऽत्र = आय जहां मध्यक प्रकार से बसा ह। इसका दूसरा अथ ह पृथ्यभूमि । मनुस्मृति (१ २२) म आर्यावत की परि भाषा इस प्रकार दाहर्द्द ह

कासमुद्रात् व पूर्वावासमुद्रात् पश्चिमात् । तयारवान्तर गिर्यारायीवत विद्रव्या ॥

ृष्व म समद्र तक और पश्चिम म समुद्र तक (उत्तर विध्यम म हिसालय विक्व्याचल) दाना पवता क बीच जनराण (प्रदरा) को विद्वान् आधायत रहत है। ] मधा विध्य मनुस्मति क उपयुक्त काल का भाष्य करते हुए ज्वित है

आर्था अवतन्त तत्र पन पुनरुग्भवन्ति । आक्रम्याक्रम्यापि न विर तत्र ४ ४ म्छा स्थातारा भवन्ति । | बाय वहाँ बतत ह पन पन उन्ति का प्राप्त हान ह । कह बाग् आक्रमण वस्क भी फलेन्छ (विदेशी) स्थिप क्य से वहाँ नहीं बन पात । ]

बाजनक यह समझा जाता ह कि इसक उत्तर में हिमान्त्र्य प्रमुख्या देशिया में विध्यस्त्र में पूर्व म पूर्व मागर (बग बाबात) और परिकस्त में परिक्तम पार्व (अरब मागर) है। उत्तर भारत के प्राय सभा जनपद उनमें सीम्मान्त्रह है। परन्तु कुछ विज्ञानों के विचार में हिमान्त्रस का अय ह पूरी हिमान्त्रस म्हुल्या जो प्रशान्त्र महासावर सं भूमध्य महासागर कर केशी हुई है और जनसक दक्षिण में सम्मूण परिचमी एशिया और दक्षिण न पूर्व एकिया के प्रदेश सम्मिलित थे। इन प्रदेशों में सामी और किरात प्रजाति बाद में बाकर बस गयी।

कार्यानुकारणी—शीनक ऋषि प्रणीत एक वैषिक बनुकारणी प्रचा अक्रूपोद के समस्य मुक्त शंख्या में १०२८ हैं। इनमें से 'बालांक्रस्य नामक ११ सुक्तों पर सायकाषार्य का आस्थ है। सीनक ऋषि की आयोनुकारणी में उनका उस्केस पाया जाता है।

कार्षेय कहाएक सामवेद ने की जैमिनीय संहिता का एक ब्राह्मण । सामयाभाय में देशका ओ भाष्य किया है। इस सम्ब में कृषि मानकशी उपदेश है, ज्यांतृ आमें के कृषि, छन्द, देशता हत्यादि पर आपक्षा और विचार है। साम ही कई व्यक्ति तथा पौराणिक कवाएं पायों जाती है। संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमें सुर्राक्त हैं।

कालेक्सपरंक्रमी (लावपञ्चानी)—उत्तर जारत में आवण श्वक एक्सी को तथा बंधिण भारत में (क्याम्त गणना के अनुसार) भार एक्क पचनी को यह वत होता है। रसीन पुणी से किसी स्थान पर नागों की कोड़ियाँ बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। परिणामस्बस्थ नागों के भय से मुक्ति होती है। दे० भविष्यत् पुराण (बादा पर्व. 30 र-3)।

आवस्य—हसका ठीक अर्थ अतिथि स्वागतज्ञाला ज्यवग स्वान है (अयर्थ ९ ९,५)। इनका सम्बन्ध विशेष रूप है ब्राह्मण एवं इनरों से या, जो भोन तथा यज्ञों के अव-सर पर आर्त थे। यह प्राय आधुनिक वर्षणाला ज्यवग्न सामीनिवास के समान था। इसका अभोग निवासस्थान के सामारण अर्थ में भी होता जान पड़ता है (दे० उपन १ १२)।

आशादामी बत—किसी मास के शुक्त पठा की दशमी को प्रारम्भ कर छ मास, एक वर्ष अववा दो वर्ष तक मुक्त के प्राञ्जग में दस कोच्छा के व्याच्चा में मनवान का पूजन करना चाहिए। इसके बती की ममस्त आशाओ तथा कामनाओं की पूर्वि होती है। दे हेमाद्रि, वत खण्ड १.९७७-९८१; वतराज ३९६७-।

आशाबित्य वत-आधिवन मास के रिववार को वत का अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का उसके बारह विभिन्न नामों से पूजन होना चाहिए। वे॰ हेमाबि, अतसण्ड, ५३३-३७। अभिकारक कामार्थ — बेरान्त के व्याच्याता प्राचीन त्राचार्य । वेदान्तपुत्र (१।२) २१; १।४।२०) में जो इनके तर का उनकेक आया है उसके तार्थाय आहुर तथा मान-तीकार वाचरर्गांत प्रिय ने इन्हें विधिच्याहैतवादी सिंद्ध किया है। अतः ये बेरकारा और जीशित ते पहुके हुए थे। इनका मत है कि परवेक्षेत्र - जन्म होने पर मी उपासक के कार जमुबह करने के लिए प्राचेक्षान स्थान में आवि-र्मृत होते हैं और विज्ञानात्मा एवं परवाराम में परस्वर में दायो-प्रस्ति होते हैं जी काम जक्त पारवामका में परस्वर में दायो-प्रस्ति होते ही जी काम जक्त पारवामका हो जारा पूर्णिट हुई है। इसके अनुसार जात्मा न तो एकान्ततः बद्धा से मिन्न है और न अभिन्न है। स्वामी निम्मकर्षाय ते प्रमानकर्पाय होरा प्रस्ति हो स्वामी निम्मकर्पाय ते प्रमानकर्पाय होरा प्रस्ति हो स्वामी निम्मकर्पाय ते प्रमानकर्पाय होरा प्रस्ति हो स्वामी निम्मकर्पाय ते प्रमान के भी स्वामेदवाद का पीषण हुना है।

आषम-जिन दो मंस्थाओं के ऊपर हिन्दू समाज का संग-ठन हुआ है वे हैं वर्ण और आध्यम। वर्णका आधार मनध्य की प्रकृति अथवा उसकी मुल प्रवृत्तियां है, जिसके अनुसार वह जीवन में अपने प्रयत्नो और कतंत्र्यों का चनाव करता है। आश्रम का आधार संस्कृति अथवा व्यक्तिजत जीवन का मंस्कार करना है। मनुष्य जन्मना अनगढ और असंस्कृत होता है; क्रमण: सस्कार से वह प्रवृद्ध और संस्कृत बन जाता है। सम्पूर्ण मानवजीवन मोटे तौर पर चार विकास-क्रमों में बौटा जा सकता है--(१) बाल्य और किशोरा-वस्था, (२) यौवन, (३) प्रीढावस्था और (४) वृद्धावस्था । इन्हों के अनुरूप चार आश्रमों की कल्पना की गयी थी. जो (१) ब्रह्मचर्य, (२) गार्हस्थ्य,(३) वानप्रस्थ और संस्थास कहलाते हैं। आश्रमों के नाम और क्रम में कही कहीं अन्तर पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२९२१,१) के अनुसार गाहरूय, आचार्यकुल (ब्रह्मचर्य), मौन और वानप्रस्य चार आश्रम थे। गौतमधर्भसूत्र (३२) मे ब्रह्मचारी, गृह-स्य, भिक्षु और वैस्तानस चार आश्रमों के नाम है। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (७१-२) ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ और परिवाजक का उल्लेख करता है।

आध्यमों का सम्बन्ध विकास कर्म के साथ-साथ जीवन के मीष्टिक उद्देश्य धर्म, जर्थ, काम और योश से भी पा— बहुमध्ये का सम्बन्ध मुख्यतः धर्म अर्थात् स्वयम-नियम से, गाईस्थ्य का सम्बन्ध वर्ष-काम से, थानप्रस्थ का सम्बन्ध उपराम और भोश की तैयारी है और संस्थास का सम्बन्ध मोक्ष से था। इस प्रकार उद्देश्यों जनवा पुरुवार्थों के साथ जाश्रम का अभिन्त सम्बन्ध है।

जीवन की इस प्रक्रिया के िक्स् 'बाध्यम' अब्द का कुनाव बहुत ही उपयुक्त था। यह कम्ब 'ध्यम् 'बातु के बना है, विस्कृत हो उपयुक्त था। यह कम्ब 'ध्यम् 'बातु के बना है, विस्कृत अर्थ है 'प्रम करता, बजबा गीवच विस्क्राला' ( अगरकोश, धानुजी दीक्षित)। सामान्यतः इस्क्रे तीन अर्थ प्रचलिक है—(१) बह स्थिति बयवा स्थान सिसमें अप किया जाता है, (२) स्वव श्रम अथवा तपस्था और (३) विश्वासम्बान।

बास्तव मे आश्रम जीवन की के अवस्थाएँ है जिनमें मनुष्य अस, सावना और तपस्या करता है और एक अब-स्था की उपलब्धियों को प्राप्त कर तथा इनसे विश्राम लेकर बीबन के आगामी पटाव की ओर प्रस्थान करता है।

मनुके अनुसार मनुष्य का जीवन सौ वर्ष का होना चाहिए ( शतायुर्वे पुरुष ) अताएव चार आश्रमों का विभा-जन २५-२५ वर्ष का होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चार अवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से होती है और मनुष्य को चारो आश्रमो के कर्तव्यो का यथावत् पालन करना चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे और आज भी है जो नियमतः इनका पालन करना आव-श्यक नहीं समझत । इनके मत को ''बाघ'' कहा गया है। कुछ सम्प्रदाय आश्रमों के पालन में विकल्प मानते हैं अर्थात् उनके अनुसार आश्रम के क्रम अथवा सख्या में हेरफोर हो सकता है। परन्तु सन्तुलित विचारधारा आश्रमों के समुख्य में विश्वास करती आयी है। इसके अनुसार चारों आश्रमो का पालन क्रम से होना चाहिए। जीवन के प्रथम चतुर्याश में ब्रह्मचर्य, द्वियीय चतुर्याश में गाहरूच्या, तृतीय चतुर्यांश में बानप्रस्थ और अन्तिम चतु-याँश में सन्यास का पालन करना चाहिए। इसके अभाव में सामाजिक जीवन का सन्तुलन भंग होकर मिथ्याचार अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है।

विभिन्न आध्रमों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन आध्यम-मर्ग के रूप में स्मृतियों में पाया जाता है। संतेष में मनु-स्मृति से आध्रमों के कर्तव्य नीचे दिये जा रहे हैं—बाइम्बर आध्रम में गुरुकुल में निवास करते हुए विद्यार्जन और यत का पाठन करना चाहिए ( मनुस्मृति, X.१)। इसरे आध्रम गाहस्था में विवाह करके घर बसाना चाहिए; बन्तान जल्पित द्वारा पितृष्यण, यस द्वारा देवक्कण कौर तित्य स्वाध्यात द्वारा कृषिक्यण पुकामा चाहिए (मृत्युम्स्, १,5६९) धानप्रस्व व्यावम में सामारिक कासी से उच्चा-सीन होकर तर, स्वाध्याय, यज्ञ, थान आदि के द्वारा वन में बीवन विताना चाहिए ( मृतुस्मृति ६ १२९) । बानप्रस्थ समाप्त करके संग्यास आस्मा में प्रवेश करना होता है। । इससे सासारिक व्यावस्यों का पूर्णत: त्याग और परिवजन ( अनागारिक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर धूमसे रहुना) विहित्त है (मृतु॰-६.३३)। है॰ पृथक्-पृथक् विमिन्न आस्म ।

वर्ण और आधम मनुष्य के सम्पूर्ण कर्तव्यो का समाहार करते हैं। परन्तु जहां वर्ण मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यों का विधान करता है वहां आध्यम उसके व्यक्तित्वत कर्तव्यों का। आध्रम व्यक्तित्व जीवन की विभिन्न विकास-सरिपयों का निदेशन करना है और मनुष्य को इस बान का बोध करना है कि उसके जीवन का उद्देश क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको जीवन का किस प्रकार संपरन करना वाहिए और किन किम माधनों का उपयोग करना चाहिये। वास्तव में जीवन की यह अनुषम और उच्चतम करना चौर पोजना है। अस्य देशों के इतिहास में इस प्रकार की जीवन-योजना नहीं पायों जाती है। प्रसिद्ध विद्यान होंयनन ने इसके सम्बन्ध में ठिक्सा है:

"हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति तथा अन्य स्मृ-तियों में वर्षाण जीवन की यह योजना कहाँ तक व्यावहा-रिक जीवन में कार्योम्बत हुई थी। परन्तु स्म यह स्वीकार-करने में स्वतत्त्व है कि हमारे में ने मानव जाति के मम्पूर्ण इतिहास में ऐसी कोई विचारबारा नहीं है जो इस विचार को महता की समता कर सक।" (हैo जायम" एक्ट, 'इनसाइस्कोगीडिया, रेलिजन और ईंबि-स्म में में)

आध्यमत्तत — चैत्र शुक्त चतुर्यों को प्रारम्भ कर वर्ष को चार-चार महांनों के तीन मागों में विभाजित करके पूरे वर्ष इस वत का आवरण करना चाहिए। वामुदेव, संकर्षण, प्रदान तवा अनिरुद्ध का वर्ष के प्रत्येक माग में क्रमक्षा पूजन होना चाहिए। दे० विष्णुवर्योत्तर पुराण, ३ १४२, १-७।

**आध्वनोपनिवद्-**-एक परवर्ती उपनिषद्, जिसमें संन्यासी की पूर्वनिस्या का विञ्ञद वर्णन है। इससे संन्यासी की सांसा- रिक बोबन से बिबाई, उसकी बेबजूबा, दूसरी आल्वक-ताएँ, भोजन, विवास, एवं कार्योद्धि पर किस्तुत प्रकाश पढ़ता है। संज्ञात सम्बन्धी उपनिषदो, यना ब्रह्म संन्यास, आइ-क्षेत्र, कठबुति, परमहंस तथा बाबाल में भी ऐसा ही पूर्ण विवरण प्राप्त होता है।

बाडबलायनगृह्यमूत्र — ऋष्वेद के गृह्यमूत्रों में एक। इसकी रचना करने वाले ऋषि अध्वत अथवा आध्वलायन थे,। इसमें गृह्यसंस्कारों, ऋषु यजों तथा उत्सवों का सविस्तर वर्णन है।

क्षावक्षावनमृद्धार्थारशिष्ट --- आववलायन द्वारा रचित ऋग्वेद के अनुपूरक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह परि-शिष्ट प्रन्य है।

श्री इस्त करप्पन भी कहते हैं। ब्हान्वेच के श्रीतपृत्तों में सबसे पहला 'आवकारमञ्जूत' समझा काता है। यह बारत अप्पापों में है। ऐतर्पत ब्राह्मण के साथ आवकारमा का पनिष्ठ सम्बन्ध है। अव्यक्त ब्रह्मि विवेहराज जनक के ब्रह्मिक्जों में 'होता' में। फिसी किसी का कहता है कि में हो इन सुनों के प्रवर्तक में, इसीलिए इनका आवकारमा नाम पड़ा। कुछ लोग आवकारम को पाणिन का सम-कालीन बनलाते हैं। साम्तीय विडान् इस दूसरी कल्पना को नही सानने। ऐत्रिय आरप्पक के 'क्रीचे काष्ट के प्रणेता का नाम भी आवकारम है। आवकारम के कुन्ते

आधिवनकृत्य-आधिवन मास में अनेक बत तथा उत्सव होते हैं, जिनमें से मुख्य कुटवों का उल्लेख प्रवास्थान किया जायगा। यहाँ कुछ का हीं उल्लेख होगा। विष्णुम्मंमूल (२० २४ २५) में स्पष्ट का गाग है कि यदि कोई व्यक्ति हस मास में प्रतिर्वन भृत का बान करे तो बहुन केवल अधिवनी को सल्युट्ट करेगा अपितु सौन्दर्य भी प्राप्त करेगा। बाह्मणों को गोदुष्य अववन मोहूप्य से बनी अव्य वस्तुकों मतित भोजन कराने से उसे राज्य की प्राप्ति होगो। हसी मास को शुक्षण पल की प्रतिपद्म को प्रति होगो। हसी मास को शुक्षण पल की प्रतिपद्म को पीत बारा, जिसके पिता जीवित हो, अपने पितामह तथा पितामही के साद का विधान है। उसी दिन नवराम प्राप्त पास्ती। को सुकल पदा की सुत्रुषीं को सती (प्राप्त विधान) क्रमण: निनमें माता-बहिन तथा जन्य पूज्य सभी दिन्यों जा बाती है, सम्माग प्रवास्ति फिया जाना साहिए। पद्ममी के दिन कुछ के बनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पूजन करना बाहिए। खुक्क पण की किसी दुभ तिथि तथा कस्याणकारी नक्षत्र और मुहुर्ल में सुधान्य से परिपूरित कोत्र में आकर तंगीत तथा क्षेत्र का तिथान है। बही पर हुवन इत्यादि करके नव धाम्य का बही के साथ देवन करना बाहिए। गवीन अंगूर भी लाने का दिशान है।

शुक्क पक्ष में जिस समय स्वासि नकात्र हो उस दिन सुर्य तथा शाहे की पूजा की जाय, स्वासि कर हो दिन उन्हें स्वास मुंद तथा शाहे कि कर वा या था। शुक्क पक्ष में उस दिन जिसमें मूक नकात्र हो, न रख्यती का आवाहन करके, पूर्वी-पाढ नकात्र में ब्रम्मी में उसकी स्वापना करके, उत्तरायाह में नैवेवासि की मेंटकर, अवन्य में उनका विसर्जन कर दिया जाय। उस विन जनक्याय रहे, जिक्का पत्रज्ञा, अध्या-पात्री स वा वित्त है। उमिल नाहु में आधिन गृक्क नवसी के दिन बच्चों में सरस्वती की स्थापना करके पूर्वा की जाती है। तुला मात्र सावित मात्रा कार्यों में सरस्वती की स्थापना करके पूर्वा की जाती है। तुला मात्र सावित माना स्वास है कि तुका मात्र वित्त भी कार्यों में स्वास की स्थापना कार्यों में स्वास किया भी कार्यों में सह वित्र भी कार्यों में एक विशेष स्वास का आयोजन किया जाता है। के निर्मायस्वर, पृश्वार्योवस्तामिण, स्मृतिकोस्तुय आदि ।

आचाइकृत्य-आचाढ मास के धार्मिक कृत्यों तथा प्रसिद्ध वनो का उल्लेख यथास्थान किया गया है। यदां कुछ छोटे बतो का उल्लेख किया जायगा। मास के अन्तर्गत एकमक वृत तथा खडाऊँ, छाता, नमक तथा आवलां का बाह्यण को दान करना चाहिए। इस दान से वामन भगवान् की निक्चय ही कृपादृष्टि होगी। यह कार्यया तो आषाढ मास के प्रथम दिन हो अथवा सुविधानुसार किसी भी दिन । आषाद शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्प नमन्त्र हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव निकाला जाय। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बैवस्वत सूर्य की पूजा होनी काहिए, जो पूर्वाचाद को प्रकट हुआ था। अष्टमी के दिन महिषासुरमदिनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, कपूर तथा बन्धन से युक्त बल में स्नान कराना चाहिए। तदनन्तर कूमारी कन्याओं और बाह्मणों को सुस्वाद मधुर भोजन कराया जाम । तत्यवचात् दीप जलाना चाहिए । दशमी के वित बरलक्ष्मी इत तमिलनाडु में अस्यन्त प्रसिद्ध है।

एकादशी तथा द्वावशी के दिन भी उपवास, पूजन कावि काविधान है। आषाढी पूणिमाका चन्द्रमाबढापित्र है । असएव उस दिन दानपुरुष अवश्य होना चाहिए। यदि संयोग मे पूर्णिया के दिन उत्तराबाद नक्षत्र हो तो दस विश्वेदेवों का पूजन किया जाना बाहिए। पूर्णिमा के दिन स्राद्य का दान करने से कभी न भ्रान्त होने वाला विवेक त्तथा बुद्धि प्राप्त होती है। दे० विष्णुवर्मोत्तर पुराण । आसन--(१) आसन शब्द का अर्थ है बैठना अथवा भारीर की एक विशेष प्रकार की स्थिति। हस्त-चरण आदि के विशेष संस्थान से इसका रूप बनता है। 'अण्टाङ्गयोग' का यह तीसरा अङ्ग है। पतञ्जलि के अनुसार आसन की परिभाषा है 'स्थिरसुखमासनम्' अर्थात् जिम शारीरिक स्थिति से स्थिर सुख मिले। परन्तु आगे चलकर आसनों का बड़ा विकास हुआ और इनकी संख्या ८४ तक पहुँच गयी। इनमें दो अधिक प्रयुक्त हैं: 'एकं निद्धासनं नाम द्वितीयं कमलासनम्'। ध्यान की एकग्रता के लिए आसन तथा प्राणायाम साधन मात्र हैं, किन्तु क्रमश इनका महस्य बढता गया और ये प्रदर्शन के उपकरण बन गये।

तन्त्रसार में निम्मालित पाँच आनन प्रसिद्ध है पद्मासनं स्वस्तिकाल्यं भद्मं बज्यानमं तथा । बौरासनमिति प्रोक्तं क्षमावासनम्बक्षम् ॥ [पद्मासन, स्वर्सतकासन, भद्मासन बज्यानन तथा बौरासन ये क्रमशः पाँच आसन कड़े आते हैं।]

दण्की विश्वि इस प्रकार हैं 
उर्जावपरि वित्यस्य सम्यक् पाइतके उमे ।

अङ्गुळी क निकर्मामाद हस्तास्या व्यवस्थानाया ।।

प्यासनमिति प्रोक्त संगिता हस्याहमस्य ।। १।।

जानूर्वोत्तनो सम्यक् इत्या पादतके उमे ।

खुकास्य विकारमन्त्री स्वतिकं सत्यस्य ।। १।।

सीमयाः पाइर्वमार्गस्य गुरुकमुम्मं मुनिकन लम् ।

कुष्णाम्य वार्वमार्गस्य गुरुकमुम्मं मुनिकन लम् ।

कुष्णाम्य पाइर्वमार्गस्य गुरुकम्य परिकार्यक्ष् ।

अद्यस्य मम्म्हिल्यं सीपिय सार्यस्यवित्य ।।।।

कर्षां पात्र अमान्यस्यक्षं इत्या प्रत्यस्यस्याङ्गारी ।

करी निकर्यासम्याः च्यान्यम्यान्तिनम् ।।१२।।

एकपादम्य कुष्णा वित्यस्थारी विवेतस्य ।।।।।

(२) गोरस्थनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के योग का उत्थान या, भारत के कुछ भागों में प्रचलित हुआ। किन्तु यह प्राचीन योगप्रणाली से निक नहीं सका। इसे हठयोग कहते हैं तथा इसका सबसे महाच-पूर्ण जङ्ग है—व्यरिर की कुछ कियाजों डारा चुकि, कुछ शारीरिक व्यायाम तथा शस्त्रिक का महत् केण्डीकरण (समापि)। इनने बहुस्बक शारीरिक आसनी का प्रयोग कराया जाता है।

(३) उपवेशन के आशार पीठाविको भी आसन कहा आता है। यह सोल्ड प्रकार के पूजा-उपवारों में से हैं। कालिकापुराण (ज॰ ६७) में इन आसनों का विधान और विस्तृत वर्णन पामा जाता है:

जपचारान् प्रवस्थामि सूणु बोडसः सैरव । यैः सम्यक् पुष्यते देवी देवीऽस्यन्यो हि भनितः ॥ आसन प्रथमं दद्यान् पौष्पं दारजमेव वा । वास्त्रं वा बार्मणं कोशं मण्डलस्योत्तरं सुजेत् ॥

[हे औरत, सुनो। में झोलह उपचारों का वर्णन कर रहा है जिससे देवी तथा अन्य देव अनल होते हैं। इनमें आवस अवस है जिसका अर्थण करना चाहिए। आवसन कई अकार के होते हैं, जैसे पीप्प (पृथ्य का बना हुआ), शास्त्र (काट्य का बना हुआ), बास्त्र (बस्त्र का बना हुआ), बार्मण (बसहे, यथा अजिन आदि का बना हुआ), कोश (कुवनिर्मण)। इन आसमों को मण्डल के उत्तर में बनाता (रह्मना) चाहिए।]

आसुर—(१) असुरभाव संयुक्त अथवा असुर से मन्वन्ध स्वानेवाला। बाह्य जादि आठ प्रकार के विवाहों में से श्री एक का नाम आसुर हैं। मनुस्मृति (३३१) में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी हैं

जातिम्यो दिवणं दत्त्वा कन्यायं चैव शक्तितः । कन्याप्रवानं स्वाच्छन्द्वादासुरी भर्म उच्यते ॥

[कन्या की जारिवाओ (माता, पिता, भाई, बन्धु आर्थि) को अथवा स्वयं कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्यता-पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (धर्म) कह-छाता है।]

इस प्रकार के विवाह की भी धर्मसंमत कहा गया है, क्योंकि यह पेशाय विवाह की पाश्यिकता, रासता विवाह की हिंसा और नाज्ये विवाह की कामुकता से मुक्त है। एन्सु फिर भी यह अप्रशस्त कहा गया है। कम्यादान एक प्रकार का यक साला गया है, जिससे कम्या का पिता अपना जसका अभिमावक ही यजमान है। उसके द्वारा किसी प्रकार का भी प्रतिबह निन्दनीय है। इसकिए वब कल्यादान का यह के रूप में महत्त्व वड़ा तो आसुर विवाह कल्याविकार के समान द्वींव नमला जाने रूपा। बन्य अप्रशस्त्र विवाहों की तरह केवल प्रणा के लिए इसका उल्लेख होता है। देश विवाह'।

(२) श्रीमक्शयवक्षीता (त० १६) में समस्त जीव-बारी (शूतसर्ग) दो भागों में विश्वक हैं। वे हैं दैव और आसुर। आसुर का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

ही भतसर्गी लोकेऽस्मिन् दैव आस्र एव च। वैवो विस्तरका प्रोक्त आस्रं पार्व मे शृणु ।। प्रवृत्तिक्क निवृत्तिक्क जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् । किमन्त्यत्कामहेतुकम् ॥ अपरस्परसम्भृतं एता दृष्टिमवष्टस्य नष्टात्मानोऽल्यबुद्धयः। प्रभवन्त्युष्रकर्माण क्षयाय जगतोऽहिताः।। अवि आसुरि--वृहदारव्यक उपनिषद् के प्रथम दो वंशों (जावायों की तालिका) में भग्द्राज के शिष्य एवं औपङ्घीन के आचार्य रूप में इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे में याज्ञवल्क्य के शिष्य तथा आसूरायण के आचार्य रूप में उन्लेख है। शतपय ब्राह्मण के प्रथम चार अध्यायों में याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटल रहने बाले प्रवो का उल्लेख हुआ है, जिनमें इनकी गणना है।

सास्यगास्त्र के आवार्य, कपिल के शिष्य भी आसुरि हुए हैं:

> पञ्चम कपिलो नाम सिद्धेश कालविष्कुतम् । प्रोवाचासुरये सास्य तत्त्वद्वामविनिर्णयम् ॥ (भागवत, १३१०)

कास्तिक—(१) बेद के प्रामाण्य (और वर्णाश्रम व्यवस्था) में आस्था रखते बाले को बारितक कहते हैं। आस्तिक के लिए ईस्वर में विश्वास रखता अनिवार्थ नहीं है किन्तु वेद में विश्वास रखता आवष्यक है। सांच्य और पूर्व-मीमासा बशंन के अनुपायी ईस्वर को आवष्यकता सृष्टि-प्रक्रिया में नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक है। बाहुरा-चार्य ने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकार की है:

"आस्तिमयं श्रद्धानता परमार्थेध्यागमेषु ।"

[परमार्थ (सोक्ष) और आगम (वेद) में श्रद्धा रखना आस्तिक्य है।] (२) साधारण अर्थ में आस्तिक वह है जो ईश्वर और परमार्थ में विश्वास रखता है।

बास्तिकवर्षन —वेदोक्त प्रमाणों को मानने वाले बास्तिक एवं न मानने वाले नास्त्रिक दर्धन कहकाते हैं। बादांक, मार्च्यांक, योगाचार, तीत्रान्त्रिक, वैमाधिक एवं अर्हत् ये छः नास्त्रिक वर्षन हैं: नेतवा वैशेषिक, न्याय, सांच्य, सोग, पूर्वभीमांता ।एवं वेदान्त ये छः बास्तिक दर्धन कहकाते हैं।

कास्तिकवर्षा— राजंनो में छः आस्तिक तथा छः नास्तिक गिने जाते हैं। हिन्दू शाहित्य इन नास्तिक वर्धनों को भी सपना अङ्ग समझता है। निपरीतमत्तार्श्वण्य भारतिक्षं में आस्तिक और नास्तिक दोगों तरह के विचारों का सनादि काण्ड ने विकास होता चला खाया है। भारतीय उदारता के अंक में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों बगों की परस्परा जोर संस्कृति समान सुरक्षिता कर्नी रही हैं। आस्तिकवर्ष — महाभारत के 'जास्तिकवर्ष' में गढक और सर्पों की उत्पत्ति का वर्णन है। समुद्रमन्धन, उज्वेश्वया की उत्पत्ति को प्रकृति सामा स्वाहित्य परिकृत्व के प्रकृत्याची सर्पालाकवर्ष — स्वाहाराज परिकृत् क पुत्र जनमेव्य के तर्पोण्ठाम का वर्णन भी किया गया है। भरतवंशीय महास्ताबों के पह्ताक का गुनान्त भी इसे वर्णनाह विवाह

य (रकार ऋष क पुत्र आस्ताक का इस पत्र में कहा गया है। इनके नाम पर सर्प की भगाने का यह क्लोक द्रव-लित है:

सर्पापसर्प भद्रं ते दूर गच्छ वनास्तरम् । जनमेजयस्य यज्ञास्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥

बाहुक्कीय - यज्ञोपयोगी एक बांका । धार्मिक यज्ञ कार्यों में यज्ञवंदी कर वडा महस्त्व है। यह वंदी कुछ से बाच्छा-दित ऊर्चे चत्र्वर की होती थी, जो यज्ञसात्यत्ती देने ज्ञयबा यज्ञ सक्त्वंदी पात्रों के रस्ते के किए बनायी आती वी। सुक्य ज्ञानिकंदी कुष्ट के समान विभिन्न आकार की होती थी, जिसमें यज्ञामिन रसी रहती थी। प्राचीन मारत में जब देवों की पूजा प्रत्येक गृहस्य अपने घर के ज्ञानिक्सान में करता था, उत्तका यह पुनीत क्तांव्य होता या स्वेक पहिष्ठ जीन वेदी में स्थापित रस्त्रे रहे। यह कार्य प्रत्येक गृहस्य बन्याधान या यज्ञामिन के आरंभिक्ष उत्स्वव-विम से ही प्रारम्भ करता था। इस जबसर पर यक्षकर्ती कपने बार पुरोहियों का चुनाब करता था। गाईपरय एवं बाहबनीय कांना (हो प्रकार की वांग) के लिए एक इस्ताकार एवं इस्तर पर्याकार स्थान होता था। वावचक कर्ता समझी गयी तो विवाणांग के लिए एक अर्थवृत हुष्कड़ की कनाया जाता था। परवात् कांच्यू वर्षण इरार कथवा धान ते संबद्ध कर गाईपरण वांना स्वाधित करता था। सम्ब्यान्याल में वह तो लक्कियां विवाह अर्थण कहते हैं, सकत्तां एवं उसकी त्यों को देता था, विवाह वर्षण इसरा वे दूसरे प्रात-कांल आहुवनीय अनिन उत्यन्त करते थे।

आहार—हिन्सू मर्ग ने आहार की शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत विचार किया गया है । इसका सिखान्त सह है कि सहार-शुद्धि से सत्स्वपुद्धि होती है और सत्स्वपुद्धि से वृद्धि गृद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि से ही सद्दिवचार और मर्ग में रुचि उसम्म हो सकती है। आहार दो प्रकार का होता है—(१) हित और (२) अहित। सुमृत के अनुसार हित आहार का गुण है:

आहारः प्रीणनः सद्यो बलक्ट्हेश्वारकः। आयुस्तेजःसमुत्याहस्मृत्योजोऽनिनवर्द्धनः॥ भगवद्गीता ( ज० १७ श्लोक ८-१० ) के अनुसार वह तीन प्रकार—सार्त्विक, राजस तथा तामस-का होता है

आयु.-सत्त्व-बकारोग्य-सुक्ष-प्रीतिविवर्द्धनाः । रस्याः स्नित्धाः स्थिरा हृदाः आहारा सान्त्विकप्रियाः ॥ कद्वम्ल ल्वणात्युष्णतीक्ष्णक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दु.खशोकामयप्रदाः ।। मातयामं गतरस पृति पर्युचितञ्च यत् । उच्छिष्टमपि बामेष्यं भोजन तामसप्रियम् ॥

[बायु, सत्क, वरू, बारोप्य, सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले, रसाल, सिन्य और प्रिय लाने साल बाले मोजन सालिक लोगों को प्रिय होते हैं। कड़, बल्ल (बहु), ल्रब्य (नसकीन), असि उच्च, तीहल, च्छा, राह करने वाले तथा दु.स., शोक और रोग उत्पन्न करने वाले मोजन राजक व्यक्ति को इस्ट होते हैं। एक याम से पढ़े हुए, नीरस, सढ़े, बासी, उच्चिक्ट (बुठ) और स्मोध्य (व्यक्ति = मक्डली, मांस आदि) आहार तामसी व्यक्ति को बच्छे लगते हैं।] इसलिए साकक को सालिक

बाहार ही ग्रहण करना चाहिए। बाहितानि—जो गृहस्य विधिपूर्वक अपन स्थापित कर नियमपूर्वक नित्य हवन करता है उसे 'आहितान्नि' कहा जाता है। इसका एक पर्याय 'अन्निहोत्री' है।

आपहील----यज्ञकुण्ड में देवता के उद्देश्य से भी हिंग का प्रस्नेप किया जाता है उसे 'आहुति' कहते हैं। आहुति द्रव्य को 'मृगी मृद्रा' (शिखु के मुख में कौर देने की बॉगुलियों के आकार ) से अपिन में डालना चालना चाहिए।

बाह्रिक—(१) तित्व किया जाने वाला घार्मिक किया-समृह । बर्मसास्त्र ग्रस्थों से दैनिक घार्मिक कमों का पूरा विवरण पाया जाता है । रपुनन्दन महुम्बार्मेक्टत 'बाह्निकाचार तब्दें में दिन-रात के आठों सामी के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है।

(२) कुछ प्राचीन ग्रन्थों के प्रकरणसमृह को भी, जिसका अध्ययन दिन भर में हो सके, आहिक कहते हैं।

## 8

इ—स्वर वर्णका तृतीय अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक मुख्य निम्नाकित हैं

इकारं परमानन्दं सुगन्यकुमुगच्छितम् । इरिब्रह्मम्म वर्षे सदा रुद्रपत प्रिये ॥ सदा शक्तिनमं देवि गुरुबद्धम्म तथा । इरिब्रह्मास्य वर्षे परं बहाससन्तितम् ॥ इरिब्रह्मास्यकं वर्षे गुणवसमन्तितम् ॥ इकार परमेशानि स्वय कुण्डली मृतिमान् ॥

[ हे फिये । इकार ( 'इ' अकार) परम आनन्द की मुगन्यि बाठे पृप्प की घोमा घारण करने छा है। यह जब इंदर तथा कहा में यह तथा है। उस इस स्वयुक्त स्कूता है। सरा शक्ति मान्य पुरु और ब्रह्मस्य है। सरा शिवस्य है। दरा तथ्य है। दरा तथे से साम्वित है। हिस्त ह्यात्मक है। दरा तथा है। इस से साम्वित है। हिस्त ह्यात्मक है और तीगो गूगो से साम्वित है।] वर्णाभिधानतन्त्र में इक्के निमानिवित तमा है

इः सूक्ष्मा शाल्मकी विद्या चन्द्रः पूषा सुगुक्काकः । सुमित्रः सुन्दरो वीरः कोटरः काटरः पयः ॥ भूमच्यो माचवस्तुष्टिदंशनेत्रञ्ज नासिका । शान्तः कान्तः कामिनी च कामो विचनविनायकः ॥

नेपालो मरणी रुद्दो नित्या क्लिक्सा च पावका ।। इक्लाकु — पुराणो के अनुसार वैवस्वत सनु का पुत्र और सूर्य-वंश (इस्लाकुवंश) का प्रवर्तक । इसकी राजधानी अयोध्या <u>श्या-इतिहास</u> ९९

बौर सौ पुत्र में । ज्येष्ठ पुत्र विकुक्ति अयोध्या का राजा हुआ, दूसरे पुत्र निमि ने विदेह (भिजिला) में एक राजवंश प्रबल्ति किया । अन्य पुत्रों ने अन्यत्र उपनिवेश तथा राज्य स्वापित किये ।

[ मैं इच्या (यन) से विषयु विलावाल और प्रवालोग (संतास्तीनता) से निमोलिक (कुन्हलाया हुवा) है!] सक्त करण वर्ष पूजा, कक्ष्मा, तो, कुट्रमी बादि हैं। स्मान्य (देश) सक्षमा, तो, हुट्रमी बादि हैं। सा—(१) बाजी, सरस्वती, पृथ्वी, ती। वैदिक साहित्य में इम्मां शब्द मुक्ताः अन्त, स्कूली, दुष्पाकृषि बादि के अर्थ में प्रवृत्त हुष्पाकृषि बादि के अर्थ में प्रवृत्त हुष्पाकृष्ण के अर्थ में प्रवृत्त का प्रवृत्त हुष्पाकृष्ण के अर्थ में प्रवृत्त का स्वृत्त हों। या। कि मन्त्रों में यह मृत्त की उपरिक्ता में यह तानी गया। है। यज्ञानृष्ठान के निवयों की प्रवृत्तिका भी यह तानी गया है। याज्ञानृष्ठान के निवयों की प्रवृत्तिका भी यह तानी गया है। याज्ञान के जनुसार मृत्त ने स्वान प्राप्ति निवयं के तिवयं के अनुसार हुष्ण के स्वान प्राप्ति निवयं के स्वान प्राप्ति निवयं के स्वान प्राप्ति निवयं के स्वान प्राप्ति के उपर्योक्त हुई। मृत्त और इन्न कोर इन्न से संयोग से ही मानयों की उत्पत्ति हुई। इत्तिका के अनुसार हुज की गणना विवयों में हैं:

श्रुनि प्रीनिरिडाकान्ति शान्तिः पुष्टि क्रियातया।
(२) यौगिक साधनाकी आधार एक नाडी। हठयोग

(२) योगिक सामना को आभार एक नाड़ी। हट्यांग ग्रास्वरोय के अन्यासार्थ नासिका के बाम या चन्द्र स्वर के नाम से इस नाड़ी का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। प्रत्यक्रमेद नामक ग्रन्थ (श्लोक २) में इसका निम्नाकित रेकेंद्र हैं:

मेरोबाँह्यप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निपण्लै । मध्ये नाडी सुपुम्णा त्रितयगुणसयी चन्द्रसूर्यानिक्या ॥ उपर्युक्त स्लोक का अर्थ इस प्रकार किया गया है

"मेरोमेंबरण्डस्य बाह्यप्रदेशे बहिशांग सब्यदशे वात-क्षिणपास्वे शशिमिहिरणिरे चन्द्रसूर्यात्मके नाडणौ इडा-पञ्चलानाडीद्वयमिति फलितार्थः। निषण्णे वर्तेत्।"

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम और दक्षिण पार्व में न्द्र-सूर्यारमक (इडा तथा पिक्क्ला) नाडियो के बीच में युम्ना नाडी वर्तमान है। ]

कानसङ्कलनीतन्त्र (खण्ड) में इडाका और भी वर्णन ।या जाता है:

इडा नाम सैब गङ्गा यमुना पिङ्गला स्मृता । गङ्गायमुनयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ एतासी सङ्गमीयत्र त्रिकेणीसा प्रकीरिता। तत्र स्नातः सदा योगी सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

[ इडा नामरू नाडी ही गङ्गा है। पिङ्ग्रेण को यमुना कहा यथा है। गङ्गा-यमुना के बीच में सुपुन्ता नाही बत्पवती है। इन तीनों का श्रृष्टि सङ्ग्रम प्रमुख्य में होता है वहीं विश्वेणी प्रसिद्ध हैं। 'बहाँ स्वता (ध्यान) करनेवाला योगी सदा के लिए सब पापों से मुक्त हो जाता है।

इडा नाडी सकाम कर्म के अनुष्ठान की सहायिका है। इडा और पिञ्जला के बीच में बर्तमान सुपुम्ना नाडी ब्रह्म-नाडी है। इस नाडी में यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्नलिखित बर्णन है:

इता च बामिनस्वासः सोममण्डलगोचरा । पित्यानिति ज्ञेया वाममणित्य तिस्कति ॥ गृदस्य पृष्ठभागोऽसम्म व वीणारण्डस्य देहभृत् । वीचांस्थि मूर्म्मण्ययंत्तं बग्रावण्डेति स्थायते ॥ तस्यान्ते मुण्यर् तृक्षं बग्रानातित सूर्यामः । इडाणिज्ञलयोर्गय्ये मृणुन्ना सुस्कारणणो । सर्वे प्रतिस्कितं सस्यो सर्वेशं व्यवतोनुस्यम् ॥

इन नाडियों के शोधन के बिना योगी को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।

इसिहास- बान्टानेयोपितियर् में कहा गया है कि इतिहास-पूराण पाँचनों नेय है। इससे इतिहास एवं पूराण की धार्मिक महत्ता त्याह होती है। अधिकाश विद्वान इतिहास से रामायण और महाभारत समझते है और पुराण के अठारह वा उससे अधिक पुराण प्रत्य और उपपुराण समझे आते है। अनेक विद्वान इस मान्यता से सहमत नहीं है। स्वामी दमान्यत सरस्वती का कहना है कि इस स्वल पर इतिहास-पुराण का तात्वर्य आहाण भाग में उल्लिखत कवाओं से हैं।

बठारह विचाओं की गिनती में इतिहास का नाम कहीं नहीं आया है। इन अठारह विवाओं की मूची में पूराण के अतिरिक्त और कोई विचा ऐसी नहीं है जिसमें इतिहास का अन्तर्मात्व हो सके। इसीनिए प्रायविश्वतत्त्वकार ने इतिहास को पूराण के अन्तर्गत समझकर उसका नाम अलग नहीं गिनाया। ऐतर्य ब्राह्मण के भाष्य में सायणा-चार्य ने जिल्ला है कि बेद के अन्तर्गत देवासुर युवादि का चर्णव इतिहास कहलाता है और 'यह असत् या और कुछ न या' इतादि जनत् की प्रयमावस्था से ठेकर सृष्टि- 800

किया का वर्णन पुराण कहलाता है। बृहशाप्यक के आध्य में शक्करणमार्थ में भी लिला है कि उर्वशीप्युक्तरा जाति क्षेत्राद सक्का साहायानाण को तिरहास कहते है और "पहले असत् ही मा" हत्यापि सृष्टि-अकरण को प्राण महत्ते हैं। इन बातों हे स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन प्राण कहलाता या और अधिकक कथाएँ इतिहास कही आती थी।

**इदावत्सर**—वाजसनेयी संहिता (२७.४५) के अनुसार एक विशेष संवत्सर है '

''सबत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसि इद्वत्सरोऽसि ।''

विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस संवत्सर में अन्न और बस्त्र का दान पुण्यकारक होता है।

ज्योतिष की गणना में 'पंचवर्षात्मक युग' मान्यता के

अनुसार वर्ष का एक प्रकार इदावत्सर है। इन्दु—चन्द्रमा। इसकी ब्युत्पत्ति है 'उनत्ति अमृतघार-या मुखं क्लिज्मा करोति इति' | अमृत की धारा से पृथ्वी

को भिगोता है, इसलिए 'इन्द्र' कहलाता है।]

इन्द्रुवत-साठ सवत्सरवतो में से अट्रावनवाँ वत । वती को किसी सपस्तीक सद्गृहस्य का सम्मान करना चाहिए तथा वर्ष के अन्त में उसे गौ का दान करना चाहिए। दे० कृत्यकल्पत्रक् का व्रतकाण्ड, हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २ ८८३। इन्द्र--ऋश्वेद के प्राय २५० मूक्तों में इन्द्र का वर्णन है तथा ५० सुक्त ऐसे हैं जिनमें दूसरे दबों के साथ इन्द्र का वर्णन है। इस प्रकार लगभग ऋष्वेद के चतुर्याश में इन्द्र का वर्णन पाया जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इन्द्र वैदिक युग का सर्वप्रिय देवता था। इन्द्र शम्य की व्युत्पत्ति एव अथ अस्पष्ट है। अधिकाश विद्वानी की सम्मति में इन्द्र झंझावात का देवता हूं जो बादलों मे गर्जन एव बिजली की चमक उत्पन्न करता है। किन्तू हिल-बैण्ट के मत से इन्द्र सूर्य देवता है। वैदिक भारतीयों ने इन्द्र को एक प्रवल भौतिक शक्ति माना जो उनकी सैनिक विजय एवं साम्राज्यवादी विचारों का प्रतीक है। प्रकृति का कोई भी उपादान इतना शक्तिशाली नही जितना विद्युत-प्रहार । इन्द्र को अग्नि का जुडवाँ भाई (ऋद६५९२) कहा गया है जिससे विद्युतीय अग्नि एवं यज्ञवेदीय अग्नि

इन्द्र की चरितावली में वृत्रवध का बड़ा महत्त्व है।

का सामीप्य प्रकट होता है।

(अधिकांश वैदिक विद्वानों का मत है कि वृत्र सूखा (अना-बुष्टि) का दानव है और उन बादलों का प्रतीक है जो आकाश में छाये रहने पर भी एक बुँद जल नही बरसाते। इन्द्र अपने बच्च प्रहार से वृत्ररूपी दानव का बाध कर जल को मुक्त करता है और फिर पृथ्वीपर वर्षाहोती है। ओल्डेनवर्म एव हिलब्रैण्ट ने वृत्र-वध का दूसरा अर्थ प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि पार्थिव पर्वती से जल की मुक्ति इन्द्र द्वारा हुई है। हिलब्रैण्ट ने सूर्यरूपी इन्द्र का वर्णन करते हुए कहा है . वृत्र शीत (सर्वी) एव हिम का प्रतीक है, जिससे मुक्ति केवल सूर्य ही दिला सकता है। ये दोनो ही कल्पनाएँ इन्द्र के दो रूपो का प्रकट करती है, जिनका प्रदर्शन मैदानों के झझावात और हिमाच्छादित पर्वतो पर तपते हुए सूर्य के रूप में होता है। वृत्र से युद्ध करने की तैयारी के विवरण से प्रकट होता है कि देशों ने इन्द्र को अपना नायक बनाया तथा उसे शक्तिशाली बनाने के लिए प्रभूत भोजन-पान आदि की व्यवस्था हुई। इन्द्र प्रभृत सोमपान करताहै। इन्द्रका अस्त्र वज्र हे जो विद्युत्प्रहार का ही एक कार्त्पानक नाम है।

कर्रवंद में इन्द्र को जहां अनावृष्टि के दानव बूत का वध करने बाला कहा गया है, वहीं उसे रात्रि के अन्यकार क्यों दानव का वथ करनेवाला एव प्रकाश का जम्म देने बाला भी कहा गया है। क्यांचेद के तीलरे मध्यल के वर्णनानुसार विश्वामित्र के प्रार्थमा करने पर इन्द्र ने विपाला (आपा) तथा शाब्दु (सतल्ब) निर्देशों के अयाह जल को सुन्ना दिया, जिससे भरतों को नेना आसानी से इन निदियों की पार कर गयी।

डम्स और वृत्त के आकाशीय युद्ध की वर्चा हो जुकी है। इस के इस युद्ध कीस कर कारण आयों ने पुन्धी के सामनी से युद्ध करने के लिए भी इस्त्र को सीमक नेता मान लिया। इस्त्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दी की गिक अपयीत हैं। बहु शक्ति का स्वामी है, उसकी एक सी तिक्या है। वह शक्ति का स्वामी है, उसकी एक सीक्या है। वालीम पा इससे भी मोक उसके शक्तिम्म कर साम से ताम से साम मो कि पा हमा मो मो का प्रकार के मो कि मान से ताम लगभग उसने ही युद्धों का जिलता उसे कहा गगा है। वह अपने उन मिन्नो एव मक्तों को भी वर्गा विजय एवं शक्ति देता है, जो उस को सीमरस अरंग करते हैं।

नौ सूक्तों में इन्द्र एव वरुण का संयुक्त वर्णन है। दोनो एकता घारण कर सोम का पान करते हैं, वत्र पर विजय हुनपुरवका-हुनपुत्रस्य १०१

पौराणिक देवमण्डल में हम्द का वह स्थान नहीं है जो विदिक्त स्वाप्तक में हैं। पौराणिक देवमण्डल में विद्वार्ग हैं। एस पिता के देवमण्डल में हैं। पौराणिक देवमण्डल में विद्वार्ग है। एस फिर भी देवाधिराज माना जाता है। वह देव-लोक की राजधानी वमरावर्ग में यह देवा है, सुधमी उसकी राजधान तया महल मिलतों का उसका मिलनाण्डल है। याची अपना इन्ह्रमणी पत्नी, ऐरावत हाथी (बहुन) तथा असन वज्जवाबा अग्रात है। जब भी कोई मानव अपनो तपस्या से इन्द्रपद प्राप्त करना वाहता है तो इन्द्र का विद्वार्ग तथा है। उस भी कोई मानव अपनो तपस्या से इन्द्रपद प्राप्त करना वाहता है तो इन्द्र का विद्वार्ग कर करता वाता है। अपने सिहासन की देवा के लिए एक प्राप्य तपस्या के अपने का वाया जाता है। पुराणों में इस सम्बन्ध की अनेक कथाएँ मिलती है। पौराणिक इन्द्र शांकमान, समृद्ध और विकासी राज्य के क्य में विवित है।

इन्द्रस्वस — महान् वैदिक देवता इन्द्र का स्मारक काष्टरतस्य।
यह विजय, सफलता बोर समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारतीय राजा विधिवत् इसकी स्थापना करते थे और उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता या, संगीत, नाटघ आदि का आयोजन होता था। भरत के नाटघ-साहज में इसका उल्लेख पाया जाता है:

> अयं ध्वजमहः श्रामान् महेन्द्रस्य प्रवर्तते । अथेदानीमय वेदः नाटघसंज्ञः प्रमुज्यताम् ॥

इस जम्म की उत्पत्ति की कथा मुहत्तिहिता में पायो आती है। एक बार देवतागण अमुरो से गीडित होकर बनके अत्यावार से मुक्त होने के प्रिण इहार के पास गये। बहुग ने उनको विष्णु के पास भेजा विष्णु उस समय बीर सागर में दोवनाण के उनम्ह अपन कर रहे थे। उन्हों-ने देवताओं की विनय सुनकर उनको एक ध्वज प्रदान किया, जिसको लेकर एक बार इन्द्र ने अमुरों को परास्त किया वा। इसीलिए इसका नाम इन्द्रस्वज पद्गा।

इन्द्रध्वजीस्थानोस्सव---यह इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जलूस में चलने का उत्सव है। यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। ध्वज के लिए प्रथक्त होने वाले दण्ड के लिए इक्षदण्ड (गन्ना) काम मे आता है, जिसकी सभी लोग इन्द्र के प्रतीक रूप में अर्चना करते है। तदनन्तर किसी गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जल में उसे विसर्जित किया जाता है। ध्वज का उत्तीलन श्रावण, धनिष्ठा अथवा उत्तराषाढ नक्षत्र में तथा उसका विसर्जन भरणी नक्षत्र मे होना चाहिए। इसका विशव वर्णन बराहमिहिर की बृहत्संहिता (अध्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा भोज के राजमार्त्तण्ड (स॰ १०६० से १०९२ तकः) में है। यह बत राजाओं के लिए विशेष रूप से आचरण करने योग्य है। बद्धचरित में भी इसका उल्लेख है। रघ-वश (४३), मच्छकटिक (१०७), मणिमेचलाई के प्रथम भाग, सिलप्पदिकारम के ५ वे भाग तथा एक किलालेख ( एपिग्राफिया इंडिका, १० ३२०, मालव संवत ४६१) में भी इसका उल्लेख हुआ है। कालिकापुराण, ९०, इत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पष्ठ १८४-१९० ), देवी-पुराण तथा राजनीतिप्रकाश (वीरिमशोदय, पृष्ठ ४२१-४२३) में भी इसका वर्णन मिलता है।

ब्लक्कस्य —पाण्डवो की राजधानी, जिसको उन्होंने काण्डव-वन जाजकर बताया था। नयी दिल्ली के दिल्ला में इसकी दिस्ती ही, जिसके एक मोमानत भाग को आज भी इस नाम से पुकारते हैं। बाग्हवी शती तक उत्तर भारत के गाँव पविच तीचों में प्रचारस्य (प्रश्लामीय) की भागवा थी। महत्वका जाजा गीमदस्यक के अभिनेक्सों में इसका उल्लेख हैं। कुतुवमीनार के पास का गाँव मिहरीली 'चिहिरावली' (पूर्वपण्डल) का अपभ्रका है। इसके पास के प्यंजाववीच जब भी इसके धामिक स्वक्ष्य को अपक करते हैं। कुतुवक्षी आप इस्ट प्रस्य (दिल्ली) का धार्मिक स्वरूप बाद में तुकों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया।

हन्यपैर्णमासी —हंमाति, बतलण्ड २१९६ में इसका उल्लेख हैं। नावपद माछ की पूर्णिमा को उपचास रखना चाहिए। इसके परचास् तीस सार्स्लीक सद्युहस्यों को अलंकारों से सम्मानित करना चाहिए। इस वन के आचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती हैं।

हन्त्रवत---साठ सवस्सर बतो में से सैतालीसवा बत। कृत्य-कत्यतह के बतनाण्ड, पूष्ठ ४४९ पर इस बत का उल्लेख है। बतीको चाहिए कि वह चर्चा ऋतु में शुले आकाश के तीचे शयन करे। अन्त में दूचवाली गी का दान

हण्डमाकरण — छत्ते अर्जु में स्थाकरण बंद का प्रभान अङ्ग समझा जाता है। जो जोग बंदमन्त्रों को जनाबि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूप से स्थाकरण भी बनागि है। पतञ्जल बाली जनभृति से पता चलता है कि सबसे पुराने बैयाकरण देवताओं के नुक बहुस्पति है और इन्ह की गणना उनके बाद होती है। एक प्रमाना पया 'इन्हर्यक्षम् क साइह्राइस्तः' "ज्यास्त्यपुणे च साब्दिका." के अनुसार पाणिनियुर्व काल में इन्ह्रस्थाकरण प्रचलित रहा होता।

इन्नतावीं — चौदहर्ते सनु का नाम हम सम्बन्दर में बृहर्-भानु का अवतार होगा, शुंचि इन्द्र होगे, पांचत्र चालुख आदि देवता होगे, ऑन.न बाहु, शुंचि, गुद्द, मागच आदि सप्तर्षि होगे भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२१३) एव मार्कणेख पुराण (अध्याय १००) में यह वर्णन पाया आता है।

शकाणी—हरू की पत्नी, जो प्रायः वाची वयवा पोलोमी भी कही गयी है। यह अपुर पुलोमा की पुत्री वी, विचका क्य दूस ने किया था। शाक्त मत से स्वयंप्रयम् मासूका पूजा होती है। ये भाताएँ विश्वजनानी है, जिकका देवित्रयों के रूप में भाननीकरण हुवा हैं। दक्का हुसरा अत्रिप्रया पत्तिक से विविद्य करों वे ओ हो सकता है, जो आठ है, तथा विभिन्न देवताओं से सम्बन्धित है। बैणाबी स कस्प्री में शाही या बहागणी का बहुता है, समी का मृद्यु के देवता समस्ते, साराही का बहुत है, समी का मृद्यु के देवता समस्ते, साराही का बराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध स्थापित है। इस प्रकार इन्द्राणी अष्टमातृकाओं में से भी एक है।

अमरकोश में सप्त मातृकाओ का (ब्राह्मीत्याद्याद्यस्तु मातरः) उल्लेख हैं :

बाह्मी माहेरवरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। बाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः।।

इनियां—पूर्वजन्म के किये हुए कमों के अनुसार शरीर उदरान होता है। राम्रान्द्रणी से पांचों इन्द्रिय है। उदर्शील कही गयी है। इमांगेन्द्रिय से गग्य का पहण होता है, इससे बह पूर्व्यी से बनी है। रसना जल से बनी है, क्योंकि रस जल का गुण है। चन्द्र इन्द्रिय तेज ने बनी है, क्योंकि रूप तेज का गुण है। बन्द्र वायु से बनी है, क्योंकि रूप वायु का गुण है। बन्द्र वायु से बनी है, क्योंकि

बौद्धों के मत में शरीर में जो गोलक देखें जाते हैं उन्हों को इन्द्रियां कहते हैं, (जैसे आँख की पुतली जीभ इत्यादि)। परन्तुनैयायिको के मत से जो अङ्गदिलाई पड़ते है वे डन्द्रियों के अधिष्ठान मात्र है, डन्द्रियों नहीं है। इन्द्रियो का ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा नही हो सकता। कुछ लोग एक ही त्वक् इन्द्रिय मानते हैं। न्याय में उनके मत का खण्डन करके इन्द्रियों का नानात्व स्थापित किया गया है। साक्ष्य में पोच ज्ञानेन्द्रियों, पाच कर्मेन्द्रियों और मन को लेकर स्याग्ह इन्द्रियां मानी गयी है। न्याय में कर्मेन्द्रियां नहीं मानी गयी है, पर मन एक आन्तरिक करण और अणुरूप माना गया है। यदि मन मूक्ष्म न होकर व्यापक होता तो युगपत् कई प्रकार का ज्ञान सम्भव होता, अर्थात् अनेक इन्द्रियों का एक क्षण में एक साथ संयोग होते हुए उन मबके विषयों का एक साथ ज्ञान हो जाता। पर नैयायिक ऐसा नहीं मानते। गन्ध, रम, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाचो गुण इन्द्रियों के अर्थ या विषय है।

इन्होत--ऋष्वेद (८६८) की एक दानस्तुति मं दाता के रूप में इन्द्रोत का दो बार उल्लेख हुआ है। द्वितोय मण्डल में उसका एक नाम आतिषिस्व है जिससे प्रकट होता है कि यह अतिषिस्व का पुत्र था।

इन्होत्तदैवापशोनक---इस ऋषि का उल्लेख शतपत्र ब्राह्मण (१३.५,३,५;४,१) में जनमेजय के अदबमेष यज्ञ के पुरोहित के रूप में हुआ है, यदापि यह सम्माननीय वद ऐतरेख बहुएण (८ ११) में तुरकाववेब को प्राप्त है। वैमिनीय उपनिवदबाइण (३.४० १) में इस्त्रीत दिवाप शीनक यून के जिल्ला के रूप में उनिरुक्तित है तथा बंद-बाह्मण में भी इसका उन्लेख है। किन्तु ऋखंद में उन्लिक्तित रेदापि से इसका सम्मन्य किसी भी प्रकार नहीं औड़ा वा सकता

इरा-—कश्यप की एक पत्नी। दे॰ गरुडपुराण, अध्याय ६: वर्षपरत्य, वतास्त्रतात क्रवपत्य बदामसूम् । अर्थवितितितित्युं- काला क्राम्यु: विद्विका कृति: ।। कड्, प्राचा इरा क्रोचा विनता पुर्राभ: लखा ।। इरा है कुल, लता, बल्लो तथा तृण जाति को उत्पत्ति इर्द ।

इरावती—भारत की देवनदियों में इसकी गणना है: विपाशा च शतदुश्च चन्द्रभागा सरस्वती । इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा।।

(महाभारत)
[विपाणा (ब्यास), शतदु (सतलका), बन्द्रभागा
(जिनाव), सरस्वती (सरस्तुती), दरावती (रावी),
वितस्ता (क्षेळम) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब भी
प्रसिद्ध) ये देवनदियां हैं।]

## इल-दे० 'उमावन'।

हला—पौराणिक कथा के अनुमार हला मुलता मनु का पून हल था। इस मुख्य से हरावार्त में अभण करते हुए विश्वजी के कामजेवन में जरूग गया। शिवजी ते शास विश्वजी के कामजेवन में आयोग वह स्त्री हो आया। अत इस्त्र हिम्स हिम्स प्रेम प्रतितित हो गया। इस्त्रा का विश्वाह सोम (जरूमा) के पूज कुम के हुआ। इस्त्र मान्यक से पूरुत्वा का जन्म हुआ, जो ऐस कहलाया। इस्त्री ऐस अवशा बन्धकी की प्रन्मारा आरम्भ हुई, जिसकी राजधानी प्रतिक्शात (अर्तमान हुसी, अरेस, प्रयाग) थी। विश्वजा के इस्त्रा सुन पुरुष हो गयो जिसका

हरूपमृत (इलावर्त)—इसका शाब्दिक अर्थ है इसा के आवर्तत (परिफ्रमण) का स्थान। यह अम्बू द्वीप के नव बयों (देशों) के अन्तर्गत एक वर्थ है जो अनुसेद पर्यत (पासीर) को घर कर स्थित है। इसके उत्तर में नीक पर्वत, दक्षिण में निषध, परिकाम में मास्थवान् तथा पूर्व में गन्धमादन पवर्त है (दे॰ भागवतपुराण) । अम्मीध्र (पञ्चाल के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी डलावृत था, जिसको पिता से राज्य रिक्ष में मिला । दे॰ विष्णुपुराण, २.१.१६-१८।

इ.इ.—वेदी या मण्डण के अन्दर करने लायक धार्मिक कर्म, हो म, यज्ञ; अभीष्ट देवता, आराधित देवता; किसी घटना का घडी-पर्लों में निर्धारित समय । दे० 'यज्ञ'

इच्टबायवासि — विष्णुवर्मोत्तर (२००१.५) के अबु-सार इस बत का अनुष्ठान लेव तथा कार्तिक के प्रारम्भ में करना वाहिए, इस्वेद के दशम मण्डल के ९०१-१६ मन्त्रों के हरिंक कांद्रेशच्या के साथ पूजन होना वाहिए। बत के अन्त में गो का दान विहित है।

इध्यसिंड—हस नाम के दो प्रस्थों का पता चलता है। प्रथम पुरेष्वराचार्य अथवा मण्डल मिश्र इत है, जिसको उन्होंने सन्याम लेते के पश्चात् लिखा और जिससे हारकूर मत का ही नायमंत्र है। दितीय, अस्पन्तास्त्रा द्वारा इत है, जिसमें कब्बादित मत का उल्लेख निमलता है।

बच्चापूर्त—बाधिक कमी के वी प्रमुख विभाग है—(१) इस्ट और (२) पूर्त । इस्ट का सम्बन्ध यज्ञादि कृत्यों से है, जिनका फल अदृष्ट है। पूर्त का सम्बन्ध लोकोपकारी कार्यों से हैं, जिनका फल दृष्ट है। मलमासतस्व में उद्-पृत जातुकस्य का कथन है

अग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानाञ्चानुपालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिषीयते ॥

[ अमिहोत्र, तप, सत्य, बेदों के आदेशों का पालन, आतिष्य, वैदरांच (आदि) उपट कहलाते हैं। वापी, कूप, तप्य पर्मसाला, पालकाला, देवालयों का निर्णाण, अन्य तका बान, आदाम । वाटिका आदि का लगवाना ) को पूर्व कहा जाता हैं।]

इष्टिका—आजकल की 'ईट'। वास्तव में यह यज्ञ (इष्टि) वैदी के यदन (चुनाव) में काम आती थी, अतः इसका माम इष्टिका पड़ गया। बाद में उससे गृहनिर्माण भी होने कगा। चाणक्य ने इष्टिकानिर्मित भवन का गुण इस प्रकार बतलाया है

कूपोवकं वटण्डाया स्वामा स्वी इंस्टिकालयम् । गीतकाले भवदुण्यमुख्यकाले तु शीतलम् ॥ ईटो मे निर्मित स्वान में पितृकर्म का निषेष है । आद्ध-तरब में उद्युक्त श्रद्धांलिखित । इष्टिका ( इंट ) द्वारा देवालयों के निर्माण का महाकल बतलाया याया है . मृम्मयात्कोटियुणित कल स्वाद् शार्कि इते । कोटिकोटियुण पुष्य फल स्वादिस्टिकामये ॥

काटकाट्युण पुण्यं शैलजे तु विदुर्वुधा ।। द्विपरार्ध गुण पुण्यं शैलजे तु विदुर्वुधा ।। (प्रतिष्ठातत्त्व)

इ**हामुत्र-फलभोगविराग**---'इह' इस ससार को और 'अमुत्र' (बहा') स्वर्ग को रुहते है। सासारिक भोग तथा स्वर्ग के भोग दोनों मोक्षार्थी के लिए त्याज्य हैं। द० वेदास्त-सार।

\$

ई—स्वरवर्ण का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है .

ईकार परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । सद्भविष्णुम्य वर्ण तथा तहस्य सद्या ॥ पञ्चदेवस्य वर्ण नेपा तहस्य सद्या ॥ पञ्चदेवस्य वर्ण पञ्चवण्यम्यं सद्या ॥ वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके नाम निम्मलिखित हैं : ई स्त्रांमूर्तिसहामाया लोलाझी बामलीचनम् । गोलास सोसर पुरिट. मुमद्रा रत्नसंत्रक. ॥ विष्णुकंभी प्रदासरक वास्तिनुद्धः परात्रर. । कालोत्तरीयो मेरण्डा रतिवस्त्र चीण्डवर्द्धन. ॥ शिकोत्तमः शिका तुष्टिरचनुर्यी विन्दुमालिनी । वैष्णवी वैन्दवी जिल्ला कामकला सनावका ॥ पावकः कोटरः कीर्तिर्मोहिनी कालकारिका । कुत्रदृष्टं तर्ण्यनी च शान्तिरित्रपुरसुन्वरी ॥

पुष्पान (प्रश्ना) [हे देवि। ईकार ('ई' अक्षर ) स्वयं परम कुण्डली है। यह वर्ण प्रश्चा और विष्णुमय है। यह सदा छम्मय है। यह वर्ण प्रश्चादेवमय है। पीलो विजलों को रेखा के समान दसकी प्रकृति है। यह वर्ण चतुर्जीनमय तथा सर्ववा पश्चामान्य है।

ई — कामदेव का एक पर्याय । दे० 'कामदेव'। दिल — कृषि के छ प्रकार के उपद्रव, यथा

अतिवृष्टिरनावृष्टि शस्त्रभा मूषिका खगा । प्रत्यामन्नाश्च राजान षडेना ईतयः स्मृताः ।। (मनुस्मृति)

[अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जलभ (टिड्डी) मूचक, पक्षी, प्रत्यासन्न (आक्रमणकारी) राजा ये छ प्रकार की ईतियाँ कही गयी है।]

ये बाहरो भय है, जबकि 'भीति' आन्तरिक भय है। महाभारत आदि ग्रन्थों में भी ) इस बान का उल्लेख है। बाहरी भयों के लिए अधार्मिक राजा ही उत्तरदारी है। धार्मिक राज्य में ईतियाँ नहीं होती। 'निरातक्षा निरोवता' ('एचवता, १६३)।

**ईडवर-**-सर्वोच्च शक्तिमान्, सर्वसमर्थ, विष्वाधिष्ठाता, स्वामी, परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्त्व-प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईश्वर कहते है। यह अन्तिम अथवा पर तत्त्व नहीं ई, अपितु अपर अधवा सगुण बहा है। परम बहा तो निर्गुण तथा निष्क्रिय है। अपर ईश्वर संगुण रूप में सुष्टि का कर्ता और नियासक है, भक्तो और साधकों का ध्येय है। सगुण ब्रद्धा ही पुरुष (पुरुषोत्तम) अथवा ईव्बर नाम में सृष्टि का कर्ता, धर्ता और सहर्ताके रूप से पूजित होता है। वही देवाधिदेव है और समस्त देवता उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। ससार के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी के नियन्त्रण में होते है। परन्तु जगत् में वह चाहे जिस रूप में दिलाई पड़े, अन्ततागत्वा वह शुद्ध निष्कल ब्रह्म है। अपनी योग-माया मे युक्त होकर ईश्वर निश्व पर शासन करता है बौर कर्मों के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वयं उत्पन्न करते हैं।

न्याय-वैविषक वर्णन में हैंबनर समुण है और सुष्टि का निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी के छोड़े से मुद्द-मण्ड तैयार करता, है असे ही हैंबनर प्रकृति का उपादान केकर सुष्टि की रचना करता है। योगवर्धन में हैंबनर पृद्ध है और मानन का आदि पुत्र है। साक्यदर्थन के अनुसार मुण्टि के विकास के लिए प्रकृति पर्यात है, विकास-प्रकृता में व्यवस्थ को कोई आवस्यकता नहीं। पूर्वमीगीया भी कर्मफल के लिए इंग्बर की लावस्थकता नहीं मानती। उनके अनुसार बंद स्वयम्म है, ईस्वर्रान:व्वसित नहीं। लाईत, बौब और वार्योक वर्शनों में इंग्बर की सत्ता स्वीकार नहीं की गयी है।

भक्त बार्शनिको की मुख्यतः वो श्रीणयौ है— १. हैत-बादी आवार्य मण्य आदि ईश्वर का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं और उसकी उपासना में ही जीवन का साफ्त्य देवते हैं । र अद्देतवादियों में ईश्वर को लेकर कई सूक्ष्म भेद हैं । रामामुख उसको गुणोपेत विशिष्ट अवैठ मानते हैं । वत्क्रभाशायं ईश्वर में अपूर्व शक्ति की कप्यना कर बनत् का उससे विकास होने पर भी उसे गुबाहैत हो मानते हैं । ऐसे ही अंदाभेद, अक्तिक्य भेदाभेद आदि कई सत हैं । २० 'निम्बाइं' तथा 'विकाय' ।

ईश्वरक्रत---किसी मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशीको इस यत का अनुष्टान होता है। इसमें शिवजी की पूजा होती है। दे० हेमाब्रि, बतसण्ड, २ १४८।

**ईववरा**—पार्वती का एक पर्याय, य**वा**—

विन्यस्तम कुलमहीषधिरीक्वरायाः

स्रस्तोरगञ्जिसरेण करेण पाणि ॥ (किरातार्जुनीय)
[शक्करजी ने पार्वती के मञ्जलमय कंकण पहने हुए
हाय को अपने हाथ से सर्पों को उत्पर उठाकर ग्रहण
किया।

लक्ष्मों, सरस्वती आदि देशियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है।

ईवयराभितान्य-कवितानिक श्रीहर्ष रचित्र अहैतमत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । क्षियर क्रम्मा—'वाष्यकारिका' के रविधता। बोनी विदानों के बनुसार हनका अच्य नाम विन्यव्यासी था और में वसु-बच्च से कुछ समय पूर्व हुए ये। विदानों ने हनका ससय खतुर्य वासाओं का प्रारम्भ माना है। परम्मरानुसार (क्षांस्य-कारिका' 'विद्यतन्त्र' का भुनर्जेक्षन है, को ईरवरबासी साक्यों का प्रामाणिक प्रान्य है। साक्ष्यकारिका में कुछ सारत आर्थि पत्र (कारिकार) है, जिनको रचना की दृष्टि से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। मीमासा के दुष्ट्व वेराम्लयुक्त एवं जीमिनसूत्र सम्यो से मिन्न प्रसाद गुन को यह छति पूर्णवया बेष्टम्म है। किंदु प्रारम्भिक झानासीं के जिल क्षवस्य बुक्ड है। दें 'शंक्ष्यकारिका'।

**इंक्सरमीता**—व्यक्तिणमार्गी शान मत का एक प्रसिद्ध प्रत्य । इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हें भास्कर राय भी कहते हैं और जो अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ में तंजीर के राज्यपिद्धत थे, सुस्दर टीका लिखी हैं ।

ईवनरमस्भित्तकारिका — काष्मीर शैव मत के साहित्यक विकास में जीर विशेष कर इसके वार्णिक एक में सोमा-नाय के 'ग्रिबट्सिट' प्रस्थ का प्रमुख स्थान है। सोमानन्य के ही शिष्य उत्पक्तवार्य ने 'ईवरप्रस्पिताकारिका' की रवना की। इस कारिका की ख्याब्या सोमानन्य के एक दूसरे शिष्य अभिनवसुम (१००० १०) ने की।

ईषबरसंहिता—बैज्याव अयवा पाञ्चरात्र मत के उदय एव विस्तारात्मक इतिहास में संहिताओं का प्रमुख स्थान है। यह अनिष्वित है कि ये कब और कहाँ जिल्लो गयी। संख्या में ये १०८ कही जाती है।

ईश्वरसहिता तमिल (दक्षिण) देश में लिग्दी गयी, जब कि अधिकाश सहिताएँ उत्तर भारत में ही रची गयी। ईश्वरसहिता में वैष्णवसंत शठकोप का वर्णन है।

**ईक्वरी**---दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति मे कथन है .

'त्वमीक्**वरी देवि चराचरस्य**।'

[हेदेवि ! तुम चर-अचर सब प्राणियों की समर्थ स्वामिनी हो ।]

ईक्स-- ईश्वर, परमात्मा ( उपनिषदो के अनुसार )। ब्रह्मा, विष्णु, शिव (पुराणों के अनुसार )। परवर्ती काल में 'ईस' का प्रयोग प्राय: 'शिव' के अर्थ में ही अधिक हुआ। ईक्मान---शिव का एक पर्याय, यथा--- तनेशामंसमध्यष्यं त्रिरात्रोपीचितो नरः।
[शिव कापूजन करके मनुष्य को तीन रात्रि तक त्रत करना चाहिए।]

ग्यारहरुद्रों के अन्तर्गत एक रुद्र।

ईम्मानवत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन अब गुरुवार हो, इस व्रत का आचरण किया जाता है। पाँच वर्षों तक विष्णु मगवान् के साथ लिङ्ग के बाम भाग का पूजन तथा खखोल्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन होता है। एक वर्ष के पश्चात् एक गौ का दान, दो वर्ष के बाद दो गौओं का, तीन वर्ष के बाद तीन गौओं का, चार वर्ष के बाद चार गौओं का और पाँच वर्ष के बाद पाँच गौजों का दान करना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड ३८३-३८५; हेमाब्रि, व्रतखण्ड, २ १७९-१८० । **ईशोपनिषद्**— ईशाबास्य उपनिषद् का संक्षिप्त नाम । यह १८ मन्त्रो का एक दार्शनिक सन्दूलन है। इसका सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद की बाजसनेयी शाखा से है। यजुर्वेद के अन्तिम ( चालीसवें ) अध्याय में यह उपनिषद् संगृहीत है। इसे यजुर्वेद का उपसहार समझना चाहिए। यह कर्म-योगवादी उपनिषद् हैं और इसमें कर्म और ज्ञान का समन्बय स्वीकार किया गया है। सक्षेप मे हिन्दुत्व के मूल-भूत सिद्धान्त इसमें आ गये है। इसका प्रथम मन्त्र इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है .

ईशावास्थिमिद सर्वे यत्किञ्चिज् जगत्था जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृध कस्य स्विद्धनम्।।

[यह समूर्ण विश्व देखा (ईखर) से आवास्य (ओत प्रोत ) हैं। जगर से ओ कुछ हे वह कणायमान (पीन वर्तनशील = नखर) हैं। इसलिए स्वामपूर्वक व्यापित पदार्थों का भोग करना चाहिए। किसी दूसर के दबन्द का लोग नहीं करना चाहिए। धन-सम्पत्ति किनकों हैं? अर्थात् किसी की नहीं है अथना किसी एक आधित की नहीं, आंपतु ईखर की हैं।] दूसरा मन्त्र हैं.

कुर्वन्नेबेह कर्माण जिल्लीविधेत शतं समा। [कर्मकरते हुए सीवर्थ जीने की कामना करती बाहिए। इस प्रकार (त्यागमाव से) कर्म करने से

मनुष्य पर कर्म के बन्धन का लेप नहीं होता ।] ईष्यों---दूसरे को उन्नति में असहिष्णुता रखना। धार्मिक साधन में यह बहुत बड़ी बाधा है। इसका पर्याय है अक्षान्ति। मनुस्मृति (७.२८) का कथन है: वैश्वन्यं साहस द्रोह ईच्यांसूयार्थदूषणम् । बाग्दडजरुव पारुव्य क्रोधजोऽपि गणाष्टकः ॥

[ पिस्तुनता, माहस, द्रोह, ईध्या, असूया, अर्थदूषण तथा वानवण्ड मे उत्पन्न पारुच्य ये कोच मे उत्पन्न आठ दुर्मुण कहे गये हैं।]

**ईहा**—बाञ्छा, इच्छा, चेव्टा

तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित हे :

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरोहता। प्रक्षालनाद्धि पञ्कस्य श्रेयो न स्पर्शन नृणाम्।।

(महाभारत)
[ धर्म के लिए धन की इच्छा की अपेक्षा निरीहता
( निश्चेष्टता ) ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड को धीने
की अपेक्षा उसे न जूना ही अच्छा है। ]

ज—स्वरदर्णका पश्चम अक्षार । कामधेनुतन्त्र में इसका

उकार. परमेशानि अघ कुण्डली स्वयम् । पीतचम्पकसकाश पञ्चदेवमय मदा ॥ पञ्चप्राणमय देवि चतुर्ल्वर्गप्रदायकम् ॥

[हे देवी । उकार ( उ अजर ) स्वय अध कुण्डकी है। पीले चय्यक के समान इनका रग है। सर्वदा पश्च देव-स्म है। पश्च प्राणमय तथा चतुर्वर्ग ( धर्म. अर्थ, काम और मोक्ष) का देवेबाका है। ] वर्णोद्धारतन्त्र में इसके नाम इस प्रकार हैं :

उ शहूरी बर्नुजाली मृत करवाणवाचकः । अगरेशो देश कर्ण पद्ववनत्रो मोहन दिव ॥ उम्र प्रमृष्टेतिबिल्णुविटककमा महिन्दरः । श्रमुक्तिबिल्णुविटककमा महिन्दरः । श्रमुक्तिबिल्ला पर्टिट पञ्चिमी बह्रिजातिती ॥ कामभा कामना चेलो मोहिन्। विकाहरुमही । उक्सु हुटिला थोत्र पारदीयो बृषो हरः ॥

उक्क -- चेदमन्त्रात्मक स्तोत्र, यज्ञ का एक भेद, सामगान का एक प्रकार, सामवेद : 'विप्रा उक्क्षेपि कवयो गुणन्ति।'

[बुढिमान् ब्राह्मण मामवेद के द्वारा स्तुति करते हैं।] अस सोसावन्तरक्षिण पुरुषी दृष्यते सैवक् तत्साम तद् सजु तद् उक्चं तद्बह्मा । (ख्वान्दोरसोपनिषद्)

[ यह जो जॉस के भीतर पृष्य ( आकार ) विसाई देता है नहीं ऋष्वेद, नहीं सामवेद, वहीं स्तोत्र (सामवेद का सूक्त), नहीं यजुर्वेद और नहीं ब्रह्म है। ] उमा-सन्त्रेन १०७

अच्चा—यज्ञों से सम्बन्धित हविष्य रौधने का बड़ा पात्र । यह मिट्टी का समा होता था (मृन्मयी)। दे० वाजसमेयी संहिता, ११.५९, तैत्तिरीय सहिता, ४.१.५४।

उध-(१) शंकर का एक नाम, एकादश रहों में से एक । बायुपराण के अनुसार यह बायुमूर्ति है। (२) अत्रिय के द्वारा जूद स्वी में उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। इस सम्बन्ध में मनु का कथन है:

स्तियात् गुद्रकत्यायां कृराचारिक्ह्यात्वान् । अत्र बहुवयुकंनमुख्यां नाम प्रजायते ॥ [क्षत्रिय और गृद्रकत्या से उत्पानन् कृर-आचार-विहार-वान् व्यक्ति उद्यक्त वहा जाता है । ] इसका कार्यविकां में इस्त्रे वाले मोधा आदि को मारना अथवा पक्तवना है । उद्यक्षया—दुनो देवी का एक विकटा महिषापुर के प्रति

भगवतीकाकथन हे.

उप्रचण्डेति या मूर्तिभंडकाली झाह पुनः। यया मूर्त्या त्वा होन्त्ये सा दुर्गित प्रकीशिता।। एतासु मूर्तिपु सवा पादरुग्नो नृणा भवान। पुज्यो भविष्यस्थित त्व वै देवानामपि रक्षसाम्।। [उप्रचण्डानाम ने प्रसिद्ध जो मूर्ति है वह मैं भड़-

काली हूं। जिस मूर्ति से मैं तुम्हें मारूँगो बह दुर्गा नाम से विख्यात है। इन मूर्तियों में सदा मेरे पौव के नीचे दबे हुए तुम मनुष्यों, राक्षसों तथा देवताओं के डारा पूजित होगें।

उन्नतारा (१)—हुर्गादेवी का एक स्वरूप । जो उन्न भय से भक्तो की रक्षाकरती है उसे उन्नताराकहरते है।

उपतारा (२)—देवी का एक प्रसिद्ध पांठ। यह सहरसा स्टेबन (दम्मेगा) के पास वनमामहिती नामक गीव के मानीय है। कुछ लोप देसे 'शांकतीठ' मानते हैं। मतीदेह का नेत्रभाग यहाँ गिरा था। यहाँ एक यन्त्र पर तारा, गुरुकटा तथा नीकसरस्वती की मृतियां अङ्क्तित है। इनके अति-रिप्त कुमा, काली, निष्कुत्व ते, तारकेवद तथा तारा-नाय की भी महिता है।

उम्र नक्षत्र—तीनों पूर्वी (पूर्वाबाह, पूर्वानाहपदा और पूर्वाकाल्पुनी), मधा तथा भरणी उम्र नक्षत्र कहलाते हैं। दें बृहत्सहिता (९७-९८)। इनकी शास्त्रि के लिए धार्मिक इत्यों का विधान है।

जन्निकरा---गङ्गाका एक पर्याय । (उम्र अर्थात् शंकर के शेखर अर्थात् मस्तक पर गंगा रहती है।) **डग्रम्मया** — महाभारत का प्रवचन करने वाले एक ऋषि, जो सुत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे।

उच्चाहर — मन्त्र प्रयोग से किसी को मगाना । मारण-मोहन आर्षि बट् कमों के अन्तर्गत इस प्रसिक्चार कमं की वणना है। इसकी देवी हुगाँ हैं, तिथि कुष्ण्यमुद्धंती तथा अच्टमी मी हैं। दिस प्रतिवार है। जग करने वाले को बालो का सुत्र बनाकर चोड़े के दोतों से बनी हुई माला इसरे पिरोनी चाहिए और अप के समय उसे धारण करना चाहिए। फल इसका उच्चाटन हैं जमीत् शत्र को अपने देश तथा स्वान से मगा देना। बिशेष विवरण के लिए देखिए गारयातस्त्र ।

उच्छिष्ट---भुक्त भोजन का बचा हुआ भाग। इसे फिर खाना तामसिक भोजन के प्रकार में आता है और इसको त्याज्य बताया गया है।

भोजनं करने के बाद बिला हाप्य-मुँह पोध्या हुआ प्रार्थित. कहीं न जाय (न बोच्छिड वर्षायद्व वर्जन्य—मृ ))। किल्डिट-वर्ण्यादि—'शङ्क दिलंबय' में गाणपराने के छा भेद कहें यूर्व है जो गणपरित के बिमिन्स क्यों तथा गूणों की जबाँ किया करते थे। ये छः रूप है: महागणपति, हिर्द्राशणपति, अध्यक्तपणपति, अध्यक्तपणपति, वर्षणपति एवं सन्तानगणपति, उद्यक्तपणपति, वर्षणपति एवं सन्तानगणपति। उद्यक्तपणपति, वर्षणपति एवं सन्तानगणपति। उद्यक्तपणपति, वर्षणपति एवं सन्तानगणपति। उद्यक्तपणपति। उद्यक्तपणति। उद्यक्तपणति। उद्यक्तपणति। उद्यक्तपणति। उद्यक्तपणति। उद्यक्तपणपति। उद्यक्तपणति। उद्यक्तपणत

उण्मै सवा—इसके कई अर्थ है, यथा— जिसका यश केंचा हो, जिसके कान केंच्रे हो अवस्वा को केंच्य मुनता हो। मुख्य अर्थ इस्क ने घोडा है। यह स्वेत वर्ण का हे। पुराणों में इसकी पिनती उन चौदह रालों में हे, जो समुद्रमध्यन कें परचात् औरसागर से निकले थे। अमृत से इसका पोषण होता है। यह अस्वों का राजा है। इसीलिए स्वेत वर्ण के अस्व महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाते है।

उष्णेत-भारत का प्रसिद्ध गैय तीर्थ, जिसका स्थव्य च्यो-तिकिं कुमसूर्यकाल से हैं। इस नगर को उज्जयियों अथवा अवनिकता भी कहते हैं। यही से शिवर में शिवर में शिवर प्रदार विचय प्राप्त की थी, अत इसका नाम उज्जयियों पढ़ा। इसका प्राय्योगदम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा के नाम पर था। देन रुकन्द पूराया। इस देशा को पूर्णी का नाभियेल कहा गया है। डाडक ज्योतिकिंक्क्से के प्रसिद्ध महाकाल का मन्दिर यही है। ५१ शक्तियोंठों में यहाँ भी एक पीठ है। हरसिद्धि देवों का मन्विर ही लिख पीठ है। महाँच हाल्योपित का बाध्य भी यही था। उन्त-मिली महाराज विक्रमादित्य को राजवानी थी। महाँच अमेतिय शास्त्र में देशान्वर को शुन्य रेखा उच्चिमिती से प्रारम्भ हुई मानी बाती है। यहाँ बारह् वर्ष में एक बार कुम्म में का लगता है। इसकी गणना सात पवित्र पृथ्यों में हैं:

अवोध्यामधुरामाया काशीकाङ्की अवन्तिका।

पुरी द्वारवती वैच ससंता मोकदायिकाः।

क्षान्यकारीकार्मि—प्यां मोहतायों कृत कळ्डुरासास्य का
एक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध प्रम्य । रूप गोक्वामी महारम्
चैतन्य के शिष्य थे। अळ्डुरासास्य में प्राय सामान्य
पार्थिव प्रेम का ही चित्रण पाता जाता है। रूप गोक्वामी
'उठ्यक्तनतीकार्मण' में भगवद्—गाभुयं और रित (निकास प्रेम) का ही निकपण किया है। वास्तव में उनके 'प्रक्रितस्यान्यक्तिक भाषी में तीन और
जी ही इस प्रथम साथ्यक्तिक भाषी में तीन और
जी दे यह है—मा, अन्तराण और महासाव।

उक्क स्थ-साहित्य में श्रृङ्क्यार का वर्ण श्याम कहा गया है। किन्तु भक्तिशास्त्र का ग्रृप्यार उक्क्यक है। स्थ गोस्तामी द्वारा रचित 'उज्जवक्मीकमणि' में इस शक्त का प्रयोग क्लोंकिक रागानुगा भक्ति के छिए हुआ है, जिसमें ग्रुङ्क्यार रस का पूर्ण अन्तरभांत हैं। वास्तव में मापूर्य भक्तिवादी लोग भक्ति को ही रस मानते हैं, जो जीकिक ग्रुप्यार से भिन्न हैं, ग्लेंकि इसके अवलम्बन स्थय भगवान् है। इसकिए लीकिक राग से मुक्त होने के कारण इसका वर्ण उज्जवक है।

बङ्ग — खेत में अन्म उठा लेने के परचात् शेष अन्म के राते नुनने को उड़ कर हा जाता है। मेंहे, बात आदि की लेत में गिरो मखरियों नुनने को 'जिल ' कहते हैं और एक-एक बाना नुनने को 'उड़ के' उड़ किला या शिलोड़ क् वृत्ति शब्द प्राय एक साथ प्रयोग में आते हैं। उड़कुन्ति बादाणों के जिए खेड्ड कही गयी है। मिद्धान्त यह है कि जो बिना माने मिलता है वह 'अमृत' हैं और जो मौगने से मिज्ता है वह 'मृत' है। बादाण को अमृत पर ही निविद्ध करना चाहिए।

उरकोच---गान्दिक अर्थ 'जो शुभ का नाश करता है' (उत् + कृष् + क)। इसके लिए चूम शब्द प्रसिद्ध है। इसके गर्याय

है (१) प्रामृत, (२) डोकन, (३) लम्बा, (४) कोशलिक, (५) आराम, (६) उपाचार. (७) प्रदा, (८) आनन्दा, (१) हार, (१०) ग्राह्म, (११) अयन, (१२) उपवानक और (१३) अपप्रदान।

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३३८) में कथन है :

उल्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा विवासयेत् । [ चूस स्रेने वालो को घन छीनकर देश से निवस्तित कर देना चाक्रिए।]

उत्तराभाद्रपदा-अध्वनी अवि मत्ताईम नक्षत्रों के अन्तर्गत इक्कीसवां नक्षत्र, प्रौष्ठपदा। इसका रूप सूर्पाकार चार ताराओं से युक्त हैं। इसका अधिदेवता अहिर्बृध्न है। उत्तर मीमांसा—छ हिन्दू चिन्तन प्रणालियाँ प्रचलित है। वे 'दर्शन' कहलाती है, क्योंकि वे विश्व को देखने और समझने की दृष्टिया विचार प्रस्तुत करती है। उनके तीन यश्म है, क्योंकि प्रत्येक युग्म में कुछ विवारो का साम्य परिलक्षित होता है। पहला युग्म मीमामा कहलाता है, जिसका सम्बन्ध बंदो से हैं। मीमारा का अर्थ है खोज, छानदीन अथवा अनसन्धान । मीमासायग्म का पूर्वभाग, जिसे पूर्व मीमामा कहते हैं, वेद के बाज्ञिक रूप (कर्मकाण्ड) के विवेचन का शास्त्र है। इसरा भाग, जिसे उत्तर मीमाना या वेदान्त भी कहते हैं, उपनिषदों से सम्बन्धित है नया उनके ही दार्शनिक तत्त्वों की छानबीन करता है। ये दोनो सच्चे अर्थमें सम्पूर्ण हिन्दू दार्शनिक एव धार्मिक प्रणाली कारूप लडा करते है।

उत्तर मीमासा का सन्वन्ध भारत के सम्पूर्ण दार्शनिक इतिहास से है। उत्तर मीमामा के आधारभूत ग्रन्थ को 'बंदान्तसूत्र', 'ब्रह्ममूत्र' एव 'शारीरकसूत्र' भी कहते है, क्योंकि इसका विषय परब्रह्म (आस्मा = ब्रह्म) हैं।

'बेदान्तसूत्र' बादरायण के रचे कहे आते हैं जो चार अध्यायों में विभक्त हैं। इस दर्जन का सक्षिप्त सार निम्न-लिखित हैं.

ब्रह्म निराकार है, वद चेतन है, वह खूतियों का उद् गम है एव सर्वब है तथा जो केवल वेदो द्वारा जाना जा सकता है। वह मृष्टिक को मेलिक एव अनिनम कारण है। उसकी कोई इन्छा नहीं है। एतदर्थ वह व्यक्तर्मण्य है, दृश्य जनन् उनकी जीला है। विषय, जो ब्रह्म द्वारा समय गमय पर उद्भत होता है उसका न आदि है न अन्त है। बेद भी अनन्त हैं, देवता हैं, जो वेदिविहित यज्ञों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं।

जीव या व्यक्तिगत आत्मा आदि-अन्तहीन है, चेतना-युक्त है, सर्वव्यापी है। यह बढ़ा का ही अंश है; यह स्वयं बह्म है । इसका व्यक्तिगत रूप केवल एक झलक है । अनु-भव द्वारा मनुष्य बहाज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहा केवल 'ज्ञानमय' है जो मनुष्य को मृक्ति दिलाने में समर्थ है। बहाचर्यपूर्वक बहा का चिन्तन, जैसा कि वेदो (उप-मिषदों) में बताया गया है, सच्चे ज्ञान का मार्ग है। कर्म से कार्य का फल प्राप्त होता है और इसके लिए पुनर्जन्म होता है। ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दे० 'ब्रह्मसूत्र'। उत्तराडी साथु-वादूपंथी साधुओं के पाँच प्रकार है-(१) खालमा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त और (५) खाकी। उत्तराडी साधुओं की मण्डली पञ्जाब में बनवारीदास ने बनायी थी। इनमें बहुत से विद्वान् साधु होते थे, जो अन्य साधुआँ को पढाते थे। कुछ वैदा होते थे। दाद्रपथी साधुओं की प्रथम तीन श्रेणियों के सदस्य जो व्यवसाय चाहेकर सकते है, किन्तु चौथी श्रेणी, अर्थात विरक्त न कोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य को छ सकते हैं। खाकी साधु भभूत (भस्म) लपेटे रहते हैं और मोति-भौति की तपस्या करते हैं। तीनों श्रेणियो के साध ब्रह्मचारी होते हैं और गृहस्य लोग 'सेवक' कहलाते हैं। उत्तरायण-भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की स्थिति के क्रम से दो अयन--उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं में इनका बहत महत्त्व हैं। ऋतुओं का परिवर्तन भी इन्हीं के कारण होता हैं। प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ मे दान की महसा प्रतिपादित की गयी है। अयन के प्रारम्भ में किया गया दान करोड़ों पुण्यों को प्रदान करता है, जब-कि अमावस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते है। देशभोजका राजमार्लण्ड, वर्षकृत्यकौमुदी, पृश्वश्रिः। उत्तराखिक-यह चार सौ मुक्तो का एक सामवेदी सग्रह है, जिसमें से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाएँ है। सब मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्द है। उत्तराचिक स्तुतिग्रन्थ है। 'आर्थिक' शब्द का अर्थ ही है ऋचाओं का 'स्तुतिग्रन्थ'। आर्थिक के छन्द विभिन्न वर्गी में विभिन्न देवों के अनुसार बँटे हुए है। फिर ये प्रत्येक छन्द-समूह दस-दस की संख्या में बँटे होते हैं। फिर सोमयज

में व्यवहृत होने वाले सुक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिस कम में उदगाता छात्रों को ये सिखलाये जाते हैं। उत्तराष्ट्रिक (राजायनीय) - सामवेद में जो ऋचाएँ आयी है, उन्हें 'आविक' कहा गया है। साम-आविक ग्रन्थ अध्यापकभेद, देशभेद, कालभेद, पाठचक्रमभेद और उच्चा-रण आदि भेद से अनेक शाखाओं में विभक्त है। सब शासाओं में मन्त्र एक जैसे ही है, उनकी संख्या में व्यति-कम है। प्रत्येक शास्त्रा के श्रीत एव गृह्यसूत्र और प्राति-शास्य भिन्न-भिन्न है । सामवंद की शाखाएँ कही तो जादी है एक सहस्र, पर प्रचलित है केवल तेरह। कुछ लोगों के मत से वास्तव में तेरह ही शाखाएँ है, क्योंकि जो ''सहस्रतमा गीत्युपायाः'' के प्रमाण से सहस्र शाखाएँ बतायी जाती है, उसका अर्थ "हजारी तरह से गाने के उपाय" है। उन तेरह शाखाओं में से भी आज केवल दो प्रचलित है। उत्तर भारत में 'कौथुमी शाखा' और दक्षिण में 'रण्यनीय शाखा' प्रचलित है। उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर की और एक ताल्पर्य की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक सुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार के मूक्तो का सामवेदीय संग्रह जो दक्षिण में प्रचलित है 'उत्तराचिक राणायनीय संहिता' के नाम से पुकारा जाता है।

**उत्पल**—उत्पल अथवा उत्पलाचार्य दशम शताब्दी के एक रीव आचार्य थे, जिन्होने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा। यह ग्रम्थ सोमानन्दकृत 'शिवदृष्टि' की शिक्षाओं का सारसंग्रह है। उत्पक्त बैष्णब-'स्पन्दप्रदीपिका' के रचयिता उत्पल बैष्णव का जीवनकाल दसवी शती का उत्तरार्ध था। 'स्पन्द-प्रदीपिका' कल्लटरचित 'स्पन्दकारिका' की क्याख्या है। उत्पात-प्राणियों के शुभ-अशुभ का सूचक महाभूत-विकार, भकम्प आदि । इसका शास्त्रिक अर्थ है 'जो अकस्मात् आता है।' इसके पर्याय हैं--(१) अजन्य और (२) उपसर्ग । वह तीन प्रकार का है--(१) दिव्य, जैसे बिना पर्वमें चण्द्र एवं सूर्य का ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, जैसे उल्कापात और मेचगर्जन आदि और (३) भीम, जैसे भकम्प, तुफान आदि । इन उत्पातो की शान्ति के लिए बहुत सी धार्मिक क्रियाओं का विधान किया गया है। उत्सर्जन-छोड देना, न्याग देना । इसके पर्याय है (१) दान, (२) विसर्जन, (३) विहापित, (४) विश्राणन, (५)

उत्सब-उत्तरमीता

जितरम, (६) स्पर्शन,(७) प्रतिपादन, (८) प्रादेशन, (९) (१०) अपनर्जन । इसका अर्थ कर्ताव्य क्रियाविशेष को रोक बेका भी है, जैसा मनु का कथन है:

पृथ्ये तु छन्दसा कुर्याद् बहिरुत्सर्जनं द्विजः ।
 माचशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न् प्रथमेऽहनि ॥

[ साथ शुक्त्याय के प्रथम दिन के पूर्व भाग में बाह्यण पृष्य नक्षत्र में वेदों का घर से बाहर विसर्जन करे। ] इस प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समाप्ति का नाम उत्स-र्जन है।

उत्सव आनन्ददायक व्यापार । इसके पर्याय है—(१) काग, (२) उद्धव, (३) उद्धर्य, (४) मह । ममुस्मृति (३ ५९) में कथन हैं

तस्मादेता मदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः। भूतिकामैनरैनित्य सत्कारेषूत्सवेषु च ॥

[ इसलिए सत्कार तथा उत्सवों में लक्ष्मी के इच्छूक मनुष्यों द्वारा भूषण, वस्त्र तथा भोजन के द्वारा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ]

वत-पन्यों तथा पुराणों में असम्य उत्सवों का उल्लेख हैं उनमें होलिका, दुर्गोस्तव विषोध प्रसिद्ध हैं, जिनका उल्लेख अस्यम किया गया है। 'उत्सव' गब्द ऋषेत्व (११०० ८ तथा ११०१२) में मिलता है। इस गब्द की खुप्पति उत्पूर्वक 'हुं चातु में हैं, जिसका सामान्य कर्य हैं 'अपर उपन कर बहना' अपति आनन्द का अति-रेक । उत्सव के दिन सामृद्धिक रूप से आनन्द उत्मव कर प्रवाहित होने जनता है। इसीलिए उत्पावों के दिन प्रधा-घन, गान, भोजन, मिलन, दान-पुष्प आदि का प्रवि-धान हैं।

जतम्य--- महर्षि अगिराकापुत्र तथा देवगुरु वृहस्पतिका ज्योष्ट भ्राता, यथा

वयस्तिक्रसः '[वा छोके सर्वत विश्रुता । बृहस्पतिकराव्यस्य सवतंत्र्य भुवतत ।। [किन्निंग केतीन पून सतार में प्रसिद्ध है—(१) वृह-स्पति, (१) जरुष्य और (३) व्रतपारी संवत्तं ।] महा-सारत और पुराणों में इनकी कया विस्तार से कही गयी है। उत्तम—(१) त्वायंत्र्य मन् के पुत्र महाराख जतानगार कीर महारानी मुल्लि का पुत्र । जतानगार की छोटी रानी नुनीति का पृत्र धूव था। (२) स्वायंभुव मन् के दूसरे पुत्र प्रियवत और उसकी दूसरी रानी का पुत्र भी उत्तम नामक था जो खागे चल-कर तीसरे मन्वन्तर का अधिपति हुआ !

उत्तम बसू जास्तिबत— वसन्त ऋतु से गुक्ल पक्ष की द्वावशी को इस बत का बनुष्टान होता है। विष्णु इसका देवता है। दे० वाराह पुराण, ५४ १-१९।

उत्तमसाहस—एक ऊँचा अर्थदण्ड (जुर्माना )। जैसे

'साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहस ।' (याज्ञवल्क्य स्मृति)

[१०८० पणों का दण्ड उत्तमसाहस कहलाता है।] अन्यत्र भी कथन है

पणाना हे शते सार्ढे प्रथम साहस स्मृत । मध्यमः पञ्च विजेयः सहस्र त्वेन चीत्तमः ॥

[दो सौ पवास पणो का प्रथमसाहस वण्ड, पौच सौ पणो का मध्यमसाहस वण्ड और हजार पणी का उत्तम-साहस वण्ड होता है।]

जनस्कामी—उत्तरास्वण्ड का प्रमुत ती से स्ववः । यही असेक प्राचीन मन्दिरों में विद्यमार्थनी का मन्दिर, तथा देवा- पूरत्तवार के ममन्य कृटी हुई शिक्त ( मन्दिर के सामने का विज्ञ ) दर्शनीय है। राम ही गोपेवर, परजुराम, दसान्येय, भैरव, अवपूर्णा, छंडेवर और जन्नेवर के मन्दिर है। दक्षिण में चित्र-दूर्गा मन्दिर और पूर्व में जन्मप्रत का मन्दिर है। इसके पूर्व में वारणावत पर्वत पर विमन्नेव्यय मन्दिर है। पूर्व-काशों के गमान यह भी मागोरियों गमा के तट पर असि और दरणा निद्यों के मच्या में सोई है है। कहा जाता है कि कि ज्युम में विद्य-नाथवी शस्त्रविक कर में यही निजास करते हैं।

उत्तरिक्या—पितरों के वार्षिक श्राद्ध आदि की क्रिया, जैसे श्रेतिपतृत्वमापन्ने मपिण्डीकरणादन् ।

क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्यः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ (बिब्जुपुराण)

[सपिण्डीकरण के पश्चात् जब प्रेत पितर संज्ञा की प्राप्त ही जाता है तब उसके बाद की जानेवाली क्रिया की 'उत्तर क्रिया' कहते हैं।]

उत्तरगीता—'उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अश माना जाता है। प्रसिद्धि हैं कि पाण्डवों की विजय और राज्यप्राप्ति के पश्चात् श्री कृष्ण के सत्सग का सुश्रवसर पाकर एक बार अर्जुन ने कहा कि अगवन् ! मुद्रारम्भ में आपने को भीता-अपदेश मुक्का दिया मा इब में भार-काट और आपने में बीच उन्हें में भूक गया हूँ। इस कर बहु मानोपरेश मुक्को किर से चुना वीजिए। जी कृष्ण बोके कि अर्जुन, उक्त उपदेश मैंने बहुत ही समाहिताचित (मोपस्थ) होकर दिव्य अपभूति के द्वारा दिया था, सब तो में भी उसको आप्तुप्त किय में भूक गया हूँ। फिर मो यसादमृति उन्हें मुनाजा हूँ। हस अर्क्तर को कृष्ण का बाद में अर्जुन को दिया गया उपदेश ही 'उत्तर गीता' नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी शंकराचार्य के परमाइक गोडपाशवार्य को भावका इसके अरहर पायी जाती है, विससे इस बच्च का गीरव और भी बड़ गया है।

उत्तरपक्ष — पूर्व पक्ष का विलोम । विवाद के मध्य प्रतिपक्षी के सिद्धान्ती का वण्डन करने के पश्चात् किसी विचारक का अपना जो सत होता है उसे उत्तरपक्ष कहते हैं।

उत्तराफाल्युनी—अधिवनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्त-र्गत बारहवां नक्षत्र । इसमें पर्यक्क के आकार के दो तारे हैं। इनका अधिष्ठाता देवता अर्थमा है।

उडह—अकाशमण्डल के स्तरों में छाये हुए सात प्रकार के बायुओं के अन्तर्गत एक बायु । इसकी स्थिति ऊपर की ओर होती हैं । 'सिद्धान्तिंसरोमणि' में कथन हैं :

> आवह प्रवहरूचेव विवहरूच ममीरण । पण्यहः सवहरूचेव उद्धहरून महावल ॥ तथा परिवहः श्रीमानुत्पातभयशंकिन । इत्येते शुभिताः सप्त मास्ता गगनेचरा ॥

ि आवह, प्रवह विवह, परवह, सवह, उद्वह तथा परिवह, आकाशसामी ये सात पत्रन परस्पर टकराते हुए उपप्रव होने की मूचना देते हैं।] ब्राह्म—विवाह, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार करना। यह बाठ प्रकार का होता है (मन् ० ३.२१)

अवाह—विवाह, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार करना। यह बाठ प्रकार का होता है (मतृ॰ ३.२१) (१) वर को बुलाकर यास्ति के अनुसार कच्या ने अक्ट्रते हैं। करके बब दिया जाता है, जो 'बाह्म विवाह' कहते हैं। (२) जहाँ यज में स्थित ऋत्विक् बर को कच्या वी जाती है, जमें 'देव विवाह' कहते हैं। (३) जहां पर से दो बैंक लेकर उसी के साथ कच्या का विवाह कर दिया जाता है जो 'आये' विवाह कहते हैं। (४) जहां 'इसके साथ बमें का जावरण करेंगे' ऐसा नियम करके कच्याना किया काता है उसे 'पाजापक' पिकाह कहते हैं। (९) कहां कर लेकर कर्यादान किया जाता है वह "बापुर विवाह" कहलाता है। (६) कहीं करवा जोर वर का परस्य प्रेम हो जाने के कारण ''तुम मेरी पत्नी हो'', ''तुम मेरे पति हो'' ऐखा निक्यन कर लिया जाता है वह ''गाणवं विवाह' कर्ताता है। (७) जहीं पर वर्ण्युवेक कर्या का अपहरण कर लिया जाता है उसे 'राज्य विवाह' कर्ति है। (८) वहीं मोसी हुई, मस अपवा प्रमत्त कर्या के साथ निर्वत में बलाक्तार लिया जाता है, वह 'पेशाच विवाह' कर्ति हो। (४) कहां सोसी हुई, मस अपवा प्रमत्त कर्या के साथ निर्वत में बलाक्तार लिया जाता है, वह 'पेशाच विवाह के जाता है। विवाह को जाति क्या को उनके पिता के 'यर में सोतीक्ष के अत्यांत कर्या को उनके पिता के 'यर में सोतीक्ष को उठा ले जाते हैं, इसलिए इस किया को 'उडाह' कहा जाता है। विवोध विवाह के किया को 'उडाह' कहा जाता है। विवोध विवाह के लिया के लिय दे के 'विवाह' कहा जाता है। विवोध विवास के लिय दे के 'विवाह' कहा जाता है। विवोध विवास के लिय दे के 'विवाह' कहा जाता है। विवोध विवास के लिय दे के 'विवाह' कहा जाता है। विवोध विवास के लिय दे के 'विवाह '

उद्दालकात - यह जत 'पतितसाविशीक' (उपनयन संस्कार-हीन) छोकों के लिए हैं। ऐसा बतलाया गया है कि उच्या हुन्य तथा 'आसिसा' पर ही बतों को दो मास तक निर्मर ग्रहुना साहिए। आंट तत क दही पर तथा तीन दिन सी पर जीवन-यापन करना चाहिए। अस्तिम दिन पूर्ण उपनास का विश्वान है।

उद्दालक जार्बाच—अवन का पुत्र उद्दालक आर्वाघ वैदिक काल के अत्यस्त प्रसिद्ध आवार्यों में से था। वह सत्यस्य कालाण (११४.१ २) में कुत्यस्त्राल का ब्राह्मण कहा गया है। वह अपन पिता अरुण तथा मन्नदेशीय पत्रस्त्रक काम्य का भी क्षिम्य (नृहदा० उद्दा०) असिद्ध ग्राह्मक्य ब्राह्मिक गृत्य था (नृहदा० उद्दा०) तीस्तरीय साहस्त्रक्ष्य व्यापिक गृत्य शा (नृहदा० उद्दा०) तीस्तरीय सहिता में अरुण का नाम तो आता है, आर्वाण का नही। उद्दालक का वास्त्रस्तिक पुत्र स्वेतकेतु था, विसकता समर्थन आरस्त्रस्त्रम ने अपने समय के अवर ध्यक्ति के रूप में किया है।

उक्कमं — मृतक के लिए बलदान की किया। यह कई प्रकार के सम्मन्न होती है। एक मत से सभी सम्बन्धी (७ वी या १० वी गीडी तक) जल मे प्रवेश करते हैं। वे केवल एक ही वरण पहुंच रहते हैं और यज्ञपृत्र वाहिने कन्ये पर लटकता रहता है। वे ज्ञपना मुख दिल्ला को ओर करते हैं, मृतक का नाम लेते हुए एक-एक अञ्चलि पानी वेते हैं। फिर पानी से बाहर जाकर अपने भीने कराई निजाइते हैं।

स्नान के बाद सम्बंधी एक राक्ष कास के मैदान में बैठते हैं जहाँ उनका मनबहलाव कवाबो अथवा यम-गीत हारा किया जाता है। यर के हार पर वे पितृमण्ड को पनी क्या किया है, सुका चोते हैं, पानी, अपिन तथा गोवर जादि का स्पर्धा करते हैं, एक पदय गण बढ़ते हैं और तब धर से प्रवेश करते हैं।

उवकपरीजा — जल के द्वारा अपराध के सत्यासत्य की परीजा।
दिक्स प्रमाणों में यह आता है। वाद उत्सम्म होने पर
समाणों के आधार पर स्थाय किया जाता है। वे है—
(१) जिलेकत, (२) में कि, (१) सांकी और (४) दिक्स।
उदकपरीका दिक्य का ही एक प्रकार है। जल के प्रयोग से
यह परीका होती है, स्थोंकि हिन्दू वर्ष में जल को बहुत
पवित्र माना जाता है जीर यह दिक्सा का जाता है कि
जलस्यों करते समय कोई हठ नहीं बोनेगा। बावकक
प्रायः गङ्गालक डसके लिए प्रपुत्त होता है।

प्राचीन रीति में दोषी व्यक्ति को निर्मारित समय तक जल में दुवकी लगानी होती थी। समय से पूर्व ऊपर उठ झाने वाला व्यक्ति जपराधी मान लिया जाता था। उदकासन्तमी—इसमें सप्तमी को एक अञ्चलि पानी पीकर दत

उदकस्तनमा—इसमें सामग को एक अञ्चाल पाना पाकर वता गत्तमें का विश्वान हैं। इसमें आनन्य की प्राप्ति होनी है। दे० कृम्यकल्पतर का वतकाण्ड, १८४, हमाडि, वतकण्ड ७२६। वद्माता—सामगान करने बाजा योजक 'उद्गाता' कह-काता है। इरिबंध में कवन है

गहाहारवश म कथन ह

ब्रह्माण परमं वन्त्रादुद्गातारक्क सामगम् । होतारमथ चाध्वर्यः बाहुस्यामसृजन्त्रभु ॥

[प्रजापति ने बह्मा को नवा सामगान करने वाले उद्-गाता को अपने मुख्य मे और होता तथा अध्वर्यु को बाहुओ से उत्पन्न किया । ]

बैदिक यहाँ, विशेष कर सीमयक्ष में, मामवेद के मन्त्रों का गान होता था। गाने बाले प्रीक्षित को 'वद्याता' कहते थे। उद्याता को हो प्रकार की सिल्मा लेनी पड़ती थी। महकी जिला यी—नुद्ध एवं शीघ मन्त्री का पायन, तथा उन सभी स्वरो की जानकारी जो विशेष कर सोमयक्षों में प्रयुक्त होते थे। दूसरी शिक्का ने इग यात का स्वरण रक्ता होता वा कि किस सोमयक्ष में कीन मा मुक्त या मन्त्र गान करता पड़ेशा।

**श्वपात-**-- जिसमें से जल पिया जाता है। अमरकोश के अनु-सार इराका अर्थ कृप है। अन्यत्र भी कहा हूं: निर्जलेषु च देशेषु खनयामासुस्तमान्।

उदपानान् बहुविचान् वेदिकापरिमण्डितान् ॥ [जल रहित प्रदेशो में अनेक प्रकार की वेदिकाओ से सुसम्ब्रित उत्तम कुएँ बोदे गये । ]

यह 'इब्टापूर्त' नामक पुष्यकर्मों में 'पूर्त' के अक्तर्यत विशेष कृत्य है। इसको खुदबाने से बड़ा भारी पुष्य होता है।

हताह । ज्वसम्य आतरेय — ऐतरंय बाह्मण (८.२२) में उदमय आतरंय को अङ्गबंदोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा गया है।

उद्यसिपिर-ब्यूडमिरि-मुबनेव्हर ने सात मौल परिचम
उदयिपिर तथा लण्डमिर नामक पहाडियों हैं। यह
प्रमानत जैन तीयं हैं, परन्तु सभी हिर्दू हमको पिषम
प्रमानत जैन तीयं हैं, परन्तु सभी हिर्दू हमको पिषम
प्राप्त कर यथे हैं। दोनो पहाडियों ममीप हैं। उदयिपिर
का नाम कुमार्गिरि हैं। महावीर त्यामी यहाँ पमारे थे।
इसमें अनेक गुकाए हैं। उनने अनेक मृतियाँ उन्होंगि हैं।
प्रमा अनेक गुकाए हैं। उनने अनेक मृतियाँ उन्होंगि हैं।
प्रमा अनेक गुकाए हैं। उनने अनेक मृतियाँ उन्होंगि हैं।
प्रमा हो आवाध्याञ्ज नामक कुण्ड हैं। आयो
गुज्यज्जा, स्यानकुण्ड तथा राखाकुण्ड हैं। एक गुका में
२४ तीयंकरों की प्रतियार उन्होंगि हैं। उद्यतिपिर तथा
पण्डिपिर की प्राप्तीम गुकाओ तथा बहा की शिव्य की
का को देवनों के किया इर-दूर से जोग आतं हैं।

उद्यमा --यायदर्शन के आचार्यों में उदयन का स्थान वडा ही जैंगा है। इनके द्वारा विर्मित कुमुमाझिल में इंस्वर की मता को भारीत प्रमाणित किया गया है। यह यह दूसरे इंस्वरवादी वार्षितकों को भी प्रिय हैं। उदयन ने इससे भास्कर (भास्कराचार्य) पर आक्षेप क्या है, जो वेदान्त के आचार्य वे और जिन्होंने अपने भाष्य (भास्कर-भाष्य) में शाङ्कर मत का खण्डन किया है। उदयनाचार्य ने न्यायवार्षिकनात्ययंगरिष्ठार्व की भी रचना की है। यह मन्य वाचसर्गित की टीका का ही स्मन्टोकरण है।

कहते हैं कि आचार्य उदयन जब जगन्नाधजी के दर्शन करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे। इससे आचार्य ने व्यंग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की:

ऐरवर्यमयमत्तीस मामवशाय बर्तसे। उपस्थितेषु बौद्धेषु मदश्रीना तब स्थितिः॥ [जगत् के नाथ (ईस्वर) होने से मत्त द्वोकर आप मेरा तिरस्कार कर क्रिय गये हैं। किन्तु बौडों (मास्तिकों) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तकों से ही सिद्ध हो सकती है।]

उबसेविका-यह उत्सव ठीक उसी प्रकार मनाया जाता है जैसे भूतमात् उत्सव होता है। यह एक शाक्त तान्त्रिक प्रक्रिया है। इन्द्रध्यजोत्सव के अवसर पर ध्वज को उतार लेने के पवचात इसका आचाण किया जाना चाहिए। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता था। इसकी समानता कुछ अशों में रोम की रहस्यात्मक 'बैकानेलिया' (होली जैसी रागात्मक चेष्टाओ) से की जा सकती है। स्कन्द पुराण में योड़ी भिन्नता के साथ इस व्रत का वर्णन किया गया है। इस विषय में मतभेद है कि उत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाया। प्राय: यह पूर्णिमान्त मे होता था। अब इसका प्रचार प्रायः बन्द है। उदासी--- सिक्नो के मुख्य दो सम्प्रदाय है (१) सहिजधारी और (२) सिंह । सहिजधारियों एवं सिंहों के भी कई जपसम्बदाय है। उदासी (सन्यासमागी) सहिजधारी शाला के हैं। इस मत (उदासीन) के प्रवर्तक नानक के पत्र श्रीचन्द्र थे। इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में हुआ । श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कुछ व्यापक रूप देकर यह नया मन चलाया, जो सनातनी हिन्दुओं के निकट है।

उद्गीप-ओकारमंपुटित सामगान की विशेष रीति 'ओमित्येतवक्षरमृद्गीयमुपानीत।' (छान्दोन्य उ०) अस्मित्रगस्त्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीयविदो बसन्ति।

(उत्तर वरित)
उद्गीता आगम---आगमों का प्रवलन शैव सम्प्रदाय के
दिवहास में एक महत्वपूर्ण साहित्यक घटना है। परम्परा
के अनुसार २८ आगम है, जिन्हे जैविक एवं रीद्रिक दो
देगों में बोटा गया है। 'उद्गीता' अववा 'प्रोद्गीता आगम' रीद्रिक आगम है।

उद्योतकर—व्यापदर्शन के विक्यात व्याक्याता। गौतम ऋषि के न्यायमुनी पर वात्यायन का माध्य है। इस माध्य पर उद्योतकर ने वार्तिक कि क्या है। बार्तिक की व्याक्या वाक्सति मिश्र ने 'न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका' के नाम से किसी है। इस टीका की भी टीका उदयना-वर्षकृत 'तारमर्थमरिशुद्धि' है। वास्त्रवस्ताकार मुक्ष्यु ने मरकारा, न्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योतकर इन चार नैयायिकों का उस्लेख करते हुए इन्हें ईसा की छठी खताब्यी में उत्पन्न बताया है। उद्योतकर ने प्रसिद्ध नौढ़ नैयायिक विहनाग के 'प्रमाणसमुख्य' नामक प्रन्य का खष्यन करके वास्त्रायन का अत स्थापित किया है। हनका एक नाम भरदाब भी है तथा इन्हें पासुपताचार्य भी कहा नया है, जिससे इनके पासुपत सैय होने का अनु-मान लगाया है, जिससे इनके पासुपत सैय होने का अनु-मान लगाया है, जिससे इनके पासुपत सैय होने का अनु-

जनसम्बेरकान्य — तन्त्रास्त्र के मीलिक सन्य शिवोक्त कहें गये हैं। तन्त्र अतिगृद्धातस्त्र समझा जाता है। यसपर्यः सीलिक और अभिषिक के सिवा किती के सामने यह सास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए। 'आगमतस्त्र-विज्ञास' में ६४ तन्त्रों की सूची दी हुई हैं, जिसमें 'उन्मत भैन्य' चीतीसबी है। आगमतन्त्रविज्ञास की सूची के दिवा जन्य बहुत से स्थानों पर इस सन्त्र का उल्लेख हुआं है।

जम्मनी—इंटबीग की मुद्राओं में से एक मुद्रा। इसका सार्टिक अर्थ है 'चिरक अपना उनासीन होगा'। संसार से विरक्ति के लिए इस मुद्रा का जम्मास कियात है। इसमें दृष्टि को नामाय पर केन्टित करते हैं और मृकुटि (भौंह) का उत्पर की ओर प्रश्नेप करते हैं। गोरख, कवीर आदि योगमार्गी सन्तों ने साधना के लिए इस मुद्रा को बहुत उपयोगी माना है। 'गोरखनानी' में निम्मां-कित वचन गांगे आते हैं

> तूटी डोरी रस कम बहै। उन्मनी लागा अस्थिर रहै। उन्मनि लागा होइ अनन्द। तृटी डोरी विनसै कन्द॥

कबीर ने भी कहा है (कबीरसाखीसग्रह) हुँसै न बोर्ल उन्मनी, चचल मेल्या भार । कह कबीर अन्तर बिंघा, सतपुर का हथियार ।।

उन्मेरिकल्क्स्—जीव सिद्यान्त का एक प्रसिद्ध प्रस्थ । तमिल जीवों में संस्कृत्य देव की प्रयुर्ग प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तरहसीं वातान्त्री के लारफ में उत्तर भारत मे रचे गये बारह संस्कृत सूत्रों का तमिल पय में अनुवाद किया । ये संमान्य आचार्य भी ये और इनके अनेक शिष्य में जिनमें से एक जिष्य मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्ध 'उन्मेरिकल्क्सम' नामक भाष्य के कारण बहुत आधिक है। यह रचना ५४ पद्धों में शैव सिद्धान्त को प्रक्लीलर केरूप में प्रस्तुत करती है।

उषक्रमपराक्रम—अप्यव दीकित रिवर पूर्वमीमांसादर्यन का एक स्वया । उपक्रम एवं उपस्ताहारींद वहित्व किन्नों से सादस्य का निषंध किया नाता है। इस स्वया में यह विस्तालामा याना है कि उपक्रम ही सबसे अधिक प्रकल्ट के और स्वय का प्रतिपाद सिवाला इसी से स्पष्ट हो जाता है। उष्कृषीन—महायद्यं आध्यम पूर्ण करने के अनतर को काता है। उष्कृषीन—महायदं आध्यम पूर्ण करने के अनतर को काता है (है) त्रिक्त कर हो हो स्वातक दो प्रकार के होते हैं—(१) उपकृषीण होते हैं को आवार्य के अनुसा लेकर पाहस्य कात्म में प्रवेश करते हैं। उपकृषीण को अप हो के अनुसा लेकर पाहस्य भागम में प्रवेश करते हैं। उपकृषीण को अप हैं कि मीलक ! निष्क का अप हैं (जानिक्ट)। निष्क का अप हैं (जानिकट)। निष्क का अप हों (जानिकट)। निष्क का अप हों (जानिकट) निष्क का अप हों (जा

उपक्षककाशय-कुँए के पास बनाया गया जलाशय। कुँए के पास पशुओं के पीने के लिए पत्थर आदि के द्वारा बाँचा गया पानी रखने का स्थान। यह पूर्व कर्म माना जाता है। इसके बनवाने से अवृष्ट पृष्य होता है।

उपक्षेपणवर्म— उपक्षेपण रूप धर्म। शूद्र का अन्न, जिसे बाह्मण के घर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण कहलाता है।

खपक्रन्यसूत्र—सामवेदीय सूत्रग्रन्थों में से एक सूत्रग्रन्थ। ऋष्वेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गृतशिष्य ने लिखा है कि 'उपग्रन्थसूत्र' काल्यायन द्वारा निर्मित हुआ है।

उपप्रहण - उपाकरण का पर्याय । संस्कारपूर्वक गुरु से वेदो का ग्रहण करना उपग्रहण कहलाता है। श्रावणी पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। दे उ 'उपाकर्म'।

उपका -- सर्वप्रयम उत्पन्त ज्ञान, उपदेश के विनाह्वय में स्वतः उद्भूत प्रयम ज्ञान। और वाल्मीकि को दन्नोक निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो स्थाया

'अथ प्राचेतसोपजं रामायणमितस्ततः।'

(रचुवंश १५,६३)

[इसके पश्चात् वाल्मीकि ने रामायण का स्वतः ज्ञान प्राप्त किया।]

उपतन्त्र—तन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है। ऐसे तन्त्र संख्या में सौ से भी अधिक है। बाराही तन्त्र से यह भी वता चकता है कि जैमिनि, कपिल, नारव, गर्ग, पुलस्य, भूगु, मुक्त, बृहस्पित आदि ऋषियों ने भी कई उपतम्य रचे हैं जिनकी थिनती नहीं हो तकती। (देश जागम) उपवेचता—आ देवता को समानता को प्राप्त हो, यक्त, भूत जादि। उपदेवता स्त है, जैसा कि अमरकोश में बताया यथा है:

विद्याघराज्यसरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा । पिशाचो गृह्यकः सिद्धो भूतोऽभी देवयोनय ।।

[(१) विदाधर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) गन्धर्व, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गृह्यक, (९) सिद्ध और (१०) मृत । ये देवयोनियां है ।]

उपवेश--- मन्त्र आदिका शिक्षण या कथन । उसका पर्याय है दीक्षा। यथा

सूर्यचन्द्रग्रहे तीयें सिद्धक्षेत्रे शिवालये । मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेश स उच्यते ॥

(रामार्चनचित्रका)
[चन्द्र-सूर्यग्रहण, तीर्थ, सिढक्षेत्र, शिवालय में मन्त्र
कहने को उपदेश कहते हैं।] हितकथन को भी उपदेश
कहा जाता हे। हितोपदेश के बिग्रह खण्ड में कहा है.

'उपवेशो हि मुर्स्चाणा पकोपाय न शान्तये।' [मूर्स्चों को हितकर वचन मं क्रोध ही आरता है, शान्ति नहीं।]

शिक्षण के अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, मनु (८२७२) ने इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है।

हिन्दू संस्कृति में मीलिक उपदेश द्वारा भारी जनसमूह के सामने प्रचार करने की प्रधा नहीं थी। यहीं के सभी आचायों ने आचरण अवसा चरित्र के ऊरार बड़ा जोर दिया है। ममान का प्रकृत गुगर चरित्र के मुखार में हीं निहित है। कोर विचार के प्रचार से आचार संमित्त नहीं होता। इसिन्ग आचार का आदर्श स्थापित करने बात्र खिलाक आचार्य करना है। उपदेशक उनका माम न था। बड़ी कर पता चलता है, भारी जनसमूह के सामने मीलिक व्याच्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने की पद्वित की नीव सर्वप्रमा महात्मा गौतम बुद्ध और उनके कपुमार्थियों ने बाकी। तब से इस क्या में धर्म के प्रचार की रीति चल पढ़ी। उपवेक्षरत्ममाना—जीवैणाव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्य, जो तमिल भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता गोविन्दाचार्य का जन्म पन्द्रह्वी शताबदी के आरम्भ में माना जाता है।

उपवेशमाहक्की—शङ्करानार्थं द्वारा रचित अदैत वेदान्त का एक प्रथान ग्रन्थं। महात्मा रामतीर्थं ने इस ग्रन्थं पर 'पदयोवित्राका' नामक टीका का निर्माण किया। शङ्करा-ग्रार्थं के वेदान्त सम्बन्धी शिद्धान्तों का इसमें एक सहस्र कलोकों में संशिक्त सार है।

उपसेशामृत — जीज गोस्तामी (सोलहनी स्वाल्दी के जन्त में उराज) द्वारा रचित ग्रामों में में एक । यह ग्रम्ब इनके अभिक्टपनेशानिश्चाल (जैनलमान) के अनुमार जिल्ला ग्रामा है। ग्रम्बकर्ती प्रमिद्ध भक्त और गोजीय । जैनलमान्व रूप और ममातन गोस्सामी के अरीजे ये। ची-लम्प्देव के अन्तर्भान के बाद जीव गोस्सामी वृद्धान चल्के जाये और यहीं पर इनसी प्रतिभा का विकास हुआ। एकत्व इन्होंने प्रक्षित पर इनसी प्रतिभा का विकास हुआ। एकत्व इन्होंने प्रक्षितामां के अनेक सम्य प्रस्तुन कर बंगाल में बैठणव समें का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि को उपसर जंजा था।

उ**षदेष्टा**— उपदेश देने वाला । यह गुरुवत् पूज्य है तथोपदेष्टारमांप पूजयेच्च ततो गुरुम् । न पूज्यते गुरुगंत्र नरैस्तत्राफला क्रिया ।।

्रिपदेशक गुरु भी बैसी ही पूजा करनी वाहिए जैसे गुरु की। जहीं मनुष्य गुरु की पूजा नहीं करने वहीं किया विफल होती है।

उपधर्म — हीन धर्म अथया पासण्ड । मनुस्मृति (२.३३७) मे कथन है

एव धर्म: पर साक्षाद् उपधर्मीऽन्य उच्यते ।

[यह साक्षात् परम धर्म है और अन्य (इससे विरुद्ध) उपधर्म कहा गया है।]

उपधा—राजाओं द्वारा गुप्ता रूप से मन्त्रियों के वरित्र की परीला। प्राचीन राजशास्त्र में उपधाशुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ या विश्वस्त माने जाते थे।

उपधि-छल, धोखा, कपट.

'यत्र वाप्युपिंघ पश्येत तत्सर्वं विनिवर्तयेत्।'

[आहाँ कपटपूर्वक कोई वस्तु वेंची यादी गयी हो वह सब औटवादेनी चाहिए।]

किरातः (१,४५) में भी कहा गया है:

अरिषु हि विजयायितः क्षितीशा विदषति सोपधि सन्धिदूषणानि ।

[ विजय का इच्छुक राजा कपटपूर्वक शत्रुओं के साथ की हुई सन्धि को अन्त्र कर देता है। ]

उपनय—विशेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरु के समीप में ले जाना। यथा

> गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरो.। बालो वेदाय तद्योगाद वालस्योपनयं विद्.॥

(स्मृति)
[ वेदजान के लिए गृह्यमूत्र में कहे गये कर्म के द्वारा बालक को जो गुरु के पास लाया जाता है उसे उपनय कहते हैं। ]

तर्कशास्त्र में हेतु के बल से किमी निश्चय पर पहुँचना भी उपनय कहलाता है।

उपनवन---एक धार्मिक कृत्य, जिसके द्वारा बालक को आयार्थ के पास विवाध्ययन के लिए ले जाते हैं। इसके कई पर्योध है—(१) बट्टुकराल, (२) उपनाय, (३) उपनाय, (३) आनय आदि। ससार को सभी जातियों में बालक को जाति की सास्कृतिक सम्पत्ति से प्रवेश कराने के लिए कोई न कोई सस्कार होता है। हिरदुखों में इसके लिए उपनयन सस्कार है: ऐसा माना जाता ह कि हससे बालक का दूसरा जन्म होता है और इसके एक्यात् वह सुक्ष्म जान और संस्कार को बहुण करने में समर्थ हो जाता है। माता-पिता से जन्म सारिश्क जन्म है। आवायंकुल (१०९०) में जानमय जन्म बौदिक जन्म है। मनुस्मृति (१९७०) में कारन है:

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्नितम् । तत्रास्य माता सानित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥

[ मूँज की करणनी से चिह्नित बालक का जो यहा-(जान) जन्म हूँ, उससे उसकी माना सावित्रों (गायको मन्त्र) और पिता आचार्य कहा जाता है। ] इस सरकार से बालक 'द्विज' (दो जन्म बाला) होता है। जो जड़ता अथवा मुद्धता से यह संस्कार नहीं कराता वह बाल्य अथवा बुद्धता से यह संस्कार नहीं कराता वह बाल्य अथवा बुद्धता है।

उपनयन का उद्देश्य है बालक के ज्ञान, शीच अार

(बहस्पति)

आचार का विकास करना। इस सम्बन्ध में याज्ञवल्कय-स्मति (११५) का कथन है:

> उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौत्राचारास्य शिक्षयेत ॥

गर को महान्याहरित ( भः भवः स्वः) के साथ शिष्य का उपनयन करके उसकी बेदाध्ययन कराना तथा शौच और आचार की शिक्षा देनी चाहिए। ] विभिन्न वर्ण के बालकों के उपनयनार्थ विभिन्न आयुका विधान है; बाह्यणबालक का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रियबालक का न्यारहवें वर्ष में, वैश्यवालक का बारहवें वर्ष में होना चाहिए । दे० पारस्करगृह्यसूत्र, २.२, मनुस्मृति, २३६, याज्ञवरूक्यस्मति, १११। इस अवधि के अपवाद भी पाये जात है। प्रतिभाशाली वालको का उपनयन कम आयु में भी हो सकता है। ब्रह्मवर्चस की कामना करने वाले ब्राह्मण बालक का उपनयन पाँचवें वर्ष में हो सकता है। उपनयन की अस्तिम अवधि ब्राह्मण वालक के लिए सोलह वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए वाईस वर्ष और वैश्य बालक के लिए चौबीस वर्ष है। यदि कोई ब्यक्ति निर्धारित अंतिम अविध के पश्चात भी अनुपनीत रह जाय तो वह सावित्री-पतित, आर्यधर्म से विगहित, वात्य हो जाता है । मनु (२ ३९) का कथन है

अत कव्वै त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृता । मावित्रीपतिता सात्या भवन्त्यायीवर्गाहता ॥

परन्तु बात्य हो जाने के पञ्चात् भी आर्थ समाज (शिष्ट समाज) में लीटने का राम्ता बम्द नहीं हो जाता, बात्यस्तोम नामक प्रायश्चित करके पून उपनयनपूर्वक समाज में लीटने का विधान है:

तेषा संस्कारेप्सुव्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीत । (पारस्करगृह्यसूत्र २ ५ ५४)

इसके लिए आचार्य का निर्वाचन बहें महत्व का है। उपनयन का उद्देश्य प्रान की प्राप्ति और चित्रक का निर्माण है। यदि आचार्य जानसम्परन और क्लार निर्माण वह शिय्य के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। 'जिसको अविद्यान आचार्य उपनीत करना है वह अन्यकार से अन्य-कार में प्रवेश करता है। अत- कुलीन, विद्यान तथा आत्म-संयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए।' दे० 'उप-निषद्'। स्मृतियों में आचार्य के गुणो पर विद्योग बल दिया गया है: कुमारस्थोपनयनं श्रुताजिजनवृत्तवान् । तपसा मृतिन त्रेषपाच्या कुर्याद् दिजोत्तमः ॥ शौनक सरस्यवाय पृतिमान् दक्षः सर्वनृतदयपटाः स्रास्तको देवन्तरः युनिरावार्यं उच्चरः । देवाल्ययननम्पन्नो वृत्तिमान् विजेतिन्दयः । दक्षोत्साही यथानुत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान् ॥ यम

संस्कार सन्यन्न करने के लिए किसी उपमुक्त समय का बुनाव किया जाता है। प्राय. उपनयन जब सूर्य उत्तरायण में (भूमध्य रंखा के उत्तर) रहुता है वह किया जाता है। परन्तु वैद्य बालक का उपनयन दिखाण्याम में भी हो सकता है। विभिन्न वणों के लिए विभिन्न ऋतुर्ये निष्कत है। आग्रण वालक के लिए वसन्त, अजिय बालक के लिए ग्रीध्म, वैद्य बालक के लिए साद तथा रफकार के लिए वर्षा ऋतु निर्धारित है। ये विभिन्न ऋतुर्ये विभिन्न वणों के स्वसाय तथा व्यवसाय को प्रतीक है।

सस्कार के आरम्भ में शोरकर्म (मुण्डन) और स्नान के पड़नात् नायक को गुरु की ओर में बह्मनारी के अनु-कूज परिधान विशे जाते हैं। उनमें प्रवम कौषीन हैं जो गुरु अङ्गो को उकने के जिए होना है। शारीर के मस्वम्ध में यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ हैं। मन्त्र के साख आचार्य कौषीन तथा जन्य वस्त्र देता है। इसके साख ही बह्मनार्यों को मेंचला प्रदान की जाती है। इसके साख ही बह्मनार्यों को मेंचला प्रदान की जाती है। इसके साख ही जिए होती है।

मेलला के परचात् अह्मायारी कां यज्ञोपयात पहनाया जाना है। यह इतना महत्त्वपूर्ण है कि आजकल उपनयन सस्कार का नाम ही यज्ञोपयति सस्कार हो गया है। यज्ञ-उपनीन का अर्थ है 'या बीत स्वत्य हुआ उपरी करता' वास्तव में यह यज्ञवस्त्र हां था जो सदिस्त प्रतीक के रूप में तीन शुत्र मात्र रहु गया है।

डसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्त्रों के साथ प्रदान किये जाते हैं।

ब्रह्मचारी को परिघान समीपत करने के पहचात् कई एक प्रतीकात्मक कमें किये जाते हैं। पहला है आचार्य द्वारा अपनी भरी हुई अञ्चलि से ब्रह्मचारी की अञ्चलि में जल डालना, जो जुनिता और ज्ञान-प्रदान का प्रतीक है। उक्त्यास-उपनिषद् ११७

दूसरा है ब्रह्मचारी द्वारा सूर्यदर्शन । यह नियम, प्रत और उपासना का प्रतीक है।

इन प्रतीकात्मक कियाओं के बाद आवार्य बाजक को बहावारी के रूप में स्वीकार करता है और पूछता है, "तु किसका विद्यार्थों है?" वह उत्तर देता है, "बाएका।" आवार्य संगोधन करते हुए कहता है, "तु इन्द्र का ब्रह्मवारी है। अगिन तेरा आवार्य है। मैं तेरा आवार्य है।"

यजोपबीत के समान सावित्री (गायती) मन्त्र भी उप-नयन संस्कार का एक विशिष्ट और सहस्वपूर्ण अञ्च है। यह सैक्षिक तथा बीढिक जीवन का मुलमन्त्र है। सावित्री के बह्मचारी की माना कहा गया है। आचार्य सावित्री-प्रत्य का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करता है.

भूर्भृव स्व । तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, भियो यो न प्रचोदयात ॥

[ यह है (अस्ति)। यह समृद्धि और प्रकाशस्यरूप है। हम गविता (समस्त सृष्टि की उत्पन्न करने वाले) देव के गुभ्र तेज को घारण करते हैं। वह हमारी वृद्धि को प्रदास करें।]

साणियों के उपयेश के परचात् आहबनीय अस्ति में आहुति, भिक्षाचरण, जिराव बन, मेथाजनन आदि बनी का बहाचारों के जिए विचान है। ये मभी क्षेत्रणिक एव बौढिक महन्त्र के हैं। उपनयन संस्कार के सभी अङ्ग मिलकर एक ऐसा नातावरण तैयार करते हैं जिससे हहाचारी अनुभव करता है कि उसके जीवन में एक नव-पूण का प्राहुमीय हो रहा है, जहाँ उसके बौढिक एवं भावनात्मक विकास की अनल सम्भावना है।

उपन्यास—वानयोपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक वस्तुवर्णन, यथा

'बद्राजिज्ञासोपन्यासमुखेन ।' (शारोरक भाष्य) [बद्गाजिजासा के प्राथमिक उन्लेख द्वारा । ] इसका दूसरा अर्थ 'विचार' हैं, जैसा कि मनु ने कहा है : विश्वजन्यमिम पृथ्यसुपन्यासं निवोचत ।

[कहे जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार को सनो ।] उपनिषद्-यह शब्द 'उप + नि + सद् + विवप्' से बना है, जिसका अर्थ है (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिए) बैठना ।' अर्थात् उपनिषद् बहु साहित्य है जिसमें जीवन और जगत के रहस्यों का उदघाटन. निरूपण तथा विवेचन हैं। वैदिक साहित्य के चार भाग हैं-(१) मन्त्र अथवा संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर-ष्यक तथा (४) उपनिषद् । उपनिषद् वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति है। मन्त्र अथवा संहिताओं मे मूलतः कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासना का प्रतिपादन हुआ है। इन्ही विषयो का बाह्मणों और उपनिषदों में विस्तार तथा व्याक्यान हुआ है। बाह्मणो में कर्मकाण्ड का विस्तार एवं व्याख्यान है. आरण्यक एवं उपनिपदो में ज्ञान और उपासना का। वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग होने से उपनिषदें वेदान्त (वेद + अन्त) भी कहरूगती है, क्योंकि वेटों के अन्तिम ध्येय ब्रह्म का उनमें निरूपण है। वेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान है-उपनिषद् नेहामुत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद का प्रथम स्थान है।

प्रत्येक वेद की सीहताएँ, बाह्राण, आरव्यक तथा उपनिपद् भिन्न-भिन्न होती है। ऐगा कहा जाना है कि बागों बेदों की एक सहस्य एक सो अस्सी उपनिषदे है— परन्तु इस समय मभी उपनक्ष नहीं है। प्रमुख बारह उप-निपदें है—(१) ईवाबस्य (२) केन (६) कठ (४) प्रक्न (५) मुण्डक (६) ग्रण्डूक्य (७) नित्तरीय (८) ऐतर्रय (९) छान्दोय्य (१०) बृहदारय्यक (११) कोपीतिक ओप (२) खान्दाकर। १३ नय अाचायों—रामानुत्र, मध्य, नित्यार्स, बल्लाभ जादि में भी अपने-अपने मामप्रदासिक भाष्य इन पर लिखें है। सभी सम्प्रदाय अपने माम्प्रदास मुख्य इन पर लिखें है। सभी सम्प्रदाय अपने माम्प्रदाय की प्रतिका के लिए प्रत्येक आचार्य को उपनिषदों पर भाष्य जिल्लाम कावस्यक हो गया था। मुख्य उपनिषदों का परिचय नीचे दिया जा रहा है।

१ ईशावास्य---इम उपनिषद् का यह नाम इस जिए है कि इसका प्रथम मन्त्र 'ईशावास्थानिदं सर्वम् '' से प्रारम्भ होता है। यह यजुर्वेद का चालोगवा अध्याय है। इसमें सर्व मिम्पक्क केनल कारह मन्त्र है। परस् सुस्त्रों से इनमें उपनिषदों के सभी विषयों का बहुत प्रभानशाली ढंग से निरूपण हुआ है। अत<sup>्</sup> यह बहुत कोकप्रिय है।

- २. केनोपनिषद्—स्तक मामकरण का कारण यह है कि इसका प्रारम्भ 'केनीयत यतित प्रीयत मन 'वाक्य से होता है। यह सामबंद की वीमनीय शाला के बाह्यण-प्रत्य का नक्य अध्याय है। इसको 'बाह्यणोपनिषद' मी कहते हैं। इसका प्रतिपाय विषय बहातत्त्व है। इसके ब्रमुलार जो बहातत्त्व जान नेता है वह सभी बन्धनों से मक्त होकर मोश को प्राप्त करता है।
- ३ कठोपिनवद्—कृष्णयजुर्वेद की कठवाला के अन्त-र्गत यह उपनिषद् आती है। इसमें दो अध्याय और छ बल्लियाँ है। इसका प्रारम्भ निषकेता की कथा से होता है. जिसमें श्रेय और प्रेय का सुन्दर विवेचन है।
- ४ प्रक्रनोपनिषय्—अवयंबेष्ट की पिप्पलाद सहिता के ब्राह्मणयस्य का एक अंश प्रक्रनोपनिषद कहलाता है। इसमें प्रक्रनोत्तर के रूप में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण किया गया है। इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ।
- ५ मुण्डकोपनिषद्—अथर्बवेद की शौनक शासा का एक अंश मुण्डकोपनिषद् है। इसमे तीन मुण्डक और प्रत्येक मुण्डक में दौन्दो अध्याय है। सृष्टि की उत्पक्ति तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विषय है।
- ६ माण्ड्स्योपनिषद्—यह अथवंबेद की एक संक्षिप्त उपनिषद् है। इसमें केवल बारह मन्त्र है। इसमें 'ओकार' के महत्त्व का निरूपण है।
- ७. तैतिरीयोपनिषद्—यह यजुबँतीय उपनिपद् है। कृष्ण-यजुबँद की तैतिरीय सहिता के ब्राह्मणसन्य के कृष्ण-यजुबँद की तैतिरीय सहिता के ब्राह्मणसन्य के तित्ति के प्राप्त के स्वर्णाचित है। इनमें से सात से नी तक के प्रपाठकों को तीत्तरीय उपनिषद् कहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रपाठकों के क्रमश्च शिक्षावस्की, ब्रह्मानन्य-वस्की बीर, भृगुबस्की नाम है। प्रप्रम बस्की में शिक्षा का माहास्य, दूसरी में ब्रह्मतस्य का निस्पन्न तथा तीसरी में बरुण हारा अपने पुत्र को उपरेश हैं।
- ८. ऐतरयोपनिषद्—यह ऋ स्वेदीय उपनिषद् है। ऋ स्वेद के 'ऐतरेय ब्राह्मण' के पांच भाग है जिनको पांच आर-ष्यक की संज्ञा दी गयी है। इसके द्वितीय आरष्यक के चतुर्ष से षट्-सीन अध्यायों को ऐतरयोपनिषद् कहते

- हैं। इन तीन अध्याओं में क्रमशः सृष्टि, जीवात्मा और ब्रह्मतत्व का निरूपण है।
- ९ श्रान्दोच्य उपनिषद्—सामवंद की कीयुगी गाला के तीन ब्राह्मण है—(१) ताण्डप, (२) पद्धित्व और (३) मन्त्र । इन्हीं के अन्तित ब्राठ अध्याय श्रान्थीम्य ब्राह्मण क्षत्र श्रान्दोच्य उपनिषद् कहुलाने हैं। ये ब्राठ अध्याय बहुत विस्तृत हैं अत यह उपनिषद् बहुत विश्वाल हैं।
- १० वृहदारण्यकोपनिषद्— शुक्ल यजुर्वेद की दो सालाएँ है। उन तोनों का नाह्याण्यन्य 'शास्त्रपर्य' है। उन लिला क अध्यायों को बृहदारण्यक या बृहदारण्यकोपनिषद् कहाँ हैं। उसका 'बृहत्' नाम अन्यर्घ है, बसोंक आकार में यह मबसे बटी उपनिषद् हैं। इसको भी मृद्धि और प्राप्त का विस्तार से निकरण किया गया है।
- ११ कोगीनिक उपनिगर्—यह ऋषेदीय उपनिषर् है। ऋग्वेद के कोपीतिक माह्रण का एक साग आर-ण्यक कहा जाना है. तिगमें पन्मह अप्याप है। दनमें से तीसने और क्षर्ट अध्याय को मिलाकर कौषातिक उप-निपद् कही जाती है। कुषीतक नामक ऋषि ने इसका उपदेश किया था, अन' इसका नाम 'कौषीतिक' वहा। इसका एक दूसरा नाम कौषीतिक याह्रणपीपनिषद भी है। यह भी एक दूसराकार उपनिषद है।
- १० व्येताहबनरीपनिषद्—यह कृष्ण यजुर्वेद की उप-निपद् हैं और इस बंद के व्येताहबतर बाह्यण का एक भाग है। इसमें छ अध्याय है जिसमे ब्रह्मिक्या का बहुत हृदयग्राही विवेचन पारा जाता है।
- इन उपनिषदों के अतिरिक्त बहुसक्यर परवर्ती उप-निषदे हैं। एक परवर्ती उपनिषद् मुक्तिकोपनिषद् में १०८ उपनिषदों की मुचाँ है। इन सभी उपनिषदों का संबद्ध निर्णयमाना प्रेम, बस्वई में मुद्धा के रूप में प्रकाशित उप-निषद सबह में १७९, उपनिषदे हैं। बावई के मुजराती प्रिटिंग प्रेम में प्रकाशित 'उपनिषद्शवस्थामहाकोग' में १२२ उपनिपदसन्त्रों का नामोन्छेन्न है। उपनिषदी को काळका के आधार पर दो बगों में बौटा जा सकता है— (१) प्राचीन उपनिषद शाकारित है; परवर्ती साम्द्र प्राचीन विस्ता शासाले पर आधारित है; परवर्ती साम्द्र साचीन विहेक शासाओं पर आधारित है; परवर्ती साम्द्र साचीन विहेक शासाओं पर आधारित है; परवर्ती साम्द्र

प्राचीनता सिद्ध करने के लिए अनेक उपनिषदी की रचनाकी।

ज्यांनिष्कृषाह्मण— 'उपनिषद्वाह्मण' और 'आश्रेयज्ञाह्मण' दोनो ही 'जीमनीय' अथवा 'तलवकारवाह्मण' में सीम्मान्तित है, जो सामवेद की तछवकार जाव्या से मम्बन्धित है। उपनिषद्वाह्मण — जङ्कराचार्य के रचे हुए प्रन्यों में 'उपनिषद-भाष्य' असिद हैं। जिन उपनिषदी का भाष्य उन्होंने जिव्या है वे हैं ईत, केन, कठ, प्रज्ञ, मुण्डक, माण्डूक्य, एतरेंस, सिंतरीय, छन्दोंग्य, बृहदारय्यक, नृशंबहुष्वा-पनीय तथा श्वेताश्वतर । शङ्कराचार्य के समान ही मण्याचार्य ने मी दस उपनिषदी (ईत, केन, कठ, प्रक्रन, मुण्डक, माण्डूथय, ऐतरेंस, नितियों का छान्दोंग्य एव बृहदार्य्यक, पर भाष्यज्ञित्य, नितियों का छान्दोंग्य एव बृहदार्य्यक) पर भाष्यज्ञित्य, नितियों का छान्दोंग्य एव बृहदार्य्यक स्वान्धित क्षा

उपनिषम्भङ्गलबीपिका —दोहय भट्टाचार्य के रचे तो धन्यो में से एक । दोहय भट्टाचार्य रामानुजन मतानुषायी एव अप्पय दोक्षित के समसामधिक थे। उनका काल कोल स्रताब्दी माना जाता है। इस सन्य में उपनिषदों के अहांगर पर विशिष्टाईत सब का निरूपण किया गया है। उपनिक्वालोक—'श्वेताश्वतर' एवं 'मैत्रायणीयोपनिषद्' यजुर्वेद की ही उपनिषदें कही जाती हैं। इन पर आचार्य विज्ञाननिष्यु ने 'उपनिषदालोक' नाम की विस्तृत टीका लिखी है।

उपनीत — जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है। उपनीत होने के पूर्व बालक के शोषाचार के नियम सरल होते हैं। उपनयन के परचात् उसको बहायर्थ आक्षम के नियमो का पालन करना होता है। स्मृतियों में अनुपनीत की छूटों और उपनीत के नियमों की विस्तृत मूर्षियाँ पायी जाती है।

उपपति— अवैध या गुप्त पति, जार, आचारहानि का कारण पति । उपपति की निन्दा की गयी है और परस्त्री-गमन के लिए उसकी प्रायष्टिचतां बतलाया गया है।

उपपत्ति — किसी नियम की मङ्गति अथवा समाधान। सिद्धान्तप्रकरण के प्रतिपाद्ध अर्थ की सिद्धि के लिए कही जाने वाली युक्ति को भी उपपत्ति कहते हैं। वेदान्तसार में कहा है.

श्रीतव्य श्रुतिवाक्येम्यो मन्तत्र्यश्चोपपत्तिभः।

[आत्मा को वंदवाक्यों से सुनना चाहिए, युक्तियों से मानना चाहिए।]

उपपातक—पतन करने वाला कर्म, जो नरक में गिराता है, अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विशेष पापो को भी उपपातक कहते हैं, ये उनंचास प्रकार के हैं (१) गोधनहरण, (२) अराज्ययाजन, (३) परतारगमन, (४) आस्पिकम, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग आदि उपपा-तक होते हैं।

उपपुराण-अठारह पुराणो के अतिरिक्त अनक उपपुराण भी है, जिनकी वर्णनसामग्री एव विषय पुराणो के सद्धा हां है। निम्नाङ्कित उपपुराण प्रसिद्ध है

| १. तगर्जुनार        | ि नगालनग        |
|---------------------|-----------------|
| २. नरसिंह           | ११ साम्ब        |
| ३ बृहन्नारदीय       | १२. नन्दिकेष्वर |
| ४. शिव अथवा शिवधर्म | १३. सौर         |
| ५. दुर्वासा         | १४. पाराशर      |
| ६. कापिल            | १५. आदित्य      |
| ७. मामव             | १६. ब्रह्माण्ड  |
| ८. औशनस             | १७. माहेश्वर    |
| ९. वारुण            | १८. भागवत       |
|                     |                 |

१ सनस्क्रमार

. १९. वासिष्ठ २५. देवी २०. कौर्म २६. बृहद्वर्ध २१. मार्गब २७. परानन्द २२. बादि २८. पशुपति २३. मृद्गळ २९. हरिवंश

२४. कल्कि

वैष्णव लोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर महापुराण मानते हैं।

ब्यासप्रणीत अठारह महापुराणी के सदृश अनेक मुनियी द्वारा प्रणीत अठारह उपगुराण भी कहें गये हैं.

अन्यान्युपपुराणानि मृनिभि कथितान्यपि ।
आद्य सनल्कुमारोक नार्रावह ततः परम् ॥
तृतीयं वायशीयञ्च कुमारेण व भावितम् ।
युर्वामनोक्तमार्थयं माद्रानन्दरीवाभाषितम् ॥
दुर्वामनोक्तमार्थयं नारदीयभतः परम् ।
निन्देक्वरपुरमञ्च तथैवीवानवीरतम् ॥
कापिलं वालय साम्व कालिकाङ्गयमेव व ।
माहेक्वरं तथा कल्किवेवं स्ववीवीनिद्वदम् ॥
पराशरोक्तमप्रम् मारीच भान्कराङ्ख्यम् ।

[ मुनियों के द्वारा कहें गये अन्य उपपुराण है। सनन्-कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नर्गसह द्वारा दिवीय, कुमार द्वारा कहा गया बायबीय, साक्षात् नन्दीश द्वारा कहा गया शिवधमिल्य, दुवीस द्वारा कहा गया आक्या, नार्यय,

**उपभोग**—भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है निवेश ।

> न जातु काम कामानामुपभोगेन शास्यति । (मनु २.९४)

[कभी भी काम की शान्ति कामो के उपभोग से नही हो सकती।]

उपमाता—माता के समान, वात्री । यह स्मृति में छ प्रकार की कही गयी हैं

मातुः व्यन्मा मातुः लानी पितृष्यस्त्री पितृष्यसा । स्वश्रु पूर्वजपत्नी च मातृतुःत्याः प्रकीतिता ॥

[ भाता की बहिन, मामी, चाची, पिता की बहिन, सास, बड़े भाई की पत्नी ये गाता के समान होती हैं । ] ये माता के तुत्य ही पूजनीय हैं। इनका अनादर करने से पाप होता है।

उपमान — स्वायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण। गौतम ने बार प्रमाण माने है — प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। किसी जानी हुई यस्तु के साद्द्रय से न जानी हुई बस्तु का आन जिस प्रमाण से होता है, बही उपमान है।

जैसे, ''नीलगाय गाय के सदृश होती है।'' उपयम—विवाह, पाणिग्रहण । दे० 'विवाह'।

उपयाजित—डष्टिसिंडि के प्रयोजन से देवता के लिए देव वस्तु। उसका पर्याय है 'विव्यवोहद।' प्राधित वस्तु को भी उपयाजित कहते हैं।

उपरतस्यह्—िनिःस्युह, निष्काम, जिसकी धन आदि की इच्छासमाप्त होगयी है। धन रहने पर भी धन की इच्छासे रहित व्यक्ति उपरतस्युह कहा जाता है। बह साधक का एक विशिष्ट गुण है।

उपरित — विरक्त होना, विरित । जैसे, मार्कण्डेय पुराण (९१८) में कहा हैं

'विश्वस्योपरतौ शके नारायणि । नमोस्तुते।'

[ विष्व की विरिति में समर्थ है नारायणि, तुमको नमस्कार है। ] जितेन्द्रियों की विषयों में उपरिति एक साधन माना जाता है।

उपराग — एक यह पर दूसरे यह की छावा, राहुयस्त चरह, अववा राहुयस्त सूर्य आदि। निकट में होने के कारण अपने गुणों का बस्त्र के गुणों में आरोग भी उपराग है। के सम्बन्ध में स्वाप्त में से लाग कुलों के लाल रेंग को स्वाप्त में में लाग कुलों के लाल रेंग का आरोग। दुर्गय, आसन आदि भी इसके अर्थ है। उपरिवर्ष बहु — पाइदाल पर्य का प्रथम अनुवाधी उपरिवर सहा । इसके स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स

क्षपण्डम बहु—पाक्षरात्र धर्म का प्रयस अनुमाशी उपरिवर वम् या। इसकी कथा नारायणीय आब्यान में आयी है। यह जानियर्थ के ३११ में अध्याय से ३५१ में अध्याय के बन्त तक बर्णित है। नारायणीयाख्यान शान्ति-पर्व का अन्तिस अतियाश विषय है। वह बेदान्त आदि मातों में जिन्न और अन्तिस ही माना गया है। इस मत के मूळ आधार नारायण है। स्वायमभूव मन्वन्तर में मनावन विव्वादमा नारायण है नर, नारायण, हरि और कुळण बार मूर्तियों उत्यन्त हुई। नर-नारायण ऋषियों ने बदरिकालम में तम किया। नार ने वही जाकर उनसे प्रकाल का। उत्तर में उन्होंने यह पाक्षरात्र वर्म सुमाया। इस वर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिवर वसु या। इस वर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिवर वसु या। इस वर्म के पहला अनुयायी राजा उपरिवर वसु या। इस वर्म के पहला अनुयायी राजा उपरिवर वसु या। इस वर्म के पहला अनुयायी राजा उपरिवर वसु या। इसी वे पाञ्चरात्र विषय से नारायण की यूजा की।

जनसम्बद्धान न्योनक के ऋक्प्रातिकाल्य का परिशिष्ट रूप 'उपलेखसून' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता है। पहले विष्णुपन ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर उज्बटाचार्य ने एक विस्तृत भाष्य लिखा है।

उपवर्ष-- आचार्य शकूर ने बह्मसूत्र के भाष्य में कही-कही उपवर्ष नामक एक प्राचीन वृत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही भीमांसा शास्त्रो पर वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग अनुमान करते है कि ये 'भगवान उपवर्ष' वे ही है जिनका उल्लेख शबर भाष्य (मी० सू० ११,५) में स्पष्टत. किया गया है। शक्कर कहते हैं (ब्र० सू० ३३५३) कि उपवर्ष ने अपनी मीमामा वृत्ति में कही-कही पर 'शारीरक मूत्र' पर लिम्बी गयी वृत्तिकी बातोका उल्लेख किया है। ये उपवर्षाचार्य शबर स्वामी से पहले हुए होंगे, इसमे सन्देह नहीं है। परन्तु कृष्णदेवनिर्मित 'तन्त्रचडामणि' ग्रन्थ में लिखा है कि शबर भाष्य के ऊपर उपवर्षकी एक वृत्ति थी। कृष्णदेव के वचन का कोई मृत्य है या नहीं यह कहना कठिन है। यदि उनका बचन प्रामाणिक माना जाय. तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप-वर्ष से भिन्न मानना पहेगा।

वंदान्तदेशिक (श्रीवैष्णव) ने अपनी तत्त्वशिका में वोधायनाचार्य का द्वितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित किया है। शबर स्वामी ने भी वोधायनाचार्य का उल्लेख उपवर्ष नाम से किया है।

उ**पवसय-**— निवास स्थान, जहाँ पर आकर इसते हैं। शतपथ ब्राह्मण (१११७) में कथन है

'तेऽस्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेपूपवसन्ति स उपवसयः।'

[ विश्वेदेव इसके घर में आते हैं, वे उसके घर में रहते हैं, उसे उपबस्य कहते हैं। ] याग का पूर्वदिन भी उपबस्य कहलाता है। इस दिन यम-नियम ( उपबास आदि ) के द्वारा यक्त की तैयारी की जाती हैं। खण्यात---एक धार्मिक जत, रात-दिन भोजन न करना। इसके पर्याय है उपबस्त, उपोधित, उपोधण, औपबस्त आदि। इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है:

उपावृत्तस्य पापेम्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः ॥

[पाप से निकृत होकर गुणों के साथ रहने को उप-बास कहते हैं, बिसमें सभी विषयों का उपभोग बांजत हैं।] इसका गार्मिक्टक अर्थ हैं (उप-नेवास) अपने आराध्य के सभीप बास करना। इसमें भोजन-पान का त्याग सहा-यक होता हैं, अतः हते उपवास कहते हैं। उपबोत (यसीपबीत)—एक सजररक वार्मिक प्रतीक, बाये

प्यवीत (यज्ञोपवीत) — एक यज्ञपरक वामिक प्रतीक,बाये कन्त्रे पर रखा हुआ यज्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र मात्र ।देवल ने कहा है.

'यजोपयीतक' क्रूपॉत, मृतांगि नवतन्तरः ।'
[ यजोपयीतन् ? को नौ परतो का वानाना चाहिए।]
यजोपयीते है पार्ये श्रीते स्मातें च कम्मंगि।
तृतीयमुत्तरीयार्थे वस्त्रालामेजीत विस्पते।
[श्रीत और स्मातंं कमों में दो यज्ञोपयीत चारण
रुत्ता बाहिए। उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन यज्ञोपयीत धारण करना चाहिए।।

वर्णभेद से मनु (२.४४) ने सूत्रभेद भी कहा है

कार्पासमुपवीतं स्याद् विप्रस्योध्वंवृत त्रिवृत् । शणसूत्रमय राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥

[ब्राह्मण का मजोपबीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का शण के सूत्र का, और वैश्य का भेड के ऊन का होना चाहिए।]

आतं बलकर करास के सुष का स्त्रीपवित सभी वणों के लिए विहित हो गया। दे 'स्त्रोपवित'।
के लिए विहित हो गया। दे 'स्त्रोपवित'।
क्रस्तेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का प्रमुर्वेद, सामबेद का सम्बंद की आयुर्वेद, सामबेद का सम्बंद की सामबंद का सम्बंद की अथवंदेद का अपंशादत । परम्नु पुष्ठुत, भावप्रकाश तथा चरक के अनुसार आयुर्वेद अथवंदेद का उपनेद है। यह समुस्त का पर वहात है स्पर्धिक अथवंदेद को अपनेद है। यह समुस्त सम्बंद कहा है। परिणामस्वरूप अपंशादत एवं नीतिशास्त कर सर्वेद के सामना

उपवेदों का अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ वेद के झान की पूर्णता के लिए आवश्यक है। चारों उपवेद चार विज्ञान हैं। अर्थशास्त्र मे वार्ता अर्थात् लोकयात्रा का सारा विज्ञान है और समाजवासन के पाजुळन और राष्ट्रनीति का कपन है। धनुवेंब ये सैन्यविज्ञान, युक्तिस्मा, आफि एसं समिट्ट सककी राजा के सामन पर उत्तर कराने प्राचन के स्वांग की विधियों सी हुई है। गान्यवंग्रेव में संगीत का विज्ञान है जो मन के उत्तम माजों को उदीश करने वाला और उसकी पञ्चलता को मिटाकर स्विपस्थ से उसे परास्था के उसे परास्थान के उस्ता माजों को उदीश के उसे परास्थान के उत्तर माजों को उत्तर सिपस्थ में सह कला कामशास्त्र के अन्तर्गत है, परन्तु जेंद में सोवा के उपायों में यह एक प्रमान सावन है। जान्य के रोगी गाँउ जो राम को स्वयं करने के सावमों पर साजुलामा क्लार वेंदों के आनुवर्षक्रिक सहायक है। उपसम्मान जारों वेंदों के आनुवर्षक्रिक सहायक है। उपसम्मान अन्तरक्षण की स्थिता। इसके पर्याय है धम, शानित, समस, गुलगावय, मानविक विरति।

प्रबोधचन्द्रोदय में कहा गया है : 'तथायमपि कृतकर्तभ्यः संप्रति परमामुख्यमनिष्ठा प्राप्त :।'

[यह भी कृतकृत्य होकर इस समय अस्यन्त तृष्णाक्षय को प्राप्त हो गया है।]

उपभृति---प्रश्नों के दैवी उत्तर को सुनना। हारावली में कहा है .

> नक्तं निर्गत्य यत् किञ्चिष्णुभाशुभकरं दव. । श्रृयते तद्विदुर्धीरा दैवप्रश्नमुपश्रुतिम् ॥

[ रात्रि में घर से बाहर जाकर जो कुछ भी शुभ या अधुभ बाक्य मुत्ता जाता है, उसे विद्वान् लोग प्रश्न का दैवी उत्तर उपभूति कहते हैं। यह एक प्रकार का एकान्त में चिन्तन से प्राप्त जान अथवा अनुभूति है। इसिक्ट्रा श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ ही हुसकी भी उपश्रुति-प्रमाण (यद्यपि गोण) मान किया गया है।

उपसद्-अन्तिविशेष । अन्तिपुराण के गणभेद नामक अध्याय में कथन है .

गार्ह्यपत्यो दक्षिणाग्निस्तर्यवाहबनीयकः । एतेऽनयस्त्रयो मुख्याः श्रीवाष्त्रोपसदस्त्रयः ॥ [ गार्ह्यस्य, दक्षिणाग्नि तथा आहबनीय ये तीन अग्नियाँ

मुख्य है। यह एक यज्ञभेद भी है। आद्दबलायनश्रौतसूत्र (४.८. १) में उपसद नामक यज्ञों में इसका प्रचरण बतलाया

 प्रमीत, प्रोजित, मृत बादि । पाक किया द्वारा रूप, रस बादि से सम्पन्न व्यञ्जन भी उपसम्पन्न कहा जाता है। उसके पर्याय है प्रणीत, पर्याप्त, संस्कृत । मनु (५.८१) में मृत के वर्ष में ही इसका प्रमोग हुआ है:

श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिर्मवेत् । [श्रोत्रिय बाह्मण के मर जाने पर तीन दिन तक

वपवित्रता रहती है।]

ज्याकरण-संस्कारपूर्वक वेदो का ग्रहण । इसका अर्थ 'संस्कारपूर्वक पशुओं को मारना' भी है। आश्वलायन श्री० सू० (१०.४) में कथन है:

"उपाकरण कालेऽस्वमानीय।"

[ संस्कार के समय में घोडे को (बलिदानार्घ) लाकर। ] उपाकृत-सस्कारित बलिपशु, यज्ञ में अभिमन्त्रित करके मारा गया पशु। धर्मशास्त्र में कथन है:

'अनुपाकुतामासानि देवान्नानि हवीषि च ।' जिन्निसमंत्रित सास देव-अन्न तथा हविष (असा

[ अनिभमंत्रित मास, देव-अन्न तथा हविष् (अग्राह्य है) । ] उषानम—शैव आगर्मों में से प्रत्येक के कई उपागम है।

आगम अट्टाईस है और उपागमों की सख्या १९८ है। उपान्नहण — उपाकरण, सस्कारपूर्वक गुरु से वेद ग्रहण

(अमर-टीका में रायमुकुट)।

उषाङ्ग-वंदों के उपायों में प्राचीन प्रमाणानुनार पहला जयाङ्ग हरिहास-पूराण है, दूसरा पर्यशास्त्र, तीसरा स्थाय कीर सीमासा की तियानी वर्णनों में हैं, इसिलए उनकी अलग-अलग दो उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ्ग दर्शन के नाम से रखा स्था और चीच की पूर्ति तल्बराहक से की सथी। मीमासा और स्थाय ये दोनों शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त के आनुपङ्गिङ्ग (सहस्यक) है। घर्मशास्त्र प्रोचसमूत्रों का आनुपङ्गिङ्ग (सहस्यक) है। घर्मशास्त्र प्रोचसमूत्रों का आनुपङ्गिङ्ग (सहस्यक) है। घर्मशास्त्र प्रोचसमूत्रों का आनुपङ्गिङ्ग है और पुराण झाह्यणभाष के ऐति-हासिक अशो का पुरक्त हैं।

चौपा उपाङ्क तन्त्र शिबोक्त है। प्रधानतः इसके तीन विभाग है—जागम, यामल और तन्त्र । तन्त्रों में प्राय उन्हीं विषयों का विस्तार है, जिनवर पुराण लिखे गये है। साब हो साथ इनके अन्तर्गत गुद्धशास्त्र भी है जो दीनित बौर अभिषक्त के सिवा और किसी को बताया नहीं जाता।

उपाङ्गललितावत-यह आध्विन शुक्ल पञ्चमीको किया

उपाध्याय-उपासन १२३

जाता है। इसमें लिलतादेवी (पार्वती) की पूजा होती है। यह दक्षिण में अधिक प्रचलित है।

उपाध्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है। अध्यापक, देवपाठक। मनु० (२.१४५) का कथन है:

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥

[ बेर के एक देश अपना अङ्ग को जो नृत्ति के किए अध्ययन करता है उसे उपाध्याय कहते हैं। ] ऐसा भविष्य पुराज के हुतरे अध्याय में भी कहा है। चूँकि शुक्त महण करके जीविका के किए उपाध्याय अध्यापन करते वे, हसकिए ब्राह्मणों में उनका स्थान ऊँचा नहीं था। कारण यह है कि ज्ञान विक्रय को भी वणिक्-वृत्ति माना गया है.

यस्यागम केवलजीविकार्यं तं ज्ञानपण्यं विशव वदन्ति । [जिसका आगम (जास्त्र-ज्ञान) केवल जीविका के

[जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) कंवल जीविका के लिए है, उसे (विद्वान् लोग) ज्ञान की दुकान करने वाला वर्णिक् कहते हैं।]

उपाध्याया — महिला अध्यापिका। यह अपने अधिकार से 'उपाध्याया' होती है, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण नहीं। उपाध्याय की पत्नी को 'उपाध्यायानी' कहते हैं। उपाध्यायाय की पत्नी। महामारत (११९९) में कपन है

'स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृच्छत्।' [उपाध्याय से इस प्रकार कहे आने पर उसने उपाध्यायानी से पूछा।]

गृहासक्त होने से इसको अध्यापन का अधिकार नहीं होता।

उपाध्यायी—उपाध्याय की पत्नी, अध्यापकमार्था । उपाधि—अर्मीवन्ता, धर्मपालनार्थं सावधानी, कुटुम्बब्यापृत, आरोप, छल, उपद्रव । रामायण (२.१११.२९) में कथन है:

उपाधिनं मया कार्यो बनवासे जुगुप्सितः।

[ बनवात में मैं छल, कपट नहीं करूँगा । ] तर्कशास्त्र में इसका जयं हैं 'ताव्यव्यापकल होने पर हेतु का अव्या-पक्तर होना ।' वैसे अनि घूमयुक्त है, यहाँ काष्ट्र का गीका होना उपाधि हैं। इसका प्रयोजन व्यभिचार (कश्य-अतीत) का अनुमान शुद्ध करना है।

उपाविसप्डन-आचार्य मध्य ने 'उपाधिसप्डन' नामक

धन्य में सिद्ध किया है कि ईश्वर और आत्मा का मेर पारमाधिक है। जोपाधिक चेदबाद श्रृतिविद्ध और युण्डिमि है। चयतीपांचार्य ने 'उपाधिवण्डन' की टीका किस्त्री है। इस ग्रन्थ में डैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।

उपाय—कार्यसिद्धि का साधन। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार उपाय चार है—साम, दान, भेद और दण्ड।

राजनम में इन्हीं उपायों का प्रयोग किया जाता है। हिन्दू समें के जनुसार युद्ध के परिणाम जय और पराजय दोनों ही जित्त्य हैं। अत. युद्ध का आध्य कम से कम केना चाहिए। जब प्रयम तीन उपाय—साम, दान और भेद असफल हो जायें तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवलम्बन करना चाहिए। इन उपायों का साधारणत क्रमश प्रयोग करता चाहिए। परन्नु विदोध परिस्थित में बारो का साथ-साथ प्रयोग हो सकता है।

उपायपद्धिति—शुक्त यजुर्वेद के प्रातिशाक्यमूत्र और उसकी अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम ने असिद्ध है। इस आदिशाक्यमूत्र में शाकटायन, शाकत्य, गाम्यं, क्रक्यप, दाल्य जानुकच्यं, शोनक और औपशिवि के नाम भी पाये जाते हैं। इस अनुक्रमणी की एक 'उपायपद्धित' नामक व्याख्या अद्विक की कनार्यों हुई है।

उपासन-पूजक; जो तेवा करता हैं, उपासना करनेवाला, पूज्य के समीप बैठकर उसका जिप्तत करने वाला ! डिजो का तेवक होने के कारण जूड को भी उपासन कहा गया है। साधारणत किसी भी प्रकार की उपासना (अँप के जिकट आसन) करने वाले को उपासन कहा जाता है। बौढ धर्म में बुढ के गृहस्य अनुवायी को उपासन कहा जाता है। जीता है। जाता है।

उपासम — गोरखनाची मत के योगियों में हटयोग की प्रणाली अधिक प्रचलित है। इनके अनुसार सरीर की कुछ कार्यिक परिलुद्धि एवं निष्कत किये गये सारोरिक खायामों द्वारा 'समाधि' अर्थात् मस्तिक की सर्वोत्तर एकाराता प्रगत्न की जा सकती है। इन्हीं जारोरिक व्यायामों को 'आसन' कहते हैं। पत्रवात्कालीन योगी जबकि 'बासन' पर विकास करते थे, प्राचीन योगी 'उपासन' पर विकास करते थे, प्राचीन योगी 'उपासन' पर विकास करते थे, प्राचीन योगी क्वकि हों स्वीत के स्वार करते थे। 'उपासन' उपासना को स्वार पर विकास करते थे। 'उपासन' उपासन स्वार वेद स्वर्ण की स्वार स्वर्ण की स्वर

१२४ उपासना-उपादांचार्य

भाष आवस्यक हैं; किसी शारीरिक अववा बौद्धिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है ।

अपसलम—(१) वेद का जिपकाय आप कर्मकाण्ड शीर उपासनाकाण्ड है, शेष जानकाण्ड है। क्यांकाण्ड क्षेत्रकार के लिए सिकारी के लिए है। उपासना और जान तीनी काण्ड अप्रम के लिए है। गर उपासना और जान तीनी काण्ड उपास के लिए है। गर उपासना आपका को तिकारा आप तो के कार्य ती निकारा आप तो के रहता है। उपासना व्यक्ति का बहा के साम व्यक्तिगत सानिन्य है। अतः व्यक्तिनय योग्यता और अधिकार भेर तो इसके अनेक साम प्रचलित है। सभी उपासनापद्धितों में कुछ वाते सामान्य कर से सर्व-निन्द है, जैसे अपने उपासना आपकारक को सम्बन्ध के सानिन्य में जाने की उत्कच्छा, सानिन्य-भावता से आनवर की अनुपूर्ण, अपने कत्याण के सम्बन्ध में आस्वस्त । गीता (९२२) में भगवान कुछण ने काइ है:

अनन्याध्विनतयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम बहाम्यहम् ॥

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य उपा-तना में रत प्रचीं का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।] (२) ईश्वर अथवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम

(१) इथवर अथवा । जना जन्य वचता का स्था का नान भी उपासना है। उसके पर्याय है—(१) वरिवस्या, (२) सुश्रूवा, (३) परिचर्या और (४) उपासन। देवी-भागवत में जिक्त-उपासना की प्रशंसा में कहा गया है

न बिष्णूपासना नित्या वेवेनोका तु कस्यचित्। न विष्णुदोक्का नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च ॥ गायञ्जूपामना नित्या मवेदैवैः समीरिता। यया विना त्वषः पातो ब्राह्मणस्यास्ति मवंदा॥

[बिष्णु की नित्य उपासना करना वेदों में कही नहीं कहा गया। न बिष्णु की दीक्षा अं.र न शिव की दीका ही नित्य है। किन्तु गायत्री की नित्य उपासना सब वेदों में कही गयी हैं, अनके बिना बाह्यण का अध-गतन हो सकता है।]

उपासनाकाण्ड-चेदो के सभी भाष्यकार इस बात से सह-मत हैं कि बारो बेदो में समुख्य रूप से प्रधानतः तीन विषयों का प्रतिपादन है—(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड एव (३) उपासनाकाण्ड । उपासनाकाण्ड ईक्दर-आराधना से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलैकिक और पारमार्थिक अभीष्टों का सम्पादन कर सकता है।

श्रुम्बेद के सुक्तों में विशेष रूप से स्मृतियों की अधि-कता है। ये स्मृतियां विशिष्य देवरावां की है। जो छोग देवरावों की अनेकता नहीं मानते वे इन सब नामों (क्ष-मामों) का अर्थ परब्रह्म परमास्त्रा का वाचक छलाते हैं। जो छोग अनेक देवता मानते हैं और कहते हैं कि से समी-देवता और समस्त गृर्टिट परमास्त्रा की विश्वति है। इस-रूप वे बरुण को जल के देवता, अनि को तेज के देवता, यो को आकाश के देवता इत्यादि रूप से विश्व को शक्तियों के अधिपति परमास्त्रा की मृष्टि और उसी की है। जहाँ पृथ्वियों परमास्त्रा की मृष्टि और उसी की विश्वति है। पृथियों परमास्त्रा की मृष्टि और उसी की विश्वति है। पृथियों को स्तृति के ज्याज से परमास्त्रा की ही स्तृति की आती है। ये स्नृतियों वचा उसके सम्बन्ध की आर्थनाएँ उपायनाकाण्ड के अन्धार्य हैं।

उपैग्न-सामन (विष्णु), इन्द्र के छोटे भाई। 'इन्द्र के प्रकात उत्पन्न होने वाला।' कस्यप ऋषि एव अदिति माता से वामन रूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के कारण विष्ण का नाम उपैन्द्र पड़ा।

उपेन्द्रस्तोत्र—इसे कुछ विद्वान् तमिल देश में रचा गया मानते है, परन्तु समझा जाता है कि 'उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर की ही रचना है। किन्सु इसके रचयिता के बारे में कुछ निरिचत रूप में नहीं कहा जा मकता।

उपोषण---उपवासः; आहारत्यागः । तिथितस्य मे लिखा है उपोषणं नवस्याञ्च दशस्याञ्चवैव पारणमः ।

[ नवमी के दिन उपवास और दशमी के दिन पारण करना चाहिए। ] दे० 'उपबास'। उपीषत—उपवास का ही एक पर्याय। मन् (५१५५) ने

पोषित—उपवास का ही एक पर्याय । मनु (५१५५) ने कहा है.

नास्ति स्त्रीणा पृथम् यज्ञो न व्रत नाप्युपोषितम् । [स्त्रियो के लिए यज, व्रत, उपवास, ये अलग नहीं है।]

उन्बटानार्थ---यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार निष्कर के टीका-कार देवराज और भट्टभास्कर सिध्य ने अपने ग्रन्थों मे साधवदेव, भवस्वामी, गुहदेव, श्रीनिवास और उन्बट आदि भाष्यकारों के नाम लिखे हैं। यह पता नहीं है कि उन्बट में ऋक्संहिता का कोई भाष्य किया है या नहीं, परम्तु उक्षट का शुक्क यजुर्बेद संहिता पर एक माध्य पाया जाता है। इसके सिवा इन्होंने ऋक्प्रातिशाक्य और शुक्क यजुर्बेदप्रातिशाक्य पर भी भाष्य लिखे हैं।

उभवहासको — यह वत मार्गशीयं कृष्ण हावशी को प्रारम्भ होता है। इसके पश्चात् पीच शुक्ल से हावशी एक वर्षपंपरत कुल चौबीस हादिश्यों को इस वत का अनुस्ता किया जाता है। इन तिथियों को विष्णु के चौबीस अवतारी ते केशव, नायण आदि। का पूजन किया जाता है। दे॰ हेमाहि, वतसण्ड।

उभयससमी—यह बन पुनल पक्ष की किसी समयी में
प्रारम्भ होता है। एक वर्षपरन्त प्रत्येक पक्ष में मूर्य
देवता के मूजन का विधान है। एक मत के अनुसार पढ़
प्रत नाथ सुकन का विधान है। एक मत के अनुसार पढ़
प्रत नाथ सुकन सतमी से प्रारम्भ होना जाहिए। एक वर्ष
पर्यन्त प्रत्येक मास में मूर्य का जिनन-जिन्न नामों से पूजन
करने का विधान है। देव अविध्योत्तर पूराण, ४७ १ २४
उम्मर्यकेशकली—यह बत मार्गनीर्थ की सुकन एकाशो
का आन्त निमन जिन्न वर्षपरन्त प्रत्येक पक्ष ने विष्णु
का जिन्न जिन्म नामों ( जैसे केशव, नारायण आदि )
से पूजन होता है। देव अवर्तक, २३३ व-२२७ अ। गुजरी
से इस बत का नाम केवल जिन्म है।

उमा—धिव की पत्नी, पार्वशी । उमा का शाब्दिक अर्थ हैं फ्रिनेशों । सर्वप्रयस केन उपनिषद् में उमा का उच्छेख हुआ हैं। यहाँ बहुता तथा दूसरे देवताओं के बीच माज्यम के रूप में इनका आविभीव हुआ है। इस स्थिति में वाल् देवी से इनका अमेद जान पडता है।

उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस प्रकार दी हुई है :

उमेति मात्रा तपसो निषद्धा पश्चादुमाख्यासुमुखी जगाम।
["उ", "मा" यह कहकर माता (मेनका) ने उसे

तपस्थासे रोका। इसके अनन्तर उसका नाम ही उमा हो गया।

उमागुर--- पार्वती का पिता हिमालय। दक्ष प्रजापति के यत्र में शिव की निन्दा सुनने से योग के द्वारा शरीर स्थागने बाली सती हिमालय से मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई। इस कथानक का पुराणों में विस्तृत वर्णन है।

प्रभावतुर्वी माम शुक्त चतुर्वी को इस वत का आचरण होता है। इसमें उमा के पूजन का विधान है। पुरुष और विशेष कर से स्थियों कुन्द के पुष्पों से अगवती उमा का पजन करती सवा उस दिन वत भी रखती है।

उसनक नाम—दिलनमाणी शानों में तीन आचायीं का नाम उनकी देवीभक्ति की दृष्टि से बडा ही महत्त्रपूर्ण हैं । में हैं निविद्यानन्द नाम, भारकरानन्द नाम एवं उसानस्द नाम, जो एक छोटी गुकरारणरा उपस्थित करते हैं। तीनों से सबसे अधिक प्रदेश भारकरानन्द नाम में जिनके शिष्य उमानन्द नाम हुए। उमानन्द नाम में 'परसुराम-सामंत्रपुर्व' एर एक व्यावद्वार्तिक भाष्य विला हैं।

उमापति - उमा के पति शिव । महाभारत में कथन है : तप्यते तत्र भगवान् तपो नित्यमुमापति ।

[बहाँ पर भगवान् शिव निस्य तरस्या करते हैं।] उमापतिषर—कृष्णभिन शाला के कवियों में उमापतिषर का नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन्होंने मैथिकी एवं बंगला भाषा में कृष्ण-सम्बन्धी गीत लिखे हैं। ये तिरहृतनिवासी

और विद्यापति के समकालीन ये।
जिपासि विश्वास्यायं—तिमान शीवों में 'बार संतान
जिपासि विश्वास्यायं—तिमान शीवों में 'बार संतान
सावायं,' नाम प्रसिद्ध है। ये हैं मेयकण्ड देव, अक्लनन्यी,
साद जानसम्बन्ध एव उत्पापति विश्वास्यायं। उत्पापति
साहाण थे एव चिदम्बर मन्दिर के पूजारी थे। ये मरह
सानसम्बन्ध के गिय्य बन गयं, जो गृह थे। उत्पापति
उनका जिल्छ्ट काने के कारण जाति से बहिल्कृत हुए।
केन्तु अपने तप्प्रदाय के ये बहुत बड़े आचार्य बन गये एव
बहुत से प्रस्था के ये बहुत बड़े आचार्य बन गये एव
बहुत से प्रस्था के ये बहुत बड़े आचार्य बन गये एव
बहुत से प्रस्था के ये बहुत बड़े (१) विश्व—
प्रकास (२) तिकक्षकृत्यस्यन, (३) विनालेख्य, (४) पोत्रपक्रास्य, (२) तिकक्षकृत्यस्यन, (३) विजालेख्य, (४) एवेज्यक्रियस्यक्रम बीर (८) सक्रयितराकरण।

जमामहेक्बरवत—(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के बारे में कई मत हैं। इसे भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारम्म १२६ उमायामसरान्त्र-उर्वरा

करना चाहिए, किन्तु जतुर्वशी को ही संकल्प कर लेगा चाहिए। इसमें स्वणं अथवा रजत की शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओं के पूजन का विचान है। यह कर्णाटक में अध्यन्त प्रसिद्ध है।

(२) पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्वशी अधवा बहमी को इसे प्रारम्भ करना चाहिए ! उमा तथा शिव का पूजन होना चाहिए ! हविष्यान्न के साथ नक्त का भी विधान हैं।

(३) अष्टमी अयवा चतुर्वशी तिवियों को प्रारम्भ करना चाहिये। बती को अष्टमी तथा चतुर्वशी को एक वर्षपर्यन्त उपवास रखना चाहिये।

र्षपर्यन्त उपवास रखना चाहिये। (४) मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि, वही देवता।

(५) मार्गवीर्ष शुक्ल तृतीया को इस बत का आरम्भ होना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त । बही देवता । दे० मिन-ष्योत्तरपुराण, २३ १-२८; लिङ्गपुराण, पूर्वार्द्ध ८४ । क्रतार्क, हेमाबि, ब्रतस्वड ।

उन्नायास्त्रतात्र — शानत साहित्य के 'कुरुबुडामीण' एवं 'वामकेक्यर' तन्त्रों में तन्त्रों को तारिक्त है, जिससे तीन प्रकार के तन्त्र जिल्लित है — आठ भैरव, आठ बहुक्य एवं आठ यामक 1 यामक के बन्तरांत बहुा, विश्वु, रुद्र, रुक्मी, जमा, स्कन्द, गणेश एव सह यामक तन्त्र है। यामक शब्द यमक से बना है, जिसका अर्थ है 'बोझा'। इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी शक्ति के युगक सहयोग से हैं।

उस्तासन — उसा के विहार का काम्यक बन। पुरिविधेष। उसके पर्योग हैं — (१) देवीकोट, (२) कोटिवर्ण, (३) बाणपुर, (४) वीकपुर। उसावन (काम्यकवन) में हो शिव-पार्वेशी वीज्या) का विवाहोत्तर विहार हुआ था। इस बन के सम्बन्ध में शिव का शाप या कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायेगा। मनू के पुत्र इक मुख्य के इस बन में बले गये। वे शाप के कारण पुरुष्त स्त्री 'इला बन गये।

डमासंहिता--शिवपुराण की रचना में कुल सात खण्ड है। इसका पाचवा लण्ड 'उमासंहिता' है।

उमासूत-उमा के पुत्र, कार्तिकेय या गणेश ।

उमा हैमबती—जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतो के स्वामी कहे जाते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी पार्वती (पर्वतों को पुत्री) कहजाती है। शिव ने हिमालय की पत्री उमा से विवाह किया । केनोपनियद् (३.२५) में वे प्रथम बार जमा हैमवती कही गयी है, जिससे एक स्वर्गीय (दिष्य) महिला का बोच होता है, जो बहागसम्प्रप्ता है। स्वस्टतः, ये प्रयमतः एक स्वतन्त्र देवी थी अथवा कम से कम एक देवी शन्ति भी, जो हिमाल्य का चक्कर लगाया करती थीं और परचात् उन्हें कह की पत्नी समझा जाने लगा। केनोपनियद् में जमा हैमवी ने देवताओं की शक्ति का उपहास करते हुए सभी शनिदारों के लोत बहु। का प्रति-पादन किया है।

उमेश--उमा के पति, महादेव ।

उर्बरा—कृषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के किए क्षेत्र के साथ उर्बरा करन का प्रयोग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में होता आगा है। ऋग्वेद एव अपवेदेद में सिनाई की सहत्य किए में गहरी कृषि का उल्लेख मिळता है। साथ देने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भ्रकी। भीति मापे जाते वे जिससे बतो गर व्यक्तिगत स्वामित्व का पता चसता है। सोश की विजय उर्वरा—मां उर्वरा—तित्र, 'क्षेत्र-सा' का भी उल्लेख है, साथ ही 'दोशपति' नामक एक देवता की कल्पना में 'उर्वरापति' एक मानवीय उपाधि का आरोप हैं। ऋग्वेद में क्षेत्रों का उल्लेख सतान के उल्लेख की साथ ही हुआ है तथा सहिताओं में 'क्षेत्राणि-सीज' जवांत लोगों की विजय का उल्लेख है।

पिशेल के मतानुगार क्षेत्र धास के क्षेत्रों से सीमित होता था, क्षितं क्षित्र या क्षित्र कहते थे। देवों में साम्प्र-दाधिक लेती का उल्केल या सामृहिक सह स्वामित्व का उल्केग नहीं मिलता। व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर-कालीन हैं। छान्दोग्य उपन में यान को व्यक्त करते वाले पतार्यों में क्षेत्र पत पर कहे गये ( आयतनाति ) हैं। यवन केसको के उन्हारणों से मी व्यक्तिगत स्वामित्व का पता क्षताता हैं। प्राय: एक परिवार के सदस्य एक भूभाग में बिना विमाजन के सह स्वामित्व रखते थे। स्वामित्व के उत्तराधिकात स्वस्त्वनी मित्यां ने मुझे के पूर्व अस्तिज्ञत्व नहीं था। शतया बाह्मण में पुर्गिहित को पारिस्वामिक कम में मूर्या दान करने का उल्केख हैं। फिर भी मूर्गि एक विशेष या ची जिसे आसानी से किसी को न तो दिया जा सकता था और न उसे त्याया जा सकता था।

उर्वशी--(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेख संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलो पर हुआ है। सर्वप्रथम ऋस्वेद मे पुरुत्वा-जबंशी आस्थान में इसका वर्णन पाया जाता है। बाह्मण बन्धों में उर्जवी के उसर कई आस्थान है। कालियात के नाटक 'विकामीवंशीय' में तो नह नामिका ही है। इन्द्र अपने किसी भी प्रतिद्वन्ती की तपस्या बङ्ग करने के लिए मेनका, उर्जवी बादि अप्तराबों का उपयोग करता था।

(२) महान् व्यक्तियों को भी जो बझ में कर ले, अववा नारायण महण्वि के ऊरु (अघा) स्थान में बाद करें उसे उर्वेशी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति हरिबंश में कहीं गर्यो है। उसके हुंग, इसकी उत्पत्ति कि विदा-रण करके उत्पन्न हुई थी।

उर्वकीकुष्ण (वरपण सुका) —वरतेगाव मन्दिर के पीछे पर्वत गर सोचे चढ़ने पर लगणादुका मान्या आरा है। मही से मठ जगाकर वरतेगाव मन्दिर में पानी लाया गया है। वरणपादुका के उमर उर्वचीकुष्ण है, जहाँ भगवान नारायण ने उर्वची को अपनी जङ्का से प्रकट किया या। किन्तु नहीं का भाग क्ष्मान कठिन है। इती पर्वत पर आगे कुमंदीयं, तीमंगिळतीयं तथा नरारायण आप्रम है। यदि कोई सीचा चढ़ता जाय तो बहु स्मी पर्वत के उसर में 'सरवय' पहुँच जायेगा। किन्तु यह मार्ग दुर्गम है।

उ**रुगाय**—ऋग्वेद के विष्णुसृक्त में कथित विष्णु का एक विरुद, जिसका अर्थ हैं 'जो बहुत लोगो द्वारा गाया जाय।' भगवान् विष्णु अथवा ऋष्ण की यह पदवी है:

जिह्ना सती दार्बुरिकेंब सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः । [हे सूत! जो बहुगेय भगवान् की कथा नहीं कहता-मृतता उसकी जिह्ना दादर के समान व्ययं है।]

विस्तीर्ण गति के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे कठोपनिषद (२११) में कहा है

स्तोमं महदुक्शायं प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो निवकेतो-अस्तामं महदुक्शायं प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो निवकेतो-

[हे निचकेता! तुमने स्तुत्य और यडी ऐश्वर्ययुक्त, विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग विया।

उल्कानक्सी—एक प्रकार का अभिवार वत, ओ आध्वत धुक्छ पढ़ा की नवमी को किया जाता है। इस तिथि से प्रारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिवासुरमॉदनी की निम्निजिक्षित मन्त्र से पूजा करनी बाहिए: "महिबक्ति महामाये॰" (अविष्योत्तर पुराण) ! इस अंत का उल्का नाम होने का कारण यह है कि बती अपने शत्रु को उल्का अपमंकर प्रतीत होता है। त्त्री यदि यह जत करे तो वह अपनी सपल्ती (सौत) के लिए उल्कासी प्रतीत होगी।

उन्नम--- उल्लूपक्षी, जो करमी का बाहुत माना गया है। सोसारिक ऐस्पर्य सम्पन का कारण है, जो उसका स्वेच्छा से वरण करता है, वह पारमाध्यिक द्राष्टि से उल्लूक (मूख) है। कस्मीप्राप्ति की मन्त्रसाघना मे इस पक्षी का सहयोग लिया जाता है। वे॰ 'उल्लुकतन्त्र'।

यह पक्षी अपनी उम्र बोली के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे नैऋत्य (दुर्भाग्य का सूचक) भी कहते है। पूर्व काल में अंगली वृत्तों को अश्वभेषयक्ष में उल्लक दान किये जाते थे, क्योंकि वे वही बास करने लगते थे।

उन्नती — उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम-नाशील, स्नेहमयी महिला :

''शूद्रस्येनोशितां गिरम् ।'' (भागवत), ''आयेव पत्य उशती सुवासाः ।'' (महाभाष्य), ''उशतीरिव मातरः ।'' (आर्जन मन्त्र) ।

व्यामिश्र या मोहक वचन : ''वर्जयेद् उशती वाचम्।'' (महाभारत)

उन्नमस् उपपुराण-अठारह महापुराणो की तरह कम से कम उन्तीस उपपुराण प्रत्य है। प्रत्यक उपपुराण किसी न किसी महापुराण से निर्यंत माना जाता है। उनमें औशनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके रचियता उशना अर्थात् शुक्काचार्य कहें जाते हैं।

उद्यानस् काष्य — एक भृगु (कवि) बंदाज प्राचीन ऋषि, शुक्राचार्य। ऋग्वेद में इनका सम्बन्ध कुत्स एव इन्द्र से दिखलाया गया है। पश्चात् इन्होने असुरो का पुरोहित-पद सहण किया, उन्होने देवो से प्रतिहृद्धित कर ली।

इनके नाम से राजनीति का सध्यदाय विकसित हुआ, जिसको कीटिल्य ने जोशनस कहा है। वे॰ अवंशास्त्र हुआ, अनुसार नेकल अवस्थिति मान ही विचा है, जबकि जन्म छोग आपनी शिकी, त्रयी, वार्ता को मिछाकर चार विचायें प्राप्त वे वो कीटिलीय अयंशास्त्र के अनेक स्पक्तों पर उधना का उल्लेख हुआ है। ये घोर राजनीतिवादी थे। वेश वरकारिवादी के अवंशास्त्र के अनेक स्पक्तों पर उधना का उल्लेख हुआ है। ये घोर राजनीतिवादी थे। वेश वरकारिवादी के सिंह्य के अवंशास्त्र के उस्तिवादी थे। वेश वरकारिवादी के सिंह्य के सिंह्

में उधाना के राजनीतिक विकारों का उद्धरण मिलता है। परम्परा के अनुसार उदाना में मृहस्पित्रभीत विवास्त्र अन्य का एक संविध्य संस्करण तैयार किया था, जो काल-क्रम से सुन्न हो गया। कुछ कोयों का मत है कि 'बुक्नीति-सार' उसी का लगु संस्करण है।

उन्नमा (स्वतिकार)----यद्यपि मुख्य स्मृतियां बठारह हैं, किन्तु समकी संख्या २८ तक पहुँच जाती है। स्मृतिकारों में उदाना भी एक है। इस स्मृति में जाति एव वृत्ति का विश्व क्षाण्य कीर अनुलोम-प्रतिलोम विवाहों में उत्पन्न संकर-जातियों का विवाह किया गया है।

उद्यक्तना— यह नाम शतपथ बाह्मण (३.४, ३.१३,४.२; ५.१५) में उस क्षुप (पीघे) के अर्थ में व्यवहृत हुआ है जिससे सोमरस तैयार किया जाता था।

उद्या—यह शब्द 'वस्' वालु से बना है, जिसका अर्थ 'वम-कना' है। इसकी हुसरी: खूग्दारीस है 'बोबित ताशयस्थ्य-कारम्' (अन्यकार को नाशती है)। इकृति के एक जयस्य-सनीरास दृश्य अक्लोदय के रूप में उच्चा का वर्णन एक मुक्ती महिला के रूप में कहियों ने किया है। वैदिक स्कों के अन्तर्भत उच्चा का निकथण मुन्दरतम प्रचा मानी जाती है, जहाँ हर का गूच वह, अग्लि का गूण पीरो-हिल्य-बान तथा वरण का गूण नैतिक शासन है। उचा का गूण उसका स्त्रीमुक्त आकर्षक दक्षण है। उचा का वर्णन रूर महाचानी में हमा है।

एक ही उचा देवी का प्रातःकाणीन बेलाओं में देवा जाने बाला विविध्व शोभामय रूप है। वह मुन्दर युवती है, मुन्दर बस्त्रों से अलंक्टत है तथा मुजना है। वह मुस्कराती, गाती एवं नात्रती है तथा अपने मनमोहक रूप को दिखाती है। यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता है तो उचा तदनस्य महिला राजों की प्रतिनिधित्व है।

उचा रात्रि के काले वस्त्रों को दूर करती है, बुरे स्वप्तों को भगाती, बुरी आस्थाओं (भूत-प्रेतावि) ने रक्षा करती हैं। वह स्वर्ग का द्वार बोल देती, आकाश के छोर को प्रकारित करती तथा प्रकृति के भण्डारों को, जिन्हें रात छिष्णाये रखती हैं, स्पष्ट कर देती है तथा सभी के लिए सरवात से उन्हें विखेर देती हैं।

उपा बरदान की देवी है। जब उसका प्रातः उदय होता है, प्रार्थना की जाती है—''वानशीलता का उदय करो, प्राजुर्य का उदय करो।'' वह क्षण-क्षण रूप बदलने बाली महिला है, क्योंकि हर सण वह अपना नया आकर्षण सभी के लिए उपस्थित करती है। हर प्रात-काल बह अपने इस रूप के भण्डार को लुटाती तथा हर एक को उसका 'आय' प्रदान करती है।

उचा का नियमित रूप से पूर्व में उदय उसे 'ऋदा' का रूप प्रमाणित करता है। वह 'ऋदा' में उदान हुई तथा ऋत की रक्षा करने वाली है। वह ऋत की उपेशा न करते हुए नित्य उसी स्थान पर आती है। उचा का पूर्व में उदय प्रत्येक उपासक को जगाता है कि वह अपने यशानि को प्रज्ञानित करें।

उपा का सूर्य से निकट का सम्बन्ध है। सूर्य के पूर्व उदिक होने के कारण, हमे सूर्य की माता कहा गया है। किन्सु सूर्य उपा का पीछा उसी माता करता है, पैसे नवयुकक युवती का। उस पृष्टिबन्दु ने उमा सूर्य की परली कहुणानी है। इस्त का प्रकटीकरण बादक की गरल एवं विख्नु-व्यक्ति में होता है। उपा अपनी प्रात कालीन सूर्य जानिया (युक्तरे राग) के कार में उसी प्रकार सुकु-मार स्थी किपनी है, जैसे इन्द्र कटोर एवं पुरुष क्यी। अनि बैदिक प्रोहित, इन्द्र वैदिक योडा गुन्य उपा बैदिक नादी है। पीराणिक करपना में उसा मूर्य की पन्नियों— सक्ताछाया, उथा और प्रपुषा—में से एक है। मूर्य की परिवार प्रतियों में इसका अकन होता है और सूर्य के पास्थ में यह अस्पकार कपी राशसी पर बाणप्रहार करती इंट दिलायों जाती है।

वि० ऋ० ४५१, १.११३; ७ ७०, १ २४; ४५४, १ ११५, १० ५८ । ]

उ**ष काल**—(१) सूर्योदय से पाँच घडी पूर्व का काल अथवा पूर्व दिवसीय सूर्योदय से ५५ घडी बाद का समय। यथा

> पञ्च पञ्च अवकाल सम पञ्चारणोदयः। अष्ट पञ्च भवेतु प्रात शेष सूर्योदयो मत्।।

[ पहले दिन की ५५ घडी बीतने पर उच काल, ५७ घड़ी बीतने पर अरुणोदय और ५८ घडी के बाद सूर्योदय काल माना गया है।] (क्रत्यसारसमुच्चय)। उच काल का धार्मिक कृत्यों के लिए बडा महत्त्व है।

(२) रात्रि का अवसान भी उदाकाल कहलाता है। वह नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से लेकर सूर्य के अधौदय तक रहता है। तिथितस्व में वराहु का कथन है: अवस्तिपपात् संध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत् । तेवःपरिहानिक्या मानोरर्घोषयं यावत् ॥ [सूर्व के अर्घोस्तमन से लेकर जब तक तारे न विवाह इंद्रस बीच के समय को सन्ध्या कहुरी हैं तथा ताराओं

दें इस बीच के समय को सम्ब्या कहते हैं तथा ताराओं के तेज के मन्द होने से लेकर सूर्य के अर्थोदय तक के समय को उच:काल कहते हैं।]

समग्र को उपःकाल कहते हैं।]

व्यवसीस—उवा का रिल बिलिख। यह कामध्य के अवतार प्रदूष्त यादक का पुत्र माना जाता है। उचा वाणापुर की पूत्री थी। पहले बोर्नों का गान्यव विवसह हुवा था, पूत्र हुक्ज्य-कराम आदि ने युद्ध में वाणापुर को पराजित कर उसे पुत्र-बाम के साथ विवाह करने को विवस कर दिया। (आपुत्रिक विवाहकों के जमुसार वाणापुर अवीरिया वेस का प्रताणी गासक था।)

उष्णीयं कान्तिकृत् केव्यं रजोवातकफापहम्। लघु चेच्छस्यते यस्माद् गुरु पित्ताक्षिरोगकृत्॥

[पगडी शोभा बढाती है और बाको का हित करती है। बात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगों से बचाती है। छोटी पगडी अच्छी होती है, बड़ी पगडी पित्त तथा आंखों के रोगों को बढ़ाती है।]

उष्णीप धारण माङ्गलिक माना जाता है। शुभ अवसरों पर इसका घारण शिष्टाचार का एक आवश्यक अङ्ग है।

7

 स्वरवर्णका षष्ठ अक्षर । कामधनुतन्त्र में इसका तन्त्रा-त्मक महत्त्व निम्नांकित है :

> शङ्क्षकुन्दसमाकार उक्कारं परमकुण्डला । पञ्जप्राणमयं वर्णं पञ्चदेवसम्बं सदा ।। १७

पञ्चत्राणयुतं वर्णं पीतिविद्युल्लता तथा। धर्मार्धकाममोकञ्च सदा सुक्षत्रदायकम्।। १२९

[ क बक्तर शक्क तथा कुन्द के समान स्वेतवर्ण का है। परम कुन्दरिली (शक्ति का अविष्टान) है। यह पक्क प्राय-मय तथा पक्क देवमय है। पांच प्राणो से संयुक्त यह वर्ण पीत विद्युत् की कता के समान है। घर्म, अर्थ, काम, मोल और मुख को सदा देनेवाला है।] वर्णोद्धारतस्त्र में इसके निम्नलिक्षित नाम है:

ऊः कण्ठको रतिः शान्तिः कोषनो ममुसूदनः । कामगलः कुजैशस्य महेशो वामकर्णकः ॥ वर्षीको भैरवः सूक्ष्मो वीर्षप्रधा सरस्वती । विकासिनी विचक्तती कृष्मणो स्पर्काणि ॥ महाविश्वेष्यरी षट्ठा वर्ष्ट्रो मुः कान्यकुळ्जकः ॥

कर्मा—कन; सेव सादि के रोग। मौहों का सध्यभाग भी कर्मा कहनाता है। दोनों भाँहो के सम्ब में मृणाजलनुकों के समान सुक्ष मुन्दर आकार की उठी हुई रेखा महा-पुरुषों का ज्वाय है। यह कक्तर्ती राजा तथा महान् योगियों के कजाट में भी होती है। योगमृतियों के जजाट में उप्मा कि क्तर्ता है। है । योगमृतियों के जजाट में उपमा भार्मिक स्वाप्त के स्वाप्त का प्रतीक है। क्रमैनाभ—एक प्राचीन निक्तकार, जिनका उल्लेख साक्त ने निचण्ड की व्याख्या में किया है।

क्र**र्ध्यपुण्ड्र**—चन्दन आदिके द्वाराललाट पर कपरकी ओरसीचीगयीपत्राकाररेसा। यथाः

कर्ब्युण्ड् द्विज कुर्याद्वारिमृद्धस्मचन्दनै ।

[ब्राह्मण जल, मिट्टी, भस्म और चन्दन से अर्ध्वपुण्ड्र तिलक करे।]

कर्ल्यपुण्डु डिज कुर्यात् क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डुकम् । अर्द्धचन्द्रस्तु वैदयदम् वर्तुलं सूरयोनिजः ॥ [बाह्मण कर्ल्यपुण्डु क्षत्रिय त्रिपुण्डु, वैदय अर्घचन्द्र, शद्र वर्त्तलाकार चन्द्रन लगाये ।]

विविध आकारों में सभी समात्तनवर्मी व्यक्तियों हारा तिकक क्याया जाता है। किन्तु उक्ष्यंपुढ़ वेषण्य सम्प्रदाय का विश्रेष चिद्ध है। बासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदों (शामवत ग्रन्थों) में इसका प्रशंसास्मक वर्णन पाया जाता है। यह गोपीचन्दन से कलाट पर एक, दो या तीन नड़ी इस्स रेसाओं के रूप में बनाया जाता है।

देवप्रसाची चन्दन, रोली, गंगा की या तुलसीमूल की रजया आरती की भस्म से भी कर्घ्वपृष्ट्र तिलक किया जाता है। प्रसादी कुंकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक रैक्सा बनाना छक्ष्मी याश्रीका रूप कहा जाता है। पत्राकार दो रेखाएँ बनाना भगवान् का चरणचिह्न माना जाता है। ॐकार की भौबी मात्रा अर्धवन्द्र और बिन्दु के लम्ब रूप में भी वह होता है।

अञ्चले बु-शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है जिसका मेढ़ (लिङ्ग) ऊपर की ओर हो। लिङ्ग निर्वात स्थान में स्थिर दीपशिखा के समान निश्चित ज्ञान का प्रतीक है। शिव ज्ञान के सन्दोह है। स्कम्द पुराण आदि कई प्रन्थों में ऊर्ध्वमेढ़ शिव की कथाएँ पायी जाती है। **ऊर्ध्वरेता**-अखण्ड ब्रह्मचारी; जिसका वीर्य नीचे पतित न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हो जाय। सनकादि, शुकदेव, नारद, भीष्म आदि । भीष्म ने पिता के अभीष्ट विवाह के लिए अपना विवाह त्याग विया। अत वे आजीवन बहाचारी रहने के कारण अर्घ्वरता नाम से स्यात हो गये।

यह इनंकर काभी एक नाम है:

कर्बरेता कर्ष्वलिङ्ग कर्ष्वशायी नभःस्थलः । [ कर्बरेता, कर्बिल ङ्ग, कर्ब्शायी, नभस्थल । ]

क्रचीमठ---हिमालय प्रदेश का एक तीर्थस्थल । जाडो में केदारक्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है। उस समय केदार-नाथजी की चल मूर्ति यहाँ आ जाती है। यही शीतकाल भर उनकी पूजा होती है। यहाँ मन्दिर के भीतर बदरी-नाथ, तुङ्गनाय, ओकारेश्वर, केदारनाथ, ऊषा, अनिरुद्ध, मान्याता तथा सत्ययुग-त्रेता-द्वापर की मूर्तियाँ एवं अन्य कई मूर्तियाँ है।

**व्य:** स्वरवर्णका सप्तम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक माहातम्य अधोलिखित है

ऋकारं परमेशानि कुण्डली मृतिमान् स्वयम्। अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्चेव वरानने ॥ सदा शिवयुतं वर्णं सदा ईश्वर संयुतम्। वर्णमयं वर्णं चतुर्ज्ञानमयं तथा।। रक्तविद्युल्लताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहम्।। [हेदेवी ! ऋ अक्षर स्वयं मूर्तिमान् कुण्डली है। इसमे बह्मा, विष्णु और रुद्र सदा वास करते हैं। यह सदा शिव- युत और ईश्वर से संयुक्त रहता है। यह पद्मवर्णमय तथा चतुर्ज्ञानसय है, रक्त विद्युत्की लता के समान है। इसको प्रणाम करता है।]

वर्णोद्धार तन्त्र में इसके निम्नांकित नाम बतलाये गये हैं :

ऋ: पूर्दोषमुखी रुद्रो देवमाता त्रिविक्रमः। भावभूतिः कियाकूरा रेजिका नाशिका घृतः॥ एकपाद शिरो माला मण्डला शान्तिनी जलम्। कर्णः कामलता मेथा निवृत्तिर्गणनायकः॥ रोहिणी शिवदूती च पूर्णगिरिश्व सप्तमे।।

ऋक्—प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ उनकी जो स्तुतियां की जाती थी, उन्हें ऋक् या ऋ चा कहते थे। ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओं का संग्रह है। इसी-लिए इसका यह नाम पड़ा। दे० 'ऋख्वेद'।

अथर्वसहिता के मत से यज्ञ के उच्छिष्ट (शेष) में से यजुर्वेद के साथ-साथ ऋक्, साम, छन्द और पुराण उत्पन्न हुए । बुहुदारण्यक उ० और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है ' 'गीली लकडी में से निकलती हुई अग्नि से जैसे अलग-अलग धुआँ निकलता है, उसी तरह उस महाभूत के नि श्वास से ऋ वंद, यजुर्वेद, अथवीं क्लिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनु-व्याख्यान निकलते हैं ये सभी इसके नि दवास है।

ऋक् ज्योतिय-ज्योतिवेंदाङ्ग पर तीन ग्रन्थ बहुत प्राचीन काल के मिलते हैं। पहला ऋक् ज्यौतिष, दूसरा यजुः-ज्यौतिष और तीमरा अथवं ज्यौतिष । ऋक् ज्यौतिष के लेखक लगव है। इसको 'वंदा द्वायोतिष' भी कहते है। ऋक्य-पैतृक धन, सुवर्ण

हिरण्य द्रविण सुम्न विक्ममृक्य धन वसु ।

(शब्दाणंव)

'ऋक्थमूल हि कुटुम्बम्।' (याज्ञबल्क्य) [ पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब का मूल है । ]

तात्पर्य यह है कि कुटुम्ब उन सदस्यों से बना है जिनका ऋक्य पाने का अधिकार है। उन्हीं को इसका अधिकार होता है जो कौटुम्बिक धार्मिक क्रियाओं को करने के अधिकारी है। इसीलिए धर्मपरिवर्तन करने वालों को ऋक्य पाने का अधिकार नहीं था। अब धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में धर्मपरिवर्तन ऋष्थ प्राप्ति में बाधक नहीं है। ऋक्षातिकाक्य—चेदों के अनेक प्रकार केस्वरों, उच्चारण,

पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय साला के बिना विशेष कम्मों द्वारा हांता है उन्हें प्रातिसास्य कहते हैं। बंदाध्यम के लिए सन्यन्त पूर्वकाल में कृषियों ने पहने की व्यत्ति, अतर, स्वरादि विशेषता का निक्वय करके अपनी-स्वपनी शास्त्रा की परम्परा निष्चित कर दी थो। इस विभेद को स्मरण रखने और अपनी परम्परा की रक्षा के लिए प्रातिसास्य प्रन्य बने। इन्ही प्रातिसास्यों में शिक्षा तथा व्यवस्त्रण दोनों पाये आते हैं।

एक समय या जब बेद की सभी शालाओं के प्राति-शालयों का प्रकलन या और सभी उपलब्ध में थे। परन्तु वन केवल ऋष्वेद की शालक शालाक का सौनकरिषत ऋष्-प्रातिशाल्य, वाजसनेयाँ शाला का लीलरीय प्रातिशाल्य, वाजसनेयाँ शाला का लाल्यायनरिज्ञ वाज-ननेय प्रातिशाल्य, सामवेद का पृष्यपुत्ति रिल्त सामप्राति-शाल्य और अयर्थप्रातिशाल्य वा शोनकीय चतुर्यायाँ उपलब्ध हैं। शौनक के ऋक्त्रातिशाल्य में तीन काण्य, छ पटल और १०३ कण्डिकार्य हैं। इस प्रतिशाल्य का परि-शिष्ट रूप 'उएलेख मूत्र' नामक एक प्रव्य मिलता हैं। सूत्रे विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रच्या । इसको देवकर उज्यदावार्य ने इसका भाष्य रच्या है।

क्स — रीह या भाजू। क्यू मेंद में क्यू श जब्द एक बार तथा परवर्ती बेंदिक साहित्य में नवाचित् ही प्रयुक्त हुवा है। स्पष्टत यह नव्यू विदेक भारत से बहुत कम पावा ता था। इस जब्द का बहुत्यभग में प्रयोग 'सन ऋषियों के अपने में भी कम ही हुवा है। ऋष्वेद में दानस्तृति के एक मन्त्र में 'महल' एक सरक्षक का नाम है, जिसके पुत्र आई का उल्लेख हुबरे सन्त्र में आया है।

परवर्ती काल में नक्षरों के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। रामायण तथा पुराणों की कई गाथानों में ऋक्ष एक जाति निशेष का नाम है। ऋक्षों ने रावण से युद्ध करने में राम की सहायता की थी।

ऋग्विभान--- इस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पूरक साहित्य में की जाती है। इसके रचयिता शौनक थे।

क्षामाच्य — हरनेद के ऊपर जिले गये भाष्यसाहित्य का सामृहिक नाम ऋष्माष्य है। ऋष्येद के अर्थ को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दो यन्य अप्यन्त प्राचीन समझे बाते हैं। एक निष्कृत हैशीन दूसरा यास्क का निकला देवराज यज्या निषष्ट् के टीकाकार है। दुर्गाचार्य ने निक्क पर अपनी सुप्रसिद्ध कृति किसी है। निषण्टुकी टीका वेद-भाष्य करने बाले एक स्कन्यस्वामी के नाम से भी पायी बाती है। सायणावार्य वेद के परवर्ती भाष्यकार है। यास्क के समय से क्षेत्रर सायण के समय सक विशेष रूप से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हुआ।

वेदान्तमामीं लोग संहिता की ब्याख्या की और विशेष किंग नहीं रखते, फिर भी बैण्णव रोप्डाय के एक आवार्य बानन्द तीर्थ (प्रध्वाचार्थ स्वामी) ने लह-खेदसहिता के कुछ अंतों का क्लोकमय पाध्य किया था। किर रामचन्द्र तीर्थ ने उस आध्य की टीका रची थी। सायण ने अपने विस्तृत 'ख्रुनास्य' में मुहुगास्कर पिश्र और भरतस्वामी—वेद के से मध्यकारों के उस्लेख किया है। कतिप्य अंस चक्षु पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण और बरदराज के भाष्यों के भी पाये खाते हैं। इनके बतिर्थक मुद्दराज, क्रमां, अस्मानन्द और कीर्यक्ष आर्थि कुछ भाष्यकारों के मार मी समने में आते हैं।

ऋग्वेद-चेद चार है, उनमें से ऋग्वेद सबसे प्रमुख और मौलिक है। क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद और यजबेंद का पद्या-त्मक अंश तथा अथर्ववेद के कतिपय अश ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पातञ्जल महाभाष्य (परपशान्तिक) के अनु-सार ऋग्वेद की इषकीस संहिताएँ थी। किन्तू आजकल केवल एक ही शाकल सहिता उपलब्ध है जिसमे १०२८ सुक्त (११ वालिक्यों को लेकर) है। शाकल स्हेंहता का दो प्रकार से विभाजन किया गया है। प्रथमत यह मण्डल. अनुवाक और वर्ग में विभाजित है, जिसके अनुसार इसमे १० मण्डल, ८५ अनुवाक और २००८ वर्ग है। दूसरे विभाजन के अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय और १०२८ सकत है। प्रत्येक सकत के ऋषि, देवता और छन्द विभिन्न है। ऋषि वह है जिसको मन्त्र का प्रथम साक्षा-त्कार हुआ था। (आधनिक भाषा मे ऋषि वह था जिसने उस मुक्त की रचना की अथवा परम्परा से उसे ग्रहण कियाथा।) सुक्त का वर्णनीय विषय देवता होता है। छन्द विशेष प्रकार का पद्य होता है जिसमे सुक्त की रचना हुई है।

ब्याख्यान और अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद की पाँच शालाएँ बतलायी गयी है—(१) शाकल, (२) बाष्कल, (३) आश्वलायन, (४) शाङ्गायन और

| (५) माण्डूकेय । कुछ                         | विद्वामीं के अनुस | ार इसकी सला-     | <del>य</del> सु    | रहूगण            | शिखण्डिनी      |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| ईस शासाएँ थीं, जिनके नाम निम्ना क्रित हैं : |                   |                  | षकः:               | धुतकक्ष          | बृहन्मति       |
|                                             | . शङ्खायन         | १९. शतबलाक्ष     | सप्तिषि            | सुकक्ष           | अयास्य         |
| २. गालव ११                                  | . बारवलायन        | २०. गज           | कवि                | अत्रिभूय         | विन्दु         |
| ३. शालीय १२                                 | कौषीतकि           | २१. वाष्करिल     | पुतदक्ष            | गौरी             | अावत्सार       |
| ४. बास्स्य १३.                              | महाकौषीतकि        | २२. ,,           | प्रतिक्षत्र        | उतथ्य            | रौति           |
| ५. रौशिरि १४                                | . शाम्ब्य         | ₹₹. "            | ऊर्घ्वसच           | तिरश्चि          | भावत्सारक्ष    |
| ६. बोच्य १५.                                | माण्डू क्य        | २४. ऐतरेब        | अमहीयु             | प्रतिरय          | बुतान          |
| ७. अग्निमाठर १६.                            | बहवृच             | २५. वसिष्ठ       | रेहजमदग्नि         | कुशावव           | प्रतिभानु      |
| ८ पराशर १७                                  | पैङ्गघ            | २६ सुलभ          | पुरुहन             | निध्रुवि         | ऋणञ्जय         |
| ९. जातूकर्ण्य १८                            | उद्दालक           | २७. शीनक         | হি <b>য</b> ়      | नेम              | भृग            |
| दे० प० भगवद्ताः                             | वैदिक वाङ्मय क    | ा इतिहास, भाग    | वैसानस             | सुदीनि           | पुरमी <b>ड</b> |
| १. पु० १३१ ।                                | ,                 |                  | त्रिशिरा           | अत्रि            | यम             |
| ऋखंद के ऋषियों के                           | नाम निम्नाङ्कित   | r <del>ĝ</del> : | पुष्टिगु           | पवित्र           | यमी            |
| मधुच्छन्दा दीर्घ                            | तमा               | कुमार            | हर्यक्व            | श्रुष्टिगु       | रेणु           |
| जेत अगर                                     | स्य               | ईश               | शह्य               | गोपवन            | आय             |
| मैघातिथि इन्द्र                             |                   | सुतम्भरा         | हरिमन्थ            | दमन              | सप्तवधित       |
| शुनःशेप मरु                                 | व्                | धरण              | वेन                | देवश्रवा         | विरूप          |
| हिरण्यस्तूप लोप                             | ामुद्रा           | वित्र            | मातरिश्वा          | अकृष्टपच्या      | ससुक           |
| कण्य गृत                                    | समद               | पुरु             | <b>कु</b> रुस्तुत् | कृष              | अजा            |
| प्रस्कण्य सोम                               | <b>स्ट्र</b> ति   | द्वित            | मचित               | कृत्यु           | पृषध           |
| सब्य कूर्म                                  |                   | त्रैतन           | गृत्समद            | च्यवन            | सूपर्ण         |
| नोधा विक                                    | वामित्र           | शश               | प्रतदेन            | वसुक             | एकत            |
| पराशर ऋर                                    | व भ               | विश्वसाम         | असित               | व्याध्रपात्      | लुभ            |
| गोतम उत्व                                   | ন্ <b>ন</b>       | सुम्म            | कुसीदी             | देवल             | कर्णश्रुत      |
| कुत्स कट                                    |                   | विश्व चर्षणि     | अभितया             | उशना काव्य       | दृढच्युत       |
| कस्यप देवश्र                                |                   | गोपपणि           | अम्बरीष            | घोषा             | केंद्रका.<br>र |
| ऋकाश्व देवदा                                |                   | बसु <b>यु</b>    | इध्मवाह            | ऋजिस्वा          | सुहस्त्य       |
| সিব সজা                                     |                   | त्र्यारुण        | विश्वक्            | <b>दयावाश्</b> व | नेमसूनु        |
| कक्षीवान् वामवे                             |                   | अष्वमेध          | समगु               | वैकुण्ठ          | अप्रतिरथ       |
| भावयव्य अदिहि                               |                   | रित्र            | यश                 | विवृहा           | बृहत्कथ        |
| रोमश त्रसदस                                 |                   | <b>व्यव</b> र    | भूताश              | सुदास            | प्रचेता        |
| परुच्छेय पुरुमित                            |                   | रवीति            | गौपवन              | सरमा             | मान्धाता       |
| बुध बभु                                     |                   | वेष्ठिर          | कपोत               | नाभानेदिष्ट      | पणि            |
| बबस्यु गतु                                  | я                 |                  | ऋष्यशृङ्ग          | अनिला            | सुमित्र        |
| प्रगाथकण्य द्युम्निक                        | 9                 | ंत्स             | जुह                | विषाणक           | शबरा           |
| ययाति संवरण                                 | 4                 |                  | जरत्कारु           | राम              | विप्रजूति      |
| वपाला नहुष                                  | da                | Ţ                | विभाजा             | स्यूमरक्मि       | उष्ट्रदंश      |

| <b>व्यक्ति</b>          |                    |                              |                                                                        |                                               | <b>१</b> ३३             |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| व्यङ्ग                  | इत                 | विद्वकर्मा                   | जिन देवताओं की स्तुति ऋष्वेद में की गयी है उनकी<br>सूची निम्नलिखित है: |                                               |                         |  |  |  |
| नभप्रभेदन               | विश्वावसु          | संवर्त                       |                                                                        |                                               |                         |  |  |  |
| मूर्घन्वान्             | शतप्र भेदन         | अग्निपावक                    | अग्नि                                                                  | अग्नायी                                       | रति                     |  |  |  |
| ध्रुव                   | शयति               | सावि                         | वायु                                                                   | <b>इन्द्र</b>                                 | द्यौ                    |  |  |  |
| अग्नितापस               | अभीवर्त            | तान्व                        | घेनु                                                                   | अन्म                                          | प्रस्तोक                |  |  |  |
| धर्म                    | द्रोण              | <b>कर्ध्यं</b> ग्री <b>य</b> | पृथ्वी                                                                 | वनस्पति                                       | पृष्टिण                 |  |  |  |
| अर्बुद                  | उपस्तुत्           | साम्बसित्र                   | वरुण                                                                   | विष्णु                                        | राका                    |  |  |  |
| पतङ्ग                   | पुरूरवा            | अस्तिपूत                     | वास्तोष्पति                                                            | पूषा                                          | सिनीबाली                |  |  |  |
| पृथुबन्धु               | <b>अ</b> रिष्टनेमि | उबंशी                        | सरस्वान्                                                               | इन्द्रावरुण                                   | <b>आयु</b>              |  |  |  |
| भिक्                    | सुवेद              | হিাৰি                        | सविता                                                                  | चিत्र                                         | मित्रावरण               |  |  |  |
| सर्वहरि                 | उक्क्षय            | <b>मण्डूक</b>                | अधिवनी                                                                 | कपिञ्जल                                       | सोम पितृमान्            |  |  |  |
| सप्तधृति                | भिषक्              | लव                           | पिसर                                                                   | उषा                                           | यूप                     |  |  |  |
| প্ৰৱা                   | इयेन               | बृहहिव                       | सरमापुत्र                                                              | अर्थमा                                        | पर्वत                   |  |  |  |
|                         | सार्प राज्ञि       |                              | सोमक                                                                   | विश्वेदेव                                     | आदित्य                  |  |  |  |
| इन्द्रमाता<br>शिरिम्बिठ |                    | हिरण्यगर्भ                   | स्द्र                                                                  | मृत्यु                                        | सरस्वती                 |  |  |  |
|                         | अधमर्षण            | चित्रमहा                     | भाष्त्य                                                                | वामदेव                                        | धाता                    |  |  |  |
| केतु                    | सवन                | प्रतिप्रभ                    | भाप्रो                                                                 | सूर्य                                         | उच्नै श्रवा             |  |  |  |
| बाभ्रव्य                | कुलमल              | भ्वन                         | वंकुण्ठ                                                                | ऋतु                                           | वैश्वानर                |  |  |  |
| स्वस्ति                 | दुवस्यु            | बहिष                         | दधिका                                                                  | आत्मा                                         | मरुत्                   |  |  |  |
| यक्ष्मनाशन              | नाभाग              | मुद्गल                       | सिन्धु                                                                 | क्षेत्रपति                                    | निऋति                   |  |  |  |
| विह्रव्य                | रक्षोहा            | श्रुतविद्                    | त्वष्टा                                                                | स्वनय                                         | सीता                    |  |  |  |
| रातहव्य                 | मेघातिथि           | िशंकु                        | शार्न                                                                  | ब्रह्मणस्पति                                  | सोम                     |  |  |  |
| यजत                     | असङ्ग              | भर्ग                         | रोमशा                                                                  | धृत                                           | भोषधि                   |  |  |  |
| <b>उग्चक्रि</b>         | शस्वति             | कलि                          | दक्षिणा                                                                | बृहस्पति                                      | उशना                    |  |  |  |
| बहुवृक्त                | देवातिथि           | मत्स्य                       | अरण्यानी                                                               | ऋभु                                           | वाक्                    |  |  |  |
| पौर                     | ब्रह्मातिथि        | मान्य                        | <b>अ</b> त्रि                                                          | প্ৰা                                          | इन्द्राणी               |  |  |  |
| अबस्यु                  | बत्स               | मन्यु                        | काले                                                                   | देवी                                          | গৰী                     |  |  |  |
| SC.                     |                    |                              | वरुणानी                                                                | साध्य                                         | मायाभेद                 |  |  |  |
| देवापि                  | यवापमस्त्          | साध्वस                       | पर्जन्य                                                                | तार्स्य                                       |                         |  |  |  |
| भरद्वाज                 | शशकर्ण             | वीतहब्य                      | ऋग्वेद में आये                                                         | ऋग्वेद में आये हुए छन्दो के नाम अधोलिखित हैं. |                         |  |  |  |
| नारद                    | सुहोत्र            | गोषूक्ति                     | अभिसारिणी                                                              | मध्येज्योतिष्मर्त                             | पुरी विणक्              |  |  |  |
| शुनहोत्र                | अध्वसूक्ति         | नर                           | अनुष्टृप्                                                              | महाबृहती                                      | स्कन्धोग्रीवी           |  |  |  |
| इरिम्बिठ                | गंयु               | सौभरि                        | अष्टि                                                                  | महापदपङ्क्ति                                  | तनुशिरा                 |  |  |  |
| गर्ग                    | विष्वमना           | ऋजिस्वा                      | <b>अस्तारपङ्</b> क्ति                                                  | महापड् वित                                    | त्रिष्टुप्              |  |  |  |
| वैवस्वत मनु             | पायु               | कस्यप                        | अतिषृति                                                                | सतोबृहती                                      | उपरिष्टाद् <b>बृहती</b> |  |  |  |
| वसिष्ठ                  | निपतिथि            | मैं त्रावरुणि                | अतिजगती                                                                | महासतोबृहती                                   | उपरिष्टाज्ज्योति        |  |  |  |
| सहस्रवसु                | <b>ৰ</b> খিড       | रोचिशा                       | अतिनिचृत्                                                              | नष्टरपा                                       | <b>ऊर्ध्व</b> ृहती      |  |  |  |
| शक्ति                   | वाशिष्ठ            | रयाबा <b>रव</b>              | अत्यष्टि                                                               | न्यक्रुसारिणी                                 | उरो <b>बृह</b> ती       |  |  |  |

वृहती पादनिचृत् पदपङ्क्तित विष्टारपङ्क्तित चतुर्विशतिक पङ्क्ति उद्याग्नया द्विपदी **वङ्क्त्**युत्तरा उष्णिक् धृति पिपीलिकमध्या वर्षमाना द्विपदाविराट् प्रगाय विपरीना एकपदात्रिष्टुप् प्रस्तारपङ्क्ति विराहरूपा एकपदाविराट् **प्रतिष्ठा** विराट् गायत्री पुरस्ताद् विराट्पूवो जगती बहती विराद्स्थाना ककुप् यवमध्या विष्टारवृहती कृति

म्हान्बंद में देवतातत्व के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का वर्णन हुआ है। समूर्ण विज्ञान किसी न किसी 'देवत' के रूप में सहूर्ण है। मुख्य देवताओं को स्थानक्रम वे तीन वर्गी—(१) भूमिस्वानीय, (२) अन्त-रिक्षस्थानीय तथा (३) व्योगस्थानीय में बांटा भया है। इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन वर्ग है— (१) आदित्यवर्ग (यूर्य परिवार), (२) वसुवर्ग तथा (३) इस्तर्ग। इस्ते अतिरिक्त कुछ भावारम्क देवता भी है, वैसे भद्धा, मन्यु, वाक् आदि। बहुत ने ऋषिपरिवारों का भी देवीकरण हुआ है, जैसे ऋभु आदि। नदी, पर्वत, सक्षान, बक्त के अन्य उपकरणों या भी देवीकरण किया गया है।

ऋष्वेद के देवमण्डल को देखकर अधिकांश वाश्वात्य विद्वानों का मत है कि इसमें बहुरेववाद का हो प्रतिपादन किया गया है। परन्तु यह मत नल्त हैं। वास्तव में देव-मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं है; अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दृश्य जगत् में अपका विविध रूप है। सत्ता एक ही है। स्वय ऋष्वेद में कहा गया है

> 'एक सद्विपा बहुवा वदन्ति, अर्विन यमं मातरिक्वानमाहुः।'

[ मूल सत्ता एक ही है। उसी को विश्व (बिहान्) अनेक प्रकार से (अनेक रूपो में) कहते हैं। उसी को अपिन, यम, मातरिस्वा आदि कहा गया है। ] वरुण, इन्द्र, सोम, सविता, प्रजापति, त्वच्टा आदि भी उसी के नाम है।

एक ही मत्ता से मम्पूर्ण विश्व का उद्भव कैसे हुआ है, इसका वर्णन ऋस्वेद के पुरुषसूक्त (१०.९०) में विराद् पुरुष के रूपक से बहुत सुन्दर रूप में हुआ है। इसके कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं

सहस्रकीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमि सर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठह्शाङ्गुलम् ॥१॥

[ पुरुष (विश्व मे गूर्ण होने वाली अथवा व्यास सत्ता) सहस्य (असंख्यात अथवा अन्ता) सिर वाला, सहस्र ब्रांस बाला तथा सहस्र पांव बाला हैं। वह मूमि (जगत्) को सभी ओर से घेरकर भी इसका अतिक्रमण वस अंगुल से किये हुए हैं। अर्थात पुरुष हम जगत् में समास न होकर इसके भीतर और परें दोनों ओर हैं।]

एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥

[जितना भी विश्व का विस्तार हे वह सब इसी विराद-पुरुष की महिमा है। यह पुरुष अनन्त महिमा बाला है। इसके एक पाद (जतुषीता = कियदेश) में ही समूर्य जनत् ज्यात है। इसके अमृतमय तीन पाद (अधिकास) प्रकाशमय लोक को आलोकित कर रहे हैं।]

तस्माद् यज्ञात्सर्वद्वत ऋचः सामानि जित्ररे । छन्दासि जित्ररे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥७॥

[ उसी सर्बहुत यज्ञ ( विश्व के लिए पूर्ण रूपेण अपित सत्ता ) से ऋक् और साम उत्पन्न हुए । उसी से छन्द ( स्वतन्त्र ध्विन ) उत्पन्न हुए और उसी से खणु: भी।

यत्पुरुषं व्यदम् कतिधा व्यकल्पयन्। मुख किमस्यासीत् किम्बाह् किमूरू पादा उच्येते ॥

[जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है उसका मुख क्या था, बाहु क्या, जधा क्या और पाँव क्या थे?]

बाह्यणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यर्दृश्यः पद्म्यां सूद्रो अजायत ॥११॥

[ बाह्यण इसका मुख था, राजन्य (श्रात्रिय) इसकी मुजाएँ थी, जो बैंद्य (सामान्य जनता) है वह इसकी जंचा थी; इसके पाँची से पृद्र उत्पन्न हुआ। अर्थात् सम्पूर्ण समाज विराद पृथ्य से ही उत्पन्न हुआ और उसी का अनुसुत है।]

न सत् (सत्य, रख तथातम मिलाकर प्रधान) था। उस

समय रज (परमाणु) भी नहीं थे और न विराट ब्योम

(सबको धारण करने वाला स्थान) था। यह जो वर्त-

मान जगत् है वह अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढेंक सकता

और न उससे अधिक अवाह हो सकता है, जैसे फुहरे का

जल न तो पृथ्वी को ढेंक सकता है और न नदी में उससे

प्रवाह चल सकता है। जब यह जगत् नही था तो मृत्यु भी

न वी और न अमृत था। न रात थी और न दिन था। एक

ही मत्ता थी, जहाँ वायु की गति नही है। वह सत्ता स्वयं अपने प्राण से प्राणित थी। उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नही

था। तम था। इसी तम से ढेंका हुआ वह सब कुछ था---

चिह्न और विभाग रहित। वह अदेश और अकाल में

सर्वत्र सम और विषय भाव से नितान्त एक में मिला और

फैलाहुआ था। जो कुछ सत्ताधी वह शून्यतासे ढँकी

थी --आकारहीन । तब तपस् की महान् शक्ति से सर्व-

प्रथम एक की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले (बिश्व के विस्तार

की। कामना उठ खड़ी हुई। जब ऋषियों ने विचार और

जिज्ञासाकी तो उनको पता लगाकि यही कामना सत्

और असत्को बॉधने का कारण हुई। सत् और असत्

की विभाजक रेखा तिर्यक् रूप से फैल गयी। इसके नीचे

और ऊपर क्या था? अत्यन्त शक्तिशाली बोज था। इधर

जहाँस्वतन्त्र क्रियाणी उधर परा शक्ति थी। वास्तव में कौन जानताहै और कह सकता है कि य**ह सृष्टि** 

कहाँ में हुई? देवताओं की उत्पत्ति इस सुब्दि से पीछे

की है। फिर कौन कहसकताहै कि यह सुब्टिकब हुई।

वेद ने जो सृष्टिकम का वर्णन किया है वह उसको कैसे

ज्ञात हुआ <sup>?</sup> जिससे यह सूष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रवमान्वासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति वेबाः ॥१६॥ [देवों (दिज्य शक्तिवाले पुरुषों) ने यज्ञ से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया, अर्थात् विश्वकल्याणी मूल सत्ता का ही विश्वहित में विस्तार किया। यज्ञ के जो नियम बने वे ही प्रथम धर्म हुए । जो इस विराट् पुरुष की उपासना करने-वाले लोग है वे ही आदरणीय देवता है।] ऋरबेद के 'नासदीय सूक्त' (अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग १७) में गुढ़ दार्शनिक प्रश्न उठाये गये है : नामदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमाऽपरो यतु। किमावरीवः कृह कस्य शर्मन्-नम्भ किमासीद् गहनं गभीरम् ॥१॥ मृत्युरासीवमृतं न राज्या अह आसीत्प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद् चान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥ तम आसीत तमसा गृढमग्रे ऽप्रकेतं सलिल सर्वमा इदम्। तच्छयेनाम्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतेकम् ॥३॥ कामस्त दग्र **ममवर्तताधि** मनसो रेत. प्रथम यदासीत् । मतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥४॥ विततो रक्षिमरेषाम् तिरक्चीनो स्विदासीद्रपरि स्विदासीत्।

रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्

की अञ्चाबेदक इह प्रावोचल्

अवग्दिवा अस्य विसर्जनेनाचा

इयं विसुष्टियंत आवभूव

कृत आजाता कुत

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योगन्त्

स्वधा अवस्तात्प्रयति

परस्तात ॥५॥

विसृष्टिः ।

को वेद यत आवभूव ॥६॥

यदि बादघेयदि वा ऩ।

[ उस समय न तो असत् (शून्य रूप आकाश) था और

सो अञ्ज वेद यदिवान वेद ॥७॥

प्या अपया नहीं रचा है (और यह स्वत आर्मिमृंत हो गयों है?)। परम आकाश में इस मुण्टि का जो अध्यक्ष (निरोक्षण करनेवाजा) है, वहीं हमको जानता है, अयबा शायद वह भी नहीं जानता। ] ऋगवंद में किस पुजायदित का विभान है उसमें देव-स्तुर्ति अयम है। मन्त्रीच्यारण द्वारा साथक अपने साध्य हो गानिक्य स्वापित करना चाहता है। इसके साथ ही मक्र का विभान है, जिसका उद्देश्य है अपनी सम्पत्ति और जीवन को देवायं (जोकहितायं) समर्पित करना। देव जीर समुख्य का साशास्त्र करना। देव जीर सम्प्रित करना करना। देव जीर सम्प्रित करना करना। देव जीर समुख्य का साशास्त्रार समर्पित करना। देव जीर समुख्य का साशास्त्रार समर्पित करना। देव जीर समुख्य का साशास्त्रार भी भीप-सुनाम है। अतरः प्रतिसा की आवश्यकता नहीं। जिनका देव और यह में विश्वास नहीं वे शिक्नोदयं (शिक्नोदयंपरायण) हैं। इस प्रकार इसमें

देवपुजन और बतिबियुजन पर वल विधा गया है। पितरों के प्रति आदर-श्रद्धा का आदेश है।

ऋ में द में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्ण विश्व में व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ है। यही कल्पना नीति का बाधार है। वरुणसुक्त (ऋ० वे० ५८५७) में सुन्दर नैतिक उपदेश पाये जाते हैं। ऋत के साथ सत्य. वत और धर्म की महत्वपूर्ण कल्पनाएँ तथा मान्यताएँ हैं।

हिन्दू धर्म के सभी तत्व मठरूप से ऋग्वेद में वर्तमान हैं। बास्तव में ऋष्वेद हिन्दू धर्म और दर्शन की आधार-शिला है। भारतीय कला और विज्ञान दोनों का उदय यहीं पर होता है। विश्व के मल में रहनेवाली सत्ता के अध्यक्त और व्यक्त रूप में विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि-चार आदि से उसके पूजन और यजन आदि मौलिक धार्मिक तत्त्व ऋग्वेद में पाये जाते हैं। इसी प्रकार तत्त्वो को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप-कात्मक वर्णन, मानवजीवन की आकाक्षाओ, आदशौ तथा मन्तव्य आदि प्रवनों पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश पडता है । दर्शन की मल समस्याओ: ब्रह्मा, आत्मा, माया, कर्म, पनर्जन्म बादि का स्रोत भी ऋग्वेद में पाया जाता है। देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, अर्द्वतवाद, सन्देह-बाद आदि दार्शनिक बादों का भी प्रारम्भ ऋम्बेद में ही विकाई पहला है।

**भाग्येवाविमाध्यभूमिका-**महर्षि वयानन्व सरस्वती ने वेदो का स्वतन्त्र भाष्य किया है। उनका 'ऋखदेदादिभाष्यभूमिका' अति प्रभावशाली सन्य है, जो वेदभाष्य की भूमिका के रूप में प्रस्तत किया गया है । इसमें निम्नांकित विषयो पर विचार हुआ है:

१ वेदो का उदगम

२ वेदो का अपौरुषेयत्व और सनातनत्व

3. बेटों का विषय

४. बेदो का बेहत्व

५. ब्रह्मविद्या ६. बेदों का अर्म

७. सुष्टिवज्ञान

८. स्विटचक

९, गरुत्व और आकर्षण शक्ति

१० प्रकाशक और प्रकाशित

११. गणिसजास्त्र

१२ मोक्षशास्त्र १३ नौ-निर्माण तथा बायुवान निर्माण कला

१४. बिजली और ताप

१५. आयुर्वेद विज्ञान

१६ पनर्जन्म

१७ विवाह

१८ नियोग

१९. शासक तथा शासित के धर्म

२०. वर्ण और आश्रम

२१ विद्यार्थी के कर्तव्य

२२. गृहस्य के कर्तव्य

२३. बानप्रस्थ के कर्तव्य

२४, संन्यासी के कर्तव्य

२५ पक्त महायज

२६ छन्द्यों का प्रामाण्य

२७ योग्यता और अयोग्यता

२८ शिक्षण और अध्ययनपद्धति

२९ प्रक्तां और सन्देहों का समाधान

३०. प्रतिज्ञा ३१ वेद सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

३२ वैटिक शस्त्रों के विशेष नियम---निरुक्त

33 वंद और व्याकरण के नियम

३४ अलंकार और रूपक प्रकार का वेदार्थविचार अत्यपयोगी है।

पाइचात्य विदानों के मन्तव्यों के परिष्कारार्थ इस

ऋ जिञ्चा-- ऋ जिञ्चा का उल्लेख ऋ खेद (१५१,५;५३, ८, १०११,६२०,७) मे अनेको बार आया है, किन्त अस्पष्ट रूप से, जैमे कि यह अति प्राचीन नाम हो । यह पित्र तथा कृष्णगर्भा आदि दैत्यों से युद्ध करने में इन्द्र की सहायता करता है। लड़विंग के अनुसार यह खौशिज का पुत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक घारणा है। वह दो बार स्पष्ट रूप से वैदयिन अथवा विदयी का बशज कहा गया है (ऋ० ४.१६.१३, ५ २९.११)।

ऋजुकाम-कश्यप मृति का एक पर्याय । इसका शब्दार्थ है, 'जिसकी कामना सरल हो।' ऋजुकामता एक धार्मिक गुण माना जाता है।

ऋबुविमला-पूर्वभोमांसा सूत्र पर लिखा हुआ व्यास्था-भन्य । इसका रचनाकाल ७०० ई० के लगभग और रवनाकार है प्रभाकरशिष्य शालिकनाय पण्डित । ऋजमीवनतीर्थ—गहाम्मपुर-शन्दाला के बीच बनावरी के समीप एक पुष्पस्थान । यहाँ मीचमपञ्जमी को मेला लगता है। 'ऋषमीचन तीर्थ' नामक सरोवन है। इसमें स्नान करने के लिए दूर-दूर से याची आसे हैं। यह बरोबर जंगल में हैं।

श्वत - स्वाशंविक व्यवस्था, भौतिक एवं ब्राज्यासिक तितित्वत देवी नियम। यह विधि, जिसे "कृतं "कृते है, अति प्राचीम काल्य मे अ्यवस्थत हुई थी। ऋत का पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपूर्वक करते हैं। ईरानी भाषा में यह नियम १६०० ई० पू० 'अर्त के नाम से और अवेस्ता में 'अर्थ' के नाम से पुकारा जाता था। कृत की गभी शक्तियों को धारण करते वाल्यों देवा कल्य है (कृठ ५ ८५ ७)। प्रकृति के सभी उपायान उसके विपाद है एवं बहु देखता है कि मनुष्य उसके नियमों का पालन करते हैं या नहीं। वह नीतकों को पुरस्कार एवं अर्नीतकों को यख दना है। वक्षण के अतिरिक्त अस्य देव-नाओं का भी ऋत में मन्वत्य है। उसी के माध्यम से देवरण असना कार्य नियमित कर से करते हैं।

सत्त के तीन कें। हे—(१) विश्वण्यवस्या, जिसके गग बहुमान्न के सभी गिण्ड आगे क्षेत्र में नियमित रूप गर्मा करते हैं, (२) नैतिक नियम, जिसके अनुसार गर्मा करते हैं, (२) नैतिक नियम, जिसके अन्तर्गत स्थान गर्मा अयदम्या, जिसके अन्तर्गत पार्मिक क्षियाओं के विधि-निर्मय, कार्यग्रहित आदि आते हैं। दे० ऋस्वेद, २ दे४ ७-८-१०; ७-८६१; ७. ८७,१-२। सुम्दि मह्मा में बनलाया गया है कि तप से ऋत और सत्य उत्यन्त हुए, किन्द से अमय रागि, समुद्र, अर्णव, सवस्तर, मूर्य, चन्द्र आदि उत्यन्त हुए। कर से अमर स्थान हुए।

फसल कटने के बाद खेत में पड़ी हुई बालियों के दानों को चुनने बाली उञ्छब्ति को भी ऋत कहते हैं। मनुस्मृति (४४५) में कहा हैं

कृतामृतास्या अविष्तु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृतास्यामिष वा न दववृत्या करावन ।। कृतनुरुष्ठविकं जेगमृत स्वादयाचितम् । मृतन्तु याचितं भेकं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ [कृत्त, अमृत, मृत, प्रमृत, सरय-अनृत इनके द्वारा जीवन निर्वाह कर ले, किन्तु कुले की वृत्ति (नौकरी आदि) से कमी भी जीवन-यापन न करे।

थिल-उच्छ को ऋत, भिक्षा न मानने को अमृत, भीख मीनने को मृत, हल जोतने को प्रमृत कहा गया है।] ऋतमाना--जिसका सत्य थान (तेज) है, अपिन, विष्णु, एक भाषो इन्द्र। यजुर्वेद (५ २२) में अथन ह

'हब्यसूदन ऋतधामासि स्वज्योतिः।' ऋतधामा रुद्रसावणि मनु के काल भे इन्द्र होगा, यह

ऋतिभागा रुद्रसावीण मनुकंकाल भे इन्द्र होगा, या भागवत (८१३२८) में कहा गया हं भविता रुद्रसाविण राजन् ढादशमो मनु.।

ऋसधामा च देवेन्द्रों देवाश्च हरितादयः ।। ऋसधामा च देवेन्द्रों देवाश्च हरितादयः ।। रिवक् (ऋरिचक्)—ओ ऋतु में यज्ञ करता हं, याज्ञिय

ऋत्विक् (ऋत्विक्) — जो ऋतु में यज्ञ करता हे, याज्ञिक, पुरोहित। मनु (२ १४३) मे कथन हे.

अग्न्याथेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मलान् । य करोति वृतो यस्य स नस्यत्विगिहोच्यते ॥

[ अम्न की स्थापना, पावध्यक, अनिनटोन आदि यक्ष को यजनान के लिए करता है वह उसका ब्र्झानिक कहा जाता है। j उसके पर्योग है—(१) याजक, (२) भरत, (३) कुड, (४) वायय, (५) नुफर्काहिए, (६) यतस्युज, (७) मस्त्य, (८) सवाय और (९) देवस्य।

यज्ञकार्य में यागदान करने वाले सभी पुराहित ब्राह्मण होते हैं। पुरातन श्रीत यहां में कार्य करने बालों की निश्चित सख्या सात होती थो। ऋग्वेद की एक पुरानी तालिका में इन्हें होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्मा कहा गया है। सातो में प्रधान 'होता' माना जाता था जो ऋचाओ का गान करता था। वह प्रार्थम्भक काल में ऋषाओं की रचनाभी (ऊह विधि से) करता था। अध्वर्यु मभो यज्ञकायं (हाथ से किये जाने वाले) करता था। उसकी गहायता मुख्य रूप से आग्नीझ करता था, ये ही दोनों छोट यजो को स्वतन्त्र रूप से कराते थे। प्रशास्ता जिसे उपवक्ता तथा मैत्रावरूण भी कहती हैं, केवल बड़े यज्ञों में भाग लेता था और होता की परामर्श दता था। कुछ प्रार्थनाएँ इसके अधीन होती थी। पोता, नेप्टाएव ब्रह्माका सम्बन्ध सोमयज्ञों से था। बाद में ब्रह्मा को ब्राह्मणाध्क्रमी कहने लगे जो यज्ञों में निरीक्षक का कार्यकरने लगा।

ऋस्वेद में वर्णित दूसरे पुरोहित साम गान करते थे।

उद्गाता तथा उसके सहस्यक प्रस्तोता एवं दूसरे राह्यक प्रतिहर्ता के कार्य सामें के परवर्ती काल की याद दिलाते हैं। माह्यण काल में सामें का रूप जब और भी विकतित एवं जटिल हुआ तब सोल्ह पुरोहित होने लगे, जिनमें गये महत्त्वक से अच्छावाक, शावस्तुत, उन्नेता तथा बुम्ह्यण्य, जो औपचारिक तथा कार्यविधि के अनुगार चार-चार भागों में बटे हुए थे—होता, भीवाक्य, अल्डावाक् तथा धावस्तुत; उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुन्द ह्याथ; अध्वर्युं, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता और इह्ना, सह्याण्यक्षी, आनिष्ठ तथा पीता।

इनके अतिरिक्त एक पुरोहित और होता था जो राजा के सभी धार्मिक कर्तवर्षों का आध्यारियक परामशंशता था। यह पुरोहित बढ़े यजों में बत्ता का स्थान करता करता वा तथा सभी याशिक कार्यों का मुख्य निरीशक होता था। यह पुरोहित प्रारंभिक कार्य के होता होता था तथा सर्वप्रथम मन्त्रों का गान करता था। पश्चात् यही ब्रह्मा का स्थान लेकर यज्ञनिरीशक का कार्य करते

ऋषुमती—ऋपुपुक्त स्त्री । उसके पर्याय है (१) रजस्वला, (२) स्त्रीयर्षिणी, (३) अवी, (४) आमेयी, (५) प्राफ्तिती, (६) पुणवती और (७) उसक्या । यमंशास्त्र में ऋपुन्तती कर्तवर्धी का वर्णन हैं । उसे इस काल में सब कार्यों में व्रवस होकर एकान्त्र में रहना चाहिए। पति के लिए भी यह नियम है कि वह प्रथम चार दिन पत्मी का स्थानं करें । पत्नी का गृह क्लार्य है कि वह स्थान के पत्थात् पति की कामना करें। पति के लिए ऋपुकाल के चार्य दिन बाद पत्नी के पास जाना अनिवार्य है

ऋतुस्नाता तु यो भार्या मन्नियौ नोपगच्छति । घोरायां ब्रह्महत्याया युज्यते नात्र सशय ॥

सहुत्सान — रजस्वला स्त्री का चौचे दिन किया जाने वाला स्तान । इस स्तान के परचात् पति का मुख्य देखना चाहिए। पति के समीप न होने पन पति का मत्त्र के व्याप्त करके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए ऐसा धर्मधास्त्र में विधान है।

ऋतुवत—हेमाबि, बतसण्ड (२८५८-८६१) में पाँच ऋतु-वतो का उल्लेख है जिनका निर्देश यथा स्थान किया गया है। ऋषु---उच्च देव, वायुस्थानीय देवगण । ऋश्वेद (९.२१.६) में कथन है :

'ऋभूनं रथ्यं नवं दषतो नेतुमादिशे।'

महाभारत के बनपर्व में ऋभुओं को देवताओं का भी देवता कहा गया है

ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामणि देवताः।

तेषा लोका परतरं यान्यजन्तीः देवताः॥

[ऋमु देवताओं के भी देव है। उनके लोक बहुत परे है, जिनके लिए यहाँ देशता लोग यज्ञ करते हैं।] ऋध्यमृद्ध-विभाषक ऋषि के पुन, एक ऋषि। उनकी पत्नी राजा लोमगाद की कन्या भानता थी।

वीर शैव या लिङ्गायनों के ऋष्यशृङ्ग नामक एक प्राचीन आचार्यभी थे।

ऋ सभय्यका— जिब का एक पर्याय, उनकी ध्वजामे ऋषभ (बैल)काचित्र रहनाहै।

ऋषि— बंद; ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता, परोक्षदर्शी, दिव्य दृष्टि बाला । जो ज्ञान के हारा मन्त्रों को अथवा ससार की चरम गीमा को देखता है वह ऋषि मक्तृशता है। उ उपने मान प्रकार है—(१) व्याम आदि महिष्, (२) भीन आदि परमिष, (३) कच्च आति शेविर, (४) बिम्ब्ट आदि प्रदापि (९) गृजुन आति शुनिष, (६) ऋतुगणं आदि गार्जीष, (७) जीमान आदि काण्डीप । ग्यानीय में भी

सप्त ब्रह्मपि-देविष-महिष-परमर्थय । काण्डविश्व श्रुतीयश्च राजियस्य ज्ञमावराः ॥ [ब्रह्मिष देविषः, महिषः, परमधिः काण्डपिः, श्रुतिषः, राजिषः वे सातो ज्ञमः से अवर है । |

सामान्यत बेदों शें क्याओं का साक्षात्कार करते बांठ लंग व्हांप कहे जाने थे (क्यायों मनक्राद्वार) । । व्हांबंद में प्राय पूर्ववती गायकों को उत्तराधिकार में प्राप्त का उच्लेब्स है। प्राचीन रचनाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त क्या आता था। एवं व्हांचपरिवागों हारा उनको नया कप दिया जाता था। बाहाणों के ममय तक व्रह्माओं की रचना हांती रहीं। व्हांचि, ब्राह्मणों में सबसे उच्च एवं आवरणीय थे तथा उनकी कुणक्ता की तुक्ता प्राप्त स्वष्टा से की यभी है जो स्वर्ग से उत्तरे माने जाते थे। वि-स्त्यन्दें व्हांचि विक्रकाणीन कुलो, राजसमाजो तथा सम्प्रत्यन शोगों में मम्बन्थित होते थे। कुछ राजकुमार भी समय-समय पर महत्ताओं की रचना करते थे, उन्हें राजन्यिं कहते थे। आजक उसका बुढ रूप राजिंव है। सावारणत्या मन्त्र या काव्यारचना बाह्यणों को ही कार्यया। मन्त्र रचना के क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने भी ऋषिपद प्राप्त किया था।

परवर्ती साहित्य मे ऋषि ऋचाओं के साझात्कार करने वाले माने गये है, जिनका सग्रह संहिताओं में हआ। प्रत्येक वैदिक सुक्त के उल्लेख के साथ एक ऋषि का नाम आता है। ऋषिगण पवित्र पूर्व काल के प्रति-निधि है तथा साथ माने गये हैं। उनके कायों की देव-ताओं के कार्यके तुल्य मानागया है। ऋष्वेद में कई स्थानो पर उन्हें सात के दल में उल्लिखित किया गया है। बहुदारण्यक उपनिषद में उनके नाम गोतम, शरद्वाअ, बिरवामित्र, जमदन्ति, वसिष्ठ, कश्यप एव अत्रि बनाये गये हैं। ऋग्वेद में कुत्स, अत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुशिकः, वसिंठ, ब्यश्व तथा अन्य नाम ऋषिरूप में आते हैं। अथर्थवेद में और भी वर्डा तालिका है, जिसमे अद्भिरा, अगस्ति, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, बसिष्ठ, भरद्वाज, गवि-ष्टिर, विश्वामित्र, कृत्म, कक्षीवन्त, कण्व, मेधातिथि, तियोक, उपना काव्य, गोतम तथा मदगल के नाम सम्मि-ਲਿਜ ਦੇ ।

वैदियः ाल में किस्यों की प्रतियोगिता का भी प्रचलन या। अपांगे। यज्ञ के एक मुख्य अहु 'बद्धोंग' (समस्या-पूर्ति) का यद्र एक अहु या। उपनिषद-काल में भी मह प्रतियोगिता प्रचलित रही। इस कार्य में सबसे प्रमिद्ध थे याजवल्य जो विदह राजा अनक की शाजनाभा में रहते थे।

ऋषिगण जिलाज्झ माने गये है। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये साहित्य को आगंध कहा जाता है। यह विश्वास है कि केल्युग में ऋषि नहीं होते अत. इस युग में न ने नयी श्रुति का साक्षात्कार हो सकता है और न नयी स्मृतियों की रचना। उनकी रचनाओं का केवल अनुवाद, गाण्य और टीका ही सम्भव है।

ऋषिकुल्या—एक पवित्र नदी । महाभारत (तीर्ययात्रा पर्व, ३८४४६) में इसका उल्लेख है

ऋषिकृत्या समासाद्य नर स्नात्वा विकल्सपः। देवान् पिसून् चार्चयित्वा ऋषित्वोकः प्रपद्यते।। [मनुष्य ऋषिकुत्या नदी में स्नान कर पापरहित होकर तथा देवताओं और पितरों का पूजन करके ऋषिलोक को प्राप्त होता है।]

ऋविकेश-दे० 'हवीकेश'।

ऋषियक्कमी तल-जहागण्डदुराण के अनुसार ऋषिपश्चमी का वर्णन करते हुए हेमादि कहते हैं कि सह तत भाव पुल्ल पञ्चमी को मनाया जाता है। यह सभी वर्णों के लिए हैं, किन्तु प्रायः दिवारी हो यह तत वर्ष भर को अपिवनशास्त्र वत करने को विश्वक तत्वी है। नदी के स्नालोपरान्त वत करने काले को विश्वक तत्वी है। नदी के स्नालोपरान्त वत करने काले को विश्वक तत्वी है। नदी के हुआ से बनी मृति को चच्चानुत से नहलाना चाहिए, किर उन्हें चन्दन तथा करूर लगाना चाहिए। उनकी पूजा कुल, सुगम्यत पदार्थ, पुर, दौर, देततकक, प्रकोगावीत, नेवेय से करने अध्य देना चाहिए। इत तन को करने सभी पागों से मृत्ति, तींनो प्रकार की बाधाओं से त्राण तथा भाष्योदय होट: है। इस तत को करनेवाली स्त्री आनन्धोपभांग स सुन्दर लगीर, पुन, पात आदि प्राय करती है।

ख्य्यमूक क्यांत — रामायण की पटनाओं से सम्बद्ध दिजय भारत का पत्रित्व गिरिः। शिक्याल मन्दिर के पास में इच्यानुक तक सांग जाता है। यहां तुकुमद्रा नदी धनुपा-कार बहती है। नदी में चक्करीय माना जाता है। पाम ही चहाड़ी के नीचे श्रीराममन्दिर है। पाम की पहाड़ी को 'मतकू पर्वत' पानते हैं। इसंग पर्वत पर मतकू ऋषि का आसम था। पाम ही रिवक्कूट और आग्नेष्ट नाम के जिल्ला है। यही तुकुमद्रा के उस पार दुस्कुमि पर्वत दील पत्रमा है, विवस्त महारे सुग्रीव ने औ राम के बल की परीक्षा करायी थी। इन स्थानों में स्नान-धान करने का विशेष महत्वह है।

# ऋ

ऋ — स्वर वर्णका अष्टम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकित है

ऋकार परमेशानि स्वय परमकुण्डलम् । पीतविद्युल्लताकार पद्धदवसयं सदा ॥ चतुर्जानसय वर्ण पद्धप्राणयत सदा ॥ विश्वतिक्तसहितं वर्ण प्रणमासि सदा प्रिये ॥ वर्णाद्धारतन्त्र मे इसके नाम इस प्रकार है : ऋ. कोभोर्गतियशो वाणी शामनो गोऽम आँग्रीतः । उज्यं मुली निवालायः यद्यमाला निवनुषीः ॥ शामिनी मोधिका अच्छा वैत्यमाता प्रतिच्लिता । एकदन्ताल्लयो माता हरिता मिथुनोदया ॥ कोमलः स्थामला सेमी प्रतिच्छा पतिरच्छमी । ष्रद्वाण्यमिय कीग्राले पायको गन्यकर्षिणी ॥

## स

<del>तु स्वर</del> वर्णंका नवम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसकी तान्त्रिक महिमा इस प्रकार हैं

लकारं बञ्चरुगमाङ्गि कुण्डली परदेवता । अत्र ब्रह्मादयं सर्वे तिष्ठिन्तं सततं त्रिये ।। ब्रह्मदेवमयं वर्णं बतुत्रनिमयं सदा । पञ्चप्राणयुत वर्णं तथा गुणत्रवात्मकम् ।। विन्दुत्रयात्मकं वर्णं पीतविद्युल्छता तथा ।।

तन्त्रशास्त्र में इसके निम्निलिखित नाम बतलाये गये है:

व न्याणु श्रीवर शुद्धो मेचा घुझावको विश्वत्। वेवार्योतर्वश्रमण्डी ग्रहेण कौनतहत्वती ॥ विश्ववेदन वेविष्यं स्थिति हा कौनतहत्वती ॥ विश्ववेदन वेविष्यं हो हो हो कि प्रमा विश्ववेदन ॥ वृद्धिका पार्वियो कृत्रा द्वित्त कामवर्जन ॥ वृद्धिका पार्वियो कृत्रा द्वित्त कामवर्जन ॥ वृद्धिका पार्वियो कामाल्य तृत्योयकुलमुन्दरी ॥ वृद्धिका का एक पर्याद्य (सिंदनीकांका) ॥

# ल

लू - स्वरवर्ण का दशम अक्षर । वामधेनुतन्त्र मे इसका तान्त्रिक माहासम्म निम्नाकित हे

> कृकार परमेशानि पूर्णकन्द्र समप्रभम्। पञ्जदशन्तर्क वर्ण पञ्जप्रात्मक सदा ॥ मुणत्रयात्मक वर्ण तथा विन्दुत्रयात्मकम् । चतुर्वर्गप्रदर्शक स्वय गरम कुण्डकी ॥

तनवगरत्र में इसके निम्मार्शावत नाम पाये आते हैं कृष्मर कमश्य हुन्दी हुर्योकना ममुबत । तृक्ष्म क्रेन्स्सिमण्डी म्ह्रा कामांदरी सुरा ॥ शत्तिकृत स्वर्धतका शक्का मात्रावी छोल्यो विश्वत् । कुशर्मा सुम्बिरो माता नीव्यर्पातो गवानवः॥ कामिमी विश्वपा कालां नित्या शुद्ध: सुचि क्रती। मूर्यो वैयोक्तिया च एकाकी ब्रुवप्रसूर ॥ कृ—देवनगरी (मंदिनीकोछ), देवप्यती, युक्तमाता, काम-येनुसाता । गर्व, महादेव । उन एकाक्षर शक्यों का तान्त्रिक क्रियाओं में उपयोग होता हैं।]

## Ų

ए--स्वय्वर्णका एकादश अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका धार्मिक माहात्म्य वर्णित है

एकार पर्यमं विश्व क्रियोवण्यां वारास्प्रकृत ।

गठिनती कुसुन्नकव पश्चवेत्रमय सद्या ॥

पञ्चलाणां कर्ण तथा विस्तृत्रमास्त्रम् ।

चपुर्वेषेत्रय देवि स्वयं परम्मुण्डली ॥

तस्त्रमास्त्रम में एकार के कई नाम विश्वे हुए हैं

एकार कर सार्तिकाण्या रोग्छा भागं सत्तृ ।

सुन्नमा भूतीनं क्रीची व ज्योरस्ता भागं सत्तृ ।

भगं आन कृता धीरा नह्या सर्वतमुद्भतः ।

बाह्मां व्यव्यानामा कृत्यन्ति ।

स्रीविद्याप्यानामा कृत्यन्ति ।

स्रीविद्याप्यानामा कृत्यन्ति ।

स्रीविद्याप्यानामा कृत्यन्ति ।

स्रीविद्याप्यानामा कृत्यन्ति ।

एककुण्डल—जिसकं कान में एक ही कुल्डल है, चलरास । विदिनीकाल के अनुसार यह कुनेर का भा पर्याप है। एककक—गण सारी, इसके पर्याप ह—हरिस्तुह, मुन्तपुरी। मुर्च का रच, असहायचारी। ऋस्मेद (११६५ २) में ककन है

मान पृथ्विन रुपमे (नक्ष्मकोध्यो पहीन नामनामा । विवाधिकाम नरमार्थ गरेम। रिस्वा स्वनाधि तस्यु ॥ एक राजा । हिन्दिन (६८८) वे बहु मामा है एक्नको महाबहुस्थारुक्त महाबुक्त । ६म नाम का एक अपु भी था एक्चक इति स्थात आसीद वस्तु महासुर । प्रविचित्त्य इति रुपाने वस्तु प्रमुख ।

विन्ध्यं नाम से पृथ्वं। में विन्धात हुआ । ] एकजन्मा—शूद्र, हिजातिभिन्न, जिसका दूसरा जन्म नही हो । जब मनुष्या ।। हुगरा जन्म (उपनयन सस्कार) होता है तब वह डिज अर्थात् डिजन्मा होता है। शुद्र का यह संस्कार नहीं होता।

एकतीर्थी — जिसका समान तीर्थ (गृष्) हो, सतीर्थ्य, सहगाठी, गुरुभाई। धर्मधास्त्र में एकतीर्थी होने के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन है।

एकवस--- जिसके एक दौत हो, गणेश । परसुराम के द्वारा 
हनके उन्नाहे गये दौत की कथा बहावें वरंपुराण में इस 
प्रकार है—एक समय एकान्त में बैठे हुए विश्व-पार्टी के 
हाराल ज्यांचारी थे। उसी समय उनके दर्शन के किए 
परसुराम आये। शिवदर्शन के किए लालायित होने पर 
भी गणेशजी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुल युद्ध हुना। परसुराम के 
दारा जैके तथे परसु से गणेशजी का एक दौत हुट सया। 
उम समय से गणेशजी एकदरन कहलाने लगे।

एकवच्छी — ता कुरानार्थ द्वारा स्थापित दसनामी सन्धातियों में से प्रयम तीन (तीर्य, आपम एवं सरस्वती) विद्योव मम्मान्य माने वार्त है। इसने केवल ब्राह्मण ही सम्मिलत हो मस्ते हैं, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी श्राह्मण ही हैं। इसना श्रीष्ठायत इतना कांठल होता हैं कि बहुत से लोग दण्ड के बिना ही रहुना पसम्ब करते हैं। इसने मन्धारियों के 'एकवण्डी' कहते हैं। इसने विद्धा श्रीवीणव सन्धासी (अनमे केवल ब्राह्मण हो सम्मिणित होते हैं) विदण्ड धारण करते हैं। दोनो सम्प्रदायों में अन्तर स्वय्ट करने के लिए इन्हें 'एकवण्डी' तथा

एकवंष्ट्--वे० 'एकवन्त' ।

एकनाथ—मध्ययुगीन भारतीय सम्तौ में एश्लाख का नाम बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्रीय उच्च भक्ता में नामदेव को पद्मात् हुसरा नाग एकनाथ का ही आता है। उनकी मृत्यु १६०८ ई० में हुई। ये क्यां से बाह्यण थे तथा पैठन में गहुत था। उन्होंने जातिमधा के विश्वद आवाज उठायो तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा। उनकी प्रसिद्ध भागवतपुराण के मराठी कविता में अनुवाद के कारण हुई। इसके कुछ आग पंडापुर के मन्दिर में मन्दीतंत के समय गांध काते हैं। इन्होंने 'हरिपर्व' नामक छण्जीस अभगों का एक संख्वह भी (चा। वार्जिक बृष्टि से ये जईतवाबी थे। एकमाची भागवत — एकनावजी द्वारा भागवतपुराण का मराठी भाषा मे रचा गया छन्दोबद्ध रूपान्तर । यह अपनी भाषपुर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहकता के लिए प्रसिद्ध हूं।

एकपाद- — एक प्रकार का बत । योग के अनेक आत्मशोधक तथा मन को बाह्य बस्तुओं से हटाकर एकाग्न करने के सामनों में से बहु भी एक शारिरिक क्रिया हैं। इसमें लम्बी बबिंध (कई सप्ताह) तक एक पांच पर खड़े रहने का विवास हैं।

एकपिङ्ग---यक्षराज कुबेर । उनके पिङ्गल नेत्र की कथा स्कन्दपुराण के काणीखण्ड में कही गयी हैं।

एकभक्त प्रत-जिममे एक बार भोजरा का विधान हो उसको एकभक्त प्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन न करके केवल दिन में भोजन करना भी एजभक्त कहलाता है। स्कन्दपराण में लिखा है

> दिनार्धसमयेऽताते भुज्यते नियमेन यत्। एकभक्तमिति प्राक्त रात्री तस्त कदाचन ॥

[ दिस का आधा ममय व्यतीन हो जाने पर निवम से जो भोजन किया जाय उसे एकामन कहा जाता है। बह भोजन रात्रि में पुन नहीं हाता। ] इस ब्रत का नियम और फल विष्णुधर्मोदन में कहा गया है। एककिक्क-ए ही दंबमूर्ति बाना स्थान। यह शिव का

पर्याय है। आगम में लिखा है

पञ्चकोशान्तरं यत्र न लिङ्गान्तरमीक्ष्यते । तदेकोलङ्गमारूपातः तत्रः सिद्धिरनुतमा ॥

[पोच कोश के भीतर अहाँ पर एक ही लिङ्ग हो दूसरान हो, उसे एकलिङ्ग स्थान कहा गया है। बहा तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। ]

एकिक्कुबी—राजस्थान का प्रसिद्ध बैंब तीर्थस्थान।
उदयपुर से नायद्वारा आले समय मार्ग में हस्वीघाटी
और एकिक्क्क्बिंग का मान्यर पदता ह। उदयपुर से
सह १२ मील हैं। एकिक्क्किंग की मृति में बारों और
मुख है अर्थात् यह चनुमृंख िक्क्किंग एकिक्क्बिंग
मंबाड के महाराणाओं के आगान्य देव हैं। एकिक्किंग
सामर नामक सर्गवर हैं। आस-पास में गणेश, लक्ष्मी,
बुरब्बर पारंखर आदि कई देवताओं के मन्दिर हैं। पास
में ही बमलासिसी देवी का मन्दिर भी हैं।

१४२ एकम्बुन-एकान्तो

एकभुद्धक् - विष्णु के अवतार मत्स्य का एक सींग होने के कारण उसको एकभुद्धक्क कहते हैं। स्वायम्भुय अम्बन्तर में असमय में ही अब्बु हो जाने के कारण मत्स्यरूप पारण करनेवाले विष्णु के भींग में मनुने नाथ बीधी थी। देव कालिका पुराण, अब्द २२ देव।

एका - अद्वितीया, दुर्गा

एकागुणार्था त्रैलोक्ये तस्मादेका च सोच्यते । [समस्त गुणो की तीनों लोको में वह एक ही मूर्ति है, इसलिए उसे "एका" कहते हैं।]

मार्कण्डेय पुराण (९०.७) में कथन हैं एकेंबाहं जगत्यत्र दितीया का समापरा।

[इस ससार में मैं एक ही हूँ; मुझसे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं हूँ।]

एकाक्षरोपनिषद्—यह परवर्ती उपनिषद् है। इसमे अद्वैत अक्षर तत्त्व का निरूपण किया गया है।

एकारबी— प्रसिद्ध एवं पित्र तिथि। यह गुक्त पक्ष में सूर्यमण्डल से जन्द्रमण्डल की निर्माम कर एकारण कला-क्रिया है। क्राण्य में यूर्यमण्डल में वन्द्रमण्डल की प्रवेश रूप एकारण कला-क्रिया है। इसके पर्याप है—(१) हरियारा, (२) हॉर्रिया। इस दिन अन्न त्याग, अस, उपचास आदि किये जाते है। बैष्णवों के लिए इसका विशेष महत्व है।

एकावशीवत—नाभी बैठणव तथा बहुत से जन्य सम्प्रदाय बाले हिन्दू भी प्रत्येक एकावशी का व्रत करते हैं। इसका माह्यास्य प्रसिद्ध हैं। वैसे तो सभी मानों की एकावशी पवित्र है, किन्तु कार्तिक जुक्त एकावशी का विशेष महत्त्व है। दसको प्रवाधिनी एकावशी कहते हैं। इसी दिन विच्या अपनी निद्धा में आगते हैं। दे० 'प्रवीधिनी एकावशी'। इसका पारमाधिक भाव हें अप्रत्याग के समान ही एकावश इन्द्रियों के विवयां—ससारी वस्तुओं का त्यागक्य एका-वशी-वरी

एकारङ्गापूका—इन व्रत का अनङ्ग (कामधेव) से सम्भाग्य हैं। कार्तिक शुन्क ४, ८, ९ अवधा चतुर्दशी के महिलाएँ किसी फलदार नृक्ष के नीचे एकानङ्गा का पूजन करें। तत्यवचात् नाअ अवधा जन्म किसी पक्षी से कहें कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवेद्य में से बहु बोच मन्कर मगवती के पास कुछ चोचाना निवेद के खाये। उस दिन पन्नी पति से पूर्व ही भोजन कर के। तदमनतर वह पति की भोजन कराये। दे ० कुत्यरत्नाकर, ४१३४१४ (बह्यपुराण से उद्भृत)। सम्भवतः एका-अनः आकृत देवीका बत पति के आकर्षण अथवा वशीकरण के लिए किया जाता है।

एकासरहस्य-वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक प्रन्थ । इसमें सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पृष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है।

एकास्तर रामाय्य (एकान्त रामानार्य )—आलोक्क विद्वानों के अनुवार वोरात्तेव मत के सदस्याप्त वस्त्र कह जाते हैं, वो कल्डपूरी राज्य विश्वज के प्रधान मत्री ये। विज्यक ११५६ ई० में कत्याण में राज्य करता था। किम्सु डा० एलीट का मत है कि अल्डपूर के एकान्त्र रामाय्य ही वीरात्रीव मत के प्रवर्तक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन अमिलेख में शास है। वे पूर्णतया धर्मरायाय भी जिस समस को राजनीतिक एव मैनिक जीवन में भी जिस रहना पड़ना था। 'एकान्द रामाय्य' का सक्कृत कथ' (फान्त रामाय्य' अथवा 'एकान्त रामाव्या' है।

एकान्स — एक भन्त वन, अर्थात् एक वार ही भोजन करने कावतः। ऐसावत जिसमें एक ही अन्न खाया जायः। स्कन्द पराण के काशीसण्ड में कथन है.

ऊर्जे यवात्रमञ्नीयादेकान्नम**य**वा पुन. ।

[ कार्तिक मास में एक अन्न अथवा जो बाना चाहिए।]
कई रसोबान्त्री भोज्य बस्तुओं को एकमएक मिला
देना भी एकाम्न हैं। सन्यासियों के निर्णु ऐसे स्वादरहित
भोजन करने का नियम हैं। गांधीजी का 'अस्वादब्रद्य'
यही हैं।

एकान्ती—णक मात्र परमात्मा पर अवकार्यन्त रहुने बाला । इस प्रकार के भक्त का अटल विश्वास होता है कि परमंद्रवर की शूना-भक्ति ही केवल मोक्ष का मार्ग है । अतान ईक्वर तथा उसके अववतारों की ही भक्ति एवं पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार यह सध्यदाय एकेव्यरवादों है । भागवत साहित्य वार-चार इस बात पर जोर देता है कि सच्चा विश्वासी एकान्ती ही होगा और वह केवल एक ईस्तर की आराधना करेगा.

गरुडपुराण के १३१ वे बच्चाय में लिखा है . एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेषां परायणः । तस्मादेकान्तिन प्रोक्तास्तःद्वायगतचेतसः ॥

[क्योंकि ये एकान्त भाव से महान् विष्णु की भिक्त करते हैं, अंत इन्हें एकान्ती कहा गया है। इनका मन भगवान् की ओर ही रहता है।] एकायन-एकेडथ रवाब १४३

एकावन — मुख्य बाजय, एक मात्र गलाव्य मार्ग, एकनित्थव । छावाया उपनिषद् में उद्गत अध्ययन का एक विषय; संभवतः नीतिधासः । सेंट पिद्धांत्रणं किष्यनतार ने में सका अर्थ 'एक्ष का विद्धान्त' अर्थात् 'एकेक्षरतार' जतकाया गया है। मैक्समूलर इसका अर्थ 'आवरण शास्त्र' ज्या मोनियर विकियम अपने शव्यक्षेत्रा में 'शीधारिक झान' बलागते हैं। एकाव्यक्ता— अर्थवंद ( १५, १६ २, शतपथ जाज्ञाय ६, २, २, २३, ४, २, १०) के अनुसार पूर्णमासी के पत्थात् अष्टम वित्त एकाष्टका कहलाता है। एकाष्टम या अच्छक्त प्रति होता है। अवर्ष ६ १०) में सायण ने एकाच्यक्त स्त्रीत होता है। अवर्ष ६ १०) में सायण ने एकाच्यक्त स्त्रीत होता है। अवर्ष ६ १०) में सायण ने एकाच्यक्त स्त्रीत होता है। अवर्ष ६ १० असे सायण ने एकाच्यक्त स्त्रीत होता है। अवर्ष ६ १० असे सायण ने एकाच्यक्त स्त्रीत होता है। अवर्ष ६ १० असे सायण ने एकाच्यक्त स्त्रीचित्र निष्या गया है, जो एक वर्ष की अविष का कोई सक करने का गई हो।

एकेडवरबाव---वहत-से देवताओं की अंशा एक ही ईश्वर को मानना । इस धार्मिक अथवा दार्शनिक वाद के अनसार कोई एक सला है जो विद्वा का सर्जन और नियन्त्रण बरती है: जो नित्य ज्ञान और आनन्द का आश्रय है, जो पुर्ण और सभी गणो का आगार है और जो सबका ध्यान-केन्द्र और आराध्य है। यद्यपि विञ्व के मल में रहने वाकी यत्ता के विषय में कई भारतीय बाद है, जिनमें एकत्ववाद और अद्रैसवाद वहत प्रसिद्ध है, तथापि एकेश्वर-वाद का उदय भारत में, ऋज्यंदिक काल से ही पाया जाता है। अधिकाश गरोपवासी प्राच्यविद, जो भारतीय दैवतनन्य को समझने में असमर्थ है और जिनको एक-अनेक में बरावर विरोध ही दिखाई पड़ना है, ऋखंद के सिद्धान्त को बहुदेवबादी मानने है । भारतीय विचार-घारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध रूप है। अत. चाहे जिम देव की उपासना की जाय वह अन्त मे जाकर एक ही देव को अर्पित होती है। ऋखेद में वरुण, इन्द्र, विष्ण, विराट पुरुष, प्रजापति आदि का यही रहस्य बतलाया गया है।

उपनिषदों में अर्टतवाद के रूप में एकेस्वरवाद का वर्णन पाया जाता है। उपनिषदों का समूण ब्रह्म ही ईस्वर हैं, यद्यपि उनकी सत्ता व्यावहारिक मानी गयी है, गारमार्थिक नहीं। महाभारत में (विशेष कर अमब्बद्गीता में) ईस्वरवाद का सुन्दर विवेषन पाया जाता है। यह- दर्शनों में न्याय, वैद्योपिक, योग और वेदानत एकेटवर-विद्यान्त का प्रतिसादम करते हैं। पुरामों में तो ईक्बर के अस्तित्व का ही में, किन्तु उसकी भांकत, साम्या वौर पूजा का अपरिभित्त विकास कृशा। विद्योप कर विष्णु-पुराण और श्रीमद्भागवतापुर्ग ईप्वरवाव के प्रवक् पुरस्कर्ती है। वैष्णव, जैव तथा शास्त सम्प्रवायों में भी एकेटवरवाद की प्रधानता रही है। इस प्रकार कृत्वेद-काफ से लेकर साज तक भारत में एकेटवरवाद प्रति-प्रित्त है।

व्यावहारिक जीवन में एकेश्वरवाद की प्रधानता होते हुए भी पारमार्थिक और आध्यात्मिक अनुभृति की दृष्टि से इसका पर्यवसान अद्वैतबाद मे होता है-अर्देतवाद अर्थान मानव के व्यक्तित्व का विद्वारमा में पूर्णविरुष। जागतिक सम्बन्ध से एकेहबरवाद के कई रूप है। एक है मर्वेश्वरबाद। उसका अर्थ यह है कि जगतु में जा कुछ भी है वह ईश्वर हो है और ईश्वर सम्पूर्ण जगत में ओत-प्रोत है। ऋखेद के पुरुषमुक्त मे सर्वेश्वरवाद का रूपक के माध्यम से विश्वद वर्णन है। उपनिषदों में 'सर्व व्यक्तिद ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।' में भी इसी मिद्धान्त का प्रतिपादन है। परम्नु भारतीय सर्वेश्वरवाद पाश्चात्य 'पैनधिइनम' नहीं है । पैनधिइन्म में ईश्वर अपने को जगत में समाप्त कर देता है। भारतीय सर्वेश्वर जगत को अपने एक अंश से ज्याप्त कर अनस्त विस्तार में उसका अतिरेक कर जाता है। वह अन्तर्यामी और अतिरेकी दोनो है। एकेश्वरबाद का दूसरा रूप है 'ईश्वर कारणतावाद'। इसके अनुसार ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। जगत का उपादान कारण प्रकृति ह। ईश्वर जगत की मुख्टि करके उसमे अलग हो जाता है और जगत् अपनी कर्मश्रुद्धला से चलता रहता है। स्याय और वैशेषिक दर्शन इसी मत को मानते हैं । एकेश्वरवाद का तीसरा रूप है 'शद ईश्वरबाद' । इसके अनसार ईश्वर सर्वेदवर और ब्रह्म के स्वरूप को भी अपने में आत्मसाल कर लेता है। वह सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा अतिरेकी और जगत का कर्ता, घर्ती, सहती, जगत का सर्वस्व और आराध्य है। इसी को श्रीमदभगवदगीता मे परुषोत्तम कहा गया है। सगुणोपासक बैष्णव तथा शैव भक्त इसी ईश्वरबाद में विञ्वास करते हैं। एकेश्वरवाद का चौथा रूप है 'योगेश्वरवाद' । इसके अनुसार ईश्वर वह पुरुष है

जो कर्म, कर्मकल तथा कर्मावा ( कर्मकल के संस्कार ) से मुक्त रहता है; उत्तमं ऐक्वयं और ज्ञान की पराकाळा हिती है, जो मानव का बादि पुरू बोर पुरूषों का भी मुक्हें। दं० पातब्जल योगासून, १२४। योगसून की भीजवृत्ति (२४५) के ज्ञानुता देवर गोषियों का महामक है। वर्षा कर्मकी सामान के मार्ग में ओ विच्न बाधा उपिस्तत होती हैं उत्तर्व सहार मार्ग में ओ विच्न बाधा उपिस्तत होती हैं उत्तर्व सह मार्ग में ओ विच्न बाधा उपिस्तत हैं। स्पन्न इस बाद में इंचर ज्ञान का नहीं नहीं बौर न प्रकृति और पुरुषों में गर्वत्र ज्ञान का कर्ता नहीं जीर न प्रकृति और पुरुषों में गर्वत्र ज्ञान का कर्ता नहीं जीर न प्रकृति और पुरुषों में गर्वत्र ज्ञान; वह केवल उपदेश और पुरुष्ठें।

एकेश्वरवाद में ईश्वरकारणताबाद (ईश्वर जगत का निमित्त कारण है ) के समर्थन में नैयायिकों ने बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किये है। उदयनाचार्य ने जो प्रमाण दिये हैं, उनमें तीन मुख्य हे-प्रथम है, 'जगत् की कार्यता।' इसका अर्थ यह है कि जगत कार्य है अत इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए और उसे कार्य-कारण-श्राह्मला से परे होना चाहिए। वह ई ईश्वर। दूसरा प्रमाण है 'जगत् का आयोजनत्व', अर्थात् अगत् के सम्पूर्ण कार्यीम एक क्रम अथवा योजना दिखाई पडती है। यह योजना जड़ से नही उत्पन्न हो सकती। इसकी संयोजक कोई चेतन सत्ता ही होनी चाहिए। वह मत्ता ईश्वर के अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकतो। तीसरा प्रमाण हं 'कर्म और कर्मकल का सम्बन्ध', अर्थात दोनों में एक प्रकार का नैतिक सम्बन्ध । इस नैतिक सम्बन्ध का काई विधायक होना चाहिए। एक स्थायी नियन्ता की कल्पना के विना इस व्यवस्था का निर्नाह नहीं तो सकता। यह नियन्ता ईश्यर ही हो सकता है। योगसूत्र में ईश्यर की सिद्धि के लिए एक और प्रमाण मिलता है। वह है सुष्टि में ज्ञान का तारतस्य (अनेक प्राणियो में ज्ञान की न्यनाधिक मात्रा )। इस ज्ञान की कही न कही पराकारठा होनी चाहिए। वह ईश्वर में ही संभव है। सबसे बडा प्रमाण है सन्त और महात्माओ, ऋषि-मृनियो का साक्षात अनुभव, जिन्होने स्वतः ईश्वरानुभूति की है।

एकोहिष्ट आद्ध — एक मृत व्यक्ति की शानित और तृति के लिए किया गया श्राद्ध । यह परिवार के पितरों के वार्षिक श्राद्ध में भिन्न है । किसी व्यक्ति के हुईशास्तरत होकर मरते, पूक्तर भरते, बूरे दिन पर मरते, मूलतः हिन्दू पर बाद में मुसलमान या ईसाई हो जाने वाले एवं आर्ति-बहिष्कृत की मृत्यु पर 'नारायणबलि' नामक कर्म करते हैं। यह भी एकोहिष्ट का ही रूप हैं।

इसके अन्तर्गव शालग्राममूर्ति की विशेष पूजा के साथ वीन-बीच में प्रेत का भी सस्कार किया जाता है। यह आदकर्म समस्त भारत में सनातन हिन्दू धर्माबर्लान्बयों में मामान्य अन्तर के साथ प्रचलित है।

एकोरास—बीरतीय मत के सस्यापकों में से एक आघारों । बीरतीय मत को लिगायत वा जगम भी कहते हैं। इसके सस्यापक पांच संन्यासी माने जाने हैं, जो खित के पांच सिरो से उत्पक्ष दिव्य रूपवारी माने गये हैं। कहा जाता है कि पांच सन्यासी अतिवाचीन गुन में प्रकट हुए थे, बाद में नवस ने उनके मत नो पुनर्जीवन दिया। किन्तु प्राचीन माहित्य के पर्यालोचन ने पता चलता है कि ये को। वसन के समकालीन अथवा हुछ आगे तथा कुछ पीछे के समय के हैं। ये पांची महात्मा बीरतीय मत से सम्बन्ध न्यालों वाणे पांच मठो के महत्त्व थे। एकोराम भी उन्हीं से प्रच के सामकालीन अथवा हुछ आगे तथा कुछ पीछे के समय के हैं। ये पांची महात्मा बीरतीय मत से सम्बन्ध न्यालों वाण थे। अर्थ में वेसारानाथ (हिमालय) मठ के अध्यक्ष थें।

एकोराभाराध्य शिवाचार्य---कलियुग में उत्पन्न वीरशैव मत के एक आचार्य। दे० 'एकोराम'।

fi

६—स्वर वर्णका द्वादका अक्षर । कामधेनुनन्त में डमका तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार है ऐकार परमं दिव्य महाकुण्डलिनी स्वयम् ।

कोटिक्च्ह प्रतीकाश पञ्च प्राणमय स्वा ।।
ब्रह्मावण्यमय वर्ण तथा रुद्रमय प्रियं ।
स्वाध्यण्यमय वर्ण त्वाच रुद्रमय प्रियं ।
स्वन्ध्रस्य क्षेत्र क्षेत्रस्य स्वाध्यस्य व्याध्यस्य स्वाध्यस्य वर्ण त्विन्दुवय सम्भित्तम् ।।
स्वन्ध्रस्य भीतिक कान्ता वायबी मोहिनी नियु ।
दक्षा द्वाभावर प्रश्नाध्यमे विकृतसुम्बर्णा ।।
क्षास्यको अवस्योति पर प्रतिकोशकृत्य ।।
क्षास्यको अवस्योति पर प्रतिकोशकृत्य ।।
क्षास्यको अवस्योति पर समातृकः ।।
क्षिपुरा कोहिला राश्ची वायुभवो भीतिकासनः ।
महेक्वरो द्वारणी च विस्तवस्य सरस्वती ।।
कामकृद्यो वामजनुर्वस्थान् विक्रयो जटा।

प्रेचय---वीररीय भक्ति या शाधना के गार्य की छः जब-स्थाएँ शिव के ऐस्था की ओर के जाती हैं। वे हैं अकि, महेरा, प्रसाद, प्राणिकच्च, शरण एवं ऐक्था ऐक्या भक्ति की चरम परिणति हैं, जिसमें शिव और भक्त का भेद मिट जाता है।

एक — देवी का एक बीजमन्त्र । रहस्यमय शाक मन्त्रों में श्रीफांधा युडायंक ध्वतिसमृद है, यथा हिंग्ह, हुँडू, हुम, फट्। 'ऐह्' भी शाक मन्त्र की एक ध्वति है। इस ध्वति के जब से अद्भूत हाकि का उदय माना बाता है। ऐतरेय आरच्यक — आरच्यक प्रत्येक के ऐसे ही वी प्राचों में से एक है। इसके पीच अध्याय है, दूसरे और तीवरें में बैदान्त का प्रतिचादन है जतः वे स्वतन्त्र उपनिषद माने आते हैं। इन दो अध्यायों का संकलन महीदाम ऐतरेय ने किया था। प्रथम के संकलक का पता नहीं, नीथ-पांच का अकता होनेक के शिष्य आहवजायन नहीं किया। है के 'आरच्यक'।

ऐतरिय बाह्मण-ऋक् माहित्य में दो बाह्मण ग्रन्थ है। पहले का नाम ऐतरिय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाद्धायन अथवा कौषीतिक ब्राह्मण है। दोनो ग्रन्थो का अत्यन्त चनिष्ठ सम्बन्ध है, यत्र-तत्र एक ही विषय की अ्याख्या की गयी है, किन्तु एक बाह्मण में दूसरे बाह्मण से विप-रीत अर्थ प्रकट किया गया है। कीषीतिक ब्राह्मण में जिस अच्छे ढंग से विषयों की व्याख्या की गयी है उस ढग से ऐतरंय बाह्मण में नहीं है। ऐतरंय बाह्मण के पिछले दस अध्यायों में जिन विषयों की व्याख्या की गयी है वे कौषी-तिक में नहीं है, किन्तु इस अभाव को शाह्यायनसूत्रों में पूरा किया गया है। आजकल जो ऐतरेय बाह्मण उपलब्ध है उसमें कुल चालीस अध्याय है। इनका आठ पश्चिकाओ में विभाग हुआ है। शास्त्रायनकाहाण में तीस अध्याय है। ऐतरेय बाह्मण के अन्तिम वस अध्याय ऐतिहासिक अरूपानो से भरे हैं। इसमें बहुत से भौगोलिक विवरण भी मिलते हैं। इन ब्राह्मणों में 'आख्यान' है, 'गाथाएँ' है, 'अभियज्ञ गावाएँ' भी हैं जिनमें बताया गया है कि किस मन्त्र का किस अवसर पर किस प्रकार आविभीव हुआ है।

ऐतरेय ब्राह्मण के रचिवता महीदास ऐतरेय माने जाते हैं। ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इक्का नाम ऐतरिय पडा। इसका रचनाकाल बहुत प्राचीन हैं। इसमें जनमेजय का उन्होंजा है, जल इसको कुछ विद्यान परवर्ती मानते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि यह जमनेजय महामारत का परवर्ती है जबवा अन्य कोई पूर्ववर्ती राजा।

ऐतरेय बाह्मण पर पोविन्द स्वामी तथा सामण के महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं । सायणभाष्य के आजकरू चार संस्क-रण उपन्यन्य हैं । आधुनिक गुग में इस्ता हरूना संस्क-रण उपन्यन्य हैं । आधुनिक गुग में इस्ता हरूना संस्के अनुवाद के साथ मार्टिन हाग ने १८६६ ई० में प्रकाशित किया था। इसरा संस्करण विगोदीर आष्टानेस्ट ने १८७९ ई० में प्रकाशित किया। पण्डित काशीनाथ शास्त्री ने १८९६ में इसका तीसरा संस्करण विकाल और लीया मंस्करण ए० बी० कीय द्वारा प्रकाशित किया

ऐतरेवोधनिवक्—एक ऋष्वेदीय उपनिषद्। ऋष्वेद के ऐतरेय बारव्यक में पांच अध्याय और सात खष्य है। इनसे से चांचे, पांचवें तथा छठे अध्ये का संयुक्त नाम ऐतरेयोपनिषद है। इन नीनों में कमशः जगन्, जीव तथा बद्धा का निकल्ण किया चया है। इसकी गणना प्राचीन उपनिषदों में की जाती है।

ऐतरेयोपनिषद्दीपिका — माधवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी द्वारा रचित ऐतरेयोपनिषद् की शाङ्करभाष्यानुसारिणी टीका।

पृतिक्कृतस्विकास—स्वामी निम्बाकांचार्य द्वारा रचित माना गया एक ग्रन्थ । इसका उल्लेख बन्य प्रन्थों में पाया जाता है। उक्त. आचार्य के किसी परुवादभावी अनुपायी द्वारा इसका निर्माण सम्भव है। (इसकी एक तादयत्रित प्रतिलिपि 'ऐतिहातस्वराद्वारात' नाम से 'निम्बाकंपीट, प्रयाग' के अवतुगृक्तुस्वकालय में सुरक्षित है।)

एंख्यस्त्राभिकंक — ऐतरेय बाह्यण में दो विभिन्न राजकीय यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं — पुनरामिकंक (८ ५-११) एवं ऐन्द्रमाहाभिकंक (८. १२-२०)। प्रवम कृत्य का राजवारोहण से मान्यम्य मही है। यह कदाश्वित् राज-मृय यज्ञ से सम्बन्ध्यत है। ऐन्द्रमाहाभिकंक का सिंहामना-रोहण से सम्बन्ध्य है। इसका नाम ऐन्द्रमाहाभिकंक इसकिए पड़ा कि इसमें वे क्रियाएं की आती हैं, जो इन्द्र के स्वार्ग-राज्यारोहण के लिए की गयी मानी आती हैं। पुरोहित इस अवसर पर राजा के अरीर में इन्द्र के गुणों की स्थापना मन्त्र एवं प्रतिज्ञाओं द्वारा करता है। दे॰ 'अभि-षेक' और 'राज्याभिषेक'।

एँकि — इन्द्र का पुत्र अधस्त । बाली नामक वानरराज को भी ऐन्द्र कहा गया है, अर्जुन का भी एक पर्याय ऐन्द्रि है, क्योंकि इन दोनों का जन्म इन्द्र से हुआ था।

पेन्द्री-इन्ड की पत्नी । मार्कण्डेयपुराण (८८. २२) में कथन है:

'बच्छहस्ता तथैबैन्द्री गजराजोपरि स्थिता।'
दुर्गों का भी एक नाम ऐन्द्री है। पूर्व दिशा, इन्द्र देवता
के लिए पडी गयी ऋचा, ज्येच्ठा नक्षत्र भी ऐन्द्री
कहे जाते हैं।

प्रकार—एक प्रामदेवता, जिसकी पूजा दक्षिण भारत में
स्थापक रूप से होती है। इसका मुख्य कार्य हे लेतो की
किसी मी प्रकार की हानि, विशेष कर देवी विभक्तियों ते
बचाना। प्राप्त, प्रत्येक गीव में इसका चबुतरा पामा जाता
है। मानवरूप में इसकी पूर्ति बनायों जाती है। यह
मुद्धुट चारण करता है और पोड पर सवार होता है।
इसकी दो पत्लियों, पूरणी और पुद्कुला की मूर्तियां इसके
साथ पायों जाती है औ रक्षण कार्य में उसकी सहायता
करती हैं। कृषि परिपक्ष होने के समय इनकी पूजा
विशेष प्रकार के की जाती है। एयनार की उत्पत्ति हरिद इस संयोग से मानी जाती है। कब हरि (विष्णु) ने
मोहिनी कर धारण किया या उस समय हर (विज्ञ) के
लेज से ऐयनार की उत्पत्ति हुई थी। इसका प्रतीकत्व यह है कि इस देवता में रक्षण और सहार दोगों भावों का

ऐराबत—पूर्व दिशा का दिगाज, इन्द्र का हायो, यह स्वेत-वर्ण, बार दांत वाला, समुद्र के मन्यन से निकला हुआ स्वर्ग का हाथी है। इसके पर्याय है—अभ्रमातङ्ग, अभ्रमु-बल्लभ, स्वेतहस्ती, चतुर्वन्त, मन्त्रनाग, इन्द्रकुन्बर, हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, स्वेतकुन्बर, गवायणी, नामम्लल।

महाभारत, भी मपबं के अच्छम अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले (ऐरावर' कहा गया हैं। जैनसाहित्य में भी यही नाम आया है। इस भाग के निवासियों के विलास एवं यहाँ के सौन्दर्यीद का वर्णन भीभपवं के पूर्व अध्यायों में बॉधन 'उत्तरकुर' देश के अनुरूप ही हुआ है। ऐस-इला का पुत्र पुरूरवा । इसीसे ऐल अयवा जन्द्रवंध का आरम्भ हुआ था । महाभारत (१. ७५. १७) में कचन है : पुरूरवास्ततो विद्यानिलाया समपश्चत ।

मा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति नः श्रुतम् ॥

[पञ्चात् पुरूरवा इलासे उत्पन्न हुवा। वही उसकी मातातवा पिता हुई ऐसा सुना जाता है।]

ऐल अथवा चन्द्रवंश भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध राजवंश है। इसमें पुरूरवा, आयु, ययाति आदि विक्यात राजा हुए। ययाति के पुत्र यहु, पुरु, अनु आदि थे। यदु के वश का विपुल प्रसार भारत में हुआ।

ऐश्वरं—स्वामित्वसूचक सामग्री; वैमव, ईश्वर का भाव । उसके पर्याय है—विभूति, भूति, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता । छः भगो में भी इसकी गणना है

ऐस्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यगसः भिष्यः । ज्ञानवैरान्ययोष्ट्यैव यण्णा भग इतीङ्गना ।। [सम्पूर्ण ऐस्वर्य, बीर्य, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य

इन छ को भग कहते हैं। ] ऐरवर्यतृतीया—तृतीया के दिन बद्धा, विष्णु अपन्ना धिव की पूजा का विधान हैं। ऐरवर्य की अभिनृद्धि के किए तीमों लोको के साथ तीनो देवताओं का नाम तथा प्रक च्यारण करना चाहिए। देल हेबार्ड, यतनकड, १४९८।

ओ

ओ — स्वरवर्णका त्रयोदश अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका
 धार्मिक माहात्म्य इस प्रकार है

ओकार चक्कलापाङ्गि पञ्चदेवसयं सदा।
रक्तविज्ञुरूताकार त्रिगुणात्मानसीध्वरम्।।
पञ्चप्राणमयं वर्णं नर्माम देवमातरम्।
एतद् वर्णं महेशानि स्वय परमकुण्डले।।
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नांकित नाम हैं

सबोजातो बामुदेवी नायत्रा दीर्घजङ्गकः । काष्यायानी चोजवंदन्ती लक्ष्मीवांणी मुखी दिजः ॥ उद्देश्यदर्गकरतीत्रः कँछातो बसुभाक्षरः । प्रणवाशी ब्रह्ममूत्रमजेशः सर्वमञ्जला ॥ त्रयोदशी दीर्घनासा रहितायो दिशम्बरः । त्रैरोजेक्पनिजया प्रक्षा प्रीतिबीजादिक्षिणो ॥ श्रीम्-श्रीवड् १४७

आहेल्—प्रचल, ऑकार; परास्ता। यह नाम बकार, उकार तथा मकार तीम वर्णों से बना हुआ है। कहा भी हैं: ककारों विष्णुविहट उकारत्सु महेल्सर: मकारणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता:॥ [अकार से विष्णु, उकार से महेल्सर, मकार से ब्रह्मा होता हैं। इस प्रकार प्रणव से तीनों का बोध होता हैं।

> यथा पर्णं पलाशस्य शङ्कुनैकेन धार्यते । तथा जगदिदं सर्वमोकारेणैव धार्यते ॥

( ग्राज्ञवल्क्य )

[जैसे पलाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा सकता है, उसी प्रकार यह विश्व ओ कार से घारण किया जाता है।

ओष्ट्वाररचाथशब्दश्च हावेती ऋह्मण पुरा । कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातो तस्मान् माङ्गलिकावुभौ ॥

[ ओकार और अय शब्द ये दोनो ब्रह्मा के कण्ठ को भेदन करके निकले हैं, इसीलिए इन्हें माञ्जलिक कहा गया है। ]

> तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ता मततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (गीता, अ०१७)

[इसलिए 'ॐ' का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग विभिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया आरम्भ करते हैं।]

'ओम्' स्वीकार, अगीकार, रोष अर्थों में भी प्रयुक्त होता है।

योगी लोग ओकार का उच्चारण दीर्घतम घंटाज्यित के समान बहुत लग्ना या अत्यन्त पहुत स्वस्त करते हैं, उसका नाम 'उद्मीयां है। जुद के सुचनामं ही इसके बीच में 'हे' का अक क्लिया जाता है। इसके गुम चौषी गांव का उच्चारण या चिच्चतन ब्राह्मानों अन्य कर करते हैं। भौक्कारेक्टर—प्रसिद्ध श्रीव तीर्थ। द्वारण ज्योतिक हों में 'बोक्टरचर-प्रसिद्ध श्रीव तीर्थ। द्वारण ज्योतिक हों में 'बोक्टरचर-प्रसिद्ध श्रीव तीर्थ। द्वारण ज्योतिक हों में 'बोक्टरचर-प्रसिद्ध श्रीव तीर्थ। द्वारण ज्योतिक हों है 'बोक्टरचर- की गणना है। यही पो ज्योतिक हों है में ह्वारचर और अमलेदबर नर्मदा नदी के बीच में मान्याता हीण पर बोक्टरचर कि हम्ह है। यही पर सुर्थ के के चक्तवर्ती राज्या मान्याता ने जक्टरचर तीर्थ सम्लेदबर नर्मदा की प्रस्ता की पी। इस द्वीर का मान्याता ने जक्टर की तपस्या की पी। इस द्वीर का मान्याता ने जक्टर की तपस्या की पी। इस द्वीर का मान्याता ने जक्टर की तल्हता है।

विष्ट्य पर्वत की आराधना से प्रसन्न होकर मगदान् शिव यहाँ औद्भारिक्वर रूप में विराजमान हुए हैं।

ब्योवस—परिचमी पंडितो के विचार से ऋप्येद (१०८९ १५) में यह शब्द केतक बहुवमन से उन ब्यक्तियों के लिए प्रमुक्त हुआ है, को वैदिक ऋषियों के शत्रु थे। वृद्विम के अनुसार (ऋप्येद, ५२०६) ग्रह शब्द एक व्यक्ति विशेष का बोचक है। पिशेक (बैदिके स्टुडिबन, पृ० २, १९१, १९२) इसे एक विशेषण बराजाते हैं, विचला वर्ष 'दर्बल' है।

अोक्कारवावार्थ—नृतीय श्रीनिवास (अठारहवी शताब्दी के पूर्वार्थ में उत्पन्न) द्वारा रचित एक ग्रन्थ। इसमें विशिष्टाउँत मत का समर्थन किया गया है।

जोषिषप्रस्य---ओषधि-वनस्पतियों से भगपूर पर्वतोय भूमि, ऐसे स्थान पर बसी हुई नगरी, जो हिमालय की राज-बानी थी। इसका कुमारसम्भव में वर्णन है ' नत्त्र यातौषषिप्रस्थं सिद्धये हिमबस्पुरन् ।

[ कार्यसिद्धि के लिए हिमालय के ओषधिप्रस्थ नामक नगर को जाइए। ]

उपासना और यौगिक क्रियाओं के लिए यह स्थान उपयुक्त माना गया है।

### ਜੀ

कौ—स्वर वर्ण का चतुर्दश अक्षर । नामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार दिया हुआ है :

रक्तविद्युल्लताकारं औकारं कृण्डली स्वयम्। अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये।। पञ्जप्राणमयं वर्ण **मदाशिवम**यं **ईश्वरसं**यक्तं चतुर्वर्गप्रदायकम् ॥ तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम है: औकारः शक्तिको नादस्तेजसो बामजङ्गकः। मन् रर्द्धग्रहेशश्च शङ्कुकर्ण. मदाशिव ॥ अधोदन्तरच कण्ठघोष्ठघौ सञ्जूषंण सरस्वती। बाज्ञा चोर्घ्वमुखी जान्तो व्यापिनी प्रकृत पत्र ॥ अनन्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दशी रतिप्रिय । नेत्रमात्मकर्षिणी च ज्वाला मालिनिका भृगुः॥

**बोचड़** — प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्रायः लुप्त हो गया है । उसके कुछ विकृत अनुयायी अघीरी अवस्य देखे जाते है । वें पुराने कापालिक हैं एवं यो रक्षा और कबीर के प्रभाव से परिवर्तित रूप में वीक्ष पड़ते हैं।

तानिक एवं कापालिक आयों का मिश्रण इनकी चर्या में देखा जाता है, जत ये किसी बच्चन या नियम से जब-पिटत—अपिटत (नहीं गढ़े हुए) पस्त, फ़क्क द पढ़े उसे हैं, इसी से योगफ कहलाते हैं। दे 'बचोर पर्य' में बिहुन के सम्बन्ध की प्राय तीन प्रकार से व्यास्था करते हैं। आकारस्य के अनुसार आल्या न तो बहा है मिन्न हैं। अकारस्य के अनुसार आल्या न तो बहा है मिन्न हैं। इसे विचारक बोहुलों में हैं। इसका क्यन है कि आल्या बहा से सिल नहीं भाता। इसके सिद्धान्त करते हैं। इसका क्यन है कि आल्या बहा से सिल नहीं भाता। इसके सिद्धान्त को सल्यासेन या डैत सिद्धान्त कहते हैं। तीस प्रकार सहा में सिल नहीं भाता। इसके सिद्धान्त को सल्यासेन या डैत सिद्धान्त कहते हैं। तीसरे विचारक को सल्यासेन या डैत सिद्धान्त कहते हैं। तीसरे विचारक को सल्यासेन या डैत सिद्धान्त कहते हैं। तीसरे विचारक को सल्यासेन या डित सिद्धान्त करते हैं। हा इसके सिद्धान्त को सल्यासेन या डित सिद्धान्त कहते हैं। तीसरे विचारक को सल्यासेन या डित सिद्धान्त को सल्यासेन या डैत सिद्धान्त को सल्यासेन या डित सिद्धान्त को सल्यासेन या डित सिद्धान्त को सल्यासेन या डित सिद्धान्त अहतवाद है। इसके हिन्दान अहतवाद है।

आचार्य औहुलोमि का नाम केवल वेदान्तमूत्र (१४ २१;३ ४ ४५,४ ४६) में ही मिलला है, मीमासामूत्र में नहीं मिलता। ये भी बादरायण के पूर्ववर्ती जान पछते है। ये वेदान्त के बाचार्य और बात्मा-बद्धा भेदवाद के समर्थक थे।

श्रीब्पावसारसम्बद्ध-सामयेदी विधियों का स्वयुक्त एक निवन्ध्यम्ब है। सामयेदा का अन्य श्रीततृत्र 'हाहा-यण' है। 'जाटसामन श्रीतमृत' से हसका बहुत को स्वर्ध है। यह सामयेद की गणायनीय शाला से सम्बन्ध रखता है। मञ्जूबसामी ने इसका आत्म जिला है तथा कहरकन्य स्वामी ने श्रीद्वातमारसम्बद्ध नाम के निवस्थ मे उस भाष्य का संस्कार किया है।

जीव्येरिहरू—यारि त्यान के बाद आत्मा की सद्गित के निष्प किया हुआ कमें। मृत तारीर के निष्प उस दिन प्रवत्त दान और सम्कार का नाम भी यही है। किस दिन व्यक्ति मरा हो उस दिन से ठेकर सिष्टबंकरण के पूर्व तक प्रेत की तृष्टि के जिए जो पिष्ट आदि दिया आता है। वह सब बीच्येदिहक कहलता है। दंश 'अन्योर्ष्ट'।

मनु (१९१०) में कहा गया है . भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौद्धवेहिकम् । तद्वनगम्भोदकं जीवतस्य मृतस्य स ॥ [ अपने आधित रहने वालो को कष्ट देकर जो मुखाल्या के लिए दान आदि देता है वह दान जीवन में तथा मरने के पश्चात् भी दु:खकारक होता है।]

बीर्णनाभ — महत्त्वेद (१० १२०६) में बनु के सात पुत्र दानवों के नाम जाते हैं। ये जनावृष्टि (सुल्ला) के दानव है और सुक्षे सीयम में आकाश की विभिन्न अवस्थाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनमें वृत्र आकाशीय अन्न को अवक्द करने वाला है जो सारे आकाश में आध्या रहता है। दूसरा शुक्त है जो सर्थ को नष्ट करता है। यह वर्षों (सानमून) के रहले पड़ने वाली प्रचंड गर्मों का प्रति-तिवि हैं। तीसरा जीर्जनाम (मकडी का पुत्र) है। क्याचित् इनका ऐसा नाम इसलिए पड़ा कि सूखे मीसम में आकाश का दृश्य फीले हुए उन या मकडे जैस्स हो जाता है।

**औरस**—अपने अंश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सन्तान ।

याभवत्क्य के अनुसार स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेढि यम् । तमौरस विजानीयातु पुत्र प्रथमकल्पितम् ॥

[ सस्कारपूर्वक विवाहित स्त्री से जो पृत्र उत्पन्न किया जाता है उसे मर्बश्रेष्ट औरम पृत्र जानना वाहिए। ] धर्मधास्त्र में औरस पुत्र के अधिकारो और कर्तब्यो का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

#### **33** ·

अ — यह एकाक्षरकोश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक है।
 महाभारत मे भी इसकी पृष्टि हुई है

चिन्दुर्विसर्गसुमुखः शर सर्वायुषः सहः । (१३१७१२६)

कामधेनुतन्त्र मे डमका प्रतिकत्व वर्णित हैं । अकार परमेशानि विसर्ग सहित सवा । अकारं परमेशानि रक्तिबहुत्प्रभामयम् ॥ अञ्चदेवमयो वर्णः पञ्चप्रणमय सदा । सर्वजानमयो वर्णः आत्मादिक्तस्वसंयुत् ॥ विन्दुत्रयमयो वर्णः अत्तिक्वसम् सदा । किशोरवस्य सर्वे गीतवाद्यादि तन्त्रनः ॥ विवस्य युवती एतः स्वय कुण्डली मूर्तिमान् ॥

#### क

व्यञ्जनवर्णके कवर्गका प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में

इसका प्रतीकात्मक रहस्य निम्नलिखित बतलाया गया है : ककारतस्वमुलमम् । संप्रवध्यामि अधुना रहस्यं परमारुवयं त्रैलोक्यानाञ्च संभ्रण ॥ वागरेखा भवेद ब्रह्मा विष्णुर्दक्षिणरेखिका। अधीरेखा भवेद रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ कृण्डली अकुशाकारा मध्ये शन्यः सदाशिवः। जवायाबक्सं कावा वामरेला शरच्यन्द्रप्रतीकाशा दक्षरेखा च मृतिमान्। अधोरेसा बरारोहे महामरकतद्यतिः ॥ शक्ककृत्वसमा कीर्तिर्मात्रा साक्षात् सरस्वती। कुण्डली अञ्चला या तु कोटिविद्युल्लताकृतिः ॥ कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शुन्यः सदाशिवः। शन्यगर्भे स्थिता काली कैवस्यपददायिनी ।। ककाराज्जायते सर्वं कामं कैवल्यमेव अर्थाञ्च जायते देवि तथा धर्मञ्च नान्यथा।। सर्ववणीना मलप्रकृतिरंव ककार: ककार कामदा कामरूपिणी स्फरदब्यया।। कमनीया महेशानि स्वय प्रकृति सुन्दरी। माता सा सबवेबाना कैंबल्य पददायिमी ॥ कःवंकोणे स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता। वामकोणं स्थिता ज्येष्ठा विष्णशक्तिरितीरिता।। दक्षकोणे स्थिताबिन्द् रौद्री सहाररूपिणी। ज्ञानात्मा म त् चार्व्बद्धि कलाचत्रध्यात्मकः।। इच्छाशक्तिभवेद ब्रह्मा विष्णुश्च ज्ञानशक्तिमान्। क्रियाशक्तिभंबेद रुद्र सर्वप्रकृतिमतिमान ॥ आत्मविद्या शिवस्तव सदा मन्त्र प्रतिष्ठित । आसन त्रिपरादेख्याः ककार पश्चादैवतम।। ईश्वरी यस्त देवेशि त्रिकोणे तस्य संस्थिति । त्रिकोणमेतत कथितं योनिमण्डलमलमम् ॥ केवल प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकीर्तिता। जवायावकसिन्दर सदशी कामिनी पराम ।। चतुर्भजा त्रिनेत्राञ्च बाहबल्ली विराजिताम। कदम्ब कोरकाकारस्तनद्वय विभृषिताम् ॥ तान्त्रिक क्रियाओं में इस अक्षर का बड़ा उपयोग होता है।

क्क्सीबान्—ऋचाओं के द्रष्टा एक ऋषि । ऋखंद (१.१८, १,५१,१३,११२,१६,१११६,७,११७,६,१२६,३,४.२६,१, ८.९,१०,९७४,८,१०२५,१०,६१,१६) में अनेको बार क्षतीवान करिय का नाम उत्पृत्त है। वे उचिय नामक दाती के पुत्र और परिवार से 'पक्ष' वे, क्योंकि उनकी एक उपाधि परिवार (ऋ वेड २.११६,७,११७,६) है। ऋष्येद (१.१२६) में उन्होंने विश्वतट पर निवास करने वाले स्वनय मान्य नामक राजकुमार की प्रशंसा की है, विसने उनको गुन्दर दान दिया था। बुद्धालस्या में उन्होंने बृचया नामक कुमारों को पत्नी रूप में प्राक्षित कुल्ल एवं उजना के साथ द्रमका नाम आता है। परवर्ती व्यक्तिय चेन्हरें आचार्य माना गया है।

इनका नाम ऋष्येद के कतिपय मूक्तों के संकल्पकार नौ ऋषियों की तालिका से आता है। ये नौ ऋषि है— सब्य नोसस, पराजर, सेतान, कुत्म, कक्षीवान, पदच्छेप, सीर्यामा एवं अमस्त्य। ये पूर्ववर्ती छः ऋषियों से या उनके कुलों से सिन्न हैं।

ककुतीय—शतपथ बाहाण में उद्भृत एक परिवार का नाम, जिसने शाण्डित्य में 'ज्ञानिवयन' सीखा था। आपस्तम्ब श्रीतमून में 'क्जूतिश्राह्मण' हन्य का उद्युक्त है। वीधायन-शीतमून में उद्दा आगन्ध्यवाहण एवं कक्जूतिबाह्मण मम्भवत एक ही इन्य के दो नाम है।

कंस---पुराणों के अनुसार यह अन्यव-कृषण संघ के गणमुख्य उपयेस का पुत्र था। इतार स्वस्क्रम्य शासकीय या अधि-नायकवादी प्रकृतियां जामृत हुई जीर पिता को अपदस्य करके यह स्वयं राजा वन बैठा। इताकी चिह्न वक्की और बहुनोई बमुदेव थे। इनको भी इसने कारायार में डाल दिया। यही पर इनसे क्रम्ण का जन्म हुआ अत क्रम्ण के साथ उत्तक विरोध स्वाभाविक था। क्रम्ण ने उसका वध्य कर दिया। अपनी निरंकुण प्रकृतियों के कारण कंस का चित्रण गक्षस्त के रूप में हुआ है।

कष्ण — श्रीप्र वार्ति और मशद्धता के लिए पहना पता आधिया, जो सिक्को के लिए आवस्यक है। मुक्त गोबिन्स्त में मुक्त नामाज्य में युद्ध करने के लिए एक शक्ति-शास्त्री मानल नामाज्य में युद्ध करने के लिए एक शक्ति-शास्त्री बता बनायों। अपने व्यक्ति पर पूर्णक्य से सार्मिक प्रभाव बालने के लिए उन्होंने अपने हाथ से उन्हें 'क्षड्ग दी पहुल्' तलवार का यसे दिया तथा उनमें बहुत सो प्रतिकार्ष करायों। इन प्रतिकाओं में 'क्षे से प्रारम्भ होने बाले पाँच पहुनावों का बहुल्य करना भी था। कष्ण

(कच्छा) उन पाँचों में से एक है। पाँच पहनावे है--कच्छ, कडा, कृपाण, केश एवं कंचा।

**क्षक्रकली---भाद कृ**ष्ण ततीया को इस वत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विष्णुपुजा का विधान है। निर्णय-सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश (बनारस, प्रयाग आदि) में अस्यन्त प्रसिद्ध है ।

**कठवद्रोपनिषद्-**-- उत्तरकालीन एक उपनिषद् । जैसा कि नाम से प्रकट है, यह कठशाखा तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप-निषद है। इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलायी गयी है।

क्टब्रित उपनिषद्-यह संन्यासमार्गीय एक उपनिषद है। इसका रचनाकाल मैत्रायणी उपनिषद् के लगभग है।

कठोपनिषद्-कृष्ण यजुर्वेद की कठशाला के अन्तर्गत यह उपनिषद् है। इसमें दो अध्याय और छ' वल्लियाँ हैं। इसके विषय का पारम्भ उहालकपुत्र वाजश्रवस ऋषि के विश्वजित यज्ञ के माथ होता है । इसमें निचकेता की प्रसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय और प्रेय का विवेचन किया गया है। निवकेता ने यमराज से तीन वर माँगे थे, जिनमें तीसरा ब्रह्मज्ञान का वर था। यमराज द्वारा निचकेता के प्रति वर्णित ब्रह्मविद्या का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मस्य विषय है।

कच्छकोद्वार-आचार्य गमानुज (विक्रमान्द प्राय ११९४) ने अपने मत की पृष्टि, प्रचार एव शाक्तूरमत के खण्डन के लिए अनेको ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से 'कण्टकोद्धार' भी एक है। इसमें अईतमत का निराकरण करके विशिष्टा-दैत मत का प्रतिपादन किया गया है।

कटबानीत्सव - यह उत्सव भाद्रपद श्वल एकादशी, द्वादशा. पणिमा को जब भगवान विष्ण दो मास के और शयन के लिए करवट बदलते हैं, मनाया जाता है। दे० हेमाद्वि. व्रतखण्ड, २.८१३, स्मृतिकौस्त्भ, १५३।

क्णाव-वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि । इनका वैदोषिकसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रन्थ है। प्रशस्तपाद का 'पदार्थधर्मसम्रह' नामक ग्रन्थ ही वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता है। परन्तु यह भाष्य नहीं है और सुत्रों के आधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थ में कणाद ने धर्म का लक्षण इस प्रकार बत-लाया है.

'यतोऽभ्यदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।' [जिससे अम्युदय (ऐहलीकिक सुख) तथा नि श्रेयस

(पारमाधिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह धर्म है।

इसके परचात सब पदार्थी के प्रकार, लक्षण तथा स्वरूप का परिचय दिया गया है। उनके शतानसार नाना भेदों से भिन्न अनन्त पदार्थ हैं । इन समस्त पदार्थों की अवगति हजार युग बीत जाने पर भी एक-एक को पकड़कर नही हो सकती। अतः श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदाशों का जान इस दर्शन के दारा कराया गया है। इसमें विशेषताओं के आधार पर पदार्थों का वर्णन किया गया है. अतः इसका नाम वैशेषिक दर्शन है।

प्रसिद्ध है कि कश्यप गोत्र के ऋषि कणाद ने उस्र तप किया और इन्होने शिलोञ्छ बीनकर अपना जीवन बिताया इसीलिए ये कणाद (कण = दाना खाने वाले) कहलाये। अववाकण = अण के सिद्धान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद कहे गये। इनके शद्ध अन्त करण में इसीलिए पदार्थों के तस्बज्ञान का उदय हुआ।

कणाद ने प्रमेय के विस्तार के साथ अपने सूत्रों मे आत्मा और अनात्मा पदार्थी का विवेचन किया है। परन्तु ज्ञास्त्रार्थं की विधि और प्रमाणों के विस्तार के साथ इन वस्तुओं के विवेचन की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति गौतम के 'स्यायदर्शन' में की गयी है। दे० 'वैशेषिक दर्शन ।

कण्य-ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलों के सात प्रमुख ऋषियों में कण्व का नाम आता है। आठवें मण्डल की ऋचाओं की रचना भी कण्य परिवार की ही है, जो पहले मण्डल के रचियता हैं।

ऋग्वेद तथा परवर्नी साहित्य (ऋ०१३६,८,१०, ११,१७,१९,३९,७,९,४७, ५,११२,५,११७,८, ११८, ७; १३९,९; 4 ४१,४,८ ५,२३,२५,७-१८, ८, २०: ४९, १०: ५०,१०,१० ७१,११,११५,५:१५०,५, अयर्व वेद ४,३७, १,७१५,१,१८३,१५, बाजसनेयी स०१७ ७४, पञ्चविश बा०८२,२,९२,९, कौ० बा०२८८) में कण्य का नाम बार-बार बाता है। उनके पुत्र तथा वंशजों का उद्घरण, विशेष कर ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कण्या, कण्यस्य सूनव., काण्यायना. एव काण्य नामो से आया है। कण्य के एक वशज का एकवचन में अकेले वा पैतृक पदवी के साथ 'कण्य नार्षद' (ऋ० १४८,४;८.३४,१) रूप में तथा

'कब्ब-आयस' (तैसिन संव '१.४,७,५; काठक संव २१.८, मैत्राव संव २,३,९) के रूप में तथा बहुबचन में 'कब्बा. सौन्यतसः' के रूप में उद्धार है। कब्ब्यारंत्रस्य का व्यक्ति परिवार के सम्बन्ध प्रतीत होता है, किन्तु विषेष महस्व-पूर्ण नहीं। अवसंबंद के एक परिच्छेच में बोनों परिवारों में प्रतियोगिता परिचलित हैं (अ २,२५५)।

महाभारत में कण्य शकुन्तला के वर्मिता के रूप में उद्धृत हैं। किन्तु यह कहना कठिन है कि ये नहीं ऋषि है, जिनका उल्लेख वैदिक सहिनाओं में हुआ है।

स्वाध्यम — विजनीर जिले के अन्तर्गत जयवा मतान्तर से कोडडार से छ मीछ दूर मालिनी नदी के तट पर कच्चा रमा है। दुष्पन्त जीर शकुन्तला का मिलन सही हुआ था। स्वाकाराम् — मराटा मनी की परम्परा में करास्त्री ग्राताब्दी के महीपति नामक भाषवत वर्षावकाची सन्त ने 'करासाराम्प्र' की रचना की। इसमें मगदकायाओं का संग्रह है।

कसकोवत—यह ब्रत भार धुक्क की वनुदंशी को किया
आता है। इसमें केल के कुश की पूजा होती है, जिससे
गोन्यं तथा सन्तिक की वृद्धि होती है। गुबंदी में यह ब्रत
कांकिल, माथ अववा बैदाल मास की पूजिमा के दिव
ममस्त उपचारो तथा गौराणिक मन्त्रों के साथ किया
आता है। इस ब्रेत का उच्चापन उसी तिषि को उसी मास
अववा अन्य किसी धुन भास में किया जाना हो।
यदि केले का वृद्ध अनुमाय हो तो उसकी स्वयंग्रतिमा का
पूजन किया जाता है। दे० अहत्याकामधेतु, ६११ अ।
कन्नकशास—इनका उद्देशय काल १९वी बती है। ये मध्यमतावलस्वी बैद्याव एवं कन्नड अजनो के रचिताओ
में मुख्य है।

जनकल—हरिद्वार की पन पुरिगों में एक पुरी। नीलवारा तथा नहर बालों गंगा की पारा दोनों यहीं श्राक्त मिल जाती है। सभी तीचों में भटकने के पश्चात यहाँ पर स्नान करने ते गृक सक की मुक्ति हो गयी थी (ऐसा कौन खल है जो यहाँ नहीं तर जाता), इसलिए मुनियों ने इसका नामकरण "तमलख" किया। हरि की पौडी से कनसल तीन मील दक्षिण है। यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे-पर चिवसमिदर प्रतिच्छित है।

कनफटा योगी—गोरखपन्थी साधु, जो अपने दोनो कानों के मध्य के रिक्त स्थान में बड़ा छिद्र कराते हैं जिससे वे उसमें कृताकार कुडल (शीशा, काठ अथवा सीग का बना हुआ ) पहन सकें। वे अनेकों मालाएँ पहनते है और उनमें से किसी एक में छोटी चाँदी की सीटी लटकती है. जिसे 'सिंगीनाद' कहते हैं । मालाओं में एक इवेत पत्थर की गुरियो की माला प्रायः रहती है, जिसका अभिप्राय है कि धारण करने वाले ने हिंगुलाज (बलुचिस्तान) स्थित शक्तिमीठ के मन्दिर का दर्शन किया है। वे लोग शाक्त एव शैव दोनों के मन्दिरों का दर्शन करते हैं। उनका मन्त्र है 'शिव-गोरक्ष'। वे गोरखनाथ की पूजा करते है तथा उन्हें बांत प्राचीन मानते है। योगमार्ग का अधिक आचरण भी इनमें नही पाया जाता. क्योंकि आध-निक संन्यासी साघ जैसे ये भी साधारण हो गये है। इनके अनेकों ग्रन्थ है। 'हठयोग' तथा 'गोरक्षशतक' गोरख-नाथ प्रणीत कहे जाते हैं। आधनिक ग्रन्थों में 'हठयोग-प्रदीपिका', स्वात्माराम रजित 'घेरण्डसंहिता' तथा 'शिव-सहिता' है। प्रथम सबसे प्राचीन है। प्रदीपिका तथा घेरण्ड के एक ही विषय है, किन्तु शिवसहिता का एक भाग ही हठयोग पर है, शेथ शाक्तयोग के भाष्य के सदश है। दे॰ 'गोरख पथ'।

> ततस्तीरं समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृशेत् । तत्तोय स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापः प्रमुच्यते ॥

पचपुराण (३८ २३) में इसका माहारूप दिया हुआ है। स्वामी विवेकानस्य ने यहाँ एक समुख्येष्टित शिक्षा पर कुछ समय तक अकस्थान किया था। इस घटना की स्मृति से उन्त जिला पर अध्य अवन निर्मित है, ओ ब्यान-जिन्सन के लिए राणगिक स्थल वन चया है।

कपर्य--- 'कपर्य' शब्द सिर के केशो को चोटी के रूप में बॉबने की वैदिक प्रधाका बोधक है। इस प्रकार एक कुमारी को बार चोटियों में केशो को बोधने बालों 'खरु-क्रमपर्दा' (ऋ॰ वे १०.११४,३) कहा गया है नया 'सिसी-बार्टी को पुरुष चोटी बालों 'खुकरदो' कहा गया है ( बाजसनेमी सं० ११ ५९)। पुरुष भी अपने केशों को इस मांति सजाते में, क्योंकि 'कट' (ऋ० के० १११४,१, ५; बाजल सं० १६ १०,२९, ४३, ४८, ५५) तथा पुषा' को ऐसा करते कहा गया है (ऋ० के० ६ ५३,२९,५,१)। बसिच्छो को दाहिनी बोर जूडा बॉधने से पहचाना बाता था एव उन्हें 'बंजिणातस्कपर्द' कहते थे। कपर्दी का प्रतिको : शब्द पुलरित है अर्थात् केशो को विना चोटी किये रसता।

249

कपर्वी—(१) शकर का एक उपनाम, क्यों कि उनके मस्तक पर विशाल अटाजूट वेंधा रहता है।

(२) ऋखंद और आपस्तम्बधर्ममूत्र के एक भाष्यकार भी 'कपर्दी स्वामी' नाम से प्रसिद्ध है।

स्पिंक (वेशकासाध)—स्वामी रामामुज्ञात 'वेशकासंबद्ध' (१० १५४) में प्राचीन काल के छः वेशकासाचार्ये का उत्केख मिळता है। इन आचार्यों ने रामानुल में पहले वेशकासाच्यों का उत्केख मिळता है। इन आचार्यों ने रामानुल में पहले वेशकासाय रामानुल के मामानपूर्ण उत्केख से प्रतीत होता है कि ये कोम मस्विगेत ब्रह्मायों ये। कर्याव्य उत्तर्भ से एक थे। दूसरे पांच आचार्यों के नाम है— प्राचीन इत्तर्भ से एक थे। दूसरे पांच आचार्यों के नाम है—

कपर्वोच्चर विज्ञासकत्रत—धावण लुक्ल चनुर्यों को सणेश-पूजन का विचान है। दे॰ जतार्क, ७८ व ८४ अ., बतराअ १६०—१६८। घोना ध्यामें में विक्रमार्कपुर का उन्लेख है और कहते हैं कि सहाराज विक्रमार्वित्य ने इस बत का आचरण किया था।

क्षानकुक्का — उरका शामिक अर्थ है 'कगाला (बीप-हित्रों) का कुष्कल धारण करनेवालां (साधिका) ' कारा-लिक वस में साधक और साधिकाएँ दोनों करालों के कुष्कल (माला) धारण करते थे। आठवी शाताब्दी के प्रारम्भ में लिखे गये 'मालतीमाधव' नातक में एक मुख्य पात्र कचोरणकर कारानिक संस्थाती है। वह सामुख्य देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध नेतुम् प्रदेश के आंदील नामक श्रीय मन्दिर से था। कपाल-कुष्कला अचीरणकर की जिल्म थी। दोनों योग की साम्बन्धा करते थे। वेष्टाक्रीच वह निवस्त से प्रानिव शाके खे एवं नरबिल भी देते थे। संस्थासिनी कपाककुष्कला मुखों की माला पहलती तथा एक भारी डण्डा लेकर चलती थी, जिसमें घण्टियों की रस्सी कटकती थी। अयोरपण्ट मालती को पकडकर उसकी बिल देना चाहता था, किन्स वह उसमें मक ही गयी।

कपालमोचन तीर्थ — सहारतपुर से आगे जगाधारी से चौदह भील दूर एक तीर्थ । यहां कपालमोचन गामक सरीवर है, इसमें स्नान करने के लिए यात्री दूर दूर से आते हैं। यह स्थान जंगल में स्थित और रमणीक हैं।

कपाली—जन्दार्थ है 'कपाल (हाय में) धारण करते बालां अनदा 'कपाल (मुण्ड) की माला धारण करते बाला ।' यह जिब का पर्याय है। किन्तु 'क्यार्थ में इसका एक हुसरा हो। अर्थ हैं। कपालों की ब्यूट्पारीत उसमें इस प्रकार बतायी गयी है: 'कम् महासुल पालयति इति कपाली। अर्थात् जो 'क' महासुल का पालन करता है वह कपाली है। इस सामवान में 'डोम्बी' (नाड़ी) के नाथक को रुपाली करते हैं।

क्यांकेटबर—शिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय की अपेक्षा सामको का पय कहला सकता है, जो विचारों में बाममार्गी शाको का समीपवर्गी हैं। सानवी शताब्दी के एक अभिलेक में कपालेटबर (देवता ) एवं उनके सम्या-सियो का उल्लेख पाया जाना है। मुण्डमाला घारण किये हुए विव ही कपालेटबर है।

कषिल — सास्य दर्शन के प्रवर्तक महामृति। कपिल के 'सास्य-मृत्र' जो मध्यति उपलब्ध हैं, छ अध्यायों में विभक्त हैं और सस्या में कुल ५२४ हैं। इनके प्रवचन के बारे में पक्कशिस्वार्य ने लिखा है

"निर्माणवित्तमधिष्ठाय भगवान् परमधिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोबाच ।"

[स्पिट के आदि में भगवान् विष्णु ने योगवल से 'निर्माण विक्त' ('जनास्पक देह ) का आधार लेकर स्वय उसमें प्रवेज करके, दयाई होकर कपिएल रूप से परम तत्त्व की जिज्ञाम करने वाले अपने जिया आमृति को इन तत्त्व ( नाकायतुत्र) का प्रवचन किया।

पौराणिको ने चौबीस अवतारों में इनकी गणमा की है। भागवत पुराण में इनकी विष्णु का पक्कम अबतार बतन्त्राया गया हं। कुछ विदानो के अनुसार 'तस्वसमास- सूत्र' नामक एक संक्षिप्त सूत्र रक्ता को कपिल का मूल उपदेश मानना चाहिए ।

इनकी जन्मभूमि गुजरात का सिद्धपुर और तप स्थल गंगा-सागरसंगम तीर्थ कहा जाता है ।

कपिल-उपपुराण---यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है।

कपिलाबान — श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में स्थारहर्वे दिन 'कपिला धेनु दान' नथा वृषोत्सर्ग मृतक के नाम पर किया जाता है। यह दान महाबाद्वाण को दिया जाता है।

कषिष्ठलकरुमहिता—पजुर्वेद की पाँच शाखाओं में से कपिष्ठलकठ एक शाखा है। 'कपिष्ठलकठसंहिता' इसी शाखा की है।

कष्पिकस्तु—अन तक यह मान्य बा कि निपरह्वा से मी मीन उत्तर-पश्चिम नेपाल राज्य में तिमार गमक स्थान ही मौनम मुद्ध के रिला शुद्धीदन की राजवानी था। यहाँ विज्ञाल अमान्यमेष हैं। यह स्थान लुम्बिनी में पन्नह मीन पश्चिम हैं। किंतु नयीन कोजों से प्रमाणित होता है कि बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहुवा नामक स्थान ही प्राणीन कपिणवस्त हैं।

बीद परम्परा ( बीर्क्षातकाय ) के अनुभार सही पर प्राणीन काल में कांतर मुनि का लाभम मा। अयोष्या में किलानित करता के प्राचित के स्वाप्त मा अयोष्या में किलानित करता कांतर ( शाक ) वन के बीच शाक्ष जनपर की स्थापना की। माभ्यस कांगिल मान्य के अनीव्यन्वादी दर्दान का प्रभाव गाक्यों ( विशेष कर गीतम बुद्ध ) पर इसी परम्परा से पहचा रहा होगा परम्परा से पहचा रहा होगा मान्य

कपिकाषकीव्रत — भाद कुल्ण को पर्छा ( अमान्त गणना ) अपदा आदिवन कुल्ण को पर्छा ( पूर्णमाम्न गणना ), भौमदार, उपतीपात योग, रोहिलो नकात्रपुक्त दिन में इम तका अनुष्ठान होता है। देन हेसादि, बतलक्ष्ण है, रं, ५०८। यदि उपर्युक्त संयोगों के अतिरिक्त कहीं मूर्य भी हस्त नवात्र के पुक्त होता है। इस व्यत का पुष्प और अधिक होता है। इममें मास्कर की पूजा तथा किएला गौ के दान का दिवान है। किल्कियरम्परा के अनुवायी सन्यायी गण इस दिन किएल मुनि का जन्मोत्सव मनाते है। इस पर्व में रोहिलों का संयोग अनुमान पर ही आधारित है। इस पर्व में रोहिलों का संयोग अनुमान पर ही आधारित है। इस एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ दिन हि साधारणत ऐसा योग ६० वर्षों में कही एकाच वार पढ़दा है।

कवीर तथा कवीरपंथ--- धार्मिक सुधारकों में कबीर का नाम अग्रगण्य है। इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कवीरपथ कहलाता है। इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस जुलाहा जाति में हुआ जो कुछ ही पीढी पहले हिन्द से मुसलगान हुई थी, किन्तु जिसके बीच बहुत से हिन्द सस्कार जीवित थे। ये वाराणमी में लहरतारा के पास रहते थे । इनका प्रमुख धर्मस्थान 'कबीरचौरा' आज तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मठ और कबीरदास का मन्दिर है, जिसमें उनका चित्र रखा हुआ है। देश के विभिन्न भागों से सहस्रों यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। इनके मुल सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमक्तावली, कबीरपरिचय की माखी, शब्दावली, पद, साखियाँ, दोहे, सुखनिधान, गोरखनाय की गोष्ठी, कवीरपञ्जी, वलक्क की रमैनी, रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द राममागर, अनाथमञ्जल, अक्षरभेद की रमैनी, अक्षरखण्ड की रमैनी, अरिफनामा कबीर का, अर्जनामा कबीर का, आरती कबीरकत, भक्ति का अञ्ज, छप्पय, चौकाघर की रमैनी, मुहम्मदी बानी. नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अङ्ग, ज्ञानगृदरी, ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवीराष्ट्रक, करमखण्ड की रमैनी, पकार, शब्द अनलहक, साधको के अञ्ज, सतसञ्ज को अञ्ज, स्वासगुञ्जार, तीसा जन्म, कबीर कृत जन्म-बोध, ज्ञानसम्बोधन, मन्यहोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या सतकवीर बानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकवीर, बन्दी-छोर, शब्द बशाबलो, उपगीता, इसन्त, होली, रेखता, झुलना, लगरा, हिण्डोला, बारहमामा, बाँचरा, चौर्तासा, अलिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा कवीरजी कृत, जब्द पारखा और ज्ञानबनीसी, विवेक-मागर, विचारमाला, कायापञ्जो, रामरक्षा, अठपहरा, निर्भयज्ञान, कबीर और धर्मदास की गोष्ठी आदि ग्रन्थो मे पाये जाते हैं।

कवीरदास ने स्वयं ब्रान्य गृही जिले. केवल मुख से भाखे हैं। इनके अपनी तथा उपरेशों को इनके लिष्यों ने जिपनब्र किया। इन्होंने एक ही विचार को सैकडो अकार से कहा है और खबमें एक ही भाव प्रतिप्वत्तित होता है। ये रामनाम की महिमा गातें थे, एक ही ईश्वर को मानते से और कमंत्राण्ड के धोर विगोधी थे। अवतार, मूर्जि, रोजा, ईर, मसजिद, मन्दिर आदि को नहीं मानते थे। अहिता, मनुष्य मात्र को समता तथा ससार को अनारता को इन्होंने बार-बार नाया है। ये उपनिषयों के निर्मूण इह्मा को मानते से और साफ कहते ये कि वहीं गुढ़ कैपर ह है बाहे की राम कही या अलका। ऐगी रहा में इनकी धिक्षाओं का प्रभाव शिष्यों द्वारा परिवर्तन से उफटा नहीं आ सकता था। थोड़ा मा उन्ट-गुन्ट करने से केवल इतना कर ही सकता है कि रामनाम अधिक न होकर स्थायनाय अधिक हो। यह निविद्य तात है कि ये रामनाम और सख्यानाय सोनों को अअनों में रखते से। प्रतिमायूवन इन्होंने निम्हमीय माना है। अवतारों का विचार इन्होंने खाज्य बताया है। वो-हा रचानों पर कुछ ऐसे शब्ध है,

कवीर के मुख्य विचार उनके प्रत्यों में मूर्यवन् चयक रहे हैं, किन्तु उनसे यह नहीं जान परता कि जावागमन विद्यालन पर ने हिन्दुसन को नातने ये या मुख्यानी मत को । अन्य बातों गर कोई वास्तविक विरोध कथीर की किंगाओं में नहीं दीका पडता । कबीर शाहब के बहुत से शिच्य उनके जीवन काल में हो हो गये थे । भारत में जब भी आठनी लाल मृत्युष्य कबीरपंथी है । इनमें मुगनमान चोड़े ही है और हिन्दू बहुत अधिक । कबीर पंथी कल्ठी पहनते हैं, बीजक, रमेनी आदि बच्चों के प्रति पुग्य भाव एकते हैं । यह को स्वौगरिय मानते हैं।

निर्मुण-निराकारवादी कबीरपथ के प्रभाव से हो अनेक निर्मुण-निराकारवादी कबीरपथ के प्रभाव से हो अनेक निर्मुण्यानी पब जल निकंको । यद्या—नानकपंप पञ्जाव में, वाद्युप्प जपपुर (राजस्थान) में, लालदासी अलबर में, सरप्यानानी नारनील में, बावालाली सरहिल्द में, सारपंपय दिल्ली के पास. शिवनारायणी गांजीपुर में, गरीवदामी रोहलक में, मलुक्तासी कहा (प्रयाग) में, रामवताई से समान क्य से अबेले निर्मुण निराकार इंट्यर की उपासना की बातो है। मुर्गुज्ज वर्षित हैं, उपासना और दूबा का काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर कहता है। युव का काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर कहता है। युव का काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर कहता है। युव का साम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। सुव का साम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। सुव का साम किसी भी जाती का व्यक्ति कर सकता है। युव को साम किसी भी जाती का व्यक्ति कर सकता है। व्यवहार में सहस के किसीरपंपी चहुत्वेववाद, कर्म, जन्मान्तर और तीर्थ इन्यादि भी मानते है।

कबीरपंथी-कबीर साहब द्वारा प्रचारित मत को मानने वाले मक्ता भारत में इनकी पर्याप्त संख्या है। परन्त कवीरपंत्र धारिक साधना और विवारवारा के रूप में है। अपने सामाजिक तथा ज्यापक धार्मिक जीवन में वे पूर्ण हिन्दू हैं। क्वीरपंत्री विरक्त साधु भी होते हैं। वे हार अयवा गाला (तुल्ली काफ को) पहुनते हैं तथा लक्षाट पर विष्णु का चिह्न अंकित करते हैं। इस प्रकार इस पंत्र के अमणशील या पर्यटक साधु जतर भारत में सर्वत्र पर्यात सख्या में पायं जाते हैं। ये अपने सामान्य, सर्वत्र पर्यात्र सख्या में पायं जाते हैं। ये अपने सामान्य, सर्वत्र पर्यात्र सख्या में पायं जाते हैं। ये अपने सामान्य,

कमळबळी—यह वत मार्गशीर्थ णुक्त पंचमी से सप्तमी तक मनाया आना और प्रतिसास एक वर्ष प्यम्त चल्कता है। ब्रह्मा इसके देवता है। पद्धमी के दिन बत के नियम प्राम्भ होते हैं। पथ्छे को उपवास करना व्यक्ति हो। शर्करा से भरें मुबर्णकमल ब्रह्मा को चढ़ाने चाहिए। सप्तमी के दिन ब्रह्मा को प्रतिष्ठा करते हुए उन्हें स्तिर का भीग जगाना चाहिए। वर्ष के बारत महीनों में ब्रह्माची की भिन्न-भिन्न नामों से पूजा करनी चाहिए। दे क मिंब-क्योन-प्रत्यान, ३९।

कमलसक्षमी — यह बत चैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ होकर एक वर्ष तक प्रतिमास चलता है। दिवाकर (सूर्य) इसके देवता है। दे० मत्स्यपराण, ७८१-११।

कमका—दस महाविद्याओं में से एक। दक्षिण और वाम दोनों मार्ग वाले दमों महाविद्याओं की उपासना करते हैं। कमका इनमें से एक हैं। उसके अधिष्ठाना का नाम 'मदाधिव विष्णु' ह। 'बाफ्समोद' में इन दसों महा-विद्याओं के अरुध-अरुप तन्त्र है, जिनमे इनकी कषाएँ, ज्यान एवं उपासनाविधि विष्णु है।

कसककर—आगतीय ज्योतिविदो में आयंभट, वराहिमिहिर, ब्रह्मगुन, भारकराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं। ये मभी फलिल एव गणित ज्योतिय के आचार्य माने गाते हैं। भारतीय गणित ज्योतिय के विकास में कमलाकर भट का स्वान उल्लेखनीय है।

करकजुर्वों (करवाजीय)—केवल गहिलाओ के लिए इसका विवास है। कार्तिक हुल्या जतुर्वों को इसका अनुष्ठान होता है। एक बत्युक के नीचे शिव, पार्वती, गणेत तथा स्कन्य की प्रतिकृति बनाकर वांडलोपचार के लाख पूजन किया जाता है। यस करक (कल्का) दास दिये जाते है। जन्मोदाय के पण्यात चन्द्रामा की अर्थ वेने का विवास है। वेन निर्णयोक्तिया, १९६, वतराज १७२। कक्तियाँ — आपस्तम्य गृद्धासूत्र के भाष्यकार । इन्होंने कात्यायनसूत्र एवं पारस्कररिवत गृद्धासूत्र पर भी भाष्य लिखा है।

करकाख्यों— कार्तिक कुष्ण अष्टमी को इस बत का अनु-ध्वान होता है। रात्रि को गौरीपूजन का विधान है। इसमें बुबासित अब से परिपूर्ण, बालाओं से परिवृत नी कल्यों के बान कराना बाहिए। नौ कन्याओं को भोजन कराकर बती को भोजन करना चाहिए। यह बत महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है।

कर्तभज्ञ--हिन्दु-मुस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामार्गी समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नैतिकता अन्देहात्मक हैं। इस पर इस्लाम का प्रभाव भी परिलक्षित होता है तथा इसके अनवायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोड़ते हैं।

भक्ति सम्प्रदायों में यह विश्वास है कि भगवान् की दया, अनुम्रह अथवा प्रसाद से सब तरह के कर्मफल समृत कभी भी नष्ट हो सकते हैं।

कमंबार — आवागमन तथा कर्म का मिद्धान्त सर्वप्रथम भकी भौति बाद्धान्त प्रत्यों में स्वापित किया गया है। फिर भी उपनिषदों में ही प्रथम बार इसका सम्बन्ध नैतिक कार्य-कारन के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार इस गुक्तम विद्धान्त की सृष्टि आयों की ही देन है। किन्तु कुछ विद्धानों का विश्वास है कि बादिम जातियां ही, जो यह विश्वास करती थी कि मरने के बाद उनका आरमा गयु-श्वारी में निवास करता है, उनता सिद्धान्त को चलाने बालों है। यह बात अंदरा तस्य हो सकतो है, क्योंकि आर्य लोग दैनिक जीवन में इनके सपर्क में रहते थे दाया गोरं-बीर आर्यों ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आर्ये-तरों ने बैजानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त 'क्यं' को सहस्र ही स्वीकार कर अपनी और से सामय्य ओर्यों से केंद्रा दिया।

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण और कार्य मे प्रकृत सम्बन्ध हैं। कारण के मृत्यार ही कार होता है। जोशाला अपने कर्म के अनुसार दार-बार अपन प्रहुण करात्र परता है। मनुष्य का इस अन्य का चरित्र उसके दूसरे जन्म की अक्स्याओं का निर्मायक होता है। अच्छे ब्राम्य का सल्कल एवं बुरे का दण्ड मिलता है। द० छान्दां मा उप० ५ १० ७ )।

काम के अर्थ में 'क्सं' शब्द एक अद्मृत शिंक है जो सभी कमों को दूसरें जन्म के फल या कमें के रूप में गरि-वित्त कर कर देती हैं। इस सिद्धान्त का विकास होते होंगे निश्चित हुआ कि मनुष्य का मन, शरीर एव चरित्र तथा उनके अनुभव उनके आगामी जन्म के कारणतत्व हैं। मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन पिछले कमों का फल हैं तथा एक जन्म के कमें दूसरें जन्म में अच्छे फल एवं दण्ड की योजना करते हैं। इस प्रकार जन्म एव मरण या संसार का आदि तथा अन्त नहीं हैं। इसी कारण आस्मा को आदि-अन्त रहित माना गया है।

किन्तु कर्म का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। मनुष्य देवाज अतीत के कांग्रक्त से यह है। वर्तमान से उसे अपने कमी के चुनाव से स्वातव्या है। इसके द्वारा वह अपने भविष्य का निर्माण करने बाजा है। उसके द्वारा वह अपने भविष्य का निर्माण करने बाजा है। क्यों से तो यह भी विश्वत्या है कि भगवन्त्रपासे अर्तात के कर्म भी नट हो जाते हैं। क्योंक्शव्य —(१) समूर्य वैदिक प्रमं तीन काण्डो में विश्वक्त है—(१) ज्ञान काण्ड, (३) उपसम्बा काण्ड। क्योंक्शव्य भानव के मंगी प्रकार के क्यों में है, जिनमें पार्मिक व्रियाएं भी माम्माल्य है। स्थूल रूप से प्रामिक क्रियाओं को ही 'क्यंकाण्ड' कहते है, जिनमें पार्मिक क्रियाओं ही 'क्यंकाण्ड' कहते है, जिनमें पीरोहिस्स का चाता सावन्य है। क्यंकाण्ड के भी वो प्रकार है—(१) क्रष्ट और (२) पूर्त। यज्ञ-सामाहि, व्यक्त क्यांकाण्ड के भी वो प्रकार है—(१) क्रष्ट और (२) पूर्त। यज्ञ-सामाहि, व्यक्त क्यांकाण्ड के और वापार्मिक क्यांकाण्ड के भी प्रकार है—(१) क्रष्ट और (२) पूर्त। यज्ञ-सामाहि, व्यक्त क्यांकाण्ड के आर वापार्मिक क्यांकाण्ड कर्मों के एक कहते

हैं। लोक-हितकारी दृष्ट फल बाले कर्मों को पूर्व कहते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत लोक-परलोक-हित-कारी सभी कर्मों का समावेश है।

कर्मकाण्ड--(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत है कि बारों बेदो में प्रधानत तीन विषयो; कर्मकाण्ड, ज्ञान-काण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन है। कर्मकाण्ड अथति यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को इस लोक में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो और मरने पर यथेण्ट सुख मिले । यजुर्वेद के प्रथम में उन्तालीसवे अध्याय तक यज्ञा का ही वर्णन है। अन्तिम अध्याय (४० वां) इस वेद का उपसहार है, जो 'ईशाबास्योपनिषद' कहलाता है। बेद का अधि-काग कर्मकाण्ड और उपासना से परिपूर्ण है, शेष अल्प भाग ही ज्ञानकाण्ड है। कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के लिए हैं। उपासना और कमें मध्यम के लिए । कमें, उपा-सना और ज्ञान तीनों उत्तम के लिए है। पूर्वमीमासा-शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक है । इसका नाम 'पूर्वमी-मासा' इस लिए पड़ा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है। पूर्व आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे पूर्वमीमासा कहते हैं। ज्ञानकाण्ड-विषयक मीमासा का इसरा पक्ष 'उत्तरमीमासा' अथवा बेदान्त कहलाता है। कर्मधारा-हिमालय का एक तीर्थस्थल । वराह भगवान् पाताल से पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का बच करने के पत्चान यहां शिलारूप में स्थित हो गये थे। अलकनन्दा की भारा में यह उच्च शिला है। यहां सङ्गाजी के तट पर कर्मधारा तथा कई लीथं है।

कर्मांतर्णय — मण्याचार्य डारा रचिन एक दार्शनिक प्रत्थ । कर्मग्रेयी — सामवेद के गोभित्र गृह्मान्त्र पर कारवायन ने परिस्तिष्ट किल्ला है, जिमे 'कंभग्रेयीय' कहते हैं। यद्यापि यह पोभिन्यमूमान्त्र के दूरक रूप ने लिल्ला मया है, तो भी इसका आदर स्वतन्त्र गृह्मान्त्र और स्मृतिदास्त्र की तग्रह होता आया है। आधारित्य शिवराम ने इस ग्रम्थ की दोका की है।

कर्ममार्ग---वार्मिक साहित्य में मोश के तीन भागे ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग तथा भिन्तमार्ग बतलाये याये हैं । उपनिषदो, सान्ध्यदर्शन, बीढ एव जैन दर्शनों के विकस्ति रूप में जिस मार्ग का अवलम्बन बताया गया है, उसे आनमार्ग कमंबिहमा (विशवस्थापिमी)—विश्व कमंग्रसान हैं। कमं का सरकार हीं मानव की मुक शिक हैं। इसी के अनुसार भनुष्य के भाग्य का निर्णय होता है। कमंभिय से हो भनुष्य अंक योजियो—देव, ममुख्य, तिर्थक आदि—मे भ्रमण करता है। इसी के अनुसार वह लोक-लोकान्तर मे जाता हैं। मत्वगुण्यत्मक कर्म पुष्य तथा तमोगुणात्मक कर्म पार माना गया है। सत्वगुण्यं के मानं पर चलनेबाला मनुष्य अपना अन्तरूपण शुद्ध करके प्रमानंत्र मोस को प्राप्त करता है। तमोगुण्यं और पायक्रमं करनेवाला मानव अज्ञान और कर्मबन्धन में पडा रहता है। इसिल्य कर्म के शेत्र से मनुष्य को पूर्णत सावधान रहना बाहिए। कर्ममहिमा विस्तार सं, शास्त्र के आधार पर नीचे दी

कर्म की महिमा इस बात से ही जानी जा सकती है कि वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तपान नावन (बंध्य को ब्यास किये हुए हैं। प्रश्न के उपरान्त चतुर्दछ लोकों में नवीन बोवनस्मृष्टि मानेट जींचों के पूर्वकर्म के अनुसार होती है। समस्त देवताओं द्वारा समार की नियमानुसार रक्षा कर्मकक का ही परिणाम है। इसी के आधार पर देवता-गण अपनी-अपनी नियमित वित्यों को प्राप्त करते है। निष्कर्ष यह है कि निव्यक्त ब्रह्माण्ड में देव, ब्रह्मलाव तथा चराचन सभी कर्म के कारण स्थित और प्रतिमान है। मारिकक कर्म के तारताय से जीव को ऊर्ज समझीको तथा तामसिक कर्म के तारतान्य से अथः समलोकों की प्राप्ति होती है। उज्यंकीक में आनन्य स्वमा अभीलोक में दुःस मोरा का विधान है। धर्म से पुण्य और अध्यमें से पाए होता है। सोम्पर पान करने बाला यक्कमी पुष्पात्मा है। वह हम्प्रलोक में जाकर देवमोग्य दिख्य बस्तुओं को प्राप्त करमें का अधिकारी होता है।

इसी प्रकार अध्यम के कमानुसार अधोलोक में निम्म और निन्तार योगियों की प्राप्ति हुआ करती हैं। छान्यो-योगियिय के अनुसार पृथ्य कर्म के अनुष्ठान से ब्राह्मण, असिय अबवार वेडर आदि उत्तम योगियों की प्राप्ति होती है तथा निम्म या पाप कर्म के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर और बाध्याल आर्थ योगियों की प्राप्ति होती हैं। स्वर्ण पुरानेवाल, मदिरा सेवन करनेवाल, गुरुरलोगागी तथा हाते हैं। योगदर्शन के अनुसार कर्म हो सम्पूर्ण अविधा और अस्पिता क्यों क्लेशों का मूळ कारण हैं। कर्म-गांकार हो उन्हम और भए-स्प्य का में बीच के परि-प्रमण ना कारण है। उसके पाप-पूष्प का फल भी इसी

महाभारत के अनुसार कमंसस्कार प्रत्येक अवस्था में ओव के साथ रहता है। जीव पूर्व जरम में जैसा कमें रत्ना है पर जरम में बेंसा ही फर भोषता है। अपने प्राच्य कमें का भीग उसे मातृत्य से ही मिलना आरम्भ ही जाना है। जीवन की तीन अवस्थाओं—बाल, युवा और वृद्ध में में जिल अवस्था में जैसा कमें किया जाता है उभी अवस्था में उसका फल भी भोषने को मिलना है। जिम गरीर को भारण कर औव कमें करता है उसका फल भी जरी काया से प्राप्त होता है। इस तरह प्रास्थ कमें मंदा करती का अनुसामी होता है।

चक्र में भोगने को मिल जाता है।

योगदर्शन के अनुसार कर्म के मूल मे जाति, आयु और भोग तांना निरंहत रहते हैं। कर्म के अनुसार उच्चवर्ग या निम्मवर्ग में श्रीव का अन्म होता है। प्रारक्ष कर्म आयु का भी निर्धारक है। अर्थात् जिस नरीर में जिस प्राप्तन कर्म के भोग का जितने दिन तक विधान होगा बहु रारीर उतने ही दिन तक स्थित रहु सकता है। तदु-परान्त दूसरे तवीन कर्म की भोगस्थिति दूसरे रारीर में होती है। कर्म के भोग पक्ष का भी बही विधान है। संसार में सुख और इ.ख भी कर्म के कमुसार ही होते हैं। शरीर के अंगों का निर्माण भी पूर्वकर्म के अनुसार होता है। शरीर को रचना और गुण का तारतस्य भी प्राकत कर्मकापरिणाम है। उसमें दोव और गुण का संचार धर्मधिर्मक्षी कर्मका सस्कार है।

बेदों में कर्म की महिमा का सबसे अधिक वर्णन है। वंद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते है। वहाँ तीन प्रकार के कर्मों का विधान है—नित्य, नैमित्तिक और काम्य । नित्य कर्म करने से कोई विशेष फल तो नही मिलता पर न करने से पाप अवश्य होता है। जैसे त्रिकाल-सम्ध्या और पाँच महायज्ञादि है। पूर्वकर्म के अनुसार वर्तमान समय में मनच्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चल रहा है उसी पर पुनः बने रहने के लिए नित्य कर्म अल्या-बस्यक है। ऐसान करने से मनुष्य अपनी वर्तमान कक्षा से ज्युत हो जाता ह । जैसे पक्त महायज्ञ आत्मोन्नति के एक साधन है, इनकी उपयोगिता पञ्च-सूना दोष दूर करने के लिए ही है। ससार में जीने के लिए मनुष्य प्रकृतिप्रवाह को बर्ग्यात पहुँचाता है। उसे अपने जीवन-यापन के लिए नित्य सहना प्राणियों की हत्या करनी पडती है। मनुष्य के स्वास-प्रश्वास नक में असंख्य प्राणियो की हत्या होती है। इस पाप को दर करने के लिए भारतीय शास्त्रों में पद्ध महायज्ञों की व्यवस्था की गयी है। मन के अनुसार सामान्य गृहस्था से भी कम से कम

पांच स्वको पर जीवहर्या होगो है — चून्हा, परणी ( वक्को ), उपस्कर ( मकाई ), कण्टनो ( ऊखल ) और उदकुम्म (जल्मबा) ।इन पांच बीजो का उपमांग जीवहिंदा का काण होता है। इन नित्यहिंताजनित पापो से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को पञ्चमहायज्ञ क्यों नित्यकर्म करना आवश्यक है।

यही कारण है कि नित्यकर्म करने से पुष्य नहीं होता, पर न करने से पाप अवस्य होता है। वणीयम धर्म के अनुसार निर्भारित कर्म भी इस व्यवस्या के अन्तर्सार है। सभी जातियों की कर्मशृतिसां उनके नित्यकर्म के अन्तर्सार आती है। जब तक मनुष्य अपने वणं और आप्तम धर्म के अनुसार कार्य न करेगा तब तक अपनी वर्तमान जाति में नहीं रह सकेगा। वह उच्चवर्ग को तो नहीं ही प्राप्त कर सकेगा; अपितु वर्तमान वर्ग से भी च्यूत होकर जक्षेपामी हो जायगा। बाह्यण का स्नाय्यत तथा वैरयों के गी-रक्षा आदि उनके नित्यकर्म है। इनके न करने से उन्हें पाप होता है और करने वे से अपनी अूमि पर स्थित रहते हुए उच्च पढ़ को प्राप्त करते हैं। यही बात राजा के प्रमा पालत के सम्बन्ध में भी है। संसार को अदाककता को पूर कर प्रजा के भय को दूर करना ही राजा का काम है, ऐसा मुन्सिहता से न्यप्ट है। शुक्रनीतिसार के अनु-सार पामिक और प्रजारक्षक राजा देवाश होता है, अयथा उच्चे राक्षकोंच समझता चाहिए; ऐसा राजा अपनी और प्रजापीड़क होता है; इससे अवान्ति का विश्वार होता है और सारी प्रजा भी पापी हो जाती है। राजा के पाप से प्रजा भी पापी होती है। इससे प्रजाप में वर्णस्वरता आदी है, जिससे क्युविषार्यंय, अपवहाँ का अययाचार त्या प्रजा का नाश आरम्भ होता है और अन्त में राज्य ही समुक मध्य हो जाता है। अतर्य प्रजापालन राजा का नियक्ष में है।

जिन कभों के न करने से पाप नहीं होता अधितु करत से पुष्पक्षक की प्रांत्त होती है उनकों निर्मालक कर्म के स्वार्ध नी गयी है। उदाइटणारं, तीरंवर्शनादि। तीचों के वर्षान न करते से पाप नहीं होता पर दर्शन करते से पुष्प फल की प्राप्ति अवध्य होती है। जिल प्रकार एक विषयों क्यांति सायु-महासा के निर्माण रहेंच कर कुछ समय के लिए क्यांति तियाय साथ को भून जाता है। उसी अकार तीचों में जाकर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने सासारिक मोह से मुक्ति पा जाता है। विल वेदां शक्तियों के प्रभाव से तीचों की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने रा मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। बहु अपने विदम मान को मूलकर सद्भावना से पुन्त हो जाता है। यही तीबाँदन का फल हैं। इसी प्रकार पुत्र, दान, स्वान, देवस्थान दर्शन, साथु का दर्शन आदि भी निर्मित्तक कर्म हैं।

किसी विशेष कामना से किये गये कमें काम्य कमें कहें जाते हैं। इसके मूळ में न्याप निहंत रहता है। एक ही कार्य भावभेद से नीमित्तिक कमें हो सकता है और काम्य कमें भी। उदाहरणाएं नेवल तीयदान के ब्येय से किया गया तीयटिन नीमित्तिक कमें होगा। पर यदि वह किसी विशेष कामना की विश्वि के लिए किया जाय तो उसे कारण कमें कहा जायगा। निकक्षं यह है कि नीम-रिक कमं के तुल में ब्यक्ति की सामाल्य घर्मभावना का योग रहता है, पर काम्य कर्म किसी विशेष कामना का प्रतिफलन है।

केवल भावभेद से ही कर्मकी शक्ति में अन्तर आ जाता है। इसोलिए भावना के तारतम्य से कर्मों को तीन भागों में विभक्त किया गया है--आज्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आत्मोक्तित के साथ मनुष्य की भावना उदारतापुण और विचारमलक हो जाती है, इसलिए उसके कर्मभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। सामान्यत आधि-भौतिक कर्म विश्वभतों से सम्बद्ध है। जिसमें भतो के द्वारा मनुष्य की सम्पूर्ण मनोकामना फलवती हो उसे अधिभृत कर्म कहते हैं। ब्राह्मण भोजन और साध भोजन आदि इसी के अन्तर्गत आते है, इन कार्यों से व्यक्ति इन लोगो की मानसिक शक्ति द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही मनोकामना जब व्यक्तिगत सूख-कामना और पर-मुखकामना से मिलकर सार्वभौमिक और लोकमगलकारी हो जाती है तो उसे आधिभौतिक कर्म की सज्ञा दी जाती है। दरिद्रो को भोजन देना, अनाधालय स्थापित करना, चिकित्सालय की सहायता करना आदि इसी प्रकार के कार्य है। इनसे व्यक्ति को विशेष पण्यलाभ होता है।

आधिर्देषिक कर्म देविक शक्तियों को अनुकूछ करके फल प्राप्त करने का साधन है। शास्त्रीय इच्छि के प्रबण कर्म दुबंध कर्म को बचा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति देवी गक्ति से प्राप्त प्रवच्यात ते अपने प्रतिकृष्ठ सस्कारों को दया य तो यह उसका ब्राधिर्देषक कर्म कहा जायगा। ऐसा करके व्यक्ति अपने पृतिकृष्ठ सस्कारों को पीडा से मुक्ति पा ककता है। आधिर्देषिक कर्म का अनुष्टान स्वार्धिद्धि के लिए भी होता है और विक्यमञ्जल को कामना से भी होता है। ग्रिव देवा में अतिवृद्धिंद्ध, अनावृद्धिंद्ध, दुनिस्त्र या महानारों आदि का विकतार हो जाय तो जसे समम्प्र प्राण्यों के पाप का परिणाम समझता चाहिए। इनकी प्राप्त से परिणाम समझता चाहिए। इनकी इंट करते के लिए परोपकारों व्यक्ति द्वारा किये पाये देव- यस आदि देवी संस्कार आधिर्देषिक कर्म कहें आयों थे।

आध्यात्मिक कर्म बौद्धिक होते हैं। इसीलिए स्वदेश तथा स्वचर्म रक्षार्थ किये गये कार्य या ज्ञानविस्तारक कर्मों को आध्यात्मिक कर्म की संज्ञा दी गयी है। अहंकार के विकासक्रम में प्रकृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर क्य तक जाने के विविध सीपान हैं । जीव बपनी साधना के बल से क्रमशः निम्म स्तरों से कर्ध्व स्तरों को प्राप्त करता है। बासना के भिक्न-भिक्न स्तर हैं। उद्भिज और खेटज योनियों में वासना के प्राकृतिक और आत्मरका-त्मक रूप मिलते हैं। मनोमय कोष के विकास के अभाव में उन्हें परसूख से स्वसूख के सम्बन्ध का जान नही है। अच्डज योनि में इस ओर थोड़ा विकास हुआ है। अपने बच्चों पर प्रेम, दाइपत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस बासना के विस्तार के ही रूप हैं। मन्ष्ययोगि में इसका सर्वा-धिक विस्तार है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य ममाज के अड-प्रत्यंड पर ध्यान रखता है। मन्ष्य स्वार्थ मे परमार्थ की और कमड़ा बढ़ता रहता है। व्यष्टिकेन्ड में समिष्ट की ओर बढ़ना उसका स्वभाव है। इसीलिए वाल्यावस्था के व्यस्टिमुख से वह क्रमश परिवारसूल और फिर समाजसूल और देशसूल की ओर उन्मुख होता है। इस प्रकार मनुष्य का अहकार क्रमश उदारता में परिणत हो जाता है। यहाँ तक कि बह संसार के सख के लिए भी काट सहने को तैयार हो जाता है। उस समय उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि उसकी स्वार्थबदि नग्ट हो जाती है और परार्थबद्धि का विकास होता है । ऐसा पवित्रातमा आध्या-िमक प्रगति अधिक करता है। वह ज्ञान और धर्म की उन्नति में अन्यशिक योग देता है। ऐसा महात्मा अपनी मना का विस्तार करके 'बस्धैव क्टम्बकम' के सिद्धान्त को भाव रूप में अपना लेता है। वह विश्वजीवन और विश्वप्राण हो जाता है। उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के हेत् होते हैं. अत वह पूर्ण साधता को प्राप्त हो जाता है। आध्यारिमक कर्म ही उसकी योगसाधना है।

मागवन के अनुसार साम्प्रण वराचर प्राणियों में ब्रह्म की मत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदामत है। अतः उनकी अवज्ञा करके परमेदवर की पूजा करना गईलीय है। यह अनेक होकर भी एक हैं। अतः प्राणियों के प्रति वैरमाद को त्यागकर मित्रमाव से सर्वव्यापी परमात्मा का पूजन करना चाहिए। बर्बमुलों से परमात्मा की सत्ता की अनुप्रति हो अंयस्कर है। हमारे प्राचीन कृषियों का जीवन ऐसा ही था। समिष्ट औष के अज्ञानान्यकार को दूर करना और समस्त संसार का कल्याण करना उनका कर्तव्य था।

उपर्युक्त विविध्य सेदों के साथ कर्म के दो भेद अन्य
प्रकार के भी किये गये हैं। वे है—सकाम कर्म बीर
किलाम कर्म शि काम कर्म वादात मुक्त होता है। जिस
कामना या वासना में कर्म किया जाता है उसी के अनुकूल
एक की प्राप्ति होती हैं। शास्त्रों में इन कर्मों की विधि
कोर एक वर्षित हैं। सकाम कर्म में मनुष्य को पुमयान
गति बौर निकाम कर्म में देवयान गति मिलती है।
श्रीमद्भावपद्गीता में इन दो गतियों का वर्णन है। इन
गतियों को क्रमना हल्लामित और जुसक्तारीत कहते हैं।
भोगकामना से किये गये कर्मों का परिणाम जन्म-परण होता
है। इस प्रकार कहान कर्म के हारा पुनर्जन्म के बन्धन से
सर्वित के वि

सकाम कभी व्यक्ति अप्टादण फल प्रदायक कभी का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे आफियों को जरा-मरण के बस्बन में मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इनमें आसफित का प्रधानन्य होता है इसलिए पृष्य के बल पर में स्वर्ग में सुख भोगकर पृष्य क्षय होने पर पृन मृत्युलोक में आ जाते हैं। ऐसे सकाम कभी हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सकाम कभी की अगिरयता तथा तुच्छता को जानते हुए मनुष्य को निक्काम कमें और वैराग्य का ही अन्यत्वेत हरता चाहिए।

सकाम कर्म से प्राप्त स्वयं में मनुष्य के पुष्य का क्षय होता है। इसिंग्य मध्येणोक के मिध्यात्व को जानकर तत्वज्ञानी व्यक्ति वैराय्य का आध्यय प्रहुण करता है। इन फारा खूति के अनुसार जानी व्यक्ति पुत्र, धन और यश की सभी भीतिक इच्छाओं से यिरत हो पूर्ण मंत्यास प्रहुण करता है। निष्काम कर्मयोग में यह पूर्णत वासना-पुत्य हो जाता है और अन्तत उत्तरायण गति को प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त एक वीसरी सहज गति है जिसके अनु-सार मतृष्य को इहलोक में ही मुक्ति मिल जाती है। जानी पुक्ष परमास्ता भी सत्ता थे बिल होकर वी विराट् सत्ता में अपनी सत्ता को बिलोन कर देते हैं और परितृप्त, बीतराम तथा प्रशान्त हो बिवेह लाभ करते हैं। अताएव निकाम कर्मयोगी जानी होकर मुन्तिस्वय को प्राप्त करता है। तीन गुणों के भेद से कमें के भी तीन भेद निर्घारित किये गये हैं। इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने गुणों के कमानुसार जिविष यह, त्रिविघ कमें और त्रिविध कर्त्ता की व्यवस्था की है।

आसिक्तिवहीन, रागद्वेषरहित, वर्णाश्रम के अनुसार किया गया कर्म सास्तिकः फटागवित, अहंकार तथा आशा से अनुष्ठित कर्म राजसिक तथा भावी आपर्ति का क्यान न करके मोहबश किया गया कर्म तामसिक होता है।

निष्काम कर्मयोगी आसस्तिविहान, घैपवान् और उत्साही होता है इसिलग् वह सारिचक कर्ता है। विषया-सस्त और फलासस्त, होगी तथा हुएं-विधाद से युस्त सकाम कर्ता राजसिक होगा है। दूसरो मागपमान की चिन्ता न करनेवाजा, अविवेकी तथा अविनयी, घट, आलसी और वीचेंग्यों कर्ता तानांसिक होगा है।

मनु के अनुमार आरोतिक, मानिक और वाचिक सत-असत् कारों के अनुमार ही मनुष्य को कर की आदि होती है। इनमे उसम, मध्यम और अध्यम मित्रमां कर्म के होती है। इनमे उसम, मध्यम और अध्यम मित्रमां कर्म के अध्यम होता है। इन तीनो प्रकार के कमों के निम्माक्ति वस लडका बनाये गये है—परमा हुएण की इच्छा, मस में अतिनष्ट चिस्तत तथा परलोक का मिष्याचा सिद कर सरीर को ही आरमा मानाग, ये नीन मानिक अञ्चन कर्म है। बाणी में करूना, अनृत मापण, किसी व्यक्ति की परोक्तनिक्य, असम्बद्ध अत्रम्य, ये चार वाचिक अध्यम कर्म है। इसके अतिरिक्त न दिगं गये वन को हरण लेना, अर्थव दिना पार परलीगमान, ये तीन शानिक अञ्चन कर्म है।

मन से किये गये मुकर्म या दुन्तर्म का फल मानसिक सुल-डुन्न होता है, याणी के कर्म का फल वाणी से मिलता है तथा शारीरिक कर्मों का परिणाम शारीरिक सुल-डुन्न होता है। मृत्युच को शारीरिक अधुभ कर्म से स्थावर योगि, वाणीयत अदुभ कर्म में पट्यु-यत्नों की यांगि तथा मानमिक अदुभ कर्मों से चाण्डाल योगि की शांगि होती है।

मनुष्य धर्म अधिक और अधर्म कम करने पर स्वर्गकोक में मुख पाता हैं। इसके विपरीत अवर्मका आधिक्य होने पर निमनोपरान्त यमलोक में यातना पाता है। पाप का फल भोगने पर निष्याप हो वह पुन. मनुष्यशरीर धारण करता है।

सन्त्व, रज और तम आत्माके तास्त्रिक गुण है। संसार के प्रत्येक प्राणी में ये गुण न्यूनाधिक मात्रा में उपस्त्रअध

होते है। जिस प्राणी में जिस गण का बाधिक्य होता है उसमे उसी के लक्षण अधिक मिलते हैं। सत्त्वगण ज्ञान-मय है. तमीगण अज्ञानमय तथा रजीगण रागद्वेषमय होता है। सत्त्वगण में प्रति-प्रकाशरूप शान्ति होती है, रजो-गण में आत्मा की अप्रीतिकर वृःखकातरता तथा विषय-भोग की लालसा के लक्षण विद्यमान होते हैं। तमीगुण मोहयन्त. विषयारमक, अविचार और अज्ञानकोटि में आता है। इसके अतिरिक्त इन गुणों के उत्तम, मध्यम और अधम फल के कुछ अन्य लक्षण भी है। यथा सस्वगुणी प्रवत्ति के मनुष्य में वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, जितेन्द्रि-यता, धर्मानुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिलते हैं. रजोगणी प्रवत्ति के व्यक्ति में सकाम कम में रुचि, अर्थैयं. लोकविरुद्ध तथा अशास्त्रीय कमी का आचरण तथा अत्यधिक विषयभोग के लक्षण मिलते हैं । तमीगणी व्यक्ति लोभी, आलमी, अधीर, कर, नास्तिक, आचारभ्रष्ट, याचक तथा प्रमादी होता है।

अतीत, वर्गमान और आगमी के क्रमानुतार भी सस्वगुण, राजंगुण और नमोगुण के साहशों में छम्रण
बताये गये हैं। 'बो कार्य पहले फिया गया हो, अब भी
किया जा रहा हो पर जिसे आगे करने में छन्या का
अनुभव हो उमे नमोगुणी कर्म करते हैं। जोक्स निर्दे के
किए बो कर्म किया जाते हैं उनके निर्द न होने पर मनुष्य
को दुवा होना है, उनहें राजंगुणी कर्म करते हैं। जिम
कार्य को करने की मनुष्य में सदा इच्छा बनी रहे और
वह सन्तरीयदासक हो तथा जिमे करने में ममुष्य को कियां
प्रकार की ज्या की अनुस्तित न हो उमे सप्वयुणी कर्म
कहा जाता है। प्रवृत्ति के विचार से तमोगुण काममुक्क,
राजोगुण अर्थमुक्क तथा सम्बयुण बर्ममुक्क होता है। सस्वगुणमम्प्रप्य व्यक्ति देशव्य को, राजोगुणी सनुम्यस्व को तथा
तमोगुणी निर्यंक्ष स्वीत्यों को प्रारा होते हैं।

उपर्युक्त तीन गतियाँ भी कर्म और ज्ञान के भेद से तीन-तीन प्रकार की हैं, जैसे अभ्रम मान्विक, मध्यम मान्विक, उनम मान्विक, अध्यम राजनिक, मध्यम राज-सिक, उत्तम राजसिक, अध्यम तामसिक, मध्यम तामसिक, जनम नामसिक आदि।

मनु के अनुसार डिन्डयगत कार्यों में अलिक्षय आसक्ति तथा वर्ममावना के अभाव में मनुष्य को अश्रोगति प्राप्त होती हैं। जिस विषय की ओर इन्द्रियों का अधिक झुकाव होता है उसी में उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़नी जाती है। इससे मनुष्य का वर्तमान लोक तो विणवता ही है परलोक में भी विल दुःल और नरक्षणीडा मा वनुमक करना पहता है, पिनन कोर्ट की थोरियों में पुनः चन्य होता है और अपार यातना सहनी पढती है। जिन भावनाओं से जो-यों कर्स क्यें जाते हैं उनहीं के अनुसार खरीर चारण करके कष्ट भोगना पहता है। संलेप में प्रवृत्तिनामीं कमों के से सही परिणाम है।

निवृत्तमार्गी कभी के विचार से बेदाध्यमन, तण, ज्ञान, अहिता और तुरुदेवा आदि कमं मोज के सावक हैं। इनमें जारामा न सर्वेश हैं। यही मुक्ति का सर्वेश्वम कि स्वान है। उत्तर का सर्वेश्वम कि स्वान है। उत्तर कमं वेदाध्यम या बेदाध्यम के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। वैदिक कमं मृजतः दो तरह के है—प्रवृत्तमृत्रक और निवृत्तिमृत्रक । परकोकसुवकाममा में कृत कमं प्रवृत्तिमृत्रक हों। प्रवृत्तिमृत्रक को का सम्बन्ध के अवीवन से कृत कि मान कि स्वान के स्वान की स्वान में स्वान की स्वान की

कर्मसीमासा— पूर्व भामाभा को ही कर्ममीमासा कहते ह । इनका उद्देव हैं भंगे विषयम में निष्यम को प्राप्त करना अपवा मभी भार्मिक कर्मच्यों को बताना । किन्तु वास्त्रव में प्रक्रमर्भी की विवेचना ने इसमें इनमा अधिक महत्त्व प्राप्त किया है कि इसरे कर्म उसकी बोट में छिन्न जाते हैं । ऋत्याओं तथा बहुत्या में सभी आवयक निरंदा है, किन्तु वे नियमित नहीं है इस करण पुरोहित को यहों के अनुष्टाल में नामा कटिमाइसी गड़ती है। मोमासा ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने विद्वाल उप-स्थित किये तथा बैदिक सहिताओं के ममझने में निरंदाक का कार्य किया है।

वंदों में बतायें गयें यज्ञों के बहुत से फल कहें गये हैं, किन्तु वे कार्य के साथ ही तुरन्त नहीं देखें जा सकते। इसिला यह विश्वसास करना आवश्यक हैं कि यज्ञ से 'अपूर्व' फल प्राप्त होता है, जो अदृश्य है और जिसे कैवल अनुभव किया जा सकता है और जो समय आने पर कहें गये फल को देगा।

पूर्व मीमांका कष्यात्म मार्ग की शिक्षा नहीं देती, फिर भी किसी-किसी स्थान पर उससे आष्ट्रायिकक विचार बाहों गये हैं। हैंक्दर की सत्ता का विरोध मही इस बाधार पर हुआ है कि एक सर्वेड की धारणा नहीं की जा सकती। विश्व की प्रामाणिक अनुभवनत घारणा मही उपस्थित हुई हैं। सुष्टि की अनन्तता को बत्तुओं के नाश एवं प्राथन उरित्त के विश्वसक्त की मूमिका में समझा गया हुं एवं कर्स के सिखानक पर कहना भीका में समझा गया है कि आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पहता है।

यह चिन्तनप्रणाली वैदिक याज्ञिको, परोहितों की सहा-यता के लिए स्थापित हुई । आज भी यह गृहस्थों के दैमन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्य करती है। वेदान्त. सास्य तथा योग के समान यह संन्याम की शिक्षा नहीं देती और न संस्थासियों से इसका सम्बन्ध ही रहा है। कमंबोग---भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये है--(१) कर्ममार्ग. (२) ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग । इन्ही तीनो को क्रमश कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कहते है। वास्तव में ये समानान्तर नहीं, किन्त नमवंत मार्ग है। पूर्ण जीवन के लिए तीनो का समन्वय आवश्यक है। कर्म-मार्ग के विरुद्ध कर्मसन्यासियों का सबसे वडा आक्षेप यह था कि कर्म से बन्धन होता है, अर मोक्ष के लिए कर्म-संन्यास आवश्यक है। भगवदगीता में यह मत प्रतिपादित किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग असम्भव है। कर्म से केवल बन्ध का दंश तोड देना चाहिए। जो कम ज्ञान-पूर्वक भवित्रभाव से अनासक्ति के साथ किया जाता है ... उससे बन्ध नही होता । इसमें तीनो मार्गो का समुच्चय और समन्वय हैं। इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया है। इसका प्रतिपादन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है (गीता, ३३-९)

- लोकेऽस्मिन् दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानय । ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥
- न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोजनुते ।
- न च सन्यसनादव सिद्धि समिष्रगच्छति ॥४॥
- न हि किन्तरक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृतिजैगूंणै ॥५॥
- कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । -इन्द्रियाणीन्विमुद्धात्मा निष्याचारः स उच्यते ॥६॥

यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जून । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ नियतं कुरु कर्म त्यं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । सरीरपात्रापि च ते न प्रसिद्धचेरकर्मण ॥८॥ यजायरिकर्मणोज्यन क्षोकेऽप्र कर्मन्यनः । तदवं कर्म क्षोन्तेय मनस्तयः सावर ॥९॥

िहे निष्पाप अर्जन! इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएँ मेरे द्वारा पहले कही गयी है-जानियों की ज्ञान-योग से और योगियो (कर्मयोगियो) की (निष्काम) कर्म-योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है और न केवल कमीं के त्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि कोई भी परुष किसी काल में शणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता है। निश्चय-पर्वक सभी प्रकृति से उत्पन्न गणो द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। जो कर्मेन्द्रियों को बाहर से रोककर भीतर से मन के द्वारा इन्द्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है वह विमढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता है। किन्त हे अर्जन ! (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियों का नियन्त्रण करके कर्मेन्द्रियों से अनासक्त होकर जो कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। तुम शास्त्रविहित कर्मको करो । क्योंकि कर्मन करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी शरीरयात्रा भी सभव न होगी। (सभी कमों से बन्ध नही होता) यज्ञार्य (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक में मनुष्य कर्मबन्धन में फैसता है। इसलिए हे अर्जन ! आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थ (समष्टि के कल्याण के लिए कर्मका सम्यक प्रकार से आवरण करे।। ी कर्मविभाग-यह वर्णविभाग का पर्याय है। मानवसमह की जितनी आवश्यकताएँ है उनके विचार से विद्याता ने सत्ययग में चार बड़े विभाग किये। शिक्षा की पहली आव-श्यकता थी । इसीलिए सबसे पहले --देव-दानव-यज्ञादि से भी पहले-बड़े तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्शी बाह्मणो की सुष्टि की । इन्हीं से सारी पृथ्वी के लोगों ने सब कुछ सीखा। राष्ट्र की रक्षा, प्रजाकी रक्षा, व्यक्ति की रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । इस काम में कूशल, बाहबल को विवेक से काम में लाने बाले क्षत्रिय हुए। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका। अल्ल के विना प्राणी जी नहीं सकता था। पशुओं के बिना खेती

हो नहीं सकती थी। यस्तुओ की अदला-बदली बिना सबको सब चीजें मिल नहीं सकती थी। चारों वणीं को अन्त, दुध, घी, कपड़े-रुले आदि सभी वस्तूएँ चाहिए । इन वस्तुओं को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना; यह सारा काम प्रजा के एक बड़े समदाय को करना ही चाहिए। इसके लिए बैश्यों का वर्ण हुआ। किसान, व्यापारी, व्याले. कारीगर, दुकानदार, बनजारे ये सभी बैश्य हुए । शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को छोटे-मोटे कामो में सहायक और सेवक की जरूरत थी। धावक तथा हरकारे की, इरवाहे की, पालकी ढोने वाले की, पश चराने वाले की, लकडी काटने वाले की, पानी भरने वाले की, बासन मांजने वाले की, कपडे धोने वाले की जरूरत थी। ये जरूरतें बद्दों ने पुरी की। इस तरह अनसमृदाय की सारी आवश्यकताएँ प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से पूरी हुईं। यही कर्मविभाग अंग्रेजी के भ्रमीत्पादक उल्थे में आज 'श्रमविभाग' बन गया है। प्रजा में यह कर्म-विभाग तथा समाज में यह श्रमविभाग सनातन है। 'स्वे स्वे कर्मण्यभिन्त समिद्धि लभते नर "गीता ने इसी कर्म-साद्धर्य से बचने की शिक्षादी है। ऐना कर्मविभाग हिन्द-दण्डनीति अथवा समाजशास्त्र में है। ऐसा अद्भत सगठन ससार में दूसरा नहीं है।

चारो वर्णों का कर्मविभाग मनु आदि के धर्मशास्त्रों में इस पकार बनलाया गया है

स्राह्मण—पटन-राठन, यजन-याजन, दान-प्रतिष्रह्न, स्रविय—पठन, यजन, दान, रक्षण, पालन, रंजन, वैश्य—पठन, यजन, दान, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य; शह—पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान, अन्य वर्णों की

मेवा (सहायता) ।

इन्ही कर्मों से जोवन में सिद्धि प्राप्त होती है '

यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्विमद ततम् ।

स्वकर्मणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दित मानवः ॥

(गीता १८. ४६) [ जिस परमात्मा से सभी जीवधारियों की उत्सर्पि हुई है और जिसके द्वारा यह सभ्पूर्ण विक्व का जितान तना गया है, अपने स्वाभाविक कर्मों से उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है।

कर्मसन्यास-स्वामी शक्कराचार्य ने अपने भाष्यों में स्थान-

स्यात पर कमों के स्वरूप से त्याप करने पर बोर दिया है। वे जिज्ञामु और जानी दोगों के लिए सर्व कर्मसंन्यास की आवस्यकता बतलाते हैं। उनके मन से लिल्हास कर्म केवल वित्तराधिंक हेते हैं। उपस्थ के प्राप्ति कर्म-स्वासमुबंक श्रवण, मनन, निदिस्यासन करके आत्मतस्व का बोध प्राप्त होने पर हो हो सकती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में इसके भिन्न मत प्रकट किया गया है। इसके बनुसार काम्य कर्मों का त्यान तथा निरय और मैंगितिक कर्मों का अनामिक्यूबंक सम्मादन ही कर्म-सन्यास है; यज्ञार्थ अध्या भागवदर्गण बुद्धि से कर्म करने में बच्च नहीं होता। गीता (३ १५-२५) में यज्ञार्थ कर्म के सम्बन्ध में निकारिकत करन ह:

कमं ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माशरसमुद्भवम् । तस्मास्त्रकार नहार नित्य यश्चे प्रतिष्ठितम् । त्य प्रवर्तित चर्क नानुवर्तकाह्म य । अध्यापुरिष्ट्रवारामो भोच पार्थ म जीवति ॥ × × × × «स्मायतमः सत्तत कार्य कमं समाचर । असन्तो ।श्चायरकमं परमाप्नोति पूरुव ॥ कमंगेत हि समिद्धिमास्थिता अनकाद्य । लोकसमुहमेवारिष्

यज्ञाधार-ामृतभूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम् ॥ गाता (६१मे) पुनः कथन ह

जनाधित. कर्मफक हाथं कमं करोति य । सत्याती व योगी च न निरामनं चाकिय ।। कर्मसाकुर्यं—अपन स्वभाव कमं को छोड़ कर लोग अयवा भयवश दूसर के कमं को जीविकार्य करणा कर स्वभाव कुर्य के कम्म को जीविकार्य के क्यां एवं आध्यम के जल्म-अलग निर्मारित नियम एवं कर्म थे । (दें वंचां और 'अलग') ब्रह्मचार्य में भगी वच्चों को, वाल-प्रमान में के ते वाल प्रमान के जल्म-अलग निर्मारित नियम एवं कर्म थे । दें वंचां और 'अलग') ब्रह्मचार्य में भगी वच्चों को, वाल-प्रमान में की हो । युं तत्यासा में प्रवेश एक मात्र ब्रह्मण कर सकता या । कालान्तर में आध्यम के नियम ब्रीके एवं । ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम सकतारों को नियम ब्रीके एवं । ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम सकतारों को ने पूरा कर ब्रह्मण भी अपने वालकों को मुहस्थाअप में भवेश करा हो थे । ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम ब्रह्मचार्यके के विद्या स्वास्त्र भी कालमा के स्वास्त्र भी अपने कालकों को मुहस्थाअप में भवेश करा हो थे । ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम ब्रह्मचार्यक्रम के विद्या स्वास्त्र हो से । ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम ब्रह्मचार्यक्रम के क्रियम ब्रह्मचार्यक्रम के विद्या स्वास्त्र में स्वास्त्र में स्वस्त्र के स्वस्त्र के क्रियम ब्रह्मचार में क्रियम ब्रह्मचार के स्वस्त्र के स्वस्त्र क्रमचार के स्वस्त्र क्रमचार के स्वस्त्र क्रमचार के स्वस्त्र के स्वस्त्

त्यागपूर्ण बाश्रम थे। इनकी अवहेलना स्वाभाविक यो ही। इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रधान आश्रम रहा एवं एक आश्रम में रहकर भी अन्य बाध्यमी के नियम व किमों का (सुविधा के अनुसार) पालन होता रहा।

उपर मिनन वर्णों के लिए जो मिनन-भिनन कार्य निष्यित कियं यथे हैं, इस नियम में भी विपिलजा आने लगी। बाह्मण शस्त्रोपजीयो होने लगे। होणावार्थ, इपावार्थ जादि इसके उदाहरण है। यगाति के पुत्र यह अपित को राज्याधिकार नहीं मिला तो वे पद्मानानादि कन्ने लगे। नमाज की आवश्यकता के अनुसान बाह्मण, अजिग भी अधिकाल अपने-अपने काम को इस देश्यवत् नाईस्थ्य-पूर्व-पालक करने लगे के। इस प्रदार प्राच्ना काल में ही पर्मनाङ्कर्य प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में ही पर्मनाङ्कर्य प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्कर्य प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्कर्य प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान काल में तो यह माङ्कर्य प्रारम्भ हो गया था। वर्तमान

कर्मेन्द्रिय — मनुष्य की दस इन्द्रियों और ग्यारह्नवा सबका स्वामी मन होता है। दस इन्द्रियों में गांच जानेन्द्रिय और गांच कर्मेन्द्रिय है। वास्त्र, हस्त, पाद, गुदा और उपस्य यं पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं जिनका शरीर के हिसार्थ कार्यासक उपयोग होता है।

कर्मेन्द्रियों का सम्म भामिक शास्त्रा का प्रथम चरण हैं मिल्तु इनका संयम भी आन्तरिक मन से होना बाहिए: बाहरी हरुपूर्वक नहीं। श्रो बाहर से अपनी इन्हियों को रोकना है किन्तु भीतर से उनके विषयों का प्यान करता है, वह मुद्राहमा और मिथ्याचारी है। गीता (३ ६,७) में कवन हैं.

कर्मेन्द्रियाणि सयस्य य आस्ते मनगा स्मरन् । इन्द्रियाणीन्ववृद्धात्मा सिथ्यालारः स उच्यते ॥ यस्त्विद्धात्माणः मनमा नियम्यानस्तेऽतुनं । कर्मेन्द्रियः कर्मयोगसम्बन्धः स विशिष्यते ॥ कर्मयणा--यह तीचस्वतः गृहवाः विले के अस्तांत है।

यहाँ भागीरथी और अलकनन्दा का सगम है। कर्णभाषा (आक्रिस्स)—पञ्चविश बाह्मण (१२११,१४) मे इन्हें साम गान का ऋषि बताया गया है। यही बात बावस के बारे में भी कहीं गयी है।

करण प्रस्य—वर्तभान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की विधि अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक कान्द्र में चणी आगी है। बीच-वीच में कालानुसार बहे-बड़े व्योतिषियों ने करण-प्रत्य जिलकर लीर संस्कार द्वारा संबोधन करने इसकी कालियमता को ठीक कर रखा है। करण प्रत्यो के द्वारा ज्योतिष में दराबर संबोधन होने चले आगे हैं। सप्रति मकररबीय, ग्रह्मापव जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रवित्त है। करमा-वी के सन्तु को रही में मिलाकर बनाया ग्रामा है। दक्षायक से रेवता पूपा का प्रिय प्रवास है। दक्षायक संव के समय वीराम्द्र ने पूपा के दौर तीत तीत दिसे बे, तब से वे कोमल पिष्ट (करम्य) की हिंब ग्रहण करते हैं। करम्य जुलार बादि से भी बनाया जाता है।

हुए हैं।

"सर्पारेत्रतिवस्त्राक्त — अंच्छ घुम्ल प्रतिनदा को इस वत
का अवुच्छान होता हैं। किसी देवालय के उद्यान में सह
हुए करवीर बुका का प्रकल करना चाहिए। तिमलनाडु से
यह वत वेशाल गुमल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है।
कक्का— भामिक कुत्यों में कल्का की द्याना प्राप्त है।
पूर्ण कर्तव्य है। : इसमें बरण की पूना होती है। विवाह,
मूर्तिस्वापना, वयप्रयाण, राज्याभियंक बारि के समय एक
कल्छा अववा कई कल्का की अपचा अधिक से अधिक
१०८ कल्का की स्थापना की आती है। कल्छा की
परिधि १५ अगुल से ५० अगुल तक, ऊँचाई १६
अगुल तक; तकी १२ अंगुल और मृहू ८ अगुल चोड़ा
होना बाहिए। हेमाहि, वतस्यत्र, १६०८ में इस शब्द की व्यवसाद इस प्रसाद विद्वाह हैं

कला कला गृहीत्वा च दवाना विश्वकर्मणा। निर्मितोऽय मुर्रैयंस्मात कलशस्तेन उच्यते।।

ऋ स्वेद एव परवर्ती साहित्य में 'पात्र' या 'घट' के लिए व्यवहृत शब्द 'करुश' या, जो कच्ची या पक्की मिट्टी का बना होता था। दोनो प्रकार के पात्र व्यवहार में आते वे। सोमस्स के कार्श्वनिमत द्रोणकरुश का उल्लेख प्राय. यज्ञों में हुआ है।

क्तस-इसकी ब्युत्पत्ति 'क (जल) से लस सुवीभित होता है' (केन लसतीति) की गयी है। कालिकापुराण (पृष्पा-भिषेक, अध्याय ८७) में इसकी जल्पित और वार्मिक माहारूय का वर्णन इस प्रकार किया गया है

''देवता और असुरो द्वारा अमृत के लिए जब सागर का मन्थन हो रहा था तो अमृत (पीयूष) के धारणार्थ विश्वकर्माने कलस का निर्माण किया। देवताओं की

पृथक्-पृथक् कलाओं को एकत्र करके यह बना था, इस-लिए कलस कहलाया। नव कलस हैं, जिनके नाम हैं गोह्म, उपगोह्म, मस्त, मयुख, मनोहा, कृषिभद्र, तनुशो-धक, इन्द्रियध्न और विजय । हे राजन्, इन नामों के क्रमश नौ नाम और हैं उनको सुनो, जो सदैव शास्ति देने वाले है । प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय जलसम्भव, तीसरा पवन, चौथा अग्नि, पाँचवाँ यजमान, छठा कोशसम्भव, सातवां सोम, आठवां आदित्य और नवां विजय । कलस को पद्मामुख भी कहा गयाई, वह महादेव के स्वारूप को धारण करनेवाला है। कलस के पाँच मुखो में पञ्चानन महादेव स्वयं निवास करते हैं, इसलिए सम्यक् प्रकार से बामदेव आदि नामो से मण्डल के पद्मासन में पञ्चवक्त्रचट का न्यास करना चाहिए। क्षितीन्द्र को पूर्व में, जलसम्भव को पविचम में, पवन को वायव्य मे, अग्निसम्भव को अग्निकोण में, यजमान को नैऋत्य मे, कोशसम्भव को ईशान में, सोम को उत्तर में और आदित्य को दक्षिण में रखना चाहिए। कलस के मुख में ब्रह्मा और ग्रीबा में शब्दुर स्थित है। मुल में विष्णु और मध्य में मातुगण का निवास है। दिक्साल देवता दसों दिशाओं मे इसका मध्य में बेंग्टन करते हैं और उदर में सप्तसागर तथा सप्त दीप स्थित है। नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गङ्गाआदि नदियाँ, चार वंद, सभी कलस से स्थित है। कलस मे इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पृष्प, फल. वज्ज, मॉक्तिक, बैदूर्य, महापद्म, इन्द्रस्फटिक, बिल्ब, नागर, उदुम्बर, बीजपूरक, जम्बीर, आम्र, आम्लातक, दाडिम, यब, शालि, नीवार, गोधूम, मित सर्थप, कुकुम, अगुरु, कर्पुर, मदन, रोलन, चन्दन, मासी, एला, कुछ, कर्पूरपत्र, चण्ड, जल, निर्यामक, अम्बुज, जैलेय, बदर, जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पृक्का, देवी, पर्णक, बच, धात्री, मांज्जण्ठ, तुरुक, मङ्गलाष्टक, दूर्वा, मोहनिका, भद्रा, शतमूली, शतावरी, पर्णी में शवल, शुद्रा, सहदेवी, गजाङ्क्रा, पूर्णकीषा, सिता, पाठा, गुझ्जा, सुरसी, कालम, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनर्णवा, ब्राह्मी, देवी, सिता, रुद्रा और सर्वसन्धानिका, इन सभी शुभ वस्तुओं को लाकर कलस में निषापन करना चाहिए। कलस के देवता विधि, शम्भु, गदाधर (विष्णु) का यथा-कम पूजन करना चाहिए। विशेष करके शम्भूका। प्रासादमन्त्र और शम्भुतन्त्र से शङ्करका प्रथम पूजन

कला-बल्पुग १६५

करमा चाहिए। इसके परबात नानाविधि से विक्पालों का पूजन करना बाहिए। पहले स्थापित कलसे में नवहारी की और मानुष्टों में मानुष्ठालों में पुत्र करनी वाहिए। घट में सभी वेबताओं की पृषक्-पृषक् पूजा होती है। मुख्यत्या पूर्वोक्त नव वेबताओं की। मध्य, मान्य, पेय, पुत्रम, कल, यावक, पायस आदि यचासम्भव बायोजनों से गाजा को सभी वेबताओं का पुत्रम करना चाहिए।

कला—शिव की शक्ति का एक रूप। शिव बारा विश्व की क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कला है। सभी कलाओं में शक्ति की अभिव्यक्ति है। शैव तन्त्रों में चौरत कलाओं ना उल्लेख पाया जाता है। उनकी सूची

निम्नाकित है: १ गीत २७ धासूबाद २ बारा २८ मणिरातज्ञान ३. मृत्य २५ आकरजाम ४ नाटप ३० वक्षायवेंदयोग ५ आलेख्य ३१ मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध ६ विद्योगक उद्येश ३२ शुकसारिकाप्रलापन ७ तण्डलकुम्मबलिविकार ३३ उदक्षात ८. पृष्पास्तरण ३४ चित्रायोग ९ दशन-बसना क्रूराय ३५ माल्यस्यानविकल्य १०. मणिभमिका कर्म ३६ शेखरापीडयोजन ११ शयनरचना ३७ नेपध्यायोग १२ उदकवाद्यम ३८ कर्णपत्रभङ्ग १३ पानकरसरागासवयोजन ३९ गम्धयुक्ति १४ सुचीवापकर्स ४०. भूषणयोजन १५ सुक्रकीडा ४१ ऐन्द्रजाल १६ प्रहेलिका ४२. कौचमारयोग १७ प्रतिमाला ४३ हस्तलाघव १८ दर्बचकयोग ४४ चित्रशाक-पूप-भक्य-१९. पस्तकवाचन विकल्पक्रिया २० नाटिकाख्यायिकादर्शन ४५ केशमार्जनकौशल २१. काव्यसमस्यापुरण ४६. अक्षरमुष्टिकाकथन २२. पट्टिका-वंत्र-बाण-विकल्प ४७. स्लेच्छित-कविकर्म २३ तर्क-कर्म ४८. देशभाषाज्ञान २४ तक्षण ४९ पृष्पशकटिकाः निमित्र-ज्ञान २५ बास्तुविद्या ५०. यस्त्रमातका

५१. धारणमातुका

२६. सःयाः तरपरीक्षा

५२. सम्पाठघ ५९ आकर्षकीडा ५३ मानसीकाव्यक्रिया ६० बालकक्रीहर ५४. क्रियाविकल्प ६१ वैनायिकी विद्याज्ञान ५५ छलितकयोग ६२ वैजयिकीविद्याज्ञान ५६ अभिधातकोषछन्दोज्ञान ६३ वैतालिकीविद्याज्ञान ५७. वस्त्रगोपन ६४. उत्सादन ५८. खुतविशेष भागवत की श्रीघरी टीका में भी इन कलाओ की सची दी गयी है। कलाका एक अर्थ जिल्लाभी है। हठयोगप्रदीपिका (३३७) में कथन है कला पराङ्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत । ि जिह्ना को उलटी करके तीन नाडियों के मार्ग कपाल-गह्नर में लगाना चाहिए।] . आकार या शक्तिः का माप भी कला कहा जाता है, यथा चन्द्रमा की पद्रहवी कला, सोलह कला का अवतार ( षोडशकलोज्य परुष । )। राशि के तीसवे अश के साठवें भाग को भी कला कहते है। कलानिधितन्त्र-एक मिश्रित तन्त्र । मिश्रित तन्त्रो मे देवी की उपासना दो लाभो के लिए बतायी गयी है; पार्थिव सुख तथा मोक्ष, जबकि श्रद्ध तन्त्र केवल मोक्ष के लिए मार्गदर्शाते है। 'कलानिधितन्त्र' में कलाओ के माध्यम सं तान्त्रिक साधना का मार्ग बत्तलाया गया है। कलि-यह शब्द ऋग्वेद में अध्वनी द्वारा रक्षित किसी व्यक्ति के अर्थ में प्रयक्त हुआ है। अथवंबेद में किल ( बहवचन ) का प्रयोग गन्धवों के वर्णन के साथ हुआ है। विवाद, कलह, बहेडे के वक्ष और कलियम के स्वामी असूर का नाम भी कलि है। कल्पिग-विश्व की आय के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता है। वं है --यग, मन्त्रन्तर एवं कल्प। यग चार है--कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि । ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एवं लीह यग के समानार्थक है। उपर्यक्त नाम जुए के पासे के पक्षों के आधार पर ग्लो गये हैं। कृत सबसे भाष्यवान माना जाता है जिसके पक्षो पर चार विन्दू है, त्रेसा पर तीन, द्वापर पर दो एवं किल पर मात्र एक बिन्द्

है। ये ही सब सिद्धान्त युगो के गुण एवं आयु पर भी घटते हैं। क्रमशः इन युगों में मनुष्य के अच्छे गुणों का ह्वास होता है तथा सुनों की आयु भी क्रमशः ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्ष १२०० वर्ष है। सभी के योग को एक महासुग कहते हैं जो १२००० वर्ष का है। किन्तु वर्ष की हैं और एक वैंवी वर्ष ३६० मानवीय वर्ष के तुल्य होता हैं, अतएव एक महासुग ४३,२०,००० वर्ष को होता है। किल का मानवीय युग्मान ४,३२,००० वर्ष है।

किंव (तिष्य) युग में कृत ( सत्यम्ग ) के ठीक विप-रीत गुण का जाते हैं। वर्ण एवं आप्रम का साङ्क्युं, वेद एवं अच्छे चरित का ह्राम, तर्वप्रकार के पाणें का उदय, मत्रुष्यों में नातान्यापियों की ज्याित, आयु का क्रमण तीण एवं अनिविद्यत होना, यवंगें द्वारा पृथ्वी पर अधिकार, मतुष्यों एवं जातियों का एक दुमरे से संपर्ण शादि इनके गुण है। इस युग में मर्ग एक्यान, अपर्ण चतुष्णाद होना है, आयु सौ वर्ष की। युग के अन्य में पारियों के नाशा के जिए भगवान करिक-खवनार धारण करेंगे।

युगो की इस कालिक कल्पना के माथ एक नैतिक कल्पना भी है, जो ऐतरेय बाहाण नथा महाभाग्त में पायी जाती है:

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठदंस्त्रेता भवति कृतः सम्पद्यते चरम्।।

सोनेबाले के लिए कॉल, बेंगडाई लेनेबाले के लिए द्वापर, उठनेबाले के लिए त्रेना और चलने बाले के लिए इत (सत्ययुग) होता है।

किस्तिपुराण ( प्रथम अध्याय ) में केलियुग की उत्पत्ति का वर्णन निम्नाकित हैं :

"संसार के बतानेवाल लोकपितामह ब्रह्मा ने प्रक्या के अवस्त में घोर मिनन पायनकर एक आक्ति को अपने पूछ आता से प्रकट किया। वह अवस्थं नाम के प्रतिबद्ध हुना, उसके संबाद्ध कीरते, अवश और स्मरण से मनुष्य मन पापो से मुक्त हो जाता है। अवस्यं की सुन्दर विद्यालाकों (बिन्की के जीता कीरा अवस्य की सुन्दर विद्यालाकों (बिन्की के जीता कीरा मामक पुत्र जीता कराम किया। उसके अपनी विद्याला का प्रतास की प्रता

दुर्गन्य आती थी और वह सूत, मच, हिंसा, स्त्री तथा सूवर्ण का सेवन करणे व्याष्टा था। उतने व्यानो दुर्गन्त नामक बहित से अस्य नामक पुत्र बीर मूख्य नामक पुत्री उत्पन्न किये। उन दोगों का पुत्र निरस हुआ। उसने अपनी यातना नामक बहित से सहस्रों क्यों बाला लोभ नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार किल के दंश में असंबंध व्यानिष्यक करतान उत्पन्न होती गयी।"

गरुडपुराण (युगर्धर्म, ११७ अ०) में कलिधर्मका वर्णन इस प्रकार है

"जिसमे सदा अनुत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शोक, मोह, भय और दैन्य बने रहते हैं, उसे किल कहा गया है। उसमे लोग कामी और सदा कट बोलनेवाले होंगे। जनगढ दस्युओ से आक्रान्त और वेद पाखण्ड से दूषित होगा । राजा लोग प्रजा का भक्षण करेंगे । ब्राह्मण शिक्नो-दरपरायण होगे । विद्यार्थी वतहीन और अपवित्र होगे । गृहस्थ भिक्षा माँगेंगे । तपस्वी ग्राम में निवास करने वाले. धन जोडने बाले और लोभी होगे। क्षीण शरीर बाले, अधिक लाने वाले, शौर्वहीन, मायावी, दू:साहसी भत्य (नौकर) अपने स्वामी को छोड देगे। तापस सम्पूर्ण व्रतो को छोड़ देंगे। शूद्र दान ग्रहण करेगे और तपस्वी वैन से जीविका चलायेंगे, प्रजा उदिग्न, शोभाहीन और पिशाच सद्ध होगी । विना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता तथा अतिथि का पूजन करेंगे। कलि के प्राप्त होने पर पितरों के लिए पिण्डोदक आदि क्रिया न होगी। सम्पर्ण प्रजा स्त्रियों में आसक्त और जुद्रप्राय होगी। स्त्रियों भी अधिक सन्तानवाली और अल्प भाग्यवाली होगी। खले सिर वाली (स्वच्छन्द) और अपने मत्पित की आज्ञाका उल्लंघन करनेवाली होगी । पाखण्ड से आहत लोग विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, किन्तु दोष में परिपूर्ण किल में एक गुण होगा-कृत्य के कीर्तन मात्र से मनुष्य बन्धनमक्त हो परम गति को प्राप्त करेंगे। जो फल कृतयग में घ्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में परिचर्या से प्राप्त होता है वह कलियुग में हरि-कीर्तन से सुलभ है। इसलिए हरि नित्य ध्येय और पूज्य हैं।"

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, तीन अध्याय) में कलिधर्म का वर्णन निम्नांकित है

"किलियुग में धर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार पाँगों में केवल चौचा पाँच (सत्य) छोष रहेगा। वह भी

अवामिकों के प्रयास से लीण होता हुआ अन्त में नष्ट ही जायेगा । उसमें प्रजा लोभी, दुराबारी, निर्दय, व्यर्थ बैर करनेवाली, दुर्भगा, मूरितर्ष (अत्यन्त तृषित) तथा शृद दासप्रधान होगी । जिसमें माया, अनुत, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विवाद, शोक, मोह, भय, दैन्य अधिक होगा यह तामसप्रधान कलियुग कहलायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन और स्त्रियाँ स्वैरिणी और असती होगी । जनपद दस्युओ से पीडित, वंद पाखण्डी से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, हिज शिक्नोदरपरायण, विद्यार्थी अवत और अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवी, तपस्वी ग्रामवासी और संन्यासी अर्थलोल्प होंगे । स्त्रियाँ ह्रस्वकाया, अतिभोजी बहुत सन्तानवाली, निर्लज्ज, सदा कटु बोलनेवाली, चौर्य, माया और अतिसाहस से परिपूर्ण होगी । खुद्र, किराट और कुटकारी ब्यापार करेंगे। लोग विना आपदा के भी साध परुषो से निन्दित व्यवसाय करेंगे । भृत्य द्रव्यरहित उत्तम स्वामी को भी छोड़ देंगे। पति भी विपत्ति में पड़े कूछीन भृत्य को त्याग देगे। लोग दूध न देनेवाली गाय को छोड देगे। कलि में मनुष्य माता-पिता, आई, मित्र, जाति को छोडकर केवल स्त्री से प्रेम करेगे, साले के साथ संवाद में आनन्द लेंगे, दीन और स्त्रैण होगे। शुद्र दान लेंगे और तपस्वी बेश से जीविका चलायेगे। अधार्मिक लोग उच्च आसन पर बैठकर धर्मका उपदेश करेग। कलि में प्रजा नित्य उद्विश्न मनवाली, दुर्भिक्ष और कर से पीडित, अन्न-रहित भतल में अनावष्टि के भय से आतुर, वस्त्र, अन्त, पान, शयन, व्यवसाय, स्नान, भूषण से हीन, पिशाच के सदश दिखाई पडनेवाली होगी। लोग कलि मे आधी कौडी के लिए भी विश्वह करके मित्रों को छोड देगे, प्रियो का त्याग करेंगे और अपने प्राणो काभी हनन करेंगे। मनष्य अपने से बडों और माता-पिता, पत्र और कुलीन भार्याकी रक्षा नहीं करेगे। लोग क्षुद्र और शिक्नोदर परायण होगे। पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बृद्धि वाले लोग जगत के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनों लोक के स्वामी आनत हैं, उन भगवान् अच्युत की पूजा प्रायः नही करेंगे।"

"दिज (बाह्मण, सनिय और वैश्य) बाल्य (साविजी-पतित) और राजा लोग शृद्धप्राय होगे। सिन्धु के सट, चन्द्रभागा (चिनाव) की घाटी, काञ्ची और कस्मीरमण्डल में शृद्ध, बाल्य, म्लेच्छ तथा बह्मवर्चस से रहित लोग शासन करेंगे। ये सभी राजा समसामधिक और म्हेज्क-प्राय होंगे। ये सभी जवामिक और असरवपरायण होंगे। ये बहुत कम राजा देनेवाले और तीय क्रोध बात्ने, रुपी, बानक, गी, बात्राण को मारनेवाले और दूधरे की स्थी तथा बन का अवहरण करेंगे। ये उदित होते हो अस्त तथा अस्य घर्षिक और अस्पाय होगे। असरहत्त, किमाहीन, रअस्तमोगुण से चिरे, गजा क्रांगे ये ल्लेज्छ प्रजा को सा जायेंगे। इनके अधीन कमप्य भी इन्ही के समान आचार बाले होंगे और वे राजाओं द्वारा तथा स्थय परस्पर पीडित होक्सर क्या को प्राप्त होंगे।"

"इसके पश्चात् प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, अस्यु, बल और स्मृति कलिकाल के द्वारा भ्रीण होगे। किंग में मनुष्य अन के कारण ही जन्म से गुणी माना जायेगा। धर्म-न्याय-व्यवस्था में बल ही कारण होगा। दाम्पत्य सम्बन्ध में केवल अभिवृत्ति हेत होगी और व्यव-हार में माया। स्त्रीत्व और पुरूख में रित और विप्रत्व में मूच कारण होगा। आश्रम केवल विह्न से जाने जायेगे और वे परस्पर आपत्ति करनेवाले होगे । अवृत्ति में न्याय-दीर्बल्य और पाण्डिल्य में वचन की चपलता होगी। असा-धन्व में दरिव्रता और साधुत्व में दम्भ प्रधान होगा। बिवाह में केवल स्वीकृति और अलंकार में केवल स्नाम शेष रहगा। दूर घुमना ही तीर्थ और केश धारण करना ही सौन्दर्य समझा जायेगा । स्वार्थ में केवल उदर भरना, दक्षता में कुट्रम्ब पालन, यश में अर्थसम्बह होगा। इस प्रकार दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर बाह्यण, क्षत्रिय, बैध्य और शूद्र में जो बली होगा वही राजा बनेगा। लोभो, निर्मण, डाक्, अधर्मी राजाओ द्वारा धन और स्त्री से र्राहत होकर प्रजा पहाडो और जगलों में चली जायेगी। दुर्भिक्ष और कर से पीडित, शाक, मूल, आमिष, क्षौद्र, फल, पूष्प भोजन करनेवाली प्रजा बष्टि के अभाव में नष्ट हो जायेगी । बात, तप, प्रावृट्, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, चिन्ता आदि से प्रजा सन्तप्त होगी। किल में परमायु तीस बीस वर्ष होगी। कलि के दौष से मनुष्यो का शरीर क्षीण होगा। मनुष्यों का वर्णाश्रम और वेदपथ नष्ट होगा। धर्म में पालण्ड की प्रचुरता होगी और राजाओ में दस्यओ की, वर्णों में शुद्रो की, गौओ में बकरियो की, आश्रमों में गाईस्थ्य की, बन्धुओं में यौन सम्बन्ध की, ओषधियों में अनुपाय की, वृक्षों में शमी की, सेघो में विद्युत की, घरों

नाम है।

में शून्यता की प्रधानता होगी। इस प्रकार खरवर्मी मनुष्यों के बीच गतप्राय कलियुग में वर्ग की रक्षा करने के लिए अपने सत्त्व से भगवान् अवतार लेगे।"

किलंतरणोपनिवब् ---एक परवर्ती उपनिषद् । इसमें किल से उद्घार पाने का दर्शन प्रतिपादित है, जो केवल भय-वान् के नामों का जप ही है। अप का मुख्य मन्त्र .

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। यही माना गया है।

कारण— विवत की आयु के सम्बन्ध से युग के साथ समय के सो और बृहत् मार्थों का वर्णन आता है। वे हैं मन्वन्तर एवं करूप । युग बार है—कृत, नेता, द्वापर एक किंत। हम बार युगों का एक सहयुग होता है। १००० महा-युग मिलकर एक करूप कारते हैं। इस प्रकार करा एक विवय को रचना से उसके नाश तक की आयु का

कल्प का अर्थ कल्पमूत्र भी है। कल्प छ बेदाङ्गों में से एक है। कौन-सा यज्ञ किसलिए, किस बिधि-विधान से करना चाहिए यह कल्पमूत्रों के अनुशीलन से ज्ञात हो मकता है।

किक — भगवान् विष्णु के दस अवतारों में से अस्तिम अव-तार, जो किल्युग के अस्त में होगा। किल्क-उपप्राण (अध्याय २, किल्कजन्मोपनयन) में इमका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। दे० 'अवतार'।

किल्कद्वावशी—भाद्रपद माम के शुक्त पक्ष की द्वादशी। किल्क इसके देवता है। बाराह पुराण (४८१२४) में इसका विस्तृत वर्णन है।

कन्यतर--एक अहैतवेदान्दीय उपटोका प्रन्य, जिसका पूर्ण ताम 'वेदानकल्पतर' हैं। इसके रचिया त्वामी अमला-नन्य का आविमीत दोका भारत में हुआ वा। यह प्रन्य सक्त्य ? २५४ वि० से पूर्व किसा जा जुका था। उस प्रन्य में मांक्रपाध्य पर लिखित वाचलाति मिश्र की 'भामती' टीका की व्याख्या की गयी है।

इसी प्रकार के उपनाम बाला दूसरा ग्रन्थ 'क्रायकल्प-तह' धर्मशास्त्र पर मिलता है। ध्रमके रचयिता बारहवी गती में उत्पन्न लक्ष्मीघर थे जो गहडवार राजा गोविन्द-वन्द्र के गान्धिविग्रहिक (मित्रयों में से एक) थे ... कल्क्जाबक्बान कल्पवृक्ष की सुवर्णप्रतिमा का दान। इसकी गणना महादानों में है।

बंगदेशीय वल्लालसेन विरचित दानसागर के महादान-दानावर्त में इमका विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

करपनुक - यह वह वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कामनाओं की पुर्ति करता है। इसको कल्पतर भी कहते हैं।

जैन विस्वासों के अनुसार जिस्क की प्रथम सुष्टि में मनुष्य यूग्म (जींडे) में उत्पन्न हुए तथा एक जीड़े ने दो जोडों को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर द्विगुणित होते गये। जीविका के लिए ये कोई व्यवसाय नहीं करते थे। दश प्रकार के कल्यतन वे जो इन मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पुरा करते थे।

कल्पतर एक माञ्चलिक प्रतीक भी है।

कल्पवक्षवत-साठ संवत्सर वती में मे एक । दे० मत्स्य पुराण, १०१, कृत्यकल्पतम, वतकाण्ड, ४४६। करुपसूत्र — छ वेदाङ्गों — शिक्षा, करुप, ब्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-में कल्प दूसरा अङ्ग है। जिन सुत्रों मे कल्प संगृहीत है उनको कल्पमूत्र कहते हैं । इनके तीन विभाग है--श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र (शुल्वसूत्र भी) । प्रथम दो में औत और गृह्म यजो की विस्तृत व्याख्या की गयी हैं। इनका मुख्य विषय है घार्मिक कर्मकाण्ड का प्रति-पादन, यज्ञो का विधान और सम्कारो की व्याच्या । श्रौत-यज्ञ दो प्रकार के है-सोमसस्था और हवि सस्था। गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया है। इन तीनों प्रकार के बजो के सात-सात उपप्रकार है। संगमसन्था के प्रकार है-अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्टय, घोडशी, बाजपेय, अतिरात्र और आसोगीम । हवि सस्था के प्रकार है-अन्या-धेय, अग्निहोत्र, दर्श, पीर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य और पश्बन्ध । पाकसस्था के प्रकार है-सायंहोत्र, प्रातहीत्र, न्यालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका । सब मिलाकर कल्पसूत्रों में ४२ कमी का पतिपादन हैं १४ श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ संस्कारयज्ञ । परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। बेद-संहिताओं के समान कल्पसूत्रों की संख्या भी ११३० होनी चाहिए थी किन्सु इनमें से अधिकाश लुप्त हो गये; संप्रति केवल ४० कल्पसूत्र ही उपलब्ध है। दे० 'सूत्र'। <del>करपसूत्रतस्त्र-</del>ाक तन्त्र ग्रन्थ। आगमतत्त्वविलास में उल्लिखित तन्त्रों की तालिका में इस तन्त्र का नाम

आया है।

बल्पवि-कवितायली १६९

कल्कार्बि—मस्त्यपुराण में ऐसी सात तिविषमों का उत्तरेख है जिनसे रूप का प्रारम्भ होता है। उसाहरणतः बैबाला पुष्क है, आद्मेश कृष्ण १, चंक पुष्क ५, चैक कुष्ण ५ (अयवा आमावस्या), माच गुष्क १३, कार्तिक सुष्क ७ और मागंशीयं सुष्क ९। दे० हेसाहि, कारुलाण्ड ६७०-१: निर्णयतिन्मु, ८२; स्मृतिकौस्तुम, ५५६। ये आदाविष्यायी है। हेसाहि के नागर खण्ड में ३० तिष्यारी ऐसी सत्वराणी गयी हैं जैसे कि वे सब कल्यादि हो। मस्त्यपुराण (अध्याप २९०,७-११) में ३० कल्यों का उल्लेख हैं, किन्तु वे नागर खण्ड में उस्लिखित कल्यों से जिल्ल प्रकार किन्तु वे नागर खण्ड में उस्लिखित कल्यों से जिल्ल प्रकार

कल्यानुपवसूत्र — ऋचाओ को साम में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में मामबेद के बहुत से मूत्र ग्रन्थ है। 'कल्पानुपदसूत्र' भी इनमें से एक सामबेदीय सूत्र है।

कर्याणकासमी—किसी भी रविचार को पढ़ने वाली सामगी के दिन यह वत किया जा सकता है। उस तिकि का नाम कत्याणिनी अथवा विजया होगा। एक वर्ष पर्यस्त हशका अनुष्ठान होना चाहिए। इममें सूर्य के यूजन का विधान है। १३ वें मान में १३ गायों का दान या संमान करना बाहिए। २० मस्वपुराण, ७४ ५२०; क्रस्यकन्यतक, वतकाष्ट, २७८-२११।

कल्याणधी (भाष्यकार)—आइवलायन श्रौतसूत्र के ११ व्यास्थाग्रन्थों का पता लगा है। इनके रचयिताओं में से कल्याणश्री भी एक है।

कल्लंड — कश्मीर के प्रसिद्ध वार्शनिक लेखक। इनका जीवन-काल नवी शताब्दी का उत्तराई है। 'काश्मीर शैव माहिस्यामला' में प्रदेव 'स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना कल्लंट हारा हुई थी। इससे स्मन्दवाद (एक शैवसिद्धान्त) का प्रतिपादन किया गया है।

कल्हम — कल्हण पण्डित कश्मीर के राजमनित्रयों में से थे। इन्होंने 'राजसर्राङ्गणी' नामक ऐसिह्यसिक ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें कश्मीर के राजकंशों का इतिहास संस्कृत क्लोकों में वर्णित है। कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर इससे अच्छा प्रकाश पढ़ता है।

क्लाप व्याकरच---प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ। इसका प्रचार बङ्गाल की ओर है, इसको 'कातन्त्र व्याकरण' भी कहते हैं। कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण ग्रन्थ वने हैं, जो बङ्गाल में प्रचलित है। बौद्धों में इस व्याकरण का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसकी 'कातन्त्र' (कुल्सित प्रन्थ) ईच्मिवश कहा गया है, अयवा कार्तिकेय के वाहन कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी इसका 'कातन्त्र' नाम चल पढ़ा।

कनायौ—पाणिनि के पूत्रों में जिन वैद्याकरणों का उल्लेख किया गया है, उनसे कलापी (४.३.१०४) भी एक हैं। किल्काम्ब —गान्यवें वेद (संगीत) के पा आचार्य प्रसिद्ध है; सोमेश्वर, भरत, हनुमान, बोर कल्लिनाय। इनमें से कह्यों के सारमीय सम्य मिलते हैं।

क्षकच—देवपूका के प्रमुख पंचाण स्तीको में प्रवस्त अंग (अन्य पार अंग कांग्रेस की किस सहस्ताम कारि हैं)। समातों के मुद्दों में देवी की दिवसामार्गी पूका को सबसे महत्त्वपूर्ण स्तुति चण्डीपाठ है जिसे दुर्गासमधाती भी कहते हैं। इसके पूर्व एवं पीछे दुर्सर पवित्र स्ताओं का पाठ होता है। ये कबच ंकीतक एवं वर्गालासों कह, जो मार्काखेश एवं बराह पुराण से जिसे गये हैं। कबच में कुळ ५० यह है तथा कीळक में १४। इससे शस्त्र स्वक लोहकबच के तुष्य ही शरीर के अंगी की पक्षारमक प्रार्थना की गयी हैं।

किसी चातु की छोटो डिबिया को भी कवन कहते हैं, बिसमें भूजंपन पर किस्सा हुआ कोई तानिक यन्त्र या मन्त्र बन्द रहता है। पृथक्-पृथक् देवता तथा उद्देश्य के पृथक्-पृथक् कवन होते हैं। इसको गेले अपया बाहि में रक्षार्थ बीयते हैं। मलमात्तरत्व में कहा है

यथा शस्त्रप्रहाराणा कवच प्रतिवारणम्। तथा वैवोपघाताना शान्तिर्भवति वारणम्॥

[ जैसे शस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा धातु का बना हुआ कवच (ढाल) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी आचात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता है।]

कवि कर्णेषुर — वगरेशीय मनः कि । मन् १५७० के आस-पास बङ्गाल से पारिक साहित्य के सक्त की और विद्वानों की अधिक कि सी । इसी समय चैतन्य महासम् के जीवन पर लगभग पाँच विशिष्ट प्रत्य किले गये; रो सस्कृत तथा शेष बँगला में । इनमे गह्मा है सस्कृत नाटक 'चैतन्यपन्होदय' निसकी रचना कि कर्णपूर ने की थी। इसमें चैतन्य महासभु के उपदेशों का काव्यसय विवेचन है।

**कवितावलो**—सोलहवी शताब्दी में रची गयी कविताबद

१७० काबीन्द्रस्वार्य-कावयप

श्रीराम की कथा, जो कवित्त और सवैया छन्दों में है। इसके रचियता गोस्वामी तुलसीदास हैं। क्रकि भावना से भीना हुआ यह अजभाषा का ललित काव्य है।

कवीन्त्राचार्य-शतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारी में से एक कवीन्द्राचार्यभी है।

कडमीरशैयमत-कीवमत की एक प्रसिद्ध शाला कश्मीरी दीवों की है। यहाँ 'दौव आगमों' की शिवोक्त समझा गया एव इन शैंवों का यही चार्मिक आधार बन गया। ८५० ई० के लगभग 'शिवसूत्रों' को रहस्यमय एवं नये शब्दो में शिवोक्त ठहराया गया एवं इससे प्रेरित हो दार्शनिक साहित्य की एक परम्परा यहाँ स्थापित हो गयी, जो लगभग तीन शताब्दियों तक चलती रही। 'शिवसूत्र' एवं 'स्पन्दकारिका' जो यहाँ के दावमत के आधार थे, प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विद्योग रूप से प्रकाश डालते हैं। किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द की 'शिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप-स्थित किया। यह दर्शन अद्वैतवादी है एवं इसमें मोक्ष प्रत्यभिक्ता (शिव से एकाकार होने के ज्ञान) पर ही आधारित है। फिर भी विश्व को केवल माया नही बताया गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आभास कहा गया है। विश्व का विकास सांख्य दर्शन के ढंग का ही है, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विशेषताएँ है। यह प्रणाली 'त्रिक' कहलाती है, क्योंकि इसके तीन सिद्धान्त है—शिव, शक्ति एवं अणु, अथवा पति, पाश एव पशु। इसका सारांश माधवकृत 'सर्वदर्शनसम्रह' अथवा चटर्जी के 'कश्मीर शैवमत' मे प्राप्त हो सकता है। आगमी की शिक्षाओं से भी यह अधिक अर्द्धतवादी है, जबकि नये साहित्यिक इसे आगमो के अनुकूल सिद्ध करने की बेष्टा करते हैं। इस मत परिवर्त्तन का क्या कारण हो सकता है ? आचार्य शङ्कर ने अपनी दिग्विजय के समय कश्मीर भ्रमण किया था, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वहाँ के शैव आचार्यों को अद्वैतवाद के पक्ष मे लाने का उप-क्रम किया हो !

कस्यय—प्राचीन वंदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका उल्लेख एक बार ऋषेद में हुआ है। बन्य शहिताओं से भी यह नाम बहुप्रमुक्त है। इन्हें सर्वेदा बार्गिक एवं उहस्यात्मक चरित्र बाला बतलाया गया है एवं शति प्राचीन कहा बाया है। ऐत्तरिय बहुण के जनुसार क्युंति 'विश्वकर्मभीवर्' नामक राजा का अभिषेक कराया था। ऐतरेय ब्राह्मण में करुपणों का सम्बन्ध जनमेजय हे बताया पया है। शतपथ बाह्मण में प्रजापति को कश्यभ कहा गया है: 'सं यत्कृषीं नाम। प्रजापतिः प्रजा असुन्जत्। यदमुज्त् अक्ट्रोगे तह यदकरोत् तस्मात् कृमः कश्यभो वै कृमंस्तरमादाह सर्वो. प्रजाः काश्ययः।''

महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं वंजावकी के वर्णन में कहा गया है कि बहुम के छः मानस पुत्रों में गएक 'मरीव' ये जिन्होंने अपनी इच्छा से करवण नामक प्रवापति पुत्र उत्पन्न किया। करवप ने वल प्रवापति की १७ पुत्रियों से विवाह किया। वक्त की इन पुत्रियों से ओ मन्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण निम्मानित है

- १ अदिति से आदित्य (देवता)
- २ दिति से दैत्य
- ३ दनुसे दानव
- ४ काष्ठासे अश्वादि
- ५ अनिष्टा से गम्धर्व
- ६ सुरसासे राक्षस
- ७, इलासे वृक्ष
- ८ मुनि से अप्सरागण
- ९ कोभवशा से सर्प १० स्राभ से गौ और महिष
- ११ सरमा से स्वापद (हिस्र पश्)
- १२ ताम्रासे स्येन-गुध्र आदि
- १३. तिमि से यादोगण (जलजन्तु)
- १४. विनता सं गरुड और अरुण
- १५ कड़ से नाग
- १६ पतज्जी से पतज्ज
- १७. यामिनी से शलभ ।

द॰ भागनत पुराण । मार्कण्डेय पुराण (१०४३) के अनुसार करण की तेरह भागीएँ थी । उनके नाम है—
१ दिति, २. अदिति, ३ दतु, ४. विनता, ५. खता, ६ कहु, ७. मुनि, ८ कोषा, ९. रिस्टा, १०. हरा, ११. ताझा, १२. हसा, ११. ताझा, १२. हमा से सब सृष्टि हुई।

कर्यक एक गोत्र का भी नाम है। यह बहुत व्यापक गोत्र है। जिसका गोत्र नहीं मिलता उसके लिए कश्यप गोत की कल्पना कर ली जाती है, क्योंकि एक परम्परा के अनुसार सभी बीवशार्थि की उत्पांत करव्य से हुई। कांग्यम —हिमाबल प्रदेश का एक शांतर्गीत, जी प्रवानकोट वे ५९ मील पर कोंग्या और उससे एक गील आगे कींग्यामित्तर स्टेशन के समीप है। रास्ता मोटरदस और पैदल दोनों है। शांत्रियों के ठहरने के लिए वर्म-शांत्राम् मित्र स्टेशन के समीप है। रास्ता मोटरदस और पैदल दोनों है। शांत्रियों के ठहरने के लिए वर्म-शांत्राण्ट हैं। महाँ पर ज्यातामुखी या ज्यालाओं के नाम से दुर्गी महानाया का मन्दिर है। दोनो नवरात्रों में मेला जगता है। प्राइतिक अनिज्यालाओं के रूप में देवीओ दशंन देती हैं।

कावनपुरीवत — यह प्रशीणंक ( फुटकर ) अत है । सुकल पत्नीय तृतीया, कृष्ण वर्गीय तृतीया, श्री प्रमान स्थानस्था, अप्यान, अपानस्था, अप्यान, अपानस्था, अप्यान अपान स्थान के सुद्धी अपना कालित के सुद्धा की पूरी, जिसकी होता स्थान कि साम प्रमान कि हो, दान में दी जाय । उस पूरी के अन्यर विष्णु तथा कस्मी की प्रतिमाएँ विराजभान करनी व्याहिए । देव हेमारि, यतस्वष्ट, २ ८४ ८-८७६, प्रविच्योन्तर पुरान १४० । भगवती का यह वल मौरी और भगवान शिव, राम तथा मौता, दमयन्ती तथा नल, कृष्ण तथा पाण्यवों के द्वारा आवरित था । इन वत के आवर्ष्य समन्त वस्तुएँ सुलभ, कामनाएँ पूर्ण तथा पाण्यों का प्रसान होता है।

काक्सी (काओवरस्) —यह तीर्थपुगी दक्षिण की काशी मानी आती है, जो महास से ४५ मील दिलण-पिक्स में स्थित है। ऐसी अनुशति है कि इस शंव में प्राचीन काल में बढ़ान ने देवी के दर्शन के लिए तव किया था। मोखदा-यिनी सप्त पुरियों—अयोध्या, मयुरा, द्वारका, माया (हरिदार), काशी, काञ्ची और अवस्तिक्का (उज्जैन) में इसकी गणना है। काञ्ची हरिद्वारस्क पुरी है। इसके शिवकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची दो भाग है। सम्भवतः कामाश्ची-स्वित्व हो यहाँ का शक्तिगीठ है। दक्षिण के पद्मतत्व-लिक्कों में से मृतरविलक्क के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। इछ लोग काञ्ची के एकांसवस्य लिक्क को भूतत्व्यलिङ्क मानते है, और कुछ लोग तिक्वास्त की स्थागराविलक्क-

> रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते म्हणु । नेत्रद्वय महेशस्य काशीकाञ्चीपुरीद्वयम् ॥

विक्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकम् । काञ्चीको पूरा घाता सर्वलोकितितामहः ॥ श्रीवेतीवर्षनावया तत्रस्तेषे पुरुक्तस्त्रः ॥ प्रमुद्धास पुरो अक्षमीः प्रयक्तसुरस्सरा ॥ प्रयासने च विष्णुत्ते विष्णुता (अष्णुता सह । सर्वश्रृङ्कार वेवावषा सर्वभिरणभूविता ॥

(ब्रह्माण्डपु॰ ललितोपास्थान ३५) काञ्ची आधुनिक काल में काञ्जीवरम के नाम से प्रसिद्ध है। यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में महत्त्वपूर्ण नगर या। सम्भवतः यह दक्षिण भारत का नही तो तमिल-नाडु का सबसे बड़ा केन्द्र था। बुद्धघोष के समकालीन प्रसिद्ध माष्यकार धर्मपाल का जन्मस्थान यहीं या, इससे अनुमान किया जाता है कि यह बौद्धधर्मीय जीवन का केन्द्र था। यहाँ के सुन्दरतम मन्दिरो की परम्परा इस बात को प्रमाणित करती है कि यह स्थान दक्षिण भारत के शामिक क्रियाकलाम का अनेको शताब्दियो तक केन्द्र रहाई। छठो शताब्दी में पल्लवों के सरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द्र-हवी एवं सोलहबी शताब्दी तक विजयनगर के राजाओं के संरक्षणकाल के मध्य १००० वर्ष के द्राविड मन्दिर-शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान में देखा जा सकता है। 'कैलासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्प का उदाहरण है। एक दशाब्दी पीछे का बना बैकूण्ट पेरुमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक है। उपर्युक्त दोनो मन्दिर पल्लब नुपो के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदा-हरण है।

काक्वीपुराणम् — अठारह्वी बताब्दी के उतराई में 'काक्वी अपार' एव उनके गुरू 'शिवकानयोगी' हारा काज़ीवरम् में प्रचित्त स्थानीय धामिक आक्ष्मानों से स्कूछन के रूप में 'काक्वीपुराणम्' प्रच्य तिमिक भाषा में स्वा नया है। काठक — कुष्ण यजुर्वेद की चार शाखाओं में में एक शाखा का नाम। उपर्युक्त बेद की चार शहिताएं ऐसी है, जिनमें बाह्यणभाग की सामग्री भी मिश्रित है। इनमें स एक 'काठक सहिता' भी है। वींत्तरीय आरब्बक में अशत काठक बाह्यण सुरक्षित है।

काठक पृष्टामुक — काठक गृष्टामुत्र कृष्ण यजुर्वेद शाला का ग्रन्य है एव इस पर देवपाल की वृत्ति है। इसमें गृष्ट्य संस्कारों और पाक यज्ञों का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन पाया जाता है। काठक बाह्यण—कुष्ण यजुर्वेद की काठक बाला का बाह्यण, जो सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। इसका कुछ भाग तीत्तरीय बारण्यक में उपलब्ध हुआ है।

काठक संविहता—कृष्ण पजुर्वेद की चार संविहताजों ने से एक । इस बेद की संविद्याओं एवं बाह्यणों का पुषक् विभाजन नहीं हैं। संविद्याओं में बाह्यणों की सामग्री भी भरी पड़ी हैं। हकते हुळ्या विशेषण का आयश ग्री हैं कि मन्त्र भाग और बाह्यण भाग का एक ही यन्त्र में मिश्रण हो जाने से दोनों का आपासत. पुषक् बगीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार शिष्यों को आपासेह या अधिकर्षक होता है नहीं इस बंद की 'कुष्णाना' है।

काक्कादिसंहिता कृष्ण यजुर्वेद की काठकारि बारों संहि-ताओं का विभाग दूसरो सहिताओं है भिन्न है। इनमें पौच भाग है, जिनसे से पहले तीन में बालेस स्थानक है। पौचवें भाग में अस्वमेच यक्त का विवरण है। काल्य-कारवायन के बाजसमेच प्रातिशास्त्र में जिन पूर्वी-

चार्यीकी चर्चाहै उनमें काष्व का भी नाम है। स्पष्टतः ये कष्व के वंशधर थे।

काण्यवास्ता— पुनल यजुर्वेद की एक शाला। इस शाला के शालपय बाह्यण में तनकुकाण्ड है। उसके पहले, पांचर्य और वीट्ड्रें काण्य के सो-दो भाग है। इस ब्राह्मण के एक सी अध्याय है इसलिए यह 'धातपत्र' कहलाता है। देठ 'शालपत्र'।

कातनक्रमाकरण — यंग देश की ओर कलाण व्याकरण प्रसिद्ध हैं। इसं 'कातनक्रयाकरण' भी कहते हैं। उस प्रदेश में इसके आधार पर अनेक सुगम व्याकरण क्रम बनकर प्रविक्त हो गये हैं। शब्दमी नामक किसी कार्तिकेयमकत विद्वान ने इस्य सन्य की रचना की हैं।

कारवायल—जाणितिसूत्री पर वातिक व्यन्त रचने वाले एक मृति । इन्हें निवक्तकार यास्क एवं महामाध्यकार परवाली के सध्यकाल का माना जाता है। कारयायन ने गायती, उण्जिक आदि सात छन्दों के और भी भेद स्थित किसे हैं। इस छन्द शास्त्र पर कारयायनपत्रित स्वतंत्रुकमण्डिका पठनीय हैं। कारयायन वास्त्रवनेय प्रातिशास्त्र के राज्यायन भौतसूत्र एवं कारयायनस्त्रीत नामक दो और प्रन्थों की भी रचना की है। यह नहीं कहा जा सकता कि ये विभिन्न 'चनाण' एक ही स्ट्रांक्ट्रत है या अस्थायन ऋषियों की । कात्यायन गोजनाम भी सम्भव है, इस प्रकार उक्त बन्यकर्ता कात्यायन वंशपरम्परा मे अनेक हुए होंगे।

कारपायनस्मृति—(१) हिन्दू विधि और व्यवहार के ऊपर कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण और अधिकारी शास्त्रकार है। इनका सम्पूर्ण स्मृति ग्रन्थ उपलब्ध नही है। भाष्यो और निबन्धो (बिश्वरूप से लेकर वीरमित्रोदय तक) में इनके उद्धरण पाये जाते हैं। शह्य-लिखित, याज्ञवल्क्य और पराश्वर ने भी काल्यायन को स्मृतिकार के रूप में स्मरण किया है। कात्यायनस्मृति अपने विषय प्रतिपादन में नारद और बृहस्पति से मिलती-जुलती है। यथा नारद के समान कात्यायन भी 'वाद' के चार पाद--(१) धर्म, (२) व्यव-हार. (३) चरित्र और (४) राजशासन मानते है और यह भी स्वीकार करते हैं कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का बाधक है (पराशारमाधवीय, लण्ड ३. भाग १, पृ० १६-१७; बीर-मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१)। कात्यायन ने स्त्रीधन के ऊपर विस्तार से विचार किया है और उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की है । प्राय: सभी निवन्ध-कारों ने स्त्रीवन पर कात्यायन को उद्धत किया है। लग-भग एक दर्जन निबन्धकारों ने कान्यायन के ९०० ज्लोको को उद्धत किया है। इन उद्धरणों में कात्पायन ने बीसो बार भृगुका उल्लेख किया है, भृगुके विचार स्पष्टत मनुस्मृति से मिलते-जुलते हैं।

नारव और बुहस्पित के समान ही अपबहार पर कार्या-यन के विचार विकस्तित है, कही-कही तो उनमें भी आमं। स्त्रीयन पर कार्यायन के विचार बहुत आगे हैं। कार्यायन ने अवहार, प्राइविचार, स्त्रोभक, प्रमीधिकरण, तीर्गत, अनुशिष्ट, सामरत आदि वर्षों की नसी परिभाषाएँ भी की है। कार्यायन ने परचारकार और अययत में भेद किया है, पच्चारकार वादी के पक्ष में बहु निर्णय है जो प्रतिवादी के धौर प्रतिवाद के पश्चात् विद्या जाता है, जबकि जय-पत्र प्रतिवाद के पश्चात् किया जाता है, जबकि जय-पत्र प्रतिवाद के पश्चात् किया जाता है,

(२) जीवानन्त्र के स्मृतिसंग्रह (आग १, पृ० ६०३-६४४) में कारायान नाम की एक स्मृति पायी जाती है। इसमें तीन प्रगठक, उन्नीत खण्ड और काममा ५०० स्कोक है। जान्याध्यम के स्मृतिसग्रह में यही ग्रन्थ प्रका-चित्र है। इसके कार्यायन का फ्लेप्प्रदीप' कहा गया है। इससे बहुत मी धार्मिक क्रियाओं पर प्रचुर प्रकाश पटता है। इसके मुख्य विषय है—

यजीरवीत, आसमान, अञ्चलपां, गांगायुवा, चतुरंश मातुष्ठा, कुश, आढ, अनिसंस्कार, अर्राण, तुक, तुब, रा-ान, वस्ताश्वल, सन्ध्या, प्राणायाय, मन्त्रपाठ, वर्षण, पञ्चमहाराज, अशीच, स्त्रीधमं आदि । निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि व्यावहारिक (विधिक्त) और कर्म-कारवीय कारयायन बोनों एक हो ज्यांक हैं। परन्तु यह रूप है कि बहुत से भाव्यकार और निबन्धकार कर्मप्रदीप के अवतरण कारयायन के नास से उद्धत करते हैं।

कात्यायन का काल चतुर्थं और बच्छ शती ई० के बीच रखा जा सकता है। कात्यायन मनु और याबवल्य का अनुसरण करते हैं और भारक की रहस्पिति को प्रमाण मानते हैं। अत कात्यायन इनके परवर्षी हुए। इसलिए तीसरी-भीषी जती के परचाल ही इनको रखा जा कस्ता है। विदवस्प, मेघातिथि आदि निवस्थकार कात्यायन को उद्दत् करते हैं। जिससे लगता है कि उनके समय मे कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध और प्रचलित हो चुकी थी। इस-लिए इन निवस्थकारों से २-३ सो वर्ष पूर्व ही कात्यायन का काल माना जा मतता है।

कारायामण्डीतमून — जुक्क र जुडेंद के श्रीतुल्यों में कारणायन-श्रीतमून सबसे प्रसिद्ध हैं। इसके र ६ कारणा है। रात-पय शाहुंग्ण के रहुले मो कारणों में जिन सब क्रियाओं का निचार हैं, कारणायनशीतमून के पहले अठारह जण्णायों में भी उन्हीं गब क्रियाओं पर विचार किया गया है। उत्तरंशिक अध्याय में गौत्रामणों, बीसबे से अववसंभ, इक्कों, नवें में गुरुवर्गस, पितृसेस और सबसंभ, वाईखें, तैदेखें, और चौतीसवें अध्यायों में एकाह, अहीन और सच्च आदि यात्रिक क्रियाएं योष्णाह है। पश्चीसवें अध्याय में प्राथविक्त पर और ख्लेसिव में प्रवर्ग पर स्विचार है।

कात्यायनमूत्र कं अनेक भाष्यकार एवं वृश्विकार हुए है। उनमें से यथीगोपी, पितृभूति, कर्क, भतृयक, अनन्त, नङ्गाषर, गराभर, वर्ग, यथनाभ, मिश्र अन्तिहोत्ती, याज्ञिक देव, औषर, हरिहर और महादेव के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

कारवायनीवत-भागवत के दशम स्कन्ध के २२वे अध्याय में दलोक १ से ७ तक इस जल का उल्लेख है। कथा यह है कि एक बार नन्दत्रज में कूमारियों ने मार्गशीर्ष मास अर भगवती कान्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसिलए किया या कि उन्हें भगवान् कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। इस-लिए धार्मिक आदर्श पति प्राप्त करने के लिए कुमारियों कीर जन्य महिलाएँ भक्तिभाव से इस वत का अनुष्ठान करती हैं।

कालीयगृह्यसूत्र-इसके रचयिता पारस्कर है और इसमें तीन

काण्ड हैं। इसकी पद्धति वासूदेव ने लिखी है। इस पर

जयराम की एक टीका है। शङ्कर गणपति की टीका

(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूर्ण है। इसकी भूमिका बड़ी खोज से लिखी गयी है। इन्होंने काण्वशास्त्रा को ही श्रेष्ठ ठहराया है। इनके अतिरिक्त चरक, गदाघर, जयराम, मरारिमिश्र, रेणकाचार्य, वागी-व्वरीदल और बेटमिश्र आदि के भाष्यों का भी प्रचार है। काम्तारवीपवानविधि--आदिवन पूणिमा तक बलिदान के लिए प्रयुक्त होने वाले बक्ष पर आठ दीपक प्रज्वलित करने चाहिए अथवा तीन रात्रियो (आश्विन अमावस्या और पूर्णिमा तथा कार्तिक पूर्णिमा) को अथवा केवल कार्तिक पुणिमा की ही। इसके देवता है धर्म, रुद्र तथा दामोदर। यह पूजाविधि प्रेतो तथा पितरों की तमि के लिए हैं। कान्तिवत-कार्तिक शुक्ल दितीया को इसका अनुष्ठान होता है। एक वर्ष पर्यन्त इसका आवश्ण करना चाहिए। इसमें बलराम तथा केशब के पूजन का विधान है। साध ही द्वितीया के चन्द्रमाकी भी पूजाहोती है। कार्तिक मास से चार मास तक तिल तथा घी से हवन करना चाहिए। वर्ष के अन्त में रजत से निर्मित चन्द्रमा का दान करना चाहिए।

कान्यकुक्त (ककील)—दां अञ्वतीर्थ कहा जाता हुं और एक नाम 'कुंगिकतीर्थ' भी हैं। महुषि क्ष्यीक ने यहां के राजा गांचि भी कन्या सत्यवती से चिवाह किया था। गांचि ने पहले इनसे शुल्क क्ष्य में एक सहस्र व्यासक्ष्यं ज्ञव्य मांगे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कह्कर यही प्रकट कर दियो गांचि के पुत्र विश्वासित हुए और ऋषीक के पुत्र जनविस्ति कृष्टि । जनविस्ति कृष्टि प्रतिप्राप्ति थे। सही गौनोशंकर असेकरी देवी, फूक्सती देवी तपा सिह्याहिनी देवी के मस्यि है। पहले कन्नीज बैभवपूर्ण नगर रह चुका है। गङ्गा इसके पास बहुती थी । किन्तु अब पास चार मील दूर बली गयी है। कन्नीज से अब भी कुछ प्राचीन अवसीय यह गये है। यह स्थान कानपुर से पचास सील पर हैं। कासांकिक——याकुपत संबों का एक सम्प्रवास। इनका वार्तिक अबं हैं क्षेत्राक (बोपडी) धारण करने बावण! कपाल मृतक बपवा मृत्यु का प्रतीक हैं, जिसका सम्बन्ध शिव के विक्रमंसक, बीर अपवा रोड क्या से हैं। काराशिकतो का आवार-ध्वहार वासमागी शाको से मिलना-जुनता है। इनकी संस्था कभी भी अधिक नहीं भी। वास्तव में एक संबदित सम्प्रवास के बचेशा कुछ साथको का ही सह एक समुवास रहा है।

कापालिक मत के उद्देशम के विषय में पुराणों में अदभत कथाएँ दी हुई है। इनमें से एक के अनसार शिव ने ब्रह्मा का वध किया था। इसका प्रायश्चिल करने के लिए उन्होंने कपाली वृत घारण किया और ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ में पड़ा रह गया। कपाली वृत एक प्रकार का उन्मत्तवत था, जिसके द्वारा शिव ब्रह्महत्या से मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण में इससे भिन्न शिवताण्डव की कथा दी हुई है। शिव का घोर ताण्डव संसार के विध्वसक भीषण भार की स्वयं वहन करने के लिए है, जिसमे विश्व इसकी विभीषिका से सूर-श्रित रहे। कापालिक साधकों का भी यही उद्देश्य है। उनके घोर रूप के भीतर महती करुणा क्रिपी रहती है। परन्त कभी-कभी पयभ्रष्ट कापालिक भ्रमवन शिव का अनुकरण करते हुए मानव-शिर काटने का अभिनय भी करते थे। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी बीच में सुनाई पड़ती हैं। 'शंकरदिग्विजय' काव्य में आचार्य शकर के साथ षटी एक ऐसी ही दर्घटना का उल्लेख है। ये जटाबुट धारण करते है, जुट में नवचन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है, इनके हाथ में नरकपाल का कमण्डल रहता है, ये कपालपात्र में मदिरा-मास का भी सेवन करते हैं।

काराकिकों का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में पाया आता है। परन्तु वहाँ मैंब क्या में ही में विश्वित्त हैं, वीभारत कर में नहीं में विश्वित्त हैं, वीभारत कर में नहीं में विश्वित्त हैं, वीभारत कर में नहीं हो। चालुक्य नागवर्षन (सारावी की क्यालेखत मंदिर के अमिरक में काराकिकों का वर्णन महाजती के रूप में मिलती है। इसके अनन्तर आठवीं बाताब्दी के अवभूतिराधित 'मालतीमाध्य' नाटक में काराकिक साधक अधीरपण्ट का उल्लेख आता है, जिसका सम्बन्ध आरीक पर्वत (आज्ञ) से था।

म्यारहवी शताब्दों के बन्देल राजाओं के राजपीयदत कृष्णिमज द्वारा रचित 'प्रबोधकन्द्रोदय' में भी कापालिकों की क्यां है। इस इन्य के अनुसार कापालिकों का सम्बन्ध नव्यक्ति, श्रीचक, योगनावन तथा वनेक बोर असामा-जिक कियाओं से था। योगदीशिका (१८, ३.९६) में कापालिकों का उल्लेख मिलता है.

## 'निषेक्यते जीतलमदाधारा

## कापालिके खण्डमतेऽमरोली।

किसी समय कश्मीर में कापालिक-उत्सव मनाया जाता था। कृष्ण चतुर्वशी के दिन नृत्य, गीत, सामृहिक यौन-विज्ञार के साथ यह उत्सव सम्पन्न होता था। आजकल यह सम्प्रदाय प्राय स्नम है।

कापाली — शिव का एक विरुद्ध, क्योंकि वे अपने भोर बेश में नरकपाल धारण करते हैं। महाभारत (१३१७.१०२) में कथन है:

## अजैकपाच्च कापाली त्रिशक्करजितः शिव ।

काषेय— 'कपि' गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। काठकसिंहता और पञ्चविका बाह्मण में कापेयो को चित्रस्य का पुरोहित कहा गया है। दे० 'शौनक'।

कामतानाथ (कामविमिर)—वाँदा ज़िले में चित्रकूट के अन्त-र्गत सीताकुण्ड से बेड मील दूर कामतानाथ या कामदिगिरि नामक रहाडों, जो परम पवित्र मानी जाती है। इस पर अगर रहाडों, जो परम पवित्र मानी जाती है। इस पर अगर रहाडे वडा जाता, इस की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा तीन मील को है। रामचन्डजी में बनवास काल में यही अधिक समय व्यतित विव्या था।

कामचेनुतन्त्र---आक्त साहित्य के अन्तर्गत 'का मधेनुतन्त्र' की रचना सीलहची शती में हुई । इसका अंग्रेजी अनुवाद मुनरी द्वारा हजा है ।

'कामधेनु' नामक एक ब्याकरण ब्रन्थ भी किसी परवर्ती शाकटायन द्वारा लिखा बताया जाता है। कामिक्रवत—इस दत में कुछ देवियों, यथा उना, मेथा, भद्रकाली, कात्यायमी, अनस्या, वक्णपत्नी का पूजन होता है। इनके पूजन से मनोवांख्यित अभिलावाओं की पूर्ति होती है।

कामबिबिध — इस बत में मार्गशीर्थ मास के रिवनार के दिन जन्दन से विविश्त करबीर पूज्यों से भगवान् मूर्य की पूजा करनी चाहिए।

कामबास्तासी—कात्मुन चुकल समग्री को इस अत का प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त मूर्य का पूकन होना काहिए। इसको जार-बार मास के वर्ष के तीन बण्ड करके कात्मुन मास से प्रारम्भ किया जाता है। इसमें भिन्न-भिन्न कूलों, भिन्न-भिन्न चूप तथा भिन्न-भिन्न नैवेडों के अर्पण का विद्यान है।

कासबेब्दुबा—जैन तुक्त दावशी को इस वत का अनुष्ठान होता है। इस तिथि को निम्म-भिम्मन पुष्मों ते कपड़े पर जिस्त कामदेव की पुजा होती है। वह चित्रकलक गतिल जल से परिपूर्ण तथा पुष्मों से युक्त कला के सम्मूक रखा जाना चाहिए। इस दिन पतियो द्वारा अपनी परिचयो का सम्मान वाक्रिया है। दे क हत्यकत्यतद का नैत्यकालिक काष्ट्र, ३८४।

काममेनुस्त — कार्तिक कृष्ण एकारशी से प्रारम्भ होकर ज्यातार पाँच दिन यह वत चलता है। इस तिथि को भी नया विष्णु की जूबा होती है। रात्रि में दीयों को घर, गोशाला, चीला, देवाल्य, माइक, समझान भूमि तथा सरोवर में प्रज्ञालित करना चाहिए। एकावशी के दिन उपवाद करना चाहिए तथा भगवान् विष्णु की प्रतिमा को गो के भी या हुव में चार दिन स्नान कराना चाहिए। । सक्त देवसात् कामभेतु का बान करना चाहिए। यह वत समस्त पानों के प्रायक्षितस्वस्था भी किया जाता है।

कामवेबजयोदगी (मदनजयोदगी)—चैत्र शुक्ल त्रयोदगी को कामदेव त्रयोदगी कहते हैं। इस तिथि को कामदेव के प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष की पूजा की जाती है। दे० 'अनञ्जजयोदगी'।

कामन्यकीय नीतिसार—राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके प्रणेता कामन्दक नाम से प्रसिद्ध हैं । ये कौटित्यपरम्परा के अनुवायी है । इस ग्रन्थ में राजनीति के जिविष विषयों पर अति सारगमित विवरण उपस्थित किया गया है। विशेष कर राजा के कर्तव्य (धर्म), राजकर्मचारियों का चनाव एवं उनका धर्म, यद्धनीति, मण्डल-व्यवस्था एवं राज्य के सप्त अगों का वर्णन अभिनव रूप में प्राप्त होता है। कुछ विदानों का मत है कि यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थ-शास्त्र का छन्दोबद्ध रूपान्तर है। किन्सू बात ऐसी नही है। कामन्दक ने एक पण्डित की भौति युग एव आवश्य-कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया है एवं पद्यों में रचना कर कंठस्थ करने की सुविधा उपस्थित की है। इसमें कौटिल्य से भिन्न विचार भी है एवं अति-प्राचीन आचार्यों के मतो का भी उपयोग हुआ है। इसमें बन्यकार की सबसे बडी विशेषता साहित्यिक प्रतिभा का चमत्कार है। उपमा आदि अलङ्कारो की सहायता से राजनीति के रूखे तथ्यों को अति रोचक एवं हृदयग्राही रूप दे दिया गया है। प्रजा द्वारा वर्णाश्रम-अर्म पालन कराना राजा का परम कर्तव्य है, इस सिखान्त पर काम-न्दक ने बहुत बल दिया है।

काममहौरसम - चैन गुम्क नहुरंशी को इस बत का अनु-द्यान होता है। त्रयोवणी को गानि के समय किसी उच्चान में रित तथा मदन की प्रतिमा को स्थापना करके चतुरंशी को उनका शुम्न किया जाता है। यह उत्सव प्रृंगारिक गीतों के साथ, हुछ बाख पन्त्रो के साथ गाते-बजाते हुए मनाना चाहिए। इसरे दिन एक पहुर तक मुक्तिका से खेलना चाहिए। वैत आगम में यही इत चैतावजी तथा मदनमञ्जी भी कहलाता है। दे० हत्य-क्यतर का तनकारत, १९०, चैत्रविहित क्यांकाहामी।

कामक्य—जसम प्रदेश का प्राचीन नाम । इसने नामकरण का कारण इस प्रकार बताया गया है 'भून प्रकृति प्रमा बती कामकरिणी सती (वसकन्या, शिवशन्ती) निका देश में विराजनात है बहु दश उनके नाम से प्रसिद्ध है।' यहाँ कार्मागरि (गोहाटी के पास) के योगिपीठ में कामक्या देवी का मन्दिर है। तन्त्रजुडामणि का कथन है.

योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता । सर्वत्र विरला चाहं कामरूपे गृहे गृहे ॥

[कामिगिर में योनिपीठ है। वहाँ कामाख्या नामक देवी है। सर्वत्र में विरला है, किन्तु कामरूप में घर-घर।] यह प्रदेश गणेशिगिर के शिखर पर स्थित है, ऐसा तन्त्रप्रन्थों में लिखा है: १७६ कामस्यो-कामास्थापीठ

कालेक्बर व स्वेतिगिरि मैपूर्व मीठवर्षकम् । कामक्याभियां देवा गयेवागिर मूर्वित ॥ कामक्या—इन्ड्यानुकृत वेदावारी । अपदेवां में गन्यकं एवं विद्यापरों का नाम आता है। विद्यापरों का विद्येव गुल बाकाम में उड़ना हैं, जितसे कारण रुप्तें 'विकर' (आकाश में चलने वाला) कहा बता है। ये से व वहन क्या मनोवांक्जित रूप बारण करने की विद्या (बाहू) जानते हैं, जितके कारण रुष्तें कामक्यां कहते हैं।

कामवन — जिसमें शिव पार्वती एकान्तवास करते हैं। इसे कुछ कोग काम्यकवन भी कहते हैं। शिव का शाम था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह तुप्तत स्त्री बन जायेगा। मनुका पुत्र इल भूछ से इसमें प्रविष्ट होकर स्त्री डला बन गया था।

ब बमण्डल के भरतपुर निले में भी कामवन हैं, जहाँ गीम्ब्यदेवजी के मन्दिर में कृत्वा देवी का महल हैं। यहाँ चौरासी तीयों को उपस्थित मानी आती हैं। कामकर (१) केवल महिलाओं के लिए इसका विधान है। यह कार्तिक में प्रारम्भ होकर एक वर्ष पर्यन्त चल्ठा है। इसमें सूर्य का युवन होता है। हेमाप्रि के अनुसार यह स्वीपुक्तामावासि-उत्सव है।

- (२) पोष शुक्त अधोदशी को प्रारम्भ होकर तदनन्तर एक वर्ष तक हसका अनुष्ठान होता है। प्रत्येक त्रयोदशी को नक्त (प्रात्रभोजन) करना थाहिए। चैत्र में सुवर्ष का असोक बुल तथा १० अपुल कम्बा हतुष्य हस मन्त्र के साच दान करना चाहिए. 'प्रयुक्त प्रसीदेतु।'
- (३) किसी भी महीने की सतमी को यह व्रत किया जा सकता है। सुवर्चला (सूर्य की पत्नी) को इसमें पूजा होती है। मनोवांख्रित पदार्थों की इससे उपलब्ध होती है।
- (५) पौष गुक्क पञ्चमें को सह वत प्रारम्भ होता है। इसमें क्रांतिकेस के रूप में मगनान विश्व की पूजा होती है। पञ्चमों को नक करना चाहिए। चच्छों के दिन केवळ एक समय का आहार, समभी को पारण। ऐसा एक वर्ष पर्यन्त करना चाहिए। स्थामी कार्तिकेस की मुवर्ण-प्रतिमा तथा दो बदन बान में देने चाहिए। इससे मनुष्य अविन में समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। हेमाद्रि (वतक्ष्य) के अनुसार यह 'कामच्यी' वत है।

कामाख्या देवी -- कामाख्या शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी है. ''जो भक्तों की कामना को पूर्ण करती है अथवा भक्त साधकों द्वारा जिसकी कामना की जाती है वह 'कामा' है। जिसका 'कामा' नाम है वह 'कामास्था' है।'' कालिकापुराण (अ०६१) में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

कासमक्या पीठ—यह भारत का प्रसिद्ध शक्तिगीठ तीर्थ असम् प्रदेश में हैं। कामास्था देवी का मित्र पहाडी पर हैं, अनुमानत एक मीन कें ची इस पहाडी को 'तो क पर्यत' भी कहते हैं। इस प्रदेश का प्रचित्रत नाम कामरूप हैं। तन्त्री में किला हैं कि करतीया नवी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद तक विकोगाकार कामरूप प्रदेश माना गया है। किन्तु बब बह स्परिता नहीं हैं। इस देश में सीभारपीठ, अपिठ, रत्नपीठ, विक्णुपीठ, इस्पीठ तथा बद्धापीठ अपिठ, प्रचारित हैं, 'कामस्थापीठ' सबसे प्रधान हैं। देवी का मान्यर कुवाबहार के राजा विवर्षाहरू की रिवार्याक का बनवाया हुता है। इससे पहले के मन्यर को बंगाफी आक्रमक काला पहांज ने तीड हाला था। मन् १५६५ ईठ तक प्रचानित मन्दिर का नाम 'आनन्दास्था' था, जो वर्त-मान मन्दिर के कु दूरी पर है। पास में छोटा सा सरीवर है।

देवीभागवत (७ स्कम्ध, अ० १८) में कामास्था देवी के महातम्य का वर्णन हैं। इसका दर्शन, भाजन, पाठ-पूजा करहो तम कि विष्णों की चामित होती हैं। पहाडी से उत-रते पर गोहाटी के मामने कहापुत्र नवी के मध्य में उमा-नन्द नामक छोटे बट्टानी टापु में शिवमन्दिर हैं। आनन्द-मृति को भैरव (कामास्थारकक्) कहते हैं। कामास्थापीट के सम्बन्ध में कांकिकापुराण (४० ६१) में निम्नाचित वर्णन पाया जाता हैं:

"धिव ने कहा, प्राणियों की सुष्टि के पञ्चात् बहुत कमय ब्यातीत होंगे गर मैंने वशतनया सती को भार्यांच्य में बहुल किया, जो हिल्यों में बेंग्ड थी। वह मेरी अध्यन्त प्रेयमी आर्थी हुई। ' अपने पिता द्वारा यक्त के अक्सर पर मेरा अध्यान दे बक्तर उनने प्राण त्याग किया। मैं मोह के व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कन्ये पर रक्कर समस्त चराच क्यान् में अमण करता रहा। इया-उचर पृत्रते हुए इस श्रेष्ठ थीठ (तीर्यस्वक्ल) को प्राप्त हुआ। यर्थीय से जिन-जिन स्थानों पर सती के आगों का पत्तन हुआ, योगीनद्वा (मेरी फार्कि = सती) के प्रभाव से वे पृथ्यतम स्थल वन गये। इस कुक्तिकाशीठ (कामाव्या) में सती के योनिमण्डल का पतन हुआ। यहाँ महामाया देवी विश्वति हुई। मुझ पर्वत रूपी शिव में देवी के विश्वति होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ। यह महानुङ्ग (ऊँचा) पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर गयां।

इस तीग्रंस्यल के मन्दिर में शांक की पूत्रा योजिकर में होती है। यहां कोई देवीमूर्ति नहीं है। योजि के आकार का जिलालय्ह हैं, जिमके उगर लाल रूप की ग्रेक के योज की धारा गिरायी जाती हैं और वह रक्तवर्ष के बहस से कहा रहता हैं। इस पीठ के सम्मूल प्रवृत्तिल भी होती हैं।

कामाबासियत--- कृष्ण पक्ष की चतुर्वशी को यह त्रत किया जाता है। इस तिथि में महाकाळ (शिव) का पूजन समस्त मनोवाञ्छाओं को पूरा करता है।

कामिकागम —शैव आगमों में सबसे पहला आगम 'कामिक' हैं। इसमें समस्त शैव पूजा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन हैं।

कामिकावत—मार्गशीयं कृष्ण डितीयाको इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इस तिथिको मुचर्गअयका रअत-प्रतिमा का, जिस पर चक्र अफित हो, पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात् उसे दान कर देना चाहिए।

काम्पिल — यह स्थान बदायूँ जिले में है। पूर्वोत्तर रेलवे की आमरा-कानपुर लाइन पर कायमर्गज रेलवे स्टेशन है। कायमगज से छ मील दूर काम्पिल तक पक्की सबक जाती ति कि सामय काम्पिल (स्व) महानगर था। यहाँ रामेववरताश और कालेव्यताश स्व

जैनों के अन्तिम तीर्थेक्ट्सर महावीर का समवशरण भी यहां आया था। यहां प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसमें विमलनाथजी की तीन प्रतिमाएँ है। एक जैनचर्मकाला है। चैत्र और आदिवन में यहां मेला लगता है।

काम्बीच — यनुर्वेदसंहिता के एक मन्त्र में 'काम्यीलवासिती' सम्बदत राजा की प्रधान रानी को कहा गया है, जिसका कर्तव्य अरवनेच यज्ञ के समय मेचित पश्च के पास सोना या। विल्कुल ठीक अर्थ जीनिच्यत है। वेदर एवं जिसर दोनों काम्यील एक नगर का नाय स्तकाते है, जो पर-वर्षी साहित्य में काम्यित्य कहलाया एवं जो मध्यदेश (अर्जिक उत्तर ब्रंदेश) में दक्षिण पश्चाल की राज-वानीया।

काम्मक्तीयं वा काम्यक वर्ण-कुरुकोव के सात पवित्र वर्गों में से एक। यह सरस्वती के तट पर क्लित है। यही पर पाण्डवों ने कपणे प्रवास के कुछ बिल वितासे थे। यही पर पाण्डवों ने कपणे प्रवास के कुछ बिल वितासों यो गयाने साठी सहक के दक्षिण में जगभग बाई मीज पर कमोधा द्वाम है। कामक का अपओं हो निमोधा है। यही प्राम के पिष्यम में काम्यक तीर्च है। सरोतर के एक जोर प्राचीन पक्का बाट है तथा अपयान चित्र का मन्तिर है। चैत्र कुष्क जामा की वित्र वर्ष पहुंचे का जगता है।

कावस्त्रह्म —थोगदर्शन में जनेक शारीरिक क्रियाओं द्वारा मन को कीन्द्रत करने का निरंध है। जब योगद्राहरू से लन्द्रवाहरू का में कहा गया तो इस 'कावस्त्रह्म' (शार्ट-प्रह्म योगक क्रियाओं) का और सी 'कावस्त्रह्म द्वारा, जिसके जनुसार धरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्प्यित किये गये। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हट्योग की एक स्वतन्त्र धासा विकसित हुई, जिसमें नैति, सीति, बस्ति आदि बर्ट-प्रमा की एक स्वतन्त्र धासा विकसित हुई, जिसमें नैति, सीति, बस्ति आदि बर्ट-प्रमा की साधन वतालयों गये हैं।

कामा (गोरक्सपंथ के मत से)--गोरखनाथ पंथी का साधक काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना करता है। काया उसके लिए वह यन्त्र है, जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभृति कर लेता है; जन्म-मरण-जीवन पर परा अधिकार कर लेता है: जरा, मरण, व्याचि और काल पर विजय पा जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले कायाशोधन करता है। इसके लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग के बद्कर्म (नेति, भौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति और श्राटक) करता है जिससे काया शद्ध हो जाय । हठयोग पर घेरण्ड ऋषि की लिखी 'घेरण्डसंहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ है और परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर चली आयी है। नायपन्थियों ने उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणाली का उद्घार किया है। काबारोहक-लाट (गुर्जर) प्रान्त में एक स्थानविशेष है। बायपुराण के एक परिच्छेद में लकुलीश उपसम्प्रदाय (पाशपत सम्प्रदाय के एक अक्त) के वर्णन में उद्धृत है कि जिल प्रस्थेक यग में अवतरित होंगे और उनका अन्तिम अवतार तब होगा जब कृष्ण वासुदेव रूप में अवतरित १७८ कार्तिक कार्याधिकि

होंगे। शिव योगशांकि से कायारीहुण रुवान पर एक मृतक शरीर में, जो वहाँ अर्राखत पड़ा होगा, प्रवेश करेंगे तथा रुकुकीश नामक संत्यासी के रूप में प्रकट होंगे। कुशिक, गार्थ, मित्र एवं कौरस्य उनके शिष्य होंगे जो शरीर पर भ्रम्म मलकर पाणुक्त योग का अप्यास करेंगे।

जवसपुर ते १४ मील द्रह स्थित एक लिक्कुणी के एक पूराने मन्दिर के लेल से हस बात की पूष्टि होती हैं कि मगवान विश्व भडौंच प्रान्त में कासारोहण स्थान पर अव-तरित हुए एवं अपने हाथ में एक लकुक बारण किये हुए में । चित्रप्रवासित में भी उपर्युक्त कवानक प्राप्त होता है कि जिल पासुपत वर्म के कहे नियमों के पालनार्य लाट प्रान्त के करोहन (सं० कासारोहण) में अवसरित हुए । यह स्थान गुचरात में आकलक 'करकण' (कासारोहण का बिक्त कर) कहलाता है। यहाँ अब भी लकुलोश का एक मन्दिर है, तममें उनकी प्रतिमा स्थापित है ।

कारिक — यह बडा पवित्र मास माना जाता है। यह तमस्त तीची तथा चामिक कुल्यों से भी पवित्रतर है। इसके माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड का नवस कम्याम; नारव्याण (उत्तराबी), बच्याय २२; पथ-पुराण, ४.९२।

कार्तिकल्लामकर —सम्पूर्ण कार्तिक मास में गृह वे बाहर किसी नवी अपना सरीवर में मान करता नाहिए। मामजी मन्त्र काच करते हुए हथिय्याम कैसक एक बार बहुण करना चाहिए। बती इस बत के आचरण दे वर्ष भर के समस्त पारी से मुन्त हो जाता है। दे० विष्णु-सर्मोत्तर, ८१,९-४; हन्यकल्यतक, ४१८ द्वारा उद्धृत, हेमाद्वि, २,७६२।

कार्तिक मास में समस्य त्यागने सोम्य बस्तुलों में मास विश्वेष रूप से त्याज्य है। श्रीवरण के समयप्रदीप (४९) तथा क्रूयरत्याकर (पू॰ ३९०-३९९) में उद्दृत्त महा-मारत के अनुसार कार्तिक मास में मांसम्बल्ण, विश्वेष रूप से शुक्क एक में, त्याग देने से डक्का पुष्प शत वर्ष कंक के तारों के बराबर हो जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मारत के समस्य महान् राजा, जिनमें ययाति, राम तथा नक का नाम विश्वेष रूप से उरुक्केशनीय है, कार्तिक मास में मांस मला नहीं करते थे। हसी कारण उनके दर्जा की प्राप्ति हुई। मारव्युराण (उत्तराई, २१-५८) के अनुसार कार्तिक मास में मास खानेवाला चाण्डाल हो जाता है। दे० 'बकपछ्चक'।

शिव, वण्डी, तूर्य तथा अन्यान्य देवों के मन्दिरों में कार्तिक मास में यीप जलाने तथा प्रकाश करने की बड़ी प्रशंसा की गयी है। समस्त कार्तिक मास में भगवान् केशव का मुनि (अगस्त्य) पुष्पों से पूजन किया जाना बाहिए। ऐसा करने से अदबमेय यक्त का पुष्प प्राप्त होता है। दे॰ विधितस्व १४७।

कार्तिकपूर्णिका — यह शरद कतु की अनिया तिषि हैं जो बहुत पतिक और पृष्णदाधियों मानी जाती हैं। इस अन्त सर पर कई स्वानो पर में के लगते हैं। दोनपुर में हर्षिद्र- क्षेत्र का मेंका तथा गढनुकतेक्वर (मेरठ), वेदेक्वर (आगरा), पुष्पर (अजमेर) आदि के विवाज मेंके इसी पढ़ें गर लगते हैं। वजाण्डल और कुल्णोपासना से प्रमाचित कम्य प्रदेशों में इस समय रास्त्रीला होती है।

इस तिषि पर किसी को भी विमा स्मान और दान के नहीं रहना चाहिए। स्मान पर्ववित्व स्थान एवं पित्र निर्देश से प्रमान पर्ववित्व दान अपनी शिक्त के अनुसार करना चाहिए। न केवल झाडाय को अपितु निर्धन सम्बन्धियों, बहिन, बहिन के पुत्रों, पिता की बहिनों के पुत्रों, फूका आदि को भी दान देना चाहिए। पुत्रकर, कुक्शेय तथा बाराचसी के तीर्य-बान इस कार्तिकी स्मान और दान के लिए अति सहस्वपूर्ण हैं।

कारिकेयक्रत—यष्टी को इस वत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कारिकेय इसके देवता है। दे० हेमाद्रि, वतकण्ड, १६०५, ६०६, व्यतकाळिंथवेक, एष्ट २४।

कारिकेयवच्छी—मार्गशीर्थ शुक्ल बच्छी को इस ब्रुत का अनुच्छान होता है। इस दिन सुवर्णसयी, रजतसयी, काच्छमयी अथवा भुन्मयी कार्तिकेय की प्रतिमा का पूजन होता है। दे० होमादि, ब्रतसण्ड, १५९६—६००।

काल्योंकियि — आचार्य काल्योंजियि के नाम का उल्लेख बढ़ामून (३.१ ९) और मीमांमासून (४ ३ १७;६ ७ ३५) दोनों में हुआ है। ये भी ज्यालयेत और जीसिंगि के पूर्व-बर्ती आचार्य है। इतका उल्लेख ज्यास्वेत ने अपने मत के समर्था में और जीसींग ने इनका खण्डन करने के सिए क्लिया है। इससे मालूम होता है कि में बेदान्य के ही कारिका-काल १७९

आचार्य थे। ये प्रायः बादरि के मत के समर्थक प्रतीत होते हैं।

कारिका—स्मरणीय छन्दीबद्ध पर्यो के संकलन को कारिका कहते हैं। हिष्मु वार्णनिकों ने अपने वर्शन के सारकियर को या तो मुनों के क्या में या कारिका के रूप में अपने अनुनामियों के लग्गामं अग्नुत काला, ताकि वे हते कंदन्य कर लें। उनके अनुगामियों ने उन मुनों या कारिकाओं के उत्पर आध्य आदि लिखे। उदाहरण के लिए सांस्थ-वर्शन पर 'ईवरकुण्ण की 'सम्बच्छारिका' अस्पत्त प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद अित प्राचीन काल में चीनी आधा में उन्न बेदा की राजाना में हुना था।

कारिकाबाक्यप्रबीय—पाणिन पर अवकानिवत अनेक व्याकरणिसद्धान्त मन्यों में एक कारिकाबाक्यप्रदीप है। इससे सम्बन्धित वार अच्य टीकाम्रस्य—व्याकरण-भूषण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणभूषणा एवं व्याकरण-कृत्यण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणका सामिक मन्य है। इसमें भी कारिकाण है।

कारिणनाथ---नाथ सम्प्रदाय में नौ नाथ मुख्य कहे गये हैं: गोग्खनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण-नाथ उनमे तीसरे हैं। गोरखपथी कनफट्टा योगियो के अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारों का समावेश होता है। कार्यणकसिद्धान्त-कार्याणक सिद्धान्त को 'कालमुख शैव सिद्धान्त' भी कहते हैं। महीश्र (कर्नाटक) के समीप 'दक्षिण केदारेश्वर' का मन्दिर प्रसिद्ध है। वहाँ की गुरु-परम्परा में श्रीकण्ठाचार्य वेदान्त के भाष्यकार हुए है। वे आचार्य रामानुज की तरह विशिष्टाईतवादी थे और कालमुख शैव 'लकुलागम समय' सम्प्रदाय के अनु-यायी थे। श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के आधार पर सिद्ध किया है कि भगवान महेश्वर अपने को उमा शक्ति से विशिष्ट कर लेते हैं। इस शक्ति में जीव और जगत, चित् और अचित्, दोनों का बीज वर्तमान रहता है। उसी शक्ति से भगवान महेश्वर चराचर की मुष्टि करते हैं। इसी सिद्धान्त को 'शक्तिविशिष्टाईत' कहते हैं, यही कार्राणक सिद्धान्त भी कहलाता है। बीर-शैव अथवा लिङ्गायत इस शक्तिविशिष्टाहैत सिद्धान्त को भी अपनाते हैं । दक्षिण का लकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन और नवीन दो रूपो में बँटा हुआ है और कदाचित इस

सम्प्रदाय के **अनुमामी** कालमुख अथवा कारणिक सिद्धान्त को मानते हैं।

कारोहन-दे० 'कावारोहण'।

काल— वैशेषिक वर्धन के अनुसार कुछ नी इस्य है। इनमें छठा इक्य 'काल' है। यह सभी किया, गाँग एवं परिवर्धन को उत्पन्न करनेवाछी शक्ति के अप में प्रयुक्त होता है और इस प्रकार दो समयों के अन्तर को प्रस्ट करने का आधार है। सातवी क्रम्य विक् (विशा) काल्छ को सम्युख्तित करता है। तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में काल्ड की अविस्थिति हैं और इस काल से ही जरा की उत्पत्ति होती है। भाषापरिच्छेद के क्रभुसार काल के पौच गुण है—2 सक्या, २ परिमाण, ३ पृवक्त, ४ सयोग, ५ विजान।

विष्णुपुराण (१२.१४) में काल को परब्रह्म का रूप माना गया है

परस्य ब्रह्मणो रूप पुरुष प्रथम द्विज। व्यक्ताव्यक्तं तथैबाल्ये रूपे कालस्तथा परम्॥ तिस्थादितस्य में काल की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है:

अवारितिषम काजो वह: संकर्षण स्मृत । कलनात् सर्वेभूताना स काल परिकीतित ।। [काल आदि और निषम (विनाश) रिहत, वह और सकर्षण कहा गया हैं। समस्त भूतो को कलना (गणना) करने के कारण यह काल ऐसा प्रसिद्ध हैं।] हारीत (प्रयम स्थान, का॰ ४) के द्वारा काल का विस्तृत वर्णन किया गया है

काळस्तु श्रिविमो मेथोऽतीतोःशागत एव व । वर्तमातस्तृतीयस्तु वश्यामि श्रृणु ळथणम् ॥ काळ. कळयते जमत् । काळ. कळयते जिल्हा कळयते जिल्हा कळयते जमत् । काळ. कळयते विश्ववं तेन काळोऽनिश्रीयते ॥ काळस्य विश्ववं तेन काळोऽनिश्रीयते ॥ काळस्य वश्यामः सर्वे वेविषिसद्धिकानराः । काळो हि भागवान् वेतः स साक्षास्यग्रेश्यव । ॥ सर्पापालसङ्कती स काळ सर्वतः सम । काळे कळ्यते विश्व तेन काळोऽभिश्रीयते ॥ येनोस्पतिस्य वायेत येन वे कल्यते कळा । योजस्यच्या भावेकाळी जगदुर्शतिकातः ॥ यः कमाणि प्रपथित प्रकर्षं वर्तमानके । स्रोऽप्यच्या

१८० कालका-कालराजियत

येन मृत्युवशं याति कृतं येन जयं जजेत्। संहती सोऽपि विज्ञेय कालः स्यात् कलनापरः ॥ कालः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः स्वपिति जागति कालो हि हुरतिक्रमः॥

[ काल तीन प्रकार का जानना चाहिए; अतीत (भूत), बनागत (भविष्य ) और वर्तमान । इसका लक्षण कहता हूँ, मुनो। काल लोक की गणना करता हं, काल अगत् की गणना करता है, काल विश्व की गणना करता है, इसलिए यह काल कहलाता है। सभी देव, ऋषि, सिद्ध और किन्नर काल के वश हैं। काल स्वय ही भगवान देव है; वह साक्षात् परमेश्वर है। वह सृष्टि, पालन और सहार करनेवाला है। वह काल सर्वत्र समान है। काल से ही विश्व की कल्पना होती है, इसलिए वह काल कहलाता है। जिससे उत्पत्ति होती है. जिससे कला की कल्पना होती है, वही जगत् की उत्पत्ति करने-वाला काल जगत् का अन्त करनेवाला भी होता है। जो सभी कमों को बढते हुए और होते हुए देखता है, उसी काल को प्रवर्तक जानना चाहिए। वही प्रतिपालक भी होता है। जिसके द्वारा किया हुआ विनाश को प्राप्त होता है, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल सहती और कलना में सलग्न है। काल ही सम्पूर्ण भूतों को उत्पन्न करता है, काल ही प्रजा का सहार करता है, काल ही सीता और जागता है। काल दुरतिक्रम है वर्षात् उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता ।]

भागवत पुराण ( ९.९ २ ) में काल मृत्यु का पर्याय माना गया है। मेदिनीकोश में काल को ही महाकाछ कहा गया है और दीपिका में शनि।

कालका—(१) कालकेय नामक असुरगण की माता। भागवत पुराण (६६,३२) के अनुसार यह वैदवानर की कन्या है वैदवानरसुता याद्य चत्रस्वाहदर्शना. ।

उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा।। यजुर्वेदसहिता के अनुसार कालका अवनमेध यज्ञ का

यजुर्वेदसहिता के अनुसार काळका अव्वसंघ यज्ञ का बल्पिशु कहा गया है, जिसे अधिकांश उद्धरणों में एक प्रकार का पक्षी समझा जाता है।

(२) अम्बाला (पंजाब) से ४० मील दूर कालका स्टेशन हैं। यही कालका देवी का मन्दिर हैं। परम्परा के अनुसार पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी के प्रकट हो जाने पर पार्वती का शरीर स्थामवर्ण हो भयों, तब वे उस स्थान से बाकर कालका में स्थित हुईं। कालकोषम् — मराठा मनों की 'हिरकपा' नामक एक संस्था है, विसमें बना गीतों में उपदेश देता है उम्म बीच-बीच में 'जय राम कुष्ण हिर्द का उच्च स्वर से कीतंन करता है। इसके साम वह जनेक स्लोक पढ़ता हुआ उनकी व्यास्था करता है। यही गीत एस वा आपण की उपदेश प्रणाली पूरे दिलाग भारत में है। वहाँ गामक को मामयत तथा उसके गीतबद्ध उपदेश को 'कालकोपम्' कहते हैं है। इसका शाविक वर्ष है 'मगदमान-कीतंन में काल (समय) दिलागा।'

कारुझानसन्त्र---एक तन्त्र ग्रन्थ । शातः साहित्य से सम्ब-न्धित इस तन्त्र की रचना आठबी शती मे हुई । स्वर्गीय म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विदलेषण किया है।

कालमी — साँकी से २२ मील दूर कालगी नगर प्रमुत्त के विषय तट पर स्थित है। कालगी से जीघर नालग के स्वास्थ्य सहिष्य तद्यात सहाँक कालगा से पास ही नृम्मिल्टीला है। यहाँ के निवासियों का विश्वास है कि अरुवस्थाल आनं पर जीधर लाले से मोटी जलधारा निकल कर विश्व को जलमम्म कर येगी। यहाँ कालग्रिय (कालगी) नाथ का स्थान है जो तीर्वस्थ्य मिस्ति है। कालग्रिय कालग्रिय सहते हैं। इस किए के कालग्रेय व्यवसा हते हैं। इस किए के कालग्रेय व्यवसा है जिनका पूजन, दर्शन इस विन करान चाहिए। दर्ज वतकोश, १९६०-१९ वर्णकुर वर्णकुरविष्य में प्रस्थित है।

कालवाण्य— माथवाचार्य रचित एक घर्मशास्त्र सम्बन्धाः ध्राप्य । इसका दूसरा नाम 'काळनिर्णर्य है। इस पर मिश्र- मोहन तर्कतित्रक की एक टीका भी हे जो स्त १६०० में किसी गयी । इसकी कहे श्यास्त्राएं उपलब्ध है। इसने नारायण भट्ट का काळनिर्णयसम्बह स्लोकविवरण, मायुरानाथ की काळमाथव चरित्रका, राममन्द्राचार्य की संधिका, कलमीयेंनी की कलमी (जाल्य) आदि प्रसिद्ध है। काकस्त्रकाला — ३० 'काळीणक सिद्धान्त'।

नन्तर एक भैन ब्राह्मण अथवा मण ब्राह्मण या किसी पारती द्वारा हवनकुष्ड में हुवन कराना चाहिए । आठ कन्याओं को भोजन करानी तथा आठ ही ब्राह्मणों को निमन्तित करने का विधान है। दे० हुमाद्वि, बटलण्ड, २३२६-३३२ (कालिका पुराण से)।

कास्त्रानि—काल का वह स्वरूप, जो प्रलय के समय समस्त सृष्टि का विनाश करता है। यह 'प्रलयानिन' भी कहलाता है। महाभारत (१.५४ २५) में कथन है.

बहादण्डं महाघोरं कालानिसमरीजसम्। नाशियच्यामि मात्र त्व भय कार्षीः कचञ्चन ॥ पञ्चमुक दशक्ष का नाम भी कालाग्नि है। स्कन्दपुराण में उस्लेख है:

पञ्चवक्त स्वयं नदः काजानिर्नाम नामतः । अगम्यागमनाज्येव अभ्रत्यस्य च भ्रत्यान् ॥ मृत्योत सर्वगागेम्य पञ्चवक्तस्य धारणात् । कालानित्यः—जगत् का संहार करनेवाले कालानि के अध्यानुदेव । देवीपुराण में कालानितद्व का वर्णन पाया जाता है

काळाग्निहरूक्यो यो बहुक्यसमाबृतः ॥ अनन्तप्रक्ष्यस्य याहा य कारणेस्वरः । वाहणाग्निस्य महस्य यमहस्या क्षमान्यकः ॥ लेखिंद कूरतेवास्या यमो वृण्यिकाहुकः । विश्वतस्य क्षमान्य माने वृण्यिकाहुकः । सर्वक्री विविध्ये बुद्धो चृतिमान् वीमिसुप्रभः । एते रहा महास्मानः काळिकावानिमृहिताः ॥ सहस्यानः काळिकावानिमृहिताः ॥ सहस्यानः काळिकावानिमृहिताः ॥ सहस्यानः काळिकावानिमृहिताः ॥ सहस्यानः वाह्यस्यम् । सामानिम्बर्धानियः व्यवस्य । स्वामानिक्यपनिष्यः प्रविद्यान्य (व्यवस्य निष्युष्ट प्राप्तानिक्य प्रविद्यान्य (व्यवस्य निष्युष्ट प्राप्तानिक्य प्रविद्यान्य क्षमान्य व्यवस्य निष्युष्ट प्राप्तानिक्य प्रविद्यान्य क्षमान्य क्षमान्य क्षमान्य क्षमान्य व्यवस्य विष्युष्ट प्राप्तान्य क्षमान्य क्य

विवरण प्राप्त होता है।

काकाव्यमीयत—पूगिधरा नक्षत्र युक्तः भाइपद की अध्यो
को इस वह नक्ष अनुष्ठान करना वाहिए। एक वर्ष यर्थन्त
यह क्षम चलना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन शिवजी बिना नक्षीराण अथवा गणेश के अपने मन्दिर से
विराजते हैं। वही विभिन्न वस्तुओं से नावओं को सना
कराता है, स्मान-मिन्न पुष्प समिति करता है तथा अपने
महीने में पृषक्-पुषक् नामों से पुण्य-करता है।

कालिका—काले (कृष्ण) वर्णवाली। यह विष्टका काही एक रूप है। इसके नामकरण तथा स्वरूप का वर्णन कालिकापुराण (उत्तरतन्त्र, अ० ६०) में निम्नांकित प्रकार से पाया जाता हं

सर्वे सुरगणा सेन्द्रास्तती गत्वा हिमाचलम् । गङ्गावतारनिकटे महामायां प्रतुष्ट्वः ॥ अनेकै: संस्तुता देवी तदा सर्वामरोत्करै:। मात ङ्गवनितामूर्तिर्भृत्वा देवानपुच्छत ॥ युष्माभिरमरैरत्र स्तूयते का च भाविनी। किमर्थमागता युथं मात क्रस्याश्रमं प्रति ॥ एवं बुवन्त्या मातञ्जघास्तस्यास्तु कायकोषतः । समुद्भुताववीहेवी मा स्तुवन्ति सुरा इति ।। शुम्भो निश्ममो हासुरौ बाबेते सकलान् सुरान् । तरमात्तयोर्वधायाहं स्तूयेऽच सकलै सुरै.।। विनि.सृतायां देव्यान्तु मातङ्गचाः कायतस्तदा । भिन्नाञ्जननिभा कृष्णा साभूद् गौरी क्षणादपि ॥ हिमाचलकृताश्रया । कालिकाख्याऽभवत्सापि तामुग्रतारा ऋषयो बदन्तीह मनीषिणः॥ उग्रादिप भयात्त्राति यस्माद् भक्तान् सदाम्बिका ॥

िड़न के साथ सभी देवतागण हिमालय मे गङ्गाबतरण के पास महामाया को सहन करते लगे। उनके द्वारा स्तृति किये जाने पर देवी ने मासजुद्रनिवा की मृति चारण करके देवताओं से पूछा, "तुम जमरो द्वारा किस माबिनी की स्तृति की जा रही हैं? किस प्रयोजन के लिए तुम लोग मातजुन आक्षम में आये हो?" ऐसा बोचली हुई उस मातजु के कारीर से एक देवी उत्तरन हुई। उनके नहा, "देववण मंदी स्तृति कर रहे हैं। गुम्म और निशुक्त मातजु के कारीर से एक देवी उत्तरन हुई। उनके स्त्रा अनुस्त सभी देवताओं को पीडित कर रहे हैं। इस्लिए उनके बच के लिए समस्त देवताओं डारा मेरी रतुति हुई हो मातजुने की काया से उनके निकल जाने पर बहु पोर काजल सद्ध कुळ्या (काजी) हो गयी। बही कालक कहलारी, जो हिमालब के आश्रय में रहने लगी। उन्हीं कहलारी, जो हिमालब के आश्रय में रहने लगी। उन्हीं कहलारी स्वा वाण करती हैं। योधित वह उन्न भ्रय से मकी का सदा त्राण करती हैं।

कालिका उपपुराण--- उन्तीस उपपुराणों में से एक । इसमें देवी दुर्गाकी महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया गया है।

कालिकापुराण—कालिकापुराण को ही 'कालिकातन्त्र' भी कहते हैं। यह बगाल में प्रचलित शाक्तमत का निया-मक प्रन्य है। इसमें चण्डिका को पशु अथवा ममुख्य की बिल देने का निर्देश भी है। बिलप्शुम्बों को लालिका बहुत बड़ी है। वे हैं - एसी, कम्कण, महिद्राक, सत्य, बन्य पहुंचों के नी प्रकार, भैसा, बन्या, बंगकी हुएता, त्रांची, क्षांचा हुएता है। काला हिरन, बार्हिसा, बिहु एवं ब्याग्न इत्यादि। भक्त अववा सामक अपने चारीर के एक का भी बर्गण कर सकता है। रक्तबिल का प्रचार क्रमण कम होने वे यह एराण भी बायक्क बहुत लोकियिय नहीं है।

काणिकार (काराआर) — कुन्टेललाव्य में स्थित एक प्रतिबंध तीव तीर्थ । मालिकपुर-काशित रेखने काइन पर करवी वे बीस सील आगे बटरीया रेखन है। यहाँ से अठारत में प्रतिक हर पहांदी पर काणिकार का दुर्ग है। यहां मील-कंठ का मंदिर है। यह पुराना शालगीठ है। यहां प्रात्त के बनपर्व, वायुप्पाल (अ० ८५) और वामनपुराण (अ० ८५) के इसका उल्लेख गाया जाता है। चल्केट राजाबी के समय में उनकी तीन राजपाणियो — कर्युप्वाह (लजु-राहो), कालक्षर और महोदिष (महोवा) — में से यह भी एक या। आंडाने-अकनरी (मार २) – १९५९ में प्रतिक तानन्त्री पर्वत पर स्थित प्रतिक कहा कथा है। यहाँ पर कई मिल्यर है। एक में प्रतिक्ष कालभैरव की १८ वालिवत केची मुर्लि है। इचके सम्बन्ध में बहुत सी आवस्यजनक कड़ीनियाँ प्रचित्त है। कई सरने और सरीवार में ने हुए हैं।

काली—चालों में वालि के आठ मानुकाक्यों के अधिरिक्त कालों की जबाँ का भी निर्देश हैं। प्राचीन काल में खिल का कोई विशेष लाम न लेकर देवों या भवानी के नाम से बुता होती थीं। अवानी के बीतका का भी बीध होता या। बीरे-बीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य का सम्बन्ध किसी विशेष देवता या देवों से स्वापित होने लगा। काली की पूजा भी इसी विकासका में प्रारम्भ हुई। त्रिपुरा एवं चटगींव के निवासी काला बकरा, चावल, केला तथा दूसरे फल काली की अर्थण करते हैं। उचर कालों की प्रतिमान ही होती, केवल मिट्टी का एक गील मुख्याकार पिष्ट बनाकर स्वापित किया बाता है। भित्र में काली का प्रतिनिधित्व स्वी-देशी की अविमा

से किया जाता है, जिसकी चार भुवाओं में, एक में सद्य, दूसरी में दानव का सिर. तीसरी वरद मुद्रा में एवं चतुर्ष अभय मुद्रा में फैंटी हुई रहती है। कानो में दी मुखकां के कुण्डल, गले में मुण्डमाला, जिह्वा टुइडी तक बाहर लटकी हुई, किट में अमेक यानकरों की करवनी लट-कती हुई तथा मुक्त केश एही तक लटकते हुए होते हैं। यह युद्ध में हुराये गये बानव का रकता हुए होते हैं। यह युद्ध में हुराये गये बानव का रकता है। विद्यापी जाती हैं। वह एक पैर अपने पित दिव की छाती पर तथा दूसरा जंघा पर रक्षकर अडी होती हैं। आजकल काली को कबूतर, अकरों, मेंनी की बाल यी जाती हैं। पूजा बदम की अर्चना से प्रारम्भ होती हैं। बहुत से स्थानों में काली अब बैंग्णवी हो गयी है। दे० 'कालिका'।

कालीबात — शांकित (काली) के मन्दिरों में दूसरा स्थान कालीबाट (कलकता) के शालीमन्दिर का है, जबकि प्रयम स्थान कामक्य के कामाख्या मन्दिर को प्राप्त है। यहाँ नरबिल देने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे आधु-निक काल में निषद्ध कर दिया गया है।

काकोतन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' में दी गयी तन्त्रों की सूची के क्रम में 'कालोतन्त्र' का सातवां स्थान है। इरामे काली के स्वरूप और पूजायद्वति का वर्णन है।

कालीवत-कालरात्रि इत के ही समान इसका अनुष्ठान होता है। दे० कृत्यकल्पतर का व्रतकाष्ट, २६३,२६९। कालोत्तरतन्त्र--- आगमतत्त्वविलास' की सूची में उल्लिखत एक तन्त्र ग्रन्थ। यह दशम ग्रताब्दी के पहले की रचना है।

कामकुल्लन—एक वेदान्ताचार्य। आत्मा (ब्यक्ति) एव ब्रह्म के सम्बन्धों के बारे में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं। प्रथम आस्मरस्य का सिद्धान्त हैं, जिसके अनुसार ब्रास्मा न तो बिल्कुल ब्रह्म से जिम्म है और न अभिन्म हो। दूसरा बोंडुकोमि का सिद्धान्त हैं, जिसके अनुसार मुक्ति के पूर्व आरमा ब्रह्म से बिल्कुल मिन्म है। तीसरा काश-कृत्तन का सिद्धान्त हैं जिसके अनुसार आरमा बिल्कुल ब्रह्म से जोमन्म है। काशकुल्स्म अहँतमत का सिद्धान्त उपस्थित करते हैं।

काशिकावृत्ति—पाणिन के अन्दार्थ्यायोत्थित मुत्रों को आवशा। पत्रज्ञाल के सहाभाष्य के पहचात् वामन और अध्यादिश्य में लोकिशतृत्ति का अच्छा प्रचार हुआ। हुरिदत्त ने 'पदमञ्जरी' नामक काशिकावृत्ति की टीका भी लिखी है। यहाभाष्य के समान काशिकावृत्ति के भी सामाजिक जीवन पर जानुष्तिक प्रकाश पढ़ता है। इसका रचनाकाल पोचनी खाळाची के सामी है।

काशी—संवार के इतिहास में जितनी अधिक प्राप्तका जिकता, गैरन्तमं और जोकप्रियता काशी को प्राप्त है उतनी किसी मी नगर को नहीं । यह छममब २००० वर्षों से भारत के हिल्लुबों का पवित्र तीयंस्थान तथा उसकी समूर्य वामिक भावनाओं का केन्द्र रही है। यह दरस्प-रामतथामिक पवित्रतातथा शिक्षा का केन्द्र है। हिन्दू-समं की विचित्र विस्थता, संकीणंता तथा नानाल और कानविरोधों के बीच यह एक सूत्रम प्रमुंखला है को सबको समस्तित करती है। केवल समतली हिन्दुओं के लिए ही नहीं, बौडों और बैनों के लिए भी यह स्थान बढ़े महस्व का है। मयवान् बुद्ध ने बोधपाया में जान प्राप्त होने पर सर्वप्रमा यही उसका उपदेश किया था। वीनयों के तीन तीयं लग्ने ला जन्म यही हका था।

इसे बाराणसी अथवा बनारस भी कहा जाता है। पिछले सैकडों वधीं से इसके माहात्म्य पर विपल साहित्य की सर्जना हुई है। पराणों में इसका बहुत विस्तृत विवरण मिलता है। पराख्यानो से पता चलता है कि काशी प्राचीन काल से ही एक राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी थी। पराणों के अनसार ऐल (चन्द्रबंश) के क्षत्रवद्ध नामक राजा ने काशीराज्य की स्थापना की । उपनिषदों में यहाँ के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है, जो ब्रह्मविद्या और अग्निविज्ञा का प्रकाण्ड विद्वान था। महाभारत के अनज्ञासनपर्व (३० १०) के अनुसार अति प्राचीन काल में काजी में धन्वस्तरि के पौत्र दिवोदान ने आक्रामक भद्रश्रेण्य गे १०० पत्रों को मार डाला और वाराणसी पर अधि-कार कर लिया । इससे कद होकर भगवान शिव ने अपने गण निकुम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया। हजारों बचों तक काशी खण्डहर के रूप में पढ़ी रही। तद्वपरान्त भगवान शिव स्वय आकर काशी में निवास करने लगे। तब से इसकी पविश्रता और बढ़ गयी।

वीजवर्म के प्रन्थों से पता चलता है कि काशी बुढ के पूग में राजगृह, आवस्ती तथा कोडाम्बी की तरह एक बवा नगर पा। वह राज्य भी था। उस युग में यहाँ वैदिक वर्म का पवित्र वीर्यस्थान तथा शिक्षा का केन्द्र भी था। काशीसण्ड (२६.३४) और बहामुराण के (२०७) के अनुसार वाराणवी चतास्थितों तक पांच नामों से जानी जाती रही है। वे नाम है—बाराणसी, काशी, अविस्तर, आगन्दकानन और सम्बान अथवा महास्थान।

पिनाकपाणि शम्म ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन और त्तवनन्तर अविमक्त कहा (स्कन्द०, काशी०, २६,३४)। काशी 'काश' घात से निष्यन्त है। 'काश' का अर्थ है ज्योतित होना अथवा करना । इसका नाम काशी इसलिए है कि यह मनष्य के निर्वाणपण को प्रकाशित करती है अथवा भगवान् शिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाश करती है (स्कन्द०, काणी २६६७)। ब्रह्म० (३३४९) और कर्म पुराण (१ ३१.६३) के अनुसार वरणा और असी निवयों के वीच स्थित होने के कारण दसका नाम वाराणमी प्रस् । जाबालोपनिषद में कुछ विपरीत मत मिलते हैं। बहाँ अविमक्त, बरणा और नामी का अलौलिक प्रयोग है। अविमक्त को वरणा और नासी के मध्य स्थित बताया गया है। वरणा को त्रटियों का नाज करने वाली तथा नासी को पापों का नाश करनेवाली बताया गया है और इस प्रकार काशी पाप से मुक्त करने वाली नगरी है। लिङ्कपराण (पूर्वार्घ, ९२ १४३) के अनुसार 'अवि' का अर्थ पाप है और काकी नगरी पापों से मुक्त है इसलिए इसका नाम 'अधिमक्त' पड़ा है। काणीखण्ड (३२,१११) तथा लिख-पुराण (१९१७६) के अनुसार भगवान शंकर की काशी (बाराणसी) अत्यन्त प्रिय है इसलिए उन्होंने इमे आनन्द-कानन नाम से अभिहित किया है। काशी का अन्तिम नाम 'श्मशान' अथवा महाश्मशान इसलिए है कि वह निषनोपरान्त मनुष्य को संसार के बन्धनों से मक्त करने वाली है। वस्तुत श्मशान (प्रेतभूमि) शब्द अगृद्धि का द्योतक है, किन्तु काशी की श्मशानभूमि को संसार में सर्वोधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात यह है कि 'इम' का तात्पर्य है 'शव' और 'शान' का ताल्पर्य है 'लेटना' (स्कन्द०, काशी० ३०, १०३४)। प्रलय होने पर महान आत्मा यहाँ जब या प्रेत के रूप में निवास करते है. इसलिए इसका नाम महास्मशान है। पदमपुराण (१३३ १४) के अनुसार भगवान का दूर स्वयं कहते है कि अवि-मुक्त प्रसिद्ध प्रेतमुमि है। संहारक के रूप में यहाँ रहकर मैं संसार का विनाश करता है।

यद्यपि सामान्य रूप से काशी, वाराणसी जीर अविमुक्त सीनों का प्रयोग समान अर्थ में ही किया गया है, किन्तु पुराणों में कुछ सीमा तक इनके स्थानीय क्षेत्रविस्सार में अन्तर का भी निर्देश हैं। वाराणसी उत्तर से पर्विषण तक वरणा और असी से चिरी हुई है। इसके पूर्व में गङ्का लवा परिकम में विनायकतीर्थ है। इसका विस्तार षतुषा-कार है, जिसका गङ्गा अनुमान करती है। मस्त्यपुराण (१८५.५०-५२) के अनुमार इसका क्षेत्रविस्तार बाहे योजन पूर्व से परिचम और अर्द्ध योजन उत्तर से सीक्षण है। इसका प्रयम वृत्त सम्पूर्ण काशीक्षेत्र का सूचक है। पप-पुराण (पाताकककड़) के अनुसार यह एक वृत्त से चिरी हुई है, जिसकी त्रिज्यापिक मध्यत्ववर से आरम्भ होकर वेह्सी-विनायक तक आती है। यह दूरी से योजन तक हैं (मस्त्यपुराण, अध्याय २८९.६९-६२)।

अविमुक्त उस पवित्र स्थल को कहते हैं, जो २०० खनुष आसार्थ (८०० हाथ या १२०० फुट) में विवर्ध-बर के मित्र दे के चुर्तिक विद्युत्त हो। काशीक्षण्ड में अविमुक्त को पंचकांश तक विद्युत बताया गया है। पर बही यह शब्द काशों के लिए प्रमुक्त हुआ है। पवित्र काशीक्षण्ड का सम्पूर्ण अन्तर्मुत्त परिचान में गोकणंश से लेकर पूर्व में गङ्गां को मध्यवारा तथा उत्तर में भारभूत से विशान में बहोश तक विद्युत है।

काशी का घार्मिक माहात्म्य बहुत अधिक है। महा-भारत (वनपर्व ८४.७९ ८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप-राधी अविमुक्त मे प्रवेश करके भगवान् विश्वंश्वर की मूर्ति का दर्शन करने मात्र से ही पापमुक्त हो जाता है और यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष मिलता है। अविमुक्त में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियो के पूर्वजन्मों के हजारो पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाते है। धर्म में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति काशी में मृत्यु होने पर पुनः संसार को नहीं देखता। संसार में योग के द्वारा मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नही हो सकती, किन्तु अवि-मुक्त में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता है (मत्स्य० १८५ १५-१६)। कुछ स्थलो पर वाराणसी तथा वहां की निवयों के सम्बन्ध में रहस्यात्मक सकेत भी मिलते है। उदाहरणार्थ, काशीसण्ड में असी को 'इडा', वरणा को 'पिञ्जला', अविमुक्त को 'सुपुम्ना' तथा इन तीनों के सम्मि-लित स्वरूप को काशी कहा गया है (स्कन्द, काशीखण्ड ५१५) । परन्तु किंगपुराण का इससे भिन्न मत है । वहाँ असी, वरणातथा गंगाको क्रमशः पिंगला, इडा तथा सुषुम्ना कहा गया है।

पुराणों में कहा गया है कि काशीक्षेत्र के एक-एक पग में एक-एक तीर्थ की पवित्रता है (स्कन्द, काशी० ५९, ११८) और काशी की जिलमात्र पूरि भी शिवालिक्क्स के स्वार्ध अध्या में ही ६५ जिल्ला के स्वार्ध अध्या में ही ६५ जिल्ला के अध्या में ही ६५ जिल्ला के अध्या में ही ६५ जिल्ला के अध्या में काशी में तो मन्दिर से और एक मन्दिर में प्रगावान महेल्सर की १०० छुट जेंशी तीने की मूर्ति सी। किन्तु दुर्गाध्यवध विश्वामी डाय काशी के सहस्तों मन्दिर विश्वास्त कर दिये गये और उनके स्थान वर मन्दिर विश्वास्त कर दिये गये और उनके स्थान वर मन्दिर की का निमाण किया गया। औरंगजेंश में तो काशी का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया था। परन्तु यह नाम चला मही और काशी का निमाण किया निया दिया का नियालु सह नाम चला नहीं और काशी में मन्दिर किर बनने छनों।

भगवान विश्वनाथ कांधी के रक्षक है और उनकां मिन्दर सर्वप्रमुख है। ऐसा विषान है कि प्रत्येक कांधी-वारी को नित्य गङ्गास्तान करके विश्वनाथ का बर्गन करना चाहिए। पर और गजेब के बाद लगमग १०० वर्षों तक यह व्यवस्था नहीं रही। शिविलङ्ग को तीर्पयाधियों के सुविधानुतार यन-तब स्थानान्तरित किया जाता रहां (जिल्सकोतेष्ठ), ५० २०८)। वर्तमान मिन्दर कठारहुवी शताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अहत्यावाई होल्कर डारा निर्मित हुआ। अस्प्यता का जहां तक प्रत्य है। सिस्सकीतेष्ठ (पर्युः) के जनुष्या लग्यजों (अस्प्रया) के डारा कि इस्त्यकारिक्ष (पर्युः) के जनुष्य लग्यजों (अस्प्रया) के डारा कि इस्त्यकारिक्ष (पर्युः) के जाते में कोई दोष नहीं है, क्यांकि विश्वनायजी प्रतिदिन प्रता बहुव्यक्ण में मिन्किषका प्राय पर पञ्चास्तन करके प्राणियों डारा प्रहण की गयी अनुद्धियों को घो डालते हैं।

काशी में विश्वनाय के पुत्रनोपरान्त तीर्ययात्री को पांच जवान्तर तीर्यो—वशावमंत्र, लोशाकं, केशाव, विव्वव्यायव तया मणिकणिका का भी परिफ्रमण करना आवश्यक है (मत्स्य॰)। आधुनिक काल में काशी के अवान्तर पांच तीर्थ 'पञ्चतीर्थी' के नाम से अभिद्वित किये जाते हैं अत्र वे हैं गञ्जा-असी-सगम, वशावब्येच पार, मणिकणिका, जञ्जा-ज्ञा तथा वरणासगम । लोशकं तीर्थ असीस्यम के पास बाराय्वी की विज्ञागों मोगा पर स्थित है। वाराणसों के पास मंत्रा की पारा तो तीज है और कह सीचे उत्तर की और कहती है, इस्तिल्य यहां इसकी पवित्रत को जोर कहती है, इस्तिल्य यहां इसकी पवित्रत को जोर अधीसक माह्यान्य है। वशावसेक्य व्याय प्रभाव प्रकार के अनुसार है। काशावसेक पार तो तालक्षियों से अस्ती पवित्रता के लिए स्थातिल्यक्य है। काशावसेक पार तो तालक्ष्यों से अस्ती पवित्रता के लिए स्थातिल्यक्य है। काशावसेक पार दो निक्त अस्त स्थात है। किन्तु जब ब्रह्मा व्यायक्षेत्र का पूर्व नाम 'क्ष्यपर' है। किन्तु जब ब्रह्मा

ने यहाँ दस अस्वमेध यज्ञ किये, उसका नाम दशास्त्रमेध पड़ गया। मणिकणिका (मुक्तिज्ञन) काशी का सर्वाधिक पवित्र तीर्घतमा दाराणसी के व्यक्तिक औदनकम का केनद्र है। इसके आरम्भ के सम्बन्ध में एक रोजक कथा है:

विष्णु ने अपने चिन्तन से यहाँ एक पुष्करियों का निर्माण किया और लगमग पचास हुआर वर्षों तक में सह ये सही पर पहाँ पर निर्माण क्या हुआ के सही पर निर्माण की उन्होंने विष्णु के सिर को स्पर्ध किया और उनका एक प्रणिजटित कणभूषण सेतु के नीचे जल में गिर पड़ा। तभी से इस स्थल को 'प्रणिकणिका' कहा जाने लगा। काशीवण्ड के जनुसार निषम के समय यहाँ सण्यन पढ़ों के कान में भगवान् शक्कुर 'तारक मन्त्र' कूँ को है। इसलिए यहाँ दिसत विषयमित्रर का नाम 'तारकेवर' है।

यहाँ प्रक्राप्ता भार भी है। इसे प्रक्राप्ता भार इस-तिए कांद्र आता है कि पुरागों के अनुसार यहाँ किएगा, पुरापान, गङ्गा, समुना तथा सरस्तती का पित्र सम्मेवन हुआ है, यद्यपि इनसे से प्रवस दो जब अनुस्य है। काशी-न्याद (१९१८-११३) के अनुसार जो व्यक्ति इस प्रक्रासीतक गयायों से युन्त मर्यालोक में पुन नहीं आता। यह पीत्र नदियों का संगम विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिहित किया गया था। सत्ययुग में धर्मस्य, जेता से पुरापातक, डायर में विन्दुतीर्थ तथा कवियुग में इसका नाम 'प्रक्रान्द' पडा है।

काशी में तीर्थमानी के लिए पज्यकोशी की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पज्यकोशी मार्ग की ठव्याई लगाम ५० मील है और इस मार्ग पर संकड़ों मन्दिर है। विपक्तिकाल केन्द्र से यात्री वाराणवी की अर्ववृत्ता-कार में परिक्रमा करता है जिसका अर्वज्यास पंत्रकोश है, इसीलिए इसे 'पंत्रकोशी' कहते हैं (काशीवल्ड, अप्याय २५, इसोक ८० और १९४ तथा अध्याय ५५-४४)। इसके अनुसार यात्री मणिकिष्णका चाट से मंगा के किनारे किनारे बज्जा पर पात्र मणिकिष्णका चाट से मंगा के किनारे किनारे बज्जा आरम्भ करके अस्तीचाट के पास मणिकिष्णका पार्टिंग के निकार किनारे बज्जा आरम्भ करके अस्तीचाट के पास मणिकिष्णका से एक से किनारे किनारे बज्जा आरम्भ करके अस्तीचाट के शास मणिकिष्णका से पार्टिंग किनारे बज्जा आरम्भ करके अस्तीचाट के शास मणिकिष्णका से निकार किनारे किनारे से मील इस साव्य इसे अपने किनारे के लिए (१० मील) अस्वान करता है। वहुं सूच पूप्तवादी देशी का मन्दिर है। तींसरे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर राह्मेक्सर है। तींसरे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर राह्मेक्सर है। तींसरे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर राह्मेक्सर है। तींसरे दिन बहु १४ मील की यात्रा पर राह्मेक्सर है।

जामक गाँच के लिए प्रस्थान करता है। चौचे दिन वहाँ से ८ मील दूर जियमुर पहुँचता हैं और पाँचवें दिन बहाँ ते ६ मील दूर किरालशारा जाता है और वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलभारा से बरणासंच्या होते हुए जगभग ६ मील को यात्रा करके प्रिण्वित्तिका वा बाता है। किरालभारा से मिणकिंगका तक वह यह यन (देवाल) विखेरता हुआ बाता है। तहुर्यगन्त बह महास्थान करके प्रोहिसों को दक्षिणा देता है। किर साशिविनायक के मन्दिर से जाकर अपनी पञ्चकोषी यात्रा की पूर्ति की साशी देता है।

इसके ब्रितिएक काशी के कुछ अच्य तीर्थ भी प्रमुख हैं। इसमें जानवामी का नाग उल्लेखनीय है। यहीं भगवान् शिव ने घोतल अन से स्नान करके खह वर दिया था कि यह तीर्थ बच्च तीर्थी से उच्चतर कोटि का होगा। इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड पर एक विद्याल हुर्गामिटर भी है। काशील्ण्य (स्लोक ३०, ६५) से इससे सम्बद्ध दुर्गास्त्रोज का भी उल्लेख है। दिवसेवस्त्रमित से एक गील उत्तर भैरवनाथ का मनिवर है। इनको काशी का कोतवाल कहा गया है। इनका बाहन कुता है। साथ ही गयेशवों के मनिवर तो काशी में अनमत्त है। विस्थालीय (पु० ९८-१००) से यह पता जलता है कि काशी में प्रवेश करने मात्र से ही इस जीवन के पागों का व्य हो जाता है जीर विविध पवित्र स्वलं पर स्नान करने से पूर्व जनमों के पाग नष्ट हो जाते हैं।

कुछ पुराणों । अनुसार काशी में रहकर तानिक भी गांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बडे हों कहीर करता किया है। ती सीर्यस्थान होने के कारण यहां पूर्वजों अथवा पितरों का आब और गिण्डदान किया जा सकता है, किन्तु कारिक्यों डाग काशी में मठी का निर्माण अधिक प्रशंसनीय है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक काशीवाधी को प्रतिवित्त मिणकर्णिका पाट पर नक्का स्वाम करके विवयंवयर का दर्शन करना वाहिए। प्रिक्टललीचेतु (प्॰ १६८) में कहा गया है कि किसी बन्य सक्त पर किये गये गांव काशी जाने पर नष्ट हो जाते हैं। किन्तु काशी में किये गये पाप दारण यातनादायक होते हैं। जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिशाल होते हैं। जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिशाल हो जाता है। वहाँ इस कदकरा में सहस्त वार करता है। वहाँ इस कदकरा में सहस्त वार के सोक्ष

मिलता है। काशी में रहकर जो पाप करते हैं जब्हें यम-यातना नहीं सहनी पड़ती, चाहे वे काशी में मरें या अव्यव। जो काशी में रहकर पाप करते हैं वे काश्येष हारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके कही अव्यव मरते हैं वे राम नामक शिव के नण द्वारा सर्वप्रका मतता सहते हैं, तलस्वात् वे काश्येष्य द्वारा विधे गये रण्ड को तहलां वर्षी तक भोगते हैं। फिर ने नजबर मानवयोनि में प्रविष्ट होते हैं और काशी में मरकर निर्वाण (शोव या संसार से मुस्क) पाते हैं।

स्कन्द्रशाण के काशीक्यक (८५, ११२-११३) में यह उल्लेख हैं कि काशी में हुक उत्तर में स्थित बसंक्रेस (सार-गा) विष्णु का निवासस्थान है, जहीं उन्होंने बुद्ध का रूप पारण किया था। यात्रियों के लिए सामान्य निवम यह है कि उन्हें बाठ मास तक संवत होकर स्वान-स्वान पर अमण करना चाहिए। कि त्या बार मास तक स्वान पर निवास करना चाहिए। किन्तु काशी में अविष्ट होने पर वहीं से दाहर अमण नहीं होना चाहिए और काशी हों होंगा हो नहीं चाहिए, व्योंकि वहीं मोक प्राप्ति निव्हें होंगा हो नहीं चाहिए, व्योंकि वहीं मोक प्राप्ति

भगवान् शिव के श्रद्धालु भक्त के लिए महान् विपत्तियाँ में भी उनके बरणों के जरू के अतिरिक्त कही अन्यत्र स्थान नहीं है। बाह्याम्यत्तर असाच्य रोग में भगवान् चहुर की अतिमा पर पढ़े जरू के सास्वापूर्ण स्पर्ध से दूर हो जाते हैं (काशीलण्ड, १७, ७२-८३)। दे० 'जसिमुक'।

काशीकण्ड —स्कर्यपुराण का एक भाग, जिसमें तीर्थ के तीन प्रकार कहे गये हैं —(१) जङ्गम, (२) मानस और (३) दरावर । पविश्वस्वामाद, नार्वनामध्य हाह्यण और मी जङ्गम तीर्थ है। सत्य, अमा, सम, दम, दम, आजंद, सन्तीच, ब्रह्मच्यं, आन, धंगं, तपस्या आदि मानस तीर्थ है। गङ्गादि नदी, पवित्र यरोवर, अक्षय बटादि पवित्र बुद्ध, गिरि, कानन, समुद्ध, काशी आदि पुरी स्वावर तीर्थ है। पपपुराण में इस घरती पर सादे तीन करोड तीर्थों का उन्लेख है। जहीं कहीं कोई महास्या प्रकट हो पुके है, या जहाँ कहीं किसी देवी या देवता ने लीला को है, उसी स्थान को हिन्दुओं ने तीर्थ मान किया है। मारतमुमि में इस प्रकार के असंख्य स्थान है। होती है, बुढि का विकास होता है और बहुद्यश्विता आती है। इसलिए तीर्थयात्राओं को हिन्दू धर्म पुण्यदायक मानता है। तीर्थों में सत्सङ्ग और अनुभव से झान बढ़ता है और पापों से बचने की भावना उत्पन्न होती है।

'काशीखण्ड' में काशो के बहुसंख्यक तीथीं और उनके इतिहास एवं माहास्प्य का विस्तृत वर्णन पामा जाता है। काशीखण्ड वास्तव में काशीप्रदर्शिका है।

काझीसोक्सिक्विं — मण्डन मिश्र ने इस ग्रन्थ का प्रणयन संन्यास ब्रह्म करने के पूर्व किया था। काशी में निवास करने से मोश्र कैसे प्राप्त होता है, इसका इसमें युक्तियुक्त वियेचन है।

कावी विश्वनाथ — काशी को विश्वनाथ (शिव) की नमरी कहा गया है। यहां पर शिवांक क्रमुशित की अर्था प्रचक्ति है। मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दर्शन करते हैं और काशीविश्वनाथ के किन्न का प्रचन भी करते हैं, विद्य-पत्र-गुष्पादि चढाते हैं। काशी का विश्वनाथमन्दिर उत्तर भारत के जीव मन्दिरों में सवोंच्य स्थान एकता है। इत्तका निर्माण कराह्वी शती के अन्तिम चरण में महारानी कहत्याबाई होल्कर ने कराया था। इसके शिक्षर पर क्या हुआ सीना महाराज एजांतिहिंह डारा प्रवत्त है।

हुमा कामानेक समानाम्याति — अर्वेतवद्यति विद्यं नामन प्रकरण-सम्य के प्रणेता । इनका जीवनकाल सन्हवी सताब्दी है। इनके नाम के साथ 'कास्पीरक' शब्द वा स्पर्यहार होने से जान पडता है कि ये कसमीर देशीय थे। इनकी 'अर्वेतवझ्यः' विद्या अर्वेतव्य का एक प्रामाणिक प्रम्य है। इसमें प्रति-विस्ववाद एवं अद्याज्ञ्यत्रवाद सम्बन्धी मतभेदों की विदोष विश्वेचना में न पडकर 'एकझ्याबाद' को ही बेदान्त का मुख्य सिद्धान्त बताबा गया है। जब तक प्रवक साथना के हारा जिलाशु ऐकास्प का अनुभव नहीं कर लेता तमी तक बहु इस वाग्जाल में कैंसा रहता है। अन्यथा 'जाते हैतं न विद्याते' (जान होने पर देन समाम हो जाता है)।

काश्य-- उज्जियिनीनिवासी एक विद्वान् कुलावार्य (अध्या-पक), जो वलराम और कुष्ण के गुरु हुए। इनके पिता संवीपन और पूर्वनिवास काशी रहा होगा:

अद्यो गुरुकुले वासमिल्छन्ताबुपजरमतुः । काश्यं सान्वीपिनि नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम् ।। (भागवत पू०, १०.४५.३१) कावय-कोर्तनीय १८७

कास्यप---एक प्राचीन वेदान्ताचार्य। प्राचीन काल में कास्यप का भी एक भूतप्रवस्य था। आधिकत्य ने अपने भूतप्रवस्य में कास्यप तथा बादरायण के मत का उल्लेख करके अपना सिद्धान्त स्थापित किया है। उनके मत में कास्यप मेदबादी तथा बादरायण अभेदवादी थे।

शुक्त यजुर्वेद के प्रातिशास्त्रम्मम में काश्यप का उल्लेख है। काल्यायन के वाजसनेय श्रातिशास्त्र में काश्यप का शिक्षा (वेदाञ्क) के पूर्वाचार्य के रूप में उल्लेख हुआ है। वाश्यप मानुषी बुद्ध के एक अवतार भी माने जाते हैं।

किनाराम बाबा-महात्मा किनाराम का जन्म बनारस जिले के क्षत्रिय कुल में विक्रम सं० १७५८ के लगभग हुआ । द्विरागमन के पूर्व ही पत्नी का देहान्त हो गया। उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निकल गये और गाजीपर जिले के कारो नामक गाँव के संयोगी बैष्णव महात्मा शिवादास कायस्य की सेवा-टहल में रहने लगे और कुछ दिनों के बाद उन्हीं के शिष्य हो गये। कुछ वर्ष गरुसेवा करके उन्होंने गिरनार पर्वत की यात्रा की। वहाँ भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किया और उनसे अवयत वित की शिक्षा लेकर उनकी आजा से काशी लौटे। यहा उन्होंने बाबा कालूराम अधोरपन्थी से अघोर मत का उपदेश लिया । दे० 'अधीर मत' अथवा 'कापा-लिक'। बैडणव भागवत और फिर अघोरणन्थी होकर किना-राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया। वैष्णव रीति से वे रामोपासक हुए और अधीर पन्य की रीति से मदा-मासादि के सेवन में इन्हें कोई आपत्ति न हुई। साथ ही इनके समक्ष जाति-पांति का कोई भेदभाव न था। इनका पन्थ अलग ही चल पडा। इनके शिष्य हिन्दू-मुसलमान सभी हुए।

जीवन में अपने दोनो गुरुओं की सर्याद्य निवाहने के लिए इस्होने बैण्याब सत के चार स्थान मारफपुर, नयी डीह, परानापुर और महुपुर में और अधोर सत के चार स्थान रामारह (बनारप्र), देवल (बालीपुर), हिरिहरपुर (जीनपुर) और कृमिकुण्ड (काशी) में स्थापित किये। ये मठ अब तक चल रहे हैं। इन्होने भरैनी में कृमिकुण्ड पर स्था रहना आरम्भ किया। काशी में अब भी इनकी प्रयान पहांचे महान स्थान में स्थापित स्थान पर स्था रहना आरम्भ किया। काशी में अब भी इनकी प्रयान पर्टी कृमिकुण्ड पर है। इनके अनुयापी सभी जाति के लंग है। रामान्दार को ज्यासना इनकी विश्वीयता है।

ये तीर्पयात्रा लादि मानते हैं, इन्हें औषड भी कहते हैं। ये देवरावों की मृति की पूत्रा नहीं करते। अपने सर्वों को समाषि देते हैं, अजाते नहीं। किनाराम बाबा में संवत् १८०० वि० में १४२ वर्ष की अवस्था में समाधि छो। किनारामी (आयोरक्सी)—दे० किनारामं।

किमिक्काक्त — मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस बत में अर्किपि से पुष्ठा जाता है कि वह क्या चाहता है? हसके विषय में करस्थम के पुत्र अविधित की एक कथा आती है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस बत का आचरण कियाया तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस बत का आचरण करने का बचन दिया था। अव्योजित ने घोषणा की थी:

श्रुष्वन्तु भेऽचिन सर्वे प्रतिज्ञात मया तदा। किमिच्छक्ष ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके।।

(मार्कण्डेय पुराण, १२२ २०) [मेरे सब याचक सुन जें, किमिच्छक ब्रत करने हुण मैंने प्रतिज्ञा की है—आप क्या चाहते हैं, में वही दान करूँगा। ]

किरण--रीदिक आगमों में से यह एक आगम है। 'किरणा-गम' को सबसे पुरानी हस्तिलिखित प्रति ९२४ ई० (हर-प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलब्ध है।

करणायकी — वैसेषिक दर्शन के ग्रन्थलेखक आचायों में जदयन का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका वैसेषिक मत पर पहला ग्रन्थ हैं किल्णावली, जो प्रशस्ताय के भाष्य का ब्यास्थान है। यह रूपन सताब्दी की रचना है।

किरणावलीपकाश — वर्धमान उपाच्याय द्वारा रचित हादश श्रताप्ती का यह प्रस्य उदयन कृत 'किरणावली' को व्याख्या है।

कीतंन संहित्ता—सिक्यों की एक प्रार्थनागृस्तक । सिक्यों की मूळ प्रार्थनागुस्तिका का नाम 'पञ्चापनी हैं। इनके पांच भाग है—(१) जपकी, (२) रहिरान, (२) कीतंन सिहित्ता, (४) सुक्यानी और (१) आसा दी बार । इनमें से प्रवय तीनों का लालमा सिक्यों को नित्य गाठ करना चाहिए। कीतंनीय—जीतन्य सम्प्रदाय में सामृहित कीतंन के प्रमुख को कीतंनीय नकुते हैं। इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में प्रायः राज्य-कुळा की मतियों में साथ ही चैतन्य, अर्थत एवं नित्यानन्य की मतियों भी स्थापित रहती है। वेजक

चैतन्य महाप्रभू की ही मृति किसी-किसी मन्दिर में पायी जाती है। पूजा में प्रचानता संकीर्तन की रहती है। 'कीर्तनीय' (प्रधान संकीर्तक) तथा उसके दल बाले जग-मोहन (प्रधान मन्दिर के सामने के भाग) में बैठते हैं तथा झाल एवं मृदग बजाकर कीर्तन करते हैं। कीर्तनीय बीच-बीच में आत्मविभोर हो नाच भी उठता है। एक या अधिक बार 'गौरचन्द्रिका' के गायन का नियम है। कीतिवत-पह संवत्सरवत है। इसमें वती पीपल वृक्षा, सूर्य तथा गङ्गा को प्रणाम करता है, इन्द्रियो का निम्नह कर एक स्थान पर निवास करता है, केवल मध्याह्म में एक बार भोजन करता है। इस प्रकार का आचरण एक वर्ष तक किया जाता है। वत की समाप्ति के पश्चात बती किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता है तथा उसे तीन गौओं के साथ एक सुवर्णवृक्ष दान में देता है। इस वत के आचरण से मनुष्य यश तथा भूमि प्राप्त करता है।

कीर्तिसंक्रान्तिकत — संकान्ति के दिन घरातल पर सूर्य की आकृति सीचकर उस पर सूर्य की अतिमा स्थापित करके पूजन किया जाता है। एक वर्ष पर्यन्त यह अनुष्ठान होना चाहिए। इसके फलस्वरूप मुक्त को यश, दीर्घायु, राज्य तथा स्वास्थ्य की यश, दीर्घायु, राज्य तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होनी है।

कीलक--िकती अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्व जो पाठ किया जाता है उसको कीलक कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हूँ 'कील ठॉक कर दुवता से गाइना'। कील दुवता का प्रतोक हैं। कीलकत्तीन का उदाहरण दुर्गासगतती में देखा जा सकता हैं, जिसमें चण्योपाठ के पूर्व कुछ अन्य पवित्र स्तोत्र पदे जाते हैं, जैसे कबन, कीलक एवं अगंला स्तोत्र जो मार्कण्डेय एव वराह पुराण के उद्धरण हैं।

कीलाल---ऋत्वेद के सिवा अन्य संहिताओं में 'कीलाल' शब्द का प्रयोग 'मीठे पेय' अर्थ में हुआ है। पुरुषमेष यज्ञ की बलिसुषी में सुराकार का नाम भी कीलाल के रूप में आया है, इम्लिए इस पेय की प्रकृति भी निष्क्य ही सरा के समान रही होगी।

कुंकुम — केसर, जो सुगम्ध और रक्तनीत रंग के लिए प्रसिद्ध अलंकरण इच्य है। देवपूजा में चन्दत के साथ मिलाकर इसका उपयोग होता है। लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियों की पूजा में कुंकुम अलग से भी चदाई जाती है। यह कक्मीर में उपजती है, जतः बुर्जमता के कारण इसके स्थान पर रोली का उपयोग होता है इसलिए कब रोली ही कुंकुम नाम से प्रचलित है। रोली हलसी से बनती है जतः यह भी मांगिकक प्रतीक है, जो स्मार्ती के डारा देवी की पूजा में यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक बस्तु) पर चक्राया जाता है।

कुक्कुटी-कर्वदिवत-भाद शुक्क सामी को इस वत का अनुस्तान होता है। प्रत्येक सामी को अत करते हुए एक वर्ष तक यह कम चलाना चाहिए। सममी चाहे कुक्क्य-पत्नीय हो या गुक्कारतीय। अप्यामी के दिन तिक लावक (पुढ़ के युक्क) बाहाण को दान में देना चाहिए। एक कृत में मगवान चिवत तथा अनिका को आहतियां वाचित के उनका पुजन करें। 'तिपित्तत्व' (पु० ३७) में इसे कुक्कुटीवत कहा गया है। बत करने वाले को जीवन पर्यन्त भूषा में बुबर्ण अववा रजतात से युक्क मृत के बारों को सोच पर्यन्त भूषा में बुबर्ण अववा रजतात से युक्क मृत के बारों सोच रहना चाहिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्णीहत चाहिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्णीहत का हिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्णीहत का हिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्णीहत का हिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्णीहत का हिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्णीहत चाहिए। क्या है कि एक रानी तथा राज-पूर्ण स्वर्णी वार्णी हो। इस कथा का वर्णन कुक्य ने गुपिष्टिर सं

कुनकुटेश्वरतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' में लिखित तन्त्रो की सूची में सोलहर्वास्थान 'कुनकुटेश्वर तन्त्र' को प्राप्त है।

कुण्डलिया—(गिरियर कविराय हत) नैतिक उपदेशों से अरी एवं सामाधिक उपद्योगितापूर्ण कुण्डलियों को रचना, वो अठारहवी शाताश्वी के एक मुभारवादी हिल्दी कवि गिरियर कविराय ने की है। हिल्दी गीति साहित्य में गिरियर कविराय ने की है।

कुष्डिकोपनिषक् - त्याग-वैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्। संन्यास धर्म की निदर्भक उपनिषदों में यह प्रमुख मानी जाती है।

कुल्ल — स्वावतीय मन्त्रों के साशात्कर्ता व्यविधा में से एक व्हर्षि । बण्टाध्यायी (पाणित) के मुत्रा में जिन पूर्वाच्यां के माम बार्य है उनमें कुल्स भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्द्र ने इन्हें बहुत ताब्दित किया, किन्तु फिर प्रसाज होकर सुण्या दिया से इनकी रहा की । एक बार इन्द्र इनको अमरावती में अपने प्रसाद में के गया। इन्द्र और कुल्स चोनो आकार और सोन्यंग में समान थे। इन्द्र की पत्नीशाची पहचान न सकी कि उसकापलि इन्द्र कौन साहै।

कुरस औरब — पञ्चिवित बाह्मण के अनुसार कुरस औरब ने अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सौजबस का बच हस छिए कर डाका था कि सौजबस के पिता इन्द्र की पूजा के अधिक प्रवाराती थे। इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के कुछ मुक्तों में कुरस एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से प्राप्त होता है।

कृष्वचन्नुर्से— माथ शुक्त क्यूपीं। इस तिथि को देवीपूजा होती है। कृष्यपुष्प, शाक, सक्यी, मान्य का त्रकर, जीवा आदि वस्तुर्प करणाओं को दान में दी जाती हैं। वस्तुर्प के दिन उपवास का विधान है। यह गौरीचनुर्धी के नाम से भी अस्तिद्व हैं। उस व्यूपीं को उपवास ही इस बत का मुक्य जङ्ग हैं। उस दिन उन, दान देने से सीभाग्य की उपनिष्प होती हैं।

कुकिकातन्त्र— 'श्रागमतत्त्विकास' की तन्त्रमूची में ५५ की स्थान 'कुकिजकातन्त्र' का है। इसमें निगृक तान्त्रिक क्रियाओं का वर्णन है।

हुिककामततन्त्र—एक प्राचीन तन्त्रप्रस्य। गुप्तकालीन भाषाशैली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकाल लगभग सातबी शताब्दी प्रतीत होता है।

कुबेरतीर्थ - फुरुक्त के समीप यह स्थान भद्रकाली मन्दिर से बोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कुबेर ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार नर्भदातट पर भी एक कुबेरतीर्थ विक्थात है।

कुबेरबत- तृतीया तिथि को इस यत का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें कुबेर की पूजा होती है।

कुमार-वास्मीकि —माध्य मतावलम्बी किसी कुमार-वास्मीकि नामक कवि ने नामायण का कन्नड भावा से अनुवाद किया है। इसी अनुवाद को 'कुमार-वास्मीकि' कहते है। प्राप्तिक होने को अपेक्षा यह अनुवाद विनोदपूर्ण अधिक है। मध्यमक के प्रवार में इसने यथेस्ट सहायता पहुँचायी है। कर्णाटक में यह बहुत लोकप्रिय है।

कुमारवण्डी—चंत्र शुक्ल पण्डी को इस अत का आरम्भ होता है और यह एक वर्ष पर्यन्त चलता है। मिट्टी की द्वादश भुजा वाली स्कन्द की मूर्ति का पूजन इसमें किया जाता है।

कुमारिल-कर्मभीमांसा शास्त्र के उत्कर्ष काल मे इसके दो

महान् नापायों का प्रातुमांव हुआ, जिनमें पहले हैं प्रभाकर, जिल्हें पूर्व भी कहते हैं। दोनों ने शबर के प्राप्त हिल जिल्हें मुम्मिरिल, जिल्हें मुम्मिरिल, जिल्हें हैं। दोनों ने शबर के प्रमुख्य के अवस्था में अतर है। दोनों ने वो प्रतिकृत होती हैं। दोनों ने वो प्रतिकृत होती हैं। प्रभाकर का काल जजात है किन्तु यह तिहिन्त है कि के कुमारिल के पूर्व हुए। प्रभाकर का प्रन्य 'इहती' शावरपाय्य का प्रप्तिकृत कुछ आलोचना नहीं है। कुमारिल आठवीं शताब्दी के पूर्वीयं में हुए, उन्होंने शावरपाय्य पर एक विस्तृत व्याव्या की रचना की स्वाचिक तीन भाग है, और उनमें तबर से युवेध्य अन्तर परिलक्तित होता है।

कुमारिक की रचना के तीन भाग है. (१) क्लोक-वार्तिक (पद्य), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर हैं; (२) तत्त्रवार्तिक (पद्य) जो प्रथम अध्याय के अव-वीय तथा अध्याय दो और तीन पर है और (३) टूटीका (बद्य) अध्याय ४ से १२ पर संक्षित टिप्पणी है। कुमारिक की प्रणाली पर मण्डन मिश्र ने, जो बाद में तक्कूद के शिष्य (पुरेस्वराचार) हो गये थे, अनेको प्रन्थों की रचना की।

प्रभाकर एवं कुमारिल दोनों ने अलीकरवाद का निवाह प्रकृति के सृष्टिकम में देवी कार्य की अनावस्य-कता बताते हुए किया है। दोनों हल विषय पर प्रपार्थ-वादी दृष्टिकोण रखते हैं। किन्तु दोनों का आरमा की विशुद्ध बेचनता, अध्यक्ष एवं अनुमान आदि तार्किक तत्वों में मतान्तर हैं। कुमारिल ने कर्ममीमाला एवं उसके बाहर के दर्शनों पर भी सक्रिय प्रभाव डाला। वे बौद्ध मत के कठोर आलोचक ये तथा जब कमी वे विजय-यात्रा में निकले, उन्होंने इस मत के प्रपाक्यान करने का यन्त किया।

कुमारिल के अनुसार बेर के शब्द, बाक्य और क्रम नित्य है । कुमारिल ने शब्द को हब्य माना है। शब्द तो नित्य है ही, उसका अर्थ मी नित्य है और शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य है। शब्द की नित्यला पर जो युक्तियां उन्होंने प्रस्तुत की है, वे बहुत ग्रौड और बैज्ञानिक है। कुमारिल ने हब्य, गुण, कर्ग, सामान्य और अभाव ये पांच पदार्थ माने है। यूर्व मीमासा के अन्य सिद्धान्त उन्हों मान्य है, यदा प्रदारमाव्य की आलोचना यक्तज उनके द्वारा हुई हैं। कुमारिल का आधुनिक हिन्दू स्थ की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ है। उनकी प्रणाली बेदों एवं ब्राह्मणों पर आयुत है। वें उसके बाहर के सभी पक्षो का निराकरण करते हैं।

कर्ममीमांसा में प्रभाकर एवं कुमारिल ने ही प्रथम बार मुक्ति का बर्णन किया है। उनका कथन है कि मुक्तिलाभ धर्म एवं अधर्म दोनों के समाप्त के जाने पर ही हो सकता है और जो मुक्ति बाहता है उसे केवल आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

कुमारी—(१) शिवपरली पार्थती के अनेकों नाम एवं गुण शिव के समान ही हैं। उनका एक नाम 'कुमारी' भी है। तैतिरीय आरज्यक (१०,१०) में उन्हें कन्या कुमारी कहा गया है। कक्ष्यपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारी का चरित्र और माहात्म्य विस्तार से वर्णित है। भारत का विक्षणान्त अन्तरीप (कुमारी अन्तरीप) उन्हों के नाम से सम्बन्धित हैं।

- (२) 'कुन्मारी' नाम 'कुमार' का युग्म (जोडा) या समकोटिक भी है। यह ऐसी उम्र कुमारिका महीं का सूचक है, जो जिजुओं का भक्षण करती हैं।
- (३) स्मृतियों में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी कुमारी कहा गया है:

अष्टवर्षा भवेद् गौरी दशवर्षा च रोहिणी । सम्प्राप्ते द्वादद्ये वर्षे कुमारीत्यभिधीयते ।।

[ अब्द वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी होती है। बारह वर्ष प्राप्त होने पर वह कुमारी कहलाती है।

'अन्नदाकरूप' आदि आगम प्रत्यों में कुमारीपूजन के प्रसंग में कुमारी अजातपुष्पा (जिसको रजोधर्मन होता हो। कन्या को कहा गया है। सोलह वर्ष पर्यन्त वह कुमारी रह सकती है। वयभेद से उसके कई नाम बतजाये गये हैं:

एकवर्षा भवेत् सन्या द्विवर्षां व सरस्वती । निवर्षां तु निषामूर्तितस्वतुर्वतां तु कारिकता ॥ सुमगा पञ्चवर्षां च सद्वर्षां च तमा भवेत् । सुमगा पञ्चवर्षां च सद्वर्षां च तमा भवेत् । नविभिन्नेतां सार्वास्टरवर्षां च कुण्किका ॥ नविभिन्नेत्रसङ्कर्षां वशिक्षवाराशिता । एकावर्षे तु स्टाणी द्वावशब्दे तु भैरवी ॥ नयोदशे महानक्ष्मीद्वित्तरता पीठनायिका। क्षेत्रज्ञा पश्चयशीभः बोडशे चान्नदा मता।। एवं क्षेमण सम्पूरुण यावत् पूष्पं न जायते। पूष्पितापि च सम्पूरुण तत्पुष्पादानकर्मीण।। कुमारीपूजन की विधि निम्नलिश्वित प्रकार से बतायी गर्यो हैं:

अवान्यत्सापनं बश्चे महाबीनक्रमोद्भवम् । येनानुष्टितमात्रेण शीघं देवी प्रसोदित् ॥ अष्टान्याञ्च बतुर्दश्यां कुङ्कां वा तिसंक्रमे । कृमारीपूजनं कुर्यात् व्याप्त तिस्मात्सनः ॥ वस्ताकञ्चरणार्वस्य भश्यमोत्याः मुतिस्तरैः १ पञ्चतन्वार्तिमा सम्यन् देवीबृद्ध्या सुसाक्षः ॥

कुमारोतल्य - 'आगमतत्त्वविकास की तत्त्रमुची में 'कुमारी-तत्त्र' का छठा कमिक स्थान है। इसमें कुमारीपूजन का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। कुमारीपूजा -- नवरात्र में इस बत का अनुष्ठान होता है।

कुभाराभूका।—नवरात्र म इस क्रत का अनुश्र्वान हाता है। दे॰ समयमञ्ज्ञ, २२। विशेष विवरण केलिए दे॰ 'कुसारी'।

कुन्नमर्थलं — बारह-बारहु वर्ष के अन्तर में चार मुख्य तीयों में लगनेवाला स्नान-दान का महत्योग । इसके चार स्वक स्वयान, हरिद्वार, नासिक-पंचवटी और अवनित्तका (उज्जैम) है। (१) जब सूर्य तथा चन्न मकर राधि पर हो, पूर्व कृप्य राधि पर हो, अमाबस्या हो; ये सब मोग उट्टेन पर प्रयाग में कुन्मयोग पडवता है। इस अवसर पर विवंणों से स्नान करना सहस्रो अक्वसेश पत्रों, मैणहों वाक्येय यात्रों तथा एक लाख बार पूर्वी की प्रदक्षिणा करने से भी आंकिक पूष्प प्रदान करता है। कुन्म के इस अवसर पर तीर्पयाणियों को मुक्क दो लाग होते हैं, गंगास्नान तथा सन्तस्यागम ।

(२) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर और सुर्य मेय राशि पर हो तब हरिडार में कुम्भपर्व होता है। (३) जिस समय गुरु सिंह राशि पर स्थित हो तबा मूर्य एवं बन्द्र कर्फ राशि पर हो तब नासिक में कुम्भ होता है। (४) जिस सम्म सूर्य जुला राशि पर स्थित हो और गुरु वृश्विक राशि पर हो तब जन्मैन में कुम्भपर्य भमाया जाता है।

कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मनोरंजक कथाएँ है। इनका सम्बन्ध समुद्रमन्थन से उत्पन्न अमृतघट से है। इस अमृतघट को असुर गण उठा ले गये थे, जिसको गरु पुन: पुन्ती पर ने बाये । जिन-जिन स्वामों पर वह अपूर्ण पर यह अमृत्यर (कुम्म) रखा गया वहां अपूर्ण वह जिल्हा के स्वाम प्रदेश पुण्यस्यल हो गये । वहां निर्विचत समय पर स्मान-दान-गुण्य करने से अमृत्यस्य (मोधा) की प्रार्थित होती है। प्राचीन प्रशासन्वस्यों में उक्त कुम्प्रयोगों का उल्लेख नहीं पामा आता है।

कुरुक्षेत्र-अम्बाला से २५ मील पूर्व स्थित एक प्राचीन तीर्थ। बाह्यणयुगमें कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था। शतपय बाह्यण (४१५.१३) के अनु-सार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहृति दी थी। मैत्रायणी संहिता में भी यही बात कही गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणयुग के वैदिक लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने को सर्वोधिक महत्त्व देते थे। यह वैदिक संस्कृति का केन्द्र था, इसलिए यहाँ अधिक यज्ञ होना स्वाभाविक है और इसी कारण इसे 'धर्मक्षेत्र' भी कहा गया है। तैति-रीय आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में एक सत्र पूराकियाथा। इसकी वेदी कूरु केत्र में ही थी। इसके दक्षिणी भाग की खाण्डव तथा उत्तरी भाग की तुर्घ्न, मध्यभागको परीण तथा मह को उत्कर कहा गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि व्याण्डव, तूर्ध्न तथा परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे और मरु प्रदेश कुरु-क्षेत्र से कुछ दूर था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के पवित गुणों का उल्लेख किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इसकी सीमा दक्षिण में भरस्वती तथा उत्तर में दृषद्वती नदीतकथी। बनपर्व (८६६) में कुरुक्षेत्रको 'ब्रह्मा-वर्त' कहा गया है। यही बात वामन पुराण तथा मनुस्मृति में भी किञ्चित परिवर्तन के साथ कही गयी है। इस प्रकार आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वाधिक पवित्र माना गया है और क्रकेत्र ऐसा ही स्थल है।

बाह्मण्यूम में स्वर्गीसिक पवित्र सारस्ताती कुरुकेद से हिं होकर बहुती थी और मन् भूमि को भी, जहाँ बहु अबुस्थ हो जाती है, पवित्र स्थल माना गया था। मुलत-कुरुकेत बहुगा की वेदी कहुलाता था, तहुपरान्त दसे समम्पत्रभक्क तब कहा गया जब परसुराम ने मिता की हत्या के बबले में लिजियों के रक्त से पाँच सरोवरों का गिर्माण किया। फिर उनके गितरों के बरसान से यह पवित्र स्थल हो गया। बाद में महाराज कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा।

बामन्तराण के बनुसार कुरुक्षेत्र का क्षर्यव्यास पाँच योजन तक हैं। पूराणों में कुम्प्रीत की कई नामों से अधि-हिर्फ किया गया है। इनमें कुरुक्षेत्र, समन्तप्रक्षक, विनवान, सिनहत्य, बहुसर और रामहृद्ध नाम प्रमुख हैं। अयमन्त्र प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र बेंदिक संस्कृति का केन्द्र या। बीर-बीर यह केन्द्र पूर्व तथा विश्वण की और स्वितकता गया और अन्तराः मध्यदेश (गङ्गा और यमुना के कीच का प्रदेश) मारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया।

महाभारत के बनायं (अ० ८३) के अनुसार को लोग कुछवेत्र से रहते हैं व मधी पापे हैं । इसके बिलिएक वो यह कहता है कि मैं कुरुकेत्र वार्जिंग और बहुत रहें कि मैं कुरुकेत्र वार्जिंग और बहुत रहें कि में कुरुकेत्र वार्जिंग और इसते में इसते विवक्त पवित्र स्वल दूसरा कोई नहीं है। कुरबेत्र की वृत्ति का कण भी यदि कोई महान पापी स्वर्ध करे तो वह कण ही उसके लिए स्वर्ण ही जाता है। अन्यव मह, नलत्र और तारों के भी पतन का भय बना रहता है, परस्तु जो कुरुकेत्र में मृत्यु को भ्राप्त होते हैं वे पुन. मर्चे लेक में नहीं वाते (नारदीय पुराण, ११.६४.२-४४)।

नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, अ०६५ ) में कुरुक्षेत्र के लगभग सौ तीर्थों का नामा द्वन किया गया है। इनमें से कुछ काही विवरण यहाँ दियाजा सकताहै। सर्वप्रथम ब्रह्मसर या पवनह्रद का नाम आता है, जहाँ राजा कुछ योगी के रूप में निवास करते थे। इस झील को लम्बाई पूर्व से पश्चिम ३५४६ फुट तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण १९०० फुट है। बामन पुराण का मत है कि इसकी सीमा अर्थयोजन थी। चक्रतीर्थकी भूमि पर कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था। व्यास-स्थली थानेश्वर से १७ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित आधुनिक वनस्थली है। अस्थिपुर थानेववर के पविचम तथा भौजसघाट के दक्षिण में स्थित है। यहाँ महाभारतयुद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिको का अन्तिम संस्कार किया गया था। कनिंधम के भारतीय प्रातत्त्व सर्वेक्षण के अनुसार चक्रतीर्थ ही अस्थिपुर है और अलबीरूनी के यग में यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर था। सरस्वती-तट पर स्थित पृथुदक बनपर्वमें बहुत ही उच्च स्तर का तीर्थ माना गया है। उसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र पविष रचक है और सरस्वती उससे भी अविक पवित्र है। सरस्वतीतट पर स्थित तीर्ष सरस्वतीत भी अविक सिक सिक है और पुश्चक सरस्वती पर स्थित तीओं में भी स्वर्ष सिक है और पुश्चक सरस्वती पर स्थित तीओं में भी सबसे सवित्र है। इससे उत्तम कोई तीर्ष नहीं है। शस्यपर्य ( १९.३२-१४) में कहा गया है कि जो व्यक्ति सरस्वती के उत्तरी तट पर पुण्चक में पवित्र बच्चों को अपित सरस्वती के उत्तरी तट पर पुण्चक में पवित्र बच्चों को क्ष्मपन तरे हुए जीवन का उत्तम करता है वह निवर्षण को प्राप्त होता है तथा जन्म-परण के बच्चन तो मुक्त हो जाता है। श्राप्त होता है तथा जन्म-परण के बच्चन तो मुक्त हो जाता है। श्राप्त स्वाप्त प्राप्त सह्यानीवर तीर्थ कहा गया है। पुण्चक बानिवर दे १५ मोल पश्चिम कर्नाक जिल्ले में स्थित आधुनिक पिहों हो है। वामन (१५.३) और नाररीय पुराण (उत्तराई,

६५.४.७) में कुरुषंत्र के सात बनों—काम्यकवन, अबि-तिवन, व्यानवन, फलक्षीयन, सूर्यवन, मधुनन और सीना वन का उन्हेंग्ल हुँ को बहुत पवित्त है और पाप कर नाया करने बाले हैं। तीचों की सूची में कुरुषंत्र की सन्तिहती या तिक्रहत्य के नाम से ब्रिमिट्ट किया गया है। वामन पूराण (२२.२-४) के जनुसार तरस्वती का उद्गम न्लाल वृद्ध है हुआ है। वहीं के कई पहाडियों को वेचते हुए वह है तवन में प्रवेश करती है। वामन पूराण (२२.६-२२) में मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती की प्रशंका की समी है।

कुलक्षामणितन्त्र--- एक महत्त्वपूर्ण तन्त्र प्रन्य । इसमें ६४ तन्त्रों की सूची वी हुई है, जो 'वामकेश्वरतन्त्र' को सूची से मिलती-जुलती हैं।

कुलबेबस—चीमल बेणावी मे बारह आजवारों (भक्त-कवियों) के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। कुलबेबर हमने हीं हुए हैं। देश आकबार। श्वानीय परम्परा के अनुनार कुल-वेबर का जन्म कलि के आरम्भ में मजावीर के बारा-पट्टन या रिक्मिज्यक्कोलम् नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने 'मुकुन्दमाला' ग्रामक सरग स्तोत्र की रचना की हैं।

कुळसारसन्त्र— 'कुळचूडामणितन्त्र' की सूची में उद्धत एक प्रन्था इसमे कौळ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का सक्षेप में वर्णन किया गया है।

कुलार्णव---बहुप्रचलित तन्त्र ग्रन्थ । इसके अनुसार तान्त्रिक गण कई प्रकार के आचारों में विभक्त हैं । उनमें वेदाचार सामान्यतः श्रेष्ठ हैं, वेदाचार से वैज्यवाचार महान् है, वैष्णवाचार से वीवाचार उत्कृष्ट है, वीवाचार से विधाग-चार उत्तम है, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशंसनीय है, वामाचार से खिद्यान्ताचार श्रेष्ठ है और खिद्यान्ताचार को अपेका कोलाचार उत्तम है। कौलाचार से उत्तम और कोई बाचार नहीं है। इस वस्त्र व उन्हों कौक आचारों और खिद्यान्तों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

कुलासिकाम्बाय—इस तन्त्र ग्रन्थ में भारत के तीन याना का उल्लेख है:

दक्षिणे देवयान तु पितृयानं तु उत्तरे। मध्ये तु महायानं शिवसंज्ञा प्रगीयते॥

[ दक्षिण में देवयान, उत्तर में पितृयान और मध्यदेश में महायान प्रचलित हैं।]इन यानों की विशेषता तो ठीक ठीक मालूम नही है, परन्तु महायानी श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागत-गुह्मक' से पता लगता है कि घड़यामलादि में जिसे बामा-चार अथवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार है । इसी सम्प्रदाय से क्रमश 'कालचक्र-यान' या 'कालोत्तरमहायान' तथा वज्जयान की उत्पत्ति हुई । नेपाल के सभी शान्त-बौद्ध व क्ययान सम्प्रदाय के है । कुलीनबाव---'कुलीन' का मूल अर्थहै श्रेष्ठ परिवार का व्यक्ति। कुलीनवादका अर्थहुआ 'पारिवारिक श्रेष्टता का सिद्धान्त'। इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम गुण होते है । अतः विवाहादि सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ होना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में लगातार कई पीढियों तक वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन होता हो, वह कुलीन कहलाता है। गैक्षणिक प्रतिष्टा के साथ विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार बंगाल में श्रेष्ठ माने जाते थे। सेनवंश के शासन काल में कुलीनता का बहुत पचार हुआ। विवाह सम्बन्ध में कुछीन परिवारो की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी। इस पर बहुत ध्यान दिया जाताथा कि पृत्री अपने से उच्च कुल के बर से ब्याही जाय। फल यह हुआ कि कूलीन वरों की माँग अधिक हो गयी और इससे अनेक प्रकार की क्रीतियाँ उत्पन्न हुईं। बंगाल में यह कुलीन प्रधा खूब बढी तथा वहाँ एक-एक कुलीन बाह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज लेकर सौ-सौ से अधिक कुमारियों का पाणिग्रहण करते हुए उनका 'उद्घार' कर डाला। शिशुहत्या भी इस प्रयाका एक कुर्पारणाम थी, क्योंकि विवाह को लेकर कन्या एक समस्या बन जाती थी। अंग्रेजों ने इस शिश्हत्या की

बन्द कर दिया तथा आधुनिक काल के अनेक सुधारवादी समाजों को चेष्टा से कुछीनवाद का डोंग कम होता गया और आज यह प्रथा प्रायः समाप्त ही चुकी है।

कुलदीपिका नामक ग्रन्थ में कुल की परिभाषा जौर कुलाबार का वर्णन निम्माख्कित प्रकार से पाया जाता है:

आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थवर्शनम् । निष्ठाऽवृत्तिस्तपो दानं नवभा कुलकक्षणम् ॥ [ आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, निष्ठा,

वृत्तिका अत्याग, तप और दान ये नौ प्रकार के कुल के लक्षण हैं।]

कुलीनस्य मुतां लब्ध्वा कुनीनाय सुतां ददौ । पर्यायक्रमतरचैव स एव कुलदीपकः।।

[बही कुल को प्रकासित करनेवाला है जो कुल से कन्या प्रहण करके पर्याधकम से कुल को ही कन्या देता है।] चार प्रकार के कुलकर्म बताये गये हैं:

आदानञ्ज प्रदानञ्ज कुशस्यागस्तयैव च। प्रतिज्ञा घटकाग्रे व कुलकर्म चतुर्विधम्॥

[ आदान, प्रदान, कुशत्यान, प्रतिज्ञा और घटकाछ ये कुलकर्म कहे गये हैं। ] राजा बह्लाल्येन ने पक्क गोपीय रादीय वाईस कुलों को कुलीन घोषित किया हा। बंगाल में इनकी बंशपरम्परा अभी तक चली आ रही है। कुलेक्सरीतन्त्र—यह मिश्र तन्त्रों में से एक तन्त्र है।

कुरुक्यम साहेब—अंठारहवी शताब्दी में विरिचित सन्त साहित्य का एक प्रन्य । इसके रचिया स्वामी प्राचनाथ ने इसमें बताजाता है कि भारत के सभी चर्म एक ही पूक्त (ईस्वर) में समाहित है। देशार्यों के कीहत, मुझक-मानों के महदी एवं हिन्दुओं के निष्कलंकावतार सभी एक ही खरील, के क्य है। दे० 'प्राणनाच'।

कुल्कू—हिमाचक प्रदेश में क्यास नदी के तट पर कुल्कू नगर स्थित है। यह बहुत सुन्दर स्थान है। यहाँ पठान-कोट से सीधा मोटरामाँ भी मण्डी होकर खाता है। पठानकोट से कुल्कू एक सो पचहत्तर मील पड़ता है। यह नगर बाबार, रचुनाथ-मन्दिर, बमंशास्त्र, बाना, पोस्ट आफिस, बिजली जावि से सम्पन्न है। तुवार-मण्डित गानचुम्मी मुक्तरों से बेस्टित यह स्थल समुदल के से पंथ०० यूट केंबाई पर है। विजयायदामी को गहीं की विषेष यात्रा होती है और स्क दिन तक बेला स्थूता है। कुरकुरुष्ट्र — गुन्स्पृति की प्रसिद्ध टीका के रचिता।

इनका काल बारहुवीं ग्रवाब्दी है। मेवातिष्टि और गोविन्दराज के ममुनाध्यों का इस्होंने प्रवृद उपयोग किया है।

इनके अन्य प्रण्य हैं— स्मृतिविवेक, लगीनसागर, प्रादसागर और विवादवागर। पूर्वमीगासा के ये प्रकारक
पण्डित थे। बपनी टीका 'मन्तर्यमुकावकी' में इन्होंने

किखा हैं— 'वैदिकी रातिनकी चैव विविधा प्रति
कीतिता।' विविकी एव तानिनकी ये वे श्रविता प्रति
कीतिता।' विविकी एव तानिनकी ये वे श्रविता प्रति
हैं। इन्होंने किला हुक्कुक नहुके मत ते तन्त्र को भी श्रुति
कह्या वा सकता है। इन्लुक ने कहा है कि बाह्यण,

श्रीत्रय, वैदय और शृद बातियों की कियाहीनता हो वोह

कारण जातिच्युत हुई हैं, साई के-जन्मानी हो वोह

वार्यमाची, सभी दस्यु कहलाती है। इस प्रकार के कित
रय मोलिक्न विवार कुल्कुकन्न के पार्य जाते है।

मन्वर्षमुक्तावली की भूमिका में कुल्लूकभट्ट ने अपना संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है :

गौडे नन्दनवासिनाम्नि मुजनैर्बन्धे वरेन्द्रघां कुले श्रीमद्भद्वदिवाकरस्य तत्तय कुल्ल्कमट्टोऽमवत् । काष्यामुश्तरवाहिजह्नमुतनयातीरे समं पण्डितस् तेनेयं क्रियते हिताय विदुषा मन्दर्यमुकावली ॥

[गौडदेश के नन्दन ग्रामवासी, सुजनो से बन्दनी अ वारेन्द्र कूल में श्रीमान् दिवाकर भट्ट के पुत्र कुल्लूक हुए। काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा के किनारे पण्डितों के साह-चर्यमें उनके (कुल्लूकभट्ट के) द्वारा विद्वानों के हित के लिए मन्वर्थमुक्तावली (नामक टीका) रची जा रही है।] मेघा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्त्र-कारों काभी उल्लेख कुल्लूकभट्टने किया है, जैसे गर्ग ( मनु. २.६ ), धरणीघर, भास्कर ( मनु, १.८,१५), भोजदेव (मनू, ८१८४), वामन (मनु, १२.१०६), विश्वरूप ( मनु, २.१८९ ) । निबन्धों में कुल्लूक कृत्य-कल्पतरु का प्रायः उल्लेख करते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि मन्वर्धमुक्तावली में कुल्लूक ने बंगाल के प्रसिद्ध निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कही चर्चा नहीं की है। सभवतः वाराणसी में रहने के कारण वे जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नहीं थे । अथवा जीमूत-वाहन अभी प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे ।

कुल्लूक अट्ट ने अन्य आध्यकारों की आलोचना करते हुए अपनी टीका की प्रश्नंसा की है (दे० पुष्पिका): सारासारववः प्रपञ्जनविधौ मेथातिथेवनातुरी स्तोकं वस्तु निमूडमल्पवचनाव् गोविन्वराजो जगौ। प्रन्थेऽस्मिन्घरणीयरस्य बहुषः स्वातन्त्र्यमेतावता स्पष्टं मानवषमंतत्त्वमक्षिलं वक्तु कृतोऽमं स्नमः॥

[मेवातिष की चातुरी सारपंपित तथा सारक्षीन वकार्गे (गांठों) के विवेचन की र्रांकों में दिखाई एक्टो है। गोविन्दराज ने सारजों के गुढ़ कथों की व्याख्या संदोष में की है। वरणीयर ने रस्परा से स्वतन्त्र होकर सारजों का अर्थ किया है। (परन्तु मैंने 'मञ्चर्यमुकावकी' में) मानव धर्म (बारल) के सम्प्रकं तरक को स्पष्ट क्या से कहने को अपन मिता है।

सर विकियम जोन्स ने कुन्कून भट्ट की प्रश्नंसा में किया है: ''हन्होंने कच्दानाय अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुकि-भंभों की तुरुना से ऐसा सन्य प्रस्तुत किया, विसके विवय में सबसुण कहा जा सकता है कि यह रूप्तम ' किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, व्यृततम दिखाऊ किन्तु पाण्डि-त्यपूर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त साह्य है। प्राचीन अथवा नवीन किसी लेखक की ऐसी सुन्यर टीका दुर्लभ है।'' देन पेहा रमध्या बनाम बंगरी श्रीयम्मा, इंण्डिम ला रिपोर्टर (२, महास, २८६, पृन २९१)।

कुबेर--- उत्तर विशा के अधिकात देवता । मार्कप्रेय तथा बायुपुराण में 'कुबेर' शब्द की ब्युत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से दी हुई है:

कार स दा हुइ ह: क्रुत्सायां विवति शब्दोऽयं शरीरं बेरमुज्यते। क्रुवेरः कुशरीरत्वान् नाम्ना तेनैव सोऽक्कितः॥ ['क्रु'का प्रयोग क्रुत्सा (निन्दा) में होता है।'बेर'

शरीर को कहते है। इसलिए कुत्सित शरीर भारण करने के कारण वे 'कुबेर' नाम से विख्यात हुए।]

भागवत पुराण के अनुसार विश्ववा मृति की इडविडा (इलविला) नामक भागों से कुवेर उत्पन्न हुए थे। ये घन, यज्ञ और उत्तर दिशा के स्वामी है। ये तीन चरणो और खाठ दोतों के साथ उत्पन्न हुए थे।

कुत्त (सत्तीय तुष्क)—यह एक पवित्र वात है। इसका प्रयोग यत्तों के विविध कर्मकाण्डों तथा सनी हिन्दू संस्कारों में होता है। इसकी नोक नकी तेज होती है। इसीसे कुशाय-वृद्धि का मुहाबरा प्रजलित हुआ। इसकी उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है:

वर्हिञ्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्त्रिता। न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्याञ्जं विश्वन्त्रतः।। कुशकाशास्त्र एवासन् शक्यद् हरितवर्चसः। ऋष्योवे पराभाव्य यज्ञच्नान् यज्ञमीजिरे॥

[सब संपत्तियों से अरपूर बहिष्मती नक्षरी में पहले यक्तरवरूपी बराह भगवान से छारीरकमन से जो रीम गिरे, वे ही हरे-अरे कुश और काल हो गये। ऋषियों ने उनको हाल में धारण कर यज्ञविरोधियों को प्रमाया और अपना अनुस्तान पूरा निया। (भागवत) ]

कुक्क (राका) — सूर्यवंशी भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र । रामा-यण में इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि सीताओं के बढ़े पुत्र का मार्जन ऋषि ने पवित्र कुठों से किया था इसिलए उसका नाम कुश हो गया ।

कुवा (डोप)—पोराणिक भुवनकोश (भूगोण ) के अनुसार सात डोपो में एक कुवा डोप भी है। यह पून के समुद्ध से पिरा हुआ है जहाँ देवनिर्मित अस्मि के समान कुशस्तम्य वर्तमान है। इसीलिए इसका नाम 'कुब' पड़ा। इसके राजा प्रियवत के पुत्र हिरण्यरेता थे। इन्होंने इस डीप को सात भागों में विभक्त कर बसने सात पुत्रो को वे दिया। । कुक्किक्कि—होम कर्म में कुछ विकाने तथा बस्तु दुढ़ करने की विधि का ज्ञापक रुख्य प्रधानन्त्र। इसके अनु-सार कुछो के डारा सभी मकार के होम के लिए सम्पादित अस्मियसकार की किया को भी कुयाकिण्डका कहते है। कमकाण्ड में यह दिया संवेषस्य की आती है।

कृषिकः—(१) कान्यकुक्त (कन्तीत्र) के पौराणिक राजाओं में हैं एक, जिसके नाम से कीशिक दंग जला। कुशिकतीर्थं कान्यकुक्त का एक पर्वाय है। यह राजधानी ही नहीं, मध्य-पुग तक प्रसिद्ध तीर्थं भी था, जिसकी गणना गहहबाल अभिलेखों के जनुसार उत्तर भारत के पक्षतीयों में होती थी।

(२) लकुकी (लकुकीश, जो शिव के एवं अवतार समझे जाते हैं) के शिष्यों में से एक कुशिक है। उनके कुशिक आदि चार शिष्यों ने पाशुपत योग का पूर्ण अम्यास किया था।

क्षाकीमण्य--जरा प्रदेश के वेविराता जिने में कसवा जामक कसने के पास प्राचीन कुपीननपट है। जिंदी प्राचीन काल में सह कुपास्त्रीत नगरी (कुप की राजवानी) थी। पीछे यह सरक गणवान्त्र की राजवानी नगी। यही पर दृढ ने परि-निर्वाण का प्राच्य किया था, जलएव यह स्वान कुढ्यमानुवा-स्वाण का प्रमुख तीर्यस्वान हो। या। है। गोरखपुर से पूर्वी-सर कथा (कुषीनगर) इस्तीछ मोळ दूर हैं। जुताई से निकली मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ माथाकुँवर का कोटा, परिनिर्वाणस्तुप तथा परिनिर्वाणबैस्य, राम्सारस्तुप आदि वर्शनीय हैं।

परिनिर्वाणस्तुय में भगवान बुढ की अस्थियाँ प्रतिका-पित की गयी थीं। मुळ स्त्यु कुशीनगर के मत्कों ने हों नवावा वा, परन्तु उसके बार भग्न होने पर अस्यत-पवित्र होने के कारण इस स्तुर का कई बार पूनर्विमाण बौर संस्कार हुआ। परिनिर्वाणवैश्य में भगवान् बुढ की परिनिर्वाण मां में (केटी हुई) विशाल काल परवर की मतिसा है जिसके आसन के सामने भगवान् बुढ के परि-वित्राण का पूरा दृश्य अद्भिष्ठ है। इसी पर एक अभिनेक्स से बात होता है कि भिन्नु बल ने इस प्रतिमा का बान हिया था। रामभारस्त्य उस स्थान पर बना है, जहाँ मत्नों को अभियेक होता था और भगवान् बुढ का वाह-सक्कार हुआ था। माथाई-बर कोट में पालकालीन भगवान् बढ की बैटी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है।

कृषि वासम्बद्ध — जतपय जाग्रण (१० ५ ५.१) में पित्र अभिन के मूलों के आवार्ष के रूप में तथा बृहदा-रूपक उपनियद के अन्तिम कंग (शिक्सों की सूची) में ये बाजअवा के शिष्य कहे गये हैं। यह स्पष्ट महीं हैं कि वृहदान्य्यक के अन्तिम बंश में उद्युत कृषि तथा सत्यय के दशम अप्याप के बंध में उद्युत कृषि, जिसे महत्वस्य पाजस्तम्बायन का शिष्य कहा गया है, दोनों एक है अथवा मित्र-मित्रा।

क्वीतक सामभवा—पञ्चविश बाह्मण में इन्हें एक गृहपति कहा गया है। ये कौषीतिकियों के एक यक्तसत्र के समय गृहपति बनाये गये थे।

कृषुमाञ्चलि — स्यामाचार्य उद्यान की रचनाओं में सबसे प्रचिद्ध कृषुमाखालि हैं, मिमाित की गयी है। नैयािकों में से इंक्चर की सत्ता। प्रमाणित की गयी है। नैयािकों में सह मण्य बहुत प्रचलित हैं। इसकी अन्तिम मानपूर्ण और तकस्मयी सुमाधाखा हैं:

ान्ता पुरावका है:
देखें श्रृतिहासरमाज्यबर्क भूँगीमिराझांकिते
थेषां नास्पदमादवादि हुदये ते बैकसारीममा:।
किन्तु प्रोखतिषप्रतीपविषयाप्युच्चे भंगिष्यस्तकाः
काले कार्यायक व्ययक कृषया ते तारणीया बनाः।।
[हे करणामय प्रभो, इस ग्रन्थ में बैने श्रृतिस्मृति-

तर्क-पुनिक्यों के बहुत तीब प्रबार जल से नास्तिकों के हृदय को बड़ी भाजा में बो डाजा है, फिर भी पत्थर से भी करोर उन कोगों के मन से बार प्रवार उद्देश में कर देखें के प्रवार के से को किन्तु ''ईस्वर नहीं है', ''ईस्वर नहीं है' हम प्रकार उन्नदे को के से स्व तरुरतापूर्वक जापका ही चिन्तुन करते हैं, अदा अन्त समय पर उनका भी उद्धार करने की कुपा की विभोगा। ]

कूटसम्बोह—आषार्य रामानुज ने अपने मत की पृष्टि और प्रभार के लिए 'श्रीभाव्य' के अतिरिक्त अनेक बन्यों की रचना की। इन बन्यों में इन्होंने शाक्कुर मत का प्रबल शब्दों में सार्चन किया है। रामानुबर्याच्य बन्यों की जन्मी सुनाय किया है। रामानुबर्याच्य बन्यों की जन्मी सुनाय में एक बन्य 'कुटसन्यह' में है।

कुटस्य पुरुष्य—(१) धानः प्रणाली में यह धारणा है कि सर्वोच्च अपितम अवस्था में विष्णु वा विव तथा उनकी धाँकः एक ही एपराणाल हैं, विनाम हैं, विन्तं नहीं हैं। कुँछ सुष्टिकाल में बोनो मिमन होते हैं। कुँछ सारिमाकः प्रथम अवस्था में धाँक जामृत होती हैं, जैसे नीद से उठी हो। उनके दो रूप होते हैं, किया तथा मूर्ति। पुन. उसके नमामी के रूप मुणे का उदय होता है, या उनकी धार्मिक करनी कहाँ भोडे वनकर संकर्षण, प्रयुक्त एवं अपित्य (वितीय, तृतीय एवं चतुर्य स्था त्रे देश प्रयुक्त प्रश्न ति हैं। कुछ से उनकी धार्मिक करनी कहाँ भोडे वनकर संकर्षण, प्रयुक्त एवं अपित्य (वितीय, तृतीय एवं चतुर्य स्था) ते पर उनकी धार्मिक रूप में अपने होती हैं। सूर्य होते हैं उनकी धार्मिक रूप में अपने होती हैं। सूर्य होते हैं उनकी धार्मिक स्था में अपने होती हैं। सूर्य होते हैं। कुँछ तथा १२ विशेष्ट पर उपने होते हैं। सूर्य होते हैं। सूर्य होते हैं। सूर्य के अवस्था में विभयों (विस्णु के अवतारों) का उदय होता हैं, जो संस्था में ३९ है। साथ ही वैकुष्ठ और उसके निवासियों का उदय होता है।

कुष्णि है। महिन के ब्राह्म की दूसरी अवस्था में शक्ति का भूतिकप ठोत आकार धारण करता है, जि से 'कृटस्य पुरुष' तथा 'मामा सक्ति' कहते हैं। कृटस्य पुरुष व्यक्तिगत आत्माओं (ओवाँ) का समष्टिगत रूप हैं (जैसे अनेकों मप्पमिक्तयों का एक छत्ता होता है), जबकि माया सृष्टि का मौतिक उपाशन है।

- (२) सास्य दर्शन का कृटस्य पुरुष निलिस, केवल और द्रष्टा सात्र है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'कूट (चोटी) पर बैठा हुआ'।
- (३) पञ्चदशी (६ २२-२७) में परमात्मा के लिए इसका प्रयोग हुआ है:

१९६ क्टसावी-कृतिवार्या

बिष्णानात्या देहृद्वगाविष्णान येतनः । कृष्टवनातिकारोण सिवारः कृष्टवस्य उच्यते ॥ कृष्टवनातिकारोण सिवारः कृष्टवस्य उच्यते ॥ कृष्टवस्य किवारा वृद्धिस्तत्र वित्रप्रतिविक्वः । प्राणानां चारणाज्जीवः संतारेण स युण्यते ॥ कल्व्योत्मा पराज्ञाजो यथा सर्वसित्ररितितः । तथा जीवेन कृष्टव्यः सोऽप्योत्याच्यास उच्यते ॥ व्ययं जीवे न कृष्टव्यः सोऽप्योत्याच्यास उच्यते ॥ व्ययं जीवे न कृष्टव्यः सोऽप्योत्याच्यास उच्यते ॥ व्ययं जीवे न कृष्टव्यः सोऽप्योत्याच्यास प्रविक्तास्त्राम् विविद्याच्याः विवार्षाच्या प्रकरित्याः । न मार्ति नार्तितः कृष्टस्य स्थापायतमावृतिः ॥ व्याप्ते ॥ व्याप्ति मार्ति कृष्टस्य इति बृद्ध्या वदस्यप्ति ॥

श्रीमद्भगबद्गीता (१५.१६-१७) में सच्चिदानन्त-स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्य कहा गया है:

द्वाविमी पुरुषी लोके क्षररुवाक्षर एव वा। करः सर्वाणि भूतानि कृटक्योऽक्षर उच्यते॥ कृटकाक्षी—धर्मशास्त्र में (व्यवहारतस्त्र के अनुसार)

क्टूस्ताला—वनशास्त्र न (व्यवहारतस्य क जनुतार) मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षी को कृटसाक्षी कहा गया है। याज्ञवल्वयस्मृति में कूटनाक्षी का लक्षण निम्नां-कित है:

हिंगुणा बाल्यथा बूयु. कूटा स्यु: पूर्वसाक्षिण. । न ददाति तु यः साक्ष्य जानन्नपि नराधमः । स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ [वे पूर्व साक्षी कृट कहे जाते हैं जो दूना (बढ़ाकर)

्रिया अस्ति । स्ट्रिया (अस्ति ) बोलते हैं। जो मनुष्य जानता हुआ भी साक्ष्य नहीं देता है वह भी कृटसाक्षी के समान ही अधम और दण्डप हैं।]

कूमें—विष्णु का एक अवतार, जिसनं भूमण्डल को अपनी पीठ पर भारण कर रता है। कूमं या कच्छण जलवन्तु है। धार्मिक रूपक, माङ्गीलक प्रतीक, तालिक उपचारादि के रूप में इसका उपयोग होता है। बृहस्सहिता (अ० ६४) के अनुसार सम्बद्ध से स्थापित कूमं की प्रतिमा मङ्गलकारिणी होती हैं।

> वैदूर्यस्विर् स्यूलकण्ठस्त्रिकोणो गूढिच्छ्द्रश्चाव्यंशश्च शस्तः। कीडाबाच्यां तोयपूर्णे मणौ वा कार्यः कूर्मो मङ्गुलार्थं नरेन्द्रैः॥

शतपत्र काह्यकर्मे कूर्मप्रजापतिका अवतार माना व्याहैः

'स यत् कूमों नाम एतदा रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा अस्वजत । यत्तपुजदकरोत्तत् यदकरोत् तस्मात् कूम्मीः कस्यपो वै कूम्मीस्तरमादाहुः सर्वाः प्रजाः कास्यप इति ।

(शतपथ बाह्यण, ७. ५. १-५) दे॰ 'कूमीबतार'। पपपुराण के अनुतार सत्ययुग में देव और असुरों हारा समुद्रमम्थन के अवतर पर मन्दर पर्वत को वारण करने के लिए भगवान् विष्णु ने कूम का क्य बहुण किया (शीरोदसध्ये भगवान् कूमेंक्यो स्वय हरि: )) भगवतपुराण में भी यही बात कही गयी है। तन्त्रसार में यह एक मुद्रा का नाम है। इसका बर्णन

हस प्रकार है:

बासहस्तरय जर्जन्या दाजिणस्य किनक्क्या।

तवा दिविण तर्जन्या वासाइगुळे न योजवेत्।

उन्नतं दाविणाइगुळे वासस्य सम्यमादिकाः।

अङ्गुलीयाँजयेत् पुळे द्विशास्य करस्य च।।

वासस्य पितृतीयंन सम्यमानामिकं तथा।

अभोगुले च ते कुमाहिकास्य करस्य च।।

कृमंगुट्यमां कुमाहिकास्य करस्य च।।

कृमंगुट्यमां कुमाहिकास्य करस्य च।।

कृमंगुट्यमां कुमाहिकास्य स्वताध्यानकर्मणः।।

हट्योग से एक जासन का नाम कुमासिन है:

गृद निक्य गुन्कास्या स्युक्तभण समाहित ।

कृम्मान अवेदतिदित योगायिवो विद्युः॥।

कुस्तीवी—हिशालय में स्वित एक रीव । बारीनाथ मन्दिर के पीछे पर्वत पर सीधे बढ़ने से बरणपादुका का स्थान आता है । उसके ऊपर उबंगीकुण्ड तथा इसी पर्वत पर आता है। उसके उपर उबंगीकुण्ड तथा इसी पर्वत पर आता है। उसके उपर बहुता है। कुम्म भूपुष्ठ का प्रतिक है, जो सभी जीवधारियों को धारण करता है! कुम्मेंबावयी—पीच शुक्त डावंगी। इस विति को कुम्में बव-तार हुआ या, इसील्य विज्ञानारायण की पूजा होती है। है० बराह पूराण, अध्याय ४०; कुस्तरत्माकर, ४८२५४८४। मृत से परिपूर्ण ताम्रयात्र में कुस्तर (कस्तुर) की मृति स्थापित करके उसके उसपर मन्दरावक रखकर किसी सुपात को दान दिया जाता है। इस अनुष्ठान से अमवान् विष्णु प्रसुष्ठ होते हैं। कृमें हामबीसत — अविध्य पुराण के अनुसार यह यीच शुक्ल द्वादशी कालत है। इस बत में मृत भरेतीने के पात्र पर मन्दर पर्यंत सहित कच्छण की सूर्ति रसकर पूजा की जाती है।

कूम्बंपुराल — सावार तराया यह वीवपुराल है तला इसमें 'लक्कुलीवा रास्तुपत हैं तो हुछ सामग्री उद्युव है, जो सायुराल में भी इिंगोचर होती है। यह हुछ आमग्री प्रदंतनों की शिक्षा को स्थान करता है। यह हुछ आमग्रे एवं तन्त्रों की शिक्षा को स्थान करता है। वायुराल से हुछ स्पृताधिक यह शिव के अहुाईस अवतारी तथा उनके शिक्यों का वर्णन भी प्रस्तुत करता है। इसमें हुछ शाक्त तन्त्रों के भी उद्धरण है तथा शांकपूजा पर बल दिया या है। यह अब भी निष्टिचत रूप से विद्युत नहीं है कि कि शी सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्रात्त है। किल अवसारों को छोड़कर, जो लक्कुलील मत से सम्बत्ध्यत है।

कूर्मपुराण के पूर्वीर्ध में तिरमन अध्याय तथा उत्तरार्ध में छियाणिस अध्याय है। नारदपुराण आदि प्रायः सभी पुराणों में जहाँ कूर्मपुराण की चर्ची आधी है, बरावर समझ हजार रुजेक बताये गये हैं। परलु प्रचणिक प्रतियों में केवल छ हजार के लगभग ही रुजेक पाये आते हैं। नारदपुराण में जो विध्यप्रची दी हुई है उसकी आभी में कम हो मूची छागे प्रदक्तों में पायों जाती हैं। एंसा जान पडता है कि कूर्मपुराण के कुछ अंश तम्ब प्रची मिंग दियों गये हैं। इसकी अभी में कम हो मूची छागे प्रदक्तों में पायों जाती हैं। एंसा जान पडता है कि कूर्मपुराण के कुछ अंश तम्ब प्रची के पूरे हुए विध्य डामर, यामछ आदि तम्बीं में पायों जाते हैं।

मुलन इस पुराण का क्या विवास था। इसके उपलब्ध कंच से पता लगता है कि इसमें चार साहिताएँ थीं—(१) बाड़ी, (३) भागवती, (३) बीरी बीर (४) बेलावी। इस समय केवल 'बाड़ी सहिता' ही मिलती है। इसी का गाम कूर्युराण है। मस्य बीर भागवत पुराणों के बसुबार पुर क्येंचुराण में १८००० कलोक थे, यरन्तु वर्तमा पुर क्येंचुराण में १८००० कलोक थे, यरन्तु वर्तमा पुर पुराण में बेकन ६००० कलोक योव बाते हैं। इसके कूप नाम पत्र ने का कारण यह है कि भगवान् विष्णु ने कूर्यावतार भारण कर इस पुराण को उपयेश इस्त्रवुन्न नामक राजा को दिया था। इस पुराण को उपयेश इस्त्रवुन्न नामक राजा को दिया था। इस पुराण को उपयेश इस्त्रवुन्न नामक राजा को दिया था। इस पुराण को योव हो प्रचल आराध्य देवता के रूप में वर्णित है। इसमें यह मत प्रतिपादित एक हिंगू हो स्वाप्त के साच हो मुल सता जहां के विभिन्न रूप है। जिब के साच हो मालद्वा का भी इसमें विस्तृत वर्षण पाया जाता है।

कुल्लैक्सार—अवतारावार का निकासण पुरागों का प्रधान अन्न है। श्रीन पुराणों में शिवन के अवतार तथा बैंग्यन पुराणों में विष्णु के असणित अवतारों का चर्मन पामा आता है। इसी प्रकार अन्य पुराणों में अन्य देवों के अव-लोरों की चर्चा है। ये वर्णन निराधार नहीं कहे आ तक्तरे, क्योंकि ब्राह्मण तथा उपनिषदों में भी विविध अव-तारों की चर्चा है। शतपत्र ब्राह्मण (१४.३.५) में कुर्मी-बतार का चर्चन है। अधिकाश वैदिक प्रन्यों के मत से कूर्म, बगाह आदि अवतारों की जो कथा कही गयी है, बह प्रजावित (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तर मे कथा है। वैध्यन पुराण इन्ही अवतारों को विध्यु का अवतार बतलाते हैं।

क्रूम्मण्डदममी—आदिवन पुषल दशमी। इस विन शिव, दशस्य तथा लक्ष्मी का क्रूप्यायड (क्रुम्बड़ा) के फूलो से पूजन किया जाता है। बल्दमा को अध्येदान करते हैं। देश वशस्य पद्धति, कालसार प्रभाग, पुरु १२५। क्रुप्याच्डी—अस्विका अथवा दुर्ग का एक पर्याय। क्रुप्यायड

कू**ष्माण्डी**—अस्विका अथवा दुर्गो का एक पर्योग । कूष्माण्ड की बिलि से प्रसन्न होने के कारण दुर्गो कूष्माण्डी कही जाती हैं । पवित्र मन्त्रों का नाम, जैसा बसिष्टस्मृति मे कथन हैं ' सर्ववेदपवित्राणि वस्यान्यहमत. परम् ।

येषा जर्गस्य होमेश्य प्रयन्ते नात्र संशय ॥ अपमर्थणं देवकृतः गृद्धवत्यस्तरत् समा । कृष्माण्यय पात्रमान्यस्य पुगीमाविष्ययेव च ॥ कृष्माण्यो एक छता भी है, जिसके फलो की बिल देने से पाप दूर होने हैं। याजबत्य्य के अनुमार,

तिरात्रोपोधितो भूत्वा कूष्माण्डीभिष्ृतं गुनि । सुराप स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थित ॥

ितीन दिन उपवास करने के बाद कूष्माण्डी के फलो के साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठकर रह-जप करने से मध्यपान एवं सुवेणचोरी का पाप कट जाता है।

क्षकान —कुरुजास (मिरागट) का उन्हेंस युव्येत (तीत-रीय सहिता, '. ' १९ १, नैत्रायणों स., ३ १४. २१ तथा नाजनायों स., २४ ४०) में अद्यक्तेय पत्त की बीठ-पणुताजिका में हुआ है। 'कुरुजासी' का भी बाह्मणों में उन्होंक्स है। 'विकाण्यवीय' के अनुसार यह पूर्व का प्रतीक है, क्योंकि कमानः यह मूर्व के सभी रंगों को प्रारण करता (बदलता) है, महाभारत (१२,७०) के अनुसार सुवंबेश राजा नृग को बाह्मण की गौ का अपहरण करने के कारण कुकलास योनि में जन्म घारण करना पडा था।

कृष्ण्यतः — मार्गशीर्थ शुक्त क्लुर्सी को इस अत का प्रारम्भ होता है। चार वर्ष तक इक्का आवरण करना चाहिए। इसके देवता गणेवजी है। एक वर्ष तक चतुर्दी को एक समय बाहार करके जीवनयागन करना चाहिए, दितीय वर्ष राजि में भोजन करना चाहिए। तृतीय वर्ष किना मीगे जो मिल जास उसे साना चाहिए तथा चीचे वर्ष चतुर्धी के दिल पूर्णोगवास करना चाहिए। दे ० हेमाडि, १.५०१-५, ४, इक्करबुराण।

यह पापों को दूर करता है, इसलिए 'क्रुच्क्क' कहलाता है। याजवल्क्य का कथन है:

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः कुलोदकम्। जग्ध्वा परेक्ष्रभुपवसेत् कृष्क्कं सान्तपनं स्मृतम्।।

कुष्णुबतानि — कुछ वत कुष्णु माने जाते हैं। जैसे गोमायन, तासकुष्णु, कुष्णुतिकुष्णु, सान्तरान । यथि ये प्राय-दिवत हैं तथापि हेगादि में इनकी गणना वती को गयी हैं। गुझों के लिए इन वतों का निषेत्र हैं। कुछ अन्य कुष्णु वतों का भी वर्णन मिलता है, जैसे कार्तिक कुष्णा सल्पनी से नेताम कुष्णु। इसमें वार दिन तक क्रम्याः केवल जल, दुष्ण, दवि जा गुन हो लेना बाहिए, एकारवी को उपवास तथा दिएजुन का विभाग हैं। बैच्याव कुष्णु वत के समय 'मुन्यन्न' (भीवार के समान एक मान्य) को तीन दिन तक साना चाहिए। वदनन्तर तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना चाहिए।

कुम्ब्रातिकुम्ब्र — कुम्ब्र का अर्थ है कष्ट अथवा किटन। किटन से किटन बत को 'कुम्ब्रातिकुम्ब्र' कहते हैं। विसम्ध्र के अनुसार:

अक्रशस्तृतीयः कुच्छृातिकुच्छ्नो यावत् सकुदादीत । यावदेकवारमुदकं हस्तेन गृहीतुं शक्नोति तावन्नवयु विवसेषु मक्षयित्वा त्यहमुपवासः कुच्छृातिकृच्छृः ।

[ जिसमें केवक एक बार जाक पिया जाता है वह कुक्क़ा-तिकुक्छ़ हैं। अथवा जिममें प्रतिदित एक बार हाथ से जाक पहुंच कर ती दियों तत ऐसे ही रहा जाय और तीन दिन पूर्ण (जलरहिन) उपवास किया जाय वह कुक्क़ारि-कुक्छ हैं। मुगन्तु के अनुसार : क्षादशराचं निराहारः स कृष्क्यतिकृष्कः । एतत्कृषक्यति-कृष्ण्वस्यं द्वादशाहसाध्यमञ्जलविषयम् ।

[बारह दिन निराहार अत करने को कुच्छातिकुच्छू कहते हैं। यह बत असमयों के लिए बारह दिन का है।] प्राययिचणविवेक में ब्रह्मपुराण से निम्नांकित क्लोक उद्धृत है, जिसके अनुसार यह बत इक्कीस दिन का होता है:

चरेत् कृष्ण्नातिकृष्ण्रञ्ज पिवेत्तोयञ्ज शीतलम्। एकविकातिरात्रम्तु कालेष्वेतेषु संयतः॥

घोर पापों के प्रायक्वित्त स्वरूप इस ब्रत का विधान किया गया हैं।

क्तकोटि--(१) जिसने ग्रास्त्रों की कोटि (सीमा अथवा अंक्टता) प्राप्त कर जी है उसको इतकोटि कहते हैं। 'त्रिकाण्डयोव' के अनुसार यह काश्यप अथवा उपवर्ष का पर्याय है। यह शक्टरावार्य की पदवी भी है।

(२) प्रसिद्ध है कि इस्तुम्ब पर बौधायन (एक बेदात्या-वार्य) ने वृत्ति छिखों वी जिसको आचार्य रामापुक ने कपने भाष्य में उद्पृत्त किया है। जर्मन पण्डित प्राकोंबी का मत्त है कि बौधायन ने भीमासापुत्र पर भी वृत्ति छिज्ञी है। प्रश्वाह्त्य नामम सन्य से यह बात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि बौधायनिर्मित बेदान्वृत्ति का नाम 'इन्तकोटि' या (प्रश्वाह्न्य, पु ० १९)। पुलबर पुराण, मणिमेखने आदि हिस्ब भाषा के प्रबन्धों से बौधायनकृत मीमासावृत्ति का इन्तकोटि नाम से निदेश है।

क्तिक्य--धार्मिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति । इसका साकेतिक रूप किसी कर्म को समाप्त करना है । मनुस्मृति (५९९) के अनुसार :

वित्र शुष्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो बाहनायुषम् ।

. वैश्यः प्रतोवं रश्मीन् वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ॥

[ इतिका ब्राह्मण कल रूपसं करके, लियम वाहुन जयवा करन-सारम कूकर, वेहस कोडा असमा लगाम कूकर और शुद्र सिस्ट (आठी) स्पर्ध करके शुद्ध होता है। ] कुतपुग--वेदिक वर्मावणमी हिन्दू विषय की चार सोमाएँ मानते हैं, बिन्हें 'यूग' कहते हैं। ये हैं इत, जेता, हापर एवं करिल। ये नाम पासे के पहलुकों (पत्र) के अनुसार स्वी गये हैं। इत नवींकुष्ट है, चिनमें पहलू पर वार विन्हु होते हैं, जेता पर तीन, हापर पर दो एवं करिल <del>ह्रवि-कृतिकारकान</del> १९९

पर एक बिन्दु होता है, अविंतु कव से प्रत्येक में एक-एक बिन्दु कक होता बाता है। ब्राह्मण बन्नो, रामायण-बहाभारत एवं पुराणों में उपर्युक्त पासों के प्रश्लीवनुओं के अनुसार इसके माम रखने का अर्थ यह है कि कृत सबसे चौणुना कम्बा एवं सर्वपृत्तसम्बन्ध युग है तथा कम से युगों में पुण एवं आयु का स्नास होता जाता है। इन्त्र की आयु ४४०० विच्य वर्ष है, नेता की २३००, हापर की २२०० तथा क्रिल की ११०० दिव्य वर्ष है। एक विच्य वर्ष १००० भागव-वर्ष के करावर होता है।

कृतपुग हमारे सामने मनुष्यकाति की सबसे सुझी अवस्था को प्रस्तुत करता है। बनुष्य इस यूग में ४००० वर्ष जीता था। न तो यूब होते वें न झगडे। वर्णाव्यमध्ये तथा वेद की विज्ञाओं का पूर्णक्षेण पासन होता था। अच्छे गुणों का दृढ सायद था। किल ठीक इसके विपरीत गुणों का बीधक यूग है। दे० 'कल्पिया।'

कृति— नरुत् देवता के एक अरुत का नाम । ऋष्वेद में उद्भुत (१९६८ ३) मस्तों को 'कृति' धारण करने वाका कहा गया है। जिसर ने इस जब्द का जयं 'जहरा' अगाया है, जिसे युद्ध में धारण किया जाता था। किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय कृति एक मानवीय अरूत था। कृतिवासा—कृति अववा गजवर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। यह शिव का। पर्योग्ध है। रूक्तग्युरण के कृतिवासाव की। जया १४) में गजासुरवम तथा शिव के कृतिवासत्व की कथा दी हह है, तथा

"महिषासुर का एक पाजासुर सर्वज कराने बल से जन्मत होकर सभी देवताओं का पोडन कर रहा था। यह दुस्सद दानव किस-विज दिवा जो का ता था नहीं पुण्य मने दिवाओं में भव छा जाता था। ब्रह्मा से वर पाकर वह तीनों ठोको को तुम्मवद समझता था। काम से अधि-मूत स्थी-पुरुषों डारा यह जन्म था। हम स्थिति में उस देवता को जो जाता हुआ देवलर ति मुल्या से ति का जाता को से स्थान के जाता हुआ देवलर ति मुल्या से ति का जाता हुआ देवलर ति महान से साम है से ति का जाता हुआ देवलर ती का जन समान देशा हुआ जानकर वह दिव की दारण में गया और बोजा—है विज्ञालगाएँ! है देवताओं के स्थामी! मैं आपको कामसेव की मस्म करने बाला जानता हैं। है पुरान्तक! आपके हामों मेरा वस श्रेयस्कर है। कुक में स्कृत भारत है। है स्वरान हो है से स्वरान है। है सुरान्तक! आपके हामों मेरा वस श्रेयस्कर है। कुक में कहा चालता हैं। है पुरान्तक!

मैं आपके उत्पर स्थित होने के कारण घन्य है। त्रिकास के अब भाग पर स्थित होने के कारण में कृतकृत्य और बनुगृहीत हूँ। काल से तो सभी भरते हैं, परन्तु इस प्रकार की मृत्य कल्याणकारी है। कपानिधि शंकर ने हसते हुए कहा-हे गजासूर ! मैं तुम्हारे महान पौरुष से प्रसन्न है । हे असुर, अपने अनुकूल वर माँगो, तुमको अवस्य दूँगा। उस दैत्य ने शिव से पुन निवेदन किया, हे दिग्वाम । यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मझे सदा धारण करें। यह मेरी कृति (चर्म) जापकी त्रिशलानि से पवित्र हो बकी है। वह अच्छे बाकार वाली, स्पर्श करने में मुखकर और युद्ध में पणीकृत है। हे दिगम्बर ! यदि यह मेरी कृत्ति पण्यवती नहीं होती तो रणाञ्जण में इसका आयक अंग के साथ सम्पर्क कैसे होता ? हे शंकर! यदि आप प्रसन्न है तो एक दूसरा वर दीजिए। आज के दिन से आपका नाम कृत्तिवासा हो। उसके वचन को मूनकर शंकर ने कक्षा. ऐसा ही होगा । भक्ति से निर्मल चिल बाले दैन्य से उन्होंने पनः कहाः

हे पृथ्यतिषि देखा । दूसरा बर अत्यन्त पूर्णम है। बिसुक्त (काशी) में, जो मुक्ति का साधन है. तुम्हारा यह पृथ्यवरीर मेरी मृति होकर अवतरित होगा, जो सबके किए मुक्ति वेतेनाज होगा। उसका नाम 'कृत्तिवासेदवर' होगा। यह महापातकों का नास करेगा। मभी मृतियों में यह श्रेष्ठ और शिरोधृत होगा।"

कृषिकासत— यह तर कार्तिकी पूर्णिया के दिन प्रारम्भ होता है। इसमें किनी पवित्र स्थान पर स्नान करना बाहिए, जैने प्रयाग, कुरुनेत, पुरुकर, नैमियाच्या, मुरु-स्वान और पोक्स्स, अववा किसी भी नगर अववा प्राप्त में स्नान किया जा सकता है। सुवर्ण रजत, रन्न, नवनीत तथा आटे की छः कृत्तिका नवत्रमों की मृर्तिमों का पूजन करना वाहिए। मृर्तिया चन्दम, आज्जक तया केवर से चर्चित तथा सजिजत होना चाहिए। पूजा में आती पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए।

कृतिकास्ताल—इस द्रत में भागी नक्षत्र के दिन उपवास करना वाहिए। कृतिका नक्षत्र वाले दिन पुरोहित द्वारा यश्रमान तथा उसकी पत्नी को सोने के करना अवसा पवित्र जरु तथा बनस्पतियों से परिपूर्ण मिट्टी के करना द्वारा स्नान कराना चाहिए। इसमें श्रमि, स्कन्द, चन्द्र, कृपाण तथा वस्त्र के पूजन का विधान है। क्रुत्वक्रम्बतर —पर्यशास्त्र का एक निवन्त्रक्त साम्पिविवृद्धिक क्रमीयर ये। रचनक्ता बार्ड्सिवा शतस्त्र होन्यिविवृद्धिक क्रियाच ये। रचनक्ता बार्ड्सिवा शतस्त्र है। सह विशाल प्रत्य था किन्तु इसकी पूरी पाण्डुलिशि उपकब्य नहीं है। यह बार्ड्स काण्डों में विभक्त था। उपकब्य नाम्बाद्धिक सार्व्य काण्डों में विभक्त था। उपकब्य नाम्बाद्धिक सार्व्य काण्डों में विभक्त था। उपकब्य पाण्डुलियों से आतं हैं कि इसका चार्याद्ध्य काण्ड राक्ष्य मंत्री बार्द्ध्य वायाद्ध्य काण्ड राक्ष्य मंत्री बार्द्ध्य वायाद्धिक है। प्रति का नाम तो क्रम्यक्रस्त्र विकृत्यक्रस्त्र विवृद्धिक क्ष्य मान क्रस्त्र काण्ड काण्ड काण्ड काण्ड काण्ड काण्ड काण्ड कार्य १९०८ पन्ने हैं। इसके वायाद्ध काण्ड निम्माद्भित हैं। इसके वायाद्ध काण्ड निम्माद्धित हैं।

१. ब्रह्मचारी 9. X २ गहस्य ८. तीर्य ३. नैयत काल 8 X ४ পার १०. शुद्धि ५ प्रतिष्ठा ११ राजधर्म ६ प्रतिष्ठा १२ व्यवहार। दो और काण्ड पाये जाते हैं . १३ शान्तिक १४ मोक्ष । मनमोहन चक्रवर्ती (जर्नल ऑफ व एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल, १९१५, पू० ३५८-५९) का सुझाव है कि लूप सातवौ काण्ड पूजा तथानवौ प्रायदिवल था। क्रुडण---ऋष्वेदको एक ऋष्वा (८.८५.३-४)में 'क्रुब्ज' किसी ऋषि का नाम है। उन्हे अथवा उनके पुत्र को (ऋम्बेद, ८.२६) मन्त्रद्रष्टा कहा गया है। 'क़ब्लीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ऋग्वेद की दो ऋगओ में उद्घृत है, जहां विश्वक कृष्णीय के लिए विष्णापू को

हुण्ण देवकीपुत्र—छान्दोग्य उपनिषद् में कृष्ण देवकीपुत्र धोर आक्तिरत के शिष्ण के रूप में उद्धृत हैं। परम्परा तथा आधुनिक विद्वान् प्रियर्शन, गार्वे आदि ने इन्हें महा-भारत के नायक हुष्ण के रूप में माना है, जिन्हें अगे चक्कर देवल्थ प्राप्त हो गया।

अधिवनी ने किसी रोग से मृक्ति देकर बजाया था। इस

अवस्था में कुष्ण, विष्णापू के पितामह प्रतीत होते हैं।

कीषीतिक ब्राह्मण (३०.९) में उद्धृत कृष्ण आगिरस

एवं उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पहते है।

कुष्ण हारीत — ऐतरेय आरण्यकं में इन्हे एक आचार्यकहा गया है। कृष्णवस्त लोहिष्य--(लोहिष्य के बंशज): जैमिनीय उप-निषद बाहाज (१.४२ १) को एक गुरुशिष्य-सूची में इन्हें स्थाम सुवयन्त लौहित्य का शिष्य कहा गया है।

कृष्य — महाभारत तथा भागवत के : ) इनके ऐतिहासिक स्वरूप का वर्षन उपस्थित करना एक प्रश्व रचना का विषय हैं! महाबारत में कृष्ण एक स्थान पर मानदीय नायक, दूसरे स्थान पर अपदेव (विष्णु के अंशावतार) एव अन्य स्थान पर पूर्णावतार (एक मान्न ईस्वर) के रूप में देख पठते हैं, जिन्हें आगे चलकर ब्रह्म अथवा परमास्मा कहा गया।

कृष्ण का जन्म द्वापर के अन्त में मयुरा में अन्धक-वृष्णि गणसंव में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव तथा माता का नाम देवकी था। उन दिनों इनके नाना देवक के भाई उम्रसेन इस संच के गणमुख्य थे। उनका पुत्र कंस एकतन्त्रवादी था । वह उग्रसेन को उनके पद से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा । कुष्ण उसके विरोधी थे । कंस ने कृष्ण को मारने की बड़ी चेष्टा की, जिसकी अति-रिक्षित कहानियाँ भागवत-पुराण में वर्णित है। इनसे कृष्ण के अद्भूत पुरुषार्थ का परिचय मिलता है। अन्त में उन्होंने कंस का बध कर उग्रसेन को पून गणमुख्य बनाया। कंस के बध से उसका महायक और इबधार, मगध का शासक जरासध बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने चेदि-राज शिशुपाल और यवन कालनेमि की सहायता से मयुरा पर सत्रहबार आक्रमण किया। कृष्ण को विवश होकर मथ्रा छोड द्वारका जाना पड़ा। कृष्ण के ने इत्व मे यादवो ने मुराष्ट्र में एक नये राज्य की स्थापना की। कृष्ण ने अपनी योग्यता के बल पर अखिल भारताय राजनीति में प्रमम्ब स्थान ग्रहण किया।

हसी बीच हस्तिनापुर के कीरवो और पाण्डवों में राज्य के बँटबार के लिए संपर्ध प्राप्त हुआ। 1 कुल्ल पाण्डवों के सहायक थे। पहले इन्होंने प्रयत्न किया कि शानित के साथ पाण्डवों को अधिकार मिल जाय। कौरवों के दुरा-प्रह के कारण युद्ध हुआ। इसी युद्ध का नाम महामारत है। वास्तव में महाभारत के कथाकार व्यास और सुव-पार कुल्ल थे। महाभारत के कपाकार व्यास और सुव-पार कुल्ल थे। महाभारत के आरस्म में पाण्डव अर्जुन को कुलकाय की आध्येत को व्यामोह हुआ उसका निरा-करण कुल्ल ने भनवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति-दर्शन की उत्कृष्ट कृति है। कृष्ण बहुत बड़े दार्शनिकनीक भी से। इसीलिए इनको योगेदवर एवं बनवगुर (इन्सं बन्दे जावपुरुष) की उपाधि निकी। इनको सहायका गण्डब विकासी हुए और मुश्चिटर (गायडबों में लेट) की अध्यक्षता में पायडबरायम की स्थापना हुई। इन्स्म इसके पस्वता द्वारका कीर व्यापना हुई। इन्स्म संस्के निकास हुआ। बंगक में एक व्याप के बाम से स्वयं उनका भी निमन हुआ।

कुष्ण का व्यक्तित झरसन्त महस्वपूर्ण बीर प्रभावशाकी या। वे राजनीति के बहुत बड़े शाता और वर्धन के फ्राच्य पिटत है। पासिक वर्षम् में भी बे नेता और प्रवर्त्त है। उन्होंने समुख्यबादी (ज्ञान-कर्म-मिक-सम्बद्धी) भागवत बर्म का प्रवर्तन किया। बर्पनी योच्य-ताओं के कारण वास्तव में वे युगपुरुष में, को आगे चरू कर रामावतार के क्य में स्वीकार किये गये।

पुराणों में कृष्ण का वर्णन हैंबन के पूर्णावतार के कप में हैं। युणावतार का साङ्गाराञ्क रूपक भागवत पुराण में गाया जाता है। दुष्टों ना अत्याचार, अवदार का उद्देश्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, नीचारण, गोप नथा गोपियों, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टरकन, कंसवब, रास, वेदान्त खिळाण आदि का विस्तृत वर्णन और निक-पण हस पुराण तथा अन्य पुराणों में उपलब्ध है। हरिखंश (महाभारत के परिशिष्ट) में कृष्ण की कथा दुवारा कहीं गयी है।

कृष्ण ने जिस भागवत धर्म का प्रवर्तन किया था, आसे पलकर उसमें वे स्वयं उपाध्य मान किया व धर्म में हितदास का उदाणिकरण हुआ और कृष्ण के हंबरस्व और ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुई। भागवत-बैष्णव धर्म आज भारत का ब्रह्मपिक और प्रतिष्ठित धर्म है। भारत से सके सम्प्रदायों तथा उपसम्प्रदायों का स्थापक प्रभार हुआ है। दे॰ 'खवतार'।

कृष्णकर्णामृत — विष्णु स्वामी सत के अनुवायी बिल्व-मञ्जूल ढारा रिवत एक संस्कृत काव्य, जिसके विषय राघा तथा कृष्ण है। कानों में अमृत सींचने के समान यह वही मधर श्रव्य रचना है।

क्ष्ण्यचतुर्वशी (शिवरात्रि)—(१) फारगुन कृष्ण चतुर्वशी को इस बत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके देवता है। भगवान् शिव के चौदह नामों के अप का विधान है। चौदह वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए। (२) फेक्ट महिलाओं के लिए इसका विधान है। इच्चा पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिव इसके देवता हैं। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए।

(३) माच मास के कृष्य पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की बिल्वपत्रों से पूजा करनी चाहिए। इस बिन भगवान शक्कर की प्रतिमा के सम्मुख गृगुल जलाना चाहिए।

कुण्णविस्त — विश्व पुराणों में कुष्ण के विविध वरितों का वर्णन कई दृष्टियों से हुआ है। कुष्ण पूर्णावताय क्याबा पोडाकाल-अवतार सामें गये है। अतः इनके जीवन में विविधता और जीवन के सकी ट्रैण्याय सम्मित्वत है। कुष्ण का बाह्यत विरोधारमक वरित्र बहुतों को भ्रम में बाल देता है। परन्तु इसके मुख्य में समन्वयारमक एकता वर्तमाम है। वतः इनके मन्त्रों के लिए वैष्यम प्रतीयमान हैं। बस्तिक नहीं। कुष्ण के पूर्णावतार में समस्र जीवन का विश्वण है। भागवत और महाभारत में कुष्णविस्त का पुरा विकास पाया जाता है।

कृष्ण चैतन्य — मोलहवीं शती के प्रारम्भ में दो नये सम्प्र-दाय जैतन्य एवं बल्लभ उत्पन्न हुए । इनमें जैतन्य का मत प्रथम है तथा इसकी शिक्षाएँ तथा अन्य धार्मिक विधियौ पूर्व के अन्य सम्प्रदायों के समीप है।

कृष्ण चैसन्य का बालनाम विश्वमभर था। ये बज्जाल के नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्कृतिक केन्द्र में उल्पन्न हुए थे। बचपन में ही ये तर्क एवं व्याकरण के जान के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईदवर परी ( माध्य संन्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पराण में वर्णित भक्ति को इन्होंने अपने जीवन में गम्भीरता से ब्रहण किया। इसके पत्रचात् इन्होने अपना उपदेश आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हो गये, जिनमें अवैताचार्य ( एक वद एवं सम्माननीय वैष्णव विद्वान ) एवं निस्थानन्द ( जो बहुत दिन तक माघ्व थे ) उल्लेख-नीय हैं। इसी समय इन पर निम्बार्की एवं विष्णुस्वा-मियों का बड़ा प्रभाव पड़ा तथा ये जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापति के गीतों में आनन्द लेने लगे। इस प्रकार इन्होंने अपने माध्व शिक्षक से विलग होकर राघा को अपने विचार एवं आराधना में प्रधानता दी। ये अधि-कांका समय किच्यों के साथ मिलकर राधा-कृष्ण की स्तुतियाँ (संकीर्तन) गाने में व्यक्तीत करने लगे। प्रायः ये शिष्यों को लेकर नगर कीर्तन किया करते। ये नये मार्ग आगे चलकर बढ़े ही लोकप्रिय सिद्ध हुए।

१५०९ ई० में इन्होंने केशव भारती से संन्यास की दीक्षा ली एवं 'कृष्ण चैतन्य' नाम बारण किया। फिर उड़ीसा में जगन्नाथमन्दिर, पूरी, चले गये। कुछ वधौं तक अपना सम्पूर्ण समय उत्तर तथा दक्षिण भारत की यात्रा में विताया । वृत्यावन इनको बहुत प्रिय था, जो राघा की रासभूमि थी। ये इस समय नवद्वीपवासियों द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने लगे तथा इनका सम्प्र-दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये परी में रहने लगे । यहाँ पर इनके कई शिष्य हुए । इनमें सार्वभौम, प्रताप-रुद्र (उड़ीसा के राजा ) तथा रामानन्द राय (प्रताप-रुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्ध हैं । दो बड़े बिद्वान शिष्य इनके और हुए जिन्होंने आगे चलकर चैतन्य सम्प्रदाय के धार्मिक नियमों एवं दर्शनों के स्थापनार्थ ग्रन्थों की रचना की । ये थे रूप एवं सनातन । और भी दूसरे शिष्यों ने राधा-कृष्ण तथा चैतन्य की प्रशंसा में गीत लिखी। इनमें से नरहरि सरकार, बासुदेव घोष एवं बंशीबादन प्रमुख थे।

चेतन्य न तो व्यवस्थापक थे और न लेखक । इनके सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य सँभाला नित्यानन्द ने तथा धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना की रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नही था। किन्तु सम्भवतः चैतन्य ने ही मध्व के हैंत की अपेक्षा निम्बार्क के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का वर्शन माना । इनके आधार ग्रन्थ थे भागवत पुराण (श्रीधरी व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापित के गीत, ब्रह्मसंहिता तथा कृष्णकर्णामत काव्य । लोगी पर इनके प्रभाव का मुख्य कारण या धार्मिक अनुभव, प्रभाव-शाली भावाबेश (जब ये कृष्ण की मृति की ओर देखते तथा उनके प्रेम पर भाषण करते थे ) तथा कृष्णमक्ति की संस्पर्शयुक्त एवं हार्दिक प्रशंसा की नयी प्रणाली । राषा-कुष्ण की कथा को ही इन्होने अपनी आराधना का माध्यम बनाया, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे पास मनुष्यो का सबसे अधिक हृदय स्पर्श करने वाली कोई और गाया नहीं है। इनका मत 'गौडीय बैब्जब सम्प्रवाय'

कहा जाता है। बँगला भाषा में नैतन्य के ऊपर बहुत बड़ा साहित्य विकसित हुआ है, जो जनता में बहुत लोक-प्रिय है।

कृष्णवस्पास्त्र — बहावैवर्तपुराण का एक अंधा। एक स्व-तरण प्रण्य के रूप में वैण्यां में इस्ता बहुत आदर है। निन्चाकं सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक प्रत्य माना जाता है। कृष्णवस्पती—देवताओं के जन्मोस्त्रव उनकी अववरण की तिषियों पर मनाय जाते हैं। इनमें रामक्यन्ती, कृष्णवस्ती एवं विमायकवरनी (गयोशन्तुर्यो) विषेच मति हैं। कृष्ण का जन्म भावपद कृष्ण अस्टमी को हुवा चा। इस दिन ममवान की मृति को सजते हैं, मृते पर सृताते हैं, सफीर्गन स मजन करते एवं वत स्ता है तथा जन्मकाल (१२ वजे रात) अवतीत ही जाने पर असाव प्रदूण करते हैं। इस समस मायनत पुराण का पाठ किया जाता है, दिसमें भगवान कुष्ण की

वर्ष रात्रि में अण्टमी तिथि और रोहिणी नतात्र होने पर यह पर्व क्रणावसन्ती कहा जाता है, इन योग में कुछ हेरफेर होने पर इसको क्रणावनमाध्यमी कहते हैं। कुछ स्वत्राह —वैतन्य साहित्यमाला में अति प्रकात मन्य 'वैतन्यवरिताम्न' की रचना क्रणादाक कविराज ने वृन्यावन के समीप राषाकुण्ड में मान वर्ष के अनवरत परियम से १५८२ हैं० में पूरी की थी। इसमें सम्प्रदाय के नेता क्रणावतन्य का सम्पूर्ण वीवन वही अच्छी चीली में वर्णित है। विशेषजन्य सेन के शब्दों में 'वैगला भाषा में रचित यह ब्रन्य चैतन्य तथा उनके अनुसायियों की शिकाओं की अस्तृत करनेवाला सर्वअंग्ट एन्य हैं।'

कृष्णवास (सास्त्र)—सोस्नहवी शती के एक वैष्णव आचार्य। इन्होंने कन्नड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका विषय माध्वसम्प्रदाय तथा वर्शन है।

कृष्णवास अधिकारी—यन्त्रभावार्य के अध्टछाप साहित्य-निर्माताओं में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात के पाटीदार वंश में सोलहवी शती के मध्य हुआ था ।

बस्लभाकार्य के प्रभावशाली पुत्र गुसीई विट्ठलनायणी का संरक्षण और शीनायणी की पूजा-अर्चा का प्रवन्धभार कुछ वर्ष इनके अधीन था। सम्प्रदायसेवा के साथ हो ये अक्तिप्रण पदरचना भी करते थे। ज़स्सवों के समय इन पदों का क्रास्त्रीय गायन पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में अप भी प्रचलित है।

कृष्णहावशी — आधिवन कृष्ण हावशी को इस अरत का अनु-क्टान होता है। हावशी के दिन उपवास तथा बायुवेव के पूजन का विभान है। वासुवेवहावशी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है।

कृष्णवेद — विजयनगर के एक यशस्त्री राजा (१५०९-२९ हुँ०)। ये विचा और काल के प्रसिद्ध आष्ठपद्माता थे। इनके समय में दक्षिण में हिन्दू भर्म का पुनश्यान हुआ। इनके सम्प्राचिकां ने कर्ममीमासा का उद्धार किया, बेदो का भाष्य निक्का एवं दर्शन तथा स्मृतियों का सबह किया। इनकी राजक्या के यो महान् आधार्य थे यो भाई सामण (वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार) और माध्य (वार्शनिक तथा पर्मशास्त्री)

कृष्ण ईपायन—वंदान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसून के मान्य लेकक बादरारण ये। भारतीय परप्परा इन्हें बेदब्यात तथा कृष्ण देशान भी कहती है। किन्तु इनके जीवन के चार भे विवेध कुछ जात नहीं है। महाभारत के अनुसार ये ऋषि परावार तथा भीव फल्या सत्यवती से उत्यन्त हुए ये। माता ने संशोचका इनको एक डीम मे रख दिया या, जहां इक्ता मानन-पोषण हुआ। इसीलिए ये डीपायन (शीप में पालिन) कहलाये। भारतीय परम्परा के अनुसार ये वंदिस सहिताओं के पंकलमत्वी एस सम्मासक एव अठारह पुरागो तथा महाभारत के रचिता थे। भारतीय पास्य पर्म के इतिहास में इनका स्थान ब्रह्मितीय है। इनके प्रस्थ पर-वर्षी भारतीय साहित्य के उपजीव्य है। देठ 'व्याव'।

कृष्णयोकोस्तव — र्यंत्र गुरूर एक की एकादशी की इस ब्रत का अनुष्ठात होता है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा (रूपमी पहित) किसी शुरूर में स्वायनान करके उसका दमनक नामक परितासे से पूजन करना जाहिए। रात्रि में जागरण का विभान है। दें स्मृतिकोस्तुभ, १०१।

कृष्णध्यानपद्धति—अप्पयं दीक्षितं कृतं 'कृष्णध्यानपद्धति' एव उसकी व्याख्या एक उत्कृष्ट रचना है। यह वैष्णवो में अति प्रियं और प्रसिद्धं ग्रन्थं है।

कृष्णभेनामृत — बरुक्य संप्रदाय का एक मान्य प्रन्य । इसका निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग है। विद्ठलनावजी ने इसकी रचना की थी। अस्पन्त ललित छन्दों में कृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति इसमें की गयी है। कुष्ण-करामावतार—भागवाग़ विष्णु का क्रणावतार अस्टम पूर्णावतार के रूप में माना जाता है। कहा भी गया है: 'एवे वेधाकला: पुंत क्रणात्तु भगवान् स्वयम् ।' सभी अवतार जंशावतार है, किन्तु कुष्ण-अवतार पूर्णावतार होने के कारण साधात् भगवस्त्रक्स है। क्रष्णु के अववार के साथ जनके बड़े भाई बठराम अंशावतार के रूप में अवविद्या हो थे।

बकराम और कृष्ण की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी असुर-भार से पीडित हीकर पी के रूप में पिते हुई बहा के पान गयी एवं बहादि सभी देवताओं ने मिलकर पृथ्वी की रेला के लिए अपवान की प्रायंना की। उस समय कंग एवं जरासन्य आदि बलवान असुरां से संसार पीडित बा। धर्म पतन की ओर जा रहा वा। दूसरी ओर दुवें पन आदि की रवाबीं के अल्याचारों से राखा और प्रवा दीनों में ही अर्थकर पायवृद्धि हो रही थी। इधर शियुपाल, दन्तवक, के द्वारा भा संसार अस्यिकि पीडित था। इस प्रकार इस अर्थकर भार से पृथ्वी के उद्धार के लिएं तथा धर्मरकणार्थ भगवान का पूर्णांक-तार हुआ।

कृष्णभट्ट---आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारों ने भाष्य लिखे है उनमे एक कृष्णभट्ट भी है।

क्षण्यासम - ज्याकस्युक्ति के बन्देश राजा क्षोतिवर्मा (११२९११६३ ई०) के राजकिव और गुरु । इन्होंने प्रवोधमन्द्रीव स्व जामक प्रतीकारणक नाटक की रचना की। जनमृति के अनुसार जब कीतिवर्मी ने बेदिराज रुप्यं पर
विजय प्राप्त की तो युव में रक्तरात देवकर उसके मन मे
बेरास्य उत्पर हुआ। उसी साम्य कृष्णिमिय ने कीतिवर्मा के मनोरञ्जन के लिए वड़ी पट्टा से इस गाटक की
वेता मा यह द्याविकि नाटक है और इसमें अदेत बेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इसकी
वेली कप्यकारणक हैं। इसके पात्र विवेक, प्रतीध, साधन
और उनके विरोधी मनीविकार है। इसमें विद्याधा गया है।
के किला प्रकार पानव सासार्दिक विकारों और प्रशास्त्रों से
मुक्त होकर मोज प्राप्त कर सकता है। इसमें विरोधी मधी
और राखक्षों का अवस्थन किया गया है। दे० प्रवोध-

कु**ष्मकोलास्युदय**— भागवत पुराण के दशम स्कन्न का य**ह** कन्नड अनुवाद १५९० ई० के लगमग वेङ्कट आर्यनामक एक आचार्य ने किया था। यह कर्णाटक में उसी प्रकार लोकप्रिय है, जिस प्रकार हिस्सी क्षेत्र में प्रेमसागर और सक्सागर।

कुण्णवळी---(१) मार्यशीर्घ कृष्ण वच्छी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आवरण करना बाहिए। सूर्य का प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नामों से पूजन होना बाहिए।

(२) मास के दोनो पक्षों की चच्छी को एक वर्षपर्यन्त इस इस का अनुष्ठान होना चाहिए। नक्त भोजन करना चाहिए तथा स्वामी कार्तिकेय को अर्ध्य देना चाहिए।

कृष्णस्तवराख---निम्बार्काचार्यद्वारा रचित एक छोटास्तीत्र ग्रन्थ । यह निम्बार्कसम्प्रदाय में बहुत लोकप्रिय है। किन्तु यह निष्चित नहीं है कि यह आख आचार्यकी रचना हैया बाद के किसी आचार्यकी।

कृष्णानन्त्र — तींतरीयोपनिषद् पर अनेक भाष्य और वृत्तियां हैं। कृष्णानन्द स्थामी की भी एक वृत्ति इस पर है। कृष्णानन्त्र बागीश — शानः साहित्य के उन्नीसवीं शती के प्रमुख आचार्य। इन्होंने 'तन्त्रसार' नामक ग्रन्य की रचना

क्क्यामृतमहार्षक — मध्याचार्यश्चित एक ग्रन्थ। इसकी एक टीका आचार्यश्रीनिवास तीर्थने १८ की झती में लिक्सी है।

हुण्णार्थनवीपिका—सोलहवी शती में जैतन्यमत के प्रसिद्ध आचार्य जीव गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रन्थ । इसमें श्री कृष्ण की सेवा-पूजा का विधान मधी भौति वणित है ।

कृष्णालक्कार--अप्यय दीक्षित इत 'सिद्धान्तलेश' पर अच्युत कृष्णानन्दतीर्थ इत टीका। टीकाकी रचना में इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है।

कृष्णाबतार-दे० 'कृष्ण' तथा 'कृष्ण-बलरामावतार' ।

कृष्णाष्टमीवत---मार्गशीयं कृष्ण अध्यमि को इस बत का अनुष्ठान होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आवरण होना बाहिए। चित्र इसके देवता है। प्रत्येक मास में भगवान् चित्र का मिन्न-भिन्न नामों से पूजन तथा प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न देवेदा पदार्थों का अपंण करना चाहिए।

कृष्णोपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद्, जिसमें कृष्ण का दार्जनिक रूप व्याख्यात हुआ है। वैष्णव सम्प्रदाय में इसका विशेष आदर है। कुरुविक्रुका — दुर्गाका एक पर्याप (कुरुव-पिङ्गल वर्ण-युक्ता)। कही-कही सिव को भी कुरुव-पिङ्गल रूप में सम्बोधित किया गया है:

> ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं क्रष्णपिङ्गलम् । कर्व्विङ्गं विरूपक्षं विश्वरूपं नतीऽस्म्यहम् ॥

कुम्म चुनुबंद का प्राचीन पाठ, जिससे मन्त्री के साथ साह्मण माग भी मिला हुआ है। मन्त्र-बाह्मण के पायं कर के समझते में पुक्ति हुआ है। मन्त्र-बाह्मण के पायं कर कहा नाते ज्या। इसके पाठितवेचन में पाञ्चलच्य महर्षि का गृह से भतमेद हो गया था, तब गृह ने उनसे अपना बेद उपक्का किया (श्रीन किया)। बाद में याञ्चलच्य मन्त्र-साह्मण का 'शुक्त अतुर्वेद' के नाम से अलगाब कर पायं। कुम्मलार मृष-—साली पीठ साला पुराना हिएन। धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसे मृग जिस क्षेत्र में स्वन्नकृम्द मुनते हैं, बहु तपस्था के सोम्य परित्र माना गया है। चिलारियों के कृर हिसाकम से सच्चे रहने पर हिरन काले पड़ जाते है, अदा ऐसा निप्पार स्थान गृह समझा जाता है।

एंसा निष्पाप स्थान शुद्ध समझा जाता है। कुष्णा-कालिन्दी या यमुना नदी का एक नाम।

पाण्डवों की पत्नी द्वौपदी का नाम भी कृष्णा है। काली देवी भी कृष्णा कही जाती है।

हुष्णा नदी -- दक्षिण भारत की पुण्यसिलला नदी। इसके पर्याय हैं कृष्णवेष्या, कृष्णगञ्जा आदि। महाभारत (६९. ३३) में इसका निम्नाक्कित उल्लेख हैं.

सदा निरामया कृष्णा मन्दगा मन्दगहिनीम् । [कृष्णा सदा पवित्र, मन्द गति और मन्द प्रवाह वाणी है।] राजनिषण्टु के अनुसार इसके जल के गुण स्वच्छत्व, रुच्यत्व, दीपनस्व तथा पाचकत्व है।

केतु — नव प्रहां में से अन्तिम । इसकी गणना दुष्ट महो में है। यह राष्ट्र (भ्रमने वाले ग्रह) का धारीर (थड) माना जाता है। ज्योतिषतस्य में इसकी-रिष्टि (कुफल) का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:

केतुर्यस्मिन्नृक्षेऽम्युदितस्तस्मिन् प्रसूषते जन्तुः । रौद्रे सर्पमुहर्ते वा प्राणैः संत्यजल्याज् ॥

[ बार्झ, आप्लेखा अथवा केतु जिस नक्षत्र मे हो, इन नक्षत्रों अप्स केते बाके व्यक्तित का प्राण्यंकट होता है। इसके दशाफक का पूर्ण वर्णन केरकीयआसक नामक इन्य में पाया जाता है। इरसचारी पूमकेतु नामक उप-ग्रह मी केतु कहे गये है। ज्योतिक प्रत्यों के केतुवाराज्याय केशारवीरीवत-केवल १०५

में उनकी गति और कूर फल का विस्तृत वर्णन मिकता है। दे गर्णवीहता, बृह्तुस्तिहता आदि ब्रन्थ। आधुषिक प्रन्यकारों में मधुरानाथ विद्यालक्कार ने अपने समयामृत नामक प्रन्थ में केन्द्र के उत्पातों का सविस्तार विदरण किया है।

ऋत्वेद (१०.८.१) में सूर्य और उसकी रिश्मयों के किए 'केतु' शब्य का प्रयोग हुआ है (देव बहुत्ति केतवः)। केतर-गौरीक्त—कार्तिकी अमाबस्था के दिन इस वत का अनुष्ठान होता है। इस तिबि को गौरी को केदा शिख के पूजन का विधान है। 'अहत्याकामधेतु' के अनुसार यह यत बारिभाष्यों में विशेष प्रसिद्ध है। इस प्रस्थ में पर्यपुराण से एक कथा भी उद्युद की गयी है।

केनारनाथ—शिव का एक पर्याय। इसकी व्युत्तित्त इस प्रकार बतायो गयी है. 'कं (प्रस्तक में) 'दारा' (वटा के भीतर गञ्जाकिपणी एला) है जिनकी। केदारनाथ एक तीयं भी है जो उत्तराखण्ड के दीव तीयों में यह अस्थन्त पवित्र माना गया है। इसके किए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र से सव पापो का क्षय हो जाता है।

हठयोग में भ्रूमध्य के स्थानिवशेष को केदार कहा गया है। हठयोगदीपिका (३२४) में कथन ह

कालपाश्चमहाबन्धविमोचनविचक्षणः। त्रिवेणीसङ्गम धत्ते केदार प्रापयेन्मनः॥ इस टीका में स्पष्ट किया गया है .

दोनो भौहों के बीच में शिव का स्थान है। यह केदार शब्द से बाच्य है। उसी पर अपना मन केन्द्रित करना चाहिए।

भीर र्यवमत की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पांच मठ मुख्य थे। इसमें कंदारताथ (हिमानन्य प्रदेश) का स्थान प्रथम है। इसके प्रथम महत्त एकोरामाराध्य कहे जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि श्री केदारवी के रामनाथ जिङ्ग से, भी भाषान् शिव के अथोर रूप हैं, एकोरामा-राध्य प्रकट हुए थे।

उत्तराखण्ड का केबारेक्टर मठ बहुत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता का महत्वपूर्ण प्रमाण एक ताम्रकासत्तमन्न से होता हैं जो उसी मठ में कही सुरक्षित है। इसके कतुनार महाराज जनमेजय के राज्यक काल में स्वामी जानन्वराज्य जनमेजय के त्राह से दाराजी जानन्वराज्य जन्न हस मठ के गृह थे। उन्हीं के ताम जनमेजय ने जीरगञ्जा, स्वर्गहारगञ्जा, सरस्वती और मन्दाकिनी के सञ्जय के बीच के भूजेंच का बाल इस उद्देश्य से किया कि जानन्दिलज्ज जज्ज्ञम के शिव्या केदार-क्षेत्रवासी आनश्जित जज्ज्ञम इसकी जाय से भूगवान् केदारेक्दर की भूजा-जर्चा किया करें। अभिनेख के खनुसार यह मान उन्होंने मार्गवीयों कमावस्था सीमवार को युक्ति-रिक्टर के राज्यारोहण के नवासी वर्ष बीतने पर राज्यज्ञमा नामक संवरस्य में किया था। मूलपूर्व टीइसी राज्य के राज्य इस पीठ के शिव्या है और भारत के तरह नरेशा (जिनमें नेपाल, कस्पीर बोर उदयपुर भी है) प्रति वर्ष अपनी और से भूजा बोर मेंट करते रहे हैं। इस मठ के अभीन अनेक शासामठ है। वारों मेंट करते रहे हैं। इस मठ के अभीन अनेक शासामठ है।

केनोपनिकक्—सानवेदीय उपनिषद प्राम्यों में छान्दोध्य एवं केनोपनिकद्द प्रसिद्ध हैं। इस उपनिषद का क्रुसरा नाम तठनकार है। यह तठनकार बाह्यण के अन्तर्गत है। वहा आता है कि बाक्टर बारलेक ने तंजीर में इस तठनकार बाह्यण ग्रन्थ को पाया था। इसके १३५ से केकर १४५वें बाध्य तक को 'तठनकार उपनिषद' अथ्या 'केनोपनिकक्' माना जाता है। छान्दोय्य एवं केन पर चक्कराचार्य के नामा है तथा अथ्य आचार्यों ने अनेक वृत्तियों और टीकाएँ जिल्ली है। उपनिषद का 'केन' नाम इसजिए पढ़ा कि इसका प्रारम्भ कैन' (किसके द्वारा) छान्य से होता है। इसने उस सत्ता का अन्वेषण किया गया है जिसके द्वार सम्प्रण विश्व का घारण और सञ्चालम होता है।

केरकोरपेलि यहुर के आविभीवकाल के निर्णायक प्रमाण प्रत्यों में केरलीरपेलि का भी एक प्रमुख स्वान है। इसके अनुसार शङ्कर का कलिवर्ष ३०५७ में आविभीव हुखा। शङ्कर का ओवनकाल भी इसमे २२ वर्ष के स्थान पर २८ वर्ष लिखा है। किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं जान पडती। आचार्य शङ्कर की प्राचीनता प्रदर्शित करते के लिए यह मत प्रचलित किया गया लगता है।

करेथ प्रधारस—कन्नड वीरबीव साहित्य में पद्मराज नामक पुराण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमें 'केरेय पद्मरस' की कथा लिखी गयी है। इस पुराण की रचना सन् १३८५ ई० में पद्मनाक्कुने की थी।

 भिक्त' भी कहते हैं। केवल का हृदय पवित्र होता है। केवल आराज्य में ही तस्लीन रहता है और भक्ति के साथ मुक्ति के पथ पर अग्रमर होता है।

सांस्थायदांन के अनुसार पुष्क और प्रकृति के पार्थक्य की स्थिति 'कैसन्य' कहकाती हैं। इस स्थिति में रहनेवाका मुक्त आत्मा 'केसल' कहकाता है। जैन वर्ष में जिसे सुद्ध (केसल) झार महं मया हो, ऐसे जिन विशेष को 'केजली' कहा जाता है।

हटयोगदीपिका (२.७१) के अनुसार 'केवल' कुम्भक का एक भेद हैं:

प्राणायामस्त्रिका प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकैः। सहितः कैवलक्वेति कुम्भको द्विविद्यो मतः॥ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया है - रेचक, पूरक

और कुस्मक । कुस्मक भी दो प्रकार का माना गया है: सहित और केवल । ]

केश — सार्विक आजानुसार सिक्तों के चारण करने के पीच उपायां में महरूव केश है। ये कभी कटाये नहीं जाते । पांच उपाया गांचे "ककार ('क कर्ष में प्रारम्क होने 'खब्द) कहलाते हैं: केश. कुपाण, कड़ा, कच्छ और कंपा। पूर्ण केशा स्वाने की प्रथा को दशम गृह गोविन्दित्त ते प्रारम्भ किया था। वालमा सिक्तों का यह प्रमुख चिद्व है, जो मामक्त्रीयों से उनको पुणक करता है।

केषाय — सिष्णु का एक नाम । इसकी व्यूतारित इस प्रकार की मागी है 'क (जल) में जो सोता है (के जले होते हित्ती) 'मामस्य पुराण के अनुसार परकाशक्तिक को ही केसाव कहा गया है: 'ब्रह्म-विच्णु-च्य-सजा सकत्य केस-संजिता ' सुन्दर लम्बे केस (बाल) रखने के कारण मी विष्णु को केशव कहते हैं। अयदा क हहा, इंसा इंस् हम दोनों को अपने स्वरूप में औन कर जो परमास्या रूप हे एक मात्र जवस्थित रहता है वह 'केशव' है। रिवंश-पुराण (८०.६६) के अनुसार केशी नामक अनुर का वथ करते के कारण विष्णु का नाम केशव पड़ा (केसं केशिव बार्सा हिन्दि इति):

यस्मास्त्रमा हतः केसी तस्मान्मच्छायनं श्रृणु । केसवो नाम नाम्ना त्वं स्थातो लोके मविष्यसि ॥ केसव कास्त्रीरी----निम्बाकों का इतिहास १३५० ई० से १५०० ई० तक अज्ञात है। किन्तु १५०० से इसका पुनक्समेव होता है। इसके बालाय वी अकार के हुए:

मुहत्व वसा संस्थावी । इस आलायों में केशक कासमीरी मास सर्वमानुष्क क्य से बाता है। दुर्नीकाशकाक के आरिभक नेताओं का मुस्स केशव कासमीरी ( निम्माकों में अप्रणी) तथा उनके भगिगीराति हरिक्यात देव (निन्वाकों के बन्य नेता) का था। ये कृष्ण्यनेतन्य एवं स्कल्पालां के समकालीन ये। केशव कासमीरी अधिक तार्किक विवाद एवं निम्बाकंदर्शन के भाष्यकार थे। उपायना के संत्र में उनकी 'क्रमदीपिका' की विदोव प्रतिका है शो विवोद परिचार है की विवोद परिचार है हो। विवोद परिचार है की विवोद परिचार है हो। विवोद परिचार है है। विवोद परिचार की विवोद परिचार है है। विवोद परिचार है ही है।

केशवचन्त्र तेन-भारतीय पुनर्जागरण के आन्दोलन में 'ब्रह्मममाज' का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। यह आन्दोलन १८२८ ई० में राजा राममोहन राय द्वारा आरम्भ हुआ। आन्दोलन का प्रथम बरण १८४१ में समाप्त हुआ। इसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके एक नवयुवक सहयोगी केशवजन्द्र सेन थे। दूसरे जरण में समाज काफी प्रगति पर था एवं केशव के सहयोग ने इसे और भी गति दी। ये सम्भान्त वैद्यक्ल के व्यक्ति थे तथा इन्होंने आधनिक उच्च शिक्षा प्राप्त की यी। १८५७ ई० में समाज की सदस्यता ग्रहण कर १८५९ से इन्होने अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा समाजोव्रति में लगाना आरम्भ किया। देवेन्द्रनाथ ठाकूर इन्हे बहुत पसन्द करते थे। पाँच बर्प तक दोनों ने साथ-साथ कार्य किया। इसी समय 'बाह्य विद्यालय' खोला गया जिसमें केशवचन्द्र ने अग्रेजी में तथा देवेन्द्रनाथ ने मातभाषा में अपने सिद्धान्तों को समझाया । इसके फलस्व-रूप अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हुए। इस बीच केशव ने 'बैक आफ बंगाल' में नौकरी कर ली किन्त उसे उन्होंने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना संपूर्ण समय समाज के लिए देने लगे। 'संगति सभा' के अनेक अनुयायियों ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप-चन्द्र मजुमदार प्रधान थे। एक पश्चिका "इण्डियन मिरर" निकाली जाने लगी।

१८६२ ई॰ में देवेन्द्रनाथ ने केशबचनद्र को नया सम्मान दिया । समाज के आचार्य केवल ब्राह्मण हुआ करते थे । देवेन्द्रनाथ स्थयं समाज के आचार्य थे एवं केसवप्रमाण-केसवाचार्य २०७

दो और काम उपाचार्य करने वाले थे। देवेन्द्रनाथ ने केशव को आचार्य पद प्रदान किया।

इस समय केवन बन्द ने हिन्दू समाज का विरोध सहून करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा में छवाया। इससे बड़ा छाभ हुआ। ब्राह्मों ने अपनी स्त्रियों को अधिक द्वाधीनता प्रदान करना आरम्भ किया जो अपने चलकर स्त्रीस्वाधीनता आन्दोलन में बहुत ही सहा-यक हुआ।

दो वर्ष बाद केशन ने बंबई एवं महास में भी 'बहा-सानाव' की स्वापना करायी। चब केशब बाला पर ये तभी देवेन्द्राग को कुछ प्राचीन विचारों ने प्रभावित किया तथा उन्होंने केशब के स्वाम पर उपाचारारों को कार्य करने की अनुमति दे दी। केशब के रूठ ने इसका विरोध किया और इस प्रकार दी समाजों की स्वापना हुई। देवेन्द्रनाच का समाज 'आदिममाज' तथा केशव का 'नब ब्रह्मसामाव' कहालाया।

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या यूग आरम्भ होता है। देवेन्द्रनाथ का साथ छट जाने पर केशवचन्द्र ने ईश्वर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणाव स्फर्ति प्राप्त हुई। उन्होंने अनेक प्रचारक एवं भक्त प्राप्त किये और प्रार्थना में इनको बिद्येष शास्ति मिली। घर पर ही सदस्यों की भीड जमती तथा धार्मिक सेबाओं एवं प्रार्थना में लोग खब हाथ बटाते। बैब्जब बर्मसे. जो इनका पारिवारिक धर्म था. केशव ने इस समय बहुत कुछ लिया। भक्ति, जो हिंदू धर्म में ईश्वरप्रेम एवं उसमे विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दौलन का प्रधान अङ्गबन गयी। २२ अगस्त १८६९ को मछुआ बाजार (कलकत्ता) में केशबचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे मन्दिर की संज्ञा दी गयी। यहाँ अनेको प्रतिष्ठित लोग आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए। मन्दिर के निर्माण के कछ ही दिन बाद इन्होंने बिलायत की यात्रा की। वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ । इगलैण्ड में बहुसंख्यक लोगों के बीच केशव में भाषण किया। ब्रिटेन की महा-रानी ने भी इससे भेट की। बिटिश किश्वियन होस ने इन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया ।

कलकत्ता लौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुघार प्रारम्भ किये । एक नया समाज 'इण्डियन रिफार्म एसोसिएशन' बनाया, जिसके पाँच विभाग थे—सस्या साहित्य, दान, स्त्री विकास, शिक्षा और आत्मनिग्नह । अनेक कार्य और संस्थायें इस समय प्रारम्भ की गईं, यथा

नार्मल स्कूल पवार गर्ला, विकटोरिया इन्स्टीट्यूशन पवार वीमेन, इन्डस्ट्रियल स्कूल फार ब्वामेज एवं भारत आश्रम, जिसमें स्त्रियों एवं शिशुओं को शिक्षा दी जाती थी।

इस समय तक केशव अपने को ईश्वर के आदेश मोर्नों तक पहुँचानेवाला समझने जगे तथा इसरों को उन्होंने अदिये देना आरम्भ किया। अतएव समाज के अन्दर केशव का विरोध आरम्भ हो गया। फिर एक बार केशव के जीवन में उदासी आरो, किन्तु ईश्वराराभना में लीन हो इन्होंने सब मुला दिया। केशव में मृश्यु के पहले किर एक बार पश्चिम की यात्रा की। इनके अस्तिम समय तक १७३ बहुसमाज की सालाएँ हो गयी थी, १५०० पक्के सस्यत तथा ५०० अनुयायों थे। इनके द्वारा सचा-जित आन्दोलन ने बंगाल में मुधार और नवजीवन की एक कहर सो फैला दी।

केडाच किया—स्यायवैशेषिक वर्शन के आचार्य। इनका उदयकाल १२वी शती है। इन्होंने तकभाषा नामक प्रस्य की रचना की है। इसका अब्बेजी अनुवाद महामहोपाध्याय प० गंगानाथ का ने किया।

केदावस्वानी शोपाल-इन्होने बोधायन श्रौतसूत्र पर भाष्य लिखा है।

केन्नवाचार्ये—निम्बाकीयायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा हरत इद्वासुत्रभाष्य के व्याख्याता। ये पर्टहवी शती में हुए ये और वैतत्य महाप्रभु के समय में जीवित ये। निम्माकी-वासं के 'वेदान्तपरिजातसीरय' का भाष्य 'वेदान्त-कोस्तुय' नाम से श्रीनिवासाव्यायं ने जिला और 'वेदान्त-कोस्तुय' नाम से श्रीनिवासाव्यायं ने जिला और 'वेदान्त-कोस्तुय' की टीका केवायाजायं ने जिलाही। निम्माकांचार्य की परंपरा में ये अत्यन्त प्रौढ़ विद्वान् माने जाते हैं। दे॰ 'केशव भट्ट'।

केवर— अन्यहरिवधार के सबसे प्रथम वार्थानिक व्यावधाता अर्तुवृद्धि थे। उनके पत्रवादा अर्तुविध्य हुए, जिनका स्कोट पर 'स्कोटसिविं मामक सम्य अब उपलब्ध हो गया है। इनके बाद इस सिव्धान्त का पूर्ण वर्णन पृथ्यराज एवं केवर के व्यावधानिकची में पाया जाता है, जो क्रमशः 'वावध-पत्रीय' जीर 'पात्रज्ञार्ज महाभाष्य' पर है। कैपर का समय ११वीं वादाव्यी है जीर ये करमीरदेशीय थे। इनकी टीका के वल पर हो। पत्रचालांजीन विद्वान् महा-भाष्य को समझते में समर्थ हो पत्रचालांजीन विद्वान् महा-भाष्य को समझते में समर्थ हो पत्रेषा । टीका के उपक्रम में

साध्याध्य क्यांतिमभीरः क्याहं मन्दमतिस्तया । तथापि हरिबद्धेन सारण प्रम्थसेतुना । क्रमाणः गर्नः गरं तस्य प्राप्तास्मि पंपृष्त् ।) महासाध्य की दुर्वोधता की लेकर थी हर्षं की महा-कवि ने 'नैयध्यरित' में एक अद्भुत उपमा दी है। उन्होंने नक की राज्यानी धर्युकों के लिए संदी ही अनेय बत्तवायी है जैसी पंदितों के लिए महासाध्य की प्रकिकार्षे अवोध्य थी। वैधर ने इन्हें सुवीध्य बना दिया।

कैसल- हिमालय का सर्वाधिक पवित्र शिलर। मानसरोबर दे कैलास लमयम २० मील दूर है। पूरे कैलास की साइति विराद धिविलक्ष जैसी है, जो मानों पर्वतों के एक बोडखरक कमल के मध्य स्थित है। कैलास शिलर आस-पास के समस्य स्थित है। किलास शिलर आस-पास के समस्य हिणा है। सरकी परिकाम २२ मील की है लिसे मानी प्राप्त ती ता ती माने में पूरी करते हैं। कैलास का उक्जे मान तो मार खाम्य है, उसका स्थवं यात्रामार्ग से लगभग डेड़ मील सीपी चढाई पार करके किया जा सकता है और यह वजाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के निमा जायम गई है। कैलास के विश्वर की जैलाई का मुस्तर से १९,०० फूट कही जाती है। कैलास के वर्षात एवं परिकाम करने पर जो जज़ुत सानित एवं परिवता का अनुमय होता है वह स्थ्यं अनुमय की कर्तात पूर्व परिवता का अनुमय होता है वह स्थ्यं अनुमय

कैजास सब्द की ब्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है . क अर्थात् जल में जिसका लसन अवना लास्य हो (के बले लासो लसन दीसिरस्य ) वह कैलास कहलाता है। दूसरी स्युत्पत्ति है: केलियों का समृह कैल; 'कैल' के साम यहां 'आस' विवास किया जाता है (केलीनां समूह: कैलम्, कैलेनास्यते अत्र)। यहाँ शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं और उनके गण इतस्ततः किलोल किया करते हैं।

भागवत पुराण में सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर और देवकूट, पश्चिम में पवन और पारियात्र तथा दक्षिण में कैठास और करबीर पर्वत स्थित कहे गये हैं।

कैतासनाथ—जीलात क्षेत्र के स्वामी, कुबेर, जो यजों के राजा और बन के देवता है। इनकी राज्यानी अलकापुरी मैलास की प्रोणी में बसी हुई और मानवों के लिए अपीचर है। नैकास के लिटीमाग पर खंकरजी का निवस्त है, कतः वे भी कैलासनाथ कहलाते हैं।

कंत्रस्वसंहिता—धिवपुराण के सात क्या है: १, विश्वेषवर-संहिता, २ फार्सिहता, ३. सातक्रसंहिता, ४ कीट-कर्रसंहिता, ५. जमसंहिता, ६. कैलाससंहिता एवं ७. बारवाँच सहिता (वृद्धं एवं उत्तर तो खण्ड युक्तं)। कैंडलसंहिता में कुळ २३ कथ्याय है। दे॰ 'शिवपुराण'। कैंडलसंहिता में कुळ २३ कथ्याय है। दे॰ 'शिवपुराण'। कैंडलसंहिता में कुळ २३ कथ्याय है। दे॰ 'शिवपुराण'। कैंडलसंहिता में युक्तं भी एक स्वर्धा है। केंडलसंहिता में तो स्वर्धा स्वर्या स्वर्धा स्वर्धा स्वर्धा स्वर्या स्वर्धा स्वर्धा स्वर्धा स्वर्या

कैवर्त—एक वर्णसंकर जाति। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार अत्रिय पुरुष और वैवर स्त्री से उत्पात संतान इस जाति की होतां है। इसके पर्याय है वास, भीवर, दाक्षेत्रक, जालिक। मनुस्मृति (१०.३४) में भी कैवर्स की गणना संकर जातियों में की गयी है:

निषादो मार्गवं सूते दाश नौकर्मजीविनम् । कैवर्तमिति यं प्राह्मरायीवर्तनिवासिनः ।

कैनर्रामित यं प्राहुरायिवर्रानशास्त्रः ।। कैनस्य-सब उपाधियों से रहित केनल (शुद्ध मात्र ) की अवस्था (भाव )। यह मोल अथवा मृत्ति का पर्याय है। पातञ्जलि थोगसूत्र के कैवल्य पाद में कहा गया है:

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । (सूत्र ३३ )

[जब सभी गुणों—सस्त्र, रज और तम का पुरुषार्थ (कार्य) समाप्त ही जाता है और उससे जो स्थिति उसे होती है बढ़ी सभी विकारों से रहित स्थिति कैवस्य है। अथवा अपने स्वरूप (गृह्व (सम्बक्त स्थित) कैवस्य है। ग्रह्म

कैंबल्यसार—वीरक्षैव मत का पन्द्रहवी शती में रचित एक बन्ध । इसके रचयिता मरितोण्टदार्यनामक आचार्य हैं। कैवस्योपनिषद्---एक शैव उपनिषद्, वो अधर्वशिरस् उप-निषद् की ही समकालीन है।

कोकिकावत— मुख्यत पहिलाओं के लिए इस व्रत का विकास है। आदिवन पूर्णिया की सन्ध्या को इसका संकल्प स्तान ताहिए, आपाडो पूर्णिया के पत्थाल एक मास तक युवर्ण जववा तिलों की कोकिला के रूप में गीर वनाकर उसका पुत्रन करना चाहिए। एक मास तक नक भोजन का विधान है। मासान्त में एक ताक्रपान में रहनें की आंखें, चीदों में बीचें तथा पर वन वनकाक कोकिला का सान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मामान्त्र मि को कोकिला हो जाने का सान दिया था। युवर्ण की एक कोकिला हो जाने का सान दिया था। युवर्ण की एक कोकिला बनाकर, जिसकी आंखें मीरियों की हों तथा पर चीदों के हो, थोडशोपचारपूर्वक युवन करना चाहिए। युव्त, समृद्धि के लिए यह वत वांक्रमीम है। सिमन्ताह के पंचाञ्जों में स्वका कुटान ज्येक्ट १४ (मिन्न) को दललाया गया है।

कोजागर (कौमुबीमहोत्सवा)--आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका अनुष्ठान होता है। इसमें लक्ष्मी तथा ऐरावतारूढ़ इन्द्र का पूजन रात्रि में करना चाहिए। घी अधवा तिल के तेल के बहुसंस्थक दीपक मुख्य सडकों पर, मन्दिरों में, वागों में तथा घरों में प्रज्वलित करने चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल इन्द्र की पूजा होनी चाहिए। ब्राह्मणो को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। लिङ्गपुराण के अनुसार दयालुता की मूर्ति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय परिभ्रमण करती हुई कहती है ''कौन जाग रहा है ?'' मनुष्यों को नारियल में भरा हुआ पानी (रस) पीना चाहिए तथा पासों से खेलना चाहिए। 'को जागति' इन दो शब्दो में 'कोजागर' वृत की व्यनि विद्यमान है। इसे 'कौमुदीमहोत्सव' भी कहा जाता है। सम्भवतः 'कोजागर' शब्द 'कौमुदीजागर' का ही सकेतात्मक तथा सक्षिप्त रूप हैं। कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० कृत्यकल्पत्र ( राजधर्म ), पृ० १८२-१८३; राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय), पृ० 888-858 1

कोटिमाहेक्बरी—हिमालय स्थित एक तीर्थस्थान । यह स्थान कालीमठ से दो मील दूर है। यहाँ कोटिमाहेक्बरी देवी का मन्दिर है। यात्री यहाँ पितत्तर्पण तथा पिण्डदान् करते हैं। कोटिखासिहिता—धिवपुराव के सात लण्डों में से चीपे सच्छ का नाम। इसमें कुछ १५ बच्चाव हैं। दें "पिवपुराव"।" कोटिहोस—मस्यपुराव" (०.३.५-६) के अनुसार नवस्त्राच उस सम्ब अवुरतहीर कहलाता है अब आहृतियों की संस्था इस सहस्त्र हों। इसी क्रम से बढते हुए एक अन्य प्रकार का हो। कन्यहान है तथा तीसरा कोटिहोस है। बस्तुदा नवसहस्त्रक अबुन्त अबुन्त तेया कुर यहाँ के प्रधननार्थ होता है। मस्यपुराव (९३) में उपयुंक्त तीनो होमो का वर्णन है। बाण्यह के हर्पवित्त के अनुसार जिस समय प्रभाकरवर्दक मुल्वास्था पर था उस समय कोटिहोम का वायोजन किया गया था।

कोटिलार्च या कोटीएचर या शिवकोटि शकरजी की एक करोड मूर्तियों का भी नाम है। ऐसा एक तीचे प्रयाग-राज में गयाजी के बढ़े रेल पूल के पास है। यहाँ लंका-विजय कर लौटते समय रामजन्द्रजी एक करोड शिव-मूर्तियों का एकतन्त्र में पूजन कर रावणवय के पाप से मूलत हुए ये।

कोटेक्बर---हिमालय मे स्थित एक तीर्थस्थान। वेवप्रयाग से स्वसीड़ा १० मील और यहाँ से कोटेक्बर ४ मील दूर है। यहाँ कोटेक्बर महादेव का मन्दिर है।

कोषार्क—पृवणेत्वर से जनामा ४२ मील दिविषपूर्व उद्योग्त ता यह एक सीर तीर्थ है। स्थानीय जनपूर्ति के अनुसार एक बार भगवान् भीकृष्ण के तुन साम्ब को कुछ रोग हो गया था। भगवान् की आजा से इस स्थान पर कोणावित्य की जारावना करने से उनका कुछ दूर हुआ। परवाद् साम्ब ने वहां पूर्यपृति स्थाप्ति की थी। यह पृति अब पूरी में है। यह उनाक्यान मूर्यपृत्र सम्बन्धी पौराधिक कथा का क्यान्तर है। बाहत्व में मूछ सूर्यमंत्रिय पत्राव में बन्द्रमागा (बेनाव) और निम्पृनद के संगम पर पुल-या = मुक्कशान में था। सुकी द्वारा उसके नण्ट होने पर कोणार्क वाला सूर्यमन्दिर सन् १२५० में बना और नवा चन्द्रभागातीर्थ स्थापित हुआ।

इस पनियर में पास्कर्ष कका-परम्परा का समूर्य वैशव दृष्टिगोगर होता है। किन्तु यह आज भरमावस्था में है। भारत के रुपमाम समी मूर्यमनियरों की मही अवस्था है। वास्तव में सीर मत का प्रभाव समास होता गया और उचित बंरक्षण न निकने से यह मन्दिर भी ध्वस्त हो गया है। इसका बपामोहन मान बाज बड़ा है। वर्ष में एक बार यहां देश के कोने-कोने से वच्ये-कुच सूर्योगासक इकट्ठे होकर इस स्थान, मन्दिर एवं बातावरण को प्राप-वान् कर देते हैं। यह तीर्थ भी चन्द्रभागा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर चन्द्रभागा नवी समुझ से निक्कती है। परन्तु स्थस्टत. यह पुराने तीर्थ (चन्द्रभागा या चेनाव और रिल्यु के संगण) का स्थानात्त्रण है।

कोणार्क का सूर्यमन्दिर अपनी वास्तुकका लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सूर्य की अनेक सर्जनात्मक क्रियाएँ प्रतीका-त्मक रूप से विश्विष्य आकारों में अंकित है।

कोबिकपुराण---यह ग्रैंव सिद्धान्त की तमिलशाखा का चौदहवी शती में निर्मित एक प्रन्य है।

. कीलाहरू पण्डित-यामनाचार्य के समसामधिक पाण्डघराज का सभापण्डित । राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव रखताथा। जो पण्डित कोलाहल से शास्त्रार्थ में हार जाते थे, उन्हें राजा की आजा के अनुसार दण्डस्वरूप कुछ वार्षिक कर कोलाहल पण्डित को देना पडता था। कोलाहल सम्राट्की तरह अधीनस्य पण्डितों से कर बसूलता था। यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उसे कर दिया करते थे। एक बार भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष तक कर नहीं दिया। कोलाहल का एक शिष्य कर माँगने आकर भाष्याचार्य को अनुपस्थित पा अनाप-रानाप बकने लगा। ऐसी स्थिति में यामून ने, जो १२ वर्ष के बालक थे, कोलाहल से शास्त्रार्थ करने की कहा। शिष्य ने जाकर कोलाहल से कहा । उधर राजा-रानी को भी पता चला। दोनों में तर्कह्या। रानी ने कहा कि यामन जीतेगा; यदि न जीतेगा तो मैं आपकी कीतवासी की दासी होकर रहेंगी।

राजा ने कहा कोलाहल जीतेगा; बर्दिन जीतेगा तो मैं अपना आधा राज्य यामुन को दे दूगा। रानी की बात रह गयी, यामुन जीत गये। कोलाहल पण्डित हार गया। यामुन को राजा ने सिंहासन पर बैठा दिया। दे० 'यामनाचार्य'।

कोच--उपनिषदों में आत्मा के पाँच कोच बताये गये हैं:

१. अन्तमय कोष (स्यूल वारीर, जो अन्त से बनता है)

२. प्राणमय कोष (शरीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व)

३. मनोमय कोष (मन की संकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) ४ विज्ञानसय कोष (बद्धि की विवेचनात्मक क्रिया)

५. आनम्दमय कोष (आनम्द की स्थिति) ।

ये आत्मा के आवरण माने गये हैं। इनके क्रमणः भेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता है। आत्मा इन सवका आधार और इनसे परे है। दे० 'आत्मा'। पञ्चदक्षी (३.१-११) में इन कोवों का विस्तृत

वर्णन है। कोसल (कोशल )—जनपद का नाम, जिसकी राजधानी अयोध्या थी (दे॰ 'अयोध्या')। वाल्मीकि रामायण (१.४५) में इसका उल्लेख है:

कोमलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्। निविष्टः सरयुतीरे प्रभृत धनधान्यवान्।।

िकोसल नामक महान् जनपद विस्तृत और मुखी था। यह सरयू के किनारे स्थित और प्रभूत धन-धान्य से युक्त था।] कही-कही अयोध्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग

कौक्स्त--जातपय बाह्मण (४.६.११३) में 'कीक्स्त' एक यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा देनेवाला कहा गया है। काण्य शाखा इस शब्द का पाठ 'कीक्यस्त' के रूप में करती है।

कौत्स-यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है।

कीषूनी—सामबंद की एक वाला। सामसहिता के सभी मन्त्र गेय हैं। जिन पत्नों में लोगरस काम में लया जाता बा उनमें (ज्यांत् सोमयानों में) उद्गातालों का यह कर्तव्य था कि वे सामगान करें। ब्रह्मचारियों को आचार्य इस संहिता के छन्यों के सस्वर पाठ करने की विभि सिलाते थे, तथा वे इसे बार-बार गाकर कंठस्थ भी कर लेते थे। उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती थी कि किस सब में सिक्स खूबा या छन्द का नान होगा। कीषुनीसंहिता सामबंद की नीन शालाओं में से एक है। <del>वीतित्य कील</del> २११

एवं 'राणायनीय' का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट्र में है। कौथुमी शासा के आचार्य अपने बद्धाचारियों ( उद्-गाता की शिक्षा लेने वालों ) को ५८५ स्वरों की शिक्षा देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्दों से होता था। बैसे तो सामबेद की १००० शालाएँ कही जाती हैं, किन्त् प्रचलित है केवल तेरह । इन तेरहों में भी आजकल दो ही प्रधान हैं ---कौथुमी (उत्तर भारत में काशी, कान्य-कुब्ज, गुजरात और बङ्ग) तथा राणायनीय (दक्षिण में)। कौटिल्य-कौटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगृप्त नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणस्य (चणकावासी) और गोत्रनाम कौटिल्य (कुटिल से) था। ये जनद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री थे। इन्होने 'अर्थशास्त्र' नामक एक ग्रम्थ की रचना की, जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म क्यादि पर भली भांति प्रकाश ढालता है । 'अर्थशास्त्र' मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाङ्क देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर भी काफी प्रकाश पडता है। उस समय बहुत से देवताओ तथा देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़े देवता-देवी अपितु यक्ष, गन्धर्व, पर्वत, नदी, बृक्ष, अन्ति, पक्षी, सर्प, गाय आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशुरोग, भूत, अग्नि, बाढ, मुखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी बहुतेरे धार्मिक कृत्य किये जाते थे। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि का भी प्रचार था। कौटिलीय अर्थणास्त्र के अनुसार राजाका मुख्य कर्तव्यथा प्रजाद्वारा वर्णाक्षम धर्म और नैतिक आचरण का पालन कराना। दे० 'अर्थ-गास्त्र'।

कौतुक्कत — हसमें नौ बस्तुओं के उपयोग का विधान है, यदा दूर्वा, अकुरित यत, बालक नामक पीषा, आप्रदल, बोर् कुली । विवाह के समय उपयुंक्त बस्तुएँ वर-च्यू के केंचुली । विवाह के समय उपयुंक्त बस्तुएँ वर-च्यू के कक्कुण में बीषी जाती हैं। दे॰ हमादि, १.४५; व्रतराज, १६। कांकिदास कृत रघुवंश के अच्छा सर्ग के प्रथम क्लोक में विवाहकोंचुक सब्द आधा है। ये सभी मार्गालक बस्तुएँ है तथा अनुराग, काम और सर्थन क्रिया को देशित करती हैं।

कौमुबी संस्कृत व्याकरण के ग्रन्थों से कीमुबी का प्रचार अधिक देखा जाता है। इसके तीन संस्करण हैं सिद्धान्त, सम्य (स्वं कषु । सट्टोजिसीक्षित ने 'सिद्धान्तकोमुसी' किसो विवाद असार से अस्टाम्ब्यामी की पठनप्रणासी उठ तो नयी। विद्धान्तकोमुसी पर भट्टोजिसीक्षित ने ही 'प्रीवम-नोरमां नाम की टोका किसी। सम्प्रकोमुसी एव कषु-कौमुसी वरवराज ने किसी। कौमुसी पाणिनिन्ननों पर ही अवक्षित्रवा है। वस्कृत भाषा के अध्ययन में यह अस्पन्त महत्त्वपूर्ण यह्म है। कहात्वत है ''कौमुसी कष्ठकला चेद् कृषा आप्ये परिकास. 1''

कौमुतीक्त — आरिशन सुक्ल एकादणी से यह वन किया जाता है। उपयान तथा जागरण का हसने विचान है। हादवी को विभान्न प्रकार के कमलों है बासूदेव की पूजा की जाती है। बैलाबों हाना त्यादेखी का यात्रोत्तक, चतु-रंकी को उपयान तथा पूर्णिमा को बामूदेव की पूजा को जाती है। 'आँ मभी भगवते बानूदेवाय' मन्त्र के जप का हसने विश्लेण महत्व हैं। हेगांद्रि के अनुसार हस वत को भगवान विषणु के जागरण तक अर्थात् कांत्रिक सुक्ल एका-रंबी तक बारी रक्ता चारिए प्रकार विश्लो के बारी रक्ता चाहिए।

कौरच्या—एक जैव सत्रदायाचार्य। शिव के लकुलीश (सन्यासी रूप में शिव) अवतार के चार शिष्य थे —कुशिक, गार्म्य, मित्र (मैत्रेय) एवं कौरच्य। इन्होंने चार उपसम्प्रदायों की स्थापना की।

**कीर्म उपपुराण**----यह उन्तीस उपपुराणो में से एक उप-पुराण है।

कौक — आक्तों के वाममार्गी संप्रदाय में कौल एक शाला है। इनका आधारमूत शाहित्य है कोलोशित्म द्वाप रस्तुराम-अमावनूत्र । दूसरे बल्य में कोल प्रणाली की सभी शावाओं का समूर्य विदरण हैं। दिख्य, धोर और पशुकृत तीन भावों में ते दिख्य भाव में लीन बाज्ञानों को 'कील' कहते हैं। कुळार्यवतन्त्र में 'कोल' की निम्मांक्ति परिमाधा पायों जाती हैं:

'दिक्यभावरतः कोलः सर्वत्र समदर्शनः ।' [दिक्यभाव में रतः, सर्वत्र समान रूप से देखनेबाला 'कौल' द्वोता है। | महानीलतन्त्र में कथन है

पञ्जोर्वक्त्राल्लब्धमन्त्रः पशुरेव न सशयः। बीराल्लब्धमनुर्वीरः कौलाच्च ब्रह्मविद् भवेत्।।

[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निष्वय ही पशु रहता है, बीर से मन्त्र पाकर बीर और कौल के मुख से मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता है।] दे० 'कौलाचार'। कीळाबार —तान्त्रिक गण सांत प्रकार के आचारों में विभक्त हैं। कुलार्गवतन्त्र के अनुसार बेद, वैष्णव, दौंव, दक्षिण, बाम, सिद्धान्त एवं कीळ में सांत बाचार हैं। कौलाबार सर्वभेट्य माना बाता है। किन्तु प्रचम तीन अन्तिम चार की निन्दा मी करते हैं। प्रत्येक बाचार के अनेक तन्त्र हैं। तन्त्रों में कोलाचार का वर्णन हस प्रकार है.

दिक्कालियमो नाहित तिष्यादिनियमो न च ।
नियमो नाहित देवेशि महामन्त्रस्य सावने ॥
क्ष्मान्त्र तिष्टः क्ष्मीव् भ्रष्टः क्ष्मीव्य ह्यास्त्रकः ।
नानावेदाधराः कोला विषयिन महीतले ॥
कर्यमे वन्थनेऽभिन्न मिन्ने सन्नी तथा प्रिये ।
वन्याने अवने देवि तयेव काङ्म्मी तृणे ॥
न मेदो यस्य देवेशि स कोलः परिकीतितः ॥
(गित्यातन्त्र)

[ देश एवं काल का नियम नहीं है, तिथि आदि का भी नियम नहीं हैं। है देवींग्रें। महामन्त्र-साधम का भी नियम नहीं हैं। कभी शिष्ट, कभी घट और कभी भूत-पिशाव के समान, इस तरह नाना वेषधारों कील महौतल पर विचरण करते हैं। कर्रम और जन्दम में, नित्र और शबु में, स्थान और गृह में, स्वणं और तुण में जिनका भेदज्ञान नहीं, उन्हें हीं 'कील' कहा जा सकता हैं।]

कौलों के विषय में और भी कपन है:
अन्तः शाका बहिं. शैंबा समामध्ये तु बैंब्यवाः ।
माना रूपबरा कौला विवर्गस्त महोतरे ।।
[भीतर से गावत, बाहुन से जैंब, सभा में बैंब्यव; नाना
स्पारण करके कौल लोग पूर्वी पर विवरण करते हैं।]
कोलाबार से वो वस्तुष्ठ कुल में कपकासक की वे
आगे जलकर व्यवहार में अपने भीतिक रूप में प्रपुक्त होने

काणवार मं जो बस्तुए मुळ म कप्तास्तक या व आगे ज्वलक प्याद्वार में अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होने छती। कोनों को सावना में पञ्च मकार (मस्, मांस, मस्स्य, गृद्वा और मैयून) का उन्मुक्त प्रयोग होता है। इन पञ्च मकारों से जगदिन्यका का पूजन होता है। कालो कथवा तारा का मन्य प्रयुक्त करके जो पञ्च मकार का सेवन नहीं करता वह कल्युग में गतित है, वह जार, होग बादि कार्यों में अनिकारों होता है तथा मूखं क्बूलाता है। उसका पितुसंग्य स्वानमृत्व के समान है। काली ब्रोर तारा का मन्य पाकर जो बीराचार नहीं करता वह गृद्धा को प्राप्त होता है। युरा सभी कार्यों में प्रशस्त गामी जाती है। पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिदायिनी समझी जाती है। इसका नाम ही तीर्थहै।

कीकोषिणवर्—कीलमार्थ (वाक्तों की एक वाक्ता) का यह आषायल्य है। यह विक्रित प्रत्य है और सरक गय में संकेतों के साथ किला गया है। अतः पहें की के ममान तरकता से समझ में न माने बाला है तथा इसका निर्देश सरस्ट है। इसका कथन है कि पूजा-पाठ एवं यझादि से मृक्ति नहीं मिकती। इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक परम्पर के चले जा रहे अन्धविस्वासी बन्धनों से मृक्ति गानी चाहिए। कील वर्म बीरो का मार्ग है, कावरों का नहीं।

कीसाम्बी—प्राचीन प्रसिद्ध वस्स जनपद की राजधानी, जो प्रयाग से सिंगल हैं। इसका गीतम बुद्ध के जीवन तथा बीद्ध धर्म से चनित्र सम्मन्य था। यह इतिहासप्रसिद्ध राजा उदयन की राजधानी थी। इस स्थान का नाम बब कोसस है। यहाँ भूजनन से बहुत-ची मूर्तियाँ, स्थापत्य के भ्रमन खण्ड और अन्य बस्तुएँ निकली है। यह जैनों का भी तीर्थस्थक हैं।

बाल्मीकरामायण (१३२.५) के अनुसार कुशाम्ब नामक एक पौरव राजा ने डमकी स्थापना की थी ' 'कुशाम्बस्तु महातेजा कौशास्वीमकरात् पूरीम्।'

मंगा की बाद से जब हिस्तनापुर नष्ट हो गया तो बही से हटकर पीरव राज बस्त जनपद मे आ गया मा । क्षीमिक—हन्त का एक नाम, जिसे कुशिकों से सम्बन्धिक कहा गया है। विस्वामित्र को भी कोशिक (कुशिका के पुत्र) कहते हैं। बुद्धसरप्यक उनिषद के प्रारम्भिक दो बधों में कीशिक नामक आवार्य का नाम कीण्डिय के छिप्प के रूप में आया है। पुराणों में बतलाया गया है कि किस प्रकार इन्द ने राजा कुशिक की तपस्या से भयमीत होकर उसका पुत्रक स्वीकार किया हिस्स (२० १६-१६) में

कुविकस्तु तपस्तेपे पुर्वामन्द्रसमं विभुः । क्रमेयांमिति त क्रव्हस्तासायम्येय जीवनात् ॥ पूर्व वर्षकृत्ये तै त्यु उक्षे प्राप्यस्य । अयुष्वपभागं कृष्यं सहस्राधः पुरस्यः ॥ समर्थं पृत्रचनने स्वमेशासम्बास्यत् । पुत्रचे कर्ण्यामास स देवेन्द्रः सुरोत्तः ॥ स गांवर-जवदाना मध्यान् कीश्वानः स्वयम् ॥

यह कथा इस प्रकार है.

कीिकक्षुत्र — यह अधवंवेद से सम्बन्धित प्रथमतः गृहासूत्र है। इसमें ऐन्द्रजालिक उत्सवों का वर्णन भी विकाद रूप से मिलता है तथा को वार्से अधवंवेद में अस्पष्ट हैं वे सस्पष्ट कर दी गयी है।

योपस्वाह्मण के अनुसार अवस्वेदस्यिहिता के पीच सुन्नसन्य हैं—कीविकसूत्र, वैतालमूत्र, नणकारूपस्त्र परं श्रास्तिकरसूत्र । कीविकसूत्र को ही 'संहिताबिक्सूत्र भी कहते हैं। बहुत से सुत्रकल्यों से अवस्वेद के प्रतिपाद करों का विश्वान सरक्तर सुरक्त कर किया गया है, तिससे में हुनौंच हो गये हैं। इन्हें हो सुत्रोध कर देने के लिए कीविकसूत्र का संश्वह हुना है। कीविकसूत्र में १ स्थालीपाकविष्यान में दर्गपूर्णमास विधि र मेमाजनन २ बहानादिसम्पद् ४ साम-पूर्ण-एन्स्तिकर्म कर के प्रतिकृतिकर्म के स्थालीपाकविष्यान में स्वर्णप्रमास विधि र मेमाजनन २ बहानादिसम्पद् ४ साम-पूर्ण-एन्स्तिकर्म कर स्थालिकर्म के स्थालिकर

कोबोकाराम आपस्तम्ब सूत्र के भाष्यकारों में से एक कौशिकाराम भी है।

कौबीतक आरच्यक-वंद के चार भाग है-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एव उपनिषद्। ऋरवेद का यह आरण्यक भाग है। आरण्यको मे ऋषियो का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्म-विद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनभत विचार लोककल्याणार्थ दिसे हुए है। कौषीतकि आर्ण्यक के तीन खड है, जिनमें दो खंड प्रधान हैं, जो कर्मकांड से भरे पडे हैं। तीसरा वड कौधीतकि उपनिषद कहलाता है। यह एक सारगर्भ उपादेय ग्रन्थ है। आनन्दमय धाम में कैसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्द का उपभोग किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायों में विचार हुआ है। गृह्यकृत्य, पारिवारिक बन्धन आदि मे बेंधे हुए लोगों के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त कोमल हृदय की वृत्तियों ने किस प्रकार विकास किया है. इसका बहुत ही सुन्द र चित्र दूसरे अध्याय में मिलता है। तीसरे अध्याय मे ऐतिहासिक वसान्त और इन्द्र के युद्धादि के उपाख्यान दिये गये हैं । जौथा अध्याय भी आख्यानों से भरा है। काशिराज वीरेन्द्रकेशरी ने एक जानी बाह्यण को जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय में वर्णित है। इसमें भौगोलिक बातें भी है। हिमवान् और विन्ध्यादि पर्वतों के नाम और पहाडियों के नाम भी पाये जाते है।

सायणाचार्य ने ऐतरेय एवं कौबीतिक दोनों आरण्यकों के भाष्य लिखे हैं।

कौषीतिक उपनिषद्— ऋश्वंद के कौधीतिक नामक ब्राह्मण के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड 'कौषीतिक उपनिषद्' कहलाता है। विशेष विवरण के लिए दे० 'कौषीतिक आरण्यक'।

कीचीतिक्काक्ष्मण-म्बन्धेद की दो शाकाळों—ऐतरेय एवं कीचीतिक के इन्हीं नामों के दो बाह्यण है। कोचीतिक को बाक्क्ष्मण्य भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के बाह्यण भाग के बति रिक्त सामान्यसमादि विश्वस्क सह-बुवूण छ. बाह्यणस्व हैं। ये हैं—'ऐतरेयः, कोचीतिक, नक्क्ष्मिंचा, तत्रक्कार, तींतरिय एवं शत्यप्य। कोचीतिक बाह्यण का कोचें अस्वृत्या प्रोठ कोच डारा एवं विकल्पण डॉयसन डारा हुआ है।

कपुरलमाका—शाङ्खायन श्रीतसूत्र पर लिला गया एक भाष्य कसुरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता श्रीपति के पुत्र विष्णु कहे जाते है।

कमदीपिका केशव काश्मी निष्याकों के एक दिख्विधी नेता, वि. ान् एवं भाष्यकार हो गये हैं । उनकी क्रम-दीपिका नामक पुस्तक यहा, पूजार्चन आदि पर एक गौरवपुण रचना है, जो तीनियाय तन्त्र ने जुनी हुई मामधियों का संबह है। इसकी रचना १६ वी शतों के मारण्ये में हुई थी। कमपुत्रा क्रियार केशव है। इसकी रचना १६ वी शतों के मारण्ये में हुई थी। कमपुत्रा क्रियार कि हिस वी शुक्त पार्यक्ष होना वाहुन होना वाहुन एक एक में हुयाँ का पूजन होना वाहुन । कुळ विशेष तिनियों तथा नक्षत्रों के अवसर पर इसके पुष्प, सुम्त समृद्धि की प्राप्ति होनी हैं।

क्षान पुरस्त पुरस्त प्रसाद होता है। पर व्यावस्त होता हो। हो से विषय पर शक्कर द्वारा बेदान्तमून (३३ २९) पर व्यावसान प्राप्त होता है। उनका करना है कि देवयान और पितृयान दो मार्ग है। पितृयान जन्म-परण का मार्ग है। देवयान से कम्मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। परन्तु निर्मृण ब्रह्म का सम्मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। परन्तु निर्मृण ब्रह्म का सक्वित्व को प्राप्त होता है। परन्तु निर्मृण ब्रह्म का सक्वित्व को प्राप्त होता है। परन्तु निर्मृण ब्रह्म का का का का करा करा कि हो व्रह्म के साथ पर्पत्त विवास के प्राप्त पर्व करा की आवस्यकता नहीं है। जो कोच के का समुण ब्रह्म को प्राप्त कर पून लीटते नहीं। सगुण ब्रह्म ने एकन्य प्राप्त कर वन्न में पूर्ण जान प्राप्त कर है है। इस प्रतीक्षाक्षण तथा व्यूष्ण आत के काल में बात्या को पूर्ण बानन्त एवं व्यवस्थ क्ष्मण्ड में व्यवस्थ क्ष्मण्ड का व्यवस्थ स्थाना के काल में बात्या को पूर्ण बानन्त एवं व्यवस्थ क्ष्मण्ड का विवास को पूर्ण वानन्त प्राप्त होते हैं। इस प्रतीक्षाक्षण तथा व्यूष्ण आत के काल में बात्या को पूर्ण बानन्त एवं व्यवस्थ क्ष्मण्ड का व्यवस्थ स्थान का का का क्ष्मण स्थास कर प्याप्त स्थास कर प्रवास का का का क्ष्मण स्थास का स्थास कर प्रवास का स्थास का स्थास

समीप पहुँचता है, उसे नया स्वरूप प्राप्त होता है तथा बास्तव में वह मुक्त हो जाता है। इसे 'क्रममुक्ति' का सिद्धान्त कहते हैं।

क्षमसंबर्भ — पैतन्य महाप्रभु के संप्रवाय में बीव थोखामी के एवं प्रंची का प्रमुख स्थान है। 'क्षमवर्श भागवत पुराण का जन्हीं के द्वारा संस्कृत में किया गया मान्य है। एवता १५८०-१६१० ई० के गम्य की है। इस प्रकार की सैद्धांतिक एचनाओं के जीव गोस्थामीकृत का निवस्त्र हैं, जिनकी मापा अस्पन्त प्रीव और प्रान्त है। ये 'वट्संदर्भ' क्षणाओं के जावर पंच (निर्मिश माने जाते हैं।

क्रमण — महस्वेद में एक स्थान (५ ४४ ९) पर उल्लिखत यह ज़ब्द जुड़ियम के मत से एक होता (पुरोहित) का नाम है। राख इते विवोधना मानकर 'कायर' अपं करते हैं। सामण इसका अर्थ 'पुता करता हुआ' और ओस्डेनवर्य इसका अर्थ किपियत बताते हैं, निन्तु सम्भवत ' वे इसका अर्थ 'व्लियकु का विषक' क्याते हैं।

क्रम्बाद—क्रम्य = कच्चा मॉर्स + क्रय = भक्षक अपोत् राग्य । श्वाव दहन करने वाले अगिन का भी यह नाम ही महाभारत (१.९७) में कवा है कि मृत्य ने पूलोगा के अवस्व प्रत्य स्त्रीन को वापा दिया कि वह सर्वभक्षी हो जाय । सर्वभक्षी होने पर बांसारि सभी अमेध्य बस्तुओं को अगिन को प्रष्टुण करना पड़ा । परन्तु प्रस्त यह उपस्थित हो गया कि अधूक करना पड़ा । परन्तु प्रस्त यह उपस्थित हो गया कि अधूक करने । देवताओं के अनुरोध से बहुग ने अपने प्रभाव को अगिन पर प्रस्त करते हुए अपने आहुत भाग को स्वीकार किया । इचके पद्मात् देव-पितरों ने भी अपना-अपना भाग अगिनमुक से के लगा प्रारम्भ किया ।

द्यान्तिकमं आदि में क्रम्याद अस्ति का अपसारण (दूरो-करण) ऋप्येद (१० १६.९) के मन्त्र से फिया जाता है। क्रिया—पृष्टि-विकास के प्रयस्त परण को जिल्ला के हां मार्टीसक सृष्टि की पहले अवस्था में शिक का जागरण दो परणों में होता है—१ क्रियां और २. 'शूरित' तथा उनके छ. गुणों का विकास होता है।

शिक्षा, पूजा, चिकित्सा और सामान्य धार्मिक विधियों के लिए भी 'किया' शब्द का प्रयोग होता है : आरम्भी निष्कृति: शिक्षा पूजानं सम्प्रधारणम् । उपाय: कमंत्रेष्टा च चिकित्सा च नवक्रिया: ॥

(भावप्रकाश)

धर्मजास्त्र में व्यवहारपाद (न्यायिविधि) का एक पाद-विशेष क्रिया कहलाता है। वह वो प्रकार की होती है— मानुषी और देवी। प्रषम साक्ष्य, लेख्य और अनुमान मेद से तीन प्रकार की होती है। दूसरी घट, खिना, उदक, विष, कोष, तण्हुल, तसमाखक, फाल, वर्म मोदों से नी प्रकार की होती है। दें व्यवहरताच्ये में बहस्यति।

क्रियापाद—शैंव आतमों के समान ही बैज्जव संहिताओं के बार भाग है—१. ज्ञानपाद, २ योगपाद, ३. क्रिया-पाद और ४. वयांपाद। क्रियापाद के अन्तर्गत अस्विरों तथा गुर्तियों के निर्माण का विधान और वर्णन पाया आता है।

धर्मशास्त्र में व्यवहार (न्याय) का तीसरा पाद क्रिया कहलाता है—

पूर्वपक्षः स्मृतः पादो द्वितीयक्ष्वोत्तरः स्मृतः । क्रियापादस्तवा चान्यक्वतुर्यो निर्णयः स्मृतः ॥

(बहस्पति, व्यवहारतस्व)

्यवहार का प्रथम पाद पूर्वपन्न, द्वितीय पाद उत्तर, तृतीय क्रियाराद और चतुर्थ निर्णयपाद कह्काता है।] -क्रियापोश—देवारायन तथा उनके पूजन के किए मन्दिर निर्माण कादि पुण्यकर्मों को क्रियादीन कहते है। अस्ति-पुराण के वैष्णव क्रियादीन के समामुक्तासन अध्याय में इसका विस्तत वर्णन गाया जाता है।

पानञ्जलि योगसूत्र के अनुसार तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग के अन्तर्गत सम्मिलित है (तप.स्वाध्यायेष्वरप्रणिधानानिक्रियायोगाः)।

कियासार — आगिमक सैवो में नीलकंठ रचित क्रियासार का व्यवहार अधिक होता है। यह श्रीकंठशिवाचार्य-रचित तीव बहुस्त्रुप्तभाष्य का सिक्षस सार है। यह संस्कृत प्रन्य लिङ्गायतो द्वारा प्रयुक्त होता है, जो सत्रहवीं शती की रचना है।

कुछ आफ्रिक्स —सामवेद के क्रीच्य नामक गान के ध्वनिकार ऋषि पद्धानिश जाहाण (१३. ९, ११, ११, २०) से उक्त नाम यह सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है कि साम के गानो का नाम स्वरत्वधिता के नामानुसार रखा गया है इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं।

 इसका आश्रम जस सासक (शासक जाति) से निक्क्यपूर्वक महीं है, जैसा परवर्तो क्वा में माना मना है। अवपति से सदा राजा का बोध हुआ है। बागे बक्कर हसका अर्थ अधिक वर्ष हैं। प्रविक्त हो गया। इसका शाब्दिक वर्ष हैं अत (आवात) से जाग वेनेबाल। (सा करनेवाल)! जिलतात पायते इति अत्यः]।

कारी—संहिताकों एवं बाह्यणों में यह बहुप्रमुक्त चार्य है। विकास कार्य राजवेवकों में ते एक सदस्य होता है। किन्तु वर्ष कतिविकत है। कार्यकेव (११२.१) में इसका अर्थ वह देवता है, को याजको को अच्छी वस्तुएँ प्रवान करता है। अवसंवेव (१.२४,७,५.१७ ४) तथा अर्थ स्थानों में (स्तत्यव काह्यण १४५४ ६) तथा सांच आंचे कुंच (१६९,१६) में यही अर्थ है। वाज-नेमीसीहिता में महीचर द्वारा इसका अर्थ अन्त पुराच्यक (ज्ञत- काच ५,३.१७) क्याया है। दूसरे परिच्छों में इसे रववाहक कहा गया है। बाद में कवा कब्द ऐस्क वर्णकेत जाति का वीच होने क्या।

स्विषय — संहिता तथा बाह्यणो में 'सानिय' समाज का एक प्रमुख कम माना गया है, जो पुरोहित, प्रजा एवं सेवक (बाह्यण, वैदय एवं जुड़) से मिनन है। नजन्य शानिय का पुरवेशनों जब्द है, किन्तु दोनों की व्यूत्वलेत एक है, (राजा सम्बन्धी अथवा राजकुळ को)। वैदिक साहित्य से अधिक का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याधिकारों या देवी अधिकारों के अपने से हुआ है। पुरुषपुक्तः (ब्यूट वेट १० ९०) के अनुसार राजन्य (अपिय) विराट पुरुष के बाहुओ से उत्सन्त हुआ है।

खत्रिय एवं बाह्यणों (ब्रह्म-क्षत्र) का सम्बन्ध सबसे समीपवर्षी था। वे एक दूसरे पर भरोसा रखते तथा एक दूसरे का आदर करते थे। एक के बिना दूसरे का काय-महीं चळता था। ऋषिजन राजाओं को अनुचित काय-रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे।

बैदिक काल में छोटे राज्यों के शांत्रियों का मुख्य कर्तव्य युड के लिए सदैव तत्तर रहना होता था। शांत्रियों के प्रायः तीन वर्ग होते थे—(१) राजकुल, (२) प्रशासक वर्ग और (३) सैनिक। वे वार्यानिक भी होते थे, जैसे विदेह के जनक, जिन्हें ब्रह्मा कहा चया है। इस काल के और भी जानी क्षात्रिय थे, युषा, प्रवाहुण जैविल, जदवर्गति क्षक्रिय एवं अवातवानु । इन्होंने एक उपासना का नया मार्ग बलाया, जिसका विकतिस रूप भक्ति मार्ग हूँ। राज-ऋषियों को राजन्यिंथ भी कहते थे। किन्तु मह साधारण अधिय का धर्म नहीं था। वे कृषि भी नहीं करते थे। रासन का कार्य एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था। उनकी शिला का मुख्य विषय था युद्ध कला, धर्मुबँद तथा शासनव्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दर्शन तथा धर्माक्षत्रान में भी वे निल्लाल होते थे।

जातको में 'जातिय' वाष्ट आयंराकन्यों के लिए अयहृत हुवा है जिन्होंने युद्धों में विजय दिखाने का कार्य किया, जयवा ने प्राप्त जातियों के नये ने जिजत होने पर भी राजसी जवस्वाजों का निवाह कर एक थे, अभिय कहुनाते थे। रामायण-महाभारत में भी श्राप्तिय अर्थ है, किन्तु जातकों के अनिय से हस्से कुछ आर्थक मृत्य है, अर्थात् सम्पूर्ण राजकार्य सैनिक वर्ष, साम्त्र आर्थि। परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में अभिय का अर्थ मम्पूर्ण सैनिक वर्ष नहीं है। सेना में क्षत्रियों के विवा अस्य वर्गों के पराधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च

धर्मसूत्रो और स्मृतियों में सित्रय की उत्पत्ति और कर्त्तव्यों का समुचित वर्णन हैं। मनु (१३१) ने पुरुषसूक्त के वर्णन को दुहराया है.

लोकाना तु विवृद्धपर्थ मुखबाहुर पादतः ।

बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रश्च निरवर्तयात् ।।

[जोक की बृद्धि के लिए दिराट् के मुख, बाहु, जचा और पैरो से ब्राह्मण, समिय, बैंब्य, और शृह बनाये गये 1] स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय का सामान्य पंग पटन (अध्य-या), यजन (यज्ञ करना) और दान है। क्षत्रिय का विशिष्ट वर्ष प्रजारक्षण, प्रजाशकन तथा प्रजान्जन हैं। आपाय, काल में वह बैह्यवृत्ति से अपना निवहि कर सकता है, किन्तु शृह्बत्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। श्रीमद्-भवबद्याता (८ ४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्मांकित द्याशांविक हैं

> शौर्यं तेजो घृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च स्नात्रं कर्म स्वभावजम् ॥

[शौर्य, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और ऐस्वर्य स्वाभाविक छात्र कर्म हैं।]

श्रीमद्भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, अ०१ और ब्रह्म-वैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अच्याय) में क्षत्रिय के लक्षण और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है जो मन आदि स्मतियों से मिलता-जलता है।

क्षपणका — जैन अथवा बौद्ध संन्यासी। जटाघर के अनुसार यह बुद्ध का ही एक प्रकार अथवा भेद है। अपणक प्राय नम्न रहा करते थे। महाभारत (१.३१२) में क्षपणक का उल्लेख है:

सोऽपश्यदथ पचि नग्नं क्षपणक मागच्छन्तम् ।

क्षपाबन—अपा = रात्रि में, अवन = रखक—राजा। इस साब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कलंब्य—राणि में रखण का झान होता है। राणि में निवाचरों, चोरो और हिंस जानवरों का मय अधिक होता है। इनसे प्रजा की रखा करना राजा का कर्तव्य है। इसलिए उसका एक विवर्ट विशावन है।

क्षीरभारावत—दो प्रासो की प्रतिपदा तथा पञ्चमी के दिन बती को केवल दुग्धाहार करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से अध्वमेच यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दें लिक्कपुराण, ८३.६।

स्तीरचेतु — क्षीरघेतु का दान धार्मिक कृत्य है। दान के लिए स्तीर (दुग्धावि) से निर्मित गाय को क्षीरघेतु कहते हैं। बराहपुराण के व्येतोपाच्यान के क्षीरघेतु महारूय नामक अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है।

श्लीरप्रतिश्वा—वैदाख अथवा कार्तिक की प्रतिपदा के दिन इस तत का अनुष्ठान होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए, बहुग इसके देवता है। निम्नांकित राब्दों का उच्चराण करते हुए तती को अपने सामध्येन-रास दुष्य समितिक करना चाहिए "बहुग्य प्रसीचतु ग्राम्।" कुछ चार्मिक बन्यों के पाठ का भी इसमें विचान है।

कुछ बानिक प्रत्या के पाठ का का इतन पिचान है। कुछकुम — ऋचाओं को सम्म में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सुभग्नत्य है। इनमें एक 'अन्नद्रसन्न' भी है। इसमें तीन प्रपाटक है।

क्षरिकोषिनवर् — यंग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक । इसमें योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। मनो-विकारों को यह उपनिषद (चिन्तन) छुरी की तरह काट देती है।

क्षेत्रपाल — जीत अपना भूमिलण्ड का रक्षक देवता। गृहमूज्य या शान्तिकर्मों में क्षेत्रपाल को बिल देकर प्रसन्न किया जाता है। सिन्दूर, दीपक, वहीं, मात आदि सजाकर चौराहेपर क्षेत्रपाल के लिए रखने की विचि हैं। शती में कस्मीर में हुआ। विषयोरी शैवमत के आवारों में इनकी गणना होती है। इन्होंने वसुमूत रचित शिव-मूत्र की गणना होती है। इन्होंने वसुमूत रचित शिव-मूत्र की जनकों आनमों के उदरण गाये जाते हैं। क्षेत्रका—चतुर्दशों के दिन यह अत किया जाता है। इसमें यक-राक्षां के पूजन का विधान है। दे० हेगाड़ि, २.१५४। चतुर्दशों तिर्चि एसे ही आण्यों के पूजनार्च गिविचत है। क्षोरकामं—सामान्यतः शोरकां शारिक प्रसाचन है, जिसमें कर, दादी-गेंस्न, चलों को कातर कर देह सजा दों जाती है। परन्तु बतो और सस्कारों ने इसका शारिक महत्त्व भी

क्रोमराच-अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज का जन्म ११वीं

है। जतादि में औरकर्म न करने से दोष होता है : जतानामुपवासाना श्रद्धादीनाञ्चं संयमे। न करोति कौरकर्म अशुचि सर्वकर्मसु॥

(बहायेयर्त, प्रकृतिलाण्ड, २७ अध्याय)
[ जो वत, उपवात, स्राद्ध, संयम आदि से शीरकर्म नहीं करता है वह सभी कभी में अपवित्र पहुंता है। 'वृद्धितत्व' में और का विद्यान हस प्रकार है 'केठ-हमणुकोमसवानि वारपीत शिलाव अंम'। [ शिला छोड-कर केटा (सिर के बाल), दाढ़ी, रोयें और नल को कराना वाहिए।] निम्नाकित तिथियों और कमीं में शीर कमें निषद हैं

रोहिष्याञ्च विशालाया सैत्रं वैवांतरामुख।
सथाया इत्तिकायाञ्च द्विजैः शीर विविध्वतम्।।
इत्त्वा सु मैनुनं और यो देवान् तर्पयं पितृन्।
कथिर तद्भवेत्याय दाता च नरक प्रजेतः।।
(ब्रह्मवैवर्णपुराण)

'कर्मछोचन' नामक पद्धति में क्षौर कर्म सम्बन्धी और भी निषेत्र पाये जाते हैं

नापितस्य गृहे क्षौर शकादिप हरेत् श्रियम्। रबौ दुःसं सुसं बन्द्रे कुजे मृत्युबुधि धनम्।। मानं हन्ति गुरोविर सुक्रे शुक्कसयो भवेत्। शनौ च सर्वदोषाः स्युः क्षौर मत्र विवर्जयेत्।।

[ नापित के घर में जाकर क्षीरकर्म कराना इन्द्र की छोमा को भी हर केता हैं। रविवार को कारेकर्म हुन्न, बन्दवार को खुन, मंचन को मृत्यु और बुध को घन उपस्क करता हैं। गुक्का को मान का हनन करता हैं। गुक्क को क्षारकर्म के खुकलाय होता हैं। शनिवार को क्षीर से सभी बोच होते हैं, अतः इन दिनों में और विजत है।] किन्तु नट, भाग, भूग्य, राज्येशक आदि के लिए तथा बत, तीर्थ आदि में निष्यं हो। मोजन के परचात् और नहीं कराना चाहिए। विश्व के प्रथम खीरकर्म को 'बृहाकरण' कहते हैं। वे॰ 'बृहाकरण'।

## .

क्क-च्यञ्जन वर्णों के अन्तर्गत कवर्गका द्वितीय अक्षर। वर्णाभिधानतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार कहा गया है:

सः प्रवण्डः कामकपी शुद्धिवृद्धिः सरस्वती । बाकाण इन्द्रियं दुर्गां वण्डी सन्तापिती गुरुः ॥ शिवक्षि दन्तो जातीयः क्छोणि गेरुडो गयी । गृन्य कथाली कत्याणी गुपंकणीक्षरासरः ॥ गुमानोयरवण्डलिंगे जनो संकारकद्गको ॥ वर्णादारतस्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार वतल्याया गया है ।

बन्धुरुष्यसंकाता रत्नालङ्कारभूषिताम् । बरावयकरी नित्या ईपदहास्यमुत्री पराम् । गृतं ध्यात्वा लस्वरूपां तन्मन्त्रं दशका जरेत् ॥ मानुकान्याम में यह अक्षर बाहु में स्थापित किया जाता हैं।

ल के अर्थ है इस्प्रिय, जून्य, आकाश, सूर्य, परमारमा। स्वालेक — काशीपुरी में स्थित एक सूर्य देवता। इनका माहारस्य काशीखण्ड में वर्णित है '

काशीवासिजनानेकरूपपाश्ययंकरः । विनतादित्य इत्यास्यः लखोरूकस्तन संस्थित ।) कास्या पैलॅगिले तीर्थे सखोरकस्य विलोकनात् । नरस्विनत्तमानीति नीरोगो जायते क्षणात् ॥

कहते हैं कि नागमाता कडू और गरुडमाता बिनता (दोनो सोतें) जड़ती हुई सूर्य को ब्रांर गयी तो कड़ू ने पब्डाहुट से सूर्य को उक्ता समझा और 'ल, ल, उल्का' ऐसा कहु दिया। बिनता ने इसी को सूर्य का नाम मानकर प्रतिष्ठित कर दिया।

सगासन---स्तग = गरुड है आसन जिसका, बिष्णु । विष्णु का आसन गरुड कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत (१.३३ १२-१८) में पाया जाता है:

तमुवाचाव्ययो देको वरवीज्रमीति खेचरम् । स वद्रे तव तिष्ठेयमुपरीत्यश्तरीक्षगः ॥ २८ वनाव वेनं भूबोऽपि नारायणिप्रदं बयः । कवरस्थामरस्य स्वाममृतेन विनान्यहुम् ॥ एवमस्थिति तं विष्णुकावा विनतान्यहुम् ॥ प्रतिसुख बरो तौ च मरको विष्णुम्बतीत् ॥ भवतेऽपि वर दया वृणोतु भगवानिप ॥ तं वर्व वाहुनं विष्णुपंत्रसम्तं मह्यावलम् ॥ ध्ववक्क वर्क भगवानुपरि स्थास्पर्वाति तम् ॥ प्रवास्त्रवति तं वेवमुक्ता नारायणं साः । बह्याव नरता वेगाइ वागुं स्पर्वन् मह्यावरः ॥

ि भण्यान् (विष्णु) ने उन्होन्छ में उदने वाले गड्ड हं कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहला हूं। आजण्यामी गड़ड ने बर मानते हुए कहा, आपके उत्तर मैं बंट्र ! उत्तरी फिर नारायण से सह वचन कहा, अपने के दिना मैं अबर और असर हो जाऊँ ! विष्णु ने गड़ से कहा, ऐता हुँ हो ! उन दोनों वरों ने सहन कर गड़ ने विष्णु से कहा, मैं आपको वर देना चाहुँगा, वरण कीजिए ! विष्णु ने कहा, मैं आपको वर देना चाहुँगा, वरण कीजिए ! विष्णु ने कहा, मैं आपको वर देना चाहुँगा, वरण कीजिए ! विष्णु ने कहा, मैं त्रापको वर देना चाहुँगा, वरण कीजिए ! विष्णु ने कहा मैं तुम्हें वाहुनक्य में महण करता हूँ ! उन्होंने जब्द बनाया और कहा, तुम इसके उत्तर दिवस होगे ! गड़ ने भगवान् नारायण से कहा, ऐता ही होगा ! इसके पटकाद अस्पन्त चेंग से महणान कर गया ! ] देठ 'विष्णु' और 'पंतर्क' !

समेन्द्र—खग (पिक्वयों) का इन्द्र (राजा), गरुड। महाभारत (१३१.३१) में कथन है:

'पतित्रणाख्य गरुड इन्द्रत्वेनाम्ययिच्यत ।' [गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभियेक हुआ।] दे॰ 'गरुड'।

साबुराही ( साबुरिवाह) — यह स्थान मध्य प्रदेश में छतर-पुर के पास स्थित है। प्राणीन काल में अन्येल राजाओं की यहीं राजधानी थी। अगने समय में यह गोशीस्थल था। आर्य श्रीली ( नागर शैली ) के मन्दिरों में भारतीय बास्तुकला का सुन्दरतम विकास खपुराहों के मन्दिरों में गाया जाता है। इनका निर्माण चन्येल गाजाओं के संर-साम में ९५० ई० से १९५० ई० के मध्य हुआ, जो संख्या में लगभग ३० है तथा बैल्गव, श्रीव और अंत मतीसे सम्बन्धिय है। प्रत्येक मन्दिर समाम एक बर्माणिक के जेनकल में स्थित है। कन्दरिय महायेष मा मन्दिर इस समुदाय में सर्वेक्य है। मन्दिरों में गर्भगृह, मण्डप, २१८ बहुवानु-बान्यवयः

अर्द्धमण्डण, जन्तरास्त्र एवं महामण्डण पाये वाते हैं। गर्ध-गृह के न्यूडिंक्, प्रवित्त्रणायन भी है। बैक्कत तथा संवे मिन्दरों की बाह्यों सीवारों पर पिन्युन मृतियों का अकट्टम प्रयुद्ध भात्रा में पाया जाता है, जो शिव-वाकि के ऐत्य अपवा शिव-वाकि के योग से मृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। यहाँ पर चौंसठ योगिनियों का एक मन्दिर भी या जो अब अमानस्था में है।

कच्यात्म उपदेश सावन्यी संस्कृत नाटक 'प्रबोधपन्दो-दय' की रचना कृष्णीमस नामक एक झाली पंडित द्वारा यही पर १०६५ 'ई० में सम्पन्न हुई, जो कीर्तिक्षमी नामक बन्देक राजा की सभा में अभिनति हुआ था। इस नाटक से तक्काणीन बार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों पर प्रका पडता है। दे० 'प्रबोधचन्द्रोदय' तथा 'कृष्णीमध्य'।

सहसाङ्ग—शिव का विशेष शस्त्र । इसकी आकृति लट्बा (बारपाई) के अङ्ग (पाये) के समान होती थीं। यह दुर्लड्घ्य और अमोच होता है। महिम्नस्तोत में वर्णन है:

महोश सद्बाङ्गं परशुरिजनं भस्म फणिनः कपालं जेतीयस्त्र वरदा तन्त्रोपकरणम् । [बृद्धा बैल, साट का पाया, फरसा, जमहा, राख, सांप और लीपडीं—वरदासा प्रमु की यही साचनसामसी है ।] एक ध्रमाङ्गुदेशज राजींप, जो मृत्यु सनिनकट आनकर

केवल वड़ी भर ध्यान करते हुए मोक्ष पा गये।

कक्कवारावत—दे॰ असिवाराव्रत, विष्णुवर्मोत्तर पुराण,

३.२१८.२३-२५।

सङ्गलममी—वैशास शुक्ल समभी को गङ्गाससमी कहत है। इस बत में गंगापुलन होता है। कहा जाता है कि जहतु ऋषि कोच में आकर गङ्गाजी को पी गये ये तथा इसी दिन उन्होंने अपने दाहिन कान से गङ्गाजी को बाहर निकाला था।

सम्बदेव — प्रसिद्ध मीमासक विद्वान्। पूर्वभीमासा के दार्थ-तिक बम्बी में सम्बदेव (मृत्युकाल १६६५ ई०) द्वारा रिचत 'मृद्विपिका' का बहुत सम्मानित स्थान है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी ताकिकता है। यह सम्ब कुमारिल मृद्ध के दिखानों का पोषक है।

खबिर---यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्षा । इसका यज्ञयूप (यज्ञस्तम्म) बनता है । इसकी शाखाओं में स्रोटे-स्रोटे जने जैसे कॉर्ट भरे रहते है और लकड़ी वृढ होती है। इसमें से करवा भी निकलता है।

कच्चनकुठार — अईत वेदान्तमत के उद्भट लेखक बाचस्पति मिश्र द्वारा रिचत एक मृत्य । वेदान्तबाह्य सिद्धान्तों की इसमें तीव आलोचना की गयी है।

सण्डनसण्यकाख —नेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । पण्डित-रात्न श्रीवृष्ठ कृत 'सण्डनपण्डसाय' का अन्य नाम 'अनिर्वेवनीयतासर्वस्व' है। शक्करालाय का मायावाद अनिर्वेवनीय स्थाति के उत्तर ही अवकास्वत है। उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, अभिन्न अववा भिन्नानिक भी नहीं है, अपितु अनिर्वेवनीय हैं। इस अनिर्वेवनीयता के आसार पर ही कारण सत् है और स्या मायामा है। श्रीवृष्ठ के व्यवस्वनण्डसाय में सब प्रकार के विषयों का बड़ी तीव्यात के साथ स्वव्यन किया गया है तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके हारा वे सिद्ध होने हैं उन प्रत्यकादि प्रमाणों का भी सण्डन कर अदितीय, अप्रमेय एवं अन्यव्य वस्तु की स्थापना की गयी है।

प्रत्य का शस्त्रार्थ है. 'लण्डनक्ष्मी स्तौड की मिठाई'। स्त्राक्ती साथु— बादुभ्यों साधुओं की पीच श्रीणया है। उनमें साकी साथु भी एक है। ये भट्टा करेटे रहते हैं और भौति भौति की तपस्या करते हैं। भस्म अथवा स्त्राक गरीर पर करेटने के कारण ही ये साकी कह-कारी हैं।

दादूपन्थियों के अतिरिक्त शैव-वैष्णवों में भी ऐसे संन्यासी होते हैं।

काविरमूह्यमूत्र---यह गृह्यमूत्र शुक्लयजुर्वेद का है। ओल्डेन-वर्ग द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद 'सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, पिरीज में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गृह्य संस्कारो और कहतयजों का वर्णन पाया जाता है।

और ऋतुयज्ञों का वर्णन पाया जाता है। आषडकीय-सह कुरुण यजुर्वेद का एक सम्प्रदाय है।

काष्ट्रकाल—अस्ति के द्वारा शाण्डवनन अलाने को कथा महाभारत की मुख्य कथा से सन्वित्त्वत है। राजा स्वेतति के द्वाराव वर्षीय यक्ष में अस्ति ने पृत का बड़ी मात्रा से भोजन किया और इससे उनको अलीफं रोज हो गया। पश्चाद इसरे प्रजमानों की यक्षबस्तुकों के भक्षप की सामध्ये उनको न रही। परिणामस्वक्य अस्तिबंद बहुत तीन हो गये तथा इस हमस्त्रम में उन्होंने बहुता है रापिना की। बहुम ने अभिक को कारण्यक वन जलाकर उसके ऐसे जन्मुओं का भ्रक्षण करने की जनुमानि वी, जो देवों को कच्छ पहुँचारों थे। अभिन ने बाहुम्म का वैक बारण कर अर्जुन एवं कुष्ण के पास जाकर खाण्यक वन को अलाने संसहुम्याता मोगी, क्योंकि खाण्यक वन करण हुए स्वा सा। कुष्ण और अर्जुन ने होकर वन के दो सिरों पर सब्दे पबुआं को वन से भागने से रोकने कुए सन्द को अभिन के कार्य में बाधा देने से रोकने का कार्य संभाला। इस प्रकार सारा वन जन गया। जानिन पन्छ हिन तक प्रज्ञालित रहा। कहा गया है कि अभिन से एक बार और जन्मया था। यह पौराणिक कथा प्रतीत होती है। इसके पीछे यह अर्थ स्पष्ट है कि पाण्यकों ने हस वन को जलाकर 'लाण्यवपस्य' (इन्द्रप्रस्थ) नाम को अपनी राजवानी वसायो।

स्तशा—दक्ष की कन्या और कश्यप की एक पत्नी। गरुड-पुराण (अध्याय ६) में इसका उल्लेख हैं

धर्मपरन्य समास्याता कश्यपस्य बदाम्यहम्। अदितिदितिदर्नुः काला अनायु सिहिका मुनि ॥ कदु प्राधा इरा कोधा विनता सुरभि खदा।।।

कामसा—सिक्क धर्म को एक धाला 'लालसा' ( सुद्ध ) व्हलती हैं। गुरु गोविष्यसंस्त ने देखा कि उन्हें मुनलों में अवदय लड़ना पढ़ेगा। इस कारण उन्होंने एक ऐसा सीमक बल दीयार किया, जिसको धार्मिक आधार प्राप्त हो। उन्होंने जपने सीमकों को 'लड्ग दो पहुल' ( लड़ग सस्कार) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओं के पालन करने के लिए तैयार किया। हम प्रतिज्ञाओं में पांच स्तुत्यों हिंग, कच्छा, कुमान, कड़ा तथा कथा का धारण, नियमित ईस्वराराधना, एक साथ ओजन करना तथा मृतिपुथा, तीर्थयात्रा, सती होने, शिशुत्वस, तम्बाकू एव मादक हम्यों के लेवन से दूर रहने की प्रतिक्षाएं यो। हर एक की उपार्धि 'सिंह' रखी सथी। इनमें जातिमेद न रहा और इस प्रकार ये लालसा (गुद्ध) कहुलाये।

खिल पर्व — उन्तीस उपपुराणों के अतिरिक्त महाभारत का खिलपर्व, जिसे हरिबंश भी कहते है, उपपुराणों में गिना जाता है। इसमें विष्णु भगवान् के चरित्र का कीर्त्तन है और विशेष रूप से कुष्णावतार की कथा है।

सेचर—(आकाश में चलने वाले) विद्याधर। इन्हें कामरूपी भी कहते हैं, अर्थात् ये जैसा रूप चाहे घारण कर सकते है। ऐसा विक्वास किया जाता है कि आकाश में विचरण करने वाली यक, गन्धर्य आदि कई दंदयोनियाँ हैं, उन्हीं में विद्याघर भी हैं। पक्षी और नक्षत्र भी खेचर कह-लाते हैं।

संचरी—आकाशचारिणी, देवी। आकाश में चलने की एक सिद्धि, जो योगियो की प्राप्त होती हैं; हटयोग की एक मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमें जीभ को उलटकर तालु-मूल में लगाते है। इसकी पहेली प्रसिद्ध है.

गोमांस श्रावयेद् यस्तु पिवेदमरवारुणीम् । कुलीनं तमह मन्ये चेदरि कुलवातकाः ॥

स्रोमबास — महात्मा दाद्वरवाल ( बादूवन्य राजाने वाले ) के एक शिष्य कवि क्षेमदास थे। इनके रचे हुए भजन या पद जनता में सुब प्रचलित है।

क्षाति— वाशीनक विद्वालवात, यथा अनिवंजनीय क्यांति, असल्क्षाति, सल्क्षाति आदि । संक्यवर्शन के अनुतार अनिवार जानक्षा जुनि । इस मत में तीन प्रकार के तन्त्र है—(१) व्यक्त (२) अव्यक्त और ज्ञा मृत्र प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। मृत्र प्रकृति के परिणाम को व्यक्त कहा जाता है। इसके तेर्देस भेद है जो कार्य-कारण परम्परा से परिणत होते हैं। ज्ञ चेतन हैं। साक्ष्मीव्यान्त में में ही पत्रीम तत्त्व अव्या प्रमेष हैं। इस्त्री तत्त्रको के सम्बक्त ज्ञान अर्थात् प्रकृति-पुरव के पार्थक्य के बोध सं पुड़ क हो निर्वृत्ति होती है। सोक्यकारिका (२) में क्वन हैं।

## 'व्यक्ताव्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात्।'

[ व्यक्त, अध्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से दु ल निवृत्ति !] इस झान को ही ल्यानि कहते हैं। परन्तु यह भी एक प्रकार की चित्रवृत्ति (अनिकष्ठा) का परिणान हे। रज्ञ और तम से रहित सत्वगुणप्रथान प्रशास्त्रवाहिनी भा स्थापति है। इसमें वृत्तिस्तरकार का चक्र बना ग्हता है। चित्रसाम के द्वारा संस्कृत सकरों का भी ख्य होकर विवेह केवस्य प्राप्त होता है। अस्मास के द्वारा सस्कारों का भी ख्य होकर विवेह केवस्य प्राप्त होता है। अस्मास के द्वारा सस्कारों का भी ख्य होकर विवेह केवस्य प्राप्त होता है, जिसमें स्थापित भी निवृत्त हो जाती है। देश चित्रपुणास्त्रव्य (४ ५५)।

## ग

म-अ्थञ्जनो के कवर्ग का तृतीय वर्ण । कामधेनुतन्त्र
 मे इसके स्थरूप का वर्णन इस प्रकार है :

गकारं परमेशानि पञ्चवेवात्मकं सवा। निर्मुणं त्रिगुणोपेतं निरीहं निर्मकं सवा।। पञ्चप्राणम्यं वर्णं सवेशक्त्यात्मकं त्रिये। अरुणादित्यसंकाशा कुण्डलीं प्रणसाम्यहम्।। ररमेस्वरी देवी! ग वर्णं सवा पञ्चदेवात्मक है

[ हे पत्मेक्वरी देवी ! न क्यां सदा पञ्चदेवात्मक है। तीन गुणों से संयुक्त होते हुए मी सदा निर्मुण, निरीह और निर्मक है। यह वर्ण पञ्च प्राणों से युक्त और सभी शक्तियों से संपन्न है। लालवर्ण सूर्य के समान शोभा बाले कुण्डिलिगोशिन्त स्वरूप इस वर्ण की प्रणाम करता हूँ।] वर्णोद्धारतस्त्र के अनुसार इसके प्यान की विधि इस प्रकार है:

ध्यानसस्य प्रवक्ष्यामि म्हणुलव वन्यस्तिन्ती । वाहमीपुष्पतंकाशा चतुर्वाहुसमान्वताम् ॥ म्ब्लाम्बर्गस्य निर्मा त्लाक्ष्कुरासूर्मात्वताम् ॥ एवं ध्यात्वा ब्रह्मस्यां तत्मान्व द्वया वयेत् ॥ तत्न्तो में इतके निमानिक्षित नाम पाने वात है : गो-नौरी गौरवो गङ्गा गणेशो गोकुरुष्यदः । शाङ्गी पञ्चात्मको गाया गण्यवं तवेषा स्तुर्वाः ॥ सर्वोतिद्विः प्रमा चुम्ना दिवास्यः शिवदर्यानः ॥ विष्वदात्मा गौ पृष्पत्म्य बालवन्युविकाशेवनः ॥ गोत सरस्वती विषया भौगिनी नन्विनी वरा । मोगवती च हृदयं ज्ञान वालवन्युरिक त्रः

पाकृत-भारत की सर्वाधिक पवित्र पुष्पसिक्का नदी। राजा
भगीरय तपस्या करके गङ्गा को पूर्ववी पर काणे थे। यह
कमा मानवत पूराण में किस्तार से हैं। आदित्य पूराण के
अनुसार पूर्ववी पर गङ्गावतरण वैशास गुक्क तृतीया को
तथा हिलाक्य से गङ्गावितरण वैशास गुक्क तृतीया को
तथा हिलाक्य से गङ्गावितरण वैशास गुक्क दशमी
(गङ्गावशहरा) को हुआ या। इनको वहार रामिल्य
कहते हैं कि इस दिन का गङ्गास्तान दस पायो को
हरता है। कई प्रमुख तीवंस्थान-हरिद्धार, गडमुक्तेस्वर,
सोरों, प्रमाग, काणी आदि इसी के तट पर स्थित है।
बुद्धवंद के नदीमुक्त (१०७५,५-६) के अनुसार गङ्गा मारत की कई प्रमुख निवंस्थान हरिद्धा में स्थाप के स्थाप से प्रमुक्तेस्वर
करवेताओं गर्मिया की स्थाप्त करिया या पिवर
करवेताओं गर्मिया की स्थापिक प्रमुख्य पर) मे इसके सहस्र
गर्मों का उन्केश है। इसके सेतिक तथा आध्यासिकक दोनों रूपों की ओर विद्वानों ने संनेत किये हैं। जतः गङ्गा का गंतिक रूप के साम एक पारमार्थिक रूप भी हैं। त्रवपकं के अनुसार प्रविष्ठ पुरुष के प्रसार के स्कृष्य पुष्प को प्राप्त कर सकता है, पर कनसक और प्रधाप के स्नान में बरोबाइत अधिक विशेषता है। प्रधाप के स्कान को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। यदि कोई व्यक्ति संक्षेत्र पाप कर के भी पञ्चा (प्रयाप) में स्नान कर के तो उसके सभी पाप कुल जाते हैं। इसमें स्नान कर के तो उसके सभी पाप कुल जाते हैं। इसमें स्नान करने या इसका जक पीने से पूर्वकों की सातवी पीड़ी यह पवित्र हो जाती है। गङ्गाक करमुष्प की अस्थियों को वित्रनी है। देर तक स्वाप्त करता है उसे उसनी हो अधिक स्वाप्त में प्रसक्ता या प्रतिकात प्रसार होती हैं। जिन-जिन स्थानों से होकर गङ्गा बहती है उन स्थानों को इससे सबढ़ होने के कारण पूर्ण पवित्र माना गया हैं।

गीता (१० २१) में भगवान् कृष्ण ने अपने को निषयों में गङ्गा कहा है। मनुस्ति (८.९२) में गङ्गा और कुरुलेंत्र की सबसे अधिक पवित्र स्थान माना गया है। कुष्ट पुराणों में गङ्गा की तीन भाराओं का उन्हेल हैं—स्वगंङ्गा (मन्दाकिनी), भूगङ्गा (भागीरयी) और पातालगङ्गा (भोणबसी)। पुगणों में भगवान् यिष्णु के बाये चरण के केंग्नेठ के नख से गङ्गा का जरूम और भगवान् शङ्गुर की जटालों में उसका विरुद्धन तताया गया है।

विकापुराण (२ ८ १२०-१२१) में लिखा है कि गङ्गा का नाम लेने, मुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्ध करने, उससे स्नान करने लग्ना सी योजन से भी 'मङ्गा' नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के तीन में मुज्य ने तीन के लग्ना का उच्चारण (पृच्ठ ९, १२ तथा १९८) में भी यही कहा है। अस्य, गरह और पपुराणों के जनुसार हरिद्वार, ययान और गङ्गा के समुर्क समर्भ में स्नान करने से मनुष्य भरने पर स्वर्ग गड़िक जाती है और फिर कभी उत्पन्न नहीं होता। उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य मनुत्र के समुक्त को भागता हो यदि बहु मङ्गा के समर्भ लगाता हो यदि वह मङ्गा के समर्भ लगाता हो यदि वह सुद्र के नाता हो यदि वह सुद्र के सामेश लगाता याव से नहीं भूत्य को आस हो तो भी वह स्वर्ग को जाता है और नाक नहीं देखता। वगहरूपण (अध्याय ८२) में गङ्गा के साम को 'गाम नता' (जो पृष्वी को चली गयी है) के स्य में विविधित स्था गया है।

पद्मपुराण (सृष्टिखड, ६०३५) के अनुसार गङ्का सभी

प्रकार के पितों का उद्धार कर देती है। कहा जाता है कि पक्का में स्नान करने समय व्यक्ति को गक्का के सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसे जक तथा मिट्टो केकर गक्का से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पारों को दूर कर तीनों कोको का उत्तर मार्ग प्रधारत करें। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ में पर्न केकर पितरों की रान्तुष्ठि के किए गक्का से प्रार्थना करें। इसके बाद उसे श्रद्धा के साथ पूर्य प्रथाना को कसक के फूक तथा अवत इत्यादि सम-पंच करना चाहिए। उसे यह भी कहना चाहिए कि वे उसके दीयों को दूर करें।

काशीलक्ड (२७,८०) में कहा गया है कि जो लोग गङ्गा के तद पर लहे होकर दूसरे तीयों की प्रशंसा करते हैं और अपने मन में उच्च विचार गहीं रखते, ये गरक में जाते हैं। काशील्या (२०,१२९-१४) में यह भी चहा गया है कि शुक्त प्रतिपदा को गङ्गास्नान नित्यस्नान से सीमृत, संक्रांतित का स्नान सहलगुना, चन्द्र-गूर्यहण का स्नान जालगुना लाभदायक हैं। चन्द्रप्रहण सीमयार को तथा मूर्यहण पविचार को पड़ने पर उस दिन का गङ्गास्नान असंस्थाना पुण्यकारक हैं।

भविष्यपुराण में गङ्गाके निम्नाकित रूप का ध्यान करने का विधान है

सितमकरनियण्णां शुक्जवणाँ त्रिनेत्राम् करञ्जूतकसलोधारसूरनलाऽभीरव्यभीष्टाम् । विधिद्यस्त्रिरस्या सेन्दुकोटीरजूडाम् कलितसितदुक्कुला आह्नवी ता नमामि ॥ गङ्गाकं स्मरण और दर्शनं का बहुत वडा फल बत-लाया गया है

दृष्टा तु हर्त पायं स्पृष्टा तु विविध नमेत् ।

प्रसाञ्चेनारिया ग्रामु मोशला वर्षनाहिता ।

गञ्जाव्यस्ती—ज्येष्ट शुक्त द्वाशों को गञ्जाव्यस्ती नगायी

जातो है। इस तिथि को गञ्जादशहरा भी कहते है। इस

दिन गञ्जास्तान का विशेष महत्त्व है, बगोर्कि इसी दिन

हिमाज्य से गञ्जा का निर्मानन हुआ था। इस तिथि का

गञ्जास्तान दसी अकार के पाणों का हरण करता है। इस

पाणों में तीन मानमिक, तीन वाचिक और चार कायिक है।

गञ्जास्ता स्ती में गञ्जादास सेन भी एक है। उक्का

प्रदेश में इक्का महाभारत बहुत गौरिय है।

नकुमबर—शिव का एक पर्याय। शिवजी गङ्गा को अपने सिर पर भारण करते हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा। बाल्मीकि रामायण (१.४३,१-११) में शिव द्वारा गङ्गा भारण की कथा वी द्वाई है।

गङ्गाचर (भाष्यकार)--कात्यायनसूत्र (यजुर्वेदीय) के भाष्य-कारों में गङ्गाधर का भी नाम उल्लेखनीय है।

णकुण्य (किंब) — ऐतिहासिक गया अभिलेख के रचिता, जिनका समय ११३७ ई० है। गङ्गाधर नामक गीत-गोविन्कार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। गङ्गासायर—वह तीर्ध, जहीं गङ्गा नये सागर में मिलती हैं। (भङ्गा और सागर का सम्म)। सभी संगम पवित्र माने जाते हैं, यह संगम औरों से विशेष पवित्र हैं।

यात्री कलकत्ता से प्रायः जहाज द्वारा गंगासागर जाते है। कलकत्ता से ३८ मील दक्षिण 'डायमण्ड हारवर' हैं, वहाँ से लगभग ९० मील गंगासागर के लिए नाव या जहाज द्वारा जाना होता है। द्वीप में थोडे से साधु रहते है, वह अब बन से ढका तथा प्राय जनहीन है। जहाँ गंगासागर का मेला होता है, वहाँ से उत्तर वामनखल स्थान में एक प्राचीन मन्दिर है। उसके पास चन्दनपीड़ि वन में एक जीर्ण मन्दिर है और बुड-बुडीर तट पर विशालाक्षी का मन्दिर है। इस समय गङ्गासागर का मेला जहाँ लगता है पहले वहाँ पूरी गङ्का समुद्र में मिलती थी। अब सागरद्वीप के पास एक छोटी घारा समुद्र में मिलती है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिनके शाप से राजा सगर के साठ हजार पुत्र जल गये थे और जिनको तारने के लिए भगीरथ गङ्गा को यहाँ लाये। संक्रान्ति के विन समुद्र की प्रार्थना की जाती है, प्रसाद चढाया जाता है और स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान तथा मण्डन कर्म होता है। श्राद्ध, पिण्डदान भी किया जाता है। मीठे जल का कच्चा सरोबर है जिसका जल पीकर लोग अपने को पवित्र मानते है।

मङ्कों ब बाध्याय —्यायरवंत के एक नवीत तैजी प्रवर्तक आचार्या : इनका प्रसिद्ध प्रम्य 'तत्त्वविन्तामीण' व्योदस हाताब्दी में राचा गया था। ये गिथिका के निवासी थे। जब मैथिको ने नवहींग चित्रापीठ के पक्षपर पण्डित को उक्त प्रम्य की प्रतिक्रिंग नहीं करने दी, जब उन्होंने सुन-कर हो उसे पूरा कच्छल कर लिया और नवहींग्स के प्रकाण्ड विद्यान्त जम्मीया तर्कालंकार, मधुरानाय स्ट्राचार्य बादि को पड़ाकर नव्य न्याय का दिगन्त में प्रसार किया।

पञ्चोक्तरी—गञ्जाजी का उद्याग तो हिमर्याण्डत गोमुख तीर्य है हुआ है, किन्तु गंगीरारी माम उत्यंग रेट मोल नीर्य है। गंगीरारी में स्तान के पश्चात् गंगाजी का पुकन करके गंगाजल लेकर यात्री नीये उत्यर्त है। यह स्थान समुद्रस्तर से १०,०२० कृट की के नाई पर नगा के दक्षिण तट पर है। आस्तान प्रविचयत तथा चीर के नहें। यहाँ मुख्य मनिदर राज्यांजी का है। ग्रीत काल में यह स्थान हिमाज्छादित हो जाता है। ग्राज्यांनी से नीये केदारगंगा का समम है। बहाँ से एक कर्लांग पर बडी ऊँचाई से गंगाजी शिवानार गोल शिलाखण्ड के उत्यर गिरती है। इस स्थान को गौरीकुण्ड कहते हैं।

गजन्छाया--ज्योतिष का एक योग । मिताक्ष रापरिभाषा में इसका लक्षण दिया हुआ है '

यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंसश्वैव करे स्थित याम्या तिषिभवेत् सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ [बन्द्र सचा मे और सूर्य हस्त नक्षत्र (आदिवन क्रष्ण

[ चन्द्र सभा म आर सूध हस्त नवात्र (आस्वन कुळा १३) में हो तब गजच्छाया योग कहलाता है ।] कुत्यजित्ता-मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के लिए पुण्यकारक माना जाता है

कुरुणपक्षे त्रयोदस्यां मशस्त्रिन्दु करेरितः । यदा नदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते ॥ वराह्नपराण के अनुसार चन्द्र-सर्ययहणकारू को भी

गजच्छाया योग कहते है :

सैहिकेयो यदा भान ग्रसते पर्वसन्धिषु। गजन्छाया तुसा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत ॥

प्रकच्छाया बत-आधिका कुष्ण त्योदणी को प्रदि मचा जक्षज हो तथा मूर्य हस्त नक्षज पर हो तो इस बत का अनुष्ठान होता है। यह याद्र का समय है। वालावप (हिमादि, काल पर अदुवेंगिंक्तामीण) के अनुसार यदि इस अमाबस को सूर्यप्रहण हो तो उसको प्रचलकास कहते हैं। इस समय आद्रज बत्य होता है।

पक्रनीराजनाविषि---आव्यिन पूर्णिमा के दिन मध्याद्वोत्तर काल में गर्जो (हाथियों) के सामने लहरो में जलते हुए दीपकों को वार्यातित करने को गजनीराजनाविषि कहते है। यह राजाओं के लिए मांगलिक क्रस्य माना जाता है। मजपूजाविधि—आदिवन पूर्णिमा के दिन सुल-समृद्धि के अभिलावियों के लिए इस वत का विधान है। दे० हैमादि, २२२२-२५। इसमें गज की पूजा होती है।

गजानन — मणेश का पर्याय। गणेश गजानन कैसे हुए यह कथा बाग्नवैवर्त (गणेशसण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्दपुराण (गणेशसण्ड, अध्याय ११) में विभिन्न रूपो में कही गयी है। ब्रह्मवैवर्त में कहा गया है:

शनिदृष्ट्या शिरक्छंदाद् गजनकृतेण योजितः। गजानन शिशुस्तेन नियतिः केन बाध्यते॥

[ शनिदेव की दृष्टि पडने से गणेशजी का मस्तक कट गया, तब हाथी का मस्तक छगा देने पर वे गजानन कहे गये। भाष्य प्रबन्न है। दे॰ 'गणेश'।

मजायुर्वेर — जायुर्वेर का यह एक पशुंचिकत्सीय विभाग है। गाय, हायो, बोहे जादि पशुंजों के सम्बन्ध में जायुर्वेर सम्म अवस्य रहे होंगे, क्योंकि अनिम्पुराण (२८१-१९१ अध्याय तक) में इन विविध जायुर्वेदों की चर्चा की गयी हैं। गजायुर्वेद में गज (हायी) के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी विकित्सा का विस्तृत विधान हैं। 'शालिहोन्द' मी पगु-

गड़मुफंडबर—मेरठ हे २६ मील दक्षिण-पूर्व गङ्गा के दाहिने तट पर यह नगर है। यहाँ तक मीटर बण जाती है। प्राचीन काल में विस्तृत हिस्तिनापुर नगर का यह एक लयण था। यहाँ मुक्तिवर शिव का मन्दिर है। कई अन्य प्राचीन मन्दिर भी है। कार्तिक पूणिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है।

गण---गण का अर्थ 'समूह' है। रह के अनुचरो को भी गण कहा गया है। कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध हैं

> आदित्य-विश्व-बसव , तुषिताभास्वरानिलाः । महाराजिक-साच्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥

[ आदित्य (१२), विष्वंदेव (१०), वसु (८), तुषित, आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साज्य और स्द्र (११) गणदेवता है।]

मस्तो के गण, इन्द्र और सह दोनो के सैनिक हैं। ज्योतिषरत्नमाला में अध्वनी आदि जन्मनक्षत्रो के अनु-सार देव, मानुष और राक्षस तीन गण माने यसे हैं। क्षणारीकर -- चेत्र शुक्छ तृतीया को विद्योग रूप से अववा दिव्या के लिए गौरीपूजन का विचान है। कुछ लोग इसे निरित्योगीद्रक्त कहते हैं। वे० वहत्याकामचेत्र, पत्रास्पक २५७। जारत के मध्य माग, राजस्वान वादि में यह बहुत प्रचलित है।

गणपति (गणेका)—गणपति का प्रथम उल्लेख ऋखेद (२.२३१)में मिलताहै:

गणानां त्वा गणपीत हवामहे कवि कवीनामुपश्रवंस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्यत आनः ग्रुण्वन्मृतिभः सीद सादनम् ॥

शुक्त यजुक्त के अरबसेशाध्याय में भी गणपति सब्द ब्याग है। ऐसा जगता है कि प्रारम्भिक गणपत्यों के गण-पतियों के सावस्य में जो भावना थी उसी के आधार पर देवमण्डल के गणपति की करूपना की गयी। परन्तु यह सब्द देवताओं के एक विरुद्ध के रूप में प्रयुक्त हुआ है, स्वतन्त्र येवता के रूप में नहीं। किन्तु गह (वैदिक सिव) के सी में गणपति का सम्बन्ध स्वतन्त्र देवता रूप में ही है।

पुराणों में इड के महत् लाहि लसंख्य गण्य प्रतिब्ध हैं। इसके त्यायक अथवा पति को विनायक या गण्यपित हाते हैं। श्वस्तत देवस्थळ के नायक भी गण्यित हो हैं, सवधि शिवपरिवार से इनका सन्वन्ध बना हुआ है। डां॰ सम्बन्ध गणीनक ने अपने बच्ची-गणेश तथा 'हिल्कू देवसरिवार का विकास' में गणेश को आर्थेतर देवता माना है, जिसका क्रमशा 'अवेश और आदर हिल्कू देवमण्डल में हो गया। बहुतेरे लोगों का कहना है कि हिल्कू लघु देवमण्डल, अर्थदेवमोनि तथा मूल-पिशाल परिवार में बहुत से आर्थित उत्तर मिलले हैं। परन्त गणति अथवा गणेश से आर्थेतर उत्तर मिलले हैं। परन्त गणति अथवा गणेश से आर्थेतर उत्तर का करना साम है। गणपित का सब्बन्ध प्रारम्भ से ही आर्थे गणों, उदगण तथा शिवपरिवार है। उनको विकाकारी और संबंधर गुण ऋष्व में कह से स्थित है तथा विदिक्तरी और साञ्चलक गण शिवपरिवार से ।

पुराणों में कपकों की अरमार है इसलिए गणपित की जरपित और उनके विविध गुणों का आक्वर्यवनक रूपकों में अतिर्देशित वर्णन है। किथाओं का कार्य प्रवादवर्त में अतिर्देशित वर्णन है। किथाओं का कार्य प्रदाववर्त में पानी पानी है। गणपित कही किया में हो। इनके विध्व की करपाना भी विविध्व है। इसका रक्त रूप वाबवा मोटा की करपाना भी विविध्व है। इसका रक्त रूप वाबवा मोटा

गरीर और लम्बा उदर है। इनके बार हाथ और हाथी का सिर है, जिसमें एक ही दौत है, इनके एक हाथ में शंख, दूसरे में कक, शीसरे में गदा अथवा अंकुश तथा चौथे में कुमुदिनी है। इनकी सवारी मुक्क है।

गणेश के गजानन और एकदन्त होने के सम्बन्ध में पुराणों में अनेक कथाएँ दी हुई है। दे० 'गजानन'। एक कथा के अनुसार पार्वती की अपने शिश गणेश पर बड़ा गर्वथा। उन्होंने शनिग्रह से उसको देखने की कहा। शनि की दृष्टि पडते ही गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। पार्वती बहुत दूखी हुई। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया आग्रा। पार्वती को सबसे पहले हाथी का ही सिर मिला, जिसको उन्होंने गणेश के ऊपर रख दिया। इस प्रकार गणेश गजानन हो गये। दूसरी कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्नान करने गयी और गणेश को दरवाजे पर बैठा गयी। ज्ञिब आकर पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते थे। गणेश ने रोका। शिव ने क्रोध में आ कर गणेश का सिर काट दिया, परन्तू पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर में जोड दिया। तीसरी कथा के अनुसार पार्वती ने स्वयं अपनी कल्पना से गणेश का सिर हाथी का बनाया। एकदन्त होने की कथा इस प्रकार है कि एक बार परश्राम कैलास में शिव-जी से मिलने गये। पहरं पर बैठे गणेश ने उनको रोका। दोनों में युद्ध हुआ। परश्राम के परश् (फर्से) से गणेश का एक दाँत टट गया। ये सब कत्राएँ काल्पनिक है। इनका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणपनि का मिर हाथी के समान वडा होना चाहिए जो वृद्धिमानी और गम्भीरता का द्योतक है। इनके आयुध भी दण्डनायक के प्रतीक है। गणपति विघ्ननाशक, मगल और ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, विद्या और वृद्धि के आगार है। प्रत्येक मञ्जलकार्य के प्रारम्भ में इनका आवाहन किया जाता है। प्रत्येक शिव-मन्दिर में गणेश की मर्ति पायी जाती है। गणेश के स्व-तन्त्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते है । गणपति की पत्रा का विस्तत विधान है। इनको मोदक (लड्डू) विशेष प्रिय हैं। गणेश की मृति का च्यान निम्नांकित है:

स्तवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्धरम् प्रस्यन्दन्भवगन्धलुन्धमधुपन्यालोलगण्डस्थलम् । दन्ताषातविदारितारिरुषिरं सिन्दूरशोभाकरम् बन्दे शैक्सुतासुतं गणपति सिद्धिप्रयं कामवस् ।। सम्बद्धार में एक दूसरा ध्यान वर्षित है : सिन्दूराभं त्रिनेनं पृथुतरकठरं हस्तपरीर्वधानं रन्त पाबाइ-कुलोक्टान्युकस्तिकसद्बीजयुराभिरामम् । बाकेन्दुखोतिमीलि करिपतिववन वालपूराईबण्डम् मीपीन्द्रावद्यपुरं भजत गणपति रक्तवनाङ्गरामम् ॥ प्रमारक्रित से गणपतिनमस्कार की विधि इस

देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः ।

विक्तं हरन्तु हैरन्त्व राम्बुनरेणवः ।।
राषवम् हृक्त आरवातिकक की टोका के अनुसार का-वन (५१) गणतीन कौर जननो ही उनकी जिनमो है। गणवित उपनिषद् —गाणपरम साहित्य का उदय गणपित-पूना से होता है। गणपरि वापनीय उपनिषद एवं गणपित उपनिषद में गाणपरम पर्म वा वर्णन मा होगा है। गण-पति उपनिषद अपनिस्त का ही एक भाग है। इसका अपेनी अनुवाद केनेकी ने प्रस्तुत किया है।

गणपति-उपासना--महाभारत, अनुशासन पर्व के १५१वें अध्याय में गणेश्वरों और विनायकों का स्तृति से प्रसन्न हो जाना और पातकों से रक्षा करना वर्णित है। इस नाते गजानन एव चडानन दोनो गणाधीश है और अगवान् शंकर के पुत्र है। परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म के अवतार माने जाते है और परात्पर ब्रह्म का नाम 'महा-गणाविपति' कहा गया है। भाव यह है कि महागणावि-पति ने ही अपनी इच्छा से अनन्त विश्व और प्रत्येक विष्टव में अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अपने अब से त्रिमृतियाँ प्रकट की । इसी दुष्टि से सभी सम्प्रदायों के हिन्दुओं में सभी मसल कार्यों के आरम्भ में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। यात्रा के आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है। पुस्तक, पत्र, बही आदि किसी भी लेख के आरम्भ में पहले ''श्री-गणेशाय नम " लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है। महाराष्ट्र में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बढ़े समा-रोह से हुआ करती है और गणेशचतुर्थी के वृत तो सारे भारत में मान्य हैं। गणपति विनायक के मन्दिर भी भारतव्यापी है और गणेशजी बादि और जनादि देव माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच-लिव हुआ ।

भवनतिकृषारसम्बद्धाय — 'वक्क्स्टरिविकवर' में बानन्सिर्दि और बनर्गति ने गाणपर्य राप्तवास को छः गाणावाँ का वर्णन किया है। इनने एक शाखा 'गणपित्कुमारसम्बद्धार्थ है। इस साम्रद्धाय वाले हरिद्धा-गणपित को पूजते हैं। वे भी अपने उपास्य वेच को परस्रद्धा परमास्मा कहते हैं बौर इस्पेद के दूसरे मण्डल के २२वें सूक्त को प्रसाण समावे है। वे॰ 'गणपित'।

शक्यतिक्युर्थों—अविध्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्यी का अत गणपितन्तुर्थीयत कहलाता है। जब गणधा की पूजा भाग्न हुन कर बतुर्थों को होती है तो इस तिथि को बात नतुर्यी, यदि साथ पुकल जतुर्थी को हो तो शाना जतुर्यी अति साथ पुकल जतुर्थी को सेता का विज्ञ पढ़ प्रति के सेता के साथ कि प्रति के स्वत्य प्रति के स्वत्य जतुर्थी को संगल का विज्ञ पढ़ पुत्रा के हि दिन, पौच दिल, सात विज्ञ अवस्य अनन्तवनुर्देशी तक चन्तरी है। अन्तिस्य दिन मूर्ति कूण, तालाब, नदी अवसा समुद्र में गाज-वाज के साथ विवर्षित्व की आती है।

दो मास की चतुष्यों के दिनों में बती को निराहार रहने का विधान है। उस दिन ब्राह्मण को तिल से बने पदार्थ सिलाने चाहिए। वही पदार्थ रात्रि में स्वयं भी साने चाहिए। दे० हेमादि, १.५१९-५२०।

गण्यतिसायमीयोपनिषद् — मृहिहतापनीयोपनिषद् की बहु-ष्ठाहुकता वा प्रवार देख अन्य सम्प्रदायों ने भी इसी डग के उपनिषद्धम्य प्रस्तुत किये। राम, गण्याति, गोपाल, त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिषदे प्रस्तुत हुई। गण्यति-तापनीयोपनिषद् में गाण्यस्य मत के दर्शन का विवेचन किया गया है।

णणेत स्वत्या — महाराष्ट्र प्रदेश में यह उत्सव उसी उत्कास से मनाया जाता है जैसे बंगाल में दुर्गोत्सव, उद्देशियां में रपयाजा तथा इदिव देश में पोगल मास । मध्यपूष्ण में मराठा शक्ति के उदय के साथ गणेशपूजन का महस्व बता । उस समय गणेश (जनतप्रक) की दिवोध आवस्य-कता थी। गणेश उसके घामिक प्रतीक थे। आधुनिक वृत्र में लोकमाग्य वालगंगायर तिलक के हस उत्सव का पुनरुद्धार किया। इसमें लगनग एक सन्ताह का कार्यक्रम बनता है। इसमें पूजन, रूपा, व्याव्यान, मनोरक्कान आदि का बायोजन किया जाता है। यह उत्सव बहे सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महस्व का है। यह उत्सव बहे सांस्कृतिक

**गणेश उपपुराग-**--गाणपस्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमें

भगवान गणपति की अनेक कथाएँ दी गयी हैं।

पनेबाकुण्य---करवी स्टेशन से नियमूट जाते समय मार्ग-से करवी संस्कृत पाठबाला मिलती है। यहां से लगभग डाई मील प्रकिष-पूर्व पंतडवडी के रास्ते जाने पर गणेवजुण्ड नामक सरोबर तथा प्राचीन मन्दिर मिलते हैं। अब ये सरोबर तथा मन्दिर जीणंदशा में अरक्षित है।

गण्यस्त्रमञ्ज नहार्ववर्तपुराण के चार अपडों — बहास्वण्ड, प्रकृतिसण्ड, गणेशसण्ड और कृष्णवन्मसण्ड में से एक। गणेशस्त्रमण्ड में गणेश के जन्म, कर्म तथा चरित का विस्तृत वर्णन है। इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में वर्णन है।

गणेवाध्युवींबत—भाद शुक्त चतुर्यों को इस बत का प्रारम्भ होता है। एक वर्षप्रतंत इसका आवरण होना वाहिए। इसमें गणेवाधुन का विधान है। होगाहि, १.५१० के अनुसार वतुर्यों के दिन गणेवाधुन्न का विधान वैदेशतर-प्रतिपदा की तरह ही होता चाहिए। १० 'गणपतिचतुर्या'। गणेवाध्यावस्तन्त — कुलबुरागिशनन में उद्युत ६५ तत्वां की सूची में बाठ यामक तत्र न सम्मिलित है। यामक' छन्य यामक (युन्म) से गठित है तथा विवेष देवता तथा उसकी शक्ति के ऐस्य का सूचक है। गणेग्यामस्तरून उन आठों में से एक है।

गणेशस्तोत्र — बैडणबसहिताओं की तालिका में गणेशसहिता का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब-म्यित है। गणेशस्तोत्र इसी का एक अश है, जिसमें गणेश की स्तुतियों का संबह है।

गणोहेवावीपका—यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य रूप गोस्थामी कृत १६वी हाती का एक सस्कृत ग्रन्थ है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के साथिया को गोपियो का अवतार कहा गया है।

गण्डकी—हिमालय से प्रवाहित होनेवाली उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नवी। इसका प्राचीन नाम सवानीरा था। दूसरा नाम नारायणी भी है, क्योंकि स्थक्ते प्रवाहबा द्वारा गोलाकार होनेवाले पाषाण्यणडो से नारायण (शाल-प्राम) निकल्ले हैं। परवर्ती स्मृतियो के अनुसार,

मण्डक्यार्थ्यकदेशे व शालग्रामस्थल स्मृतम् । पाषाणं तद्भवं यस्तत् शालग्राममिति स्मृतम् ॥ वराहपुराण (सोमेश्वरावि लिङ्गमहिमा, अभियुक्तनेत्र, विवेष्णाविमहिमा नामाज्याय) मैं शालग्राम-उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन पाया जाता है :

गण्डक्यापि पुरा तप्तं वर्षाणामयुतं विधी। शीर्णपर्णाशनं कृत्वा वायुभक्षाप्यनन्तरम् ।। दिव्यं वर्षशतं तेपे विष्णु जिन्तयती सदा। ततः साम्राज्जगन्नाथो हरिर्मक्तजनप्रियः॥ उवाच मधुरं वाक्यं प्रीतः प्रणतवत्सरः। गण्डकि त्वां प्रसन्तोऽस्मि तपसा विस्मितोऽनचे ।। अनविष्ठिभया भक्त्या वरं बरय स्वते। ततो हिमांशो सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ।। प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा सध्दं वाश्यमन्नवीत । यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो में वासितो वरः ॥ सम गर्भगतो मृत्वा विष्णो मत्पुत्रतां वजा। ततः प्रसन्त्री भगवान् जिन्तयामास गोपते ॥ गण्डकीमबदत् प्रीतः ऋणुदेवि वचीममः। शालग्रामशिलारूपी तब गर्भगतः सदा।। तिष्ठामि तव पृत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात्। मत्साक्षिष्याद नदीना त्वमतिश्रेष्ठा भविष्यसि ॥ दर्शनातु स्पर्शनातु स्नानात पानाञ्चेवावयाहुनातु । वाङ्मनःकायसम्भवम् ॥ हरिष्यसि महापापं गिण्डकी ने दीर्घकाल तक विष्णु की आराधना की,

विष्णु ने उसको दर्शन देकर वर मोनने को कहा। गंडकी ने बर मोगा कि बाप भेरे गर्भ से पुत्र कप में उत्पन्न हुआ करें। भगवान् कोले कि शास्त्रधान शिकाकप में मैं सुन्तर्भ उत्पन्न होता रहेंगा; इससे तुम सभी निदयों में पित्रत्र पं दर्शन-तान-स्नान से असित पृण्यदायिनी हो कालोगी। । नदाषर (प्राण्यकार)—गदाधन ने कारवापनपुत्र (मन्-वेदीय) तथा पारस्करणुस्त्रम् व्याज भवायर का भाष्य कर्म-काट्य पर प्रमाण माना जाता है। भाष्य और निवन्ध का स्व मिण्या है।

गण्डम्य-आचार्य रामानुजन्नत एक पत्य, विसकी टीका बेक्ट्रमाथ ने निजी है। इसमें विशिष्टाईत विद्यान (तर्च-म्य, विन्,अचित-ईक्चर) का प्रतिपादन किया गया है। गण्डम्य-पूर्विमा के दिन इस वत का जारा-भ हीकर एक वर्षपर्यन्त आचरण होता है। पूर्णिमा को उपनास का विद्यान है। वर्ष को समाति के परवात् सुगिध्य पदार्थों से निमित वेषप्रतिपा किसी आह्मण को दान की जाती है। वेष्ठ होसाह, २.२४६। मन्यर्थ — यह अर्थरेय योगि है। स्वयं का गायक है। इसकी
ज्युत्तरि हैं: 'गन्य' अर्थात् सङ्गीता, बाद्य आदि से उत्तर
प्रमोन को 'जर 'प्राप्त करता है जो। स्तृतिकन्य तथा गीतकन्य
वाक्यों सम्या रिक्तयों का चारण करने बाला गनवर्ष है।
उसकी विद्या नाम्बर्य विद्या वा नान्यतं उपवेद है। गन्यतं
उन वेदवर्गों का नाम है जो नावते, वाती और बनाते
हैं। गीत, बाद जीर नृत्य तीनों का आनृत्व कि सम्या
है। गाने का अनुत्तरण वाच्य करता है जीर बाद्य का नृत्य ।
साचारमतः जीकिक सङ्गीतगास्त्र के प्रवर्शक भरत समसे
जाते हैं और विद्या के अत्वान्य नृत्यु । पराक्रेण में कितर,
गन्यर्थ आदि सङ्गीतकन्ज का अ्ववस्ता करने वाले समसे
जाते हैं। इसकी गणना बन्दुर के गणों में है।

जटाघर के अनुसार गन्धवीं के निम्नलिखित भेद हैं:

हाहा हृहिच्वरयो हंसो विश्वावसुस्तवा । गोमायुस्तु-बुर्लिटरेदमाखारच ते स्मृता ॥ अग्नियुराण के गणभैद नामक अध्याद में गण्यवों के ग्यारह गण जनवा वर्ग बताये गये है :

अज्ञाजोऽङ्कारिवरमारि सूर्यंकास्तवा कथः । हस्तः सुहस्तः स्वाञ्चे व मुद्धस्वाच्य महामना ।। विश्वावसुः कुशानुस्व गन्धर्वेद्वादशा गणाः ॥ शब्दार्वेचिन्तामणि के अनुगार दिव्य और मर्त्य जेद से

गन्धर्वों के दो भेद हैं। विजय गन्धर्वतो स्वर्गजोर आकाश में रहते हैं, मर्स्य गन्धर्वपृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दिक्य गन्धर्वका उल्लेख ऋष्वेद (१०.१३९ ५) में मिलता है

विकासमुर्धित तको गृणातु विकास गुण्याते रज्ज्ञसी विधानः । इसी प्रकार सहुभारतः (१. १६९ २६) में : स तमस्वायः सम्बान् राजराजी महारूपम् । प्रथमी देवगम्बद्धः सुरुपामनो महायुद्धिः ॥ मध्ये गम्बद्ध केवनं इस प्रकार हैं श्रीसम् करुपे मनुष्यः सम् पुष्पमाक्षिकोतः ।

गम्बर्वस्य समापन्नो मत्यंगम्बर्व उच्यते ।। स्कन्तपुराण के काशीलण्ड में गन्वबंलोक का सविस्तर वर्णन है। यह लोक गुझकलोक के उत्तर और विश्वाबर-लोक के नीचे हैं।

गम्बर्बबेब-चीनक के अरणब्यूह के अनुसार सामवेद का उपवेद गम्बर्बवेद हैं। दे० 'उपवेद'। गम्बर्बसम्बर्ग्यित सङ्कोतरूप कला अथवा विद्या जिससे जानी जाय वह गम्बर्ववेद है।

गन्बाहरू—आठ पुगन्धित पतार्थों का समूह। सभी व्रतों में गन्ध से परिपूर्ण अह हत्यों का सिम्मयण थोड़ी निम्नता के साथ पुगक-पुगक देवताओं को अपित करना चाहिए। देवताओं में शक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि की गणना है। 'सारवातिकक' के अनुसार देवताभेर से गन्धाहक निम्मार्शिक्षत प्रकार के हैं:

चन्दनागृरुकपूर-पोर-कुक्कुम-रोचनाः । । जटानामी किपियुना वार्तनंत्राग्यकः विदुः ॥ चन्दनागृरुक्कुक्कि-कुक्कुक्कुम-क्रेथ्यकाः । । जटानामी सुरमिति विकाणांत्राग्याष्ट्र विदुः ॥ चन्दनागृर्क्कुक्कृत्यम् ॥ चन्दनागृर्क्कुक्कृत्यम् ॥ चन्दनागृर्क्कुक्कृत्यम् ॥ चन्दनागृर्क्कुक्कृत्यम् ॥ चन्दनागृर्क्कुक्कृत्यम् ॥ चन्दनागृर्क्कुक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनागृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनागृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनागृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वम्तगृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनागृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनागृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनागृर्क्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यम् ॥ स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यस्य स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यस्य स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्कृत्यस्य स्वस्ता चन्दनाग्राक्किक्तान्ताम् स्वस्ता चन्दिनाग्राक्किक्कृत्यस्य स्वस्ता चन्दिनाग्राक्किक्तान्ताम्यस्य स्वस्ता चन्दिनान्ताम्यस्य

गण्या-हिस्तुनों के पितरों की लाडमुमि। इसके ऐतिहासिक, गौराणिक तथा गिरमकता सम्बन्धी अवशोधों के वर्णन से सम्बन्धे के सैकनों पृष्ठ अरे पत्रे हैं। किन्तु गया के सम्बन्ध में दिये गये प्राय सभी भत कुछ न कुछ तीमा तक-विवादास्पद है। गया के पुरीहित भवाचार्य ग्रारा स्वापित बैणान साम्प्रदाय में बास्या रखते हैं और प्राय. महन्तों का जैसा आवस्य करते हैं। कहा जाता है कि गया भयवान् विष्णु का पवित्र स्वल है। शरन्तु ननप्त्र में यह सकेत है कि गया सम (धर्मराभ), बासा तथा जिब का भी एक प्रमुत्त पवित्र स्वान है।

बेवो और पुराणों में 'पया' अब्ब विभिन्न स्थलों पर मिलनिन्न क्यों में प्रवृत्त हुवा है। यय नाम ऋत्येद की कुछ ऋषाओं में रुपित हुवा है। ये नाम ऋत्येद की कुछ ऋषाओं में रुपित हिल प्रमृत हुवा है। वेद संहिताओं में तो यह नाम अपूरी और राक्षणों के लिए भी आया है। इनमें गयापुर का नाम उल्लेखनीय है। निकक्त (१८,१९) में गयशिय नाम आया है, जिस पर भाजान विष्णु पीद रुपत वे। महाभारत, विज्युवर्मसूत्र तथा वामनपूराण (२२२०) में यशिय नाम के स्थल को बहुता की पूर्वी बेदी माना गया है और बीच मन्दी में यह नाम गया के प्रमृत स्थल के लिए जाया है। अक्श्योष के मुद्ध-वार्त दे अक्ट है कि महाराग चुड़ एक राजशिक के आध्यम (गया) में विये और बाही उन्होंने नयरंजना (निरंजना) नरी।

के तट पर कपना निमासस्थान बनाया। बही यह भी बताया गया है कि बुद्धगता में ने करूप क्रिंग के उपियल नामक भाग्यम में गये थे, नहीं उन्हें सन्वोधि की प्राप्ति हुई। किण्युमर्गस्त (८५,४०) के बनुसार विण्युपर गया में ही स्थित है। वह शाद्ध के लिए सबसे पवित्र रसफ है। इसी प्रकार उससे यह भी गता चलता है कि 'समारोह्य' नाम कार भी कोई स्थल गया में फत्मु नदी के तट पर स्थित है।

अनुभासनगर्थ में अम्मपृष्ठ (प्रेतिकला), निरम्भिन्य वर्षत तथा क्रीक्रमप्ती तोगों को गया का पवित्र स्वक माना गया हिन्तु बनगर्थ में इनका उल्लेख नहीं है। फिर मी इनको बनगर्थ में बणित विष्णुपद, गयिवार तथा समारो-हण स्पर्णों से अतिरिक्त समझना चाहिए। अस्मपृष्ठ मे पहलो क्रसहस्या का अपराधी गृह्व हो जाता है, निरम्भिन्य पर हुसरी का तथा क्रोक्कायों पर तीसरी ब्रह्महत्या का अपराधी भी खिन्न हो जाता है।

हा॰ कीलहार्न के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग-बान मौलादित्य तथा अन्य देवतात्रो की मूर्तियों के लिए मन्दिर बनवाये। वहीं एक उत्तरमानस नामक पृथ्कर अथवा झील का भी निर्माण कराया । उसने गया के अक्षयकट के पास एक सत्र (भोजनालय) भी बनवाया था । डा० वेणी-माधव बहुआ के अनुसार पालशासक नयपाल के अभिलेखो से यह पता चलता है कि उत्तर मानस का निर्माण १०४० ई० के आसपास हुआ था। इस प्रकार अनुमानत गया का माहात्म्य ११वी शताब्दी के बाद ही अधिक बढ़ा होगा। किन्तु वायुपुराण (७७ १०८) से लगता है कि उत्तरमानस का निर्मीण ८वी या ९वी शताब्दी तक अवस्य हो गया होगा । वस्तुतः गया का माहात्म्य कब से बढ़ा यह विवा-बास्पद प्रश्न है। महाभारत और स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों से युक्त हैं। वनपर्ग (८७) में यह उल्लेख है कि अगठ पुत्रों में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितृपिण्ड यज्ञ करे तो पितर लोग प्रतिष्ठित और कृतज्ञ होते हैं। उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र मदी, गयशिर पर्गत तथा अक्षयबट ऐसे स्थल है जहाँ पितरों को पिण्ड दिया जाता है। गया में पूर्वजों या पितरों का श्राद्ध करने से पित्रण प्रसन्न होते हैं। फलतः उस व्यक्ति को भी जीवन में सुख मिलता है। अत्रिस्मृति (५५ ५८) के अनुसार पुत्र अपने पितरों के हित के लिए ही गया

श्वाता है और फल्यु नहीं से लान करफें, वनका वर्षण करता है। इस स्वस्प में माम के गदामर (विष्णु) और गयमिर का वर्षन वर्षके किए बावस्थ्य हैं। किसितसमृति के बनुतार यदि कोई भी किसी व्यक्ति के नाम से गयमिर में पिण्डयान करें तो नरक में लिसत व्यक्ति स्वर्म को और स्वर्गस्थित व्यक्ति मोश प्राप्त करता है, ब्रम्मेंद्रपाण में मुन्ति तो यह है कि गनुष्य को कई संतानों की कामना करनी वाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया जाकर बाढ़ करें तो पितरों को मुन्ति मिक जामेगी और वह स्वर्थ मोश को प्राप्त होगा। गस्त्यपुरुण (२२. ४ ६) में गया को पहलीप कहा गया है।

गमामहास्थ - वायुपुराण से गयामाहास्य का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अन्तिम आठ अध्याय गया-माहास्थापर ही है। यह अलग ग्रन्य के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो वायुपुराण से ही लिया गया है। दे० 'गया'।

गरीवदास--ये महात्मा (१७१७-८२ ई०) छीड़ानी या चुरनी (रोहतक जिला) गाँव मे रहते थे। इनके 'गुरुग्रन्थ' में २४,००० पक्तियाँ है। इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच-लित है, किन्तू इनका एक ही मठ है तथा साधारण जनता इनकी शिष्यता या सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकती। इनके साधु केवल दिज ही हो सकते हैं। इनके मतावलिस्वयो को गरीबदासी कहते हैं। निर्गण-निराकार-उपासक यह पंथ भी अनेक पंथों की तरह कबीरपंथ ने प्रभावित है। गरह-एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आधा शरीर पक्षी और आधा मनव्य का है। पराणकथाओं में गरुड विष्ण के बाहन के रूप में वर्णित है। विष्णु मूर्य के ही सर्वव्यापी रूप है जो अनन्त आकाश का तीव्रता से चक्कर लगाते है। इसलिए इनके लिए एक शक्तिमान् और द्वतगामी बाहुन की आवश्यकता थी। विष्णु के बाहुन के रूप में गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक है। इस सम्बन्ध मे उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वयं सुर्य का सारिष अरुण (लालिमा) है, जो गरुड का अग्रज है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार गरंड दशकरया विनता और कस्यर के पुत्र हूँ, इसीणिए 'बैनतीय' कहलाते हैं। विनता का अपनी सपाली कहूं ते बेरा या, जो सपी गाता है। अत नष्ट भी सपों के शनु है। गरंड जन्म से ही इतने तैजस्वी थे कि देवताओं ने उनका अस्मि २२८ शरकासम-गर्भावा

समस कर पूजन प्रारम्ब कर दिया। इनका सिर, पक्ष और चोंच तो पत्नी के हैं और शेष धारीर मानव का। रक्ता सिर क्वेत, पक्ष लाक और खरोर स्वर्ण कको है। इनके पूज को नाम सम्पाति है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी माता मिनदा को कहु की अधीनता से मुक्त करने के किए पक्ष ने देवताओं से अमृत केकर अपनी विमादा को देने का प्रयत्न किया था। इन्ह को इसका पता लग गया। दोनों में युढ हुआ। इन्ह को अमृत तो मिल गया, किन्तु युढ में दसका चक्ष हट गया। पहड के अनेक नाम है, यया कार्यपि (पिता से), वैनतेय (माता से), मुपर्ग, गरसमानु आदि।

गरहासक---गरह के बड़े भाई अरुण। महाभारत (१३१ २४-३४) में अरुण के गरुडाग्रज होने की कथा दी हुई है। गरकोपनिवद---एक अध्यवेदेशिय उपनिधद्। इसमें विष निवारण की धार्मिक विधि है।

गर्वस्थळकाती — नेदान्ताचार्य बेक्क्सटनाय द्वारा तिस्था-हिन्द्रपुर में रचित यह प्रन्थ तमिल लिपि में लिखा गया है। इसमें भगवान् विष्णु के मुख्य पार्थद या बाहन गरुड की स्तुति की गयी है।

गण्डक्क — विष्णुकी व्यजामें गरुड का चिह्न या जायास रहता है, इससे ये गरुडव्यज कहलाते हैं।

पष्ठपुराण—गरुव और विष्णु का सवादका पुराण धन्य । नारस्पुराण के पूर्वाध के १०८व अध्याय मे मरुवपुराण की विषयसूची दी गयो है। मन्यपुराण के अनुसार मन्द्रपुराण ने अठारह हुआर त्लोक है और रेवामाहास्य, श्रीमद्भागवत, नारबपुराण तथा बदावेवर्तपुराण के अनुसार यह संक्या उनीम हुवार है। जो मरुवपुराण के अनुसार विषवकीडाकार, श्री गरेन्द्रनाथ बस्तु को उपलब्ध हुआ या, उसकी उन्होंने (पूर्ववण्ड के दो ती तैतालीस अध्यायों की और उत्तरखण्ड की पैतालीस अध्यायों की अपि उत्तरखण्ड की पैतालीस अध्यायों है। यह सूची मारदीय पुराण के लक्षणों से मिलती है परम्ह श्लीकसंख्या में ग्युनता है।

यह पुराण हिन्दुओं में बहुत लोकप्रिय है, विद्येषकर अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में इसके एक भाग को पुण्यप्रद समझा जाता है। इस पुराण भाग का श्रवण श्रादकर्म का एक अञ्च माना जाता है। इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेतशाद्ध, यम- लोक, यमयातना, नरक आदि विशेष रूप से विणत हैं।

त्रिवेणीस्तोत्र, पश्चपर्वमाहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वेस्टूट-गिरिमाहात्म्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, सुपदरपुरमाहात्म्य इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गरुडपुराण से उद्भृत बताये जाते हैं।

परक्रस्तम्य — आंर हुन् ग्रांकी के विष्णुतनिस्रों में सभागण्यप के बाहर और भगवान की दृष्टि के सम्मूल एक अचा स्वस्थ वनाया बाता है। नीचे कई कोणों का उसका च्या और स्वेनी जैसा शिखर होता है। दरनाभकाच्य पर बाह्य (मायः सोने) का पत्र चढ़ा रहता है। इस पर गरुड का आंखास माना जाता है। हेल्लियोश्रोस नामक मुनानी अवप डारा हंसापूर्व प्रथम ग्रांती में स्थापित बेसनगर का गरुडरतम्य इतिहास में बहुत विक्यात है।

गर्मे—एक ऋषि का नाम, जिनका उस्लेख किसी भी संहिता मे नहीं पाया जाना किस्तु उनके बैधजो 'गर्ना' प्रावरेखाः' का कारुक संहिता में उल्लेख हैं। कारायायनमुख के भाष्य-कार के रूप में गर्प ना नाम उल्लेखनीय है। क्योजिष साहित्य में इनका महत्त्वपूर्ण स्वान है। आंगे क्लकर गोष ऋषियों में गर्ग की गयना होना लगी।

बादबों के पुरोहित रूप में भी मर्गाचार्य प्रसिद्ध है। सर्च-जीव के सञ्चित कर्म के फलदाना ईक्वर के आदेशानु-साद प्रकृति द्वारा माता के खठरगङ्ग द में एक के शुक्रयोग से गर्भ स्थापित किया जाता है। गरुदपुराण (अ० २२९) में गर्भस्पिति की प्रक्रिया जिल्लों हुई है।

गर्भाषान—यह स्मातं गृह्य सस्कारों में से प्रथम संस्कार है। धार्मिक क्रिया के साथ पुरुष धर्मप्रती के अठरणद्धार में बीगर स्वापिन करता है जो गर्भाधान कहा जाता है। धर्मिक (वीरिमिवोदय, संस्कारप्रकाश में उद्धृत) ने इसकी परिभाषा डग प्रकार वी है

निषिक्ती यक्ष्ययोगेण गर्भ संधायंते स्त्रिया । तद्गभनिस्भन नाम कर्म प्रोक्त मनीधिभि ।।

गर्माधान के जिए उपयुक्त समय पत्नी के ऋतुस्ताम की बौधी राजि से लेकर सोलहती राजि तक है (मृतुम्मृति, ३ , याजवरक्वस्पृति, १७९) । उत्तरोत्तर राजियों रक् लाव से दूर होने के कारण अधिक पवित्र मानी बाती है। गर्माधान राजि से होना चाहिए, यह दिन से निर्धिद है (आश्वकायमस्मृति)। एक आधर्वणिक श्रुति में निषेष का यह कारण विमा हुआ है:

नातंत्रे दिवा मैथुनमर्जयेत् । अल्पभाग्या अल्पवीयास्त्र दिवा प्रसूचन्तेऽल्पायुषस्त्र ।

्त्रद्वकाल और दिन में स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए। इससे अल्पभाग्य, अल्पबीर्य और अल्पाबु बालक उत्पन्न होते हैं।]

गर्नाधान की रात्रिकंख्या के जनुसार सम्मति का किन्नु निष्कित माना जाता है (मनुस्मृति, २ ४८)। परस्तु मनु-स्मृति (३.४९) के अनुसार सम्मति के किन्नु में माना-पिता के रक्त-बीयों का आधिषय भी कारण हीता है। नास की तिष्यों में ८,१४,१५,३० और समूर्ण पर्व गर्भाधान के लिए निष्ठित है। गर्भाधान संस्कार पति हैं। कार सात्र है। प्राचीन कारल में पति के अभाग अथवा असमयता में बेरा अथवा निस्तेगप्रया के अनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी ऐसा कर सकता था (२० 'नियोग')। परन्तु कल्प्युग में नियोग वॉन्तत है।

मर्भाधान तभी तक अनिवार्य है जब तक पुत्र न उत्पन्न हो; इसके पश्चात् गर्भाधान में विकल्प है .

ऋतुकास्त्राभिगामी स्याद्यावत्पुत्रोऽभिजायते । अथेष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। पितृणामनृणद्वव स तस्मात्सर्वमहति ॥

निश्चित मागिलक धर्मकृत्य के पश्चात् पति द्वारा पत्नी का आलिङ्गन करके निम्मलिखित मन्त्रो से गर्भीमान करने का विधान है

अहमस्मिसात्व द्वौरह पृथ्वीत्व रेतोऽहं रेतोभृत् त्वम्।

(बौ० गृ० सू० १ ७.१-१८) (यह मैं हूँ। वह तुम हो । मैं आकाश हूँ। तुम पृष्वी हो । मैं रेतस् हूँ। तुम रेतस् को घारण करने वाली हो ।]

> ता पूषन् शिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या वपन्ति । यान ऊक उशती विशु याति

यस्यामुशन्तः प्रहराम शेषम् ॥ (ऋग्वेष, १०८५३७)

गिनिकीकर्म--- धर्मशास्त्र में गर्भिणी स्त्री के विशेष वर्म का विद्यान किया गया है। पदापुराण (५ ७.४१-४७) तथा मत्स्यपुराण में कश्यप तथा अदिति के संवादरूप में गर्मिणी के निम्नोंकित कर्तव्य बतलाये गये हैं:

गर्भिणी कुञ्जराष्ट्वावि-शैल-हम्मादिरोहणम् । व्यायामं शीघनमनं शकटारोहणं त्यजेत् ॥ शोकं रक्तविमोक्षञ्च साध्वसं कुक्कुटासनम् ।

व्यवायञ्च दिवास्त्रप्तं रात्रौ जागरणं त्यजेत् ॥ [गिंभणी को हायी, चोडै, पर्वत, अट्टालिका आदि पर चढ्ना, व्यायाम, शीव्रगमन, बैलगाडी-रोहण का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार शोक, रकोस्सर्ग,

त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार शोक, रक्तोस्सर्ग, खीघता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दिन में सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए।] स्कन्वपुराण ( मदनरत्न में उद्घृत ) के अनुसार:

हरिता कुड्कुमञ्जीव सिन्दूरं कज्जल तथा।
कूपीसकक्क ताम्मूलं माङ्गट्याभरणं शुमम्।।
केश संस्कारकवरीकरकणं विमुचणम्।
भर्तुरायुष्पमिक्कन्ती वर्षयेद् गिमणे नहि।।

[ हत्दी, कुंकुम, सिन्दूर, काजल, कूर्पास, पान, सुहान-वस्तु, आमूषण, वैणी-केशसंस्कार को पति की मंगल-कामना के लिए पत्नी अवस्य धारण करे।

गर्भिणीधर्म के साथ-साथ गर्भिणीपति के धर्म का भी विधान पाया जाता है:

वपन मैमुन तीर्च बजंबेर् गनियोगित । भाडक सलमान्यासारूपं गान्यत्र बेदीवत् ।। होरेर शवानुग्यम नम्बहन्तक युद्ध च वास्तुकरण त्वतिद्वरद्यानम् । जबाहुमस्वृचित्रकं स्पृवागेपयोगम् आयुक्षयो भवति गर्भिणकापतीगम् ।। (क्विविद्यान्)

[मुक्का, सभोग, यात्रा, श्रादकमें मर्भ के साववें महीने से न करना चाहिए। शोर, दमशान बाना, तब केश काटना, युद्ध, निर्माण, दृत्यात्रा, विवाह, समुद्रयात्रा—इन्हें भी नहीं करना श्रेयस्कर है।] व्यवस्त्रात्र्य— 'आयगतत्त्वत्रिकास' में उल्लिखित चौघठ करनों की सूची में 'पशादतत्वर' में एक 'प्रेच स्थान है। सम्बाव्यवर अपनुवंद के कई विभागों में 'पशायुंदवर' के हैं। साय का श्राय है। साय का आधार लेकर प्राय सभी पाल्य पृत्यां में विकत्या का सावाय सभी पाल्य पृत्यां में विकत्या का सावाय हो। साव का सावाय सभी पाल्य पृत्यां में विकत्या का सावाय हो।

सवाधिर---'गवाधिर' का ऋज्वेद (११३७.१;१८७,९; २.४१.३;३-३२२;४२.१,७;७.५२.१०;१०१.१०) में अनेक बार सोम के पर्याय के रूप में वर्णन हुआ है।

मह्बद (मह्नद ) वन---यह यवपाश के प्रमुख स्वाजों में बहुत ही रमणिक वन है। शंख का चित्न, महाप्रमुखक्त-प्राचार की टैक, बारमाटी तथा गाय के रातों का चित्न ब्रादि बही के मुख्य दर्शनीय स्वान है। यहाँ कायपुर के महाराज गावर्यालह, का बननाया हुआ विशास एवं मध्य प्रमिद्ध है। इसमें राज्य की शिवर्यकला देवने योग्य हैं। महिनीनाय----नाव सम्प्रदाय के नो नाथ प्रसिद्ध हैं। गरिनी-नाव इसमें बसूर्य है।

पासीबास — निर्मुणपार। के मुचारक पत्यों में सलनामी पत्थ उल्लेखनीय हैं। इस पत्य का प्रारम्भ किसते कर किया, इसका ठीक पता नहीं हैं। इसके पुणकदारकों में महास्ता बराजीबन दास (स० १८००), उनके शिष्य दुल्जनस्त तथा कुछ काल पीछे गाजीसास हुए। गाजी-दास छत्तीसगढ के चमार जाति के में। जाज से उनमा की सबा सो वर्ष पहले इस्क्रीने हस पत्य की पूर्वपत्ना की। गाजीसास ने चमार जाति के सामाजिक मुचार के लिए छत्तीसगढ प्रान्त के चमारों में इसका प्रचार किया। है० 'राजनामी प्रध्नाय'।

बाजपत्य---डां० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ (बैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स आंब इण्डिया ) में इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदाब्दी में हुआ कहा जाता है, किन्तु यह विधि अनिश्चित ही है। गणपति देव की पूजा (स्तुति) का उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति, मालतीमाधव तथा ८वी व ९वी शती के अभिलेखों में प्राप्त होता है। किन्तु इस मत का दर्शन 'वरदता-पनीय' अथवा 'गणपतितापनीय' उपनिषदी में प्रथम उपलब्ध होता है। गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया है तथा उनके सम्मान में एक राजसी मन्त्र नुसिंहतापनीय उप॰ में दिया गया है। इस मत की दूसरी उपनिषद गणपति-उपनिषद् हैं, जो स्मातों के अधवंशिरस् का एक भाग है। वैष्णव सहिताओं की तालिका में गणेश-संहिता का उल्लेख हैं जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। अग्नि तथा गरुड पुराणों में इस देव की पूजा के

निर्देश प्राप्त हैं, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित न होकर भागवतोया स्भातों को पद्मायतनपूजासे सम्ब-न्थित है।

हैसा की दशम अथवा एकावस शतास्त्री तक यह सम्प्रदाय प्रयोग्त प्रचलित या तथा चौकहुवी शती में अवनत होने लगा। इस सम्प्रदाय का मन्न 'क्षीगणेबाय मा मन' है तथा ललाट पर लाल तिलक का गोल चित्र हुए मत का प्रतिक है। सम्प्रदाय की उपनिषदों के सिवा इस मत का प्रतिक्षिए एवं महत्वपूर्ण प्रन्य है 'गणेब-पूराण' जिससे गणेश की विभूतियों का चर्णन है और कनके कोड विमोचन की चर्चा है। इस मत के खार्मिक आचरणों के अतिरिक्त गणेश के हुआरों नाव इसमें उस्कि-जित है। रहस्थमय प्यान से गणेशक्यी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म को प्राप्त निया जा सकता है। साथ ही मृतिवृता की हिन्दू प्रणाली भी यहां थी हुई है। 'मृद्शलपुराण' भी एक साणप्त्य प्रराण है।

'शाकुरिविचवय' में गाणपत्य सत के छः विभाग कहें गये हैं— १. महागणपति २. हरिद्रा गणपति ३ उचिक्कट गणपति ४ नवनीत गणपति ५ स्वर्ण गणपति एव ६ सत्तान गणपति । उक्किक्ट गणपति सरप्रदाय की एक शाका हेरम्ब गणपति की गृद्धा प्रणाणी (हेरम्ब बौदों की तरह) का क्ष्मुतरण करती हैं। गाणपत्य सम्प्रवाय की अनेक गालाएँ हैं, इन्तर अनेक गालाएँ सूद्गलपुराण में भी उच्छितित हैं तथा उनमें से अनेकों का स्वरूप दिशा भारत की मूर्विदों में आज भी दृष्टिगोषर होता है, किन्तु यह सम्प्रदाय आज आज भी दृष्टिगोषर होता है, किन्तु यह सम्प्रदाय आज

इस सम्प्रदाय का ह्यास होते हुए भी इस देवता का स्वान आज भी लघु देवों में प्रधानता प्राप्त किये हुए है। इनकी पूजा आज भी विम्मविनाशक एवां विद्वित्व वाता के रूपों में प्रपंक पाझुक्तिक अवसद एर सर्वप्रवम् होती है। स्कन्यपुराण में इनके इसी रूप (लघु देव) का वर्णन प्राप्त है। ब्रह्मवेबर्स पुराण के गणेशस्त्रक में इनके जम्म तथा गजवदन होने का वर्णन है। दे० 'गण-पति' तथा 'गणेश'।

गाजहरिद्रा--गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओ में अनेक अवसरो पर किया जाता है। बालिकाओ के रजोदर्शन के अवसर पर, बाह्यण हुमारों के महोरावी के बकदर पर तथा विवाह एंक्यार के दिन या एक दिन पूर्व ही वर तथा कम्या पेगों का गाजहरिखा उत्तव होता है। सरीर पर हरिफ़ालेपन नये जम्म अववा जीवन में किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इससे धरीर की कान्तिकारदारी है। दिलिण भारत में यह अंगराग की तरह प्रवृत्तित है।

साधि कात्यकुष्ण के चन्द्रवंशी राजा कृष्णिक के पुत्र तथा विश्वामित्र के पिता का नाम । महाभारत (३११५.१९) मैं इनका उल्लेख है:

कान्यकुरूने महानासीत् पापितः स महावलः । गाषीति विश्वतो लोके वनवासं जगाम ह ॥ [कान्यकुरून (कन्नौज) देश में गाथि नाम का महा-

[कान्यकुष्त (कन्नाज) दश म गाय नाम का महा-बली राजा हुआ, जो तपस्या के लिए वनवासी हो गया या।] हरिबंश (२७१३-१६) में इनकी उत्पन्ति की कथा दी हुई है:

कृषिकरुतुं तपस्तेपे पृत्रमिन्द्रसमं विमु: । लभेगिमिति तं प्राक्रन्तसारभ्येत्य बित्रमम् ॥ तृष्णे बर्षसहरूते वे तं तु तको स्रम्यस्त । बरुष्युत्रसम् दृष्ट्या सहस्रासः पुरव्य ।। सम्पर्य पुत्रकन्ते स्वमेवांत्रमवास्मत्। पुत्रस्ते करूप्यामास स देवेन्द्र, मुरोत्तमः, ॥ स गापिरभवदाना मध्यान् कौसिकः स्वयम्।

बनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुआ। गाधि की कन्या सस्य-बती थी, जो भूगुबंध के इस्त्रीक की पत्नी हुई। ] गाम्बर्यतन्त्र—आगमतत्त्र्वावलास में उद्धृत चौगठ तन्त्रों की भूषी में गाम्बर्यतन्त्र का कम ५७४ है। इसमें आगमिक क्रियाओं में गान्वर्यों के महस्त्र तथा उनकी

संगीत विचा का विवरण है। गान्यवंश्वेद — सामवेद का उपवेद। सामवेद की १००० शासाओं में आजकरू केवल १३ पायी जाती है। बार्जोय शासा का उपवेद गान्यवं उपवेद के नाम से प्रसिद्ध है। काल्यर्व वेद के कार आवार्य प्रसिद्ध है। सीमेक्बर, भरत, हनुमान् और कस्लिनाथ। आजकल हनुमान् का मत प्रचलित है।

गान्धवंबेद लग्य उपवेदों की तरह बर्णया व्यवहारात्मक है। इसलए आपूनिक काल में हसके जो बांस छोप होने है वसे हुए हैं वे ही प्रचलित ममसे लाने चाहिए। साम-वंद का 'लप्प्यान' एवं 'बाममेयमान' आककल प्रवार के उठ गया है, इसलिए साममान की वास्तिवक विश्व का छोप हो गया है। ऋषियों के मध्य जो विद्या गान्धवंबेद कहुलाती थी, बही सर्वशायरण के व्यवहार में आने पर संगीत लिया कहुलाने लगी। ऋषियों को तिया प्रचारों में स्पार्यादित होने के कारण अब आपूनिक मों सर्वसाधारण को उपलब्ध मुझे हो दे हैं। 'उपवेद'।

णाम---वैदिक काल में गेय मन्त्री का संग्रह तथा यात्रिक विधिय सम्मन्त्री विज्ञा विशेष गुरुकुलों में हुमा करनो थी। ऐसे सामस्येष के गुरुकुल ये नहीं मन्त्रों का गाम करना तथा छन्दी का उच्चारण मीतिक रूप वैदिक्ताया जाता था। अब लेकन प्रणाली का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरमन्त्रों की, जिन्हें भाग' कहते ने, रचना हुई। इस प्रकार गाम की उत्परित सामयेद से हुई।

गान के दो भेद हैं—(१) मार्ग और देशी। संगीतदर्पण (३ ६) के अनुसार।

भाग-वेशांतिपामंन सङ्गीतं विविधं स्मृतम् । हृष्टिणोन यदिन्वग्टं प्रयुक्तं भरतेन च ।। महृद्देवस्य पुरतस्तन्नार्याच्यं विमृत्तिप्रस् ॥ तसहंश्वदेवस्य ग्रेराता यस्याल्लोकानुन्त्रमन् ।। हृष्टेवा देवो च सङ्गीतं तहंशीत्याभिषीयते ॥ [मार्ग्लोतं देवो भिरं ने सर्गीत दो ब्रकार का है।

बद्वा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया और भरत ने शंकर के समश्र प्रयुक्त किया बहु मार्ग संगीत है। जो विधितन देशों के अनुसार लोकरणन में लिए जनेक रीतियों में प्रचलित है वह देशी संगीत है। मानवर्ष—(१) विण्णुराण के अनुसार भारतवर्ष के नव उच्छोगों में से एक गानवर्षश्चीण भी है:

भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्निबोधत । इन्द्रद्वीपः कग्रेस्मास्तान्नपर्णी गभस्तिमान् ॥ नागद्वीपस्तवा सौम्यो गान्वर्वस्त्वय वारुणः । अयम्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरस**न्**तः॥ [ इन्द्र, कक्षेर, तास्त्रपर्णी, मभस्तिमान्, नाग, सौम्य, मान्वर्व, वारुण तवा भारत, ये नौ दीप हैं । ]

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का विवाह माम्पर्व कहलाता है। जिस विवाह में कन्या और बर परस्प अनुराग से एक हमरे को पति-पत्नी के कप में बरण करते हैं उसे गान्यवं कहते हैं। मनुस्मृति (२.३२) में इसका स्वयान निम्माफित है:

इच्छ्याऽन्योन्यसंयोग कन्यायाध्व वरस्य व । गाम्बर्वः स तु विजेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥

[ जिसमें कस्या और वर की डच्छा से परस्पर संयोग होता है और जो मैयून्य और कामसम्भव है उसे गान्धर्व जानना चाहिए। ] दे० 'विवाह'।

शायकी — ऋरवेशेय काल में सूर्योपासना अनेक रूपो में होती भी। सभी द्विजों की प्रातः एवं मनव्या काल की प्रार्थना में गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासना की निश्चित करता है।

'गायक' 'ऋप्येद में एक छन्द का नाम है। साविज (शिविता प्रवाद मुद्र-साम्बर्गी) मन्त्र इती छन्द में उपक्रक होता है (ऋप्येद, ६९०)। गायमी का जय है 'गायन बामवे इति !' 'गामे बाके की राजा करने बामते !' पूरा मन्त्र है—मू.। भूव । स्व । तस्तिवितुर्वरेष्ण, भर्मो देवस्य प्रमित्ति, थियो मी नः प्रचोदयात् । [हम सिवता देव के बरणीय बनाम को बारण करने हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करें।]

सायसी का एक नाम 'साविनी' भी है। उपनयत-सस्कार के अवसर पर आवागं गायती अववा साविनी मन्न उपनीत बसुचारी को प्रवान करता है। सन्ध्योग-सता में इस मन्न का अप तथा मनन अनिवार्ध नाना गया है। जो ऐसा नहीं करते वे 'माविनीचरिन' सनसे आने है। नामनी चिपवा, कन्दोम्ला, मन्नातिका और बेटमाला कहा गयी है। मनुम्हति (३. १००७८; ८१-८३) में इसका महत्त्व बहलाया गया है।

पचपुराण में गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है। यह पद गायत्री को कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा विस्तार से वी हुई है। इसका ज्यान इस प्रकार बताया गया है:

व्वेता स्वं व्वेतरूपासि शशाक्क्षेत्र समा नता । विभावी विपुराष्ट्रक कदलीगर्भकोमछौ ॥ एणश्रुक्तं करेणृह्य पक्तुशं च सुनिर्मलम् । वसाना वसने क्षौमे रके चाद्भुतदर्शने ।।

पासनीकत-- जुकल पता की जपुरंधी की रेंच वत का अपु-ध्यान होता है। हसमें पुरंपुत्रक का निष्पान है। नामणी (क्राच्ये २ १-११) का जग गत बार, जहल कार, स्वत सहस्र कर करने से अनेक रोगों का नाम होता है। के हेमाजि, २ ६२-६३ (शकापुराण से जब्द)। इस क्रम्ब में गायभी की बासा तथा यनिजता के विषय में कहुत कुछ कहा गता है।

नाम्यं—गुरूष प्रवृत्दे के प्रातिधास्त्रम् क्रांत्यायन इति। तथा कारवायन के ही बाजनाने प्रातिकारक्य में मार्थ का नाम श्राम है। परवर्ती काल में एक पासुक्त वास्त्रीय के रूप में भी हनका उत्लेख है। चित्रप्रपत्ति में बहुत गया है कि खिन ने कारोंकुण (ब्लाट केटा) में बबबार किया तथा पासुन्त मत के जीक-ठीक पालनामं उनके बार शिष्प हुए—कुसिक, वार्ण, जीक्ट्या एवं मेंनेव।

पाणिनिसूत्रों में प्राचीन व्याकरण-आचार्य के रूप में भी गार्य का उल्लेख हुआ है।

भावन करणा कुना है नहां से प्रार्ट मिक्क काल में देवताओं की दूवा मर्थक आर्य अपने बृह्य में स्थापित अगिनस्थान की दूवा मर्थक आर्य अपने बृह्य में स्थापित अगिनस्थान के स्वता था। बृह्य का कर्ताओं होता था कि बहु तकवेदों में प्रथम अगिन के स्थापता करें। इस उत्तव को 'बल्यायान' कहते थे। ऐसे अबसर पर पृहरून बार पुरेरिहतों के साथ 'माइंपर्य' जया 'बाहुन-मीय' अगिनों के किए यवकेदियों का निर्माण करता था। माइंपर्य अगिन के लिए बुनाकार, आहुवनीय अगिन के लिए बाजिया अगिन के लिए बाजिया के लिए बाजिया कि निर्माण करता था। यव अल्युपी अगिन मान करता था। यव अल्युपी के मान मान करता था। वव अल्युपी के मान मान करता था। माइंपर आ अगाहुन निम्माणित वैदिक मन्त के विवास मान करता था। माइंपर आ अगाहुन निम्माणित वैदिक मन्त के विवास जाता था। माइंपर आ अगाहुन निम्माणित वैदिक मन्त के विवास जाता था। माइंपर आ अगाहुन निम्माणित वैदिक मन्त के विवास जाता था।

इह प्रियं प्रजया में समृध्यताम्

बस्मिन गृहे गार्डपत्वाय जामृहि । (ऋग्वेद,१०.८५.२७) मनुस्मृति में पिता को भी शाह्यस्य अन्तिक्य माना गया है:

पिता व गार्हपत्योऽस्मिमीतास्मिदक्षिणः स्मृतः ।

( 3.338 )

[पिता गार्हपत्य अस्ति और माता दक्षिणान्ति कहे गये हैं।]

मास्तव — बण्टाण्याथी के सूत्रों में जिन पूर्ववर्ती वैयाकरणों का नाम आया है, गालव उत्तमें एक हैं। ऋवियों(७,१.७४) की सूत्री में भी गालव की गणना है।

की सुसी में भी गालक की यणना है।

पिरसार (पिरिकार)—सीराष्ट्र (गिर्सवम भारत) का

एक प्रसिद्ध तीर्ष स्थान। प्राचीन काक से यह योिपयों
और साथकों को बाहुक्ट करता रहा है। काठियावाड

का प्राचीन नगर जुनागढ़ गिरनार की उपस्का में बसा

हुआ है। नगर का एक द्वार गिरनार दिखा को मन्दिर

है। वही बामनेक्दर जिनमन्दिर मी है। महौ अधोक

का शिकालेख लगा हुआ है। आगे गुगकुन्द महादेव का

मन्दिर हैं। ये स्थान पहाड के दातार शिकार के नीवें

और हैं। यहाँ पदाड के स्वात पहाड के

वी ओर हैं। यहाँ पदाड के सुग हुन है। महारम्भ

कल्लभानार्थ के वी तो है। हुन श्री (श्री स्वार)

प्राचीन काल से यह पर्वत 'क्रजंदल्ल' अवदा 'वण्य-पर्वत 'कहलाता था (दे० स्कन्दगुप्त का मिरारा अभि-लेक्ष)। इस पर्वत की एक पहाडी पर दत्तानेय की पादुका के चिल्ल बने हुए हैं। अशोक के शिलालेक्ष से प्रकट हैं कि तुरीय शारी हैं पूर में यह ती पंत्र में प्रविद्ध हो चुका या। बददामां के जुनागढ अभिलेक्ष के प्रारम्भ से ही इसका उल्लेक हैं (एपियापिया इध्यिकत, जिल्द ८, पू० ३६-४२) वस्त्राप्य क्षेत्र का यह केन्द्र माना जाता था (स्वस्त्यूप्तण, २२१-३)। यहाँ सुवर्णरेक्षा नामक परिवत नदी स्वतर्ती है।

चिरि—(१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दू वर्ग में पूजनीय माने गये हैं। पूजा का आधार धारणशक्ति अथवा गुरुख है (गिरति धारयति पृथ्वी, ग्रियते स्तूयते गुरुखाद्वा)। पर्वतों में कुरुपर्वत विशेष पूजनीय हैं

मेरु मन्दर कैलास मलया गन्धमादनः। महेन्द्रः श्रीपर्वतंत्रच हेमकूटस्तयैव च। अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वदिक्कमात्।।

निरिका--निरि (पर्वत ) हिमालय अथवा हिमालयाधि-ष्टित देवता से जन्मी हुई पार्वती । दे॰ 'त्रवा', 'पार्वती' । श्विरिक्षवण्यालः—इस तत का अनुष्ठान भारपर, वैद्यास अववा मार्गवीये शुस्क तृतीया को होता है। एक वर्ष पर्यन्त इसमें गौरी ववसा लोल्डा का पुजन होना बाहिए। द्वारक मार्गों में गौरी के निम्न मिन्न नार्मों का स्वारक करते हुए मिन्न-निम्न पुण्मों से पुत्रक करनी बाहिए। मिरिवर—(१) अहिल्ला का एक पर्योग। गौवर्गन वर्षत । गिरि) बारण करने के कारण उनका ग्रह माग पड़ा।

(२) एक वैष्णव सन्त कि का नाम भी निरद्धर है। मराठा अफों ने नानमाठ कोमों की सर्वधा उपेक्षा की है। मानमाठ मी मराठी माचानाथी एक प्रकार के पाछराज वैष्णव हैं। जिन-जिल मराठी लेखको तथा कवियों की रचनाजों से यह उपेका का भाव परिकक्षित होता है, उनमें विरिद्धर, एक्लाव जावि है। सम्भवत अपनी पर-प्यस्कावी स्मार्थ अवृत्तियों के कारण ही वे मानभाठ-सन्तों की उपेका करते थे।

निरिक्षकी—करूजमानार्यं के पुष्टिमार्गेय साहित्य में 'बुद्धविद्यानार्यक्' का विशिष्ट स्वान है। इसके रूचिया निरिक्षकों १६०० ईंग्लेक स्वास्तास हुए के। ये अपने समय में करूजीय अनुगायिक के ब्याह्म की व्यक्ति सेवा यवं तक्तियास भी इनके समसामिक है।

## **गिरिनगर**—दे० गिरनार ।

भिरिक्षित्रवारम्बरा—राङ्करावार्य के बार प्रधान विध्यों में के बुरेकरावार्य (सकत) प्रमुल के उसा उन वार्रो के दस शिष्य के जो 'दसनावी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये बार गृहकों के नाम पर बार मठों में बैटकर रहने कते। बुरेकर के तीन शिष्य—ियरि, प्रवंत और सागर ज्योति-मंठ (बोधीमठ) के अल्लानते वे। इस प्रकार गिरि-शिष्य-परम्परा जोशी मठ में मुरशित हैं।

शीसनोविष्य---प्रंमार रस प्रधान संस्कृत का गीतकाच्या। इसके रचियता लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे। इसमें राधा-कृष्ण के विहार का ललित वर्णन है।

राचा का नाम सर्वज्ञयम 'गोपालतापिनी उपनिषक्' में बाता है। रामापुर्वक सम्बन्धारी हारा यह सम्ब बाति सम्मानित है। जिन सम्बन्धारी में राचा की आराधका होती है उनमें विज्युत्वामी एवं निष्वाकों का नाम प्रथम बाता है। राचा की पूजा एवं गिर्वाकों का नाम प्रथम बाता है। राचा की पूजा एवं गीति हारा प्रशंता उत्तर आरत में सार्वकाल के पूर्व मच्चित यी, क्योंकि सम्बन्धारी व्यति के सन्त की

रचना है। बंगाल में जयदेव को निम्बार्क मताचलम्बा कहते हैं, किन्तु गीतगोबिन्द की राघा प्रेयसी हैं, पत्नी नहीं, जबकि निम्बार्कों के मतानुसार राघा कृष्ण की पत्नी हैं।

भौता—२० 'श्रीमप्त्रपावस्ताता'। महामारत के जीयम-पर्व में यह पायी जाती है। महामारतपुढ के पूर्व वर्जुन का व्यानाह दूर कर के लिए कृष्ण ने इसका उपदेश किया था। इसमें कमं, उपासना और जान का समुख्यय है। मीएककड़ ने बपती टीका में इसके विषय में कहा है: भारत रखंबेवार्यों मारतप्तर्थक इस्तन्ताः। मीतायामस्ति तेनेयं सर्वधास्त्रमधी मता।। इयमस्टादबाराधायी कमातु यदक्तवयेण है। कमायास्तिकातकाष्ट-जितवारमा निगवते।। मक्षपुत स्टब्सी ने अपनी टीका भीतागुंबार्यानिषकः।

में गीता के उद्देश का विशाद विवेचन किया है:
सहेकुक्स सीमार स्थापनाय प्राण्यक्कः।
पर्य निम्म्मेस गीमाशास्त्रकारों प्राण्यक्कः। आदि
भगवद्गीता के अविरिक्त और भी गीताएँ है, जैसे
भगवद्गीता के अविरिक्त और भी गीताएँ है, जैसे
भगवदगुराण में गीपीगीता, अध्यास्त्रसमायण में रामगीता अस्मिकिक पर्व में झाझागगीता, अनुगीता, देवीमागवद में मजदगीगीता आदि।

अनेक आनायों ने गीता पर साम्यवाधिक टीकाएँ तया भाष्य क्लि है। हनमें शाक्तुरभाष्य बहुत प्रसिद्ध है। यह अदिशादी तथा निवृत्तिभागीं भाष्य है। निक टीकाकारों तथा निवृत्तिभागों में क्लिकमान्य तिकक का 'गीतारहस्य', श्री अरिधन्य का 'एसेज ऑन दी गीता' तथा महात्मा गान्थी का 'अनासन्तिगोग' उल्ले-क्लीय है।

गीतातात्वर्योन्वर्णय-गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक निबन्ध ग्रन्थ । इसमें डैतवादी दर्शन तथा कृष्ण मिक का प्रतिपादन किया गया है।

गीतासमें — भगवान कुष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उप-देश करके भागवत समें का गुनरारम्भ किया। दसका तारपर्य यह है कि गीतासमें सुष्टिक के आरम्भ से चका आ रहा था। बीच में उसका कोण हो जाने पर श्री कुळा द्वारा उसका पुनरारम्भ हुआ। गीतासमें अध्यासम पर आपारित समुक्त्यवादी मर्ग था। मनुष्य की मृति का मार्ग निविष माना जाता था—जान, कमें बीर मित समन्त्रतः । एकान्तवादी सम्प्रदायों ने इन तीन विद्यार्थों को वैकल्पिक मान लिया । इससे जीवन एकाङ्गी हो गया । भगवान् कृष्ण ने तीनो के समन्त्रयमार्ग की पुनः प्रतिष्ठा की ।

गीतार्थसंग्रहरका---आवार्य वेक्टूटनाय ने तमिल में लगभग १०८ यंथों की रचना है। 'गीतार्थसंग्रहरका' उनमें से एक है। इसमें भगवद्मिक कूट-कूट कर भरी है। जनता में यह बहुत प्रिय है।

गोताबली (१)—चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यों में सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। उन्हीं की यह पद्यमयी रचना है। इक्लोकों में भगवान् कृष्ण का चरित्र वर्णित है।

गीतावली (२)—राम भित्त सम्बन्धी साहित्यभंडार में गोस्वामी सुकतीवास का प्रमुख योगदान हैं। गीतावलों में तुकतीवास ने रामकवा को गीतों में कहा है। इसके गीत गेय तो हैं ही, साहित्यक दृष्टि से बड़े उच्चकीट के हैं। गीताविष्का —अपवातावलनी थीं राघवेन्द्र स्वामीकृत एक ग्रन्थ। इसकी भाषा सरल है, रचना १७वी वाताब्दी की है। गीतासार—अगवात् कृष्णा ने अर्जुन को जो उपदेश किया है वह गढ़द पुराण (अध्याद २३३) में 'गीतासार' के नाम से प्रसिद्ध है। मोल के लिए समस्त योग, ज्ञान आदि के प्रति-गादक शास्त्रों का सार इसमें संदेश से समृहीत है।

पृट्या—कनीरपथी राजदाय की यह प्रार्थना पुस्तिका है। कतीर के अनुवासी नित्य पाठ में हसका उपयोग करते हैं। पुक्तिया—स्व बत का अनुक्जान भाव शुक्क तृतीया को होता है। पावंदी इसकी देखता है। पूष्पों को गुरू अपवा पायस (बीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिए। पुष्क—वैदीसिक दर्धन के अनुवार पदार्थ छः है—इस्य, गुज, कर्म, सामान्य, विशेष और समझाय। अभाव भी हक पतार्थ कहा, वार्या है। इस प्रकार पदार्थ सात हुए। हस्थानयी (हस्य में रहने वाला), कर्म से निज्ञ और सत्तावान् को हो, वह जुल है। गुण के चौत्रीस जेर है: १. क्य २. रस ३. गन्य ४. स्पर्ध ५. संक्या ६. परिनाण ७. गुवसत्य ८. संगीत ६. वित्राग १०. परत्व ११. अपरत्य १२. वृद्धि १३ सुक्त १४. हुन्स १५. इच्छा १६ द्वेष १७ यत्त १८. गुक्त १५. इच्छा १६ द्वेष १७ यत्त १८. गुक्त १५. हुन्स १८. संस्कार २२.

बाक्त मतानुसार प्राथमिक पृष्टि की प्रथम अवस्था में शक्ति का बागरण दो करों में होता है, किया एवं भूति तथा उसके कामित कः गुणों का प्रकटीकरण होता है। वे गुण है—तान, शक्ति, प्रतिमा, बक, पौरक एवं तेव। में छहों मिलकर बासुदेव के प्रथम व्यूह तथा उनकी शक्ति कस्मी का निर्माण करते हैं। छः गुणोंने युगों के बरलकर कंक्षण, प्रयुक्त एवं अनिस्द (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं व्यूह) एवं उनकी शक्तियों का जन्म होता है शाहि।

सांक्य दर्धन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक है। इनकी संक्या तीन है। सत्य का अर्थ प्रकाश अपवा झान, रज का अर्थ पति अववा क्रिया और तम का अर्थ अन्यकार अववा अवता है। भिस प्रकार तीन घागों से रहसी बेटी जाती है उस्ता है। है। से सुरुष्टितीन गुणों से घटित है। दे० सांक्य-कारिका।

पुण्यालक्षेय—आचार्य रामानुजरचित यह एक बन्ध है।
पुणावाक्षियत—यह कारानुत खुक्क प्रतिपदा को प्रारम्भ होता
है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए। विव तथा क्रमशः चार दिनो तक खादिया, अस्ति, बक्का और चन्द्रदेव की (शिव करा में) प्रवा होनी चाहिए। प्रवम से वह कर में तथा अस्ति माने करवाणकारी खहुर कर में अर्थित होने चाहिए। इन दिनों पत्रिक इक्सों से मुक्त जल से स्नान करना चाहिए। चारी दिन मेहैं, तिल तथा ववादि धान्यों से होने का विधान है। आहार कर में केवल हुन्य प्रहण करना चाहिए। दे वि लिख्युमानित पुराण, ३ १३७

पुसकारो — उत्तरालंड में रहप्रयान से २१ मील की दूरी पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने अगवान् शक्क्र की प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था। कहते हैं बाणासुर की कम्या कथा का भवन यहाँ था। यही कथा की ससी अनिरुद्ध को डारका से उठा लायी थी। गुपकाशी में नन्दी पर जारूउ, अर्थनारीश्वर शिव की सुन्दर मूर्ति है। एक कुंड में वो धाराएँ थिरती हैं, जिन्हें गङ्गा-यमुना कहते हैं। यहाँ वात्री स्नान करके गुप्त दान करते हैं।

पुरम्मान - उत्तरालंड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्त्रक । यह हर-सिल (हरिप्रमान) से वो मील की दूरी पर स्थित है। झाला से लाभ मील पर ब्यामप्रमान (ब्याम गङ्गा और भागीरची का संगम ) है। यहाँ से दो मील पर गृस-प्रमान है।

कुरागोक्षवरी—विश्वकूट के अन्तर्गत अनस्याजी है छः मील तथा बाह्यूर से वो मील की दूरी पर गुम गोदावरी है। एक अवेदी गुका से १५-१६ मत मीतर मोताकुण है। एक अवेदी गुका से १५-१६ मत मति हमा हमा हमा हमा स्नान करके गोकावरी के स्नानपुष्प का अनुभव करते हैं। पुष्पाच्या —एक देण्यत तीये। गुझ नाम 'गोप्रतारतीय'। अयोच्या से नी मील पविचम सरपूतर पर हैं। फंजाबाद छोचनी होकर मही सबक जाती है। यहाँ सरपूलन का बहुत माहस्थ्य माना जाता है। याट के यास गुन हरि का

गुरवास—एक मध्य कालीन सन्त का नाम । सुधारवादी साहित्यमाला में १९वी शती के अन्त में भाई गुरवास ने एक और पृष्य पिरोमा, जिसका नाम है 'भाई गुरवास की वार'। इस चन्य का अधिक अंग्रेजी अनुवाद मेकालिफ ने किया हैं।

युव-गुरु उसको कहते हैं को बेद-सास्त्रो का गुणन (उपवंश) करता है अथवा स्तुत होता है (गुणाति उपविशति बेद-बास्त्राणि यदा गीर्थते स्तुयते शिष्टवर्षो )। मनुस्मृति

क्षास्त्राण यद्वा गायत स्तूयत (शब्यवग) । मनुस्स् (२.१४२) में युक् की परिभाषा निम्नाकित हैं : निषेकादीनि कर्माणि यः करोति ययाविधि ।

अभिगण्तमपुत्रक्क सन्मद्धं कितव तथा। क्रियाहीनं कल्पाकुं वामनं गृहनिन्दकम् ॥ सवा अस्त्ररसंयुक्तं युक्तमन्त्रेषु वर्षयेत् । गुरुमंत्र्यस्य मूळं स्थात् मूलशक्ती सवा शुभम् ॥ कूर्मयुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुरुवर्गकी एक जन्मी सूची मिळती है :

उपाध्यारः विका अधेष्ण्याता चैत्र महोत्तिः।
मातुकः स्वयुरस्वाता मातामहिषतामही।
सम्बुग्येषः रितृश्यात्व पृस्तेते गुरव समृताः।
मातामही मातुक्षमी तथा मातुष्व वोदरा।।
स्वश्नः पितामही ज्येष्ठा वात्ती च गुरवः स्त्रीतः।।
स्वश्नः पितामही ज्येष्ठा वात्ती च गुरवः स्त्रीत् ।
स्वश्नः पितामही ज्येष्ठा वात्ती च गुरवः स्त्रीत् ।
स्वश्नः गितामही ज्येष्ठा वात्ती च गृतवः स्त्रीत् ।
स्वश्नः गृतवः गित्ता ।
स्वत्रको गृहवार्गाज्यं मातृतः पितृतो हिकाः।।
स्वत्रको गृहवार्गाज्यं मातृतः विका स्तर्वः का विवानः
है। युक्तिकरुत्वत्व से ज्युष्ठे गृत्व के ज्ञुषण निमानिकतं कहि

गये हैं:
सदानारः कुश्वलभीः सर्वशास्त्राचेपारमः।
निर्द्धनिमित्तिकाताश्रम्य कार्याणां कारकः शुन्तिः।।
अप्यर्थनैयुतपरः पितृदेवाचने रतः।
गुरुभक्तीजितकोषो नित्राणा हित्तकृत् स्वतः।।
स्वातान् शीकस्त्रपन्नः सक्कुलीनो महामतिः।
पर्दार्थात् विद्वालो दृवसंकरणको डिजः।।
अर्थियः वैदिक्ताणेयुक्तः कार्यो गुरुप्नै-।
एत्रैरेव गुणैयुक्तः पुरोषाः स्वाम्मशुभूनाम्।।

मन्त्रपृत् के किखेल कारण बताजाये गये है : शास्त्रोत प्रत्य कुलीनक विनीतः गुढवेणवान् । शुद्धाचारः कुलीनक दुण्विदंशः सुद्धिमान् ॥ आश्रमी ध्याननिष्ठस्य मन्त्र-तन्त्र-विशारतः । निषद्मतुग्रमे शास्त्रो पृत्तिरुप्तिभोगते ॥ जदार्ज्ञवं संतुर्गे समर्थो काह्यगोत्तमः । सरम्पास्त्रात्र वित्राति का मुहस्यो गुरुष्यते ॥ सामान्यतः द्विजाति का गुरु श्रमि, वर्णो का गुरु हाह्यगं, स्त्रियो का गुरु पति और सवका गुरु श्रतिवि होता है :

गुरुरम्मिद्वजातीना वर्णाना बाह्यणो गुरु: । पतिरेको गुरु: -स्त्रीणा सर्वेषामतिष्यगुरु ॥ (बाणक्यनीति)

उपनयनपूर्वक आचार सिसाने वाला तथा वेदाध्ययन कराने वाला आचार्य ही यथार्थतः गुरु है

उपनीय गुरुः शिष्य शिक्षयेच्छीचमादितः। श्राचारमन्निकार्यञ्चसम्ब्योपासनमेव च ॥ क्षत्यं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योगकरोति यः। तमनीह युरं विद्याच्छु ग्रोपक्रियातया।। वद्दिश्वदाक्ष्यकं वय्यं युरी त्रैबेदिकं द्यत्य । तद्दिक पारिकः वा प्रहणान्विकमेक वा।। (सनु० २.६९;२.१४९;३.१)

बीर शैंबों में यह प्रवा है कि प्रत्येक जिङ्गायत गाँव में एक मठ होता है जो प्रत्येक पाँच प्रारम्भिक मठों से सम्बन्धित रहता है। प्रत्येक जिङ्गायत किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होता है। प्रत्येक का एक गुरू होता है। जङ्गम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य जिङ्गायतों के गुरू होते हैं।

जब िल्ङ्गायत अपने गुरु का चुनाक करता है तक एक उत्सव होता है, जिसमें पांच पांच, पांच मठो के सहन्तों के प्रतिनिधि के रूप में, रखे जाते हैं। चार पांच वर्गाकार आकृति में एवं एक केन्द्र में रखा जाता है। यह केन्द्र का पांच उस लिङ्गायत के गुरु के मठ का प्रतीक होता है। जब गुरु किसी लिङ्गायत के घर जाता है, उस होवा रप्त पांचीयक संस्कार (गुरु का चरण घोना) होता है, जिसमें जारा परिवार तथा वित्रमण्डली उपस्थित रहती है। गृहस्वामी द्वारा गुरु की बोडशोपचार पूर्वक पूजा की जाती हैं।

धार्मिक गुरु के प्रति भिनंत की गरम्परा भारत में अति प्राचीन है। प्राचीन काल में गुरु का आजापालन विषय का परम बने होता था। पुरु विध्य का पुसरा पिदा माना जाता था एवं प्राकृतिक पिता से भी अधिक आदर्षीय या। आधृनिक काल में गुरुसमान और भी बद्धा चढ्ढा है। नानक, दाहु, राधास्वामी आदि बतो के अनुवायी जिसे एक बार गुरु बहुण करते है, उसकी बातों को ईस्वरच्चन मानते हैं।

विना गुर की आज्ञा के कोई हिन्दू किसी सम्प्रदाय का सदस्य नहीं हो सकता। प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता है। बाद में गुरु उनके कान में एक शुभ बेला में दीक्षा-मन्त्र पढता है और फिर बह सदस्य बन जाता है।

पुर (प्रमाण्डर)—छठी शती से आठवी शती के बीच कर्य-मीमासा के दो प्रसिद्ध विद्वान् हुए; एक प्रभाकर जिन्हे पुर मी कहते हैं एवं दूसरे कुमारिल, जिन्हे भट्ट कहा जाता है। इन दोनों से मीमासा के दो सम्प्रदाय चले। कुकुक्वमेलन—दिव या बाह्यनं, अनिय, नैयों को जीवन की पहली जवस्या में अच्छे गृहस्वजीवन की शिक्षा लेला सनियार्ष या । यह शिक्षा गुरुकुलों में वाकर प्राप्त की जाती भी, जहीं वेचारि खास्त्री के अतिरिक्त शतिय अस्त्रास्त्र विद्या और वैदेय कारीगरी, पश्चाम्बन एवं इचि का कार्य मी सीखता या। गुक्कुल का जीवन अति त्यामपूर्ण एवं त्यस्वा का जीवन या। गुक्क को जीवन अति त्यामपूर्ण एवं त्यस्वा कृत के पहले का बारण, इचिक्क करना, सिक्या जुटागा आदि कम करते के पदचार् अध्यक्ष में मन ज्यामा पढ़ता था। धनी, निर्मन सभी विद्यास्त्रियों का एक ही प्रकार का जीवन होता या। इस तरप्तकों के निक्कन पर स्वातल समाज का सम्माननीय सहस्य के रूप में बार्ज होता एवं विवाह कर गृहस्वायन का अधिकारी वनता था।

पुष्तक्षमक्षाह्म — (१) सिक्क सप्तराय का सर्वोत्तम वार्षिक ग्रन्थ, जिसकी पूका गृहमूर्ति के रूप में की जाती है। इक परिव स्थम का अव्यवस्थ पाठ करने को रीति सिक्क्षां ने ही प्रचलित की। इसमें सिक्को के दस गुरुवों की वाणी के साथ ही क्वीर, नामदेव, रविवास, मौरा, तुल्ली बादि कक्तो की चुनी हुई वाणियों भी सक्ता तक है और यह गुरुपुक्ती लिए से लिखा गया है।

(२) इसी नाम का गरीवदासी सम्प्रदाय का भी एक धार्मिक ग्रन्थ हैं, जिसे संत गरीवदास (१७१७-८२ ई०) ने में रचा। इसमें २५,०० पद हैं। दे० 'गरीवदास'। गुरुवेस—पन्टहवी शासीके वीरानैव सम्प्रदाय के एक आचार्य, किन्होंने 'वीरानैव आचार प्रतीयका' की रचना की। गुरुवेस स्वासी—ये 'आस्तराच सुन्न' के एक आपकार थे।

गुकारा—सिसको का पूजान्यता गृहदारा कहलाता है।
पूजा में 'ब्रम्य साहब' के कुछ निष्यत भागो का पाठ त्या
प्रमय की पूजा होती हैं। सिसका गृहदारों में अमृतसर का
स्वर्णमन्दिर प्रमुख और दर्शनीय हैं। गृह नानक तथा
वस्थ गृहजों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों
पर गृहजों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों
पर गृहजों के हुए हैं, जो विस्की के तीयं प्रमुख स्थानों
पर गृहजों के हुए हैं, जो विस्की के तीयं प्रमुख स्थान है।

पुष्प्रकारिय-विदास्ताचार्य अर्द्वतानस्य स्वामी (स० १२०६ से १२५५) के तीन प्रन्यों में एक प्रन्य का नाम 'गुरुप्रदीप' है। पुष्पमुखी-उस लिपि का नाम जिसमें तिक्कों का धर्मप्रन्य 'प्रन्य साहव' जिला हुआ है। गुरु नानक के उसराधिकारी गुठ अञ्जय ने मानक के पत्रों के लिए जस लिए को स्थी-कार किया जो महारी से निकाशी थी और पंजाब में उनके स्थम में प्रचलित थी। गुडवाणी उसमें किसी गाँगी, इस-लिए हसका नाम 'गुडगुसी' पत्रा। गत्रा। शास्ता में गुडगुसी' लिए का नाम है, परन्तु भूक से लोग हो सामा भी समझ केते हैं। इससे हुने वर्षमाला हो संस्कृत और नाएत की जन्य प्रायेशिक भाषाओं सी। इस समस पंजाबी गाया को सिवल लोग हसी लिए में लिखते हैं।

गुक्तलमासिका-यह सदाधिक बह्मेन्द्र द्वारा रचित एक सन्य है।

पुरुवत अनुराघा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस बस का बनुष्ठान होता है। सुवर्ण पात्र में रखी हुई बृहस्पति ग्रह की सुवर्णमृति के यूजन का विधान है। इसमें सात नक्तों का अाजरण किया आता है। दे० देमाग्रि, २,५०९।

पुष्टस्थक कब्रुष्ट — जिद्वार रिवेश दो अयों में होता हं—पहला प्रयोग चार्ति के सबस्य के लिए एवं हसरा लग्याची के अर्थ में । अन्याची अर्थवाचक जब्रुम्म पुज्य होता है। ऐसे जब्रुम लिब्रुम्यतों के पुत्र होते हैं तथा किसी न किसी मट के सम्प्रयास की पिछान दोका सहण करते हैं । इन्हें आवीवन जब्याचीर रहना चाहिए। ये वो प्रकार के होते हैं—गुस्स्थल जब्रुम और विरक्त जब्रुम । गुस्स्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारी (उत्सवी) एवं गुरु का कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। मुख्यमी बस्य—गुस्वारपुक्त प्रावस्य मान की अस्त्रमों के स्रस यत का अनुष्ठान होता है। पुत्रणं अस्या एकत की गृह अर्थात् वृहस्पत्ति देवता की प्रतिमा की शुवा का

गृह—(१) कार्तिकेय का एक पर्याय । महाभारत (३.२२८) में शिव ( रुद्र ) के पुत्र को गृह कहा गया है .

ग्द्रसुनुं ततः प्राहुर्गुह गुरुमतावर। अर्थनमम्प्रयुः सर्वा देवसेनाः सहस्रशः। अस्माकं त्व पतिरिति बुवाणाः सर्वती दिशः॥

[ रुद्र के पुत्र का नाम गृह हुआ। और देवताओं की समस्त सेना ने इनको अपना नाथक मान किया।]

(२) वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान् राम केसला निषावराज का नाम गुह था। यह श्रुक्तवेरपुर केमुख्य गंगातट का शासक या। राम और भरत का इसने बड़ा आंतिष्य किया था। (३) कहीं-कहीं विष्णु को भी गृह कहा गया है:

'करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहुनो गुहु-।' (महा० १३. १४९-५४ ) इसकी स्मृत्यति इस प्रकार की गयी है: 'गृक्के संकृणोति स्वक्यादीनि मायया' [ जो अपनी माया सै स्वक्य सादि का संवरण करता है। ]

मुह्मेच-वेदास्त के एक आचार्य। निक्यु के टीकाकार देवराज कीर सुप्त आस्कर ने नायवदेव, अदस्तामी, गृह-देव, जीनिवास, उन्नट आदि आध्यनारों के नाम निकं है। सक्कृत्यतु प्लना के बाद जीर स्वामी अक्टूराज्यों के पूर्व भी वेदाला के आचार्यों की परम्परा जन्नुस्त रही है। इन आचार्यों का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एव शक्टूर के नाम्य में हुआ है। रामानुकहत वेदावसंग्रह (पु० १५४) में प्राचीन काल के छः वेदाल्याचार्यों का उल्लेख मिन्दा है, इसमें गुहरेव भी हैं।

गुद्ध---गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व को गुद्ध कहते हैं। गीता (९१) में भगवान् ने ज्ञान को गुद्धातम कहा है

इदं तु ते गृह्यतमं प्रवश्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्यसेऽशुमात्॥

[ तुमको श्रद्धालु समझकर मैं इस अति गृह्य ज्ञान का उपदेश करूँगा, विज्ञान के साथ इसको समझकर तुम करूट से खूट जाओंगे।]

वृद्धि अथवा हृदयाकाश रूपी गृहरी गृहा में स्थित होने कारण इस तरक को गृह्य कहा गया है। कहीं कही विष्णु और शिव को भी गृह्य कहा गया है। विष्णु-सहलनाम (महाभारत, १३१४९७१) में गृह्य विष्णु-का एक नाम है:

गुद्धो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदावरः। इसी प्रकार महाभारत (१३.१७.९१) में शिव

( महादेव ) गुहा कहे गये हैं .

यजु: पादमुजी गुद्धाः प्रकाशो जगमस्तया।
गुद्धाक-अर्थ देवयोनियों में गुद्धाक भी है। कुबेर के अनु-वरों का यह एक भेद है। बार्मिक तलाणकला के जलकु-रण में इसका प्रतीकारमक उपयोग किया गया है।

निर्धि रङ्गान्ति थे यक्षास्ते स्युर्गृह्यकसङ्गकाः। [देवताओं की निधि के रक्षक यक्षणण गुह्यक कह-स्वाते हैं।]

अजन्ता की मिसि-चित्रकला में अहाँ पर्वतीय दृष्य चित्रित हैं, उनमें पक्षी, वानर एवं काल्पनिक जङ्गली वातियों-गुहक, किरात एवं किसरों के जिन पासे बाते है। बसों के बहुत कुछ तद्व ही गुह्मक भी होते हैं। अरहुत और सोची की मृतिकला में हमका अक्टून बीने के रूप में शाजमञ्जिकालों के पैरों के नीचे हुला है। अनञ्ज-परवाद व्यक्ति कामिनियों के चरणतल में कैंसे इब बाता है, इसका यह प्रतीक है।

पुरुष्कावसी—ग्रादशी को इस तत का अनुष्ठान होता है। अती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गुरुकों (क्कों) भी तिल और असतों से पूजा करनी चाहिए। इस तत में किसी बाह्यण को सुवर्ण दान करने से समस्त पाणों का स्वर हो जाता है।

उत्पद्यते गृहे यस्य न च जायेत कस्य सः। स गृहे गृढ उत्पलस्तस्य स्याद् यस्य तत्पजः।। यह दायभागी बन्धु माना गया है (मनु. ९,१५९)। याजवलध्यस्मृति (२.३२) में इसकी यही परिभाषा

मिलती है 'गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृहजस्तु सुतो मतः।'

बर्तमान हिन्दु-चिषि में गूडब पुत्र की स्वीकृति नहीं है।
गूहल ---गूह में पत्नी के साथ पहनेवाला। पत्नी का गृह में
रहना दरतिएर आवश्यक है कि बहुत से शास्त्रकारों ने
पत्नी को ही गृह कहा है: 'न गृह गृहिम्प्याहुर्विहणी
गृहमुच्यते।'गृहस्व डितीय आव्यम 'गाहिस्य' में रहता
है। दरतिण इसको ज्वेच्डावमी, गृहमेची, गृही, गृहपति,
गृहापिति बादि में कहा गया है। धर्मशास्त्र में बाह्मण
के प्रमुखता देते हुए गृहस्वम्य का विस्तार से बर्णन
किया गया है। (दि० मनुस्मृति, अव्याय ४)।

चतुर्यमायुषो भागमुषित्वाणं गुरौ द्विजः । द्वितीयमायुषो भाग इतदारो गृहे वसेत् ॥ क्रमेहेंचेच मुतानावणताहेल वा पुनः । वा वृत्तिस्ता समास्याव विश्व औवेदनगादि ॥ धानाधानप्रतिक्रियर्ष स्टैः कर्मोत्तराहित्रैः । क्रक्तिकेत वरीरस्य कुर्नीत धर्मस्वक्रम् ।। ऋतानृताध्याक्षीवेल्, मृतेत अकृतेन वा । ऋतानृताध्याक्षीवेल्, मृतेत अकृतेन का स्वान्ताध्याक्षित् ॥ ऋतवुरुक्किको ग्रेथममृतं स्वावध्यावितम् ॥ मृतं पु प्राचितं मैक्सं मृतं कर्मणं स्वृत्वः । इत्यानृतं वृज्ञानिक्यं तेन चैवापि जीवते । स्वान्तं वृज्ञानिक्यं तेन चैवापि जीवते ।

हिल बायु के प्रयम-तयु में मान को गृहगृह में कातीत कर हिलीय-वयु में मान में विवाह कर पत्नी के साम वर वाल कर हिलीय-वयु में मान में विवाह कर पत्नी के साम वर वाल कर हिला के वाल कर बात कर वाल कर

गरुडपुराण (४९ अध्याय) में गृहस्थाम का वर्णन सामान्यतः इस प्रकार से किया गया है:

सर्वेवामाश्र4ाणान्तु देविष्यन्तु चतुविषम् । इद्धानापूर्यकुर्वाणी नीरिकतो सद्धातरारः ॥ योऽपीरण विधिवद्वेदान् गृहरमाश्रममाञ्जलेत् । उपकृष्वर्यणको स्त्रेया नीरिकतो सरणान्तकः ॥ अमन्योऽदिवियगुभूषा यत्रो दानं गुरावर्षन्त् । गृहर्यस्य समासेन वर्मोऽयं द्विजसत्तमाः ॥ उदासीनः साधकत्त्व गृहत्यो द्विविषा मध्येत् । श्रृहर्यस्यस्य मुक्तः स्त्रस्या भाविनाविष्यः । श्रृहर्यस्यस्य मुक्तः स्त्रस्या भाविनाविष्यः । पृकाकी विषयेषुयाकृत्य स्वस्या भाविनाविष्यः । [ बहायगरी (स्नातक) के यो प्रकार होते हैं—उपकृषीण जीर निष्कत । जो नेदों का विश्ववद्य सम्प्रयम कर
कृषण जीर निष्कत । जो नेदों का विश्ववद्य सम्प्रयम कर
कृषण जीर नेष्कित केदिया है यह उपकुष्कीण जीर जो
जामरण गुरुकुछ में रहता हैं बहु नीरिक्त हैं। क्षम्यादान,
जितिष्वेता, यज, दान, देवपुत्रन ये संस्रेप में गृहस्य के
धर्म हैं। उदावतीन जीर साधक-गृहस्य दो प्रकार का होता
है। कुट्यनमरण में नियतित कमा हुआ गृहस्य का
होता है। कुट्यनमरण में नियतित कमा हुआ गृहस्य का
होता है। कुट्यनमरण में नियतित कमा हुआ गृहस्य को
होता है। कुट्यनमरण में नियतित कमा हुआ हुआ कीर निरक्तिक
होता है। कुट्यनमरण में नियतित कमा हुआ हो कर,
भाग की कामना से जो एकाकी विचरता है वह
उदानीज हैं।]

मृहार्थवीपिका—स्वामी ममुपूदन सरस्वती इत श्रीमङ्गमा-बद्गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम श्याक्या कह सकते हैं। शंकराचार्य के मतानुतार रिचत यह व्याख्या विद्वानों में अत्यन्त आदर के साथ प्रचलित है। इसका रचनाकाल कोलहवीं सतास्यी है।

मुस्तबन —एक बैदिक क्रिया । ऋष्वेद की क्ष्वायाँ सात वर्गों में विनक है एवं वे सात ऋषिकुछों से सम्विष्यत है। इसके प्रथम ऋषिकुछ के ऋषि का नाम गुरुवस्य है। स्वर्धमु कमणिका, ऐतरिय बाह्यण (५.२.४) एव ऐतरिय आरच्यक (२.१.१) में गुरुवस्य को ऋष्येद के द्वितीय सम्बन्ध का सातात्कार करने वाला कहा नमा है। कौषीतिक्विद्यास्य (२२.४) में गुरुवस्य को आर्थेद में दिवार मक्स का सातात्कार करने वाला कहा नमा है। कौषीतिक्विद्यास्य (२२.४) में गुरुवस्य को आर्थेद में कहा नमा है।

गृहणकामी — पञ्चमी के दिन इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें ब्रह्मा के पूजन का विभान है। मुली, जूना, सूप, भाग्य साफ करने का यन्त्र, रसीई के वर्तन, (गाईस्च्य की पाँच आवस्थक वस्तुएँ) तथा जठकरूका का बान किया जाता है। दे० हेमासि, १.५७४; क्रत्यरस्थाकर, ९८ (सात वस्तुओं का उल्लेख करता है, जिसमें एक है चूल्हा तथा दूसरा है जलकलका )।

पृष्टपूष-- धार्मिक जीवन के कर्तव्यनियों क प्रत्यों में चार प्रकार के सुवों का सर्वोत्तरि महत्त्व है। वे हैं औत, नुष्टा, वर्म एवं हम्द्रवाशिक प्रत्य। गृष्टामुत्रों को 'गृष्टां इसिल्प कहा गया है कि वे घरेलू (पारिवारिक) यजों तथा परिवार के लिए आवस्यक धार्मिक कृत्यों का वर्णन उपस्थित करते हैं।

गह्मसूत्रों के तीन भाग है। पहले भाग में छोटे यजीं का बर्णन है, जो प्रत्येक गहस्य अपने अग्निस्थान में पुरोहित द्वारा (या ब्राह्मण होने पर स्वत ) करता है। ये यज्ञ तीन प्रकार के हैं (अ) घृत, तैल, दुग्घ को अस्नि में देना, (आ) पका हुआ अन्न देना तथा (इ) पश्यक । इसरे भाग में सोलह सस्कारो का वर्णन है, यथा जातकर्म, मामकरण, अन्नप्राज्ञन, च डाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि, जी जीवन की विशिष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कर्म हैं। तीसरे में मिश्रित विषय हैं, जैसे गृहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म, श्राद्ध कर्म. पितयज्ञ तथा अन्य लघ क्रियाएँ । कौशिक ग० स्॰ में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियों को दूर करने के मम्त्र भी पाये जाते हैं। सभी वेदशाखाओं के उपलब्ध गहासूत्रों की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता है। ये हैं: (ऋक् सम्बन्धी) १ शाङ्कायन २ शाम्बव्य ३. आव्य-लायन: (साम मम्बन्धी) ४ गोभिल ५. खाविर ६ जैमिनि: (शक्लयजुर्वेद सम्बन्धो) ७ पारस्कर; (कृष्णयजुर्वेद सम्बन्धी) ८. आपस्तम्ब ९ हिरण्यकेशी १० बौधायन ११ भारद्वाज, १२ मानव १३ वैस्वानस; (अथर्ववेद सम्बन्धी) १४. कौशिक । दे० 'मृत्र'।

मों (मी)—गी हिल्हुओं का पवित्र पणु है। खनेक यन्निय पदार्थ—मी, हुम्म, दांच इसी से प्राप्त होते हैं। यह स्वय कुमिय एवं एवंगी, आहाण कोर देव का प्रतीत है। जनको गोपाल, गोविल्य आदि विवर इसी से प्राप्त हुए। गोरहा और गोविल्य आदि विवर इसी से प्राप्त हुए। गोरहा और गोविल्य आदि विवर इसी से प्राप्त हुए। गोरहा और गोविल्य का प्रतिक्र का आवश्यक कर्ताय है। विदेक कालीन भारतीयों के पन का प्रमुख जयाचार गाय अववा बंक है। गो के सीर का पान या उक्का उपमोग पृत या दिष बनाने के लिए होता था। जीर सक्षों में सोमर स्व सीरोदन तैयार किया जाता था। ऋरवेद की दानस्तुति से गोवों के बहे-बहे समुद्दी का उच्छेक किया गया है। पुरोहितों को गौवों के दान एवं नोपानन कायण इनके इत्तासिक को विद्येष सहस्वपूर्ण डंग से खर्णांग गया है। वैदिक कालीन गोएँ रोहित, शुक्ल, पूषिन, कृष्ण आदि रक्कों के ताम ते पुकारी जाती थीं। बैन हक तथा गाड़ी को लोच ये पूर्व स्वास्त के बिचय से एवं वस्तुकों के वित्तसय एवं मुस्साकन के भी सावन थे।

मो शब्द का प्रयोग मौ से उत्पन्न वस्तुकों के लिए मी किया जाता है। प्रायः स्तका अर्थ दुष्य ही लगाया जाता है, किन्तु पशुका मास बहुत कम । इसके पशुक्य का बोध मी होता है जिसे अनेक कामो में लगाया जाता है। 'वसन् ' शब्द कमी-कामी गो का पर्याप भी समझा जाता है।

गोदान अनेक प्रकार के दानों में महस्वपूर्ण है। स्वतन्त्र रूप से गी का दान पृष्यकारक तो समझा ही जाता है, अन्य वार्मिक कार्यों के साथ—विवाह, श्राद आदि में—भी इसका विधान है।

धो-उपबार—चुगादि तथा युगान्त्य नामक तिषियों के दिन इस वत का विधान हैं। इससे एक शी का समान तथा पुकत होना चाहिए। चडशीतिमुल, उत्तरासण, दक्षिणायन विषुव (समान राजि तथा दिवन), प्रत्येक मान की संक्षा-नित्यो, पूर्णिमा, चतुर्वशी; पक्षमी, नवमी, सूर्य तथा चन्द्र बहुण के दिन भी इस वत का आचरण करना बाहिए। दे क इत्यरलाकर, ४३३-४३४, स्मृतिकोस्तुभ २७४-२७६।

पोकर्णकेन — कर्नाटक प्रदेश में योबा के समीप में स्थित एक वैततीर्थ । यह रावण द्वारा स्थापित कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीरी जिले में 'गोला गोकर्णनाव' भी उत्तर का योकर्ण तीर्थ कहलाता है। गोकर्णनेत्र के जास-पास कह तीर्थ हैं — ?. माण्डव्यकुण्ड (गोकर्ण से बार मील पविचय) २ कोणाक कुण्ड ३ मडकुण्ड (गोकर्ण से निर्दा से बाध मील) ५ पुनसुकुण्ड सीर १ गोकर्णतीर्थ (गिनिय के समीप)। इस क्षेत्र में गोकर्णताय को मिलाकर पद्ध-जिक्र माने बाते हैं, जिसमें मुख्य लिक्न गोकर्णनी का है। इसरा देवकली के पास सरीवर के निकार देवेदवर सहादेश, तीरा सीता स्टेशन के पास लाक्स्वर, और। गोकर्णनाय से विकाश मामर गाँव में वटेश्वर और पाँचवां सुने-सर गाँव के पविचम स्वर्णेश्वर । इनके वर्धनों के लिए बहु-संक्ष्यक यात्री आते हैं। श्रीमद्भागवत में गोकर्णका उल्लेख है :

ततोऽभिन्नज्य भनवान् केरलांस्तु त्रिगतंकान्। बीकणस्यं शिवक्षेत्रं सान्निष्यं यत्र पूर्जटेः ॥

[ तवनन्तर बलरामजी केरल देश में गये, पुनः त्रिणतं में पहेंचे जहां गोकर्ण नामक शंकरजी विराजते हैं। देवी-भागवत (७,३०६०) में शान्त पीठों में इसकी गणना को गमी है :

केवारपीठे सम्बोक्ता देवी सन्मार्गदायिमी। सम्दा हिमबत पच्ठे गोकणे भद्रकणिका ।। इसके अनुसार गोकर्ण में भद्रकर्णिका देवी का निकास है।

गोकुल---यह वैष्णव तीर्य है। विश्वास किया जाता है कि भगवान् कृष्ण ने यहाँ गौएँ चरायी थी। मयुरा से दक्षिण छः मील दूर यह यमुना के दूसरे तट पर स्थित है। कहा जाता है, श्री कृष्ण के पालक पिता नन्दजी का यहाँ गोष्ठ या । संप्रति बल्लभाचार्य, उनके पुत्र गुसौई बिट्टलनायबी-एवं गोकुलनायजी की बैठकें है। मुख्य मन्दिर गोकुलनाय जी का है। यहाँ वल्लभकुल के चौबीस मन्दिर बसलाये जाते है।

महालि द्वेश्वर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार महादेव गोपीव्वर का यह स्थान है:

गोकुले गोपिनीपुज्यो गोपीश्वर इतीरितः। गोकुलमाय--- प्रजभाषा के गद्यलेखक रूप में गोकुलनाथ वरुलभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं। इनकी 'जौरासी वैष्णवन की वार्ता' त्रजभाषा की तत्कालीन टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय है। इन्होंने पृष्टि-मार्गीय सिद्धान्तग्रन्थो की व्याख्या भी लिखी है।

गोचर--इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होनेवाला विषय । जितना दृश्य जगत् है अथवा जहाँ तक मन की गति है वह सब गोचर माया का साम्राज्य है। परमतत्त्व इससे परे है। बेदान्तसार में कथन है 'अखण्डे सम्बदानन्दमवाङ्गनसगोचरम्।'

गोचर्म--(१) गी का चमडा । कई वार्मिक कृत्यों में गोचर्म के आसन का विधान है। समयाचारतन्त्र (पटल २) में विविध कर्मों में विविध वासन निम्नाकित प्रकार से बत-लाये गये हैं :

शान्ती नृगाजिनं शस्तं मोक्षार्थं ज्याध्रयर्मं च। गोचर्म स्तम्भने देवि सम्भवे वाजिचर्म च॥ इसके अनुसार स्तम्भन किया (शत्र के जडीकरण) में

गोजर्म काम बाता है। पारस्कर आदि गृह्यसुत्रों के अनुसार विवाह संस्कार की एक क्रिया में वर को व्यम-वर्म पर बैठने का विधान है। यहाँ पर वृषभवर्म वृष्यता अथवा सर्जनकात्ति का प्रतीक है।

(२) भूमि का एक मापः

दशहस्तेन बंशेन दश वंशान् समन्तसः। पंच चाम्यधिकान् दद्याद् एतद् गरेवर्भे उच्यते ॥

(बसिष्ठ)

िवस हाथ लम्बे बाँस द्वारा पंद्रह-पंद्रह वर्गाकार में नापी गयी अभि गौचर्म कहलाती है।

गोतम-गोतम का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है, किन्तुकिसी ऋचाके रचयिताके रूप में नहीं। यह स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध आक्रिएसों से था. क्योंकि गोतम प्रायः उनका उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद की एक लरचा में इनका पितृवाचक 'रहुगण' (१.७८.५) शब्द आया है। शतपय बाह्यण में इन्हें 'माध्व विदेस' का पारिवारिक पुरौहित तथा वैदिक सम्यता के बाहक समझा गया है (१ १४.१.१०)। उसी ब्राह्मण में इन्हें विदेह जनक एव याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक सुक्त का रचयिता कहा गया है। अथर्ववेद के दो परिच्छेदों में भी इनका उल्लेख है। वामदेव तथा नोधस इनके पुत्र थे। उनमें वाजश्रवस भी सम्मिलित है।

गोत्र--इसको व्युत्पत्ति कई प्रकार से बतायी गयी है। पूर्व पहलों का यह उदघोष करता है, इसलिए गौत कह-लाता है। इसके पर्याय है सन्तति, कूल, जनन, अभिजन, अन्यय, बश, सन्तान आदि। कुछ विद्वानो के अनुसार 'गोत्र' शब्द का अर्थ 'गोष्ठ' है। आदिम काल में जितने कुटुम्बो की गायें एक गोष्ठ में रहती थी उनका एक गीत्र होता था । परन्तु इसका सम्बन्ध प्रायः वशपरम्परा से ही है। बास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से वंश-परम्परा प्रारम्भ होती है। मनु के अनुसार निम्नाकित मूल \_गोत्रऋषि थेः

जमदम्निर्म रहाओ विश्वामित्रात्रिगौतमाः । वसिष्ठ काक्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिण । एतेकां बाम्बपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ किन्तु जन्मत्र मनुने ही चौबीक शोबों का उल्लेख किया है:

याण्डित्यः नारमण्डलेकः यारस्यः सावर्णकरस्या ।
भव्यात्रे श्रीतमस्य
स्वित्यास्यानिर्वेदयस्य
स्वित्यास्यः कृषियस्य
स्वित्यास्यः कृषियस्य
स्वित्यास्यः कृषियस्य
स्वित्यास्यः कृषियस्य
स्वित्यास्यः कृषियस्य
स्वित्यास्यः कृष्यस्य
स्वात्यास्यः कृष्यस्य
स्वात्यास्यः स्वात्यस्य
स्यात्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्यस्य
स्वात्यस्य
स्वात्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्

सीकालीनकमीद्गरच्यो पराधरमृहस्यती ।
काञ्चमी विश्वकीधिकयो कारायावानीयकाण्यकः ।।
काञ्चमी विश्वकीधिकयो कारायावानीयकाण्यकः ।।
काञ्चमी विश्वकीधिकयो कारायावानीयकाण्यकः ।।
काञ्चमीतिमितृबाक्या चाधिक्रयो बात्स्य एव व।
सावम्याजन्यानवैद्याध्यवक्य पुलकीधिकः ।।
सावम्याजन्यानवैद्याध्यवक्य पुलकीधिकः ।।
सावम्याजन्यानवैद्याध्यवक्य पुलकीधिकः ।।
सावम्याजन्यानवैद्याध्यवक्य पुलकीधिकः ।।
सावम्याजन्यावनवैद्याधिकाष्ट्री भौतमस्याध्याध्यवक्य सुपत्रो भौतमस्याध्याध्यवक्य सुपत्रो भौतमस्याध्याध्यवक्य सुपत्रो भौतमस्याध्याध्यवक्य सुपत्रो भौतमस्याध्याध्यवक्य सुपत्रो भौतमस्यत्य।।
सावस्याध्यवक्य सावस्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्याध्यविद्या

गोतों के आदि पुरुष बाह्मण ऋषि ये। इसिलए बाह्मणों के जो गोत्र हैं वे ही पौरोहित्य परम्परा से खिनय, वेस्य और शूरो के भी गोत्र हैं। अनिलपुराण के वर्णसङ्करो पाल्यान में इस मत का उल्लेख किया गया है। बाजिय-वैस्य-बहुबाणों बोले च प्रवराधिकम् ।

तथान्यवर्णसङ्कराणा येथां विप्रास्त याजकाः ॥ जिनको पौरोहित्य परम्परा छिन्त हो गयी है और जिनके गोत्र का पता नहीं छगता उनकी गणना काश्यय गोत्र में की जाती है, क्योंकि कश्यय सबके पूर्वज माने जाते हैं। दे० गोत्रप्रवरसञ्ज्ञारी

धोजिराक बत-(१) यह बत आधिवन कृष्ण ज्योदधी को आरम्भ होता है। तीन दिन तक हकका आवरण विधा जाता है। इक्को गोविन्द देवता है। गोधाणा करवा गर्ण-धाणा में विकित्त का निर्माण कर उन्न पर नष्यक नताकर भगवान कृष्ण की अदिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी दाहिनों और वार्षी जोर चार-चार पटरानियों हों। चौचे वित्त होम, बीज को अर्थादान तथा उनका पूजन होना चाहिए। इत तत के जाचरण से स्तान को वृद्धि होती है।

- (२) मात्र शुक्छ हावकी अथना कार्तिक शुक्छ त्रयोवकी को इस त्रत का प्रारम्भ करना चाहिए। तीम विन तक उप-वास, छक्मी, नारायण तथा कामधेनु का पूजन होना चाहिए। इसके अनुष्ठान से सुख-सीमान्य की प्राप्ति होती हैं।
- (३) बहु तत भाव धुक्त जनोनशी की आरस्य करना बाहिए। तीन दिन पर्यन्त हसका आजरण होना बाहिए। काशयेनु तथा लल्लीनारायण की पूजा का हसमें विश्वान है। दे होगांत, यतखंड, ३०३-२०८ (सविष्णोत्तर पुराण की): वतक्रकाण (प्वास्पक १९१)।

गीवा-दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्त महिला । बालवार भक्तो में पेरिया आलवार अवीत 'सर्व-श्रेष्ठ भक्त' का जन्म परम्परा के अनुसार कलिसंबल्सर ४५ में हुआ। था। उनकी पुत्री अण्डाल, जो कलिसंबत् ९६ में उत्पन्न हुई थी, बहुत बडी भक्त थी। बहुत ही मधुरभाविणी होने के कारण उसे गोदा कहते थे। उसने तमिल भाषा में 'स्तोत्र रत्नावली' पुस्तक की रचना की है, जिसमें तीन सौ स्तोत्र है। तमिल भक्तो में इनका बड़ा आदर है। (इनकी जन्मतियि आदरार्थ अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गयी है।) गोदान-गो = केशो का दान = खण्डन करने वाला संस्कार. जो दाढी-मुळों के मुण्डन रूप में होता है। इसीलिए शत-पथ ब्राह्मण में इसका अर्थ 'क्षीरकर्म' है। गोदान विधि (सिर का मुण्डन) पूर्ण यवावस्था की प्राप्ति पर तथा विवाह के अवसर पर होती है। अथर्ववेद में इस विधि का उल्लेख है, किन्तु यह नाम नहीं है। बाद में केशान्त संस्कार का यह पर्याय हो गया, क्योंकि प्रथम बार दाढी-मछ साफ करने के समय गोदान किया जाता था। दे॰ 'केशास्त'। गोदावरी-दक्षिण भारत की गड़न। भारत की पवित्र नदियों में इसका तीसरा स्थान है। स्नान करने के समय इसका च्यान और जाबाहन किया जाता है :

गक्को च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । कावेरि नर्मदे सिन्धो जलेऽस्मिन्सिश्चि कृष्ट ॥

वैदिक साहित्य में गोदावरी का उल्लेख नहीं मिलता, चिन्तु रामायण के समय से हमकी चर्चा प्रारम्भ हो जाती है। वरणकाण्ड (१३,१३,२१) में कवन है कि प्रख्रवदी नामक प्रदेश गोरावरी के निकट और जयस्त्य आश्रम से वो गोवन की दूरी पर स्थित है।

महामारत के वनपर्व (८८.२) में शोदावरी का निम्ना-कित वर्णन पाया जाता है :

यस्यामास्यायते पृण्या दिशि गोदावरी नदी। बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता शिवा।। बह्मपुराण (७०१७५) में गोदावरी और उसके तटवर्ती तीयों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है । बहा-पुराण गोदावरी को प्रायः गौतमी कहता है :

विन्ध्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी सा निवद्यते । उत्तरे साऽपि विन्वयस्य भागीरध्यभिषीयते ।। (७८,७७)

(तीर्यसार में उच्छत)

गोदावरी द्वारा सिञ्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र और धर्म तथा मुक्ति का बीज कहा गया है :

मुक्तिबीजं दण्डकारण्यमुच्यते। विशेषाद् गौतमीहिलष्टो देशः पुण्यतमोऽभवत् ॥ (वही, १६१,७३)

कई पुराणों में गोदावरी चाटी के ऊपरी अञ्चल की बड़ी प्रशंसा की गयी है : सह्यस्यान्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी। पृथिव्यामपि कृत्स्नाया स प्रदेशो मनोरमः ॥ यत्र गोवर्धनो नाम मन्दरो गन्धमादनः ॥

(मत्स्यपुराण ११४.३७-३८)

गोदावरी की उत्पत्ति के विषय में पुराणों मे कई कथाएँ दी हुई है। बहापुराण (७४७६) के अनुसार गौतम ऋषि शिव की जटा से गङा को ब्रह्मगिरि में अपने आश्रम के पास ले आये थे। कुछ परिवर्तन के साथ यही कथा नारदपुराण (उत्तरार्द्ध, ७२) तथा वराहपुराण (७१ ३७-४४) में पायी जाती है। ब्रह्मिगिर में आकर गङ्का ही गोदावरी बन गयी। कुर्मपुराण (२ २० २९-३५) के अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुआ श्राद्ध बहुत ही पुण्यकारक होता है।

गोदावरी के किनारे स्थित तीथों की संख्या बहत बडी है। ब्रह्मपुराण में लगभग एक सौ ती बौ का वर्णन पाया जाता है, जिनमें त्र्यम्बक, कुशावर्त, जनस्वान, गोवर्धन, प्रवरासंगम, निवासपर, बज्जरासगम, आदि मक्य हैं। गोदावरी के किनारे सर्वप्रसिद्ध तीर्थ हैं नासिक, गोवर्धन, पद्भवटी और जनस्थान । प्राचीन काल में इन तीथों में बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर थे। परन्तु मुसलमानी काल में उनमें से अधिकांश ध्वस्त हो गये। फिर मराठो के उत्थान के पश्चात पेशवाओं के शासनकाल में अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ । पञ्चवटी में रामजीमन्दिर एवं गोदावरी

के बायें किमारे पर मासिक में नारोशकूर मन्दिर प्रसिद्ध है। पद्भवटी में सीतामुका यात्रियों के विशेष, आकर्षण का स्थान है। सीतानुका के ही पास काळाराम का मन्दिर है. जिसकी नणना दक्षिण-पश्चिम भारत के सर्वोत्तम मन्दिरों में की जा सकती है। गोवर्धन और तपोवन के बीच कई पवित्र बाट और कुण्ड है। नासिक में सबसे पवित्र स्थान रामकुण्ड और सबसे प्रसिद्ध वार्मिक पर्व रामनवमी है। ब्हस्पति के सिहस्य होने के अवसर पर नोदाद री का स्नान अत्यन्त पृथ्यकारक माना जाता है जिसका बारह वर्ष में एक बार यहाँ विशाल वार्मिक समारोहपूर्वक मेला लगता है ।

नीयम्बतः सत्यय्ग में नवमी के दिन भगवान् जनार्दन (विष्णु) द्वारा दुर्गा, कूबेर, वरुण तथा वनस्पतियों का निर्माण किया गया । बनस्पति भी एक चेतन देवता है, जिसमें गोधम प्रमुख है। इस बत में गेहूँ के आटे के बने पदार्थी से उपर्यक्त पाँच देवताओं का पूजन करना चाहिए। दे० कत्य रत्नाकर, २८५-२८६।

नोषय बाह्यण-अवर्ववेद से सम्बन्धित एक बाह्यणग्रन्थ । इसके विषयों में विविधता है। यह ग्रन्थ 'वैतानसूत्र' पर आधारित है। इसमें दो काण्ड है, जिनका ११ अध्यायो में विभाजन हुआ है। पहले काण्ड में पौच तथा दूसरे में छः अध्याय है। अध्याय प्रपाठक भी कहलाते है। इस बाह्यण का मुख्यतः सम्बन्ध ब्रह्मविद्यासे है। इसके कुछ अश शतपथ और ताण्डच बाह्मण से लिये गये हैं और कुछ स्पद्धतः परवर्ती प्रक्षेप जान पडते हैं।

गोपवित्ररात्र (गोज्यवित्ररात्र )—इस वृत को भाद्र शुक्ल त्तीयाया चतुर्थीको अथवा कार्तिक मास में प्रारम्भ करना चाहिए। तीन दिन तक गौओ तथा लक्ष्मीनारायण के पूजन का इसमें विधान है। सूर्योदय के समय वृत की स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए। गौ के सीग और पुँछ को दही तथा घी से अभिविश्चित करना चाहिए। बती को चुल्हे में न पकाया हुआ लादा प्रहण करना चाहिए। तैल तथा लवण वर्जित है। दे० हेमाद्रि २. ३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९.१-१६ से) । हेमाद्रि के अनुसार पूजन के समय 'माता खद्राणाम', (ऋग्वेद. क्षष्ट्रम मण्डल, १०१ १५१) मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए।

रे४४ वीक्यास-नीती

बोपग्रवत--आविवन मास की पूर्णिमा, अष्टमी, एकावशी अवना द्वावशी को यह प्रारम्भ कर चार मास पर्यन्त तब तक किया जाय अब तक कृष्ण पक्ष की बड़ी तिथि न आ जाय । इस इत को सभी कर सकते हैं, किन्तु विद्योव रूप से इस प्रत का विचान नव विवाहितों के लिए है। मौ के पैर की प्रतिका अपने वह में, गोशास्त्र में, विष्णुमन्दिर में, विश्वाक्य में अथवा तुलसी के वाले के पास ३३ बार अंकित कर पौच वर्ष तक इस वत का अनुष्ठान करना भाहिए। इसके विष्णु देवता है। तदनन्तर उद्यापन का विधान है। बत के अन्त में शोदान करना चाहिए। दे० स्मृतिकौस्तुभ, ४१८-४२४, वतराज, ६०४-६०८। गोपाल--(१) भगवान् कृष्ण का एक स्रोकप्रिय नाम। भागवत धर्म में कुष्ण या वासुदेव के ईश्वरीकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत है। राम-कृष्ण गोपाल भण्डारकर वास्त्रेव एवं कृष्ण में अन्तर बसलाते हैं। उनका कहना है कि वासदेव प्रारम्भ में सात्वत कुल के प्रमुख व्यक्ति थे, जो छठी। शती ई॰ पू॰ में या इससे पूर्व हुए थे। उन्होने अपने कूल के लोगो को एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। तदनन्तर उनके अनुवायियों ने उन्हें व्यक्तिगत ईश्वर मानकर उनकी ही आराधना प्रारम्भ की । उन्हें पहले नारायण, फिर बिष्ण और अन्त में मधुरा के गोपदेवता 'गोपाल कृष्ण' के रूप में माना गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ भगवदगीता की रचनाकी गयीजो सैद्धान्तिक ग्रन्थ है। दे० उनका ग्रन्थ 'बैष्णविज्म, शैविज्म ऐण्ड अदर माइनर रेलिजस सेक्टस ऑफ इन्डिया।' इस कथन में कल्पना का पट अधिक है। 'गोविन्द', 'गोपाल' आदि कृष्ण के पर्याय बहुत पुराने है ।

गया है, जो वैकुंठवासी देवो के अवतार थे गोपाला मुनय सर्वे वैकुण्ठानन्दमृत्य ।

गोंपालकस्यू—महारमा जीव गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण-लीलासम्बन्धी काल्यप्रन्य । गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में यह बहुत लोकप्रिय हैं।

(२) वजमंडल में बसने वाले गोपो को भी गोपाल कहा

योपाकसापनीयोपनिषय् इसमें गोपाल कृष्ण के ब्रह्मस्त का निरूपण किया गया है। कृष्णोपासक वैष्णवों की यह विश्वस्त एवं प्रामाणिक उपनिषद है।

गोपालनवारी---इस तत का अनुष्ठाम नवमी के विन करना चाहिए। समुद्रगामिनी नदी में स्नान करने का इसमें विधान है। कृष्ण भगवान की पूजा होनी चाहिए। भोषाक क्ष्यु— वीतन्यसम्प्रयाय के एक आपार्य । ये इस सम्भ्रयाय के अरिमिक छः गोस्वामियों में से एक ये । इरिमिक क्षया सम्प्रयाय का असित क्ष्य है, विककी रचना सनातन गोस्वामी ने की । परम्बु यह गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है । महूजी दक्षिण देश के निवासी ये, बाद में चेतन्य महाप्रभू की आजा से कृत्यावन में आकर जाजीवन भगवान की आराधना एवं ज्ञायायना करते रहे ।

नोपालकहरू नाम — सभी कृष्णभक्त सम्प्रदायों का धार्मिक स्तोत्र ग्रन्थ। इसमें भगवान् कृष्ण के एक सहस्र नामों का कीर्तन है।

गोषाहमी---कार्तिक बुक्ल अष्टमी को इस जत का अनु-ष्ठान होता है। इसी दिन भगवान् कृष्ण गोप बने थे। इसके देवता भी वे ही है। इसमें गौओं के पूजन का विचान है (देश निर्णयामृत, ७७ (कुर्मपुराण से))।

गोपिनी—धीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रवाय के प्रस्ताचारी साधकों की पूजनीय नायिकाओं का एक प्रकार गोपिनी कहुळाता है। कुळार्णवतन्त्र में 'गोपिनी' शब्द की व्युत्पत्ति वतळायी गयी है

आत्मान गोपयेद् या च सर्वदा पशुसङ्कटे। सर्ववर्णोद्भवारम्या गोपिनी सा प्रकीर्तिता।।

धोषी— बैज्ज बाइसम से भागवतपुराज, हरिवश एव विज्जुपुराज का प्रमुख स्थान है। तीनो में हज्ज के जीवन-कारु का वर्ष मिलता है। धानवत में उनके परवर्ती जीवन की वर्षणा बास्य एव युवा कारु का प्रणंन अति तुन्दर हुआ है। इससे गोपियों के बीच उनकी कीहा का वर्षण प्रमुख हो गया है। गोपियों जनस्य भक्ति की प्रतोक है। गोपियाच का अर्थ है अनन्यभक्ति। द्वारोनिक इंग्टिस गोपियां 'वोधाल-विच्जु' की झाविनी व्यक्ति की बचेक स्थो में अभिक्यांत है, जो उनके साथ निस्य बिहार अबवा सास करती है।

गोपीतस्य और गोपीमाय के उद्गम और विकास का इतिहास सहुत लम्बा और मनोरक्कर हैं। सर्वप्रमम क्ष्मांच के विष्णुक (१९५६५) में विष्णु के लिए गोप', 'गोपित', 'गोपा' आदि शब्दों में मधु अप्रोत्त प्राप्त के मधु का उत्त हैं की स्वाप्त का हो। यह मी कहा गया है कि विष्णुकोंक में मधु का उत्त हैं और उसमें मृत्रिप्रंगा गोप वर्ती हैं। ये शब्द निस्थित

स्प से विक्यु का सम्बन्ध, नाहे प्रतीकालक ही क्यों ने हो, सी, भोप और गोपियों के बोहते हैं। वहाँ पर मी, गोप बादि शब्द सोपिक है, व्यक्ति क्या कराव कार्यात बायक नहीं। इसका सम्बन्ध है गमन, विक्रम, क्युदि, गामुर्घ और धामन्य से। इसी मूळ देशिक कल्यना के बायार पर बैण्या साहित्य में हुण्य के गोपस्तक्ष्म, उनके गोपस्ता, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्यनाएँ और भावमाएँ विकत्तित हुई। यह कहना कि हुण्य का मुक्तः सम्बन्ध केवल गोप-प्रजाति से या, बैज्या घर्म के इतिहास को बीच में लिख्य का गोप रूप गोपारण करने वाले गोपो ठीक है कि विज्यु का गोप रूप गोपारण करने वाले गोपो ठीत है कि विज्यु का गोप रूप गोपारण करने वाले गोपो

महाभारत में कृष्ण और विष्णु का ऐक्य तो स्वापित हो गया था, परमु उसमें कृष्ण को बाललील की वर्षों कहों ने से गीरमें का कोई प्रसंग नहीं है। किन्यु पुराणों में गोप-गोपियों का वर्णन (क्ष्मश्रास्थक) मिलला प्रारम्भ हो जाता है। नागवत (१०१.२३) पुराण में वो स्वय्ट कथम है कि गोपियों देवपित्तयों थी, भगवान कृष्ण का अनुरक्षक करने के लिए वे गोपी रूप में अववर्तित हुई। बहार्यवर्त और परपुराण में गोपीकल्या और गोपीमावना का प्रसुर विस्तार हुआ है। इनमें गोक्योक, नित्य कृष्यावन, तित्य रासकीश, कृष्ण के ब्रह्मान, राघा को आह्वाविका शक्ति आदि का सरहस्य वर्णन पामा जाता है।

मध्ययुगीन कृष्णमक सन्तों ने गोषीमान को और अधिक प्रोशासहन दिया और गोषियों को कनन करनायां हुई । सनकादि अपवा हंस पार्थ्याय के आवार्य निम्नार्क ने गोषीमान को वार्शानक तथा रहस्यास्मक व्याख्या की है। इनके अनुसार कृष्ण नह्या है। इनकी वो शांकर्यों है— (१) ऐक्वर्य और (२) गायुर्थ । उनकी ऐक्वर्यक्रीक में रामा, लक्ष्मी, मूं आदि की गणना है। उनकी गायुर्व शक्ति में राखा तथा अन्य गोषियों को गणना है। गोषियों कृष्ण की झार्थियों शिक्त है। निम्बार्क ने कहा:

> अङ्गे तु वामे व्यभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसीमगाम् । स्वतीसहस्रैः परिवेषितां सदा स्मरेम देवी सक्लेप्टकामदाम् ॥ (दशक्लोकी)

स्पेटतः यहाँ राकाकी कल्पमा शक्तिरूप में हुई है।

गोडीय बैज्यव (पेतन्य) सम्प्रवाय के द्वारा गोपोमाव का सबसे अधिक विस्तार और प्रवार हुआ। पुष्टिमार्ग ने इसे और पुष्ट किया। द न रोनों सम्प्रवासों के जनुसार गोपियों अगवान कृष्ण की झांतिय शिक हैं। जीका में कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों क्यों में कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों क्यों में किया साइवर्ष है। वृत्यानन की प्रत्यक्ष रासकीक्ष में वे मणवान की गुस्स झांवियों शिक का प्रवर्तन करती है। वे नित्यसिद्धा मानी गयी है। वैक्या मन्त्र आवासों ने गोपियों का सुक्श किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है। वे क्या गोस्सागंकृत 'उज्जवक्रनीक्रमणि', कृष्णवस्क्रमा अध्याय। गोपियों के स्वरूप और नाम के विषय में अन्यव भी कवन है:

गोप्यस्तुश्रुतयो ज्ञेयाः स्वाधिजा गोपकन्यका। देवकन्याध्य राजेन्द्र न मानुष्यः कथञ्चन।।

[ गोपियो को श्रुति (वेद अववा मभूस्वर) ममझना वाहिए। ये गोपरूप्तका वपनी अविषठात शांक से उत्यक्ष हुई है। हे राजेन्द्र! ये देवरूप्याएँ हैं; किसी प्रकार ये मानुषी नहीं हैं। जिवाला के रूप में इनके सिम्माणित नाम हैं. पूर्णरसा, रसनच्यरा, रसाज्या, रसमुख्यरी, रसपीयूपबामा, रसतर्राङ्गणी, रसक्लाजिली, रसवािषका, अनङ्गमञ्जरी, अनङ्गमानिनी, मदयन्ती, रङ्गविङ्गला, कलक्रवयीवना, अनङ्गङ्गमुन्ता, मदयन्ति, कक्षावती, लक्षिता, रतिकला, कलक्रक्यो आदि।

श्रुतिषण के रूप में इनके निम्मण्लित नाम है: उद्गीता, समोचीन, कन्नमीत, कल्प्बरा, कल्प्बरा, कल्प्बरा, कल्प्बरा, कल्प्बरा, कल्प्या, विषद्धी, कल्प्यत, वहुमता, कर्मणुनिष्ठा, बहुहरि, बहुजाला, विशाला, ग्रुप्रयोगदाना, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, बहुक्ता, कल्प्यती, क्रियावनी आदि।

मुनिगण के रूप में गोपियों के नाम अधोलिखित हैं:

उन्नतपा, सुतपा, प्रियन्नता, सुरता, सुरेला, सुयर्वा, बहुप्रदा, रत्नरेला, मणिग्रीया, अपर्णा, सुराणा, मन्ता, सुरुल्लाणा, मुदतो, गुणवती, सौकालिनी, सुरुशेचना, सुमना, सुभद्रा, मुद्रीला, सुर्राभ, सुलदायिका आदि ।

गोपबालाओं के रूप में उनकी संज्ञा नीचे लिखें प्रकार की है. चन्नायकी, चन्निका, काञ्चनमात्ता, दभनमात्ता, चन्नाम्ना, वन्नदेखा, चान्नवार्यो, वन्नत्याव्या, चन्नप्रमा, चन्दकला, सोबर्यमात्ता, प्रिमाणिका, वर्षप्रमा, सुढ काञ्चनस्तिम्मा, मालदी, यूर्यो, वासन्ती, नवस्तिका, सच्छी, नवसन्ती, रोकाणिका, सोगम्बका, कस्तूरी, पर्यमी, कुण्डली, गोराणी, रसाजा, सुरसा, अपूमक्जरी, रम्मा, चर्चसी, सुरेखा, स्वारंशिकका, बसन्ततिश्का आदि। देश रम्पुराल, राजालखण्ड।

धोषीचंत्रमाय—नाथ सम्बदाय के नी नाथों में से अस्तिम गोपीचम्बताय थे। गुढ़ गोरसनाथ, मस्सेन्द्रनाथ, अर्तृनाथ, गोपीचम्बताय सभी अब तक शीवित एतं अगर समसे गारे हैं। कहते हैं कि सायकों को कभी-कभी इनके दर्गत भी हो जाते हैं। इन ग्रोपियों को विप्रतीवन ही नही प्राप्त हैं, इन्हें चिरयोवन भी प्राप्त हैं। ये योगवल से निस्स किशोर कथ या सम्बद्धिक की ठरक बालक्ष्य में रहते हैं। गोपीचन्द्र (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आब भी विश्वक योगी गार्त फिरते हैं।

गोपुर— पार्मिक प्रवर्गों का एक अङ्गा। मिल्बरमाकार के मुख्य ब्रारियलार को गोपुर कहते हैं। इसकी अ्युत्पत्ति हैं 'गोपन कपीत् रक्षण करता है जो 'गोपायति रक्षति हति।। महामारत (१.२०८.३१) में एक विद्याल गोपुर का उल्लेख पाया जाता हैं:

द्विपक्षगरुडप्रस्थैद्वारिः सौबैश्च शोभितम् । गुप्तमभ्रवयप्रस्थैगोपुरीर्मन्दरोपमैः ॥

देशिय के द्राविड शैली के मन्दिरों में बृहल्काय गोपुर पाये जाते हैं। कोविक्यापुराष्ट्रक — वह मुख्यूय में बार प्रपाठक हैं। काल्या-सन वे इस पर एक परिशिष्ट शिल्या है। योभिक्ष्युप्रस् सामवेद की कीचुमी धाला वालों और राणामनी धाला बाओं का है। इसका ग्रंथीं अनुवाद बॉग्डेनक्स में प्रस्तुत किया है। दे॰ सेकेड वुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द २०। इस पर बनेक शंक्षुत्रभाष्ट्र जिल्दों में ज्यूप्त); याचोचर का भाष्य (रवुक्चत के 'क्रियाक्रीम्बी' में उद्यूप्त); सरका माण्य (गिविन्यानान्य की 'क्रियाक्रीम्बी' में उद्यूप्त); सरका माण्य शीविन्यानान्य की 'क्रियाक्रीम्बी' में उद्यूप्त);

समें गृहस्वीयन से सम्बद्ध सभी धार्मिक क्रियाओं की विध धतिस्तर वर्णित है। गृहस्त्वी ने सात पुष्प हैं, या पितृयक, गार्वणयह, अपटकासक, कावणीयक, बायन्य पुजीयक, साझायणीयक तथा जीनीयक। इतने क्रितिरक पांच नितय महायक है, ज्या ब्रह्मयक, देवसक, पितृयक, अतिथियक तथा मृत्यक। जिन धरिरसंस्कारों का वर्णा हमसे हैं, उनकी सूची इस असरा है— रै. राजधान र गुंधवन ३. सीसप्तीन्तयन ४. जातकर्म ५. नामकरण ६. निकासण ७. वृडाकर्म ८ उपनयन ९ वेदारम्म ९. केवान्त ११. सामवर्तन १२ विवाह १३. अन्त्यीष्ट आदि।

गोभिकस्पृति -- कारवायन के 'कर्मप्रदीप' से यह अभिन्न है। दें आनम्बाध्य स्मृतिसंग्रह, पृष्ठ ४९-७१। कर्मप्रदीप ही गोमिकस्पृति के नाम से उद्घृत होता है। इसकी प्रस्ता-बना में कहा गया है:

अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम्। अस्पष्टानां विधि सम्यन्वर्शीयेष्यं प्रदीपवत्।।

हरने मुख्य विषय है—राजोपनीतघाएण विधि, आच-मन और बङ्गास्थार, गणेश तथा पाएका पूजा, कुछ, ब्याद, अस्यायात, अर्एण, खुक, खुव, दन्तथावन, स्नान, प्राणायात, मन्त्रोच्चारण, वेश-रिन्तुत्यंण, पद्यास्थायत, शादकां, अदौन, पर्ताचमं, याद के प्रकार आदि । वीक्षित्रेव ब्यादकस्य- यह एपुनन्दन के 'शादतत्व' में उद्-ध्व है। वहायवस्य ने हस्त्रो टीजाकार समुस्कर प्री नाम यदोषर भी है। इसके हुसरे टीकाकार समुस्कर प्री

है, जिनका उल्लेख मबदेबकुत 'आदक्का' में हुआ है। भोमती- ऋप्येव के दसवें मण्डल के 'मदीसूफ्त में एक नदी के रूप में उद्भुत। उच्त ऋचा में इसका सिन्धू की सहा-मक नदी के रूप में उल्लेख हुआ है। सिन्धू में परिचम से श्वाकर मिकने वाली गोमक नदी से यह निर्म्थय ही बिनिक समझी बा सकती है। गेरबंगर का मत है कि पुनती वा इसकी बार कमती है। गेरबंगर का मत है कि पुनती वा है) ते ही उपर्युक्त नदी का साथ है। गरबर्ती साहत्व में इस नदी को कुरकोत्र में स्थित तथा वैदिक सम्प्रता का केन्द्रस्थक कहा गया है। बावकक इस नाम की गङ्गा की एहायक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहत होती है। इसके किनारे कवनक, जीनपुर आदि नगर है।

महामारत (६.९.१७) में एक पवित्र नदी के रूप में इसका उल्लेख है, जिसके किनारे व्यम्बक महादेव का स्थान है.

योमतीं धृतपापां च चन्दनाञ्च महानदीम् । अस्यास्तीरं महावेदस्थ्यम्बकमूर्यां विराजते ॥ महाजिङ्गेस्वरतम्ब के शिवशतनाम स्तोत्र में भी कचन है : व्यम्बको गोमतीतीरं गोकर्णे च विज्ञाचन ।

स्कन्यपुराण के काशीखण्ड (२९५१) में गोमती का गङ्गा के पर्याय के रूप में उल्लेख है:

'गोमती गुद्धविद्या गौगोंज्ये गगनगामिनी।' देवीभागवत (७ ३०.५७) के अनुसार गोमती एक देवी का नाम हैं

'गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।' प्रायध्वित्ततत्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती एक प्रकार का वैदिक मन्त्र है '

पञ्चगन्येन गोवाती मासैकेन विक्षुत्यति । गोमतीञ्च कोद विद्या गवां गोच्डे व संकति । गोमला-गाय का पुरीय (गोबर)। पञ्चगच्य (गाय के पौक्ष विकारों) में ये यह एक है। महाभारत के दानवर्म में इसका माहास्य वणित हैं:

वार्त वसंबहताणा तपस्तमं मुदुष्करम् । गोनिः पूर्व विद्यानिर्गण्डेम श्रेष्ठतामिति ।। अस्मस्पुरीयस्तानेन जनः पूर्वेत सर्वेदा । सङ्गता च पोदमार्च कुर्वीरन् देवमानुषाः ।। ताम्यो वरं दरी ब्रह्मा तप्तोशन्ते स्वयं प्रमु । एवं भवस्विति (वामुण्डेकास्तारव्यति च ।। मनुस्मृति (११.२१) के अनुसार इष्कृशान्तपन वत में गोमयमजन्य का विद्यान है:

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिश्व सर्पिः कुशोदकम्। एकरात्रोपवासस्य कुच्छुं सान्तपनं स्मृतम्॥ बृड्डी, बल्ब्या, रोगार्त, सद्यः प्रसूता गाय का गोमय बर्जित है:

(चिन्तामणि में उद्धत)

बत्यन्तजीर्णदेहाया वन्त्र्यायाश्च विशेषतः । रोगार्तायाः प्रसुताया न गोर्गोभयमाहरेत् ॥

गोनवाधिकसानी - चैत घुक्त सप्तमी को इस झत का अबु-क्तान करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका आपरण होता है। इसके सूर्य देवता है। प्रत्येक मास में भ्रम्बान् मास्कर का मिन्न-मिन्न नामों से पूजन, क्रेरी को पक्क गब्ध, यावक, अपने का गिरी हुई पतिया अथवा दुखा-हार ही बहुण करना चाहिए। दे कुल्यकल्यतह, १३५-१३६, होताह, १.७२४-७२५।

योमांस-गोमायभशण हिन्दू मात्र के लिए निषिद्ध है। अज्ञान से अयबा जानपूर्वक गोमांस भक्षण करने पर प्राथम्बस्स करना आवस्यक है। अज्ञानपूर्वक प्रथम बार भक्षण के लिए पराशर ने निम्नांकित प्राथम्बिस का विधान किया हैं:

अगम्यागमने वैव मद्य-गोमांस-भक्षणे । शुद्धौ चान्द्रायणं कुर्योन्नदीं गत्या समुद्रगाम् ॥ चान्द्रायणे ततस्वीर्णे कुर्यादृज्ञाक्षणभोजनम् । अनुबुस्सहितां गाञ्च दद्याद् विप्राय दक्षिणाम् ॥

[अगम्यागमन (अयोध्य स्त्री से संयोग), मबसेवन तथा बोमासभक्षण के पाप से शुद्ध होने के किए समुद्र-गिपिनी नदी में स्तान करके बाह्यायणद्वत करना चाहिए। बाह्यायणद्वत के समाप्त होने पर बाह्यण-भोजन कराना चाहिए और बाह्यण को दान में बैल के साथ गाय देनी चाहिए।

ज्ञानपूर्वक गोमात्मभक्षण में संवत्सरव्रत का विधान है : गामक्वं कुञ्जरोष्ट्री च सर्व पञ्चनस्रं तथा । कम्पादं कुक्कुट ग्राप्यं कुर्यात् संवत्सरं व्रतम् ॥

दुबारा गोमांसभक्षण के लिए संवस्तरवृत के साथ पन्नह गायों का दान तथा पुनः उपनयन का विधान है (विष्णुस्मृति)। विश्वेष विवरण के लिए देखिए 'प्रायपिकक्त विवेक'।

हरुयोगप्रदीपिका (३.४७.४८) में गोमासभक्षण प्रतीकात्मक है: गोमासं असमिन्नस्यं पिनोष्टमरमारुगीम् । कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुल्यातका ॥ गोशब्देनोच्यते जिद्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि । गोमासमक्षणं तत्तु महापातकनाशनम् ॥

[ को कित्य गोमास भक्षण और बमर वाकणी का पान करता हैं उसको कुलीन मानता हैं; ऐसा न करने बाके कुलेबातक होते हैं। यहां गो-शब्द का अर्थ जिल्ला है। ताकु में उसके प्रवेश को गोमासभक्षण कहते हैं। यह 'मंहापातकों का नाश करने बाला है।]

गोमुल —(१) हिमालय पर्वत के जिस से करे स्थान से गङ्गा का उद्यम होता है उत्ते 'गोमुल' कहते हैं। यह प्रवित्त हो संस्थल माना जाता है। गञ्जोसरी से लगनम स्त्र मील पर देवनार नामक नदी गङ्गा में मिलती है। वहीं से माटे बार मील पर चीडोवाल (बीड के कुवों का वन) है। इस बन के चार मील पर गोमुल है। यही हिम्मपारा (जेतियार) के नीचे के गङ्गामी प्रकट होती हैं। गोमुल से सत्तर सोता है कि जल में हाम बालते हैं। यहम हाम ता होता है के जल में हाम बालते ही वह सुना हो जाता है। गोमुल के लौटने में गीमता करनी पड़ती है। यूप निकलते ही हिमणिक्करों से आरी हिम्मदुर्ग टूट-टूटकर गिरने लगती है। बता चूप वर्ज के महले लोग चोडोवास के पड़ाव पर यहुँव जाते हैं।

(२) यह एक प्रकार का आसन है। हट्योगप्रदीपिका (१.२०) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता है. सब्ये बिलागार्क तु पृष्ठपाइवें नियोजयेत्। बक्षिणेऽपि तथा सभ्यं गोमुखं गोमुखाकृति॥

[ बार्ये पीठ के पार्श्व में बाहिनी एडी और दायें पृष्ठ-पार्श्व में बायी एडी लगानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख बाहृति बाला गोमुख आसन बनता है । ]

(३) अपमाला के गोपन के लिए निमित वस्त्र की मोजी की गोपुली कहते हैं। दे ॰ पुण्डमालातन्त्र । गोपुनस्त्रत—-रोहिणी असमा मृगीधारा नक्षण्य के इस वत का अनुक्यान होता है। इसमें एक सीह तथा एक गो का श्रृङ्कार कर उनका साथ करना चाहिए। दान से पूर्व उमा तथा शङ्कर का पूजन करना चाहिए। इस वत का आवरण करने से कभी पत्नी जयबा पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पहती, ऐसा इस वत का माहाल्य कहा नया है। गोरक्क —प्रसिद्ध गोगी गोरक्षनायजी २२०० है ॰ के कम् भग हुए एवं स्मृतीने अमने एक स्वतन्त्र मत का प्रकार किया। इनके समावित्य होने के बाद गोरल की कहा-निर्वाणना नायों की कहानियों इन्हों के नाथ के चक्र पढ़ी। कहते हैं कि इन्होंने अनेक बन्यों की रचना की। इन्होंनेशबरिकिक में की क्यी हैं:

> श्रीआदिनाय-मत्स्येन्द्र-सावरानन्द-मैरवाः । चौरङ्गी-मीन-गोरक्ष-विरूपास-विलेशयाः ॥

इनकी समाधि गोरखपुर ( उप्र ) में है जो गोरख-पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। दे॰ 'गोरखनाब' और 'गोरखनाथी'।

गोरखनाथजी का यह संस्कृत नाम है। 'गोरक्ष' शिव काभी पर्याय है।

गोरसनाब-नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए हुआ, जिनका रूप तान्त्रिको और सिद्धों ने विकृत कर दिया था। नाथ सम्प्रदाय के नर्वे नाथ प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय की परम्परा में प्रथम नाम वादिनाय (विक्रम का ८वीं शताब्दी) का है, जिन्हें सम्प्रदाय वाले भगवान् शक्कर का अवतार मानते है। आदिनाथ के शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ एव मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरखनायजी हुए। नौ नायो में गोरखनाथ का नाम सर्वप्रमुख एव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इनका मुख्य स्थान गोरलपुर में हैं। गोरक्षनायजी का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ नाथपथी कनफटे योगी साधु रहते हैं। इस पन्य बास्रो का योगसाधन पातञ्जलि विधि का विक-सित रूप है। नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पशुपति-नाथजी का अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, भातगाँव, मृगस्थली, चौघरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि स्थानों में नाथ पन्य के योगाश्रम हैं। राज्य के सिक्कों पर 'श्रीगोरखनाय' अंकित रहता है। उनकी शिष्यता के कारण ही नेपालियों में गोरला जाति बन गयी है और एक प्रान्त का नाम गोरखा कहलाता है। गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की थी जहाँ वे समाधिस्य हुए।

गोरखनायकृत हुठ्योग, गोरखशतक, ज्ञानामृत, गोरखरूप, गोरशासहुरुजमा आदि प्रत्य है। काशी मागरी श्रवारिणी सभा की लोज वे खुरुशरीयलाल, गोर्माच्या वर्ण, योगमहिमा, योगमार्गक, गोर्मास्त्राच्यवति, विकेकमार्गक और सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्गक और ग्रन्थ और मिले हैं। सभा ने गोरखनाथ के ही लिखें हिन्दी के ३७ ग्रन्थ सीज निकाले हैं, जिनमें मुख्य ये हैं:

(१) गोरखनीय (२) वस-गोरखसंबाद (१) गोरख-गावबीरा पद (४) गोरखनायजी के स्कूट बण्य (५) ज्ञानसिद्याल्य योग (६) ज्ञानसित्यल (७) योगेखनरी-साली (८) नर्खनीय (९) विराटपुराग और (१०) गोरख-सार जावि।

शोरकाशी—गोरकाश के नाम से सम्बद्ध बीर उनके हारा प्रकारित एक सप्त्रसाथ । गोरकाशी (गोरकाशाथी) हारा प्रकारित एक सप्त्रसाथ । गोरकाशी (गोरकाशाथी) हो सा सम्बन्ध का है । गोरकाशा की पूजा उत्तर भारत के अनेक मध्य-मिवरों में, विश्वेष कर पंजाब एवं नेपाल में, होती हैं । फिर भी इस पासिक सप्त्रसाथ की निम्मतासूचक कोई व्यवस्था नहीं हैं । संन्यासी, जिन्हों 'कनकटा योगी' कहते हैं, इस सप्त्रसाय के विराह के ही हम हमें कहा जा सकता हैं ) गोरकाशाय नामक योगी ने ही इस सम्प्रसाय का प्रारम्भ किया हो । इसका संगठन रेश्वी शताब्यी में हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि गोरकाश्यक का सामस सर्वप्रयम प्रतीत होता है, क्योंकि गोरकाश्यक का सामस सर्वप्रयम सराठा मकः जानेकररिवत 'जमुतानुगव' (ई॰ १२९०) में उद्युत हैं।

गोरखनाथ ने एक नथी योगप्रणाली को जन्म बिया, जिसे हटगोग कहते हैं। इनसे शरीर को णामिक इत्यों एवं कुछ निश्चित शारीरिक कियाओं से सुब करके एवं कुछ निश्चित शारीरिक कियाओं से सुब करके मस्तिकक को सर्वश्रेष्ठ एकावता (समापि), जो प्राचीन योग का व्यर् है, प्राप्त की जाती है। विभिन्न शारीरिक प्रणाणियों के शोधन और दिव्य शिक पाने के किए विभिन्न जातन प्रक्रियाओं, प्राणायाम तथा अनेक मुझाओं के संयोग से आश्चर्यजनक लिब्बि लाम इनका लक्ष्य होता है।

गोरकपुर — जतर प्रदेश के पूर्वाक्कल में नापयनिक्यों का यहाँ प्रशिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गोरकताकथी की समिषि के उत्तर मुख्यर मस्तिर का हुआ है। पर्यमृत में समाधिक के उत्तर मुख्यर मस्तिर का लाई हो। गोरकपंप मृति है। यहाँ कक्कर बीप कक्ता रहता है। गोरकपंप का साप्तवाधिक पीठ होने के कारण यह नठ और इसके महत्त आरत में कस्पन प्रसिद्ध है। यहाँ के नहंत शिद्ध पुष्ट होते जामें हैं।

कोरत्कात---यह गोयुग्म का वैकल्पिक व्रत हैं। इसमें उन्हीं मन्त्रों का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गोयुग्म वर में किया जाता है।

गोसा गोकर्णनाथ--- उत्तर प्रदेश के लक्षीमपुर सीरी से बाईस मील पर गोला गोकर्णनाथ नामक नगर है। यहाँ एक सरीवर है, जिसके समीप गीकर्णनाथ महादेव का विज्ञाल अन्दिर है। वराहपुराण में कथा है कि मगवान् शक्कर एक बार मृगरूप भारण कर यहाँ विश्वरण कर रहे थे। देवता उन्हें दूँ इते हुए आये और उनमें से बहुए, विष्णु तथा इन्द्र ने मुसरूप में शकूर की पहचान कर ले बलने के किए उनकी सीग एकडी । मगरूपधारी शिव तो बन्तर्भान हो गये, केवल उनके तीन सींग देवताओं के हाँच में रह गये। उनमें से एक श्रुक्त देवताओं ने गोकर्ण-नाथ में स्थापित किया, इसरा भागलपर जिले (बिहार) के आपुक्केश्वर नामक स्थान में और तीसरा देवराज इन्द्र ने स्वर्ग मे । पश्चात स्वर्ग की वह लिख्नमृति रावण द्वारा दक्षिण भारत के गोकर्ण तीर्थ में स्थापित कर दी गयी। देवताओं द्वारा स्वापित मृति गोला गोकर्णनाय में है। इसलिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है।

क्षेत्रीक--हसका वाज्ञिक अयं है ज्योतिक्य विष्णु का लोक ( वीज्ञीतिक्य) ज्योतित्ययपुक्त तस्य लोक: स्वानम् )। विष्णु के बाम को गोलीक कहते हैं। यह कल्पना व्हानेव के विष्णुक्त के प्रारम्भ होती है। विष्णु वास्त्रक में स्वारम्भ होती है। विष्णु वास्त्रक में सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य की किरणों का रूपक भूरि-गूंगा ( बहुत सीग वाली ) गायों के रूप में बीचा गया है। बत: विष्णुलोक को गोलीक कहा गया है। बत: विषणुलोक को गोलीक कहा गया है। बत: विषणुलोक को गोलीक कहा गया है। बत वाच्या के तर है, वहती हैं। अपने स्वामी की तरह है वे मी कृत्यावन में अवतरित हुई एवं हुक्ण के विष्णु के बबतार ही गही, वे अनन्त बहा है, उन्हीं के रामा तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। जे जनके साम वासक्य गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा अवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं। अपने क्या तथा व्यवस्था गीए एवं गोपी जरण होते हैं।

तन्त्र-ग्रन्थों में गोलोक का निम्नोकित वर्णन पाया जाता है:

वैकुष्ठस्य वक्षभागे गीलोकं सर्वमोहनम्। क्षत्रैव राधिका देवी द्विभुजो सुरलीघरः।। यहूपं गोलकं शाम श्रह्मं नास्ति ग्रामकं। ग्राने वा चतुर्वे फिबा: च्यानयंगे न दिवते ॥ गुद्धतत्त्वसर्य देवि नाताः देवेन ग्रीभितम्। मच्यदेव गोक्रोकस्य चीविष्णोर्कोममन्दिरम्। श्रीविष्णोः संत्रक्षस्य यत् त्यन् चित्तमोहनम्। तस्य स्थानस्य महात्यस्य क्यते ज्यानाः। बादि स्मृद्धवैत्येपुराण (सहात्रक्ष, २८ अध्याय) में भी श्रीक्षोकः का दिस्तुत वर्णन है।

बोबंस्स्झावयी—कार्तिक कृष्ण डावधी से जारम्भ कर एक वर्षे पर्यन्त इस बत का आवश्ण करना चाहिए। इसके हरि 'देवता हैं। प्रत्येक मादा में मिनन मिन्न नार्मों से हरि का पूजन करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। दे० हैगाहि, १,१०८३-१०८४।

भोवर्षन—जवमण्डल के एक पर्वत का नाम। जैसा इसके नाम से ही प्रकट है, इससे वज ( चरामाइ) में नायों का विशेष रूप से वर्षत (वृद्धि) होता था। मागवत की कथा के अनुसार भाषाना कृष्ण में इन्द्रपुत्रा के स्थान पर गोव- चंनुया का प्रचार किया। इससे कुछ होकर इन्ह ने अति- वृद्धि के साथ वज पर काक्ष्मण किया और ऐसा लगा कि तम अनुसार के साथ वज पर काक्ष्मण किया और ऐसा लगा कि तम अनुसार के निष्ट हो सोची। भागान कृष्ण में द अं के साथ वज पर के निष्ट हो सोची। भागान कृष्ण में द अं के साथ वज पर के निष्ट हो सोची। भागान कृष्ण में द अं के साथ के साथ के पर के में मुझ साथ की रोक दिया। दस के इच्च का विरुद मोवर्षनाथारी हो गया और गोवर्षन की पूजा होने लगी। यो प्रांचियक में पूजा होने लगी।

यह पर्वत मपुरा से लोकह मोल और बरताने से बौबह मील दूर है, जो एक छोटी पहार्की के रूप में हैं। कमाई कमाग पार मील हैं, कैंचाई मोती ही हैं, कही तो भूमि के बराबर हैं। पर्वत की पूरी परिक्रमा चौदह मील की हैं। एक स्थान पर १०८ बार वण्डवत स्थाम करते वत बसी बहना और हती कम से लगभग तीन वर्ष में इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करना बहुव बड़ा वर माना जाता हैं। मोर्थमंन बस्ती प्राय मध्य में हैं। पर्यपुराण के पाताल्लाण्ड में बोबधंन का स्वरूप हवा प्रकार बतालाया गर्यों हैं:

अनाविर्हरिदासोऽयं भूघरो नात्र संशयः।

[इसमें सन्देहनहीं कि यह पर्वत अनादि और भग-वानृकादास है।] खोलकंपुनला---पदापुराण (पाताल लण्ड) जीर हरिलंश (२.१७)में गोवर्षनपूजाका विस्तारसे वर्णन पाया जाता है:

प्रातनोषद्धनं पूज्य रात्रौ बागरणं बरेत्। भूवणीयास्तया गावः प्रज्याच्य दोह्वाहुनाः ।। श्रीकृष्णदासवर्योऽय श्रीगीवर्द्धनभूवरः । शुक्लप्रतिपदि प्रातः कार्तिकेऽज्योऽत्र वैष्णणैः ॥ पूजन विधि निम्नाफितः है :

सबुरायां तथान्यत्र कृत्या गोवर्द्धनं गिरिम्। गोमयेन महास्यूल तत्र पूज्यो गिरिर्यया।। मबुरायां तथा साञात् कृत्याचैन प्रदक्षिणम्। जैक्काणं धाम सम्प्राप्य मोदते हरिसन्नियौ।।

गोबर्द्धन पूजा का मन्त्र इस प्रकार है: गोबर्द्धन घराघार गोकुलत्राणकारक।

विज्युबाहुक्तीच्छ्यां वर्षा कोटिप्रयो पत्र ।।

कार्तिक शुक्क प्रतिपदा को अन्तरूट एवं गोवर्षमपूजा
होती है। गोबर का विधाल मानवाकार गोवर्षम बनाकर
ज्वा-पताकाओं से चलाया खाता है। गाय-बैंक रंग, तेल,
मीर पंक्र आदि से अकड़त किये जाने है। सबकी पूजा
हाती है। घरों में और देवालयों में छन्पन प्रकार के
अध्यक्त बनते हैं और भगवान को भोग लगता है। यह
स्वोहार सारतस्वापी है, परन्तु मधुरा-बृन्दावन में यह
विशेष कम से मानाय जाता है।

भोवर्षनमञ्ज्यां कराचार्य हाग स्वाधित बार मठी में अगड़ामपूर्विस्ता मठा इन मठी को आचार्य ने अहेत-विचा-स्थान एवं उत्तके प्रभाव के प्रसार के निज्य स्वाधित किया चा शाक्कर के प्रमुख चार शिष्यों में से एक आचार्य पप-पाद इस मठ के प्रमुख चार शिष्यों में से एक आचार्य पप-पाद इस मठ के प्रमुख अध्यक्ष ये। सामवता: १४०० ई० में गहाँ के महत्त्व कीयर स्वामी ने भागवत पुराण की टीका लिखी।

गोबिन्द-श्री कृष्ण का एक नाम । भगवद्गीता। (१.३२) में अर्जुन ने कृष्ण का संबोधन किया है :

"कि नो राज्येन गोविन्द कि मोर्गेजीवितेन वा।' इसकी शाब्दिक व्युप्पत्ति इस प्रकार है: 'गां घेनुं पृथियी वा विन्यति प्राप्पतिति वा' (अ गाय अपवा पृथ्यी को प्राप्त करता है)। किन्तु विष्णुतिकक नामक श्रन्य में दूखरी ही व्युप्पत्ति पायी जाती है:

गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुबाहतः।

[ गो ( बेदबाणी ) से जो जानां जाता है वह गोविन्य कहलाता हैं । ] हरिबंध के विष्णुपर्व ( ७५,४३-४५ ) में इच्चा के गोविन्य नाम पड़ने को निम्नलिखित कवा है :

अवप्रभृति नी राजा त्यमिन्द्रो मैं मव प्रमो । तत्समार्च काञ्चनै: पूर्णेदिव्यस्य पयसो महे : ॥ एमिरद्याभिषिव्यस्य नया हस्तावनामिन्दौ । व्यक्तिकिन्द्रो वेदानी त्यं गवामिन्द्रता गदः॥ गोविन्द इति लोकास्या स्तोव्यन्ति मृत्वि शास्त्रतम्॥ गोपालतापिनी उपनिवद् (पूर्व विभाग, ध्यान प्रकरण,

७-८ ) में गोबिन्द का उल्लेख इस प्रकार है तान होचु: कः कुष्णों गोबिन्दरूच कोऽसाविति गोपोजन बल्जम: कः का स्वाहेति। तानुबाच ब्राह्मण पाणकर्षणा गोप्सुपिवेदविदितो विदेता गोपीजना विद्या-कलाप्रें एकस्तरूमाया चैति।

महाभारत (१२१.१२) में भी गोविन्द नाम की ब्युत्पत्ति पायी जाती है .

ज्युत्पात पाया जाता ह . जा विन्देनामिनीकृता । व राहुक्षिणा चारनिवशीमितज्ञातिकम् ॥ पुन महाभारत (५ ७० १३) में ही : विज्युविकमादेवो जयनाज्ञिज्युक्त्यते । धावतत्वादननदव गोविन्दो वेदनाद गवाम् ॥ बह्यवैनर्स पुराग (प्रकृतिकण्ड, २४ वौ अ०) में मो यही वाल कही गयी है .

युगे युगे प्रणब्दां गा विष्णो ! विग्दिस तस्वत । गोविन्देति ततो तामा प्रोच्यके ऋषिमिस्तवा ॥ विष्णु ! बाग युग युग में नष्ट हुई गो ( वेद ) को तस्वत प्राप्त करते हैं, बता च्युचियों हाग गोविन्द नाम से स्तृत होते हैं । ]

भोषि-व्यावयी—काल्गुन गुक्क द्वादगी को इस अत का अनुष्यान होता है। एक वर्षण्यन्त इसका आवरण किया बाता है। प्रत्येक मास की द्वादगी को गीओं को विश्व-त्व चारा किलाना चाहिए। पुन, दिच व्यवया हुम्म मिन्नित लाल पदायों को मिट्टी के पात्रों में रत्यकर आहार करना चाहिए। बार तथा लवल व्यवत है। हेशादि, १९०६,९७ (विल्युन्हस्त से) तथा बीमूनवाहन के कालविवेक, ४६८ के अनुसार द्वादगी के दिन पुष्य नक्षत्र आहारक साह्यारक स्वावत है। हेशादि,

गोविन्धवास-ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे।

सनहर्षी वती के प्रारम्भिक वालीस क्यों में चैतन्य सम्प्र-बाय को आन्दीलन पर्याप्त बलिष्ट वा एवं इंस काल में बैनला में उत्कृष्ट काश्याप्त (सम्प्रवाय सम्बन्धी) करने बोले कुछ कवि और लेखक हुए। इस वल में सबसे बड़ी प्रतिसा गोविन्यवास की थी।

गोविक्यसंबोच—कार्तिक शुक्क एकादधी को इस वत का बकुछन होता है । कुछ मण्यों में द्वादशी तिर्ति है । गोविक्य सम्बन्धनायाँ—आजार्य मेंद्वादशी तिर्ति है । गोविक्य सम्बन्धनायाँ—आजार्य मेदिन्य सम्बन्धाद गोविक्य तार्वाश्य के गुक्स थे । इनके विषय में विशेष कोई बात नहीं मिलती । शब्दूराचार्य को योचनी हे ऐसा माकृत होता है किये नमंत्रा तट पर कहीं रहा करते थे । शब्दूराचार्य का उनका शिष्य होना है। तह एव स्वतालात है कि वे अपने समय के उदमन्द विशान, अर्देत सम्यवाय के प्रमुख आचार्य एवं सिद्ध योगी रहे होंगे । उनका कोई क्रम्य कार्य गुली मिलता । किसी का कहता है किये गोविक्य वादाश्यांद ही पत्त जिल के । परस्तु यह सत्त प्रामानिक माई है, क्योंकि पत्तक्रति के । परस्तु यह सत्त प्रामानिक माई है, क्योंकि पत्तक्रति का तम्य युतरी शादी होती हो ती है

सम्बन्धी बण्य नहीं निक्ता है।

गीविष्णाय्य — अठारहुवी शती में बलदेव विद्यानुषण

ने बीतन्य सम्प्रदाय के लिए 'वेदान्तकुम' पर एक ज्यास्था

लिखी, विस्ते 'गोविष्पायाच्ये कहते हैं। इस ग्रास्थ में
'अष्मस्य मेदानेद' का दार्शिक मत दर्शीया गया है कि

स्द्रा एवं आस्था।

सान्तिम्य ही।

पू॰ का प्रथम चरण है। उनका कोई अर्टत सिद्धान्त

गोबिन्दराज —तीतारीयोगनिषद् के एक वृत्तिकार। मनु-स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोबिन्दराज हुए हैं। गोबिन्दिक्तक्लो —महाप्रभु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रन्थ।

वीविन्यक्षयम्बद्धः — आयाड युक्ठ एकाश्यों को इस बत का अनुष्पान होता है। किसी शब्दा पर अववा स्थारी में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की आगी चाहिए। वार मास तक वत के नियमों का आयरण किया आता चाहिए। चातुर्मास्यवत भी इसी तिथि को आरम्भ होता है। गोविन्यव्ययन के बाद समस्त युग कर्म, जीवे उपनयन, विवाह, बुकाक्मं, प्रथम गृहप्रवेश इत्यादि चार मास तक निषद हैं।

गोविण्यांसह—सिक्लों के दसवें गृह। ये गृह तेगबहादूर के

पुत्र के। इन्होंने ही 'बालका' तक की स्वापना (१६९० हैं० में) की तबा पक्ष 'कार्का' (केया कंपा, कहा, कण्ड जया कृषाण १ मारण करते की प्रमा जलावी। इनके समस में शिक्क सम्प्रदाय जैतिक अस्ये के क्या में संग ठित हो गया। गोविन्स्तिह ने मुकाया को समाप्त कर 'सा व साहव'।

हिन्दू वर्म की रक्षा, प्रतिष्ठा और उद्धार के किए बिगत कुक्बों के समान ही दुढ़ संगठन बनाकर से आबी-बन मुमलों से मोर्चा छेते रहे। अन्त तक क्होंने मारी स्थान, विद्यान और देपेंच के छेते हुए अध्यास्य पुरि को भी गरिनिक्यत किया। इनकी काम्यर्चना ओजस्वी और कोमल, दोनों करों में मिलती है।

सोविषयार्थे — एक धर्मशास्त्रीय निवन्ध्यस्य । इसकी रचना कार्या के राज्य गोविष्यस्य गृहद्वशास्त्र के प्रमध्य में राज-व्यवस्य के पुत्र वीव नृष्यस्य निव्यवस्य शि । इसका द्वररा नाम 'बर्मसागर' अथवा 'बर्मस्यकालेक' मी है। इसमे छः गीविया हैं—१. संस्कार २. आज्ञिक ३. आज्ञ ४. गृज्ञि ४ - काल और ६. प्रायम्बिया । इसका उल्लेख 'निर्मयसिक्युं और सन्वस्य भट्ट के 'आवारस्य' में हुआ है। दे० व्यवस्य सम्हत्य सम्मुची ।

गोस्तिका बत—इस बत में श्रीष्म ऋतु में कच्छा से पिवन अक की बारा मनवान शिव की प्रतिमा पर डाकी जातो है। विकास किया जाता है कि इससे महापद की प्राप्ति होती है। दे॰ हेमार्जि, र.८११ (केवल एक स्कोक)। गोबिक्ट क्वासी—गोविन्ट स्वामी 'ऐतरेज ब्राह्मण' के एक प्रतिबद आस्वास्तर हुए हैं।

'अष्टखाप' के एक भक्त कवि भी इस नाम से प्रसिद्ध

है, जो संगीताचार्य भी थे।

गोविष्यानम्ब—आवार्यं गोविष्यानम्ब राष्ट्रारावार्यं द्वारा प्रणीत 'शाररिक भाष्य' के टोकाकार हैं। उनकी किसी हुई 'रालप्रमा' सम्भवतः शाक्ट्ररभाष्य को टीकाओं में सवसं सरक हैं। इसने भाष्य के प्राप्य भवेष पव को व्यावधा है। सर्वसाधारण के लिए भाष्य को हुवयगम कराने में मह बहुत ही उपगोगी है। जो लोग विस्तृत और संभीर टीकाओं के समझने में लक्षमर्थं है उन्हीं के लिए यह स्थास्था लिखी गयी है।

गोविन्दानन्दजी ने 'रत्नप्रभा' में अपने गुरु के सम्बन्ध

में बो स्कोक किया है उसके एक पद के साथ बहुतनच्य सरस्वतों कृत 'जपुणिकर' की समाप्ति के एक स्कोक का कुछ शाकुरप वेबा जाता है। इन दोनों वे दिख होते कि गोविक्तान्व तथा बहुतान्व के विद्यापुर भी विक्रदाम ये। इससे इन दोनों का समकाछीन होना भी दिख होता है। बह्यान्य मयुद्धदा सरस्वती के समकाछीन ये। अदः गोविक्तान्य मयुद्धदा सरस्वती के समकाछीन ये। अदः गोविक्तान्य का स्थितिकाल भी सम्बद्धीं शताब्बी होना चाहिये।

भोबिस्तामन्य सरस्तरी—गोरार्यान के एक आचार । इनके शिष्य पंपानन्य सरस्वती (१९वीं सती के जंत) ने पताञ्जिक से सोमपुत पर 'मणियमा' नामक टीका किसी । नारायण सरस्वती इनके इसरे शिष्य से जिन्होंने १५९२ ई० से एक सन्य (योग विषयक) खिला । इनके शिष्यों के काल को देवते हुए अनुमान किया वा सकता है कि से अवस्थ १९वीं शती के प्रारम्भ में हुए होंगे ।

गोष्ठाक्टमी—कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें गोमों के पूजन का विधान है। गोमों को षास व्यिलाना, जनको परिक्रमा करना तथा उनका अनु-सरण करना वाहिए।

गोष्ठीपूर्ण-स्वामी रामानुज के दूसरं दीक्षागुरु । इनसे पुनः श्रीरङ्गम् में रामानुजने दीक्षाली। गोष्ठीपूर्णने इन्हें योग्य समझकर मन्त्र रहस्य समझा दिया और यह आज्ञा दी कि दूसरो को यह मन्त्र न सुनाये। परन्तु जब उन्हें ज्ञात हुआ। कि इस मन्त्र के सुनने से ही मनुष्यों का उद्घार हो सकताहै, तब वे एक मंदिर की छत्त पर चढकर सैकडो नर-नारियो के सामने चिल्ला-चिल्ला कर मन्त्र का उच्चारण करने लगे । गुरु यह मुनकर बहुत कोधित हुए और उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा-- 'इस पाप से तुम्हें अनन्तकाल तक नरक की प्राप्ति होगी। ' इस पर रामानुज ने बडी शान्ति से उत्तर दिया-'गुरुदेव ! यदि आपकी कृपा से सब स्त्री-पृष्य मुक्त हो आयंगे और मैं अकेला नरक में पड़ूँगा तो मेरे लिए यही उत्तम है।' गोक्ठीपूर्ण रामानुव की इस उदारता पर मुख्य हो गये और उन्होने प्रसन्न होकर कहा- 'आज सं विशिष्टाद्वैत मत तुम्हारे ही नाम पर 'रामानुज सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात होगा।' गोस्वामी-(१) एक वार्मिक उपाधि । इसका अर्थ है 'गो (इन्द्रियो) कास्वामी (अधिकारी)'। जिसने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में 'गोस्थामी' है। इसलिए बीतराग सन्तों और बरूजम-कुछ के गुदकों को भी इस उपाधि से विमूचित किया बाता है।

(२) चैतम्य सम्प्रवास के बार्मिक नेता, विशेष कर कर, साताल, उनके मतीजे जीव, एनुगावयास, गोगाल मुद्द स्वार पूचाथ भट्ट 'बीरसामी' बब्दाकते हैं। ये इस सम्प्रवास के विभिन्नों नेता थे। क्टूनि अनेक सम्य जिले हैं तथा प्रचाराचे कार्य किले हैं। चैतन्य के साथी जनु-याधियों एषं उनसे सम्बन्धित अनुवाधियों (भाई, गतीजे जाहि) को भी गोनवामी कहा जाता है।

( २ ) नौण रूप में गोस्वामी (गुर्साई) उन बृहस्यों को भी कहते है जो पुन: विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु-संतों के बंधज है।

गोल्बामी पुरुषोत्तमको—बल्लम सम्प्रवाय के प्रमुख विद्वानों में गोल्बामी पुरुषोत्तमकी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी अनेक गंभीर रचनाओं से पुष्टिमार्गीय साहित्य की श्रीवृद्धि हुई हैं।

गौवगाव— 'सांव्यकारिका व्यावधा' के रचियता एवं अहैत तिद्वान्त के प्रविद्ध आषार्थ । सांव्यकारिका के पदी एवं तिद्वान्तों की ठोक-ठोक आक्रमा करने में इनकी टोका महत्वपूर्ण हैं। गौवगावाचार्य के जीवन के बार में कोई विशेष बात नहीं मिलक्यीं । आवार्य शक्कुर के मिच्य मुरेक्बरामार्य के 'नेकक्यींतिर्द्ध प्रम्म से केवल इतना पता ज्यात हैं कि गौव देश के रहने वाले थे। इससे प्रतीत होता हैं कि उनका जन्म बङ्गाल प्रान्त के किसी त्यान में हुआ होगा । शङ्कर के जीवनचरित से दनना झात होता है के गौडशावार्य के साथ उनकी ग्रेट हुई थी। परस्यु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते।

गौडरादाचार्य का सबसे प्रधान प्रन्य है 'माण्ड्रक्यो-पनिवस्कारिका' । इसका शङ्कराचार्य ने भाष्य किसा है। इस कारिका की 'मितासरा' नामक टीका भी मिलती है। उनकी अन्य टीका है 'उत्तर गीता-भाष्य'। उत्तर गीता (महाभारत) का एक अंश है। परन्तु यह अंश महाभारत की सभी प्रतियों में नहीं मिलता।

गौडपाद अर्द्वतिसद्धान्त के प्रधान उद्धीषक थे। इन्होने अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को बीजरूप में प्रकट किय, उसी की शङ्कराचार्य ने अपने झन्यों में विस्तृत रूप से समझाकर ससार के सामने रखा। कारिकाओं में उन्होने किस सब का प्रतिपादन किया है जसे 'बाबातवाद' कहते हैं। सुष्टि के विषय में मित्र-नित्र सम्प्रयादां के वित्रक्षणित्र मत हैं। कोई काल से सुष्टि मानते हैं और कोई मणवान् के संकल्प से इसकी 'प्यना मानते हैं। इस प्रकार कोई परिणामवादी है और कोई बारम्बादी। किन्तु गौडपाद के विद्यानानुसार जगए को उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल एक बावण्य विद्यन्त सत्ता ही मोहवश प्रमञ्जवन्तु मास रही है। यहाँ बात बावार्य हुन सब्दों में कहते हैं:

> मनोदृश्यमिदं हैतमहैतं परमार्वतः । मनसो ह्यमनीभावे हैतं नैबोपसम्पत्ते ॥

[यह जिला हैत है सब मन का ही दूस्य है। पर-मार्बाट: तो अद्धित ही है, बसोंकि घन के मनतपुर्य हो जाने पर हैत को उपलिक्ष्य नहीं होती: ] जावार्य ने अपनी कारिकाओं में अनेक प्रकार की गुक्तियों से बही सिंख किया है कि सत्, असत् अपना सबसत् किसी मी प्रकार से प्रपन्न की उत्पत्ति सिंख नहीं हो सक्सी। अदः परमार्थत न उत्पत्ति है, न प्रक्य है, न नब है, न साबक है, न मुमुस है और न मुक्त ही हैं

न निरोधो न बोत्पत्तिर्न बद्दो न च साधकः ।

न सुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।।

बस, वो समस्त विरुद्ध कल्पनाओं का अधिष्ठान, सर्बगत, असङ्ग, अप्रमेग और अविकारी आत्मतरू है, एक मात्र बहुत सहस्तु हैं। माचा को महिमा से रज्जू में सर्म, बुक्ति में रजत और मुक्प में आभूवणादि के समान उस सर्वसङ्गानुन्य निविधेष वित्तास्व में ही ममस्त पदार्थों की प्रतीति हो रही हैं।

तीक्षीय वैक्यवसमात्र—बङ्गाल के चंतन्य सम्प्रदाय का दूसरा नाम 'गोडीय वैक्यव समाव, है, जिसके दार्शनिक मत का नाम 'जिन्त्य भेदाभेद बाद' है। विशेष विदरण के लिए 'चंतन्य सम्प्रदाय' अयवा 'जिनन्यभेदाभेद-वाद' देखें।

गौतम - न्यायदर्शन के रचयिता का नाम । यह एक गोत-नाम भी है। शाक्यगण इसी गोत्र का था। अतः बुद्ध गौतम भी कहलाते है। दे० 'न्याय दर्शन'।

गौतभवर्षम् — प्रारम्भिक वर्षम् त्रो में से यह सामवेदीय धर्मसूत्र है। इसमें दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धा विधि संकालत है। इसमें सामाजिक जीवन, राजधर्म तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान है। हरदत्त के अनुसार इसमें कुछ २८ जध्याय हैं। इसके कलकता संस्करण में एक अध्याय और 'कर्मविपाक' वह जोड़ दिया गया है।

धौतमस्मृति — अष्टाविशति स्मृतियो में एक मुख्य स्मृति । धौतभौयतम्ब्र — 'आगमतस्विकास' में उश्कितित बौसठ तन्त्रों की सूची में 'गौतमीय तन्त्र' एवं 'बृहत्-गौतमीय तन्त्र नामक दो तन्त्रों का उस्केस हैं।

गौराङ्गाब्दक — वैतन्य साहित्य में गौराङ्गाब्दक नामक संस्कृत ग्रन्थ का भी नाम आता है। इसका उस सम्प्रदाय में नित्य पाठ किया जाता है।

गौरीकुण्य-केदारानाथ मिलर से बाठ मीठ मीच यह एक पश्चिम कुछ (अलावाय) है। यहाँ यो कुछ हूँ—एक गरम पानी का बीर दूसरा ठढ़ें पानी का। वीतल जल का कुछ अमृतकुण्ड कहा जाता है। कहते हैं, भगवती पार्वती ने हसी में प्रथम स्नान किया था। गौरीकुण्ड का जल कफ़्ती डच्च हैं, धन्मिक्सा के अनुसार माता पार्वती का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पार्वती का मिलर सी है। गौरीगीकाचुर्मी—िकसी भी चतुर्मी के दिन इस वत का अमुख्यान हो सकता है। इसमें गौरी तथा गमेल के पूजन का मेक्सान है। इससे सफलता तथा सोमाय्य युरोसत दुखे हैं। भौरीभवेशपूर्वा—सनी सम्प्रदायों के हिन्दुओं में मञ्जूक कार्यों के बारफ्य में गौरी-गणेश की जूना सबसे पहले होती है। आत्रा के बारफ्य में गौरी-गणेश का स्मरण किया कार्या है। भौरीभाष्ट्राची—माथ पुक्त नपूर्णी को गौरीपूर्वन का विचान सर्वताथारण के किए हैं। किन्तु विशेष क्या से महिलाओं इत्तर कुछ पूर्वों से विद्युवी सहाणित्यों तथा स्थियाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए।

भौरीतमोक्कत—इस बत का विभाग केवल महिलाओं के लिए हैं। मार्गशीयं बमावस्था की हसका अनुष्टान होता है। अर्द्धरात्रि के समय शिव तथा पार्वती की किसी धिव-ही। अर्द्धरात्रि के समय शिव तथा पार्वती की किसी धिव-वन्दि में पूत्रा करनी चाहिए। सोल्ह वर्षपर्यन्त इसका आपरण करना चाहिए। तदनन्तर पार्यशीर्थ बास की पूर्णिमा को हसका उद्याग्त होना चाहिए। यह 'महावार' भी कहा जाता है।

भौरीत्सोत्यावत — पैत चुक्छ, भाद चुक्छ अपवा माम चुक्छ तृतीया को इस बत का अनुष्ठान होता है। गौरी की पूजा जनके विभिन्न नामों से होती है। महादेव तथा गौरी की पूजा का इसमें विधान हैं। पार्वती के ये आठ नाम हैं: पार्वती, जिलता, गौरी, गायत्री, शाब्हरी, शिवा, उमा तथा सती।

नौरिरिक्याह्— जंत्र मात की तृतीया, जतुर्षी अथवा पञ्चमी को इस द्वत का अनुष्णत करता चाहिए। विश्व तथा गौरी की मुक्कं, (अत. नीलम की प्रतिमाएँ धनी लोग वनवाकर उनका दिवाह करें। हासाम्य क्षेत्र करें पि की, अंगोक अयवा मंजूक नामक वृश्न की प्रतिमाएँ बनाकर उनका दिवाह करायें। दे० क्रस्यरत्नाकर, १०८-११० दिवी पराण में।

भौरीकत—(१) आध्वित मास ते चार मास तक इस प्रत का आवरण होता है। वती को दुग्ध अववा दुग्ध की बनी बस्तुओ, दिंध, मृत तथा गाने का रस मही प्रहुण करना चाहिए, अपितु इन्हों बस्तुओं को पानों में रखकर दान करना चाहिए। वान देते समय निम्म वाइओं का उच्चारण करना चाहिए, "गौरि, प्रसीदत माम।"

(२) केवल महिलाओं के लिए धुक्ल पक्ष में तृतीया से तबा नैत्र मास में कृष्ण पक्ष से एक वर्षपर्यन्त सौरी के भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान है। प्रत्येक तृतीया को भिन्न-जिन्म प्रकार का सोय भी विहित है।

(२) तृतीया के दिन केवल महिलाओं के लिए भविष्यत् पुराण (१.२१.१) में इस वस का विधान है । लवणविहीन भोजन का बन दिन साहार करना पाहिए। निषीय रूप से वैद्याख, भाइपद तथा मार्च की तृतीया पवित्र है।

(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ था ।

प्रत्य साहब-गृह नानक, अन्य सिक्ल-गृहकों तथा सन्त कवियों के वचनों का इसमें संब्रह है। पाँचवे गुरु अर्जुन देव स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होंने अमृतसर का स्वर्णमन्दिर दनवाया और 'ग्रन्थ साहब' को पूर्ण किया। यह-यज्ञकर्म का सोमपानपात्र (प्याखा)। वह का उल्लेख शतपथ बाह्मण (४,६,५.१) में परवर्ती बह के अर्थ में न होकर ऐन्द्रजाजिक शक्ति के अर्थ में हुआ है। परवर्ती साहित्य में ही प्रथम बार इसका प्रयोग जैवर पिण्डों के बर्ब में हुआ है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद् (६.१६) से जात है। वैदिक भारतीयों को ग्रहों का जान था। औल्डेनवर्ग प्रहो को आदित्यों की संज्ञा देते है जो सात हैं सूर्य, चन्द्र एवं पाँच अन्य ग्रह । दूसरे पाश्चास्य विद्वानों ने इसका विरोध किया है। हिलबाण्ट ने पाँच अध्वर्युओं (ऋरवेद ३,७,७) को ग्रह कहा है। यह भी केवल अनुमान ही है। 'पक्क उक्षाण' को ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में उसी अनिष्यिततापूर्वक ग्रह कहा गया है। निरुक्त के भाष्य में दुर्गीचार्य ने 'भूमिज' को मञ्जल ग्रह कहा है। परवर्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१७) में विणत सप्तसूर्यों को बहों के अर्थ में लिया जा सकता है। लुइविग ने सूर्य व चन्द्र के साथ पाँच बढ़ों एवं सलाईस नक्षत्रों को ऋग्वेदोक्त चौतीस ज्योतियों एवं यज्ञरूपी घोड़े की पसिलयों का सूचक बताया है।

पह-नक्षत्रों और हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए शुभ मुहर्त की बाबश्यकता होती है। इसीलिए प्राचीन काल में बेद के षडङ्कों में 'ज्योतिष' का विकास झुआ था। यज्ञों का समय ज्योतिषपिण्डों की गतिविधि के अनुसार निविधत होता था । सूर्य-उपासना में सौरमण्डल के नव प्रहों का विशिष्ट स्थान है। नव ग्रहों में शुभ और दुष्ट दोनों प्रकार के ग्रह होते हैं। प्रत्येक मार्ज्जिक कार्य के पूर्व नव-मह-पूजन होता है। दृष्ट प्रहों की शान्ति की विधि भी कर्मकाण्डीय पद्धतियों में विस्तार से वर्णित है।

नवग्रह याग प्रकरण मिलता है। हेमाद्रि ( २.८०-५९२ )

जहाँ विधि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न बहुों के संयोगों का निर्देश करते हैं, वहाँ ग्रहों तथा अन्य देवों के सम्मानसूत्रक कुछ विशेष यागों का भी संकेत करते हैं। इन यज्ञ-यागों द्वारा थोडे से व्यय में ही अनन्त पत्र्य की उपलब्धि होती है। इस विषय में एक उदाहरण पर्याप्त होगा । यदि किसी रविवार को बच्छी तिथि हो और संयोग से उसी दिन पुष्य नक्षत्र भी हो, तो स्कन्द-याग का आयोजन किया जाना चाहिए। इस वक् के वायो जन से मनुष्य की समस्त मनीवांछाएँ पूर्ण होती है। लगभग एक दर्जन 'याम' हेमाद्रिकृतव्रतस्य में बतलाये सबे हैं। तीन प्रकार के ग्रहयक्षों के लिए देखिए स्मृतिकौस्तुम, ४५५-४७९ जो हेमादि २.५९०-५९२ से निसान्त भिन्म है। सहयामलतन्त्र-- 'वामकेश्वरतन्त्र' में जीसठ तन्त्रों की सभी वी हुई है, इसमें बाठ यामलतन्त्र हैं। ये यामल (बोडे) ब्रिशेष देवता एवं उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक का वर्णन करते हैं। ब्रह्म्यामलतन्त्र भी उनमें से एक है। बानगोयनान-आर्चिक (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) में दो प्रकार के गान हैं , प्रथम ग्रामगेयगान, दितीय अरण्यगान। अरुष्यशान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण बन में गांगे जाते हैं । ब्रामगेयमान नित्य स्वाध्याय, यज्ञ आदि के समय ग्राम में गाये जाते हैं।

चट--धार्मिक साधनाओं में 'घट' का कई प्रकार से उपयोग होता है। सुभ कुत्यों में वरुण (जल तथा नीति के देवता) के अधिष्ठान के रूप में घट की स्थापना होती है। घट घटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीक है जो सभी कृत्यों का साक्षी माना जाता है। नवरात्र के दूर्गापूजना-रम्भ में घट की स्थापना कर उसमें देवी की विराजमान किया जाता है।

शान्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रो का 'यन्त्र' एवं 'मण्डल' के रूप में प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। इन यन्त्रों एवं मण्डलों को वे वातुकी स्थालियों, पात्रो एवं पवित्र घटों पर अंकित करते है। मदापूर्ण घट की पूजा और उसका प्रसाद लिया जाता है।

घटपर्वसन (घटरकोट)-किसी पतित अथवा जातिक्यत व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकास्त सें ही कूट्मियों द्वारा किया जाता है, उसे 'बटपर्यसन' सहते हैं। क्षांचेति— वगस्त्व या कुम्भव ऋषि । पुरा कवा के कनुवार काक्षर्य का जम्म कुम्भव अपना पट से हुआ था । इस्तिल् ं जनको कुम्भव अपना पट सीति कहते हैं । देव 'अनस्त्य' । वर्ष— व्यक्तिय पान, जो एक तरह की बटकोई केंद्रा होता वा । ऋग्वेद तथा बाब० सं०, ऐ० बा॰ इस्याधि में 'वर्म' से उस पाम का बोध होता है जिसमें दूव गर्म किया जाता पा, वियोवकर अधिकती को देने के किए । जतपन इस सक्त से गर्म दूष एवं किसो गर्म पेय का भी जर्म प्रायः क्याया जाते कमा।

**मृत--- यज्ञ** की सामग्री में से एक मुख्य पदार्थ। अग्नि में इसकी स्वतन्त्र आहुति दी जाती है। हवन कर्म में सर्व-प्रथम 'आचार' एवं 'आज्यमाग' आहुतियों के नाम से अग्नि में चुत टपकाने का विधान है। साफ किये हुए मक्सन का उल्लेख ऋखंद में यज्ञ-उपावान घृत के अर्थ में हुआ है। ऐतरेय बाह्यण के भाष्य में सायण ने वृत एवं मर्पिका अन्तर करते हुए कहा है कि सींप पिचलाया हुआ मक्खन है, और घृत जमा हुआ (धनीमृत) मक्खन है। किन्तुयह अन्तर उचित नही जान पडता, क्योंकि मक्खन अस्ति में डाला जाता था। अस्ति को 'वृतप्रतीक'. 'भृतपृष्ठ', 'वृतप्रसह' एवं 'वृतप्री' कहा गया है। जल का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करने के लिए होता था, एतदर्य उसे 'वृतपू' कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में आज्य, वृत, आयुत तथा नवनीत को क्रमश देवता, मानव, पितृ एवं शिशु का प्रतीक माना गया है। श्रीतसूत्रो, गृह्यसूत्रों, स्मृतियों तथा पद्धतियों में धृत के उपयोग का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

पुराकासका— माथ गुम्क जतुर्वशी की इस यत का अनुष्ठान होता है। इससे उपयास करने का विधान है। पूर्णिया की एक स्कून कावक के समान जमा हुआ पूर्व थिय मूर्ति पर वेदी ययंत्र अरेटा आमा चाहिए। तदनन्तर कुष्ण वर्ष बाले तांकों का जोड़ा दान करना चाहिए। इसके परिणाय-स्वच्या वर्षी अर्थक्य वर्षी तक विषक्षिक में बास करता है। यह शानिकार्य भी है। इसके अनुसार वर्षी को एक बस्त उदाकर उसका घी से अस्तिख्यक करना चाहिए देक आयर्थण परिशिष्ट, अनुसीखर्वी मान, २०४-२१२, राजनीतिमकास (वीरमिनोवय), पुष्ठ ४५९-४६४।

भृतभाषनमञ्ज-पूर्णिमा के दिन इस वत का अनुष्ठान हीता है। शिवजी की पूजा इस वत में की जाती है। आहाण को वृत तथा मधु का मीजन, एक प्रस्थ तिल (बाढक का जौथाई) तथा दो प्रस्य बान का बान करना चाहिए ।

कृतक्तावनिविधि —हत उत में बहुण के दिन अधवा पीच में किसी भी पतिब दिन शिवपूजा का विधान है। एक रीत तथा एक दिन शिवपूर्ति के उसर पृत की वमचरत चार्रा पड़नी बाहिए। राति की नृत्य-गान करते हुए आगरफ रसना वाहिए।

मृताकी—सरस्वती का एक पर्याय। एक- जनसरा का भी यह नाम है। इन्ह्रसमा की अप्तराकों में इसकी गक्ता है। सत्तेन के मुख्यात तथा राज्ञालं को पष्टमक्ट किया। पीर बंध के मुख्याल अववा राज्ञालं के हारा इसके वस पुत्र हुए। बहार्वदर्तपुराण के अनुसार कई वर्णचंकर जातियों के पूर्वत इसके विश्वकर्मा के हारा उसका हुए से। हरि-दंश के अनुसार कुशनाभ से इसके बस पुत्र तथा वस कमार्य उसका हुई थीं।

दूसरी कथा के अनुसार कुशानाम से इसकी एक सौ कन्याएँ उत्पन्न हुईं। वायु उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते बे, परन्तु उन्होंने जाना अस्वीकार कर विया। वायु के शाप से उनका रूप बिकृत (कुबड़ा) हो गया । परन्तु पुनः उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल के राजा बहादत्त से विवाह किया । कुबड़ी कन्याओं के नाम पर ही उस देश का नाम 'कन्याकुरूज' कान्यकुरूज हो गया । बंदाकर्च---पानुपत सम्प्रदाय के एक आचार्य । शैव परम्परा के पौराणिक साहित्य से पता लगता है कि अगस्त्य, वधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यश्वक्रु, उपमन्य एवं व्यास आदि महर्षि शैव थे। व्यासजी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने केदारक्षेत्र में 'घण्टाकर्ण' से पाशुपत दीक्षा ली भी, जिनके साथ बाद में वे काशी में रहने लगे। व्यासकाशी में घंटाकर्ण तालाब वर्तमान है। वहीं घंटाकर्ण की मूर्ति भी हाय में शिवलिङ्ग धारण किये विराजमान है। वर्तमान काशी के नीचीवाग मुहल्ले में षंटाकर्ण (कर्णघण्टा) का तालाब है और उसके तट पर व्यासजी का मन्दिर है। मुहल्ले का नाम भी 'कर्णयंटा' है।

नहा गया है कि पैटाकण इतने कट्टर शिवभक्त थे कि शंकर के नाम के अतिरिक्त कान में दूसरा शब्द पड़ते ही सिर हिल्म देते थे जहाँ कानों के पास दो चच्छे छटके इतते वे। चच्छों की स्वीन में दूसरा शब्द विलीन हो बाता या। केरण ऋषि—पेरण्ड ऋषि की लिखी 'वेरण्डलेहिता' प्राचीन बस्प हैं। यह हत्योष पर लिखा तथा है तथा परम्परा के इतकी लिखा बराबर होती बाबी है। तथा परम्परा के इतकी लिखा बराबर होती बाबी है। तथा-पंचियों ने उसी प्राचीन सालिक योण प्रणाली का प्रचार किया है, जिसका विवेचन 'वेरण्डलेहिता' ने हुआ है।

धेरण्डसंहिता---दे॰ 'मेरण्ड ऋृषि'। चोटकपरुचमी----आदिवन कृष्ण परुचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह ब्रत राजाओं के छिए निर्धा-

अनुष्ठान करना चाहिए। यह वत राजाओं के लिए निर्धा-रित है वो जन्मों की अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के लिए अनुष्टित होता है। यह एक प्रकार का शान्तिकर्म है। बोर आक्रिरन्-एक पुराकवित आवार्य का नाम, थी

कीयौतिक बाह्यण एवं छान्योय उपनिवर् में उरिकासित है। इनको कुण्य (देककीपुत्र) का शिवाक कहा नया है। सह अधिक नाम है, न्योकि आंगिरसों के गोरदंशक प्रमुख्य क्षयतों भी कहे गते हैं। क्याचेदीय पुक्तों में 'अवदाणी बेदाः' का सम्मन्न 'नेयवम्' एवं 'आंगिरखों वेदाः' का 'पोर्' के साव है। जत्यक पोर आङ्गिरखें व्ययंकीयों कर्मकाण्य के कृष्णाण्यवासी जगते हैं। इनका उरकेल काउक संहिता के अध्ययंभ्यकण्य में मी हुवा है। वीधा- क्याचेद को महिला कृषि । बहु रो मन्यों में भीया को अधिवर्गों हारा संरक्षित कहा गया है। सायण के सता-गृहार उसका पुत्र सुहस्य कृष्णेय के एक अस्पय्य मन्य ने उद्युव है। ओल्लेनवर्ग ग्रहों पोवा का ही प्रसंग पाते हैं, किन्तु पिरोल घोषा को संज्ञान मानकर क्रियाबोधक मानते हैं।

अधिनों की स्मृति में कहा गया है कि उन्होंने नृद्धा कुमारी शोवा को एक पति दिया। ऋखंद (१० ३१ ४०) की ऋचा पोषा गानी ऋषि (१०९१) की रची कही गयी है। कया मों है कि पोषा कलीवान की कन्या थी। कुछ-रोग से सस्त होने के कारण बहुत दिनों तक वह अधि-वाहित रही। अधिनां (देवताओं के वैद्यों) ने उसको स्वास्थ्य, सीन्यरं और योवन प्रयान किया, जिससे वह पति प्राप्त कर सकी।

## \*

--अयक्षन वर्णों के कवर्गका पद्मम अक्षर। तान्त्रिक विनियोग के लिए कामधेनुतन्त्र में इसके स्वरूपका निम्नाकित वर्णन है: ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । सर्वदेवसय वर्णे त्रिगुणं क्षोलकोश्वने ॥ पञ्चत्राणसयं वर्षो ङकारं प्रणसान्यस्मृ । तम्बद्यास्य में स्तके अनेक नाम गाये बाते हैं, य्या ङ शको भैरवस्वण्डी बिन्दूतंतः शिशुप्रियः ।

लण्डास्य प इसक जनक नाम पाम वात हु, यथा क शांत है, यथा के शांत है, यो के

एवं व्यात्वा ब्रह्मरूपा तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।।

चक—(१) विष्णु के चार लायुचों—ग्राह्म, चक्र, गदा और पदा में से एक आयुच। यह उनका मुख्य अवस्त है। इसका नाम सुदर्शन है। चक्रनीम (पहिया का चेरा) के मुल अर्थ में यह अब गति अयदा प्रगति का प्रतीक है। दर्शन में प्रव-चक्र अयदा जनमरणचक्र के प्रतीक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराधना होती है। प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय में चक्रपूजा, तृतीय में साधना एवं चतुर्थ में अभिचार (जाडू) हारा, जैसा कि तन्त्रों में बताया गया है।

चक्रपूजा एक महत्वपूर्ण तानितक साथना है। इसे आध-कक वामाचार कहते हैं। बरावर सच्या के पुरुव एवं दिव्यों जो किसी भी जाति के हों अथवा समीपी सम्बन्धी हों, यथा पति पत्नी, मौ, बहिन, भाई—एक गुत स्थान में मिलते तथा चुताकार बैठते हैं। देवी को प्रतिमा या यन्त्र सामने रक्षा जाता है एवं चक्रमकार—मदिरा, मौस, मस्त्य, मृहा एवं मैचुन का सेवन होता है।

- काक्षपर—(१) विष्णुका एक पर्याय है। वे चक्र धारण करते हैं, अतः उनका यह नाम यडा।
  - (२) एक सन्त का नाम । इनका जीवनकाल तेरह्वी शती का मध्य है । ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के संस्था-मक थे । इनके अनुयायी यादवराजा रामचन्द्र (१२७१-

१३०९ ई०) के समकालीन गानदेव भट्ट एवं जानेकारी के रचिया जानेकार हुए। इनका परवर्ती इतिहास बजात है। इनका बण्डा का उत्तर का इसने बण्डा कर कर कर का बण्डा का उत्तर का इसने व्यक्ति व्यवचा वर्णमेद नहीं मामा जाता बा। इसलिक्य केंद्रिवासीं द्वारा इस मत का तीड किरोच हुआ। बजाय कर करहार बाद्याण ये तथा मानमाठ (वंच महानुमाय) सम्प्रवाय वाले इन्हें कपने वेवता वानाम्य का व्यवदार मानते हैं।

चक्रवरवरित---यह मानमाऊ (सं॰ महानुवाव) सम्प्रदाय का एक प्रस्य है जो मराठी भाषा में लिखा गया है। सम्प्रदाय के संस्थापक के खीवनचरित का विवरण इसमें पाया जाता है।

कक्पूका-दे० 'वक'।

बक्कर्सी—(१) जिस राजा का (रष) वक समुह्ययंत्त बकता या, उसकी वक्कर्सी कहते थे। उसकी अध्वयंथ अध्या राजसूच यक करने का अधिकार होता या। भारत के प्राचीन काहिंद्य में ऐसे राजाओं की कई सूचियों गयी जाती है। मान्याता और समाति प्रवम चक्क्बर्रियों में से थे। सामस्त भारत को एक सासनसूत्र में बांचमा इनका प्रमुख अस्तर्थ होता था।

(२) शास्त्रों में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्वानो को भी यह उपाधि दी जाती थी।

बाक्रवाक्— पकवा नामक एक पक्षी। यह नाम ध्वन्यात्मक है। इसका उल्लेख ऋत्वेद एव यनुवंद से अव्यक्षिय के बिलाप्युकों की तालिका में बाता है। व्यववेद एव पत्वतीं साहित्य में सच्चे दाम्मस्य का उदाहरण इससे दिया गया है।

चक्रायुक्ष (चक्री)—विब्लुका पर्याय । इसका जर्थ है 'चक्र है जासुच (अस्त्र) जिसका ।' मूर्तिकला में विष्णु के आयुचों

का आयुधपुरुष के रूप में अंकन हुआ है। काओल्लास—आचार्य रामानुज कृत एक श्रन्थ। विशिष्टार्द्धत

सम्प्रदाय में इसका बड़ा जादर है।

चचुर्तत — नेनवत के समान इस त्रत में चैत्र शुक्क डितीया को विष्वनीकुमारों (देवताओं के बैद्ध) की पूजा की जाती है, एक वर्ष तक अथबा बारह वर्ष तक। उस दिन वती को दींथ जयका पूज का माहार करना चाहिए। इस वत के आवरण से बती के नेत्र अच्छे रहते हैं और बारह वर्ष तक वत करने से वह राज्योगी बन जाता है। वण्डमाक्त-अर्थिकणन संप्रदाय का एक तार्किक झण्य, जिसके रचित्रता चण्डमाक्ताचार्य थे। यह यभ्य 'शत-कूचणी' नामक ग्रन्थ का अपाच्यान है। वण्डमाक्ताचार्य को बोह्याचार्य रामानुजवास भी कहते हैं।

चण्डमाक्तटीका-दे॰ 'चण्डमारुत'।

बच्छवायत महावार्य — विशिष्टाहैत सम्बन्धी 'वण्डमारुत' नामक टीका के रवयिता । यह टीका वेदान्तदेशिकावार्य बेक्ट्रटनाथ की 'शतदुषणी' के ऊपर रचित है ।

चण्डा—भयकर अथवाकुद्धः। यह दुर्गाका एक विरुद्ध है। असुरदेशन में दुर्गायह रूप वारण करती हैं।

बच्चाक (बाच्डाक)—वर्णतंकर जातियों में के निमम् कोटि की एक जाति । पद्माल गृत पिता और बाह्यण माता के उदारन्न माता जाता है। परन्तु बस्तक में यह अन्यत्व जाति है जिसका सम्य समाज के साथ पूरा सिपब्हीकरण नहीं हुजा। अत यह बस्तियों के बाहर एक्ट्री और नगर के कूके-कर्कट, परन-पून जाबि साफ नरती है। इसमें प्रस्था-ध्रस्त और शुनिता का विचार नहीं है। चच्चालों की घोर बाहर्ति, कृष्ण वर्ण और जाल नेत्री का वर्णन साहित्यक सम्यों पाया चाता है। सुम्युद्ध में अपराधी का वर्ष स्त्री के दारा होता था।

बच्डी (बच्डिका)—दुर्गा देवी। काली के समान ही दुर्गा देवी का सम्प्रदाय है। वे कभी-कभी दयालु रूप में एवं प्राय उग्र रूप में पूजी जाती है। दयालु रूप में वे उमा, गौरी, पार्वती अथवा हैमबती, जगन्माता तथा भवानी कहलाती है; भयावने रूप में वे दुर्गा, काली अथवा स्यामा, चण्डी अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती है। आदिवन और चैत्र के नवरात्र में दुर्गापूजा विशेष समारोह से मनायी जाती है। देवी की अवतारणा मिट्टी के एक कलश में की जाती है। मन्दिर के मध्य का स्थान गोवर व मिट्टी से लीपकर पवित्र बनाया जाता है। घट में पानी भरकर, आम्रपल्लव से ढककर उसके ऊपर मिट्टी का ही एक ढकना, जिसमें जौ और चावल भरा रहता है तथा जो एक पीले वस्त्र से ढका होता है, रखा जाता है। पुरोहित मन्त्रीचारण करता हुआ, कुश से जल उठाकर कल्ल्या पर तवा उसके उपादामों पर छिड़कता है सया देवी का आबाहन घट में करता है । उनके आगमन को मान्यता देते हुए एक प्रकार की लाल-धूलि (रोली) घट के बाहर चारों और जिंदकते हैं। इस पुआविधि के शब्ध में पुरोहित केदल फरू-पूज ही यहण करवा है। बुझा का अस्य अमिन में यह (हेम) के होता है, जिसमें जो, चोलों, यूव एवं तिल का व्यवहार होता है। यह इचन घट के सामने होता है, जिसमें देवी का बास समझा जाता है। यक्त की राज एवं कला की लाल पूर्क पुतारे प्रथमन के घर जाला है तथा उनके यहस्यों के जलाट पर स्वासा है और इस प्रकार वे देवी के साथ एकाकारता प्राप्त करते हैं। भारत के विभिन्न गागों में चण्डी की पूजा प्राप्त: इसी प्रकार के हिमीन सामों में चण्डी की पूजा प्राप्त: इसी प्रकार के हिमीन गागों में चण्डी की पूजा प्राप्त:

विषक ग्रहत--- कृष्ण तथा शुक्क पक्षों की नवसी को इस तत का अनुष्ठान किया जाता है। एक वर्ष तक इसका जावरण होना चाहिए। इसमें विष्टका के पूजन का विधान है। इस दिन उपवास करना चाहिए।

बच्चीबाब — बङ्गाल में चण्डीवास भगवद्भक कवि हो वसे हैं। बँगाना में इनके रखे भक्तिरसपूर्ण भजन तथा कीर्त्यंच बहुत ख्याक और प्रचलित है। इनका जीवनकाल सम-भग १३८० से १४२० तक माना जाता है। बँगाना भाषा में राधा-इका विवयक सनेक सुम्दर भजन इनके रखे हुए पाये जाते हैं।

बण्डोमकुळ — मुकुन्दराम द्वारा बँगला में लिखित 'बण्डो-मकुळ' वण्डीपुला की एक काव्यमय पद्धति देता है। यह धाकों में बहुत प्रचलित है।

बण्डीमाहात्त्व्य — वण्डीमाहात्व्य को देवीमाहात्व्य भी कहते है। हर्तिकं के कुछ कोकों एवं मार्कडेब्युएगण के एक बंदो से यह माहात्य मरित है। इसका एक्ता कारक छठो गताब्दी है, क्योंकि मार्याव्य वण्डीयात्क हसी बच्च पर सामार्थित है। चण्डीमाहात्व्य के अनेक अनुवाद तथा हस पर आधारित अनेक मजन बेंगका शांकों द्वारा किस्से मेर्य है।

बच्चीकातक — बाणभट्ट द्वारा रिवत वण्टीवातक सातवीं सताब्धी के पूर्वीर्घ का साहित्यक ग्रन्थ है। यह 'बच्ची-माहात्व्य' पर लाभार्ति हैं। इसमें देवों को स्तुति १०० रुलोकों में हुई हैं। विविध भारतीय भाषाओं में इसका लनुवार हुआ हैं।

चतुरक्रीत्यासन---यह ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत है तथा नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हुआ है। इसमें इञ्चोगके चौरासी (चतुरशीति) आसनों का विवरण पाया जाला है।

**चतुर्वोत्रतः—गणेशचतुर्थी, गौरीचतुर्थी, नागचतुर्धी, स्कन्द-**बतुर्धी तथा बहुना बतुर्थी के अतिरिक्त इस बतुर्थीवर का विधान है। इसके लिए पञ्चमी से विद्य चतुर्थी होनी चाहिए। लगभग २५ वत ऐसे हैं जो चतुर्थी के दिन होते हैं। यमस्मृति के अनुसार सदि चतुर्सी तिथि शनिवार को पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन रभान तया दान से अक्षय पुष्य की प्राप्ति होती है। चतुर्घी तीन प्रकार की होती है-शिवा, शास्ता तथा भूला ( भविष्य पुराण ३१.१-१०)। वे क्रमञ्जः है भाइपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, माथ कृष्ण की चतुर्थी तथा भौमवासरीय चतुर्थी। **चतुर्थी जागरण बत**—कार्तिक शुक्ल चतुर्थीको इस बत का अनुष्ठान होता है। पाँच अथवा बारह वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए। शिवजी का वृत स्नान कराते हुए पूजन करना चाहिए। असंस्था कलशो से स्नान कराने को विधान है। कलश सौ तक हो सकते हैं। इसके अति-रिक्त बोडशोपचार पूजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे वती को दिव्यानन्दों की उपलब्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

चतुर्वजीमत — पर्मग्रन्थों में लगभग तीत चतुर्वशीव्रतो का उल्लेख मिलता है। कृत्यकल्पत्तर केवल एक व्रत का उल्लेख करता है और वह है शिवचतुर्वशी।

•बुदंश्यन्यमी—मास के दोनों पक्षों की अच्छमी तथा अपु-यंथों को इस बत का अनुष्ठान होता है। इसमें मोजन नक पत्रति से करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका आवरण होता है। इसमें शिवपूजन का विभान है। •बुद्गितंषय—विज्युस्तिस्तुत्य के तृतीय अध्यात, संकोक

•9-भूतिकत-—विष्णुघमात्तरपुराभं क तृताय अध्याय, ६००क १३७-१५१ में १५ चतुर्मृति बतो का उल्लेख हैं। हेमाद्रि, व्रतसण्ड १५०५ में भी कुछ वर्णन मिलता है।

चयुर्युगकर—चैत्र मास के प्रथम चार दिनो मे चारों युगों—कृत, नेता, द्वापर तथा तिष्य (क्लि) का प्रथन होता है। एक वर्ष तक अनुवर्ती मासो में भी इस्हों निर्धियों वें इस बद तक आचरण करना चाहिए। इसमें कैनल दुग्वाह्यार का विधान है।

क्युवंगिकिन्तासिं — धर्मशास्त्र का विक्यात निवस्थ प्रत्य । हेमाद्रि नेपहवीं शती के जन्त में यादव ( महाराष्ट्र के ) राजाओं के मंत्री थे । उन्होंने धर्मशास्त्रीय विषयों का एक विषयकोश तैयार किया, विद्ये 'वतुर्वर्गायन्तापवि' कहते हैं। लेकक की योजना के जनुसार हमके पांच काव है— (१) तत (२) तांच (४) मोक्ष तका (५) परिखेव ।वरिखेव तव्यक्त के तार भाग है—(१) देवता (२) काक-निर्णय (२) कमंत्रियाक तथा (४) कल्रवर-समुख्यय। 'विव्यक्तियोक हिंदिक से सहका अक्रावर वार्ष कर समुख्य । 'विव्यक्तियोक हिंदिक से सहका अक्रावर वार्ष कर समुख्य । विव्यक्तियोक हिंदिक से सहका अक्रावर वार्ष कर सम्बद्ध है। दूसरी कीर तीसरी जिल्द में दो हो भाग हैं। थीची जिल्द प्राय-विव्यत पर है। यह सम्बद्ध किया जाता है कि यह होगारि की रचना है जयवा नहीं। अभी सम्बद्ध व्यवस्था नहीं हो पाया है। यह सम्बद्ध का एक विद्याल वर्ष महत्व-पूर्ण वर्ष में है वर्ष वर्ष गाहत्व-साम है। वर्ष वर्ष गाहत्व-हात, भाग है। वर्ष वर्ष गाहत्व-हात, भाग है।

चतुर्वेद स्वामी—ये ऋक्संहिता के एक भाष्यकार है, जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत ऋष्वेदभाष्य में किया है।

चतुःक्लोकी भागवत — महाराष्ट्र भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) अारा जिलित मागवत का अत्यन्त संशिप्त रूप । इसके भीतर चार क्लोकों में ही भागवत की सम्पूर्ण कथा वर्णित है।

मूल संस्कृत में चतु दश्लेकी भागवत का उपदेश नारा-यण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवत पुराण के हितीय स्कन्ध में उद्धृत है।

चन्नकूप-कुरुसेनात्तर्गत बहासर सरोवर के मध्य में बढ़े द्वीप पर सह अति प्राचीन पवित्र स्थान है। यह कूप कुरुसेत्र के चार पवित्र कुओं में गिना जाता है। कूप के साथ एक मन्दिर हो नहा चाता है कि पुशिष्ठिर ने महामारत युढ़ के बाद यहीं पर एक विश्वयस्ताभ्य अनवाया था। वह स्तम्भ अब सही नहीं है। अन्त्रकाम क्षागल—चन्द्रज्ञान को चन्द्रहास भी कहते हैं। यह एक रौद्रिक आगम है।

कन्नसङ्ख्— नृथ्वी की छाया ( रूपक अर्थ में छाया राक्षसी का पुत्र राहु अर्थीत् अन्यकार ) अस अन्यसापर पहती है तस उसे बन्द्रसङ्ख्य कहते हैं। इस पर्य पर नदीस्तान तथा विश्वेत अप-दान-पुष्य करने का विभान है। यह धार्मिक कुछत् मैमिसिक माना गया है।

कात्रमाजानात — सोमवार पुरू जैन को पूणिया को स्व तत का अनुष्ठान होता है। यह वास तह है। समें जन्मपुत्रन का विवान है। आरम्भ से सातमें दिन नक्त्रमा को ज्वतप्रतिमा किसी किसे वर्तन में रखकर उसकी पूजा की जाती है। जन्ममा का नामोण्यारण करते हुए २८ या १०८ पठावा की समियाओं से पी तथा तिज के साथ होम करना वाहिए।

श्यक्रमामा—एक नदी और तीर्थ प्राचीन काल में विनाय नदी (पंजाब) को चन्द्रमामा कहते थे । वहीं यह सिम्यु में मिलती थी बहीं चन्द्रमानातीर्थ था। यहीं पर कुल्य के पुत्र साम्य ने सूर्ययमिदर की स्थापना की थी। मुसलमानी द्वारा इस तीर्थ के नष्ट कर देने पर उत्कल में इस तीर्थ का स्थानान्तरण हुआ। इस नाम की एक छोटी नदी समुद्र (बयाज की कार्डा) में मिलती हैं। बहीं नवीन चन्द्रमामा तीर्थ स्थापित हुआ और कोचार्क का सूर्यमन्दिर बना। कोचार्क का सूर्यमन्दिर धार्मिक स्थापस्य का अदमुत नमुना है।

चन्द्रमा—पृथ्वीका उपग्रह। बेद में इसकी उत्पत्तिका वर्णन इस प्रकार पाया आता है:

चन्द्रमा मनसो जासरचक्षीः सूर्यो अजायत । श्रोत्राहायुरुच प्राणस्च मुखादग्निरजायत ॥

[ बन्त्रमा उस पुरुष के मनस् अर्थात् ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यं से, तथा उसके बस्तुओं अर्थात् तेजस्वरूप से सूर्यं उत्पन्न हुआ। '''''']

वन्त्रकत—वराहपुराण के अनुसार यह व्रत प्रत्येक पूर्णिमा को पन्द्रह वर्ष तक किया जाता है । इसके अनुष्ठान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है ।

बन्द्रबच्छी—भाद्र कृष्ण वच्छी को चन्द्रबच्छी कहते हैं। कपिला वच्छी के समान इसका अनुन्छान किया जाता है। बच्छी के बिन उपवास का विधान है। थलहास जानंग-वर्ष

बन्द्रशास आगम-दे॰ 'जन्द्रशान आगम' ।

क्याव्यवान—जमम विवस के चन्त्रमा के छाव जब रोहिजी
नक्षत्र हो, विदेव कर के कार्तिक मात में, चन्त्रमा को
क्यां हो ने से विद्येव पूर्णों तथा मुलां की उपलेक्ष्य होती है।
क्यां हो ने से विद्येव पूर्णों तथा मुलां की उपलेक्ष्य होती है।
हो जीनाच्यां चन्त्रमम का जम्म यहाँ हुवा था। वह क्यान
वाराजसी से १२ मील दूर पढ़ता है। यहाँ पहुँचने के
लिए पूर्वित्तर रेलने के कार्यापुर स्टेचन पर जतर कर
करमनम चारमील चलना पढ़ता है। यहाँ जम्म सम्बद्धा
के हिन्दु भी दर्शनायं जाते हैं।

बिलाका — माध्य संप्रवायाचार्य स्वामी जयतीर्य की दार्शनिक कृति 'तत्त्वप्रकाशिका' की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता स्वामी व्यासतीर्य १६ वी शती ई० में हुए थे।

अनुभूतिस्वरूपानार्थं नामक विद्वान् का रचा हुआ एक सस्कृत व्याकरण । पाणितिव्याकरण की अपेक्षा यह कुछ परक हैं। कहते हैं कि सरस्वती देवी की कुपा के इस ग्रन्थ को उक्त पंडितजी ने एक रात में ही रच दिया था। इस्तिए इसका 'सारस्वत व्याकरण' नाम पढ़ गया।

बम्यक्क बतुर्वेशी --- स्वूक्ल पक्ष की चतुर्वेशी तिथि को इस बत का अनुष्ठान होता है, जब सूर्य वृषभ राशि पर स्थित हो । इसमें शिवजी के पूजन का विधान है ।

कम्पकद्वावशी—ज्येरठ शुक्ल हादशी को इस बत का अनु-ष्ठान होता हं। इसमें वम्पा के फूलों से भगवान् गोविन्द का पुजन करना चाहिए।

क्ष्माक्की—आह गुकल वक्टी को, जब वैधृति योग, भोमवार तथा विद्याला नज़क भी हो, चम्पाबक्टी कहते हैं। इस नगावित उपसास करना चाहिए। इसके सूर्य देवता है। मार्ग पीम मास की चक्टी भी चम्पाबक्टी कही गयी है, जब जस दिन रिवदार तथा वैधृति योग हो। स्मृतिकोस्तुअ ४६० तथा अहत्याकास्वेतृ के अनुसार दोनों तिथियाँ ठीक हैं। मदनरत्न के अनुसार यह मार्गशोर्ष गुकल प्रकार रिवदार को पदती है जब स्वतिथा नज़्म हो। प्रायः ३० वर्ष वाद यह योग आता है। कुछ प्रयोज्यों के अनुसार इस दिन अगवान् विश्वेष्य का वर्षन करना चाहिए। निर्णयस्तिय, पुक्त किया जाता है। कम्पू - पद्य एवं गद्य निश्चत संस्कृत काव्य रक्ता।
रेथवीं खती के मध्य खिवगुण योगी ने विवेकिकता-मणि नामक एक चाप्न की रक्ता की। यह वीरतीव सम्बद्धार थे सम्बन्धित सम्बद्धार साहित्य में रामा-मणबस्प्न, नजनम्न, गोपालचम्न, नृत्वनकम्म, जावि उच्च कोटि के सरस और वार्गिक काव्य है।

स्थ्या—एक बैच्णव तीर्थ। हिमाचळ प्रदेश में यह भूतपूर्व रिकासत है, को डळहोजी से २० मीळ दूर राबी नदी के तट पर बसी हुई है। नवर से ळक्मीनारायण का मन्दिर है। यहाँ मगवान नारायण की बवेत संगमरण की प्रतिमा अति विश्वाळ तथा कलावुर्ण है।

समस—एक पात्र, जो यज्ञों के अवसर पर सोमरस वितरण के काम आता था। यह घृत की आहृति देने में भी प्रयुक्त होता है। यह पवित्र काष्ठ, उद्दुन्बर, खिर आदि से बनता है।

करक—(१) सर्वप्रयम इसका अर्थ भ्रमणशीक विद्वान् अथवा विचार्थी था, जैसा बृहदारण्यकोपनिषद् मे इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इस नाम से विशेषतया कृष्ण यजुर्वेद की एक शास्त्र का बोब होता है।

(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वैद्य चरक थे, जिनके द्वारा 'चरकसंहिता' की रचना हुई।

चरक बाबता—कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में अकेले चरक सम्प्रदाय की ही बारह बाखाएँ यी। चरक, आद्धारक, कठ, प्राच्य कठ, कपिच्छल कठ, बाटक कठ, चारायणीय, बाराय-णीय, बात्तीन्तरंद, ब्लेताब्बतर, जीपमन्यव और नैनायण। चरक शाखा के पहले तीन भागों के नाम ईथिमिका, मध्यमिका बीर अरिपिका है।

बरण्याकुकासीर्थं—बररीनाथं मन्दिर के पीछे पर्वत पर सीचे बढ़ने पर बरण्यादुका नामक स्थान आता है। यही से नक क्याकर वदरीनाथ पूरी और मन्दिर में बाक कावा जाता है। यह बक्त भगनत् के बरणोदक के समान पवित्र माना आता है। भारत के अन्य स्थानों में भी अनवान, देवता एव क्यपि-मुनियों की वरणपादुकार्य (पदिचाह्न) विद्यान है। दसानेथ को चरणपादुकार्य के मणिकिंगका भारत और गिरनार पर्वत पर स्थित हैं। बह—चाकल, यब, माण कादि से हुप में पकाकर बने हुए

चड—चावल, यव, प्राय आदि से दूघ में पकाकर बने हुए हॅबिच्य को 'वक' कहते हैं, जो देवताओं तथा पितरों को अर्पित किया जाता है। १६२ श्रुप्त-वाध्य

चरक-दिश्क पाठवीलों के भेद से कर्मकाष्ट्र की विकित्त सांबालों वयवा प्रदितियों को चरण कहते हैं। उत्तर आरत के अधिकांश जीवरों में स्मार्त ब्राह्मण मूर्ति के पास बाकर कारने चरण के मृह्यपूत्र के निर्वेशानुसार स्वतः पूछा कर सकते हैं।

आरमण्यूह—वेदो को शाखाओं के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, आरम्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशक सम्ब । यथा परणस्युह में कथन है:

> हे सहस्रे शतन्यूने मन्त्रा बाजसनेयके। तावस्वन्येन संस्थातं बाळखिल्यं सयुक्तिकम्। बाह्यणस्य समास्थातं प्रोक्तमानाच्यसुर्गुणम्।।

[ बाजसनेय अपॉल् शुक्ल यजुर्वेदसंहिता में १९०० अंव हैं। बाजिक्कर साका का भी यही परिमाण हैं। इत बोनों सं चार गुना अधिक इनके बाह्यणों का परिमाण है। । बरणब्यूह के कनुसार वेदों के बार उपवेद हैं। क्यूबंद का आयुर्वेद का अर्थवास्त्र उपवेद हैं। परम्बु सुभूत और बरकों के अवस्तत होता है कि आयुर्वेद अववेद का उप-वेद है और अप्वेद क्यूबंद का।

बरनबास—एक योग-ध्यानसाधक संत । १७३० ६० के लग-भग फ़क्तोंने एक सम्ब्रदाय की स्थापना की, जिसे 'वरत-बासी' सम्ब्रदाय कहते हैं। इस सम्ब्रदाय का आधार कबीरणस्य के समान है। इन्होंने धर्मोपदेशमय अनेक क्रियी कविता प्रस्थी की रचना की है।

चरनवास मार्गब माह्यण तथा अललार के रहते वाले से बाद में ये दिल्ली में रहने लगे। इनकी से विद्यार्थ भी; सहस्रोत्राई और द्यावाई। रोनो ने तथा में योग सम्बन्धी प्रत्य लिखे हैं। चरनवास का जन्मसमय गागरीप्रवारिणी समा की स्रोत के अनुसार संवत् १५६० के और ८५ वर्ष की स्ववस्था में संवत् १५६० किया प्रत्य की स्ववस्था में संवत् १८६० किया प्रत्य की स्ववस्था में संवत् १८६० किया स्वार्थ में संवत् १८६० किया स्ववस्था में संवत् १८६० किया स्वार्थ किया स्वा

(१) अष्टांगयोग (२) नरसाकंत (३) सन्वेहसागर (४) मिकसागर (५) हरिप्रकाश टीका (६) अमरलोक सण्डवाम (७) मिक्तयारय (८) शब्द (९) दानलीका (१०) मनविस्तारन गृटका (११) राममाका और (२२) ज्ञानस्वरोदय ।

चरनवासी---यह योगमार्गी धार्मिक पन्थ है । नाव सम्प्रदाय

जैसे धीन है, बैरी ही बरनवासी पन्य बैध्यन समझा आहा है। परपान इसका मुख्य साधम हट्योगएंबसिकत राज्योंन है। उपासना में ये राजा-कृष्ण की भिक्त करते हैं, परस्तु बोध की मुख्यता होते से हसे योगमल का ही एक पम्य मानना चाहिए। इस पन्य के प्रधमाचार्य गुक्तवेव की कहे चाते हैं। चरनदास फिलते हैं कि मुक्तको सुक्तवेवची के सर्थान हुए और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और योग की शिखा दी।

वर्षटनाय नाच सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध हैं। चर्पट-नाय उनमें से एक हैं।

कर्षक्ता —एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश में बहुतीं हुई हटावा (उ० ४०) के निकट यमुना में मिलती हैं। पुराणों और महाभारत में इसके किनारे पर राजा रिने-देव द्वारा असिपियज करने का उन्लेख मिलता हैं। कहा जाता है कि बिल्गसूनों के चमडों के पूंन से यह नवी बहु निकली, स्सीलिए इसका नाम चमंचली (आसुनिक क्यायल) पदा। किन्तु गृह पुराणों की गुम सा सांकैरिक भाषांगेली को उक्ति हैं, जिसके बड़ै-बड़े लोग भ्रमित हो यथे हैं। यहां रिन्तिदंव की पश्चित लोग चमंरासि का अर्थ केला (कटनी) स्तम्भों को काटकर उनके फलों से होग एवं असिपसरकार करना है। केलों के पसों-खिलकों के भी चर्च कहा जाता था। ऐसे कटलीवन से उक्त मदी निगंत हुई वी।

चर्यापाय — वैष्णव या शैव संहिताओं के चार खण्ड है. (१) जानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एव (४) चर्यापाद। चर्यापाद में धार्मिक क्रियाओं का वर्णन है। शैवाममो में इसका विस्तुत उल्लेख पाया जाता है।

चालुच मनु—चौदह मनुओं में से एक मनुका नाम । इनके नाम से चाक्षुष मन्वन्तर की कल्पना हुई ।

बामक्य-राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कॅटिकीय अर्थ-शास्त्र' के रचिता एवं चन्त्रगुन्त मीर्य के प्रबान मंत्री। इनको केटिक्य, विक्लुम्बन आदि नामों से भी पृकारते हैं। ये चमक नामक स्थान के रहने वाके थे, बता चामब्य कहुकाये। बर्थशास्त्र राजनीत का उत्कट ग्रन्थ है, जिसने परवर्ती राजयमं को प्रभावित किया। चामब्य के नाम से प्रसिद्ध एक नीतिकरण 'चानक्सनीति' सी प्रचक्ति है। चानक्य ने क्ष्मदारूम से बातीं (वर्षवास्त्र) तथा वण्ड-नीति (राज्यवासन) के साच कान्यीक्षिकी (वर्षवास्त्र) तथा नवीं (विषक क्षम्यों) पर भी काफी कल क्या है। वर्ष-चारन के बनुसार यह राज्य का वर्ष है कि वह वेखे कि प्रवा वर्णावस कर्म का उर्जिप राजन करती है कि नहीं। नेत 'जीतिज' और 'व्यवशास्त्र'

बाबुमस्थि — वातुर्मास्य से उन विषक यज्ञां का बोच होता है, बो प्रत्येक ऋषु (शीम्म, वर्षा, शीत्) के बारम्य में होते थे। ये मौसन बार मासों के होते ये, अत्युष्ट ये उत्युष्ट याः महीनों के बन्तर पर किये जाते थे। प्रयम 'वैश्व-देव' काल्गुनी पूर्णिमा को, ढितीय 'वश्ण-प्रवाश' जावाड़ी पूर्णिमा को तथा तीसरा 'वाक्कमेग' कारिकार्गपूर्णिमा को मनाया जाता था। इन उत्युक्तों को कममशः दो और तिषयों यो हो सक्ती हैं— वैभी, आवणी एवं बामहायणी पूर्णिमा, या वैशाही, भाष्टपत्ती एवं पोशी पूर्णिमा।

बाहुर्यास्थ्यात — वर्ष के वार महीनों का संयुक्त नाम वातु-मिष्य है। इसमें जो अत किया जाता है वर्षकों भी वादु-मंद्रण कहा जाता है। इस वत में विभिन्न नियमों (भोजन तथा कुछ जाचार-अ्यवहारों के निषेष) का पानन होता है। तील का तेवन तथा मर्दन, उडतेन, ताम्बुल तथा पुरू को तेवन नियित्व है। मांमाहार, मजु तथा हुछ मज्ज कीं उत्तेजक वस्तुर्ग, त्याज्य बतलाणी गयी है। देन हेमादि, २८०-८६१ (कुछ रोह्न बतों का नहीं जन्नेल है जो बस्तुत वाहुर्गाद्य त्रतीं के जन्तर्गत नहीं जाते); समय-मयुल, १५०-१५२।

चातुराधिमक—जार आश्रमों में से किसी एक में रहने वाला 'वातुराश्रमिक' कहलाता है। इससे बाहर के व्यक्ति अनाश्रमी, आश्रमेतर कहलाते हैं।

बाक तिमि — नर्रमान चान्य मान, तिषि बादि पत्राङ्ग की विधि वर्ति प्राचीन है जीर वेदिक काल से कली बादी है। कालन्तुसार वीक्शीन में ने बेटेन्डे क्योतिधियों ने करणन्त्रमार वीक्शीन में ने बेटेन्डे क्योतिधियों ने करणन्त्रमार लिककर और संस्कार द्वारा संशोधन करके हम गानवा को ठीक और पुत्र कर रखा है। का ऋतुनों का विमायन चनी तरह सुचीते के लिए हुआ, जिस तरह बात्रमान चनी तरह सुचीते के लिए हुआ, जिस तरह बात्रमान चने तरह सुचीते के लिए हुआ, जिस तरह बात्रमान सुचीति सुचीति हों कि एस हुआ, जिस तरह बात्रमान सुचीति सुचीति हों कि एस हुआ, जिस तरह काल सुचीति हों के स्वाचन सुचीति हों के स्वचान सुचीति हों के स्वचान सुचीति हों के स्वचान सुचीति हों के स्वचान सुचीति हों के सुचीति हों हों के सुचीति हों है सुचीति हों के सुचीति हों है सुचीति है सुचीति हों है सुचीति हों है सुचीति है सुचीति हों है सुचीति है सुचीति हों है सुचीति हों है सुचीति है सुचीति हों है सुचीति हों है सुचीति हों है सुचीति है सुचीति है सुची

में उसी काल विभाग का बनुसरण किया गया है जो उस समय प्रचलित या और आज भी प्रचलित है।

चान्त्र वत--वर्मशास्त्र में इसकी कई विधियाँ पायी जाती है:

(१) बमायस्या के दिन इस बत का प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए। दो कमल-पुर्भी पर सूर्व तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए।

(२) मार्गशीर्थ पूर्णिया से आरम्य करके एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूर्णिया के विश उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विचान है।

- (३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस बत का अनुष्ठात करना चाहिए । १५ बर्थचयंन्त इसका आवरण होता है। इस दिन नक मोबन करना चाहिए । इस बत के आवरण से एक सहस कववमेंय यज्ञ तथा भी राजमूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है।
- (४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण दत का आंवरण करना चाहिए। चन्द्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा के दान का इसमें विद्यान है। दे० होमाद्रि, २८८४; मत्स्य पुराण १०१.७५; इत्यकल्यतर का दतकाण्ड, ४५०।
- बान्यायन बत—(१) बहापुराणोक यह वत पीच मान की शुक्क जनुदंशी को मनाया जाता है। घारून में एक और वान्हायण वत का विचान है। चन्द्रमा के ह्यास के साथ जाहार के बालों में हुएत और वृद्धि के साथ वृद्धि करके एक महीने में यह वत पूरा किया जाता है। उद्देश्य पाप-मोचन है। पोर अपराचों के प्राययिचल रूप में यह वत किया जाता है।
  - (२) यह त्रत पूर्णिमा के दिन आरम्भ होता है। एक मास तक इसका आचरण करना चाहिए। प्रत्येक दिन तर्पण तथा होम का विधान है।

बामुब्बा—(१) शिवरप्ती ठाउँपी के अनेक नाम है, यथा देवी, उमा, भौरी, पार्वती, दुर्गी, भवानी, काली, करा-तिनी एवं बामुखा । दूसरे देवों को वैदियों (पित्रम्वी) के विपरीत दन्हें वार्मिक आचारों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा थिव से हुक ही कम महत्व हनका है। हकको पति के समान स्थान दिव के मुगल (बहैंड) क्या बर्बनारिक्टर में प्राप्त होता है, जिसमें वैदियम भाग विव का एवं बाम देवी का है। देवी के अनेक नामों एवं गुणों (दसालुं, भयानका, क्रूर एवं बदम्य) से यह प्रतीत होता है कि शिव के समान ये भी अनेक देवी यक्तिमों के संयोग से बनी हैं।

(२) मैसूर (कर्नाटक) में चासुण्डा का प्रसिक्ट मन्दिर है आहाँ बहुसंस्थम यात्री पूजा के लिए जाते हैं।

चालुण्डातन्त्र---'आगमतत्त्विकास' में उद्घृत तन्त्रों में से एक तन्त्र 'वालुण्डातन्त्र' है। इसमें वासुण्डा के स्वरूप तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है।

बारासणीय काठकवर्षमुत—हुण्य यनुवेंद की एक प्राचीन छात्रा 'वारायणीय काठक' हैं। इस खाखा के बर्मसूत्र से विक्णुस्मृति के गद्मयूत्रों को सामग्री लो गयी जात होती हैं। किन्तु कुछ नियम बदले और कुछ नये भी जोटे गये हैं।

बार्बाक नास्तिक (वेदबाहा) दर्शन छः है - चार्वाक, प्राध्यिमक, योगाचार, सीत्रान्तिक, बैमाधिक एव आहंत । इस सबसे वेद से असम्मत सिद्धान्तो का प्रतिपादन है। इसमें से चार्वाक अवैदिक और लोकायत (भीतिकवादी) योगी है।

बार्बाक केवल प्रत्यजवादी है, वह जनुमान आदि लच्च प्रमामों को नहीं मानता। उसके पत से पृथ्वी, वल, तेज और बायु में पार ही तत्व हैं, जिनसे तब मुख बना है। उसके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहीं है। इन्हों मार्गे तत्वों के मेल से यह देह बनी है। इनके विशेष प्रकार के संगोबन मात्र से वेह में चंतन्य उत्तरण हो जाता है, जिसको लोग बारणा कहते हैं। शरीर जब विनष्ट हों बाता हैं तो बेतन्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बीच इन पूर्तों से जरमन होकर इन्हीं भूतों में नहीं जाता है। बदः बेतन्यविधिष्ट यह ही जारमा है। यह से बातिरक्त बारणा होने का ,कोई प्रमाण नहीं है। उसके मत से क्ली-पुनार्ट के जालिक्कन से उरपन पुत्र पूर्ववार्थ है। संसार में खाना, पीना और सुत्त से रहना चाहिए:

याबज्जीबेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ।।

[जब तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए; यदि अपने पास साधन नहीं है तो दूसरों से ऋष लेकर भी मौज करना चाहिए। श्मशान में शरीर के जल जाने पर किसने उसको छौटते हुए देखा है?] परछोक वास्वर्ग आदि का सुख पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं हैं। इसके अनुसार जो लोग परलोक के स्वर्गसुख को अमिश्र शुद्ध सुख मानते हैं वे आकाश में प्रासाद रचते हैं, क्योंकि परलोकतो है ही नहीं। फिर उसका सुख कैसा? उसे प्राप्त करने के यज्ञादि उपाय व्यर्थ हैं। वेदादि घूतों और स्वार्थियों की रचनाये हैं ( त्रयो वेदस्य कर्तार: धूर्त-भाण्ड-निशाबराः ), जिन्होंने लोगों से धन पाने के लिए ये सन्जवाग दिखाये है। यज्ञ में मारा हुआ। पशु यदि स्वर्ग को जायेगा तो यजमान अपने पिता को ही उस यज्ञ में क्यो नहीं मारता? मरे हुए प्राणियों की तृष्ति का साधन यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जाने वाले पुरुषों के राह-खर्च के वास्ते वस्तुओं को ले जाना भी व्यर्थ है। यहाँ किसी बाह्मण को भोजन करादे या दान देदे, जहाँ रास्ते में आवश्यक होगा वही वह वस्तु उसको मिल जायगी।

जगल में मनुष्य प्रायः दृष्ट फल के अनुरागी होते हैं।
गीतिषास्त्र और कामसास्त्र के अनुनार अर्थ व काम को
हिंदु पुरुषायं मानले है। पारलीकिक मुख को प्रायः नहीं
मानते। नहते हैं कि किसने परफोक वा नहीं के सुख को
देखा है? यह सब मनगडन्त नातें है, सत्य नहीं हैं। जो
प्रत्यक्ष हैं वही सत्य है। इस मत का एक दूसरा नाम,
जैता कि पहले किसा जा चुका है, लोकायत भी है।
इसका वर्ष है 'जोक में, स्थित'। लोकों-जनों में
नामत फीला हुआ पत हो कोकायत है। जबवीद कर्षने

काम को ही पुरुषार्थ मानने वाले भनुष्यों में यह मत फैला हुआ है।

यखारि चार्जाक का नाय प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका सत और उसका तर्क बहुत फैले हुए, आपाफ हैं। पाषवाय, वंदों में इस प्रकार का तर्क मानने वाले बहुत कोण हैं। यद्व सत आप्तिक इन्द्राराणक भीतिकवाद से मिकता जुलता है, केवल तर्क और मुक्ति पर आधारित है। परवर्ती दार्धिक सम्प्रदायों के उपनर इसके आधार का यह प्रभाव हुआ कि सम सम्प्रदायों के उपनर इसके आधार का यह प्रभाव हिका कि सम सम्प्रदाय के क्या दे सकते आधारों का उत्तर दे सकें और इसका आध्यक्त कर सकें। चार्काकवर्णन सम्प्रदाय के रूप में भारत में बहुत प्रचलित महीं हुआ। ( पूर्ण विवास के रूप में भारत में बहुत प्रचलित महीं हुआ। ( पूर्ण विवास के रूप में भारत में बहुत प्रचलित सहीं हुआ। ( पूर्ण विवास के रूप में भारत में बहुत प्रचलित सहीं हुआ। ( पूर्ण विवास के रूप दे 'सर्व वर्षास्वाह , प्रमा अप्पाय ।)

## षार्वाकवर्शन-दे० 'वार्वाक' ।

चित्त —पताझिक के अनुसार मन, बृद्धि और अहंकार तीनों से मिलकर चित्त करता है। चित्त की पांच वृत्तियाँ होती है—प्रमाण, विषयंय, विकस्प, निद्रा और स्मृति। चित्त की क्षित, मृद्र, विक्षित, निरुद्ध एव एकाघ ये पोच प्रकार में पूर्तियाँ होती हैं। आराभ तीन वित्तमृत्रियों में योग नहीं हो सकता, केवल अनितम यो में हो सकता है।

चित्रवृत्तियों के निरोध का ही नाम योग है। पत्रक्किन ने अस्टाक्रुयोग का वर्णन किया है। ये बाठ अंग है— यम, नियम, आमन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का अंतिम चरण समाधि है। इसका उद्देश्य हैं चित्र के निरोध से आत्या का अपने स्वरूप में स्थ

विस्तीक्षण्ड—हसका प्राचीन नाम चित्रकृट था। यहां पहले पासुपत पीठ था। मेदपाट के सिसीदिया बंब के राणावां के समय में सकती बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। पुराने उदयपुर राज्य का यह यशस्त्री दुर्ग है। यह भारत का महान् ऐति-हासिक तथा सास्कृतिक तीर्थ है। यहां का कण-कण मात्-भूमि की रक्षा के लिए तथा हिन्दुत्व के गौरत की रक्षा के लिए रक्तिसिद्धात है। यूर्ग के भीतर महाराणा प्रताप का जनमस्यान, रानी पिंचनी, यन्ना थाय तथा भीराबाई में महल, कीतिस्तम्भ, वयस्तम्भ, वराशकर महारोब का मनियर, गोमुख कुण्ड, रानी पिंचनी तथा अन्य राजपूत बीराङ्गनाओं की बिस्तृत चितामृमि, काली माता का मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

चित्रकृष्ट — यह उत्तर प्रदेश के बाँचा जिले में करवी स्टेशन के पाश प्यस्तिकी के तट पर स्थित अति रम्य स्थान है। निवज्ञूट का सबसे बड़ा माहास्त्व यह है कि मगवान, राम ने बनवास के स्वयम यहीं निकास किया था। निवज्ञूट सदा से लगोणूमि रहा है। महार्थि अति-अनसूया का यहां आध्यम है, जहां से मध्य प्रदेश क्रम जाता है। 'यहां तपस्यी, मगवद्मक, विरक्त महापुष्य सदा रहुते आये हैं।

चिक्कुप्रजुवा— यमिंदितीया को प्रातःकाल सबरे चिक्कुप्त व्यक्ति चौदह यमों की यूका होती है। हसके बाद हिलों के चर प्राई के मोजन रूपने की प्रया बहुत पुरानी है। इस दिन बहुनें बाप के स्थान से भाई को वालीबाँद देती है। बाप देने का उद्देख यमराज को बोखा देना है। बाप से भाई को मरा हुवा जानकर वह उस पर आक्रमण नहीं करता।

कायस्यों का यह विश्वतास है कि चित्रगुत उनके पूर्वक है। अत. इस दिन वे उनकी विधिवत् यूजा करते हैं। चित्रगुत यमराज के लेलक माने जाते हैं, अत: उनकी कलम-दाबात की भी पूजा होती हैं।

षण्डतीय—विद्यारण्य स्वामी शरा दिर्श्वत प्रवास्ती अद्रैत वेदाल का एक प्रसिद्ध सम्ब है स्कि पित्रविधा मामक प्रकरण में उन्होंनि चेतन के विषय में कहा है कि घटाकाश, महाकाश, जलाकाश एवं मेचाकाश के समान कूटकर, ब्रह्म, औव और हैंक्य-भेद से चेतन चार प्रकार का है। व्यापक आलाश का नाम महाकाश है, यटाविष्ठक बाकाश को चटाकाश कहते हैं, यट में जो जल है उत्तमें प्रतिविध्यत होनेवाले आकाश को जलाकाश कहते हैं और सेच के जल में प्रतिविध्यत होनेवाले आकाश का नाम मुद्ध चेतन है उक्ता नाम ब्रह्म है, देहरूण उपाधि से परि-ख्ळित खेतन को कूटक्य कहते हैं, देहरूला उपाधि से परि-ख्ळित खेतन को कूटक्य कहते हैं, देहरूला उपाधि से परि-ख्ळित खेतन को कूटक्य कहते हैं । देहरूली और माया में प्रतिविध्यत चेतन को हिस्स मा जीव है और माया में प्रतिविध्यत चेतन को हिस्स करते हैं।

वित्रपुट--अप्पय दीक्षितकृत मीमांसाविषयक ग्रन्थों में से एक वित्रपुट है। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है।

विज्ञभानुवात-शुक्ल पक्ष की समयी को इस वर्त का अनु-। ध्वान किया जाता है। रिक्तम सुगन्धित पूष्पों से तथा मृतकारासे सूर्यकापूजन होताहै। इससे अच्छेस्वास्थ्य की उपलब्धि होतीहै।

चित्रभानुष्यद्वयक्त---जनगयन के प्रारम्भ से अन्त तक इस का अनुष्ठाम होता है। यह अयन वन है। इसमें सूर्य की पूजा होती है।

चित्रक्षीयांसा---अप्यय दोलितकृत अलंक्कार शास्त्र-विषयक यन्य । इसमें अर्थीवन का विचार किया गया है। इसका सण्डन करने के लिए पण्डितराज जगकाथ ने 'वित्रमीमासा-सण्डन नामक ग्रन्थ की रचना की की।

चित्रमोमांसावण्डन---पण्डितराज जगन्नायकृत यह प्रत्य अप्पय वीक्षित कृत 'चित्रमीमासा' नामक अलब्द्वार शास्त्र विष-यक्त प्रस्य के लण्डनायं लिखा गया है।

श्विज्ञां अर्थि — सत जृषियों का सामृहिक नाम । पाञ्च-राज शास्त्र नात विज्ञां विष्यों का सामृहिक नाम । पाञ्च-त्र की संहिताओं का मूर्ववर्ती एवं उनका प्रवादशंक है। इन कृषियों ने वेदों का निकर्ष निकालकर पाञ्चराज नाम का सार्थ्य तैयार किया । ये सार्यि स्वायम्भूव मन्वन्तर के सर्पीत्, अक्ट्रिरा, अत्रि, एकस्य, पुन्छ, अनु और विक्षन्छ है। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काय एव मोक वारो पुरुषायों का विवेचन है। कृष्येद, यनुवंद, साम्बंद तथा अङ्गिर कृष्यां के अव्यवंदेव के आधार पर इस ग्रन्थ में प्रवृत्ति और निवृत्ति मागों की चर्चा है। योनो मागों का श्वायरस्मम् है। माराय्य का कयन है— "हिरमक बहुराव उर्गरवर इस ग्रन्थ को बृहस्यति से सीक्षेणा और टक्के अनुसार चर्मा, परन्तु इसके पच्चात् यह ग्रन्थ आजकन उपलब्ध

चिल्लुलाचार्य—आचार्य विच्छुल का प्राप्तुमीव तेरल्यी गताब्यो में हुआ या। उन्होंने "तव्यवरीषिका" नामक बेदान्त ग्रन्थ में न्यायणीलावतीकार बत्तन्याचीर्य के मत का सण्यक निव्या है, जो बारहकी नताब्यी में हुए थे। उस सण्यक्त में उन्होंने जीहर्ष के मत को उद्युत किया है, जो इस जाताब्यी के अन्त में हुए थे। उसके जनमध्यान आदि के बारे में कोई उत्केल नहीं मिळला। उन्होंने "तत्त्यप्रदीपिका" में माझणारणा के अपने गुरु का नाम झानीत्तम जिल्ला है। जिन दिनों इनका आदिकांब हुआ था, उन दिनों स्थाप-

मत (तर्कशास्त्र) का जोर बढ रहा था । द्वादश शताब्दी

में श्रीत्रपं ने न्यायमत का लग्डम किया था। तेरह्वीं शताब्दी के बारफ्भ में गङ्गेश्व ने श्रीहर्ष के मत को संदित कर न्यायवास्त्र को पुतः प्रतिरिक्त किया। दूसरी और देववादी वेषण्य आचार्य भी बद्दैत मत का लग्डन कर रहे वे। ऐसे समय में चित्रसुवाचार्य ने अद्रैतमत का समर्थन और न्याय लादि मतो का लग्डन करके शाङ्कर मत की रखा की। उन्होंने इस उहेल्य की पूर्ति के किए तरव-प्रदीपिका, 'न्यायमकरत्य' की टीका और 'वण्डनक्य-क् लाय' की टीका लिखी। अपनी प्रतिमा के कारण चित्रु-जाचार्य ने बोडे ही समय में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। चित्रसुव भी अद्रैतवाद के स्वम्म माने जाते हैं। परवर्ती आचार्यों ने उनके वाक्यों को प्रमाण के रूप में उद्युक्त

चित्सुको — चित्सुकाचार्य द्वारा रचित 'तत्वप्रदीपिका' का दूसरा नाम 'चित्सुकी' है। यह अद्वेत वेदान्त का समर्थक, उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रन्थ है।

चिता- मृतक के दाहमंस्कार के लिए जोडी हुई लकडियो का समूह । गृह्यसूत्रों में चिताकर्म का पूरा विवरण पाया जाता है ।

चिवचिवोधवरतस्विन्छपण---विधिष्टाहैत सम्प्रदाय का वार्ध-तिक ग्रन्थ । वरदमायक सूरिकृत (१६वी शताब्दी का) यह ग्रन्थ जीव, जगत् और ईंदवर के सम्बन्ध में विचार उप-स्थित करता है।

विवस्तरम् यह मुद्दूर दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध श्रेत तीर्थ है। श्रद्ध मश्रास्त-व्युपकोटि मार्ग में बिल्क्युप्प से १० मील दूर जबस्थित है। मुप्रसिद्ध 'नटराल किय' यहाँ विराजमात हैं। शङ्करणी के प्रवक्तव्य लिड़ों में से आकाश-लिङ्क 'विरस्वरम् में ही मारा बाता है। मार्ग्दर का चेरा १०० वीचे का है। शङ्कर चेरे के परवात् दूसरे चेरे में उत्तुङ्क सोपुर हैं। जो मौजिल को, उन पर ताल्यवास्त्र के अनुसार विभिन्न तृत्वमुदाओं की मूर्तियाँ बनी हैं। मान्दर से नृत्य करते हुए भववात् शङ्कर की तहत पुन्दर स्वप्तमृति है। इसके सम्मुल समामण्यर है। कई प्रकोशों के मीतर मार्गात प्रकुर की लिङ्क्षमय मृति हैं। वही चिवस्त्यम् का मृति विवस्त हैं। महिष्टि स्वाप्त्यार तथा पत्रक्रिक ने इसी मृति की अर्थों की थीं, जिससे प्रसन्त होकर भगवात् चङ्कर राज की यहाँ स्थापना हुई, ऐसी अनुस्तृति है। वार्मिक विस्तार और कला की अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से यह मन्दिर अपूर्व है।

इसी विश्वस्वप्युर के निवासी उनापति नामक एक बांह्मण गृद्ध सन्त मरई ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो यथे थे, विसके कारण उनकी चार्ति हो निकाल दिया गया । किन्तु गृष्ठ की कुणा से उमापति बहुत बडे सैद्धानितक ग्रन्थों के प्रणेता हुए । उन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो रिखान्त शास्त्रों में से हैं। आगे चलकर इनका नाम उमापति शिवान् चार्य हुना।

चिवानन्व — माध्य बेषणयों के हतिहास में अञारहवी शाती के मध्य कई अनन्य अगवन्त्रियों कीव हुए, जिवाने मणवान् कृष्ण की स्तृति के गीत नजह जापा में लिखे थे। इसमें एक ये विद्यानन्द साम, जिनका कत्रप्र वर्ष मुहिन्दियोंन्त स्त्राप्त अति प्रमिद्ध है। इनका 'हुन्कियासार' जायक अन्य करड बल्प सी महानितन यन्य मणवा जाता है।

चिन्तामणितन्त्र— 'आगमतत्त्वविलाम' में दी गयी ६४ तन्त्रों की सूची में इसका ३२वांकम है। तन्त्र के विभिन्न अङ्गों पर इससे प्रकाश पडता है।

चिम्स्य——(१) अट्टाईम आगमों में से एक जैव आगम 'खिल्ल्य'नामकभी हैं।

(२) बुद्धि का विषय मुक्कीर्ण स्थूल विश्व चिन्त्य (चिन्ता का विषय ) कहलाती है। इससे विपरीत बदा तस्व अचिन्त्य है।

पुनार — वाराजमी से परिचम गागा को में 'चरणाटि' नामक एक पहाडी किया । यह मिर्काए किये से गाग के बाहिने तर पर स्वित पित्रक नी गोंक्यल माना जाता है। इसकी स्वित प्रमान ने वाराज के आकार की है, जतर करका नाम चरणादि पदा । स्थानीय परम्परा के अनुगर हो गया है। जोग हो गया महित की तोगोमि और पूर्व में स्थित महित हो तो पाय निया प्रमान हो गया है। जोग हो गया प्रमान हो जो महत्व हो प्रमान स्वत्र की प्रमान स्वत्र की महत्व हो प्रमान स्वत्र की प्रमान स्वत्र की प्रमान स्वत्र प्रमान व्याच था।

यहाँ की रम्य एकान्त स्वली में बस्काशवार्यओं ने भग-बान् की आराधना की थी। उसकी स्मृति में 'महाप्रभुजी की बैठक' स्थापित हैं। इसके बैष्णव भी इसे अपना तीर्य मानते हैं।

बूकिकोपनिषद्—इस उपनिषद् में तेश्वर सांख्ययोग सिद्धान्त सरकता से प्रस्तुत किया गया है। चूकिका का सांख्य मत मैत्रायणी के निकट प्रतीत होता है, अतएव ये दोनों उप-निषर्ष (बूकिका एवं भैतायणी) जममग एक ही काल को रचनाये हैं।

केतन-बाहमा का एक पर्यापा । इसका अर्थ है 'बैतना स्कर्ने बाह्या ' जिद्दम होने के बाहमा का यह नाम हुवा । इष्टम-मूक के चतुर्व मन्य में पुरब के स्था एवं कार्यों के वर्णन में करित हैं तोतों विषयं व्यक्तमम्, अर्थात् यह नाना प्रकार का असाद असी पुष्टम के सामध्यों में उपलग्न हुआ है। वह दो अकार का है, एक 'साहमा' अर्थात् चैतन जो कि मोबनादि के लिए चेस्टा करता है और जीवसंयुक्त है। दूसरा 'अनवान', अर्थात् जो जड है और जीवसंयुक्त है। इसरा 'अनवान', अर्थात् जो जड है और भीज्य होने के जिए बना है, न्योंकि उसमें जान नहीं है, वह अपने बाप चेस्टा भी नहीं कर सकता। आरामा सभी दर्शनों में चेतन माना न्या है। 'बैतन्य उसका। या हमी

बैतम्ब (१) — आस्तिक दशनों के अनुसार पंतन्य आस्मा का मुण है। चार्बाक तथा अन्य नास्तिक मतो के अनुसार पंतन्य अस्मा का मुण न होकर प्राकृतिक तस्वो के समात के उत्पाद होता है। अडवाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और बायू ये चार ही तस्व है जिनने विश्व से सब कुछ बना है। इन्हों चारो तस्वो के मेण से हैह बनती है। जन बस्तुओं के मेण ने मिरा नवायी जाती है। की जन सम्बन्धी के मेण में मिरा नवायी जाती है। प्राचित्त करने में स्वाप्त होती है। इन्हों तर्च होता कि नवी से की स्वाप्त से नवी से न

सन्याम आश्रम के 'दसनामी' वर्ग के अन्तर्गत दीक्षित होने वाले शिष्य का यह एक उपनाम भी हैं।

चैतन्यचन्त्रोबय—सं०१६२५ वि०के लगभग वङ्गाल में धार्मिक नवजागरण हुआ तथा महाप्रभुकृष्ण चैतन्य के जीवनवृत्तान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षी में रचे गये। 'चैतन्यचन्द्रोवय' उनमें से एक है। यह कवि कर्णपूर द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। इसका नाम 'प्रबोध चन्द्रो-दय' नामक बाध्यारिमक नाटक के अनुसार रखा गया प्रतीत होता है।

वैतम्यवरित-मुरारि गृप्त रचित वह महात्रम् कृष्ण चैतन्य की जीवनलीला का संस्कृत में वर्णन है। इसकी रचना सं० १६२९ वि० में हई वी।

**वैतम्बर्धारतामृत**—बेंगला भाषा में कृष्णदास कविराज कत महाप्रम कष्य चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक काव्य ग्रम्थ है। रचनाकाल स० १६३८ वि० है। इसे कवि-राज ने नौ वर्षों के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्य वृन्दावन (राषाकुण्ड) में तैयार किया था। यह बन्य वडा शिक्षापुणं है तथा चेतन्यजीवन पर सर्वोत्तम स्रोकप्रिय रचना है। इसे सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कंठस्य कर लेते हैं। श्री दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदाय के लिए यह ब्रन्थ बहुत प्रामाणिक और अति महत्त्व का है।

चैतन्धवेव-दे० 'कच्य चेतन्य'।

चेतन्यभागवत---महात्मा वृन्दावनदास रचित यह प्रन्थ बॅगला काव्य में चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित है। इसकी रचना सं०१६३० वि० मे हुई।

चैतन्यमञ्जल---कविवर लोचनदाम कृत यह प्रन्थ भी चैतन्य-जीवन का ही बंग भाषा में बर्णन करता है। इसकी रचना सं०१६३२ वि० में हुई।

वैतन्यसम्प्रवाय-(कृष्ण चैतन्य शब्द की व्याख्या में चैतन्य का जीवनवृत्तान्त देखिए।) चैतन्य की परमपद-प्राप्ति सं० १५९० वि० में हुई तथा १५९० से १६१७ वि० तक बगाल का बैंडणब सम्प्रदाय चैतन्य के वियोग से शोकाकूल रहा। साहित्यरचना तथा संगीत मृतप्राय से हो गये, किन्तु चैतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसकी व्यव-स्या सैमाली एवं चरित्र की नियमावली सबके समक्ष रखी। उनकी मृत्युपर उनके पृत्र बीरचन्द्र ने पिताके कार्य को हाथ में लिया तथा एक ही दिन में २५०० बौद संन्यासी तथा संन्यासिनियो को चैतन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित कर डाला । चैतन्य की मृत्यु के कुछ पूर्व से ही रूप, सना-तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन में रहने लगे थे तथा चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा बँगाल में बाहर बढने लगी थी। चैतन्य के छ साथी - रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव,

रचुनाथवास, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ भट्ट 'नोस्वामी' कहलाते थे। 'गोस्वामी' से घार्मिक नेता का बोच होता था । ये लोग शिक्षा देते. पढाते और इसरे मतावलन्त्रियों को अपने सम्प्रदाय में वीक्षित करते वे। इन्होंने अपने सम्बदाय के वार्धिक नियमों से सम्बन्धित अनेक प्रन्थ लिखे । अक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि विषयों पर भी उन्होंने रचना की । ये रचनाएँ सम्प्रदाय के दैनिक जीवन, पूजा एवं विश्वास आदि पर व्यान रखते हुए लिखी गयी थी।

उक्त गोस्वामियों के लिए यह बड़ा ही शुभ अवसर या कि उनके वृन्दावन-वास काल में अकबर बादशाह भारत का शासक या तथा उसकी धार्मिक उदारता के कारण इन्होने अनेक मन्दिर वृन्दावन में बनवाये और अनेक राजपूत राजाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त की।

सत्रहवी शती के प्रारम्भिक ४० वर्षी में चैतन्य आन्दो-लन ने बंगाल में अनेक गीतकार उत्पन्न किये। उनमें सबसे बडे गोविन्ददास थे। ज्ञानदास, बलरामदास, यदुनस्दन दास एव राजा वीरजन्बीर ने भी अच्छे ग्रन्थों की रचनाकी।

अठारहवी शती के आरम्भ में बलदेख विद्यामुखण ने वेदान्तमुत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य किला, जिसे उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा 'अचिन्त्य भेदाभेद' उसके वार्शनिक सिद्धान्त का नाम रखा ।

र्वतन्य सम्प्रदाय में जाति-पाँति का भेद नही है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, पूजा कर सकता है तथा प्रन्थ पढ सकता है। फिर भी विवाह के नियम एवं बाह्मण के पुजारी होने का नियम अक्षुण्ण या। केवल प्रारम्भिक नेताओं के बशज ही गोस्वामी कहलाते थे। इन्ही नियमो से अनेक मठ एवं मन्दिरो की व्यवस्था होती थी।

नंतन्य दसनामी सन्यासियों में से भारती शास्त्रा के सन्यासी थे। उनके कुछ साथियों ने भी संन्यास ग्रहण किया। किन्तू नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने आधुनिक साधुओं के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त-र्गत बैष्णव साधु वैरागी तथा वैरागिनी कलहाने लगे। ऐसा ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था। इस सम्प्रदाय में हजारी भ्रष्ट शाक्त, और बौद्ध आकर दोक्षित हए। फलतः बहुत बड़ी अशुद्धता सम्प्रदाय में भी आ गयी । आज-कल इस साधुशास्त्रा का आचरण सुघर गया है।

चैत्र-चौल (चूडाकरण)

744

इनके मन्दिरों में मुख्य मूर्तियाँ कृष्ण तथा राषा की होती हैं, किन्तु खैरमा, बढेत तथा निरवानन को मूर्तियाँ की भी प्रत्येक मन्दिर में स्वापना होती है। क्षेत्रीन हर्सिकों केवक खैरान्य की ही मूर्ति एक्ती है। क्षेत्रीर्मन इनका मुख्य बार्मिक एवं दैनिक कार्य है। कीर्तिमीय (प्रचान गायक) मन्दिर के जगमोहन में करताल एवं मूर्दग बादकों के बीच नाचता हुखा कीर्तिन करता है। अधिकतर 'गौर-चम्बिका' का गायन एक साथ किया वाता है। सकीर्तन-दक व्यक्तियात करों में में कीर्योतन करता है।

**बैब-**इस मास के सामान्य कृत्यों के लिए देखिए कृत्य-रस्नाकर, ८३-१४४, निर्णयसिन्धु, ८१-९० । कुछ महत्त्व-पूर्ण ब्रतों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया है। शुक्ल प्रतिपदा कल्पादि तिथि है। इस दिन से प्रारम्भ कर चार मास तक जलदान करना चाहिए। शुक्ल दितीया को उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन होना चाहिए। शुक्ल तृतीया मन्त्रावि तिथि है । उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी चाहिए। चतुर्थी को गणेशजी का लड्डुओं से पूजन होना चाहिए। पञ्चमी को लक्ष्मीपूजन तथा नागों कै पूजन का भी विधान है। घष्ठी के लिए देखिए 'स्कन्द-षष्ठी।' सप्तमी की दमनक पौधे से सूर्यपूजन की विधि है। अष्टमी को भवानीयात्रा होती है। इस दिन ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान का महत्त्व है। नवमी को भद्रकाली की पूजा होती है। दशमी को दमनक पौषे से धर्मराज की पूजा का विधान है। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान् का दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियों का पूजन होता है। महिलाएँ कृष्णपत्नी रुनिमणी का पूजन भी करती है तया सन्ध्या काल में सभी दिशाओं में पञ्चगव्य फेकती है। द्वादशी को दमनकोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को कामदेव की पूजा चम्पा के पुरुषो तथा चन्दन लेप से की जाती है। चतुर्दशी को नृसिंहदोलोत्सव मनाया जाता है। दमनक पौधे से एकबीर, भैरव तथा शिव की पूजा की जाती है। पूर्णिमा को मन्वादि, हुनुमञ्जयन्ती तथा वैशाख स्नानारम्भ किया जाता है।

चौरासी बद--राषावरूभ सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी हरिबंशजी ने तीन ग्रन्थ लिखे बे--'राषासुधानिष', 'चौरासी पद' एव 'स्फुट पद'। चौरासी पद का अन्य नाम 'हिल चौरासी' भी है। हरिबंशजी का उपनाम 'हित' या जिसे उन्होंने इस प्रत्य के बारम्भ में बोड़ दिया है। इनका समय १५३६ विक के जनसम है। हित-चीति तथा स्कूट प्रदोगों ही बजभाश में रखे सबे हैं। हित्तीं भी उक्त रचनाएँ बड़ी मधुर एवं राखाकुका के प्रेमरस से परिपूर्ण हैं।

भौराती बेम्बाकन की बातां — बरुअ सम्प्रदाय के अन्तर्यंत वक्तपाया में कुछ ऐसे यन्य है, जो कुण्यानिक सम्बन्धी कथाओं के प्रेमतत्व पर अधिक वक देते हैं। इनमें सबसे मुख्य गोस्वामी गोकुलनायजी की संप्रहुरवना ''बौराती बेम्बाबन की बातीं' हैं जो १६०८ विक सक नेरिक्ती नायी। इन वार्ताओं से अनेक अक्त कियों के ऐतिहासिक काक-क्रम निर्माण्य में सहायता मिंजनी है।

चौरासी सिद्ध-वीद्ध धर्म की बच्चयान शाखा के जन्तगंत चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध है। इनमें कुछ हुठयोग के अम्यासी शैव सन्त भी गिने जाते है। इनके समय तक बौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शील तथा समाधि का मार्ग छोड-कर जमस्कारिक सिद्धियों की प्राप्ति में लग गये थै। नीति और औषित्य का विचार इनकी साधना में नही था। सिद्धों में सभी वर्णों के लोग सम्मिलित थे। अतः इनमें बाह्मणों के आचार-विचार का पालन नहीं होता था। इनमें से बहुत से सुरापी और परस्त्रीसेवी थे। ये मांस आदि का भी सेवन करते थे। रजकी, भिल्लनी, डोमिनी आदि इनकी साधिकाएँ थी। सिद्ध इनमें से किसी एक को माध्यम बनाकर और उसके सहयोग से बाममार्गीय उपचार करके यक्षिणो, डाकिनी, कर्णपिशा-चिनी आदि को सिद्ध करते थे। यह सकाम साधना थी। इतमें से कुछ निष्काम निर्गुण बहा के भी उपासक थे, जो ध्यान द्वारा शुन्यता में लीन हो जाते थे। इन सिद्धी में नारोपा, तिलोपा, मीनपा, जालम्धरपा आदि प्रसिद्ध हैं। सिद्धों के चमत्कार लोक में प्रचलित थे। सिद्धों ने अप-भ्रश अथवा प्रारम्भिक हिन्दी में अपने प्रिय विषयों पर प्रारम्भिक पद्यरचना भी की है।

बीक (बुबाकरण)—प्रथम मुण्डन या चूडाकरण सरकार को चीज कहते हैं। यह बालक के जन्म के तीसरे वर्ष व्यवस जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाता है। ब्रावकायन मृद्यानुत्र (१.४) के अनुसार यह सम्बद्धा पुराहित, नाई प्रवास वर्ष में होता चाहिए। इसमें ब्राह्मण पुरोहित, नाई एवं दुसरे सम्बन्धी आर्मित्र निये चाते हैं। बालक माता- <del>रेक</del> र

पिता द्वारा मंडप में लागा जाता है तथा दोनों के बीच बंटता है। पूरीहित शालक के पिता से संकल्प तथा नवसह-होम कराता है। पूर बहु बालक के लिलट एक वर्गाकार चिक्र बनाता तथा लाल मिट्टी से उसे चिक्रत करके उस पर चालक छिडकता है। बालक फिर उस वर्गाकार चिक्र के पास बंटता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुर को पूजा होने के पच्चाय उतारता है। बोच में केवल वह एक केवासपुह छोड़ देता है जो कभी नहीं काटा जाता और जिसे सिवा कहते हैं। उस्त्य का अन्त भोज एव बाह्यों को बाल फेरर क्या जाता है।

इस सस्कार का प्रयोजन केशपरिकार एवं केश अर्थ-करण है। आयुवंद में इस बात का उल्लेख हैं कि जहीं शिखा रखी जाती है उसके संखे मनुष्यशरीर का मर्ग-स्थल है। खत: उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केश-समृह का रखना आवश्यक हैं।

**क्यवन, क्यवान**—एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एव च्यायान है। ऋग्वेद (१११६१०---१३,११८,६; ५.७४,५;७६८,६,७१,५,१०४९,४) में वे वृद्ध एवं बलहीन पुरुष के रूप में वर्णित है, जिन्हें अधिवनों ने यौवन तथा बल प्रदान किया । शतपथ ब्राह्मण मे कथा इसरे उग से दी गयी है। यहाँ व्यवन के श्रयांति की पृत्री सुकन्यासे विवाह करने की कथा है। उन्हें भग अथवा आङ्गिरस कहा गया है। जैमिनीय बाह्मण में लिखा है कि भूगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्स ने इन्द्र के विरुद्ध च्यवन की सहायता की, अबिक इन्द्र इनसे अश्विनों के प्रति यञ्च करने से रुप्ट था। यह भी उल्लेखनीय है कि शतपथ-बाह्मण में सुकन्या के परामर्श पर अध्वनीकुमार यज्ञा में अपना भाग लेने बाते हैं। किन्तु इन्द्र और च्यवन में समझौता हो गया होगा, जैसा कि ऐतरेय बाह्मण के एक उद्धरण से पता चलता है कि च्यवन ने शर्यात के ऐन्द्र महाभिषेक का शुभारम्भ कराया था। पञ्चविश बाह्मण ( ११.५,१२,१९ ३,६;१४ ६,१०;११ ८,११ ) मे श्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है। इन्हों वैदिक सन्दर्भों के आधार पर पुराणों में च्यवन-सम्बन्धी कई कथाएँ पायी जाती है।

**छठमाता** — कार्तिक शुक्ल वच्छी को 'छठमाता' कहते है और इस दिन सूर्य की पूजा होती है। आजकल सूर्यपूजा का वैविक काल की अपेक्षा कम महस्वपूर्ण रह गयी है। किर भी मूर्यपूजा का प्रभाव है। जहीं हा में पूरी के समीय कोणाल तथा गया में सूर्यमित्र है। उन्हों का रविवार को सूर्योगातक मास, मक्की नहीं जाते तथा इत दिन को अदि पीवन मानते हैं। कार्तिक मास के रिवार विहार एवं बंगाल में सूर्योगातना के लिए अदि महस्वपूर्ण माने जाते हैं।

सूचरिव के सम्मान में बिहुए में कार्तिक गुक्क बच्छों के दिन एक पढ़ मनामा जाता है। उस दिन सूचेंगासक कोम दत करते हैं तथा जरत होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पुन दूसरे दिन प्रात उच्च होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह कार्य किसी नदी के जरू में या तालाझ के जरू में बढ़े होकर स्नानोपरान्त करते हैं। वसेत पुन्म, पन्दन, सुपारी, वानल, हुए, केला आदि भी सूर्य को चढ़ाते हैं। पुरोहित के बच्चे हम पूजा की किमा परिचार का मक्से बड़ा बुद (विशेष कर बुद्धिमा) करता है। कहीं-चढ़ी मुललामा भी यह सुजा करते हैं।

931— गृह्यमुत्रों में वष्टी एक शिशुभातिनी यक्षिणी मानी गयी है। इसको कन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा किया आता है तथा शिशु के दीर्भाष्ट्रण्य की कामना की जाती है।

अन्य बुभ रूप में शिशु के जरम के छटे दिन की रात को माना बच्छी या छछो माता की पुत्रा करती है तथा जो के काटे के रोट व चावक चीना के साथ पकाकर देवी को चढाती है। यह प्रमा विशेष कर त्यारों में पार्यी जाती हैं। दुसाध चार्ति में भी इस पूजा का महत्त्र है। वे भी छटी मौं की पूजा करते हैं। छटी की पुत्रा के पहुले पूजा करने वाले उपवास से अपने को पित्र करते हैं तथा नान करते हुए नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ नदी में पूर्व दिशा की ओर मुल करके चलते रहते हैं जब तक मूर्योध्य मही होता है। मूर्योदय के समय वे हाथ जोड़कर खहे होते हैं, तथा रोट व करू सूर्य की चढ़ाते तथा स्वय उसे प्रसाद स्वकरा खाते हैं।

छन—देवताओं के अलक्करण के लिये जो उपादान काम में लागे जाते हैं उनमें एक छन भी हैं। यह राजस्व अववा अधिकार का वोतक हैं। राजस्वसुकक उपकरणों में भी छन प्रधान है जो राज्यानियक से समय से ही राजा के ऊपर लगाया जाता हैं। इसीलिए उसको छवानीत यहनी है। देवमूर्तियों के उत्पर प्रायः प्रमामण्डल और खन का अकून होता है।

बीड स्तूपों की हस्थिका के ऊपर भी छत्र असना छता-वित्त (कई छत्रों का समझ ) पायी जाती है।

डम्ब (चेवाज्ञ)—वेद के तः अञ्च हैं—शिवा, कप्त, व्याक-रण, निक्त, ज्योतिव जीर छम्दा जैसे मृत्यूच के ज्ञु बांकि, कान, नाक, मुँह, हाथ और पवि होते हैं, वैसे हो वेदों की श्रीक ज्योतिय है, कान निक्कत है, नाक शिवात है, मृख व्याकरण है, हाथ कप्त है तथा पांच छम्ब है। शिवा और छम्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण और पठन का बात होता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य का छठा अञ्च छम्द है। मुस्बेद सम्पूर्ण पचम्म है। सामवेद एव व्ययवंद भी पदम्म ही है। केवल प्रजूर्वेद में पद और पद्म दोनों है। पत्न जयवा छन्दों की सक्या एवं प्रकार अविषयि है। पत्न जयवा छन्दों की सक्या एवं प्रकार

छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लालित्य है। गव को मुनकर कान और मन की बह गृष्टि नहीं होतों जो एवा को मुनकर होनी है। पव याप में और बहुत काल कर स्परण हते हैं। साथ ही वे ग्रम्भीर से ग्रम्भीर गांव संजेप में व्यक्त कर देते हैं। यह तो छन्दों का साधारण गृग हुआ, परन्तु वंदाध्ययन में छन्द का जान अनिवार्ग है। छन्दों की जाने विना वेदाध्ययन पण सामा जाता है।

है और इसमें क्षे सबसे अधिक गायती छन्य का ध्यवहार हुँआ है। कात्यायन ने इन साल छन्दों के अमेक मेद स्थिर किये हैं। उन सब मेदों को जानने के लिए कारया-यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए।

इन्ही सात छन्दों को मूल मानकर व्यावहारिक माथा में अननल छन्दों का निर्माण हुवा है। उत्तररामचिंदत में कि खा है कि पहले-यहल आंदकिव वातमीकि के मुख्य से लेकिक अनुवन्द छन्द की रचना हुई वी। इसके कुछ ही दिन बाद आयेथी ने बनदेवना से वानो-वातों में इसकी चर्चा की माने हैं। यह तो बंद से अतिरिक्त किता कर अक्तप्र की बात है। यह तो बंद से अतिरिक्त किता कर अक्तप्र की बात है। यह तो बंद से अतिरिक्त किता कर कि उन्ह में ते प्रकृत कि अनुमार पहला लोकिक छन्द अनुष्ट्र है और पहले जीकिक कि वा वार्मीकि है। यरन्तु वारमीकीय रामायण में भी इस तरह की कथा दी हुई है। यरन्तु वारमीकीय रामायण, वालकाण्ड, दूसरें सर्ग के १५व व्यक्त को टोका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रवन्द करते हैं कि लोकिक छन्दों ना प्रयोग वारमीकिस से पहले चल जका था।

कारवायन की तबीजूकमणिका के बाद छन्दराहर के सबसे प्राचीन निर्माण महर्षि पिक्कल हुए। एन्होंने १,६१,६२,६४ प्रकार के वर्णवृत्ती का उन्नेल किया है। सक्तत नाहित्य में इस मारी संख्या में से लगभग '१० प्रकार के छन्द अवहार में आते हैं। जन्म लोकिक भाषाओं में सक्तन की अपेशा बहुत प्रकार के छन्दों का अववार हुआ हो। परन्तु उनकी निनती बेदालू में मही हैं। छन्दिन ने लोकिक मारी के प्रवित्त पार परन्तु सामान्यत नामुक्त वेद को मारी हैं। किन्ही बिद्धानों के मत में छन्दम् वेदों का प्राच्य सहिता कथा जो संक्षित्त न होक्त सेकल गान में सुर्फित था। परन्तु सामान्यत नम्पूर्ण वेद को ही छन्दम् कहते हैं। विस्क भागा को भी छन्दम् कहा जाता था। कोदों ने इसके प्रयोग का विरोध किया। प्रारम्भिक बौद साहित्य में कहा गया है कि जो छन्दम् ना प्रयोग करेगा करेगा इस दक्कत (गाप) करेगा। हे प्रकार प्राचीण करेगा

खन्बीय-सामवेद संहिता के मन्त्रों को गाने वाले छन्दोग फहलाते हैं। इन्हीं छन्दोगों के कर्मकाण्ड के लिए जो आठ बाह्मण ग्रन्थ व्यवहार में आते हैं वे छान्दोस्य कहे जाते हैं। ये सब आरध्यक ग्रन्थ 'छान्दोस्यरस्यक' नाम से प्रसिद्ध हैं। **क्षाममूज-स्था**मी कार्तिकेय का एक पर्याय ।

कानरच (कागवाहन) ---- अप्ति का पर्याय । अप्ति की मूर्तियों के अकून में काम (बकरी या भेड) उनका वाहन विशासा जाता है।

क्षणीहुण — यह में जो छागविल होती थो उसके छागहिसा
सहते थे। बैक्य प्रभाव के कारण छागहिसा
सहते थे। बैक्य प्रभाव के कारण छागहिसा
स्वासी हैं। पाञ्चराज मत का प्रणम अनुगामी राजा वमु था।
उसने जो यह किया उसके पाहिसा को हिना अपियों मे
देवों को अप्रभात आनक्त छागहिसा के सम्मन्य में जब वम् अप्रभात किया, तब उसने देवों के अनुकूछ हो। कहा कि छागविल देनी चाहिए। इससे ऋषियों ने उसे साथ पिया और बहु मुस्तियर में युन गया। बहुं। उसने अनग्य असित पूर्वक नारायण की हैया की, जिससे बहु मुक्त हुआ

सान्दोष्य-दे० 'छन्दोग'।

डालोप्पोशितवर् —सामवेदीय उपनिवर् प्रम्यो में छान्दोच्यो-पनिवद् और केनीपनिवद् प्रसिद्ध है। छान्दोच्य में जाठ कथ्याय है। छान्दोच्य बाह्यण का यह एक विवेषाज है। उसमें दस कथ्याय हैं, परन्तु पहले दो कथ्यायों में बाह्याणे-प्रमुक्त विवयों हैं। दीवार है। खेव जाठ अथ्याय उपनि-वद् के हैं। छान्दोच्य बाह्यण के पहले अथ्याय में आठ मुक्त आये हैं। ये बब मुक्त जन्म और विवाह की मंगठ-प्रार्थना के छिए हैं। यह उपनिवद बहातरव के सम्बन्ध में सर्वप्रमात समावी जाती है। साथ ही यह छः प्रार्थन उपनिवदों में से एक है।

**कान्योग्योपनिषद्गेपिका**—यह माधवाचार्य द्वारा विरचित कान्योग्योपनिषद् की शाक्करभाष्यानुसारिणी टीका है।

डाम्बोस्प्यास्थ्य — सामवेदीय साम्बय शाका के तीन बाहाण सन्य है — 'प्यांचिया', 'बहॉवयां एवं 'छान्वोस्य'। छान्योस्य बाह्यण में गृद्ध याक्रमों के प्रायः समी मन्य सगृहीत है। इसे उपनिषद्ध, संहितोपनिषद्, बाह्यण अपवा छान्योस्य बाह्यण भी फहते हैं। इसमें सामवेद पढ़ने वालों को कवि उत्पादन के लिए सम्प्रयागप्रवर्तन ग्रांचियों की कथा लिखी गयी है। इस बाह्यण के आठवें से लेकर दसवे प्रयाठक तक के अंश का नाम 'छान्योग्योपनिषद्' प्रसिद्ध है। इसे 'सन्यवाह्यण' भी कहते हैं। छान्वीय्वयुनवीय---'ब्राह्मायण' अथवा 'वसिक्ट्सूत्र' (सामवेद के तीसरे श्रीतसूत्र) की 'छान्दीग्यसूत्रवीप' नामक वृत्ति या टीका पायी जाती है, जिसके छेलक बन्बी नामक विद्यान् वे ।

किनासस्कारणणीस — उत्तर ताला से गहीं तो मान नदी मन्या-किसी में मिलती है, बही से पुछ पार एक मीछ पर क्रिन-सत्तक गणणीत का मियर है। यादी इनके दर्णन के लिए जाते रहते हैं। यह गणपीत का बहु क्या है जियसे उनका सिर कटा हुआ दिकारा जाता है। इसकी कथा पूराणों में मिलती है। पार्वती ने अपने देश से गणपीत का निर्माण किया था। एक बार पार्वती स्नानमूह से थीं, जिसकी राजवाणी गणपति कर रहे थे। उसी बीच में बाहुरजी जारे। गणपति ने उनको मुहस्येश करने से रोका। शाहुर ने कुछ होकर गणपति का मिर काट दिया, जिससे ने क्रियास्तक हो गये।

38

क्षपत्रीवनवास—सं० १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास से सतनामी (सत्यनामी) पंच का पुनस्द्वार किया। ये वारावंकी जिले के कोटवा नामक स्थान के रहने वाले योगाम्यासी एवं किव ये। इनकी जिल्लाएँ इनके एके हिन्दी पदों में प्रास हैं। इनके एक सिच्य दुलनदासजी भी कवि वे।

कानत् — पुलस्कृत के प्रवास मन्त्र के अनुसार पुरस इस सब जगत् में ज्यान हो रहा है अपित् उसने अपनी ज्यानको है इस जगत् को पूर्ण कर रक्ता है पुरस्कृत के ही रेध्यें मन्त्र के अनुसार जब जगत् उत्पन्न नहीं हुआ या तब दैस्वर की सामर्थामें यह कारण रूप से बर्तमान या। इंस्वर की इच्छानुसार उससे यह उत्पन्न होकर स्कृत नाम-रूपों में विकास पड़ता है।

आचार्य बंकर के अनुसार परमार्यतः जगत् मायिक और मिष्या है। परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है। बब तक मनुष्य सतार में लिस है तब तक संसार की सत्ता है। जब मोह नष्ट हो जाता है तब संसार भी नष्ट हो जाता है।

आचार्य रामानुज ने बहा और जगत् का सम्बन्ध बताते हुए कहा है कि जड़ जगत् ब्रह्म का शरीर है। ब्रह्म ही जगत् का उपादान और निमित्त कारण है । ब्रह्म ही जगत् रूप में परिणत हुआ है, फिर भी वह विकाररहित है। जगत् सत् है, मिच्या नहीं है । आचार्य मध्य के मतानुसार जगत् सत्, जड और अस्वतन्त्र है। अनवान् जगत् के नियामक हैं। जसत् काल की दृष्टि से असीय है। इन्होंने भी जगत् की मत्यता को सिद्ध किया है। बल्लभाचार्य के मतानुसार ब्रह्म कारण और जगत् कार्य है। कार्य बीर कारण अभिन्न हैं। कारण सत है, कार्य भी सत् है, अत-एव जगत् सन् है। हरि की इच्छा से ही जगत् का तिरो-षान होता है। लीला के लिए अपनी इच्छा से बह्य जनत् रूप में परिणत हुआ है। जगत् ब्रह्मात्मक है, प्रपञ्च ब्रह्म का ही कार्य है। आचार्य वल्लभ अविकृत परिणामवादी हैं। उनके मत से जगत् मायिक नहीं है और न भगवान् से भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न विनाम । जगत सत्य है, पर उसका आविर्भाव एवं तिरी-भाव होता है। जगत का जब तिरोभाव होता है तब वह कारण रूप से और जब आविभाव होता है तब कार्य रूप से स्थित रहता है। भगवान् की इच्छा से ही सब कुछ होता है। क्रीडा के लिए ही उम्होंने जगत् की सुष्टि की। अकेले क्रीडा सम्भव नहीं, अतएव भगवान् ने जीव और जगत् की सुष्टि की है।

आधार्य बलदेव बिद्धाभूषण के मतानुसार ब्रह्म जनत् का कर्त्ता एवं निमित्तकारण है। बहुी उपादान कारण है। ब्रह्म अविचित्त्य शक्ति बाला है। इसी शक्ति से बहु जमत् रूप में परिणत होता है।

क्रमबीशा—जगत् का ईश (स्वामी), ईश्वर। ऐस्वयं परमारमाका एक गुण है जिससे सम्पूर्ण विक्व का बह शासन करता है।

क्षणनाथ — उद्देशना प्रदेश के अन्तर्शत पूरी क्यान में कृष्ण भगवान का एक मन्दिर है, जिसका नाम है वगक्षान-मिंदर। 'ज्याननाथ' (विदय के स्वामी) कृष्ण का ही एक नाम है। उपर्युक्त मन्दिर में अगण्नाथ की मृति के साथ कलराग एवं सुमदा की भी मृतिवा है। आपाल में रप-याश के दिव भगवान् खनशाय की तथारी रच में निक-कती है और जमता का अपार मेंका कमता है। यह चार पामी में से एक धाम है। अत्येक आंतिक हिन्दू भगवान् जगन्नाय का दर्शन करना अपना पश्चित्र कर्तव्या सुमक्षता है। वे॰ पूरी है। कामानाकाराव्य- यह सहापुराण का प्रक्र अंत्र है। सहा-पुराण की आरम्भ में साझाओं का माहास्म्यस्थक बताया गया है। क्कान्याण में इसका प्रभाण भी दिया गया परस्तु अन्त में रेपेप्स कामाम के २०वें कालोक में इसी पुराण में किसा है कि यह बैज्यब पुराण है। इस पुराण में बैंक्याब जवतारों की कथा की विशेषता और विशेष रूप है। उत्कावनतीं जगम्मापत्री के माहास्म्य का कथन इस बात की परिष्ट करता है।

वणवाचाधक स्वाकी—अर्डत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा-न्तावार्थ । जयन्तायाश्रम स्वाभीजी कुप्रतिक तृसिहाश्रम स्वामी के गुरु थे ।

कामोहन — उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला (नागर तीनो) के अन्तर्यंत एवं विशेष कर उडीसा के मन्दिरों में गर्मपृष्ठ के सामने एक मण्डर होता है, खिसे जगमोहन कहते हैं। इस मण्डर में कीर्तन-प्रवम करने वाली मंडली लारती के समय या अन्य अवसरों पर गायन-वादन करती है।

बङ्गम- 'बङ्गम' का व्यवहार यो वायों में होता है; प्रयम जङ्गम जाति के व्यवस्थ के कप में और दिशीय एक जम्माकी जङ्गम के कप में में र दिशीय एक जम्माकी जङ्गम के कप में में कि कहन दूसरी कोटि बाले हैं। प्रजारीय होते हैं। व्यवस्थित जङ्गम विवाह करते एवं बीविकत उपावित करते हैं। किन्तु जिन्हें जम्माकी या आवार्ष का कार्य करता होता है, वे आवल्म ब्रह्मावारी रहते हैं। उन्हें किती मठ में रहकर शिक्षा तथा यो आवार्ष उत्तरी हैं। सम्पूर्ण जिलायत स्वत्रवाय कर जङ्गमों के अधीन होता है। जङ्गमों की यो अणियां भी होती हैं—गुक्सक एवं विरक्त। गुक्सक का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तो का वर्णन आगे किया जायता। दे o जिङ्गायत' और 'बीररिवं'।

बङ्गमबाड़ी (बाटिका) प्रक के नाम से प्रतिवाद है। यह 'बङ्गप्रवादी' (बाटिका) प्रक के नाम से प्रतिवाद है। यह प्रक बहुत प्राचित्र के विकास में एक प्रकार नाम के विवयोगी को काविराज ज्यानक्षेत्र ने विकास संक ६२१ में प्रवोधिनी एकादशी के बिन इस मठ के लिए प्रृमिवान किया था। इस ठरह यह ताप्रचासन लगाना पीने चौबह सी बरखों का हुआ। इस पठ के पास १२ गाँव हैं। इसके विवा गोबीरिच्या से लेकर बलिज में बंगाली टोका के काकचर तक एवं पूर्व में अगस्त्यकुष्ट से परिचम में रामा- पूरा वह बारा स्वाम 'जङ्गमवाद्यो' मूहत्त्व . कह्वावा है, बो अधिकांत मठ की ही बागीर है। इसके विवा मान-सरोबर, स्वत्यानेवर, मन-काम्बेबर एवं सावीविगातक के वामने का स्थान इसी मठ के अधीन है। यह प्रति विवाद जिङ्गमय है। इसके अधीन हरिस्वम्यपूच रोहितास्व को बहाँ सीप ने काटा या वह स्थाना भी है। यह मठ काशी मैं सबवे पुरागा, ऐतिहासिक और व्यक्तीय है।

बटायु---रामचन्त्रजो के वनकास का सहायक एक गरूड-बंधल पशी, जो गृप्रराज कहकाता था। सीताहरण का विरोज करके पर राजण ने इसके पंख काट दिये थे। रामचन्त्रजो ने अपने हाथों इस पक्षी का अन्तिम संस्कार किया था।

बन्मतिबिक्काय-प्रति वर्ष जन्मतिबि वाले दिन स्नान-ध्यान के प्रकार पृत्रक को पुर, वेवरण, जाँक, हाहुगण, मादा-पिदा तथा प्रजापित का पुत्रक सम्मान शांदि करना चाहिए । अव्यत्यादा, विल, खात, हुन्यनाकी, विशोधण, कृपाचार्य, परसुप्तम, जाकंच्य (इन सको विपजीवी माना गया है) का पुत्रक करना चाहिए। माकंच्येय की निम्नाजिलत नन्न से प्रार्थना करनी चाहिए।

मार्कण्डेच महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । चिरंजीकी यथा त्वं भी भविच्यामि तथा मुने ॥

जन्मतिषि का उत्सव मनाने वाले को मिष्ट खादापदार्थ साना चाहिए किन्तु मास बॉजत है। उस दिन झहावर्थ झत का पालन करते हुए तिलमिलित जल पीना चाहिए। वे॰ वर्षकृत्यकोमुबी, '५५३-५६४; तिथितस्य, २०-२६; समयसप्रस, १७५।

**जन्मान्डमी—दे० 'कुट्णजन्मान्टमी' ।** 

क्लक (विवेहराक) — मिथिला : के राजा, जिनको वातपय बाह्यण एवं नृष्टाराष्ट्रकारिनाय में बडा महत्त्रपुर्ण स्थान प्राप्त है। वीस्तिय बाह्यण एवं कोशीयिक उपनिषद्य में भी दन्हें सम्मान्य स्थान प्राप्त है। ये याजवरूवय बाजकतेय एवं व्हेतकेतु बाक्येय आदि ऋषियों के समकाकीन वे। क्षपती उत्पादा एवं बहु सहम्बन्धी बिशानी में हिस्कल्यी के कारण ये प्राप्त हैं। ये काची के राजा बजातवानु के भी समकाकीन कहें जाते हैं। ये कुढ-पञ्चाल के बाह्यणां वे समिपी मानवाय रखते थे, वैसा कि याजवरूव एवं स्वितकेतु के उसाहरण से अकट है। उस समय वर्धन का विद्यारित कुढ-पञ्चाल वा। वासपन बाह्यण में बनक के बहाबामी होने का उल्लेख है। इससे उनके जातिपरिव-एतं का बीद न होकर उनके बहायरफात का बोद्द होने है। तीरारीय बाह्यर पर्व शांकायर अतिवाद में में उनका है उल्लेख है। कुछ विद्यानों के अतुवार उनका समय ६०० ई० दु॰ माना पया है। फिन्तु यह छिप सम्बेह्स्स्यक है, क्वोंकि बवादायदु नाम के दो राजा थे, ममध एवं काली के।

विदेह के राजा जनक एवं भीता के निता की एकता कम जन्दित्सक है, किन्तु हो जिंद्र नहीं किया जा सकता। जुमों में जनक अधि प्राचीनकाशीन राजा माने नये हैं एवं उनके समय में पत्नी का वह सम्मानित स्थान नहीं या बैसा जाने चककर हुआ। आरसीय साहित्यक और सामिक-सामिक परम्परा में जनक विदेहराज और सीता के पिता के कर में ही अस्टिंद है, जो बास्मी किरामायण के प्रमुख पानों में से हैं।

काक (सप्तराज बक्ता) — पञ्चविशवाह्यण शास्ता का एक

श्रीतसृत्र है एवं एक गृह्यसूत्र । पहले श्रीतसूत्र का नाम माशक है। लाटचायन ने इसे मशकसूत्र लिखा है। इस बन्ध में 'जनक सप्तराच यज्ञ' की चर्चा है, किन्तु सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह बतलाना कठिन है। जनकपुर-विहार का एक बैब्जव तीर्थ । उपनिषत्कालीन बह्यज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनो से इसका सम्बन्ध है। जनकपुर तीर्थ का प्राचीन नाम मिथिला तथा विदेहनगरी है। सीतामढी अथवा दरभंगा से जनकपुर २४ मील दूर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारों और पूर्वक्रम से शिलानाय, कपिलेश्वर, क्रपेश्वर, कल्याणेक्वर, अलेक्बर, कीरेक्बर तथा मिथिलेक्बर रक्षक देवताओं के रूप में शिवमन्दिर अब भी विद्यमान हैं। इसके चारो ओर विश्वामित्र, गौतम, बास्मीकि और याज्ञबस्कय के आश्रम थे, जो अब भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। महाभारत काल में यह जंगल के रूप में था, जहाँ साध-महात्मा तपस्या किया करते थे। अक्षयबटके तक से श्रीरामपंचायतन मृति प्राप्त हुई थी, वह यहाँ पघरायी गयी है। लोगों का विस्वास है कि इससे जनकपुर की क्यांति और बढ़ गयी।

कननलाकी---तिक्ल धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक। इसमें गुरु नामक के जीवन की कवाएँ प्राप्त होती हैं। ये जनम-साखियाँ जनेक हैं। किन्तु कथाएँ काल्पनिक हैं एवं उनके आबार पर मानक के जीवन के सम्बन्ध में निश्वत-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

जम्मेनेक्स-कुरुसंच का एक राजा, वो बाह्यण काल के अन्त में हुना या। सरापन बाह्यण में इसको ने नेक अबने ना मोठे पेस हो साम में स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का साह्यण में उद्युक्त गामा एवं ऐतरेंस बाह्यण के अनुसार उसकी राजधानी जासन्यीकल में थी। उसके उसकेन, भीमसेन एवं भूतनेन नामक भाष्मों ने अन्वस्थीय यह हार अपने को पापमुक्त कर पवित्र जनाया था। उसके उसके अक्स्योध यह हो प्रतिहत के समा प्रति वित्र का साह्यण उसके पूरीहित का साम पुराक्षिय बतारा है।

महाभारत के अनुसार जनमेजय परीजित का पृत्र था। परीजित को सबक ( नागों ) ने मार बाका था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकोष लेने के लिए जनमेजय ने नागवज ( नागों के साथ संहारकारी युद्ध ) का आयोजन कर नागों का पिजंस किया।

कम्माक्टबीकत—भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्णवन्त्रीस्तव के उपञ्चन में आधी रात तक निजंज वत किया जाता है। इस अवसर पर प्रतेक बैष्णव मन्दिर तथा घरों श्रीकृष्ण की शाकी सवायों जाती है, कीत्तन होता है तथा अन्य मञ्जूजोत्सव होते हैं।

जयसाहेब-- 'जपसाहेब' कुछ प्रार्थनाओं का संग्रह ग्रंथ है। यह हिन्दी में है एव इसकी रचना गुरु गोविन्सीसह ने की थी। सिक्खों में इसका पारायण बहुत पुष्यकारी और पवित्र माना जाता है।

अपनी—यह सिक्व धर्म का प्रसिद्ध नित्यपाठ का ब्रन्थ है। इससे पद्म एवं अज्ञां का संबद्ध है। इस पदों को गुढ़ नातक ने अगवान् की स्तुद्धिएव अपने कनुगायियों की दैनिक प्रार्थना के लिए प्या था। गुढ़ अर्जुन ने अपने कुछ अजनो की इसमें जोड़ा तथा अत्य ब्रन्थ भी तैयार किये। 'जराजी सिक्कों की पांच प्रार्थनापुस्तकों में से अपम है तथा प्रात्तकालीन प्रार्थना के लिए स्थबहुद्ध होता है।

जबकपुर (बाबारिकपुर)----प्राचीन निप्री नगरी का परवर्ती और उत्तराधिकारी नगर। बाककक यह मध्य प्रदेश का प्रशासकीय, न्यायिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यहाँ जावारिक ऋषि का आक्षम था। जम्बनिम — ऋष्वेद में उत्किकित पार्मिक ऋषियों में जम-दिन का नाम जाता है। कुछ मन्त्रों में इसका नाम मन्त्र-रचिता के रूप में तथा एक मन्त्र में विश्वामित्र के सह-योगी के रूप में उत्किक्ति है। अध्यवेद, युजुर्वेद एवं बाह्मणों में प्रायः इनका उत्केख हैं। इनकी उन्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण बयु-रात्र यज्ञ बताया गया है। अध्यवेद में इनका सम्बाह्म कृति, करूव, असिता एवं वीतहरूप से बताया गया है। धून वीप के प्रस्तावित यक्त के ये बज्वाया गया है।

पौराणिक गायाओं के अनुसार जमदिन परशुराम के पिता थे। हेंहुयों ने इनको अपमानित कर इनको कामधेनु गाम छीन छी थी। इसका प्रतिकांध परशुराम ने लिया और उत्तर भारत के अविथ राजाओं को मिठाकर हैहुयों को परास्त और ध्वस्त किया।

समस्तिकुष्य (सम्प्रेश)—अयोध्या से १६ मील दूर जमैबा स्नाम मोडा जिले से हैं। यहाँ अवदात्तिकृष्ट नासक प्राचीन सरोवर है, जिसका त्रीणाँद्वार किया गया है। सरोवर के पास शिवनिंदर तथा देवीमित्तर है। पास से एक पर्यमाला है। यहाँ समझितीया को सेला कमशा है। कहा जाता है कि यहां कमी महाँच जमवान का जालमा वा

अध्या—अधर्ववेद में 'अम्म' का नाम एक रोग अध्या रोग के राक्षस के रूप में आता है। एक मुक्त में 'अङ्गिद' के पीचे से इसके अध्या होने की चर्चा है। अन्यन इसे 'संह्नु' कहा गया है। वेबर ने इसे बच्चों के दौत निष्क-छने के समय की बेदना का रोग कहा है। व्यूमफील्ड एवं व्यिटने ने इसे शरीर के टूटने एवं वकड़ने की बीनारी कहा है।

जब--यह धाव्य स्विष्ठास, पुराण, महाभारत और रामधण के लिए प्रयुक्त हुवा है। ये बच्च वय नाम से पुकारे वाते हैं, क्योंकि सन प्रान्यों के अनुसार बावरण करनेवाला संसार से उपर उठ जाता है। दे० विधिवत्य, पुष्ठ ७१ पर उद्युष्त 'वयति अनेन संसार्य,''''''

स्वयतीर्थ—साझार्य मध्य के तिरोधान के ५० वर्ष बाद जय-तीर्य माध्य सम्प्रदाय के नेता हुए। संस्थापक के प्रस्थों के ऊतर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एव महत्त्वपूर्ण प्रस्य है। इनके रचे बन्ध हैं एत्यकारिकां एवं 'न्यासमुचां, जो क्रमणः मध्यर्थित झहस्मृतभाष्य (वेदानतृतृत्र) एवं 'चनुष्यास्थान' के भाष्य हैं।

खबहात्तरतथी—रिवराहरीय शुक्त पत्र की सर्तानी जया अवदा जयदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विभिन्न फल तथा कूलो से सूर्य का प्रजन करने का विवान है। इस दिन उपवाल, रांकि को या एक समय अथवा अयाचित भोजन प्रहण करना चाहिए।

अथक्कायकी — पुष्प नक्षत्रमुक्त काल्युन श्रुवल द्वावशी को जय-द्वावशी कहा जाता है। इस दिन कियागया दान तथा तप करोड़ों गुना पुष्प प्रदान करता है।

जबदेव — संस्कृत गीतिकाव्य 'गीतगीविन्य' के रमिया जयदेव का भक्त कवियो में, विशेष कर राशा के भक्तो में, मुक्स स्थान है। में तेरहवी सती वि॰ में हुए ये और बगाल (गाँड) के राजा लक्ष्मणतेन के राजकिय थे। बगाल में इन्हें निम्माकं मत का अनुयायी माना जाता है। चैतन्य महाप्रमु जयदेव, चण्डीदास एवं विचापति के गीतों को बड़े प्रेम से गाते थे। 'राषाकृष्णगीत' नामक बंगला गीतों का संग्रह भी इन्ही की रचना बताया जाता है।

अबदेव मिश्र -तेरहबी बती वि॰ मैं इनका उचय हुआ था। मैं न्यायदर्शन के आचार्य एवं 'तत्त्वालोक' नामक भाष्य के रचयिता थे। यह भाष्य गङ्गेश उपाध्याय रिवत 'तत्त्वचिन्तामणि' पर है।

जयस्त-स्यायदर्शन के एक आचार्य। जीवनकाल ९५७ वि० के ळगभग। इनकी 'न्यायमञ्जरी' व्यायदर्शन का विक्व- कोश है। जैसिनीय उपनिषद्बाह्मण में 'जयन्त' नाम अनेक आषायाँ का बताया गया है:

(१) जबन्त पाराक्षर्य (पराक्षर के बंधज ) विपरिचल् के शिष्य वे तथा इनका उल्लेख एक वंशावली में हुआ है।

ै (२) जयन्त वारक्य (वरक के वंशज ) उसी वंश में कुबंद वारक्य के शिष्य थे। उनके पिताम्ह भी उसी वंश में कंस वारक्य के शिष्य कहेंगये हैं।

(३) जयन्त वारक्य, सुगज शाण्डित्य, सम्भवतः पूर्वोक्त से अभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दूसरी वंशावली में बजा है।

(४) जयन्त यक्षस्वी स्त्रीहित्य का भी नाम पाया जाता है।

**जबन्तकत**—इस दिन इन्द्रपुत्र जयन्त का पूजन होताहै। इससे वतीस्वस्थ तथासुखीरहताहै।

जबन्तविष -- उत्तरायण में रविवार को सूर्य पूजन करना चाहिए। इसको जयन्तविधि कहते हैं।

क्रयन्ती—(१) महापुरुषों के जन्मविन के उत्सव को 'जयन्ती' कहते हैं। दे० 'अवतार'।

(२) भाद्र कृष्ण अध्यमे को रोहिणी नक्षत्र होने पर 'जयन्ती' कहते हैं। दुर्गादेवी का नाम भी जयन्ती हैं। इन्ह्र को पत्री भी जयन्ती कहलाती हैं।

क्यन्तोकरूप — मध्यावार्य रचित एक प्रन्य का नाम है। क्रयपीर्णमासी — इस बत में एक वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के विक किसी बस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की पूजा होती है।

अवस्त — पुढ में सफलता प्राप्त करने के लिए किये जाने साले अनुष्ठान को 'जयबर्त' कहते हैं। हेगांद्रि बतकाण्ड, २.१५५ में किण्युमंपुराण से एक क्लोक उद्युत करते हुए कहते हैं कि पांच सन्वयों की पूजा से विजय प्राप्त होती हैं।

बर्धाविष — दक्षिणायन के रिलंबार को यह वारलत किया जाता है। उपवास, नक्त और इसी दिन एकभक्त करने से करीडो गुने पुण्यो की प्राप्ति होती है।

क्षबर्ष--काश्मीर सैव सतावक्षम्बी जयस्य १२वी शती वि० में हुए थे। इन्होंने अभिनवगुप्त रचित 'तन्त्राक्षीक' का भाष्य किया है। जयराम-पारस्कर रचित 'कातीय गृहाग्रन्थ' पर जवराम की एक टीका बहुत प्रसिद्ध है।

जयापक्रमी—हिमाप्ति, १.५४६-५४६ के अनुसार विष्णुका पूजन ही इस बत में करांव्य है। मास का उल्लेख नहीं मिस्रता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मास में यह बत करना पाहिए।

अध्याप्यंतीयत-आस्वित मुक्छ त्रवोदशी को आरम्म करके कार्तिक कृष्ण तृतीया को इस वत की समाप्ति की जाती है। इससे उथा तथा महेस्वर की पूजा का विकास है। २० वर्षपर्यन्त प्रकृत किया जाता है। प्रवान निकास है। उपन पाँच करों ने लक्ष्म पित्रवह है। चावक का सेवन विस्तृत है कियु गल्ये की बनी शक्कर, गृड अथवा अन्य कोई भी मिष्ट कस्तु निर्मिद्ध है। यह तत गुजेरों में अत्यान असिद्ध है। वस्त्रवत गुजेरों में अत्यान असिद्ध है। वस्त्रवत गुजेरों में अत्यान प्रवान तिर्मित्र हुए। यह तत गुजेरों में अत्यान प्रवान तिर्मित्र कुणा (कार्तिक) पूर्णमा) तक यह वत होता है। विशेष कर कार्तिकी पूर्णमा) तक यह वत होता है। विशेष कर कार्तिकी पूर्णमा से पहले वाले तीन दिन विष्णु की पूजा होती है। इससे कठिल प्रकार के काम्य कभी में सफलठा मिलती है, और विवाद, न्यायिक झगड़े, प्रवास समझक आरि।

जया तिथि—तृतीया, अष्टमी तथा वयोदधी जया तिथियाँ हैं। निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरों की तैयारियों के लिए ये तिथियां उपयुक्त हैं और इन दिनों शक्ति प्रदर्शन अवस्य सफल होते हैं।

खया सन्तमी—(१) शुक्क पक्ष की सन्तमी को रोहिणी, आरुकेश, मया, इस्त नक्षत्र होने पर इस वत का अनू-ध्वान होना चाहिए। इससे सूर्य की पूजा होती है। एक वर्षयर्यन्य यह चक्का चाहिए। सास को तीन भागों में विसायित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न पुण्य, वृष तथा भैवेडों से पूजा करनी चाहिए।

जरा—(१) तानिक सिद्धान्तानुसार पाताल में सर्कि की अवस्थिति है, ब्रह्माण्ड में तिस्य निवास करते हैं, अन्तर् रिक्ष में साल में अवस्थिति हैं की रहस काक से ही 'जरा' की उत्पत्ति होती हैं। पीता के अनुसार जन्म, मृत्यू, जरा और व्यापि जीव के चार दुःख है, जिनका अनुस्थेन मनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मृत्यू-जरा-व्यापि-टु:क-रोशानुस्थान्म। गीता १३.८)।

(२) पुराणों में जरानाम की राक्षसी का भी वर्णम मिलता है। महाभारत में जरासच्घ की कथा प्रसिद्ध है। कराकोच--क्यनेद में केवल एक बार यह शब्द आगा है तथा इसका अर्थ सरहात्मक है। लुड़बिश ने इसको ऋषि का नाम बताया है। ओस्डेननगं इसे व्यक्तियाचक नताते है तथा इसका शान्त्रिक अर्थ 'बूबावस्था में साव-मानी लगाते हैं।

बराबोध वारीर की एक स्थिति है। इसके कई छड़ाण हैं, अंके कान के सम्भूद पर के बाओं का स्वेत होना। यह इस बात की बेतावनी हैं कि नाहिस्य जीवन से मनुख्य की विरक्त होकर वानप्रस्थ आपम महूण करना चाहिए। श्रीतक—'वर्तिक' (अंगळी तिल) का उन्छेज देतिरीय संहिता (५.४.३.२) में समोस्य प्रस्तामधी के रूप में हुवा है। शत-पय झहाण (६.१.१.३) में जातिक के बीओं में झहुण करने के गुण के साथ ही अवसुनीय (ब्योक्ति वे कर्मित भूमि पर जनते है) गुण कराया गया है।

ज्यां २८ उनते हुं, पुन चरावा पवा हुं। जर्बर — पञ्चविश जाह्यण में विणित सर्पोत्सव में 'जर्बर' गृहपति थे।

करिता—वैदिक संहिता में 'बरिता' का उल्लेख एक सारञ्ज पक्षी के रूप में हुआ है। इससे संबन्धित मनन का लाया महामारत के ऋषि मन्दाफ की कथा के जोड़ा जाता है, बिनहोंने 'बरिता' नामक सारञ्ज 'पत्ती (मादा) से बिवाइ किया, तथा उनके चार पुत्र हुए। उन पुत्रों को ऋषि में त्याग दिया तथा वाबानल को सौंप दिया। साथ ही मन्द-पाल ने ऋखेद (१० ४४२) के अनुसार आंन की प्राथंना के से ही पहण किया है।

बाक—पुरुषसूक के १३वें मन्त्र (पदम्या भूमि) के अनुसार पूर्वी के परमाणुकारणस्कर से विराद् पुरुष ने स्कूल पृथिबी उत्पन्न की तथा अल को भी उसी कारण से उत्पन्न किया। १७वें मंत्र मे कहा गया है कि उस पर-सेक्सर ने अमिन के परमाणु के साथ जल के परमाणुकों को मिलाकर जल की रचा।

धार्मिक कियाओं में जल का विशेष स्थान है। जल वरुण देवता का निवास और स्वयंभी देवता होने से पदित्र करने बाळा माना जाता है। इसिल्ड प्रत्येक धार्मिक क्रस्य में स्नान, अभियेक अथवा आचमन के रूप में इसका उप-योग होता है।

बलकुष्कु कत — कार्तिक कृष्ण बतुर्दशी को इश कृष्कु व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विष्णु पूजन का विचान है। जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए। इससे विष्णु-लोक की प्राप्ति होती है।

जिस बातुकार्थे—जातुकार्य के संज्ञज । इतका शांकायन श्रीक मृत्र (१६२९.७) में काशी, विदेष्ट एवं कोसल के राजार्जों के पुरीहित अपना गृहपुरीहित के रूप में उन्हलेख हुआ है। जहरून—यह राजुर्वेद में अदबनेय के एक त्रेलगाड़ के रूप में उद्युत किया गया है। सायण ने दसे 'विलवासी कोहा' विक्र में रहते वाला ग्रुपाल कहा है।

जाप्रकृषौरीपण्यानी---श्रावण शुक्ल पश्चमी को इस बत का अनुष्ठान होता है। इससे सर्पभय दूर होता है। इसमें राजिजागरण का विभान है। गौरी इसकी देवता है।

शासकर्म — मूख संस्कारों में हे एक सस्कार । यह जन्म के समय नाल काटने के पहले लम्मत होना चाहिए । हसमें रहस्याय मनन पढ़े जाते हैं तथा छिन को मचु जोर मक्कन चटाया जाता हैं । इसके तीन प्रमुख जङ्ग हैं : प्रजाजनन (दृढि को जामृत करना), जामुष्य (शीर्य जायु के लिए प्रार्थना) और शांक के लिए कामना । यह सस्कार खिलु का पिता ही करता है । यह सिशु को सम्बोधित करते हुए कहता हैं:

अङ्गाद अञ्चल क्षत्रात् क्षत्रातिकायने । आत्मार्थ में पूज नामासि स औत वादरः शतम् ॥ [अङ्ग-अङ्ग ते युन्दारा जन्म कृता है, हदय ते युम उत्तरम हो रहे हो । युन माम ते युम मेरे ही आत्मा हो ॥ सी वर्ष तक जीवित रहो । ] फिर शिशु की शक्ति वृद्धि के लिए कामना करता हैं :

अदमा भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्रुत भव ।

[ पस्पर के समान युव हो, परयु के समान शक्नों के निष्ट प्लंकर बनी, खुद सोने के समान पवित्र रहो। ] आसक्प---आति के सीन्ध्यं को रखनेवाळा, त्वणं का एक नाम, जिसका उल्लेख परवर्ती बाह्यणों एवं सुतों में हुआ है। सार्मिक किसाओं में सकत प्रायः उपयोग होता है। बहुनूट्य होने के साथ सह पवित्र बातु भी है। वार्ति— दलका मूल वर्ष है कमा अपना उत्पत्ति को समा-मता। क्ष्रीं-कहीं प्रजाति, परिसार अवसा बंध के लिए भी हक्ता प्रशीन होता है। हिन्दुजों की यह एल विशेष बंदबा है, जो वर्णव्यक्त्या (क्षाणा के चार वर्गों में विभा-अग होता है। इसके आचार जन्म और व्यक्ताय हैं का आचार प्रकृति के आचार पर कर्तव्य का चुनाव और तवनुकूल गृति (चील जोर जाचार) है। प्रत्येक आधि का बाचार परम्परा से निर्मिक्त है विसको धर्मधास्त्र और विधि माम्यता देते हैं। तीन प्रकार के आधार पर स्वर्त या जायार परम्परा से ताला हुआवार—में से एक आध्याचर भी है।

महाभारत में 'जाति' शब्द का प्रयोग मनुष्य मात्र के अर्थ में किया गया है। नहुषोपाक्यान में युधिष्ठिर का

> जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते । सकरस्वात् सर्ववर्णाना दुष्पपरीक्ष्येति मे मतिः ॥ सर्वे सर्वार्त्वयत्यानि जनयन्ति सदा नराः । तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तस्वर्दांशनः ॥

[ हे महामित सर्प (यक = नहुष)! 'जाति' का प्रयोग यहाँ मनुष्यत्व मात्र में किया गया है। सभी कर्गी (जातियाँ) का दतना सकर (मिथ्रण) हो चुका है कि कियों व्यक्ति के (पुछ) जाति की परीका कठिन है। सभी जातियाँ के पुष्य सभी ( जाति की ) दिक्यों से सम्तान उत्पन्न करते आये हैं। इसीलिए तन्बदर्शी पुष्यतें ने बीछ को ही प्रधान माना हैं ( आति की नहीं) ]

कातिनिराक्कत — ज्येष्ठ पुत्रक जयोदशी से तीन दिन तक इस तत का अनुष्ठान होता है। बादशी को एकभक्त (एक समय भोजन) रहना चाहिए। नयोदशी के बाद तीन दिन उपबास का दिवान है। बहुमा, दिल्लु तथा शिवजी को गणो सहित भिन्न-भिन्न पुत्रमां तथा फलो से पूजा करनी चाहिए। यन, तिल तथा अज्ञतों से होम करना चाहिए। वर्षी जन्मुया ने इसका आषरण किया या, अतएव तीनों देवताजों ने शिखु रूप से उनके कहाँ जन्म क्लिया।

अतुक्रमणं — शुरू यजुर्वेद का प्रांतिशास्त्र सूत्र और उसकी अनुक्रमणी भी कार्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इरु प्रांतिशास्त्र में अनेक बाचायों के नामों के साथ बातूकर्ण्य का भी नामोस्लेस हुआ है।

जानकीकुण्य-चित्रकूट में कामदिनिरि की परिक्रमा में पय-स्विनी नदी के बार्ये तट पर पहले प्रमोदवन मिलता हैं। इसके बारों जोर एकड़ी दीबार और कोडरियों बनी हैं। बोच में दो मन्दिर हैं। प्रमोदयन से वाले प्यस्तिनी के तट पर बानकोकुष्ट हैं। जरीतटबर्ती क्लेस पत्यरों पर महाँ बहुत से बरणविक्का बने हुए हैं। कहते हैं, यनबास काल में बानकोजी यहाँ समान किया करती थीं।

आवाक — याजवत्वय के एक शिष्य का नाम, जिसने शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता का दूसरे कैवह शिष्यों के साथ अध्ययन किया था।

जाबारिक—(१) जाबारिक्यून के रचयिता जाबारिक मुनि थे। रामायण में जाबारिक के कथन से यह प्रकट होता है कि रामायणकाल में भी नास्तिक बड़ी संख्या में होते थें।

(२) छान्दोस्य उपनिलद्ध से बाबाहिक की उत्पत्ति को क्या है। जब वे पढ़ने के लिए धानार्य के पास गये तो अवार्या में पूछा, "पुलुस्तारे पिता का ब्या नाम है कीर पुलुस्तार मोत कीन सा है?" वाबालि को यह जात न वा। वे कीटकर माता अवाला के पास गये और कहा, "मा, अवार्य ने पूछा है कि मेरे पिता का नाम क्या है और से पानों का नेत्य मता ने उत्तर विया, "पुन, पुलुस्तारे पिता का नाम जात नही। जब तुम गर्म में जावे तो में कई पुष्यों के यहाँ दासी का काम करती थी। मेरा नाम कवाला है। आवार्या के कह रेना कि तुम मातुष्य के जावािल हो।" वाल्य ने आवार्य के पास बाकर ऐसा ही निवेदन किया। बावार्य ने कहा, "पुन सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम होगा।"

आबाकोपनिषद् — यह सत्यातवर्ग की उपनिषदी में है एक छन्नु उपनिषद् है। इस की उपनिषदी बेहनत साम्ब्रया के संव्यास्त्रियों की व्यावहारिक अंतर सम्बन्धी नियमवर्की के सद्दा है। यह चूकिका एवं मैत्रायणी के पत्रवात् काल की है, किन्तु वेदान्तपृत्र एवं मैत्रायणी के प्रवात् काल की इसका प्रारम्भ नृहस्पति और याजवस्त्रम के संवाद के रूप में होता है।

जाम्बदान् - जाम्बदान् को 'जामवन्त' भी कहते हैं। ये रामायणवर्णित ऋसतेना के नायक हैं। इन्होंने क्षीता के जन्मेया गौर रावक पास्युद्ध में राम की तहायता की वीग गोम के युक्त स्वित भी वे। इनकी गणना भी कर्द्ध देवसील में होती हैं। कहते हैं कि ये कहाली के जब से अवतरित हुए थे। जानकरण्यहावशी—वैशाख खुक्त हावशी को इस विधियत का अनुकान होता है। जामदन्य के रूप में अगवान विष्णु की खुक्पंत्रतिमा का पूजन करना चाहिए (जामदक्य परशुरामवी है) राजा वीरसेन ने हसी दस के आवरण से नम्र की प्राप्ति की थी।

काया—(१) पाणिश्रहण संस्कार से प्राप्त वर्मपत्नी। यह वैवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्पराका स्रोत हैं।

(२) बाया का एंक बर्ण 'माता' भी है, अर्थात् 'जिससे उत्पन्न हुआ जाय'। क्योंकि पुरुष अपनी पत्नी से संतान के रूप में स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी एक अर्थ में अपने पति की माता है।

कासन्वर—(१) प्राचीन काल में यह एक सिद्धपीट था।
यह व्यमुतार से उत्तर पंजाब के मुख्य नगरों में है। कहा
जाता है कि बाल्यपर दैन्य की राजवानी यही थी। बालन्वर भगवान गंकर पारा यारा यारा यही विश्वपुरी देवी
का मन्वर है। इसे प्राचीन 'निनर्ततीय' कहते हैं। बैसे
कोगड़ा के आस-पास का प्रदेश जिगतें हैं।

(२) जालन्यर एक दैत्य का नाम है। पुराणों में इसकी कया प्रसिद्ध है। इसकी पत्नी वृत्या थी, जिसके पासिवत से यह जमर था। बही आगों चलकर भगवान् विष्णु की ज्यापन प्रिय हुई और नुलसी के रूप में उनको अर्पित की जाती है। दे० 'वृत्या'।

जिज्ञासावर्षण—श्रीनिवास (तुतीय) आजार्य श्रीनिवास दितीय के पुत्र थे। इन्होंने 'जिज्ञासावर्षण' नामक ग्रन्थ की रचना की भी । यह विशिष्टाईत मत का ताकिक ग्रन्थ है।

का था। यह विश्वधिक निर्माण अपने हैं। विस्तानी की न्यूड़िया कर्मा हो मिं कि विहेराज अनक तथा याजवस्त्र के समकालीन एक आकार्य के हैं। उनके सतानुसार 'वाम्ह' बहु हैं। वीच (वीच हों) ने अपने की मोटे तीर पर दो बनों में विश्वपिक पर दो बनों में विश्वपिक की रिजंद के अपने की मोटे तीर पर दो बनों में विश्वपिक दिया या है - जीवन प्रमाण और जेवा के कार्यों में भी 'जीव' अब्बन का स्मिम्स होता है। अोवन प्रमाण और वेतना के क्यों में भी 'जीव' अब्बन का स्मिम्स होता है। अंबन आप मोटे के स्मिम्स होता है। परन्तु यह विश्वपिक है। परन्तु यह विश्वपिक है। पर स्मिम्स होता है। अब्वन्स स्मिम्स होता है। जीव उसी का अविश्वपिक ही अब्यास स्मिम्स अब्वा क्षित्रिया है। अव्यास स्मिम्स अव्या स्कृष्टिक है। अध्यास स्माव स्कृष्टिक के कारण

बस्तुतः चिद्दम बहांचा ही जगत् में श्रीवरूप शारण करता है। इसकी तीन अवस्थाएं है—(१) निरम्याइड, जब बहु बह्यों मुत रहता है, (२) मुक्त, जब बहु संसार में लिस होकर पुनः मुक्त होता है और (१) बड़, जब बहु संसार में बड़ होकर मुक्त पुन्न भोगता है।

अहत बेदान्त में सब कुछ एक ही है, जीवबहुत्व भ्रम मात्र है। बहा और जीव में तारियक मेर नहीं है। सब्स दशंत पुरुष (जीव) बहुत्व मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक पुरुष का बन्त और मोक्ष पृथक्-पृथक् होता है। न्याय और वैशेषिक दशंन भी जीवबहुत्व के सिद्धान्त को मानते हैं।

निम्बार्क के मत से जीव अणु है, विभु नही है, मुक्ता-बस्था में भी वह जीव ही है। जीव का नित्यत्व चिर-स्थायी है। मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त एवं बद्ध जीव में यही भेद है कि बद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं कर सकता। वह दृश्य जगत् के साथ एकात्मकता की प्राप्त किये रहता है। किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप का साक्षास अनुभव करता है। वह अपने को और जगत को ब्रह्ममय देखता है। चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन है। ईक्वर गणी है, जीव गुण है। ईक्वर देही, जीव देह है। जीबात्मा वह और नानावस्थापन्न है। ईश्वर की विमलता ही उसके बन्धन का कारण है और ईश्वर के सम्मल होने से उसके बन्धन कट जाते है और उसे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। जीव नित्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये चार पदार्थ नित्य हैं तथा जीव, प्रकृति और काल ईस्बर के अधीन हैं। जीव ईस्वर की शक्ति एवं ब्रह्म शक्तिमान् है।

जीव (शैरुवामी) — ये जैरूपदेव के शिष्ण कप गोस्वामी और सानातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र के । हस्कृति ही बैण्णवस्त्र का प्रचार करने के लिए क्षीमिवास खादि को ग्रन्थों के साथ वृन्दायन से बंगदेश में नेवा था। श्रीव के गृद सनातत थे। क्षण तथा त्यातत पोनी का जमाव सीव पर पड़ा। भी जैरूपदेव के जन्तर्भान होने के बाद जीव बुन्वायन चले जाये और सही पर उनकी प्रतिसा का विकास हुआ। जीव ने , वृन्यातन में राखा-सामेवर के मन्तिर की प्रतिकार की। वे बही भगवान् के सजन-पुत्रन में जीवन व्यादीत करने लगे। बीब ने रूप गोरवामी क्रत मित्रसामृतसिन्तृ की टीका, क्रम्पसर्व्य के नाम से आगवत को टीका, 'बट्-सर्व्य', 'मित्रसिबान्त', 'गोराकषम्य', बीर 'उपदेशामृत' नामक व्यन्यों की रचना की। जीव गोरवामी ने बपने सब प्रन्य अधिनन्त्रमोदान्नेद नत के अनुसार कित्ते हैं। जीव गोरवामी क्रटार्युती सती पि० के मान्य से उसके जन्त तक जीवित वे। 'बैतन्यव्यरितामृत' के रचयिता क्रण्यास कवि-राज पर हनका बडा प्रभाव था।

जीवबान — सन्तर्शिक्षती वि० के उत्तरार्थ में राधावल्लभ . सम्प्रदाय के एक आचार्य और कवि ध्रुवदास द्वारा रचित यह एक मन्य है ।

श्रीबस्पुणिका — आदिवन कुच्य अब्दमी को उन स्त्रियों का यह निरम्बु तत होता है, जिनके पुत्र जीवित हों या जो पुत्र के होने और जीते रहने की अभिकाषिणी हों। दे० 'जीवस्पुत्रिकाष्टमी'।

जीवसुजिकास्टमी—आरिवन कृष्ण अस्टमी को इस प्रत का अनुस्तान होता है। इसमें महिलाओं को अपने सौभान्य (पत्नीत्व) तथा संतान के लिए शालिबाहन के पुत्र जीमूत-बाहन की पूजा करनी चाहिए।

जीवन्तिका जत-कार्तिकी अभावस्या के दिन दीवार पर जीवन्तिका देवी की प्रतिमा अङ्कित करके पूजा करनी चाहिए। यह बत विशेष रूप से महिलाओं के लिए है।

कोबसमुक्त — यारीर के रहते हुए ही मोक्ष का अनुसब करवेबाका। जिसको तत्व का साकारकार तो ही गया हो परस्तु प्रारक्ष कर्म का गोग खोच हो वह जीवनमुक्त है। सब्बित और क्रियमाण कर्म उत्तक छिए बन्धन नही उपरस्त करते। जीवनमुक्त की दो अवस्थाएँ होती है—(१) समाधि और (२) उत्थान। समाधि अवस्था में बह बहालीन रहता है और कारीर को शवबत्त समस्ता है। उत्थान अवस्था में वह सभी व्यावहारिक कार्यों को अमासकआय से करता है।

जीवन्युनिस्तिविवेक- सुरेश्वराजार्थ द्वारा रिजत एक ग्रन्थ । इसमें क्रॉनियों की जीवित अवस्था के रहने पर भी उनकी मीज की अवस्था का स्थरूप बतलाया गया है।

एक यक्षपात्र । ऋ खेद तथा परवर्ती साहित्य में यह सक्द 'वड़े पमचे' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, जिससे देवों के लिए यक्ष में पत दिया जाता है। ब्लेक्सत—आद्र शुक्तं अप्टमी को अपेका मताव होने पर इस बत का आवरण किया जाता है। इसमें अपेका नवज की पूजा का विवाल है। यह नजाव ज्ञान वाला क्यमी का प्रतीक माना जाता है। इससे जलक्षी ( दारिद्रप वचा कुर्माया) दूर हो जाती है। उपर्युक्त योग के विन रविवार होने पर यह नील क्येंका भी कहलाती है।

जैतासक सहोजित —काठक सहिता (१८ ५) में विणत एक राजा का विरुद्ध, जिसने राजदूर्य यक किया था। इन्छ विदानों ने जैतासक को व्यक्तिवाचक बताया है वो पाणिने के सम्दर्भ 'क्लारिंग क्या' के अनुसार बना है। किन्सु करि-ध्वक सहिता में पाठ मिश्र है तथा दससे किसी भी व्यक्ति का बोच नहीं होता। यहाँ कर्ना इन्द्र हैं। यह पाठ अधिक सम्भव है तथा इससे उन सभी राजाओं का बोध होता है जो इन यक को करते हैं।

**जैन वर्स—वे**द की प्रमाण न मानने वाला एक भारतीय धर्म. जो अपने नैतिक आचरण मे अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि को प्रमल मानता है। जैन शब्द 'जिन' से बना है जिसका अर्थ है 'बह परुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है।' जहने अथवा तीर्थ दूर इसी प्रकार के व्यक्ति थे. अत उनसे प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाया । जैन लोग मानते है कि उनका धर्म अनादि और मनातन है। फिन्तू काल से सीमित है, अतः यह विकास और तिरोभाव-क्रम से दो चकों--- उत्सर्पिणी और अवस्थिती में विभक्त है। जलायिकी का अर्थ है ज्यार जाने वाली । इसमें जीव अधोगति से क्रमश: उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अवसर्पिणी में जीव और जगत क्रमश उत्तम गति से अधोगित को प्राप्त होते हैं। इस समय अवसर्पिणी का पाँचवाँ (अन्तिम से एक पहला) यग चल रहा है। प्रत्येक चक्र में चौबीस तीर्थ चूर होते हैं। इस चक्र के चौबीसो तीर्थ झूर हो चुके है । इन चौबीसों के नाम और बत्त सरक्षित है। आदि तीर्थकूर ऋषभदेव थे, जिनकी गणना सनातमधर्मी हिन्दू विष्ण के जीबीस अव-तारो में करते हैं। इन्हीं से मानवधर्म (समाजनीति, राज-नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुई । तेईसवे तीर्थन्द्रर पार्श्वनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पू॰ में हजा। चौबीसर्वे तीर्थकर वर्धमान महाबीर हुए (६० 'महावीर')। इन्ही तीर्थ करों के उपदेशों और बचनों से जैन वर्म का विकास और प्रचार हुआ।

जैन वर्गकी दो प्रमुख शाखाएँ हैं---दिगम्बर और श्वेताम्बर । 'दिगम्बर' का अर्थ है 'दिक (दिशा) है अम्बर (वस्त्र) जिसका' अर्थात नव्त । अपरियद और त्याग का यह चरम उदाहरण है। इसका उद्देश्य है सभी प्रकार के संग्रह का त्याग । इस शामा के अनुसार स्त्रियों को मोश नहीं मिल सकता, क्योंकि वे बस्त्र का पूर्णत त्याग नहीं कर सकती। इनकें तीर्थं कूरों की भृतियाँ नम्न होती है। इसके अनुयायी व्वेताम्बरों द्वारा मानित अन्त माहित्य को भी प्रामाणिक नहीं मानते। 'श्वेतास्वर' की अर्थ है 'श्वेत (बस्त्र) है बावरण जिसका'। स्वेदनम्बर नम्नदा को विशेष महत्त्व नहीं देते । इतकी देवमर्तियां कच्छ बारण करती हैं। दोनो सम्प्रदायों में अन्य कोई मौलिक अन्तर नहीं है। एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानकवासियों का है जो मुर्तिपुजाका विरोधी और आदिम सरल स्वच्छ व्यवहार तथा सादगी का समर्थक है। इन्ही की एक शाखा तेरह पंथियों की है जो इनसे उम्र सुधारक है।

जैन धर्मके धार्मिक उपदेश मलतः नैतिक है, जो अधिकतर पार्श्वनाथ और महावीर की शिक्षाओं से गरीत हैं। पार्श्वनाथजी के अनुसार कार महावत है--(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह । महाबीर वे इसमें बह्मचर्यको भो जोडा। इस प्रकार जैन धर्मके पाँच महावत हो गये। इनका आत्यन्तिक पालन भिक्षको के लिए आवश्यक है। श्रावक अथवा गहस्थ के लिए अणवत व्यावहारिक है। वास्तव में जैनवर्मका मल और आधार अहिंसा ही है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को द.ख न पहुँचाना अहिंसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल रूप किन्त अनिवार्य है। जीवधारियों को इन्द्रियों की संस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिनकी इन्द्रियाँ जितनी कम विकसित है उनको शरीरत्याग में उतना ही कम कच्ट होता है। इसलिए एकंन्द्रिय जीवी (बनस्पति, कन्द, फुल, फल आदि) को ही जैनधर्मी ग्रहण करते है. जैन्धमं में आचारशास्त्र का बड़ा विस्तार हुआ है। छोटे से छोटे व्यवहार के लिए भी धार्मिक एवं नैतिक नियमो का विधान किया गया है।

जैनधर्म में धर्मीवज्ञान का प्राय अभाव है, क्यों कि यह जगत् के कर्ता-वर्ता-संहतों के रूप में ईस्वर को नहीं मानता। ईस्वर, देव, प्रेत, राक्षात आदि सभी का इसमें प्रत्याख्यान है। केवल तीर्वक्कर ही अतिभीतिक पुरुष है, जिनकी पूजा का विधान है। जैन धर्म बास्सा में विश्वास करता है और कुहित के प्रवाह को सनातम मानता है। इसका क्षम्यासभारत काणार नेय (ब्रव्या न्याम — तर्क) है। यह आगमपरम्परा का है, विषमपरम्परा का नहीं। इसके सन्तपञ्चो नय को 'स्पाइवार' कहते हैं। यह वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है और इसके अनुसार सब्द सापेश और बहुसुक्षी है। इसको 'बनेकान्तवार' भी कहते है। इसके अनुनार एक ही पदार्थ में नित्यत्व और असंस्व स्वत्यत्व सापुरम बौर विकथतन, सच्च और असंस्व आदि परस्तर मिन्न धर्मों का सापेश अस्तित स्वीकार किया आता है।

जैन दर्शन के अनुसार विश्व है, बराबर रहा है और बराबर रहेगा । यह दो अनिसम, सगावत और स्वतन्त्र परावों में विमक्त है, वे हैं (१) जीव और (२) जवीव, एक चेतम और इसरा जड़, किन्तु दोनों ही जज और अक्षर है। अजीव के रांच प्रकार बतलाये गये हैं:

(१) पुद्रमाल (मक्ति) (२) धर्म (गति) (३) लग्मं (ज्ञाति अवस्य लग्न) (४) लालाय (देश) और (५) काल (द्यामा)। सम्पूर्ण जीवस्यारी आत्मा तत्वा प्रकृति के मूक्स मिल्रण दे बने हैं। उनसे सम्बन्ध जोड़ने वाली लड़ी कर्म है। कर्म के आठ प्रकार और अगीणत उप प्रकार है। कर्म के साव्य प्रकार के दिस्सान होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के शरीर धारण करने के लिए विवस हो जाता है और इस प्रकार क्रम्म-माण (अन्य-जन्मान्दर) के बन्यन से फैंग लाता है।

जैन धर्म और बर्धन का उद्देश्य है आत्मा को पुद्गल (महर्ति) के मित्रण से मुक्त कर उसको कैबाय (क्वक= मुद्ध आत्मा) की स्थित में पहुँचाना। । कैवस्य की स्थिति में कर्म के बच्चन हुट आते हैं और आत्मा अपने को पुद्गल के अवरोधक बम्धनों से मुक्त करने में समर्थ होता है। इसी स्थिति को मोल भी कहते हैं, जिबसे बेरना और दुःख पूर्णत: समान्त हो जाते हैं और आत्मा चिरन्तन मान्द की दशा में पहुँच जाती हैं। मोल की पह कल्पमा बेदान्ती कल्पना से भिन्न हैं। बेदान्त के अनुसार मोशा-बद्धा में आत्मार का बह्य में पिक्य हो बाता है, किन्तु के मार्म के अनुसार खाल्मा का स्थितल्ख कैवस्य में में सुर्रातित और स्वतन्य रहता हैं। आत्मा स्वभावतः निर्मल और प्रज्ञ है, किन्तु पुद्दाल के सम्प्रक के कारण जरूकण जिवा से अमिन ही कर्म के बन्धन में पड़ता है किक्य के लिए नय के डारा 'केबल जान' प्राप्त करना जावस्थक है। इसके ताथन हैं—(१) सम्प्रक डान (शास्त्रों का पूर्ण जड़ान) (३) मन्यव चारिय्य (पूर्ण नैतिक जावरण)। जैन वर्म नेवा किसी वाहरी सहायता के अपने पुर्चमा डारा पार-पायिक कन्याण प्राप्त करने का मार्ग बतलाता है। भार-पीय यां और दर्धन की इसने कई प्रकार से प्रमाचित किया। जानमीमांता के थोन में अपने नय सिद्धान्त डारा न्याय जीर तर्कशास्त्र की पुष्ट किया। तत्त्वनीमासा में आत्मा और महर्ति को ठोस आचार प्रवान किया। जाचारशास्त्र में नैतिक जावरण, विशेष कर अहिता को इससे नया वल पिता।

जीमिन—स्वतन्त्र रूप से 'जीमिन' का नाम सुनकाल तक मही पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक प्रस्थो के दिवेशपण रूप मे प्राप्त होता है। यहा सामबेद की 'जैमिनीय सहिता', जिवका सम्पादन कैलेल्ड डाग हुबा है, 'जीमिनीय सहिता', जिसका सम्पादन कैलेल्ड डाग हुबा है, 'जीमिनीय सहाण' जिसका एक अस जैमिनीय उपनिषद् बाह्यण है।

इनका काल लगभग चतुर्थ अथवा पश्चम शताब्दी ई० प्० है। ये 'पूर्वमीमासा सुत्र' के रचयिता तथा मीमाना दर्शन के संस्थापक थे। ये बादरायण के समकालीन थे क्योकि मीमासादर्शन के सिद्धान्तों का ब्रह्मसूत्र में और बहासुत्र के सिद्धान्तों का भीमासादर्शन में खण्डन करने की चेंप्टा की गयी है। मीमांसादर्शन ने कही-कही पर ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तों को ग्रहण किया है। पराणी में ऐसा वर्णन मिलता है कि जैमिनि वेदव्यास के शिष्य थे. इन्होने बेदव्यास से 'सामवेद एव महाभारत की शिक्षा पायी थी। मीमासादर्शन के अतिरिक्त इन्होने भारतसंहिता को, जिसे जैमिनिभारत भी कहते है. रचना की थी। इन्होंने ब्रोणपुत्रो से मार्कण्डेय पुराण सुनाथा। इनके पुत्र का नाम सुमन्तु और पौत्र कानाम सत्वान था । इन तीनो पिता-पुत्र-पौत्र ने वेदमंत्रों की एक-एफ सहिता (सस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाम, पौष्पाञ्ज और आवस्त्य नाम के तीन शिष्यों ने किया।

जीमिनिभारत — जीमिनिभारत या जीमिनीयाश्वमेश मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कम्मड में लक्ष्मीणदेवपुर ने १७६० ई० में किया। इसमें यश्विष्टर के अध्यमेषयशीय अद्य द्वारा भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने का वर्णन है। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण का यश वर्णन करना है।

- कीमनीबौतसूत्र —सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो वैदिक यज्ञों का विधान करता है।
- जैमिनीय उपनिषद् बाह्यण---वाष्ट्रघ और तलवकार शालाएँ सामबंद के अन्तरांत हैं। उनमें वैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण दूसरी शाला से सम्बन्धित हैं। इसका अन्य नाम तलककार उपनिषद् बाह्यण भी हैं। कुछ विद्यानों का मत है कि यह प्रज्य प्रारमिक छ. उपनिषदों में पिना जाना चाहिए।
- अभिनीय स्वायमाकाविस्तर जैमिनीय व्यायमाला तथा जैमिनीय व्यायमालाविस्तर एक ही यथ्य है। इसे विजय-नगर राज्य के मन्त्री माषवाथार्थ ने रवा है। विभाग-दर्शन को पूर्णक्षेण व्याव्या इम अच्य ने हुई है। व्याय-माला जैमिनिसूत्रों के एक-एक प्रकरण को लेकर रलोकबढ़ कारिकाओं के ज्या में है, विस्तर उत्तकों विवश्यास्मक स्वाच्या है। यह पूर्व मीनाया का प्रमुख सन्य है। इसकी जरायियां इक्त छन्दीयद होने के कारण भी हैं।
- कीतिमीय बाह्मय— कुळा यजुर्वेद का बाह्मण भाग मन्त्रपहिता के साथ ही प्रयित है। उसके अतिरिक्त छ बाह्मण्यस्थ पृषक् क्य से यज्ञ मान्त्रस्थी किमाओं के किए महत्त्वपूर्ण है। वे हैं ऐत्रेद कीपीतिक, पञ्चित्वक, तज्ज्वकार असवा जीमनीय, तीनतिय प्रशंजात्त्य । इम प्रकार जीमनीय बाह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध सम्बन्ध है।
- जीमनीय शासा—साममंहिता की तीन मुख्य आखाएँ बतायी जाती है । कीयुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय शाखा । जैमिनीय शासा का प्रचार कर्णाटक मे अधिक है ।
- जीनिनीय सुत्रभाष्य— स०१५८२ वि०के लगक्षग 'जैमिनीय सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ बल्लभावार्य ने जीमिनि के मीमासासुत्र पर लिला था।
- कोशीस5—बदरीनाय धाम से २० मीछ नोषे कोशीस5 अथवा व्योतिमंठ स्थित है। यहां वीत्रकाल में छ. सहीन बदरीनायबी की चल्मूनि विध्यानान रहती है। उस समय यहां पुत्रा होती है। ज्योतीस्वर महादेव तथा मन्त-बस्सल भगवान के वो मस्पिर है। ज्योतीस्वर, शिवमन्दिर प्राथमित है। बोबीसठ से एक रास्ता मीती थाटी होकर मामस्तीदर कैलात के जिस्स जाता है।

स्वामी अंकरावार्य द्वारा स्वापित उत्तरास्ताय अग्रीत-णीठ पूर्व कान में यहाँ विद्यमान था। इसी का अपक्रमा नाम जोशीयट है। कान्नान्दर में वाकरमठ और उसकी परस्परा कुल हो गयी। केवल नाम रह गया है, जिसके आधार पर कुछ संत-महंत मैदान के नगरों में धर्म प्रवार करते रहते हैं।

- कारित पुरू कप से इस सब्द का अर्थ 'परिचित' है, किन्तु ऋत्येद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ 'पितापक्षीय रक्तसम्बन्धी लोग' समझा गया है। पितृसमान्यक वैदिक समाज के चटन से में इस जर्थ की पुष्टि होती है! यह माज जाति का पर्योग है।
- क्षातमाथ—अफितामार्ग में पाप दो प्रकार के यह सर्थ है— क्षण्ञात तथा जाता। अजान पापों को यहो से दूर किया जा नकता है, यदि वे यज्ञ निरुकाम भाव में किये गये हों। कही तक ज्ञान पापों का प्रस्त है, अब मनुष्य भिक्तमार्ग में प्रविष्ट हों अथवा निरुकाम कर्म में छीन हो, तो वह पापों को याद करना हो नहीं, और करता भी है तो समझान तके साम प्रदेश हैं। अगवनकुणा हो ज्ञात पाप-मोचन का मार्ग है।
- **बाल**—जन्म से मनध्य अपूर्ण होता है । ज्ञान के द्वारा ही उसमें पर्णता आती है। ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में आध्यात्मिक आधिरैविक और आधिभौतिक तीनो शक्तियाँ वर्तमान है। पादेन्द्रिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभृत और विष्ण को अधिदैव माना गया है। इसी प्रकार वाशिन्दियं तथा चक्षरिन्द्रियं हो क्रमण अध्यातमः बस्तव्य और रूप को अधिभन, अस्ति और सर्यको अधिदैव कहते है। मन को अध्यातम, मन्तरुप को अधिभन और चन्द्रमा को अधिदैव कहा गया है। इसी क्रम से प्राणी के भी तीन भाव होते है--आधिभौतिक शरीर, आधिदैविक मन और आध्यात्मिक बद्धि । इन तीनो के सामञ्जस्य से ही मनव्य में पूर्णता जाती है। इस पूर्णना की प्राप्ति के लिए र्थकार से निःश्वसित वेद का अध्ययन और अभ्यास आव-ज्यक है. क्योंकि वेदमन्त्रों में मल रूप से इसके उपाय निरूपित है। मनध्य को आधिभौतिक शद्धि कर्म के द्वारा. आधिदैविक गृद्धि उपायना के द्वारा तथा आध्यात्मिक शृद्धि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक शद्धि प्राप्त होने पर परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है और मनष्य को मोक्ष मिल जाता है।

बेद में जो कहा गया है कि बात के जिता मुक्ति नहीं मिलती, वह मान की मध्येन्टता का ही परिचायक है। जात तरवजानी गुढ़ की नि त्वार्थ वेचा तथा उत्तमें बढ़ा रखते से प्राप्त होता है। तर्त्वजाती गुढ़ वपने किय्य की सेवा, विज्ञासा तथा श्रद्धा से सम्बुष्ट होकर उसे जानीप-देश देते हैं। जान संतार में शब्दिश्य प्रवित्त करते हैं। योगी को भी पूर्ण योगसिंद मिलने पर ही जान की प्राप्त होती है।

ज्ञानमार्ग मे प्रवेश करने का अधिकार साधनचतुष्टय से सम्पन्न व्यक्ति को विया गया है। नित्यानित्यवस्तु-विवेक, इहामत्र फलभोगविराग, शमदमादि पटसम्पत्ति और मुमुअुत्व साधनचतुष्टय कहलाते है। प्रथम साधन मे आत्मा की नित्यता और ससार की अनित्यता का विचार आता है। दूसरे के अन्तर्गत इहलोक और परलोक सूल-भोग के प्रति विरक्ति का भाव निहित है। तीसरे मे शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान-पट साधन सम्पत्तियो का संचय होता है। तस्वज्ञान को छोड अन्य विषयों के सेवन से विरिक्त होना शम है, इन्द्रियों का दमन दम है, भोगों से निवृत्ति उपरति, जीतोष्ण सूख-द'ख आदि को सहन करने की शक्ति तितिक्षा. गर और शास्त्र में अटट विश्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन मे एकाग्रता समाधान कहे जाते हैं । बीथा माधन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही समझत्व है। ये चारो साधन जानमार्गी के लिए आवश्यक है. इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति ज्ञान-प्राप्ति का अधिकारी नहीं है।

ज्ञानप्राप्ति के श्वयण, मनन और निदिध्यासन तीन अग है। एक ते तस्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर प्रकत्म करने का नाम मनन और मननकृत पदार्थ की उपक्रीश्य का नाम निदिध्यासन है। इनके सम्बक्त और उचित अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का सालाकार होता है। इस तरह महिन के सभी भागो पर चिनान करते हुए मापक स्थूल हो केकर सुक्ष्य भावों तक अथना अधिकार स्थापित कर केता ह।

तास्वदर्शन के अनुसार पत्र मशानूत, पत्र कर्मेन्द्रिय, पत्र तत्मात्रा, मन, अहंकार, महत्तत्त्व और प्रकृति इन बौबीस तत्त्वों के आयाम में सृष्टि के प्राणी अर्वात् पृष्ठ प्रकृति का उपमांग करते है। पर वेदाल्पप्रक्रिया में प्राणी की रचना के जानार्थ पत्रकोषों का निरूप्ण होता है। तदनुसार चेतन जीव के माया से मोहित होने की स्थिति आनन्दमय कोष है। बुद्धि और विचार विज्ञानमय, जानेन्द्रिय और मन मनोमय, पचप्राण और कर्मेन्द्रिय प्राणमय तथा पाँचभौतिक शरीर अन्नमय कोष है। इन कोषों में बद्ध होकर मनुष्य या जीव अपने स्वरूप की भूक जाता है, लेकिन गर का उपदेश मिलने पर जब उसे अपने बास्तविक सच्चिवानस्य ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव को माया से मुक्त कर मोक्ष तक पहेँचाने वाली क्रमिक स्थिति की सप्त ज्ञान-भिमयां है । स्थलदर्शी पुरुष के लिए सीधे आत्मा का ज्ञान हो जाना असम्भव हे। इसलिए प्राचीन महर्षियो ने इन सप्त ज्ञानभियों के निरन्तर अभ्याग से क्रमोन्नति करते हुए विज्ञानमय मध्त दर्शनों के साध्यम मे मोक्ष पाने का मार्ग बनाया । मध्त ज्ञानभूमियों के सध्त दर्शन है न्याय. वैशेषिक, पातञ्जल, सांख्य पूर्वमीर्मासा, दैवीमीमासा और ब्रह्ममीमामा। क्रमश इनकी साधना करके जीव ज्ञानमय बद्धि हो जाने से परम पद की प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के ये ही मल तत्त्व है।

ब्रह्ममीमासा या वेदान्त विचार के द्वारा साधक को ब्रह्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब वह देहात्मवाद से क्रमण आस्तिकता की उच्चभूमि पर अग्रसर होता रहता है। अत ऐसे साधक को एकाएक 'तत्त्वमसि', 'अह ब्रह्मास्मि' वा उपदेश नहीं देना चाहिए । ज्ञानमार्ग में प्रवेश चाहने वाले प्रथम अधिकारी के लिए अन्त करण के सूख-दुख रूप आत्मतत्त्व के उपदेश का स्थाय और वैशेषिक दर्शन में विधान है। देह को आत्मा समझने बाले व्यक्ति के लिए प्रथम कथा में देह और आरमा की भिन्नता का ज्ञान ही पर्याप्त हं। सुदम तस्त्व में सामान्य ज्यक्ति का एकाएक प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन में आत्मा और गरीर के केवल पार्थक्य काही ज्ञान कराया जाता है। इसमें साधक देहात्मबाद से बिरत हो व्याबहारिक तत्त्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इससे आगे बढ़ने पर साख्य और पातञ्जल दर्शन आत्मा के और भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनी -दर्शनों के अनुसार सूख-दूख आदि सब अन्त करण के घर्म है। पुरुष को वहाँ असम और कटस्य माना गया है। परुष के अपन्त करण में सुख-दुःखादि का भोक्तुभाव औपवारिक है, तात्त्विक इसलिए नहीं है कि आत्मा निलिप्त और

जिष्किय है। इससे यही जिष्कच निकला कि सांस्य और पातक्कल दर्शन द्वारा आत्मा की असंगता तो सिद्ध होती है पर एकात्मवाद नहीं।

सांस्य में बहुपुरुषयाद की करणना की गयी है। उससे परमात्मा की अडितीय उपलब्धि नहीं होती अपितु वह प्रत्येक पिष्ड में अलल-सलग कृतस्य चैतन्य के रूप में जात होता है। इह तह सास्य की जानमूमि पुरुषमुक्त है। प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के तारण वहीं प्रकृति की जनादि जीर अनन्त कहा गया है।

इससे आगे बढ़ने पर मीमासात्रय का आरम्भ होता है। कर्ममीमासा या पूर्वभीमांसा में जगत को ही बहा मानकर अदितीयना की सिद्धि की गयी है। इससे जीव उत्तमय जगत से अहैतमय ब्रह्म की ओर जाता है। इसमें साधक की गति ब्रह्म के तटस्य स्वरूप की ओर होती है। इसके अनन्तर देवीमीमासा आती है। यह उपामनाभूमि है जो ब्रह्मकी अदितीयताको प्रकृति के साथ मिश्रित कर उसको श्रद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती है। वहाँ ब्रह्म को ही जगत की सज्जा दी जाती है। इसमे आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता है। मण्डकोपनिषद के अनसार ब्रह्ममत्ता अधः, उध्वं सर्वत्र भ्याप्त है। इवेताइवत-रोपनिषद् मे भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र और नक्षश्रादि को बहा का रूप माना गया है। बहा परमात्मा को ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण चराचर के रूप में बर्णित किया गया है और उसे स्त्री-परुष, बालक, यवक और वढ़ सभी रूपो में दखा गया है। इस तरह दैवीभीमासा दर्शन की ज्ञानभूमि मे परमात्मा को व्यापक, निल्प्त, नित्य और अदितीय कार्यव्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है।

ज्ञान की सप्तम भूमि अह्ममीभामा बेदान्त की है। इसमें मिल्लेप्त अह्म निर्माण अदि प्रकृति से पर है। उसमें माया अथवा प्रकृति का जाभास भी नहीं है। माया उपके नीचे अहम के ईश्वर माय में मम्बद्ध है। वेद के अनुसार परमात्मा के बार पांचे में से एक पाद मायाज्वकण और कृष्टिविकशित है और शेव तीन माया के पर अमृत हैं। ये तीनो बह्मामाव है। यहाँ सास्य वर्धन का मायायत पुक्ववाद मही है। यहाँ माया का रूप है इसीखिए वेदान्त में माया को अनादि कक्षकर भी सान्त कहा गया है। माया का एकान्त अभाव होने से युद्ध सिंक्ववानन्द स्वक्य पर- अक्षा का साओकार होने से युद्ध सिंक्ववानन्द स्वक्य पर-

और वस्तु से भी परे हैं। इसीलिए वह निरम, थिभु और पूर्ण है। राजयोगी इसी निर्मुण परव्रद्धा भाव का अनुस्रव करता है। साधक इस बक्षा में निम्कल्य समाधि वारण करता है।

परसहा परपारमा स्वयं प्रकाशमान है, वे नवांतीत और तिरपेल हैं, उन्हीं के तेनोमय प्रकाश से सूर्यं, पन्छ, नवाल और बिजनों सार्दि प्रकाशमान हैं। इन सबका प्रतिपादन वेदान्तपूर्णि में हैं। इसी भी उपलब्धि से सामक को निवाण की प्राप्ति होंगी हैं। यही शीवनधन का अबसान और जानपत्र को उप्यादित हैं।

कानकाण्य--वेदों में समृज्यय रूप से प्रधानत तीन विषयों का प्रतिराज्य हुआ है--कर्मकाण्य, ज्ञानकाण्य एवं उपा-सनाकाण्य । जानकाण्य वह है थिमसे इस लोक, पालोक तथा परमाशा के सम्बन्ध में वास्तिक रहस्य को बातें जानी जाती है। इससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थ तथा परमाय की सिद्धि हो सक्ती है।

बेदान्त, ज्ञानकाण्ड एव उपनियद् प्राय' समानार्थक छळ हैं । वंद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बहुत घोडे से व्यक्ति होते हैं, अधिकाश कर्मकाण्ड के हों अधिकारी हैं । आगक्षण्ड— वेतिरिक दर्शन के एक आवार्य । कामभा ६६० दि० के क्षमभग ज्ञानचन्द्र ने 'दशपदाध' नामक यन्य किखा जो अपने मूळ रूप में आजकल प्रान्त तो नहीं हैं, किन्तु इसका चीनी आचा में अव्यवद पाया जाना है। प्रसिद्ध हैं के हारा किया गया था ।

ज्ञानितरूक — नागरी प्रवारिणी सभा, काशी की खोजों से प्राप्त और गुरु गोरखनाथ द्वारा रनित ग्रन्थों में से यह छवा है।

क्षानवास—सत्रहवी शती वि० के मध्य ४० वर्षी में चैतन्य-संप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने बँगला भाषा के अनेक गीतकारो और काब्य रचयिताओं को जन्म दिया। ज्ञान-साम भी जनमें से ऐसे ही साहित्यक भक्त थे।

क्षानवेद -- महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त, जो नाय सम्प्रदाय के एक आचार्य माने जाते हैं। उनका एक नाम जानेश्वर भी हैं। मराठी भाषा में भगवदगीता पर हम्होंने बड़ी उत्तम व्याख्या जिसी हैं जो निनेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये शुद्धादितवाद का प्रचार बन्कमाचार्य के जनभा तीन तो वर्षों पहले कर चुके थें। इन्होंने अपने 'अवसातुम्ब' नामक वेदाल्त ब्रन्थ में अपनी गुरुपरम्परा किस्ती है। इन्हीं की परम्परा में प्रजावलु महाराज युकाबराव जैसे प्रकाण्ड विद्वान् और महात्मा हुए।

झानपाद----शैव आगमों और संहिताओं के चार विभाग हैं---ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद । ज्ञानपाद में दार्शानिक तत्वों का निरूपण है।

सामप्रकाश-सुवारवादी या निर्मृणवादी साहित्य सम्बन्धी एक ग्रन्था, जिसको १८०७ वि० के लगभग अगजीवनदास सन्त ने लिखा था।

कानयाधार्थ्यवाद — अनन्ताचार्य अथवा अनन्तार्य रचित विशिष्टाईतवाद का एक ग्रन्थ । इसमें आचार्यको दार्थ-निकता एवं पाण्डिल्य का पूरा परिचय मिलता है। कानरस्नप्रकाशिका — तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक

सन्य । इसमें दार्शनिक तत्वो का विवेचन किया गया है । सानकिक्कक्कक्क — चीरावीं से पांच वड़े गठों में देशरास्वर मठ जित प्राचीन है । परम्परानुसार यह ५००० वयों से सर्विक पूराना है । महाराज जनमेजय के राज्यल काल में यहाँ के महन्त स्वामी आनन्यिक्ज अञ्चम ये । इनके विषय जानकिक्ज अञ्चम हुए । मठ में प्रास्त एक ताझ सामन से पता क्यता हैं कि महाराज जनमेजय में एक बड़ा औत्र इस नक को इसकिए दान दिया चा कि उसकी आय से आनन्यिक्ज के शिष्य ज्ञानिक्ज भगवान् केरा-रेस्वर की पूजा किया करें । उक्त जनमेजय पाण्डव परिक्षित का पुत्र या, यह कहना कठिन ई। यह कोई परवर्ती राजा हो सकता है ।

कानविष्ठम्—स्मार्वं साहित्य के अन्तर्गत अध्यातमञ्जान सम्बन्धी प्रन्य 'यानवासिष्ट रामायण' बहुत उपयोगी रचना हं। तमिल भाषा के प्रीढ प्रत्यकार अल्जन्तर मददप्पत्तर ने सन्त् १६५७ वि० में योगवासिष्ट का तमिल में पद्य अनुवाद किया है, जिसका नाम 'जान-विषठम' है।

सानसमुद्र---दादूपन्थी सन्त सुन्दरदास (स॰ १६५५-१७४६ वि०) द्वारा रचित एक सन्थ।

कानसागर—यह प्रत्य आचार्य यज्ञमूति (देवराज)द्वारा तिमल भाषा मे रचा गया है। इन्होंने स्वामी रामानुजावार्य से १६ वर्षों तक शास्त्रार्थ किया, किन्तु अन्त में रामानुज ने यामुनावार्य के 'मायावादलण्डनम्' का अध्ययन कर इस अद्वैतवादी संन्यासी को परास्त किया। अन्त में इन्होंने वैष्णवमत स्वीकार कर छिया।

ज्ञानसागर नाम के कई ग्रम्य हिन्दी आदि अन्य लोक-भाषाओं में भी उपलब्ध होते हैं। इनमें साम्प्रदायिक धर्म और दर्शन सम्बन्धी उपदेश पाये जाते हैं।

कानसिद्धालयोग—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु गोरखनाय रचित २७ अन्यों की खोज की है। 'जान-सिद्धाल्तयोग' भी उनमें से एक है। गोरखपन्य के अध्ययन के लिए यह प्रन्य उपयोगी है।

क्रानस्वरोबय—चरणदासी पन्य के संस्थापक महात्मा चरण-दास ने इम ग्रन्थ की रचना की है। इसमें पन्य के धार्मिक तथा दार्शानिक सिद्धान्तों की चर्चा है।

क्षाणान्य — वेदान्ताचार्यप्रकाशानन्द के गुरु स्वामी ज्ञाना-नन्द थे। इनका जीवनकाल १५वी और १६वीं शती का मध्य भाग होना चाहिए। स्वामी ज्ञानानन्द की गणना छान्दोग्य तथा कैनोगनियद के वृत्तिकारों एवं टीकाकारों मे की जाती हैं।

क्षानामृत —(१) माध्य संप्रदाय के एक ग्रन्थव्यास्थाकार। आनन्दतीर्थद्वारा तैसिरीयोपनिषद् पर लिखे गये भाष्य पर ज्ञानामृत एवं अन्य आचार्यों ने टीकाएँ लिखो है।

(२) 'ज्ञानामृत, गोरखनाथ किखित एक प्रन्थ मी है। ज्ञानामृत्तामार—भागवतमध्रदाय का एक घरण । 'नारद-पाञ्चराज' और 'ज्ञानामृत्तार' से पता चलता है कि भाग-वत घर्म की एरम्परा बौड्यधं के फैलने पर भी नव्ट नही हो पायी। इसके अनुवार हरिभजन की मुक्ति का परम साधम है। 'ज्ञानामृतसार' में छ प्रकार की भक्ति कही गयी है स्मरण, कीतन, वन्दन, पादसेवन, अर्थन और आरानिवंदन।

कालकारियतल — वेत्र पूर्णिया के उपरान्त एक वर्ष तक इस वत का बनुष्ठान होता है। इसमें मृनिह भगवान् की प्रति-वित्र पूजा का विधान है। सरसों है होम तथा श्राह्मणों को नमु. पृत, शकरा ते युक्त भोजन कराना चाहिए। वैशास पूर्णिया से तीन वित्र पूर्व उपवान तथा पूर्णिया के दिन सुवर्णवान का विधान है। इससे मेथा की बृद्धि होती है। जागो—परमात्या के स्वक्त, गुण, शक्ति आदि को जानने-वाला व्यक्ति। प्रायः उपनियद, बह्मसूच, भीता इत तीन सर्वानों के अध्ययन-चित्तन और स्वानुभव से रस्तास्या का नान होता है। साख्य, योग, वैशेषिक दर्शनों या अध्य संत-महात्माओं के उपवेशों से भी आत्मा-परमात्मा, लोक-परणंक आदि का जान हो जाता है। इस प्रकार से क्यांस्मात्मात्में हो जाती को आंतर है। महान्य के स्वमुण या निर्मुण दोनों स्वक्यों के जाता हो सकते हैं। ज्ञानेक्वर—आणीन आपवल सम्प्रदाय का अवशेष बाज भी भारत के दक्षिण प्रदेश में विश्वमान है। महाराष्ट्र में इस सम्प्रदाय के दूरवीनाय सन्त जालेक्वर समझे जाते हैं। विश्त रह ज्ञानेरवर नावसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमान्म के पुरस्कतों माने जाते हैं। उसी प्रकार भन्ति भागों में व विश्युक्तामी सम्प्रदाय के पुरस्कतों माने जाते हैं। किस भी योगी जानेश्वर ने मराठी में अनुस्तानुम्ब किया जालेश्वर सच्चे भागवत से स्वीकि भागवत सर्म की रही वियोदा

बानेवचर ने यमवद्गीला के उत्तर मराठी आचा में एक 'जानेवचरी' नामक र०,००० पखो का में किया है। यह से अवीत-इसका रामय (१४७० बि॰ कहा आता है। यह भी अवीत-वादी रचना है किन्तु यह योग पर भी बळ देती है। २८ अमंगी (छ्यो) की इस्होंने हिरियार' नामक एक पुस्तिका छित्र पर भागवतानत का प्रभाव है। भिक्त का उद्गार इसमें अर्थिक है। मराठी संतों में ने समुख ममझे जाते है। इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों में पूर्ण है तथा शिवित जनना पर अपना गहरा प्रभाव डाल्ती है।

क्षानेस्वरीट । 'आनेश्वरी' को भाराठी यदाबद व्याख्यात्यक अनुवाद । 'आनेश्वरी' को भौडहुकी छती के मध्य में तत सानेय्यर में प्रमृत्त किया । उनकी यह कृति इतनी प्रसिद्ध और मुख्य हुई कि आज भी घामिक साहित्य का अनुयम राज बनी हुई है। इतमें मोता का अर्थ बहुत ही हृदयमाही और प्रभावजाली हव से समझाया गया है। हे० 'आनवें 'वाप' आनेश्वर'।

क्योतिष-छः बंदाङ्गो (शिक्षा, कल्प, निक्क, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष) में से एक बंदाङ्ग ज्योतिप हैं। ज्योतिष सम्बन्धी में सिक्षी भी ग्रंब का प्रस्त संहिताओं जयवा बाह्यगों में नहीं जाया है। किन्तु बंद के ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी पंची की एक्ना और अध्ययनपरम्परा स्वतन्त्र रूप से चळती रही हैं। सुत्रकाल में ज्योतिय की गणना छः बेदाक्कों में होने लगी थी। यहां तक कि यह वैद का नेत्र तक समझा जाने लगा। वैदिक यजो और ज्योतिय का चानळ सम्बन्ध हो गया। यजों के लिए उपयुक्त कमय (नजतादि की गति जाति) का ज्योतिय ही निर्देश करता है।

क्योतिकतन्त्र—'सौन्दर्यलहरी' के २१वें श्लोक की व्याख्या में विद्यानाथ ने ६४ तन्त्रो की सूची लिली है। ये वो प्रकार के हैं, मिल्र एवं शृह्य । इनमें 'ज्योतियतन्त्र' गिल्र तन्त्र है।

ज्योति. सरतीयं — कुश्लंत के अन्तर्गंत भगवप्गेता की उप-देशमूमि ज्योति सर अति पवित्र हैयान है। यहाँ पर एक अति प्राचीन सरीवर 'ज्योति सर' अथवा 'शानस्रोत' के नाम से प्रसिद्ध है।

अवोसीक्बर—एक वैदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीनिवास-वाम ने विजिष्टाद्वैतवावी यन्य यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य आचार्यों के माथ किया है।

ज्वालामुखी वेबी—हिमाचल प्रदेश में स्थित एक दीर्थ, जो पंजाब के पठानकोट से आगे ज्वालामुखी रोड स्टेसन में लगभग १३ मील दूर पर्यंत पर ज्वालामुखी मन्दिर कहलाता है। यह दाक्त पीठ है। ज्वाला के रूप में यहाँ जक्ति का प्रकटप देना जाता है।

अवालेन्द्रमाय—नाथ सस्प्रदाय के नौ नाथों में से एक जवालेन्द्रमाय है। इनके मम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। सभवत जालन्वरनाथ ही ज्वालेन्द्र या ज्वालेन्द्रमाथ हो मकते हैं।

## Ħ

ब्यञ्जन वर्णों के चवर्ग का चनुर्य अकर । कामधेनुतन्त्र में इनके स्वरूप का निम्माधिक वर्णन है इकार परमेगानि कुण्डकी मोसक्पिणी प्रस्तुविक्कात्राकारे मदा विश्वमत्त्रम् ॥ पञ्चदेवसय वर्णं पञ्च प्रणात्मक सदा । विजित्त्रसहित वर्णं विश्वमत्तिहत तथा ॥ वर्णोद्धारतात्रम में इसके वनेक नाम बतलाये गये है ओ झाञ्चारी गृतों क्षत्रसावायु सत्य पहुन्तन । अवेशो हाविणी नादः पाशी जिल्ला जल स्थितिः ॥ विराजेन्द्रों समुहत्तः कलेशो नादय जुङ्गा । वीर्योजाङको स्वरूपकरित सुचर्गमः ॥ हुपुँची तष्ट आस्तागत् विकटा क्षुण्यण्यकः ।। कळ्ळ्लाद्विया वामा अस्तुक्तीमध्यप्यंणः ॥ दक्ष्णहास्ताद्वद्वास्तर्व पाधास्य व्यक्षसः स्वरः ॥ इसके व्यान की विषि निम्माहित है : व्यानस्य प्रवश्यामि ष्राणुष्य कमकानने । सन्तर्वाहेम्बर्णामा रक्ताम्यविभूषिताम् ॥ रक्तज्ञस्ताविव्याङ्गी रक्तमाव्यविभूषिताम् ॥ वर्णुदेशमुजा वेदी रक्तहारोज्यका पराम् ॥ च्यात्वा ब्रह्मस्करा तो तम्मानं देवाषा करेत् ॥

ध्यात्वा ब्रह्मस्वरूपा ता तम्मन्त्र वश्यवा वर्णत् ।

क्षवकतन—कागदेव का एक विकद । इसका अर्थ हैं 'झव

(मकर अयदा भरूव) केतन (ध्वजा) है जिसकां । मकर
और मस्य रोनों ही काम के प्रतीक है ।

झवाकू—दे० 'झपकेतन' । इसका अर्थ भी कन्दर्य अयवा

कायदेव हैं। हेमक्द के अनुनार अनिस्द्र का भी यह पर्याय है। मूंची (अनिक्शान्तुर)—प्रयाग से पूर्व गङ्गा के बान तट पर यह एक तीर्यक्यक है। कहा जाता है कि यहां वन्द्र-वंशी राज्या पुरुष्या की राज्यानी थी। वर्गमान होंगी की

वधी राज्या पुरुत्या कारणज्ञानी था। वनमान झूला को बस्तक में विश्वतिसम्ब के मामने पुराना हुएँ हैं, जो अब कुछ टीला और गुफा मार रह गया है। वही नमुद्रकूर नामक कुछते हैं, जो बहा पवित्र माना जाता है। हो मकता है कि हमका माजन्य मृत्त समाद नमुद्रग्त में भी हो।

€

ह— आकन्तन वर्णो के टक्क्स का अपम अकर। कामचेनुसन्न में इसके सक्कप का वर्णन निम्नाङ्कित है : टक्कार नक्क्सल्याङ्कि स्वयं परमकुण्डली । गोटि विव्युक्तताकार पर्यावनार्य सदा ।। पञ्जप्राव्युतं वर्ण गुणत्रसस्त्रान्यतम् । जिलितगहितं वर्ण निविन्तुसहित सदा ।। त्रव्याहम वर्षने अनेक नाम सत्तार्थ गये हैं . टक्क्सरस्य क्याली च सोमघा स्रेचरी व्यक्ति । मुकुम्दो विनदा पूजी वैष्णवी नाक्ष्णी नयः ॥ दक्षा हुकार्यक्रमस्य जरा भृति कुमर्थनः । एसा निरिस्हां सन्तुप्रीणारम् सुकुको मक्त ।।

टिप्पणी-पिक्ती ब्रंप के उत्पर कम्म विशेष सूचिनका सैसे उल्लेख को 'टिप्पणी' कहते हैं। उदाहरण के लिए 'महाभाष्य' को टीका उपटीकाएँ कैयद और नागेश ने लिखी हैं, उन पर आवदशकानुसार यन्तन वैधानाय पायगुक्त ने 'छाप' नाका टिप्पणी जिन पर माध्य, टीका, टिप्पणी आदि कमश्वः पाये बाते हैं।

टीका—वंशों के भाष्य अपवा धियरण जेलों को टीका कहते हैं (टीक्यते मम्बद्ध प्रतियदी आयदे जनमा इति)। बास्तव में 'टीका' लकाट में लगामां जानेवाली कुकुम आदि की रेला को कहते हैं। इसी गरह प्रमालित हस्त-लेखान के केन्द्र या मध्यस्थल में मूक रचना लिखी जाती भी और ज्ञाव भाग में ललाट के तिलक की तरह मूक की व्यास्था लिखी जाती थी। मस्तमस्य टीका के सातृश्य में ही यंचव्यास्था को भी टीका कहा जाने लगा। यंच के ज्ञाव भाग में टीका के न ज्यानि पर उसे पत्र के सिचके आमा में भी लिख लिया लाता था।

दुष्टीका-पूर्वभीमासा विषयक 'सबरआय' पर अष्टम धार्ती वि० के उत्तराई में कुमारिक प्रट्ने के कुमाध्य किला, विसके तीन भाग है—(१) श्रुकोक्जातिक (पद्ध-स्वय, अध्याप एक के प्रथम पाद पर) (२) तत्रवातिक (सख, अध्याप एक के अध्यम पाद पर) वर्षा क्याय दो व तीन पर) और (३) दुर्चीका (पद्ध)। दुर्चीका अध्याय चार से बासह तक के कार संक्षियत टिप्पणी है। (पूर्वभीमासा दर्शन कुल वासह अध्यायों में है।) .

ठ---व्यक्तन वर्णों के टवर्ग का द्वितीय असर । कामचेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है :

क्लारं श्रह्माणाङ्गि कुण्डली भोजकपण्लो । पीजिष्युक्ताकारं सवा त्रिणुण संयुक्तम् ॥ पह्महेवारस्यं वर्ण पश्चत्रागणसं सवा । त्रित्रोद्ध्यस्तिरं वर्ण । श्रित्रागणसं सवा । त्रित्रवाद्यस्तिरं वर्ण निष्कातिन्यस्तिरं तथा ॥ त्रम्तवाद्य मं दूसके अनेक नामाँ का त्रस्केश्व है : ठः सूच्यो मन्तरी तिह्या पुल्वश्च पृक्षः सुचा ॥ वर्गा नम्बनी तिह्या पुल्वश्च पृक्षः सुचा ॥ वर्गुतः कुण्डलो विह्नात्मण्डलः । वर्गान्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रवाद्यास्त्रव

ठ—यह शिव का एक विश्व है। एकाक्षरकोश में इसका अर्थ 'महास्वति' तथा 'चन्द्रमण्डल' है। दोनों ही शिव के प्रतीक हैं।

उनकुर—देवता का पर्याय । शाह्मणों (भूनुरों) के लिए भी इसका प्रयोग होता है । अनन्तसंहिता में इसी अर्थ में यह प्रयुक्त है :

'श्रीदामनामा गोपाल' श्रीमान् सुन्दरक्ष्युर: ।'
प्रायः विष्णु के बन्नार को देवपूर्ति को ठलकुर कहते
हैं। उच्च वर्ग के श्रीच्य आदि की प्राकृत उपाधि 'ठाकुर'
गी डवी से निकली हैं। किसी भी प्रशिक्ष व्यक्ति को ठलकुर या ठाकुर कहा जा सकता है, वैसे 'काव्यप्रवीय' के प्रकार लेखक को गोधिय ठलकुर कहा गया है, वंगाल के देवेन्द्रनाथ, रवीन्द्रनाथ वादि महानुभाव ठाकुर कहे जाते थे।

 अध्यक्तन वर्णों के टबर्ग का तृतीय अझर । इसके स्वरूप का वर्णन कामधेनुतन्त्र में निम्नांकित है :

हकारं बञ्चकायाङ्कि सदा त्रिमुण संयुत्त्। पञ्चक्षमणम् सदा।। विकास सदित्व वर्ण पञ्चमणमम् सदा।। विकास सदित्व सदा। विकास सदित्व सद्युत्तम्।। पौराविष्टुक्काकारं हकारं अन्याम्पहृत्।। तन्यवास्त्र में इसके क्षत्रेक नाम पाये जाती हैं:

कौमारी सङ्करस्त्रासस्त्रियको मंगलध्यतिः। बुष्हो बटिली भीमा द्विजिङ्गः पृथिषी सती।।

कोरिगिरः क्षमा कानितर्नाभिः स्वाती च लोचनम् ॥ क्षम — अगवान् विव का वाद्य और मूल जाद (बर्र) का स्रतीक । यह 'बाव्य' वां का बाद्य है, जिले काराजिक मी बारण करते हैं। 'बारजुकरी' (वितीय परिच्छेट) के अनुसार वह मध्य में शीच तथा यो गृटिकावों पर वाजिया होता है (बीगामध्यो 'मृटिकावाजालियाः)। युप्तिख पाणिनीय व्यावरण कारियोक चनुस्ति व प्रचित्र कार्याजनीय व्यावरण कारियोक चनुस्ति हो पाणिनीय व्यावरण के शारिक चनुस्ति माने माने वाते हैं। प्रगवान् की कुणा ते पाणिनि मृति को बहु व्यति व्यक्त कारों के क्या में सुनाई पढ़ी थी। बाजियो—काली माना की गण-देविया। बहुबबिरतंपुराण

(प्रकृति खन्द्र) में कवल है : 'सार्द्रश्च डाकिनीनाञ्च विकटानां त्रिकोटिभि.।'

डाकिनो का शाब्दिक अर्थ है 'ड = भय उत्पन्न करने के लिए, अकिनी = वक्र गति से चलती है।'

हासए—अपवान् शिव डारा वणीत शास्त्रों में एक हामर (तन्त्र) मी हैं। इसका शासिक अपं हैं 'बमरकार ।' इसकें मुतों के 'बमरकार का वर्णन हैं। काशीक्षण्ड (२९ ७०) मैं इसका उन्केश हैं ''डामर्रा डामरकारों नवास्त्रकों मन्त्रस्य प्रतिपादको बन्दः।'' [ बुगां देवी के नी अझर वाले मन्त्र का रहस्पिस्तारण हम्य डामर कहनाता है। ] वाराहितन्त्र में 'इसकी टीका मिलती हैं। इसके अनुसार डामर छः प्रकार का है.

(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दुर्गा डामर, (४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर और (३) गन्धर्व डामर।

कोटचक विशेष का नाम भी दामर है। 'समयामृत' सम्य में आठ प्रकार के कोटचको का वर्णन है, जिनमें डामर भी एक है। दे० 'चक्क'।

दक्का—एक आनढ वर्ग का बाल, जो देवमन्दिरों में विक्षेष अवसरों पर बजाने के लिए रखा रहता है: "ननाद दक्का नवपञ्चवारम्।"

कुष्पराजपूजा माघ शुक्ल चतुर्जी को इस वत का जनुष्ठान करना चाहिए। वती को तिल के लड्डुओं का नैवेदा

39

गणेशाची को अर्थन करका चाहिए तथा बाद में प्रसाद कर में बहु खड़न करका चाहिए। तिस्र तथा पृत की बाहुतियों ने होन का स्वाचान है। 'दुष्टि' की ब्यूटानि के किए दे० स्कन्यपुराण का काशीखळ, ५७३२ तथा पुष्टापींच , १५।

डोकन--- किसी देवताके अर्पण के लिए प्रस्तुत नैवेदाया अपहारको 'डोकन' कहते हैं।

# œ

— स्थान्तमाँ का परद्वहर्षा तथा टवर्ग का पञ्चन कार । कामवेतुतन्त्र में इसके स्वरूप का निम्मांकित वर्णन है: बाकार परमेशानि या स्वयं परकुष्ठकी। पैतिविवहरूकताकार पञ्चरेवसमं सवा। पञ्चमाणममं वैवि शवा निगुणसंगुतम्। कास्मादितस्वसंगुक्तं महामोहुष्ठवायकम्। तन्त्रशास्त्र में इसके बौबीस नामों का उस्लेख पाया वाता है:

णो निर्मुणं रतिक्षांनं जम्मनः पश्चिवाहनः। जया सम्भा नरकांजत् निष्कला योगिनीप्रियः।। क्रिमुखं कोटली जोजं समृद्धिवर्षिणनी मता। जिनेत्रो मानुषी ब्योमदक पाराहमुकेर्मुखः।। माजवः शक्किनी बीरी नारायणस्य निर्मयः।।

भासवर्षण — नुतीय अिनिवास पण्डित द्वारा रिवत झन्यो में एक इति । इसमें विशिष्टाईत मत का समर्थन तथा अन्य मतों का लण्डन है। रचनाकाल अठारहवी शती वि० का उत्तरार्घ है।

## ₹

सलाक वैतालेय — तलक वैतालेय (विशाला का बंशल) अमित्रव ऋतिका है। प्रक्रीका १९ १०,२९) में विराण का पुत्र कहा गया है। प्रक्रीका शहरण वर्णित विराण का पुत्र कहा गया है। प्रक्रीता शहरण वर्णित वर्णयंक्र में इसे कारणाण्डामी पुरोहित कहा गया है। स्क्रीताला — मृहनार भारत का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण विद्या केन्द्र तथा गन्यार प्रमत की राजधानी। रामाण्य में देसे भरत हारा राजकुमार तथा के माम पर स्वात्ति वताया गया है, जो यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। अन्तमंत्रय का सर्पया रही स्थान पर हुवा था (महा-मारत १२ २०)। महाभारत अववा रापायण में दसके विद्यालेष्ट होंने की चर्षी नहीं है, निन्तु है ०० तसम

शताब्दी में यह स्थान विद्यापीठ के रूप में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काशी एव मिथिला के विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र बन गया था! सिकन्दर के आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था।

कोसक के राजा प्रदेनिकन के पुत्र तथा विभिन्नशार के राज्य व जीवक ने तकाविका में ही विकाल पानी भी । कुठ तथा कोसकराज्य निष्यत संस्था में मही प्रति वर्ष छात्रों को मेन्नते थे। तकाविका के एक धनुःशास्त्र के विज्ञालय में भारत के विभिन्न भागों से ईक्बों राजकुमार गुद्धविद्या सीखने आते थे। वाणिन भी हती विद्यालय के छात्र रहे होंगे। जातकों में नहीं यांच्ये बाने वाले विषयों में देवत्रवी एवं अकारह ककावें एवं शिक्ष्मों का वर्णन मिलता है। सातवीं शती में जब ह्नेनतींग इपर अमण करते जाया तब हसका वीरत समात प्राय था। काहियान की भी वहाँ कोई योकणिक महत्त्व की बात नहीं प्राप्त हुई सी। बास्तव में हसकी शिक्षा विषयक पत्री मीं का के बाद नहीं गुनी जाती। सम्भवत वर्षर विदेशियों के आक्रमणो ने हसे नष्ट कर दिया, संरक्षण देना तो दूर की बात थी।

संबोर—कर्नाटक प्रदेश में कांचरी नवी के तट पर बसा हुआ एक साल्कृतिक नगर। चोक्क्या के राजराजेच्यर नामक नरेश ने यही बृह्बीध्वर नाम से भगवान् गंकर के अवस मिदिन का मित्रींक कराया था। इसके स्थानस्य कला बहुत प्रशंसनीय है। मन्दिर का शिवर २०० कुट ऊँचा है और नन्दी की भूति १६ कुट लम्बी, १३ कुट ऊँची तथा पड्ड मोटी एक ही पत्रक की बनो है। इसका शिवर कोशक देखने के लिए विदेश के सात्री भी आते हैं। तंजीर का दूसरा तीर्थ अमुतवारिका सरसी है। पुराणों के अनुसार यह पराशरक्षंत्र है। पूर्वकाल में यह जंबन नामक राजस का निवास स्थान पालिको

करब—िकसी वस्तु का निम्बत बस्तित्व या बान्तरिक भाव । हुका बस्तरासा से लेकर मानव और भौतिक राज्यभो की सुक्यवस्थित करने बाले नियमी वक के कि इसका प्रयोग होता हैं। सांस्थ के अनुसार प्रकृति के बिकास तथा पृथ्य को लेकर छब्बीस तत्व हैं। चिक रिखानत के बनुसार छत्तीस तत्व हैं, जिनका स्वस्थ उस सम्पाप प्रकट होता है जब सिव को चिच्छिक, के रिकास से प्रेरित होकर विश्व की सृष्टि होती है। इस प्रक्रिया को 'आभास' भी कहते हैं।

तरवकौमुदी-आवार्य वाचस्पति मिश्र ने सांस्थकारिका पर तरवकौमुदी नामक टीका की रचना की है।

तत्त्वकौमुबीक्याक्या---चौदहवीं शती वि॰ के उत्तरार्थ में मारती यति ने बानस्पतिमिधरचित 'सांक्यतत्वकौमुदी' पर 'तत्त्वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लिखी है।

तस्यकौस्तुम-भट्टोजि दीक्षितकृत 'तत्त्वकौस्तुम' नामक वेदान्त विषयक ग्रन्थ है। इसमें द्वैतदाद का लब्धन किया गया है।

तरबिक्ताली — नव्य न्याय पर भैषिक विद्वान् गङ्गेशो-पाच्याय रचिन यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अनेक आचार्यों ने इस पर टीका व भाष्य लिखे है ।

तत्त्वविस्तामिकवाच्या—वामुदेव सार्वभीम (१५३३ वि०) ने शङ्गेशोपाध्याय रचित प्रसिद्ध न्यायप्रम्थ 'तत्त्वचिन्ता-मणि' पर यह क्याच्या लिखी है।

सर्चडीका — नेदाल्ताचार्य वेक्ट्रटनाथ (१३२५ वि०) ने तस्व-टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषा में लिखा । अगवद्भक्ति इसमें कृट-कृटकर भरी है।

तरबाय—(१) रामानुश स्वामी द्वारा प्रतिपादित विधि-ब्दाईत मत के अनुसार र चिट के मूल में तीन तस्य है— (१) ईच्चर (सर्वाच्मा) (२) चित् (आस्मा) और (३) अचित् (जन प्रकृति)। प्रथम तत्त्व ही बास्तव में तत्त्व है जो पिछले दो से विशिष्ट है। इन तोनों में सायुज्य सम्बन्ध हैं।

(२) लोकाचार्य दक्षिण के एक प्रसिद्ध बंग्णव विदान् हो चुके हैं। इनका काल विक्रम की पन्छहुंची शताब्दी है, इन्होंने विशिष्टाईत सिद्धान्त को समझाने के लिए 'तस्क न्यं एवं 'तन्दवीवन्द' नामक प्रन्य िन्छों। दोनो ग्रन्थ सरल एवं सुबोध है। तत्वन्नय में चित्तन्य अथवा आत्म-तत्क, अनित्तन्य अथवा जडतत्व और ईव्यत्तत्व का निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का अतिपादन विद्या गया है।

तरबत्रयबुक्तसंग्रह—पन्द्रहवी शताब्दी में आवार्य बरतगुरु ने रामानुज मतः की व्याख्या करते हुए 'तस्वत्रयनुकुक-संग्रह' नामक प्रन्थ लिखा है। लस्य बीचिति ---सं० १४५७ वि० में रघुमाथ छिरोमणि ने गङ्गेश उपाध्याय रचित 'तत्त्वचिन्तामणि' पर 'तत्त्वदी-धिति' नामक व्याख्या सिक्ती है।

तरमादीयमः— १५वीं वाती में जाचार्य असण्डानस्य ने अहैत-वेदास्तीय सारीरकमाच्य सम्बन्धी ग्रन्थ 'पञ्चपादिक्य-विवरण' के उत्तर 'तत्त्वदीपन' नामक निद्यंष्ठ लिखा। यह प्रामाणिक रचना मानी जाती है।

तस्ववीयनिकन्य — यस्कागानार्यं ने संस्कृत में अनेक विवसा-पूर्ण प्रन्यों की एकता की, जिनमें के उनके गिद्धारती को संक्षेप में बतकाने वाकी 'तस्ववीयनिकन्य' पर्वा पत्ना है। 'इसके काल 'प्रकाश' नामक गया टीकाभाग तथा सत्रह संक्षित पुस्तिकाओं का भाग भी जुड़ा हुआ है। तस्वतिक्यण — पटहली वाती में राम्य जामाता मूर्ति ने तस्वतिक्यण नामक निवस्य किसा। यह विशिष्टाईतमत का सामकंत सम्मान्य वस्य है।

सच्यानिर्णय — श्रीबैठणव मतावलस्वी वरदाचार्य (तेरहवी शताब्दी विक्रमीय) ने 'तत्विनिर्णय' नामक ग्रस्थ की रचना की, जिसमें उन्होंने विष्णु को ही परब्रह्मा सिद्ध किया है। यह ग्रम्थ सम्भवत अप्रकाशित है।

सरकामका — शिवजान योगी ने, जो गैव सम्प्रदाय की तिस्ल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तिमल में 'तन्युव-पिरकाश' (सं० तन्यप्रकाश) नामक ग्रन्य की रचना की थी। रचनाकाल १८वी शती है।

तस्त्रमभाष्टिका—जयनीर्य (सं०१३९७ वि०) ने आाजार्य सम्बर्जित 'वेदान्तमृत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक टीका लिखी है।

तस्वप्रवीपिका---(१) तेन्ह्वी शताब्दी में चित्सुवाचार्य ने अपने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्यायलीलावतीकार बल्लभाचार्य के मत का खण्डन किया है। तत्त्वप्रदीपिका का दूसरा नाम 'चित्सुली' है।

(२) तेरहवी शती के अन्तिम वरण में त्रिविक्रम ने मध्यावार्य रिचत 'वेदान्तसूत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक टीका लिखी हैं।

तस्वबोधिनी—सोल्हवी शताब्दी का उत्तराई में अर्दत मत के प्रमुख आचार्य नृसिंहाश्रम स्वामी उद्भट दार्शनिक एव २९२ तस्वमक्षारी-सम्ब

प्रोड पण्डित हुए हैं। इनकी रची 'तत्स्ववोधिनी' सर्व-झात्ममुनिकृत 'संक्षेपशारीरक' की व्याख्या है।

तरवसञ्ज्ञरी—संबहवी वाताच्यी में मध्य मतावलम्बी राषवेन्द्र स्वामी रचित यह एक बन्ध है।

ताच्चालि— 'तुम बहु (क्यू) हो' यह महावाच्य छान्दोग्य उपनिषद् में आया है। उहालक आविण ने स्पर्ने पुत्र व्हेतकेषु को हसका उपनेश किया है। वह समूर्य नीपनिषदिक जान का सार है। इसका ताल्पर्य है व्यक्तिगत जात्मा का विचारणा (क्यू) के अभेद। तत्वनार्याच्य—अंठारहुवीं शताब्दों के उत्तरायं में तृतीय शीनियास द्वारा रचित्र 'तत्वनार्याच्य' विशिव्यद्वित मत

का समर्थन एवं अन्य मतों का लण्डन करता है। तस्त्रमुक्ताककाय—वेक्कटनाय वेदान्ताचार्य लिखित यह प्रन्य तमिल भाषा में हैं। इसकी एवना विक्रम की चीट-

हवीं या पन्त्रहवी शती में हुई। तस्विबन्दु-वाचस्पति मिश्र ने भट्टमत पर 'तत्विबन्दु'

नामक टीका खिखी है।

तस्यिषयेक—इस नाम के दो प्रत्य है। प्रथम के रर्वायता

बढ़ीत सम्प्रदाय के आचार्य नृसिहाश्रम है। यह प्रत्य

प्रकाशित है। इसमें केवल दो परिच्छेद है। इसके उपर

प्रकाशित है। इसमें केवल दो परिच्छेद है। इसके उपर उन्होंने त्वयं ही 'तत्विवेकदीपन' नाम की एक टीका रिज्ली है। दूसरा ग्रन्थ मध्वाचार्य रचित है।

तर्चवेतारवी—सं ९०७ वि० के लगभग योगपूत्र पर बाबस्पति मिश्र ने 'तरवर्वधारवी' नामक टीका लिखी। बार्लिक रीली में यह 'योगसूत्रभाष्य' से भी उत्तम सन्य है। इतमें विषयों का क्रम एव शक्यवाजना श्रृष्टका-वद है।

तरबंधेबर—विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी में बैण्यव ब्राचारों में प्रसिद्ध कोकावार्य ने रामानुजीय सिद्धान्त समझाने के लिए दो ग्रन्थों की रवना की—तत्ववयं एवं 'तत्वधेखर'। प्रथम में तत्वों का वर्गीकरण और ब्राच्छा तथा दितीय में उनके उच्चतर दार्शनिक पक्षो का विवेचन हैं।

सर्वसमास—सास्यवर्शन का सिक्षस सुत्रग्रन्थ । इसमें सास्य-सिद्धान्तो का निरूपण 'सास्यकारिका' से भिन्न सैकी में किया गया है। कहा जाता है कि कपिल मुनि की मुख्य रचना यही है। सच्यक्तंक्यान — मध्यावार्य के प्रत्यों में से एक प्रत्य 'तत्त्य-संस्थान' है। जयतीर्योचार्य ने इसकी टीका किसी हैं। इसमें तत्त्वों की संस्था और व्याख्या दी गयी हैं।

तरबसार—बरवाचार्य अथवा नडाबुरम्मल ने 'तत्बसार' एवं 'मारार्थवतुष्टय' नामक दो प्रत्य लिखे। 'तत्बसार' पद्य में है और उसमें उपनिषदों के उपदेश तथा दार्शनिक मत का साराग दिया गया है।

तस्वामुक्तवान—महादेव सरस्वती कृत 'तत्वानुक्तवान' प्रकरणप्रवय है। इसके क्रगर उन्होंने 'बढँतिवन्दा-कोस्तुन' नाम की टीका भी किस्ती है। 'तत्वानुक्तवान' बहुत सरक आया में किसा गया है। इससे महत्व में ही संतिस्तान्त का झान हो सकता है। रचनाकाल अठार-इसी सताव्यत्ति है।

तस्वालोक — तेरहवी शती वि० के उत्तरार्ध में जयदेव मिश्र ने 'तस्वालोक' नामक भाष्य गङ्गोध उपाध्याय रचित 'तस्वचिन्तामणि' पर लिखा है।

तत्त्वालोकरहस्य—सन्दर्श शती वि०के प्रारम्भ में मधु-रानाथ ने 'तत्त्वालोकरहस्य' नामक ग्रन्थ लिखा। इसे माधुरी या मधुरानाथी भी कहते हैं। यह तत्त्वचिन्ता-मणि की एक टीका है।

तसुव रयर—सिनर (चित्तर अथवा सिद्ध ) शैवो को ही तमिल शाखा है, जो मृतिपूजा की विरोधिनों है। १८वी ग्राती वि० में इस मत के 'तन्तव रयर' नामक आचार्य ने मृतिपुजाविरोधी एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 'अवङ्गन मुस्ट' है।

तस्वोद्योत-मध्याचार्यलिखित एक ग्रन्थ, जिसकी टीका जयतीर्थाचार्यने लिखी है।

तम्ब--जनशास्त्र विषयभीत कहा जाता है। यह तीन भागों में विभक्त हैं आगम, यामक एव मुख्य तम्त्र । बाराहोत्वन के अनुसार (कार्य मुद्द अनुसार हात्व में की पूजा, सत्कारों के सामन, पुरस्वरण, यद्कांसाधन और बार प्रकार के ध्यानमीग का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं। जिसमें युण्टित्य का वर्णने हो उसे आगम कहते हैं। जिसमें युण्टिय का वर्णने उसे यामक कहते हैं। जिसमें सुण्टि, क्य, मन्त्र निर्णय, तीर्थ, आध्यमधमं, कस्य, आगित्यस्थ्यान, वतकार, शौच-अक्षोत्व, स्वीपुष्टक्वरण, राज्यमं, तानधमं, युण्यमं, ध्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तम्त्र कक्काता है। इस शास्त्र के सिद्धान्तानुवार किंक्युन में बैरिक मन्त्रों, जारों बीर यहाँ बादि का एक नहीं होता । इस युग में अब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तनकारका में वर्षिण मन्त्रों और उपायों जारि से ही सफकता निकली हैं। तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुन रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले बीलित होना पहता हैं। आजकल प्राय: मारम, उच्चाटन, बत्तीकरण लाल किए तथा लेने प्रकार की सिद्धां के लिए तन्त्रोक मंत्रों बीर किराओं का प्रयोग किया जाता है।

यह प्राप्त प्रयात. वाको (देवी-उपासकों) का है और समके मन्त्र प्रयात अर्थहोन और एकावारी हुआ करते हैं। जैसे—हों, नहीं, औ, ऐ, कू आदि। तान्त्रिकों का प्रश्न क्कार स्वाप्त करते हैं। जैसे—हों, व्यव्यं के प्रश्न करते हों ता है। अयर्थवेद में भी मारण, मीहन, उच्चाटक और वर्शाकरण आदि का विचान है। परन्तु कहते हैं कि वैदिक कियाओं और तन्त्र-मन्त्रादि विधियों को महादेवजों ने कोलिल कर दिया है और भगवती उना के आग्रह से कल्ज्युन के लिए तन्त्रों की रचना की है। बैस्त्रमत में भी तन्त्र ब्राप्त है। उनका प्रचार भीन और तिब्बत में है। हिस्सू तान्त्रिक उन्हें उपतन्त्र कहते है।

तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई इसका निर्णय नहीं हो सकता। प्राचीन स्मृतियों में चौदह विद्याओं का उल्लेख है किन्सु उनमें तन्त्र गहीत नहीं हुआ है। इनके सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नही है। इसी तरह के कारणों से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल में विकसित शास्त्र नहीं माना जा सकता। अथर्ववेदीय नृसिंहतापनीयोपनिषद में सबसे पहले तन्त्र का लक्षण वेखने में आता है। इस उपनिषद में मन्त्रराज नरसिंह-अनुष्ट्प प्रसंग में तान्त्रिक महामन्त्र का स्पष्ट आभास सूचित हुआ है। शङ्कराचार्य ने भी जब उक्त उपनिषद् के भाष्य की रचना की है तब निस्सन्देह वह वि० की ८वी शताब्दी से पहले की है। हिन्दुओं के अनुकरण से बौद्ध तन्त्रों की रचना हुई है। वि० की १० वों शताब्दी से १२वी शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तन्त्रों का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ऐसी दशा में मुल बौद्ध तन्त्र वि॰ की ८वी शताब्दी के पहले और उनके आदर्श हिन्दू

तन्त्र बौद्ध तन्त्रों से भी पहले प्रकटित हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं।

तन्त्रों के मत से सबसे पहले बीका प्रहण करके तान्त्रिक कार्यों में हाथ डालना चाहिए। विमा बीक्षा के तान्त्रिक कार्य में अधिकार नहीं है।

ताम्त्रिक गण पांच प्रकार के आचारों में विभक्त हैं, ये खेळता के क्रम से निम्नोक्त हैं : बेदाचार, राजवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, शामाचार, सिद्धान्ताचार पूर्व कौळाचार। ये उत्तरीक्षर श्रेष्ठ माने जाते हैं ।

तन्त्रवृह्णसणि—कृष्णदेव निर्मित 'तन्त्रवृह्णसणि' प्रसिद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ है।

तन्त्ररल-पार्थसार्यय मिश्र रिनत यह जैमिनिकत 'पूर्व-मीमांसासूत्र' की टीका है। रचनाकाल लगभग १३०० ई० है।

तन्त्रराज—यह तान्त्रिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य है। इसमें लिखा है कि गौड, केरल और कश्मीर इन तीनो देशों के लोग ही विश्द शाक्त हैं।

तन्त्रवातिक — भट्टपाद कुमारिल रचित यह प्रत्य पूर्वमीमा-सादर्शन के शावर भाष्य का समर्थक तथा विवरणात्मक है। इससे प्रथम अध्याय के दितीय पाद से लेकर दितीय और तृतीय जध्याय तक भाग की ध्याच्या है। प्रथम जध्याय के प्रथम पाद की ब्याच्या 'दलोकवातिक' मैं की सभी है।

तन्त्रकार—इसकी रचना संबन् १८६० वि० मे मानी जाती है। इसमें दक्षिणमानीय आचारों का विधान है। सुन्दर क्लोकों से परिपूर्ण इसके पृष्ठों में अनेक पन्न, चक्क एव मण्डल निमित है। इसका बङ्गाल में अधिक प्रचार है।

तन्त्रसारसंग्रह—यह मध्याचार्यद्वारा प्रणीत ग्रन्थों में से एक है।

तन्त्रामृत--'आगमतस्वविकास' में उल्लिखित तन्त्रसूची के अन्तर्गत यह तन्त्र ग्रन्थ है।

सन्त्रालोक अभिनवगुप्त (कस्मीरी शैको के एक आजार्य, ११वी वि • शती) द्वारा जिलित 'तन्त्रालोक' शैवमत का पुर्ण रूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता है।

तन्मात्रा---'पञ्च तत्त्वो' वाला सिद्धान्त सांख्यदर्शन में भी ग्रहण किया गया है। यहाँ तत्त्वो का विकास दो विभागों के रूप में दिशाया गया है। वे हैं 'तन्मात्रा' (मूक्त तस्त्र) एवं 'महामृत' (स्वूल तस्त्र)। शस्त्र, स्पर्व, रूप, रस और सन्म तन्मात्राएँ तथा आकाक्ष, बाबु, तेज, बल और पृथ्वी महामृत हैं।

तथ (१) — उपभोग्य विषयों का परित्याय करके शरीर और मन को ब्रहापूर्वक समुक्त और समाधि को अवस्था में स्थिर रक्षना ही तथ है। इससे उनकी शांकत उदीक होती है। तथ को विषुद्ध शांकित हारा मनुष्य असाधारण कार्य करने में समय होता है। उनमें अद्भुत तेज उत्पन्न होता है। शांक्त की वृष्टि के तेज (शांक्य) दो प्रकार का है: (१) ब्राह्मतेज और (२) शांक्ततेज । यहना तथ के हारा और दुसरा त्याग के हारा समुद्ध होता है।

साधन की दृष्टि से तप के तीन प्रकार है—गारीरिक, साधिक और मानसिक । देव, बाहुग्ग, गृह, जानी, सन्त और महाल्या की पूजा आदि वारोरिक तप में तम्मिनति हैं। वेद-साधन का पाठ, सत्य, प्रिय और कल्याणकारी बाणी बोजना आदि वाषिक तप है। मन की प्रकुल्ता कक्कुरता, मीज, वासनाओं का निषद झादि मानसिक तप के अन्तर्गत हैं। इन तीनों के भी अनेक मेद-उपभेद हैं।

इस तरह बारीरिक, सांचिक और मानसिक तप के बारा मंच्या ब्रन्डपहिष्णु हो जाता है। फरता. उसकी जन्मित होती है। इन तिबिध सरफारों में मानसिक तप सर्वश्रेष्ठ हैं। इससे चित्त में एकावता जाती हैं जिससे बाह्मण को बहाजान और संन्यासी को कंबल्य की प्राप्ति होती है। उब तक सालारिक मायाप्रयुत राग-देख से मानबमन उद्देशित रहता है तब तक उसे बास्तिक कागन्य की उपक्रिक्य नहीं होती, क्योंकि इस स्थिति में चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। सारांश यह है कि मानसिक तप चित्त की एकावता और बन्दसहिल्लुता का सायम है। इससे चित्त शान्त होता है और मनुष्य प्रमानता को प्राप्त कर क्रमश्य. मुच्लि की और ब्रुवसर होता है।

बाचिनक तम व्यक्तिगत और आतिगत दोनो प्रकार के उत्थान में सहायक होता है। मानवता के लेवक मरोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मूच्यवान और नपा-गुछा होना आक्श्यक है। इसके अभाव में निर्मक वकत्य ने बाले उपरेशक की बातों का कोई प्रभाव स्वोता पर नहीं पडता। बाचिनक तम की सीमा का अतिक्रमण करने से उपदेशक की बात का समाज पर अनुचित प्रभाव पडता है। इससे हानिकारक कभी की प्रतिक्रिया होती है। फलतः समाज का अहित होता है और उपदेशक का भी जबभयतन होता है। शास्त्रीय वृष्टि से जो वचन देख, कारु और पात्र के अनुसार सर्वभूतहितकारी है वहीं सप्य और वर्ष के अनुकुल है।

बावनिक रूप का मूल ताराजे वाणी पर नियंत्रण है। जतः मुख्य को कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए विचाने हुएरों को कह है। वावनिक तप के साथ बारीस्क तप का भी महत्त्रपूर्ण स्वान है। वारीस्क तप के अव्यास के बिना मनुष्य कोई कार्य करने में समर्थ ने हैं हो पाता। प्राचीन काल में वारीस्क तप जीवन के आरिष्मक काल में बहुवावर्गाभा के डारा उन्ह्यबहुष्णु होनर किया जाता था। तप के डारा मनुष्य कहबहिष्णु होनर पिरम्मी होता था। पर आजकल यह बात नहीं है, इसी कारण नमुख्य यानितहोन, आजसी तथा काम से हुर भागने बाजा हो गया है।

बहामधं द्वारा उण्यतर पद प्राप्त करनेवाले देवता की उपाधि से विमूचित किसे जाते हैं। नैफ्कित बहामारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता है। पूर्ण बहामारी असाधारण शक्तिमान् होता है। सरीर की सम पानुकों में नीर्थ सर्वप्रधान मारमूत तत्त्व है। बहामधं द्वारा हसकी रक्षा होती है जिससे मन और सरीर दोनों विक्राट होते हैं।

ब्रह्मचयं की भौति अहिंसा भी 'परम धर्म' माना गया है। यह बहु परम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को अभयवान देता है। प्रकृति के नियम के अनुकृत जलना सम्ब्रीत उसके प्रतिकृत जलना अधर्म है। ब्रतः प्रकृति-प्रवाह के अनुकृत्व जलने वाले को कल्ट देना अधर्म या पाप है। बिना बैर के हिंसा नहीं होती। अदा किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और मनुष्य को आहिंसा कभी सारीरिक तप के द्वारा अपने कल्याणार्थ हहनोम और परकोक का सुधार करना चाहिए।

उपर्युक्त त्रिविध तपरूपों के भी सारिवक, राजसिक और तामसिक भेद के अनुसार तोन-तोन भेद हैं। बिना फल की डच्छा किये अनासक होकर श्रद्धासहित किया गया तप सारिवक होता है। सत्कार, सम्मान तथा पूर्वा पाने के ध्येय से किया गया शामिक तथ राजविक होता है। हस्तारत हर डारा अपनी भावनाओं और अपनुष्ट होता है। अविचारित हर डारा अपनी भावनाओं से उत्तार, वसने को क्यट देकर या हुसरे किसी ध्यवित की हामिया नाश करने भी एच्छा से जो तथ किया जाता है उसे तामिक तथ कहते हैं। इस विवरण को देसते हुए मनुष्य के लिए यह जीवत हैं कि वह सारीरिक, वाचनिक और जानिक करके परम सुख और सानिक का काम करे।

त्यस्थरणवत— मार्गशीर्थ कृष्ण सन्तमी को यह वृत प्रारम्भ होता है। एक वर्ष पर्यन्त यह चलना चाहिए। इसके सर्व देवता हैं।

सचल—प्यस करना, कल्ट सहुते हुए ताप (गर्मा) जलाश करना। सामान्यवः तयन् का अर्च आस्थानीचन एव तरस्या है। सार्वप्रमा सहसा स्वत्रप्रमा स्वाम स्वहार आरप्यकों में रावा जाता है। सारण्यक बनो में पढ़े जाते थे। उन्हें पढ़ने बाला साक्षों का दल वा ओ जनक में निवास करता या। वे सभी सोसारिक ज्यापतों का परित्याण कर वार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। उनके बन्यासों में तीन सार्वे मुख्य थी—-वरम्, उत्तर एवं स्वान। तरम्य तीन ककार का होता है—मान्मिक, आधिक तथा वारीरिक। का होता है—मान्मिक, बाज्य का वारीरिक। तर्मिक का निवास के स्वत्रप्त के समुद्रा तरम्य के कमुनार तथा, तरस्या नहीं है, बहुन होते तरस्या है। जो बहुम्बर्ग के प्रमान से कल्डन रेता होते हैं, वे ही तरस्या है। जो बहुम्बर्ग के प्रमान से कल्डन रेता होते हैं, वे ही तरस्या है। जो बहुम्बर्ग के प्रमान से कल्डन

तप (कत)—यह णब्द कुछ धार्मिक इत्यों, जैते इञ्छू, बाध्या-यण, ब्रह्मजारियों तथा जन्मों के द्वारा श्वीकृत कठोर मियमो तथा जानश्मों के लिए व्यवहृत होता है। जाय० घ० तृत् २.५.१ (निवमेषु तपहाचक्रा); मन् ११ र०३, २४४, विक बर्मे २५, विक घ० तृत, २६६ में तथा की लब्बी इसंसा की गयी है। कृत्यरलाकर, १६ में तथा की लब्बी के रूप में परिभागा की गयी है। (जाव्यक कर्य है उपसात, कठीर जानशर्मी, वर्तों के द्वारा शरीर को सन्तरन करता।) अनुवासलयर्थ के अनुसार उपवास से क्षिक अन्य कोई तथा नहीं है।

स्वीक --सपस्या से उत्पन्न हुआ 'तवोक' कहलाता है। उन सभी गुणों का इसमें समावेश हैं जिनका सम्बन्ध कलूव तथा पाप के बिनाश से हैं। सप्तिमस्य पौक्षाध्यः — तपोतित्य (तपस्या में नित्य स्विर) पौर्वाधिष्ट (पृक्षास्ट के बंशब) का उल्लेख तीलरीय उपनिषद् में एक आचार्य के रूप में हुआ है, बो तपस् के महत्त्व में विषयास करते थे।

लपोक्क — हिमालय में स्थित एक तीर्यस्थल । बोशीमठ से छः मील दूर नीति वाटी होकर कैलास जाने वाले मार्ग में तप्तीवन है। यहाँ गर्म खल का कुष्य है। बडा रम-लीक स्थान है। इसमें स्तान करना कुष्यदायक माला जाता है।

तपोवत—माघ मास की सप्तमी को यह वत प्रारम्भ होता है। वती को रात्रि में एक छोटा सा वस्त्र चारण करना चाहिए। तदनस्तर एक गोदान करना चाहिए।

ससमुद्राम्बरम् — आदिवन गुक्त और कार्तिक गुक्त एका-स्थ्री को शरीर पर रामानुक, साम्ब नगा सुरार बैध्यक्ष सम्प्रदायों के दारा बमिन्दार साम्ब अथवा ऐसी ही किसी कन्य थानु से शंक तथा चक्क शिक्ष्य के आयुन है। स्मृतिकलेस्य (१०८६ — ८०) के जनुसार उपर्युक्त किया में किसी सामिक अन्य का प्रमाण प्राप्त नहीं है। किस्तु निर्मय-सिन्यु, १-७,१०८ तथा धर्मसिन्यु, ५५ के बनुसार मनुष्य को अपनी परागरायन कियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए।

तम्बन्—संब्यमतानुसार प्रकृति तथा उससे उत्यन्त सभी
तत्वों के तीन उपादान है—सत्व (प्रकास), रजस्
(शिक्त) तथा तमस् (जहता)। तमस् बहरोम करनेबाका उपादान हैं। उपर्युक्त तीनों पुण विमिन्न अनुसातों
वे मिलकर (जिपक तत्व गुण का कम राज एव तम के
संयोग, अथवा कम सत्व गुण का अधिक रज एव तम के
साम सामा स्वीचन गुण वाले विभिन्न प्रवादां उत्यन्न
करते हैं। देश सांबक्तारिक।

तरनतारन—अमृतसर से बारह मील दिलाण व्यास और सतल्क निर्मा के संगम से पूर्वोत्तर यह तिक्कों का परिव तीय है। अमृतसर से वरवारत नक पक्की सक आती है। यहां भी एक सरीवर के भारत मुख्यराह है। मुख्य अनुतेवर ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी। तरान तारन सरीवर अस्थल पविच माना जाता है। वैशास की सामकरमा की यहां मेला जनता है। तर्क—इसका वाध्यक वर्ष है 'बुक्ति'। व्याय शास्त्र के लिए यो इसका प्रयोग होता है। त्याय के कनुतार तक के आग का करणाय (वस्त्र प्राप्त) होता है। परुष्णु अस्तिम सत्ता की अनुभूति अयदा सत्यान्त, त्यार-अन्याय के निर्माय में इसकी अमला नहीं त्यीकार की गयी है। यह 'अप्रतिकट' माना यादी ही। साध्या में इसका महत्त्व प्राप-विक्त किन्तु तांचा है।

तकंकीमुबी -- अठारहवी शती विश्के आरम्भ में लौगालि भास्कर ने 'तकंकीमुबी' की रचना की। यह ग्रन्थ मीमासा वर्शन से सम्बद्ध है।

तर्कपुदामीय - गङ्गेशोपाच्याय कृत 'तत्विक्लामिण' नामक नध्य न्याय के सन्य पर 'तर्कजुवामिण' नाम की टीका धर्मराज अप्यरोग्द ने तिस्त्री । इससे इन्होंने अपने से यूर्वमितनी दस टीकाओं के मतों का अपन्य निर्माह

सक्तें माना — एका वह घाता स्वी के पत्नात न्याय तथा है। चिक वर्षात मिलकर प्राय एक ही संत्रक वर्णात ना में मये। अनेक हमार्थी है हर एक्स्पता की स्थल किया है। त्रयोदक वाती का केशवसिष्य कृत 'तर्कभाषा' ऐसे ही प्रमाप में से एक हैं। इसका अवेजी अनुवाद में में में एक हैं। माप मा बारा हुआ है। हिस्सी में इसके कई भाषान्यर तथा दीका है।

त्रकीवज्ञा—न्यायदर्शन का एक पर्याप तर्काववा है। इससे यह न समझना चाहिए कि नोतम का न्याय केवल विचार वा तर्क के नियम निर्चारित करने वाला वारत है; जीएत यह प्रवेदों का विचार करने वाला दर्शन भी है। पावचारण जॉनिक (तर्कवास्त्र) के इससे यही भेद है। लॉनिक (तर्क-वास्त्र) दर्शन के अन्तर्गत नहीं जिया जाता, रास्तु न्याय सास्त्र दर्शन है। यह अवस्थ है कि न्याय में प्रमाण व्यच्चा तर्क की परीक्षा विवोध क्या से हुई है।

तर्कसंबाह—सोलहनी वाताव्यी के अन्त में न्याय-वैविषक दर्सन विषयक यह प्रन्य अननम् सुट हारा प्रणीत हुआ। इसने विषानिवरेशी अनुवाद तथा अनेक टीकाएँ प्राप है। तिक्यकार—सामबेद की अनेक शासाओं में एक तत्रवकार भी है। दनकार शासा को एक ही बाह्यण बन्य है, जिसे जैमिनीय अथवा तछवकार कहते हैं। इसके अन्तर्गत उपनिषद एव ब्राह्मण आते हैं।

तलवकार बाह्यज---दे० 'तलवकार' ।

लाण्ड — एक आचार्य का नाम, जिनकी बाखा से 'ताण्डय बाह्मण' का सम्बन्ध है। यह छाट्यायन श्रीतसूत्र में उद-चत है।

ताण्डिन-सामवेद की एक शाखा, जिसके तीन बाह्मण हैं---पञ्चविश, वड्विंश एवं छान्दोच्य ।

ताम्ब्यक्ताममुत्र —सामवेदीय तुत्र इत्यों में से एक ग्रन्थ । तामित्रक —तत्र से सामन्य स्वतेवाला । साहित्य और स्वतिना सेतो के लिए इसका प्रयोग होता है। विचार और सामना की तीन प्रतिश्वार्थ है—(१) मन्त्र (२) तन्त्र और (२) ग्रन्थ । उनका सम्द्रनास्थक कर तन्त्र हैं। जो संग्रनास्थक क्य को प्रथान मानकर उपासना करते हैं वे तानित्रक कहलाते हैं।

तानिक पण्यसकार—तन्त्र शास्त्र की शाममार्ग पदित के अनुसार उपासना के पौच साधन, विवका नाम 'म' अबार ते बारम्म होता है, यदा मश्च. मांस्न, मस्स्य, मुद्रा बोर मेथून। मौतिक रूप में मेहास्य सन्तुप्, प्रतीत होती है, परन्त परामार इष्टि से इसका वर्ष रहस्यासक है।

सारवर्ष्णनिका—सन्दर्श वाती वि० के प्रारम्भ में आचार्य आसराज स्वामी ने यह पन्य निष्ठा। इनके कुछ तीन सन्य है, जिनमें इन्होंने माध्यमत का प्रतिपातन किया है। तारवर्ष्णीवका—पुतर्शन आसा मद्दाबार्य (वि० संवत् १४२३ नियन काछ) ने रामानृज स्वामी के 'वेदार्षसंग्रह' पर 'तारवर्षसी(का' नामक टीका खिली है।

तास्वयंत्रस्कृढि—उदयनाचार्य कृत तास्वयंपरिशृढि वाचस्पति
मिश्र के न्यायवारिकतास्वयं की टीका है। इस परिशृढि
पर वर्षमान उपाच्याय कृत 'प्रकाश' न्याक्या है।

ताथ—बातम वणाली में दिज बैकावो से आसा की जाती है कि वे गोच्य पुरु का चुलाव कर उससे बीका हैं। टीहा-संस्कार में वीच कियापर होती है, यथा ताय, पुण्कु नाम, मन्त्र पूर्व गाम 'तापर किया में बीका लेने वाले के सरीर पर साम्प्रवायिक सांकेतिक चिक्क अक्किय कार्य हैं। पिछले समय में द्वारका में सभी को तास संख्यक लगाये जाते थे। जोगों का विकास वा 'जो द्वारका जरे, सो कहीं मर, वह जबक्य तरेगा।' तापस----पञ्चित्व बाह्यण (२५१५) में वर्णित सर्पवज में दत्त होता पुरोहित था। दत्त का ही नाम तापस है। सामिक वैज्यव---तामिक वैज्यवों को आलवार भी कहते

हैं । विशेष विवरण के लिए दें o' बालवार' ।
साधिक सैय-छठी से नवी पताच्ये वि॰ के मध्य तिम्ल देश में उल्लेबनीय वीव पतां का जरूम हुवा, को कवि मी ये । उनमें से तीन वैष्णय बालवारों के सद्देश ही मुत्रीसंड हैं । अस्य वामिक तेताओं के समान में 'मदनार' कहकाते से । उनके मान बे नात साम्बन्द, अप्यप्त पुनरप्तात् । अस्य से सातवी स्वाता तृतीय नवी कती में प्रकट हुए थे । बालवारों के समान में भी गायक कवि में, जिसमें शिव के प्रति जनाव भिंक, नरी थी । एक मिक्ट से स्वारों तक ये अस्या करते रहते वे तथा थिक की मूर्ति से सातमे भाववाय में नावते हुए व्यरित्त पत्रमों को गाया करते थे । उनके पीछे दर्शकों एवं अन्तर्भे मी बीव कसी रहती थी । वे आसमी पर आखित नहीं थे, किन्तु रानायण-महाभारत तथा पूराणों का बहुरण करते थे ।

तिरुकुलर (८०० ६०) इस सम्प्रवाम के सबसे पहुले फवि हैं जिल्होंने अपने काज्य 'तिरुक्तनम्' में आगमों के मार्कित तिममों का अनुसरण किया है। 'वाणिकन्दकर्य इस मत के दूसरे महापुरुष है, जिनके अगणित पद्यों का संकलन 'तिरुक्तायकम्' के नाम में प्रतिद्ध है, जिसका अपं होता है 'पंकित चनानती'। ये महुरा के निवासी एवं प्रतिष्टित व्यक्ति ये। इन्होंने पुराणो, आगमों एवं पूर्ववर्ती तिम्ल रचनाओं का अनुसरण हुत किया है। ये शक्त रचनामें के मायालाय के दिरानी थे।

इसके दितीय विकासक्रम में (१०००-१३५० ई०) पर्टिपात् पिल्लई, नार्मिक कन्यर नार्मिक, मेसकण्य देव, करलनन्दी, मरह जातसम्बन्ध एवं उनायित का उद्भव हुआ। मेसकण्य आदि अन्तिम वार सन्त आवार्षा कह्कारी है, क्योंकि ये क्रमशः एक दूसरे के लिप्य थे। इस प्रकार तार्मिक शंबों ने अपना अलग उपासनाविधान निर्माण किया, लिसे तार्मिक वीविस्तान्त्रक क्रम १४ हैं। इनके विद्यान्त्रसम्बन्ध कुल १४ हैं।

तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन न हुआ। यह सम्प्रदाय पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कभी न था । बचुरी साम्प्रवासिक व्यवस्था साहित्य के पाव्यम से मठों के बातवास सकती रहती थी । महस्त कोन पून पुनकर शिक्यों से संपर्द रखते से । अधिकांश मठ बबाइमर्गों के हाच में तथा कुछ ही बाह्यणों के अधीन से । कारण मह कि तिसक देश के अधिकांश बाह्यण स्मार्त अध्यक तिसकान मोगी हुए (१७८५ ६०)। इस्टेंग्ड चहाना केवाक तिसकान मोगी हुए (१७८५ ६०)। इस्टेंग्ड चहाना केवा का पांचा माना से सिक्या है। यो संस्कृत सिद्धान्त-शाखा में बच्च माना से विस्थात है, यो संस्कृत सिद्धान्त-शाखा में विष्य है।

ताबिक शैव सिद्धान्त -दे॰ 'तामिल शैव' ।

तास्कृतसंकारित—केवल महिलानों के लिए इस बत का विकास है। एक वर्ष तक तती को मित वित्त बाह्यणों को तास्कृत लाने को देना चाहिए। वर्ष के अन्त में मुवर्ष-कमल तथा बसस्त रहीई के पात तास्कृत के साथ किसी बाह्यण वस्पति को बान करने और सुस्वादु भोवन खिलाने से अख्या सीमाय्य की प्राप्ति होती है एवं जीवन भर पति तथा पुत्रों के साथ बड़ी सुन्तपूर्वक समय व्यतीत करती है।

तापुमानवर—एक शिवभक्त गीतकार, जिन्होंने अठारहवी याती में तामिल गैंव गीतों का सबसे बडा ग्रन्थ प्रस्तुत किया !

लारक्कावती — मार्गनीयं मुक्त डायदाी को यह तत प्रारम्भ होता है। एक वर्ष पर्यन्त जलता है। मूर्य तथा तारायण इसके देवता है। इस वह में प्रयोक मास बाह्यणों की मित्र मित्र प्रकार का भीजन कराना चाहिए। तारों को राधि मैं आप्ये दिया जाता है। यह वह समस्त वारों का नावा करता है। इस विषय में एक राज्य का आव्याना आता है कि उसने तपस्मारत एक तपस्ती को मूग समझकर मार बाला वा, विसके परिणायस्वकण उसे बारह जनमी में विमन-मिन्न पशु क्यों में जन्म लेना पत्र। इस प्रकार के

तारिणीतन्त्र— 'आगमतस्वविकास' में उद्युत ६४ तन्त्री की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाङ्क नवी है। साक्यं—ऋग्वेद (१८,९;१०.१७८) में इसका अर्थ वैदी षोड़ा होता है। निरुवय ही यहाँ सूर्य की अरव

तारसारोपनिषद्---यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

समक्षा गया है। किन्तु कुछ विद्वान् तार्ध्य की तृक्षि का अपरव्योगक बताते हैं, जो क्षानेय के पत्त्वातु वस्तृस्यु के बंधा के कुछाते थे। ऋ (२.४.१) में 'तार्थ्य' के एक पत्नी को बोब होता है (सम्भवतः वायस का) वो सूर्य का संकेतक है।

तालवन-पह तीर्यस्थान प्रज में है, इसे तारसी नौक कहते हैं। यहाँ वलरामधी ने धेनुकासुर को मारा था। यहाँ वलभद्रकुण्ड और बलडेबची का मन्दिर हैं।

तालकृतवासी — आपस्तान्सम् के अनेक व्याक्याकारों में सालकृतवासी का भी नाम बाता है। इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष कातव्य नहीं है।

तिकिरि व्यक्ति—'तैतिरीय' तथ्य कृष्ण यजुर्वेद के प्रति-शाक्यकृष में और साम्युम में मिलता है। पाणिन के कनुसार 'तितिरिट' एक व्यक्ति का नाम था, जिससे तैति-रीय शब्द बन्ता है। बाबेद गाला की 'विहितानुक्रमणिका' में भी मही व्युप्तित मिलती है। हो सकता है कि यह व्यक्तित्यक नाम न होकर मोजनाम हो, क्योंक बहुत से मोजनाम रक्तियों रद भी पढ़े हैं। सन्त्र व्यक्ति का मोज-पक्षी 'तितिर्द' (तीतर) था।

किणुकाण्यमी—ज्येच्ठ कृष्ण पक्ष की अण्टमी को यह वत प्रारम्भ होता है। एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसमें कमल के पूर्णों से हिर का चार मास तक्ष्म, का आधिन से पीच तक चनूरे के फूळों से पूजन और माण से वैशाल तक सत्पनों (विश्वतक्षत ) से पूजन करना चाहिए।

लिरिस्सर-क्यूप्येव (८.६.५-४-४८) की वानस्तृति में 'पव्य' के साथ तिरिस्दर का नाम गायकों को बान करते के सम्बन्ध में आता दिं। बाह्मयनश्योतपुत्र में दशं बात को यो कहा गया है कि रूक्ष बस्स ने तिरिस्दर पार्थम्य से एक बान प्राप्त किया। इस प्रकार तिरिस्दर पार्थम्य से एक बान प्राप्त किया। इस प्रकार तिरिस्दर पद पृष्टु में के स्वत्य के एक परिप्तेश्व में कुर्द्दिन को तिरिस्दर पर प्रकुत्रों को विश्वय का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है, किन्तु निगर दश्चे असंगत बताते हैं। यद राजकुमार अस्य हो तिरिस्दर एवं पर्यु को स सनागर्थों है। वेद राजुओं को राजकुमार म मानकर रायक सामते हैं।

तिवनकोवेयर-प्यह तामिक श्रीव साहित्य का एक प्रसिद्ध मन्य है। रचनाकाल ९५० वि० के लगभग है। सम्भवतः यह माणिक्कवाचकर द्वारा रचित है।

तिकमन्त्रम् — तिरुपुलर द्वारा रिचित 'तिकमन्त्रम्' के अनुवाद का नाम 'सिद्धान्त्रदीभिका' है। तस्त्र के 'तिरुपुर्धं नामक सम्बद्धं में यह भी सीमिलत है। यह तामिल शैंबों के आवक्षात्रिक भी पर प्रशास डालने बाला प्रयम एवं सफल काम्यादम्य है। प्रसमें आममों के बामिक नियमों का भी समाबेश हजा है।

सिक्बाबकम्—तिरुपुलर के पश्चात् तामिल डीवों में ९५० वि०के लगभव माणिकवाषकर का माहुभीव हुना, जिल्होंने अपने छोटे एव बड़े अनेक गेम पदों का संबह 'तिकवाषकम्' नामक सन्य में किया है। 'तिक्पुर्द' नामक संबह में इसे भी समिनिल किया गया है।

निर्मावक्तम् — प्रापिव वेदो में से प्रमान तिविविक्तन् म्हानेव का प्रतितिषि है। नम्मालवार की रचनाओं को चारों वेदों का प्रतितिषि कहा गया है। उनने प्रधम तिविविक्तम् है। विकासक्त्यस्यम्यालक्तम् — तीमल प्रदेश में अव्यालक्षात्रिक्ताम् वैव बन्य भी अनेक रचे पंथं। उनमें उपर्युक्त भी एक है। इसके रचीयता गर्ट्याति है। रचनाकाल सम्हची वाती का प्रारम्भिक चरण है। इसमें स्थानीय वार्षिक कवाओं का सम्बद्ध निया गया है।

तिकक-- पामिक एवं शोमाकर चिह्न, जिसे पुरुष बौर हिन्नयाँ सभी अपने छलाट पर घारण करते हैं। राज्यारोहण, यात्रा, प्रश्यान तथा अन्य मांगिलक अवस्तरों पर भी तिलक षारण किया जाता है। तिलक चन्यन, कस्तुरी, रोजी आदि कई पदायों से किया बाता है।

धार्मिक ग्रन्थों को व्याख्या भी तिलक कही जाती है, बयोकि पूर्व काल के पत्राकार हस्तलेखों में मूल ग्रन्थ मध्य भाग में बीर उनकी व्याख्या मस्तकतुल्य उत्तरी हाधिये पर लिखी जाती थीं। मस्तक के तिलक की समानता से ऐसे व्याख्यालेख को भी तिलक या टीका कहने की रीति बल पड़ी।

तिलकबत---वैत्र शुक्त प्रतिभदाको यह वृत प्रारम्भ होता है और एक वर्ष तक चलता है। सुगन्धित अगव से संवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए। वृत्ती को अपने मस्तक पर खेत चल्दन का तिलक लगाना चाहिए।

तिलक्कुर्यो—माघ शुक्त का अनुष्ठान होता है। इसकी विधि कुन्दवतुर्यी जयवा दृष्टिराज-क्युर्वीके समान है। इसमें नक्त बत करना होता है। दुम्बराब (पणेया) भी तिल के कहबुजों से पूजा होती है। विकल्पाही कर — पीच हरूप एकावशी को इस बत का अनु-कान होता है। वसके विष्णु बेबता है। उस विन उपवास किया जाता है, गी के पूले हुए उपले तथा पूष्ण नक्षत्र में इकट्ठिकिये हुए तिकों से होग होता है। इस बत से तीन्वर्य की विवादिक हुए हार होता है। इस बत से तीन्वर्य की विवादिक हार हो की हत बत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके हुण्य बेबता है जिनकी विधियत् पूजा इस बत में होनी चाहिए।

स्वाध्यक्षीयस्य — यान सान, क्रम्म पत्र की हास्त्री तिथि को यदि पूर्वीयाङ्ग या मूल मक्षण हो तो उस दिन यह तत विद्या जाता है। इसमें तिक से स्माम, हवन, तिल का ही निष्टाच सहित मैंबेख, तिललैंक गुक दीप, तिल कुम कल का प्रयोग करते हैं, तथा तिल का दान बाद्यमों को देते हुए बामुदेव की स्तुति च्यु० वे० (१२२,२०) स्वयवा पूर्वस्तुक्त (ऋ० १० ९०) द्वारा करते हैं। तिस्वक — गतम्य काह्यण (१२८१,१६) में इसे एक कृत बताया गया हैं तथा तरक सामीय समाधि बनाना स्वपादित कार्य कहा गया है। इससे ही 'तैत्वक' विधीयण बना है, जिसका अर्थ है तिलबक की लकती का बना हुआ, और जिससे मैत्रायगिसीहिता से पूर तथा स्वपादिक का बीप वर्दीवश बाह्यण के अनुसार होता है।

तिष्य — महस्वेद (५५४,१३,१०,६४,८) में यह एक भक्तत्र का नाम है, यद्यपि सायण इतका अर्थ सूर्य क्रगाने है। निस्सन्देह यह 'अवेस्ता' के तिस्व्य का समानार्थक है। यरवर्ती ग्रन्थों में इसे बन्द्रस्थानों में से एक कहा गया है।

परवर्षी साहित्य में तिष्य में एफ नक्षत्र का बोध होता है जो पूष्प कहलाता है। इस नजक में उपकास एवं बान-पूष्प करना नहरूवपूर्ण माना जाता है। सिष्यक्रत—सुष्य उसना महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सिष्यक्रत—सुष्य उसना में तिष्य (पृष्य) नक्षत्र को इस तत का आरम्भ होता है। इसका अनुष्यान एक वर्ष तक चलता है। प्रतिमास पृष्य नक्षत्र के यह दुहराया जाता है। केवल प्रधम पृष्य नक्षत्र के यह दुहराया जाता है। केवल प्रधम पृष्य नक्षत्र के यह पुराया जाता है। इसमें वैध्यवण (कुवेर) की पृष्ण होती है। पृष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्यान होता है। तीर्ष्य-(र) तीर्ष्य का सामाम्य अर्थ परिव स्थान है, जिसका सामान्य कि सामान्य अर्थ परिव स्थान होता है।

पविष नदी, सरोवर सावि से होता है। इसका शाम्बक अर्च हैं नदी पार करने का स्वान (बाट)।' विष्वास किया जाता है कि तीयं अवसावर पार करने का बाट हैं। अत. वहाँ जाकर बाली को स्तान, बान-पृथावि करना तथा बारु-सन्तों का सत्त्वंप प्राप्त करना वाहिए।

मुख्य तीयों में सात पुरियां, चार घाम और भारत के असंक्य पित्रत स्थान हैं, जिनमें से कुछ का यथास्थान वर्णन हजा है। सात पुरियां निम्नाक्टित हैं...

अयोध्या मथरा भाया काशी काञ्ची अवन्तिका ।

- पुरी द्वारवती चैंब सन्तिता मोक्षवायिकः ।। चार चाम है—द्वारका, जगन्नावपुरी, बवरिकाश्रम और रामेश्वरम् ।
- (२) बाङ्कराचार्य की शिष्णपरस्पान में उनके चार प्रवान विध्यों में से प्रयम परधार के तीयं एक आप्रमा नामक दो विध्य थे। ये शारतामठ के अन्तरांत है। बाङ्कर के ऐसे दल प्रशिष्य उनके चार मुख्य शिष्मों के शिष्म ये तथा इनमें से प्रत्येक की शिष्मपरम्परा प्रचलित हुई जो इसतामी प्रत्यासी वर्ष की प्रणाली है। आचार्य मध्य तथा उनके अनेक अनुवासी भी तीयं परम्परा के अन्तरांत माने जाते हैं।
- (३) बीर पौबों में जब बालक का जम्म होता है तो पिता अपने गुरु को आमंत्रित करता है तथा अध्यवर्ग नामक संस्कार होता है। ये आठ वर्ग है—गुरु, लिंग, बिमृति, कहाल, मण्य, जहुम, तीर्थ एवं प्रसाव। ये पाप से सुरक्षा प्रवान करते हैं।

(४) गुरु को भी तीर्थ कहते हैं, भगवान् का चरणोदक भी तीर्थ कहलाता है।

ती बुंकल का वाज-जिसके हाथ, पैर और मन भन्नी भीति संवित्तत है, जो अतिवह नहीं लेता, जो अनुकुक अयवा अतिवहन जो कुछ भी मिल जाय उसी में संनुष्ट रहता है तथा जिससे जहुंतार का सबंधा अभाव रहता है तह ही विंका फक प्रान्त करता है। जो पालक नहीं करता, नये कामों को आरम्भ नहीं करता, नये कामों को आरम्भ नहीं करता, नये कामों को आरम्भ नहीं करता, तेय आहार करता है, विंक्यों पर विजय प्राप्त कर चुका है, तब प्रकार को आहफ्तियों से दिलते हैं, जिसमें कोच नहीं हैं, जिसकी बृद्धि निर्माल है, जो सब्य बोलता है, यत पालन में दृढ़ है और सब प्राण्यों को अपने जारमा के समान अनुभव करता है, वह तीर्ष के करना है। जो सुता है। जो

लोग अभद्धालु, पापातमा, नास्तिक, संस्थातमा और केवल तर्क में ही ड्रवे रहते हैं ये पाँच प्रकार के मनुष्य तीर्च के फल को नहीं प्राप्त करते।

सीर्थवाध-व्यहेश्य-अगवद्याप्ति के लिए तीर्थवाधा की जाती है। तीर्थी में साधु सन्त मिलते हैं, सगवान् का साम काम-कोमर्थाला साधुन्यं से होता है। ऐसे सज्जन को उपवेश देते हैं उससे संसार काम्यन कृट लाता है। तीर्थों में हमका दर्गन मनुष्यों की पापराधि को बला डाइकों के लिए संपित का काम करता है। वो संसारवस्थम से छूटना चाहते हैं उन्हें पाषित्र कल बाले तीर्थों में, जहाँ साधुमहात्सा लोग रहते हैं, अवद्य जाना चाहिए। दे पपपुराण, पातालकाक, १९-१०-१२,४-८७।

तीर्यवास्त्रियिक-लीर्ययात्रा का निक्चय होने पर सबसे पहुंठ पार्थी, कुटुम्ब, पर ब्यादि की बातांक त्याग बेनी वाहिए। तब मन से अपवान का स्मारण करते हुए तीर्य- याद्रिया बार मन में अपवान का स्मारण करते हुए तीर्य- याद्री पवित्र नदी, तालाव, कुए बादि में लाना करें व शीर भी करते है। उनके बाद बिना गीठ का दण्ड अववा बोक सी मीटी, पुष्ट काठी, कमप्यकु और आतम लेकर पूरी सादगी के साथ तीर्थ का उपयोगी वेव बारण कर, बन-मान-बडाई, सल्कार, पूजा आदि के लोज ना त्याग कर प्रथम आदि कर प्रथम आदि के लोज ना त्याग कर प्रथम आदि के लोज की विद्या पर कर निर्मा के कि सीर्थ पर कर ने वाह की सीची होती है।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तबस्सक गोपते। शरण्य भगवन् विष्णो मा पाहि बहुसंसूते ।।

इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए तथा अन से अग-बान् का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी चाहिए। तभी विशेष फल प्राप्त होता है!

सीर्थिशिष्यपरम्परा-तीर्थ शिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त-र्गत है। विशेष विवरण के लिए दे० 'तीर्थ'।

तीबबत—देरो को तोडकर (बाँचकर) काशी में ही रहना, जिससे मनुष्य बाहर कहीं जा न सके, तीज बत कहलाता है। अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम है। दें हमाद्रि, २.९१६।

कुकारास—पुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे कुकान-दार और बिठोवा के परम कक्त थे। उनके व्यक्तिगत शामिक जीवन पर उनके रचे गीतों (बाभंगों) की पंक्तियाँ पूणस्पेण प्रकाश डालती हैं। उनमें तुकाराम की ईस्वर- भक्ति, निव तुष्प्रका, अयोग्यता का ज्ञान, असीम सीमता, श्रेष्वरिक्षसास एवं सहस्रतार्थ दृष्ट्यद से प्रार्थना एवं आवेश्य कूट-कूट कर सरे हैं। उन्हें बिटोबा के सर्थ-क्यापी एवं आसामिक रूप का विश्वास था, फिर भी वे अद्वाद दृष्टा क्या एकीकरण मूर्ति से करते थे।

उनके पद्य ( बभंग ) बहुत ही उच्चकोटि के हैं।
महाराष्ट्र में सम्भवतः उनका सर्वाधिक मार्गाक प्रमास है। उनके वोहों में कोई मी हार्गीनक एवं मुख्य मार्गिक नियम नहीं है। वे एकेक्टरवादों थे। महाराष्ट्रकेसरी शिवासी में उन्हें अपनी राजसभा में आमन्तित क्या मा, किन्तु तुकाराम ने केवल कुछ छन्ट किस्तर में नर्ते हुए त्याग का जावसं स्थापित कर दिया। उनके भवनों को असंग कहते हैं। इनका कई भाषाओं में अनुवाद

प्रभाव हिमाज्य के केवार लेज में स्थित एक तीर्य-स्थान । तुक्रनाथ प्रकोदारों में से तृतीय केवार है । इस मांचर में जियलिक्ष तथा कई और मृतिवा है। यहां प्रतालकाक्षा नामक स्थान्या डीविक्त जल की चारा है। तुक्ष्मनायशिक्तर से पूर्व की और नन्या देवी, प्रक्षपूर्ण तथा दोणाचल विकार बीक्ष पदते हैं। धीलय से पीडो, कन्यवदमी पर्वत तथा सुरख्धा देवी के जिसर दिसाई देते हैं।

पुनिका जोपोबिति—लीतिरीय सहिता (१.६,२,१) मे तुमिका अगेगोबिति को एक सत्र का होता पुरोहित कहा गया है तथा उन्हें सुश्रवा के साथ शास्त्रार्थरत भी वर्णित किया गया है।

कुष्णकाशमी— चैव शुक्क सप्तमी को तुरगसासी कहते हैं। इस तिषि को उपवास करना चाहिए तथा मूर्य, अक्ल, निकुष्ण, यम, यमुना, शनि तथा मूर्य की पत्नी कावा, शति करून, थाता, अर्थमा तथा दूसरे देवगण को पूजा करनी चाहिए। यत के अन्त में तुरग (चोहे) के साल का विचान है। कुरसम्ब -- महामारत के बनुवासनपर्व (१०१.३५) से प्रतीत होता है कि महाराज मनीरज में इस वह कम तीम कर तक सावपरण सिवा था । पाणिक की कन्द्राच्यायों (५.१ १८) में भी यह नाम आया है। स्मृतिकीरपुत के बनुवार यह एक प्रकार का यज्ञ है। आपस्तान्यभौतसूत्र (२.१५) में 'तुपायोध्य सम बतलाया गया है। मनुस्मृति (६.१०) में 'तुपायोध्य सम बतलाया गया है। मनुस्मृति (६.१०) मत्त्राच्या यथा है।

वुरीयस्तितासमूत उपनिषद् — यह परवर्ती उपनिषद् है। इसमें समयुर्ती के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। कुक्कि — भारत में बंगलों हुआ, वुरू पर्व नुष्मों में जी दिव्य धक्ति मानी वाती है। जैसे बैक का दृज सौदों के किए पित्र है, कुछ, दूर्वी कर्तकाणियां के किए, बैसे ही जुक्सी बैक्कादों के किए पित्र है। कोण उसकी पूजा करते और बैक्कादों के किए पत्ति है। अरोक दिन स्नानीपरान्त इस दूक्त को जक दिया जाता है। कुक्याकाल में दृक्त के नीचे इसके चरणों के पास सौपक कजाते है। इसमें हीर (दिक्जु) का निवास मानदि है। विक्रमु की पुता के लिए उसकी पत्तियाँ अत्यावस्थक है।

तुष्ठसीका एक नाम वृन्दा भी है। पुराणों के अनुसार वृन्दा जालन्घर की पत्नी यी। अपने पातिवत के कारण वह विष्णु के लिए भी वन्दनीय थी। इसलिए विष्णु के अवतार कृष्ण की लीलाभूमि का नाम ही वृन्दावन है।

इसकी पत्तियों में मलेरिया जबर की नाशक खाकि है जिससे ग्रामीण बैंग अधिकतर इसका व्यवहार करते हैं। परन्तु इसका प्रयोग अधिकाश वार्मिक भाव से ही होता है। सुलसीकृत रामायण—देवं 'त्लसीदाम'।

तुरुसीत्रिरात्र--कार्तिक शुक्ल नवभीको यह बत प्रारम्भ होता है। तीन दिन तक बत रखना चाहिए। तस्पक्षार् मुक्तसीके उद्यान में विष्णुतथा लक्ष्मीकी पूत्राकरनी बाहिए।

कुलसीवास (गोस्वामी)—पुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) के नाम, जीवनवरिक एवं उनके प्रत्यों से कीन ऐसा हिन्दू होगा जो अपरिचित होगा। है क्यां रामचरितमानस होपडे से लेकर बडै-बडै प्रासार्थ तक में उत्तर भारत के हिन्दू मात्र के गले का हार है।

गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की शिष्यपरम्परा में थे। इन्होंने समय को देखते हुए लोक- भावा में 'रालायण' लिखा। इसमें व्याज से कर्याध्यमध्ये, अस्तार त्यांव मोर्ग्यों का वर्यों मिला हम रहाग है, क्षेत्रि विविध मोर्ग्यों का वर्यों मिला सम्मार एवं प्राचीन संस्कृति और वेदमार्ग का मण्डल और साथ ही जस समय के विवयीं कर्याथारों और साथाधिक दोषों की एवं पण्यावाद की जालोक्ता की गयी है। गोस्वामीवी एक्य वा तम्याय कलाने के विरोधी थे। उन्होंने व्याज से आयुक्तें, स्वराज्य के विज्ञान्त, रामखाम्य का आवर्य, जस्यावारों से बकने और वहु पर विवयी होने के उपाय, सभी राजनीतिक वार्चें कुल कर्यों दे उस कथी बाली से सभी राजनीतिक वार्चें कुल कर्यों के उस कथी बाली के वा। लगों ने उनकी समझा नहीं। रामचरितमालस का राजनीतिक वर्षेत्र सिद्ध नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने मुझलाकर कहा:

"रामायण अनुहरत सिख, जग भई भारत रीति । तुलसी काठिह को सुनै, किल कुचालि पर प्रीति ।"

सच है, साढे चार सौ वर्ष बाद आज भी कीन सुनता है ? फिर भी उनको यह अद्भेत पोथी इतनी लोकप्रिय है कि मूर्ख से लेकर महापण्डित तक के हाथों में आवर से स्थान पाती है। उस समय की सारी शक्काओं का राय-चरितमानस में उत्तर है। अकेले इस बन्ध को लेकर यदि गीस्वामी तुलसीवास चाहते तो अपना अत्यन्त विशास और शक्तिशाली सम्प्रदाय चला सकते थे। यह एक सौभाग्य की बात है कि आज यही एक ग्रन्थ है, जो साम्प्रदायिकता की सीमाओं को लाँचकर सारे देश में व्यापक और सभी मत-मतान्तरों को पूर्णतया मान्य है। सबको एक सुत्र में ग्रवित करने का जो काम पहले शंकराचार्य स्वामी ने किया, वही अपने युग में और उसके पीछे आज भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया। रामचरितमानस की कथा का आरम्भ ही उन जंकाओं से होता है जो कबीर-दास की साखी पर पुराने विचार वालो के मन में उठती है।

जीसा पहले लिखा जा चुका है, गोस्वामीजी स्वामी रावानक की शिष्यपरम्परा में ये, जो रामानुवाबार्य के विशिष्टाईत सम्प्रवास के अन्तर्भुक्त है। परन्तु गोस्वामीजी को प्रवृत्ति साम्प्रवाधिक न थी। उनके सम्यो में बाँद और विशिष्टाईत का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। इसी अकार वैष्णव, थीव, शास. आदि साम्प्रदायिक भाव- मार्कों और पूजापदितयों का समन्वय भी उनकी रचनाओं में पाया जाता है। वे बादशं समुक्वसवादी सम्क कांवे है। उनके प्रकृष्ण में रामवर्धनामात, विनयपिकत, कविवासको, गीतावश्री, रोहालनी जादि अधिक प्रसिद्ध हैं। कुम्सीस्क्यूबा—माच अपना कांतिक मास के दिश्यपुद्धन में एक जास तुनसीदकों का अर्थण करता जाहिए। प्रति दिन एक सहस्र तुनसीदकों के अर्थण का विधान है। वे बेहास, पाय कपना कांतिक मास में उद्यापन करना चाहिए। दे स्मृतिकीन्तुम, ४०८; वर्षकृत्यदीधिका, ४०४४०८। स्ती प्रकार विस्तयक, दूषदिल, कमल या सम्मा के कुलों को अन्यान्य देवों के लिए समर्पित किया ज्या सक्ता है।

वुससीविवाह-कार्तिक मास में श्वल द्वादशी को तुलसी-विवाह करने का वडा माहात्म्य है। विवाहवती को नवमी के दिन सुवर्ण की भगवान विष्णु तथा तुलसी की पतिमाएँ बनवाकर, तीन दिन तक लगातार उनकी पूजा करके बाद में उनका विवाह रचना चाहिए। इस व्रत के आचरण से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। दे० निर्णयसिन्ध, २०४, वतराज, ३४७-३५२, स्मृतिकौस्तुम, ३६६ा प्रत्येक हिन्द के औंगन में तुलसी का यामला रहता है जिसको बुन्दा-वन कहते हैं। संध्या के समय हिन्दू नारियाँ तुलसी के बुक्त की अर्थ्य, चुप, दीप, नैवेद्यादि से पूजा करती है। पौराणिक पुराक्या के अनुसार जालन्धर अमुर की पत्नी का नाम बृन्दाथा, जो लक्ष्मी के शाप से तुलसी मे परिवर्षित हो गयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) में जालन्धर-वृन्दा का लम्बा आख्यान पाया जाता ह। बाद में तुलसी रूप में उत्पन्न वृन्दा भगवान् की अनन्य सेविका हो गयी। उसके संमानार्थ यह विवाहवत का अनु-ष्ठाम होता है।

तुष्धिप्राप्तिकत—आवण कृष्ण मृतीया (अवण मक्षत्र युक्त) को मात्रावान् गोविष्य का उन मन्त्रों से पुक्त होता है, जिनका आरम्भ भीमां से तथा अन्त नंम में होता है। इसके बावरण से परम सन्त्रोध को उपलब्धि होती है। कुक्ता—पुका का उपलेख बावसनोधी संहिता (३०.१७) में हुवा है। शतपथ बाह्मण (११२,७,३३) में मनुष्य के अच्छे पढ़ बुद्दै कमी को इस लोक तथा परलोक से तोले कात्रोध के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य

तौका बाता था एवं फलस्वरूप अपराधी या निरम्पराध्य चोषित होता था, जबकि दूसरी बार पहली तौक की अपेक्षा वह कम या अधिक भारी होता था। इस प्रकार इस परवर्ती दिक्य परीक्षा वाली प्रधा से पहले समय में प्रयक्त तला को एक नहीं ठहराया वा सकता।

कुमबान— यह एक प्रकार का चार्मिक हत्य है। इसमें वानी बहुन्य बस्तुवाँ—स्वर्ण नीति नल, स्त्नाबि के तीता वाना है। इस वस्तुवाँ का वान कर िषण जाता है। तेमबहानुर—तिमक्षां के नवं गुरु। वृद्ध जनस्था में उन्हें समझाय की अध्यक्षता सीपी गयी। उन्होंने कनेक पर एवं स्तृतिया जिला है। जनहिन्ना मुगल सम्राद्ध औरणेवंच के उन्हें युट्धा में कारानास में डाल दिया और असम में यन्या डाज। निकारों का कहना है कि उसके पहले ही एवं नीनहानुद्ध यह अविध्यामणी कर चुके वे कि पूरीपीय कोगा गारत से आयेंगे और मुगल साम्राव्य को नच्छ कर होंग। इस अविध्याणी ने स्वन्तां प्रवाद विद्या सरकार को मिलाने से यदेख साम्राया प्रवाद विद्या सरकार को मिलाने से यदेख साम्राया प्रवान की। गृत तेमबहानुद्ध के पुन वरणा गृत शोविष्टर्सान्ह से, जिनका जन्म पटना के कारानार से ही हुना था।

तेक संकान्तिकत—प्रत्येक संकान्ति के दिन इसका अनु-कान होता है। एक वर्ष तक यह वत चलता है। इसमें सुर्य को पूजा होती है।

तेजोबिन्दु उपनिषद्—योगमार्गीय उपनिषदी में से यह एक उपनिषद है।

तेवाराम—सिमल शिवस्तुतियों का एक संग्रह। सन्त नीव द्वारा वक्तिल प्रन्य 'तिसमुद्ध में शिव की स्तुतियों का सक्तल है। इसमें पूर्ववर्ती सभी तामिल शैव कवियों की प्रनागर प्राय समाहित हो गयी है। यह प्रन्य सार्या भागों में विकाजित है। इसी का प्रथम माल है तिवाराम'।

तैत्तिरोय — कुण्य यजुर्वेद की एक ग्रामा । इसका वर्णन भूत्र काल तक नहीं पाया जाता । इस ग्राम्बा का प्रति-निमित्व एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरज्यक और एक उपनिषद द्वार होता है। उपनिषद् आरज्यक का ही एक अंग्रेस है।

तैिलरीय आरष्यक — नीत्तरीय ब्राह्मण का वेषांश 'तीत्तरीय आरण्यक' है। इसमें दस काण्ड है। काठक में बतायी हुई आरणीय विश्व का भी इस प्रम्थ में विचार हुआ है। इसके पहले और तींसरे प्रपाठक में यज्ञांकन प्रस्थापना के नियम लिखे हैं। दूसरे प्रपाटक में अध्ययन के नियम है। जीने, पीख़ बें और छंड़े में दर्मांपूर्णमाशांदि और पित्रविवादि विषयों का विषयत है। सायण, भाक्तर और दरदाज ने वैत्तिरीय आरच्यक के आच्च लिखे हैं। दक्के तावनें, आठखें और नमें प्रपाटक कहानिया सम्बन्धी होने से उपनिषद् कहलाते हैं। दसवी प्रपाटक व्यक्तिया ताकरीं व्यचा 'नारायणीयोगिनवर्ष' के नाम से विक्यात है।

तैसित्तीयोपनिषय् —तीति रोय आरम्यक के सातर्थे, आठवें और नर्थे प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद् कहलाते हैं। इन्हों का संयुक्त नाम तीत्तरीयोपनिषद् है। इसके बहुत से माय्य एवं वृत्तियाँ हैं। इनमें सक्कुरामार्थ का आय्य प्रचान है। सावणालार्थ, प्रकुरामानुत्र और जानन्दरीयें भी इस व्यक्तिय के भाष्य लिखे हैं।

तैलिरीयोपनिषद् के तीन भाग है, प्रथम भाग संहितोप-निषद् अववा जिलावल्ली है। इसमें आक्रमण सम्प्राम् कुछ आलोगना के बाद आहैतयाद की पूर्ति तालियों विवार है। दूसरे भाग को आनन्त्रवल्ली कहते हैं और तीलरे के भुपुबल्ली। इस तीनो बल्लियों का इकट्टा नाम 'वाल्णी उपनिषद' है। उस उपनिषद में औपनिषद अद्वा-विवा की प्रतक्तका दिलागी गारी है।

तैस्तिरीयोपनिषद्दीपिका—माधवाचार्य (चौदहवीं शताब्दो) द्वारा रचित 'नैतिरीयोपनिषद्दीपिका' तैसिरोयोपनिषद् की साक्दरभाष्यानुमारणी टीका है।

हैं। इसमें आवेशाय्य— यह यजुर्वेद को तीसरीय गामा का है। इसमें आवेय, स्पांदर, कींडिय्य, अग्द्राम्य, वास्त्रीमिक, आनिवेदय, आगिवदेशायम, गीम्करसद आदि आवार्यों के वर्षा है। परन्तु इसमें किसी प्रसंस में भी तीसरीय आरण्यक अथवा तीसरीय बाह्मण की चर्चा नहीं है। आचेय, मारियेय और बरस्वि के जिसी इस पर माम्य से, परन्तु के अब नहीं मिलते। इन पुराने माम्यों को देलकर कारिसंक्य ने 'विभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्य। इस पर जिल्ला है।

तैतिसरीय बाह्यण--यह आपस्तम्य एवं आत्रेय जाला का बाह्यण है। इस पर सायणानार्य एवं आस्कर निश्न का माध्य है। माध्य की भूमिका में सहिता और बाह्यण की पुरास्ता पर विचार किया गया है। बाह्यण ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से मन्त्र का उद्देश्य और व्याख्या रहती है। इस बाह्यण का शेवांश तैतिरीय बारण्यक है।

तैतिकारीय खूतिबारिक - सुरेक्यराजार्य (नण्डन भिष्य) ने सन्यास लेने के बाद अनेक बेदान्त विषयक ग्रन्थ लिखे थे, तैत्तिरीय श्रुतिबारिक उनमें से एक है।

तैतिरोय संहिता-वैशम्पायन प्रवर्तित 'तेतिरीय संहिता' की २७ शास्ताएँ हैं। महीधर ने इसके भाष्य रें लिखा है कि बैशायायन ने याजवलका आदि शिष्यों की बेदाध्यवन कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रम होकर गढ माज-बल्बय से बोले कि जो कुछ बेदाध्ययन तमने किया है उसे बापस करो। याज्ञवलक्य ने किया को समिमती करके वमन कर दिया । उस समय वैशम्पायन के दूसरे शिष्य उपस्थित थे । वैशस्पायन ने उन्हें बाजा दी कि इन वास्त यजओं को ग्रहण कर लो । उन्होंने तीतर बनकर मन्त्र-बाह्मण दोनों को मिश्रित रूप में एक साथ ही चग लिया. इसीलिए उसका 'तैत्तिरीय सहिता' नाम पडा। बढि की मिलनता के कारण यज्ञकों का रग मन्त्र-ब्राह्मण रूप में अलग न हो सकने मे काला हो गया, इसी से 'कृष्ण-यजुर्वेद' नाम चल पडा। इसमें मन्त्रों के संग-संग क्रियाप्रणाली (बाह्मण) भी बतायी गयी है और जिम उद्देश्य से मन्त्रों का व्यवहार होता है वह भी बताया गया है। पूरी संहिता बाह्मण भाग के द्वा पर चलती है। इस शाखा के अन्य उपलब्ध बाह्मण परिशिष्ट रूप के है।

श्रीहकाचार्य-भाकूराचार्य के चार प्रमुख शिष्यों में से एक श्रीहकाचार्य था शाद्धुरावार्य द्वारा स्थापित व्यक्तिकाच्या स्थित व्योतिसंक के ये मठाक्षीश बनाये गये थे । त्रोटक के तीन शिष्य थे—चरस्वती, भारती और पुरी। पुरी, भारती और ग्रास्वती की शिष्यप्रस्थार ग्रामेरी मठ में हैं। त्रोटक के तीनी शिष्य दसनामी सन्यासियों में हैं हैं।

तोडसतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रीं में से ४०वें क्रम में 'तोडल तन्त्र' है।

तोण्ड सिद्धं इंबर---वीरजैन मतावलम्बी एक आचार्य (१५वीं शताब्दा) । इन्होंने 'वीरजैवप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ की रचता की है।

तोण्डर तिरुवन्तावि—तमिल शैवकवि नम्बि की कविताओं में से एक 'सोण्डर तिरुवन्तादि' हैं। स्थानिनीतन्त्र—इसमें कोच राजवंद्ध के प्रतिष्ठाता विश्वसिंह का परिचय दिया गया है। इसके कारण इसे विक्रम की सोलहवीं शती के बाद का माना जाता है।

जयीं जिया — (१) पुराकाल में बेदों का वर्गोकरण चार सहिताओं में न होकर ज्वक, साम और यजुन रवनाचौली के अन्तर्गत या, जिसमें समग्र वैदिक सामग्री जा जाती है। जतः त्रयो से सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का बोच हो बाता है।

(२) वेदों के अनुसरणकर्ती धर्मशास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्रों के लिए भी इसका प्रयोग होता है! सर्वाह्मिक के अर्थशास्त्र में नयी की गणना चार प्रमुख विद्याओं में की गयी है: "आस्त्रीशिकी नयी वार्ता स्थानीशिक्षित विद्याः" उत्तमें आगे कहा गया है: "एम अयीधर्मस्त्रुणी वर्णानामात्रमाणा व स्थामंस्थापना-दौपकारिक:" (१ २ ४)

[यह त्रयीधर्म चारो वर्णो तथा आश्रमो के स्वधर्म-स्थापन में उपकारी होता है।]

'ब्यवस्थितार्यमर्योद कृतवर्णाश्रमस्थितः।

े त्रव्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सी**दति** ॥'

[ आर्थ मर्यादा की व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम धर्म-सम्पन्न और त्रयों के द्वारा सुरक्षित प्रजा विश्वेष प्रकार से सुखी रहती हैं और कभी कष्ट नहीं पाती है। ]

स्वीदश्यवायं वर्जनसहमी— उत्तरायण की समाध्य के पहचान रविवार के दिन पुष्ठ पढ में सत्तयों को (पुष्ठ - वार्षो नक्षयों, जैसे हहत, पुष्प, मुग्निशा, पुनर्वमु, मुक्त अव के होने पर) इसका अनुष्ठान होता है। पक्षये कस सह यत जलता है। सूर्य का पुत्र को होता है। त्रयेरका प्रवारों, जैसे बीहि, यव, गेहै, तिल, माक, ग्रेंग स्थारिक निषेष्ठ हैं। केलक एक सत्य पर आजित रहुता पडता है। स्थायेक्षीक्स— किसी सास की त्रयोवशों के दिन इस दत का अनुष्ठान होता है। त्रयों को क्षेत्र एक के बरावर गों के पित्र के वार्षाय गों से प्रवार की सास की त्रयोवशों के दिन इस दत का अनुष्ठान होता है। वर्ती को क्षेत्र एक के बरावर गों के प्राप्त के स्वार की स्वार्थ की सुर्व की साम की न्यायोवशों की स्वार्थ की सुर्व की सुर्व की सुर्व की सुर्व की साम की स्वार्थ की सुर्व की सुर की सुर्व क

त्रामा—भाटों तथा चारणों की एक बाति। एक बाह्यर्थ-बनक बात भाट एवं चारण जातियों के विषय में यह है कि वे अवध्य समझे गये हैं। इस विश्वास के पीछे उनके स्वभावत दून एवं कीर्तिगायक होने का गुण है। 'नामा' की कहानी परिचमी भारत में विशेष कर सुनी गयी है । जागा बात्महरूषा या बात्मचरात को कहते हैं लिस हस लाजि कारे (जाद या चारण) किसी कोच की रला या बच्च महत्त्वपूर्ण कार्यरत रहते समय, आक्रमण किये जाने पर किया करते थे। कादियाबाड के समी मागों में मोनों के बाहर 'पानिक्या' पुटियोचर होती हैं। ये रक्षक परवपर हैं जो उपर्युक्त जाति के उन पुच्च एवं दिनयों के सामान में स्वारित हैं जिनहोंने पखुकों जादि के रक्षार्थ 'मागा' किया था। उन व्यक्तियों एवं घटनाओं का दिवरण भी हम एक्टरों पर अमिनिक्षित हैं।

किक — कारसीर ताँव दर्शन प्रणाली को 'निक' कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन ही मुख्य सिद्धान्तों — जिल्ल वाकि एवं अणु अववा पति, पाण एवं पशु का विन्तन प्रान्त होता है। माधवाचार्य के 'सर्वदर्शनसंग्रह' तथा मटर्बी के 'कास्मीर शैववाद' में विस्तार में इसका वर्णन मिलता हैं।

जिका क्र—यह शब्द बहुवचन में ही केवल प्रयुक्त हुआ है तथा सोमरस रखने के किमी प्रकार के तीन पात्रों का बाचक है।

जिलार्थे—पद्मविश जाह्मण (२८.३) में उद्धृत पुरोहितों की एक शास्त्रा का नाम, जिन्होंने एक विशेष यज सफलता-पूर्वक किया था।

क्यांतिस्त्रसंभै—यह वर काल्यान गुकल मानमी को आरम्भ होता है, एक वर्ष पर्यन्त जाना है। हैलिं नाम (वस्तुन यह बीक शाव्य हिलिंकोम' का भारतीय च्य है ) से पूर्य की पूजा होता है। आल्यान नाम से ज्येष्ठ मात तक पूर्य की 'हस' नाम से, जायाह से आध्वन तक 'मार्तव्य' नाम से, कार्तिक से माथ तक 'मास्कर' नाम से पूजा करने से पुंत्रजीकिक तथा पारकीकिक प्रमुख्य प्राप्त होने के साथ-साथ इन्द्रकोक का आनन्य जोर पूर्यजोक में बास मिलता है। इन तीन निर्माण के नारण इने निगतिसामी कहते हैं। दे ले होगाहि, १ ७३६-७३८; हत्यरलाकर, ५२४-५२६, कलोक हैं 'ज्यान हेनीति देवस्य नाम अस्त्या पुत्र-पुत्रः।'

विधितायस्की एवं कीरकुम् — सुदूर दक्षिण का तीर्यस्थान । कावेरी इन नगरों को दो भागों में बाँटती है। त्रिनि-नापस्की को प्रायः लोग ''त्रिची'' कहते हैं। इसका शुरू तमिल नाम 'तिरुचिरापल्ली' है, संस्कृत नाम 'त्रिशिर:-पल्ली' है। ऐसी जनशृति है कि रावण के साई त्रिशिरा नामक राक्षस ने इसे बसाया था। उसके विनाश के बाद यह वैष्णवतीर्थ के रूप में विकासत हुई।

जित — वैदिक गाहित्य में स्पन्टतः यह एक देवताका नाम है। किन्तु निरुक्त (४६) के एक परिच्छेद में यास्क ने जित को ऋषि का नाम बताया है।

भित आरथ्य — अपान्तपात्, नित आप्य, मातिरुका, जहि-कृष्य यहं जल-एकपात को इन्द्र एव दह के काल्पिक पर्याप कहते हैं, जो जाकाशीय तिथुन के रूप में वर्षित हैं। 'जपानपात्' एवं 'तित आप्य' का प्रारम्भ इक्की-दिग-नियम काल से पाया जाता है। इन दोनों एवं मातिरुका को कही-कहीं जिल (विशेष कर इसके आकाशीय म्य में) माना गया है।

ऋत्वेद में कोई पूरा मुक्तः 'त्रित आप्त्य' को समर्पित नहीं है, किन्त अन्य देवतापरक कई सक्तों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इन्द्र, अग्नि, मस्त और सोम के साथ प्राय इसका वर्णन मिलता है। वत्र के ऊपर इसके आक्र-मण और आधात के कई सन्दर्भ पाये जाते हैं। इसकी 'आपन्य' उपाधि से लगता है कि इसकी उत्पत्ति 'अप' (जल) से हुई। सायण ने इसको जल का पत्र कहा है। इसके सम्पूर्ण वर्णन से अनुमान किया जा सकता है कि त्रिन (आप्त्य) विद्युत का देवता है। तीन प्रकार की अग्नि-पार्थिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत) इन्द्र अथवा वाय और क्योम की अग्नि (सर्य) में से यह अन्त-रिश्र की अस्ति है। भीरे-धीरे इस्ट ने इसकी शक्ति को आत्ममात कर लिया और देवताओं में इसका स्थान बहुत नगण्य हो गया । सायण ने जित आप्त्य की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही है अस्ति ने घताहति के अवशेष को साफ करने के लिए आहति की एक चिनगारी जल में फेंक दी । उससे एकत. दित और त्रित तीन परुष उत्पन्त हो गये। क्योंकि वे 'अप्' से उत्पन्न हुए वे अतः 'आप्त्य' कहलाये। एक विन त्रित कृप से पानी लेने गया और उसमे गिर गया। असुरो ने कृप के मुँह पर भारी दक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोडकर निकल आया। 'नीतिमञ्जरी' में यह कथा भिन्न प्रकार से कही गयी है। एक बार त्रित आदि तीनो भाई अब यात्रा कर रहेथे तो उनको प्यास लगी। वे एक कप के पास

पहुँचे। पित ने कूप से जल निकाल कर स्वयने माहसों को पिलाया। माहसों के मन में लोज आसा। मित की सम्पत्ति हुझ लेजे के दिचार से उसको कूप में बकेल कर उसके मूँह पर गारों का चक्का रल दिया। जित ने अंति भिन्नभाव से देवताओं की प्रार्थना को और उनकी कुपा से वह बाहर निकल आसा।

भिताप्रवालसस्त्री—हरत नजनगुक माथ सुक्य मतानी को इस बता का अनुष्ठान होना है। यह (विधिवत हरवाकर-तक हारा स्त्रीकृत तथा मामवत हैमाडि हारा स्त्रीकृत है।) एक वर्ष पर्यन्त चकता है। इसके यूवे देवता है। वती को प्रयोक मास चुन, वान, यन, सुक्यां और बाट अस्य बस्तुएँ क्रमशः शान मैं देनी चाहिए तथा एक भाव्य (निजनिमन प्रकार का) और उत्तरेक मास क्रमशः गोमून, कक तथा श्वर पृथव-पृथक् बस्तुएँ प्रहाण करनी चाहिए। इससे तीन वस्तुएँ प्राप्त होती है समृद्ध कुळ में जन्म, सुस्वास्थ्य तथा थन। हेमाडि ने 'नयनप्रय ससमी' के नाम के देने प्रस्वीवित किया है।

प्रिक्चकी—श्रीदेण्यव संन्यासी शक्कर के दसनामी सन्या-सियो है जिल है। इनके सम्प्रदाय में केवल ब्राह्मण ही सहण किये जाते हैं वो निरण्ड भारण करते हैं। दसनामी सन्यासी एकटण्डयारी होते हैं। दोनों वर्गों का कमका चिक्कर्की एवं 'एकटण्डी' कहकर मेर किया गया है। क्रियासिक्युसिसहानारायण उपनिषद—यह परवर्ती उप-

त्रिषुष्पु — जीव सम्प्रदाय का धार्मिक चिन्न, जो मौहों के समानात्तर ललाट के एक सिरं से दूबर तक मस्म की तीन रोवाओं से अंकित होता है। जिपुण्ड का चिन्न आती, त्राओं एवं शारीर के अन्य मार्थी पर भी अंकित किया जाता है। कालानिकट उपर में पिपुण्ड पर ध्यान केहिन्द करने की रहस्यमय क्रिया का चणन है। यह सांकेतिक चिन्न शास्त्रों डारा भी अपनाया गया है। यह सांकेतिक चिन्न शास्त्रों डारा भी अपनाया गया है। यह सांकेतिक चिन्न शास्त्रों डारा भी अपनाया गया है। यह सांकेतिक चिन्न शास्त्रों के प्रमुख्य ना निर्वेशक है। जिपुण्य मार्यायों पर विश्वसनीय

त्रिपुर--- बाह्मण प्रत्यों में त्रिपुर का प्रयोग एक विश्वसक्तीय सुरक्षा के अर्थ में किया गया है। किन्तु यह प्रसग क्लिस्ट कल्पना है। तीन दीवारों से चिरे हुए दुर्ग के अर्थ में इसकी सहण करना भी सन्दिग्ध ही हैं।

परवर्तीसाहित्य में त्रिपुर वाणासुर की राजधानीयी ज़ो स्वर्ण, रौप्य, और औह की बनीयी। शिव ने इसका व्यंस किया अदः वे 'किपुरारि' कहलाये। इक्टब्युराण के अवित्तका और रेवा सम्बन्ध में इसका विस्तृत वर्णम है। शिव ने व्यक्तिका से पिपुर पर वाक्रमण किया वा इसकिए। इस विषय से उजनव्य में अवित्यक्त का नाम 'उज्जितिन' (विद्येष विजय वाकी) पड़ा। यह नगर आमे चलकर 'चिपुरी' भी कहलाया। इसका अवस्थित जनकपुर से ६-७ मील परिचम तेवर नांव और आस-पास के इहां के रूप में पड़ा हुआ है।

जियुर्तुक्यरी—यह अगदस्या महाशिक्त का एक रूप है। जियुर्ग्युक्यक्त —तीनों उत्तरा नक्षत्र मुक्त रविवार को इस इस का अनुष्ठान होता है। प्रतिसा को बृत, दुस्य, गानों के रस में स्नान कराकर तथ्यचात् केसर से उदर्सन तथा बाद में पुक्त करना चाहिए।

त्रिपुरा—यह देवी का नाम है, जो भू, भुव., स्व लोकों अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वर्गकी स्वामिनी है। तन्त्रशास्त्र में त्रिपुराका बडा महत्त्व वर्णित है।

बंगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश का भी यह नाम है, जो महामाया तिपुरा की आराधमा का पुराना केन्द्र था। जकलपुर के पाव स्थित प्राचीन तिपुरी भी पहले शिवत-उपासना का क्षेत्र था। लगता है कि इसके नष्ट होने पर यह पीठ स्थानस्वारित होकर (भी राजश्रा के माथ) मंग देश के पार्यर और बाङ्गल प्रदेश में चला पाया और इस प्रदेश को अपना उपयुक्त नाम दिखा।

िकपुरा उपनिषद् — यह शास्त्र उपनिषद् हैं जिसकी रचना सठ ९५७-१४१७ के मध्य किसी सम्य मार्गा आता है। समें १९ पष्ट हैं तथा इसका सम्बन्ध ऋष्वेद को हो। कर शास्त्रा से ओड़ा आता है। यह शास्त्र मत के दार्शनिक आधार का सींक्ष्य वर्णन उपस्थित करती है। साथ ही यह अनेक प्रकार की व्यवहृत पूजा का भी वर्णन करती है। 'अथवींशस्त्र उपनिषद्' के अन्तर्यंत गांच उपनिषदों में से यह एक है।

त्रिपुरातस्त्र—'आगमनत्त्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों की वालिका में १४वाँ तन्त्र त्रिपुरातन्त्र है।

त्रिपुरासापनीय उपनिषय् —शाक्त उपनिषयों में से एक प्रमुख । यह 'नृसिहतापनीय' की प्रणाली पर प्रस्तुत हुई है और 'अयर्वशिरस्' वर्ग की पौच उपनिषयों के अन्तर्गत है । रचनाकाळ 'त्रिपुरा उपनिषय्' के आस-पास है । विषुरोत्सव---इस त्रत के अनुष्ठान में कार्तिकी पूर्णिमा को साम्ध्य काल में शिवजों के मन्दिर में दीप प्रज्यलित करना चाहिए।

त्रिभाष्य---तीलरीय प्रातिशास्य पर आवेय, मारिषेत्र और बररुचि के लिखे भाष्य थे, परन्तु वे अब नहीं मिस्ते। इन प्राने भाष्यों को देखकर कार्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम का एक विस्तृत ग्रन्थ रचा है।

जिमसुर--- मचू, वृत तथा शक्तरा को त्रिमयूर कहा जाता है। धार्मिक क्रियाओं में इसका नैवेदा रूप में प्रचुर उपयोग होता है।

त्रिमृति-मैत्रायणी उपनिषद् में त्रिमृति का सिद्धान्त सर्व-प्रथम दो अध्यायों में वर्णित है। एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता के तीन रूप है-नाह्मा, विष्णु एव शिव । उपर्युक्त उपनिषद् के पहले परिच्छेद (४५-६) में केवल इतना ही कहा गया है कि तीनों देव निराकार सत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। दूसरे में (५.२) इनके दार्शनिक पक्ष का यह वर्णन है कि ये प्रकृति के अदृष्य आधार सत्त्व, रजस् एव तमस् है। एक ही सत्ता तीन देवो के रूप में निरूपित हे-विष्णु सत्त्व हैं, ब्रह्मा रजस् हैं तथा शिव तमस् है। त्रिमूर्ति सिद्धान्त का यह वास्तविक रूप है, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में त्रिमृति के विभिन्न रूप है। वैष्णवों में विष्णु ही ब्रह्म है तथा बह्या और शिव उनके आश्रित देव हैं। उसी प्रकार बीवो में जिब ब्रह्मस्वरूप है तथा विष्णु और ब्रह्मा उनके आश्रित है। यही भाव गाणपत्य एव शाको में भी है। निम्बार्क, बल्लभ तथा दूसरे बैठणव मताबलम्बी कुष्ण को विष्णु से भिम्न एव ब्रह्म का रूप मानते है। साहित्य. मृतिशिल्प एव चित्रकला में त्रिमृति के रूपो का विविध और विस्तृत चित्रण हुआ है।

विमूर्तिकत-ज्येष्ठ सुक्छ तृतीया को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। यह तिथिवत है। तीन वर्ष पयन्त यह कलता है। इसमें विष्णु अथवान् की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीन दैवत मृतियों के रूप में पूजा होती है।

विमुण-कृत्येद (१०९७,१), तीलारीय स० (४.२,६,१) तथा वाजननेदी सं० (१२७५) में इस तब्द का क्यू कता-ओवधि-नस्पतियों की क्रीक उत्पत्ति का बहुण है, जब देवताओं की भी सृष्टि नही हुई पी देवेच्यस् विमुणम् पूरा)। विकक्त के साध्यकार (१२८) का मत है कि त्रियुन परवर्ती भारत के कालकम को कहते है तथा पौधों की उत्पार्त उसमें से प्रथम युग में हुई। शतपथ बा॰ (७.२,४,२६) में इससे तीन ऋतुओं—बरान्स, वर्षा एवं पत्रसङ का अर्थ लगाया गया है।

त्रिषुमीनाराषण — हिमालय स्थित एक तीर्थ स्थान । बदरी-ताब के मार्ग में पर्वतिक्षित्रर पर मतवान तारायण मूरेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विश्वचान हैं। सरस्वती गङ्गा की चारा यहरी हैं, जिससे चार कुण्ड बनाये गये हैं—कहा-कुण्ड, कहकुण्ड, विल्णाकुण्ड और सरस्वतीकुण्ड । कहकुण्ड में स्नान, विल्णुकुण्ड में मार्चन, इह्युकुण्ड में बाचमन और सरस्वतीकुण्ड में तर्गण होता है। मन्दिर में अवक्षण्ड धूनी कलती रहती हैं वो तीन युगो से प्रच्चलित मानी जती है। कहते हैं शिव-पानेती का विवाह यही हुवा था।

जिराजजत— इस बत में अक्षारलवण भोजन तथा भूमिणयन का विधान है। तीन राजि इसका पालन करना पडता है, गृह्यमुद्धे में विवाह के परवात् पति-पत्नी द्वारा इसके पालन का आदेश है। वहें अनुक्ताने के साथ आनुपज्जिक कप में इसका प्रयोग होता है।

क्रिकोक्तमाय—ियन का एक नाम । इस नाम का एक दीव सीर्य है। हिमाचक प्रदेश में रटांग ओत (व्यासकुष्ण) के उत्तरने पर चन्द्रा नहीं के तट पर खोककर आता है। वहीं डाक्बेंगछा और धर्मधाला है। वन्द्रभागा के किनारे-किमारे २८ मील जिलोकनाथ के लिए रास्ता जाता है। विलोकनाथ का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत मुख्द बना हुआ है।

िककोकन — नामदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गामक, जिनके बारे में बहुत कम जात है। ग्रन्थ शाहब में उनको वीन स्मुतियाँ मिलती है, किन्तु उनकी मराठी कविनाएँ तथा स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी जात होती है। ये बैळ्जब भक्त थे।

जिलोचनयात्रा—(१) वैशाल शुक्ल तृतीया को इस वत का अनुष्ठान होता है। इसमें शिवलिज्ज्ञ (जिलोचन) का पूजन करना चाहिए। दे० काशीलण्ड।

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में काशी में कामेश का दर्शन करना चाहिए। विशेष रूप से शनिवार के दिन कामकुण्ड में स्नान का विधान है। दें० पृष्ठपार्थिचस्ता-मणि, २३०। विविक्रम — (१) विविक्रम का शाब्दिक वर्ष हुँ 'तीन वरण वार्जा । यह विष्णु का ही एक नाम है । ब्रुव्येट में विष्णु के (क्रम्ब) वर्गों से लाकाश में नवदने का उरलेख हैं। 'विष्णु' यूर्व का ही एक कप हैं। यह व्यपने प्रातःकालीन, मध्याह्न-कालीन तथा सार्यकालीन कान्ने बगों से सम्पूर्ण आकाश को नार लेता हैं। इसी लिए उसको ब्रुव्यंद में 'उलक्रम' (जन्ने व्यवाला) कहा गया है। इसी विदान करवान के आभार पर प्राणों में वामन को कथा की रचना हुई बीर उनको निविक्रम कहा गया। पुराणों के अनुसार निष्णु के बामन अवतार ने अपने तीन वरणों मे राजा बिल की सम्पूर्ण पृथिवों और उसकी थीठ नाम ली। इसलिए विष्णु निविक्रम कहालये।

(२) १३वी शाती के उत्तरार्द्ध में बैंग्णवाचार्य मध्वरिवत वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविकम ने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक व्याख्या लिखी ।

किषिकमित्राज कत---मांधीर्य गुक्ल नवमी को यह यत प्रारम्य होता है। प्रति नात यो त्रिपात्रवतो के हिमाब में बार वर्षों तथा दो मासी में, अर्थात् ५० महोनो में कुल १०० त्रिराज्यत होते हैं। हसमें बालुदेव का प्रवत्न होता है। अच्छमी को एकभक्त तथा उसके बाद तीन दिन तक उपवास का विभाग है। कार्तिक में द्रत की समाप्ति होती है। दे० हेमाद्रि, २३१८-३२०। त्रिक्कम 'विष्णु' का हो एक विकर है। क्यांचर के विष्णुप्तम में विष्णु के तीन परों (त्रिविकम) का उल्लेख है। पुराणों के अनुसार विष्णु ने वामन कर में अपने तीन पदों से सम्पूर्ण त्रिकोकों को नाप किया था। इस त्रत में इसी रूप का ध्यान किया बता है।

जिधिकमवत — यह विष्णुवत है। कार्तिक से तोन मास तक अथवा तीन वर्ष तक इन ब्रत का अनुष्ठान होता है। इसके अनुष्ठान से ब्रती पापो से मुक्त हो आता है। दे० हेशाद्रि, २८५४-८५५ (विष्णुघर्म० से); इत्यकस्पतक, ४२९-४३०।

जिब्रुत---दुश्च, दिघ तथा धृत समान भाग होने पर त्रिवृत कहलाते हैं (वैखानसस्मार्तमृत्र, ३१०)। धार्मिक क्रियाओं में त्रिबृत का प्रायः उपयोग होता है।

त्रिबंगी—तीन बेणियो (जलघाराओं) का सङ्गम। प्रयाग तीर्घराज का यह पर्याय है। गङ्गा और यमुना दो नदियाँ यहाँ मिलती है और विष्वास किया जाता है कि सरस्वती भी, जो राजस्थान के मस्त्यक में जुस हो जाती है, पृथ्वी के नीचेनीचे बाकर उनते मिल जाती है। हिन्दू धर्म में निदयों पिवन माने जाती है। के स्कूम और अधिक पिवन माना जाती है। जो ती को स्कूम और जीवक पिवन माना जाता है जो दोना नाही है। यहाँ पर स्नाम जोता है। यहाँ पर स्नाम और दान का विशेष महत्त्व है।

भिक्केसम्—यह तीर्यस्थान केरल प्रवेश में है। यह वैज्यव तीर्य है। नगर का गुढ मार्ग 'तिक्वनन्तपुर्ट्' हैं। पूराणी में इस स्थान का नाम 'अनन्तयनम्' मिलता है। प्राणीन नामणकीर राज्य तथा वर्तमान केरल प्रदेश की यह राज-वानी हैं। स्थान से आये मील पर यहाँ के नरेश का राजप्रमाश है। भीतर प्यमान भगवान् का मान्दिर है। पूर्व भाग में स्थानित मक्डिन्टम् है। दिख्य भाग में सास्ता (इस्हिस्पुन ) का छोटा मन्दिर है। उत्सव-विष्ठह के साथ श्रीदेशी, मूरेबी, लीललेकी को मूर्तियाँ विराजमान हैं। शाल्योम शिक के अनुसार द्वादस स्कृत (२०००) शाल्याम पूर्तियाँ भीतर रक्कर 'इन्ट् शक्त योग' नामक निश्चण विश्वेष के भगवान् प्यनाभ का वर्तमान पित्रह निर्माल हुआ है। प्यनाम ही नाजन-कोर (केरल) के अधिपति माने जाते हैं। राजा भी उनका प्रतिभित्र मान होता था।

निश्चक्रकु—तीलरीय उपनिषद् में बणित एक आभार्य तथा मैंकिक साहित्य के एक राजकृषि। परवर्ती साहित्य के अनुसार त्रिवाक्कु एक राजा का नाम है। विश्वामित्र में इसकी संदेह स्वयं अंथने की बेप्टा की, परस्तु म्हिक्ट अपने मन्त्रबल से उसको आकाश में ही रोक दिया। तब से त्रिवाक्कु एक तारा के रूप में अपर में ही लटका हुआ है। किस्तिम्हात्य—'आगमतरुप्विलाग' में दी गयी। ६४ तन्त्रों की सुची में यह ४३वी तन्त्र है।

जिजिकिसाहाम उपनिषद्—यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

"जिज्ञीक —एक पुराकालीन जामि, जिसका उल्लेख जास्वेद (१११२,६३, ८४५,३० तचा १०९२,२) तचा अपर्य बेद (४२९.६) में हुआ है। पञ्चविश्व बाह्यण में उसके नाम से सम्बन्धित एक माम का प्रसा है।

श्रिस्कली—भारत के तीन श्रेष्ठ तीर्घ प्रयाग, काशी और गया विद्वानी द्वारा 'त्रिस्चली' के नाम से अभिहित किये गये है। नारायण भट्ट ने १६३७ वि० में वाराणसी में 'विस्चलीमेलु' नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। इस महत्त्वपूर्ण धन्य में उन्होंने मनुष्य के लिए इन्हीं तीन पित्रण तीर्मस्वानों की बाजा का महत्त्व बतलवा है। बस्तुतः इत तोनीं स्थलों का सम्यक् सुक्कत समाहार है। किसी तीर्मयाणी की बाजा का मुक उत्तर है। प्रवि इन तीनो स्वलों की बाजा उत्तरे नहीं की तो उसकी तीर्म-याचा व्यर्थ है। 'जिल्लालीसेलु' के आनन्याश्रम संस्करण में प्रवाग का विवरण पुष्ठ र से ७२ तक, काशी का विवरण पुष्ठ ७३ से ३१६ तक तथा गया का विवरण पुष्ठ ३१७ ते ३७९ तक दिया गया है।

जिसम —दालचीनी, इलायची और पत्रक को त्रिसम कहा जाता है। दे० हेमाद्रि, १४३। इसका भैवज्य और धार्मिक क्रियाओं में उपयोग होता है।

श्रिकुषण्य—दालवीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग को त्रिसुगन्ध भी कहते हैं। बार्मिक क्रियाओं में इनका प्राय व्यवहार होता है।

अप्रमुख—वैविषिक दर्शन अणुवादमुलक भौतिकवादी है। इक्ष्मों के नी प्रकार इससे मान्य है। उनसे प्रयम चार परमाणुओं के प्रकार है। प्रत्यंक परमाणु अपरिवर्तनशीक एयं अनितम सला है। ये चार प्रकार के गुण रक्तते हैं, यया गण, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वातु, अनिक के अनुसार)। दो परमाणु मिलकर 'द्रपणुक' बनाते हैं तथा ऐसे दो अणुओं के मिलल से 'प्रपणुत' बनते हैं। प्रणुक्त ही वह सबसे छोटी इकाई है, जिसमें विशेष गण होता है और ओ पदार्थं कहा जा नक्ता है।

ज्यस्थक — तीन अस्थक (नेत्र ) बाला (अथवा तीन माता बाला )। यह शिव का पर्याय है। 'महामृत्युक्तय' मन्त्र के जप में शिव के इसी रूप का ध्यान किया जाता है।

ज्यस्यक्कात — चतुर्वशी तिथि को भगवान् शङ्कर के प्रीत्यर्थ यह बत किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक गोदान करते हुए मनुष्य शिवपद प्राप्त करता है। दे० हरिवश, २१४७।

श्चानकहोम— 'साकमेथ' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्ययत्र का तृतीय पर्व हं उसमें मितृयत्र का विधान है। इसी यक्ष का दूसरा आग है 'श्यानकहोग' जो घट के लिए किया जाता है। इसके उद्देश्य देखता को प्रसन्न करना तथा उन्हें दूसरे लोगों के पास भेजने के लिए तैया करना देश जन्हें दूसरे लोगों के पास भेजने के लिए तैया करना है, जिससे यक्षकर्ता को कोई हानि न हो। भौतिक उत्यात के अवसर पर 'शतरुद्रिय होम' भी उपर्युक्त यज्ञ के ही समान शान्तिप्रदायक होता है।

च्यहः स्थूषः — विष्णुमर्स० १ ६० १४ के अनुसार जब एक तिथि (६० घडो से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पर्ण करती है तब उसे व्यवहः स्युक् कहा जाता है। इसमें एक तिथि की विद्व हो जाती है।

त्रे लोक्यमोहनतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूची में उद्युत्त यह एक तन्त्र है।

त्रेकोक्यसारतन्त्र—'आगमतत्त्वविकास' की तन्त्रभूची में उद्धृत यह एक तन्त्र ग्रन्थ है।

लक्ष्या—वैदिक देशे में अति प्राचीन लक्ष्या जिल्लाहर देवता है तया देशे का निर्माणकार्य इसी के जमीन है। 'त्वस्य' का शांकिक अये हैं निर्माण करनेवाला, शिरानकार, बास्तुकार। विद्यवकर्यों भी सही है। यह 'दी' का पर्याप भी हो सकता है। सभी वस्तुकों को निष्यत आकार में अलंकत करना तथा गर्भावस्था में पिष्य को मांकित प्रयान करना इसका कार्य है। मनुष्य एवं पशु सभी जीवित कभी का जन्मदाता होने के कारण यह बंध एव जनन्मशित का प्रतिपिधि है। यह मनुष्यवादि का पूर्वज है, क्योंक प्रयान मनुष्य या कोर उनको पुत्री सरण्या का पुत्र है (ऋ० १९६९)। बाक्ष उनको पुत्र मानता है (८९६९), अनिन (१९५२) एवं अनुमान से इन्द्र (६५९९, १७६) उसके पृत्र है। त्वस्य

# 53

 च—व्यञ्जन वर्णों के तवर्गका द्वितीय अक्षर । कामचेतृ-तन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है

य कार जन्नजाराङ्कि कुण्डलोगोजवाणिती। तिवातिमाहित वर्ण विवित्युसिहित सदा। पञ्चवेषायं वर्ण पञ्चयाणात्मकं सदा। अरुणादित्यस्त्राणं पञ्चयाणात्मकं या यो है. य स्थिरामी महासन्धिर्मणयाहो जयानकः । शिलो विरासिनो वर्णा अदकाली शिलोज्ययः ।। हरूणो बुद्धितिकमी व दसनामाणिरोग्रर । दर्या योग्या केशी वामकानुग्योजलः ।। दर्या योग्या केशी वामकानुग्योजलः ।। लोलोजज्जियनी गुद्धाः शरक्जन्द्रविदारकः । इसके घ्यान की विधि निम्नांकित है :

नीलवणाँ त्रिमयना षड्मुबां बरदां पराम् । पीनवस्त्रपरीधाना सदा सिद्धिप्रवायिनीम् ॥ एवं च्यात्वा वकारन्तु तत्मन्त्रं दशक्षा अपेत् । पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणमयं सदा॥ तहणादित्यसकारां वकारं प्रणम्भ स्थमः॥

 स्वालिए क्विति । इसीलिए कंगीत
 के ताल में इसका संकेत होता है। इसका तास्विक अर्थ है रक्कण। दे० एकाक्षरकोश।

— मेदिनीकोश के अनुसार इन्फ्न अर्थ है 'वर्बत'। तन्त्र में यह भय से रक्षा करने वाला माना जाता है। कही-कहीं इसका अर्थ 'भयिचल्ल' भी है। शब्दरत्नावली में इसका अर्थ 'भक्षण' भी दिया हुआ है।

चानेकर(चान्चानेकर)तीर्थ—यह तीरंदंन्यान हरियाना प्रदेश में स्थित है कीर यानेयर शहर से समन्य दो कनीय की दूरी पर अल्यन्त ही पवित्र सरोकर है। इसके तट पर स्थाजीवर (स्थापु—धिव) का प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि एक बार इस समेबर के कुछ जलीवन्द्रजों के स्थां से ही महाराज बेन का कुछ रोम दूर हो नया था। यह मी नहां जाता है कि महा-भारतीय युद्ध में पाण्डवों ने पूजा सं प्रमन्त शकरजी से यही विजय का आधीर्याद यहण निया था। पृष्यभूति वश के प्रसिद्ध राजा हर्पयर्थन तथा उसके पूजी में यह राज-धानी थी। प्राचीन काल से यह प्रसिद्ध वैद तीर्थ हैं।

## 2

क्क्स — आदित्यवर्ष के देवताओं में में एक। नज़ा जाता है कि क्रमिति ने दक्त को तथा दक्ष ने अदिति को जम्म दिया। यहां अदिति सृष्टि के स्मोतन्व एव दक्ष पुरुषतन्व का प्रतीक हैं। दक्ष को बढ़दाशां, वृद्धिशालों, अन्तर्युष्टि-मुक्त एव इच्छाशांकप्रम्मन कहा गया है। उसकी कुछना वहण के उत्पादनकार्य, शांकि एवं काग से हो सकती हैं। स्क्रम्पुराण से दक्ष प्रवापित को सन्तर्युष्टि-पुरुष्ट हैं। दक्ष को पूत्री सती विषय के स्थाही गयी थी। दक्ष ने एक यज्ञ किया, विषय के स्थाही गयी थी। दिया किन्तु विषय को नहीं मुलाया। सती अनिमन्त्रिय दिया किन्तु विषय को नहीं मुलाया। सती अनिमन्त्रिय उसने अपना शरीर स्थाग दिया। इत घटना से कुछ हो-कर सिखने अपना निर्माण को भेजा जिन्होंने यज्ञ का जिल्लास करा। शिखन सती के शब को कन्यो पर लेकर विश्विस पूसने रहे। जहां-जहां सती के शरीर के अंग गिरं वहां-वहाँ विविध सीर्थ वन गये।

दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भी हुए है, जिनकी धर्मशास्त्रीय कृति 'दक्षस्मृति' प्रसिद्ध है।

सका पार्वति — पर्वत के बराज देश पार्वति का उल्लेख शतपथ बाह्मण (२.४,४.६) में एक विशेष शत के सन्दर्भ में हुआ है, जिसे उसके बशा कर शांत्रपण कर रहे हैं साथ उसके प्रमाव से बाह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे। इसका उल्लेख कोषीरांकि बाह्मण (४.४) में भी है।

विकास क्यर्च—वसिष्टवशजो का एक विरुद्ध (ऋ० वे० ७,३३.६), क्यों कि वे केशो की वेणी या जटाजूट बनाकर उसे मस्तक के दक्षिण भाग की बोर झुकाये रखते थे।

उस महत्त के दाशण भाग का बार सुकाय रक्षत था वा सिक्तमा—यज करने वाले पुरोहितों को दिये गये दान (शुक्क) को दिखाना कहते हैं। ऐसे अवदरों पर 'गाय' हो प्राय: शुक्क होती थी। दानस्तृति तथा बाह्यणों में इसका और भी विस्तार हुआ है, जैसे गाएँ, अब्ब, भैस, ऊँट, आधूषण आदि। इसमें भूमि का समावेश नहीं है, क्योंने पूमि पर सारे कुट्टुच्च का अधिकार होता था और विना सभी सबस्यों की अनुमति के इसका दान नहीं किया जा सकता था। अदाएब भूमि अदेस समझी गयी। बिन्सु मध्य युग आत्अति भूमि भी राजा द्वारा दिखागा में दी जाने कमी। फिर भी इसका अर्थ सा भूमि से राज्य को जो आद होती थी, उसका दान।

प्रतंक वार्मिक अथवा माजुलिक क्रप्त के बनत में
पुरोहित, म्हरित्व अववा ब्राह्मणों को दिलाणा देना
बावद्यक समझा जाता है। इसके बिना सुभ कार्य कः
सुकल नहीं मिलता, ऐसा विश्वास है। ब्रह्मचर्य अथवा
अध्ययन समात होने पर शिष्य द्वारा आजार्थ (पुर) को
दिल्लामार—वीव मत के अनुरूप ही शास्त सन भी निममे
पर आधारित है, तदनन्तर जब आगमों के बिस्तुत
आजार का शास्त सन के अनुरूप हो शास्त सन भी निममे
पर आधारित है, तदनन्तर जब आगमों के बिस्तुत
आजार का शास्त सन के भी समावेख हुआ तक वे
नितमानुमोदित खास सन को माम दिल्लामार, दिल्लामारी
अथवा वैदिक शास्त्रसत एवं गया। आजनक इस दिल्लाम

चलने बाला उपासक बाजने की शिव मामकर पञ्चतरक से जिवा (गिक्त ) की पूजा करता है और सब के स्थान में विकास रहे की स्थान में विकास रहे की स्थान में विकास रही है। इंद मार्ग की बागावार से अंदर मार्ग को बागावार से अंदर मार्ग का बागावार से अंदर मार्ग का बागावार से अंदर मार्ग को से बीधावाचार का प्रवक्त सेबा जाता है।

विक्रणाचारी---दक्षिणाचार का आवरण करने वाले शाक्त उपासक । दे० 'दक्षिणाचार' ।

**बिजनामूर्ति उपनिषद्--**एक परवर्ती उपनिषद् ।

बिक्रणामूर्तिस्तोत्रवातिक—सुरेश्वराचार्य (मण्डन मिश्र) ने सत्यास लेने के बाद जिन अनेक धन्यों का प्रणयन किया उनमें से एक यह प्रन्थ भी है।

बण्ड — धनुस्मृति में दण्ड को देवता का रूप दिया गया है विवक्ता रङ्ग काला एव आंखे लाल है, जिसे प्रभापति नै धर्म के अवतार एव अपने गुत्र के रूप में जरूम दिया। वण्ड ही बिक्ट में वात्ति का रक्षक है। इसकी अनुपरिष्यति में बक्तिशाली निवंजों को सताने लगते हैं एवं मास्य न्याय फैल जाता हैं (जैसे बड़ी मखलों छोटों मखलों को निताल जाती हैं, उमी प्रकार वह लोग छोटे लोगों को मिटा डान्ते हैं)।

यण्ड हो वास्तव मे राजा तथा शासन है, यदापि इसका प्रयोग राजा अववा जिंवत अधिकारी बारा होता है। अराग्ध से मुक्तर बच्च देने पर अजा रुष्ट होती है तथा अपुत्त रच्च देने पर बहु राजा का आदर नहीं करती। अतप्त राजा को चाहिए कि वह अपराध को ठीक तौल कर वच्चविधान करे। यदि अपराध को राजा दिण्टत न करे तो वहीं उसके किसे हुए अपराध एवं पापों का मानी होता है। मनु ने 'वच्च' के साहास्य से कहा हैं.

दण्डः शास्ति प्रजा सर्वी दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुसेषु जार्गीत दण्डं धर्म विदुर्वेधाः ।।

[ वण्ड हो शासन करता है। वण्ड ही रक्षा करता है। जब सब सोते रहते हैं तो वण्ड ही जागता है। बुद्धि-मानों ने वण्ड को ही बर्म कहा है।]

बच्चनीति — राजशास्त्र का एक नाम । यह शास्त्र अति प्राचीन है। महाभारत, शास्त्रिपर्व के ५९वें अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में बहुत काल तक न राजा था, न दण्डा प्रजा कर्मानुवामिनी थी। फिर काम, कोय, क्षोजादि दुर्गुं ज उत्पन्न हुए। व क्तंत्र्याकर्त्य्य का जान मस्ट इसा एमं 'मास्य प्रचाद' का बोक्बाका हुआ। ऐसी दगा मैं देवों की प्राचंना पर बहुता ने एक काल कप्यायों वाका 'वण्डमीति' नाम का बीतिवास्त्र एम डात्मा। इसी की किंकिन कप आवस्यकतानुतार समय-समय पर दी की 'कालाक्त', 'बाहुक्तक', बाहुक्त्याय साल्य', 'बोक्बनती नीति', 'बच्चाल्य', 'कामस्टकीय नीति' एमं 'बुक्रमीतिसार' हुए। प्रचर्नातिक मा प्रयोग राजा के द्वारा होता था। यह राज-चर्ष का ही प्रयुक्त अङ्ग है।

कौटिस्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' के विद्यासमुद्देश प्रक-रण में विद्याओं की सूची में दण्डनीति की गणना की है: 'आन्वीशिकी-त्रमी-वार्ता-दण्डनीतिस्वेति विद्या'।'

कीटित्य ने कई राजनीतिक सम्प्रदायों में अभिनस-सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो केवल दण्डमीति को ही विद्या मानता था। परन्तु उल्लीने क्यां द्रमका प्रतिवाद किया है और कहा है कि चार विद्यार्ग है ( वतल एव विद्याः) और इनके सम्बन्ध में ही दण्डमीति का अध्ययन हो सकता है। 'अर्थवास्त्र' में दण्डमीति के निम्नास्ति कार्य बताये गये हैं'

- (१) अलब्धलाभार्या (जो नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्त कराने वाली),
- (२) लब्धस्य परिरक्षिणी (जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने वाली),
- (३) रक्षितस्य विवर्धिनी (जो रक्षित है उसकी वृद्धि करने बाळी) और
- (४) वृद्धस्य पात्रेषु प्रतिपादिनी (बढे हुए का पात्रो सें सम्यक् प्रकार से विभाजन करनेवाली)।
- बण्डी— चतुर्घ आश्रम के कर्तस्य स्यवहारों के प्रतीक रूप बील का वण्ड जो संत्यामी हाथ में धारण करते हैं, वे स्थान कहे जाते हैं। आजकल प्राय राष्ट्र स्वामी के समुमानी दिख्यों का विशेष प्रचलते हैं। यह जनके ससनामी संत्यासियों का एक आन्तरिक वर्ग हैं। इनके नियमानुसार केवल बाह्मण ही बच्च धारण कर सकता है। इसकी क्रियाएं इतनी कठिन हैं कि बाह्मणों में भी कुछ बोंदे ही उनका निवाह कर सकते हैं और अधिकांश इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते।

वसगोरवार्वा — नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुर गोरखनाथ क्रिरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें से 'दत्तगोरखसंवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ है।

वत्त तापस---पञ्चित्रिश बाह्यण (२५ १५.३) के वर्णनानु-सार दत्त तापस तयाकथित सर्पयज्ञ मे होता पुरोहित था।

बत्त सम्बद्धाय—प्राचीन बैम्माबो के त्यागक भागवत सम्बद्धाय की अब तीन वाचाएँ गायी जाती है—बारकरो सम्ब-वाय, रामवासी पन्य एवं दत सम्बद्धाय । ये तीनो सम्ब-वाय महाराष्ट्र में ही उत्पन्न हुए और अही है कीने । इन सम्बद्धायों में उच्च कांटि के एना, मक और किंद हो गये हैं। दत्त सम्बद्धाय तीनो म पुराना है। इसके आराज्य या आदर्श अवस्थुनगब रत्तावेय माने वाते हैं।

बण्हीम—स्तक पृत्र प्रहुष करने के समय इत धार्मिक विधि का अनुष्ठान होता है। हिन्दुओं में पुत्रहीन पिदा अपना उत्तराधिकारी एवं बचारप्यर स्थापित करने के लिए दूसरे के पुत्र को ब्रह्ण कन्ता है। इस स्वसद पर उसे दूसरी आवश्यक विधियों के करने के पश्चात् व्याहुति-होम अयवा 'बन्होंम' करना पडता है। इस होम का आधाय देवों का साक्षित्व प्रास करना होता है कि उनकी उपस्थित में पत्रसंख्य का कार्य सम्पन्न हुआ।

वसानंध — आसमवर्ग की प्रत्येक संहिता प्रारम्भिक क्य में किसी न किसी सफलवाय की पूजा या सिखास्त का वर्णन उपस्थित करती है। वसानंध्य की पूजा इस नाम की 'दत्तानंध्यहिता' में उपलब्ध है। वसान्ध्य को मानभाउ सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय का मुख्य आचार्य कहते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। वसान्ध्य की अस्तर्यट मृतिपूजा छाया कर में मानभाउ सम्प्रदाय के स्तिहास के नाय संज्या रही हैं।

दत्तावेय को ऐतिहासिक संन्यासी मान लिया जाय तो अवस्य ही वे महाराष्ट्र प्रदेश में हुए होने तथा मावविषिदि संक्लोट ) से सम्बन्धित रहे होंगे। जैमा नारवपुराम में जिल्लीवत है, जन्होंने मैसूरिक्टत सावविषिदि यो यात्रा की थी। सम्रति जनका प्रतितिशिख्त तीन मस्तक बाली एक सन्यासी मृति से होता है और इस प्रकार निर्माण भी ममसी बता है। उनके साथ चार कुत्ते एक माय होती है, जो क्रमधः चारो वेदो एवं पृथ्वी के म्रतीक है। ३१२ **ब**साव्यव<del>पनिवद-वॉथ</del>

किन्तु मानभाउ लोग उनको इस रूप में न मानकर कृष्ण का अवतार समझते हैं।

क्सात्र य उपनिषद्---एक परवर्ती उपनिषद् है, जिसका सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय के आरम्भ से हैं।

बलात्र वजन्मवत-मार्गशीर्थ की पूर्णमासी की इस वस का अनुष्ठान होता है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसूबा अपने पुत्र की 'वत्त' नाम से पुकारती थी, क्योंकि भगवान् ने स्वयं को उन्हेपुत्र रूप में प्रदान कर दिया था। साथ ही बै अति मुनि के पुत्र थे, इसलिए, ससार में दत्त-आत्रेय के नाम से वे प्रसिद्ध हुए । दे ० निर्णयसिन्धु, २१०; स्मृतिकौस्तुभ, ४३०, वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ । भगवान् बत्तात्रेय के लिए महाराष्ट्र में अपूर्व भक्ति देखी जाती है। उदा-हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध तीर्थ औदुम्बर, गाङ्गापारा, नरसोवा-बाडी इत्यादि महाराष्ट्र में ही हैं। दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५. १२) दलात्रेय विष्णु के अवतार बतलाये जाते हैं, उन्होंने अलर्क को योग का उपदेश दिया था। वे सह्याद्रि की कन्द-राओं और घाटियों में निवास करते थे और अवधूत नाम से विस्थात थे। तमिलनाइ के पञ्चाङ्को से प्रतीत होता है कि दत्तात्रेयजयन्ती तमिलनाडु मे भी मनायी जाती है।

बसाब में सम्प्रवाय — बतात्रेय को हुष्ण का अवतार मान-कर पूजा करने बाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ । इसके अनुमायो बैल्णव हैं। ये मृतिपूजा के विरोधों हैं। इस सम्प्रवाय को 'मानमाज', 'दल सम्प्र-दाय', 'सहानुभाव पन्य' तथा 'मुनिमानं' भी कहते हैं।

महाराष्ट्र प्रदश, बरार के ऋदिसुर में इसके प्रधान महत्त का मठ है। परन्तु महाराष्ट्र में हो ये लोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र में हो ये लोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र में स्वत्ववि एकताय, गिरिधर आधि में अपनी कवि- तावों में इनकी निन्दा की है। तब १८९१ में माध्यराव पेषावा ने फरमान निकाला कि 'मानभाउ पत्र यूर्णतमा निनिद्ध हैं। उन्हें वर्णवाह्य समझा काय। न तो उनका वर्णीयम से सन्वत्य हं थीर न छहो दर्शनों में स्थान है। कोई हिन्दू उनका उपयेश न युने, नहीं तो बालिप्युत्त कर विद्या वायगा।" समाज उन्हें भण्ट कहुकर तरहुनरहु के बीच लगाना था। यो हो, हक्ता तो स्थाट ही है कि

यह सुधारक पन्य वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता या और इसका ध्येय केवल भगवद्भकन और उपासना मात्र या। यह भागवत मत की ही एक शासा है। ये सभी सहभोजी हैं किन्तु मांस, मदा का सेवन नहीं करते और अपने संन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मान्य मानते हैं। दीक्षा लेकर जो इस पन्थ में प्रवेश करता है, वह पूर्ण गुरु पद का अधिकारी हो जाता है। ये अपने शबों को समाधि देते हैं। इनके मन्दिरों में एक वर्गाकार अथवा वृत्ताकार सौध होता है, वही परमात्मा का प्रतीक है। यदापि दत्तात्रेय को ये अपना मार्गप्रवर्तक मानते है तो भी प्रति युग में एक प्रवर्त्तक के अवतीर्ण होने का बिश्वास करते हैं। इस प्रकार इनके अब तक पांच प्रवर्त्तक हुए हैं और उनके अलग-अलग पाँच मन्त्र भी है। पाचों मन्त्र दीक्षा में दिये जाते हैं। इनके गृहस्य और संन्यासी दो ही आश्रम है। भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्थ है। इनका विशाल साहित्य मराठा में है, परन्तु गुप्त रखने के लिए एक भिन्न लिपि में लिखा हुआ है। लीलासवाद, लीलाचरित्र और सुत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद् एव सहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ है।

विक्रम की चौरहुद्दी शती के आरम्भ में सन्त वक्रमर ने इस सम्प्रदाय का जीनोद्दार किया था। जान गड़ता है, वक्रमर ने हीं इस सम्प्रदाय में वे दुष्पार किये जो उस समय के हिन्दू नमाज और सम्हति के विपरीत कराते थे। इस कार्य यह सम्प्रदाय मतातनी हिन्दुओं की दृष्पि में गिर गया और तार को राज्य और समाज दोनो डारा निन्दत माना जाने जगा। वक्त चक्रमर के बाद क्ला नागदेव मट्ट हुए जो यादवराज रामचन्द्र और सन्त योगी ज्ञानेवस के ममकालीन थे। यादवराज रामचन्द्र का समय स० १२८८-१२६६ है। सन्त नागदेव मट्ट ने मी इस सम्प्र-याय का अच्छा प्रभार किया।

मानभाउ सम्प्रदाय बाले भूरे रङ्ग के कपडे पहनते हैं। तुलसी की कच्छी और कुण्डल बारण करते हैं। अपना मत गुन्त रखते हैं और दीक्षा के पश्चात् अविकारी को ही उपदेश देते हैं।

वक्तात्रे य संहिता — दल अथवा मानभाउ सम्प्रदाय का प्राचीन ग्रन्य ।

इचि—वैदिक साहित्य में विध का उद्धरण अनेक बार आया है। 'शतपथ बाह्मण (१.८.१.७) में घृत, दिध, मस्तु का क्रम से उल्लेख है। दिथ सोग में निलाया जाता था। 'क्य्यावित्र' सोग का ही एक विरुद्ध है। परवर्ती वार्मिक साहित्य में विष को लिखि का प्रतीक मानते हैं और माङ्गुलिक अवमरों पर बनेक प्रकार से इसका उपयोग करते हैं।

व्यक्तिय-एक लित प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दीर्घकाल में ही कई बार बेरो का संकोच-विकास हुआ है। महाभारत के शाल्यपर्थ में कथा है कि एक बार अवर्षण के का ऋषि लोग देश के बाहर बारत वर्ष तक रहने हैं बेरो की पूछ गये थे। तब बर्गील ने और सरस्वती के पूत्र तारस्वत ऋषि ने अपने से नहीं अधिक षूढे ऋषियों को किर से बेर चुताये थे।

दर्भीषि के स्थाप की क्या भारत के उच्च आदर्श की धोतक हैं। वृत्र नामक अपुर को मारते किएत कद देवों के से उनकी अस्त्यामें मोगी तो उन्होंने योगकल से प्राण त्याग कर हृष्टियों दे दी, उनसे बच्च का निर्माण हुआ और उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त अपुर का बच्च किया। निवास को स्वास के बनुग भी इन्हीं हर्एहर्सों से बनायें गयें थें।

सम्बद्ध अपन्यंत्र — एक ऋषि । ऋस्येद में इनको एक प्रकार का देवता कहा गया है (१८०,१६,८४,१६,१४,१४,१४,१४,१८,१८,१८,१८,१८,१८,१८,१८,१६,१८,१६६) एव ब्राह्मणी (शतपथ ४१,५१८,६५,१३,१६४१,१८,१८,१५,१८,१४,१५,१८,४५,१८) में उन्हें अप्यापक का रूप दिया गया है। पञ्चविश काळण (१२८,६) तथा भीपव ब्राह्मण (१५,२१) में अस्पष्ट रूप से उन्हें अधिक्षण भी नक्षा गया है।

विषत्त — श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस बत का अनुष्ठान होता है। ब्रतकर्त्ता इस काल में वही का सेवन नहीं करता।

विसकालिसवत — उत्तरायण की ( ग्रकर ) संक्रान्ति से प्रारम्भ कर प्रत्येक सक्रात्ति को एक वर्ष तक इत वत का बाचरण होता है। मगवान नारायण तथा छक्ष्मी की प्रतिमाओं को वहीं में स्नान कराना चाहिए। मन्त्र या तो ऋषेव, १,२२,२० होगा या 'ओम् नमो नारायणाय' (वर्षक्रस्यकोपुरी, २१८,२२२) होगा। वर्षीचितीर्थ — यह सरस्वती नदी के तट पर है, इस स्थान पर महाँव दवीचि का आश्रम था। इन्होंने देवराज इन्द्र के मीगने पर राक्षसों का सहार करने के उद्देश्य से बच्च बनाने के लिए अपनी हर्दांडयों का दान किया था।

बनु—चर्मा के बादल का नाम, जो केवल कुछ ही बूँद बरसाता है। बनु वृत्र (अब्दुर) की मौ का नाम भी है। ऋस्बेद (१०१२०६) में सात दनुओं (दानवीं) का वर्णन है, जो दनु के पृत्र है और जो आकाश के कि भिन्म मार्मों को चेरे हुए है। बृत्र उनमें सबसे बड़ा है। ऋस्बेद (२, १२,११) में दनु के एक पृत्र शास्त्रर का वर्णन है जिसका क्लान में ४०वें बसन्त में दाश किया, जो बड़े पर्यंत के उजर निवास करता वा। यूपणों में दनु के वाज वानयों की कथा बिस्तार के बाज वर्णन है।

बन्त-ऋग्वेद तथा परवर्ती बन्यों में 'दन्त' राब्द का प्रयोग बहुलता से हुआ है । 'दुनतथाल' एक साघारण कर्म था, बिशेष कर यक्त करने की तैयारी के समय सनान, और (क्रेश-दमयु) कर्म, नव्य कटाना आदि के साथ देशे भी किया आता था । अवर्षवेद में बालक के प्रथम उगने वाले दो दन्तो का वर्णन है, यर्णीप स्तक्ता ठीक आषाय अस्पष्ट है । ऐत्ररेय बाह्यण में बच्चे के पूच के दांतों के गिर्दने का वर्णन है। ऋग्वेद में इस सब्द का एक स्थान पर प्रवच्ता वर्ण लगाया गया है। बन्तिविक्ता शास्त्र प्रवच्ति वर्ण लगाया गया है। बन्तिविक्ता शास्त्र प्रवच्ति वर्ण लगाया गया है। दन्तिविक्ता शास्त्र प्रवच्ति वर्ण लगाया गया है। वन्तिविक्ति शा उन्लेख हैं। विस्ति यह अनुमान किया जाता है कि प्रविक्त के गिरु के

इसनकपुत्रा—चेत्र शुक्त त्रयोदशी को इस तर का अनुष्ठान होता है। इसमें कामरेव का पूजन किया जाता है। दमनक पौथा कामरेव का प्रतीक है अन. उसको माध्यम बनाकर पूजा होती है।

वसनसञ्जी—चैत्र शुक्क जनुर्दशी को इस नाम से पुकारा जाता है, इससे दमनक पीसे के (करूप शास्त्र, मूक तथा पत्तो) प्रत्येक जवयव से कामदेव की पूजा की जाती है। देव ईव जाईव, जिल्द २३ पुत्र १८६, जहाँ सव १२९४ में सिन्यदेवर शिव के एक शिवालय निर्माण का उल्लेख किया गया है (मुक्तार १२ मार्च १२३७)।

बसनकामहोस्सव--- वह वैष्णववत है। वैत्र शुक्ल चतुर्दशी को

३१४ दमनकारोपण-दर्श

इस प्रत का अनुष्ठात होता है। मणवान् विष्णु की पूजा का इसमें विधान है। दसनक नामक पीष्ण की प्रतीक बनाकर पूजा होती है। सामाराण्या दमनक 'काम' का प्रतीक है, परम्यु विष्णु भी प्रवृत्तिमागी (कामनाप्रधान) देवता है। अदा इनका प्रतीक भी दमनक बना लिया गया है। इसमें निम्नलिखित कामगायत्री का पाठ किया जाता है—

> तत्पुरुषाय विद्यहे कामदेवाय घीमहि । तस्रोऽनङ्कः प्रचोदयात ॥

समनकारोपम — स्व तत में चैन प्रतिपदा से पूर्णमा तक समनक गोचे से निमन-निमन देवों की पूजा का विचान है। जया उमा, विश्व तथा अनिन प्रतिपदा के दिन, दितीया को बह्मा, तृतीया को देवी तथा बाबूर, चतुर्यी से पूर्णिया तक कमध गणेश, नाम, स्कन्द, मास्कर, मातृदेवता, महिष्मार्विनी, वर्म, व्हर्षि, विच्लु, काम, शिव और शभी सहित स्वरूप्णवत होते हैं।

बम्मक्षेपस्य-यह वीं व सत है। भैन पुष्क जुड़देशी को हसका कमुकान होता है। किसी उचान में समक पीचे की पूना की जाती है। अधांक वृद्ध के एक में विव की स्तृति की जाती है। वे किसानपुरवेषपद्भति, रश्वी पटक। हसमें एक क्लाबा आक्यान है: जब कामदेन ने विव पर अपना जाया छोड़ाना बाहा तव उनके तृतीय नेत्र ते अर्थ काम्य की प्रताह होता व नेत्र तृतीय मेत्र ते अर्थ काम्य की प्रताह निक्का नाम समनक रखा। किन्दु गार्वती ने उसे पुर्वती पर एक तीचा हो जाने का सदसान दे विया। नवस्तन्तर विवात ने उसे प्रताह दिया। विवाद ने प्रताह ने स्वात विया क्लाव नवस्तन विया जात है। उसकी पुत्रा करेंते तो उनकी समस्त मनोवाष्ट्रकार पूर्ण होगी। इस वित अन्नक्षात्राम्य ने क्षान्य आता है।

वयानच सरस्वती—आर्यसमाज के प्रवर्तक जीर प्रवर तुथार-वादी संच्यासी। जिस समय केतवचन्द्र तेन बाह्यसमाज के भ्वार में सरुत्त के रूपभग उसी ममय वर्डी स्वीति दिस्तानन्द की मबुरपुरी स्वित कुटी से प्रवर्ण अनि-शिखा के समान समीवल से प्रव्वजित, वेदविधानियान एक सन्यामी निकला, जिससे पहले संक्ष्यता विदयन-सम्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती थे।

विक्रम सं० १८८१ में इनका जन्म काठियावाड में एक धैव औदीच्य ब्राह्मणकुल में हुआ । इनका शैशव काल में मूलशक्कर नाम था। ये बड़े मेचाची और होनहार थे। ब्रह्मचर्यकाल में ही ये भारतोद्वार का व्रत लेकर घर से निकल पडे। भारत में घुम घुमकर खुब अध्ययन किया, बहुत काल तक हिमालय में रहकर योगाम्यास एवं चौर तपस्या की, संन्यासाश्रम ग्रहण करके 'दयानन्द सरस्वती' नाम घारण किया। अन्त में सं० १९१७ में मधुरा आतंकर प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द से साङ्ग वेदाध्ययन किया। गुरुदक्षिणा में उनसे बेद प्रचार, मृतिपूजा सण्डन आदि की प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करने को निकल पहे। प्रतिज्ञा तो ब्याज मात्र थी, हृदय में लगन बचपन से लग रही थी। स्वामीजी ने सारे भारत में बेद-शास्त्रों के प्रचार की भूम मना दी। ब्राह्मसमाज एव ब्रह्मविद्यासमान (थियो-सॉफिकल सोसायटी) दोनों को परखा। किसी में बह बात न पायी जिसे वे चाहते थे। पश्चात् सं०१९३२ वि॰ में 'आर्यसमाज' स्थापित किया। आठ वर्ष तक इसका प्रचार करते रहे। सं० १९४० वि० में दीपावली के दिन अजमेर में शरीर छोड़ा। इनके कार्यों के विवरण के लिए दे० 'आर्यसमाज'।

दमाबाई—चरणदासी पन्य के प्रवर्तक स्वामी चरणदासकी की दो शिष्माएँ थी, सहजोबाई और दयाबाई । दोनो शिष्याओं ने योग सम्बन्धी पद्य लिखे हैं। इनका समय लगभग १७वी शती वि० का मध्य है।

बवाराम—नुजराती भाषा के सबसे बडें कवियों में में एक (१७६२-१८/५३ ई०)। ये तल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे। इनकी अधिकांश रचनाएँ कुष्णभक्ति एवं रागामुगा कृष्ण-कीला विषयक है।

**क्याशक्कर** आश्वलायनश्रीतसूत्र के एक व्याख्याकार। इन्होंने साममन्त्र की वृत्ति भी लिखी है।

वयाशकूरगृह्यसूत्रप्रयोगवीय—शाङ्गायन गृह्यसूत्र की यह एक व्याख्या है।

कर्ते— 'दर्श' से सूर्य-कन्न के एक साथ दिलाई देते (रहने) का बोच होता है जो पूर्णमामी का प्रतिलोध (अमावस्था) जा द है। अधिकायमा यह शब्द थींगिक कर 'वर्ड-पूर्णमास' (अमावस्था-पुणिमाकृत्य) के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इस दिन विशेष यजकर्म आदि करणे का महत्त्व है। दर्शने वैदिक काल में अमान मान प्रचलित होता संभावित होता है, चिन्तु यह पूर्णस्था मिस्स नहीं है। केवल 'दर्ब खब्द प्रथम आने से यह सम्बावना की जाती है। वर्षीय— इस तकर को उत्पत्ति 'दुण्' (देखना) चातु मे हुई है। यह अकलोकन वाहरी एवं बान्तरित्व हो सकता है, स्वयं का निरीक्षण अथवा अन्वयंण हो सकता है, अववा हासायों को आन्तरित्व के सम्बन्ध में ताकिक अनुवन्धान हो सकता है। प्रायः दर्धन का वर्ष बालोकनात्मक अभि-ध्यक्ति, ताकिक मानप्यक्रत का अवा का अविकास हो। या हिक्स प्रायः की प्रमाणित होता है। यह विचारों की प्रमाणित होते हैं। यह विचारों की प्रमाणित होते हैं। यह विचारों की प्रमाणित होता है। वाधिनक तीर पर 'दंबर्य के आन्तरित्व अनुभव को प्रमाणित करना तथा उद्दे के कान्तरित्व अनुभव को प्रमाणित करना तथा उद्दे के कान्तरित्व अनुभव को प्रमाणित करना तथा उद्दे के कान्तरित्व अनुभव को प्रमाणित करना तथा उद्दे के अन्तरित्व अनुभव को प्रमाणित करना तथा उद्दे के अन्तर्भव के निवास विचार हो विचार करने वा विचार के विचार के विचार करने वा विचार के विचार करने हो है।

भारत मे बारह प्रमुख दर्शनां का उदय हुआ है, इनमें से छ- तास्तिक एवं छ आरिक हैं। बार्बाक, माध्यमिक, योगाचार, नौजानितक, वैभाषिक और आहृंत ये छ- दर्गक नास्तिक हमरिष्य कहे जाते हैं कि ये बेद को प्रमाण नहीं मानते (नास्तिक इंदिनच्दक)। मान ही अनीक्वरदादी कहुलाने वाले साल्य एवं मीमासा दर्शन आस्तिक हैं। पूर्वीक को नास्तिक कहने का भाव यह है कि वे छ्याब्दादि वारों देशे का एक भी प्रमाण नहीं मानते, प्रस्तुत जबूरी अवनर मिलता है वहां बेदों की निन्दा करने मे नहीं चुकते। इंतीकिण नास्तिक को अवैदिक भी कहा जाता है। आरिक्त दर्शन करने साव्या, योग, मीमासा एवं वेदान है। ये वेदों को प्रमाण मानते हैं हुसलिए वैदिक अववा आरिक्त दर्शन कहलते हैं। इसलिए वैदिक अववा आरिक्त दर्शन कहलते हैं।

निस्सन्तह ये बारहो तर्यन विचार के कम-विकास के खोतक हैं। स्तेय में यह कहा जा सकता है कि आरत की पृथ्यपूर्ण से निकले हुए जितन सम्भा अपना स्वाय ससार में फैंग्रे हैं उन सबके मुग्न आधार ये ही बारह दर्शन है। व्याक्शायेद से और आचार-व्यवहार में विविध्याता जाने से सप्तप्रदायों की संख्या बहुत वह पाये हैं। परन्तु जो नोई निरप्त भाव से हम बदानी का परिशोकन करता है, अधिकारी और पात्रमेंद से उसके क्रमविकास के अनुकल आस्प्रतान की सामग्री हममें अवस्य मिल जाती है।

वर्जन उपनिवय् — यहं एक परवर्ती उपनिवय् है। वर्जनप्रकाश—यह मानभाउ साहित्य के अन्तर्गत मराठी भाषा का महत्वपूर्ण प्रन्य है।

बराय - ऋग्वेद (८.१२) की एक ऋषा में एक व्यक्ति का नाम 'दशस्व' आता है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। सम्भवत इसका शाब्दिक अर्थ है 'यज्ञ में दस गौओं का दान करने वाला'।

वक्रम्-'दश' के ऊपर आधारित (वाशमिक) गणना पद्धति । वैदिक भारतीयों की अकव्यवस्था का आधार दग था। भारत में अति प्राचीन काल में भी बहुत ही ऊँची संख्यानामावलियां थी. जबकि दसरे देशों का ज्ञान इस क्षेत्र में १००० से अधिक ऊँचानहीं था। बाजसनेयी संहिता में १; १०, १००, १०००, १०००० (अयुत्र), १०००० (नियत); १००००० (प्रयत), १००००-००० ( अर्ब्द ), १००००००० ( स्यब्द ), १०००о о о о о о ( समझ ); १ о о о о о о о о ( нед ). १०००००००००० ( क्रन्त ); १००००००००००० (परार्ख) की तालिका दी हुई है। काठक संहिता में भी उपर्यक्त तालिका है, किन्तु नियुत एव प्रयत एक दूसरे का स्थान ग्रहण किये हए है तथा न्यर्बद के बाद 'बड़' एक नयी सख्या आ जाती है। इस प्रकार समुद्र का मान १०-०००,०००,००० और क्रमश अन्य सरूपाओं का मान भी इसी क्रम से बत गया है। तैलिरीय सहिता में वाजसनेयी के समान ही दो स्थानी में सख्याओं की तालिका प्राप्त हूं। मैत्रायणी संद्विता मे अयत. प्रयत. फिर अयत. अर्वद, न्यर्बद, समद्र, मध्य, अन्त, परार्ध सख्याएँ दी हुई है। पञ्चविश बाह्मण में बाजसनेयी सहिता बाली तालिका म्याबंद तक दी गयी है फिर निम्ववंक बद, अक्षित तथा यह तालिका १,०००,०००,०००,००० तक पहेंचती है। जैमिनीय उपनिषद-बाह्मण में निखर्बक के स्थान में निखर्ब तयाबद्व के स्थान में पद्म तथा तालिका का अन्त 'अक्षि-ति व्योमान्त' मे होता है। शाङ्कायन श्रीतमूत्र न्यर्बद के पश्चात् निखर्वाद, समुद्र, सलिल, अरत्य, अनन्त नामावली प्रस्तुत करता है।

किन्तु अयुत के बाद किसी भी ऊपर की संख्या का व्यवहार प्राय नहीं के बराबर होता था। 'बद्द' ऐतरेय बाह्मण में उदावत है, किन्तु यहाँ इसका कोई विशेष साह्यिक अर्थ नहीं है तथा परवर्ती काल की ऊँबी संस्थाएँ अत्यन्त जलभनपूर्ण हो गयी है।

बतामामी—आवार्य शक्कर ने बेदाली संन्यासियों का एक सम्प्रदाय बनाया, उन्हें रस रको में बीटा तथा अपने एक-एक विषय के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो 'दसनामी' अर्थात् दस उपनामों बोल अंग्यासी कहळाते हैं। ये दस नाम है— तीर्य, आपन, स्टब्ती, भारती, बन, अरप्य, पर्वत, सायर, गिरि और पूरी।

इस्तामी (अलक्षतामी)—'अल्बनामी' का संस्कृत कप 'अलक्ष्यतामा' है, अर्थात् जो जलक्ष्य का नाम ही बपा करते हैं। ये एक प्रकार के श्रीद संस्थाती है जो अपने की दसनामी शिवसम्प्रदाय के पूरी वर्ष का एक विभाग बत-लाते हैं।

इशानामी बण्डो—आवार्य शक्कर के बमनामी संन्यासियों में 'बण्ड' भारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणो को है, किनु इसकी क्रिया इतनी कठिन है कि सभी बाह्मण इसे भारण नहीं करते। ये बण्ड भारण करने वाले बाह्मण संन्यासी ही 'बसनामी दण्डी' कहलाते हैं।

दशनामी संन्यासी-दे ॰ 'दशनामी'।

वक्षपदार्थ-वैद्योवक दर्शन विषयक एक प्रनथ, जो जानवद-विरिचत कहा जाता है । इसका मूल रूप अप्राप्त है किन्तु चीनी अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे ह्वेनसौंग ने ६४८ ई० में प्रस्तुत किया था।

स्वाचेय—एक याजिक प्रक्रिया । बास्तविक राजमूय में सात प्रक्रियाएं नीम्मीलत हैं । इसमें 'स्वापेय' वेच के मातंब विवा मनाया जाता है । इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमं राज्ये एक होता हैं, इस-इस के दक यं दस व्याजों से सो मेरम पीते हैं । इस अवसर पर दणावणों की परीक्षा होती हैं । इसकी योग्यता, प्रत्येक महस्य को सोमपान करनेवांळे अपने दस पूर्वजों का नाम गिनाना होती हैं।

बसामी-जयबंबेद (३ %.७) तथा पश्चितिश ब्राह्माण (२२ १४) में ९० तथा १०० वर्ष के मध्य के जीवनकाश को 'बहामी' कहा गया है, जिस ऋपंबद (१.१%.८) 'दशाम मुग' कहता है। वैदिक शालीन सुदीर जीवन का बोध इस शब्द की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'शरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'एरद शवम्' जीने की व्याख्या से होता है। लोगों में 'एरद शवम्' एरवर्ष के जीवत रहुकर रायथ करने की काममा की जानी थी। मनु का आदेश हैं कि 'दशमों' (९०वर्ष से अधिक) अवस्था

के सूद्र को त्रिवर्ण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें ('सूद्री-ऽपि दशमीं गतः' अभिवाद्यः)।

बक्तरवर्ण्यां कारिक कृष्ण बतुर्थीको इस बत का अनु-ष्ठान होता है। किसी मिट्टीके पात्र में राजा दशरण की प्रतिमाका पूजन होता है। परवात् दुर्गाजी की भी पूजा होती है।

वशरवतीर्यं -- अयोध्या में रामचाट से आठ मील पूर्व सरयू-तट पर वह स्थान है जहाँ महाराज दशरय का अन्तिम संस्कार हुआ था। इसलिए यह तीर्थ वन गया है।

बन्न स्वाचित्तास्ता-आधिक न गुक्त द्वामी को हक्का अनु-ध्वान होता है। दस दिन तक देवी के सम्मूख लिलता देवी को पुर्वणविद्यालया स्वाच्या और रिहिशी की सीची को प्रतिमालों का, जिनकी दायी और शिवजी को प्रतिमा तथा सायी और गणेवाजी की प्रतिमा स्थापित होती है, पूजन करना चाहिए। दशरप वचन कोमच्या ने यह तत किया या। दस दिन की इस पूजा में प्रस्केत दिन अलग-अलग पूज प्रयोग में लागे आते हैं।

वशक्रभ — ऋग्येद (८.८,२०,४९;१,५०,°) में दशव्रज अदिवनीकुमारो द्वारा संरक्षित एक व्यक्ति का नाम है। बशिव्यस्म — ऋग्येद (८५२,२) में यह एक यज्ञकर्त्ता का नाम है।

बशस्त्रोकी---'बंदान्तकामधेन' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्य निम्बार्क रिवत एक सक्षित ग्रन्थ है। इसके दस स्लोको में जैतादैतमत के सिद्धान्त सक्षेप में कह गये है। इसका रकाराज १२वी धतास्त्री का उत्तरार्ध समबद. है।

वज्ञक्लोकीभाष्य---महात्मा हरिज्यासदव रित यह भाष्य निम्बाकीचार्य के 'दशक्लोकी' ग्रन्थ पर हं।

वसहरा— विजया दशमी का देश जाम इसहरा या 'बगहरा' है। इस दिन राजा लोग अपराजिजा देशी की पूजा कर पर-राज्य की सीमा लीचना आवस्यक मानते से और प्रतापताली राजा 'दसो' दिवाजों को जीवने (हराने) का जमियान आरम्भ करते ये। दे० 'विजया दशमी'। दस महाजिबारूपियों हुगाँजी की पूजा आदिवन सुक्ल स्वस्मी की पूर्ण होती है, इस आश्रय से भी यह पर्व दश-हरा कहलाना है।

वकावतारकत-मार्गशीर्थ शुक्ल द्वादशी को यह अत प्रारम्भ होता है। पुराणों के अनुसार भगवान् विष्णु इसी दिन मस्य रूप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक द्वादशी को तत करते हुए भावपद सास तक विष्णु के दस अवतारों के, क्रमणः प्रस्येक मास में एक-एक स्वरूप के पूजन करने का विधान है।

बकासकीस्थातः — गङ्गातः पर तिस्यत बशासकीय बाद काची की बार्मिक तात्रा के वांच प्रधान स्वाता में वे एक है, नहीं परमाराजुमार बहु। ने दश अवस्वेच यक किये थे। दस बाट पर स्नान करने से दस अवसमेयों का पुष्प प्राप्त होता है, ऐसा विश्वकों का विश्वकार है। उन काशीप्रवाद कायस्वान में यह स्व अतिशादित स्विध्या विश्व हसी पाट पर कुषाओं को पराजित करने वाले नामगण आरश्चितों ने मारतीय साझाय्य के पुनश्चान के प्रतीक क्या वे वस अवस्वयं पर्वा का अनुष्ठान किया था। दस्तिए यह स्थान 'दशास्वयंग' कहलाया। इसकी समूर्णिट एक बाकादक अभिलेख हे भी होती है ('''भागीरच्यासलजलजुड़ीमिथिकानां आर्' शिवानां)। दे० काशीप्रसाद जायसवाल का 'अन्यवृत्तीन मारत'।

प्रयाग में भी गङ्कातट पर ऐसी घटना का स्मारक दशाष्ट्रमध्य तीर्थ है।

बजीणि—यह ऋ खेद (६२०४,८) के अनुसार इन्द्र का कृपापात्र और पणियों का विरोधों आन पडता है। छुड्-विग के मत में यह पणियों का पुरोहित हैं जो असम्भव मतीत होता है। ऋ खेद (१०९६ १२) में यह सोम का विवद पतीत होता है।

क्रोपिनविष्माध्य-अठारहवी गती में आचार्य बलदेव विद्या-भूषण ने 'दशोपिनिषद्भाष्य' की रचना की । यह गौडीय बैज्यों के मत के अनुसार लिखा गया है।

बसहरा-दे० 'दशहरा' और 'विजया दशमी'।

बस्यु—क्यबंद में 'आर्य' जीर 'उस्यु' उसी तरह स्थान-स्थान पर प्रमुक्त हुए हैं, कैंग्रे आज 'सम्य' कोर' असम्य', सम्जन बीर' दुर्जनं रोडारों का तरस्मर विश्वपत्ति अयं में प्रमोग होता है। इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्सक है तथा ऋषदं के अनेक स्थलों पर मानवेत्तर शत्रु के नाम से इसका कर्णन हुआ है। दूसरे स्थलों में तस्यु से मानवेशि अस्य सम्भवत- आर्थिम स्थिति में रहने बाली असस्य जातियों का बोच होता है। आर्य एवं दस्यु का सबसे बड़ा अन्तर उनके वर्म में है। इस्यू यज न करने वाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार की अञ्जूत प्रतिज्ञा वाले, देवों से घुणा करने वाले आदि होते थे। दासो से तुलना करते समय इनका (दस्यूओं का) कोई 'बिश्' (जाति) नहीं कहा गया है। इन्द्र की 'दस्युहत्य' प्रायः कहा गया है किन्तु 'दासहत्य' कभी भी नहीं। अत एव बोनो एक नहीं समझे जा सकते । बस्य एक जाति थी जिसका बोध उनके विदद अनास' से होशा है। इसका अर्थ निविचत नही है। पदपाठ ग्रन्थ एव सायण दोनो इसका अर्थ (अन = आस) 'मुखरहित' लगाते है। किन्तु दूसरे इसका अर्थ (अ = नास ) 'नामिकारहित' लगाते है जिसका अर्थ सानुनासिक व्यनियों के उच्चारण करने में असमर्थ हो सकता है। यदि यह 'अनाम' का ठीक अर्घ है तो दस्युओं का अन्य विरुद है 'मृष्टनवाच्' जो 'अनास' के साच आता है, जिसका अर्थ 'तुसलाने वाला' है। दस्युका ईरानी भाषा में समानार्थक है 'पन्दु', 'दक्यु', जिसका अर्थ एक प्रान्त है। जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थ 'शत्रु' लगाने हैं जबकि पारसी लोग इसका अर्थ 'शत्रृदेश', 'विजित देश', 'प्रान्त' लगाते हैं । कुछ व्यक्तिगत **दस्युओ** के नाम है 'चुमूरि', 'शम्बर' एव 'शब्ण' आदि । ऐतरेय ब्राह्मण मे दस्युसे असम्य जातियो का बोध होता है। परन्तु यह बात व्यान मे रखनी चाहिए कि बार्थ और दस्यु का भेद प्रजातीय नहीं, किन्तु सास्कृतिक है।

हात्यीह — यह शस्त्र यजुर्वेद में अश्वमेष के बांलपदार्थों की तालिका में उल्लिखित है। महाभारत तथा धर्मशास्त्रों में बर्णित शस्द्र 'दात्यूह' का ही यह एक रूप है। सम्भवत-यह ग्रमीय पदार्थों के समृष्ट का श्रोतक है।

बादू — महारमा दालू दयाज का जन्म स० १६०१ वि० में हुआ और सं० १६६० में ये प्रक्षत्व को प्राप्त हुए। ये सारस्वत बाह्यण थे। ये कभी क्रीथ नहीं करते में तसा सब पर दया रसते थे। हसीते हनका नाम 'दयाख' पड़ गया। ये मनको दादा-दादा कहुने के कारण दातू कहुकाये। ये कवीरसाम के छात्री पीड़ी के शिष्या थे। उन्होंने भी हिन्तु-मुस्किम दोनो को मिलाने को चेटा की। ये बहै प्रमाववाली उपदेशक थे और ओवन में ऋषितुस्य हो गये थे। दाहुजी के बनाये हुए 'सब्द' और 'दानी' प्रसिद्ध है, जिनमें इन्होंने संसार की असारता और ईस्वर (प्रमा)-भीति के उपदेश सबक छन्दों में यिये हैं। इन्होंने भवन भी बहुत बनाये हैं। किबिता की दृष्टिन से भी इनकी रचना मनोहर कीर यार्च भाषिणी हैं। इनके विष्ण निवनकदात्त्र मुचरदात्त आर्थित जच्छे वेदान्ती हो गये हैं। उनकी रचनाएँ भी उत्हन्द्र हैं। परन्तु सबका आधार श्रृति, स्पृति और विद्येषत अर्द्वतवाद हैं। 'बानो' का पाठ केवल द्वित हो कर सकते हैं। चौजीम गुचमन्त्र और चौबीस शब्दों का हो अधिकार बूढ़ों को हैं।

## बाब्बयाल-दे० 'वादू'।

हासूहार—बादू के बावन शिष्य में जिनमें से प्रत्येक ने कम से कम एक पूजास्वान (मिन्यर) स्वापित किया। इन पूजास्थाणे को 'बादूबार' कहते हैं। इनमें हाम को जिस्त्री 'बाणी' की पोत्री को बोडखोपभार पूजा और आरती होती है, पाठ और अजन का गान होता है। सापू ही यह सब करने हैं और जहाँ सायु और उक्त पोषी हो, बही स्वान 'बादूबार' कहळाता है। 'नरायमां में बादू महाराज की करणपादुका (लड़ाक)ं और वस्त्र रखे हैं। इन वस्तुओं को भी पुजा होती है।

बादूपन्य--- महात्मा दादू के चलाये हुए धर्म को 'दादूपन्य' कहते हैं, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है। दादूपन्थी या तो बद्धाचारी साथ होते हैं या गृहस्थ जो 'सेवक' कह-लाते हैं। दाद्रपन्थी शब्द साधुओं के लिए ही व्यवहृत होता है। इन साधुओं के पांच प्रकार है . (१) खालसा, इन लोगो का स्थान जयपुर से ४० मील पर नरायना में है, जहाँ दादूजी की मृत्यु हुई थी। इनमें जा विद्वान् है वे उपासना, अध्ययन और शिक्षण में व्यस्त रहते है। (२) नागा साधु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर सैनिक का काम करते हैं। जयपुर राज्य की रक्षा के लिए ये रियासत की सीमा पर नव पडावी में रहते थे। इन्हें जयपुर दरबार से बीस हजार का सर्च मिलता था। (३) उत्तराडी साधुओं की मण्डली (पंजाब में बनवारीदास ने बनायी), इनमें प्रायः विद्वान होते हैं जो साधओं को पढाते हैं। कुछ वैद्य भी होते है। ये तीनों प्रकार के साधु जो पेशा चाहे कर सकते हैं। (४) विरक्त, ये साधु न नीई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य छू सकते हैं। ये घूमते-फिरते और लिखते-पढ़ते रहते है। (५) खाकी साध, ये भस्म लपेटे रहते हैं और भाँति-भाँति की तपस्या करते हैं।

बाबूचंबी-दे॰ 'दादू', 'दादूपंच' एवं 'दादूदार'।

बान—इस शान्य का जयं है 'किसी शस्तु में अपना स्वरल हटाकर हुसरे का स्वरल अटला कर देना '। दान (वापंण) का व्यवहार ऋत्येव के अनेक स्वरणें पर । दान किसी विसियोग के अर्थ में हुझा है, बिससे बेदता आमन्तित होते थे। एक दुसरे प्रसंग में इसका अर्थ सायण 'मद का जरुं लमाते हैं (मदमाते हाची के भरतक से ट्रम्पता हुला मद-निन्दु)। एक अन्य मन्त्र में राय महाशय इसका अर्थ वरा-गाह लमाते हैं।

परवर्ती वार्मिक साहित्य में दान का बडा महत्त्व वर्षितः है। यह दो प्रकार का होता है। वित्य और मिनित्तंत्र कारों वर्षों के लिए दान करना नित्य और मिनित्तंत्र कारों वर्षों के लिए दान करना नित्य और मिनित्तं है। विवेध अवसारों और गरिन्धित्यियों में किमी भी दीन-पुजी, शुवार्ग, रोमप्रस्त आदि को जो दान दिया जा सकता है का मृत्या जा वस्ता दी कर मृत्युवार वा वा व्यवता दी का मृत्युवार काण्युवार वा वा व्यवता दी का मृत्युवार काण्युवार काण

सानकेलिकोमुबी — रूप गोस्वामी कृत संस्कृत भाषा की भक्तिरम सम्बन्धी एक पुस्तक। इसका रचना काल सोलद्ववी दाती का उत्तरार्थ है।

वानकीका ---सन्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानलीला भी है।

बानस्तुति — ऋषेव की लोकोपरेगी ऋषाओ में दानस्तुति का प्रकरण भी सम्मिलित है। यह गुक्त ११२६ में प्रस्तुत है। वस्तु सम्मे में ऐसी नानस्तुतियाँ प्रतिस्थिती की रचनाएँ हैं, जिन्हें उन्होंने अपने मरशको के गुण-गानार्य बनाया था। ये कही-कही ऋषियों तथा उनके संस्कार्ण की वंशावली भी प्रस्तुत करती है। साथ ही ये वैदिक कालीन वातियों के नाम तथा स्थान का भी बीध कराती हैं।

बाम्यस्थान्द्रमी—कार्तिक कृष्ण अब्दर्मीको इस द्रत का अनु-ष्ठान किया जाता है। यह तिथिद्रत है। वर्षको चार भागों में विभाजिय किया जाता है। दभों से भगवती उमा तथा सहेवर की प्रतिमाएँ बनाकर पुक्त, गेबेस, भूप से प्रतिमास निजन-भिन्न नामों से उनका पुक्त किया बाता है। वस के बन्त में किसी कात्रण को सपल्लोक भोवन कराकर रक्त वस्त सोने की बनी हुई दो गागें यक्तिणा में दी जाती हैं। इससे करी पुत्र तथा विचा प्राप्त करता हुआ शिवलोक को जाता है और मौक की कामना हो ती बढ़ भी प्राप्त होता है।

बामोबर—हरूप का एक पर्याम। हरूण बढ़े नटलट वे। यशीदा ने एक बार उनके उदर (नेट) को दाम (रस्ती) से बॉफ्कर उन्लल में नना दिया था, जिससे वे बाहर न मान जायें। तब से वे दानोदर नाम से प्रतिद्ध हो गये। बामोबरवास—राधावल्लभ सम्प्रदाय के एक मक्तकीन, जो समृद्धी शती के उत्तरार्थ में हो गये है। इनकी उसका वानी' तथा अन्य रचनाएँ प्रतिद्ध है। इनका उपनाम स्विककी था।

दामोदर मिष्ण—इनका उद्भव प्यारहवी शती मे हुआ था। ये रामभक्त थे। इन्होंने 'हनुमग्नाटक' नामक एक नाटक लिखा जो सस्कृत के राम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है।

पारितीयिक के अर्थ में हुआ है, किन्तु आगे चलकर इसका अर्थ उत्तराधिकार हो गया। अर्थात् विता की सम्पत्ति पूत्रों में उसके जीवनकाल या मरने पर विभाजित होगी। और उस पर पूत्रों का उत्तराधिकार होगा। तैतिरीय संहिता में कहा गया है कि मनु के अपनी मम्पत्तिपुत्रों को बौट बी। ऐतरिय बाह्यण (५.१४) में कहा गया है कि मनु की सम्पत्ति। उसके जीवन काल के ही। पूर्वी में बाटि की तथा बूढ़े रिता को नामानेलिक पर छोड़ विया। वैकिनीय बाह्मण (११५६) में कहा पया है कि पिता में वीचन काल में ही बार पुनो में बूढ़े व्यविषयारित की सम्मित बोट छी थी। सुन.शेंप की कचा से यह प्रकट होता है कि पुत्र वपने पिता की सम्मित्त में अधिकारी पिता के साम-साम होते थे, जब तक कि वे उसे बोटने के लिए पिता को साम्म न करें। सत्तपत्र बाह्मण तथा निक्तः के अनुसार क्ष्मी सम्मित की उत्तराधिकारियों नहीं होती थी। बहु अपने भाइसों से पोषण पाती थी। उत्तराधिकारी बायाद कळाला है।

388

परवर्ती धर्मशास्त्र में डाय का बहुत विस्तार किया गया है। दाय के लिए उपयक्त सामग्री क्या है ? दाय कव मिल सकता है ? किसको मिल सकता है ? किस अनुपात में मिलेगा ? आदि प्रश्नों पर सविस्तार विचार हुआ है। मध्ययुग में इसके दो सम्प्रदायों का उदय हुआ--(१) मिताकरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्व्यस्मृति के ऊपर विकानेश्वर की टीका 'मिताक्षरा' पर आधारित था। यह 'जन्मना-स्वत्व' सिद्धान्त को मानता था। इसके अनुसार पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को दाय मिल सकता है: उसके जीतेजी पुत्र अपना भाग अलग करा सकते है। इसका प्रचार बंगाल को छोडकर प्राय समस्त भारत में है। (२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीमृतवाहन के निबन्ध ग्रन्थ 'दायभाग' के ऊपर आघारित है। यह 'उपरमस्वत्व' सिद्धान्त को मानता है। इसके अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात ही पृत्रो को दाय मिल सकता ह, उसके जीतेजी पुत्र अनीश (अधिकाररहित) होने है। उसका प्रचार बंगाल में है।

बायशतक —वेक्कटनाय वेदान्ताचार्य (विक्रम की चतुर्दश शताब्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक प्रन्य। आयन्न दीलित के गुरु वेक्कटेश (१८वी शताब्दी) ने भी 'दाय-शतक' नामक एक श्रन्थ लिखा है।

बारिडपहर वष्ठी---वर्ष भर प्रतिमास प्रत्येक पष्ठी को इस त्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उसमें भगवान् गृह (स्कन्द) का पूजन होता है।

बाल्ब्य यूनि—शुक्त यजुर्वेद के 'प्रातिभाष्य सूत्र' (कास्थायम कृत) में बह नाम उल्लिखित है। दालम्य मृनि ने वायुर्वेद-विवयक एक धन्य भी लिखा था जिसे 'दालम्यसूत्र' कहते हैं। वाक्सु आफ्निरस-पञ्चिषश बाह्यण (२५५,१२,१४) में विणत सामगान के रचयिता एक ऋषि।

बाज--- बीबर अर्थात् मळुवा, जो नाव के द्वारा शुल्क लेकर लोगों को नदी के पार ले जाता है। यजुर्वेद की पुष्प-मेघ बाली बलितालिका में इसका उल्लेख है।

बास—(१) ऋषेव से ब्रस्थुओं के पहुज तालों को भी देवों का शह कहा गया है. किल्यु कुछ परिष्णेदों में आयों के मानव शहुओं के लिए भी यह राज्य अपबृद्धा हुंग है। ये पुरो (दुली) के अधिकारी कहें गये हैं तथा इनके विज्ञों (गणी) का वर्णन हैं। ऋष्येद में अनेक स्वामों पर आयों एवं दास व दस्युओं के बार्चिक मनत्वेदों को बची हुई हैं। अनेक बार दालों को सेवा का काम करने पर बाध्य किया गया था, इसलिए इस सब्द का अर्थ जागे बलकर 'मेवक' मनसा आने छमा। बाख ही बास की क्लीलिंग सामें का गीम प्रमोग आरम्भ हुंग शो किया पारिवारिक सेवाकार्य करती थी वे 'दाशी' कहलाती थी।

(२) धर्मशास्त्र में कई प्रकार के दासों का वर्णन है, इससे स्पाट है कि तास्त्रा विधित मान्य था। 'दार्स' की गरिभाषा इस प्रकार सी हुई है ' 'जब कोई स्वतन्त्र व्यक्ति स्वेष्ण्य से अपने की दूसरे के लिए दान रु देता है तब वह उसका दास बन जाता है' ('स्वतन्त्रस्यासमने दानाइ।सस्त्रं याम्बद मृत्यु ।' काल्यायन, 'व्यवहारमधूम' में उद्युज । इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी दासस्व उसम्न हो जाता है। मनुस्मृति (८४१') के अनुसार सात प्रकार के दान होते हैं.

ध्व बाह्तो भक्तवासो गृहजः क्रीतवित्रमौ ।

पैतृको दण्डदामध्य समैता दासयोनयः ॥ इत्यास्त्र (एक में उनकी समाग्र समा) सी

्विजाहत (युद्ध में बन्दी बनाया हुआ), जीविका के लिए स्वय समिपित, जपने घर में दास से उस्तन्त, कथ किया हुआ, बान में प्राप्त, उत्तराधिकार में प्राप्त और विश्व से दण्डित ये दास के सात प्रकार हैं।]

नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे। दासों के साथ व्यवहार करने और उनके सुक्त होने के नियम भी धर्मशास्त्री में दिये हुए हैं।

वासलोध—शिवाजी के गृह समर्थ स्वामी रामदास द्वारा रचित एक आय्याल्यक प्रन्य। यागवता के उद्बोधन के लिए इसमें युन्दर और प्रभावशाली उपवेष हैं। महाराष्ट्र में इस भ्रम्य का बहुत बादर है। हिन्दी भाषा में भी इसका अभुवाद प्रकाशित हो गया है।

बास कार्यं — मत्यय देशवासी बावपुत्र पण्डित आतर्तीय ने साङ्ग्राचनसूत्र का भाष्य क्लिशा है। इससे से नवें, बसवें और खारहवें कथ्याय का भाष्य नष्ट हो गया था। दास स्वाप्त में 'मञ्जूषा' नायक टीका कियकर इन तीन कथ्यायों का माच्य पूर्रा किया है।

बिक्-वैदेषिक मतानुसार 'दिक्' या दिशा सातवा पदार्थ है। यह 'काल' को सन्सुन्नित करता है। यह बस्तुओं का स्थान निर्देश करता हुआ उन्हें नष्ट होने से बचाता है।

विभिवक्यभाष्य — माधवाचार्य रचित 'शक्कुरविभिवजय' पर बानन्दिगिरि एव धनपति ने भाष्य लिखा है जो 'विभिवजय-भाष्य' नाम से प्रसिद्ध है।

विचित्र — क्यांके में देवर को 'विधिप्' कहा गया है, जो किसी स्त्री के पति के मरने पर अवस्थेष्टि के समय उसके पति का स्थान प्रहुण करता था। 'नियोग' में भी यह देवर ही होता था, जिसे पुनहीन स्त्री पति के मरने पर पुत्र प्राप्ति के किए प्रहुण करती थी। यह, शब्द पूषा देवता के किए भी प्रपुक्त होता है, जिसने 'सूर्य' को पत्री कर में प्रहुण किया था।

बड़ी बहिन से पहले विकाहित छोटी वहिन का पति भी दिखिषु कहलाता है ।

िक्काव्य-जब २४ घरे के एक दिन से दो तिर्विया निमान हो तो नह दिन (सिषि) सब होता है। देन जहुनं पिक्तामां में कार, ६२६ कारुनिर्मय (२६०) निस्कि को उत्पृत करते हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिथिया का स्पर्ध होता हो तो बहु समय दिन का अप कहा जाता है। उस दिन बत, उपवास निषिद्ध है। इस दिन किया हुआ बान सहस्वपृत्ते कुणों की प्रांति करता है।

विच—संतार तीन मागो—प्यती, बायु अथवा बायुमण्यक तथा स्वयं अववा जाकारा (दिव् ) में विभाजित है। अकाध पूर्व पृत्वी ( बाया-पृथिती ) सिककर विश्व कराते हैं। बातावरण आकाश में सम्मिलित है। विद्युत एवं सौर-यण्डक ब्यवचा हती प्रकार के अन्य मण्डक जाकाधा में सम्मित्त हैं।

विश्व के तीन विभाजन क्षमणः पृथ्वी (मिट्टी), वायु एवं बाकाक्ष नामक तीन तत्त्वो में प्रतिविम्बत है। इसी प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन बाकाक्ष कहे वये हैं। बायवेंबैय में तीनो बाकावों का विकाकर-बीधा ३२१

बन्तर 'उदन्वती' (जलसम्पन्न), 'पीलुमती' (कणसम्पन्न) एवं प्रदा विशेषणों से प्रकट होता है। आकाश को ब्योम तथा रोचन भी कहते हैं।

विवाकर—(१) सूर्य का पर्याय। इसका अर्थ है 'दिन उत्पन्न करने वाला'।

(२) दिवाकर नामक एक सूर्योपासक से सुब्रह्मण्य नामक प्राप्त में स्वामी राष्ट्रराचार्य के मिलन की बात 'राक्ट्ररिविजय' में कही थयी है।

विषयुपति— यर्गमूनों से यह शब्द उन लोगों की तालिका में उष्टिष्ट है जो आनियमित विवाह किये हुए हो। पर-स्परानत इक्सन कर्यं डितीम बार विवाहित करी का पति है। मनु के अनुसार यह शब्द देवर के लिए व्यवहुत है जो अपनो भागी से भाई की मृत्यु के बाद सत्तानप्राप्ति के लिए पैवाहिक सन्धन्य करता है। दिविष्यु से विध्या का भी बोच होता है जो अन्य पति के चुनाव की इच्छा करती हो। दूसरी परम्परा में दिचिषु से उस बढ़ी बहिन का बोच होता है जिसकी छोटी बहिन उसके पहले ब्याही प्रयोद हो। स्वती पृष्ट 'अमेरिक्युपति' जब्द व्यवहीं प्रयोद ने पहले ब्याही छोटी बहिन का पति से होती है। विवाह के अनुसार चितिपु ऐसी बढ़ी बहिन के लिए प्रयुक्त है जिसके विवाह की व्यवस्था उनके पिता-माता न कर सके और जो अपना पति स्वयं वने (क्यांत स्वयंत्र)।

विवासरकात—हरून नक्षत्र युक्त रिवचार के दिन इस बत का अनुष्ठान किया आता है। यह सात रिवचारों तक किया बाना चाहिए। यह सातद है। भूमि पर द्वारक्ष कर बाके कमक को राक्कर, द्वारक ब्रादित्यों में से प्रस्केत को एक-एक दक पर स्थापित करके सूर्य का पूजन करना चाहिए। आदित्यों का क्रम यह होगा—सूर्य, दिवाकर, विवस्त्वान्, अग, वरूण, इस्त्र, आदित्य, मलिता, अर्क, मातंष्ठ, पित स्था पास्कर। वेदिक तथा अन्य मन्त्रों का पाठ करना चाहिए।

दिक्य — अपराभ परीक्षा की कुछ कठोर साकेरिक विधिया, जो आंग-, जल बादि की सहायता है की जाती थी। दिखा विधि का प्रयोग परवर्ती साहिद्य में बहुत पंछि हुआ है, किन्तु वैदिक गाहित्य में इस प्रकार की परीक्षा का प्रवाप अनेक स्थानों में आया है। अपर्व-वैद (२.१२) में उद्युत्त अभिन्यरीक्षा जिसे बंबर, जुड़िया, जिसर तथा दुतारों ने मान्यता दी है, उसे पिल, ल्डुम- फील्क तथा ख्रिटने ने अमान्य टहराया है। पञ्चित्रण साहाण में भी एक ऐसी ही परीक्षा का वर्णन है। दहकती हुई कुल्हाणी वाजी एक प्रकार की परीक्षा का भी उल्लेख क्षान्दिया उन में है। कुष्विया एवं प्रिष्ठिय क्ष्यपेद के एक स्वया परिकार में पीउने के ही कि प्रकार परीक्षा के प्रसंप परिकार के परीका के प्रसंप का उल्लेख करते हैं। वेबर के कथनानुसार तुला-परीक्षा का शतपय बाह्मण में उल्लेख हैं (११ २,७,३३)।

परवर्ती धर्मधास्त्र के व्यवहार काण्डो में जहां बादों (अभियोगों) के निर्णय के मध्यन्ध में प्रमाणो पर विचार किया गया है, वहाँ 'विव्य' के विविध प्रकारों का वर्णन पाया जाता है।

विका इवान-वो दैवी स्वान मैत्रायणी सं० (१,६,९) तथा तैतिरीय ब्राह्मण (१,१,२ ४-६) में उल्लिखित सर्यतथा चन्द्र हैं। अधर्व • में भी 'दिज्य क्वान' से सूर्य का बोध होता है। विक्याचार भाव-यह शाक्त साधना की मानसिक स्थिति है। शक्ति की साधना करने वाले तीन भावों का आध्य लेते हैं. उनमें दिव्य भाव से देवता का माक्षात्कार होता है। बीर भाव से कियासिबि होती है, साधक साक्षात रह हो जाता है। पराभाव से जानसिद्धि होती है। इन्हें क्रम से दिक्याचार, बीराचार और पश्वाचार भी कहते हैं। पश् भाव से जान प्राप्त करके साधक वीराचार द्वारा रुद्रत्व प्राप्त करता है। तब दिव्याचार द्वारा देवता की तरह किया-शील हो जाता है। इन भावों का मूल निस्सन्देह शक्ति है। विह विहवार-गामदेवता को 'दिह' या 'दिहवार' कहते हैं। इसकी स्थापना गाँव के सीमान्तर्गत किसी वृक्ष (विशेष कर नीम बक्ष) के तले की जाती है। उत्तर प्रदेश में इनकी पजा होती है। ये ग्राम की रक्षा भत-प्रेत एव बीमारियो से करते है। कही-कहीं इसका उच्चारण 'डीह' भी पाया जाता है। मुलत दिह यक्ष जान पडता ई जो ग्राम और खेतो के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। कुछ वर्षों के अम्तराल पर इसकी विस्तृत पूजा होती है जिसमें दिह (यक्ष) और यक्षिणी का विवाह एक मुख्य किया है। इसमें नगाडे के वादन के साथ 'पचडा' गाया जाता है, जिसमे अधिकाश 'दिह' का स्तुतिगान होता है।

बीक्सा—किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्राप्त करने के लिए उस सम्प्रदाय के गुरु से कुभ मुहूर्त में जो उपदेश लिया जाता है, वह दीक्षा कही जाती है। विभिन्न प्रकार की वीक्षाओं के लिए विविध प्रकार के मन्त्रों का विधान है। इस सब्द का मूल सम्बन्ध में दिक यज्ञों से है। बैदिक यज्ञ का अनुष्ठान करने के पूर्व उसकी दीवा केनो पहली थी। दीक्षा लेने के परचान लोग दीक्षित कहकाते पे, तभी वे अनुष्ठान के लिए अधिकारी माने जाते थे। इसका सामान्य करना।

बीक्सित--(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने बाला।

(२) अप्पय दीक्षित के पितानह का नाम बानार्य दीक्षित पा। आवार्य दीक्षित भी बहुत सम्प्रवाय के अनुयायियों में गिने जाते हैं। इन्होंने बहुत से यक्त किये थे इसो से ये 'दीक्षित' उपनाम से विभूषित हुए। इनका निवासस्थान काञ्चीपुरी था।

बोयमाक्किं (बोपावकी, दिवाकी)—हिन्दुओं के चार प्रमुख त्योहारों में से एक विद्योग कर यह बैध्यवर्ग का त्योहार हैं किन्तु तभी वर्ग बांचे इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यह सारे भारत में प्रचलित हैं। दीमांक्लिक कांकिक को बसावस्या को मनायी जाती हैं। इस अवसर पर मकानों की पहले ते सक्ताई, सचेसी और कांबाद हुई रहती हैं। रात को दीपदान होता है। दीमों की मालाएँ संज्ञायी जाती है। इसीलिए इस्का नाम 'वीपमालिकां है। इस दिन महा-लक्ष्मी तथा तिविद्याता गणेशा की पूजा होती है। साथक लोग तरा भर जानकर जप जादि करते हैं। इसी रात को जुआ लेजने की बुरी प्रणाली चरूप दही है, जिसमें हुछ लोग अपने आप की परीक्षा करते हैं।

बीपन्नत-मार्गाची वे पुनक एकारशों को इस जत का अनु-प्लान होता है। इसमें अगवती लक्ष्मी तथा नारायण का पञ्जामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रों तथा स्तुतियों से प्रणाम निवंदन करते हुए पूजन होता है। दोनो प्रतिमाओं

के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया जाता है। बीस आगम---यह एक शैव आगम है।

सीसिबत---एक वर्ष तक प्रति दिन सायंकाल इस यत का अनुश्वान होता हैं। इसमें वती को तेल निविद्ध हैं। वर्ष के अन्त में स्वर्ण का बेंग्यक, लघु क्वाली, निवृत्व और एक जोड़े। वस्क का दोण किहत हैं। इसके आवरण से मनुष्य इहलोक में मेथाशी होता है तथा अन्त में क्वलोक प्राप्त करता है। यह वेंबसारखत है।

वीर्घनीय--- ऋस्वेद की एक ऋसा (८५०१०) में दीर्घनीय को यज्ञकर्ताकहामयाहै। बीर्षक्षका — शाक्तिक वर्ष हैं 'बती प्रसिद्धि प्राप्त'। यह एक राजिष का नाम है, जिन्होंने प्रश्नावर झाहाण के अनु-सार राज्य से निकत्तासित होने पर भूख से पीडित होकर किसी विद्योध साम मन्त्र का दर्धन और गान किया। इस प्रकार तब उनको भोजन प्राप्त हुआ। ऋत्येद के एक परिच्छेद में जीसिज (बीर्णक्ष) को 'बीर्घयवा' कहा गया है जो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम है तथा राथ के मतानुसार विद्योषण हैं।

दीर्घायु—वैदिक भारतीयो (ऋ० वे० १०,६२,द; झ० वे० १,२२,३) की प्रापंना का एक मुख्य विषय पा 'दीर्घायु की कामना'। बीचन का आदर्ध कव्य १०० वर्ष जीना या। अपनंदद (२१३,२८,२९; ७,३२) में अनेक कियाएँ दीर्घायु के किए भरी पड़ी हैं जो 'आयुष्याणि' कहलाती हैं।

बीर्घाषुच्य-दे॰ 'दीर्घाषु' ।

बुष्पकार—भाद्रपद की द्वावशी को दुष्प का पूर्णकप से परित्याग कर यह बतारम्भ किया जाता है। निर्णयसिन्धु, १४१ ने इस विवय में भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार बती खीर अथवा दही यहण कर सकता है किन्तु दुष्प निषिद्ध है। दे० वर्षकृत्यदीपिका, ७७, स्मृतिकौत्सुम, २५४।

कुष्येश्वरसाम — जतर प्रदेश, ये देवरिया जिले के इतपुर समया के पास दुग्येष्वरताम महादेव का मन्दिर है। इन्हें महाकाक का उपलिख्न माना जाता है। यह स्वान्त सुरुत प्राचीन है। नगर और दुर्ग के विस्तृत अवशेष तथा देव्यात, वैत, जैन एव चौढ़ पुनियौ सही पामी जाती है। इसकी वर्षा काहियान ने अपने यात्रावर्णन में की है। एक्ट सही पद्धकीयी परिक्रमा होती थी, जिसमें अनेक तीर्ष पहते थे। विवरांत्रि तथा अधिक मान में यहां मेला कराता है। मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन मन्दिर हैं।

बुचुधि — एक चर्मावृत आनात प्रकार का बाजा, जो युद्ध एवं शान्ति दोनों में व्यवहृत होता था। ऋग्वेद तथा उसके एत्युतीं साहित्य में प्रायः इतका उन्लेख हुआ है। भूमि-दुम्पुनि एक विशेष प्रकार का नगाड़ा था, जो जमीन को सोतकर उसके महुदे को चमड़े से मड़कर बनाया जाता था। इक्का प्रयोग महात्रत के समय पूर्व की बापती के विरोगी प्रमावों को रोकने के लिए होता था। इन्दुमि-वायक जी पुण्यमेष की बण्डिस्तुओं में सम्मिलित हैं। कुरिष्युमीप्यनाशनक्योदशी — ज्येष्ठ शुक्ल नयोदशी को इस यत का अनुष्ठान होता है। तीन चुकाँ, यबा क्वेत मन्दार स्वया अर्क, लाल करवीर तथा नीम का युकन इसमें किया जाता है। यह यत सूर्य को बहुत प्रिय है। इसको प्रतिवर्ष करता नाहिए। इससे वारीर की दुर्गन्य तथा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है।

कुर्या— दुर्गीत और दुर्गीप्य से बवाने वाली देवी । इनका उन्लेख सर्वप्रयम महामारत में आता हैं। वहाँ उनकी स्तुति महिषमित्ती तथा कुमारी देवी कर पर में हुई है, को बिन्च्य पर्वत में निवास करती है तथा मदिरा, मास, पशुब्बिल से प्रसम्म होती हैं। अपनी गुचरितता से वे स्वर्ग को चारण करती हैं। वे कृष्ण की वहिन भी है, उन्हीं की तरह धने नील रङ्ग की तथा मयुरपंज की कल्मी भारण करती हैं। इनका शिव से कोई मम्बन्ध यहाँ मही दिलाया गया हैं।

महाभारत (६,२३) में ही एक और परिच्छेद में ये रैवी क्रणाकता से सम्बन्धित है तथा यहां उन्हें शिव की पत्नी उमा कहा गया है। उन्हें बेद, बेदानत, सुविश्वता तथा अन्य अनेक गुणो से सयुक बतन्यवा गया है। किन्तु वं कुमारी नहीं है।

हिन्यंत के दो अध्यायो तथा मार्कण्डेय पुराण के एक अग को देवीमाहास्थ्य कहते हैं। हिन्या का रचनाकाल चीचों या पाँचवी गती हैं० बताया जाता है, दिस्तिण होंचे होंचे पाँच अधिक से अधिक छठो शताब्दी हैं० का होना चाहिए, क्योंकि यह बाण कवि गंचत 'चण्डीशतक' (७वी खाताब्दी का प्रारंभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम करता हैं। हिर्दिश के अध्यायों में दुर्गी के सम्प्रदाय के चारिक दर्जन का चले ना वाता है।

देवी के उपासकों का एक सम्प्रदाय है तथा बैज्यव और जीं वों की तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप-नियदों का बहा है। दवी शिक्त का विचार यहाँ सर्वप्रधा निष्टियोचर होता है। बहा जब कर्म के नियमों से बांधित नहीं हैं, तो वह जबस्य निष्क्रिय होगा और जब ईक्बर निष्क्रिय हैं तो उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति होगी। इसीलिय वें (शक्ति, देवी) और भी पूजा के योग्य हैं तथा ब्याब्याहारिक मनुष्य जी उनके प्रति और भी निष्ठा बढ़ जाती हैं। देवीमाहारूम में ७०० बलोक है अतएव मह 'समशती' मी कहलाता है। इसमें बेबो की रक्षा के किए दुर्गी के हारा अनेक दानवों को मारन की चर्चा है। उनका कम्म युद्ध के बीच बढ़ा ही। मयंकर हो गया है। यहाँ उनके सम्म यह मरु है कि म्यु महर्म के नियमादि तो नहीं दिये जा रहे हैं किम्मु यह मरु है कि माशीम सरल्युत्ति के लोग इनकी पूजा मंदिरा और मास का प्रधीग करते हैं। किम्म तर उन दिनों देवी को नरवाल जी देते ये जो अब विजत है। भीरे-धीरे इस खाक पूजा पद्धित पर वैज्याव धर्म का प्रभाव पड़ा। दुर्गी अब बहुत अब में बैज्य की मुक्ते हैं। भीरावत पड़ा। दुर्गी अब बहुत अब में बैज्य हो हो। में स्थाप पड़ा। दुर्गी अब बहुत अब में बैज्य हो मुक्ते हैं। भागवत एक मामवस्य हमी तथ्य को प्रस्त कर करता है।

दुगी की प्रति का अकन गांक के प्रतीक के रूप में हुजा है। वं अव्यक्त सुरुरी (जिपुरमुन्दरी) परन्तु महती। प्रतिकारिकानी के रूप में दिखायों वाली है। उनकी आठ. दम, बारह अव्यवा अठारह मुनाएं होगी है, जिगमें अस्त-शंस्त्र शारण किये जाने हैं। उनका बाहन निष्ठ है, जो स्वयं शांक का प्रतीक है। वे अपनी गांक (एक गल्द मा नाम) से महिदासुर (तमोगुण के प्रतीक) का वध करती हैं। दुर्गापुत्रा अववा दुर्गोग्स आदिवन मास के शुक्क एक्स से समाया जाता है। इनके प्रयम नी दिनों को नवगात्र कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान किया जाता है।

हुर्माचनाकलास्तुति —व्याख्या समेन यह स्तुति कृवल्यानस्य-कृत एक निवन्ध ग्रन्थ है जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत लोक-प्रिय है।

हुर्गाञ्चलनामस्तोत्र—विश्वसारतन्त्र मे यह स्तोत्र वाया जाता है। इस तन्त्र में भी ६४ तन्त्रों की सालिका दी हुई है, जिसका उत्लेख 'आगमतत्त्वविलाम' में है।

कुर्गोस्सक — दोनो नवराजो (शारदीय एव ससन्तका-तेन) में दूर्ता की पूजा होती हैं। किन्तु शारदीय पूजा का माहा-स्मा बहुत वडा है, क्योंकि परम्पा के अनुमार भगवान्। मान ने इस अवसर पर दूर्पोपूजा की थीं। यह भारत का सम्भवतः मबसे बडा व्यापक उत्सव है। पष्टी से नवमी तक विवेष पूजा का व्यापेजन होता है। तथा दशमी को स्मीमृति का विवर्णन होता है। देवी-मिर्गित के निर्माण एवं सम्बद्ध से काखी स्पर्णो का स्मर्थ होता है। । सारतीय प्रमं एवं कलाका इससे वडा कोई सार्वजनिक दृष्य नहीं उपस्थित किया जा सकता है।

हुम्मिक्सी—आदिवन सुनक नवनी को यह बत प्रारम्भ होकर एक वर्ष तक चलता है। इसमें पुष्प, प्रूप, दीप, नैमेंच से दुर्गा का पुजन होता है। चार-चार मासी के तीन भाग करके प्रत्येक में प्रनान-पितन नामों से दुर्गा का पुजन किया जाता है, जैसे आदिवन में दुर्गा (जिसे मक्कुच्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) के नाम से।

इस ब्रत का एक और प्रकार यह है कि किसी भी नवसी को ब्रतारम्भ हो सकता है। क्योंकि इसी दिन भद्रकाली को समस्त योगिनियों की अध्यक्ष बनाया गया था।

हुर्गाङ्का — यह भारत का प्रसिद्ध बतोत्सव है। बगाल में इसका विशेष रूप से प्रचार है। ब्राध्विन शुक्ल नवमी तथा दक्षमी को दुगी का विविध प्रकार से विधिवत् पूजन होता है। दे॰ दुर्गानवमी।

कुर्पाकत — ध्यावण युक्त अध्दमी की यह वत प्रारम्भ होता है। एक वर्ष तक चलता है। प्रति मारा देवी के मिन-नियत नामों के बनका पुलन किया जाता है। वर्षों को चाहिए कि वह मिन्न-मिन्न स्थानों की रख अपने शरीर पर मर्दन करें। नैवेख भी विभिन्न प्रकार का अर्थण करना चाहिए। कुर्यकल्थतव (२२५-२३) में इसे दुर्गा-ध्यों के नाम से कहा गया है।

**हुर्गाव्टमी**---दे० 'दुर्गावत' ।

बुर्गोत्सव --दे० 'दुर्गापूजा'।

हु:स्वास्त — पाशुपत शैवी के पीच मुख्य तस्व हुं — (१) पिठ (कारण), (२) पणु (कार्य), (३) योगाम्यास, (४) विधि (विभिन्न आवश्यक अन्यास) और (५) दुःस्वान्त (दुःस हे मुक्ति)। पाशुपत सम्प्रदाय से यह मोक्ष का समानार्थी सब्द हैं।

हुवर्षाम ---पौराणिक माहित्य के ये प्रमुख विराजनायक हैं। अस्पान क्रोच और दाग देने की प्रवृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। दुर्बोमा का शास्त्रिक अर्थ है 'वह व्यक्ति को क्रोच में आकर अपने नामस् (कपड़े) आदि फाड दे।' दनकी अनेक कहारियों पुराणों में पासी जाती हैं। अधि-क्रानवाकुत्तक में दुर्नोला का शाप प्रसिद्ध हैं। आधि-में मृदि हो नोते के कारण इन्होंने अकुत्तला को शाप दिया या कि उसका पति दुण्यन्त उसको भूल जायेगा। एक बारेये स्वयं भगवान् विष्णु के शाय से पीडित हुए थे।

हुवस्ता आर्थाव — प्रयास में त्रिवंशीसंगम से गङ्का पार होकर गङ्का किनारे पर क्ष्ममण क्ष" मीरू चरूने पर छटनमा (शङ्कामध्य) से स्पार मीरू दूर ककरा ग्राम पहता है। यहाँ दुर्वासा मुनि का सन्दिर है। श्रावण में मेला कराता है।

हुवांका उपपुराण-उपपुराणों में एक 'दुर्वासा उपपुराण' भी है।

दुर्पासातन्त्र—मिश्रित तन्त्रों में से यह एक तन्त्र जन्य है। दुर्पासायान—सक्त-वाहुगंज (जीनपुर) लाइन पर खुरासो रोड स्टेशन से तीन मील दिख्य गोमती के तट पर यह स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ महाँच दुर्वासा ने तपस्या की सी यहाँ पर दुर्बासा का एक यहा मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है।

हुन्हाराम — रामतनेही सम्प्रदाय के तीतरे गुरु । इन्होंने स्मास १०००० छन्द तथा ४००० दोहों की रचना की भी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुन कोकप्रिय है। इस — संवादवाहक के रूप में इस का उल्लेख व्यव्वद तथा परवर्त्ती साहित्य में अनेक स्थानो पर हुआ है। दूत के कर्त्तव्यो और धर्मों का उल्लेख अर्थधानः, धर्मनास्त्र, रामायण एवं महासारत आदि सम्प्री में हुआ है। दूत के कुछ विशेषाधिकार सर्वमास्य थे। यह अवध्य था और उसका वक्ष करने हे पाय होना था।

वृद्धां—(१) एक प्रकार की माङ्गलिक घास, जिसकी गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में है। यह गणपतिपूजन की आवश्यक वस्तु है।

(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दूर्वा अष्टमी नाम से पुकारा जाता है।

द्वांत्रभवितत्त्वतः — आवण वयवा कार्तिक मान की चतुर्यों की प्राप्तम कर दी या तीन वर्ष तक इस तत का अनुक्ठान होता है। गणेषाजी की मृति का लाल कुलो बिल्वायों, व्यापामं, अशो के लल्का, दूवाँ तथा तुलसी-बलो से तथा बन्धान्य उपचारों से पूजन होता है। ऐसे मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है जिनमें गणेषाजी के दस नामों का उच्छेख हो। (मीरपुराण में विवजी स्कन्य से कहते है कि इस तत का आचरण पार्वती ने किया था।) बुवर्तित्रराज्ञकत-देवं १२५

क्षमीलराज्यत—(१) यह वत निरोध कर महिलाओं के सिला है। भाव गुल्क व्योवकों को दसका बारम्भ होता है। इसमें पूर्णिमा कर तीनों दिल उपवास करना चाहिए। उसा तथा महेक्बर की प्रतिमाओं का पूजन होता है। वर्ष तथा साविश्रों को इर्बा के मध्य में विरावसान करके उनका पूजन करता चाहिए। नृत्य, गानादि मोशस्किक कार्य करते हुए रागि में वागरण और साजिश के आस्थान का पाठ करना चाहिए। प्रतिचया को तिल, भी तथा समिषाओं से होम करने का विधान है। इससे सीक्य, समृद्धि तथा सन्तान की प्रतिम होती है। कहा जाता है कि इर्बो का आविश्राव मगवान विष्णु के केशों से हुआ है तथा कुछ अमृत्वित्य इस गर गिर पढ़े थे। दूर्वो अमरस्व का प्रतिक है।

(२) इसके अन्य प्रकारों में देवी के कम में दूवी का ही पूजन बतासा गया है। दूवी के पूजन में कुल, करू आदि पूजन बतासा गया है। दूवी के पूजन में कुल, करू आदि पूजन प्रयोग किया जाता है। दो मध्य में के जाते हैं, जिनमें एक यह हैं 'हे दूवें 'तू अमर है, तेरी देव तथा अपुर प्रतिकात करते हैं, मुझे सीभाग्य, मत्तान तथा सुख प्रदान कर।' बाह्यणों, मिस्नो तथा सम्बन्धियों को पृथ्वी पर मिर्ट हुए तिकी तथा गेहें के आटे का बना पक्ष्या सिकाना चाहिए। यदि साहपद मास की अस्टमी को उथेच्या या मूळ नजक हो तो यह बन नहीं करना चाहिए और म सूर्य के कन्या रागि पर स्थित होने और न आरस्योदय हो नक्की पर।

हुलनवाल — सतनामी माध्यया के एक सान्त-महारमा। इस सम्प्रदाय का आरम्भ कव और किसके द्वारा हुआ यह तो ठीक जात नहीं है, किन्तु सतनामियों और औरपंगवेब के बीच की लडाई में हुआरों सतनामी मारं गये थे। इससे प्रतीत होता है कि यह मत यवेच्ट प्रचलित वा और स्वानविश्वा में इसने मैनिक रूप भारण कर लिया था। सं० १८०० के लगभग जागजीवन माहब ने इसका पुनस्-द्वार किया। इनके शिष्य दुलनदास हुए जो किंवि मो थे। ये जीवनमर रायवरें की में निवास करते रहे।

दृष्टस्य (आमिरिक)—(अगस्य के बदाज) इनका उल्लेख जीममीय बाद्याण (६.२३) में विभिन्दुकीयों के सक्रकार्य-काल के उद्शाता पृतिहन के रूप में हुआ है। वृत्योक—ऋस्वेद (२१४३) में एक मनुष्य अथवा दैत्य का नाम, जिसका इन्द्र ने वश्य किया था। कुक्तती—एक नदी का नाम, जो जाधुनिक हरियाणा में कुछ हर तक एतस्वरी के धामामान्तर बहुती हुई सरस्वती मैंन मिक जाती है। भरत राजकुमारी के कार्यांत्र के सर्ग में दुबहुती का वर्णन सरस्वती एमं आपया के साथ हुआ है। पञ्जीववाहास्था नाम परवती प्रम्यो में दुबहुती एक सरस्वती का तट यज्ञों के विशेष स्थक के रूप में विणव है। जनू ने मध्यदेश की पविषमी सीमा मन्ही से निर्द्यों को बतलाता है। व्यव्हती और सरस्वती के बीच का प्रदेश मनु के अनुवार 'इद्याबर्त' कहलाता था। देठ 'विज्ञावर'।

इण्डिप्सिटवास--अर्देतवेदानितयों का एक सिद्धान्त 'विवर्द-वार' है, जिसके अनुसार इद्धा नित्य और वालनिक सत्ता है तथा नामस्थानक जगत् उत्तक्त विवर्द है। इद्धी मद को और स्थष्ट करने के लिए 'दृष्टिसृष्टिवार' का सिद्धान्त उपस्थित किया गया है, जिसके अनुसार माया ज्यादि नाम-रूप मन की वृत्ति है। इसकी सुष्टि मन सी करता है और मन ही देखता है। ये नाम-व्य उत्ती प्रकार मन अथवा वृत्तियों के बाहर की कोई बस्तु नहीं हैं। इस इत्तरा का समन ही मोझ हैं।

बेब — यह हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण तन्त्र है। इसमें एक उच्चतम करना निहित है। इसकी व्यूत्तान साहक के निक्क के अनुसार 'बान, दौरन, चौरन, चुन्चान में होनें आहि के अर्थ पर है। इस प्रकार 'दंब शब्द विश्व की प्रकाशमय और कत्याणकारी शक्तियों का प्रतीक हैं। बास्तव में यह विश्व के भून में रहने वाली अव्यक्त मृत्य सत्ता के विविध्य कर्मा करों के हत्या 'दंब' के रूप में की गयी है। बंद की स्पष्ट उक्ति हैं 'एक सद् विधा बहुषा बदलि, ऑन यम मानरिय्वानमाहुं।' [सत्ता एक हैं। विद्वान् लोग उसकी विविध्य प्रकार में अपन, यम, मात-रिखा आपि देवताओं के रूप में कहते हैं।]

पुरुषसुक्त के १७ वे मन्त्र "अद्स्य सभृतः """ तन्मार्चस्य देवत्वमाजानमग्रे" के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, अत मनुष्य भी दिब्य कर्म करके देव कहलाते हैं और जब ईषवर की उपासना से ३२६ वैष्णी-वैषता

विया, विज्ञान आदि अत्युक्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब उन मत्त्वयों का नाम भी देव हाता है, क्योंकि कमें से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं। इसमें देवर की यह आज़ा है कि जो मनुष्य उत्तम कमें में शरीर आदि पदार्थों को लगाता है वह संसार में उत्तम मुख पाता है और बो परमेवर की प्राप्तिकय मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव' कहलाता है।

भागवतीं (बैक्जबों) द्वारा देव झब्द का वर्ष बहुं। कमाया जाता है जो हिंदू शब्द 'एलोहोम' का है। यह छब्द कमी-कमी तो सर्वभेष्ठ ईस्वर का अर्थ और कमी उनके मन्त्रवर्ष के देवी, जैसे ब्रह्मा आदि का अर्थ व्यक्त करता है। ये भी पूजा के पात्र होते हैं किन्तु इनकी पूजा अद्धामत है, उपावना नहीं है। मामवस जनम्य होते हैं, वे बहुदेशों की उपावना नहीं करते।

वैदिक देवमण्डल में बहुत से देवताओं की जणना है जो स्थानकम से तीन आगों में विभन्त है — (१) पृथ्वी-स्थानीय, (२) अन्तर्राक्तस्थानीय, और छो अगोमस्थानीय और प्रकार कर को से देवों के तीन वर्ग हैं— (१) द्वादस आदिश्य, (२) एकावश कह और (३) अवः बनु। इनमें दो और पृथ्वियों दो और जोवने से तैतीस मुख्य देव होते हैं। पृत्व वृद्धिकम से तैतीस कोटि देवता माने जाते हैं। कहाँ-बहुं कोई विमुश्तिवस्य पामा जाता है, वहाँ देवं की करूपना की आती हैं।

बेक्की—कुरूल की माता का नाम देवकी तथा पिता का नाम बचुंव है। देवकी कस की बहिन थी। कह ने पति सिहत उसकी कारावास में बन्द कर रखा था, क्योंकि उसकी ज्यांतिथियों ने क्ताया था कि देवकी का कोई पुत्र ही उसका वस्त्र करेया। कह ने देवकी के सभी पुत्रो का स्वर्कता, किन्तु अब कुरूल उत्पन्न हुए तो बसुदेव रातों-रात उन्हें नोकुछ बाम में नम्य-बचोदा के यहाँ कीड़ आये। देवकी के बारे में इसके स्विक्त कुछ विशेष बक्तम्य आत नहीं होता है। छाउ उपनिषद में भी देवकीपुत्र कुरूल (बोर सांद्रिस्स के विषय) का उत्पन्तिषद में

वेवकीषुत्र— कृष्ण का यह मातृपरक नाम छान्दोग्य उप-निषद् (३.१७,६) में पाया जाता है। महाभारत के अनुसार देवकी के पिता देवक थे। कुरुण का यह पर्याय भागवर्तों में बहुत प्रथलित है। 'ईरवर' अथवा 'अहा' के रूप में इसका प्रयोग होता है: ''एको देवो वेवकीपत्र एव।''

वेसकानिकक्का — सत्यय श्वाह्मण (१३४,३,१०) तथा छान्दोस्य-उपनिषद् (७.१,२,४;२,१.७,१) में मिनाये गये विज्ञानों में से यह एक विकाल है। इसको देवविज्ञान अथवा धर्मविज्ञान कहा जा सकता है।

बेबता—'देवता शब्द देव का ही बाचक स्त्रीलिङ्ग है, हिन्सी में पुलिलङ्ग में सहका प्रयोग होता है। मुलतः ३३ देवता माने गये हैं — देन आदित्य, ८ वसु, ११ तत्र, यावा और पूर्व्यो। किन्तु साने वनकर देवमण्डल का विस्तार होता गया और संस्था ३३ करोड पहुँच गयी। देवतांका सार्वाकरण कर्म प्रकार से हुन्या है। पहुँक स्थानक से से—(१) जुस्वामीय (अपरी जाकाता में स्तुत्र वाले), (१) अन्तरिक्सरानीय (मध्य आकाता में रहुते वाले), इसरे परिवारतक से, याच आदित्य, वसु, इसरे परिवारतक से, याच आदित्य, वसु, इस आदि। तोसरे वर्गक्र से, याच आदित्य, वसु, इस आदि। तोसरे वर्गक्र से, याच आदित्य, वसु, इस आदि। तोसरे वर्गक्र से, योच स्वारव्या हिंदा आदि।

क्यस्वेद के मूको में विशेष रूप को देवताओं की स्पृतियों की अधिकता है। स्तुतियों में देवताओं के नाम अस्तिन, वायु, इन्द्र, वरण, मित्रावरण, अधिवनीकुमार, विववेदेवा, सरस्वती, क्यु, मकर, त्वस्या, ब्रह्मणस्पित, मोम, दक्षिणा, क्यु, इन्द्राणी, वरणानी, यी, पृथ्वी, पूषा आदि है। बो लोग देवताओं को अनेकता हो। मानते हैं कर सब नामों का अर्थ प्रवक्ष, प्रतास्थान्वाचक छगाते हैं। बो लोग अनेक देवता मानते हैं वे भो इन तब स्तुतियों को प्रसादमायरक मानते हैं बो के स्वत स्वत्य स्तुतियों को प्रसादमायरक मानते हैं और कहते हैं कि ये सभी देवता और समस्त सृष्टिय प्रसादमा की विश्वति हैं। बो लिग अनेक देवता मानते हैं को स्वत सब स्तुतियों को प्रसादमायरक मानते हैं और कहते हैं कि ये सभी देवता और समस्त सृष्टिय प्रसादमा की विश्वति हैं।

भारतीय गायाओं और पुराणों में धन देवताओं का मानवीकरण अपवा पुराणोंकरण हुआ। किर धनकी पूर्तियाँ बनने कर्मी ! इनके सम्प्रवास वने और पूजा होने कर्म । पहुँके सब देवता त्रिमूर्ति—कह्या, विष्णु और शिव में परिणत हुए ये, अनन्तर देवगण्डक और पूजापद्धित का विस्तार होता गया। निवक्तार यास्क के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, यथा

''एकस्यात्मनोऽम्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति।''

अवित् एक नहर आत्मा के ही सब देवता प्रत्येंग कर है। देवताओं के सम्बन्ध में यह जी कहा जाता है कि गिंदियों देवता? अवित् देवता ही ते हैं, कहा, विच्यु और महेता। किन्तु में प्रचान देवता हैं, जो चुटि, स्थिति एवं संहार के नियामक हैं। इनके अवितिक और भी देवताओं के कल्पना की गयी है और महाभारत ( शानिपर्य ) में इनका वर्णका भी एस्ट किया गया है, यथा

स्वारा जनकार ना स्वयत् राज्या वधा है, क्या जादित्या अत्रियास्तेषां विशाषक मध्यस्त्वया । जादिवनौ तु स्मृतौ शूदौ तरास्युग्ने समास्थितौ ।। स्मृतास्त्वांकुरसो देवा ब्राह्मणा इति निष्वयः। इस्पेतत् सदिवाना वातुर्वर्थ्य प्रकीरितम्॥

[ बाहिरद्याण क्षत्रिय देवता, मरुद्गण वैश्य देवता, अदिवन् गण सुद्र देवता तथा आगिरसमण बाह्मण देवता हैं।] शत्तपय बाह्मण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी प्रकार माना गया है।

देवताओं की सख्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता प्रधान कहें गये हैं, श्रेष सभी देवता इनकी विभूतिरूप हैं। इनकी संख्या निर्धारण करते हुए कहा गया है.

तिलः कोट्यस्तु रुद्राणामादित्याना दश स्मृताः । अग्नीना पुत्रपौत्र तु संख्यातुं .नैव शक्यते ॥

[ एकारण को की विश्रुति तीन कोटि देवता है, कियु इदारा आस्पियों की विश्रुति दस कोटि देवता है। कियु अनिदेव के पुत्र और पौत्रों की गोणका करना असंभव है।] पुन अलपाद ने इन की संख्या ३३ करोड़ तक मानों है। नित्तनः (देवतकाख) के अनुसार देवता तीन है चुर्यामीय, पृथ्वीस्थानीय एव आन्तरिका। इनमें अनिन का स्थान पृथ्वी है, बायू एव इन्द्र का स्थान अन्तरिख है। सूर्य का स्थान खुलोक है। इस प्रकार देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं कहा जा सकता, अंदः देवता असस्य है।

देवता सालाल एवं परोल तािक के कारण नित्य और नींसांतक दो प्रकार के होते हैं। इनमें तिल्य देवता वेह जिनका वर नित्य एव लागों क्या में माना जाता है. यथा वसु, यह, इन्ह्र, आदित्य एव बरुण ये नित्य देवता हैं। इनके पदसमूह केबल अपने ब्रद्धाण्ड में ही नित्य नहीं हैं, अपितु अयोक ब्रह्माण्ड में इन पदों (स्थानां) की नित्य रूप से सता आनवस्यक मानी जाति हैं। ये पद की नित्य होते हैं, पर कल्प-मन्बन्तरादि के परिवर्तन के अनन्तर कोई मी विशिष्ट देवता अपने पर से उन्मति कर उससे उच्च प्रधान भी प्राप्त कर नकता है। कभी-कभी दन प्रधान भी देवताओं का पतन भी हो जाता है। महा-भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्था के प्रभाव है इन्द्रपद प्राप्त कर लिखा था, किन्तु इस पद की प्राप्ति के अनन्तर वह अहंकारी हो। गया। व्हण्यो से अपनी सिक्का बन्तर वह महाने सम्म वह महाने भूगु हारा शापित होने पर सर्प हो। गया।

इसमें नैमित्तक देवता वे होते हैं, जिनका पर किसी निमित्त विशेष के कारण निनित्त होता है, और उस निमित्त के नव्ट हो जाने पर बहु पद (स्थान) भी समात हो जाता है। इस प्रकार प्रामदेवता, वास्तुदेवता, बन-देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत जाते हैं। जिस प्रकार मृहदेवता को स्थापना मृहिनियांक के मनय की आती है, एवं उस मृहदेवता की स्थापना के समय की कारत जब तक वह मृह वना रहता है, तब तक उस मृह-देवता का पद स्थापी रहता है। मृह नच्ट होने पर उस देवता का पद स्थापी रहता है। इस प्रकार उदिनिय, स्वेदय, अण्डल एव जरामुल चतुरिव जीवो की जिल देवा में जिस प्रकार की अणियां उत्पन्न होतों हैं, उनके रक्षार्य बैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता है।

स्थान पदार्थों में भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक प्रकार के धातु आदि स्विनिज पदार्थों के चालक और रक्षक पृथक् देवता होते हैं।

इस तरह बोबहों भूवनों के बिराट् पुक्य की विभूतिकथ होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भी पदार्थ है उन सभी की देवी बन्तियों नियामिका है। इस प्रकार निरूप और नीमित्तक मेथों से देवताओं के अनेक नाम और क्य विद्व होते हैं।

आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी देवता तीन प्रकार के माने काते हैं, यदा उत्तस, मध्यम और अवसा । उत्तस देवताओं मे पार्थिक शरीरान्तर्गत अन्तम्य, प्राणम्य एव मनोमय कीची के अधिकारी की पूर्णता के साथ दिवानमय एव आनन्दस्य कीचों के अधिकारी की मुख्यता रहती है। इली प्रकार मध्यम जेली के देवतावर्ग की मी प्रवा तीन (अन्तम्य, प्राणम्य तथा मनोमय) कीचों के अधिकार होते हैं परस्तु विज्ञानमय तथा मनोमय ) कीचों के अधिकार होते हैं परस्तु विज्ञानमय तथा आनन्दस्य

३२८ देवताच्याय-वेवम्रीन

कोशों के अधिकारों की सीणता रहती है। असम अंभी के देवताओं के अधिकारों की तोवता केवल अल्लमस और सामम्म कोशों में ही रहती है। सत्यलोकस्य देव क्यस्य क्षियों को पोचों कोशों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त खुता है। देतालिक लुद देवता एवं अनेक नीमिश्तक देवता हमी अंभी के समसे जाते हैं। देती प्रकार प्रेर्वणिक समसे वाते हैं। देती प्रकार प्रेरवणेक्षपत औव को देवी शिक्षपत्त प्रमान्य कोते हैं। देता अभिक उत्तनत नहीं होती। ये केवल एक मुलोक से ही संस्थित उत्तनत नहीं होती। ये केवल एक मुलोक से ही संस्थित उत्तनत नहीं होती। ये केवल एक मुलोक से ही संस्थित उत्तनत नहीं होती। यो केवल एक मुलोक से ही संस्थित उत्तनत नहीं होती है। ये अल्ल स्वायों को मिश्रम प्रमानय कोत की हारावारों से अनेल प्रवार केवल प्रमानय कोत की हारावारों से अनेल प्रमानय कोत की हारावारों से अनेल प्रमानय कीत की स्वायाता से अनेल प्रमानय कोत की हारावार से अनेल स्वायाता से अलेल से अपनी में परिपाणित होते हैं। अल्या देवालोकों में इनकी मंत्रत नहीं होती है। स्वाया से अनेल सेलों होती है।

ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत् के सम्बन्ध में अध्यास्म भावना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय है। दे॰ देव'।

वेबताष्याय—सामवेदीय पीचवी बाह्यण 'देवताष्याय' कह-लाता है। मायण ने इसका भाष्य लिखा है। इसमें देवता सम्बन्धी अध्ययन है। पहले अध्याप में सामवेदीय देव-ताओं का बहुत प्रतर में मिनदेग्ण है। दूसरे अध्याय में इस सबकी निवित्तताओं का विवयण है। तीसरे अध्याय में इस सबकी निवित्तता कि विवार है।

देवताध्याय प्राह्मण-दे० 'देवताध्याय' ।

देवतापारम्य---आवार्य रामानुज रिवत एक ग्रन्थ । इसके रचनाकाल का ठीक ज्ञान नहीं होता, परन्तु रामानुज के जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में यह रखा जा सकता है।

वेबतासरा—बगाल से लेकर मिर्जापुर (उ० प्र०) तक के क्षेत्र में एक जनजाति भूसग या भूसगी (सं॰ भूमि) बसती हैं। उसके अपने पुरोहित होते हैं, जिन्हें देवरी कहते हैं तथा पूजास्थल को 'देवतासरा' कहते हैं। रनमें नार देवताओं की विशेष पूजा होती हैं। वे हैं—चासुम पात, बांगोंनी पात, कोइसर पात तथा बोराम।

देवजात — आस्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारों में से देवत्रात भी एक है। बेक्शली—वैश्वराली हिन्दू शन्दरों में शिवरों का नर्सकी के कप में रक्षा जाना भारत में प्रचिक्त पा, जो देवपूर्ति के सामने नावती गाती थीं। इन्हें देवदासी अथवा देवरिकाल' कहते थे। भागभात संप्रदायी लोगों के क्षपया का सच्चा या मूठा कारण एक यह भी बतलाया जाता है कि वे छोटी-छोटी लडकियों को बरीवकर उन्हें देवदासी ननाते थे। यह प्रयाजव विधि द्वारा निषिद्व और नन्य है।

वैवनकाम — तीलरीय बाह्यण (१५,२,६७) में देव-नकान चौदह चान्द्र स्थानों को कहते है। ये दक्षिण में हैं। दूसरे यमनकान कहलाते हैं, जो उत्तर में है।

**देवपाल-**---कृष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्यसूत्र पर इल्होंने एक वृत्ति लिखी है।

वैषयसम् — यहाँ भागीरथी ( गङ्गोनरी से आने वाकी गङ्गा की बारा) और कलकनवा (बरदीनाव से आने वाली गङ्गा की बारा) का संगम है। संगम से अपर प्यापायकी, आब विषयेदर तथा गङ्गा-युना की मृतियाँ है। यहाँ गृहावक, नरिसहाबक तथा दशरमा-चक नामक तीन गर्वत है। इसे प्राचीन सुदर्गकर्मेज कहते है। वाली यहाँ पिष्नाब्द, पिण्डवान आदि करते है। यहाँ में बरदीनाव को सीचा मार्ग जाता है।

वेकम्ब — सहारतपुर जिले में मुख्यफरतगर से १४ मील इर देवबम्द म्बात हैं। यहाँ पर दुर्गोजी का मनियर हैं सभीर ही देवेशुक्त सरोबर हैं। वेन शुक्त चतुर्वगी से बाठ दस वित तक मुझे मेला लगता है। यहा गुक्त कन या, जिसे 'देवीवन' कहते थे। उसी में इस नगर का नाम देवबम्य पड़ा। यह एक शानितीर्थ है। अब मुहिस्स मुस्लिम मर्म और संम्हृति की विशेष शिक्षा देवेबाला महाविशालय भी स्वापित हो गया है।

विभाग जीतर्व — शतपण बाह्मण (२४, ४, ५) में देव-भाग जीतर्य को सुज्ज्ज्यों एव कुछ्जों का पारिवारिक प्रोहित कहा गया है। ऐतरिय बाह्मण (७.४) में बन्हें गिरिज बाज्ज्य को यजीय बाज्ज्या की विधि सिस्तकाने बाज्ज कहा गया है (—पद्योविभिन्तः) तथा तैनितरीय बाह्मण से साविज जिन्न का अधिकारी विद्वान् चताज्या गया है।

वैवन्ति— पद्माविश बाह्मण (२५.१४,५) में देवमृति तुरका एक विरुद्ध है। अनुक्रमणी में ये एक ऋष्वेदीय ऋषा (१०.१४६) के रणियता कहें गये हैं। वेषशाचोत्सव — दें , नीलमत पुराण, पू० ८३-८४, पद्य ६०१३-१०१७। देवालयों में कुछ निष्यत तिनियां को बागा चाहिए। जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्गों को, रूकस्य के मन्दिर में यद्यों को, सूर्य के मन्दिर से यद्यों की, ग्रंगां के मन्दिर में यद्यों को, स्वर्ण के मन्दिर में अप्तर्थों को स्वर्ण चतुर्द्धी को, नागों के मन्दिर में प्रश्चमी, हारवी। अथवा मूर्णमा को। पुण्मा को गम्द्रत देवों के मन्दिर में में यानेत्यव मनारें जा सकते हैं। राजनीतिप्रकाश, पू० ११६-४१९, (ब्रह्मपुराण से उद्युवत) के सन्दिर में में वेशास मान के प्रारम्भ कर छः मान तक प्रतिवर्ध ये उत्सव किये जाने चाहिए, यया प्रयम मास में ब्रह्माओं के लिए, हितीय में देवलाओं के लिए, हितीय में देवलाओं के लिए तथा तृतीय में गणेण-वीं के लिए, हितीय में देवलाओं के लिए तथा तृतीय में गणेण-

वैवयान—वेरिक माहित्य के अनुसार इस अब्द का अर्थ 'देवाब का पद दिखाने वाला मार्ग हैं। इसका बच्च जाबिन्स कर्य हैं 'किसी देवात का शहन !' जैसे देवयान देवताओं का पद दिखाना है। ऋत्वेद की एक ऋषा में देवयान का सम्बन्ध अनि से जो देवयान का सम्बन्ध अनि से जो देवयान का सम्बन्ध अनि से जो देवी प्रकार का मान्यम अनि से जो देवी के तथा देवा जो सम्बन्ध के सिक्स करा मान्यम है। देवी के पत्र या जिस पत्र में यज्ञ पदार्थ आकाश को एड्रेक्स था, जाने चन्कर वह देवों के साथ देवन जाना था, जिस पत्र म चन्कर वह देवों के लेक में पहुँचना था। जह ज्यान देव देवों के लेक में पहुँचना था। यह ज्यान शब्द अनेक स्वक साथ मान्या आन पटना है। अभी चन्कर उपनिपदों में नया अन्य आन पटना है। अभी चन्कर उपनिपदों में नया अन्य साम्यादान पटना है। अभी चन्कर उपनिपदों में नया अन्य साम्यादान पटना है। अभी चन्कर उपनिपदों में नया अन्य साम्यादान पटना है। अभी चन्कर अन्य स्वत्य स्वाप के अनेक स्वक या विस्तामस्यान निर्मित किये गए। जिन पट कमा अस्य होता हुआ मन्य अस्त में मीश प्राप्त करना है।

कुलालिकाम्नायतम्त्र के अनुसार शान्तों के तीन यान वै

> विक्षणे देवयामन्तु पितृयामन्तु उत्तरं। मध्यमेतु महायान शिवसंज्ञा प्रगीयते॥

इसके अनुसार देवयान का प्रचार रक्षिण में, पितृपान का उत्तर में और महायान का मध्यदेश में प्रनीत होता है। वेववत—(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा भधा नक्षत्र हो तो द्वती को उपवास रखते हुए भगवान महेवनर का पूजन करना चाहिए। इससे दीर्घायु, धन और यश की बृद्धि होती है।

- (२) आठ दिनो तक नक, दो वस्त्र सहित एक गौ, सुवर्ण के चक्क तथा त्रिजुरू का दान करना चाहिए। उस समय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए. "विवक्तवानी असीदेताम्।" यह संवस्तरवत हैं। उसके आचरण से चौर गागो का नाश हो जाता है।
- (३) इस बत में बेदो का पुजन भी बताया गया है। क्ष्मपंत्र (इसका आंत्र्य गोत्र और अधिपति जनसमा है), युज्वेद (इसका कारव्य गोत्र है और देवता इह है), सामबंद (भारदाज गोत्र है, देवता इन्द्र है) का पूजन करना लाहिए। साथ ही अथवेदद का भी पुजन करना लाहिए। उनकी आइडितयों का भी निर्मण करना लाहिए। देव होगाई, २ ११५-१६ (देवीएराण से)।

देवराज्ञाचार्ये—एक विशिष्टाहैतवादी आजार्य, त्रो विक्रम की लगमग तेरहवी जाताब्दी में हुए ये । सुर्शनाजार्य के गृह और करवाजार्य के ये गिता थे । इन्होंने 'विम्बतस्थ-प्रकाशिका' नामक एक प्रवस्थ में अदैतवादियों के प्रति-विम्बताद का खण्डन किया है। यह मुस्तक क्षमी प्रकाशित नहीं हुई है।

देखल—(१) काठकसंहिता (१२ ११) में देवल नामक एक ऋषि का उत्लेख हैं। इस नाम के एक प्राचीन वंदान्साचार्य

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हुए हैं, जिनके नाम से देवलस्मृति प्रसिद्ध हैं। यह स्मृति आठवी शती में लिखी गयी थी।

देवस(सीर्य) — उत्तर प्रदेश के गीलीभीत नगर से २३ मील पर बीनलपुर बस्ती है। यहाँ में १० मील पूर्वोत्तर गढ़-गजना तथा देवल के प्राचीन खंडहर हैं। इन लैंडहरों से बराह भगवान की एक प्राचीन मील मिल हैं वे देवल के मन्दिर में स्थापित हैं। स्थानीय सिवदली के अनुगार अहाँव देवल का आध्यन यहाँ था।

देवलऋषि—दे० 'देवल' । देवलस्मति—दे० 'देवल' ।

बेक्सप्रमोत्थानमहोत्सब — जिस दिन भगवान् विष्णु सोते है अथवा जागते है उम दिन विशेष वन और महोत्सव करने का विधान है। आषाढ शुक्ल एकादशी (हरिश्रामनी) को विष्णु मोते और कार्तिक शक्ल एकादशी (देवोत्यान) को जागते हैं। वास्तव में यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में पूजित होते हैं। वर्षा ऋतु में मेधान्छल होने के कारण ये सोये हुए माने जाते तथा शरद ऋतु आने पर और आकाश स्वन्छ होने पर जागत समझे जाते हैं।

वैवसमाब — आनुतिक सुधारक ईस्वरवादी आन्दोलनों में दिवसमाब का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके संस्थापक ने पहले ईस्वरवादी 'बाह्यसमाब' की तरह अपना संप्रदाय आरम्भ कर पीछे ईस्वरात का एकस्म प्याग कर दिया। यह समाज बहुत लोकप्रिय नहीं हुना। वैवस्वायों — ये वोध्यम श्रीतवृत्त के एक भाष्यकार है।

वैष्णार — उत्तर भारत में आदिम देव-देवियों की पूजा आज भी प्रमणित हैं। इत देवता तथा देवियों का साध्याण नाम 'द्यान या प्राप्य देवता' है, जिसे आधुनिक भाषा में 'गीबदेवता' या 'गीबदेवी' कहते हैं। कभी-कभी उन्हें 'दिहा' कहते हैं तथा देवस्थान को 'देवहार' कहते हैं। 'देवहार' से कभी-कभी गांव के सभी देव-देवियों का बोध होता है। लोकधर्म का य' आज भी आवस्यक आं है।

वेशासार्थ — ईताईतवारी बैण्णव संग्रदाय के आपार्थ । इनका जम्म तैलक्ष्म देव में हुआ था । वे क्ष्मवर्थः । सारह्वी शतास्त्रवी से अतिना भाग में वर्षमान्य थे। सिम्बार्कसम्प्रताय का विश्वास है कि वे विष्णु के हाथ में स्थित कमल के अवतार थे। उन्होंने कृपावाय में बेबान्त की जिता ली, परम्तु कुपाबार्य कीन थे, इसका कुछ पता तत्र ते लगता। देवाचार्य के यन्यों से मानूम होता है कि उन्होंने चाहूरमत तथा निम्बार्कमत का विस्तृत अध्ययन किया था। देवाचार्य के यं वस्य मिलते हैं— वेदान्त-काल्ल्ली तथा 'मेक्तिरतान्वलां', इन यन्यों में देवाचार्य में निम्बार्क मन तथा भांक का प्रतिपादन और वास्तुर मत का लण्डन निया है। उनका मत वही है जो

वेबारि बार्क्टिबंस-(कृशियोण का बताज) उसका उल्लेख ऋष्-बंद ती एक कुला (१० ६८) तथा निक्का (२००) में हुआ है। अन्य सम्ब के अनुसार देवारि तथा अन्तुनु भाई ये जो कुव राजकुमार थे। देवारि ज्येष्ट वा किन्तु उसके रोमार्स होने के कारण जन्मनु ने ही राज्याधिकार प्राप्त किया। फिर १२ वर्षों तक वर्षा न हुई, बासुणों ने इस अनावृष्टि का कारण बड़े आई के होते छोटे का राज्या- रोहण बताया और तब शन्तनु ने देशिण को राज्य दे दिया। देशिण ने इसे अस्तीकार किया तथा छोटे भाई के पुरोहित का कार्यभार ग्रहण कर वर्षा करायी। वृहदेश्वता मे भी यही क्या है (७.१४८), किन्तु इसमें बड़े भाई के राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होना बताया गया है। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ इस कथा का और भी विस्तार करते हैं। महाभारत (५ ५०-५५) के अनुसार देशिण के राज्य न पाने का कारण उसका कुष्टरोगी होना या जबकि दूसरी कथा में उसका मुवाबस्था ने ही संन्याली हो जाना कारण था। महा-भारत में उसे प्रतीप का पुन कहा गया है तथा उसके भारत में उसे प्रतीप का पुन कहा गया है तथा उसके

ष्यस्येद की ब्याना में देवापि द्वारा शान्तन के लिए सक करने का वर्णन है। यहां शान्तन को औलान कहा गया है। यहां दोनों का आतृत्व सान्त्रण नहीं जान पहता तथा यह भी नहीं जान पहता कि देवापि ब्राह्मण नहीं था। कुछ विद्वानों के मतानुसार, जिनका मत निरुक्त पर आधारित हैं, बहु शिविध था, किन्तु इस अयसर पर वृह्दर्शनि की कुपा से वह पूरोहित के कार्य करने का अधिकारी हो सका था।

केबराम — तिमिल पद्यों का सबह (तीन प्रश्यों का एक में सकलत) 'नेवाराम' या 'विवाराम' कहलाता है, जिमका वर्ष हैं 'वैयो उपनव' । इसके सकलनकत्ती गा नाम या निम्बन्धकर-निष्ठ जो बैल्यावार्यायं नायमूनि तथा चील-नरेश रासराज (९८'०-१०१८) के समकालान ये। राम-राज की नहायता के निष्य ने 'येवाराम' के पद्यों को इबिड मीतो में परिवर्तन कर दिया।

 वेभ्यान्वोलन-देवीपाटम ३३१

कहा कि हम लोगों को भी पृथ्वी का लिककार प्रदान करों। असुमायक असुरों ने उत्तर दिया कि लिवल ने परिमाण के स्थान में लिव्यू अपार नकें उतना ही हुम देंगे। विच्यू वामन वे। देशवाओं ने इस बात को स्थीकार किया। वे आपसे में विवाद करने लगे कि असुरों ने हम लोगों को यह भर के लिव्यू कि मान दिया है। फिर देशवाओं ने विच्यू कर में तर्व कि त्यू हुन के पार्व कुत किया वाम के तर्व कि तर्व कि तर्व किया वाम के लिव्यू के पूर्व किया वाम के लिव्यू के प्रदेश किया के परिवेश्वर किया कि तर्व किया किया कि तर्व किया कि त्या कि त

(१) प्यापुः तक्षान समया जन गातः अतान बम गया है। सत्य-असत्य अथवा न्याय-अन्याय के सवर्ष को भी देवामुर संब्राम कहा जाता है।

वेच्यान्योकन — (दर्वी को अलाना) यह त्रन चैन चुक्त सुनीया को किया जाना है। उसा तका शक्कर को प्रतिकाशी को नेसर आदि मुगम्भित वस्तु क्या ने चित्रत करते तथा सनकत नादय से विशेष क्या मे पुजित करके हाले से सुलाना तथा राजि में जामरण करना चाहिए।

देख्या रख्यात्रा—पवामी, मातमी, एकगी, एकादशी अववा तृतीया तिथि को इस यत का अनुष्ठान होता है। राजा कोग देंदों या गायाणों का एक हाना अथवा मिन्दर शादि बनाकर उनमें देवी को अनिमा गचरातें थे। फिर मुख्यमुत्री, हानाराँनी तथा पश्टियों कि बन्दनवार से मजे हुए रख के मध्य भाग ने मृदि की स्वापित कर अपने प्रसाद की और शोभायाना के रूप में के आते थे। मण्यूर्ण नगर, मकान, दरवा के रूप में के आते थे। मण्यूर्ण नगर, मकान, दरवा के रूप में के आते थे। मस्तित का जाम होता है, ऐंगा लोग विकास करने थे। देवी—देव' अबद का स्वीठिक्ष 'तो' है। देवताओं की तरह अनेक देवियों की साना मानी गयी है। शाक्तमत का प्रचार होनं पर शक्ति के अलंक रूपों की स्विध्यांक देवियों के क्यों में प्रचालिक तेशी वजी गयी।

महाभारत और पुराणां में देवी के विविध नामां और

रूपों का वर्णन पाया जाता है। देवी, महादेवी, पार्वतो, हैमवती आदि इसके साधारण नाम है। शिव की शक्ति के रूप में देवी के दा रूप है---(१) कोमल और (२) भयकूर । प्रायः दूसरे रूप मे ही इसकी अधिक पूजा होती है। कोमल अथवा सौम्य रूप में वह उमा, गौरी, पार्वती, हैमबती, जगन्माता, भवानी आदि नामो से सम्बोधित होती है। भयक्कर रूप में इसके नाम है-दर्गा, काली, ध्यामा, चण्डी, चण्डिका, भैरवी अधि । उम्र रूप की पूजा में ही दुर्गा और भैरवी की उपासना होती है, जिसमें प्राविल तथा अनेक वामाचार की कियाओ का विधान है। दुर्गी के दस हाथ है, जिनमें वह शस्त्रास्त्र धारण करती है। वह परमसुन्दरी, स्वणवणं और सिह-बाह्रिनी है। वह महामाया रूप से सम्पूर्ण विद्य की मोहित रखती है। चण्डीमाहात्म्य के अनुसार इसके निम्नाव्यित नाम है-१ दुर्गा व दशभुजा ३ सिह-बाहिनी ४ महिषमिदिनी ५ जगद्वात्री ६ काली ७ मुक्तकेशी ८ तारा ९. छिन्नमस्तका १०. जगद्गीरी। अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले है, जैसे बाभवी, भगवती, ईशानी, ईश्वरी, कालअरी, कपालिनी, कौशिकी, महेरवरी, मुडा, मुडानी, रुद्राणी, शर्वाणी, शिवा, श्यम्बकी आवि । अपने उत्पत्तिस्थानों से भी देवी को नाम मिले हैं, यथा कजा (पथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष से उत्पन्त)। अस्य भी अनेक नाम है-कन्या, कुमारी, अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋदि, सती, दक्षिणा, पिद्वा, कर्बरी, भ्रामरी, कोटरी, कर्णमुक्ता, पद्मलाखना. सर्वमञ्जला, शाकम्भरी, शिवदूती, सिंहरथा। तपस्या करने के कारण इसका नाम अपर्णा तथा काल्या-यनी है। उसे भूतनायकी, गणनायकी तथा कामाओं या कामारूया भी कहते हैं। उसके भयद्भर रूप के और भी अनेक नाम है-भद्रकाली, भीमादवी, चाम्ण्डा, महा-काली, महामारी, महासुरी, गातच्ची, राजगी, रक्तवन्ती आदि । दे० 'दुर्गा' तथा 'चण्डी' ।

वेबी उपनिषद्—एक शाक्त उपनिषद्। यह अयर्वक्षिरस् उपनिषद् के पाँच भागो में से शन्तिम है।

बेबी उपपुराण—उन्तीम उपपुराणों में से पजीसवीं स्थान देवी उपपुराण का हैं। इस पुराण में शक्ति का माहात्स्य इक्षांग नगा है।

देवीपाटन--- यह एक शाक्त तीर्थ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे

३३२ वेबोभागवस-वेह

बलगमपुर सं १४ मील उत्तर गोडा जिले में देवीचाटन स्थान है। यहाँ पाटेक्वरी देवों का मन्दिर है। कहा जाता है कि महागज विक्रमादित्य ने यहाँ पर देवी की स्थापना की यहाँ महाजाती है कि कर्ण ने परखुगमजी से यहाँ बहास्त्र प्राप्त किया था। नक्दात्र के दिनों में यहाँ भारी मेला ज्याता है।

वंबीभगवत — शीमद्भागवत और देवीभागवत के सम्बन्ध में इम बात का विवाद है कि इन दोनों में महापूराण कीन सा है? विवय के महत्व की दृष्टि से प्राय दोनों ही समान कोटि के प्रतीत होते हैं। शीमदभागवत में विष्णुमवित का उन्कर्ष है और देवीभागवत में परावक्तित दृषों का उन्कर्ष दिलाया गया है। दोनों भागवतों में कठान्द्र-अठारह हजार क्लोक है और वारह ही स्वन्य है। देवीभागवत के पदम में यही निकलता है कि जिल प्रमाणों से उसका महापूराणव्य प्रतिपादित होता है वे बचन उप-पूराणों और तन्त्रों में उद्युत होते हैं। उदय शीमद् भागवत के लिए महागुराण ही प्रमाण उपस्थित करते हैं।

रेबीभागवस उपदुराण—गामनो का धार्मिक-अनुवासन सम्मन्त्री सन्ध । कुछ विद्वानों के मतानुसार यह उपपुराण है। देवीभवतों का महत्ता है कि यह उपपुराण नहीं है, आंपतु महापुराणों में इसे पानवी स्वान प्राप्त है। इसकी रचना, ऐसा कतता है, भागवत पुराण के पश्चात् तथा भागवत-व्याह्माकार श्रीचर स्वामी (१३४३ वि०) के पहले हर्ष थी।

इंबीमाहास्य— 'हिन्बन' की दो स्मुतियों एवं मार्काण्ड्य पुराण के एक वण्ड से गठित सह प्रन्य वर्षा के प्रतिक्राली कार्यों का विवरण एवं उनकी दैनिकी व बार्षिकी गुजा-विधियों का वर्णन उपस्थित करता है। इसका अन्य नाम 'चण्डीमाहास्य' है।

बंबोपासकतन्त्र — जाक प्रभाग की बामपाणी शाला का एक प्रस्था किसोगी जैव विद्यान् अभिनवगुम एवं अंसप्त के वे वेदीयाणक तथा अन्य निन्ती से अपने बच्चो में प्रजुत जबत्या दियं है । ये दोनों बिडान् १४३ वि० के अगभग हुए थं, इसलिए द्वीयामक तन्त्र इससे पहले की नवना है।

देवीसूक--देव्यववंशीर्ष, देवीसूक और श्रीसूक अस्ति के

हों बैदिक स्तवन है। दिक शांक्तजन मिद्ध करते हैं कि समो उपनिषदों में दसों महानिजाओं का हो वर्णन है। इस प्रकार जाक्तमक का आधार भी व्यक्ति हो सिद्ध होता है। व्यक्तिक्ति—प्रभावन इतिहासध्य महाभारत और रामा-यण में देशी की स्तुतियां है। इसी प्रकार अद्भुतरामा-यण में अखिल विश्व की जननी सीताओं का परास्पर शक्ति बाला रूप प्रयक्ष कराते हुए बहुत सुन्दर स्मृति की गयी है।

वेबेहवराचार्य-सक्षेपशारीरक ग्रन्थ के रचनाकार और

श्रृंगेरी मठ के अध्यक्ष सर्वज्ञात्ममनि ने अपने गृह का नाम देवेश्वराचार्य लिखा है। टीकाकार मधसूदन सर-स्वती एव रामतीर्थ ने देवेश्वराचार्य का अर्थ मुरेश्वराचार्य किया है। किन्तू इन दोनों के काल में बहुत अन्तर है। वेबीपासना-देवताओं की उपासना हिन्दू धर्म का एक विज्ञिष्ट अग है। साधारणतया प्रत्येक हिन्द किसी न किसी इन्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता है। परस्त हिन्द देवकल्पना ईश्वर से भिन्न नहीं होती। प्रत्येक देव अथवा देवता ईडवर की किसी न किसी शक्ति का प्रतीक मात्र है । इसलिए देवोपासमा बास्तव में ईप्व-रोपासना ही है। देवताओं की मृतियां होती है परन्त् देवीपासना मितिपुजा नहीं है । मिति तो एक माध्यम है। इसके द्वारा देवताका ध्यान किया जाता है। उपासना की पूरी अर्हता उस समय होती है जब देवत्व की पूरी अनुमति के गाय देवता की अर्चना की जाती है 'देवी भन्तादेव यजेता।

हैशे—ऐनरेय ब्राह्मण कं एक पिन्छेट एव वाजसनेयी सहिता में इस शब्द का प्रयोग वहाँ पाया जाता है जहाँ सरस्वती की पांच नहायक निध्यों ने नाम बनायं गये हैं। ऋचा-हष्टा ऋषि ने सरस्वती को मध्यदेश में स्थित बनाया है। मध्यदेश की भौगोजिक स्थितियाँ बज्बेंद में दी गयी है। मनस्मित में ब्राह्मान्ते, ब्रह्मिदंग, मध्यदेश, आयांवर्त आदि का देश च्या में निदंश है।

धार्मिक अर्थमें यजीय भूमि अथवा धार्मिक क्षेत्र को देशाकहाजाताहै।

दार्शनिक अर्थ में वैषेषिक के अनुसार नव द्रव्यों में से 'देश' एक है। इसका सामान्य अर्थ है मति अथवा प्रसार । वेह्र---महाराष्ट्र के भागवत सम्प्रदाय में विष्णु का नाम वहीं की बोली में विट्टल या विठोवा है। इसके मुख्य केन्द्र पण्डरपुर, आलन्दी एवं देहु हैं, बलापि सारे प्रदेश में भाग-बतमन्दिर निखरे पढे हैं। 'देहु' भागवत सम्प्रदाय के प्रमुख तीयों में से हैं।

बेह्याचारं— वेदान्तर्यांक बंद्धुटनाथ को कृति 'वातृहवणी' के टोकाकार । 'चण्यमाहत' बार्दि टीकाएं उनकी बनायी हुई है। वे रामानुव सप्रवास के अनुयायी और अपप्रवास विद्याल के समसामांयक थे। उनका काल सोलहवी साताब्दी कहा जा सकता है। वापुण्युलपुषण श्रीनिवासाम्यां उनके गुरु थे। गुरु वे जिल्ला प्राप्त करने के पच्चात् उन्हें 'महाचार्य' की उपाधि मिली। उनका जनमस्यान सीलिक्ट्स है। वेदान्ताचार्य के प्रति उनकी प्रयास मिली। उनक प्रयास मिली। उनके प्यास मिली। उनके प्रयास मिली। उनक

बोलोस्सब—यह उदसब जिन्न-जिन्न तिषियों में जिन्न-जिन्न देवताओं के लिए मनाया जाता है। प्रपृत्य (४.८० ४५.५०) के अनुसार कलियुन में फास्तुन मास की वतु-रंदी के दिन आठवें पहुर अबवा शुणिमा और प्रतिप्ता के मिलन के समय यह जतांस्मव मनाया जाता है। कृष्ण अगवान को लले में दक्षिणाजिमुम्ब बैठे हुए देवकर मनुष्य पायों के मधात से मुन्त हो जाता है। वंत्र शुक्क तृतीया मोरी क दोलोस्सव का दिन ह। रामवन्द्रजी का भी दोलोस्सव का दिन ह। रामवन्द्रजी का भी

मधुरा, बृन्दाबन, अयोध्या, ढारका तथा कुछ अन्य स्थानो से भगवान् राम और कुष्ण का दोलोस्सव समारोह के साथ मनाया जाता है।

इप्यम्भ---वेशीष्क इशंत का अन्ववादी सिद्धान्त है, उसके अनुमार सृष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशील होते हैं और एक-इस्तर में सिक्तने ने एक इस्पृत्त क्यांत है। दो परमाणुओं के सिक्तने में एक इस्पृत्त क्यांत है। दो परमाणुओं के सिक्तने में एक इस्पृत्त क्यांत है। देश रामाणुओं के सिक्तने में एक इस्पृत्त क्यांत है। यही परार्थ की ल्युतम इकार्स है। है। प्रतान मित्र में इस्ता अन्ववाद का सामा । अन्वज्ञानयों सीहिता (५ ५०) एक तीतियों महिता (५ ५०) भे उसके अन्वज्ञानयों है। इसके साम का अर्थ सामाण (३ ६,१०) में उसके साम का अर्थ सामाण (३ ६,१०) में उसके साम का अर्थ सामाण है। क्यांति प्रामुख्या अन्वाद्धाण (६ ५,०) में उसके साम का अर्थ सामाणु इसकि प्रश्निक अन्वाद्धाण (६ ५,०) में उसके साम का अर्थ

साम का रचियता कहा गया है। अनुक्रमणी उसे एक ऋषि तथा ऋष्वेद के एक सूक्त (८९६) का रचनाकार बताती है।

चौ---आकाशीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 'बौ' है, भारोपीय काल से आरम्भ होती है। 'बौ' की स्तुति ऋग्वेद में पथ्वी के साथ 'द्यावापियती' के रूप में की गयी है। पथ्वी से अलग 'दौ' की एक भी स्तुति नहीं है, जबकि पथ्वी की अलग एक स्तुति है। इन ऋचाओं में द्यौ एव पृथ्वी को देवताओं के पिता-माता कहा गया है (७५३,१) एवं वे सत्रों में अपने बालको के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। वे स्वर्गीय परिवार के घटक है (दैञ्यजन, ७५३२)। वे सूर्य एव विद्युत रूपी अग्नि के पिता है (पितरा, ७५३,२,१.१६०,३ या मातरा, ११५९,३ एव ११६०,२)। पिता-माता के रूप मे वे सभी जीवों की रक्षा करते हैं तथा धन. कीर्ति एव राज्य का दान करते हैं। ऋग्वेद में छी का जो चित्र अक्टित है उसके अनुसार पिता धौ प्रेमपूर्वक माता पथ्वी पर झककर वर्षा के रूप में अपना बीज दान करता है, जिसके फलस्वरूप पथिती फलवती होती है। ऋग्वेद (६७०,१-५)मे वर्णकी उपमा मध एव दग्ध से दी गयी है।

हस्स- ऋ खेद एव परवर्ती सन्धों में हप्म का अर्थ 'पूँट' हैं। सारायण के अनुसार इसका अर्थ 'मोटी वृंद' हैं किसका प्रितिशोध शब्द 'स्तीक' है। इस प्रकार प्राधा 'सिंप्रस्य' का उल्लेख आता है। इसका प्रयोग तींसिरीय साहिता ( 3 3,° १ ) में 'सोम की मोटी बूँद' के रूप में हैं। दो सम्दर्भी में, त्राय के विचार में टमका अर्थ प्रकार में हैं। दो सम्दर्भी में, त्राय के विचार में टमका अर्थ प्रकार के प्रकार के एक सिंप्रस्था में हमा के प्रकार कर्य पूल लगाते हैं। भैसस्मूल से एक परिच्छेद में इसका अर्थ 'यूप्य' को वृंद' का लाखा है। इस्स्य-वेशीयक सतानुसार तब इच्छ हैं—पूष्यों, जल, अस्ति, वाय, आकाश, काल, (वर्, आत्मा (असस्य) एव सन। इन्ही से मिळकर सतार के सार पदार्थ वरते हैं।

द्रिमिळाबार्धं (द्रिबडाबार्धं)—एक प्राधीन बेदान्ती। इन्हो-न छान्दोभ्य उपनिषद् पर अति बृहद् भाष्यं लिखा था। बृहदारण्यक उपनिषद् पर भी उनका भाष्यं था, ऐसा प्रमाण गिळता है। माण्डुक्योपनिषद् के (२३२, ३३४ प्राध्याभक्षण-ग्रुपरे

२.२०) भाष्य से बाब्कुर ने रनका 'आममनिवर्' कहुकर उत्तरेल किया है और बृहदारण्यक (२.२९, पूना म०) आप्य में नकको 'सम्प्रदायविवर्' कहा है। अकर ने बाही भी प्रविद्यालार्थ का उत्तरेल करना आवश्यक समझा बहाँ सम्मान के साथ किया है। उनके मत का लाव्यक मी नहीं किया गया है। उससे प्रतीत होता है कि प्रविक्ता ना का सिद्धान्त उनके प्रतिकृत नहीं था। कान्दोय्य उपनिवर् में जो 'तत्यमित' महावाच्य का प्रसाम आया है, उसकी व्याख्या में प्रतिकृत नहीं था। है। इस पर आनम्बीमार कहते हैं कि 'तत्वमस्यादिवाच्य अहैत का समर्थक है' यह सत आवार्य प्रतिकृत को अञ्चाहत की सामर्थक है' यह सत आवार्य प्रतिकृत को अञ्चाहत है।

रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थां में भी द्रविद्राचार्य नामक एक प्राचीन आचार्यका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानो का मत है कि ये द्रविडाचार्य शक्करोक्त द्रविडाचार्यसे भिन्न थे। इन्होने पाञ्चरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके द्रविडभाषा मं ग्रन्थ रचना की थी । यामुनाचार्य के 'सिद्धि-त्रय' में इन्ही आ चार्यके विषय में यह कहा गया है कि "भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, विवृतानि च" ' "भाष्यकृता । " यहाँ पर 'भाष्यकृत्' शब्द से द्रविडाचार्य का ही उल्लेख है। किसी किसी का मत है कि इविडसहिताकार आलवार शठकोप अथवा बकुलाभरण भी बैष्णव ग्रन्थों में द्वविडाचार्यनाम से प्रसिद्ध है। इन दोनो 'द्रविडो' की परस्पर भिन्नता के सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर हो सका है। सर्वज्ञात्ममुनि ने 'सक्षेपकारीरक' मे (३.२२१) ब्रह्मनन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन वचनों को उद्धृत किया है, वे रामानुज द्वारा उद्गृत द्रविडभाष्यवचनों से अभिन्न दीम्य पडते हैं। इसीलिए किसी-किसी के मत से शङ्कर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य और रामानुजसम्प्र-दाय मे प्रसिद्ध द्वविडाचार्य एक ही व्यक्ति है, भिन्न नहीं। **प्राक्षाभक्षण**—द्राक्षाओं (अगूर) का आदिवन मास में पहले-पहल सेवन द्वाक्षाभक्षण उत्सव कहलाता है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्घृत करते हुए कहता है कि जिस समय समुद्रमन्थन हुआ उस समय जीरसागर से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शोध्न ही वह लता में परिवर्गित हो गयी। उस समय देवनण पूछने लगे कि अरे, यह भौन है ? हम लोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेंगे (इत्त ! द्रष्टपामहे वयम्) और उसी समय उन्होंने लता की 'द्राषा' नाम से सम्बोधित किया। यही एक शब्द की प्रसिद्ध अपूर्णते हैं। अब अपूर परिपक्व हो उस समय पूर्णो, सुगम्बित द्रव्यो तथा कांग्र पदावीं से लता का पूत्रम करता चाहिए। पुजनोपरान्त दो बालक तथा थो वृद्ध पुत्रभो का सम्मान किया आना चाहिए। भन्त में नृत्य तथा गान का अनुष्टाज चिहित है।

द्वामिक--वेदान्तसूत्रो पर इनका भाष्य था। दे० 'द्रविडा-चार्य'।

द्वाधिकशास्थ — शिवजानयोगी द्वारा रचित द्वाबिकशास्थ एक नृहद् ग्रन्थ है, जो तिमल भाषा मे है और 'शिवजानजोध' पर लिखा गया है। इस ग्रन्थ को 'द्राविकमहाभाष्य' भी 'कहते है।

द्राविड वेद---नम्माळवार के ग्रन्थ वेदों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनकी सूची निम्नाकित हैं.

- ।तहांुदनका भूचानिम्नाकित हः (१) तिरुविरुत्तम ऋरुवेद
- (२) तिरुवोयमोलि सामवेद

हजा है।

- (३) तिरुवाशिरियम . यजुर्वेद
- (४) पेरियतिरुवन्दादि अथर्ववेद

उपर्युक्त चारो ग्रन्थ 'द्राविड बेर' कहे जाते हैं। ब्राह्मायमाओतहुन-सागरंदीय चार श्रीतगुत्रों में से तीमरा। कार्यायनओतपुत्र ने मंद्रका भेद बहुत बीडा है। यह मुन्न सामवंद की राणायनीय आसा से मन्त्रम रखता है। उसका दुसरा नाम 'विस्ट्रमुत्र' है। मन्त्र स्वामी ने इसा भाष्य लिखा है। इदहरून्द स्वामी ने 'ओद्गातमासग्रह' नामक

- निबन्ध में उस भाष्य का और परिकार किया है। धन्दों ने इस पर छान्दोरमृत्यदीप नाम की वृत्ति लिली है। हू—यह एक काण्डाम का नाम है, जिसका उपयोग विशेष कर सोमयतों (ऋ०९१,२६५,६९८,२) में होता था। तीसरीयबाह्यण में इसका प्रयोग केवल 'काण्ड' के अबं मे
- मुख्य—(१) काण्डस्ताम अववा स्ताम मात्र के अर्थ में ऋक् (१.२४,१३.४ ३-,२३) तवा गरवसीं प्रत्यो में (अ० वे० ६.६३.५;१९५,२५ ४७,९; बाजन्स० २०-२०) बहुस्य वह प्रमुक्त है। इस प्रकार यज्ञपूर्ण (स्तामी) की भी दृष्य कछते वे। सुमानेष ऐसे ही तीन दुष्यों से बीचा गया वा। हुक्क उदाहरणों में, बीरो की दण्ड देने के लिए ऐने ही स्तामी में बीच रिया आता पा

(२) महाभारत के अनुसार पञ्चाल देश के राजा का नाम दूपद था, जिसकी पुत्री द्वीपदी यी। यह महाभारत के प्रमुख पात्रों में है।

होष—जकडी की नौर, जिसका उपयोग विशेष कर सीमरस रखने के पात्र के रूप में (ऋष्क १ ३,११५,९२८) । १०,४५६०,१४) जतकाया नाम है। कहकी के नृहत् पात्र को होणकरका (तेंं संव १,२१,२; बातन सर १८.२१; १९२७, रोठ बार ७ १७,३२; बातन बार १६,३,१६ आदि) कहा जाता था। यजदेवी कभी-कभी होणकरुक की आहर्त की बनायों जाती थी।

हावसामसभंतर — कार्तिको पूणिया (इतिका नवात्र युक्त) को इस वह का आरम्भ होता है। इसने तरिह्न मावान् के पूजन को हिस्सा है। मानि होता है। इसने तरिह्न मावान् के पूजन को होता को प्राचन को मार्गवार्थ की पूणिया को भगवान् राम का पूजन होना चाहिए। पूज्य नवश्युक रोप की पूणिया को बक्दाशाओं का पूजन करना चाहिए। या नवा नव्युक्त सांधी पूणिया को नराह भगवान् का पूजन, कालागी नवानों वे पुक्त आलगुर्विच्या को गर तथा गारावण का पूजन और इस प्रकार से अच्य पूणियाओं को अन्य देशों का आवणी पूणिया। तक पूजन होना चाहिए।

होना चाहिए।

हिमान चिहाल चहिए।

हिमान चाहिए।

हिमान चाहिए।

हिमान चाहिए।

हिमान चाहिए।

हिमान चाहिए।

हिमान चाहिए।

हिमान चिहाल चहिए।

हिमान चिहाल चहिए।

हिमान चहिए।

हिमान चहिए।

हिमान चहिए।

हिमान चहिए।

हिमान

हावशाहसासी—गह त्रत भाष जुबल गांगी को प्रारम्भ होता है। एक वर्ग तक सामनी को उपवाम तथा अगवान् मूर्य के भिन्न-भिन्न नागों से पूजन का विधान है। माघ में वरूल नाम से, फाल्युन में तपन नाम ने बन में वाता नाम में तथा इसी प्रकार में अन्य मांतों में विभिन्न नामों से पुजन करना वाहिए। आने वाली अपूरी की बाहा में भीजन का विधान है। कुल्पपक्ष की ससमी को भी उपवास आदि करना पुष्यकारी है।

हास्त्रों स्वत्र — यह वत भगंदी पं गुक्त दास्त्री को प्रारम्भ होता हूँ और एक वर्ष तक अपना जीवन गर्मन्त चकता है। इसमें एकारकी को उपनास तथा दास्त्री को सिक्क्ष्म का गुज्यादि के उपनार सिहत पूजन होता है। ऐसा विश्वसास है कि यदि एक वर्ष तक इस बद का आपरण किया बात ता । यांगे से गुब्दि होती है। यदि थोवन रयंत्र हस वत का आपरण किया जाय तो ममुष्य खेतदीय प्राप्त करता है। यदि छुज्य तथा सुक्त दोनों पक्षों की द्वारिकारों को व्यवस्था किया वाद तो स्वर्ग को उपनिवस्त्र की स्वरावस्था को व्यवस्था किया वाद तो स्वर्ग को उपनिवस्त्र होती है। यदि जीवनपर्यन्त इस वत का आपरण किया आप तो विष्णालों को प्राप्ति होती है।

हावशक्तमणी—भीमामा शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विजेचन है, इस कारण इसे 'यज्ञविद्या' भी कहते हैं। बारह अध्यायों में विभक्त होने के कारण यह पूर्वमीमासा शास्त्र 'दावशक्तकाणी' भी कहकाता है।

**डावजस्तोत्र---**मध्याबार्य रचित यह एक स्तोत्र ग्रन्थ का नाम है।

डापर-चतुर्युगी का तीसरा गुग । इसका शान्तिक अर्थ है 'विचारडल्ड' अथवा 'हिव्या'। इस युग के अन्स में अनेक इन्द्र अथवा सर्थ-सामाजिक, राजनीतिक, सामिक, वार्वानिक, वैनारिक आवि उलाल हो गये थे। युगपुष्क भावान् इत्या ने उनका समामान श्रीसद्-भगवद्गीता मे प्रस्तुत किया। दे० 'क्रत्युन'।

द्वारका—यह भारत की सात पवित्र पुरियों में ने हैं, जिनकी मुची निम्नाकित हैं:

अयोध्या मथुरा माया काणी काञ्ची अवन्तिका। पुरी द्वारवती चैव सर्मता मोक्षदायिका।।

भगवान् कृष्ण के जीवन में सम्बन्ध होने के कारण इसका विवेध महस्व हैं। महाभारत के बणानुनार कृष्ण का जन्म मयुरा में कस तथा दूसरे देग्यों के वस के लिए कुछा। इस कार्य की पूरा करने के परवान् वं हारका (काटियाबाड) चले गये। जाज भी गुजरान में स्मातं हम की कृष्णभाक, प्रचलित है। यहाँ के दो प्रान्द्र मन्दिर 'राव-छोडराय' के हैं, ज्याँत उस व्यक्ति से सम्बन्धित हैं चित्ती हुए (कंले) जुड़ा दिया। इनमें जरास घर्त में में कृष्ण हारा मणुरा छोडराद हारका। मान जाने का वर्ष भी निहित है। किन्तु वास्तव में 'बोडाणा' भक्त की प्रीति से कृष्ण का द्वारका से डाकीर चुपके से चला आना और पंडों के प्रति भक्त का कृष्ण नकाना—यह आव संगि-हित है। ये रोनों मन्दिर डाकीर (अहमदायाद के समीप) तथा द्वारका में है। रोनों में वैदिक नियमानुसार ही यजनादि किये जाते हैं।

तीर्भवाना में यहाँ आकर गोगीनस्त लगाना और 
चक्राङ्कित होना विशेष महत्त्व का सामा जाता है। 
महत्वागी चलकर कुल्ल के नेतृत्व में सामा जाता है। 
हो गयी थी। यह चारो थामा में एक धाम भी है। 
कुल्ल के जन्तर्थान होने के पश्चात् प्राचीन हारकापुरी 
ममुद्र में दूव गयी। केचल अगवान् का मन्दिर समझ ने 
नक्षी इवागा। यह नगरी मौगल्ड (काठियावाड) में 
पीच्यमी समझतर पर स्थित है।

हारकानाय—(१) क्रुष्ण का एक पर्याय, 'द्वारका के स्वामी'। मधुरा में पलायन करने के बाद वृष्टिण-यादवों ने द्वारका अपनी राजधानी बनायों थी। क्रुष्ण वृष्टिणगण के मुख्य भे अत वे द्वारकानाथ कहलाये।

हारकामठ—जङ्गातवार्य भागतव्यापी धर्मप्रवारयात्रा करते हुए जब गुजरात आयं तो हारका में एक मठ स्वापित कर अपने शिष्य हस्तामठकावार्य को उसके आवार्यपद पर कैठाया। प्रत्येरी तथा हारका मठो का शिष्यमध्यवाय 'भारती' के उपनाम से प्रसिद्ध हैं।

हारय—हस शब्द का प्रयोग केवल उपमा के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण (१ ३०) में हुआ है, जहां विष्णु को देवों का हारप कहा गया है। छान्दोग्य उपनिगद् (३ १३.६) में मी 'ब्रास्प' का प्रयोग उपनुक्त उपमावाचक अर्थ में हुआ है।

हिंब—(२) प्रयस तीन वणों का एक विश्व किंव (दिवन्सा) है. फिन्नु यह शब्द विशेष कर ब्राह्मणों के लिंग स्मुक हुआ है। अध्येष्ट्रेय (१९७१,१) के एक अस्पष्ट बर्णन को छोडकर उसका प्रयोग वैरिक गाहित्य में सुद्री हुआ है। धर्ममूत्र और स्मृतियों में इसका प्रकृत प्रयोग हुआ है। धर्ममूत्र और स्मृतियों में इसका प्रकृत प्रयोग हुआ है। धर्ममूत्र और स्मृतियों है। ये अस्य वालां अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिमके री जन्म होते हैं (१) शारिरिक कोर (२) आनमप । शारिरिक जन्म माता-पिता से होता है। अनुसार उपनयन आदि संस्कार करने से मनुष्य द्विज होता है .

जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते । वेदपाठाद् भवेद् वित्र. ब्रह्मज्ञानाच् च ब्राह्मणः ॥

[मनुष्य जन्म के समय शूद्र होता है, फिर संस्कार करने से डिज कहलाता है। वेद पडने से वह विप्र और बह्म का ज्ञानी होने से बाह्मण होता है।]

द्वितीयाभ्यावत — यह वत प्रदाया विष्टि नामक करण पर आश्वित है, यह मार्गशीर्य शुक्ल बतुर्यी को प्रारभ्भ होता है। एक वर्ष तक भद्रा देशी की पूजा करने का इसमें विधान है। इसमें निम्नाकित मन्त्र का जप होता है

भद्रे भद्राय भद्र हि चरिष्ये वतमेव ते।

निविच्नं कुरु में देखि! कार्यसिद्धिक्क भावया। वती को भावा करण के बारम्भ में भटा देवी को जीहममी, पावाणमयी, काष्ट्रमयी अयवा रावगरिन्जत प्रतिमा स्थापित कर पुजनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप मृत्युव्ध की मनोपिन्नापाएं तथा करणीय कर्म उस समय भी पूर्ण होते हैं, जब कि वे भदा काल में आरम्भ किसे गये हो। भदा अयवा विष्ठ को अधिकाश अवसरो पर एक भयानक बस्यु के रूप में देखा अथवा समझा जाता है। दे० स्मृति-कौत्तुम, '१६५-५६६।

द्विबल्बत—कार्तिक मास में यो दलो बाले धान्य भोजन के लिए निषिद्ध है, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माथ (उडद), मुद्दा, मुद्दा, सुर, चना तथा कुलिल्ख । इनका भोजन में परि-स्थाम 'द्विदलक्षत' कहलाता है। देल निर्णयगिन्यु, १०४-१०५।

द्विरायाद — विष्णु भगवान् आयाद जुनल प्रभावतो को शवन करते हूं यह प्रसिद्ध है। जब सूर्य मिथुन गाँश पर हो और अधिक मान के रूप मे उस समय दो आगाद हो सब विष्णु दितीय आयाद के अन्त वाली प्रशावगी के उपरान्त हो शवन करेगे। दें आमुखाहन का कालविबेक, १६९-१७३, निर्णासस्तु, १९२, समयमुख, ८३।

होषजत- चेत्र श्वर में आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात वित तती को सस द्वीपी का कम्प्रा: पूजन करना चाहिए। क्रम यह होगा--(१) जम्ब, (२) ताक, (३) कुत, (४) कीह्य, (५) प्रात्मिल, (६) गोमेर और (७) पुण्कर। यह तत एक वर्ष तक आवश्यीय है। वर्ती को एक शाम मूर्ति पर शयन करना चाहिए। विकशस किया जाता है कि वर्ष के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओं के दान से स्वर्गकी प्राप्ति होती हैं।

हैंत — बादरायण के पूर्व ही वेदान्त के अनेक आकारों ने वारमा एवं बहा के सम्बन्ध में अपने मत प्रकृतित किये थे। इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं— द्वैत, अहैत और देताईत (येदामेद)। हैतमत के संस्थापक औद्वलीमि है। उनके सतानुसार आत्मा बहा से बिक्कुल पिन्न हैं, जब तक कि वह मोख ग्राम कर बढ़ा में विलीन नहीं हो जाता। वेदान्त के अतिराक्त सोब्य, ज्याप और वैदेशिक दश्तों में आत्मा ने प्रकृति अवसा बहु। से स्वतन्त तस्व माना नया है और इस प्रकार हैत अवसा बहु। से स्वतन्त तस्व माना नया है और इस प्रकार हैत अवसा बहु। से स्वतन्त्र तस्व माना नया

हैताईतम्बत—यह एक प्रकार का भेदाभेदबाद ही है। इस के अनुसार टैत भी सराय है और अद्देत भी। इस मत के प्रधान आवार्य निम्बार्क हो गये हैं। बहुस्पृत में भी दौता-दिवाद तथा उसके आवार्य का नाम मिलता है। दसवी शताब्दी में आवार्य भारकर ने भेदाभेदबाद के अनुसार वेदान्तमूत्र की व्याख्या की। यह व्याख्या बहुस्परक है, शिव या विज्युप्यक नहीं। ग्यादहवी शताब्दी में निम्बार्क स्वामी ने बहासूत्र की विष्णुपरक व्याख्या करके द्वैतादेव यत अवया गंद्राभेदबाद की स्वापना की।

आवार्य निम्माकं के मतानुसार ब्रह्म जीव और बड़ अर्थात् चेतन और अपेक्तन से पुष्क और अपुष्क है। इस पृथ्वस्व और अपुश्स्य के अपर ही उनका दर्शन निर्मर्द है। जीव और जगत् दोनो ब्रह्म के पिजाम है। जीव ब्रह्म ने अत्यन्त भिन्न एव अभिन्न हैं। जगत् भी इसी प्रकार भिन्न और अभिन्न हैं। ईताईतवाद का यही सार है।

हेताईतिसद्धान्तसेतुका---मुन्दरभट्ट रवित 'हैताईतिसद्धान्त-सेतुका' देवाचार्य रचित वेदान्तव्यान्त्या 'मिद्धान्तवाह्नवी' का भाष्य है।

## ST.

भनक्योदशी — कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का एक नाम। व्यापारी लोग इस दिन वाणिज्य सामग्री को परिष्कृत, सुप्तज्जित कर पन केदेवताकी पूजा का िदिनव्यापी उत्सव आरम्भ करते हैं, नये-पुराने आर्थिक वर्षकालेक्षा- जोखातैकार किया जाता है और इस दिन नयो वस्तु का क्रम-विक्रय श्रम माना जाता है।

आयुर्वेद के देवता धन्वन्तिर का यह जन्मदिन है, इसिलए चिकित्सक वैद्य लोग आज धन्वन्तरिजयन्ती का जल्मव मनाते हैं।

कनपति—ये 'शक्कुरदिग्विजय' (माधवावार्यकृत) के तक भाष्यकार थे।

बनसंक्रानिस्त्रत—यह संक्रान्तियत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसके मूर्व देवता हैं। प्रतिमास जलपूर्ण कल्या, जिससे मुबर्गाख्य पड़ा ही, निम्मामित सन्त्र बोकले हुए दाक करना चाहिए हैं दूर्य प्रतिस्ति भवान्। ये क अन्तर में एक सुबर्गकमक तथा बेनु दान में देनी चाहिए। विश्वास किया जाता दें कि इससे दती जन्म-जन्मान्त्रों तक सुख, समृद्धि, सुस्वास्त्य तथा योर्चायु प्राप्त करता है।

षमा (बना) — वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के कुछ ऐसे भी शिष्य हो गयं हैं, जिन्होंने किसी सम्प्रदाय की स्थापना या प्रचार नहीं किया, किन्तु कुछ पदरचना की हैं। धन्ना ऐसे ही उनके एक शिष्य थे।

अनावासिबत—(१) आवण पूणिमा के गरचात् प्रतिपदा को यह बत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नील कमाजों से विक्यू तथा सकर्षण की पूजा होती है। साथ हो पूज तथा सुनर नैबेद प्रशावचवण में में बात कर तथा सुनर नैबेद प्रशावचवण मों में आपि करना चाहिए। भाइपद मान की पूर्णिया से तीन दिन पूर्व उपसाग रखना चाहिए। बत के अन्त में एक गी का दान दिवित है।

(२) इसमें एक वर्ष पर्यन्त भगवान् वैश्ववण (कुबर) की पूजा होती है। विश्वास है कि इसके परिणामस्बरूप अपार सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।

क्ती क्षमंबास—मध्ययुगीन सुधारवादी आन्दोलनी में जिन मन्त कवियों ने योगदान किया है, धनी धमंबास उनमें से एक है। इनके रचे अनेक पद पाये जाते है।

बन्यकत अववा बन्यप्रतिकवाइत---मार्गशीर्ष गुक्क प्रति-पदा को इस जत का अनुष्ठान किया जाता है। उस दिन कक उत करना चाहिए तजा विष्णु भगवान का (जिनका अचिन नाम भी है) गिति को पूजन करना चाहिए। पतिमा के सम्मृत एक कुण्ड में हवन किया जाता है। ३३८ धनुर्वेद-धरकोक्स

तदनन्तर यावक तथा घृतमिषित साद्य ग्रहण करना होता है। इसी प्रकार का आवरण कृष्ण पक्ष में भी करना चाहिए । चैत्र से बाठ मास तक इसका अनुष्ठान होना चाहिए । बतान्त में अनिन देव की सुवर्ण की प्रतिमा का दान किया जाता है। इस वत से दुर्भाग्यशास्त्री व्यक्ति भी सुखी, धन-धान्यावि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है। वनुवंद-मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'प्रस्थानभेद' में लिखा है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसमें चार पाद हैं, यह विश्वामित्र का बनाया हुआ है । पहला दीक्षा पाद है, दूसरा सग्रह पाद है, तीसरा सिद्ध पाद है और चौथा प्रयोग पाद। पहले पाद में धनुष का लक्षण और अधिकारी का निरूपण है। जान पड़ता है कि यहाँ धनुष शब्द का अभिप्राय चारों प्रकार के आयुषों से है, क्योंकि आगे चलकर आयुध चार प्रकार के कहे गये हैं: (१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । मुक्त आयुध् चक्रादि है। अमुक्त खड्गादि है। मुक्तामुक्त शल्य और उस तरह के अन्य हथियार हैं। यन्त्रमुक्त बाण आदि हैं। मुक्त को अस्त्र कहते है और अमुक्त को शस्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य और आग्नेय आदि भेद से नाना प्रकार के आयुष है। साधिदैवत और समन्त्र चतुर्विध आयुधो पर जिनका अधिकार है वे क्षत्रिय-कुमार होते है और उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के होते है वे पदाति, रथी, गजारोही और अश्वारोही हैं। इन सब बातों के अतिरिक्त दोक्षा, अभिषेक, शकुन और मञ्जल आदि सभी का प्रथम पाद में वर्णन किया गया है। आचार्यका लक्षण और सब तरह के अस्त्र-शस्त्रादि

आचार्य का लक्ष्म जीर सब तरह के लक्ष्म-रास्त्रादि के लिय का संकृत दितीय पार में में दिलाया गया है। तीस पार में मुक्त और विशेष-विशेष साम्रदासिक शहन, जनका अभ्यास, मन्त्र, देवता और सिद्धिकरणारि वर्षित हैं। चौचे पार में देवार्चमा, अध्यासार्वि और सिद्ध अस्त्र-रास्त्रादि के स्प्रोमों का निम्मण हैं

सनुष-ऋग्वेद में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ है। वैदिक कालीन भारतीयों का यह प्रमुख आयुध रहा है। दाह किया में अन्तिम कार्य मृनक के दायें हाथ से बनुष को हटाया जाना होता था।

धनुषतीर्थं —श्रीनगर (गढवाल) में जिस स्थान पर अलक-नन्दा धनुषाकार हो गयी है वह धनुषतीर्थ कहा जाता है। यहाँ स्नान करना पुष्पकारक है।

बनुष्कोदि—सेतुबन्ध रामेश्वराम् शंव का एक तीर्षं। धनुष्कोदि के लिए रेल जाती है। यहाँ मीठे जल का सभाव है, क्षाया भी नहीं है। यहाँ सेठे जल का रेले लक्ष्य पृष्ठेच जाते हैं। रेल के उक्ते जहांव चार घंटे में लक्ष्य पृष्ठेच जाते हैं। रेल के उक्ते जहांव पर चढ़ा दिये जाते हैं, जो जबर जतार लिये जाते हैं। इस अपन-रोप का एक दिरा बंगाल की बांदी तथा दूसरा सिरा महोदिष कहलाता है। यहाँ वात्री स्नान, आज, प्रान् वात तथा स्वर्ण के वने धनुष का दात भी करते हैं। यहाँ देश बार स्नान करने को विधि है। हाथ में बालू का पिषड, क्ष्य ठेकर कुरवा नामक दाननी से समुद्रस्तान की सनुमति योगी जाती है। बालू का पिण्ड समुद्र में डालकर स्नान किया जाता हैं।

व्यवक्तारि—में बिल्णु के २४ अवतारों में है और समुद्र-मंचन के समय अमृतकुष्टम लेकर उत्तरन हुए से । व्यव-कार्रि आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते है । मुख्त तारिंदा में निज्या है कि ब्रह्मा ने पहले-यहल एक लांख स्लोको का आयुर्वेद सास्त्र प्रकारित किया था, जिसमे एक सहुक कथाय थे । उनसे प्रजापित ने पढ़ा। प्रजापित के अधिकारी-कुरारों ने पढ़ा, अधिकारीकुष्टारों से इन्द्र ने पढ़ा और स्न्द्रदेव से सन्वन्तरित ने पढ़ा। घन्वन्तरि से सुनकर सुखूत मृत्ति ने आयुर्वेद की रचना की । कांधी पुरो में सन्वन्तरित नामक एक राजा भी हुए है, जिन्होंने आयुर्वेद का अच्छा स्वार किया था।

षण्डो—एक वृत्तिकार का नाम । सामवेद की राज्यायनीय साम्बा सं सम्बन्धित द्राह्मायण श्रीतमूत्र अथवा विस्ट-सूत्र पर मध्य स्वामी ने भाष्य रचा है। शहरूकत्व स्वामी ने इस भाष्य का 'बीद्गात्रसारसम्ह' नाम के निबन्ध में संस्कार किया है। पण्डो ने इस पर छान्दोम्यसूत्रदीय नामका बृत्ति लिखी है।

बप्लोबरतीर्थ—वह बेणाव तीर्थ है और अलीवह से २२ मील तथा मधुरा से १८ मील मध्य में अवस्थित है। रुक्ता वर्तमान नाम बेसवां है। कहा आता है कि यह पृथ्वी का नाभिस्वल है। महर्षि दिख्यामित्र ने महर्ष यह किया था। पुता आता है कि चप्लोबरकुष्य की खुबाई के समय बहुत-भी शास्त्राम जिलामें निकली थी जिससे जबक्य ही यह शासीन तीर्थस्थल सिन्न होता है।

अरचीन्नत — कार्तिक शुक्छ एकादशी को उपवास करके इस बत का प्रारम्भ किया जाता है । इसमें भगवान नारायण का पूजन होता है। मृति के सम्मुख नार कलत स्थापित होते हैं जो महासागरों के प्रतीक माने गये हैं। कलवाँ के कैन्द्र में नारायण की प्रतिसा स्थापित करनी नाहिए। राजि में जागरण करना नाहिए। इस वर्त का जानरण प्रजापति, जनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया था, हसीलिए इस तत का नाम भरणीवत पद्या।

पर्णा ( वरना )-अनशन पूर्वक किसी उद्देश्य का आग्रह करना । किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसी महान् उद्देष्य की सिद्धि के लिए लोग 'धर्णा' करते थे। जब कोई बाह्मण धर्णा के फलस्वरूप मर जाता था तो वह बहाराक्षस (भूतो की एक योनि) होता या और उसकी यज्ञादि से पुजा की जाती थी। ऐसा ही एक ब्रह्म ससराम के निकट चयनपुर में है, नाम है 'हर्षू ब्रह्म' या हर्ष् बाबा। कहा जाता है कि ये कनीजिया बाह्मण थे और सालिबाहन नामक राजा के परोहित थे। रानी उनको पसन्द नही करती थी. उसने राजा से यह कहकर कि यह बाह्यण आपको राज्य से बिवत करना चाहता है, उसकी भूमि आदि छिनवाली। उसे राजाने निष्कासित कर दिया। फलत: बाद्यण राजभवन के सामने धर्णा करके मरने के बाद ब्रह्मा हुआ । क्योंकि तपस्या करके वह सराधा, इसलिए प्रेतयोनि मे भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है।

धमं —िकसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वृत्ति को उसका धमं कहुते है। प्रत्येक प्यार्थ का व्यक्ति त्व जिस वृत्ति पर निर्मर है वही उस पदार्थ का व्यक्ति त्व जिस वृत्ति पर निर्मर है वही उस पदार्थ का व्यक्ति है। विके के कूल का एक धमं जुनसा है, उसकी कमी से फूल का हुस्स है। धमं की बृद्धि दे उसकी कमी से फूल का हुस्स है। धमं की यह कल्यना भारत में ही विधोयता है। वैविधिक दर्शन ने धमं की वश्ची मुक्त का क्षाह्म है। धमं की यह कल्यना भारत में ही विधोयता है। वैविधिक दर्शन ने धमं की वश्ची मुक्त विधायता है। वैविधिक दर्शन ने धमं की वश्ची मुक्त विधायता प्रताप्ता प्रताप्ता प्रताप्ता प्रताप्ता प्रताप्ता प्रताप्ता प्रताप्ता प्रताप्ता पर्वाप्ता विधायता का अध्यव्या और (आशो जीवन में ) नि लेयस की विधि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामास्मिका है। इसकी सामान्य परिभाषा परिणामास्मिका है। इसकी सामान्य परिभाषा परिणामास्मिका है।

बेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतचनतृर्विषे प्राहुः माक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्।। (मन् २१२) [ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा का सन्तोष यही सालात् धर्म के चार लक्षण (पहुचान, कसीटी) कहे गये है। ] प्राचीन भारतीय इन चारों को घर्मकर मार्क का निवस्कंक मानते हैं। इनमें के प्रथम वो किसी न किसी क्यान्तर के सभी घर्मों में प्रमाण माने जाते हैं। शैष वो, सवाचार और आत्मलुटिंड को सारा सम्य संसार प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकूल। आरतीय लोकवर्ष में भी लहीं मूर्तित्मृति के विरोध रहा है, जैसा चार्बाक सरीसे नास्तिक लाचार्मों की प्रवृत्ति से प्रकट है, बहु जैनों की तरह अपनी-अपनी भूति और स्मृति का प्रमाण प्रहण होता रहा है, उसमें केवल सदा-चार और आस्तुष्टिंद सुल में रहे हैं।

339

स्मृतियों में भर्मोपदेश का साधारण क्रम यह है कि पहले साधारण धर्म वर्णन किया गया है, जिसे जगत् के सब मनुष्यों को निविवाद रूप से मानना उचित है, जिसके पालन से मनुष्यसमाज की रक्षा होती है। यह धर्म बास्तिक और नास्तिक दोनो पक्षों को मान्य होता है। फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन के विविध व्यापारो और अवस्थाओं के अनुसार वर्णों और आश्रमो के कर्त्तव्यों का वर्म रूप से निर्देश किया जाता है। इसकी विशिष्ट धर्म कहते हैं। इस विभाग में भी प्रत्येक वर्ण के भिन्न-भिन्न आध्यमों में प्रवेश करने और बने रहने के विधि और निषेष वाले नियम होते है। इन नियमों का आरम्भ गर्भाघान संस्कार से होता है और अन्त अन्त्येष्टि तथा श्राद्धादि से माना जाता है। थोडे-बहुत हेर-फेर के साथ सारे भारत में इन संस्कारों के नियम निवाहे जाते है। सबसी जीवन संस्कारों को सम्पन्न करता है और सस्कार का फल होता है शरीर और जीवास्माका उत्तरीत्तर विकास । धर्म सम्मार्ग का पहला उपदेश है, उन्नति के लिए नियम है, संयम उस उपदेश वा नियम का पालन है, संस्कार उन संयमों का सामृहिक फल है और किसी विशेष देश-काल और निमित्त में विशेष प्रकार की जन्मत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है। सब संस्कारों का अन्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास है। "सयम-संस्कार-विकास" अथवा "सयम-सस्कार-अस्यदय-निश्रेयस" यह धर्मानुकुल कर्त्तव्य का क्रियात्मक रूप है। ये सभी मिलकर सस्कृति का इतिहास बनाते है। धर्म यदि आत्मा और अनात्मा की विधायक वति है, तो संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप है, धर्मानुकूल आचरण का फल है।

धर्म आस्मा और अनारमा का, जीवारमा और शरीर का विवायक हैं; संस्कार हर जीवारमा बीर हर सरीर का विकास करने वाला है। घर्म व्यक्ति की तरह समाज का भी विचायक हैं 'धर्मों बारस्रति प्रका.'। सस्कार समाज का विकास करने वाला है, उसे ऊँचा उठाने वाला है। दौष, पाप, दुष्कृत अधर्म हैं, इन्हें दूर करने का साधन सस्कार है। अज्ञान जधर्म है, इसे दूर करने वाले धिशांवि रहा है। अज्ञान जधर्म है, इसे दूर करने वाले धिशांवि रहा है।

धर्म के अन्य कर्षीकरण भी पांगे जाते हैं: निस्थ, मिसित्तक, काम्य, आप्यूषमं आदि । निस्य वह धार्मिक कार्य है जिसका करना अनिवार्य है और जिसके न करते से पाप होता है । निमित्तिक धर्म को विशेष अवमरों पर करना आवस्यक है। काम्यूपमं वह है जो किसो विशेष उदेश्य की सिद्ध के लिए किया जाता है परस्मु जिसके न करते में कोई दोष नहीं होता । आप्यूषमं वह है जो संकट की स्थिति में सामान्य और विशिष्ट धर्म को छोडकर करना पडता है। बाह्य के नियमानुकूळ आप्यूष्मं का पाएका करते से दोष नहीं होता है

षमंग्रदबान—चंत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार मास तक इस वत का अनुष्ठान होता है। जो पुष्यो का इच्छुक हो उसे प्रति दिन वस्त्र से आच्छादिन, शीतल जल से परि-पूर्ण कलश का दान करना चाहिए।

धर्मवास-कवीरपय सम्प्रदाग के विश्वक व पण प्रदर्शक कवीरपयी नापु ही होते हैं। ये मापु दो ह्वातों के सहस्तों में शामित होते हैं। एक की गद्दों कवीरचीग महस्तों में शामित होते हैं। एक की गद्दों कवीरचीग मठ (बाराणमी, उ० प्र०) है तथा दूसरे की छल्तीसगढ़ (सच्च प्रदेश)। कवीरचीग मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ महास्मा पुरवगीगाल में तथा छत्तीसगढ़ वाले प्रमदागं नामक महास्मा से मानने हैं। छल्तीसगढ़ विश्वण कोसल, में कवीरपण्य के प्रसार का लेग प्रमाय की हो प्रचल है।

महात्मा धर्मदास पहले निम्याकीय बैच्णव थे। कतीर के उपदेशों में प्रभाविन होकर इन्होंने 'अर्थदामी शाखा' का प्रधारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथ ही वे वैष्णविचिह्न कण्ठी-तिलक आदि भी घारण करते रहे, जो शिष्य सन्तों में अब भी प्रचलित है।

समंत्राप्ति वत—आवाड़ी पूर्णिमा के परचात् प्रतिपदा से यह वत प्रारम्भ होता है। धमें के रूप में भगवान् विष्णु की पूजा एक मास तक होती है। मासान्त में पूर्णिमा सहित तीन दिन तक उपवास तथा सुवर्ण का दान विहित है।

धर्मराज अध्वरीन्त्र-- 'बेदान्तपरिभाषा' नामक लोकप्रिय ग्रन्थ के प्रणेता । सूप्रसिद्ध अदैतवादी ग्रन्थरचियता नुसिंहा-श्रम स्वामी उनके परम गुरु थे। नृसिहाश्रम स्वामी के शिष्य वेक्ट्टनाथ थे और वेड्सटनाथ के शिष्य धर्मराज। नसिहास्त्रम सोलहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे, इसलिए घर्मराज का स्थितिकाल सत्रहवी शताब्दी होना सम्भव है। धर्मराज अध्वरीन्त्र के ग्रन्थों में वैदान्तपरिभाषा प्रधान है। यह अहैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी प्रकरण ग्रन्थ है। इसके ऊपर वहत-भी टोकाएँ हुई है। भिन्न-भिन्न स्थाना से इसके अनेक सस्करण प्रकाशित हो चके हैं। अहैत वंदान्त का रहस्य समझने में इसका अध्य-यन बहुत उपयोगी है। इसके मिवा उन्होंने गङ्गेशोपा-ध्याय कृत 'तत्वचिन्तामणि' नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कभूपामणि' नाम की टीका भी लिखी है। उसमे पूर्ववित्तिनी दस टीकाओं के मन का खण्डन किया गया है। धर्मराजपुजा-इस वन में दमनक पौधे से धर्म का पुजन होता है। इसके लिए दे० 'दमनकपूजा।'

धर्मजन—मागधीर्य जुक्त दशमी की यह दत प्रारम्भ दोता है। उस दिन उपवास करते हुए धर्म का पूजन करना चाहिए। धी में हवन का विधान है। एक पर्य तक हसका अनुरात होता है। इस के अन्त में गाय का दान विहित है। इससे मुख्यस्थ्य, दीर्घायू, यद की प्रार्थित तथा पायों से छटकारा होता है।

समितास्त्र—साधारण बोल्जाल में 'शूर्त राब्द में समस्त वैदिक माहित्य का प्रहाण होता है। इसके साथ विभेद-साजक 'स्मृति' जब्द का प्रयोग होता है जिममें 'धर्मशास्त्र' का बोण होता है। बेद के सार उचाड़ों में से पर्मशास्त्र एक हैं। धर्मशास्त्र वेदाङ्गीय मुनद्रस्यों का आनुषान्त्रिक विस्तार है। इस अर्थ में ही धर्मगृत धर्मशास्त्र के प्राय-मिक अङ्ग हैं। विशिष्ट अर्थ में स्मृत गब्द से धर्मशास्त्र के उन्हीं प्रयोग का बीए होता है जिनमें प्रसा के लिए उचित जाचार-ध्यवहारध्यवस्था और समाज के शायन के निमित्त नीति और सताचार सम्बन्धी नियम स्पष्टता-पूर्वक दियं रहते हैं। धर्मशास्त्र के वितिय स्तरों की मूची स्र समृत्र, भाग्य, निबन्ध आदि समित्तिला हैं। म० म० पाष्ट्रक्क वामन काणे में अपने 'धर्मशास्त्र के इतिहास' (जि॰ १) में धर्मशास्त्र के जन्तर्गत शुद्ध राज-नीति के बन्धों (अध्वास्त्र) को मी सम्मित्तत कर रिष्टा है।

व्यमंबर्क्डो---आदिवन कुळ्ण वस्टी को इसका प्रारम्भ होता है। इसमें धर्मराज की पूजा विहित है।

धर्मसूत्र--- 'कल्प' बेदाङ्ग के अन्तर्गत सुत्र ग्रन्थ चार प्रकार के हैं, जिनका धार्मिक तथा व्यावहारिक जीवन में बडा महत्त्व है। ये हैं श्रीत, गृह्म, धर्म तथा रचना विषयक। धर्मभूत्र पाँच हैं (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बीघायन, (४) गीतम और (५) वसिष्ठ । ये वर्भमूत्र यज्ञो का वर्णन न कर आचार-व्यवहार आदि का वर्णन करते हैं। धर्मसूत्रों में धार्मिक जीवन के चारो वणीं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र) तथा चारो आश्रमो (ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ एव सन्याम) का वर्णन है। साथ ही निम्नलिखित विशेष विषय भी है--राजा, व्यवहार के नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि क्रियाएँ, तपस्या आदि । प्रारम्भ मे विशेष धर्मसूत्रों का प्रयोग अपनी-अपनी गाला के लिए ही किया जाता था, किन्तु पीछं उनमें से कुछ सभी दिजो द्वारा प्रयुक्त होने लगे। आचारिक विधि का मूल आधार है वर्णव्यवस्था के अनुकुल कर्त्तव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध की विधियों पर भी इस वर्णव्यवस्था का प्रभाव है। विभिन्न वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड है। हिसा के अपराधों में बाह्मण की अपेक्षा इनर वर्णवालो को एक ही प्रकार के अपराध करने पर कहा दण्डविधान है। इसके विपरीत लोग के अपराधों में वर्णोत्कर्धक्रम से ब्राह्मण के लिए अधिक कड़े दण्ड का विधान है।

वर्मावास्त्रित— यह वत आवाडो पूर्णिमा के उपरान्त प्रति-पदा में प्रारम्भ होकर एक गाम तक बळता है। वर्म के रूप में भगवान् हिंग्का पूजन होता है। इससे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।

षित्र—-यज्ञाग्निको उद्दीप्त करने का उपकरण (व्यजन)। शतपथ ब्राह्मण (१४१,३,३०,३,१,२१) तथा तैसि- रीय आरण्यक (५ ४,३३) में घवित्र की चर्चा हुई है। इसका अर्थ यहां 'पंसा' है, जो घमड़े का बना होता या और बज्ञान्नि को उद्दीप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता था।

भावितेच्यां — कार्तिक पुन्त्यात की ननमी। इस दिन आर्थिक के पेड़ का ब्रह्मा के रूप में पूजन होता है और उसके नीमें विकार मोजन करते का विधान है। आर्थिक (बामजक) का एक नाम 'बात्री फळ' हैं। विश्वात यह हैं कि चाड़े माता माते ही अप्रधान हो जाय किन्तु आमजकी नहीं अप्रधान हो जाय किन्तु आमजकी नहीं अप्रधान होती। उसके देवीकरण के आधार पर यह बत प्रच-

वाजीवत — फाल्गुन मास के दोनों पक्षों की एकादशी की हस बत का अनुष्ठान होता है। इससे खायालक के फलों से स्तान का विधान है। दे० पचपुराण, ५.५८,११। मगबान वासुरेव को बाबीकल अत्यन्त प्रिय है। इसके भक्षण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

शानसम्बन्ध—सात प्रकार के धान्यों के संयोग को 'धान्य-सातक' कहा गया है। इनमें जी, गेंडू मान तिल के गु संवयद बीज), व्यामाक तथा चीनक को गणना है। दे॰ हेमाद्रि, १ ४८। क्रव्यरलाकर, ७० के अनुसार चीनक के स्थान पर 'देशवान्य' का उल्लेख हैं। गीमिकस्मृति (३.१०७) के अनुसार सात धान्यों के नाम मिन्न ही हैं। विव्यूप्तण, १ ६२१-२२; बायु, ८१९०-१५२ तथा मार्कच्या, ४६७-६९ (बेक्टेड्बर मस्करण) ने समझ धान्यों के नाम पिनाय है तथा बतराज (पृ॰ १७) ने अठारह धान्य बतलाये हैं। धार्मिक कोरों के लिए ये भान्य (अनाज) पवित्र माने जाते हैं।

शान्यसम्भी—शुक्त पक्षीय सप्तमी को धान्यसम्भी कहा जाता है। इस विधि को मूर्यपूजन, नक्त पढित का अनु-मरण, सप्त शान्यों तथा ग्लोई के पात्र एवं नमक के दान का विधान है। इससे क्षती स्थय की तथा सात पीढ़ियों तक की रका कर लेता है।

बास्मसंक्रानितवत—दोनो अपन दिवनो अपवा विष्कृत दिवसो को इस वत का आगम्भ होना है। एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान किया जाता है। केमन से अप्टरक कमफ को आकृति बनाकर प्रत्येक रुठ की, सूर्य के खाठ नामों को लेकर, पूर्वीभिमुख बढते हुए स्तुनि की जाती है। इसमें सूर्य का पूजन होता है, तदनन्तर एक प्रस्थ धान्य किसी ब्राह्मण को अपित किया जाता है (इसीलिए इसका नाम चान्यसंक्रान्ति है)। प्रतिमास इस बत की बाषुत्ति होनी चाहिए।

बाना— इसका प्रयोग बहुबबन में ही होता है। ऋस्वेद (१९६२०:३३६, ३:५५५:६२९४) तथा परवर्ती बैदिक साहित्य में इसका 'बन्न के दानों के बार्च में उपलेख हुआ है। कभी-कभी वे मूने जाते वे (मृज्य) तथा नियमित कभी सोमस्स के साथ मिलारों बाते वे ।

आमम्बत--पाम का अपं हे गृह । इसमें गृह का बान होता है इसिएए इसकी धामदत कहते हैं। तूर्य इसका देवता है। इस बत में काल्गुन की पूर्णमाकी को प्रारम्भ करके तीन विन उपवास करने का विधान है। इसके उपरान्त एक सुन्दर मूह का बन देना चाहिए। इससे बानी का सूर्य-क्रीक में वास होता है।

बार (बारा)—मध्य प्रदेश का प्राचीन नगर ओर तीर्थ-स्थान । यह ६तिहासप्रमित्त भोजरात की बारा नवरी है। यहाँ बहुत से प्राचीन धंताक्षेण त्राथे जाते है। कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीयन्द की राज्यानी भी घारा हो बी । यहाँ जैन मन्दिर भी है, पाध्वंतायजी की स्वर्णमूर्ति है। हिन्दू मन्दिर भी बहुत से हैं।

भोभ परमार के समय नहीं एक प्रसिद्ध 'मरस्वती-मिन्द' का निर्माण हुआ था। इसका मुक्तिम आक्रमण-कारियों ने मस्तिब्द में परिवर्तन कर दिया। मिन्द का अभिकेल आज भी मुरश्जित है। भोज के ममय इसकी बड़ी क्यांति थी। उनके दिवनत होने पर यह श्रीहीन हो गयी

> 'अद्य घारा निराधारा निरालम्या सरस्वती । पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिव गते ॥'

बारभवारणवतीणपन—वानुर्मान्य की एकादशी अथवा बार्व के प्रथम मान अथवा अनिनम मान में इन बत का आरम्भ होता है। उथवा (वारण) प्रथम मान में तथा पारण (भंगतन) दूसरे मान में करने का विचान है। भगवान नारायण तथा जल्मीजी की प्रतिमाजी को एक जलपूर्ण कल्का पर विराजमान करके राजि के समय उनका चरणामृन लेना चाहिए। पुष्प, तुलसीदलादि से पूजन तथा 'जी नमो नारायणाय' नामक मन्य का १०८ बार जम करना चाहिए। अर्थ देने को विधान है। ऋस्बेद के दशम मण्डल, ११२.९ तथा १५५.१ के मन्त्रो द्वारा उबले हुए तिल तथा तंडुलों से होम करना वाहिए।

बाराव्यत—(१) समस्त उत्तरायण काल में इस इत का विवान है। इसमें दुष्णाहार विहित है। पृथ्वी की पातु-प्रतिमा का दान करना बाहिए। इसके का देवता हैं। इस वत के आवरण से उती सीघा ठड़ठीक को जाता है। हस्पकल्यतर के अनुसार यह संवस्तरत हैं। हेमाद्रि इसे एक्टम उतो में गिनने हैं।

(२) चंत्र के प्रारम्भ में ही इस बत का आरम्भ होता है। इसमें भगवन्नाम के साथ जल की चारा मुँह में पिरायी आदी है। एक वर्ष तक हसके अनुस्ठान का विधान है। वतान्त में नये जलजान का दान करना चाहिए। इस बत के आचरण से ब्रदी पराचीनता से मुक्त हीकर सुल बया अनेक बरदान प्राप्त करता है।

भिष्णा—सोम तीयार करने मे प्रमुक्त कोई पात्र तथा स्वतः मुखे हुए सोम का भी पर्याय। एक उत्तमा द्वारा यह द्विवाची शब्द वो सोकः आकाश एवं भूमिं ने का वाकः है। हिल्लीक्य के मतानुसार हसका व्यक्तिवाची अर्थ पृथ्वी, द्विवाची अर्थ आकाश तथा पृथ्वी और त्रिवाची बहुवचन में हसका अर्थ पृथ्वी, वाद्ममण्डल एवं बात्रशाव है। हुन्छ परिच्छेदों में इसका अर्थ पृथ्वी, वाद्ममण्डल एवं बात्रशाव है। हुन्छ परिच्छेदों में इसका अर्थ पृथ्वी, विद्वारा एवं साजसनेयी (७.२६) एवं तीतियीय (३.१,०.१) विद्वारा एवं मता अर्थ 'छकडी का चिकना पटरा' (फल्क) व्यक्त करती हैं जिस पर सोम को कृत जाता था (अधिवयणकलके)। चिश्वील के सतानुसार 'पिथणा' अदिति एवं पृथ्वी की तरह चन की देवी है।

थी— इसका प्रयोग ऋस्बेद (१.३, ५, १३५; ५, १५१, ६,१८५, ६२.३,८,४०,५) में प्रार्थना या स्तुति के रूप में हुआ है। एक स्तुति (ऋ॰ २२८,५) का बुनकर रचिरता कहती है। 'धी' की भी देवता के रूप में कल्पना की गयी है।

मनुके कहे हुए बर्मके दस लक्षणों में एक 'घी' भी है। इसका सामान्य अर्थहै तर्क, बृद्धि।

जीति---ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में इसका प्रायः वहीं अर्थ है जो 'घी' (स्तुति) का है।

व्यूप—एक सुगन्धित काष्ठ एवं ग्रन्धद्रव्यों का मिश्रण । पूजा के षोडशोपचारों में इसकी गणनाहै। देवार्चन में

धूमदान (धूप जलाना) एक आवश्यक उपचार है। अविध्य-पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थों के सम्मिश्रण से निर्मित भूपों का उल्लेख है, यथा अमृत, जनन्त, यक्ष, धूप, विजय बूप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागो (दर्शांग) की भूप का भी उल्लेख मिलता है। कृत्यकस्पतक के अनुसार विजय नामक चूप आठ भागों से बनती है। भविष्यपुराण (१,६८,२८-२९) के अनुसार विजय सर्व-श्रेष्ठ थूप है, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग-न्धित द्रव्य, रक्त चन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक अर्थात् लड्डू सर्वोत्तम मिष्टान्न है। श्रूप को मक्कियों तथा पिस्सुओं को नष्ट करने वाली एक रामबाण औषध के रूप में उद्घृत किया गया है, (गरुडप्राण, १,१७७,८८-८९)। घूप के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८; स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तबा २,४,६५ । बाण भट्ट की कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन है कि भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुग्गुल की पर्याप्त मात्रा से युक्त घूप जलायी गयी थी।

कुमकेतु — अवर्थवेद (१९९,१०) में घूमकेतु मुत्यु का एक विकद विषित है। जिसर इसका अर्थ उनका क्याते हैं जो ब्लिटने के सत्ये अव्यक्तिस्व है। जैनमन इतमे चिता के पूर्वी का अर्थ करते हैं। ज्योतिष बन्यों के अनुसार यह पृच्छक तारे का नाम है।

भूमावती—तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओं में से एक भूमावती है। ये विधवा कहलाती है। मूर्तियों में इनका इसी रूप में अक्टन हुआ है।

ष्तंस्वामी--अपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होंने बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा है।

 को समान सम्मान देकर मिलाने वाला है, चारों वर्णों का, और विशेष कर शहो का त्यीहार है।

णुतराष्ट्र—(१) एक सर्थ-देख, जिसका पितृनोषक नाम ऐरावत (इरावन्त का बधल) है जिसका उल्लेख अवर्षवैद (१ १०,२९) तथा पद्मतिय बाह्यण में हुआ है (२५ १९,३)। इसका शाब्दिक अर्थ है 'जिसका राष्ट्र दुक्ता से सिन्द हो अथवा जिसने राष्ट्र को दूबता से वक्ता हो दिन हो अथवा जिसने राष्ट्र को दूबता से

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, हुर्योचन आदि कीरवों के पिता। वे पाष्ट्र के आई वे। किन्तु पाष्ट्र के क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवों की अववस् स्कता में ये ही राजा बने। इनके पुत्र दुर्योचन आदि पाण्डवों को राज्य कौटाने के पक्ष में नहीं थे। इसीकिए महाभारत युद्ध हुआ। पूरापष्ट्र और सञ्जय के सवाद के क्य में प्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ है, वो महा-भारत का एक अंग हैं।

खृतिबक—रस वत में चिवजों की प्रतिमा को पवामृत में दिख, प्रतिवित्त न्मान कराया जाता है। पवामृत में दिख, दुग्य, घृत, प्रमु, पाने के रस अववा वारता में एक होता है। एक वर्ष तक यह वत वलता है। वतान से एक चेनू का पञ्चामृत तथा शंख सहित दान करना चाहिए। यह संवस्सरवत है। इससे भगवान चिव का लोक प्राप्त होता है। दे० कृत्यकल्लास, ४४४, हेमाब्रि, २८६५ में पाठमेद है। देशके लनुसार चिव अववा विष्णु की प्रतिमा को स्मान कराना चाहिए, दसने चिव अववा विध्यानुलोक प्राप्त होता है।

बेषु—चेतु का अर्थ ऋस्बेद (१.२२,९ सहबन्सा) तथा परवर्ती साहित्य (अ० बे० ५ १७, १८, ७,१०५, १०; तै० स० २६,२३; मैत्रायणी सं० ४ ४८,८ बाजस० स० १८,२७, बत० का० २२,२२२ आदि) में पूत्र देने बाकी गायं है। इसका पुरुषवाचक सब्द वृषभ है। घेतु का अर्थ केवल रही है। सम्पत्तिसंग्रह और दान दोनों में भेतृ का महत्वपूर्ण स्थान है।

बेनुकात — जिस समय गाँवत्स को जन्म दे रही हो उस समय प्रभूत मात्रा में स्वर्ण एव उस गाँका दान करे। व्रतीयदि उस दिन केवल दुग्धाहार करेती उच्चतम लोक को प्राप्त करके मोलाको प्राप्त हो जाता है। धैबर---धैवर का अर्थ मछुवा अथवा एक जाति का सदस्य है (धीवर का वंशक)। धैवर का उल्लेख यजुर्वेद (बाख० स॰ २०.१६; तै० का० २.४,१५,१) के पुरुषमेख प्रकरण में उद्धृत बळिपसुकी सुची में है।

सौतपाय (हरवाहरक)—नीमवारण्य क्षेत्र का एक तीर्थ। नीमवारण्य-निवारिक हे एक योजन (क्लानम आठ मीक) पर यह तीर्थ गोमती के किलारे हैं। यहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन निकता है। व्येष्ठ शुक्त टकामी, रामनवसी तथा कार्तिकी पूर्णिमा की यही मेंका ज्यता है।

ध्यालक्दरी—उत्तरालण्ड का एक बैठलव तार्थ। हेलंग स्थान से सहक छोडकर बांधी ओर अलक्तन्या को पुक से पार करने एक मार्ग जाता है। इस मार्ग से छः मीज जाने पर कल्पेवबर मन्दिर आता है, वो 'यद्व केदारों' में से पद्धम कैदार माना जाता है। यहां 'ध्यानकदी' का मन्दिर है। इस स्थान का नाम उराग है।

ड्यानांबन्दु उपनिषद्—योगसम्बन्धित उपनिषदों में से एक ड्यानांबन्दु उपनिषद् भी है। यह पद्यवद्ध है तथा चूलिका उपनिषद् की अनुगामिनी है।

धूब—(१) मूत्र प्रयोग में धूब से उन तार का बोध होता है जिसका प्रयोग विवाह संस्कार में वधू को स्वरता के प्रतीक के क्या में दर्शन कराने के लिए होता है। मैत्रायणी उपनिवद में धूब का करना (ध्रवस्य प्रचलनम्) उद्शृत है, किन्तु इसका 'धूब नारे की नाल' अर्थ न होकर किसी विवेश पटना से अभिजाय हैं।

(२) पौराणिक गायाओं में ऐतिहासिक पृष्ट उत्तान-पाद के पुत्र धृव से इस तारे का सम्बन्ध ओडा गया है। भगवान् विष्णु ने अपने भक्त धृव को स्थायी ध्रुवलोक प्रदान किया था।

भ्वक्षेत्र—एक तीर्थका नाम, जो मथुरा के पाम समुनाके तट पर स्थित 'धव टीला' कहलाता है। यहाँ निम्बार्कसम्प्रदायकी एक गुल्माही है।

ध्रवास—राधावरूमी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कवि, जो १६वीं शताब्दी के अस्त में हुए थे। इनके रचे अनेक ग्रन्थ (वाणियां) हैं, जितमें 'जीवदशा' प्रधान है।

ष्वज-(१) ऋग्वेद (७८५.२;१०१०३,११) में यह शब्द पताका के अर्थमें दो बार आया है। वैदिक यहों का यह प्रधान चिल्ल है। उपर्युक्त दोनो उद्धरणों में बाणों के छूटने तथा ध्वज पर गिरने का वर्णन है।

(२) देवताओं के चिह्न (निशान) अर्थ में भी ध्वज का प्रयोग होता है। प्रायः उनके बाहन ही ध्वजों पर प्रति-ध्वित होते हैं, यथा विष्णु का गश्डध्वज, मूर्य का अश्ण-ध्वज, काम का मकरध्वज आदि।

व्यजनवनी-पौष शुक्ल नवमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इस तिथि को 'सम्बरी' कहा जाता है। इसमें चण्डिका देवी का पूजन होता है जो सिहवाहिनी है एवं कुमारी के रूप में ध्वज को घारण करती हैं। मालतो के पुष्प तथा अन्य उपचारों के साथ राजा को भगवती चण्डिका के मन्दिर में व्यजारोहण करना चाहिए। इसमें कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। स्वय उपवास करने अथवा एकमक्त रहने की भी विधि है। ष्माजनत--गरुड, तालवृक्ष, मकर तथा हरिण भगवान् वामुदेव, सक्षंण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के क्रमश. ध्वज-चिह्न है। उनके वस्त्र तथा ध्वजो का वर्णक्रमशः पीत, नील स्वेत तथा रक्त है। इस वत में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ में प्रतिदिन क्रमश गरुड आदि ध्वज-चिल्लो का उचित वर्ण के वस्त्रो तथा पृष्यों से पूजन होता है। चौथे माम के अन्त में ब्राह्मणो का सम्मान तथा उचित रगों से रजित वस्त्र प्रदान किये जाने हैं। चार-चार मासो में इस प्रकार इस बन का तीन बार अनुष्ठान किया जाता है। इसके अनुष्ठान से विभिन्न लोको की प्राप्ति होती है। बताचरण के समय के हिसाब से बतकर्ता का लोको में निवास होता है। यदि किसी व्यक्ति ने बारह वर्ष तक वृत किया हो तो विष्णु भगवान के साथ सायज्य मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१४ में इसे चनुमृतिवत बतलाया है, उसी प्रकार हेमाद्रि, २ ८२९-/३१ में भी।

## न

मकुक — (१) मकुल (नेवला) का उरलेल अवर्यवंद (६.१३. ९.५) में गोग को दो टक्कों में काटने और फिर जोड़ देने में ममर्थ जन्त के रूप में किया गया है। इसके सर्प-वित्व निवारण के जान का भी उरलेख है (ऋस्वेद, ८.७, २३)। यज्यवंदर्सीहता में इस प्राणी का नाम अस्वसेधीय बलियपूर्वों की तालिका में है।

(२) पाण्डवों में से चौथे भाई का नाम नकुल है। मकुलीश पाश्चयत-(नकुलीश शब्द में 'ल' को 'न' वर्णादेश) माघवाचार्य (चौदहवीं अती वि० का पूर्वार्य) अपने 'सर्व-दर्शनसंग्रह' में तीन शैव सम्प्रदायों का वर्णन करते हैं-नकुलीश पाश्यत, शैवसिद्धान्त एवं प्रत्यभिन्ना । उनके अनु-सार आचार्य नकुलीश शक्कर द्वारा वर्णित पाँच तत्वों की शिक्षा देते हैं - कार्य, कारण, भोग, विधि तथा दु:खान्त, जैसा कि 'पञ्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में बतलाया गया है। 'लक्लिन्' का अर्थ है जो लक्ल (गदा) घारण करता हो। प्राणाक्यानो के अनुसार शिव योगशक्ति से एक मृतक में प्रवेश कर गये तथा यह उनका लकुलीश अवतार कहलाया । यह घटनास्थल कामावराहण या कारोहण (कायारोहण) कहलाता है जो गुजरात के लाट प्रदेश में है। लकुली द्वारा (जो सम्भवतः प्रथम शताब्दी ई० में पञ्चाघ्यायी के रचयिता थे) स्वापित सिद्धान्तों से ही पर-वर्त्ती 'शैवसिद्धान्त' का जन्म हुआ।

इस प्रधान शाला में माधवालार्घ के मतानुसार शिव के साय जीवारमा के एकस्व प्राप्त करने की साधना की जाती है। पवित्र मन्त्रोच्चारण, प्यात तथा सभी कर्मों के मुक्ति द्वारा एक्ट 'सिवर्द' (बेदना) प्राप्त की जाती है। साधक योगान्यास ते फिर अनेक रूप धारण करने तथा शव मे मन्देश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है। गीत, नृत्य, हास्य, प्रेम मन्दन्धी संकेता को जनाने, विमोहिता-बन्धा में बोलने, राल जरेटने तथा मन्दिरों के कुठों को धारण करने एव पवित्र मन्त्र 'हुम्' के दीर्घ उच्चारण से धार्मिक मित्र भावना जगायी जाती हैं। कालामुकों की विचि (आचार) नकुठनेश पाशुपत विधि से मिलनी-

मक्कीरदेव — इनका जांबनकाल पोचची या छठी छतावरी है। इस काल के तीमल जैंदों के बारे में बहुत ही कम बात हुआ है। उनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं हैं। नक्कीर-देव तीमल लेलक ये, जिन्होंने केवल एक प्रसिद्ध सम्ब 'तिक्सुक्लुप्यड' लिला है। यह पद्य में है तथा 'मुक्क' जयवा 'सुबराय' नामक देवता के सम्मान में स्वा नया है।

नक्त चतुर्थों — मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ होता है, इसके देवता विनायक है। ब्रती को नक्त मोजन पर बाधित रहना चाहिए, तदनन्तर तिक्रिमिक्षत साध पदार्थों से तर की पारणा एक वर्ष पर्यन्त करती चाहिए। नक्कात—एक दिवागीर का बता ३ कर तिथि को इसका आच-प्रक करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्ण दिन तथा राजि से ब्यास रहे (मिणंसामृत, १६-१७)। नक्त का ताय्यं है 'विन में पूर्ण उपवास किन्तु राजि से सोखन।' नक्तवत एक माह, चार सास खबवा एक वर्ष तक वढ़ाया जा इक्ता है। आवण से माध तक नक उत के निए दे । किन्नुप्राण (१.८३ २-४४); एक वर्ष तक नक वत के लिए दे ० नारदाया (१.८३ १-४४);

स्वक्ष — -- अवजी को वैरिक योगी और अन्य धार्मिक कुत्यों के साथ धीम्ब्रिट सम्बन्ध है, इस्तिक्त ज्योतिय शास्त्र को वेदाक्क माना बाता है। नक्षत्र जब्ब की उत्तरित अस्पष्ट है। इसके प्राथमिक अर्थ के बारे में भारतीय विद्वानों के विभिन्न मत है। सत्प्य बाह्मण (२१, २,१८-१९) इसका विच्छेद 'न + अत्र' (ग्राविक्तहीन) कर उसकी व्याच्या एक कथा के आपर पर करता है। निक्कत इसकी उत्पत्ति नक्ष्र (प्राप्ति करना) धातु से मानता है और इस प्रकार तीत्तरीय बाह्मण का अनुकरण करता है। कोफिट तथा बेदर इसे 'नक्त + अ' (रार्मिक सरक्षक) से काम सामति है तथा आधुनिक लोग 'नक्ष्न + अत्र' (रार्मिक के सरक्षक) (प्राप्ति के उसर अधिक साम्राप्ति के उसर अधिक साम्राप्ति के अपर अधिक मान्य अपता है और इस प्रकार इसका वास्तिक अर्थ जारा होता है।

श्चावेद के सुक्तों में इसका प्रयोग 'तारा' के रूप में हुवा है। परवर्ती संहिताओं में भी इसका यही अर्थ है, जहीं मूर्स और तक्षत्र एक साथ प्रयुक्त है। क्षया मुरं, क्ष्य तानक्षत्र या चन्द्र तथा जहने कर है। अथवा मुरं, क्ष्य तानक्षत्र या चन्द्र तथा जहने कर है। अप मान्य तथा कर के प्रयुक्त है। किन्तु इसका अर्थ कहीं भी आवस्यक रूप से 'वन्द्रस्थान' तहीं है। किन्तु ऋष्येद में कम-से-कम तीन नक्षत्र 'वन्द्रस्थान' के अर्थ में प्रयुक्त है। तिक्ष्य का प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नहीं जात होता, किन्तु अथाओं (बहुवचन) तथा अर्जुनियों (बहुवचन) तथा अर्जुनियों (बहुवचन) तथा अर्जुनियों (बहुवचन) तथा अर्जुनियों (बहुवचन) तथा क्ष्य में महस्ति होता है। हो सकता है कि यहां वे परवर्ती 'वन्द्रस्थान' हो जिन्हें मथा (बहुवचन) तथा फल्गुनी (ब्रियन) कहा जाता हो। नामों का परिवर्तन ऋष्येद में स्वतंत्रता ते हुआ है। जुद्दिय तथा जिमर ने ऋष्येद में नक्षणों के एक सन्दर्भ देखें हैं, किन्तु यह अरोभय जान

पड़ता है और न तो रेनती (सम्पन्न) तथा पुनर्वसु (पुनः सम्पत्ति लाने वाला) नाम ही, जो अन्य ऋचा में प्रयुक्त हैं, नक्षत्रवोषक है।

मक्षत्र-चन्त्रस्थान के रूप में-परवर्ती संहिताओं में अनेक परिच्छेदों में चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में बांधे गये हैं। काठक तथा तैलिरीय संहिता में नक्षत्र-स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा है, किन्तू उसका (सोम का) केवल रोहिणी के साथ ही रहना माना गया है। चन्द्रस्थानों की संस्था दोनों संहिताओं में २७ नही कही गयी है। तैत्तिरीय में ३३ तथा काठक में कोई निश्चित संख्या उद्देशत नहीं है। किन्तु तालिका में इनकी संख्या २७ ही जान पड़ती है, जैसा कि तैतिरीय सहिता या अन्य स्थानों पर कहा गया है। २८ की संख्या अच्छी तरह प्रमाणित नही है। तैत्तिरीय बाह्मणों में 'अभिजित' नवागन्त है, किन्त मैत्रायणी संहिता तथा अधर्ववेद की तालिका में इसे मान्यता प्राप्त है। सम्भवत २८ ही प्राचीन संख्या है और अभिजित को पीछे तालिका से अलग कर दिया गया है. क्योंकि बद्र अधिक उत्तर में तथा अति मन्द ज्योति का तारा है। साय ही २७ अधिक महत्त्वपूर्ण संख्या (३×३×३) भी है। ध्यान देने योग्य है कि चीनी 'सीऊ' तथा अरबी 'मानासिक' (स्थान) सख्या में २८ हैं। वेबर के मत से २७ भारत की अति प्राचीन नक्षत्र-संख्या है।

सच्या का यह मान तब सहज ही नमझ में आ जाता है जब हम यह देखते हैं कि महीने (चान्छ) में २७ वा २० दिन ते (वान्छ) में २७ वा २० दिन ते (वान्छ) में २७ वा २० दिन ते (वान्छ) में २७ वा ने वान्छ में मान में २७ दिन, १२ मान का वर्ष ने वा वर्ष में ६२४ दिन माने गये है। मानाज वर्ष में एक महीना और जुड जाने से २५४ दिन होने हैं। निदानमुत्र में नशर का परिव्य देने हुए सूर्य (मावन) वर्ष में ३६० दिनों का होना बनाया पाया हैं. जिनका कारण मूर्य का प्रत्येक क्लाज के लिए १३ र्डे ४२व व्यव करना हैं (१३ र्ड ४२४ २६०)।

नक्षत्रों के नाम — इंतिका, राहिणी, मृगवीर्ष वा मृग-धिरा, आर्द्धा, पुत्रपंत्रु, तिष्य था पुष्प, आरक्ष्या, मचा, फाल्मुनी, कल्यू या फन्युन्य अथवा फल्युन्यों (दो तक्षत्र, पूर्व एवं उत्तर), इस्त, विका, स्वाती था निष्ट्या, विश्वासा, अनुराधा, रोहिणी, औष्ठानि या ज्येष्ठा, विकृती या मुक्त, आयाश्चा (वृष्टं एवं उत्तर), अभिजित, श्रोणा या श्रवण, श्रविष्ठा या धनिष्ठा, शतिभवक् या सत-भिषा, प्रोष्ठ्यदा या भाइपदा (पूर्व एवं उत्तर), रेबती, अक्वयुजी तथा अप (अव)भरणी, भरणी या भरण्या।

नकात्रों का स्थान — वैदिक साहित्य में यह कुछ निष्टिचत नहीं है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शास्त्र उनका निष्टिचत स्थान बनलाता है।

नक्षत्र तथा मास—बाद्याणों में नक्षत्रों से मास की विधियों का बोध होता है। महोनों के नाम भी नक्षत्रों के लिए में नक्ष्या में नक्ष्यों के लिए में मान पर नने हैं कान्युन, चेंब, वैद्याल, अयेक्ष्ठ, अष्टाव, अपाव, अरोक्य, अपाव, अरोक्य, अपाव, अरोक्य, अपाव, अरोक्य, माध । बास्तव में ये चान्द्र मास हो हैं। किन्दु चान्द्र वर्ध का विधेय प्रचलन नहीं था। तीत्तरीय नह्याण के समय से इन चान्द्र मासी को मूर्यवर्ध के १२ महीनों के (जी ३० दिन के होने ये) ममान माना जाने लगा था।

नक्षत्रकरूप — अवर्षवेद के एक शान्तिप्रकरण का नाम 'नत्रवरूर्य' है। इस करु में पहले क्रित्तकार्यि नक्षत्रों की पूजा और होम होता है। इसके पण्यात् अद्युक्त-महाशान्ति, निक्कृतिकार्य और जमृत सं लेकर अभय पर्यन्त महासान्ति के निर्मानभये से तीन ताज्र के कार्य किया जाते हैं।

नक्षत्रकल्पसूत्र—नक्षत्रकल्प को ही नक्षत्रकल्पसूत्र भी कहते हैं। द० 'नक्षत्रकल्प'।

नक्षत्र-तिषि-वार-प्रह-योगसम्बन्धो वत-हेमाद्र ( २.५८८-५९०, कालोनर से ) सक्षेप में कछ विशेष (लगभग १६) पूजाओं का उल्लेख करते हैं, जो किन्ही विशेष नक्षत्रों का किन्ही विशेष तिथियों, मध्ताह के विशेष दिनों के साथ योग होने से की जाती है। उनमें से कुछ उदाह-रण यहाँ दिये जाते हे यदि रविवार को चतुर्दशी हो तथा रेवती नक्षत्र हा अथवा अष्टमी और मधा नक्षत्र एक साथ पड जायँ तो मनुष्य को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए तथा स्वय तिलान्न खाना चाहिए। यह आदित्यव्रत है, जिसमे व्रती अपने पुत्र तथा वन्धु-बान्धवो के साथ मुस्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चन्द्र सहित हो तो वह चन्द्रवत कहलाता है। उस दिन भगवान् शिव का पूजन किया जा सकता है। उन्हें नैबेदा के रूप में दुग्ध तथा दिध अपित किया जाना चाहिए। वती स्वयं भी दुग्वाहार करे। उससे उसे मुख, समृद्धि,

स्वास्थ्य तथा सन्तानीपलिब्य होती है। जब गुठवार को रेवती सकात्र हो और लहुर्दशी हो अववार जाटगी पूथा अनाजपुत्र हो तो यर 'गुववत' होता है। वही को गुववत के समय किंपला गो का हुथ तथा बाह्मी गामक ओवाँथ का रह वेवन करना चाहिए। दससे मनुष्य बागी, वूर होता है। विष्णुवर्ममून (जध्या ४०.१-१५) छत समय के इस्त वतलाता है जब मार्सवीर्थ मास से कार्तिक मास तक की पूर्णमाओं को बही नवज हो जिनके नाम से सासरम्भ होता है। देव दातसार, पूर्ण ६२२-६२६, जहाँ विष्णुवर्ण को उदयत किया गया है।

नकानकां — यजूर्वेद में उद्धृत पृह्यमंघ की बलिसूची में 'नकानदर्दा' नामक एक ज्योतियाचार्य का उल्लेख है। सत्तपन्नाहाय में इन क्या से एक नशन के चुनाव करने का बीध होता है, जिसम सुपुस यज्ञानि को पुन. जानुत किया नाता था।

नम्बनपुष्वमत—पह वन चेत्र मान में आरम्भ होता है। इसमें भगवान बायुंदव की प्रतिमा के पूजन करने का विभान है। कुछ नकत्व, जैसे मुल, रोहिंगी, अविक्सी आदि का मम्मान करना वाहिए जब भगवान के बरण, जया तथा युटमों का कमन यूजन किया जा रहा हो। इसी प्रकार भगवान के विश्वह के किस जङ्क के साथ किस नक्षत्र का नामाल्लेख हो यह भी निश्चित किया या है। बतान्त में भगवान हीर की प्रतिमा को गुड से भरे हुए कल्ला में विराज्ञयान करने वान गें दना वाहिए। इसी चाहिए। बती को अपनी महर्यामणी की दीर्घीत तथा व्यक्तिए। बती को अपनी महर्यामणी की दीर्घीत तथा करा के लिए भगवान में प्रार्थना करनी चाहिए। इसी को चाहिए कि तंत्र तथा ज्युण गहित भीजन सहस्य करे।

मस्त्रमुकाविषि — इस अत में नलानों के स्वामियों के रूप में देवराण का कटी हुई एसलर से पूजन होना चाहिए! अधिवनीकुमार, यम तथा अभिन कमता. अधिवनी, अरणी तथा होत्तका नश्जमें के स्वामी हैं। इनके पूजन से बती तीर्पायु, स्वातन्त्र्य, दुर्घटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, मुक्त-समृद्धि प्राप्त करने में समयं होता है। देव वायुप्राण, ८० १-१९, हेमाहि, १५, ४५, ५५, कुल्यस्ताकर, ५५७-५६०। उपर्युक्त प्राप्त नाजों के स्वामियों, उन पूज्मी तथा अन्याप्य मुगांचन पाताणां का उल्लेख करते हैं, जिनसे उनकी पूजा की जानी चाहिए। इससे प्राप्त होने बाले पुण्य एवं फलो की भी चर्चा की गयी है।

नकात्रवाबाकले—यह अपय दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण-ग्रन्थ है। इसे 'पाणिनितन्त्रनक्षत्रवाबमाला' भी कहते है। यह ग्रन्थ क्रीवपत्र के समान है। इसमें सत्ताईस सन्दिष्य विषयों पर विचार किया गया है।

नक्षत्रविध्यत- सह प्रत मृगिशरा नशत को प्राप्स होता है। इसमें पार्वती के पूजन का विधान है। उनके परणों की समानता मुल नशन से की गयी है। उनके परणों जोदे की राष्ट्रिकों तथा अधिवनी से, उनके पुटनों तथा अप्य जवयवों की अन्य नश्जमों से सुलना की गयी है। प्रत्येक नशन में बती को उपवादा रखना चाहिए। उस नश्जम की समाप्ति के समय बत की पारणा का विधान है। पृषक्-पृषक् नशनों को पृषक्-पृषक् भीजन बाहिए। वेदला को को कराना चाहिए। देवताओं को भी विभिन्न नशनों के समय निश्च-मिल्म वेदेख तथा पुष्प अधित किये आने चाहिए। इसके फलस्वरूप वर्ती सौन्दर्य तथा मौनास्य उपस्थक

नगरकीर्तन-गाते-बजाते हुए नगर में धार्मिक शोभायात्रा करने को नगरकीर्तन कहा जाता है । महाप्रभू चैतन्य पर मध्व, निम्बार्कतया विष्णुस्वामी के मतो का बडा प्रभाव था । वे जयदेव. चण्डीदास. विद्यापित के गीत (भजन) बहे प्रेम से गाया करते थे। उन्होंने माध्य आचार्यों से भी आगे बदकर विचारों तथा पुजा में राधा को स्थान दिया। वे अधिक समय अपने अनुयायियों को साथ लेकर राधा-कृष्ण की स्तृति (कीर्त्तन) करने में बिताते थे। उसमं (कीर्त्तन में) वे भक्तिभावना का ऐसा रस मिलाते थे कि थोता भावविभोर हो जाते थे। प्राय वे कीर्लनियों की टोली के साथ बाहर सडक पर पक्ति बाँधे गाते हुए निकल पड़ते थे तथा इस सकीर्त्तन को नगर-कीर्तन का रूप देते थे। इस विधि का उनके मन के प्रसार में बड़ा योग था। आज भी अनेक भन्त मण्डलियों नगर-कीतंन करती दर्भा जा सकती है। दूसरे धार्मिक सम्प्रदाय भी अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए नगरकीर्तन का सहारा लेते हैं। वे भजन गाते हुए नगर की सडकों पर निकलते हैं। आर्यगमाज जैसा सधारवादी समाज भी नगरकीतंन में विश्वास करता है।

निष्केता — तितरीय बाह्यण (३ २,८) की प्रसिद्ध कथा में उसे बाजयबस का गृज तथा गोतम (-गोनज) बताया गया है। कठोगित्वम (१,१) में निकंतता का उल्लेख हैं। इस उपनिषद में उसे आर्थण औदालिक अबदा बाजयबस का पृत्र कहा गया है। कठोपितयद बाली निष्केता की कथा में भेंय और प्रेय के बीच श्रेय का महत्त्व स्थापित किया गया है।

मञ्जानाचार्य-चीरशैव मत के आचार्य। इनका उद्भव काल १८वी शताब्दी था। इन्होंने 'वेदसारवोरशैवचिन्तामणि' नामक ब्रन्थ की रचना की थी।

नवाहुरस्मल आचार्य—वरदाचार्य अववा नडाहुरस्मल आचार्य वरद गृरु के पौत्र थे। मुद्दर्शनायार्थ के मुस्ताया प्रामानुवाचार्य के शिष्य और पौत्र अंतरदाचार्य या बरद गृरु थे, उन्हीं के ये पौत्र थे। अतपुष इनका समय चौडहुवी शताब्दी कहा जा सकता है। वरदाचार्य ने 'तत्त्वसार' और 'मारपवेचनुष्टय' नामक दो प्रन्य रखे। तत्त्वसार पदा में हैं और उनमे उपनिचदों के वर्म तथा वार्मितक मत का सारोव दिया गया है। सारपवेचनुष्टय विशिच्छाईतवाद का प्रन्थ है। इसमे चार अध्याय है और चारो में चार विषयों की आंध्रोचना है। यहले में स्वक्य-मान, दूसरें में दिरोधी शान, तीसरें में सेयल जान चौथे में फलजान की चर्चा है।

क्वीकिराक्कत—इस अन का अनुक्षान अस समय होता है जब आयाद के महीने में नदी में पूरी बाद हो। उस समय बती को बाहिए कि एक कृष्ण वर्ण के कक्वत में मंदी का जरू पर के और घर के आये, दूसरे दिन प्रात नदी में स्मान कर उस कन्त्रा की पूजी करें। तांन दिन बहु उपवास करें अथवा एक दिन अथवा एक समय, एक दीप सतत प्रवर्तित रखें, नदी का नामीच्यारण करने हुए वक्ष्ण रवता का भी नाम के तथा उन्हें अध्ये, कल तथा मैंबेश अर्थग करें, तदनन्तर भगवान् गीविन्द की प्रार्थना करें। इस दत का आवरण तीन वर्ण तक किया बाय। तदनन्तर गी आदि का रान करने का विचान है। इससे मुख, भीमायस तथा सन्तान की प्रान्ति होती है।

नबीसत—(१) इस बत को चैत्र शुक्छ में प्रारम्भ करके नकः पद्धति से सात दिन आहार करते हुए सात नदियो— ऋदिनो (अथवा निलनी), ह्यादिनी, पावनी, सीता, ह्यु, सिन्यु और मागोरची का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान किया जाता है। प्रति मास सात दिन तक यह नियम अनवरत नकना चाहिए। जल में दूस निकाकर समर्थण करना चाहिए तथा एक जलपाम में दूज भरकर दान करना चाहिए। वतान्त में कालुन मास में शाह्मण को एक पठ बांदी बान में देनी चाहिए। दे० हेमाहि, २४६२ उद्युत करते हुए विष्णुमर्मा०, ३१६३, १-७ को, मस्त्यपुराण, १२१, १४०-४१; बायु-पुराण, ४७३८-३१। उपयुंक पुराणों में मङ्गा की सात चाराजों के पुजन का विधान है।

(२) हेमाद्रि, ५१७९२ (विष्णुधर्म० से एक रल्लोक उद्धत करते हुए) के अनुसार सरस्वती नदी की पूजा करने से सात प्रकार के झान प्राप्त होते हैं।

नवीस्तृति—दिव्य नया पायिव रोनों जलो को ख्रायेद में अलवा मही किया गया है। रोनों की उन्तर्यति एवं ज्याप्ति एक-दूसरे में मानी गयी है। प्रसिद्ध 'नवीस्तृति' (क्रायेद १० ७५) में उत्तर प्रदेश, पंजाब और अफ-मानिस्तान की निर्ध्यों का उल्लेख है। तालिका गङ्गा से प्रारम्भ होती हैं एवं इसका अन्त नित्य तथा उसकी शाहिनों और में मिकने वाली महायक नदियों में होता है। सामवत इस ऋचा की रचना गङ्गान्यमुना से मध्य देश में हुई जहां आजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर बिला है। नरस्वती तथा सित्यु दो मिश्र निद्धा है। पंजाब को नरीप्रणाली की सबसे बड़ी नदी सिन्यु की प्रसाम उनकी सहार्यक नरियों के नाथ की सवी है। प्रास्तु सही एक राजा नवा उनकी-महायक नरिया को उसके दोनों और वह उसिकों के रूप में वर्णन किया गया है, जो

ऋष्वेद की तीन ऋषाओं में अकेले सरस्वती की स्तुति है, जिने माता, गरी एवं दवी (असुर्यी) का रूप दिया गया है। कुछ विदान सरस्वती-ऋषाओं की मिन्यु मास्वन्धी बताते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं है। इसे बातु कहा गया है, जिसके किनारे सेनाच्यक्ष विवास करने थे, वा सर्युवनावक (पारावती के पातक) थे। सरस्वती के पूजने वालों को अपराध की दशा में दूव देश के कारागार में जाने से छूट मिन्नती नी। इसके तटवर्ती ऋषियों के आध्रमों में

अनेक ऋषाओं की रचना हुई तथा अनेक यज हुए। सरस्वती की अच्छी ऋषाओं तथा अच्छे विचारों की प्रेरणावायी समझकर ही परवर्ती काल में इसे ज्ञान एवं कला की देवी माना गया। पंजाब की दूसरी निर्देशों से सम्बन्ध स्थापित करते हुए इसे 'सात बहिनों वालों अपना सातों में से एक कहा गया है।

पाधिक नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पांत स्वर्थ से मानी गयी हैं। वह पर्वत (स्वर्धीय समुद्र) से निकल्कों है। स्वर्यीय निरम् हुं है। उसकी माता है। उसे 'पाबी रदी' (सम्प्रवत वियुत्तुत्री) भी कहा गया है तथा आकाश के महान् पर्वत से उसका यह में उतरता बताया गया है। सरस्वती की स्वर्धीय उत्पांति हो। मङ्गा की स्वर्धीय उत्पांति की इच्डियान है। अन्त में सरस्वती की स्वर्धाम को वियोदाम का सान सरस्वती में ही किया था। 'नदी-स्तुति' मून. में पता लगता है कि वैदिक धर्म का अवाध

मबीहनान—नदी में स्नान करना पृष्यदायक कृत्य माना गया है। पित्रत्र नदियों के ह्नान के पृष्यों के लिए दें। निवित्तन्त्व, ६२-६४, पृह्मार्थीनन्तामणि, १४४-१४५, गराधरण्डाति, ६०९।

सन्वर्गाव — अअमंडल का प्रसिद्ध तीर्थं। मधुरा से यह स्थान ३० मील दूर है। यही एक यहाडी पर नन्द बाबा का मस्टिर है। नीचे गामरीकुण्ड नामक सरोवर है। यात्रियों के उहने के जिल्ह यमेशाला है। अगवान कुरूण के पालक निता में सम्बद्ध ीने के कारण यह स्थान तीर्थ बन गया है।

नम्बपण्डित—विष्णुस्मृति के एक टीकाकार। नन्वपण्डित ने विष्णस्मृति को वै णव ग्रन्थ माना है, जो किसी वैष्णव सम्प्रदाय, सम्भवत भागवतो द्वारा व्यवहृत होता रहा है।

नस्वरामवास — महाभारत के प्रसिद्ध बँगला अनुवादक काशोरामदास के पुत्र । काशोरामदास के पीछे उनके पुत्र नन्दरामदास सहित दर्जनी नाम हैं, जिन्होंने महाभारत के अनवाद की परम्परा जारी रुखी थी।

मन्ता-प्रतिपदा, थप्ठी तथा एकादशी तिथियाँ नन्दा

तिषिवाँ है। नाया का वाँ है 'बानान्दित करने वाली'। इन विविद्यों से बत करने से आनय्द की प्रांति होती है। क्यांबिंबिंख — रिवादा के बारद नाम है। यदा नाद नास हिस्सादि। माद माद नाम के चुक्त पत्र की बच्छी की पढ़ने वाला रिवादा नाम है। उस दिन रात्रि को मोजन करना चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को वी में स्नान कराकर उस पर कामित कुप चडाने चाहिए।। तवनन्तर बाह्मणों को हो है के पर जिलाने वाहिए।

ल्लाक्षिकतिकि—इस वत का प्रति एविनार को अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विधावत सूर्य की पूजा का विधान है। तती को सूर्यवहण के अवसर पर उपता करते हुए महाक्षेता मन्त्र का जग करना चाहिए। तदननदर बाह्मणो को भोजन कराना चाहिए। सूर्यवहण के दिन किये गये स्मान, दान तथा जप के अनन्त फल तथा पुण्य होते हैं।

नम्बार्धकी—हिमालय में गढ़वाल जिले के वधाण परणने से हैशान कोण की ओर 'नित्वादेवी' प्रवेतिकार है। यह गौरोशक्कर के बाद विद्दव का सर्वोच्च शिक्षर है। पहने देवी इसमें विराजती है। मांड गुक्क सन्तामी को यहाँ की (प्रति वारवर्ष वर्ष) याचा होती है। इसका आयोजन गढ़वाल का राजकुटुम्ब करता है। नन्दराय के गृह में उत्पन्न हुई नन्दादेवी ने बसुरों को मारकर जिस कुछड़ में स्नान कर सीम्यरूपता पायी थी, वह यहाँ 'कप्कुण्ड' हुई हैं।

तन्वात्रवसीकत—आहार कृष्ण पास की नवसी (कृष्यक्रस्य-तक हारा स्वीकृत) तथा गुक्ल पास की नवसी (हैमार्डि हारा स्वीकृत) तथा गुक्ल पास की नवसी (हैमार्डि हारा स्वीकृत) तथा जाम से प्रमिद्ध है। वर्ष की तीन मानो में विभावित करके तीनो भागों में वर्ष भर भगवती तुर्ग की पूजा करती चाहिए। सतमों को एकभक्त (एक समय भोजन) तथा अच्छाने को उपवान करता वाहिए। दूर्व पास पर भगवान् शिवा तथा हुगी की प्रतिमाकों को स्वापित करके बाती तथा करबन्व के पूर्णों में उनका पूजन कराता वाहिए। राजि को आगरण तथा मित्र-भिन्न प्रकार के जाटकादि तथा १०८ बार नन्दामन्व (बॉ नन्दार्य नम:) के जप करने का विधान है। नवनों के दिन प्रातः चण्डिका देवी का पूजन करके कन्याओं को भोजन कराना वाहिए। ३५० तत्वापवह्रयञ्चल-नम्मारूवार

ननापबह्ववत--हम बत में भगवती हुणों की पूजा स्वर्ण-पादुकाओ, आम्रप्रस्थाने, दूर्वदिनों, अध्यक्षाओं तथा विल्वपमों से करनी चाहिए। एक मास तक यह अनुष्ठान चलता है। पादुकाओं को या तो किसी हुगाँजी के मल को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को। इस बत के आचरण से भक्त समस्त पारों से मुक हो जाता है।

नमासत—आवण मास की तृतीया, चतुर्वी, पचमी, बच्छी, अच्छी, नवमी, एकावणी अववा पूष्मिमा को बतारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का अनुष्ठान होता है। बती नक उद्धित में आहार करता रहे। बाराह्य महीने मिन्न-मिन्न पुष्पो, नवेंग्रों तथा निम्न-मिन्न नामों से देवी की पूजा करनी चाहिए। जप का मध्य यह हैं 'बीम् नच्ये निस्मित चवींन्साधीन नम।' नी बार अववा सहस्र बार इसका जप करना चाहिए। इससे इती समस्य पापो से विनिर्मृत होकर राजपद शास करता है।

ननासमी—मार्गांधं शुक्त सममी को यह ब्रत प्रारम्भ होता है। यह तिविबत एक वर्ष पर्यन्त करता है। वर्ष के ४-४ भास के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में पृषक् पृथक् तृष्य, पृष, वैद्यादि के भिन्न-निन्न नाम उच्चारण कर मूर्य का पूजन करना चाहिए। पश्चमी को एकनक, वर्ष्ण को नक्त तथा सममी को उपवास करने का विधान है।

सिवकोश्वर—एक वैयाकरण का नाम । 'मुक्यबोघ' नामक ध्याकरण बोपदेव द्वारा रखा गया है। बनाल में इसका प्रचार है। इसकी बहुतनी टोकाएँ हैं, जिनमें से चौदह के नाम मिलते हैं। 'काशोश्वर' और 'निन्दकीश्वर' ने इस पर अपने-अपने परिनिष्ट लिखे हैं। निन्दकीश्वर का परिणिट्ट प्रच्य बहुत लोकश्वर हुआ।

निवकेष्यर—वीरजैव मत के एक आचार्य, जिनका प्राप्तुर्भीव अठारह्वी शती में हुआ। इन्होने 'जिङ्गधारणचन्द्रिका' नामक पुस्तक बनायी, जो अर्धिलङ्गायत है।

मन्बिकेव्यर उपपुराण-प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराणी में से एक 'तन्बिकेव्यर उपपुराण' भी है।

निवास—साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वैष्णव तीथं। अयोध्या से सोळह मीळ दिलिण यह स्थान है। यहा श्रा राम के बन-बास के समय जीवह वर्ष का समय भरतजी ने तपस्या करने हुए श्यतीत किया या। यहाँ भरतकुण्ड सरोवर और भरतकुण्ड सरोवर

निवनीनवमीवत---मार्गशीषं शुक्ल पक्ष की नवमी को इस

तिबिबत का अनुष्ठान होता है। इसमें दुर्गाबी का पूजन करना चाहिए। छ-छः मात के वर्ष के दो भाग करके प्रत्येक मात्र में तीन दिन उपवास करते हुए दुर्गाजी के पृथक्-पृथक नाम केतर पृथक्-पृथक पूजों से पूजन करने का विधान है। इस वत के आवरण से बती स्वयं प्राप्त करता है और द्वार्ग के जीटकर शक्तिशाली राजा बनता है।

कार्यो — दिख्य (पवित्र) प्रवृत्तों में नन्दी की गणना की जाती है। नन्दी बैल वित्र का बाहुत है तथा धर्म के प्रतीक रूप से महत्त्वपूर्ण स्वान रखता है। शिवमन्दिरों के अन्तराल में प्राय नन्दी की मूर्ति प्रतिष्ठित होतों है। बास्तव में नन्दी (पशु) उपासक का प्रतीक है, प्रत्येक उपासक का प्रकृत्या पद्माव हाता है। युप्पति (शिव्य) की कुपा से ही उसके पाश (मासान्ति वन्त्रम) करत है। अस्त में बह नन्दी (आनन्द्रमुक्त) भाव को प्रास होता है।

नमः शिषाय— पश्चालर' नामक जैब मन्त्र । लिङ्गायत मता-नुमार किमी लिङ्गायत के दिश्व के जन्म पर पिता-माता गुरु को बुलाते हैं, गुरु बालक के ऊतर शिवलिङ्ग बौचता हैं, बतरि पर बिमूलि कमाता है, इदाल की माला पह्चाता हैं तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र की शिला देता हैं। शिखु इस मन्त्र का आन महल्य करते में स्वय असमर्थ होता हैं। अताय गुरु डारा यह मन्त्र केवल उसके कान में ही पढ़ा जाता हैं।

निम-आनवार-निम्म — ये महात्मा वैष्णवाचार्य नाममूनि तथा नोक्यवीय गाजा गाजराज (१०४२-१०७५ वि०) के समकाजीन थे। इन्होंने तीमक फ्वाओ (स्तुतिजो) के तीन सक्यों को एक में संक्रित्त कर उसका नाम तैया-गाम (देवागाम) अर्थोत् 'देवी माना' रचा तथा राजराज की सहामता से इन पदो को द्वाविड समीत में स्थान दिकाया।

नम्मालवार—वान्तु तीमक आजवारों के नाम बैक्शव भक्तों में अति प्रसिद्ध है। ये अपने आराध्यदेव की मूर्ति को अधोग ते संकृते में ही आनस्य के थे तथा अपने स्तृति-गान के रूप में देवमूर्ति के सामने उसे उंडेकते थे। वे स्तृति-गान कर्ने-रुद्ध कभी आरमिक्सीर ही भूमि पर भी मिर जाते थे। तिहमकू तथा नम्मालबार हमसे यस्वे बड़े माने पर्य है। ममालबार हो। अति प्रसिद्ध है, ये आठवी सत्तास्त्री या उसके आन-पास हुए थे। हुसर विश्वानी ने नमालवार की विभिन्न तिथियाँ बतायी है। द्वाविड वेदों के रचयिता भी नम्मालवार ही है।

नस्कृमीण — विशिष्टाहैत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध सन्य । नुर्वीय श्रीनिवास (अठारहवीं शताब्दी का पूर्वीची ने अपने प्रत्यो में विशिष्टाहैत मत का समर्थन तथा अस्य मतो का खण्टन किया है। उनके रचे ग्रन्थों में 'नयसुर्याण' भी एक है।

नयनावेबी—अध्वाला ने आगे नंगल बीध है, उससे १२ भील पहले आनन्दपुर साहब स्थान है। वहाँ से १० मील आगे मीटरबस जाती है। फिर १२ मील पेडल पर्वतीय बढ़ाई है। वहाँ नामाना देवी का स्थान पर्वत पर है। यह सिद्धपीठ माना जात है। आवण गुमल प्रतिपदा से नवमी तक यहाँ मेला लगता है।

नष्मता—जीव भक्तो को तिमिल में नयनार कहा जाता है। तिमिल टीवों में मायक भक्तो का व्यक्तिवाचक ताम ही प्रसिद्ध है। ये बेलाव आखतारों के ही समकत हैं, हमकी कुछ विश्रेप ज्याधि नहीं है। दूसरे पामिक नैताओं के ममान ये सार्श्विक कर में 'नयनार' कहलाते हैं। किन्तु जब हमके अलग दल मा बोध कराना होता है तो ये 'प्रसिद्ध तीन' कहे जाते हैं।

नयमाराचार्य — एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होंने बेदा-न्ताचार्य के 'अधिकरणसारावली' नामक प्रन्य की टीका लिखी थी । आचार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य थे ।

नरकर्शिमा—प्रित पूर्णिमा अथवा मार्गशीर्थ की पूर्णिमा को अदारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक हमका अनुष्ठान होता है। उस दिन बती उपवास, भविष्य मिणु की पूजा तथा उनके नाम का जय करे। अथवा सम्वान् विष्णु के केश्व से लेकर दामोदर तक बारह नामो का मार्गशीर्थ में प्रारम्भ कर वर्ष के बारहों मास तक कमश वप करता रहे। प्रतिमास अल्पूर्ण कलश, लडाऊ, छाता लया एक जोड़ी वस्त्रों का दान करे। वर्षान्त में इतना करने में असमर्थ हो तो केवल अगवान् का नाम है। इसमें उनकी सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय मानान् हरि का नाम समरण रहुगा, जिससे सीचा स्वर्ण प्राप्त होगा।

नर-नारायण--(१) मनुष्य (नर) और नारायण (ईश्वर) की मनातन जोड़ी (युग्म) ही नर-नारायण नाम से

अभिहित है। व्वेताव्वतरोपनिषद् (४६) में दोनों सस्ना-रूप से वर्णित हैं:

द्वा सुपर्णी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषण्यजाते । तयोरन्यः पिष्पलं स्वादन्यनश्रनश्रन्योऽभिचाकशीति ॥

[ दो पक्षी साथ साथ समाशाव से एक ही विश्ववृद्धा का आश्रम केकर रहते हैं। उनमें से एक बृक्ष के फल बाता ( और ओपफल पाता ) हैं, हुम्मा केवक साक्षी शाव हैं।] इस रूपक में परमात्मा तथा आत्मा के मामुख्य का सनातनत्व वर्णित हैं।

(२) असमदेशीय शाक्त धर्म के इतिहास पर दिष्टिपात करने से पता जलता है कि अनेक लोगों ने इस धर्म को छोटी जातियो या समुदायो से उस समय ग्रहण किया जब असम की घाटी पश्चिम मैं कोच तथा पूर्व में अहोम राजाओं द्वारा शासित थी। कोच राजाओं में से एक 'नरनारायण' था जिसकी मृत्यु १६४१ वि० में ५० वर्ष के शासन के पश्चात हुई। उसके शामन काल में कोचों की शक्ति चरम सीमा पर पहुँची थी। इसका कारण था उसका बीर भाई मिलाराम, जो उसका सेनापति था। नरनारायण स्वयं नम्र तथा अध्ययनशील प्रकृति का था त्तथा हिन्द धर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता था। अन्य राजाओं की भॉति वह भी शाक्त या तथा उसने कामास्या देवी का मन्दिर फिर से बनवाया, जी मसल-मानों द्वारानष्ट कर दिया गया था। उसने धार्मिक कियाओं के पालनार्थ बच्चाल से बाह्मण बलाये। आज भी परवितया गुर्साई (नवडीप का एक ब्राह्मण) यहाँ का प्रमाल पुजारी है। मन्दिर में नरनारायण तथा उसके भाई की दो प्रस्तर मुस्तियाँ वर्तमान है।

नर-नारायण आश्रम—वरिनाय के मन्दिर के पीछे वाले पर्वत पर नर-नारायण नामक ऋषियो का आश्रम है। विद्वास है कि यहां नर-नारायण विश्राम (तपस्या) करते हैं।

नप्रस्कि—ग्रंदिल अचवा नम्मेय मुल्टा एक प्रतीक बववा क्ष्मक या इस का ताल्यमें या मनुष्य के अहरार का एसाल्या के ममुख्य पूर्ण सम्पर्ण । जब मर्म दुष्ट और बिक्तत हो गया और आरमसम्म के बदले दूसरों के माध्यम हे पृथ्यक पाने की परम्मा चलते तो अपने अहरार के दमक के बदले मानव दूसरे मनुष्यों और पणुओं की बिल देने लगा। मध्य युग में यह विकृति बती हुई पृष्टियोचर

नरमेध-नरसिंहपुराष

होती है। पूराणों एवं तल्यों में, जो मध्यकाल के प्रार-भिमक चरण में रवे गये, अनेक स्वानों पर नरविंछ को बची है। यह बिल देवी जिथ्यका के लिए दी जाती थी। कालिकापुराण में कहा गया है कि एक बार नर-बिल देने से देवी चिष्डका एक हुआर वर्ष तक प्रसन्त रहती है तथा तीन नरविज्यों से एक लाख वर्ष तक। मालसीमायब नाटक के पौचवें अक में भवमूर्त ने इस पूजा का वर्णन वहें रोचक डैंग में उपस्थित किया है, अबिक अयोरी (अयोरकट) द्वारा देवी चिष्डका के किस नायका की विल देने की बेच्टा की गयी थी।

यह प्रयाक्रमण निविद्ध हो गयी। नरबिल मृत्युवण्ड का अपराध है। फिर भी दो चार वर्गों में कही न कही में इसका समाचार सुनाई पड जाता है।

न इसका समाचार सुनाइ पड जाता हा ससार के कई अन्य देशों में नरबल्जि और नरभक्षण की प्रधार्णे अब तक पायी जाती रही है।

नरमेथ—इसका शाब्दिक जर्ब है नह मेथ ( यज ) जिसमें नर ( मनुष्य ) की बर्कि दी जाती है। ब्राह्मण प्रत्यों में इस यज का वर्षन मिलता है। यह एक रूपलास्तक प्रक्रिया थी। धर्म के विकुत होने पर यह कभी कभी स्पर्यार्थवादी रूप भी धारण कर लेता थी। किंत में किन्दवर्भ के अन्तर्यत गोस्थ, नरमेध आदि सभी अवाधनीय किशाग बरिता है। 26 गांवरिं।

नरवेबोध - गुरु गोरलनाथ के रचे प्रत्यो में से 'नरवेबोध' भी एक हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के बोज विवरणों में इसका उल्लेख पाया जाना है। इसमें आप्या-रिमक बोघ का विवेचन हैं।

नरसाकेत---महात्मा चरणदाम द्वारा रचे गयं ग्रन्थो में से एक 'नर साकेत' भी हं।

क्पितह (नृश्वह)—पियणु के अवतारों में से नर्रामित्र कथवा नृश्विह चोचा अवतार है। यह मानव और सिंह का सुक्त, विबाह है। यह हिंदक मानव का प्रतोक है। दुण्टक्कन में हिंसा का अवहार ईश्वरीय विचान में ही है अत. भगवान् विष्णु ने श्री मह अवतार सारण किया। इम अवतार की कथा बहुत अवितर हो। विष्णु ने देशा हिरण्यक्तिषु ना विचाया मा अहार के रक्षार्य यह क्षा चारण निया था। यह कथा वैदिक साहित्य तथा तथा तैस्तियेय आरण्यक (१०.१.६) में मी उद्दुत ह। पूराणों में तो यह विस्तार से कही गया है। दे॰ 'अवतार' नरसिंह आगम — रोडिक (शैव) आगमों में से एक 'नर-सिंड आगम' भी है। इसका दूसरा नाम 'शर्बोक्त' या 'सर्वेत्तिर'भी है।

नर्रसिक्षपुर्देशी—वैशास गुक्त स्तुरंशी को नर्रसिक्षपुर्देशी कहते हैं। यह तिथितत है। यदि उस दिन स्वाती नक्षत्र, सानिवार, सिद्धि योग तथा वरिणक करण हो, तो उसका एक करोड्याना ही खाता है। भगवान् नरसिह स्वके देशा है। हेमाडि, २४१-४९ ( मर्रसिक्ट्रासण से) तथा कई अन्य प्रन्यों में इसे नर्रसिक्ट्रासणी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान् नरसिह का क्वार्या हुआ या। उस दिन स्वाती नवत तथा सन्ध्या काल था। यदि यह प्रयोदको अववा गुणिमा से बिद्ध हो तो बदि सन् स्वर्धन को चतुरंती हो वह दिन साझ है। वर्षक्रप्रविचित्त

हुआ है।

पर्सास्त्रक्षमोधक्यी—ज्यादेशीको गडनेवाले गुरुवारके दिन
का बता जा जुम्छान होता है। इस दिन मध्याद्भोचर
काल से अगवान् नर्रीसह की प्रतिसा को स्नान कराकर
उनकी पूजा करनी बाहिए। इसमें उपबास रखना
अनिवार्य है।

आनवाद है।

मत्तिस्कृत्यवित्री—यह जत फान्युन कृष्ण हादशी के दिन

मनाया जाता है। इस दिन उपवास करते हुए नृसिह भग
वान् की प्रतिसा का पूजन करना चाहिए। इस

आवृत एक जनपूर्ण कंजन स्थारित करना चाहिए। इस

आवृत एक जनपूर्ण कंजन स्थारित करना चाहिए। इस

पर भगवान् नृसिह की स्थर्ण, काट अथवा बीच की

प्रतिसा पथरानी चाहिए। इसी दिन पूजनीपरास्त उस

प्रतिसा को किसी बाह्यण को दान मे देना चाहिए। दे०

हेमाहि, १९०२९-३०, बाराह्युराण, ४९.१-७ दवा १४
६ से उद्युक। बाराह्युराण में महा गया है कि यह दत

युनक पक्ष में ही क्या जाय, जबकि हेमाहि, १९०२९ में

हुष्ण पक्ष में ही बत का विधान है। सह भेर क्षेत्रीय जान

नरसिंहपुराण--- उन्तास उपपुराणों में यह भी एक हैं।

जर्रासह बेहता (जरती) —गुजरात के एक सन्त-किव। सारे भारत से पार्थिक भावों को व्यक्त करने की बावद्यकरात से सुवेष, सुजठित और मनोहर वाइसय को जन्म दिया। इदय के जैने कैचे और सुश्म से सुश्म भाव और बृद्धि के सुक्ष्म से सुश्म विचार व्यक्त करने के लिए जोकभाषात्री

को महात्माओं की वाणियों ने सुधारा और सँवारा । राम और कृष्ण, विद्रल और पाण्डरंग के गणगान के साध्यम से इन भाषाओं की शब्दशक्ति अत्यन्त बढ गयी और विमर्श की अभिव्यक्ति पर वक्ताका अच्छा अधिकार हो गया। शीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्रावेशिक भाषाओं ने लिया। विक्रम की पन्द्रवर्षी अताब्दी में नग्सी ( नरसिंद्र ) मेहता सौराष्ट्र देश में हुए, जिन्होंने अपने भक्तिपूर्ण एव बार्श-निक पदों से गुजराती का भण्डार भरा। ये जुनागढ के निवासी थे। इन्होंने राषाकृष्ण की प्रेमलीलाविष-यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सन्दर पदावली रची है। **नर्रासहाष्ट्रमी अथवा नर्रासहवत** — राजा, राजक्रमार अथवा कोई भी व्यक्ति जो शत का विनाश चाहता हो. इस वत का आचरण करे। अष्टमी के दिन वह अक्षत अथवा पृष्पो में अष्टदल कमल की रचना कर उस पर भगवान नरसिंह की प्रतिमा विराजमान करे, तत्पश्चात उसका पूजन करे तथा श्रीवृक्ष (विरुव अथवा पीपल ?) की भी पूजा करे। दे० हेमाद्रि, १ ८७६-८८० (गुरुडपराण से) ।

नरसी मेहता-दे 'नरसिंह मेहता' ।

नरसिंह यति — मृण्डकोपनिषद् के एक टीकाकार नरसिंह यति भी है।

नरसिंह्समध्याय — हम मध्यदाय के विधय में अधिक कुछ ज्ञान नहीं हैं। किन्तु प्रथमात्र तक नरसिंह्स सम्प्रया प्रस्त कित दहा। विध्वयाना की नर्गेष्ठ की एक प्रस्तर मूर्ति हम बात की चुन्ट करती हैं कि विजयनगर एक्य दस् नम्प्रदाय का पोषक था। पज्जब, कस्मीर, मुख्यान क्षेत्रों भी में यह सम्प्रदाय प्राचीन काल में अस्थित था। अज भी अनेक परिचार नर्गिस्ट अवतार की ही पुजा-बर्चा करते हैं। 'नरसिंह्ट उपप्राण' तेन्तुम् सं २३०० ई० के लग-भग अनुवाधित हुआ था। इस मध्यदाय के आधारमध्य

(१) नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्, (२) नृसिंहजनरतापनी-योपनिषद्, (३) नृसिंह उपपुराण और (४) नृसिंहसहिता । नरसिंहस्तोत्र—यह नरसिंह मम्प्रदाय का एक पारायण ग्रन्थ है।

नरहरि स्थामी रामानच्छा की शिष्यपरम्परा में महात्मा नरहरि छठी पीढ़ी में हुए थे। रामचित्रमानस के प्रसिद्ध रचयिता गोस्थामी तुलसीदाम के में गृह थे। तुलसीदास ने इन्हीं से अपने बाल्पन में रामायण की कथा सुनी थी, जिसका प्रणयन स्वयं उन्होंने प्रौडावस्था में किया । वन्हरि—माण्डूक्योपनिवद् के एक भाष्यकार ।

नरहरिदास-दे० 'नरहरि'।

नरहरि नालु--महाराष्ट्रीय भनित सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध महारमा । श्वापि इनके ढारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी कुत्तान्त पर पूर्णतया विश्वसात नहीं किया जा मकता, किस्तु कुछ मराठा लेखक इसका जनुसरण करते हैं। नरहरि मालु 'भित्तिकवामत' नामक ग्रन्य के रचिया हैं।

नरहरियानन्य-स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध शिष्यों में से नरहरियानन्द एक हैं। इनके बारे में 'भक्तमाल' में बड़ी रोचक कथा उदघत है। एक दिन कुछ साध-सन्तो का भोजन पकाने के लिए कुल्हाडी लेकर में लक्खी जटाने वले। जब कही लकडी न मिली तो देवी के मन्दिर का ही एक भाग कुल्हाडी से काट डाला । देवी ने उनसे कहा कि यदि तुम मन्दिर को नष्ट न करो तो मैं आवश्यकता-पति भर की लकडी नित्य दिया करूँगी। देवी तथा नर-हरियानन्द की यह घटना एक परुष देख रहा था। उसने कल्हाडी उठायी और वह भी देवी से नरहरियानन्द के समान ही लकडी प्राप्त करने चला। ज्यो ही उसने मन्दिर के द्वार पर कल्हाडी चलायी तभी देवी ने अवतीर्ण हो उसे आहत कर दिया। फिर जब गाँव के लोग उसे लेने आये तो उसे मरणासन्त पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान इस अर्त पर दिया कि वह नित्य नरहरियानम्द को लकडी पहुँचाया करेगा ।

नरैना—यह शहुपन्य का एक प्रमुख केन्द्र है। शहुपन्यी मुख्य क्या से गृहम्य एवं सन्यासी दो भागो में विभक्त है। गृहुप्य सेक्व तथा सन्यामी ही शहुपन्थी कहुणाते हैं। संन्यासी पाँच प्रकार के हि—न्वाफ्या, नागा, उत्तराडी, विश्वत एवं खाकी। सालसा लोगों का केन्द्रस्थान 'नरैना' है जो जयपुर से चालीस मील दुर है।

नळ नैक्य-जायम बाह्यण (२ २, २, २-२) मे उद्धृत 'नळ नीयम' एक मानवीय गावा का नाम प्रतीत होता है, किसकी तुरुना उस्की विश्वयों के कारण यम (मृत्यु के देवता) से की गयी है। उसे दांबणांग्न ( यम ) के दुस्य माना गया है और अधिक सम्भव है कि यह दीवाण मारत का नगेंग्र हो, जैसा कि यम का भी बंजिण दिशा से ही सम्बन्ध है। ३५४ नवहीयवान-नवरात्र

नवारिकाय— यंगाल का प्रतिक्व तीर्थ स्थान और प्राचीन विद्यालिक् । चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूषि होने से नीड़ीय बेल्णावों का यह महातीर्थ है। कल्कल्ता से ६६ मील इर नवडीए है, यहाँ कई पर्यालाला हैं। वहांचाली निष्कत दिलाण देने पर मन्दिरों में दर्शनार्थ नाति दिवा जाता है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान है, जैसे धामेश्वर, अवैदाजार्थ मन्दिर, गौरतीयिक्ट मन्दिर, अनीमाता-विष्णु-प्रिया मिस्ट कार्याला है।

प्रवाक्त कारिन — त्व नक्ष में के तुष्टीकरण के लिए उनकी पूला करती चाहिए । जम्मकाकोन नक्षम लगनवाज कह- कारा है । चतुर्थ, दशम, पोड़्श तिंहा, मधीर्वाक कार्मों को क्रमता मानत, कर्म, साथारिक, समृद्य तथा वीनाधिक कहा जाता है । सामान्य जन के लिए उपर्युक्त पट्नश्त ही मानानिय है, किन्तु राजाओं को तीन और अधिक माननि चाहिए । उदाहरण के लिए, राज्याधिक के सम्यक्त नक्ष्म, उसके राज्य पर शासन करने बाजा नक्ष्म तथा उसका मंत्रक, उसके राज्य पर शासन करने बाजा नक्ष्म तथा उसका वर्णनक्षम । यदि ये नलम पायहाँ से प्रभावित हों तो उसके परिणाम भी वर निकल्ते हैं । उपयुक्त सामिक कुरमों के नक्षमों के कुप्रभावों को रोजा जा करना है अथवा कम किया जा सकता है।

यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि वैखानय-गृह्यसूत्र, ४१४: विष्णुवर्सन, २१६६; नारव, १५६, १५८५५ तथा बराहिनिहिर की योगयाता, ११० आदि में इस बात में मतनेब है कि जमने कीन तोन से नक्षत्र उपयुक्त नामों की बारण करेंगे।

नवनाय सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकालिक नो नाप मुख्य कहे गये हैं। ये हैं गोरखनाय, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिननाय, गहिनोनाथ, वर्षटनाय, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तनाय (भर्तहरि) और गोपीचन्द्रनाथ।

नषनीत — विकि वन्यों में नवनीत शब्द श्रायः उद्भृत हुआ है। ऐतरिय ब्राह्मण (१३) के अनुसार यह मक्कन का बहु प्रकार है जो आग्तरिक पवित्रताकारक होता है, जबकि देवता 'आय्य' को, मनुष्य' 'घुन' को तेवा पितर्यन 'बायुत' को पमन्द करते हैं। तैतिरीय संहिता (२३, १०,१) में इसका पृत तथा सर्पि नाम से भेद बताया गया है।

नवनीतगवपति---गणपति के उपासको का एक वर्ग । 'शकूर-

विध्वजय' में गाणपत्यों को छः शास्ता-सम्प्रदायों में विभा-जित किया गया है, जो गणपति के छः रूपों की पूजा करने के कारण उन रूपों के नाम से ही प्रसिद्ध है। उनमें से 'नवनीतगणपिन' भी एक है।

नवनीतवेनुवान—कार्तिकी अमावस्या को इस बत का अनुष्ठान होता है। इसमें बहाा और साबित्री की पूजा करनी चाहिए। घेनु के नवनीत का कुछ अन्य फलों, सुवर्ण तथा वस्त्रों सहित दान करना चाहिए।

नवसीरक्कार—आध्वन शुक्ल नवसी को उपवास तथा दुर्गांकों का पूजन करना चाहिए। वस्त्रों, ध्वाता-पता-काको, इण्डियो, दर्गणं, पुण्यामाञ्जो से सम्बन्धन कोर निम्हाइति से मण्डित देवीओं के रच की पूजा करनी चाहिए। विश्वल्यारिणी, महिषासुरम्बिनी देवी की सुवर्णत्रतिमा को रच में विराजमान करना चाहिए। वह विश्वल महिषासुर के शरीर में चुन्य होना चाहिए। प्रणम सबको पर यह रच निकालते हुए दुर्गाजों के मन्विर नक रच लाना चाहिए। आनन्त्र बीत, नृत्य, नाटको. गानुनिक वाद्यों से रात्रि में जागरण करने का विधान ह | दूर्गरे दिन प्रभात काल में देवी की प्रतिमा को लाना बराकर दुर्गांकों के मको को भोजन कराना चाहिए। प्रशिक्त को पलस, बुच्य तथा गी का दान करना

नवमी के बत- — दे० कृत्यकरूपतक, २७३२३०८; हेमार्ट, १८८०९६२, कालनियंब २२९-२३०, तिबितस्थ, ५९-१०३, पृष्ठावांधिक्तामांण, २३९, १४५२; बतराज, ३१९-३५२ । अध्यीविद्या नवमी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तिजितस्य, १९ तथा धर्मसिष्यु, १५ के अनुसार जैन गुक्न नवमी को ममस्त योगिनियों में से भ्रद्रकार ने गणसुद्ध प्रत्नाया गया था। इसलिए सभी नवमियों को दुर्गाओं के भन्न, का उपवाम करके उनकी पूजा करनी बाहिए।

नवरल---वन्लभाषार्य द्वारा रिवन एक ग्रन्थ। इसकी गणना शुद्धादैत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थों में की जाती है।

नवरात्र—शास्त्रीय आधिवन शुक्त प्रतिपदा से नवमी तक और वागित्तक जैत्र शुक्त प्रतिपदा से नवमी तक का समय 'नवरात्र' (नी रात ) कहलाता है। इसमें देवी के प्रीत्यर्थ उनकी स्तुति, पूजा, अत आदि किये जाते हैं। शार- नवरात्रि-गायदेवमद्र ३५५

बीय नवरात्र में तो नवों दिन बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है। विशेष कर पट्टी, समगी, अप्टमी और नवमी को देवों की पूजा का आर्त माहात्म्य है। देवी की प्रति-माजों का पूजन सार्ट देश में, विशेष कर बंगदेश में बड़ी धूमभाम से होता है। नवरात्र में 'बुगीससशती' का पाठ प्रायः देवीभक्त विशेषता करते हैं।

## नवरात्रि-दे॰ 'नवरात्र'।

मचम्बुहार्चन — मुक्त एक की किसी एकादशी अववा ृषाणाइ खवचा छात्रुन की संक्रानित के दिन इस प्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन भगवान् विष्णु की पूजा की जाती है। किसी युक्त स्वक्र पर हैंगानसुक्षीय भगवान् विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए। मण्डप में द्वार तथा इसके मध्य में कमण्ड की आकृति किसत होनी बाहिए। देवनाओं के अल्ट आयुधी को आठि विशासों में अहित करना चाहिए। यथा वच्च, शक्ति, गटा (यम-राव की) जहु, वरुणपाश, ब्वज, गदा (कुबेर को) और लिएफ (गिन्जी का)। भगवान् वायुद्ध, सकरण, नारायण तथा बानन (जो भगवान् के ही ज्यूह है) के लिए होंम करना चाहिए।

नवानमंत्रमण—नयो फतल आतं पर नव भाग्य का म्रहण करना नवान्तमंत्रण कहलाता है। मूर्य के वृष्टिक राशि के १४ अया मे प्रवेश करते ते पुत्र हसका अनुष्ठान होना बाहिए। दे क हत्सवारसमुख्यत, ५७। तीकमत-पूराण (पृ० ७२, पद्य ८८०-८८८) मे इन समारोह का वर्णन मिस्ता है। इसमे मोत, समीत, वेदमन्त्रादि का उच्चारण तथा ब्रह्मा, अनन्त ( शेष ) तथा दिक्सलो का पुजन होना चाहिए।

नस्यस्थाय — वैदिक, बौद और अन ने नायिकों के बीच विक्रम की पाँचवी जाताओं से लेकर तेरहतीं जातावी तक बराबर दिवार बलाता रहा। इससे लण्डन-भण्डन के अनेक सन्य बने। चौरहती खाताब्दी में गंक्केश उपा-ध्याय हुए, जिन्होंने 'नव्य स्थाय' की नीव डाली। प्राचीन न्याय में प्रमेश आदि जो मोलह पदार्थ ये उनमें से और सबको किनारे करके केवल 'प्रमाण' को लेकर ही मारी शब्दाहम्बर सहवा किया गया। इस नव्य न्याय का आविमींब मिलिला में हुआ। पिपिला से नाइस्थि ( नींदया) में जाकर नव्य न्याय ने और भी विशाल रूप धारण किया। न उसमें तस्वितर्णय रहा, न तस्व-निर्णय की सामध्ये। केवल तर्क-वितर्क का धीर विस्तार हुआ। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रमाण के विशेष अध्ययन का यह बद्भुत उपक्रम है।

नाक —-वीमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ( ३१३, ५ ) में 'नाक' एक आचार्ष का नाम है। सम्प्रतत ये नाक, शत्यच्य ब्राह्मण (२२.५, २, १,), नृहदारण्यक उपनिषद ( ६ ५, ४ ) सचा तींसिरीय उपनिषद ( १८, १ ) में उद्यूत नाक मौदाण्य ( मृदाण के वजज ) से क्रिफ़र है। नाक —यनुवेंद सीहिता में उद्यूत अस्तमेय यज्ञ सन्वन्धी

नाक—यजुर्वेद संहिता में उद्भुत अहबमेध यज्ञ सम्बन्धी बलिपण्डा तालिका में नाक नामक एक जलीय जन्तु का नामोल्लेख भी है। मम्भवत: इम पश का नाक अर्थ है, जिसे पीछे संस्कृत में 'नक्ष' कहा गया।

नाम—वातपथ बाह्मण में यह जब्द एक बार (११.२,७, १२) महानाग के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। बहुदारण्यक उपनिषद (१,३,२४) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (८२१) में स्पष्ट रूप से इसका अर्थ 'सर्प' है। सुत्रों में पौराणिक 'नाग' का भी उल्लेख है जिसकी पूजा होती थी। नाग अथवा सर्प-पूजा हिन्दू धर्मका एक अङ्ग है जो अन्य कई धर्मों में भी किसी न किसी रूप में पायी जाती है। चप-लता, शक्ति और भयंकरता के कारण नाग ने मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। कई जातियो और वंशों ने 'नाग' को अपना धर्मचित्र स्वीकार किया है। कुछ जातियो में नाग ( सर्प ) अबध्य समझा जाता है। नामततीया-(१) यह वृत मार्गशीर्य शक्ल ततीया को आरम्भ होता है और तिथिवत है। यह एक वर्ष तक चलता है। प्रतिमास गौरी के बारह नामों में से एक नाम लेते हए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये है-गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, मगला, बैटणवी, लक्ष्मी, जिवा और नारायणी। ऐसा विश्वास है कि इससे स्वर्गप्राप्ति होती है।

(२) भगवान् महेच्बर की अर्थनारीस्वर रूप में पूजा करनी चाहिए। इसमें बती को कभी भी पत्नी विद्योग नहीं भोगना पडता। अथवा हरिहर की प्रतिभा का केखब से दासोसर तक बारह नाम न्द्रते हुए पूजन प्रति माम करना चाहिए।

नागरेशमहु—विक्रम की चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में सन्त चक्रधर ने मानभाउ सम्प्रदाय का जीगोंद्वार किया। ३५६ गामद्वादती-नापत्रस

उनके पश्चात् सन्त नागदेव भट्ट हुए जो बादबराज राम-चन्द्र और सन्त जानेश्वर के समकालीन थे। बादवराज रामचन्द्र का समय संवत् १३२८-१३६३ है। सन्त नाग-देव भट्ट ने इस पन्य का अच्छा प्रचार किया था।

नामबाक्यी— मार्गशीर्ष शुक्क द्वादशी को इस वत का अनुष्ठान होता है। इस दिन उपवास करना चाहिए। यह तिपिवत है। दती को विष्णु भगवान के बारह नामें में है एक नाम लेना चाहिए, यथा नारासण नाम मार्ग शीर्ष तथा पौर में, माथव नाम मार्ग होई तथा पौर में, माथव नाम मार्ग महिल तक दामोदर नाम। वर्ष के अन्त में बड़ाई वाली तौ, जन्दन, वक्को आदि को दान में देना बाहिए। विद्वादा किया जाता है कि इसके अनुष्ठान से दती विष्णु लोक को जाता है।

नामनाथ — नाथ सम्प्रदाय के नी नाथों में से नामनाथ भी एक है। इनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक रूप से कुछ विशेष ज्ञात नती है।

नागपञ्जानी-सर्पपूजा के त्योहारों में नागपञ्चमी सबसे प्रमुख है। दक्षिण भारत में इसे 'नागरपञ्चमा' कहते हैं। यह त्योहार श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है। इसे वर्षा-ऋतु में मनाये जाने का कारण नागों की वर्षादने की शक्ति से सम्बन्धित प्रतीत होता है। दक्षिण भारत में इस दिन सर्पविवरो पर फूल, सुगन्ध आदि चढाते है तथा दूध ढारते हैं। वृक्षों के नीचे स्थापित नागमूर्तियों के दर्शन किये जाते है। त्योहार के दिन इन मूर्तियो पर दूध, दही आदि चढाया जाता है। मध्यभारत में श्रावण मास के किसी विशेष दिन एक पुरुष नागमन्दिर में जाकर वहाँ पिट्रा खाकर कौटता है। यदि ऐसा न किया जाय तो सारा परिवार काले नागो से आक्रान्त किया जाता है, ऐसा विश्वाम है। इस दिन घर की दीवारों पर नागचित्र अकित कर उसकी पूजा होती है तथा घर की बुढिया इस पूजा के प्रारम्भ होने की कथा मुनाती है। उत्तर प्रदेश के पवतीय शागी में इस दिन शिव की पूजा 'रिखेश्वर' के रूप में की जाती है। शिव को नागों में थिरा मानते हैं तथा उनके सिर पर नागछत्र रहता है।

इस दिन नाम की पूजा दूथ-लाजा से होती है। इसका उद्देश्य यह हाता है कि नाम अथना सर्प सन्तुष्ट होकर किसी जीवधारी को कार्ट नहीं। यह दिन मल्लो का लास स्पोहार होता है। अन्वाडों में पहलवान इकर्ठे होत है और अपने-अपने करतब दिकाते हैं। नागपश्चमी के दिन नागपुजा ही यद्योंप इस लोहार की मुख्यता है, तथापि कुसतो और मल्लो के खेल विषोध आकर्षण रखते हैं। कदिकारी मुद्राया का खेल भी करती हैं और उनका किसी सरोबर अथवा नदी में प्रवाह कर देती हैं।

सामपूजा—मार्गशीर्ष शुक्त पञ्चमी को इस पूजा का अनुष्ठान होता है। स्मृतिकीस्तुम (४२९) के अनुसार यह पूजा दाक्षिणात्यों में विशेष रूप सं प्रचित्त है।

नागमें त्रोपकामी—इस तिथि के बतकर्ता को कडुए तथा खट्टे पदायों का सेवन छोड देना चाहिए तथा नागप्रतिमाओं को दूष में स्नान कराना चाहिए। इस अनुष्ठान से नागों से उमकी मैत्री हो जाती है।

सामबंबी—मध्य प्रदेश के मुआमी तथा नामबंधी अपने को संपंत्रवं को के बजा मानले हैं। बन्धई के लापित (ताक) अपने को रोग (अनन्त, वेंग) का बंधा अ सत्कांत हैं। निमाद जिले के कुछ नागर बाह्मण अपने को बाह्मण पिता तथा नाग माता से जन्म-न मानते हैं। इसी कारण कुछ जाहमण उनका पत्कांत हैं। इसी कारण कुछ जाहमण उनका एक मानते हैं। इसी कारण कुछ जाहमण उनका एक मानते हैं। उसा में कुछ एंसे लोग है वो अपने को नामकच्या करने हैं। वरमा में कुछ एंसे लोग है वो अपने को मानकची है। गण्यमानी लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते हैं। गण्यमानी लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते हैं। गण्यमानी लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते हैं। गण्यमानी लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते हैं। गण्यमानी लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते हैं। गण्यमानी लोग को नामकची मानते न नाम उत्ति मानते हैं। छोटा नामगु का जानक परिवार आपनी उत्ति पुण्डराक नाम से वत्लाना है। इस प्रकार कई जीनमा और बद्द अपने को नामबंधी कहते हैं और नागों की पूजा

नामाजत — (१) कार्किक शुक्क जहुउँ को इस ब्रह्म का अनु-द्यान किया जाना है। इस दिस उपयान करता चाहिए। होग, शहुराक तथा अन्यास्य नारों का पूजर, करहम आदि से पूजन करना चाहिए। प्रान काल तथा मध्याह्म में दूस में उनको स्थान करनात तथा दुख्य पान कराता चाहिए। तत्यच्यात् उनका पुजन करना चाहिए। फल यह होता है कि सर्थ कभी हानि महो गहुँबातं।

(२) पञ्चमी को नागमूर्तियां का कमलय गो, मन्त्रो तथा पृथ्वों में पूजन करते हुए घो, दूध, दहीं, मधु की धाराओं को छोडना चाहिए । इसके पञ्चात् होम करना चाहिए । इससे बिकों से मुक्ति तो होती ही है. साथ ही पुत्र, पत्नी तथा सीभाग्य की भी उपलब्धि होती है।

नामरसेन—एक देवविशेष का नाम । उत्तर प्रदेश में काड़ी एक हफ्त जाति हैं। ये मुख्यत. बाक होते हैं तथा दुर्गा के शीतका रूप की पूजा करते हैं। ये कुछ छोटे देवनाजों की भी उपायतम करते हैं, जो विश्वतियों से रखा करने तथा उनकी खेती को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ऐसे ही उनके छोटे देवों में से एक देवता 'नागरसेन' हैं। मह् बीमारियों का नियन्त्रण करता है। इतका सम्बन्ध भी नाग से ही जान पड़ता है।

नागा—गृह संस्कृत 'नाम' का तद्भव रूप है। प्राथीन अव-भृत मृति करिल, स्तायेश, अग्रयभरेद आदि के आवर्ध पर बलनेवाले चतुर्वाभामी मागु-सत, जो त्याम की पराकाण्य के अनुस्य परस्य तह भारण नहीं करते, नामा कहे आदे हैं। मध्यकाले मे अपनी परम्पा के रक्षार्थ ऐसे सामु 'जमात' के रूप में सामित्र हों गये और इनके आरम्पारी दल बह गये, जो अपने मठ-मन्दिरों के रक्षार्थ जूनी समर्थ से भी निमुल न होते थे। आगे चल्कर में लीग यी-बर्चणव के रूप में स्ववर्ग के ही। परम्पा अनु हो गये। अविवेक-वा इनके दल एफ्लि युग में मराठा, निजाम, राजपूत, अवस्त हुए राजनीतिक पाजा पल्ट देते थे।

आजकल नागा साधु दसनामो गुसीई, बैरागी, बादू-गबी आदि जमातों के अन्तर्गत रहते हैं और हरिद्वार, प्रयाग आदि के कुम्मेरेलों में हायी, थोडे, छत्र, जमर, बजा आदि से मफ्जित होकर अपने राजसी अभियान का प्रदर्शन करते हैं।

नागा साधु-दे० 'नागा'।

नामेश — नागेश भट्ट मजहरी शताब्दी से हुए थे। ये शब्दा-हैत के कुट प्रिणायक है। दम निवाल्त का सर्वाञ्चेण विवेचन हम्हांने अपने प्रस्य 'बैयाक्रणमिद्धान्तमंजूषा' में किया है। ये स्थाहरण के उद्भट विद्वान् होते हुए साहित्य, दर्शन, प्रमंशास्त्र, मन्यशास्त्र आदि के भी विचक्षण बन्य-कार थे। पत्त्रक्षांक के महामाय्य और मुट्टीण दीशित को विद्धान्तकोमुदी पर त्यी गयी इनकी स्थाव्याएँ गम्भीत्या के कारण मीशिक बन्य जैसी ही मानी जाती है।

नागेश, उपनाम नागोजी भट्ट काले महाराष्ट्रीय ये और शास्त्रजियतन में निमम्म रहने के कारण काशी से बाहर न जाने का नियम प्रहुष किये हुए थे। इनकी इस बीध षयपुरनरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अध्यक्षेत्र यक्ष के अध्यपिष्टत के रूप में आमन्त्रित किया था, किन्तु इन्होंने इस संमान्य आतिष्य को 'क्षंत्रसन्यास' के कारण अस्यीकार कर दिया।

नामेडबर—काशी में शिव महादेव की पूजा 'नागेडवर' के रूप में भी होती हैं। सर्प उनकी मूर्ति में लिपटे दिखाये जाते हैं।

नाधवेष---सर्वप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी ने बुद्धाद्वैतवाद का प्रचार किया । उनके शिष्य का नाम ज्ञानदेव था। ज्ञानदेव के शिष्य नाथदेव और त्रिस्तो-चन थे।

नामब्रहारा—मंबाइ (राजस्वान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्ष। यहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीनायओं का है। यह वस्त्रका अभ्यया को प्रमाय पीठ है। भागत के अमुल्व बेळाव रीठों में इसकी भी गणना है। श्रीनायओं के मन्दिर के आह-पास हो नवनीतलालजी, विट्ठलनायओं, कत्याणरायओं, मदनगाइनओं और वनमालजी के मन्दिर तथा महाप्रमू हरिरायओं की ठेकन है। एक मन्दिर मीरावाई का भी है। श्रीनायओं के मन्दिर में हरतिलिखत एव मुदित खन्यों का सुन्यर पुस्तकारण भी है। नामदाग पीठ का एक विद्याविमाण भी है, जहाँ से मम्प्रदाय के प्रन्था का प्रकाशन होगा है।

नावमुनि (वैक्ववाचार्य)—विधिज्ञारित भग्नदाय के आजायों की परम्मार का क्रम इस प्रकार माना जाता है—भगवान् सी नारायण ने अगजजननी श्री महाज्ञ्मी को उपदेश दिया, द्यामध्यी माना से वैक्कुष्टागर्यद शिव्यक्ष्मेत को उप-देश मिला, उनमें शठकोप स्वामी को, उनसे नायमुनि को, नावधुनि से पुण्डरीकाल स्वामी को, इनसे रामसिक्य को और राममिन्न से यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त हुआ।

'जासमुनि' श्रीवेणन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हो गये है। ये लगभग १६५ किसान्य में दर्तमान में 1 इतके पूर्व ईक्टरमृति के छोटी अवस्था ! है गरन्तेन किसार गये । ईक्टरमृति के पुत्र यामुनावार्य में 1 पुत्र की मृत्यु के बाद नाम्मृति ने सन्यास के लिया और मृत्यि की तरह विदक्त अविन वितान के लिया है के सर्पा ह करना नाम नाम्मृत्र में हा । इत्ते हैं कि उन्होंन योग में अद्भुत नाम्मृत्र कि । । इत्ते हैं कि उन्होंन योग में अद्भुत

346 नायसम्प्रदाय

सिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इसी कारण वे योगीन्द्र कहस्राते थे।

नाथमृति ने नम्मालवार तथा अन्य आस्वारों की स्त्रुतियों को संग्रह कर एक-एक हजार छन्दों के चार वर्गी में विभक्त किया तथा इन्हें द्रविष्टगीतों के स्वर-ताल में बौधा। सम्पर्णग्रन्थ 'नालाभिर प्रवन्धम' अथवा चार हजार स्तुतियों का ग्रन्थ कहलाता है। त्रिचनापल्ली के श्रीरज्जम मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तृतियों के गान की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए। यह प्रथा अन्य मन्दिरों में भी प्रचलित हुई तथा आज बड़े-बड़े मन्दिरो में इनकी प्रचारित शैली में स्तृतियों का पाठ होता है।

ये धार्मिक नेता एवं आचार्य भी थे। इनकी देखरेख में एक विद्यावंश का जन्म हुआ जिसके अन्तर्गत कई सस्कृत तथा तमिल विद्वान् श्रीरङ्गम् मे हुए। इस वर्गका प्रधान कार्य 'नालाभिर प्रथन्धम' का पठन या। अनेक भाष्य इस पर रखे गये। 'न्यायतन्व' तथा 'योगरहस्य' नामक दो और ग्रन्थ इनके रचे कहे जाते हैं।

नायसभ्यवाय-जब तान्त्रिको और सिद्धो के चमन्कार एवं अभिचार बदनाम हो गयं, शाक्त मदा, मासादि के लिए तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स्त्री-सम्बन्धी आचारो के कारण घणा गी दृष्टि से देखे जाने लगे तथा जब इनकी यौगिक क्रियाएँ भी मन्द पडने लगी, तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए ही उस समय नाथ सम्प्रदाय का उदय हुआ। इसमें नव नाथ मुख्य कहे जाने हैं: गोरक्ष-नाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, वर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचन्द्रनाथ। गोरक्षनाय ही गोरवनाय के नाम से प्रसिद्ध है। दे० 'गोरखनाथ'।

इस सम्प्रदाय के परम्परासस्थापक आदिनाथ स्वय शक्तर के अवतार माने जाते हैं। इसका सम्बन्ध रसेइबरी से है और इसके अनुयायी आगमों में आदिष्ट योग साधन करते हैं । अतः इसे अनेक इतिहासक शैव सम्प्रदाय मानते है। परन्तु और धाँबों की तरह ये न तो लिङ्कार्चन करते है और न शिवोपासना के और अक्टों का निर्वाह करते हैं। किन्तु तीर्थ, देवता आदि को मानते हैं, शिवमन्दिर और देवीमन्दिरों में दर्शनार्थ जाते हैं। कैला देवीजी तथा हिंग-लाख माता के दर्शन विशेषत. करते हैं, जिससे इनका शाक सम्बन्ध भी स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्तु भस्मस्नान का एक विशेष तात्पर्य है--जब ये लोग शरीर में क्यास का प्रवेश रोक देते है तो रोमकुपों को भी भस्म से बन्द कर देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में यह महत्त्व की यक्ति है। फिर भी यह शद्ध योगसाधना का पन्थ है। इसीलिए इसे महाभारत काल के योगसम्प्रवाय की परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिए। विशेषतया इसलिए कि पाशपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हलका सा ही देख पड़ता है। साथ ही योगसाधना इसके आदि, मध्य और अन्त में है। अत यह शैव मत का शद्ध योग सम्प्र-

इस पन्य वालो की योग साधना पातञ्जल विधि का विकसित रूप है। उसका दार्शनिक अश छोडकर हठयोग की किया जोड़ देने से नाथपन्थ की योगक्रिया हो जाती ह । नाथपन्थ में 'ऊर्व्वरेता' या अखण्ड ब्रह्मचारी होना सबसे अधिक महत्त्व की बात है । मास-मद्यादि सभी ताम-सिक भोजनो का परा निषेध है। यह पन्थ चौरासी सिद्धी के तान्त्रिक बज्ज्यान का सास्त्रिक रूप मे परिपालक प्रतीत होता है।

जनका ताल्बिक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल' है। उसी परमात्मा तक पहुँचना मोक्ष है। जीव का उससे वाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्त ब्यावहारिक दृष्टि से उससे सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग है। इसी जीवन में इसकी अनुभृति हो जाय, पन्य का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढी काया की साधना है। कोई काया को शत्र समझकर भानि-भौति के कष्ट देता है और कोई विषयवासना में लिप्त होकर उसे अनियंत्रित छोड देता है। परन्तु नाथपंथी काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयक्त साधना करता है। काया उसके लिए वह यन्त्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानभति कर लेता है, जन्म-मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा-मरण-ज्याधि और काल पर विजय पा जाता है।

इस उद्देश्य की प्राण्ति के लिए वह पहले काया शोधन करता है। इसके लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग केषट्कर्म (नेति, धौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति और बाटक ) करता है कि काया शुद्ध हो जाय । यह नाथपन्थियां का अपना आजिक्कार नहीं है, हठयोग पर लिखित 'घेएण्डसंहिता' नामक प्राचीन ग्रम्थ में बर्णित सारिवक योग प्रणाली का ही यह उद्धार नाथपंथियों ने किया है।

इस मत में शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ अनुशासित है। योगासन, नाढी ज्ञान, षटचक निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य अंग हैं। शारीरिक पुष्टितथा पंच महाभूतों पर विजय की सिद्धि के लिए रसविद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान है। इस पन्थ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाये नहीं जाते। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं। नाथपंथी योगी अलल (अलक) जगाते हैं। इसी शब्द से इष्टदेव का व्यान करने है और इसी से भिक्षाटन भी करते हैं। इनके शिष्य गुरु के 'अलक्का' कहने पर 'आदेश' कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैं। इन मन्त्रो कालक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष है जो वेदों और उपनिषदो का ध्येय है। नाथपंथी जिन ग्रन्थों को प्रमाण मानते है उनमे सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी प्रन्य घेरण्डमंहिता और शिवसहिता है। गोरक्षनाथ कृत हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्षसहस्र-नाम. चतरशीत्यासन, यांगचिन्तामणि, योगमहिमा, योगमार्तण्डः योगसिद्धान्तपद्धतिः विवेकमार्तण्डः सिद्ध-मिद्धान्त पद्धति, गोरखबोध, दत्त गोरख सवाद, गोरख-नाथजी रापद, गोरजनाथ के स्फूट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त योग, ज्ञानविक्रम, योगेव्वरी साखी, नरवैबोध, विरह-पुराण और गोग्वसार ग्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण-ग्रन्थ है।

नाचिनम् उपनिषद्—पह योगवर्गीय एक उपनिषद् है। इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यह चूलिकोपनिषद् का अनकरण करती है।

सानक—सिल्ल धर्म के मूल सस्वापक गुरु नानक (१४६६-१५३८ ई०) थे। वे काहीर जिन्ने के तकवाकी नामक स्थान के सभी पातिवार से उत्पन्न हुए थे। उनके जीवन की कहानी अनेक जनमसावियों में कही गयी है, किन्तु निर्मिष्त रूप से कुछ विशेष आत नहीं हुवा है। इस्लाम की अंधी के कुछ ठटे पड़ने पर बिन पारतीय सन्त-महासानों ने हिन्दू धर्म के सारता (इस्लाम के अंधी के कुछ ठटे पड़ने पर बिन प्रतिया तस्त्रों का जनता में लोकभाषा द्वारा प्रचार किया. उनमें गुरु नानक प्रमुख थे। कुछ अंशो में इनका मत कबीर से मिलता-जुलता है या नहीं यह अनिश्चित है। नानक ने अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओं का सत्सग किया। पंजाबी के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत, फारसी तथा हिन्दी का भी ज्ञान था और इन्होंने सुफी सती तथा हिन्द सन्तों की रचनाएँ पढी थी। इन्होने सारे उत्तर भारत में घूम-बुमकर पजाबीमिश्रित हिन्दी मे उपदेश किया। मर्दाना नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने के समय तीन तार वाला बाजा बजाता था। उन्होने अनेक अनु-यायी इकट्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी' पद्यों की एक संग्रह तैयार किया । उनमें से अनेक गीतियाँ भगवान की दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट्ठी की गयी थी। कविता के क्षेत्र में नानक की कबीर से कोई तुलना नहीं, लेकिन नानक की रचनाएँ सादी, माफ तथा विचारों को सरलता से वहन करने में समर्थ है। दर्शन के दो ग्रन्थ भी (संस्कृत में ) 'निराकारमीमामा' तथा 'अद्भतगीता' लनके रचे कहे जाते है।

उनके मत के अनुसार ईएवर एक है, शाक्वत है तथा हुटब से उनकी पूजा होनी नाशिए, न कि मूर्ति की। क्रिट्टुन एवं इस्काम ये रासते हैं किन्तु ईवर एक ही है। गृहस्य का जीवन मंन्याम से अधिक स्तुत्य है। वर्ष के नैतिक यदा पर उन्होंने अधिक जोर बाला। बहैत बेवान्त के अनेक विचार, ईवर की व्यक्तित्व सम्बन्धी कहानतें भी नानक की विशालों में प्राप्त है। 'मार्य' का अम होना तथा गृक की महला भी उन्होंने बतायी है। ईवर से एकरव या ईवर में श्री किल्य अथवा अपने को नो देना गोल है। नानक ने अपने पापों को स्वीकार करते हुए आग्ने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी ईवर का अवतार नहीं कहा। नानक के पश्चात् सिक्सों केनी गृक हुए जिनका वर्णन अन्य स्थानों में हुआ है। हे॰ शिक्सरें

नानकपन्य-पुर नानक न नानकपन्य चलाया जो आये चलकर दसर्वे गुरु गोविन्दसिंह के समय में 'सिमस्य मत' बन गया। शेप विवरण के लिए दें० 'नानक' शब्द ।

नानकषम्बी---नानक के चलाये हुए पंथ के अनुयायी नानक-पथी कहलाते हैं । नानकपंथी सिक्खों से अपने को भिन्न मानते हैं । जैसे कबीरपंथी अपने को सनातनी हिन्दू ३६० नामकपुषा-नामकरण

कहते हैं, वेसे ही नानकपंथी भी कहते हैं। इनमें सिक्खों कौ अपेका विभेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम है। ये गुरु नानक की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं।

नातकपुत्रा—एक थार्मिक मध्यदाय, जो 'उदासी' कहलाता है। इसके प्रवर्त्तक गुरु नातक के पुत्र जीवन्द्र वे इसीलिए इसके मानतेवालों को 'नानकपुत्रा' भी कहते है। ये जपने को सनातनी हिन्दू समझते है और अपने को नानक-पंत्र तथा सिक्स भर्म से जला मानते हैं।

नामसम्बन्धर—प्राचीन निमल धीन मन्त प्रायः कवि थे। ये बैण्यन आनन्दारों के ही सद्द्या शिव के भक्त थे। इनमें तीन अधिक प्रसिद्ध हैं। तीनों में में पहले का नाम नान-सम्बन्धर है। ये सानवी शताब्दी में हुए। विशेष विवरण 'तामिल जीव' शब्द में देले। नानसम्बन्धर ने अनेक गीतों और स्वितियों की रचना की हैं।

नापिस—एस शब्द का उल्लेख नात्रम बाह्यण (११,२,०)
तथा कारवायन चौत गृत (७.२,८,१३), आरबस्यायन
गृह्यमुत्र (११७) आदि से हुला है। किन्नु प्राचीन शब्द
बात है (कृ० १०,१४२,४) को 'बप' मे बना है, जिसका
अर्थ हैं 'चीर किया करना' जबता 'बाल काटना'। मुनकों
को जलाये जाने के पहले और किया होती है (अथवें बेद,
५१९,४)। धार्मिक कृत्यों में नापित का मुख्य और
आवध्यक स्थान है। बहु योतित का एक प्रकार मे
सहायक होता है।

सामां सी—नाप्ताओं की रचना 'सन्तान' आर्थि प्रसिद्ध है। सामाओं रामाननी बैल्मव से और सन्त कवि अवदास के सिष्य से । उन्हीं की आक्षा से सामाओं ने अकसाल प्रत्य प्रस्तुत किया। नामाओं उन दिनों हुए से, जब निरिधा-ओ सहला संप्रदास के अप्यास से तथा तुल्लीरास जीवित से। इनका काल १६५० – १६८० ६० के सप्य है। 'सन-मार्ल परिचर्ग हिन्दी का काल सन्द है तथा छप्प छद्र से रात्ति है। यह 'सुवदा' लिला गया है तथा सम्य के बिमा इसको समझना दुन्कर है। इस धंग में नाभागी ने सभी समझदायों के महात्माओं के स्तात की है और अपने आब अत्यन्त उदार खो है। अकों के स्तात से इसका

बडा आदर हुआ है। नाभाजी का शुद्ध नाभ नारायणदास कहा जाता है। मामावास—दे० 'नाभाजी'।

नामानेविष्ठ अयका नामाग विष्ट--ये मूर्यवंशी या वैव-

स्वत मनु के बंबज थे। पन्वतीं संहिताओं एवं बाह्यणों के अनुसार जब इनके पिता मनु ने अपनी सम्पति पुत्रों में बोटी तो नामानंदिय्य को छोड़ दिया तथा उन्हें भी को को किर सामानंदिया। स्रों की योजों को देकर साम्त किया। बाह्यणों में नामा-नेदिन्छ की ऋचाएँ बार-बार उद्युत हैं, किन्तु इनसे इनके प्यथिमा के बारे में कुछ मी जात नहीं होता। पूराजों में मानवशंकी नामानंदिय्य का अधिक विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

नाविकम्बलतीर्थं — यह थानेसर नगर के समीप है। कहा आता है कि क्षी स्थान पर भगवान् विष्णु की नामि के कमान से ब्रह्मा की उप्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यात्री स्नान, बार तथा विष्णु गर्व ब्रह्मा का पूजन करके अनस्त फल के भागी होने हैं। सरोवर एकका बना हुआ है तथा बही ब्रह्माओं महित सगवान् विष्णु का छोटा सा मन्दिर है।

नाम—वैष्णव मध्यदाय की दीशा प्रहुण करने के लिए गुरु का चुनाव करना पडता है। दीशा के अन्तर्यंत पीच कार्य होने है—(?) ताप (शरीर पर माध्यदायिक चिह्नादुक्त), (२) एग्ट्र (साध्यदायिक चिह्न का तिलक्त), (३) नाम (मध्यदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (भिक्त-विषयक मृत्रकण अग्रवन्साम ग्रहण करना) और (५) याग (पुत्रा)। भीक्तमार्थ में बच करने के लिए नाम का अस्य-धिक महत्व है, विशेष कर करिष्य में।

भगवान् के नाम की महिमा प्राय सभी सम्प्रदायों में पार्या जाती है। नाम और नामी में अन्तर न होने से ईस्वर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हा सकती है।

नामकरण—हिन्दुओं के स्मार्त मोलह संस्कारों में से एक सस्कार । वर्मजास्त्र में नामकरण का बहुन महत्त्व हैं : नामाम्बिलस्य व्यवहारहेतुं शुभावह कर्ममु भाग्यहेतु । नाम्मैत कीर्ति लभने मनुष्यस्तत प्रशस्तं बलु नामकर्म ॥ (बहस्पति)

[ निषिषत हो नाम समस्त व्यवहारों का हेतु है। शुभ का बहुन करने बाजा तथा आयय का कारण है। मुख्य नाम से ही कोर्ति प्राप्त करता है। इसकिए नामकरण की किया बहुत प्रश्नस्त है। ] इस संस्कार का उद्देश्य है सोच-विचार कर ऐमा नाम रकता जो मुस्ट, माझुक्तिक तथा मामवामाली हो। । प्राप्त चार प्रकार के नाम रखी आते हैं—(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक गाम, (३) कुलदेवतापरक नाम तथा (४) लौकिक नाम। जिनके कच्चे जीते नहीं वे प्रतीकारात्मक अथवा घृणाल्पद नाम भी रखते हैं।

नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के अनन्तर वसर्वे अथवा वारहवें दिन किया जाता है। शिशु का गुहानाम जनमदिन को ही रखा जाता है। विकल्प रूप से दो वर्ष के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए। जननाशीच बीत जाने पर घर आदि की सफाई की बाती है। तत्प-व्यात शिश और माता को स्नान कराया जाता है। प्रार-मिभक घार्मिक कुत्य करने के परवान माता शिश को सद वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौंप देती है। तदमन्तर प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथा सोम को आहतियाँ दी जानी हैं। पिता शिशु के श्वास-प्रश्वास की म्पर्श करके उसे सचेत करता है। इसके प्रचात् सुनिष्चित नाम रखा जाता है। पिता शिशु के कान के पास कहता हैं ''हे शिश, तुम कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम अमक है आदि।" उपस्थित बाह्मण तथा स्वजन कहते है ''यह नाम प्रतिष्ठित हो।'' इसके पश्चात् बाह्मण-भोजन तथा आशीर्वचन के साथ संस्कार समाप्त होता है। नामकोतंन---नवधा (नव प्रकार की ) भक्ति में कीर्तन का दगरा स्थान है । गौराङ महाप्रभ के समय से बंगाल में 'नामकीर्तन' की मण्डलियाँ वहें उत्साह से कीर्तन करनी आ रही है। आजकल नामकीर्तन का प्रचार सभी धार्मिक सम्प्रदायों में टोख पड़ता है।

नामदेव—गागोशामक बैळावो में भन्तवर नामदेव का नाम आदर से लिया जाता है। इन्होंने महारामपूर्व रामोगा-मता का विशेष प्रचार किया चा। नामदेव का नाम १३वी शती का अन्त गुण १४वीं का प्रारम्भ है। उनकी अनेक रचनाएँ मिक्सो के 'बल्थ साहव' में उद्युत है।

नाममण्डार—गृह्यस्त्री में बालको के कई प्रकार के ताम रजने के अनेक नियम दिये गये हैं, किन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण है गुरू एवं माधारण नामों का अन्तर । श्रास्वेद तथा बाह्यणों में भी गृह्य नाभ का उत्तलेख है। श्रास्त्रण बाह्यण में इन्द्र का एक गृह्यनाम अर्जुन है। श्रास्त्रण बाह्यण में एक अन्य नाम सफलताप्राप्ति के लिए मृह्यण करने का कहा गया है। दूसरे नाम के श्रारण करने का कारण विशेष पहचान होता या। बाह्यमाँ में दूसरा नाम पैन्क या मातृक होता या। यथा कझीवन्त औधिज ( उद्यिज नाम्मी उनकी माता), बृहदुक्ष बामनेस (बामनी का पुत्र), सार्गक मौद्माल्य (पित्बोधक नाम)। कभी-कमी स्वी का नाम पित के नाम से सम्बन्धित होता बा— उद्योगराणी, प्रकृत्सानी तथा मुदस्तानी आदि।

नाक क्य — दुज्य जनात् के संजित वर्षन के लिए यह पद प्रयुक्त होता है। संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अपनी विविधता में इन्हीं दोनों परिकल्पनाओं से जाने जाते हैं। ब्राह्मणों में बास्थान है कि ब्रह्म नाम-क्यारमक जनात् का विश्तार कर उसी में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार समस्त नाम-क्या-स्मक जनात् ब्रह्ममय है। परन्तु तात्विक रूप से ब्रह्म को जानने के लिए विविध्य नाम-क्यों को छोड़कर एकत्व की अनुभूति आबस्यक होती है। जतः उपनिषदों में प्राय-कहा गया है 'नामक्ये विहाय' ब्रह्म को समक्षे।

मारब-अथर्ववेद (५.१९.९:१२.४.१६.२४.४१) में नारद नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेक बार हुआ है। ऐतरेय बाह्मण में हरिश्चन्द्र के पुरीहित (६.१३), सोमक साहदेख्य के शिक्षक (७३४) तथा आम्बद्ध्य एव मुधाश्रीष्टिको अभिषिक्त करने बाले के रूप में नारद पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए है । मैत्रायणी सहिता (१.८,८) में ये एक बाचार्य और सामविधानबाह्मण (३९) में बहरपति के शिष्य के रूप में वर्णित हैं। छान्दोग्योपनि-खद (६१,१) में ये सनत्कुमार के साथ उल्लिक्ति है। पराणों में नारद का नाम बारम्बार सङ्गीत विद्या के आचार्य के रूप में आया है। नारद नामक एक स्मृतिकार भी हुए है। महाभारत में मोक्षधर्म के नारायणीय आख्यान में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का विवरण है, जिसमें उन्होंने नर-नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे प्रश्न किया तथा उन्होंने नारद को 'पाञ्चरात्र' धर्म सुनाया ।

नारकुष्य — बरिनाय में तप्तकुष्य से अलकतन्या तक एक पर्वतिशिक्षा फीली हुई है। इसके नीचे अलकतन्या के किनार पर नारकुष्य है जहां यात्री पृष्यार्थ स्नान करते है। यब मे गोवर्धन पर्वत के निकट भी एक नारक-कण्य है।

नारवपरिवाजक उपनिषद्—यह एक परवर्ली उपनिषद् है। नारवपञ्चरात्र—प्राचीन 'पाञ्चरात्र' सम्प्रदाय का प्रतिपा- दक 'नारदपञ्चराज' नामक एक प्रसिद्ध बैष्णव ग्रन्य है। उसमें दसों महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी है। नारदपञ्चरात्र और ज्ञानामृतसार से पता चकता है कि भागवत घर्म की परनारा बौद्ध धर्म के फैलने पर भी नष्ट नहीं हो सकी। इसके अनुसार हरिमञ्जन ही मुक्ति का परम कारण है।

कई वर्ष पहले इस ग्रम्थ का प्रकाशन कलकता से हुआ था। यह बहुलअर्थी ग्रम्थ है। इसमें कुछ भाग विष्णुस्वामियो तथा कुछ वल्लभों द्वारा जोड दिये गये जान पडते हैं।

नारबपुराण-नारसीय महापुराण में पूर्व और उत्तर दो बावह हैं। पूर्व बावह में १२५ कटमाय हैं और उत्तर बाव्ह में ८२ कटमाय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० हलोक होने बाहिए। बृहन्मारतीय पुराण उपपुराण है। कार्तिक काशहाल्य, उत्तानेयक्तोण, पार्यिविक्ट्स-माहाल्य, मृगव्यायकथा, यादविगिरिमाहाल्य, औहण्य-माहाल्य, सङ्कटणणपित्ताने इत्यादि कई छोटी-छोटी पीरियमी जारबपुराण के ही अन्तर्गत समझी जाती हैं।

सह बैंगाज पुराण है। विष्णुपुराण में रचनाक्रम से सह छठा बताया गया है। परन्तु इसमें प्राय समी पुराणों से सीजत पियपक्षी कांग्रेजन्व दो गयी है। इससे जान पदवा है कि इस महापुराण में कम से कम इतना अंद्रा बदय ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इसकी सही विवेचता है कि उन्त उनके से अन्य पुराणों के पुरान संस्करणों का ठीक-ठीक रता छगता है और पुराण तथा उपपुराण का अन्तर सी माजूम हो जाता है। मारक्सिक्षमुक्त — नारद और शांग्रिडट के रचे वो अन्ति-तृत्र प्रांच है कि है वैज्ञ है वैज्ञ कांचार्य अपने निर्देशक प्रच्य मानते हैं। कोनों आमवत पुराण पर आगारित है। बोनों में से किसों में गाम बचन पुराण पर आगारित है। बोनों में से किसों में गाम बचन पुराण पर आगारित है। बोनों में से किसों में गाम बचन पुराण पर आगारित है। बोनों में से किसों में गाम बचन पहिल्यों से सरक है।

सारबस्तृति— २०७-५५० ई० के मध्य रचे गये वर्षतास्त्र-सम्बो में नारद तथा बृहस्पति की स्पृतियों का स्वान्त महत्त्वपूर्ण है। ध्रसहार पर नारद के दो संस्कृत सम्प्रान्त जाते हैं, जिनमें से लघु संस्कृत्य का सम्प्रान्त तथा अनु-वाद जांकों ने १८७६ है० में किया था। १८८५ है० में बहे संस्कृत्य का प्रकाशन भी जोंकों ने ही विस्वव्योगिका इधिका सीरोज में किया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद 'सैक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३) में किया।

याज्ञबरक्यरमृति में जिन स्मृतियों की सूची पायी आतो है उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं है और न पराबर ही नारद की गणना स्मृतिकारों में करते हैं। किन्तु विश्वक्या ने बुद-याज्ञवरूय के जिन कलोंकों को उद्युत किया है उनमें स्मृतिकारों में नारद का स्थान सर्वेष्ठयम है ( याज़०, १.४५ पर विश्वक्य को टीका)। इससे प्रकट होता है कि नारदस्मृति की रचना याज्ञ-वल्या और पराधार स्मृतियों के पच्चातु हुई।

नारदस्मृति का जो संस्करण प्रकाशित है उसके प्रथम तीन (प्रस्तावना के) अध्याय व्यवहारमातुका ( अदालती कार्रवाई ) तथा सभा ( न्यायाक्रय ) के ऊपर हैं। इसके प्रवात् निम्नलिखित बादस्यान दिये गये हैं: ऋणाभान (ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा-नत ), सम्भूय समुत्थान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक (करार करकेन देना), अम्युपेत्य अशुश्रुका (सेवा-अन उन्ध अक् ), वेतनस्य अनपाकर्म ( वेतन का भूगतान न करना ), अस्वामिविक्रय (विना स्वाम्य के विक्रय ), विकीयासम्प्रदान ( बेचकर सामान न देना ), क्रीतान्शय (स्वरीदकर न लेना), समयग्यानपाकर्म (निगम, श्रेणी आदि के नियमों का भक्त ), सीमाबन्ध (सीमा-विवाद ), स्त्रीपुसयोग (वैवाहिक सम्बन्ध ), दायभाग (पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार और त्रिभाग ), साहस ( बलप्रयोग-अपराध ), बाक्पार्च्य ( मानहानि, गाली ), दण्डपारुष्य (चोट और क्षति पहुँचाना), प्रकीर्णक (विविध अपराध)। परिशिष्ट में चौर्य एवं विज्य प्रमाण का निरूपण है।

नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमा तक मनु के अनु-यायी है।

थाया है।
गारावण—(१) महाभारत, मोलधर्म के नारायणोय
उपाब्यान में वर्णन है कि नारद उत्तर दिशा की
अभी यात्रा करने हुए शीरसागर के तट पर बा
निकले। उनके बीच स्वेतदोश या, जिसके निवासी स्वेत
पुरुष नारायण अर्थात् विष्णु की पूजा करते थे। जागे उन
लोगों की पविकादा, पर्म आदि का वर्णन है।

महोपनिषद् में कहा गया है कि नारायण अर्थात् विष्णु ही अनन्त बहा है, उन्हीं से सांख्य के पचीस तस्व उत्पन्न हुए एवं शिव तथा बह्या उनके आधित देवता हैं, को उनकी ध्यानशक्ति से उत्पन्न हुए हैं।

नारायण तथा आत्मक्षेत्र उपनिषदों में नारायण का मन्त्र उद्घृत है तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषय ही नारायणमन्त्र है। यह मन्त्र है 'बोम् नमो नारायणाय'। यही मन्त्र श्रीवैष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी है।

(२) महाराष्ट्रीय सन्त नारायण । इनका नाम बाह से समय रामसास (१६०८-८९ ६०) हो गया, जो स्वामी रामानन्वनी के भक्ति आन्दोलन से प्रमावित वे। ये किंद में किन्तु इनकी रचनाएँ तुकाराम के सद्ग्रा साहित्यक नहीं है। इनका व्यक्तित्त प्रभाव विवाबी पर विशेष या। इनकी काव्यरना का नाग 'दासवीध' है जो धार्मिक होने की अपेसा वार्सीनक अधिक है।

(३) भाष्यकार एव वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम के एक विद्वान ने ताद्धायमध्योतपुत्र का भाष्य किला है। ये नारायण तथा आद्वकायनपुत्र के भाष्यकार नारायण दो भिन्न अ्वक्ति है। तैत्तिरीय उपनिपद् के एक टीकाकार का थी नाम नारायण है। इवेताक्वतर एक वैद्यायणीयार्पान-वद् (अवुर्वेद को उपनिवयों) के एक वृत्तिकार का भी नाम नारायण है। छान्दोत्य तथा केनोपनिषद् (कामब्वेदीय) वर भी नारायण ने डीका किशी है। अवब्रवेदीय उपनिषद् कुटक, माण्डूक्य, अक्त एव नृत्तिहतायनी पर भी नारायण की टीकाएँ है।

उपर्युक्त उपिनधयों के टीकाकार तथा कृतिकार नारा-यण एक ही व्यक्ति जात होते हैं, जो सम्मनवर देशा की वरिद्वणी रातों में हुए थे। ये माध्य के गुरु शङ्करानन्त के बाद हुए थे। इन्होंने अपने आध्यों में ५२ उपनिषयों का नाम जिल्ला हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमिद्ध है।

नारायणतीर्थं—अह्यानस्य सरस्वती के विद्यागृह स्वामी नारायणतीर्थं थे।

नारायणवेष—(१) सूर्य देवता का पर्याय नारायणवेष है। सीर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण अथवा जगदात्मा देव और आराधनीय है।

(२) 'बंगा' नामक गोडो की अवास्त्रण पुरोहित जाति के कुळवेतवा का नाम नारायणदव है। बौ मूर्य के प्रतीक पा उनके समान माने जाते है। बैगा लोग अपने देवता के पक्ष में सुबार की बील देते हैं। ऐसे पक्ष विवाह, अपन तथा मृत्यु जैमे अवसरो पर होते हैं। बालपञ्च नाना प्रकार से सताये जाने के बाद एक शहतीर के नीचे दबाकर मारा जाता है। कहते है कि यही विधि देवता को पसम्द ई। नारायणपुत्र—सामसंहिता के भाष्यकारों में से एक है।

नारायमबील—रोग आदि की दुर्वशा या तुर्यटमा में मृत व्यक्तिमों की सद्गति के लिए किया जानेवाला विवीध पितृ-कर्म, विश्वके जनतांत्र प्रंत के साथ कई देवता पूर्व जाते है जीर नारायण (शाल्याम) का पूत्रम, अभिषेक एवं होम सपाबित होता है।

नारायणकरनार्थं—यह आचार्य रामानुजरचित एक प्रन्य है। नारायण विष्णु—अविष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री अपवा क्रक्सी एवं विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देव की मक्तिया पूजा नहीं करते हैं। इनके आराध्यदेव हैं नारा-यण, विष्णु। दें हैं नारायण।

नारायण सरस्वती—योगवर्णन के एक व्याख्याकार, जो गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा 'मणिप्रभा' टीका के रविषता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे। इन्होने १६४९ वि० में योगशास्त्र का एक प्रन्थ लिखा।

नारासणसहिता— मध्य ने अपने भाष्य में ऋरवेद, उपनिषद् तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणी एव वैष्णव संहिताओं का भी उद्धरण दिया है। इन सहिताओं में 'नारायण-सहिता' भी एक है।

नारायण उपनिषद् ( नारायणोपनिषद् )—इस उपनिषद् मे प्रसिद्ध नारायणमन्त्र 'ओम् नमो नारायणाय' की व्याख्या की गयी है।

नारायणोय उपास्थान — महाभारत के शान्तिपर्व, मोश्यभं प्रकरण में नारायणीय उपास्थान विण्य है। दें े 'नारायण'। नारायणीयोपित्य — तीत्तायणीय आरण्यक का दसवी प्रपाटक 'याज्ञिकी' अथवा 'नारायणीयोपित्य दें के नाम में विस्थात है। इसमें मूर्तिमान ब्रह्मतत्व का निरूपण है। शुद्धरावार्य ने इसका आय्वा जिस्ती है। स्वाम सूर्तिमान ब्रह्मतत्व का निरूपण है। शुद्धरावार्य ने इसका आय्वा जिस्ता है।

नारायणेज सरस्वती—सायणाचार्य के ऐतरेय तथा कीयीतिक आरण्यको के भाष्यो पर अनेक टीकाएँ रची गयी है। नारायणेज सरस्वती की भी एक टीका उनत भाष्यो पर है।

नासायिर प्रवन्यम्—नाथ मुनि ( यामुनानार्य के पितामह तथा रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य) ने नम्मालवार तथा अन्य आलवारों की रचनाओं का सम्रह किया तथा उसका नाम रखा 'नालायिर प्रयन्यम्' अथवा 'चार सहस्र गीतों का संग्रह ।' इस पर अनेक भाष्य रचे गये हैं। नाय मुनि ने इस ग्रन्थ के गीतों का पाठ तथा गान करना अपने अमु-यायियों का दैनिक कार्यक्रम बना दिया।

नासस्य—(१) यह बैचिक युग्न देवता लिंबनो का एक विद्य है। इनके दो विरुद हैं, 'बल्ल' और 'नासस्य'। 'बन्न' का लर्ष हैं आवर्षजनक तथा 'नासस्य' का लर्ष हैं न + अस्य क्योंत् जो कभी असफल न हो। अस्थिनो स्वास्थ्य और सत्य के देवता है।

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्राप्तिहासिक बोगाजकोई
पट्टिका पर नासत्य का नाम मिन, बरुण और हरक से सास
प्रमुक्त हुआ है। उसमें नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता
है कि स का हं में भाषक परिवर्तन तब तक नही
हुआ था। इसलिए यह शब्द भारत-ईरानी काल का है।
लघु अबस्ता में हम दैर्थ नाओन हुस्य का नाम पाते हैं
ओ नासत्य को पदावनित के फ़लस्वरूप बना है। अतएव
नासत्या (उ) निश्चय हो भारत-ईरानी जयवा पूर्व ईरानी
देवता है।

नासमीय मुक्तर— जर्थवर में जानकाण्य सावन्यों सुण्टिशंत्रमात् विषयक दो पूसत है—नासमीय तथा पृत्यमुक्ता । नामदीय पुत्र कर्यवर, १०१९ की प्रयम पर्लक "नाम-सामीग्नों सवासीत् तदानीम्" के आरम्भिक शब्द नासद के आभार पर प्रस्तुन पुत्र का नासदीय नाम हुआ है। इसमैं प्रकृति के विकास की दृष्टि मं सुण्टिरचना का का उल्लेख हैं दिसका मावार्थ निमालिस्ता है

(जासवासीत) जब बहु कार्यमृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, वह एक सर्वज्ञान्तमम् एनमेश्वर और इसरा अपन् का कारण अवरींद्र अगत् बनान की मामग्री वर्तमान थी। उस समय (अनत्) गुम्य नाम आकाश, अर्थात् (त्रो नेत्रो से देखने में नहीं आता) भी नहीं था, खर्गांक उस नमय उमका प्रयद्वार नहीं था। (ते महासांत्रमानीम्) उस काक से सत् अर्यात कहलाता है, वह भी नहीं था। (नाशीड्य ) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा। (क्योमा) विराद अर्थात् औ सब स्थूण अर्थात् के विकास का स्थान है सी भी नहीं या। (किमा०) जो सह वर्तमान जनत् है, तब अन्याह भी नहीं हो सकता। (व मृत्यु) जब जमन नहीं था तब मृत्यु भी नहीं थी। अस्थकार की सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि अरुथकार प्रकाश के अभाव का ही नाम है। तब प्रकाश की उत्पत्ति हुई नहीं थी। इसी महा अन्धकार से ढका हुआ यह सब कुछ (भावी विश्वसत्ता) चिह्न और विभागरहित (अज्ञेय तथा अविभक्त) एवं देश तथा काल के विभाग से शुन्य स्थिति में सर्वत्र सम और विषम भाव से बिल्कुल एक में मिला हुआ फैलाथा। (तो भी) जो कुछ सत्तायी वह जुन्यता से उकी हुई थी (क्योंकि) आकाशादि की उत्पक्ति नहीं हुई थी और किसी प्रकार का आकार नही था। (क्योकि) आकार से ही सृष्टिका आरम्भ होता है। तपस्की महान् शक्ति से (उपर्युक्त अस्टिंट की दशा मैं) 'एक' की उत्पत्ति हुई। उस एक में पहले-पहल लीला-विस्तार की कामना उत्पन्न हुई। उस एक कं मनन या विचार से यह कामना बीज के रूप में हुई। तदमन्तर ऋषियों ने विचार किया और अपने हृदय में खोजातो पता चला कि यही कामना सत् और असत् को बाँधने का कारण हुई। इनकी विभाजक रेखा (सदमत् में विवेक करने की रेखा) तिर्यक् रूप से फैल गर्यो । फिर उसके ऊपर त्या या और नीचे क्या था ' उत्पन्न करने वाला रेतस् अर्थात् बीज था, महाबलवान् शक्तियाँ थी । इधर जहाँ स्वच्छन्द क्रिया वी उधर परं (क्रियात्रणोदक भी ) महाशक्ति थी।

सबस्य कौन जानता है कोर यहाँ कौन कर गनता है हि (यह तब) कहां से उपना और इस बिदय की सुम्स्ट कहों ने आयो । दबताओं की उत्पांत बाद की है आग यह सुम्स्ट पहले प्रारम्भ हुआ । फिर कौन जान मकता है कि यह सब मेंसे आगम्भ हुई । (वेद ने जो उपयुंत्तर वर्णन किया है कह वर्षों को हां करेंग जात हुआ; यहा व्याज से बेरो का अनादि होना व्यक्ति होता है)। तकत्म विदय की सुम्स्ट आरम्भ हुई उसने यह सब रचा है (अरनी दच्छायानित से मुम्स्टि को प्रेरणा की है) या नहीं रचा है। यरम ओम्म में सिसकी और इस विदय का निरोधण कर रही हैं वस्तुत: (इन दोनो वातो के रहस्य का) बही आनता है। या शायद वह भी नहीं जानता (क्योंकि उस निरोधण कर तीनों का साथ नहीं पा)।

नासिक पंचयदी---यह महाराष्ट्र का प्राचीन तीर्यस्थान है। नासिक और पञ्चवदी वस्तुत एक ही नगर है। नगर के बीच से गोदाबरी नदी बहती है। दिखाण की कोर नगर का मुख्य भाग है उसे नासिक कहते हैं और उत्तरी भाग को पख्यही। गोदादरों के दोनों तटों पर देवालय बने हुए हैं। पंचवटी से तादोवन और दूसरे तीयों का दर्शन करने में सुविधा होगी हैं। राज्य ने यही से सीताहरण किया था। यहाँ नुहस्सति के सिंह राशि में आने पर बारह वर्षे के अन्तर से स्नामपर्व या हुम्मोनेला होता हैं। नासिक से ७-८ कोस हुए 'यामानेश्वर' ज्यांतिक्त्रिण तथा नील पर्वत के उत्तर चिवान र प्रांचावरी गंगा का उद्दूषम लोत है। यह प्रदेश के उत्तर प्रांचाक है। यह प्रदेश का प्रांचीक है।

मासिक—जो आस्तिक नहीं है वह 'नास्तिक' कहलाता है। इसका शाबिक अयं है 'न भ अप्ति | 'किहें स्वायो सपा) नहीं हैं | कहनं वाला, अर्थात् ओ गानता है कि 'ईक्यर नहीं हैं | किन्यु हिन्दू धर्म के गानिशास्त्रिक अववालों में 'नास्तिक' उसको कहते हैं ओ बेद के प्रामाण्य को नहीं मानता है (नास्तिक) बेदिनक्क माने आते है। अर्वतं, पार्वाक शादि सम्प्रदाय नास्तिक माने आते है। नास्तिकका न्दं / नास्तिक का परम्परात्रत अर्थ है 'ओ बेद को निन्दा करता है' (नास्तिक) बेदिनक्तता है। ईक्बर में विद्याद न करने ने कोई नास्तिक नहीं होता । मीमासा और नास्त्र बोनो दराने ईक्वर नहीं होता । मीमासा और नास्त्र बोनो दराने ईक्वर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं नमजतं। फिर भी वे बास्तिक माने आते हैं।

नास्तिकता तथा नास्तिकों को चर्चा बेदों में प्रकृट मात्रा मं हैं। नास्तिकों को यहाँ असुर थोनि में मिना मात्रा हैं। उनरीं एरम्परा असि पूरानी हैं या कम से कम उतनां ही पुरानी ह जितनी आस्तिकों को । महाभारत काल में भी नास्तिक के कपन से पता चक्ता हैं कि स्मामक आयों हैं। जावालिं के कपन से पता चक्ता हैं कि स्मामक काल में भी नास्तिक कोतों की मुख्य अच्छी रही होंगी। बीढों और जैनों की चर्चा से कुछ लोग ममझते हैं कि ये अस्त पीछे से मिलायं गये हैं अवना इन बस्तों की रचना ही पीछे हुई हैं। परन्तु यह बारणा भ्राम्स है। महाभारत के बहुत पीछे महाचीर जिन तथा गौनम बुढ के नमय से नास्तिक मतों का प्रचार वडा और घीर-धीर सारे देश में राजा और प्रजा में व्याप गया। बीढा सत के आस्तिका के लिए हुसा हो गया। नास्तिक मत का प्रभाव भारत वर्ष से बाहर अन्यान्य देशों में भी फैला। यह एक भारी परिवर्तन था, धार्मिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतियों और स्मृतियों को लोग विल्कुल भूल गये और बौद्धों को राज्याश्रय मिरू जाने से नास्तिक मत प्रवस्त हो गया।

 (२) सामान्य अर्थ में ईश्वर अथवा परमार्थ में विश्वास न करनेवाले को नास्तिक कहते हैं।

णिनाये जा चुके हैं। विपरीत मतम्रहिष्णु भारत में आस्तिक और नास्तिक बीनों तरह कंग्न विचारों का आदि काल से पूर्ण विकास होता चला बागा है। आस्तिक तथा नास्तिक दोनों दलों की परम्परा और सस्कृति समान चली आसी है। दोनों का इतिहास एक ही हैं। हो, प्रत्येक दल ने स्वभावत. अपने इतिहास में अपना उत्तर्य दिखाया है। (विभन्न नास्त्रिक मतो को नास्त्रिक दर्शनों के बस्त्रमंत्र देविया।)

नास्तिक हिन्दू--दं० 'नास्तिक'।

निकुम्भुक्का—(१) इस बत में चंत्र गुकल चतुर्वधी को उपवास तथा पूर्णिया को हीर का पूजन करना चाहिए। रिचाची की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस छान के लिए जाता है। एक मिट्टी की अंतिमा अवधा प्राप्त करते हुए गुक्त तथा पूर, दीग, निवासि के समय स्थापित करते हुए गुक्त तथा पूर, दीग, निवासि के समय स्थापित करते हुए गुक्त तथा पूर, दीग, निवासि के सुकल करना चाहिए। नयानी दाना मान्ही आर्थित वायरमण्ये भी कार्नी सिहए। वण्डी वेश नियम तुनः पूजन का विवास है। पूजा के बाद एकदम तितर-बितम हो जाना चाहिए। वर्ता को चाहिए कि वह बाय, सगीत आदि से एक बचा महास्त्रस्थ मान्यो। अन्ताभा सात्र के बहे हुए सपे से खेले, को अक्षाहियों से चिमा हो। तीन-चार दिन बाद उस सपं के दुकडे-दुकडे कर थियं जारों तथा उन दुककों को एक वर्ष तक रक्षा जाय। नीकमत पुराण (पूर ६४, स्कोफ ७८१-७०) के अस्तार यह "विविधानवर्यनम्" है।

(२) आहिबन पूणिमा को (महिलाओ, बच्चों तथा बुद्धों को छोडकर) पृक्ष लोग गृह के मुख्य द्वार के पास अमिन स्वापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पूजन करते हैं। पूर्णिमा को वह तथा उमा, स्कन्द, नम्दीव्बर, रेपरण का पूजन करना चाहिए। तिक, अव्यत तथा माथ (उरद) से निकुम्म राक्स के पूजन करने का विचान हो। रात्रि को बाह्यणों को भोजन कराकर कोण स्वय भी निरामिय भोजन करें, यह विचान है। इसके बाद रात्रि भर गीत, बादा, संगीत, नृत्यादि का आयोजन करें। इसरे दिन आराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इस्पादि सर्वी त्याराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इस्पादि सर्वी त्याराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इस्पादि सर्वी तकर रियाजों के समाग विचार कल्या अर्चुम्म करते हुए खेलें कूदे। मिजो को भी मिट्टी, कीचड़ आदि मलते हुए अस्लील कल्यों का प्रयोग करे। मध्याह्न के रस्पान दे स्मान करें। यदि कोई पुरुष इस कामोस्वव में अपने आपको किस नहीं करता तो वह पिशाओं से पीठित होता है।

(३) चैत्र कुरुण चतुर्दशी को भगवान् शम्भु की तथा पिशाचो से बिरं निकृत्भ नामक राक्षस की पूजा होती है, उस दिन रात को लोगों को चाहिए कि वे पिशाचो से अपने बच्चों की रक्षा करे तथा बेश्याओं का नृत्य देखें। निजुभाकं चतुष्टयकत----निक्षुभा सूर्य नारायण की पत्नी का नाम है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को निक्षभा का ब्रत किया जाता है। इसमे उपवास का विधान है। एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है। इसमें सुर्य तथा उनकी पत्नी निक्षभा की प्रतिमाओं का पूजन होता है। महिला वती इस बत के आचरण से सूर्यलोक जायेगी तथा जन्मान्तर में राजा का अपने पति के रूप मे प्राप्त करेंगी। पुरुष लोग भी सूर्यलोक प्राप्त करेगे। महाभारत का पाठ करने बाला एक पंडित एक वर्ष के अनुष्ठान के लिए बैठाना चाहिए। वर्ष के अन्त में सूर्य तथा निक्षमा की स्वर्णाल द्वार-बस्त्र विभवित प्रतिमाओं को महाभारत का पाठ करने वाले की पत्नी को दान में देना चाहिए।

निक्कुमार्कस्वरमी—पच्छी, सप्तमी, संक्रान्ति अथवा किसी एविवार के दिन इस वत का अनुष्ठान आरम्भ होता है और एक वर्ष तक चलता हो। स्वयं, रजत अववा काष्ठ की सूर्व तथा निवामा (वृपंपली) की अतिमाजों को उप-बास करते हुए भी इत्यादि पदार्थों से स्नान कराकर होम तथा पूजन करना चाहिए। सूर्यभक्तों की भोजन कराना चाहिए। इस वत कार्फ का यह है कि मनुष्य के समस्त संकल्त तथा इच्छाएँ पूर्ण होती है तथा सूर्य और जन्य छोकों की प्राप्ति होती है। निगम----न्नान की वह पद्धित वो जनतोगस्या सामान् अनुमृति पर आचारित है, निगम 'कहळाती है। हसीकिए
स्वय सामान्त्रत (ज्ञानुम्) वेर्दा की निगम कहले हैं। इसी मिम्म नाम की वो पद्धित तर्क प्रणाली पर अवलम्बित है बहु बागम कहलाती है। इसीलिए दर्शनों को आगम कहते हैं। इस प्रस्पर में बौद्ध और जैन वर्शन प्रमुखत आग-मिक हैं। हिन्दू धर्म-दर्शनपरा निगमागम का समन्वय करती हैं।

जिगमपरिशिष्ट--कात्यायनरिवत अनेक पद्धति और परि-शिष्ट प्रत्य यजुर्वेदीय श्रीत्रसूत्र के अन्तर्गत है। कई स्थलों पर इनमें 'निग्मपरिशिष्ट' एव 'चरणब्यूह' प्रत्यों का भी नामोल्लेख है।

निष्ण - वेद के अर्थ को स्थार करने के सावन्य में वो अति प्राचीन प्रत्य हैं। एक है निष्ण तथा अप्यादी प्राच्य कर्या है का निर्कत । निष्ण शब्य की अ्युल्ति प्राच्य इस प्रकार से की बाती हैं 'निष्ययेन बयति पठित सम्बाद इसि निष्ण नाम पठने का एक कारण वह भी दतलाया जाता है कि इस कोश में उन शब्यों का संख्र है जो मन्त्राय के निष्ममक अपया जापक हैं। इन शब्यों का रहस्य जाने विनामक अपया जापक हैं। इन शब्यों का रहस्य जाने विनाम केयों का यथार्थ आश्चय समझ में नहीं आ सकता। निष्ण पीय अप्याजों में विभक्त हैं। प्रयम तीन अप्यायों में एकार्यक, जतुर्थ में अनेकार्यक तथा पद्मम में देवता-वायक अप्योक्त की विशेष रूप से सम्ब्रह्म निया गया है। इसी निष्ण रायकों का विशेष रूप से सम्ब्रह्म निया गया है। इसी निष्ण रायकों का विशेष रूप से सम्ब्रह्म निया गया है।

निक्रमुणितवयोगी—निज्ञगुणयोगी अवया निज्ञगुण शिव-योगी एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ये वीर्णव सम्प्रदाय के एक आवार्य ये। इन्होंने 'विवंकचिन्तामणि' नाम का गैव विद्यक्षेत्र तैयार किया था। इनका प्रादुर्भोव-काल सम्प्रद्रयों शानी बिक्ट है।

नित्यपद्धति---आचार्य रामानुज रचित यह एक ग्रन्थ है।

निस्यवाद —यह वेदान्त का एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार बस्तुसत्ता स्थायी और निदयक है। ससार में दिखाई पडनेवाल। परिवर्तन और विक्वंस प्रतीयमान अथवा अवास्तविक है। इस प्रकार वस्तुसत्ता की निरयता में विकास रक्षनेवाल। यह बाद है।

नित्याराधनविधि---यह आचार्य रामानु जरचित एक ग्रन्थ है।

नित्यातन्त्र-एक तस्त्रग्रस्थ का नाम ।

नित्धानन्यतम्ब-एक तन्त्र का नाम ।

निस्थानम्बनिष्य--ये बृहदारण्यक उपनिषद् के वृत्तिलेखक थे। इनकी वृत्ति का नाम है 'मिताक्षरा'।

नित्वानवासम---छान्दोग्य एवं केनोपनिषद् के एक वृत्ति-लेखक का नाम।

निष्यानम्ब — चैतस्य महाप्रभू के प्रमुख सहयोगी । निष्यानम्ब पहले प्रथ्व और गीछ चैतस्य के प्रभाव में बाये । चैतस्य स्थायत्य के क्षेत्रस्य स्थायत्य के स्थाव में बाये । चैतस्य स्थायत्य के स्थावस्य के स्थावस्य पर चा, व्याक्ति चैतस्य क्षेत्रस्य के स्थावस्य प्रकृतिक गमन के बाद भी हर्षृति सम्भ्रवाय की व्यवस्था मुर्तिक तस्ती तथा सहस्यों के आवरण्य के निष्य बनाये । निष्यानम्ब के बाद हमके पुत्र की रचन के भार के सिंगाला । चैतस्य स्थय सम्भ्रवाय के स्थानामी निष्यानियों में से भारती शाला के सम्भ्रवायों के स्थानामी निष्यानस्य तथा थीरचन्द्र ने सम्भ्रव जीवन यापन के स्थावस्य के स्थानमी निष्यानस्य तथा थीरचन्द्र ने सम्भ्रव जीवन यापन के स्थावस्य के स्थावस्य स्यावस्य स्थावस्य स्थावस्

निस्यानम्बदास—वि० स० १६९२ में निस्यानन्वदास ने चंतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलास नामक एक इन्होंबद्ध ग्रन्थ लिखा।

निस्याह्मिकतिलक तथ्य- इस ग्रन्थ में शान्तों के 'कुर्कियका-गम्प्रदाय' के दैनिक क्रिया-कर्मका वर्णन मिलता है। इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी।

निद्रा—योगदर्शन के अनुसार जाम्रत् अवस्था से स्वप्त अवस्था में जाने का नाम निदा है। किन्तु यह एक स्थूक शारिंग्कि किया है। मन इसमें कियाशील बना रहता है और चेतना से शुन्य नहीं होता है।

निज्ञा कालकपिक्षी (कुर्गा)—दुर्गा के एक रूप को योगिनद्रा या निज्ञा-कालकपियाँ कहते हैं। उसकी पूजा का सम्बन्ध विष्णु-कुल्ण से ही। हरिक्ष में एक रूपा वर्षिण है कि कंस को मारते के लिए विष्णु पाताल लोक गंबे। बहाँ उन्होंने निज्ञा-कालकपियों से सहाथता मांगी तथा उसको बचन दिया कि मुसको में देवी का सम्मान विलाजिया। उन्होंने उससे प्रयोग्धा की नाश्चाला के रूप में उसी वित जन्म महाण करने को कहा, जिस वित्त वेषकी की बारली सन्तान के रूप में अवतरित हों और फिर दोनों का गोकुल में विभिन्न हुआ। कर ने उस कर्या की टींग पकड़कर शिला पर ज्यों ही पटकना चाहा कि वह हाच से छुटकर आकाश में चली गयी तथा इन्ट ने देशे अपनी बहिन मान-कर विक्य पर्यंत पर वैठा दिया। वहाँ देशी ने शुम्त्र तथा निवुष्म नामक दो देशों का वच किया और विष्णु के बचन के अनुसार उसका पूजन और सम्मान जगह में प्रचित्त होंगे यथा।

निक्कासमी—वैशाख गुक्ल सप्तमी को इस बत का प्रारम्भ होना है। एक वर्षपर्यन्त वत चलता है। इसमें सूर्य की पूजा का विधान है। कमल की आहित बनाकर सूर्य (खजीकक) को स्थापित कम्ना चाहिए। इसका मूल मन्त्र है: 'की खबीक्कार मम.'। बारह जादिय्त, जय, खिजय, लेव य, लेव य, लेव य, लेव य, नेव की प्रतिका के प्राप्त के प्राप्त की प्रतिका का मूर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सुर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सुर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए। तथा सुर्य की प्रतिमा के सम्मुल अधन करना चाहिए।

निम्बार्क-एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्य । ये बान्ध्र प्रदेश के एक विद्वान भागवत्रधर्मी थे, जीवज में जा बसे थे। इन्होंने राघा की पूजा की मान्यता दी तथा अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय निश्चित नहीं है। निम्बार्क भेदाभेद दर्शन के मामने बाले थे। निम्बार्कका प्रारम्भिक नाम भास्कर था। अतः कुछ विद्वान सोचते है कि निम्बार्क एवं भास्कराचार्य (९०० ई०). जिल्होंने भेदाभेव भाष्य रचा, एक ही व्यक्ति है। किस्त यह असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शद्ध वेदान्ती भाष्य तथा साम्प्रदायिक वित्त लिखे। व्रज में राधा-उपासना के प्रचलन की घटना भास्कराजार्य के काफी पीछे की है (लगभग ११०० ई०)। निम्बार्क रामानुज से काफी प्रभावित ये तथा उन्हीं की तरह ध्यान पर अधिक जोर देते थे। इनके अनुसार राधा कृष्ण की गाश्वत पत्नी हैं: अपने पति के सदश ही व वुन्दावन में अबतरित हुई तथा उनकी विवाहिता परनो हुई । निम्बाकों के कृष्ण विष्ण के अवलार मात्र नहीं हैं, वे बहा है तथा उन्हीं से राधा. गोप या गोपी जन्म लेते हैं, जो उनके संग गोलोक में लीला करते हैं।

निम्बार्क ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण तथा राधा पर केन्द्रित किया है। परवर्ती अनेक सम्प्रदाय उनके ऋषी हैं। उन्होंने वेदान्तसूत्र पर एक सक्षिप्त भाष्य अथवा वृत्ति लिखी, जिसका नाम 'बेदान्तपारिजात-सौरभं है तथा 'दशक्लोकी' नामक एक वस पद्यों की पुस्तिका रची है। इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास-रचित 'वेदान्तकौस्तुभ' है जो एक उच्च कोटि का तार्किक ग्रन्थ है। बाद के आचार्यगण भी विद्वतापूर्ण ग्रन्थ लिखते आये हैं। इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ गौतमीय संहिता तथा ब्रह्मवैवर्त पराण का कृष्ण सम्बन्धी भाग है, जो पीछे से निम्बार्कदर्शन के रूप में सम्भवतः इस पुराण में जोड दिया गया है। 'शाण्डिल्यभक्तिसूत्र' की भी निम्बार्क मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है। निम्बार्क (गण)---निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित मत को मानने बाले निम्बार्क वैष्णव (गण) कहलाते है । इनमें गृहस्थ और विरक्त दोनो प्रकार के अनुवासी होते हैं। गुरुगही के संचालक आचार्य भी दोनो ही वर्गों में पाये जाते हैं, जो शिष्यों को मन्त्रोपदेश करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार करते रहते है । आचार्य और भक्तगण प्राय भजन-ध्यान एवं राधा-कृष्ण की यगल उपासना की आर ही उन्मुख रहते है, दार्गीनक सिद्धान्त की अभिकृति इनमें अधिक नही पायी जाती। इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य संप्रदाय, राधावल्लभ सप्रदाय, प्रणामी सप्रदाय, धर्मदासी कबीर शाला, रामानन्दीय, खालमादन आदि के साथ भी सौहार्द के साथ होता आया है। जजनडल, प्रयाग, काशी, नेपाल, बगाल, उडीसा, राजस्थान, द्वारका आदि में निम्बार्कियों की गहस्य और विरक्त गरुगहियां और मठ-मन्दिर पाये जाते है ।

निक्वालंक्रम्याय-पह सम्प्रदाम बैणाव चतु-सप्रदाम की एक शाला है। वार्शनिक दृष्टि से यह भेदाभेदवादी है। स्वाभेद को देतादेव मत प्राय एक हो है। इस मत के अनुसार द्वेत भी सत्य है और अर्थत भी। इस मत के अनुसार द्वेत भी सत्य है और अर्थत भी। इस मत के प्रयान आचार्य निम्मार्क हो गये हैं परन्तु यह मत बति प्राचीन है। इस साम की निम्मार्क पुत्र सत्यक, सन्यन, सामार्क दुत्र सत्यक, सन्यन, सामार्क दुत्र सत्यक, सन्यन, सामार्क दुत्र सत्यक, सन्यन, सामार्क दुत्र सत्यक, सामार्क प्राय है। इस मत के आचार्य कहे जारे है। ब्हामों प्राय दुत्र सत्यक, प्राय है। इस मत के आचार्य कहे जारे है। इस मत के उपनिषद में मत्यकुमार-कोर्य की आध्यायिका प्रिय हो। उसमें कहा प्राय है कि नारद ने सनकुमार से श्रव्धिक हो।

सीली थी। इन्हीं नारवजी ने निम्बार्क को उपदेश दिया। निम्बार्क ने अपने बेदाल्तभाष्य में सनल्कुमार और नारव के नाम का उल्लेख किया है। निम्बार्क ने साम्प्रदायिक दंग वे जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा से और भी उज्ज्वकन बना दिया।

तिम्बाकंतम्बराय की एक प्राचीन गुरुगही मबुरा में यमुना के तटबर्ती घ्रवजेंत्र में हैं। बैज्जावों का यह पवित्र तीर्ष माना जाता है। अब अन्यम्य भी प्रमावकाली प्रकादियों स्थापित हो गयी है। इस सम्प्रदाय के लोग विशेषकर जनर भारत में ही रहते हैं। इस लम्बदाय की एक विशेषता यह है कि इसके बाजायों ने अन्य मतो के आजायों की तरह दूसरे मतो का लण्डन नहीं किया है। केवन देवाचार्य के सन्य में शाक्कर मत पर आकोप किया गया है।

## निम्बार्काखार्य--दे० 'निम्बार्क' ।

निक्कमण्यसम्— एक कर्नोटकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओं में पार्मिक ग्रन्नों के लिलों जाने के आन्दोलिन के प्रमाव से कन्नड भाषा में भी ग्रन्थ रचे गये। निम्मप्यतास ने औरों केत तरह अपनी रचनाएँ (गद्य में) कन्नड भाषा में लिली हैं।

नियसि — जाक मत के अनुसार प्राथमिक सृष्टि के हूनरे बरण में मित्र के भूतिकष्म का सामृहिक भ्रकटन कृदस्य पत्रा तथा माया गर्मिक के रूप में होना है। कृदस्य व्या व्यक्तियत मारमाओं का मामृहिक स्था है। सुरक्ष मित्र्यों की तरह एकत्र हुंशा) तथा माया विश्व का अभीतिक उपा-तान है। माया में नियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी बस्तुओं को नियमिन करती है। किस नियति में काल उत्पन्न होता है जो बालक जबिस है।

नियम— योगदर्शन में निर्दिष्ट अस्टाग योग का दितीय घटक। इसकी गिरभाग है शीक-सटतीय-ता "स्वाध्यय-देखर" अणिवानानि निवमा । '[तीक, सन्तीप, तप, स्वाध्यय और ईंबर-क घट्यान ये नियम ककुलाते हैं।] मामान्य अर्थ है 'स्वेच्छा से अपने उत्तर नियन्त्रण रसकर अच्छा अस्याम विकसित कन्ना', जैसे स्नान, शुद्धाचार, हारीर को निर्माठ वनाना, सन्तोष, प्रमन्नता, अध्ययन, उदासीनता आर्थ थांवि।

नियमयूथमालिका — अप्यय दीक्षित रचित 'नियमयूथ-मालिका' रामानुज मत का दिग्दर्शन कराती है। सिबोस-निष्यतः ३६९

नियोग—इसका वाध्विक वर्ष हैं 'नियोवन' अपना 'योजना', अर्थात पति की असमर्थता अपना आगम में ऐसी व्यवस्था निससी सम्तान उत्पन्त हो सके ! वैदिक काल से लेकर २०० ई० पुल तक विषया के पति के साथ चिता पर जलने का विधान नहीं या । उसके जीवन अ्यतित करने कंतीन सार्य ये—(१) आजंबन वेषण्य (२) नियोग हारा सम्लान प्राप्त करना और (३) मूर्तविवाह ।

प्राचीन काल में नियांग अनेक सम्भाताओं में प्रचिल्त था। इसका कारण कूँडना कठिन नहीं हैं। स्त्री रित्त को हो नहीं बर्निक उसके परिचार की सम्मन्ति समझी आती थीं और इमी कारण पति के मरने के बाद उसका देवर (पति का माई) उसे पत्नी के कर में यहण करता तथा मन्नातीस्पादन करता था। प्रचीन काल में महण किये गरं 'दनके पुत्र से नियांग झारा पैया किया गया पुत्र भेरठ समझा आता था। इसकिए उसे औरस के बाद दूसना स्थान प्राप्त होंना था। महाभारत तथा पूराणों के अनेक नामक नियांग से पीड़ हुए थे।

नियोग प्रणाणी के अनुसार जब किसी क्ष्री का पित मर जाना या सस्तानोत्तावन के अयोग्य होता था तो वह अपने देव या किसी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवास कर कुछ स्मान उत्पन्न करती थी। देव दस कार्य के लिए मर्दर्अट समझा जाता था। देवर अयथा स्तान के अभाव में किसी शेष्ठ बाह्मण से नियोग करावा जाता था।

परवर्सी स्मृतियों में नियोग द्वारा एक ही पुत्र पंदा करने की आजा दी गर्पी, किस्तु मुक्के कुछ मिन्न अवस्था या। कुनती कपने पति से बाधित ही नियोग द्वारा तांन पृत्र प्राप्त किये थे। पाण्डु इस स्वया से सन्तुष्ट नहीं ये, किन्तु कुन्ती ने सुन्नाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पंदा किये जा मकते हैं। अत्रियों को अनेक पुत्रों की कामना हुआ करती थी तथा प्रार्मीतिहासिक कार्ये नियोग से असक्य मनतान पंदा करने की परिपादी थी।

३०० ई० पू० तक नियोग प्रथा प्रबक्ति यो । किन्तु इनके बाद इसका विरोध आरम्भ हुना। आपस्तस्य, बोध्यत्त तथा मनु ने इसका विरोध स्थिया। मनु ने इत पशुभमं कहा है। विस्ठित तथा गौतम ने इसका केवल इतना हो विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई इती किसी अपरित्तत से नियोग न करें। कैटिल्य एक हुँदे गजा की नियोग ढारा एक नवा पुत्र प्राप्त करने की स्वीकृति देते हैं। इस दिरोच का उतमा फल हुआ कि 
शागिरिक आनम्य के लिए नियंगा न कर पुत्र की कामनावाश ही नियोग की अधा गढ़ सयी । अर्मावान के बाद 
स्वीकृति स्वीकृत पति । अल्ला हो जाते थे । धीरधीरे जब सन्धानीत्पिक वीती अल्ला हो जाते थे । धीरधीरे जब सन्धानीत्पिक वीता गृति हो तो नियोग प्रधा 
भी बन्ध हो गयी। आधुनिक गुग में स्वामी स्वानन्ध 
स्त्यस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन किया परन्तु जह 
प्रधा पुनर्वीतिव नहीं हुई । धीर-धीर विश्ववन्त्ववाह के 
प्रचलन में यह प्रधा बन्द हो गयी। जो विध्वा वैध्वय की 
कठोरता का पालन करने में असमर्थ हो उसके लिए पुनविवाह करना उचित माना गया। इसमें नियोग की प्रधा 
एकदम समाझ हो गयी।

निर्मेला एकामती—ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्मेला एका-दशी कहते हैं। इस दिन प्रातः से लेकर दूसरे दिन प्रातः तक उपवास करना चाहिए। इस दिन जलप्रहुल मी निषद हैं, केवल सम्ज्योपासना के समय कियं मयं आव-मनो को छोडकर। दूसरे दिन प्रातः शर्करामिश्रित जल से परिपूर्ण एक कल्ला दान में देकर स्वयः जलप्रानादि करना नाहिए। इससे बारहों द्वादियों का कलो प्राप्त होता ही है, दती सोचा विण्युलोक को जाता हैं।

निराकारमोमांता—गुरु नानकर्गजत एक ग्रन्थ । यह संस्कृत भाषा में रचा गया है ।

निरालम्ब उपनिषद्—यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

निक्कत —वेद का अर्थ स्थष्ट करने बाले दो ग्रन्थ अति
प्राचीन समझे खाते हैं, एक तो निक्ष्युत्तवा दूसरा प्राक्त
का निकस्त । कुछ सिद्धानों के जुमार निष्यपुत्तक।
स्विता यास्क ही थे। दुर्गाचार्य ने निकस्त पर अपनी
मुत्रसिद्ध बुन्ति लिक्बी हैं। निकस्त में राज्यों की व्यूवर्यास
समझ में आतो है और प्रस्थानुसार अर्थ लगाने में सुविधा
होती हैं।

बान्तव में बैदिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निकक्त की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परा में बास्क का जीवहर्ती स्थान है। बारक ने निष्णु के प्रथम तीन अप्यायों में बास्का निरुप्त के प्रथम तीन अप्यायों में की है। निष्णु के जतुर्थ अध्याय की व्यास्था निरुप्त के अपने तीन अप्यायों में की है। निष्णु के जतुर्थ अध्याय की व्यास्था निरुप्त के अपने तीन अप्यायों में की गयी है। निष्णु के पञ्चम अध्याय की व्यास्था निरुप्त के अध्याय की व्यास्था निरुप्त के स्था है।

जैसा कि कहा गया है, निरक्त का उद्देश्य है व्युत्पत्ति (म्हिनित्पव्य) के आभार पर अर्थ का रहस्य मोजना। मुख्यत दो प्रकार के अर्थ होते हैं—(१) मामान्य के बार जेद हूँ—(१) मामान्य के बार जेद हूँ—(१) कर्यवत, उच्चरित अयवा व्याख्यात (२) उद्योगित (महाभारतादि हो) (३) निर्विष्ट अववा विहित (प्रमानास्त्र हो) (४) अत्युत्पन्यासम्य है निर्विष्ट का अर्थ है वैदिक राज्या स्त्रुप्तर-यासम्य है पिताट का अर्थ है वैदिक राज्या स्त्रुप्तर-यासम्य कार्य अथवा आस्त्रास्त्र वाल्य सन्त्र सन्ति सन्त्र सन्ति सन्त्र सन्त्र सन्त्र सन्त्र सन्ति सन्त्र सन्ति सन

निक्क्यस्थान्य — एक प्रकार का यज्ञ, जिसमें यजनमंभ को जिस कुछ से काटते थे, उसको अभिषिक्त करते थे। फिर बिलागु को तिन्य हरिद्धा सककर नहलाते नथा बिल के पूर्व भी से उसको अभिषिक्त करते थे। इसके पत्वात् उसको स्तरूभ से बीच देने थे और विधि के अनु-सार उसकी बिल देते थे।

निर्मुण — इनका अर्थ है गुणरितः। चरम सत्ता ब्रह्म के यो स्व है — निर्मुण और समुण। उसके समुण स्व ते त्य बसन् का विकास अयवा विवर्त होता है। किंतु वास्तविक वस्तुमका नो निर्मुण ही होती है। गुणों के महारे में उसका वर्षन अयवा निर्बुण हो होते हो सकता है। नम्पूणों विवर्ष में अन्तर्याक्ति होते हुण भी यह तान्यिक त्रिट सं अविदिशों और निर्मुण हो रहता है।

निर्णयसिष्यु—यह कमलाकर भट्ट का मर्यव्रशिख प्रस्त है। यह उनकी विद्या, अत्यवस्ताय तथा सरकता का प्रतीर्थ है। स्थावालयों से यह प्रमाण माना जाता है। निर्णय सिस्यु में कामम गक्त को स्थानयों और तीन सी निवय्यकारों का उन्लेख हुआ है। यह प्रत्य तीन परिच्छेदों में विकास है। इसमें विदिध धार्मिक विद्यायों पर निर्णय दिया गया है, जैने वर्ष के प्रकार (सौर, चान्द्र आदि), चार प्रकार के मान, क्षाविक्त के कृत्य और तान, अधिक माम, स्वयमान, तिथियों ( गुढ और विद्व ), यत, उत्यव, मस्कार, सरिपंक मानव, मृतिविक्तिक्त सुद्धानं सुद्

निमंल — सिक्खों के विरक्त सम्प्रदाय का नाम । मिक्ख मध्यदाय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है— (१) सहिज- धारी और (२) सिंघ । पहले के छः तथा दूसरे के तीन उपविभाग हैं । सिंघों की तीन शाखाएँ है—(१) बात्रमा, (२) निर्मल और (३) अकाली । निर्मल नैन्या-सियों का दल हैं। इस दल के संस्थापक वीरनिह में, जिन्होंने १७४७ वि० में इस शाखा को संगठित किया। निर्मल प्रध—20 'निर्मल'।

निरोबलक्षण—बल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसका पुरा नाम 'निरोबलक्षणनिवृत्ति' है ।

निर्वेचन ग्रन्थ — निरुक्त के विषयों के 'निर्वचनछक्षण' तथा 'निर्वचनोपदेश' दो विभाग हैं।

निर्वाण-यह मुख्यत बौद्ध दर्शन का शब्द है, किन्तु आत्मिक दर्शनों में उपनिषदों के समय में इनका प्रयोग इब्रा है। निर्वाण तथा ब्रह्मित्वर्षण दोनों प्रकार में दुक्का विदेवन किया गया है। यह आत्मा की वह स्थिति है जिसमें मध्यूर्ण बेदना, दुख, मानसिक चिन्ता और न्यनेत में ममस्त समार लुस हो जाते हैं। इसमें आस्मतन्य की बेदना अववा गोष्वयानस्य स्वक्ष हों नाट होता. किन्तु उसके दुखान्त्रक संकीर्ण व्यक्तित्व का लोग हो ताता है।

निर्वाण उपनिषद्-यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

निश्चिम — सार्यजनिक वैदिक पूजा के अवगर पर देवों को जायन तथा आमन्तित करने बांग्रे मन्त्र को नाम शास्त्र को में निर्देश को पार्वा उक्लेज मारा है, विमका नाम शास्त्र के मिल मारा है, विमका नाम आप हो मिल को में निर्देश को प्रकार के स्वार्य के बिक्शों में हुआ है। ऋत्येद के बिक्शों में निर्देश का एक गञ्जक की समुद्रीत है। किन्तु यह मन्देहानक हैं कि ऋ्येदेवीय काल में निर्दिश में मुक्तों के प्रयोग भी प्रवार की स्वार्य में स्वार्य के प्रयोग भी प्रवार की प्रवार की स्वार्य की स्वार्य में स्वार्य कर स्वार्य की स्वा

निश्ची—जमानशीय आरमाओं में दंख एव दानवों के अनि-रिक्त प्रकृति के कुछ भाषानी उपादानों को भी प्राचीन काल में देख का रूप दे दिया गया था। अन्येरी रात, पर्वतृष्ठा, भचन वनस्थली आदि ऐसे ही उपादान थे। 'निश्ची' रात के अन्येरे का ही देखीकरण है। प्राचीन काल में और आज भी यह विश्वास किया जाता है कि निश्ची देश्य के रूप में) आपी रात को आती है, वर के स्वामी को युक्तानी है तथा उसे अपने पीछे-पीछ करते के वाया करती है। उसे बन में चसीट है आती है तथा कांटो में गिरा देती है। कभी-कभा जैंबे पेडो पर चढा देती है। उसकी पुकार का उत्तर देना बढ़ा संकटमय होता है।

निष्वक्षवास — एक दाकूभन्दी सन्त, जो महात्मा दाकूजी के शिष्य से भे कित तथा वेदानती भी ये। इनकी रक्ताएँ उत्कृष्ट हैं, और सबका आधार श्रृतिन-सृति और विधे-पन अर्देतवाद है। निरवल-दान के प्रमाव से दाकूमन्य के सबस्वों ने अर्देत निद्धान्त को सहज किया जा।

निक्वास आगम-यह रौद्रिक आगम है।

निष्वासतस्वसंहिता—पह ग्वारहवी शताब्दी वि० का ग्रन्थ है, जो शाक्त जीवन के सभी बङ्गो के लिए विशद नियमावली प्रस्तुत करता है।

निष्कलंकाबतार-अठारहवी शताब्दी वि० के उत्तरार्थ मे वन्देलखण्ड के पश्चा नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाय ने शिक्षादी कि भारत के सारे धर्म मेरे ही व्यक्तित्व में समन्वित है. क्योंकि मैं एक साथ ही ईसाइयों का मनीहा. मुमलमानो का महदोतया हिन्दुओ का निष्कलंकावतार है। उन्होंने अपना धर्मिद्वास्त 'कलजबम साहेब' नामक ग्रन्थ में ब्यक्त किया है। दे० 'फूल ज्जम साहेब'। निष्काम कर्म--- मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागवत चर्म मे और विशेषकर भगवदगीता में निष्काम कर्मका आदेश है। इसमें फल की इच्छा के बिनाक में किया जाता है तथा प्रवास्यदेव के चरणों में कर्म को समर्पित किया जाता है। देवता इसे ग्रहण करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति को उसक फल के रूप में देता है। फिर देवता उपासक अथया कर्म करनेवाले के हृदय में प्रवेश करना है तथा भक्ति के गुणों को जन्म देता है और अन्त में मोक्ष प्रदान करता है।

दर्धन के अनुभार उसे यह जान प्राप्त करना चाहिए कि सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के डारा होता है; पृथ्य के उत्पर कर्म का आरोप मिथ्या तथा ध्रममुलक है। अब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य बन्धन में नहीं पहता। बिस प्रकार मुने हुए चने से फिर पौचा नहीं उत्पन्न होता बैसे ही नांक्यबुद्धि से कांग्रकल उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह मार्ग सरल नहीं है। अतप्रव मिक्तमार्थ में, विशेषकर भागवत सम्प्रदाय मं, यह दताया गया है कि कर्म को भागवतीत्यर्थ करना चाहिए और एल की निजी काममा न करके उसे भगवान् के चरणों में अप्ति कर देना चाहिए। इस प्रकार कृष्णारंणवृद्धि से कर्म करने में मनुष्य बन्धन में नहीं पडता।

निष्किरोय—वैदिक पुरोहितो को एक शाखाका नाम निष्किरीय है जिसका उल्लेख पञ्चवित्र बाह्मण (१२.५,१४) में हुआ है। इसके द्वारा एक सत्र चलाया गयाथा।

निषद्ध तिषि आदि — कुछ निष्यत मामां, तियियो, साता-हिरू दिनो, सकानित्यो तथा वर्तों के अवसरो पर कुछ किलाएँ तथा आचार-व्यवहार निषिद्ध है। इनकी एक लम्बी मूची है। बीमृतवाहन के कालविक्क (पृष्ठ ३३४-४३५) में इस प्रकार के निष्दि कियाकलायों तो एक मूची दी गयी है, किन्तु अन्त से यह मी कहा दिवा गया है कि ये कियाकलाथ उन्हीं लोगों के किए निर्मिद्ध है, जो बेद, जास्त्र, म्यृति यस्त्र तथा पुराण जानते है। ऐसे अवतर कदाधित् सत्तव्य है, जिनका परिगणन

निहुण-निवलों को सिख शाला के अकालों 'निहुप' भी कर जाते हैं। बारन में सरक्रत निम्म का ही यह प्राक्तन च्या है, जिसका अर्थ है सम अयबा आमिकरहित । नीतिबाल्यामून-सोमंदर पूर्ति कृत राजनीति विषयक द्वाम समावर्ग का एक सन्य । यह प्रस्य कोटिकोध अर्थशारत हो दीनों में निव्या गया है। सामग्री भी अधिकाशादा उसी सम्य में की गया है। इसके अनुसार राजनीति का उद्देश्य मंग, अर्थ जीर काम की प्राप्ति है. 'धर्मावंकामफल्या राज्याय नम' [ उस राज्य को नमस्वत्य है, जिसका कल धर्म, वर्ष जीर काम है ] इस प्रत्य में निम्मावित विषयों पर स्विचार निया गया है : ३७२ नीतिशास्त्र-नीराजनविधि

१. धर्मसमृहेश १८ अमात्य २ अर्थसमृहेश १९ जनपद ३ कामसमृहेश २०. दुर्ग ४ अरिषड्वर्ग २१ को छ ५. विद्यावृद्ध २२ बल ६ आन्योक्षिकी २३ मित्र ७ त्रसी २४ राजरक्षा ८ बार्ता २५ दिवसान्छान ९ दण्डमीनि २६ सदाचार १०. सन्त्री २७ व्यवहार ११ परोहित २८ विवाद १२ सेनापति २९. पाइगव्य १३ चार ३० यह १४ विचार ३१ विवाह १५. दूत ३२ प्रकीर्ण १६ व्यसन ३३ ग्रन्थकर्ताप्रशस्ति १७. स्वामी ३४ पम्तकदाना प्रशस्ति

नीतिशास्त्र—मंत्रिशास्त्र का प्रारम्भिक अर्थ राजनीति-सास्त्र है, किन्तु परवर्ती काल में नीति का साधारण अर्थ आजरणशास्त्र किया जाने लगा तथा राजनीति इसका एक भाग बन गया। शुक्रनीतिसार (१५) में नीति नी परिभाषा इस प्रकार में दी गयी हैं।

सर्वोदजीविक लोकस्थितिकृत्रीतिशस्त्रकम्। धर्मार्थकाममूल हि स्मृत मोक्षप्रदयनः॥

[नीतिसास्त्र मभी की जीविका का साधन, लोक की स्थिति सुरक्षित करने वाला, धर्म, अर्थ और काम का मुल और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला है।]

आधुनिक अर्थ में नीनिशास्त्र प्राचीन धर्मशास्त्र का ही एक अङ्क है। धर्मशब्द के अन्तर्गत ही नीति का भा समा-वेश है। धर्म के मामान्य और विशेष अङ्क में व्यक्तिगत तथा सामाजिक नीति अन्तर्गितित है।

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, बिदुरनीति, अनुहरि-नीतिशतक आदि कई प्रसिद्ध ग्रन्थ है। विशिष्ट अथवा सामाजिक (वर्ण-आश्रमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहुन बढा अंग है।

नीय—यह एक प्रकार का गान या जो सोमयागों के अवसर पर गाया जाता या। 'नीय' (वाळक) गान के स्वर का बोग प्रथम अर्थ में तथा दूसरे अर्थ से स्तुति की ऋषा का बोध होता है। इसका स्त्रीलिंग रूप 'नीया' केवल एक बार ही ऋष्येद में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ हियदार है। नीमायत — निम्बार्क सम्प्रदाय का ही अन्य नाम सधुक्तकी बोलों में नीमावत है। दे॰ 'निम्बार्क' शब्द ।

नीराजनहासकी—कार्तिक पुत्रक द्वादयों को नीराजन हादयों भां कहते हैं। रात्रि के प्रास्त्रण होने के समस्य जब भगवान् विज्ञ ज्वसन त्याण कर उठ ठेठते हैं, इस का आपरण किशा जाता है। विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख सम्मुख तथा गोवाल, अवस्थाल, गणवाण मों भी दीय-माला प्रश्नित्व की जानी चाहिए। राजा लोग भी समस्त राजांचहाँ को राजभवन के मुख्य प्राङ्गण में स्व वस्य वेदया को राजा के सिर के अपर तीन बार दीयों की माण प्रमानी चाहिए। यह महामान्त्रिप्रवाद (साधना-पर्यक) धार्मिक कार्य है। जिससे रोण दूर होते है तथा धन-साम्य की अभिवृद्ध होती है। महाराज अवपाण ने सर्व-प्रयम टस वत का आवरण किया था। इसका आवरण

नीराजननवभी — कृष्ण पश्च की नवसी (कानिक मास) हो नीराजननवभी कहते हैं। इसकी रात्रि से टुर्गाओं तथा उनके आधुभी का पुजन होना है। दूसरे थिन प्रात नुर्योदय के समय नीराजनज्ञान्ति करनी चाहिए। दे० नीरुप्त पूराण (प० ७६, ब्लोक ९३१-९३३)।

नीराखन विधि— यह एक जान्तियर कर्म है। कार्तिक हुल्ल हावहीं में शुक्छ प्रतिपदा तक हमका अनुपतान होता है। यदि राजा हम विधि को करे तो उसे अपनी राजधानी की ईशान दिखा में दीर्घोकार ध्वाओं से संज्यत विधाल मण्डल वनकाना चाहिए किसमें तोने तोरण भी हो। हममें देवगण की गूजा तथा होम करने का विधान है। यह पार्किक हुन्य उस समय किया जाय जब मूर्य पिता नक्षत्र में मानति की उत्तर हो हो तथा जब तक वह स्वाती पर विचाना नरें। पत्त्रची में आच्छादित, पत्रवर्ण मूर्तो से बाबूब, जलपूर्ण कल्का स्वाधित किया जाय । तोरण की पविध्यत किया में मन्त्रचित हो हो तथा ने ति हो हो तथा ने ति हो हो तथा की पत्रवर्ण की स्वाधित हो से मानति हो, उदमन्तर राजपुरीहित उन्हें (हाथियों को) भी सनाव हो, उदमन्तर राजपुरीहित उन्हें (हाथियों को) भी सनाव हो, उदमन्तर राजपुरीहित उन्हें (हाथियों को)

करते हैं तो राजा की विजय निश्चित है। यदि वे भोजन अस्वीकार करते हैं तो इसे महान संकट की सुवना सम-झना चाहिए। हाथियों की अन्य कियाओं से इसी प्रकार के शकुन-अपशकुन समझ लेने चाहिए। तदनस्तर राज-चिह्नों का, जैसे छत्र तथा ध्वज का, प्रजन होना चाहिए । जब तक सर्थ स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियो तथा बोडों का इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द उनके प्रति प्रयक्त न हो और न उन्हें पीटा जाय। सशस्त्र रक्षकों से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए। राजज्योतिषी, प्रोहित, मुख्य पशुचिकित्सक तथा गज-चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए। जिस दिन सर्य स्वाती नक्षत्र से हटकर विशाखा नक्षत्र का स्पर्धकरे जम दिन अध्यों तथा गजो को सजाकर उनके ऊपर राजछत्र तथा राजखडग स्थापित करके मन्त्रोच्या-रण तथा बाग्रयन्त्र बजाये जाने चाहिए। राजा स्वय अरव पर सवार हो तथा कुछ देर बाद गज पर सवार होकर तोरणो में प्रविष्ट हो । उस समय राजा की सेना नथा नागरिक उसका अनुसरण करें।बाद में जुलुस राज-भवन तक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हें विस-जिस किया जाय। यह धार्मिक कृत्य ज्ञान्सिपरक है। सुन्ध-सौभाग्य की अभिवृद्धि तथा अरबो नथा गजो की सरक्षा हे लिए राजारण दम वन का आचरण करे। विडोध जान-कारी के लिए देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा बहस्पति-संहिता. अध्याय ४४, अग्निव्राण, २६८,१६-३१।

नीरुक्ष्ण्यः—(१) आरामिक शैंबों के एक आचार्य. विश्वेंने श्रियामार नामक संस्कृत प्रत्य रचा । यह प्रस्य 'शैंबआप्य' का महिसांकरण हैं। इस प्रत्य का उपयोग किङ्गायदों से होता हैं। मीरुकण्ड १७वीं श्रताबदी के मध्यकाल में इस सें।

(२) एक नीलकण्ठ घर्मशास्त्र के निबन्धकार भी है, जिन्होंने काशी में नीलकण्ठमयूख नामक वृहत् निबन्ध प्रन्थ की रचना की । इसके 'संस्कारमयूख' और 'ब्यव-हारमयूख' बहुत प्रसिद्ध है।

मीलकष्ठ वीकित—अप्यय रोक्षित के छोटे भाई के पीत्र। अप्यय वीक्षित की मृत्यु के समय उनके स्वारह पुत्र तथा नीलकष्ठ सम्मुख ही थे। उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकष्ठ पर ही प्रकट किया। नीतक्क वह— शङ्करभट्ट के पृत्र और नारायण भट्ट के पीत्र । इनका जीवनकार १६१० कोर १६५० है के बीच रखा जा सकता है। इनके पिता शङ्करस्ट्र प्रसिद्ध मीगासक थे उन्होंने 'वास्त्रवर्धीपक्ष' पर भाष्य, 'विसिरसायनद्रपण', 'मीमासा बालप्रकार्य आदि बन्धों की रखना की। 'इंतिनर्णय' और 'वर्धा की प्रकार की र 'वर्धा के प्रस्ति इनका की। 'इंतिनर्णय' और 'वर्धा के प्रस्ति इन्हां प्रवास ये। इनका वर्धावाहन पर प्रसिद्ध प्रन्य 'अनवन्त्रभासकर' वारह मृत्यु में विभक्त है। ये मृत्यु के है है संस्कार ए जावाह पर काल ४ आदि ५ मीति ६ व्यवहार ए, दान ८ उत्सर्ध ९ प्रतिका १० प्रायम्बित ११ चुद्धि कीर १२, वास्ति । नीलक्षण प्रदु ने 'भगवन्त-भास्कर' की एचना अनवन्त्रवेश नाम के वितिष्क इन्हेरे नाजा के सम्मान में की थी। इस प्रस्य के अतिष्क्त इन्हेर नाजा के सम्मान में की थी। इस प्रस्य के अतिष्कृत इन्हेर नाजा के सम्मान में की थी। इस प्रस्य के अतिष्कृत इन्हेर नाजा के सम्मान में की थी। इस प्रस्य के अतिष्कृत इन्हेर नाजा के स्वत्य कर कीर प्रस्तर और 'दत्तरुनर्णय' का भी प्रययन किया।

अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध भीमासक थे। धर्म-शास्त्र में इनका अगाध प्रवेश था । इनका ग्रन्थ व्यवहार-स्थूख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायालयो द्वारा प्रामाणिक माना जाता है।

नीतकक हिरि--महामारत के टीकाकार । उनका जनम महाराष्ट्र देश में हुआ था। ये गोरावरी के पिक्सी तट रर कूर्यर नामक स्थान में रहते थे। उनका स्थितकाल तोलह्यी शताब्दी है। ये चतुर्धर वश में उत्पक्ष हुए और उनके रिता का नाम गीरियल सुरि गा। उनकी महामारत-टीका 'भारतभावदीय' नाम में विक्यात है। गीरा की याख्या के आन्म में अपनी व्याव्या को सम्प्रवासानुसारी वताओं हुए इन्त्रोने अब्दुराचार्य एवं थीघर स्वामी की वन्द्या की है। यदारि गीरा की व्याव्या में स्हिगे कही-कही शाहुराध्या का अतिक्रमण भी क्या है तथारि इनका मुख्य अभिग्रय अदेत सम्प्रवाय के अनुकूछ ही है। 'भारतभावदीय' के अतिरिक्त उनको और कोई कृति मही मिलती। परन्तु महाभारत को इस 'गीनकक्क' टीका ने से उनको अल्यान प्रतिया दिया है।

नीकक्षेष्ठ—आवण मास भी अप्टमी के दिन जब रविवार सथा जंग्डा नशक हो उस समय इस बत का अनुष्ठान किया जाला है। इसके देवरा नुर्ये हैं। इसमें रिवेबार का दिन विशेष महत्त्वपूर्ण है, नशक ते गणना तो बाद में है। मीकसम्ब—'जापातत्वविकार' में जिन तत्त्वों का उल्लेख है उनमें नीकतन्त्र भी प्रमुख है। नोलवह उपनिषद्—यह एक शैव उपनिषद् है।

नीलवृषदान — आधिवन अथवा कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस यत का अनुष्ठान करना बाहिए। इसी दिन नीलवर्णका साइ छोडा जाता है।

नीक्करत--- इस ब्रत में नक (राजि में एक सबय ओजन)
पडित से प्रति दुमरे दिन एक वर्ष तक भोजन अहण करना
बाहिए। यह खंबसरत्रत है। वर्ष के अन्त में नील कमल तथा शकरा से वरिपूर्ण एक पात्र एव कृपम का बात करना चाहिए। इस दत में ब्रती विष्णुलोक को प्राप्त करना है।

नृग—(१) राजा नृग कां कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। प्राग-बन पुराण के अनुगार नृग ११ श्रवाकु के पृत्र व । वे दान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने बाह्यण को गाय को. जो उनके गोंक्षण्ड में मिन गयी थी, मून से दूसरे बाह्यण को दात में दे दिया। बाह्यण ने राजा पर दोषारोपण किया। राजा ने दोनों बाह्यणों को बुन्जया। दोनों में के कोई उस नाय के बदके दूसरी गाय केने को दियार नहुजा। राजा विवदा था। जब वह मरा तो यमराज ने दण्डस्वरूप उनकी गिरिशिट का जम्म बेकर सहार ये भेजा। एक कुई से यह पड़ा रहुता था। भगवान् कुल्य का जब जबतार हुआ तब इसका उदार हुआ।

(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य वृहस्पतिमिश्र का आश्रयदाता नृग नामक तिरहुत का राजा था।

नुषेश, नृषेशा—ऋष्वेद (१०८०,३) में यह अस्ति के एक नित्र (पिंत्रत) का नाम है। इसका अस्य नाम सुमेशा था, क्रिने फिल्डिय 'अबोध' बताते हैं। तैत्तिरीय सहिता में नृषेध परुक्षेत्र का असकल प्रतियोगी हैं एवं पंचरिता बाह्यण (८८१) में यह आक्तिरस् गोजब तथा सामो का च्यिता कहा गया है।

नृश्चिष्ठ उपपुराण---नरसिंह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप-पराण ।

न्सिंहनयोबशी — गुरुवार की त्रयांवशी की नृसिंहत्रयोदशी कहते है। यह भगवान् विष्णु के नृसिंह अवतार से सम्ब-म्बित है। इस दिन उन्हों का त्रत किया जाता है।

न्सिस्पूर्वतापनोय उपनिषद् —नृसिह सम्प्रदाय को दो उप-निषदं मुख्य आधारप्रत्य हैं, वे हैं नृमिह पूर्व एवं उत्तर तापनोग । नृमिह्युर्वतापनोयोपनिषदं के भी दो भाग है। प्रथम भाग में नृमिह का राजमन्त्र तथा इसका रहस्या- त्मक एकता का विवेचन है। दूसरे भाग में नृसिहमेश्रराज तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वैष्णव मन्त्रों द्वारा यन्त्र बनाने का निर्देश हैं. जिसे कवच के रूप में कंट, भुजा या जटा में पहना जाता है।

नृशिक्ष सरस्वती—चेदान्तमार की टोका सुवोधिनी के रचिता। यह टीका इन्होंने सं॰ १५१८ में लिखी थी। अस इनका स्थितिकाल विक्रमी मनहृष्टी सताब्दी होना चाहिए। सुवोधिनी की भाषा बहुत सुन्दर है। इससे इनकी उच्चकोटिकी प्रतिमा का परिचय मिलता है। इनके गुरु का नाम कृष्णानन्द स्वामी था।

ज्ञिहसंहिता—( नर्रासहसंहिता) नर्रासह सम्प्रदाय के साहित्य में इस यन्य की जाती है। मुसिहाबार्य—ऐतरेय एक कौपीतिक जारण्यकों पर शहुरा-चार के भाष्य है तथा उनके भाष्यों पर जानेक आवारों को टोकाएँ है। इनने नृतिहाबार्य की भी एक टीका है। नृतिहाबार्य की मौता कि जिल्ली है। आपस्तम्ब-ध्यंत्र पर नृतिहास्ताय की ने तिका जिल्ली है। आपस्तम्ब-ध्यंत्र पर नृतिहास्ताय के नृतिहास्ताय की है।

नृशिक्षानस्य नाय—दक्षिणमार्गी सान्त विद्वानो की परम्परा में अप्यय दीक्षित के काल कं परवात् दिविण (तजीर) के ही तीन विद्वानों के नाम प्रिन्य है। ये तीनो गुरुपस्परा का निर्माण करते है। ये है नृशिक्षानस्य नाथ, आस्करानस्य नाथ नया उमानस्य नाथ। ये तीनो उमी शाला के हैं किससे अध्योजर विद्यानाथ सम्बन्धित थे।

नृश्चिहाबतार — विश्व का नृश्चिहाबतार हिरण्याक्ष के छोटे आहं हिरण्यक्षिण्य के बच एक पर्य के उद्धार के लिए हुआ था। हिरण्यक्षिण्य अपने वहें आई के वस के कारण विल्व से बहुत ही कुद्ध रहा करता था और उनको अपना बड़ा शत्रु समझता था। इसर ब्रह्माओं के बर के प्रभाव के हम देवा के निकास दिया था। उस नहां के देवताओं को स्वर्ग में तिकास दिया था। उस ममय देवताओं डोर विल्य के प्रार्थना को गयी। जिससे भगवान ने असम्म होकर देवताओं से कहा कि हिरण्यक्षिण्य के वस्त प्रम तथा अपने भगवद्भता पर पर अस्तावास करेगा, उद्य समस्य मं नृश्चिह करने मुंब शिव हिरण्य करेगा, उद्य समस्य मं नृश्चिह करने मुंब शिव हिरण्य करेगा, उद्य समस्य मं नृश्चिह करने मुंब शिव हिरण्य करेगा, उद्य समस्य मं नृश्चिह करने मुंब शिव हिरण्य करेगा, उद्य समस्य अपने स्वाव करने मुंब शिव हिरण्य करेगा, उद्य समस्य मं नृश्चिह करने मुंब शिव हिर्म के अस्त स्वाव स्वाव स्वाव स्वाव स्वाव करने स्वाव स्वाव

विष्णुन मृग और न मानव अर्थात् अपूर्व नृतिह रूप पारण कर स्तम्भ से ही प्रनट ही गये। इन स्वरूप को देवकर हिराम्बर्धित्व के मन में किसी प्रकार का गया नहीं हुआ। वह हाथ में गदा लेकर नृतिह भगवान् के उपर प्रहार करने को उद्यव हो गया। किन्तु प्रमृते सुरन्त ही उद्ये पकड लिया और लिस प्रकार गड़ विषय सर्प को मार डालदा है उसी प्रकार नृतिह क्यापारी प्रनवान् विण्णु ने उस दैरयराज को अपने नलों डारा उसका हृदय विदीणं कर मार डाला और सरलमित बालक प्रह्लाद की

नृत्तिस्थान—अर्टत सम्प्रदाय के प्रमुख आवायं। इनके गुरु स्वामी जगनलाशकम थे। इनका जीवनकाल पन्द्रह्वी धानाव्यी का उत्तरार्ध होना वाहिए। नृत्विहास्थम स्वामी उद्दम्द द्वारोत्तिक और वर्ष श्रीक पण्डित थे। इनको एकना बहुत उच्च कोटि की और पुलितप्रधान है। कहते हैं, इन्हीं की प्रेरण से अप्यय वीतित ने 'परिसण', 'स्याय-स्थामणे एव 'सिद्धारमनेक्ष' आदि वेदाल ग्रन्थों की रचना की थी। इनके रचे हुए ग्रन्थों को संशिक्ष परिचय इन प्रकार से

- (१) भावप्रकाशिका—यह प्रकाशास्य यति कृत पञ्चपा-दिकाविवरण की टीका है।
- (२) तस्विविवेक (१६०४ वि० स०)—गृह ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं। इसमें दो गिरच्छेद हैं। इसके ऊपर उन्होंने स्वयं ही 'तन्वविवेकवीपन' नाम की टीका जिली हैं।
  - (३) भेदधिमकार—इसमे भेदभाव का खण्डन है।
- (४) अहैतवीपिका---यह अहैत वेदान्त का युक्तिप्रधान
- ग्रन्थ है।
- (५) बैदिकसिद्धान्तसग्रह—इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता निद्ध की गयी है और यह बतलाया गया है कि ये तीनो एक ही परवद्मा की अभिव्यक्ति मात्र हैं।
- (६) तत्त्वबोधिनी---यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत संक्षेप-शारीरक की व्याख्या है।

नृिसहोत्तरतापनीय उपनिषद् — विद्यारण्य स्वामी ने 'सर्वो-पनिषदर्थानुभूतिप्रकाश' नामक सन्य मे मुण्डक, प्रका और नृितहोत्तरतोपनीय नामक तीन उपनिषदों को आदि अपर्ववेदीय उपनिषद् गाना है। किन्सु शङ्कराषार्य ने मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न और नृसिंहशापनीय, इन चार की प्रधान आयर्वेण उपनिषद माना है।

यह उपनिषद् भी नरसिंह सम्प्रदाय की है और नृसिंह-मन्द्रपाज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विशेष रूप से यह उपनिषद् साम्प्रदायिक विधि का निर्देश करती है। इसमें नृश्चिह को पन्म ब्रद्धा, आत्मा नथा ओम् बताया गया है।

नेषप्रत-चंत्र शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होना है। विवरण के लिए दे० 'वक्षवंत'।

नेष्टा---एक यज्ञकर्म सम्पाटक ऋत्विज् । यह तास ऋत्वेद, तं० सं०, ऐ० जा०, शतपय बाह्मण, पंचविंश बा० आदि में सोमयज्ञ के पुरोहितवर्ग के एक प्रधान सदस्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

सेगम शास्त्र— उनकी 'इफ्रियाचारी' मी कहते हैं। स्वायद्व के बाववें अध्यक्त के बातियम मूक, में 'इय द्वाधीमा' प्रमृत मन्त्रों में देवता रूप में महाचिक्त अध्या मरन्त्रों में देवता रूप में महाचिक्त अध्या मरन्त्रों का त्ववत है। सायवेद में बावें मा व्यव में 'हुवा इंडाचम्' इत्यादि तथा ज्योतिक्टोम में ''बाधियमजंत न्होभा' आता है। अर्थ्यमान में भी इनके नात है। यमुर्वेद (२) में ''गरस्वर्यः स्वाद्वा' मन्त्र में आहुति देते विवि है। ''गरस्वर्यः स्वाद्वा' मन्त्र में आहुति देते विवि है। पोचों दिवाओं से विकन्त्राधानियाण के लिए समझूबें अध्याय के पीचवीं और अर्थिति देवियों की चर्चा है। पीचों दिवाओं से विकन्त्राधानियाण के लिए समझूबें अध्याय के पीचवीं और समझूबें अध्याय के पीचवीं और समझूबें अध्याय के पीचवीं और हार्क, दक्त, प्रमासा, ब्रह्मा इन पीच देवताओं की व्यक्तियों (देवियों) का आवाहत किया याया है। अपवेदेव के चीचे काण्ड के गीमवे मक्त से कथता है।

अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरत विश्वदेवै ।

अह मित्रावरुणोभा विभमि अहम् इन्द्राग्नी अहम् अधिवनोभा ।।

भगवती महाधिक कहती हैं, "में समस्त देवताओं के साव हैं। प्रयो व्यास रहती हैं।" केगोपनिवद में (बहु गोभ-गातामुमा हैमवतीम्) ब्रह्मविद्या महाधिक का अध्य होकन ब्रह्म का निर्देश करना वर्षित हैं। देवपवर्षनीष, देवीमूक्त और श्रोमुक्त तो शक्ति के ही स्वयन है। वैदिक शाक्त दिक करने हैं कि दबोपनिवदों में दसों मादिवाओं का ब्रह्माच्य में वर्षण है। इस प्रकार शाक्त मत का आधार भी श्रीन ही है।

देवीभागवत, देवीपुराण, मार्कण्डेयपुराण में तो शक्ति का माहात्म्य ही है। महाभारत और रामायण दोनो में देवी की स्तुतियाँ है और अद्भुत रामायण में तो अखिल विश्व की जननी सीताजी के परम्परागत शक्ति वाले रूप की बहुत सुस्दर-सुन्दर स्तृतियाँ की गयी है । प्राचीन पाञ्च-रात्र मत का 'नारदपक्करात्र' प्रसिद्ध बैष्णव ग्रन्थ है। उसमें दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी है। निदान, श्रुति, स्मृति में शक्ति की उपामना जहाँ-तहाँ उसी तरह प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिव की उपासना देखी जाती है। इससे स्पष्ट है कि शाक्त मत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रृति-स्मृति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य। उसकी व्यापकता तो ऐसी है कि जितन सम्प्रदायों का वर्णन यहाँ अब तक किया गया है, बिना अपवाद के वे सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम उपास्यामानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की उपासना करते हैं।

जहाँ तक ताँव मत नियमों पर काषारित हैं, बहाँ तक शासन मत भी नियमानुमीतित हैं। पीछे के जब आगत्म के बिस्तुत आबार का शासन मत में ममाबेश हुआ, तब के जान पहता है कि नियमानुमीतित शासन मत का दक्षिणावार, दक्षिणमार्थ कथवा बैदिक शासन मत नाम पढ़ा। आजसक हम दिलाणावार का एक विशिष्ट रूप कम गया है। इस मार्ग पर कुनते नाला उपासक अपने को लिब मानकर पद्धतत्व में लिख की पूजा करता हैं और मण के स्थान में विजयात्म का संबन करता हैं। विजयात्म भी पद्धानकारों में गिना खाता हैं। इस मार्ग को शासावार से थेष्ट माना आता है।

सीमतीय (निषयीय) — नीमिपारण्य के बातियों को नीमिणीय अयदा नीमिपीय कहते हैं। काठक सहिता, कौषीतिक-बाद्याण तथा छल्योख उपनिषद् में विभिन्नीयों को विशेष पवित्र माना गया है। अताप्य महाभारत नीमिषारण्यवामी ऋषियों को ही प्रथमत-सुनाया गया था।

नैनिक्यारण्य — उत्तर प्रदेग के मोतापूर जिले मे गोमती नदी का तदकर्ती एक प्राचीन तीपेदस्य । कहा जाता है कि महिंद शीनक के मन में दीर्षकाल्यापी झानसन करने के इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु समाना ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ; जहाँ इस चक को नीम (परिषि) गिर जाय जबो स्वल को परिष समझागा और वहीं आध्रम बनाकर जात्मझ करना । शोनक के बाप अठांसी सहल इस्थि थे। वे बत उस चक्र के पोछे पुमने जने। गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नीम गिर गयी और नहीं बहु चक्र भूमि में प्रवेश कर राया। चक्र की नीम गिरते वे वह लें वे 'निमय' कहा गया। इसी की 'नीमचा-रण्य' कहते हैं। पुराणों में इस तीर्घ का बहुषा उस्लेख मिल्ला है। अब भी कोई धार्मिक समस्या उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए ऋषिगण यहाँ एकन होते थे।

वैदिक ग्रन्थों के कतिपय उच्छेखों से प्राचीन नैमिष वन की स्थित सरस्वती नदी के तट पर कुण्कोच के समीप भी मानी गयी है।

नैक्कम्बंसिडि - मुरेजनराचार्य (मण्डन मिश्रा) ने संन्यास लेने के पड़चात् जिन बन्धों का प्रथमन किया उनमें 'नैक्कम्य'-सिडिं भी है। मोश के लिए सभी कर्मी का संन्यास (त्याग) आवस्यक है, इस मत का प्रतिपादन इस अन्य में किया गया है।

नैष्ठिक (ब्रह्मचारी)—काजीवन बहाचर्य इत पालन करने हुए गुक्कुल में स्वाध्यायप्रयाण रहने वाला बहाचारी (निष्ठा मरण तत्पर्यत्ने ब्रह्मचारी तिष्ठति।। यात्रवल्वर का निर्देश हैं. 'नैष्ठिकों ब्रह्मचारी तु वनेदावार्यः सिन्त्यों।' इसके विचरीत उपकुर्वाण बहाचारी सीमित काल या प्रथम अवस्था तक गुक्कुल में पढता था।

स्वचीच-न्यक् = नीचं की ओर, रोम = बढनेवाला वृक्ष। इसं सराब (बट) कहते हैं। इसकी डालियों से बरोहें निकल कर नीचं की ओर जाती है नया जडयुक्त बस्पों के रूप ये परिवित्ति होकर वृक्ष के भार को स्मान्त्रों हैं। अवर्ष-बेद में इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है। यज के चमस इसके काष्ठ के उनने ये। निकच्य ही यह वैदिक काल में बडे महत्त्व का चुक्त था जीता कि जाज भी हैं। अदबल् (रीपल) इसका सवातीय कुल है, विसका उल्लेख ऋष्वर में हुआ है। य्यदोग जीर अवश्य दोनों ही धार्मिक दृष्टि से पवित्त है। ये ही बादि र्चय कृष्ट हैं। इनकी छाया मन्दिर तथा समान्यक्ष का काम देती थी। न्याय-चाजवल्यस्पृति में इसे के जिन चौदह स्थानों की गणना हैं, उनमें न्याय जीर मोमासा भी सम्मित्तर हैं। मीमांसा के द्वारा बेद के शब्दों और बाक्यों के अर्थों का निर्धारण किया जाता है। स्थाय (सर्क) के द्वारा वेद से प्रतिपादा प्रमाणों और पदार्थीं का विवेचन किया जाता है। ऐतिहासिक दिष्ट से न्यायदर्शन के दो उद्देश्य रहे हैं एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय और समर्थन, दूसरे वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्त्रिक वर्शनों का खण्डन। पहले स्याय और वैशेषिक अलग-अलग स्वतन्त्र दर्शन माने जाते थे। स्याय का विषय प्रमाणमीमांसा और बैजैषिक का पदार्थमी भासाचा। आगे चलकर न्याय एवं वैजेखिक प्राय: एक टार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये। इस दर्शन के अनसार प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दुष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान-इन सोलह तत्वों के ज्ञान से निश्रेयस अथवा मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। जब इनके जान से दू.खजन्य प्रवृत्ति, दोप और मिध्याज्ञान नव्ट हो जाते हैं तब मोक्ष अथवा निश्रेयस की उपलब्धि होती है। मुख्य प्रमाण चार है (१) प्रत्यक्षा, (२) अनमान, (३) उपमान और (४) शब्द (श्रुति) । इन प्रमाणों के बारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) है-आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, ब्रिड, मन, प्रवित्त, दोष, प्रेत्यभाव (जनम-जनमान्तर), फल, दुःख और अपवर्ग (मोक्ष) । न्यायदर्णन ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। इसके अनुसार ईश्वर एक तथा आत्मा अनेक है। ईश्वर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पन्न है। ज्ञान आतमाकाएक गुण है।

न्याय धारत अंगल् के स्वतन्त्र अस्तित्व ( मन ओं) बिचार से पुषक्) को मालता है। सुध्दि का उपादान कारण प्रकृति तथा मिमिस कारण ईवन है। जिस प्रकार कुम्भकार मिट्टी से विशिष प्रकार के बरततों का निर्माण करता हैं, उसी प्रकार सर्थ के प्राप्तम से ईक्बर प्रकृति से जनाएं के विभिन्न पदार्थों की सुध्दि करता है। इस प्रकार स्याय एक बस्तुबारी दर्शन है जो जनसाबरण के लिए स्यास है।

इस दर्शन के मूल यदापि बेद-उपनिषद् में हुँढ जा मलते हैं किन्तु इसके ऐनिहासिक प्रवर्तक गीतम ये। इनके नाम से 'गीतमन्यायमूल' प्रतिद्व हैं जो कामभ 'वी-पंची शतास्त्री हैं पुत्र में प्रणीत जान पडते हैं। तीसरी शतास्त्री के लगभग बास्त्यायन ने इन पुर भाष्य जिल्या। इस पर उजोतकर का बार्तिक (६०० ई०) प्रसिद्ध है। इसके परवात् वावस्पति मिश्र, जयन्त मट्ट, उदयनावार्य आदि प्रसिद्ध विद्यान् हुए। बारहवी शताबदी के रूमाभव नव्यान्याय का विकास हुआ। इस नये सम्प्रदाश के प्रसिद्ध आवार्य गङ्गेश उपाध्याय, रचुनाश शिरोमणि, जनवीश भट्टाबार्य, मदाबार्य आदि हुए।

न्यायकणिका—नाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के 'विधि-विवेक' पर न्यायकणिका नामक टीका की रचना की। ग्रन्थ का निर्माणकाल लगभग ८५० ई० है।

स्थायकम्बली—श्रीकृप नामक बगाल के लेखक ने ९९१ ई० में प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दर्ली नामक ब्याक्या रची। यह वैशेषिक दर्शन का मान्य ग्रन्थ है।

न्यायकस्त्रकता— जयतीर्याचार्य (पन्छ्रस्त्री शताब्दी) का जन्म स्त्रित्रण भारत में हुआ था। इन्होंने न्यायकरण्डता की रचना की। रायबेन्द्र स्वामी ने इस पर बृत्ति जिसी हैं। न्यायकुकिश-—द्वितीय रामानुआचार्य ने न्यायकुलिश नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ मस्भवत कही प्रकाशित नहीं हुआ है।

श्वायकुषुमाञ्चलि — उद्भट विद्वान् उदयन को प्रसिद्ध एचना व्यायकुमुमाञ्चलि है। इनमें हेडबर को मना सिद्ध की गयी है। यह बन्च छन्दीबद्ध है नचा ७२ स्मरणीय तथों में है। प्रश्लेक पद्म का गद्यार्थ रूप भी साथ ही साथ दिया गया है।

स्वायक्तितामिष — खारहुवी अताब्दी से त्याय तथा वैशेषिक दर्शनों की एक ही दर्शन मानने अथवा एक में मिलाने का प्रवास होनं कथा। इस सम की पुष्टि बारहुवी अताब्दी के प्रसिद्ध आवार्ष पङ्गिय की ज्वना 'स्याय (या तस्व)-विस्तामिष्' से होती है।

स्यायतस्य — नाथ मृनि (१००० ई०) की रचनाओं में 'स्यायतस्य' भी सम्मिलित है। यह न्यायदर्शन का प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

न्यायबीपावकी—आनन्दबोध भट्टाग्काचार्य (बारहवी शताब्दी) के तीन ग्रन्थों में 'त्यायदीपावली' भी है। इन ग्रन्थों में अद्वैत मत का विवेचन किया गमा है।

न्यायदीपिका — वैष्णवाचार्य जयतीर्थ (पन्द्रहवी शताब्दी) ने न्यायदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे माघ्व मत का विवेचन हैं।

न्यायनिबन्धप्रकाश—गङ्गेश के पुत्र वर्धमान (१२वीं शताब्दी)

- ने न्यायवानिक को तात्पर्य टीका पर न्यायनिबन्धप्रकाण नामक व्याख्या लिखी है।
- म्यायनिर्णय---महास्मा आनन्द गिरि शक्कुराचार्य के भाष्यो के टीकाकार हैं। उन्होंने वेदान्तसूत्र के शास्त्रर भाष्य पर न्यायनिर्णय नाम की अपूर्व टीका छिली है।
- न्यायपरिशृद्धि इस नाम के दो ग्रन्थों का पता वलता है, पहला आचार्य रामानुजरिवत तथा दूसरा आचार्य वेक्कूट-नाय का लिला हुआ है।
- स्थायभाष्य-अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायमृत्र पर वाल्या-यन (५०० ई०) ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया है।
- स्यायमञ्जरी—जयन्त मट्ट (९०० ई०) ने न्यायमञ्जरी नामक प्रत्य का निर्माण किया। यह न्यायदर्शन का विश्व-कोण दें।
- स्यायमकरूव-अर्द्धत वेदान्त मन का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । इसके रूपिता आनन्दबीध भट्टारकावार्थ थे । विस्तृषा-वार्थ न, जो तेरहवेशे शती में वर्तमान थे, न्यायमकरन्द की व्याक्या की है। इससे मालूम होना है कि आनन्द-बीध वारवंशे शतों में हुए थे।
- म्यायमालाविस्तर—पूर्व मीमासा का माधवाचायं ग्रवित एक ग्रन्थ, जो जीमनीयन्यायमालाविस्तर कहलाता है। इसी एकार में इनका ग्वा उत्तर मीमासा का ग्रन्थ वैयासिक-न्यायमाला है।
- न्यायमुक्तावली अप्यय दीकित रिवत न्यायमुक्तावली मध्यमत का अनुसरण करती हैं। उन्होंने स्वय ही इसकी एक टीका भी लिखी है।
- न्यायरकामणि—यह ब्रह्मसूत्र कं प्रथम अध्याय की शाङ्कर मिद्रान्तानुमारिणी व्याख्या है। व्याख्याकार अप्यय-दीक्षित है।
- न्यायरलमाला—(१) पार्धसारित्र मिश्र (१३०० ई०) ने कुमारिल के तत्त्रवार्तिक के बाधार पर कमंमीमासा विषयक यह मन्य प्रस्तृत किया है।
- (२) आवार्य रामानुअ ने न्यायरत्नमाला नामक एक ग्रन्थ रचा है। निश्चित ही इस ग्रन्थ में विशिष्टाईत की पुष्टि तथा बाब्हर मत का खण्डन हुआ है।
- न्यावरत्नाकर—भट्टपाद कुमारिल के क्लोकवार्तिक पर यह टीका (न्यायरत्नाकर) पार्यसारित मिश्र (१३०० ई०) द्वारा प्रस्तुत हुई है।

- स्यायवारिक उद्योतकर (मातवीं शती) ने वास्त्या-धन के ल्यायभाष्य पर यह वार्तिक प्रस्तुत किया। इस पर अनेक निवस्थ विद्याभ्षण एवं डा० कीय द्वारा स्थित गये हैं। डा० यङ्गानाथ आ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है।
- म्यायबास्तिकतास्पर्य-वाकस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत न्याय-यर्शन पर यह टीका है जो उद्योतकर के बास्तिक के उत्पर लिखी गयी है। इस टीका की भी टीका उदयनाचार्यकृत सारस्पर्यपरिशृद्धि है।
- न्यायवार्तिकतात्वर्यटीका—दे० 'न्यायवार्तिकतात्पर्य', दोनो ममान है।
- न्यायव । तिकतास्पर्यपरिशुद्धि उदयना वार्यकृत यह न्याय-वार्त्तिकतास्पर्यकी टीका है। इस परिशुद्धि पर वर्धमान जपाध्यायकृत (प्रकाश) है।
- न्यायिकारण-मध्याचार्यप्रणीत न्यायिकायक एक ग्रंथ है। न्यायक्ति-अभयतिलक द्वारा न्यायक्ति न्यामदर्शन के सुत्रो पर रची गयी है।
- स्यायसार—भासर्वज (१०वी शताब्दी) द्वारा रचित स्यायसार स्याय शास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस पर अटारह भाष्य पाये जाते है।
- न्यायसिद्धाः अन-विशिष्टाहैत दर्शन पर आचार्य रामानुज-प्रणीत यह एक ग्रन्थ है। इस नाम का एक ग्रन्थ आचार्य वेष्ट्रटनाथ ने भी रचा था।
- न्यायनुषा—(१) अयतीर्थाचार्य ( पन्त्रहवी शताब्दी ) ने माध्यमत का विजेचन इस प्रस्थ में किया है। यह ग्रन्थ 'बहामूच' की टीका है। सम्भवत यादवावार्य ने इस्ता कोई बृति कियो थी जो अभी तक प्रकाशित नहीं है। (२) गोमेस्बर (१४०० ई०) ने कुमारिक भट्ट के
- न्यायसूचीनिक्क्य-चाचस्पति मिश्र रचित उन्ही को न्याय-वास्तिकतात्पर्य टीका का यह परिभिष्ट है । इसका रचना-काल ८९८ वि० है ।

न्यायसूत्रभाष्य --- न्यायभाष्य का ही अन्य नाम न्यायसूत्र-भाष्य है। इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है।

न्यायसूत्रकृति — संबहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्वनाय न्यायपञ्चानन ने गौतमप्रणीत न्यायसूत्र पर यह वृत्ति रजी।

स्यावस्थिति --- न्यायस्थिति एक नैयायिक थे, जिनका उल्लेख विक्रम की छठी शताब्दी में हुए वासवदत्ता-कथाकार सबस्य ने किया है।

स्थायामृत---मोलह्वी शताब्दी में व्यासराज स्वामी ने शाङ्कर वेदान्त की आलोजना न्यायामृत नामक ग्रन्थ द्वारा की। आजार्य श्रीनिवास तीय ने इस पर न्यायामृतप्रकाश नामक भाष्य जिल्ला है।

न्याधालक्कार-अंकण्ड ने १०वी शताब्दी में यह न्याय-विषयक ग्रन्य प्रस्तुत किया।

न्यायकोलाकती — बारहवीं शताब्दी में बल्लभ नामक न्याया-चार्य ने बैशेषिक दर्शन सम्बन्धी इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया।

## α

प—यह व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्गका प्रथम अक्षर है। कामक्षेतृतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नाकित है

अत पर प्रवध्यामि पकाराजर सम्बयम् । बतुर्वगप्रदं वर्णं शरण्वस्त्रमध्यमम् ॥ पश्चदेवसय वर्णं स्वय परम कुण्डले । पश्चप्राणसय वर्णं त्रिवानिकाहित सदा ॥ त्रित्रणावाहित वर्णसात्मादि तत्त्वस्तुतम् । सहामोकाप्रद वर्णं हृदि भावय पार्वित ॥ तत्त्रसाहस में इतके निम्मलिसित नाम पार्यं वर्ति हैं पः परिभवता तीवणा कोहिता पश्चमो रमा।
गृह्यकर्ती निषिः होग कान्द्रासिः मुबाहिता।
तपनः पाकनः पाका पपरेणुनिरङ्बनः।
साबित्री पातिनी पानं बीरतस्त्री चनुर्धरः।।
क्षप्ताब्राबंद सेनानी मरीचि पवनः हानः।
वस्त्रीका व्यक्ति कुम्मोङ्करं रेखां च मोहकः।।
मुकाहितीयमित्राणी कोकाशी मन आसमन।

पक्षविनी एकावशी-अब पूर्णिमा अथवा अमावस्या अग्रिम प्रतिपदाको आक्रान्त करती है (अर्थात् तिथिवृद्धि हो जाती है) तो यह पक्षविभाग कहलाती है। इसी प्रकार यदि एकादशी द्वादशी को आक्रान्त करती है (अर्थात् द्वादशी के दिन भी रहती हैं) तो वह भी पक्षवर्धिनी हैं। विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा का उस दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हुए जाग-रण का विधान है। वैष्णव लोग ऐसे पक्ष की एकादनी का व्रत अगले दिन द्वादशी को करते हैं। दे० पद्म०, ६.३८। पंक्तिवृक्षण बाह्यण-जिन बाह्यणों के बैठने से बह्यभीज की पक्ति दूषित समझी जाती है, उनको पक्तिदूषण कहाजाता है। ऐसे लोगों की बड़ी लम्बी सूची है। हब्य-कब्य के ब्रह्मभोज की पक्ति में यद्यपि नास्तिक और अनीश्वरवादियों को सम्मिलित करने का नियम न था तथापि उन्हें पिक से उठाने की शायद ही कभी नौबत आयी हो, क्योंकि जो हब्य-कब्य को मानता ही नहीं, यदि उसमे तनिक भी स्वाभिमान होगा तो वह ऐसं भोजो मे सम्मिलित होना पसन्द न करेगा । पक्तिद्वपको की इतनी लम्बी मुची देखकर यह समझाजा सकताह कि पक्ति-पावन ब्राह्मणीं की संख्या बहुत बडी नहीं हो मकती। ब्राह्मणसमुदाय के अतिरिक्त अन्य वणः में पक्ति के नियमो वे पालन में बीलाई होना स्वाभाविक है।

पंकितवावन बाह्यण — जिन वादागों के भोश्रविक संविक्त में पनिन पित्र मानों जाती हैं, उनको पनितामक स्कृते हैं। उनमें पात्र व्यांत्रिय बाह्या (वेदों का स्वाध्याय और पारायण करनेवाले) होते हैं। सस्कार सम्बन्धी भोजी में पंत्रितपावनता बाह्यणों की विशेषता मानी आती थी, परम्तु वह भी सामृहिक न या। पंत्रितपावन बाह्यण पन्तितृत्वण की अपेक्षा बहुत कम होते थे।

पञ्चककार—कच्छ, केश, कंघा, कडा और कुपाण धारण करना प्रत्येक सिक्ल के लिए आवश्यक हैं। 'क' अक्षर से प्रारम्भ होनेवाले ये ही पाँच शस्य (पदार्थ) पद्मककार कहलाते हैं।

पत्रमहण्य---मानभाउ नम्प्रदाय बाले जहाँ दलावेय को अपने सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हैं बही वे बार मुगों के सम्बन्ध के स्वतंत्र भी मानते हैं। इस प्रकार वे कुछ पौच प्रवर्तकों की पूजा करते हैं। इन पौच प्रवर्तकों को वे 'पञ्चकृष्ण' कहते हैं।

पन्नसम्बर्ध — माय से उत्पन्न पाँच पदाचाँ ( दूब, रही, यूव, मोबर, गोमृत) के मिलाने से पद्मान्ध्य तैयार होता है, जो हिन्दू तास्त्रों में बहुत ही पणित्र माना गया है। अनेक अवसरी पर दसका गृह तथा कारीर की गृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। प्रायश्चित्तों में इसका प्राय पान किया जाता है। पञ्चानी—सिकावों की आपंतपुरस्तक नाम पद्मान्ध्यों है। इदसे (१) जाजी (२) गिहरास (३) कीर्तन-मोहिला (४) मुलमणि और (५) आमा दो बार नामक पाँच पुस्ति-कार्खा का संबद्ध है। पाँचों में से प्रथम तीन का लालमा सिकती हाग नित्य पाठ किया जाता है। ये सीर्थ पागवण

पश्चादप्णिमा—इन यत में पूणिमा देशी. की मूर्ति की पूजा का विधान है। एकभक्त पढ़ित से आहार करते हुए पांच पूणिमाओं के अपने यह यत करना चाहिए। बन के अन्त से पांच कला में क्रमश दुष्प, दिष, यृत, मधुनधा खेत दाकरा अरकर दान देना चाहिए। इसने समस्त मनार्यों की पूर्ति होती है।

पश्चतप (पञ्चागिनतप) —हिन्दू तपस्या की एक पर्छात। इसमे तपस्या चार अग्नियो का ताप नो महन करता ही है जो यह अपने चारो ओर जलाता है, पाचवा मूर्य भी सिर पर तपता है। इसी को पञ्चाग्नि तपस्या कहते है।

पञ्च तप अथवा पञ्चामिन तपस्या पोच बेहिक अमिन्यों की उपासना या होमिकिया का परिवर्तित क्ष्म प्रतीत होता है। बेहिक पञ्चामिन्यों के नाम है : दिलगामिन (अन्वाहार्यक्ष), गार्हप्प्य, आह्वनोन, सम्प्र और आसमध्य । पञ्चको — अहैतवंदान्त सम्बन्धी यह ग्रन्थ विद्यार्थ्य स्वामी ( माचवाधार्य) हारा १४०७ वि० में ज्वा गया। यह अनुष्पुष्ट कम्स में लेलोकबद्ध स्वतन्त्र ज्वा है। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, यह पन्द्वह प्रकरणों में विभवत है और प्रकट ग्रंप एक स्वाम है। इसमें प्राय: १५०० क्लोक है।

पळ्डदेशोधासमा—अधिकांश विचारकों का कहुना है कि आवार्थ शाक्कर ने एकचेदियोगासमा की रीति बलागी, तसमे विष्णु, शिव, नूर्यं, गणेश और देवी परमात्मा के इन पांचो करों में है एक को प्रभान मानकर और शेष को उत्तका अङ्गीभूत समझतर दूजा की जाती है। आचार्य ने पुराने पाञ्चराम, पाणुबत, शाक्त आदि मतों को एकक समित्रत कर यह पञ्चये-उपासना प्रणाजी आरस्य की । इसीलिए यह स्मातं प्रति कहुनाती है। जाज भी साधारण समात्मवा कर यह पञ्चये-उपासना प्रणाजी आरस्य की ।

पञ्चपटल-आचार्य रामानुज रचित एक प्रन्थ ।

पञ्चपस्लब-पवित्र पञ्च पत्लब है आम्न, अश्वरंध, बट, ज्लक्ष (पाकड) और उद्घन्बर (गूलर ) । घार्मिक इत्यों में इनका उपयोग कलश-स्वापन में होता है। दे० हमाद्रि,

पञ्चपादिका—बेदान्तमूत्र के बांकर भाष्य के पाँचपादो पर रचीगयी एक टीका। शंकरशिष्य पद्मपाद (९०७ वि०) इसके निर्माता थे।

पत्रकाशिकार्यण — आगानान्य स्वामी अर्द्रवान के समर्थ विचारक वे । ये चादह्वी प्रतास्त्री विक के प्रारम्भ में हुए ये । रहीने परापादानार्य कृत व्यवारिका की व्यवारिका-वर्षण नाम में टीका निस्त्री है । इसकी भाषा प्राञ्चक और आजमभीर हैं । इसमें अमानान्य की महत्ती विद्वता का परिचय मिनवर्षा है।

पञ्चपादिकाविवरण—गायावावायं कृत पञ्चपादिका गर पञ्चपादिकाविवरण नामक टीका की रचना अर्डन बंदान्त के प्रस्प निज्ञान महारमा प्रकाशास्त्रपति ने की । अर्डत जगत् में यह टीका बहुत मान्य है। बाद के आवायों ने प्रकाशास्त्रपति (प्रकाशानुभव दनका अन्य नाम था ) को आवद्यक प्रमाण के रूप के उद्भुत क्या है। पञ्चणादिका-विवरण नामक दनके ग्रम्थ द्वारा अर्ड्डतक का, विशेष कर प्रपादावायों के मत का अञ्चाप्रचार वहां ।

पत्रवाधि णिक्षण गोरीश्वत--भाद्र शुक्क तृतीया को यह बन किया जाता है, इस दिन उपवास का विश्वान है। रावि के प्रारम्भ में गीकी भिट्टी से गोरी की पांच प्रतिमाएं तथा हनने पृथक् गौरी की प्रतिमा बनाकर स्वाधित करनी लाहिए। गाँव के प्रति प्रकृत में प्रतिमाक्षों का मन्धेभ्या-रण करते हुए भूष, कपूर, खुत, तीपक, पुष्प, क्यांन तथा नैबेबादि से पूजन करणा वाहिए। बानेबाज जीनो प्रहरों से मज़्ज, पुष्प, नैबेबादि में निमृत्या होगी चाहिए। दुकरे दिन प्रात एक सरलीक बाह्यण को बुलाकर दान-दिल्या देकर उसका समाग करता चाहिए। तदकनदर गोरी को प्रतिमाजों को किसी हुचिनी अववा पोडी की पीठ पर विदाजमान करके उन्हें किसी गदी, मरोबर अववा कूप में बिसाजिस कर देना चाहिए।

पञ्चवद्या उपनिषद् — यह एक परवर्ती उपनिषद् हैं। इसमें ब्रह्मतत्त्व का निरूपण उसके पाँच रूपों के द्वारा किया गया है।

चञ्चभक्क बक्त--योच बुल, यथा आझ, अरतस्य (पीपल), वट, एकत तथा उदुन्दर की पतियों ही पञ्चभक्क वक है। दे क क्षणकरपत, शांति पर। यही पञ्चमक्क कत कहें जाते हैं। सम्प्रदायमेंद से पञ्चपत्कां में कुछ हेरफेर भी हो जाता है, उदुम्बर और एकत के स्थान पर कुछ लोग पत्म (कटहर) और बकुल (गीलिमी) के पत्र प्रहण करते हैं। अगर का वर्ष वेसमंद्रायों है।

पञ्चमकार — तन्यवान्य में पञ्चमकारों का अर्थ एव उनके सान के फल आदि का विस्तृत यंग्यंत पाया जाता है। ये तानिककों के प्राणस्वम्य हैं, इनके दिना माध्यक की किसी भी कार्म का प्रेलकार नहीं हैं। मया, मारा, मनस्य, मुद्रा और मैचून नामक पांच मकारों के जगदिनका की पूजा की जाती है। इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और तन्वविद् पण्डित गण इससे रहित कमें की निस्दा करने हैं। प्रवासकार कर महानिर्वाणतन्य के स्यारहवे पटल में इस प्रकार हैं:

मध्यमान करने से अच्ट्रैडबर्य और परामृक्ति तथा मान कं अलाण में साक्षान् नारायण्य का लगन होता है। मत्स्य मत्सण करते ही काली का दर्गन होना है। मुद्रा के मेवन से विच्यूबर प्राप्त होता है। मेथून द्वारा खाषक विव के कुत्य होता है, इसमें सख्य नहीं। वस्तुत पञ्चमकार मूलतः मानिक्त वृत्तियों के सकेतारमक प्रतोक थे, पीछे अपने प्रकार्य के भ्रम से ये बिक्कत हो गय। तन्त्रों की कुल्बाति का मुख्य कारण ये स्वृत्त पञ्चमकार ही हैं।

पञ्चमहापापनाशनद्वावशी—श्वावण को द्वादशी अथवा पूर्णिमा के दिन इस अत का अनुष्ठान करना चाहिए। वर्ता को भगवान् के बारह रूपों का पूजन करना चाहिए। असावस्या के दिन तिल, मुँग, गुड तथा अकृत का नैवैध बनाकर अर्पित करने का विधान है। पक्क रन्नो को दान में देना चाहिए। इस बत के आंचरण से मनुष्य पाँच महा पापों से बैसे ही मुक्त हो जाता है, जैसे इन्द्र, अहल्या, चन्द्र तथा बिल अपने महापापों से मुक्त हुए थे।

पश्चमहामृतकत—र्यत्र जुक्ल पद्धमों को यह बत प्रारम्भ होता है। इसमें पद्ध पूनो (पृथ्वी, जल, अमिन, बायु तथा आकाश के रूप में भाषवानू हरि की पूजा होती है। एक वर्षतक यह अनुष्ठान चलना है। वर्षके अन्त में बस्तो का बान करना चाहिए!

पद्ममीवत — मार्गवीच पृक्त पद्ममी को इनका अनुष्ठात किया जाता है । मूर्योदय होने पर वत मनक्यी कर्मों को प्रारम्भ कर देना चाहिए। मुख्यं, जत्त, पीतक, ताम या काव्य की कश्मी जो की प्रतिमा अथवा किसो बरूब के ट्रकडे पर उनकी आहति बनाकर, चरणो से जवाकर सस्तक तक फूल, फल तथा अन्याच्य भस्य-भोज्य पदायों से पूजन करना चाहिए। सचवा नार्गियों को पूछर, केकर तथा मिस्टा-नार्वि से मण्डिन करके एक प्रस्थ अक्षत तथा पूज से पूरित पात्र को दान में देना चाहिए। मन्य बहु हैं "जियों हृदयं प्रसीवतु।" वर्ष के प्रत्येक मास में लक्ष्म का पूजन भिन्म-भिन्न नामों से करने का विधान है। तब-नल्स करूमी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाय, ऐमा

पश्चम्तिकत— चंत्र गृवक पञ्चमी को यह यत प्रारम्भ होना है। इस दिन उपवास करते हुए भणवान् के आयुषी, ग्रह्म, बक, गदा तथा पष और पृष्यी की आकृतियों एक हो परिषि में कन्दन के लेप से लीचना तथा उत्तका पूष्प करना चाहिए। प्रत्येक मास की पञ्चमी के दिन यह सब कृत्य होना चाहिए। वर्षान्त में पांच रंग के बस्त्रों का दान करना चाहिए। वर्षान्त में पांच रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। वर्षान्त में पांच रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। वर्षान्त में पांच रंग के वस्त्रों का दान

पड़बरल—पञ्च रत्न ई—हीरक, विद्वम, लहुमुनिया, पप-गम तथा मुका (इंट्यकल्यतर, नैयकाण्टिक काण्ड, ६६६)। हैमादि (१ ४७) के अनुसार पञ्च रत्नों मे सुवर्ग, प्लत, मोती, मृंगा तथा जावावर्त सम्मिलित है। पञ्च रत्नों का प्राम्तक इत्यों मे बहुषा उपयोग होता है। ये माङ्गलिक माने जाते हैं।

पञ्चरत्नस्तव-यह अप्यय दीक्षित कृत स्त्रोत्र ग्रन्थ है। पञ्चरात्ररक्षा-आचार्य रामानुज कृत एक वैष्णव ग्रन्थ है। पाम्बताङ्गक्यात — चिलाहार राजा गम्बारावित्य (शक गं ० १०३२-११०) के एक ताप्रपत्र में इस वह का उल्लेख है। वैशास मास में चन्द्रबहुण के समय यह वह क्या गया था। मस्सम्पुराण (अध्याय २८३) में यह सिस्तार से अधित है। किसी दुष्य तिथि, चन्द्र अथवा सूर्य बहुण के समय अथवा सुगाबि तिथि को पांच काण्ठ के हल तथा पांच हो दुष्यों के हल और दस बेंगों के सहित भूमि का दान करना 'पञ्च लाङ्गक वह' कहलाता है।

पञ्चितिक साह्यम-सामवेदीय बाह्यण ग्रन्थो में ताण्ड्य बाह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें पत्रीस अध्याय है इसलिए यह पश्चिषिश बाह्मण भी कहलाता है। इसके प्रथम अध्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमूह है, दूसरे और तीसरे अध्याय में बहस्तोम का विषय है । छठे अध्याय में अन्नि-ष्टोम की प्रशंसा है। इस तरह अनेक प्रकार के याग-यज्ञी का वर्णन है। पर्ण स्याय, प्रकृति-विकृतिलक्षण, मुल प्रकृति विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, बोड्य ऋन्विकपरि-चय, मोमप्रकाशपरिचय, सहस्र सबन्सरसाच्य तथा विश्व-सब्टसाध्य मुत्रो के सम्पादन की विधि इसमे पायी जातो हैं । इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान और इतिहास की जानने योग्य बाते लिखी गयी है। इस ब्रन्थ में सोमयाग की विधि और उस सम्बन्ध के सामगान विशेष रूप से है. साथ ही कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा और माल भर रहेगा, कीन सी वर्ष रहेगा और कीन एक हैं जार वर्ष रहेगा इस बात की व्यवस्थाएँ भी है। सायणा-चार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी बत्तिकार है।

पण्डबिधितृत्र — कृत् मन्त्र। को सामगान मे परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवंद के बहुत से मृत ग्रन्थ है। इनमें में एक का नाम 'पञ्चविधितृत्त' है और वृत्तरे का 'प्रिनिहास्त्र'। ये ग्रन्थ काल्यायन के लिखे कहलाने हैं। पञ्चविधितृत्र में दो प्रगाठक है।

क्षण्यिक — माध्ययांग के दो ऐतिहामिक आधार्यों का उण्लेल महाभारत में आता है, ये हैं पश्चिशिक एव वार्य-गण्य। पाञ्चरात्रों का विस्वास है कि उत्तके मत की दार्ध-तिकाओं के प्रवर्तक पश्चिशिक थे, न्योंकि बैठणय धर्म साक्यरोग के सिद्धारतों पर आधारित है।

पञ्चितिहान्तिका-ज्योतिविद् बराहमिहिर का लिखा ज्यो-तिषशास्त्रविषयक एक ग्रन्थ । इसमे ग्रहगति सम्बन्धी प्राचीन आचार्यों के पाँच सिद्धान्तों का निरूपण है। पण्डित सुधाकर द्विवेदी और मिस्टर धीवो ने मिलकर इसे सम्पादित और प्रकाशित कराया है।

पळ्चामून — देव गूर्तियो पर पञ्चामून चवाने की प्रशा अति प्राचीन है। विविध्य प्रवाची के परचात् पञ्चामून (दुग्य, दिए, पृत, शकरंग एवं मधु) से मूर्ति को स्नान कराया जाता है तथा रनके बाद धातु के खिदित पात्र से दुग्य-जळ द्वारा अभिषेक करते हैं। पञ्चामून स्नान करारे समय बेदमञ्जो का अलग-अलग उज्वारण किया जाता है। गालखाय को जिल पञ्चामून में नहलाते हैं उसे प्रसाद के रूप में अलजन प्रहण करते हैं।

प**ञ्चायतनपुजा**—इस पुजाकी प्रथा किसी विद्वान प्रानिक व्यवस्थापक की सुझ है। किन्तु किसने और कब इसे आरम्भ किया यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। पद्भायतन पूजा के रूप में पाँच देवो (बिष्ण, शिव, दुर्गा, सर्य और गणेश) की नियमित पूजा स्मार्तों के लिए बतायी गयी है। अनेक विदानों का कथन है कि शक्टराचार्यने इस प्रथा का आरम्भ किया। कुछ इसको कुमारिल भट्ट द्वारा प्रवर्तित मानते हैं, जबकि अन्य इमे और भी प्राचीन बतलाते हैं । इतना स्पष्ट है कि पञ्चायतन पूजा उस समय प्रारम्भ हुई जब बह्याका महत्त्व कम हो चका था एव उपर्युक्त पाँच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कुछ विद्वान इसका आरम्भ मातवी शताब्दी ई० से बतलाते हैं। पश्चायतन के पाँची देवताओं पर पाँच उपनिषदे इस काल में रची गयी जो अध्वर्वशिरस नाम ने सगृहीत है। वे निक्चय ही साम्प्रदायिक उपनिषदे है। इस पूजापद्धति मे अस्य देवताओं के ये प्रतिनिधि (पञ्चायतन) है। इसीलिए सामान्य द्विन्द पाँचो के साथ अन्य देवो की पूजा भी कर सकता है।

पण्णाल बाध्यय — ऋक् सहिता के कमपाट के प्रवर्त्तक आचार्य। प्रातिशास्त्र (१८,१) में ये केवल 'वाफ्रव्य' कहें गये है। प्रातिशास्त्र से यह मालूम होना है कि कुरू-ब्राह्म होना है कि कुरू-ब्राह्म होना है कि कुरू-ब्राह्म होना है कि कुरू-ब्राह्म होना है कि कोस कर्माय के जाना वो को हुए, उसी तरह कोसक-विद्वह के लोग अर्चात् झालल समुदाय वाले परदाट के प्रवर्त्तक थे। पदपाट से शब्दो की ठीक विवेचना की रक्षा और कमपाट से सन्त्रों के ठीक-ठीक क्रम की रखा अपि-प्रति है।

पत्रवीकरण--शङ्करात्रार्थरचित मौलिक लघुन्वनाओं में एक पश्चीकरण'भी है।

पञ्चोकरणवार्तिक—भाक्नूरमत के आधार्यों में सबसे अधिक प्रतिष्ठाप्रात सुरंकराचार्य (पूर्वाध्यम में मण्डनिमध) ने जिन अनेक क्ल्यों की, रचना की उनमें से पञ्चोकरण-वार्तिक भी एक है।

पक्षासाह्य— निक्क तीर्च पेशावर वाने वाले मार्ग पर तक-मिला से एक स्टेशन बार्ग तथा हतन कथाल से दो भील दिवाण यह स्थान है। इस नाम की एक विश्वित कहानी है। । एक समय वश्ची कश्याने मामक रकोर ने इस अग्रह के आग-पास के जल की अपनी यांकि से सीचकर पहार के जगर अपने कब्के में कर लिया। यह कप्ट गुरु नानक से न महा गया। अपने से उन्होंने अपनी शांकि से मार्गूण जल वीव किया। अल को जाता देक्यन बलो कण्यारे पीर ने एक विशाल पर्यत्वकण्ड अगर से गिरा दिया। वर्ख को आता देल गुरु नानक ने अपने हाल को पड़्या कमाकर उमे गोक दिया। आज भी वह हाल को पड़्या कमाकर सार्थ से पियान है। बैगास की प्रतिपदा को यहा मेला होता है।

पटलपाठ—किसी पट्ट, पत्र अववा तस्ती पर वो तानित्रक सन्द्र जिल्वे वार्त है उनको 'पटल' कहते हैं। उनके पारावण को पटलपाठ कहा जाता है। पटल किसी सोस्य व्यक्ति द्वारा हो अद्भित होना चाहिए। अयोग्य पुरुष हारा तैयार पटलाट का पत्रना निषिद है।

पिष्टस—यह एक विरुद्ध है। 'पण्डित' का प्रयोग प्रथमत उपनिवदो में हुआ हैं (कृट ३० ३,४,६) ६ ४,६६,६७,छा० ३०,६ १४,७, मुण्डफ०, १.०,८ आदि। इसका मूळ अर्थ है 'जिस्को पट्टा (परसद्धिविकिनो बुद्धि) प्राप्त हो गयो हो'। यह विरुद्ध क्यास्त्रों और अन्य वर्ण के विद्वानों के नाम के पूर्व क्याने की प्रवा है।

पण्डितराज जगन्नाथ—पण्डितराज जगन्नाथ भट्टोजि-दीक्षित के गुरु रोषकृष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरेस्वर तीक्षित के शिष्य थे।

दर्शन, तर्क, व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर विद्यान होने के साथ ही ये साहित्यशास्त्र के प्रमुख लक्षण प्रस्थकार और श्रेष्ठ काब्यरचितता भी थे। संस्कृत साहित्य के अपने प्रक्यात आलोचनावन्य रसमञ्जाधर से इन्होंने अर्कनारादि के उदाहरण के लिए केवल स्वराबित करिवाजों का ही प्रयोग किया है। काव्य क्षेत्र में इनकी रचनार्वे भामिनीविकास, करुणालहरी, मङ्गालहरी आदि के क्या में करबन्ता मधुर है। शाहजहीं के दिल्ली दरवार में ये गळपणिवत भी रहे थे।

पण्डितराज साहित्यवास्त्री के कर में अधिक प्रव्यात है। किन्तु हृदय से ये कन्त्रसमूर्ण भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के ये। इनके सम्य भामिनीविलास, रस-राङ्गाधर और पाँच लहुरी रचनाएँ इस बात की पृष्टि करती हैं।

पिकारास्थ —वीरजैंसें (लिङ्गायतो) की उत्पत्ति के बारे में विकित्स सब हैं। दरम्परा यह हैं कि यह सम्प्रदास पाँच संस्थातियों डारा स्वापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न सुबी में विश्व के मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाने हैं। उनके नाम है—प्रकोरास, पिछतारास्थ, रेबण, मरुल एवं विक्वारास्थ। ये अति प्राचीन में । महास्था वसब को इनके डारा स्वापित मत का पुनकड़ालर माना जाता है। इक्छ प्रारम्भिक सन्यों में यह भी कहा गया है कि ये पीचों तसब के उत्पन्न स्वत्ता तें। उत्पर्यक्त सम्त पीच अविकार में स्वापित स्वापित स्वापित सन्यापित स्वापित स्वापित सन्यापित सन्या

विष— कम्पेट में पणि नाम से ऐसे व्यक्ति अधवा महुह का बोध होना है जो घर्नी है किन्तु देवलाओं का यक नहीं करता तथा प्ररेहितों का देखिया नहीं देता। अतार बहु देवलागियों की चृणा का पात्र है। देवो को पणियों के उत्तर आक्रमण करने को कहा यथा है। आगे यह उल्लेख उनकी हार तथा वध के साथ हुआ है। कुछ परिच्छेदों में पणि पौराणिक देख है, जो स्वर्गीय नायों अथवा बन्ता-शीय जल को रोकते हैं। उनके पान इन्द्र की दूती नरमा भंजी आती है (ऋ० १०.१०८)। क्रस्वेद (८६६,१०; ७६,२) में दस्स, मुम्दाक् एव अधिन के रूप में भी

सह निरुचय करना कठिन है कि पणि कौन थे। राष के भतानुसार सह शब्द 'पण् = विनिमय' वे बना है तथा पणि वह व्यक्ति है जो बेता बदले के कुछ नहीं दे सकता। इस सत का समर्थन जिमर तथा लुर्चिय ने भी किया है। जुर्चिय ने इस पार्थक्य के कारण पणिओं को यहाँ का आदिवारी व्यवसायी माना है । ये अपने नार्थ अरब, । पिट्यमी एशिया तथा उत्तरी क्रफीका में अंबते वे और अपने 'ध्यन की 'घ्या के किए वराबर युद्ध करते को अस्पार पर उपर्युक्त गत पुष्ट होता है। किन्तु आवश्यक कि आयों के देवों की पूजा न करने वाले और पुरितिनों को दिखाना न देने बाले हम निषयों के बारे में और भी कुछ सोचा जाय। इन्हें समितरोक्षा, लोभी और हिंसक आयारारी कहा जा सकता है। ये आयं और जनार्थ दोनों हो सकते हैं। हिलकेप्ट ने इन्हें स्ट्रावों डाग उनिस्कृत पनियम जाति के गुरुष माना है, जिमका सम्बन्ध वहा (दाल) कोनों से या। कितिशिया इनका रहिचनी उप-निवेश या, जहाँ ने मारत ने ब्यापारिक वस्तुएँ, लिएं, कला आदि है पर्यं।

पण्डपपु --- महाराष्ट्र यदेश का प्रवान तीर्था महाराष्ट्र सन्तर्भे के आराध्य अगवान विष्णु सहाँ अधिष्ठित है जो विहुत्व कहे जाते हैं। शक्त पुष्ण्यत्ते की भिक्त से रीसकर अगवान् जब सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बैठने के किए इंट (निट) घर दी (यक)। इससे मगवान् का नाम 'विदुत्व' पढ गया है। देवश्यकी और देवीस्थानी एकादगी को बारकरी सम्प्रदाय के लोग बहु यात्राव करने आते है। यात्रा को ही बारी देना कहते हैं। अवत पुष्पदिक इन धाम के प्रतिकटाना माने जाने है। संत नुकाराम, जानंदबर, नामद्व , रीका-चौका, नाहरी आधि भक्तों की यह मिवान-भूमि नहीं है। पदरपुर भीमा नदी के तट पर है, जिसे यहां चन्द्रभागा भी कहते हैं।

पतक्षत काष्य — एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो बार बृहदारपाक उपनिषद् (३३,१,७,१) में हुआ है। बेबर के मतानुमार उनका नाम कपित्र तथा पतक्क्षांत्र (सान्ययोग प्रणार्जी के प्रवर्तक) नामो का पूर्व रूप है, इना में आगे चलकर दो दर्सनकार ऋषिनामों का विकास हुआ।

पतक्रात्रि—(१) संस्कृत व्याकरण के इतिहास में पतक्रात्र का महामाध्य महत्वपूर्ण स्थान रमता है। इस ग्रन्थ की महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपयोदयता के अतिरिक्त तक्काञीन सामाजिक, मास्कृतिक, भौगोत्रिक, ऐतिहासिक एव राजनीतिक दशाओं पर भी प्रकाश डास्त्र के कारण है। प्रन्य की रौली भी चुटकुओं जैसी विनोदपूर्ण, प्रश्नो-लरमयो साथ ही गम्भीर चिन्तनबहुल है। इसी लिए यहाँ भाष्य शब्द के साथ 'महा' विशेषण सार्थक होता है।

(२) योगदर्शन के निर्माता ऋषि भी पतञ्जलि कहें जाते हैं। महाभाष्यकार एव योगदर्शनकार दोनों पतञ्जलि एक हैं अयवा नहीं; ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। परन्तु दोनों एक हो सकते हैं। महाभाष्यकार पत्यक्वलि दूसरों बती ई० पू० के प्रारम्भ में हुए थे। सूत्रवीली की प्रथनाएं प्रायः इस काल तक और इसके आगे भी होती रही। बत. भाष्यकार योगमूत्रकार भी हो सकते हैं। दे० 'योगदर्शन'।

पताका--- इस शब्द का पूराना प्रयोग अद्भृत आह्मण में हुआ है। इसका वैदिक पर्याय कितुं है। आर्मिक इत्यों में देवताओं के रथ के प्रतीक रूप में पताका की स्थापना होती है।

पति—याणुपत सम्प्रदाय में तीन तत्व प्रधान है—पित, पणु और नाज । जिब हो पित है, मनुष्य उनके पशु है जो पान (नासारिक माया) से वैंचे रहते हैं। 'पित' अववा जिब के अनुषह से हो पशु (मनुष्य) पान (नासारिक वन्धन) में मुक्त होता है। दे॰ 'पाशुपत-सम्प्रदाय'।

बति-सबु-सक्तम् — पागुपत-मध्यवाय की तरह वीव मध्यवाय में भी जीव मात्र पत्रु कहलाते हैं। उनके पति पत्रुपति अर्थान् महेदबर वित्व है। मल, कर्म, माया और रोधणरिव से बार पत्रा है। स्वाभाविक अपविवता का नाम मल है, ओ दृक् और क्रिया शक्ति को वक्ते रहता है। धर्माधर्म का नाम कर्म है। प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्य ममा माते हैं और सुष्टि में जिससे सभी कार्य निकलते हैं, उसे सभाव कहते हैं। पुलव की गति में क्लाबट डालनेवाले कर्म रोधणतिक कहला है।

पत्रकार — यह सबत्सर इत है। एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है। इसमें स्त्री एक पान, सुपागे तवा चूना किसी स्त्री या पृश्क को दान में दे देती हैं। वर्ष के अन्त में मुद्दण जयवा रजत का पान तथा चूने के रूप में मोदियों का दान किया आता है। ऐसी स्त्रीन कभी दुर्भोग्यसन रहती और न उसके मुख से दुर्गस्थ आती है। सिक्कृत्—मार्ग बनाने वाला, विस्त निर्वारित करने वाला।
यह शब्द व्हायेद तदा अन्य दिहताओं में जनेक बार स्वाहत है। इसकी महत्ता बादि कार है है। यह बीधने के कार्य से सम्बन्धित है। यह विशेषण अभिनदेव (तितिक संत्र तात कार, कीपीर बार) के लिए बार-बार इसलिए प्रयुक्त हुता है कि अरम्भिक कार्य में आपने बड़ते के लिए सार्ग अभिन जनते से बीर उनके स्वताश में बड़ने वे । युवा को भी पिस्कृत कहा गया है, व्योक्ति वह पशुबुण्डों की रक्ता करता चा। ऋषियों को भी पिष्कृत कहा गया है, जिन्होंने समाज को प्रयम जान का मार्ग दिवलमा।

प्रारम्भिक अर्थ 'वरण' (पाद) से निकाला गया है, जो बोपायों के लिए व्यवहृत होता है और जिसके नाते एक वरण बतुर्वीश हुआ। । (१) छुक्टके बनुर्वीश के अर्थ में इनका प्रशेन ऋस्वेट गे हो होने लगा। पीछे भी इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ।

हैं. किन्तु बाह्मणों में इसमें 'कान्य' का भी बोध होता है। (३) मान कवियों के पूरे गीत अथवा सजन को भी ओकभाषा में पद कहा जाना है। व्यक्ति क्षेत्र में ऐसे पदो का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रवक्तः सत्तर — वैशान कि एक सबह । चैनन्य साहित्या-न्नानंत १८वी शताब्दी के प्रारम्भ में वैशानदास ने इस प्रभ्य ती रचना की। यह छोटे-छोट पदी (छन्दो) का सम्बद्ध ती रचना की। यह छोटे-छोट पदी (छन्दो) का

पदयोजनिका — जाङ्कराचार्य कृत उपदेशसाहस्त्री पर स्वामी रामनीर्धा ने पदयोजनिका नाम को टीका लिखी है। इसका रचनाकाल मत्रहवी जनावदी है।

पदार्थ—पद (शब्द) का बाज्य या कवनीय आशय, बस्तुतस्व । बैसेबिक दर्शन के अनुतार पदार्थ छः है—(१) द्रव्य (२) गृग (१) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । इन पदार्थों के सन्यक् ज्ञान से ही मोला प्राप्त होता है। देव विशेषिक दर्शन ।

पदार्थकीमुदो--- माध्व मतावलम्बी आचार्य वेदेश तीर्थ (१८ वी शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की रचना की ।

प्रवार्यक्षमंसग्रह — प्रशस्तपाद का पदावंबनंसग्रह नामक ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता है। परन्तु यह भाष्य नहीं, सुत्रों के आधार पर बना हुआ स्वतन्त्र भन्य है। पवार्षमाला---सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भिक काल में लीगाक्षभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमासा) विषयक इस ग्रन्थ को लिखा।

पश्चाक्षंत्रस्य — मागंशो कं शुक्त दशमी की यह बत प्रारम्य किया जाता है। इस दिन उपनास रखते हुए दिक्पाओं के साल दशी दिशाओं का पुबन करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका अनुष्णान होता है। वर्ष के अन्त से गोदान करने का विधान है। इससे सक्तर की लिदि होतो है। पश्चाक्षंत्रह—आवार्य सम्ब के शिष्य प्रधानाभावार्य ने पर्वावं चंद्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ जिल्ला था, जिससे मध्यावार्य के मत का वर्णन किया गया है। पदार्थमध्य के अपर उन्होंने मध्यमिद्यानसार नामक आय्था भी जिल्ली थी। इसका रचनाकाल रेशी महास्था है।

पधकवीन—(१) रिविवार को यदि सप्तमीविद्धा पष्ठी पढे तो पद्मकवीन होता है, जो सहस्र मूर्यग्रहणों के समाम पुण्य-वाली है। द० अंतराज, २४९।

- (२) सूर्य विशासा नक्षत्र पर हो। तथा चन्द्र कृतिका नक्षत्र पर, तब पद्मक योग होता है। दे० हंमाद्रिका चतु-वर्गचिन्तामणि।
- (३) जीमृतवाहन के 'कालविवेक' के अनुसार जब सूर्य विशासा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा जन्द्रमा इंतिका के प्रथम पाद में हो तब पदारु योग बनता है।
- क्यनाभ (१) बिध्युका एक पर्याय । इसका अर्थ है 'जिसकी नाभि में कमक है।' कमक विश्व का मुन्टि और प्रजा के विकास का प्रतीक है।' प्राणों के अनुसार इसी कमक से बहुता की उत्पत्ति हुई है इस्किए बहुता की 'कमक-योगि' अथवा ''क्ययोगि' भी क ते हैं।
- (ं) कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकारों में पद्मनाभ भी एक हैं।

व्याना तीर्ष — आचार्य मध्य के शिष्य । एन्होने मध्यरिकत अनुव्याक्ष्मान को, जो बंदानतुष का पद्याम्य विवरण है, टोका निजी । यह 'सन्यास ग्लावकी' नाम मे प्रसिद्ध है। युस्तनात्र तीर्थ (जीसन) — आचार्य मध्य देहत्याण करते समय अपने शिष्य पद्यानात्र तीर्थ को रामचन्द्रजी की मृति और गालखाम जिल्ला देकर कह मध्ये थे कि तुम मेरे नत का प्रचार करते दुस्ता । गुरु के उपर्यक्षानुसार प्याचाना में चार सठ स्वाधित क्रिकी । इसका सहला नाम शीमन मुद्ध या ये बहुत बवे विद्यान् थे और चालुक्य राजधानी कन्याण में रहते थे। एक बार इनका शास्त्राई मध्यानार्य से हुता। शोधन मह शास्त्राधं में हार गये और इस्होंने वैध्यामम स्वीकार कर लिखा। तब इसका नाम पपमामाचार्य पड़ा। मध्याचार्य के बाद ये ही आचार्य पदासीन हुए। पपनाभा-चार्य ने मध्य के सुन्दों की टीकाएँ भी लिखी और सप्र-दाय का अच्छा विस्सार किया। ये नेन्हची सतास्त्री में वर्तमान थे।

पक्कताभद्वाकारी—आदिवन प्रकृत द्वादकी को इस बत का कारम्म होता है। एक कल्ला की स्थापना करके उपमे भगवान् पपनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजनान की जाती है, उसका बन्दन, अक्षत, पृष्प, धृप, दीप, नेवेचादि मे पूजन होता है। दूनरे दिन उसे दोन में दे दिया जाता है।

पद्मपादिका— (पञ्चपादिका) जंकराचार्य के जिथ्य पप्रापा-दक्त एक दार्शनिक प्रत्य । इसके ऊपर प्रवीधपरिशोधिमी नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नरसिंहस्वरूप के शिष्य आस्मस्यक्ष्म थे।

वस्त्रपुराण - उससे गांव नणड है—(१) मृष्टित्यण्ड (२) मृष्टित्यण्ड (३) स्वसंवण्ड (४) पाराल्यण्ड श्रीर (४) उत्तरन्त्रण्ड (३) स्वसंवण्ड (४) पाराल्यण्ड श्रीर (४) उत्तरन्त्रण्ड (इत्युप्तृगण की सुवी के अनुसार गरायपुराण हुसार प्राण है। देवीभागवन के अतिरिक्त, जिससे मन से सार्वेष्ट (इत्युप्ति हुसार हुसार है, सब पुराण इसार है, सिंद परायुराण में ५४,००० लोक है। केवल कह्युत्विवर्युप्ताण के सत्त में इससे (५,००० लगेक है। केवल कह्युत्विवर्युप्ताण के सत में इससे (५,००० लगेक होने वाहिए। उससे हिरम्यम प्रय (मुसहर कमन) में नमार की उत्पत्ति का कृतान्त्र वर्षित्रत है, इसलिए इस प्राण की बुध्ववन 'पूर्य' कहते हैं। मुष्टि-सण्ड के ३६वे अध्याय में इसली कवा है, विसमें समार की उत्पत्ति का महिस्तर वर्षण्त है और इसमें हैं सस्त्यपुराण की उत्पत्ति सा सार्यस्त होता है।

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोधियां पद्मपुराण के अन्तर्गत मानी जाती है .

(१) अञ्चरमृतिपर्व (२) अयोध्यामाहारूय (३) जत्पलाक्ष्यमाहारूय (४) कदलीपुरमाहारूय (५) कमलाल्यमाहारूय (६) कपिलगीता (७) करवीरमाहारूय (८) कर्मगीता (९) कत्यालकाण्ड

(१०) कायस्थोत्पत्ति ओर कायस्थस्थितिनिरूपण (११) (१२) कालिन्दीमाहात्म्य (१३) कालिञ्जरमाहात**म्य** काशीमहातम्य (१४) कुष्णनक्षत्रमाहात्म्य (१५) केदार-कल्प (१६) गणपतिसहस्रनाम (१७) गौतमीमाहान्म्य (१८) चित्रगप्तकथा (१९) जगन्नाथमाहात्म्य तप्तमुद्राधारणमाहात्म्य (२१) तीर्थमाहात्म्य व्यम्बकमाहात्म्य (२३) देविकामाहात्म्य (२४) धर्मास्य-माहातम्य (२५) ध्यानयोगसार (२६) पंचवटीमाहातम्य (२७) पाविनीमाहात्म्य (२८) प्रयागमाहात्म्य (२९) फाल्गुनीकृष्ण-विजयामाहात्म्य (३०) भक्तवत्मलमाहात्म्य (३१) भस्ममाहात्म्ब (३२) भागवतुमाहात्म्य (३३) भीमा-माहात्म्य (३८) भूतेश्वरतीर्थमाहात्म्य (३५) मलमास-माहात्म्य (३६) मल्लादिसहस्रमाम स्तोत्र (३७) यमुना-माहान्म्य (३८) राजराजेश्वरयोग कथा (३९) रामसहस्र-नाम स्तोत्र (४०) स्वमाञ्जदकथा (४१) स्दहदय (४०) रेणुकासहस्त्रनाम (४-) विकृतजननशान्तिविधान (४४) विष्णुसहस्त्रनाम (४५) वृन्दावनमाहारम्य (४६) वे दूटस्तोत्र ( ४७ ) वेदान्तसार शिवसहस्रनाम ( ४८ ) वेण्योपारूपान (४९) वैतरणी बताबापनविधि (५०) वैद्यनाथमाहात्म्य (५१) वैज्ञास्वमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) शताब्व-विजय ( ५४ ) शिबालयमाहात्म्य ( ५५ ) शिवसहनाम स्तोत्र (५६) शीतलास्तोत्र (५७) गोशीपुरमाहारम्य (५८) दवेतगिरिमाहातम्य ( ५९ ) सङ्कटनामाष्टक (६०) मत्यो-पाख्यान (६१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिम्ध्रागिरिमाहातम्य (६३) स्दर्शनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५) हरिहच-न्द्रोपारूयान (६६) हरिनालिकाद्रतकथा (६**७) हर्षेद**वर-माहात्भ्य (६८) होलिकामाहात्भ्य इत्यादि ।

पद्मसंहिता—यह प्राय गबले प्राचीन संहित। मानी जाती है, जिससे चार खण्ड है—आनपाद, योगपाद, क्रियापाद एव चयापाद। केवल दो ही सहिताओं 'पथा' तथा 'दिब्ल्यू-तन्त्व' में उपकृत चार खण्डों का प्रतिपादन हुआ है। अधिकाध्य सहिताएँ केवल क्रिया एवं चयपियादो का ही। वर्णन करनी है।

पद्मावसी---चैतन्य सप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक संस्कृत माटक ।

पंच (पथ) — यह शब्द धार्मिक सम्प्रदाय का खीतक है। प्रायः निर्मणवादी सन्तों द्वारा चक्ताये गये सम्प्रदायो को वाबरम्-बरमहंस ३८७

पंथ कहते हैं। यथा कबीरपन्ध, नानकपन्थ, दादूपन्थ आदि।

अवस्य—्तिमलगढु के गींव मिन्दरी में बाह्यधेवर पुजारी को 'पन्दरम् कहते हैं यह सेवा के गींव मित्री में साम्य-सीवक मिन्नवात नहीं है। वे नामी हिन्दुओं, स्माती, साभारण गींवी, सिद्धान्तवादियों एवं जिल्लावतों के लिए, कुले रहते हैं। इनमें पुजारी बाह्यण होते हैं, किन्तु कुछ छोटे मिन्दरी में स्वस्यम् (अबाह्मण शैंव) लोग जर्चक का कार्य करते हैं।

क्ला—मध्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूर्व रियासत का प्रसिद्ध नगर और तीर्थस्थान। यहां भगवान युगलिक्शोर का एक मस्दिर और आगन्ताथ स्वामी के दो मन्दिर है। महारमा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित है। दर्ं कुलक्ष्म साहबं।

क्ष्यावर—इस तीर्च का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। भगवान् राम बनवान के समय शबदों के परा-मशं से इस नरीवर के तट पर आये थे। इसके निकट हों मुणेव का निवास था। दक्षिण भारत के जुकुभद्रा नदी या। करके अनागृदी याम जाते समय कुछ दूर पविचम पहार के मध्य भाग में एक गुका मिलती है। उसके अदर और जुजी तथा समर्थियों को मूर्तियां है, आगे पूर्वीतर पहार के गाम हो पर्यासरीवर है। स्वान करने के लिए यात्री प्राय यहां जाते रहते है। कुछ विदानों का मन है

पसम्— पीदक सहिताओं में प्यस् शब्द का बोड्डाथ अर्थ खिला गया हैं। कुछ सस्तों में इसे पीभो में पाया जाने साला रस गसहा सवा है. जो उन्हें जीवन तथा बलान करना है। कतिपद स्थलां पर यह स्वारीय जल जा जोपक है (ऋु वे॰ १६५,५,१६६, ३३३,१,४,५५०,८ आदि)। तत्त्वय ब्राह्मण (९५,१,१) में 'प्योवत' नाम सं हुम्म पर ही जीवन धारण करने बाले यत का उन्हों हो?

पयोक्तत—(१) यज्ञानुष्ठान के लिए दीक्षित होने के पश्चान् केवल दुम्बाहार करने का विधान है। इसी को पयोव्रत कहते हैं। (सतपय ०९, ५११)

(२) प्रत्येक अमावस्या को यह वृत करना चाहिए। इसमें वेवल दुग्धाहार विहित हैं। एक वध तक यह चलता है। वर्षके अन्त मे श्राद्ध करना चाहिए, पाँचगाये, बस्त्र तथा जलपूर्णकलल दान में देना चाहिए। दे० हेमाद्रि, २२५४।

(३) भगवान् विष्णु को अवक्ष कर पुत्र प्राप्त करने की कामना से फारन्तुन शुक्क अतिपदा से डाववी तक केवल कुष्ण की वस्तुओं से पुत्रन दिवता स्नान, नैवेश, होम और प्रसाद बहुला) करना बाहिए। १० स्मृतिकौत्तुभ, ५१३-५१४, आमवतपुराण, ८१६,२०-६०।

पर आगम — रौद्रिक आगमो में एक 'पर (बातुल) आगम'। भी हैं।

परक्षोति — सत्रहवी शती में तमिल भाषाके भनः कवि परक्षोति ने 'तिरुविलै आ अनुपाणम्' नामक धार्मिक ग्रन्थ की रचनाकी।

परण्याचिरिक्य — निम्मार्क बेणाव संप्रदाय का एक तर्क-कर्कत वाणिनिक प्रन्य. जिमसे अद्वेत वेबान्त के अध्यान, नायावाद, जोबबर्जिक्यवाद आदि का सटीक खण्डन किया या है। इसकी ज्यान बेग्डेश्यालारी प० माध्यबुकुन्द ने माध्यवेदान्त से प्रभावित होकर की। माध्यबुकुन्द स्वपूरामी शाला के बैष्णव ये अतः इनका नमय सत्रह्यो शताब्यों समय है। उत्पर्ध परण स्थाय-वेदारन के प्रीकृ शाताब्यों के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता है। परस्रोगितिस्य — एक परवर्ती उपनिषद । इससे प्रवक्ष

**रब्रह्मोपनिषद्**— एक परवर्ती उपनिषद्। इसमें पर**ब्रह्म** (निर्मुण) का निरूपण किया गया है।

परमिष्य — नवी शताब्दी में उत्पन्न करमी के बसुगुत नामक शिवमक ने एक नया चामिक अनुभव प्रचारित किया। उनके शिष्य करलट ने 'स्पन्दभूव' अथवा' रायर कारिन में मिक्स ( पति, पत्तु, पाध) प्रचालों के अहैत मिद्धान्त का उल्लेख किया है। स्पन्दशासा में आत्मा कठोर यौगिक शावना से ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे परम शिव ( विक्व के परमक्ष्मीयवन) का अनुभव होता है तथा जीव। स्मा शानिक से विलवे होता हो परम शिव स्वत्व से मुख परम तक्व का ही पर्याप्त है।

परमिश्रवंदा सरस्वती---महान्मा सदाशिवंद्य सरस्वती के गृहकानाम । ये प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे ।

परमसहिता—एक बैष्णव सहिता। उसमे वैष्णव सिद्धान्तो तथा आचार का विशद वर्णन है।

परमहंस- बतुर्थ आश्रमी संन्यासियो की चार श्रेणियाँ कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहम नामक होती है। वैराज्य और ज्ञान की उत्तरोत्तर तीवता के कारण यह श्रेणीविभाजन किया गया है। परमहंस कोटि का सन्याधी सर्वश्रेष्ठ होता है।

हंस शब्द सदसद्-विवेक की शक्ति से परिपूर्ण आत्मा का बोधक है। जिस पुरुष में आरमा का परम विकास हो चुका है वह 'परमहस' कहलाता है।

वरसहंसवरिकालकोषनिवद् —यह संन्यासाश्रम सम्बन्धी एक परवर्ती उपनिषद् है।

परमहत्त्रोपीमवर्—सन्यास आश्रम से सम्बन्धित एक उप-निमद् । संन्यासी को यरमहस्त भी करते हैं इसकिए इसमें संन्यासाश्रम में प्रवेश के पूर्व की तैयारी, सन्यासी की वेशभूषा, आवर्षकता, भीजन, निवास स्थान तथा कार्य आदि का वर्षण हैं।

परसायु—वैद्योपिक मतानुतार हव्य नी है। हममे से प्रथम बार परसाणु के ही विभिन्न मन है। प्रत्येक परमाणु परि-वर्त्तनहीन, आस्वत, अतिसुक्त तथा अदर्शनीय होता है। परमाणु गयः, स्वाद, प्रकाश एवं उप्तता (पृथ्यों, जरु, बायु, आंग्ल के प्रतिनिधि स्वक्य) के बनुधार बार कराओं मे बँट जाते हैं। दो परमाणुओं के मिळने से एक उध्यणुक तथा तीन इध्यणुकों के मिळने से एक प्रकरण् बनता है जो बस्तु की सबसे छोटी हकाई है, विवक्ता आकार गुणयुक्त होता है तथा जिसे पदार्थ कहते हैं।

परमास्त्रा — वैद्योपक मनानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य सकत्य वाला, सर्ववृष्टि को नणाने वाला परमात्मा जीवनाम से निम्न है। अर्वात् परमात्मा और अविदारमा के मेद ने आरामा दो प्रकार का है। परमात्मा जरूर है, जीवात्मा अर्पाणत है। परमात्मा जैसे नृत्य त्यां और मुण्टि रचना है वैदे ही दस करण में पृथियो, स्वयं और अन्तर्दाक्ष के पर से सुध्यक्ती हैं व्यव नित्य नित्य सिद्ध होता है। वैदेशिक मत में जीवात्मा बोर परमात्मा दोनों अनात्माव्यायों से अरुग है, मह मनन से सिद्ध होता है। वैदेशिक मत में जीवात्मा बोर परमात्मा दोनों अनात्म्यपदार्थों से अरुग है, मह मनन से सिद्ध होता है।

साख्य दर्शन परमारमा अथवा ईश्वर में विश्वास नहीं करता; केवल वह पृश्यबहुत्व को मानता है। योगदर्शन ईश्वर को आदि युश्य मानता है। वेदान्त के अनुमार पर-मारमा व्यवहार में भिन्न किन्तु वस्तुत. अभिन्न हैं।

परमानन्द उपपुराण-यह उन्नीस उपपुराणों में से एक है।

परमानन्य सरस्वती — बह्यानन्य सरस्वती के दीक्षातुर पर-मानन्य सरस्वती थे। सत्रहवीं शताब्दी के आसपास इनका प्रादर्भीव हुआ था।

परकार्यसार— ५ त्यभिका सिद्धान्त का यह संक्षिप्त सार है। इसकी रचना ग्यारहवी शती में कश्मीर के आचार्य अभिन नव गप्त ने की थी।

परमेक्वर आयम---यह रौद्रिक आगम है। 'मत्कु ' इसका उपागम है।

परमेश्वरतन्त्र—शाक्तः साहित्य में तन्त्रों का स्थान बडा सहस्वपूर्ण है। परमेश्वरतन्त्र लगभग ९०८ वि० की रचना है।

बरहाकि—मानव जीवन के दो पड़ा हूँ—इहलोक अथवा सांसारिक जीवन और परलोक अथवा पारमाधिक ओवन। परकोक अथवा परमाधं ज्यावहारिक जगत् से मिला है। कुछ लोग स्वर्ण को ही गरलोक कहते हूँ। वास्तव में लोक की करूरता स्थानीय है, ओ स्तर भेद दिखाने के लिए की गयी है। व्यक्तियत लाम-हामि की विश्वता छोड़-कर सार्थां उपात जीवन के कत्याण के लिए कार्य करना ही परमार्थ (बड़ा लाभ) है।

परबतिया गुसाँड — परवित्या गुसाँड कामाख्या देवी के प्रधान पुजारी को कहते हैं। यह नदिया (नवडीय) का निवासी बगाली काह्मण होता है।

परमुराम — विष्णु के इस अवतारों में से छठा अवतार, ओ बामन एक रामकाइ के सम्य में गिना आता है। परशु (करमा) नामक जरून धारण करने के कारण ये परखुराम कहलाते हैं। उन्होंने के पुत्र होने के कारण ये आसक्त्य भी कहें जाते हैं। उन्होंने राज सहत्वार्जुन कार्तवीर्यका वर्ष किया था। परम्परा के अनुसार उन्होंने क्षत्रियों गा अनेक बार विमाण किया। इनका जन्म अन्य तुर्वाया (वैशास पुत्रक तृरीया) के। हुआ था। अत हम दिन प्रत करने बोर उस्सव समाने की प्रचा है।

इस अवतार के प्रश्नु में ब्रह्म-श्रमसंघर्य की चर्चा आती है। यह मान्यता कि प्राशुराम ने डक्कीस बार पृथ्वी को अविध्यविष्टिन किया, अतिरंजित जान पहती है। संसार की स्थिति एवं ब्रह्माण्डप्रकृति के अनुतार धर्म की रहा तभी संभव है बब बहु और अंत मोनों ही शांक्यों समता की भावना से परिवृण्य रहे। श्रद्धाश्राफि के बिना क्षत्रमाफि पृष्ट नहीं होती और अश्रप्राफि के बिना ब्रह्मशक्ति भी नहीं बढ़ सकती। दोनों की समता से ही संसार का कल्याण संभव है।

परशुराममार्गबन्न --- इस बन्य में शान्तों के कौल सम्प्रदाय की विभिन्न शालाओं का विवरण पाया जाता है। कौल मार्गके अनुसार देवी की पूजा का विभान इसमें विस्तार-पूर्वक समझावा गया है।

परशुरामध्यन्ती--वैशाख शृवल तृतीया को यह जयन्तीयत सम्बन्धी पूजन होता है।

परभूरामदेख---निम्बार्क बैष्णय परम्परा के मध्यकालिक चर्मरक्षक प्रतापी संत, जिन्होंने अपने तपोबल से राज-स्थान में फकीरों के हिन्दुविरोधी धर्मोन्माद का पर्वाप्त मात्रा में शमन किया । ये वैष्णवाचार्य हरिक्यासदेव के स्वभुरामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश शिष्यों में छठे थे। इनका समय सोलहबी शताब्दी का मध्यकाल है। इनकी अध्यात्मशक्ति से प्रभावित होकर अनेक देशी नरेश धर्मपरायण हो गर्थ, जिनकी आस्था सुफी मन्तो की ओर जाने लगी थी। जयपुर से आगे आमेरमार्ग पर स्थित, भव्य 'परश-रामद्वारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण है। 'पर-शुराममागर' नामक उपदेशात्मक रचना मे इनकी कृतियो का सम्रह मिलता है जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दी में है। तीर्थराज पुष्कर में भी इनकी तपोभूमि है। वहाँ से कुछ दूर किसनगढ राज्य के सलीमाबाद स्थान में इन्होंने किसी फकीर के प्रभाव को कृष्ठित कर बहाँ अपना वर्चस्व स्थापित किया था, तब से यह स्थान हिन्दू धर्मप्रचार का केन्द्र और परश्रामदेव के भक्तों की गुरुगड़ी हो गया। आजकल भी इस गदी के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त धर्मप्रचार में अग्रमर रहते हैं।

पराष्ट्रज्ञका—विधिष्टाईंत सप्रदाय के मान्य लेखक श्रीनिवास-दास ने 'यतीन्द्रमतदीपिका' (पूना सं०, पृ० २) में अनेक वेदान्ताचार्यों का नामोल्लेख किया है उनमें पराङ्कुश आचार्यभी एक है।

पराग्रर—(१) ऋग्वेद (७ १८ २१) में शास्त्रानु तथा विकिट के मास परागर का भी उल्लेख है। निकस्त (६३०) के अनुसार पराग्रर विसिट्ट के एक वे। किन्तु नाशमीतिरामा-स्वा में इन्हें शक्ति का पुत्र तथा विसन्द का पीत्र कहा स्वार्थ है। संस्कार का भत्त है कि पराग्रर का उल्लेख ऋष्येव में करवानु तथा विसन्ध के साथ हुआ है जो संभ-बतः उनके चात्रा तथा पितामह (कमकः) थे। जिन सात ऋषियों को ऋरवेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें पराक्षर का नाम भी सम्मिलित है।

- (२) पराघर नामक स्मृतिकार भो हुए हैं जिन्होंने पराघरस्भृति की रचना की । वर्तमान युग के लिए यह स्मृति अधिक उपयोगी नामी काती हैं: "कलो पाराघर: स्मृत ।"
- (३) महाभारत में भी पराशर की कथा आती है। ये ज्याम के पिता थे। इसीलिए ज्यास को पाराशर्य अथवा पाराशरि कहा जाता है।
- (४) बराहमिहिर के पूर्व पराशर एव गर्ग प्रसिद्ध ज्वो-तिर्विद हो चके थे।
- (५) पराशर नामक एक प्राचीन बेदान्नाचार्य भी थे। रामानुज स्वामी के शिष्य क्रेरेंश के पुत्र का नाम भी परा-शर था जिन्होंने रामानुज की आज्ञा में 'विष्णुसहस्रनाम' पर भाष्य लिखा।

पराश्चरमाथ्य — माधवानार्य द्वारा रचित सह प्रस्य पराशर-स्मृति के उपर एक जिल्हा है। स्मृतिशास्त्र की ऐसी उपयोगी रचना सस्भवतः दूशरी नहीं है। वराहारस्मृति में जिल विषयों पर, विशेष कर व्यवहार (स्थाय कार्य) पर, अकाश नहीं डाला गया है जन सकते दूसरी स्मृतियों में लेकर प्रारामाध्य में जोड दिया गया है।

धर्मशास्त्र के अनुसार गराधरस्मृति की ज्वान कलिकृत के लिए हुई, फिन्दु आकार और विषय की दृष्टि में बहु छोटी स्मृति हूं। इसका महस्य स्मादित करने तथा स्मृत्य भ्यार को जित्त मिद्ध करने के लिए माध्य ने 'पराधर-माधर्याय' का प्रणयन किया। मुदुर दक्षिण में हिन्दू विधि पर यह प्रमाण धन्य माना जाता है। इसके मृद्धित संस्करण में में २०० एक राये जाते हैं।

पराक्षरसंहिता (स्मृति)—स्मृतिशास्त्र मे पराजरस्मृति अथवा महिता प्रसिद्ध रचना मानो जाती है। इस सहिता का प्रथम कलियुन के लिए फिया गया था। इसके प्रस्ता-विक क्लांगों में लिला है कि कहिंप लोगा क्यास के पास जाकर प्रार्थना करते लो कि आप कलियुन के लिए सर्मोप्तेश करें। व्यासजी कृषियों को अपने गिता परावण के पान थे में, जिन्होंने इस स्मृति का प्रणयन लिया । इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नीस) की गणना की गयी है और कहा गया है कि मनु, गौतम, शंख-जिल्लित तथा पराद्यार स्मृतियाँ क्रमञः सत्यय्ग, त्रेता, द्वापर तथा कल्किया के जिए प्रणीत हुई हैं।

वरिकरविजय-यह दोह्याचार्य कृत एक ग्रन्थ है।

परिक्रमा—समान्य स्थान या व्यक्ति के बारों और उसकी दाहिनी तरफ से एनना। इसको प्रविचान करना भी कहते हैं जो योडजीशवार दूबा का एक अस है। प्राया संग्रवती अमान्यस को महिलाएँ पीयन क्या की १०८ परिक्रमास करती है। इसी प्रकार दुर्गावी की परिक्रमा की जाती है। पित्रव पर्मस्थानों, अयोध्या, मबुरा बादि पुण्यपुरियों की परिक्रमा कातिक से समारोह ने की जाती है। काशी की परक्रमा कातिक से समारोह ने की जाती है। काशी की परक्रमा कातिक से समारोह में की जाती है। काशी की समरकंटक से समुद्र तक छम्मानी और समरकंट सो सार्वा की समरकंटक से समुद्र तक छम्मानी और समरकंट सो वर्षों में पूरी होने वाली—हस प्रकार की विविध पर्याचमाएँ धार्मिको में प्रचलित है। बजभूमि में 'उन्नोंती' परिक्रमा पूर्मि से यद-पद पर व्यव्वत् लेटकर पूरी की जाती हैं। यही १०८-१०८ बार प्रति वद पर आविन करंद वर्षों से समाम होती है।

बिरामसबास — परिणान का लाम्ब्रिक अर्थ है परिणानि, इत्यत, विकार अपदा परिवर्तन । असत् रचना के सम्बन्ध में साका दर्शन परिणामवाद को मानता है। इसके अनु-सार मृष्टि का विकास जनत्त्वर विकार या परिणाम द्वारा अध्यक्त प्रकृति से स्वयं होता है। कार्य कारण में अस्त्रीतिक्त रहुता है, जो अपनुकूल परिच्यिति आने पर स्थल हो जाता है। यह सिद्धान्त स्थाय के 'आरस्भवाद' अथवा वेदासत के 'विवर्तवाद' में प्रभन्न है।

परिचानी सम्प्रदाय—वैष्णवी का एक उप मन्प्रदाय
'पिरणामी' अपवा 'प्रणामी' है। इसके प्रवर्तक महात्मा
प्रणामावजी विश्वासवादी बेदा-ती थे। में विश्वेशत पन्ना
। कुन्दंकसण्ड) में मृहते थे। महाराज क्रप्रसाळ इन्हें अपना
एक मानने थे। में अपनी को मुमल्लामों का मेहदी,
ईमाइसी का मसीहा और हिन्दुओं का कहिल अवतार
कहते थे। इन्होंने मुमल्लामों में शास्त्रार्भ में किये।
गर्वधंमामस्यस युक्ता लख्य चा। इनका मत निम्माक्त्यों
सेमा सा। में गोलोकदानी की हरूण के सास सख्य-भाव
स्मते की शिक्षा देशे। प्राक्षात्राखी की रण्याणे अनेक

है। उनकी शिष्यपरम्पराका भी श्रम्का साहित्य है। इनके अनुवायो वैष्णव हैं और गुजरात, राजस्थान, बुन्देल-खण्ड में अधिक पाये जाते है। दे० 'प्राणनाथ'।

परिविनिर्माण—परिधि का उल्लेख ऋग्वेद (पुरुषस्क) में पाया जाता है . ''सप्तास्यासन् परिधय''।

[ईव्बर ने एक-एक लोक के बारों ओर सात-सात परिविधा उत्पर-ज्यर रची हैं।] गोल करनु के बारों ओर एक सुत के नाप का जितना परिमाण होता है उसको परिविध कहते हैं। ब्रह्माण्ड में जितने लोक हैं, इंदर्श के उनमें एक-एक के उत्पर सात-सात आवरण बनाये हैं। एक समुद्र, दूसरा असरेण, तीसरा मेण्यण्डल का वायु, जीया बृष्टिजल, पोचवी वृष्टिजल के उत्पर का वायु, खठा अस्थल सूध्य वायु जिसे पनज्ञय कहते हैं और सातवां पूर्वासमा वायु जो धनन्ज्य से भी मुक्ष है। ये सात परिविधयों कहन्नती हैं।

परिभाश—(१) किसी भी बैदिक व्यक्तिया को समझने के लिए तीनो श्रीतमुत्रों के (जो तीनो बेदों ११ अल्ब-अल्लग आधारित हैं) कर्मकाण्ड बाले अरा का अध्यस्य हिंद विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था। इस कार्य के लिए कुछ और ग्रन्थ रने गये थे, जिन्हें परिभाषा कहते हैं। इन परिभाषा ग्रन्थों में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार तीनो बदों के मत का किसी यज विशेष के लिए उदिवा करा के प्रयोग किमा जान।

(२) पाणिनीय सूत्रो पर आधारित व्याकरण शास्त्र का एक व्यवस्थित नियमप्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा कहुलाता है।

परिभावनुकोकर—यह पाणिनीय सूत्रो पर आधारित व्याक रणशास्त्र के परिभाषा भाग के ऊपर नागेश भट्ट की एक रचना है।

वरिमक— काकर भाष्य का उपव्याख्या ग्रन्थ । इसकी ज्वाता अप्यय दीवित ने स्वामी नृतिहाश्रम की प्रेरणा मे की । बहामुक के उत्पर शाङ्कर भाष्य की व्याख्या 'भामती' है, भामती की दीका 'कल्पतक' है और कल्पतक की व्याख्या 'परिमक' है।

परिकाजक---इसका शास्त्रिक अर्थ सब कुछ त्यागकर परि-भ्रमण करने बाला है। परिवाजक चारों ओर भ्रमण करने बाले संन्यासियो (साधु-सँतों) को कहते है। ये संसार से बिरक तथा सामाजिक नियमो से अलग रहते वहव्यी-पर्वताच्टमोवत

हुए बपना समय ज्यान, शास्त्रचिननत, शिक्षण आदि से ज्याब करते हैं। वे कृती के नीचे सोते तथा जिका। वे भोजन प्राप्त करते हैं। यरिशावक कब होना चाहिए, इसे साजन्य से शास्त्रों में मतते हैं है। गाधारणतः बहुत्य यं, गाहिस्य और बानप्रस्त्र आधान क्रमणः पूरा करने के पश्चाप परिजालक होने का विचान है। किन्तु उपनिषद् काल से हो जरूर वैरोध्य बाले आर्थिक के लिए यह प्रति-बन्य नहीं था। उसके लिए विकार वा:

## यदहरेव बिरजेन् तदहरेव परिव्रजेस् ।

[ जिस दिन वैराग्य हो, उमी दिन परिग्राजक हो जाना चाहिए । ]

पक्कती—रावी नवीं का यह बेदिक नाम है। नवींस्तुर्ति (क्षांके, १०.७५ ५) तथा मुदाम की विकय गाया में परकणी नवीं का उल्लेख हैं। यह नहीं कहा जा नकता कि मुदास की विकय में इसका क्या योग था, किन्तु अधिकाश विद्वामों का मत है कि शतु इसके प्रवाह की विद्या वस्तर्ने ने प्रयत्न में इसकी तेज धारा में बहु मार्थे। इस्पेद के आठवें मण्डल (८ ५४ १५) में इसे महानद कहा गया है। आयों वस्त्रक देश नवीं का नाम इरावनी (रावी) पड़ा, जिसका उल्लेख मास्त्र ने किया है। पियों के मतानुनार 'परकारी' शब्द का उल्लेख मास्त्र ने किया है। पियों के मतानुनार 'परकारी' शब्द का उल्लेख मास्त्र है। उत्तर कहा है कि इसका माम प्रयाम करनी ने पिटन प्रकाह है।

पर्जन्य—पह एक बींदक देवता का नाम है। ऋष्वेदीय दवताओं को नीन भागों में बोटा गया है पाबिन, बायवीय एव स्वर्गीय। बायशीय देवा में पर्जन्य की पणना होती हैं। प्रोफेनर 'ध्ये डर के मत्त से सातवे आदित्य का नाम पर्जन्य है, वे पहले जो का ही एक बिरुद था। पर्जन्य भी जो एवं करण के सद्दा वृण्टिदाता है। ऋष्येद (५८३) में पर्जन्य मन्वन्यी ऋष्वाएँ ठीक उसी प्रकार की है जैसी मित्रावरूण अथवा वरण के

षणं—नहभ्येद (१० ९७ ५) में हमका उल्लेख अदबल्य के साथ तथा अवर्यवेद (१५५५) में अव्यत्य एव त्यसीध के साथ हुवता है। इमकी लकतों से प्रक्ष की स्थालियों के क्वकत, यज के अन्य उपादान कुट या दावस्तम्भ तथा सूच बनाने थे। इसके क्रिक्के (एणंबल्ल) का भी कही- कही उल्लेख हुआ है। जतः इसका अर्थ प्रचलित पलाका (पत्र) की अपेक्षा पूर्वकाल का कोई वृक्ष होना चाहिये। पर्यक्य-पुरुषमेश के बलिपदार्थों की मूची के अस्तर्गत यह व्यक्तिनाम बाजसमेत्री सहिता तथा तीलगीय बाह्मण में

३९१

व्यक्तिनाम बाजसमेपी सहिता तथा तैनिगय ब्राह्मण में उन्लिबित हैं। महीमर के अनुसार इससे मिलल का बीध होता है। सायण के मतानुसार इससे मान्नी पकड़ने वाले ऐसे व्यक्ति का बीध होता हैं, जो पानी पर एक पर्ण (विषयमहित पता) रसकर मान्नीयां पकड़ता है। किन्तु यह केकल गाव्यिक अटकलवाजी है। बेबर के मतानुसार इनका अर्थ पंत्र बाला एक जपानी जीव है, किन्तु यह अर्थ भी जिगिवित हैं।

पर्णय — ऋर संद की दो ऋषाओं (१४३८,१०४८२) में उद्भुत यह यातों किसी नायक का नाम है, जैसा कि नुक्षिण सोमने हैं, अथवा दानव का, और उन्द्र द्वारा विजित हुआ।

पर्यक्क — कीषीतिक उपनिषद् (१ ५) में बढ़ा के आसन का नाम पर्यक्क हैं। यह सम्भवत दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त आसन्त्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। टमका अर्थ शब्या नहीं है, जैया कि उपनिषद् में प्रयुक्त है। मिहामन के अर्थ में भी इनका प्रयोग हुआ है।

पर्यतः—ऋष्वेद तथा अग्यवेदैद में पर्वन का गिरि के अर्थ में प्रयोग हुआ है। सिहताओं में पर्वतों के पत्तों का काल्पनिक वर्णन हैं। कौपीतिक उपनिषद् में दिखिणी तथा उत्तरी पर्वतों के नामोल्लेख हैं, जिनके प्रवत्ता के प्रवत्ता प्रव्य विल्ड्य पर्वतों का बोच होता हैं। अपवेदिय में प्रवत्ती पर ओचित एवं अञ्चल को उपलब्ध हैं।

पर्वतिकथ्यपरम्बरा — जहुराजार्य से संन्यासियों का दसनामी मध्यदाय प्रचलित हुआ। उनसे चार प्रमान शिष्य थे और उन चारों के कुल मिलांकर दस विष्य कुए। इन दसों के भाम से सम्यासियों के दम येद हो गये। उद्वाराजार्य ने चार गठ भी स्थासित किसे ये, जिनकं अधीन इन प्रशिष्यों की शिष्यपरस्परा चर्जा आसी है। शोधीमठ के सन्यामी 'पर्वत' उपाधि चारण करते हैं।

पर्वताष्ट्रसीष्ठत---चंत्र शुक्ल अष्टमी के दिन पर्वती-हिम-बान, हमहुट, निमध, नील, स्वेत, ग्रुरेशवान, मेह, मास्य-बान, गण्याधन पर्वती तथा किम्मुक्शवर्ष एवं उत्तर कुट की पूजा करनी वाहिए। वैक शुक्ल नवमी को उपनास करना चाहिए। एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है। वर्ष के अन्त में जाँदी का दान करने का विधान है। दे० विष्णधर्म०, ३,१७४,१-७।

पर्व--गन्ना, सरकण्डा, जुलार आदि के पीधों की बांठों को पर्व कहते हैं। इसका एक अर्थ कारियस में अवस्थ (तिंड) का पोर भी होता है। काल के विशावक अहतें की स्थिति भी इसका कर्य हैं, यथा जमावस्था, पूर्विमा, संक्रांतिल, अयनारम्भ। इसी जाबार पर साममण्डों के गीर्तिविश्राग तथा महाभारत के कथाविमाग भी पर्व कालाते हैं।

विशेष तिषियां, जयम्तियाँ, चतुर्दशीं, अध्दमीं, एका-दतीं, चन्द्रप्रहण, पूर्वप्रहण आदि भी पर्व कहलाते हैं। पर्व के दित तीर्थयाता, दाना, उपचान, जप, आढ, भोज, उस्सव, मेला आदि होते हैं। मण्-मांसादि के सेवन का उस दिन निषेश्व हैं। हिन्दू, चाहें किसी पन्य या सम्प्रदाय के क्यों न हों, पर्व मनाते और तीर्थयात्रा करते हैं।

पर्कमूभोजनवत—इस बत में पर्व के दिनों में खाली भूमि पर भोजन किया जाता है। शिव इसके देवता है। इससे अतिरात्र यज्ञ के फलों का उनल किय होती है।

सकाल-अवर्षवेद (८६२) में इस ना प्रयोग अनु-पठाल के साथ हुआ है। इस शब्द का अर्थ पुत्राल है। इसके स्त्री-जिल्ल क्ष्म 'पठाली' का उल्लेख अवर्षवेद (२८.२) मे जो के भूता के अर्थ में हुआ है। शामिक कृत्यों के लिए पठाल से सण्डर र्तयार किया जाता है। सामान्यतः बाली रहित थान के सुखे पीचे को पठाल कहते है।

पबन—पवन (पवित्र करने वाला) का प्रयोग अवर्ववेद में अग्र के दानों को उसके छिलांक से अलग करने के सहा-यक छलनी या मूप के अर्थ में हुआ है। गतिशील वायु के अर्थ में यह शब्द रूढ हो गया है।

पबनवत-साठ बतो में यह भी है। माघ मास में इसका अनुष्ठान होता है। बती की इस दिन गील बस्त्र भारण करना तथा एक गौ का बान करना चाहिए। इससे बती एक करना तथा एक गौ से साथ करने के बाद राजा होता है। माघ बहुन ही छड़ा मास है। यह एक प्रकार का जीनमहत्वत है।

पबमान — ऋरवेद में इस शब्द का प्रयोग साम के लिए हुआ है जो स्वत चलनी के मध्य से छनकर विशुद्ध होता है। पदवान अन्य महिताओं के उल्लेखों में इसका अर्थ वाय (बहने बाला) है, जो शोधक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका साधिकक अर्थ हैं 'प्रवृक्तमार्ग (शुद्ध होने या करने बाला)। परिक्र—कुश शास का बटा हुआ करना, जो सामिक अनुष्ठकत के समय अनाधिका अंगुली में चारण किया जाता है। इसके द्वारा यक्त करने बाले तथा यक्तीय सामग्री पर जल से अधिविक्षन किया जाता है। सोना, चौदी, तौना मिला-कर बनाया गया छरला भी पवित्र कहलता है। बदन या जैन का छरला भी पवित्र कहलता है। चरन मेंग इन जात्यम ।'

पित्रप्रशिपमवत-इस वत में किसी देवप्रतिमा को पवित्र सूत्र अथवा जनेक पहलाना होता है। हेमाहि (चतुर्वर्ग-चिन्तामणि २ ४४०-४५३ ) और ईशानशिवगुरुदेवपद्धति आदि विस्तार से इसका उल्लेख करते हैं। पवित्रारोपण उन बटियो तथा दोषो के परिमार्जनार्थ है जो समय-असमय पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यों में होते रहते है। यदि प्रति वर्ष इस वत का आवरण न किया जाय तो उस सब संकल्पो तथा कामनाओं की सिद्धि नहीं होती जो वती को अभीष्ट हैं। यदि भिन्त-भिन्न देवों को पवित्र मुत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। भगवान वास्देव को सूत्र पहनाने के लिए श्रावण शक्त दादशी सर्वोत्तम है । भिन्त-भिन्न देवगण का पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियो में करना चाहिए प्रतिपदा की कूबेर, दिलीया की लीनों देव, तुनीया की भवानी, चतुर्वी को गणेश, पंचमी को चन्द्रमा, षष्ठी को कार्तिकेय, सप्तमी को सूर्य, अप्टमी को दुर्गाजी, नवमी को मात्-देवता, दशमी को बास्कि, एकादशी को ऋषिगण, ब्रादशीको विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशीको शिवजी, और पूर्णिमा को ब्रह्मा।

विवजी को पविज धाया पहनाने की मनोंतम निधि है आदिवन मान के इल्प जयवा शुक्त पत्र की प्रटरी या चा जुरवेशों, प्रध्यन निध के आवल मान की तथा अध्यन है मादरद की । मुकुशुओं को सर्बदा कुरज पक्ष में हो पविजा-रोपण करना वाहिए! सामान्य जन गुक्त पक्ष में यह दत कर नकते हैं। पविजयून सुवस्त प्रक्ति, ताझ, रोधम, कमान्य नाल, वर्म अववा कि के वने हो जिन्हें बाहुण कन्याएं काते तथा काटकर बनाये। अजिय, बैस्य कन्याएं (मध्यम) कथाना जूद कन्याएं (अध्य कोटि के सूत ) भी बमा सकती है।

पवित्र सूत्र में शत प्रशिष्यां (सर्वोत्तम) हों, नहीं तो कम से कम आठ। पवित्र का तात्पर्य है यक्षोपबीत, जो किमी बस्तु के चाने या माला के द्वारा निर्मित हो सकता है। महाराष्ट्र में इसे 'पोमवतेम' कहा जाता है।

सहाराष्ट्र में देश पास्तवान कहा जाता है। कृष (१)—पाशुक्त नम्प्रदास में तित, वज़ और पास तीन प्रधान तस्त्र हैं। पति स्वय शिव हैं, पत्नु जीवनण है तथा पास सासारिक बन्धन हैं किससे प्राणी केंग्रा रहता हैं। पति (शिव) की कृपा ने पत्नु (मनुस्थ) पाश (सासारिक बन्धन) से मुक्त होता हैं। दें 'पाशुपता'।

(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी मस्मिलित है। यज्ञ के उपयोगी पाँच पद्मुओं का प्राय उल्लेख हुआ है-अध्व, गौ, भेष (भेड), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अवर्षवेद (३ १०,६) तथा परवर्ती ग्रन्थों में सात घरेलू पश्की का उल्लेख है। पशुक्रों का वर्गीकरण 'उभयतोदन्त' एवं 'अन्य-तोदन्त' के रूप में भी हुआ है। दूसरा और भी विभाजन है प्रथम, हाथ मे ब्रहण करने बाले (हस्तादान)-मनुष्य, हाथी, बन्दर आदि । दूसरा, मुँह से पकडने वाले (मुखादान) । अन्य प्रकारका विभाजन द्विपाद एव चतुष्पाद काहै। मनुष्य द्विपाद है जो पशओं में प्रथम है। मुँह से चरने वाले पशुप्राय चतुष्पाद (चौपाये) होते हैं। पशुआों में एक मनुष्य हो शताय होता है और वह इसीलिए पश्को का राजा है। बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियो, पशुओ एवं मनुष्यों में भेद ऐतरेय आरण्यक में विशद रूप से निविष्ट है। मनुष्यों को खोएकर पणओं को वायब्य, आरण्य एव गाम्य तीन भागो में बाँटा गया है (ऋग्वेद)।

पशुपित—प्रपृति (पशुओं के स्वामी) का प्रयोग हट के विकाद के रूप में अति प्राचीन साहित्य में मिलता है। 'परापृति' पराओं (मनुष्यों) के स्वामी है। या जीवचारी है जो संसार के पात में अकड़े पर्ये है। वे पशुपति को इस्पा में ही मुक्ति पा सकते हैं। ये 'पाशुपत'।

क्ष्मान व्यवद्भाषा - उन्तीस व्यवद्भाणों से पशुपति उप-पशुपति अपद्भाषा - उन्तीस उपपुराणों से पशुपति उप-पुराण भी समाविष्ट हैं। निष्कय ही यह तीव उपपुराण है। इससे पाशुपत सम्प्रदाय के निद्धान्तों और क्रियाओं का वर्णन पाया जाता है।

पश्चितनाथ — नेपाल की राजधानी काठमाडू में स्थित प्रसिद्ध जीवतीर्थ। बिहार प्रदेश के मुजफरपुर, रक्सील होते हुए नेपाल सरकार के अमलेलगंज, भीमफोदी, बान-कोट होता हुआ मार्ग काठमांडू जाता है। वहाँ से लगभग दो मील पर पलुपतिनावकी का मन्दिर है। काठमाड़ विष्णुमती और बागमर्गी लामक नवियों के संगम पर बगा हुआ है। पलुपतिनाव बगामती नदी के तट पर है। बुक्त हुए पर नेपाल के रक्षक योगी मण्डरतगाद (सस्येग्ट-गाद) का मन्दिर है। पलुपतिनाथ पद्धमुखी शिविका रूप में है को मगदान् चित्र की प्रश्नवत्त्व मूर्तियों में एक माने जाते हैं। महिषक्ष्यापि खित्र का प्रश्निम हो हो हो माने इत्का चढ़ करात्नायची माने जाती है। नन्दी को विद्याल मृति पास में हैं। कुछ दूर पर गुद्धोस्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। ५१ पीठों में इक्सकी गणना है। शैंब, शाक, पालुपत, तन्त्व, बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायों का यहा सगा है।

पशुपतिसुत्र—पाणुपत शैवो का आधार ग्रन्थ पशुपतिसूत्र अथवा पाशुपत शास्त्र माना जाता है । किन्तु इसकी कोई प्रति कही उपलब्ध नहीं हुई है ।

पश्चांति, स्वातिकारण — वैष्णव आवार्य मध्य ने यही में पशु-हिंसा का विरोध किया था। दुगम्मही लोगों के मंतोधार्य इन्होंने पहुंबलि के स्थान पर पिष्ट वहाँ या अन का पशु बनाकर बिल देने का प्रचार किया। इनमें बैठणव धर्म का जीवदया बाला भाव स्थप्ट रिवाई पहला है।

पदमाचारमां — अिक के उपासक तान्त्रिक लोग तीन भावों का आध्य लेते हैं। वे दिख्य भाव किया की ता साधातकार होना मानते हैं। वीर भाव किया की किंद्र होतो हैं, जिससे नाथक साधात् कर हो जाना है। पशु भाव से जान सिद्धि होती हैं। इन्हें क्रम में दिख्याचार, बीराचार तथा पद्माचार भी कहते हैं। माथक पशुभाव ने जान प्राप्त करके बीर भाव के द्वारा इस्त्य प्राप्त करता है, तब दिख्याचार द्वारा देशना की तरह क्रियादील हों। जाता है। इस भावों का मुल निस्मन्देह प्रक्ति हैं।

वाक्षण्डम्बन—यापपूराण के पायण्डोत्यानि अध्याय मे जिला। है कि लोगों को प्रस्ट करने के लिया ही विश्व की हुद्दाई देकर पालाण्डियों में अपना सत्त प्रचलित क्लिया है। इस पुराण में जिसकी पाल्डणे मत कहा गया है, तन्त्र में उसी को जिलाकेत आरोण कहा गया है। बुद्ध अपने द्वारा उपविष्ट सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य मत वालों को पाषण्डा अध्या पालाण्डी कहते थे। प्राचीन चर्मवास्त्र के सत्यों में दुसका अर्थ बौद्ध और जैन सम्प्रदाय है। न्याय और शासन के कर्तव्य निर्देशार्थ बहु कुछ विचान विध्योगी प्रजालों के लिए ६९४ पाश्चरात्रमत-पाणिनीयस्थान

किया गया है, वहाँ उन्हें पाखण्डी, पाखण्डमर्गे कहा गया है। इसमें निन्दा का भाव नहीं, वेदमार्ग से भिन्न पथ या उसका अनवामी होने का अर्थ हैं।

वामिक सक्तीर्णतावश बोलवाल में अपने से भिन्न मत बाले को भी पानलडी कह दिया जाता है। जैसे कि बैल्णवो के मत में तन्त्रशास्त्र पानलड मत कहा जया है।

पाञ्चरात्र मत--वैष्णव सम्प्रदाय का एक रूप। पौच प्रकार की जानभूमि पर विचारित होने के कारण यह मत गाञ्चरात्र कहा गया है

'रात्रं च ज्ञानवचन ज्ञान पद्मविध स्मृतम्।'

इस मत के सिद्धान्तानुकार मृष्टि की सब बस्तुर्धे (पृत्य, प्रक्कांत, स्वभाव, मर्स और देश — इन पांच कारणों से उस्ति हैं (गीता, १८.१४)। महाभारत काक तक इस मत की विद्याद्या विद्याद्या का प्रकार का प्रकार के प्रवाद की स्वृण उपासना करने की परिवादों शिव और विष्णु की उपासना से प्रचलित हुई। किर भी वैदिक काक में हां यह बात भाग्य हो यादी शीक देवताओं में विष्णु की उपासना से प्रचलित होता गया और नहाभारत काल में उमें 'पाखरात्र' मना मिली। इस भत्र की वास्त्रविक सीच भम्मवद्गीता में प्रतिक्रित होता गया और नहाभारत काल में उमें 'पाखरात्र' मना मिली। इस भत्र की वास्त्रविक सीच भम्मवद्गीता में प्रतिक्रित हैं असन यह बात गवभाग्य दुई कि श्री कुष्ण विष्णु के अवतार है। अतगृत्व पाक्षरात्र मत की मुख्य शिक्षा कुष्णा की भित्र होता। पर संस्वर के क्ष्य में कुष्णा विष्णु के अवतार है। अतगृत्व पाक्षरात्र मत्र की मुख्य शिक्षा कुष्णा भित्र होता। पर संस्वर के क्ष्य में कुष्णा विष्णु के अवतार है। अतगृत्व पाक्षरात्र मत्र भी भूव्य शिक्षा कुष्णा भित्र होता। पर संस्वर के क्ष्य में कुष्णा विष्णु के अवतार है। अतगृत्व पाक्षरात्र मा भी भी , जिनमें गीपिया। मूख्य यी। उनके अतिरिक्त और भी बहुत से लगेन थे।

हम मन के एक आधार नारायण है स्वायम्भव मन्य-रनर में "मनातन विश्वास्मा में नर, नारायण, हरि और कुल्ण चार मुस्तिया उत्पन्न हुई। नर-नारायण ऋषियों ने वर्दोर्ग्नाक्या में तप किया। नारद ने बही जाकर उनमे मनाया।"

इस वर्ष का पहुंचा अनुसायी राजा उपरिचय अनु हुआ। इसी ने पाञ्चरात्र विधि पहुंचे नारायण को पूजा की। विश्वसिवकणों उपायक सत व्यवस्थियों ने बेदो का निकल्प निकारकर पाञ्चरात्र शास्त्र तैयार किया। स्वायस्थ्य मन्दत्तर के सप्ति मरीचि, बिङ्गरा, बीज, पुरुस्स्य, एन्ह, कनु और वीस्वरु है। इस शास्त्र में मंग, अर्थ, काम और मोग, बारों का विवेचन है। यह सम्बय पहुंचे एक लाल क्लोकों का या, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। दोनों मार्गों का यह आवार स्तम्ब है। दे० महाभारत, शान्तिपर्व, ना० उ०।

गाञ्चरात्र मतानुनार नामुदेव, संकर्षण, प्रकृपन और अनिन्द्र का थी कृष्ण के वरित्र से जीत धनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी आधार पर पञ्चरात्र का नतुष्णृह सिद्धान्त गर्दित हुआ है। 'ध्यूह' का ग्राविषक वर्ष है 'विस्तार', जियके जनुसार विषणु का विस्तार होता है। बासुदेव स्वयं विष्णृ है जो परम तस्व हैं। बामुदेव से सकर्षण (महत्तस्व, प्रकृति), सकर्षण से प्रसुम्म (मनस्, विश्वकानीन) और अनिन्द्र सं क्रां (अक्टकार, विश्वकानीन आस्पवेतन) और अनिन्द्र सं क्रां (परुष्टा, त्रथ जगन् के) की उत्तान होती है।

पाञ्चरात्र मत में वेदी की पूरा-पूरा महत्व तो दिया ही गया है, साथ ही वैक्कि सक्क क्रियाएँ भी उसी तरह साल्य की गयी है। ही, यज्ञ का अर्थ अहिसायुक्त बैण्णव यज्ञ हैं।

कहा जाता है कि यह निष्काम भिक्त का मार्गहे इमा से इसे 'ऐकान्तिक' भी कहते हैं।

पाञ्चरात्रशास्त्र--दे० 'गाञ्चरात्र मत' ।

पाज्यस्पर्विहिता--अपानिक सहिताएँ १०८ कही जाती है।

किन्तु संब्या दूते से भी अधिक हैं। इनसे वैण्यों के घर्म
सोर आचार का विस्तृत वर्णान है। उनसे भी दी दिशाग
है। पाञ्चराश और तैयानसः। किसी मन्दिर में पाञ्चराश
तथा किसी में वैश्वानस महिताएँ प्रमाण मानां जाती है।

पाण्चित—- संस्कृत भागा के विश्वविक्यात व्याकरण पर्य
मिमीता। उनसे सम्य आठ अध्यायों में होने के कारण
अध्यायों कहा जाता है, आठ अध्यायों में होने के कारण
अध्यायों कहा जाता है, आठ अध्यायों के चार-चार के
हिसाब से बलीम पाद है। इस प्रम्य पर कारवायत, पतक्जिंत, अश्रविक्यां के बार-चार प्रमाण का तिवाह ब्यान खादी को पास वालानुर याम था।
उनके पिचतिकाल के विश्वय में विद्यानों का मत्रविष्य नहीं
है। विधित्य इतिहासकार इनका समय दशवी सती और
चीधी दाती है पुरू के बीच कही रखते हैं।

पाणिनीयवर्शन — माधवाचार्यकृत 'सर्वदर्शनसंग्रह' मे आस्तिक पद्वशंनो के साथ चार्वाक, बौद्ध, आहंत, पाशुपत, शैव, पूर्णप्रजा, रामानुज, पाणिनीय और प्रत्यभिज्ञा इन नी दर्शनो का परिचयात्मक उल्लेख है। परम्सु पाणिनीय, दर्शन का कोई मीजिक सम्य उपकथ्य नहीं होता। संभवतः जिल प्रकार मीमांसा-(जिलेचन) को दार्शनिक रूप मिला उसी प्रकार ज्याकरण की पद्धित को भी दर्शन का रूप मिला होगा। किन्तु बढ़ान के क्य में ज्याकरण जलना विकसित नहीं हुआ जिलनी मीमांसा।

पाञ्चकेश्वर—पदरीनायबाम क्षेत्र में ध्यानवदरी से दो मील दूर स्थित एक धिवमस्तिर । कहा जाता है कि यह मृति महाराज पाष्ट्र द्वारा स्थापित की गयी थी । पाष्ट्र कुन्ती और माझी अपनी दोनो रानियों के साथ यहां तपस्या करते थी यहां पाण्डवों का जन्म हुआ था।

प्रसम्बन्ध योग — अप्टाङ्ग योग हैं। वानञ्च योग कहलाता है। इसके आठ अङ्ग है— (१) यम (२) निवम (३) आत्मन (४) प्राणावाम (५) प्रत्याकार (६) घरणा (७) ध्यान और (4) सम्बि। इसी का नाम जबयोग है। इसमें विरत्येषण कौर ध्यान द्वारा वित्तवृत्तियों का विवयों से निरोध किया जाता है। इसी आधार पर आंग वक्कन कई योग—मार्गी हृष्योंग, लखयोग आदि का प्रवर्तन हुआ। २० 'योगद्यांग' ।

पातालकत — यह चैत्र कुष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है। एक वर्ष तक इनका अनुष्ठान होता है। इसमें माम पाताको (निम्न लोको) के कमध नाम लेले हुए एक के पदचालु पूर्म की पूजा करनी सहिए। रान से भोजन करने का विधान है। वर्ष के अन्त में घर में दीप प्रज्वालन करके और वहनों का दान करना चाहिए।

पायुकासहस्र — वेदान्ताचार्य वेक्कटनाथ रचित एक प्रार्थना ग्रन्थ, जिससे एक हजार पद्य है।

पायेबक— जिङ्गायतों के गुन ( वीक्षागृत ) जब उनके घर आने हैं तब पायेवक नामक उन्मव होता है। इसमें गुन के पाद (बरण) घोने की किया होती है। कुट्मब के ममी लेखो, मिन्न, गरिबार बालों के साथ घर का प्रमुख व्यक्ति गुरु के बरणों को पोडशोपबारपूर्वक पुत्र करना है। फिर बरणोंकक का पान, सिर पर अधिष्ठकत नथा घर में जिडकाब होना है। दूसरे पार्मिक सम्प्रवायों में भी श्यूगा-धिक गान्ना में बरणोंकक का महत्त्व है।

पावोबकस्माम—इस वत का अनुष्ठान उत्तराबाइ नजत में होता है। इसमें उपवास करने का विधान है। अवण नक्षत्र में अगवान् हरि के बरणों का स्नान कराने के बाद रजत, ताझ अथवा मृत्तिका के चार कल्लो में अगवान् सक- र्षण, प्रशुम्न तथा अनिक्य के चरण कोये जाते हैं। कल्यों में कूप, निर्कार, सरोक्षर और सरिता का बळ भरा काना चाहिए। इस कामिक इत्य से दुर्भीन्य, दारिद्रघ, विष्न-वाक्षाएँ, नीन-वीक दूर होने हैं नवा यश एवं सन्नानादि की प्राप्ति होती हैं।

वाफनाजिनी सप्तमी—जुक्त पक्ष की सप्तमी तिष्य (गुष्य)
नक्षत्र सं पहें जो वह बड़ी पवित्र होती हैं। उस दिन सूर्य-पूजन करमा जाहिए। जती समस्त पार्थे में मुक्त होकर देवलोक को प्रस्थान करता है। हेगांत्रि के अनुसार यह योग आवण कुल्यापक से पडता है।

पायनाशिनी एक बक्ती—फाल्गुन भास मे जब बृहस्यतिबार हो तथा सूर्य कुम्भ अथवा मीन राशि पर स्थित हो, तबा एकावशी गृथ्य नक्षत्र से युक्त हो तो बह पापनाशिनो कहन्त्राती है।

पापमी बनवत-ऐसा विश्वास है कि कोई व्यक्ति बिल्ब बुक्ष के नीचे बारह दिन तक निराहार बैठा रहे तो बहु भूण-हत्या के पाप से सकत हो जाता है। इसके शिव देवता है। पारमाधिक--शकुराचार्य के अनुमार मला के चार भेद हैं : (१) मिध्या अथवा अलीक, जिसके लिए केवल शब्द अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष पदार्थनही है, जैमे बाकाशकूस्म, शशिवपाण, बन्ध्यापुत्र आदि। (२) प्रातिभाषिक, जो भ्रम के कारण दूसरे के सदश दिखाई पडने बाले पदावाँ मे आगोपित है, किन्तू वास्त्रविक नहीं, जैसे रज्जसर्प, शक्तिरजत आदि। (३) अयावहारिक, जो समार की सभी वस्तुओं में ठोस **रूप** से काम म आती है किन्तु तात्त्विक दिष्ट से अन्तिम विषेत्र-वण में बास्तविक नहीं ठहरती है, धन-सम्पत्ति, पुत्र-कलत्र, ममाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमाधिक, जो प्रथम तीन से परे, आत्मा अथवा बस्तुसत्ता से सम्बन्ध रखने बाली, ऐकान्तिक एवं अनिर्वचनीय है। वास्तव में यही अहैत मत्ता है।

वारकरपृष्ठामुझ-मुच्य नेरह गृह्यपूत्रो से पारस्कर गृह्यमूत्र (आएर नाम कातीय गृह्यमूत्रो की गणना है। यह ज्युक्ते-सेय गृह्यमृत्र है। तंति कारणो में इस्का विशासन हुआ है। गृह्यसंस्कारो, बस्तुसंस्कारो तथा ऋतुस्क्रो का विस्तृत वर्णन हससे पाया आता है। काशो सस्कृत सीरीज से कई आच्यों के साथ इसका प्रकास हुआ है, इसके प्रमुख गाय्य है—अमृत ज्याह्या हि० नस्य विषद्यते, अपसास्त्र हिं भास्कर), प्रकाश (छे० वेद मिश्र), संस्कारगणपति (छे० रामकुल्ण), सञ्जनवल्लभा (छे० जयराम), भाष्य (छे० कर्क), भाष्य (छे० गदाबर), भाष्य (छे० हरिहर), भाष्य (छे० विस्वनाय), भाष्य (छे० वासुदेव वीक्षित)।

पारावत—यजुर्वेदवर्णित अध्वसेध के बिल्पिकुओ को तालिका में पारावत (एक प्रकार के कबूतर) का नामी-स्केल है।

पारत्कार — पराधर से प्रवर्तित गोत्र। पराझर की गणना गोत्र-ऋषियों में की गयी है। महाभारतकार व्यास भी पाराधर है क्योंकि उनके पिता का नाम पराझर था। दे॰ 'पाराझर-स्मति'।

पारकार उपपुराण-उन्तीस प्रमिद्ध उपपुराणों में में पारा-जर उपपुराण भी एक हैं।

पाराकर(देपायन)क्क् द —हिरयाना प्रदेशवर्ती यह तीयंत्यान बहुनोलपुर प्राप्त के समीप, करनाल से कैयल जानेवाली सहक से लगभग छः मील उनगर है। कहा जाता है कि महाभारतमुद्ध के मैदान से भागकर दुर्योचन इसी मरोबर में छित्र गया था। यह भी कहा जाता है कि महापि परा-प्राप्त आप्तम यही था। फाल्युन गुक्ल एकादगी हो यहा बहा मेला होता है।

पारिस्तवस—पारिस्तव तथ्य आन्धान के लिए व्यवहृत हुआ है, जिसका अध्यमेष यज के अवसर पर पाठ किया जाता था सभा जो वर्षभर निस्तित काल के पश्चात् दुहराया जाता था। यह प्रतपय जाताण (१२१४,२,२०१५) तथा श्रीत-सभी ने वर्णित है।

पार्वसारिय सिश्य—मीमामा दर्शन के कुमारिल अट्रकुन क्लोकबार्तिक को टीका 'स्थायरन्ताकर' की रचना पार्थ-मारिय मिश्र ने की हैं।

पूर्व भीमासा के सन्वकारों में इतका स्थान वड़ा सम्मानतीय है। इतका स्थितिकाल लगभग १२५७ विठ है। इतका 'वाहन्द्रशिका' आधुनिक जैली पर प्रस्तुत कर्मगीमासा का सन्य है, जिमका अध्ययन प्राचीन बच्चो की अपेद्या अधिक हुआ है। 'वाहन्द्रशिका' जीमान के पूर्वमीमासाह्य की टोका है। इनकी अन्य टोकाओं में 'तन्त्ररल', ज्यायरस्माना' आदि प्रसिद्ध है।

षार्वत — शङ्कर के प्रशिष्यों में, जो दसनामी संन्यामी के नाम से विक्यात हुए, पर्वत भी एक थे। इनकी शिष्यपरम्परा पार्वत कहुलायी। दे० 'दसनामी'। पालोकपुर्वभोवत — भाद्र पर गुक्क चतुर्वधी का बत है। यह तिथिवत हैं, वहण इसके देवता हैं। एक मण्डल में वकण की बाहित लीची जान, कमस्त बजों के लोग तथा माह-लाएँ अर्थ्य दें, फल-फूल, समस्त बजों के लोग तथा दिव मध्याझ काल में पूजन हों। इस बत के आवरण से बती ममस्त वापों से मुक्त होकर सोमास्य बास करता है।

शक्त —(१) पाञ्चत जैन दर्शन में तीन तस्त्र प्रमुख है— पति, पश्च और पाश । पति स्वय धिव हैं, पण्च उनके द्वारा उल्लेस किये हुए प्राणी हैं तथा पाश वह बन्धन है जिससे जोव (पञ्च) सासारिकता में बँचा हुआ है।

(२) ऋम्बेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ रस्सी है, जिने बांघने या कसने के काम में काया जाता है। रम्मी तथा प्रत्य का उल्लेख एक साथ अवववेद (९.३-२) में आया है। पात का उल्लेख एक जा० में मनु की नाव संयमें वाली रस्सी के लिए हुआ है। वैदिक मन्त्रों में इसे बक्लपान कहा गया है।

पाञ्चपत---पाञ्चपत सम्प्रदाय शैव धर्म की एक शास्त्रा है। सम्पूर्ण जैव जगत के स्वामी के रूप में शिव की कल्पना इसकी विशेषता है। यह कहना कठिन है कि सगण उपा-सना का ौव रूप अधिक प्राचीन है अथवा वैग्णव । विष्ण एव रुद्र दोनों वैदिक देवता है । परन्तू दशांपनिषदी में परबद्धाका तादातम्य विष्णुके साथ दिलाई पडता है। व्वेताश्वतर उपनिषद में यह तादातम्य राष्ट्र के माथ पाया जाता है। भगवदगीता में भी "हदाणा शबूर-ब्चास्मि" वचन हो। यह निर्विवाद है कि बेदों से ही परमेक्बर के रूप में बाद्धर की उपासना प्रारम्भ हुई। यजर्बेद में रुद्र की विशेष स्तुति है। यह यज्ञसम्बन्धी वेद हं और यह मान्यता है कि अवित्यों में इस बेद का आदर विशेष है। धनबंद यज्बेंद का उपाञ्च है। श्वेताव्यतर उपनिषद कृष्ण यजर्वेद की है। अर्थात् यह स्पष्ट हं कि क्षत्रियों में यज्ञेंद और अद्भुर की विशेष उपासना प्रच-लित है। इसके अतिरिक्त यह भी च्यान देने योग्य है कि अत्रिय यदादि कठोर कर्म किया करते थे. इस कारण उनमें शकूर की भक्ति रूढ हो गयी। महाभारत काल मे पाख्यरात्र के समान तल्बज्ञान में भी पाश्यत मत को प्रमुख स्थान मिल गया ।

पाशुपत तत्त्वज्ञान शान्तिपर्वके २४९वें अध्याय में वर्णित हैं। महाभारत में विष्णुकी स्तुति के बाद बहुआ सीम्र ही शक्कर की स्तृति बाती है। इस नियम के अनु-तार नारावणीय उपास्थान के समान पाण्यत नत का स्विस्तर वर्णन महामारत, ह्यानित्वर्ष के २८०वें अध्याय में अक्षा है। २८४वें अध्याय में विष्णु स्तृति के पत्थात् दक्ष डारा शक्कर की स्तृति की गयी है। इस समय शक्कर ने दक्ष को 'पाणुतस्तत ने तत्थाया है। इस वर्णन से पाणुतस्तत की कल्यान की गयी है।

इस मत में पश्यित छव देवों में मुख्य हैं। वे ही सारी सृष्टि के उत्तरिकता है। पशु का वर्ष समस्त सृष्टि है, अर्थात् ब्रह्मा के स्थाव तक मव पदार्थ। उनकी सगुण भक्ति करने वालों में कात्रिके ब्लामें, पावर्दी और नन्दीहबर भी सीम्मलित किये बाते हैं। राष्ट्र अध्युग्ति है, उनकी मृतियां है—पद्म महाभूल, मूर्य, चन्द्र और पृत्व। अबुवासन पद्में उपमस्त्र्यांत्र के साथ इस कर के विकास का योडा काव्यान देन्दिगोबर होता है।

पाश्चपत तथा पाञ्चरात्र मन में अति नामीप्य है। दोनो के मुख्य दार्शनिक आधार साम्य्य तथा योग दर्शन है।

ीय धर्म के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य र्द कि पागपत ग्रन्थों में लिख्न को अति अर्चनीय बनलाया गया है। आज भी जैंद लि क्लपुजक है। इसका प्रचलन कब में हैं, यह विवादास्पद हैं। प्रातन्बज्ञों के विचार से यह ईमा के पर्व में चला आ रहा है। ऋग्वेद के शिक्तदेव गब्द में इसके प्रचार की अलक मिलती है। संभवतः भारत के आदिवासियों में प्रचलित धर्म से इसका प्रारम्भ माना जासकता है। हिन्दुओं द्वारा लिङ्कार्चन मृतियों और मन्दिरों में पहले से ही प्रवर्तित था, किन्तु बाह्मणी द्वारा इमे ई॰ मन् के बाद मान्यता प्राप्त हुई। पाश्पत मत के गठन के समय तक लिङ्कपुजा को सान्यता मिल चुकी थी । अथर्वशिरस-उपनिषद में पाशपत मत का विवरण है तथा यह महाभारत में वर्णित पाणपत प्रकरण का सम-कालीन ही हैं। रुद्र पशुपति को इसमें सभी पदार्थी का प्रथम तत्त्व बताया गया है तथा वे ही अन्तिम लक्ष्य है। यहाँ पर पति पण और पाश तीनो का उल्लेख है तथा 'ओम्' के उच्चारण के साथ योग साधना को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी समय की तीन और पाज्यत उपनिषदे है-अथर्वशिरस्, नीलरुद्र तथा कैंबल्य ।

पाणुषत सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षेप मे इस प्रकार है—जीव की संज्ञा 'पश्' है, अर्थात् जो केवल जैव स्तर पर इन्द्रियभोगों में लिस रहता है वह पशु है। भगवान् धिक पण्यपित हैं। उन्होंने बिना किसी बाहरी कारण, साधन बणवा सहायया के इस संसार का निर्माण किया है। वे अन्तर के स्वतन्त्र कन्ति हैं। हमारे कार्यों के भी मूल कर्ता विगव ही हैं। वे समस्त कार्यों के कारण है। संसार के मल---विषय आदि पात्र हैं जिनसे जीव क्षेत्र रहता है। इस्ति हैं। मुक्ति यो अकार की है, तमब हुओ की आयनिक निर्वृत्ति और परसैवर्य की प्राप्ति। द्वितीय भी दो प्रकार की हैं, इक्-पाक्तिसीत और जिल्लाकिस्तानि। इक्सिक सं सर्वजता प्राप्त होती हैं, क्षित्र आदि। इक्सिक सं सर्वजता प्राप्त होती हैं, क्षित्र आदि। इक्सिक सं सर्वजता प्राप्त होती हैं, क्षित्र आपित से वाधिन प्राप्त हैं। हैं। किस सम्बद्धात्मक की प्राप्ति भूतिन तहीं बन्धन हैं।

पाणुपाव दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमतीन प्राणुपान आते हैं। वर्मार्थसाधक व्यापार को विधि कहते हैं। विधि दो प्रकार को होती है—प्रत और डार। भस्मत्तान, भस्मध्यन, जर, प्रदक्षिणा, उपवास आदि बत है। शिव का नाम केकर हहाकर हमना, गाल बताना, गाना, नावना, जप करना आदि उपहार है। व्रत एकारन में करना चाहिए।

'डार' के अन्तर्शत आवान (जराते हुए भी गयनमहा), स्तर्यन (बायु के ऑके के मदश हिरुमा), महत्त (अन्मत-तत्र व्यवहार करना), प्रदारण (आर्मानं तहें होर हुए भी कामानुर के मद्ग व्यवहार करना), और अविकरण (अर्थि-वंकियों की तरह निर्मिद्ध व्यवहार करना) और अविद्शापण (व्यवहान और व्याह्मत वाक्यों का उच्चारण), में छः कियाएँ मिमानित हैं।

**पाशुपतबह्योपनिषद्**—यह परवर्ती उपनिषद् हैं । **पाशुपतम**त—दे० 'पाशुपत' ।

पाञ्चलकात — (१) यह बन चैत्र मान में आरम्भ होता है। एक छोटा जिबलिक्क बनाकर उसे चन्द्रनामिश्रत जल में लगान कराया जाता है। एक पुत्रणंकमल के उसर जिन लिक्स स्थापित किया जाता है। तदनत्तर बिल्व पत्री, कमलपूर्णां (नेत, रक्त, नोल) एव अत्याग्य उपचारों से पूजन किया जाता है। यह बत चैत्र मास में प्रारम्भ होकर प्रति मास आयोजित होता है। वैशक्त मास से प्रति मान कमका होरक, पन्ना, मोती, नीलक्ष, माणिक्य, गोमिद, मृंगा, सुर्यकान्त तथा स्कटिक मणि से लिक्कों का गोमिद, मृंगा, सुर्यकान्त तथा स्कटिक मणि से लिक्कों का गोमिद, गांवा चाहिए। वर्ष के अन्त में एक गी का दान

३९८ पास्पतज्ञासकपिता

तथा एक साँड का उससर्ग विहित है। यदि बती निर्धन है तो एक ही माम इस बत का आध्यरण होना चाहिए। अन्तेम मन्त्र पढे जाने हैं जो ''म मे पाप अपोहतु' से सम्मास होते हैं। ये मन्त्र शिवजी को चाना रूपो तथा स्कन्दारि अनेक देवनाओं को सम्बोधित है। देव हमादि, > १० ५०-२२ (क्रिज्यपराण से)।

- (२) जैब मास की पूणिया को इस बत का अनुष्टान होना चाहिए। त्रयोदशी को ही एक मुयोग्य आचार्य को मध्यानित करने हुए जीवनरफंत पासुपत वृत करने का सक्तप किया जाता है, अयवा १२ वर्ष, ६ वर्ष, तीन वर्ष, एक वर्ष, एक माम अथवा केवल १० दिन तक इस ब्रत को करने का संकल्प लिया जाता है। यी तथा समिधाओं में हुबन तथा ज्युवंशी को उपवास करने का विशान है। पूर्णिया को हवन नवनत्तर निम्मलिखित मन्त्र बोलते हुए गरीर पर भस्म का लेप किया जाता है। सन्त्र हैं 'प्रस्तिर्तित सम्म' इस्यादि।
- (३) कृष्ण पक्ष की द्वादशी में बती को एकभक्त पद्धित में आहार करना चाहिए, बयोवशी को अयाधित पद्धित में, चतुरंशी को नक तथा अयाबस्या को उपबाम । अयाबस्या के बाद बाखी प्रतिगदा को मुबर्ण का मौड जनवाकर दान देना चाहिए। दे० हेमादि, ४४५५-४४.७ (बिह्नपराण में) ।

पाञ्चन आस्त्र—पाञ्चयत जैवो का मुख्य धार्मिक ग्रन्थ 'पाञ्चनमूत्र' अथवा 'पाञ्चनशास्त्र' है। इस ग्रन्थ की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है।

**पाञ्चपन जेब**---द० 'पाञ्चपत' ।

पासुपतिसद्धाम्त-पाञ्चपत एव जैव मिद्धान्त दोनो समान ही है । दे॰ 'पाञ्चपत' ।

प्रवाणकर्तुर्दशी—कृषल पत्र की चतुर्दशी हो, जब मूर्य वृद्धियक राशि पर हो, आटे का पाषण्य के समान ढेर बनाकर मोरी की आराधना करनी चाहिए। सन्ध्यो-परान्त भोजन का विश्वान है।

पाध्य---ऋतंद के एक सन्दर्भ (१५६) में बुन की हार के बर्णन में यह जब्द उद्दुल है। दूसरे सन्दर्भ (१ १०५,६) में सामलता की पेरने बाले पत्थरों की पाष्य कहा गया है।

पिक—-भारतीय पिक (कोकिल) यजुर्वेद सहिता से

वर्णित अववमेध के विलयमुको की नालिका में उल्लिख-खित है।

पिङ्गल--कारयायन प्रणीन तार्योनुक्रमणिका के पश्चात् छन्द-धास्त्र के मबसे प्राचीन निर्माता महाँचि चिङ्गल हुए है। पत्रम्पर के अनुसार क्षाहीने १ करोड़ ६ स्वास ७७ हुजार २ सी १९ प्रकार के वर्णहाने का प्रणयन किया। यह आंतरण्यना है। इसका ताल्य केवल यह ई कि छन्दों की संख्या आणित हो सकती हैं।

पिञ्जलातम्ब-'आगमतत्त्वविकास' में जिन तन्त्रो का नामो-ल्लेख है, उनमें पिञ्जलातन्त्र भी है।

विषयः—(१) पितरो को दिया जानेवाला आहे या भात का गोला, जो विशेष कर अमानस्याको दिया जाता है और जिसका उल्लेख निकक्त (३,४) तथा लाट्यायन शीवगृत (२१०,४) में हुआ है। पिण्डदान आद्धाका

(२) जीवों के शरीर को भी पिण्ड कहते है। यह विब्व का एक ऋषु रूप है, इसलिए कहा जाता है कि जो पिण्ड में है, वहीं ब्रह्माण्ड में भी।

पिण्डपित्यक्क — पितरों के निमित्त दो यज्ञ किये जाते है; प्रथम पिण्डपित्यज्ञ तथा दूसरा श्राह । पहला यज्ञ अमाधम को किया जाता है तथा उसमे चायल ( भात ) का पिण्ड ( गोलक ) पितरों को समर्पित किया जाता है ।

पिण्डोपनिषद् --यह परवर्ती उपनिषद् है ।

पितासह — बंदा क्ष्म ज्यांतित पर तीन प्रत्य प्रसिद्ध हं — प्रथम ऋरुव्यंतिष्क, हुसना यज्ञुव्यंतित्व तथा तीसरा अववंज्योतित्व । अस्तिम के क्षेत्रक पिनामह है । बराहिमिहिंग्राचित पञ्च-सिद्धान्तिका में एक सिद्धान्त पंतामह नाम में भी विद्या हुआ हैं।

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितासह कहते हैं। क्योंकि वे कौरव-पाण्डवी के पिताओं के सम्मानित पितालव्य थे।

पिता—ऋष्येत तथा परवर्षी साहित्य में यह शब्द ( उत्पन्न करने वाला ) की अपेला शिशु के रक्षक के अपं में अधिक व्यवहुन हुआ है । ऋष्येद में यह दयालु एवं भक्ते अपी में प्रमुक्त हुआ है। ऋष्येद आणि की तुक्ता पिता से ( ऋण् १० ७,३ ) की गयी है। पिता जपनी भीद में के जाता है ( १३८,१ ) तथा अलि की गोद में रक्षता है ( ५.४-३,७ )। शिशु पिता के सस्त्रों को सीचकर उसका ब्यान आकर्षित करता है, उसका आनन्दपूर्वक स्थागत करता ई (७.१०३.३)।

यह कहना कठिन है कि फिला मीमा तक पुत्र पिता की अधीनता में रहता था एवं यह अधीनता कर तर रहती थी। अध्येत्वा रे १२९,५) में आया है कि एक पुत्र को उसके रिता में जुला में लगे के कारण बहुत तिरस्कुर किया तथा महज्जादन को (मह. ११६,६६,११७,१७) असके पिता नं अंधा कर दिया। पुत्र के ऊपर पिता के अनियम्बद अधिकार हो पार के प्रतिमान कर स्था। पुत्र के ऊपर पिता के अनियम्बद अधिकार है। परण्यु ऐसी घटनाएँ क्रोवायेन में अथवाद कर में ही होती थी।

इस बात का भी पर्याप्त प्रभाग सही है कि पुत्र वहा होकर पिता के माथ रहता था अववा नहीं, उनकी स्वी उनके रिसा के घर की महस्याया ग्राप्त करती थी अथवा नहीं; वह पिता के माथ रहता था या अपना अलग घर जनाता था। बृद्धाकस्या में पिता प्राप्त पृत्रों को मर्म्यात्त का विभागन कर देता था तथा दश्युर पुत्रवध्यु के अवीन हो जाना था। बत्यव्यवाहण्य में युन-वीर की नवा से पिता की निस्टरना का उदाहरण भी प्राप्त होता है। उपनिषदों में (त्या से पुत्र को आध्यान्मिक ज्ञान प्राप्त अर्थन प्रभाग होता ग्राप्त हो।

प्रकृत पुत्रों के अभाव में रत्नक पुत्र को गोद लेने गी प्रदा में। स्थानाविक पुत्रों के रहते हुए भी अच्छे व्यक्तिन्य बाले बालकों को गोद लेने लीं प्रचा थीं। दिख्लाम्बर हार जुन बेप का सहण किया जाना इसका उदाहरण हार मान ही इस उदाहरण से दक्ष बात पर भी प्रकाल परता है कि एक वर्ण के लात अथ्य वर्ण के बालकों को भी सहल कर लेने थे। इस उदाहरण में विद्धामित का अध्य स्था युन बेप का बाह्य होना इसे प्रकट करता है। गोद लिसे गये पुत्र को मानारणत क्रेंबा सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था। पुत्र के कान्न में पुत्र के भी मोदिका कहते भी भी दिल्ला जारा था तथा उस पुत्रों को पुत्र को भी भी दिल्ला जारा था तथा उस पुत्रों को पुत्रका कहते भी आदि लिसा जारा था तथा उस पुत्रों को पुत्रका सहते भी साहर कार्म हाहिता था, वर्शीक ऐसा बालक अपने पिता के कुल कार होता था, वर्शीक ऐसा बालक अपने

परिवार में माता व पिता में पिता का स्थान प्रथम था। दोनों को युक्त कर 'पितरी' अर्थात् पिता और माता यौगिक शस्य का प्रयोग होता था। चितुच्च — आरियन कृष्ण्य पल का नाम । इसमें पन्द्रह विमो तक पितर्ग को पिण्डदान किया जाता है। एक प्रकार का यह पूर्वपूच्ची का नामहिक ध्याड है। इस पल में क्लान अज्ञात मभी पितरों का स्मरण किया जाता है। तुर्वजों की स्मृति सजीव रखने का यह एक चामिक साधन है। पिलुमूति — कारपायन श्रीतसुच के अनेक साधकार एक विष्कृति में चिविष उल्लेखनीय पितामृति मी है।

फिलुकेस्तुन — यह गृह्यान्य के ओ गौतम द्वारा रचित सतलाया आता हैं। इसके टीकाकार अनन्तकान कहते हैं कि ये गौतम न्यायपुत्र के रचमिता महर्षि गौतम ही है। इनके अविरिक्त गौतम का एक और पर्ममुत्र है। उसका नाम भी गौतम मानवार हो।

चित्त्वाल — ऋस्वेद तथा गरवली ग्रन्थों में पित्त्वाल (शितरों के मार्ग) का दिव्यान से भेद प्रकट होता है। तिष्ठक के मदानुसार देवयान उत्तरायण तथा पित्त्यान स्विणायन से सम्बन्धित हैं। अत्यय बाह्मण के एक पौर-च्छेद ( २ १ ३,१-३) में बे यह निकक्ष निकालने हैं। यसना, ग्रीच्स एवं वर्षी पितरों मां ऋतु है। देवयान का प्रारम्भ बसन्त से तथा पित्तानां का प्रारम्भ वर्षों से होना है। इसके मार्थ वें देव तथा वस नक्षत्र (तिनिरोध स०,१५, २,६) का सम्बन्ध जोरते हैं।

माने के अनन्तर प्रेत अपने क्यों के अनुमार इन दो मानों में से कियों एक से उपलोक को प्रस्थान करता है। मामान्य लीकिक कमें कर वाले पितान में मात है। यह नया अन्य निकाम कमें अरने बाले देवयान से बाते हैं। चित्रकन—(१) एक वर्ष नक प्रति अमाहस्या को इस बत का अनुष्ठान होता है। बती केबल दुष्पाहार करता है। वर्ष के अन्त में थाढ़ करते वस्त्र, अनुष्युंग करवा तथा यो दाना में दी आती है। इस बत से सी गीडियाँ नर बाती है और बती विष्णु लोक को प्रायत करता है।

(२) चैत्र कुरण प्रतिपद् सं सात दिनो तक सात पित्-गणो की पूजा करनी चाहिए, जो अन्तिस्थात, बहिर्षद् इत्यादि नामो से प्रसिद्ध है। एक वर्ष अपना बारह वर्ष तक इनका अनुष्ठान होता है।

पियोतकडावाो—वैशास शुक्क की दादवी को पिपीतक दादवी कहत है। इस तिथि को शीतल जल से भगवान् केशव की प्रतिमा को स्नान कराकर गम्बासल, पुष्पादि उपनारों से पूजन किया जाता है। प्रथम वर्ष चार जल- पूर्ण कल्लाों का दान, हिनीय वर्ष बाठ कल्लाों का बान, मृतीय वर्ष बारह कल्लाों का और चतुर्ष वर्ष सोलह कल्लाों का दान बिहित है। सुवर्ण की दिलाग देनी चाहिए। इस द्वारणी का पिपीतक नाम इसलिए है कि इसी नाम के बाह्यण द्वारा यह प्रचारित हुई। देश बतकाल-चिवेक, १९-२०; वर्षकृत्यकीसूदी, २५२-२५८।

किपालाब—पिपालाद (पीपल के फल लाने बाले) नामक आचार्य का उल्लेख प्रकारिनियद में हुआ है। ये अवर्षवेद की शाला 'पैपपलाद' के प्रवर्तक थे।

पिण्यकावसासा— अपर्यंवेद नी शासाओं में विभन्त है, जिनमें एक शासा 'विष्णकाद' है। इस शासा की मूछ सहिता की एक मात्र प्रतिक्रिंग कुछ काल पूर्व तक मारत में बची थी और वह कस्मीर में थी, जहां से एक आन्न घटनावण वह जर्मनी पहुँच गयी। अब उक्त प्रति-श्रिपि के आभार पर यह सहिता भारत में मुद्रित हों गयी है। केवल इसके प्रयम पृष्ठ का पाठ संदिष्ध है, बचींकि उक्त प्रति में वह लवित हो गया है।

चिम्न — ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक शत्रु। यह इन्द्र द्वारा बार-बार हराया गया था। पुरों (दुगीं) का स्वामी होने के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया है। इस नाम का अर्थ 'विरोधक' (विरोध करने वाला) है।

पिकाञ्च — पञ्चिवश ब्राह्मण (२५.१५,३) मे उल्लिखन नाग-यज्ञ के दो उल्लेता पुरोहितो में से एक का नाम पिकाञ्च है।

पिशास—अवर्धवेद तथा पश्वती ग्रन्थों से उद्धृत असुगें में से एक वर्ग का नाम दिशाल है। विनिरीय सहिता (२ ४, १.१) में उनका सम्बन्ध राजमों और अमुरो से बताया प्रया है तथा दोनों को मनुष्यो एव पितरों का विरोधी कहा गया है। अवर्षवेद (५,२५,६) में उन्हें कल्याद (कच्या माम मक्षण करने वाला) कहा गया है। सम्भवत ये मानवों के खन् ये तथा अपने उत्सवो पर नरमांन भक्षण करने ये। उत्तर वैदिककान में एक 'शिशाबवेद' अयवा पिलाचीवानां का भी प्रचलन था।

पितासम्बर्देशी—चंत्र कृष्ण जतुरंशी। इसमें भगवान् छाडू। का पूजन तथा राति में उत्सव करने का विचान है। निकुम्म नामक राध्या इसी विन अमवान् लङ्कर की पूजा कन्ता है अवएव इस विन सिकुम्म का भी सम्मान किया जाता है दशा पिताओं को गोधानाओं, नरियो, सहको तथा पहाडों की चोटियो पर विल प्रदान की जाती है। दे० नीलमत पुराण, ५५-५६, श्लोक ६७४-६८१।

पिजाक्योक्स-(१) मार्गशीयं गुक्ल जनुर्दशी को यह तत किया जाता है। काशी में क्यर्योक्षर शिव के पास कुण्ड-स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है। वहीं मोजन बितरण का विधान है। प्रति वर्ष इस बत का अनुष्ठान होता है। बती पिशाच होने की स्थिति से मुक्त हो जाता है।

(२) स्मृतिकोस्तुभ (१०८) के अनुसार इस दिन गङ्गा में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जब कि चतुर्दशी मंगलवार को पड़े। ख़ती इससे पिशाचयोनि में पटने से मुक्त हो जाता है।

काशी में पिशाचमोचन नामक तीर्थ प्रसिद्ध है।

पिष्टाशन वत---इस बत में प्रति नवमी को केवल आटे का आहार किया जाता है। महानवमी को इसका प्रारम्भ होता है। नी वर्षतक यह चलना है। गौरी इसकी देवी है। इससे समस्त मनोवाज्छाओं को पूर्ति होती है।

पीठ—(१) किसी धार्मिक क्रिया के मुख्य आधारस्थान को पीठ कहते हैं। कुलान्किलन में तीच बंदी, तीच धारियायों और पीच पीठों का उल्लेख हैं। उनका में 'उहिराया', आलन्बर में 'आल', महाराष्ट्र में 'पूर्ण', भीतील पर 'पतक्षु' और असम में 'कामाल्या', ये पीच हो शाकों के आदि गीठ हैं। बाद में जो ५९ पीठ हो गये, उनके होने हुए भी ये पीच मुख्य माने जाते हैं।

(२) प्राणिशगीर के अन्दर पीच कोच हांने हैं, जिनमें अल्लाय कोच स्थानकी हुए जाता हैं। वेद प्राणम्य, स्मीमाय, विज्ञानस्य कोंच अनन्दमय ये चतुर्विच मुम्म कीय हैं। इतने अल्लाय कोच एक प्रकार का वर्योज्य केंग हैं, जो स्थूज और मुस्स कोषों के मध्य कड़ी का काम करता है। आनस्यय पांच प्रसाद स्थान अल्लाव है। अल्लाव कोच समस्त देवी लोकों को समस्यव्य क्लाव है। इसी प्रकार स्थूज अल्लाय कोच (शर्री) से जब देवताओं का सम्मय्य स्थापित होता है, तब बस्ताय कोच या वादीरों में उनती स्थिति के लिए आचार निर्मित हो जाता है। उसे पीठ कहते हैं। यह प्रणायय होता है।

प्राण की आकर्षण और विकर्षण दो शक्तियाँ है। आकर्षण शक्ति अपनी और खींचती है एव विकर्षण शक्ति इसके विपरीत कार्य करती है। दोनो शक्तियाँ ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्ड में विश्वमान रहती है। इन्हीं आकर्षण और विकर्षण के प्रमान से समस्त ब्रह-उपस्ह अपने अपने स्थानों पर नियमित रहुकर कार्योनरत रहते हैं। इन्हीं शिक्तमों के समान रूप से स्थित होने पर उनका जो आवर्तया चक्र बनता हूं, उसे पीठ कहते हैं।

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी स्थूळ आपार की आवस्यकता होती है, उसी प्रकार सुक्ष्म आनन्दमय कोण ने सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सुक्ष्म आधार पीठस्थल आवस्यक होता है और बहु आधार यह पीठ ही है।

इस प्रकार मन और मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्षणा-न्मक प्राणकाक्ति की सहायता से सोलह प्रकार के दिव्य स्थानों में पीट की स्थापना कर अभीषट देवताओं का आबाहन किया जाता है। पीठ स्थल जिलना पवित्र और बलसम्पन्न होगा उतने ही पवित्र और बलिष्ठ देवताओं का उस पर आवाहन किया जा सकता है। इसी प्रकार मित में भी जब तक पीठ की स्थिति उड़की है तभी तक उस मृति द्वारा दैवी कलाएँ आर चमत्कार प्रकाश में आते है। पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी जात किया जा सकता है। यया आकर्षण और विकर्षण जन्ति यक्त दो पदार्थणक दूसरेक सम्मुख रखेही तो एक पदार्थका आकर्षण दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खीचेगा, एव दोनों भी थिकर्षण शक्ति दोनों को उससे विपरीत दिशा की ओर प्रेरित करेगी। दोनो बस्तुओ की पथक-पथक विशा में गति होने पर एक प्रकारका आस्तर्व अध्यवाचक्र बन जाता है। इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया जाता है उस दैवी शक्ति का प्राणी की सहायता में अन्त-मय कोष ने सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणी की आकर्पण वक्ति का सहायता से बह दैवा शक्ति आकर्षित हो जानी है, एव प्राणी की विकयंण शक्ति की विपरीत किया के परिणामस्वरूप वह देवी शक्ति विकर्षित होती है। इस आकर्षण और विकर्षण क्रिया के होने पर एक वत्ता-कार स्थल का निर्माण हो जाता है जिसे पीठ कहते है। इस बृत्त के आम्यन्तरीय पूर्ण स्थान पर आवाहित उस दैवी गीक का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योंकि इस आवर्त का मध्यगत समस्त स्थान आबाहित देवता का ही स्थान बन जाता है।

इसी सिक्कान्त के आधार पर विद्याल भूभाग पर अनेक तीर्च एकं पीठ स्थानो का आविभाव माना गया है। इसी प्रकार के दैव पीठ की सहायता से संसार में समस्त दैवी कार्य सम्यादित होते हैं।

(३) प्राचीन वैदिक उद्धरणों में पीट शब्द स्वतन्त्र रूप से व्यवहुत नहीं हुआ है, किन्तु यौगिक पीठवपी विद्य-वण के रूप में मिलता है। बाजसतीय महिता (३० २१) तथा तीतिरोग बाह्मण (३४,१७,१) में पुरुवमेश के हुदनीय पदार्थों में इतका भी उल्लेख है।

षीक्षपुरम्—आन्ध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। यह 'पादगया क्षेत्र' हैं। यांत्र प्रभाव पितृतीर्थ माने जाते है—१ यया (म्याजिरक्षत्र) २. याजपुर-तैतरणी (उडीसा मे नामिगयाक्षत्र) ३ पीकपुरम् (पादगयाक्षत्र) ४ विद्ध-पुर (गुजरात मे मातृगयाक्षेत्र) ५ वदरीनाथ (हह्य-कपाजी)।

पीठापुरम् में अधिकास सात्री पिण्डवान करने आते है। सहाँ कुक्कुटेडबर शिवमन्दिर हैं। बाहर मधुस्वामी का मन्दिर हैं। पास में मध्यवतीय नामक सरोवर हैं। पीधा—वैज्ञाबाद्य स्वामी रामानन्द के शिज्यमङ्क के प्रमुख स्थापक। इनका जन्म एक राजकुल में सबत् १४८२ वि भे हुआ था। 'सक्तमाल' ग्रन्य में इनकी निश्चल भक्ति सावना का वर्णन हुआ हैं।

पोयूच---ऋन्वेद तथा परवर्ती प्रन्थों में गौ के बच्चा देने के बाद के प्रथम दूथ को 'पीयूच' कहा गया है। इसकी तुस्तना सोमलता के रस से की गयी हैं।

पोकुपाक सत्त—परमाणुकों के बीच अन्तर की धारणा न होंन के कारण वैश्वीषकों को 'पीलुपाक' नाम का विषवण नत प्रदेश करना पड़ा ! इसके अनुसार घट ऑग्स में पड़-कर दूस प्रकार लाल होता है कि ऑप्स के तेले घट के परमाणु अलग-अलग हो जाते हैं और फिर लाल होकर पिछ जाते हैं। घडे का यह बनना-विषादणा हतने सूक्त काल में होता है कि कोई दल नहीं पकता ! इस प्रक्रिया में होता बीक परिवर्तन को पीलुपाक मत कहते हैं।

पीलुमती—अवर्षवेद (१८२,४८) में पीलुमती को उदन्सती एवं प्रद्यी नामक दो स्वर्गों के बीच कास्वर्गकहा गयाहै।

पुंसवन---गर्भवती स्त्रीकाएक धार्मिक संस्कार, जो पुत्र सतान हाने के लिए किया जाताथा। इसका सर्वप्रथम

उल्लेख अधर्ववेद (६.२१) में हुआ है। यह यज पुत्रोत्पत्ति की कामना से किया जाना था और गृह्यसूत्रों के समय तक इसकी गणना संस्कारों में होने लगी। आगे चलकर यह संस्कार भूग की पृष्टि के लिए ही किया जाने लगा। पुजारी-देवालयों में मृति की विधिवत पूजा के लिए नियक्त क्यक्ति । हिन्दू धर्म के विकासक्रम में बारहवीं सं सोलहबीं शती तक अनेक बड़े-बड़े सम्प्रदाय स्थापित हुए, किन्तु सोलहबी शती के उत्तराई से उत्तर तथा दक्षिण भारत मे ये सम्प्रदाय अवनति की ओर गतिमान रहे। अमंख्य लोगो की आध्यात्मिक प्रगास को मिटाने के लिए मामास्य पनारियो ने लोकप्रिय धर्म का आन्दोलन आरम्भ किया। पराने बिखरे हुए विचारों को समेट कर नाना देथी-देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं और उनकी पूजा की आंर लोगों का ध्यान जाकियत कर धार्मिक भावना को जीवित रखा गया। उत्तरी भारत में स्मातं नाह्मण स्बयंमन्दिरोर्मे जाकर अपनी शास्ता के मृह्यसुत्रों के निर्देशानुसार देवताचन करते थे। किन्तु देवता की पोड-शोपचार पूजा के लिए गुजारी नसे जाते थे जो निश्चित समय पर विधिवत पूजा कार्य किया करते थे।

पुणताभ्ये—महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ व्यल । मनमाव ने ४१ मील द्वर पृत्तास्या स्थान है, इनका प्राचीन नाम पुण्य-स्तम है। यह गादावरों के किनारे हैं। महायोगी योग-देव, जो तीछे संत सानेक्वर के गरणापन्त हो गये थे, दीर्थ काल तक यहाँ गई। यहाँ श्री जिठोवा का मन्दिर, विकव-स्वर शियमिटर औ। जनके अन्य जिवमोवर विस्ति है। बाजार में आ नक्क्ट्रेस मन्दिर भी हैं।

पुण्डरीक--पुण्डरीक अथवा कमल भारत का वार्शानक पुष्प है। यह बेतना और जान के विकास का अतीक है। डम-जिप्प भारतीय साहित्य और कला के अनेक कथो में इसका उपयोग हुआ है। छान्दीस्य उपनिवद् में मानवहृदय मं इनकी तुलना की गयी है।

पुण्डपेक्स समाधि — इस तय से जल के स्वामो वलगरें व को पूजा की जाती है। इसका अनुस्दान बादवां को होता इं। इससे पुण्डपेक्स के फल की मार्गत होती हारं० हेमाडि, ११०४। बनगर्स (३०११७) के अनुसार यह तत भी अदस्येभ तथा राजनूय यज्ञां के समान पुण्यकारक है। आव्वकायन अतिस्मृत, असराष्ट्रक, ४४ में पृण्डपीक-सजका वर्णन है। पुण्डरीकाल--(१) विष्णु का एक पर्याय है। (२) तमिल देश के झीबैंब्यमें में नाम भूति अति प्रसिद्ध हो गरे है। इन्ह्री के नियम पुण्डरीकाला ने। इनके पदचाह राम मिश्र तथा उनके उत्तरामिकारी आचार्य यामुनाचार्य हुए। पुण्डरीकाल्य तथा राम मिश्र के बारे में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है।

पुण्यरोकाक स्थामी—विशिष्टाईत वैष्णव परम्पन के एक आवार्य। इनकी मुक्परम्परा इस प्रकार है भगवान् नारायण ने महालस्मी की वैष्णव धर्म का उपदेश किया, उनसे बैकुण्यरपाद विष्यवस्तिन की उपदेश मिला, उनसे कुण्यरपाद विष्यवस्तिन की उपदेश मिला, उनसे शिष्टा सामा की स्थापन प्रमुख्य प्रमुख्

पुण्ड — विज बैष्णवों की वीक्षा में पाँच सस्कार करने होते हैं। वे हैं ताप, पृष्ड, नाम, मन्त्र एव याग । पृष्ड सास्ट्र-वायिक चिक्क को कहते हैं, जो दीक्षा लेने वाले के शरीर (ललाट) पर अंकित किया जाता है।

पुण्यराज--- शस्त्रात्त्वात् सिद्धान्तः का सर्वश्रमः भन्तृहरि और फिर भन्तित्व न प्रतिपादन किया। भन्तृहरि के प्रसिद्ध प्रस्थः 'वास्त्रपरीय' में इस विद्धान्त का पूर्ण वणन है, किमकी व्यास्था एण्यराज और हेलाराज की रचना म प्राप्त जीती हैं।

पुन-हमका प्रारम्भिक अर्थ लयु अथवा कतिक या।
पृथकं स्थ्य को अयबहार त्यारमेर सम्बोधन में अपने म
कोटे सोगों के नित्तर होता था। भागे चलकर राग छड़
की शामिक अनुस्तित की जाने नगी- "तुत् = नगफ से,
प्र= क्यांसे बाला।" पृथी हारा प्रदान पिर्छ और आदक
पिरात तथा अस्य पितरों का उद्धार होता है, रहारिया वे
वितरों को नगफ से जान देने बाठे माने जाने है।

धर्मशास्त्र में बारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख पाया जाता है। मनुस्मृति (अध्याय ९, क्लोक १५८-१६०) के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है

- १ औरस (पति द्वारा अपनी पतनी से उत्पन्न)
- पुत्रिकापुत्र (दौहित्र)
- ३. क्षेत्रज (अपनी पत्नी से दूसरे पुरुष द्वारा उत्पन्न)
- ४ गूढज (पत्नी द्वारा पति के अतिरिक्त अन्य पृष्य से गुपबुप उत्पन्न)
  - ५. कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न)

- ६. सहीद (विवाह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न)
- ७. पौनर्भव (दुबारा विवाहित पत्नी से उत्पन्न)
- ८ दलक (पुत्राभाव में दूसरे परिवार से गृहीत)
- कीत (दूसरे परिवार से खरीदा हुआ)
- १० स्वयंदरत (माता-पिता से परिस्थक एवं स्वय समर्पित)
- ११. इतिम (स्वेच्छासे दूसरे परिवार से पुत्रवत् गृहीत)
- १२ अपनिब्ध (पडा हुआ प्राप्त और परिवार में पाणित)। में बारह मकार के जुन दो बंग में विस्ताणित ये— (१) मुख्य और (१) गोण । इतमें प्रवास वो मुख्य और तेव गोण है। सामाजिक दृष्टि से गोण पूर्वों का भी महत्त्व वा। टममें सभी प्रकार की सर्तात का पालन्यीयण समब या और परिवार का समाजीकरण हो जाता वा। सभी पूर्वों का परिवार में समान पद मही था। किन्तु आक-मल नेवल दो ही प्रकार के पुत्र मान्य हैं. औरस और दक्तक । वोष कानव या तो और स में मानिल हो गये (सैसे महोद और गुड़क) अववा का हो गये।
- पत्रकासवत---(१) आद्रपद की पुणिमा को इस अत का अनण्टान होता है। प्त्ररहित मनुष्य प्त्रेष्टि यज्ञ करने के पञ्चात गृहा मे प्रविष्ट हो, जहाँ कह निवास करने हैं। नदनन्तर मह, पार्वती तथा नन्धी की मन्तुष्टि के लिए होम तथा पूजन का विधान है। जना को उपबास करना चाहिए, नन्पक्त्वान् सर्वप्रथम अपने सहायकों को भोजन कराकर बह सपत्नीक भोजन करे और गहा की परिक्रमा करके पन्नी को बद्रविषयक दिव्य व्यास्थान सुनाय । बती को चाहिए कि वह पत्नी को तीन दिनो तक दूध तथा चावल हो खाने को दे। इस बत से बरूया परनी भी पृत्र प्राप्त करनी है। वर्ती को इस सबके बाद एक प्रादश लम्बी गुवर्ण, रजन अथवा लीह की शिवप्रतिमा का निर्माण कराकर पुत्रन करना चाहिए। तदनन्तर अग्नि में मृति को गरम कर एक पात्र में उसे रखकर एक प्रस्थ दूध रे उसका अभिषेक करे और उस अभिषिक्त दूध को पत्नी को पिकाये । दे० क्रत्यकल्पतक, ३७४-३७६; हेमाद्रि, 2 308-03 1
- (२) उपेष्ट मास की पूरिमा को इस वत का अनुष्टान करना चाहिए। ब्वेत बक्ततों से एक कल्छा को परिपूर्ण करके उसे स्वेत बस्त्र से ढककर, ब्वेत चन्द्रन मे

वर्षिक करके, करुता में मुदर्क रक्कार स्थापित किया जाना चाहिए, करुता के मान तर तामधान में मुदर्क हतना चाहिए कीर ममवान कहा, तथा मामिक्षी देवी की प्रतिमा न कार्म विद्या जाय। उसी बाह्यण को स्थापित मोजन करा-कर दिया जाय। उसी बाह्यण को स्थापित मोजन करा-कर दवी उक्कार्यहिंद्र मोजन करे। यह किया एक वर्ष तक प्रतिमास की जाय। तेरहवें महीने में एक पुत्रवेषु, मक्कार्या, मुज्य तथा च्यत की कम्पा, महामा एवं माचित्री की प्रतिमाएँ दान में वी जायें। व्येत तिकां के कहा,जी के नाम की आवृत्ति करते हुए हवन काना चाहिए। उती (पुरुष या स्था) नमस्त पांची में मुक्त होकर मुक्यर पुत्र आपत करते हैं। दे क कुन्यकल्याव, 395-395; होताई, होताई में दे कुन्यकल्याव,

पुत्रविविध---रविवार के दिन रोहिणी या हस्त नक्षत्र हो तो वह पुत्रद योग होता है। उस दिन उपवास स्थते हुए सूर्य नारायण का पृष्प-फलादि से पूजन करना चाहिए। वती को चाहिए कि वह मुर्ख का प्रतिमा के सामने मीये तथा महाक्वेता मंत्र का जप करें ( मत्र यह है-हों ही म "" "")। दूसरे दिन करवीर के पृष्पो तथा रक्त-चन्दन मिश्रित अर्घ सूर्य को तथा ग्विबार को समर्पित करें। तदनन्तर बह पार्वण श्राद्ध करे तथा मध्यम पिण्ड (तीन में से बीच बाला) स्वय खाये ! हेमाद्रि में इस कत का उतना विशद वर्णन नहीं है जितना कृत्यकल्पतर मे। पुत्रप्राप्तिवत---(१) बैशाय शुक्ल पक्ती तथा पञ्चपी को उपवाम रखते हुए स्कन्द मगवान् की पूजा की जाती है। या तिथिवत है और एक वर्ष पर्यन्त चलता है। स्कन्द के चार रूप (नाम) हैं-रूकन्द, कुमार, विशाख तथा गृह । इन नामो के अनुसार उपासना करने से प्रेच्छ, धर्मेच्छ् अथवा स्वास्थ्य का इच्छक अपनी कामनाओं को सफल कर लेता है।

( े ) आवण पूषिमा को यह वन होता है । यह निधियत है तथा बाहुरी (दुर्गा) देवता। प्रशामी, विद्यार्थी, राज्यार्थी तथा सम कांमों को इस प्रत का आवरण करना चाहिए। देवीओं का मुवर्ण सा ज्वत का लद्ग सा पानुकाएँ अथवा प्रतिमा निर्माण कराकर किसी शुभ नज़क में लेदी गर स्थापित किसे जायें, उसी बेदी पर सब बोचे जायें तथा हुवन हो। देवोओं को भिन्नाच्या प्रताम करकार में हेमादि में विद्यामंत्र भी लिखा गया है। दे० हेमादि, २२२०-२३३।

पुनवर्षिक्तर—प्राचीन विद्यापिठों में गुरुस्यक वो वर्गों में विभागिता थे. (१) विष्यवर्ग एवं (२) पृत्रवर्ग। गुक्कुकों में गुरु का परिवार नवा विष्यवर्ग योनों रहते थे, परम्मु दोनों के निवासस्थान एक दूसरे से भिन्न होते थे। जिस स्थान में गु॰ का परिवार रहता था उसको पुत्रवर्ग-विक्षर स्वार बाता था।

पुत्रवत---(१) दे० 'पुत्रकामवत', हेमादि, २,१७१-७२ । (२) प्रातः ब्राह्म मुहर्तमें स्नानावि से निवृत्त होकर

नारों के मन्द प्रकाश में पीपक वृक्ष का स्पर्श करता चाहिए। तदनन्तर तिलों से परिपूर्ण पात्र का दान किया आय। इससे समस्त पापों से मुक्ति होती हैं।

पुक्सरामी—(१) मात्र गुक्त तथा कृष्ण पश्च की मध्यमी को इस बत का अनुक्यान होता है। दोनों मध्यमियों को तथा पथ्यी को उपचान नथा हुबन करने के पच्चान् सूर्य के युक्त का विधान है। यह एक वर्ष तक चलता है। इसमें पृक्ष, चन, यहा तथा मुख्दर स्वाध्य की प्रास्ति |होनी है।

(२) भाद्र जुक्क तथा कुल्ल एक की पश्ची को संकरण तथा सन्तमी की उपवासपूर्वक विष्णु का नामीच्यारण करते हुए उनका पूत्रक करना चाहिए। अध्यमी के दिन गोपालमन्त्री से दिख्यु भगवान् का पूत्रन तथा तिजी से हुवन करने का विधान है। यह एक वर्ष प्यान्त होता है। वर्ष के अन्त में ध्यामा वी का जोडा दान दिया जाय। इनमें ममस्त पांची का काय नथा प्रकास होता है।

पुणिका—परवर्ती साहित्य में इस सब्द का व्यवहार 'पृत-हीन सन्त्य की पुत्ती' के अर्थ में हुआ है। ऐसी पुत्ती का विवाह इस करार के साथ किया जाता था कि उसका पृत्र अपने नाना का आढ़ करेगा तथा उसकी सम्पत्ति का उसरिषिकार्गा होगा। यास्क के निरुक्त (३५) में भी हमें व्यवदेव के आधार पर इसी अर्थ में लिया गया है। किस्तु व्यवदेवी परिच्छेतों का स्पष्ट अर्थ नही जान होता तथा इस अर्थ के जीतक वे नही जान उपने।

पुनीयक्त---भाइपद मास की पूर्णिमा के पश्चात् कृष्ण पक्ष की अष्टमी की इस बत का अनुष्ठान होता है। उस दिन उपवास का विभान है। एक प्रस्थ इत में गोबिन्द की पतिभा की स्नान कराया जाय। तत्पश्चात् चन्दन, केसर, कर्पूर प्रतिमा को अर्थण कर पुष्पादि से बोडबोरम्बार पूजन हो। तब पुरुषसूक के अंत्रों से हुबन करना चाहिए। नदनन्दर पुत्रामिकाची या पुणीकाभी फर्कों का साख पदार्थ बनाकर पुंक्किक ध्याबा स्त्रीकिन नाम नेकर उसे दान कर दे। एक वर्ष तक ऐसा करना चाहिए। इनसे बती की समस्त कामनाएँ पूर्ण होती है।

पुनोबसन्तमी—गार्गतीर्थं गुक्त सप्तमी को इस बत का अनुष्ठान होता है। इस दिन सूर्य का पूजन बिह्ति है। उस दिन बतो को 'हिब्ब्यान्न अहण करना चाहिए। इसरे दिन गम्बाक्षत-पुष्पाधि में मूर्य का पूजन कर नक्त गळति से आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक यह यन चळता है। यह बत पुत्रप्राचित के लिए है।

पुनीसामन्तवात—हर वर त को मार्गनीएँ मास में प्रारम्भ कर एक वर्ष तक अंतिमास उस नम्भ के दिन, जिसके सास का नाम पहला है, उपवास करते हुए विष्णु भनवान का पूजन करना चाहिए। विश्वेष रूप से भगवान के तारहो अवववों का पूजन होना वावस्थक है। प्रति मान एक अववव का स्ववा पुजन करना चाहिए। यथा वाया पुना मार्गकीएँ में किट का बाम पाइवें गीप में तथा पहना मार्गकीएँ में किट का बाम पाइवें गीप में तथा पहना मार्गकीएँ में किट का बाम पाइवें गीप में तथा प्रशास का प्रति प्रवास के एक भाग में विभिन्न वर्ग के पूज्य प्रयुक्त हो। गीपून, गोपूज्य तथा गोदिष का प्रति बार मास के एक भाग में विभिन्न वर्ग के पूज्य प्रयुक्त हो। गीपून, गोपूज्य तथा गोदिष का प्रति का प्रति का प्रति का स्वाप का स्वाप साम्पूर्ण महीना में किया जाय तथा उन्हीं के नाम लेते हुए हवन हो। उत्त के अन्य म बाह्यणों को भीजन तथा दिश्यणा देनी चाहिए। उन्तम प्रती को ममस्त पुन, सन, जीविका आदि कामनाएँ पूर्ण होंनी हैं।

पुनेष्टि—पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यह 'पृतेष्टि' कहलाता है । पृत्रोत्पत्ति में जिस सम्पत्ती को विकास होता या वह पुरे किट यह करता था। दक्तक पुत्र के संस्रह के समय भी 'दक्तहोभ' के साथ यह यह (पृत्रेक्टिट) किया जाता या, क्योंकि जिस पुत्र का संस्रह किया जाता था, वह जिस कुल से आता वा उससे उसका सम्बन्ध पृथक् किया जाता था। इस यह कहा प्रयोजन यह दिखाना था किया जाता था। इस यह कहा प्रयोजन यह दिखाना था हिसा है।

पुत्रोत्पलिवत—यह नक्षत्रवत है। पुत्र प्राप्ति के लिए एक वर्षतक प्रतिश्रवण नक्षत्र को यमुना में स्नान करना चाहिए। इससे वसिष्ठजी के समान पुत्र-पौत्र प्राप्त होते हैं।

पुनर्वाच्य सभी हिन्दू वार्शनिक एवं वामिक राज्यवायों में स्त सिवर्शत को माम्यता आम है कि मनुष्य अपने बनामान जीवन के जच्छे एवं बुरे कमों के सक्तमोग के किए पुनर्वन्य बहुल करवा है। यह कारण-कार्यम्बलाग के अनुमार होता है। योनियों का निर्धारण भी कर्म के ही आधार पर होता है। इसी कार्यस्था के बुरित्य पाने के जगाय किंदिय बाचार्यों ने अपने-क्यने इंग से बताये हैं। पुन-जंग का सिव्याल कार्यस्थिताल (कार्यकारण-सम्बन्ध) पर अवक्रमिन्द है। पूनर्वन्य का सकारण-सम्बन्ध) पर अवक्रमिन्द है। पूनर्वन्य का कारण-सम्बन्ध) पर अवक्रमिन्द है। पूनर्वन्य का कारण-सम्बन्ध) पर

पुनर्भ-द्वारा विवाह करने वाली स्त्री। अववंदेद में पुनर्भ प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है (९५.२८) । इसके अनसार विभवा पन. विवाह करती थी तथा विवाह के अवसर पर एक यज्ञ होता था जिसमें वह प्रतिज्ञा करती थी कि अपने दूसरे पति के साथ मैं दूसरे लोक में पून एकत्व प्राप्त करूँगी। धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए कुमारी कन्या ही उत्तम मानी जाती थी । - पुनर्भू से उत्पन्न पत्र को 'औरस' (अपने हृदय सं उत्पन्न) न कह-कर 'गीनर्भव' (पुनर्भु से उत्पन्न) कहते थे। उसके द्वारा दिया हुआ पिण्ड उत्तना पृण्यकारक नहीं माना जाता था जितना औरस के द्वारा। घीरे-घीरे स्त्री का प्नर्भ (प्न-विवाह) होना उच्च बर्गों में बन्द हो गया । आधुनिक युग में विधवाबिवाह के वैध हो जाने से स्त्रियाँ पहले पित के मन्ने पर दूसरा विवाह कर रही है, फिर भी उनके साथ अपमानसूचक 'प्नभं' शब्द नहीं लगता । वे पूरी पत्नी और उनसे उत्पन्न सन्तति औरस समझी जाती है।

## पुनोग्रन्थ---यह कबीरपन्थ की संवापुस्तिका है।

पुरन्तरसार—एक प्रसिद्ध कर्नाटकरेशीय भक्त । माध्य संन्यासियों में सोलहर्त अली के प्रारम्भ में गया के महारमा इंस्वरपुरी ने दिलाण भारत की यात्रा की तथा महा उन्होंने माध्यों को चैतन्य देव के सद्या ही अपने मिन्नमूलक गीतों एवं सकीतंन ने प्रभावित किया। व गरेवा में चैतन्य महाप्रभु ने भी सांग्रयम संकोतंन एवं नमरकीर्तन की प्रभाकी नलायी थी। तत्पश्चात् कर्नाटक वेश में माव्यों द्वारा भक्तिपूर्ण गीत एवं भवनों की रचना होने लगी। उक्त कर्नाटकीय कविमकों में प्रथम अप्रगण्य पुरन्दरदास हुए हैं। इनके गीत दक्षिण देश में बहुत प्रचलित हैं।

पुरिन्म — ऋग्येद ( ? ११६.१') में इस शब्द का उल्लेख सम्मवता एक न्त्रीनाम के रूप में हुआ है। यह अधिवतीं की संरक्षिका थी, जिल्होंने इसे एक पुत्र दिया या, जिसका नाम हिरप्यहस्स था। जातिवाचक स्त्री के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है।

पुरक्षरक्रस्तमी — माथ शुक्क सर्तभी रविवार को मकर के पूर्व में इस बत का अनुष्ठान होता है। पूर्व की प्रतिमा का रक्त वर्ण के पुष्यों, अर्ध्य तथा गयाधी स्त्र पूजन करते का विधान है। एक प्रकारक्य पान का भी विधान है। एक वर्ष तक इस उत का अनुष्ठान होता है। प्रति मास पुष्य, पूप तथा निवेश भिन्न-भिन्न हों। इससे अती समस्त दुष्यों के कुकल से मुक्क होता है। 'प्रवस्त्रण' में पांच कियाओं का समावेश रहता है, जैने जप, पुजन, होम, तथ्य, अर्थिक तथा बाहुणों का समान।

पुराण — आचीन काल की कवाओं का योषक सम्या यह ग्रव्स 'इतिहास-प्राण' उन्हां समाम के रूप में अवहत हुआ है। अस्ते भी इनका प्रयोग होता है, क्लियु वर्ष वहीं है। सामण ने परिभाषा करते हुए कहा है कि पुराण वह है जो विश्वसृष्टि की आदिस दशा का वर्णन करता है।

पुराण नाम से अठारह या उसमे अधिक पुराण ग्रन्थ और उपपुराण समझे जाते हैं, जिनकी दूसरी संज्ञा 'पश्च-लक्षण' है। विष्णु, ब्रह्माण्ड, मस्त्य आदि पुराणों में पुराणों के पोच लक्षण कहे गये हैं:

> सर्गहच प्रतिसर्गहच वंशो मन्द्रन्तराणि च । वंशानुचरित जेय पुराण पञ्चलक्षणम् ॥

[ मर्स बा मुस्टि का विज्ञान, प्रतिसर्ग अपीत् सृष्टि का विस्तार, ज्या और किर में सृष्टि, सृष्टि को जादि बसा-कती, मन्वन्तर अर्थात् किम-किस मृत्र का अधिकार कव तक रहा आंद्र उम काल में कोन-कोन सी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई और बंधानुकरित अर्थात् मूर्य और कट्टबंधी राजाओं का सिक्ष्यत वर्णन । ये ही पीच विषय पुराणों में मलत वर्णन है। पुराणविदिता के राज्यिया परम्पर के अनुवार महर्षिय बरमास थे। उन्होंनि लोमहर्षण नामक अपने मूर्त-जातीय निष्ण को यह वीहिता मिला दी। लोमहर्षण के छ क्लिय हुए. जोर उनके भी निष्ण हुए। सम्भवतः उमी क्लियरप्रप्या ने अठारह पुराणों की प्रना की। ही स्क्रता है, बेच्याम हारा प्रस्तुत पुराणपंदिता के अठारह जिम्माप रहे हो जिसके आधार पर इन लिम्धों ने जलग-अलग पुराण मितिस किये। किए उनके परिजिल्ट स्क्रमा अलग पुराण मितिस किये। किए उनके परिजिल्ट स्क्रमा अत्रीह पुराणों की मुख्यिक्या पढ़ने के प्रकट होता हैं कि नव पुराणों में एक ही बात है, एक जैसा विषय है। किसी पुराण ने कुछ बाते अधिक है, किसा में कम। नव

एक पराणसहिला के अठारह भागों में विभक्त होने का कारण जिल्लापरम्परा की रुचि के अतिरिक्त और भी हो सकता है। पुराणों के अनुशीलन से पता चलता है कि प्रत्येक ग्रन्थ का विशेष उद्देश्य है। मूल विषय एक होते हुए भी हर एक प्राण में किसी एक प्रसन का विस्तार में वर्णन है। पुराण का व्यक्तिगत महत्त्व इसी विशेष प्रसग में निहित होता है। यदि ऐसी बात न होती तो पञ्चलक्षण यक्त एक ही महापुराण पर्याप्त होता । सम्भव है कि मूल संद्विता में इन विशेष उद्देश्यो का मूल विद्यमान रहा हो । परन्तु इस समय प्राणी पर भिन्न भिन्न सम्प्र-दायों का बड़ा प्रभाव पढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। बाह्य, गैव, वैष्णव, भागवत आदि पराणों के नामों से ही प्रतीत होता है कि ये विशेष सम्प्रदायों के ग्रन्थ है। इतिहास से ऐसा निश्चित नहीं होता कि इन पराणों की रचना के अनन्तर उक्त सम्प्रदाय चल पढ़े अथवा सम्प्रदाय पहले से थे और उन्होंने अपने-अपने अनुगत पुराणों का व्यासजी की शिष्य परम्परा में निर्माण कराया। अथवा बाद मे सम्प्रदायों के अनुवायी पण्डितों ने अपने सम्प्रदाय के अन-कल पराणों में कुछ परिवर्तन और परिवर्दन किये हैं।

अवनारवाद प्राणों का प्रधान अङ्ग है। प्राय भयी प्राणों में अवनार प्रमञ्ज दिया हुआ है। धीवमत्पर्ग- पोपक प्राणों में मगवान बाहुर के नाना अवतानों की चर्ची है। इसी तरह बैंग्णव प्रणाणी में भी विष्णृ के अमणित अवनार नासे में से है। इसी तरह अव्य पुराणों में अस्य देवों क अवनारों तो चर्ची है। यह ब्याण गई कि

अवतारकर्णन वैदिक सुत्रो पर अवलम्बित है। शतपथ बाह्मण में (१.८.१ <sup>२</sup>-१०) मत्स्यावतार का, तैस्तिरीय आरण्यक (१ २३.१) और शतपय ब्राह्मण में (१ ४ ३ ५) कुर्मावतार का, तैसिरीय सहिता (७.१.५१), तैसिरीय ब्राह्मण (११३५) अपैर शत० ब्रा० में (१४१२११) वराह अवतार का, ऋक् संहिता (११७) और शतपथ बाह्मण (१०५१-७) में बामन अवतार का, ऐतरेय बा० में राम-भागवावतार का, छान्दोग्योपनिषद् में (३.१७) देव-कीपुत्र क्रुष्ण का और तैसि॰ आ॰ में (१०.१६) बास्देव कुष्ण का वर्णन है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थों के मत से कुर्म, वराह्मआदि अवतारों की जो कथा कही गयी है वह बह्या के अवसार की कथा है। बैष्णव पराण इन्ही अवतारों को विरुण का अवसार बसाते हैं। भविष्य जैसे कई प्राण सौर पराण है। उनमें सुर्य के अबतार गिनाये गये है। मार्कण्डेय आदि जानः पराणो मे देवी के अवतारों का ਰਗੰਜ ਵੈ।

पुराण बेदों के उपाङ्क कहे जाते हैं। ताल्पर्य मह है कि वेद के मन्त्रों में देवताओं की स्तुतियों मात्र है। ब्राह्मण भाग में कही कही यज्ञादि के प्रसङ्घ में कवा-पुराण का मंधों में ही उल्लेख है। परन्तु विस्तार के माधा कवाओं और उत्याख्यानों का कही होना आवश्यक था। इसी आवश्यक मी ते पूर्ति के लिए पुराणों की रचना हुई जान पटनी है।

अठारहों प्राची का प्रधान उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि ब्राग्न, विच्नु, विच्नु सुरं, वण्येन और लॉक की उपा-मना ज्यवा ब्रह्मा को छोड़कर लेच पांच देवताओं में है एक जो उपामना का प्रचार हो और इत पांच देवताओं में में एक जो उपामन प्रधान माने, वेश चार को गोण किन्तु प्रधान में अस्तिनिहित पुराणों के प्रतिपादन का मोक्निए करने में पता चकता हि कि एमालाम के पांचे मिश्वरिश्य मगुण सप माने वर्षे हैं। सृष्टि में इनका कार्यश्याम अळग-अळम है। ब्रह्मा की पूजा और उपासना आजकल देवी नहीं जाती है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा की उपामना का गणेश की उपासना में विख्यन हो गया है।

पुराणों की कथाओं में अनंक स्वलों पर भेद दिखाई पढते हैं। ऐसे भेदों को साधारणतया कस्पभेद की कथा में प्राणवेता लोग समझा दिया करते हैं।

| अठारह प्राणो की मान्य सूची निम्नाक्कित है |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| १ कता पुराण                               | १० वराह पुराण        |
| २. पद्म पुराण                             | ११ स्कन्द पुराण      |
| ३. विष्णुपुराण                            | १२. मार्कव्डेय पुराण |
| ४. शिव पुराण                              | १३. वामन पुराण       |
| ५ भागवत पुराण                             | १४. कूर्म पुराण      |
| ६ बायुषुराण                               | १५, मत्स्य पुराण     |
| ७ नारदपुराण                               | १६ गस्ड पुराण        |
| ८ अस्ति पुराण                             | १७. ब्रह्माक्ड पुराण |
| ९ ब्रह्मवैवर्तपुराण                       | १८. लिङ्ग पुराण      |
| इन सब पुराणो का अलग-अलग परिचय नाम-अक्षरक  |                      |

के अंदर लिखा गया है। इसको यथास्थान देखना चाहिए। पुराणमणि — यह दिवद (तिमिल) आधा का एक निवन्ध ग्रन्थ है।

पुराकृत — अतीत की घटना। यह यहर इनिहास (इति + ह + आन = ऐसा बस्तुत हुना) का त्याय है। पत्रवर्ती मस्कृत माहित्य में इसको अर्थ पीराणिक का आव्यायान आक्यायिका, क्या आदि समझा गया है। इसकी परि-भाषा के अनुसार उपर्युक्त कवा या आन्यान में कर्तव्य, लाभ, प्रेम नया मोशादि का माराज भी वर्णित है।

पूरी—(१) तंकरावायं त्रारा स्थापित वसनामी सन्यागियों की एक काला। माज्य देख्यब सन्यामियों में भी 'पूरी' उपनामक संत हुए हैं, यथा गयानिवासी महात्या ईस्वर-गरी। कुछ विदानों के विचार से ईस्वरपुरी जैसे बेख्यब मन्तो द्वारा नगरायपुरी में आंशकाका अजन-माचन किया गया था इमलिए उनका 'पूरी' उपनाम प्रमिद्ध हो गया। इसी प्रकार शास्त्र मन्यायियों में भी 'पूरी उपनामक सहास्या हो गये हैं। स्थामी बीतापुरी से परमहम राम-हुख्य ने सम्यायसीयां भी औ, अब: उनके नियन या भी है मन्यासी पूरी शास्त्रा के सदस्य माने जाने हैं।

(२) पूरो (अगन्नायपुरो) हिन्दुओ के मुख्य तीयों में में एक हैं। यहाँ विष्णु के अवतार बरुभड़ और कुल्ल का मन्दिर हैं, जिसे अगन्नाय (अगत् के नाथ) का मन्दिर कहते हैं। मरातप्रसिख रत्याना का मेला यही होता है। लाखों की संख्या में भक्त आकर यहाँ अगन्नाय औ का त्य स्वयं सीयकर युष्य लाभ करते हैं। इसकी गणना चार सामों—बदरिकालम, रामेस्बरम्, अगन्नाय पूरो वार सामों—बदरिकालम, रामेस्बरम्, अगन्नाय पूरो (पुरुषोत्तमधाम) और द्वारका--में हैं। दे॰ 'पुरुषोत्तम तीर्थ' (जगन्नाथपुरी)।

पुरीशिष्यपरम्परा—'पुरी' दमनामी संन्यासियों की एक जाखा है। शंकराचार्य के जिल्ला नोटकाचार्य से पुरी जिल्ला की परम्परा प्रचित्त मानी जाती है। पुरी, भारती और सन्स्वती नामों की शिष्णपरम्परा पूर्वेगेरी कठ (क्रम्मकोणम्) के अन्तर्गत है। दे॰ 'दलनामी'।

पुरोबिको — ऋष्वेद (५ ५३.९) में यह गब्द या तो नदी के अर्थ का खोतक है, या अधिक-सम्भवतः सरयूका विशेषण है, जो 'अल से पूरित वडी हुई' या 'प्रस्तरसण्ड सीचती

हुई के अर्थ में प्रयुक्त है। पुक्क-'पुक्क' शब्द की ब्युत्पत्ति 'पुरि शेते इति (पुर अर्थात् शरीर में शयन करता है) 'की गयी है। इस अर्थ में **प्रत्ये**क व्यक्ति पृश्व हैं। किन्तु ऋष्येद के पृश्वसूक्त (१०८०) में आदि पुरुष की कल्पना विराट् पुरुष अथवा विश्वपुरुष के रूप में की गयी है। देवताओं (विश्व की विकिष्ट शक्तियां) ने इसी पुरुष के द्वारा पुरुषमेध किया, जिसके शरीर के विविध अङ्गों से ससार के सभी पदार्थ उत्पन्न हुए। फिर भी यह पुरुष संसार में गमाप्त नहीं हुआ, इसके अश से यह सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त हैं, वह इसका अति-क्रमण कर अनेक विक्य ब्रह्माण्डो को अपने में समेटे हुए है। सुव्टिके मूल में स्थित मूल तत्त्व के अन्तर्यामी और अनिरंकी स्वरूप का प्रतीक पृष्ट्य हैं। इसी सिद्धान्त को 'सर्वेश्वरवाद' कहने है। साख्य दर्शन के अनुसार क्थिय मे दो स्वतन्त्र आर सनातन तत्व है--(१) प्रकृति और (२) पुरुष । साम्य पुरुषबहुत्व में विश्वाम करता है । प्रकृति और पुरुष के सम्पर्कसे विश्व का विकास होता है। प्रकृति नटी पुरूष के विलाम के लिए अपनी लीका का पमार करती है। प्रकृति क्रियाशील और पुरुष निष्क्रिय किन्तुद्रष्टा होता है। इस सम्पर्कसे जो भ्रम उत्पन्न होता है उसके कारण पुरुष प्रकृति के कार्यों का अपने जपर आरोप कर लेता है और इस कारण उनके परि-णामो से उत्पन्न मुख-दुष भोगता है। पुरुष हारा अपने स्वरूप को भूल जानाही बन्ध है। जब पुरुष पुन ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे कैवल्य (प्रकृति से पार्थक्य) प्राप्त होता है, प्रकृति सकुचित होकर अपनी लीलाका संवरण कर लेती है और पुरुष मुक्त हो जाता है।

पुण्यन्ति— सह नाम प्राप्तव (११९,२३: ९.५८.३) में दो बार उन्लिलित है। एव्हें परिच्छेद से मोचनी हार प्रित्त तथा बुत्त में एक संप्रकार का नाम है, को मेरिक सामकों को उपहार बान करता है। दोनों स्थानों पर यह साम 'अस्त्रनित' या 'अब्ल' नाम के साथ संयुक्त है। इन से को ओड पुरुषयानक है, किन्तु स्थाकरण की वृष्टि हो यह स्त्रीलिज्न भी हो सन्ता है।

पुरुष्तिक्षाच — योग प्रणानी से देखर को 'पुरुषिविधे' की सात मैं गार्थी है। यह पुरुषिविधे योगितियान के प्रकार कियारों से निरिक्तापुर्वक संकला है। वह विदेश प्रकार का आरमा है जो सर्वज, जास्वत एव पूर्ण है तथा कर्म, पुरुष्टम्म एवं मानिक्ष दुवंगताओं से परे हैं। वह सोगियों का प्रकार निश्चक है, वह उनकी सहारात्रा का हों जो ध्यान के द्वारा कैवस्य प्राप्त करना चाहते हैं और उसके प्रति मानि स्वाते हैं। किन्तु वह सृष्टिकर्ता नहीं कहाराता। उसका प्रकटीकरण रहस्यास्यक मन्त्र 'आंम्' हे होता है।

पुरुषार्य-इसका शाब्दिक अर्थ है 'पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य । आजकल की जब्दावली में इसे 'मृल्य' कह मकते हैं। हिन्दू विचारशास्त्रियों ने चार पुरुषार्थ माने है--(१) धर्म (२) अर्थ (३) काम एव (४) मोक्ष । धर्म का अर्थ है जीवन के नियामक तत्त्व, अर्थका नाल्पर्यहें जीवन के भौतिक साधन, काम का अर्थ है जीवन की बैंघ कामनाएँ और मोक्ष का अभिप्राय है जीवन के सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति । प्रथम तीन को पवर्गऔर अन्तिम को अपवर्गकहते है। इन चारो का चारो आश्रमो से सम्बन्ध है। प्रथम आश्रम बह्मचर्य धर्मका, दूसरा गार्तस्थ्य धर्म एव काम का तथा तीसरा वानप्रस्थ एव चौथा सम्यास मोक्ष का अधिष्ठान है। यो धर्म का प्रसार पूरे जीवनकाल पर है किस्त् यहां धर्मका विशेष अर्थ है अनुशासन तथा सारे जीवन को एक वार्शनिक रूप से चलाने की शिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्मचर्याश्रम मे ही सीखना पटता है। इन चारो पुरुषार्थी में भी विकास परिस्विक्षित है, यदा एक से दूसरे की प्राप्ति-धर्म से अर्थ, अर्थ ने काम तथा धर्म से पुन मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार्वाक दर्शन केवल अर्थ एव काम को पुरुषार्थ मानता है। किन्तु बार्जीको का सिद्धान्त भारत में बहुमान्य नहीं हुआ।

पुरवोत्तम--गीता के अनुसार पुरुष की तीन कोटियाँ है--

(१) क्षर पृत्य, जिसके अन्तर्गत वरावर नश्वर जगत् का समावेश है, (२) अक्षार पृत्य अर्थात् जीवास्मा, जो वस्तुत अवर कीर वमर है और (३) पृत्वीसम, जो घोनो से परे विश्वव के मुन में परम तत्व है, जिसमें सम्पूर्ण विश्वव का ममाहार हो जाता है। पुष्कीमान तस्व की प्राप्ति हो जीवन का परम पृष्वार्थ है।

पुरुवोसमतीर्थं (जगन्नाथपुरी)—उडीसा के चार प्रसिद्ध तीर्थी, मुबनेश्वर, जगन्नाथ, कोणार्क तथा जाजपुर में जगन्नाथ का मतत्त्वपूर्ण अस्तित्व है। इसे पुरुषोत्तम-तीर्थभी कहा जाता है। ब्रह्मपुराण में इसके सम्बन्ध में लगभग ८०० रलोक मिलते हैं। जगन्नाधपुरी शंखक्षेत्र के नाम से भी विख्यात है। यह भारतवर्ष के उल्कल प्रदेश में समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में विराजमण्डल तक है। इस प्रदेश में पापनाशक तथा मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल है। यह बेत से घिरा हुआ। दस योजन तक विस्तृत है। उत्कल प्रदेश में प्रघोत्तम का प्रसिद्ध मन्दिर है। जगन्नाथ की सर्वव्यापकता के कारण यह उत्कल प्रदेश बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवास के कारण उन्नल के निवासी देवतुल्य माने जाते हैं। ब्रह्मगुराण के ४३ तथा ४८ अध्याओं में मालवास्थित उज्जियनी (अवन्ती) के राजा इन्द्रसुम्न का विवरण है। वह बरा विद्वान् तथा प्रतापी राजा था । सभी बंदशास्त्री के अध्ययन के उप-रान्त बह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बामुदेव सर्वश्रेग्ठ दंबता है। फलत वह अपनी सारी सेना, पण्डिलो तथा किसानो के साथ बासुदेवक्षेत्र में गया । दस योजन लम्बे तथा पाँच योजन चौडे इस वासुदेवस्थल पर उसने अपना खेमा लगाया। इसके पूर्व इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक वटब्क्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम की इन्द्रनील मणि की बनी हुई मृति थी। कालक्रम संयह बालुका से आच्छन्त हां गयी और उसी में निमग्त हो गयी। उस स्थल पर जाडियाँ और पेड पौधे उग आये । इन्द्रस्म ने वहाँ एक अक्वमेध यज करके एक बहुत बड़े मन्दिर (प्रासाद) का निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान् वासुदेव की एक सुन्दर मृति प्रतिष्ठित करने की उसे चिन्ताहई। स्थप्न मे राजाने बामुदेव को देखा जिल्होंने उसे समुद्रतट पर प्रांत काल जाकर कुल्हाडी से उमते हुए बटब्ध को काटने को कहा। राजा ने ठीक समय पर वैसा ही किया।

उसमें भगवान् विषणु (बायुरेव) और विश्वकमाँ बाह्यण के वेव में प्रकट हुए । विष्णु ने राजा से कहा कि मेरे सहयोगी विश्वकमाँ मेरी पूर्ति का निर्माण करने। सहयोगी विश्वकमाँ मेरी पूर्ति का निर्माण करने। हुएला, कल्टास्त और सुभदा की तीन मूर्तियाँ बनाकर राजा को दी गयी। ततुपरान्त विष्णु ने राजा को बरदान दिया कि अवस्थित के समाप्त होंने पर जहाँ इन्ह्यूमन ने स्मान किया है वह वांध (लीट) उसी के नाम से विक्यात होंगा। को व्यक्ति उसमें स्मान करेगा वह इन्ह्यूमन को आयेगा और जो उस से सुन के तट पर पिण्डदान करेगा उसके रूप पीकियों तक के पूर्वज मुकतों वांचिंग। इन्ह्यूमन ने इन तीन मूर्तियाँ की उस मन्दिर में स्थापना की। कल्यूप्राण के उपभाग उल्लालकण में इन्ह्यूमन की क्या पूर्वणोत्तमाहास्य के अन्तर्यंत कुछ परिवर्तनों के साथ दी गयी है।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में परुषोत्तमक्षेत्र को नीलाचल नाम से अभिहित किया गया था और कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होती थी। मैत्रा-यणी उपनिषद (१४) से इन्द्रहाम्न के चक्रवर्ती होने का पता चलता है। ७वी शताब्दी ई० से वहाँ बौद्धों के विकास का भी पता चलता है। सम्प्रति जगन्नायतीर्यं का पवित्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट लम्बातया ६३० फट चौड़ा है। इसमें ईश्वर के विविध रूपों के १२० मन्दिर हैं, १३ मन्दिर द्याव के, कुछ पार्वती के तथा एक मन्दिर सूर्य का है। हिन्दु आस्था के प्रायः प्रत्येक रूप यहाँ मिलते हैं। ब्रह्मपुराण के अनुसार जगरनाथ-परी में शैवों और बैष्णवों के पारस्परिक सवर्ष नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ के विशाल मन्दिर के भीतर चार लण्ड हैं। प्रथम भोगमन्दिर, जिसमें भगवान को भोग लगाया जाता है, दितीय रङ्गमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान आदि होते है, तुतीय मभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीर्थ-यात्री) बैठते हैं और चौथा अम्तराल है। जगन्नाथ के मन्दिर कागुम्बज १९२ फुट ऊँचाऔर चक्र तथा ब्वज से आच्छन्त है। मन्दिर समद्वतट से ७ फलींग दर है। यह सतह से २० फुट ऊँची एक छोटी सी पहाडी पर स्थित है। यह गोलाकार पहाडी है जिसे नीलगिरि कहकर सम्मानित किया जाता है। अन्तराल की प्रत्येक तरफ एक बड़ा द्वार है, उनमें पूर्व का सबसे बड़ा है और मध्य है। प्रवेशद्वार पर एक बहत्काय सिंह है।। इसीलिए इस द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है।

जगम्नाथपुरी तथा जगम्नाथ की कुछ मौलिक विशेष-ताएँ है। पहले तो यहाँ किसी प्रकार का जातिभेद नहीं है, दूसरी बात यह है कि जगन्नाथ के लिए पकाया गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटि के लोगों से भी ले लेते हैं। जगन्नाथ को चढ़ाया हुआ बावल कभी अगुद्ध नहीं होता, इसे 'महाप्रसाद' की संज्ञा दी गयी है। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पर्व की महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वों में से सर्वाधिक महत्त्व का है। यह आषाढ के गुक्ल पक्ष की दितीया की आरम्भ होता है। जगन्नाथजी का रथ ४५ फट ऊँचा, ३५ वर्गफुट क्षेत्रफल का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहिस्सी से युक्त रहता है। उनमें १६ छिद्र रहते है और गरुड-कलंगी लगी रहती है। दूसरा रथ सुभद्राका है जो १२ पहियों से युक्त और कुछ छोटा होता है। उसका मकुट पद्म से युक्त है । बलराम कर तीसरा रथ १४ पहियो से युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त है। ये रच तीर्थ-यात्रियो तथा मजदूरो द्वारा खींचे जाते है। भावुकतापूर्ण गीतों से उत्सव मनाया जाता है।

जगन्नाधमन्दिर के निजी भूत्यों की एक सेना है जो ३६ क्यों तथा ९७ वर्गों में विभाजित कर दी गयी है। पहले इनके प्रधान खुर्द के राजा थे जो अपने की जगन्नाथ का भत्य समझते थे।

काशी की तरह जगन्नायधाम में भी पच तीर्थ है-मार्कण्डेय, बट (कृष्ण), बलराम, समुद्र और इन्द्रशुम्न-सेतु। इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ कहा जा सकता है। मार्कण्डेय की कया ब्रह्मपुराण में वर्णित है। (अध्याय ५६ ७२-७३) विष्णु ने मार्कण्डेय से जगननाय के उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेतु बनवाने को कहा था। कुछ समय के उपरान्त यह मार्कण्डेयसेत् के नाम से विख्यात हो गया। ब्रह्मपुराण के अनुसार तीर्थयात्री की मार्कण्डेयसेत् में स्नान करके तीन बार सिर झुकाना तथा मन्त्र पढना चाहिए। तत्पश्चात् उसे तर्पण करना तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए । शिव के पूजन में 'ओम् नमः शिवायं नामक मल मन्त्र का उच्चारण अत्यावश्यक है। अघोर तथा पौराणिक मन्त्रो का भी उच्चारण होना वाहिए। तत्परचातु उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और मन्त्र से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (५७.१७) के अनुसार वट स्वयं हण्ण है। वह भी एक प्रकार का कल्पकृत ही है। तीर्थ-यात्री को औ कुष्ण के समार्श स्थित गरह की पूजा करनी बाहिए और तब कृष्ण, मुन्दा तथा संकर्षण के प्रति मन्त्रीच्चारण करना चाहिए। कह्यपुराण (५०४२-५०) श्री कृष्ण के भक्तिपूर्ण दर्शन से मोश का विधान करता है। पुरो से समुद्रस्तान का बड़ा महत्व है पर यह मुख्त-पूर्णिमा के दिन ही अधिक महत्वपूर्ण है। तीर्ययात्री को इस्ट्यूम्मसेतु में स्तान करता, देवताओं का तर्थण करना तथा व्हिष्टित्तरों को पिण्डवान करना चाहिए।

ब्रह्मपुराण (अ० ६६) में इन्डबुम्नसेतु के किनारे सात चिनों की गुण्डिया आत्रा का उल्लेख है। यह कृष्ण, कंकपण तथा मुनदा के मण्डम में ही पूरी होती है। ऐसा बताया जाता है कि गुण्डिया जमान्नाथ के बिशाल सन्दिर से लगभग दो भील दूर जगम्नाय का ब्रीध्मकालीन भवन है। यह गड्डर मम्भवत 'गुण्डो' से लिया गया है जिसका अर्थ बँगलातया उडिया में 'मोटी' ककडी का मुन्दा' होता है। यह लकड़ी का कुन्दा एक पौराणिक कपा के अनुसार समृद्ध में बहुने हुए इन्डबुम्म को मिला था।

पुरुयोत्तम क्षेत्र में घार्मिक आत्मधात का भी ब्रह्मपुराण में उल्लेख हैं। वट बूख गर बढ़कर या उसके नीचे या समुद में, इच्छा या खनिच्छा से, जगननावरघ के मार्ग में, जगननाव क्षेत्र की किसी गठी में या किसी भी स्थल पर जो प्राण न्याग करता है वह निक्यस ही मोक्ष प्राप्त करता है। वह निक्यस ही मोक्ष प्राप्त करता है। वह समुद्र सीच पुना सस्य है कि यह स्वल गरम महान् हैं। पुरुयोत्तम- तीर्ण में क बार जानं कं उपरास्त व्यक्ति पुन. गर्भ में नही जाता।

जगन्मापनीर्ध के मन्दिर के मध्यन्य में एक दोश यह बताया जाता है कि उपनेको तीवारों पर नृत्य करती हुई युवितियों के चित्र है, जो अपने कराठों में हुएन-आब प्रद-धित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुई विकासी गयी है। किन्तु इद्वाप्राण (अ० ६५) का कथन है कि ओव्ह की गूणिमा को स्तान्धर्य बनाया जाता है। उस अबस्त पर सुन्दरी वार्गकिलासिनियों तबक जोर वंडी की ध्वित और सुर पर पवित्र बेदमन्त्रों का उज्जारण करती है। यह एक सहनान के रूप में श्री कृष्ण, नकराम तथा मुश्वा को मूर्ति के समक होता है। अत. ये चित्र उसी उत्सव के हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में अमपूर्ण स्रतिरिक्त परिकल्पागरें अबोडनीय बीर अस्पृहणीय है। प्रकोत्तमयामा—जगरनावपुरी में पृत्योत्तम (विष्णु) मगबान् की बारह्व यात्राएँ मनायी जाती है। यया स्नान, पुण्डिचा, हरिश्यम्न, विद्वाग्यम्न, पार्श्वपरिवर्तन, उत्यापनेकाश्ची, आवरणोत्मव, पुत्याभियेक, उत्तरायम्म, रोलायात्रा, दमनक चतुर्देशी तथा अक्षय तृतीया।देश गवाचरपहर्ति, कालसार, पुण्डरिशे तथा अक्षय तृतीया।देश

पुरुषोत्तमसंहिता—यह वैष्णव सहिता है। आवार्य मध्य-रिचत वैदालभाष्य के संक्षित्य संकरण अनुनाष्य का मुख्य अंश पुराणों तथा बैष्णव संहिताओं से उद्धा है। एक वैष्णव सहिताओं में पुरुषोत्तमसंहिता आदि मुख्य है। पुरुषोत्तमाष्यां—देताईतवादी वैष्णवी के संद्वान्तिक व्याख्याकार विद्वान् । इन्होंने निम्बाकं स्वामी के मत्र का अनुवरण कर उसे परिपुष्ट किया है। इनके प्रसिद्ध मन्य 'वैदान्तरसमंजुष्य' में निम्बाकंरिचत 'वशक्लोकी' या 'वैदान्तरसमंजुष्य' में निम्बाकंरिचत 'वशक्लोकी' या 'वेदान्तरसमंजुष्य' में निम्बाकंरिचत 'वशक्लोकी' या

पुरोक्कास — प्रकों में देवताओं को अर्थित किया जाने वाला पववान, जो मिट्टी के तवों पर हेका जाता था। 'कू स्वेट ( ३.२८.२५४१,३५५२,२५४.२४,५५६.२३,६८.३६,८) तथा अन्य सहिताओं में यक के रोट को 'पुरोडाय' कहा मया है। यह देवताओं का प्रिक्त भोज्य था। पुरोक्य — (१) धार्मिक कार्यों का अव्रणी अथवा नेता। यह

बरेलू पुरोहित के पर का बोधक है। (२) राजा की मन्त्रिपरिषद् के प्रमुख सदस्यों में इसकी भी गणना है। धार्मिक तथा विधिक मामलों में

पुरोधा राजा का परामांवाता होता था।
पुरोहित—आमं अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, जो
सर्वकारों का स्वाक्तः और मिनगण्डक का सदस्य होता
था। वैदिक संदिताओं में इसका उल्लेख है। पुरोहित
को 'पुरोश' भी कहते हैं। इसका प्राथमिक कार्य किसी
राजा या संपंत्र परिवार का परेलू पुरोहित होगा होता
था। ऋष्येत के अनुसार विश्वमित एवं धितस्य नित्तु
कुळ के राजा सुवास के पुरोहित थे। ज्ञानसमु के पुरोहित
देवापि थे। यह किया के सम्मादनायं राजा को पुरोहित
रवना जावस्यक होता था। यह युद्ध में राजा को पुरोहित
प्रवान जावस्यक होता था। यह युद्ध में राजा को पुरोहित

अन्न एवं सस्य के लिए यह वर्षाकारक अनुष्ठान कराता या। पुरोहितपर के पैतृक होने का मिषिक्य प्रमाण नहीं है, किन्तु सम्मवतः ऐसा ही या। राजा कुर अवण तथा उसके पुत्र उपम अवण का पुरोहित के साब जो सम्बन्ध या उसके जात होता है कि साबारणतः पुत्र अपने पिता के पुरोहित पद को ही अपनाता या। प्रायः शाहण ही पुरोहित होते थे। वृहस्पति देवताओं के पुरोहित का ब्राष्टण वोतों के के लो ते हैं। ओ स्त्रुतियों का मान करते थे। इसमें सन्दंह नहीं कि ऐतिहासिक युग में बहु राजा की श्रांक का प्रति-निपिस्त करता था तथा साधानिक लेता में उसका बढ़ा प्रमाव था। न्याय अवस्था तथा राजा के कारों के स्वालन में उसका प्रयक्ष हाय-होता था।

पुष्कर—(१) बैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमल का नाम है। अयदवेद में इसकी मधुर गम्य का बर्णन है। यह तालाबों में उपता या जो पुष्करिणी कहलाते थे। पुष्कर-कार्जों अदिवनों का एक निक्द है। निक्क (५१४) तथा रातपय ब्राह्मण (६४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अर्थ जल है।

(२) पुलकर एक तीयं का भी नाम है जो राजस्थान में अजनेर के गाम स्थित है। ब्रह्मा इसके मुख्य देवता है। हर एक बहुत बड़े प्रहृतिक अलाश्य के रूप में है इसिल्प्र इसका नाम पुलकर पड़ा। पृगणों के अनुसार यह तीयों का गुरु माना बाता है अत्तर्य इसको पुष्करराज भी कहते हैं। भारत के अंतर्य इसको पुष्करराज भी कहते हैं। भारत के पंज तीयों और पंज सरोवरों में इसकी गणना की जाती है। पंज तीये हैं—पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा एवं प्रभान तथा पंज सरोवरों में मानावरीबर, पुलकर, विन्दुद्वरोचर (शिख्य ), गारायण-सरोवर (बख्य )। इसका माह्यस्थ निम्माड्विड हैं.

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः। दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चैव मुदुष्करम्॥

पृष्करसद्—कमल पर बैठा हुआ जन्तु। यह एक पशुका नाम है जो अश्वमेध के बलिपशुओं की तालिका में उद्भृत है। कुछ कोग इसका अर्थसर्प करते है, परन्तु अधिक अर्थमञ्जयक्ती है।

पुष्टिनु—ऋष्वेद (८५१,१) की बालस्तिल्य ऋषा में ठडूत एक ऋषि का नाम।

षुष्टिमार्ग - भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि हैं। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के अधार पर अपना पुष्टिमार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। बल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को परमात्मा का अश माना है जो चिनगारी की तरह उस महान् आत्मा से छिटके है। यदापि ये अलग-अलग है तथापि गुण में समान हैं। इसी आधार पर बल्कि ने अपने या पराये शरीर को कब्ट देना अनुचित बताया है। पुष्टिमार्गमें परमात्मा की कृपा के शम-दमादि बहिर हु साधन हैं और श्रवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरक साधन। भगवान् मे चित्त की प्रवणता सेवा है और सर्वात्मभाव मानसी सेवा है। आचार्य की सम्मति में भगवान का अनुग्रह (कृपा) ही पृष्टि है। भक्ति वो प्रकार की है---मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति । मर्यादाभक्ति में शास्त्र-विहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती है। भगवान के अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पृष्टिभक्ति कह-लाती है। ऐसा भक्त भगवान् के स्वरूप दर्शन के अति-रिक्त और किसी बस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह अपने आराध्य के प्रति सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता है। इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते है। नारद ने इस भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ बतलाया है। उनके अनुसार यह भक्ति साधन नहीं, स्वतः फलरूपा है।

पुष्पिक्तियां — कार्तिक पुत्रक दितीया को इस अत का आरम्भ होता है। यह तिथिवत है, एक वर्ष पर्यन्त पकता है, अविवतीकुमार इतके देवता है। दिव्स पूर्वा के किए उपयुक्त पृष्वी का अर्थण प्रति शुवल पक्ष की दितीया को करने का विधान ह। बत के अन्त से मुक्या के बने हुए पुष्प तथा वी का दान करना चाहिए। इससे अर्था पुत्र तथा पत्नी सहित पुत्रीपनोग करता है।

**पृष्पभृति**—सामवेद की एक शाखा का प्रातिशास्य पृष्प**मृ**ति द्वारा रचित है। पुष्पसुम-गोरिमक का रचा हुआ सायवेद का सुन्न इस्त । इसके पहुंचे बार प्रगायकों में नाना प्रकार के पारिमासिक कोर स्वाकरण द्वारा गढे हुए शब्द आये हैं, उनका मर्म समझना कठिन है। इन प्रपायकों की टीका भी नहीं मिलदी, किन्तु तीच अंश पर एक विश्वद साम्य अवारावान्त्र का किसा हुआ है। अन्येद की मन्नस्थी किनका किस प्रकार सामक्ष्य पुला में परिणत हुई—इस सम्य में बताया नदा है। वालिमारायों में यह 'बुलक मुन' के नाम से अविद्ध है और कहते हैं कि यह वरकींच की रचना है। हामोदर-न्त्र रामहण्या की किसी हस पर एक बीटा मी है।

पुष्पास्टमी—भावण शुक्त अष्टमी की इस ब्रत का प्रारम्भ होता है। यह तिथिवत है, इसके देवता शिव है। यह एक वर्ष पर्यम्त चलता है। प्रति माम भिन्न-भिन्न पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ही मैंबंध भिन्न-भिन्न नामों से शिवलों को अर्थण करने चाहिए।

पुण्यहाबशी—जब पृष्य नक्षत्र हादशों को पड़े तथा चन्द्रमा और मुक्त एक स्थान पर हो और मूर्य कुम्म राशि पर हो तब ब्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव की अथवा अकंके बासुदेव की पूजा करनी चाहिए।

पुष्पक्षत-पह नशकत है। सूर्य के उत्तरायण होने पर गुक्त प्रवास में ऋदिनिधिंद का इच्छूक व्यक्ति कार ते कम एक राजि उपवास एखे तथा स्वाधीपाक (बटलोई भर की अवदा चावाल हूप में) बनाये। तदनन्तर कुबेर (पन के देवता) की पुता करें। पकाये हुए स्थालीपाक में से कुछ अंदा, जिसमें गुद्ध नबनीत का मिश्रण हो, किसी काहण को खलाया जाय तथा उनसे निवेदन किया जाय कि वह 'समुद्धिर्मवर्तु' इस मन्त्र का प्रति दिन जय करे और तब तक जय करें जब तक अगला पुष्प नशकत न आ जाय। बाह्मणों की संस्था तानी वाले पुष्प नशकतों के कम से बदली जायोंनी और यह नृद्धि पूरे वर्ष होंगी। वती को केवल प्रधम पुष्प नशकत दिन उपनास करने की जावस्थ-कता है। इस दत के परिणाम से वत्ती के अवर ऋदि जता समुद्धियों की वर्षा होगी।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२,८,२०,३-२२) में व्रत कं निषिद्ध बाचरणों की परिमणना की गयी है। क्रत्यकल्प-तर (३९९-४००) ने उनकी विशव व्याख्या की है, हेमादि (२६२८) ने भी ऐसा ही किया है। पुष्यस्ताल—हंमादि, बृहत्संहिता, काक्रिकापुराण के अनु-सार यह शान्तिकमं है। रत्नमाला में कहा गया है कि जिस प्रकार चतुष्पयों में रिष्ठ महान् शान्तिशाली है उसी प्रकार समस्त नक्षत्रों में पुष्य शिक्तमान् है। इस दिन किये पये समस्त कार्यों में सफलता अवस्थमानी है, चाहे चन्द्रमा प्रतिकृष्ण क्यों न हो।

पुष्याभिषेक - जगननाथजी की बारह यात्राओं में से एक । प्रति वर्ष पीष मास की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र के दिन यह उत्सव मनाया जाता है ।

पुष्यार्षद्वादशी—जब द्वादशी के दिन सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो, जनार्दन का पूजन करणीय हैं। इससे समस्त दुरितों का क्षय होता है।

पूजा—(१) देवार्जन की वो विधियाँ है—(१) याग और (२) पूजा। अस्मिहोत्र दारा अर्जन करना याग अर्थमा यज्ञ है। पत्र, पुष्प, फल, जल द्वारा अर्जन करना पूजा है।

(२) किन्ही निविचत द्रश्यों के साथ 'देवताओं के अर्चन को पूजा कहते हैं। इसमें प्राय- पञ्चोपचारों का परिम्रहण है, यथा गरूप, पूण, धूण, योग तथा मैत्रेष्ठ । एष्मों के सम्बन्ध में कुछ निरिचत निवम है, जो प्रति देथी-देवता की पूजा में प्राग्त अथवा अक्षाप्ता हैं। विश्रजों पर केतकी पूण नहीं चढ़ाया जाता, दुर्गीकी की पूजा में दूर्वी तथा पूर्वपूजा में विक्तपत्र निषिद्ध हैं। महाभिवेत में विश्व तथा पूर्व के। छोड़कर शक्क से ही अब्ज वदाया जाता चाहिए। वैसे सामाण्य सभी देवों की पूजा अथवा प्रतो की विधि के समान ही निवस है। देव अनराज, ४७-४९।

पूर्वक्यु — पवित्र यज्ञ करनेवाला एक धार्मिक प्रश्नयवाता, जो ऋग्वेद (८६७,१७) में उल्लिखित है तथा स्पष्टत अस्प्यमेष का कर्ता जान पडता है।

पूतना—राक्षमी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया जाता है। इसका वध कृष्ण ने अपने गोकुलवासकाल में किया था। महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है।

पूर्तिका—सोमलता के स्थान पर व्यवहूत होने वाला एक पौचा। तैत्ति का (२५,३,५) में इसका उल्लेख दही जमाने के साधनरूप में दुआ है।

पूना---इसका प्राचीन नाम पुष्यपत्तन था। मध्ययुगीन मराठो और पेशबाओं के समय के अवशेष यहाँ पाये जाते हैं। मोटा और भूला नदियों के सगम के पास ही देवानिकर हैं। नगर में भी भीराममन्दिर, कश्मीनारायणमस्पर तथा कई जैन मन्दिर हैं। पूना के आस्पात जी ,
कुछ वर्शनीय स्थान हैं, असे पार्वरोमन्दिर, आक्षोते,
देह, लंडोबा आरि । काशी की मति पूना गें। गंसकत के अध्ययन-अध्यायन का केम्प्र है। आयुनिक विक्वविश्वाक्य तथा प्राध्य निवासस्यान आदि की स्थापना यहाँ हुई हैं।
कुर्म—बद्धा का पर्याय । सुष्टि, विकास, विवर्तन तथा अवेक 
अस्य परिस्तरीन और विकृतियों के होते हुए भी ब्रह्म की 
पूर्णता नष्ट नहीं होती है। कौधीतिक उपनिषद (४८) 
में अजातात्र ने हसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।
हुसारथ्यक उपनिषद में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
है। उपनिषद्वास्य हैं

पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

[यह सारा बाह्य जगत् पूर्ण है, यह अन्तः जगत् मी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण हो शेष रहता है (यह विचित्र स्थित है)]।

पूर्णस्य—बस्तुसत्ताको प्रकट करने वाला एक गुण। दे० 'पूर्ण'।

पूर्णमास — पूर्णचन्द्र दिवस अववा पूर्णमासी पर्व के समय किया जाने वाला यज-उरसव। यह पवित्र और आवश्यक कर्म था, इसकी स्मृति में दान, त्रत तथा अन्य पुण्य कार्य करने की प्रया आज भी प्रचलित है।

पूर्णवतार—विष्णु के अवनार प्रापः, दो प्रकार के होते हैं, एक अद्यावतार एव दूसरा पूर्णावतार के स्वरूप तवास अववा गैद से अद्यावतार और पूर्णावतार के स्वरूप तथा कार्यों ने पार्यवय होता है। अंशावतार में प्रभिवत की नवी कला से पंद्रक कलाओं तक का मित्राव होता है। पूर्णावतार में मोलहवी कला का भी पूर्ण विकास रहता है। आशिक और पूर्ण दोनो ही अववार प्रयाप सभी जीयों के कल्याणसम्पादन के लिए होते हैं किन्तु पूर्णावतार में मान्यामा की आपतास्क, बार्धि-देविक और आधिभारीतक प्रविवय सताओं की यूर्णावार हमें हैं। अशावतार को उपकारिता एवं उपयोगिता केवल एक-देविक होती हैं। उसाहरणस्वरूप परसुराम, बुद्ध आदि को समझ सकते हैं, जिनकी कार्यकारिता एकसूची अथवा प्रकृतिक हों। पूर्णावतार भगवान् भी हुक्स समझे आते है, जिसके कार्य बहुद्शीय अववा मलावय से परिपूर्ण एवं सभी देश और काल में वूर्ण थे। अशावतार रूप में अववादित राष्ट्र में ने उप्तर आधीत के विनाश किया, किन्तु अराजकलता समायत नहीं हो सकी, अतः पुरुत्त ही रामावतार को आवधात्त्रता हुई। अतः ऐसा माना जा सकता है कि अंवावतारायतारित देवी शांतियों अपूर्ण एकी है। ये अववार कुछ माय के किए अववाद ही हितकर हो सकते हैं, किन्तु मार्वशांत्रिक कार्य में नहीं।

इसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने भी अहिसाबाद का मण्डन कर यज्ञीय हिंसाकाभी लण्डन किया और यहाँ तक कि ईश्वर और वेद काभी खण्डन कर ताल्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवो का कल्याण किया। किन्तु यह सब केवल सामयिक और एकदेशिक होने के कारण आरगे चलकर समाप्त हो गया और इसकी प्रति-क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान् शित्र को शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर वेद और यज्ञ का मण्डन तथा बीद-मत को परास्त करना पटा। इसके विपरीत पूर्णावतार रूप में अवतरित भगवान् कृष्ण ने ससार का जो कल्याण किया, उसकी प्रतिक्रिया के लिए किसी अन्य अवनार की आवदयकता नही हुई, यही पूर्णावनार की विशेषता है। सबसे महान् विशेषता यह है कि अंशावतारों में कला के आशिक विकास के परिणामस्वरूप एक ही भाव की प्रधानता रहती है और दूसरे भाव एव ज्ञान, विचार आदि की गौणता हो जाया करती है। किन्तु पूर्णावतार में इस प्रकार की कोई विशेष बात नही होती, ये कर्म, उपासना, ज्ञान, इन तीनो की लीला से पूर्णतया युक्त ही रहते हैं।

पूर्णावतार की विदोपता यह है कि इसमें ऐरवर्ध एव माधुर्य दोनो शांक्तयों का पूर्ण रूप से समावेश रहता है। अशावतार में बीनो आक्तियों की समानता नहीं होती, किसी में ऐरवर्ध का प्राधान्य तो किसी में माधुर्य का प्राधान्य रहता है।

पूर्ण अवतारा ने आधिभीतिक, आधिर्देषिक और आध्या-रिक्त पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियों समान और पूर्ण तुन्दर होती हैं। इतमें आधिभीतिक पूर्णता होने के कारण बदावर्ण और तौन्यर्ण की पूर्णता, आधिर्देषिक पूर्णता होने के कारण शास्त्र और ऐक्यर्ग की पूर्णता, आध्यात्मिक पूर्णता होने के कारण ज्ञान एवं ऐस्थर्य की पूर्णता, काष्यात्मिक स्वाभाविक है। इसी कारण भगवान् पूर्णबहा श्री कृष्ण अध्यारम, अधिदैव और अधिभूत तीनो सत्ताओं से परि-पूर्णवे।

पूर्वाहिति — यज समाप्त होने पर जो अन्तिम आहृति दी जाती है उसे पूर्णाहृति कहते हैं। इसमें घृतपूर्ण नारियळ, फूल, ताम्बूळ आदि खुव में रखकर विस्तृत सन्त्रपाठ के साथ जानन में अपित किये जाते हैं।

पूर्णिमावत-(१) समस्त पूर्णिमाओं को बूप, दीप, पूण, कल, लब्दन, नैदेखादि से पार्वती उमा की पूजा और सम्मान करना चाहिए। गृहस्तीमानी केवल रात्रि में भोजन करे, यदि वह समस्त पूर्णिमाओं को वत न कर सके तो कम से कम से कम सार्विती पूर्णिमाओं को वत न कर सके तो

- (२) श्रावणी पूर्णिमा को स्नतकर्ता उपवास रखे और इन्द्रिय निग्रह करके १०० बार प्राणायाम साधे। इससे वह समस्त पापो से मुक्त हो जायगा।
- (३) कार्तिकी पूर्विमा के दिन महिलाएँ अपने घर क्षत्रका उलान की दीवार पर चिन वचा उमा की आकृ- दिवा दिवा सीचे। तदनन्तर इन दोनी देवों की गन्धास्त- पुजादि से पूजा करते हुए गन्मा अचवा गन्में के रस से देवार बस्तुएँ चढ़ाएँ। तिकरहित साद पदार्थ नक विधि से साथ बस्तुएँ चढ़ाएँ। तिकरहित साद पदार्थ नक विधि से साथ बाद । इन यत से सोमान्य की प्राप्ति होती हैं। पुज्योकत—इस बत से देवी के रूप में पुज्यों का पूजन होता हैं।
- पूर्त 'पूर्त' या 'पूर्ति' शब्द ऋप्वेच (६१६,८८,८४६, २१) तथा अन्य सिह्ताओं में उचहर का बोधक है, जो प्रोहित को बोबाओं के बदके में दिया जाता था। आगे बजकर 'हस्ट' के साथ इसका प्रयोग होने लगा, तब हसका अर्थ 'जोकोगकारी भासिक कार्य—कुछ, बाग, तालाब, सहक प्रभाशाल, पायाला निर्माण यादि हो गवा। इस्ट (यह) बन्हस्ट कल बाला होता है; पूर्व बृन्ट कल बाला भासिक किया के ये से प्रभाग अन्न है।
- पूर्वपक्ष--तार्किक वाद में प्रतियोगी भिद्धान्त का यह पूर्व अथवा प्रथम प्रतिपादन हैं। उत्तर पक्ष इसका खण्डन करता है।
- पूर्वभीमांसा—पड्दर्शनों में अन्तिम युग्म 'मीमासा' के पूर्व-मीमाना तथा उत्तरमीमांसा ये दो थाग है। पूर्वभीमांसा ययार्थतः दर्शन नही है; वास्तव में यह वेदो की छानवीन है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है। यह वेद के प्राथमिक

वंश वर्षात् यश्च भाग से सम्बन्ध रखता है, जबकि उत्तर-भीमांसा उपनिषद् भाग से । उपनिषयों का बेद के अन्तिम वंश से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमांसा को बेदान्त भी कहते है तथा पूर्वभीमासा को कर्ममीमांसा कहते हैं।

पूर्वमीमांना में वेदोक्त घर्म के विषय की लोज तथा कर्म के विवेचन डारा हिन्दुओं के धार्मिक क्तंब्य की स्वापना हुई है। वर्षाणाठी यशक्तांओं के सहामतार्थ स्वापित हुई यी तथा आज तक सनातनी हिन्दुओं में डिजो की माग्दांक है। यह वेदान्त, सास्य तथा योग के समान संन्यासपर्म की खिला नहीं देती.

पूर्वभोमांताशास्त्र (अ्त्र) के प्रशेता जीतिशि ऋषि है। हम पर तबर स्वामी का भाष्य है। कुमारिक भट्ट के रिकन्-वार्तिक और 'क्षांक्रवार्तिक' मी हसती व्याख्या के रूप में प्रसिद्ध है। माथवाचार्य ने भी 'जैमिनीय न्यायमाठा-स्त्तिर' नामक एक ऐसा ही बन्य रचा है। मीमासा पार्टिक्स में प्रशोत का स्तिन्तुत विवेचन है, इससे उसे यक-विद्या भी कहते हैं।

मीमांसाका ताल्विक सिद्धान्त विलक्षण है। इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनों में होती है। आत्मा, ब्रह्म, जगत् आदि का विवेचन इसमें नहीं है। यह केवल वेद अथवा उसके शब्द की नित्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मन्त्र ही देवता है, देवताओं की अलग कोई सत्ता नहीं। 'भाट्टदीपिका' में स्पष्ट कहा गया है कि फल के उद्देश्य से सब कर्म होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म द्वारा ही होती है। कर्म और उनके प्रतिपादक वचनो (बेदमन्त्रो) के अतिरिक्त ऊपर से और किमी देवता या ईरवर को मानने की आवश्यकता नही है। मीमांसको और नैयायिको में भारी मतभेद यह है कि मीमासक शब्द को नित्य मानते है और नैयायिक अनित्य । सांख्य और मीमासा दोनों अनीक्वरवादी है, पर वेद की प्रामा-णिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि साख्याचार्य प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन मानते हैं और मीमासक उसे नित्य अर्थात् कल्पान्त में भी नष्ट न होने बाला कहते है।

इस शास्त्र का 'पूर्वभीमामा' नाम इस अभिप्राय से नहीं रखा गया कि यह उत्तरमीमासा से पूर्व बना। 'पूर्व' कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है। पूर्वमीमीससूत्रम व्हस्की रचना ६० पू० पांचवीं-चीची शतास्त्री में वीमिति ऋषि द्वारा मानी जाती है। यह बारह कच्चावों में विभक्त है। विविच विवय विभक्त्यों में विभक्त हैं। सम्पूर्ण अधिकरणों की संस्था नी सी सात (९०७) है। प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हैं। समस्त मूत्रों की सस्था दो हुजार सात सी पैतालीस (२०४५) है। प्रत्येक अधिकरणा में पोच भाग होते हैं—(१) विषय (१) संद्या (३) पूर्व पत्र (४) उत्तर पद्य (५) विखान । धन्य के तात्पर्यानार्ण के लिए (१) उपक्रम (२) उप-संहार (३) अप्यास (५) अपूर्वता (म्बीनारा) (५) कल उद्देश्य (६) अप्वाद (माहास्थ्य) और (७) उपपत्ति

पूर्वाधिक -- सामवेद की राणायनीय संहिता के पूर्वाधिक और उत्तराधिक दो भाग है। गहले भाग में ग्राम्यगीत एव अरण्यगीत है, दूसरे भाग में उन्हगीत तथा उद्यागीत संगृहीत है।

पूर्वीह्र--विन के प्रथम अर्घ भाग का बोधक शब्द । देव-कार्य के लिए यह काल उपयुक्त माना गया है।

प्रातःकाल उठते ही धार्मिक हिन्दू पृथिवी की निम्ना-द्धिन मन्त्र से प्रार्थना करता है .

समुद्रस्तां बेंबि । पर्वतस्तनमण्डले । विज्युपति नमस्तुन्यं पादस्यां क्षासस्य में ।। पृषु (पृषि, पृषी) —आद्य व्यवस्थापक और क्षासक । इनका विद्योव करके कृषि के बनुसम्थाता तथा दोनो विद्यो (मनुष्य तथा पशुर्वा) के स्वामी के रूप में वर्णन किया

गया है। इनका एक विरुद 'वैन्य' अर्थात् वेन का पुत्र है। इन्हें प्रथम अभिविक्त राजा कहा गया है। पुराणों में पृथु की कथा का विस्तार से वर्णन है। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कथा कही गयी है। ब्रह्मा ने राज्य संचा-लन के लिए एक संहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता थी। विष्णु ने अपने तेज से विराजकी उत्पत्तिकी। किन्तु विराज और उसके छ वंशजों ने राज्य करने से इन्कार कर दिया। वेन अन्यायी राजा हुआ। ऋद ऋषियों ने राज-सभामे ही उसका वधाकर दियाएव उसकी दाहिनी भुजाकामन्यन करके पृथुको उत्पन्न किया। पृथुने न्यायपूर्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञाकी। विष्णु, देव-ताओं, ऋषियों और दिक्यालों ने उनका राज्याभिषेक किया। संसार ने पृथु की नर देवताओं में गणना की और देवताके समान उनकी पूजाकी। पृथु आदर्श राजाके प्रतीक माने जाते है।

प्युध्यका बीरैश्वस—यह दूरेश्वा का आत्मज था, जिसका उल्लेख पञ्चवित बाह्मण (२५१५३) में नागयक केएक उदगाता परोहित के रूप में हथा है।

के एक उद्गाता पूर्रोहित के रूप में हुआ है।
पृथ्वीचन-निक्की एक उपगृश सावस्या की
उत्पत्ति से सिक्क दो भागों में दें गये: (१) महिबचारी तथा (२) सिहा । सहिजचारियों की छः शासार्षे
हुई, जिनमें १७३८ दि० (लगनग) में गृह रामदास के
पृत्र पृथ्वीचन्द ने 'मिम' नामक शासा गी नीम डाली।
पृष्कु -अववेद में उद्भृत एक मर्प। अवदमेष के बहिलपश्चों को तारिक ता में यह भी सीम्मिशन १। अवदमेव
(१ २०,१) के अनुमार दक्का चर्म दिवीय नुस्ववान

होता था।

प्रिम — ऋत्वेद में विजित बादकरूपी गाय। मनतो को कह
तथा पृथ्वित (गी) का पृत्र कहा गया है। वास्तव में
विभिन्न रोगे के झझावाती बादको का यह नाम है।

सक्ता अस्त्राचीय के ब्रिजियाओं की ताकिका में उक्किंबत

पुबत्—अदयमेष के बिलपजुओ के तालिका में उल्लिखित एक पशु । निकक्त (२.२) में इसका अर्थ 'चितकबरा हरिण' बताया गया हैं।

पेरियतिषक्वावािय—नम्म आलवार् ुके प्रत्थो मे से, जो चारां बेदो के प्रतिनिधि है, 'पेरियतिष्वन्दादि' अधर्यवेद का प्रतिनिधित्व करता है। पेज़राज-अश्वमेध यज्ञ के बिलपशुओं में से एक जम्मु। यह पक्षी अर्थ का बोचक है किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान इससे नहीं होता।

पैक्रल उपनिषद्—एक परवर्नी उपनिषद् ।

पैठण-प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो औरंगावाच ( महा-राष्ट्र से वनीम मील दूर है। यह शानिवाहन की राजधानी और महाराष्ट्र का प्राचीन विदाक्तिन सी था। यही सत एकताव का वास्तवान एवं उनके आराष्ट्र भगवान का मन्दिर है। कहते हैं कि यही गोदाबरी के नागवाट पर मंग जानेक्टर ने भैसे के मूल से वेदमन्त्रों का उच्चारण कराया था। प्रसिद्ध मंत कुष्णवरार्णक का पर भी ग्रही है।

पैरमकार ( शास्त्रा )—अवर्ववेद की एक प्राचीन शाला । इसके गरमण की इस्तिजीस्त प्रतिलिपि १९३० विश्व में कस्मी? से प्राप्त हुई थी। शीनक शास्त्रा से इसकी गरमध्यवस्था में पर्याप्त हुई थी। शीनक शास्त्रा से सिहता का आठवी तथा नवी भाग नया जान पडता है, जो न तो माख्यायन में न किसी और वैदिक संग्रह में उपलब्ध है। देश पियन्तार ।

पोकिपकोवह—तमिल गैवो के चौरह सिद्धान्तशास्त्रों में से एक 'पोकिपकोवड' हैं। इसके रचयिता उमापति शिवाचार्य हैं, जो चौदह सिद्धान्तशास्त्रों में से आठ के रचयिता हैं।

पॅगलमास—निमल प्रदेश का एक विशेष प्रतोत्सव।
महाराष्ट्र के गणेगोशम्ब, बङ्गाल के दुर्गोत्सव, उडीवा की रवयात्रा के ममान इविड प्रदेश में 'गींगलमाम' पर्व का बढे उत्साह से आयोजन किया जाता है। यह उत्तर भारत की मकर संक्रान्ति या 'विचडी' का दूसरा कप ही।

पौरन्वरखत—पुरस्दर (इन्द्र) का अत पक्क्षमी को इसका अनुपान होता है। बती को विज्ञ की गजह या निजरही से हारिक निज्ञ कि हारिक हा निजरही से हारिक अने इस कि स्वाहित तथा उन पर अकुव महिन महानद में अवकंक्षत करना चाहिए । हानी दन्दर का बाहन है। उनको रक्त कहन से आक्क्षादित करके क्यों मुग्य तथा स्वच्छ भौत बस्त्रों सहित सान में दे देना चाहिए । इसने दनत कि हम कि स्वाह्म । इसने बती इन्द्रजोक में बहुत समस्त्र का साम करना हो।

भौतकता—बृहरारथ्यक उन में इस शब्द का उस्लेख भाषवाल एवं पृषित आति के सक्स्यों के लिए हुआ है। स्मृतियां के अनुसार पुरुष्क निश्चस अवदा गृह रिता तथा अभित्रकस्या का पुत्र हैं। इसकी गलना वर्णसंकर जातियों में की गयी है। किन्तु पौतकस एक जाति हो सकती है। संभवतः यह सम्य जाति है, जो जयानी जन्मुओं को पकड़ने का काम कर अपनी अभिवका चलाती थी।

पौक्करस — नीतरीय प्रातिशास्य में उस्ति लिया हुआ शामिल इत्य पौक्कि के हुआ हिला हुआ शामिल इत्य पौक्कि के हुआ है। नृह्त्विहिला में सांवरसर (अ्योतिको की योग्यता तथा साम्यर्थ की परिपणना करते हुए बरालाया गया है कि उसे सांतिक तथा पौक्कि किया तो ने हुआ में सांवर है कि उसे सांतिक तथा पौक्कि हुआ है कि उसे सांतिक तथा पौक्कि हुआ है कि उसे सांतिक इत्य मार्ग है कि उसे पार्म हुआ है कि उसे पार्म हुआ है कि पौक्कि के लिए होते हैं, शानितक इत्य में हैं होता है का योगित इन्य मार्ग है कि पौक्कि के प्रात्म के इत्य मार्ग हुआ हुआ होते के उत्य मुस्स अववा उत्काओं के पत्रक है होने वाले अनिष्ट के निवारणार्थ किया जाता है। निर्णयान्त, ४८ तथा इत्यक्तव्यक से तैनवाला है है निर्णयान्त, ४८ तथा इत्यक्तव्यक से तैनवाला है है अपनाय त्रीतिक विषदाओं के निवारणार्थ किया क्या साम्याला गृह्म आता है। निर्णयान्त, ४८ तथा इत्यक्तव्यक से तैनवाला है धर्माण हम्म प्रात्म है विपदा के विचारणार्थ किया क्या प्रात्म हम्म हम्य ।

शिकरसंहिता--- राखराज माहित्य मे १०८ सहिताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें से पौष्कर, वाराह तथा बाह्य संहिताएँ सबसे प्राचीन है। किन्तु कुछ विद्वान् पद्मसहिता के तथा कुछ लक्ष्मीसहिता को प्राचीन मानते हैं।

प्रकरणपश्चिका — प्रमाकर के शिष्य झालिकनाम (७०० ई०) द्वारा विरचित यह ग्रन्थ प्रभाकर की मीमांसापणाली का अभिनव वर्णन प्रस्तृत करता है।

प्रकरिता—पनुबंद से उद्भुत पुरुषसेष का एक बिलबीय। हसका ठीक अर्थ अनिविषत है । तित्तरीय ब्राह्मण से मासण ने इसका वर्ष मिन्नों में कुट उत्पन्न कर ने नातान्वार लगाया है, किन्तु मैकडोलक तथा कोच के सतानुमार इसका अर्थ 'छिडकने बाला' अथवा 'छामने बाला' सम्ब

है, जिसका उपयोग यजो में होता था। प्रकाश-अधार्यायं वल्लभ के पुष्टिमार्गीय तीन संस्कृत ग्रन्थो

में एक तत्त्वदीपनिवन्ध हैं, ओ उनके सिद्धान्तों का मंक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रम्थ के साथ 'प्रकारा' नामक प्राञ्जल गद्य भाग एवं सबह संधित रचनाएँ सम्मिलित है।

प्रकाशास्त्रिम—बारह्वी शताब्दी के मध्य में आचार्य रामानुन का आविभवि हुआ या और उन्होंने शाह्यूर स्त का नहें कठोर शब्दों में बण्डन किया। उस समय शाह्यूर सत को पुष्ट करने की बेच्टा प्रकाशास्त्रमृति ने की थी। इन्होंने पप्पादावार्यकृत पर्यक्तारिका पर पर्यक्तारिका-विदय्ण नामक दोका की रचना को। अहते जसत् में यह टोका बहुत मान्य है। बाद के आचार्यों ने प्रकाशास्त-मृत्ति के वाबस प्रमाण के रूप में उद्धृत किसे हैं। परस्तु इन्होंने अपना परिचय कड़ी नहीं दिया। ऐसा माल्य होता है कि ये दसवी शताब्दी के बाद और तेर्द्धुकी शताब्दी के पहले हुए थे। इनका अन्य नाम प्रकाशानुमव भी या और इनके गुढ़ का नाम अनन्यानुमन या, ऐसा

प्रकाशात्मयति-दे० 'प्रकाणात्ममृति' ।

प्रकाशस्मा — एक प्रसिद्ध वृत्तिकार। इन्होंने क्वेताश्वतर एवं मैत्रायणीयोपनिषद् पर दार्शनिक वृत्तियाँ लिखी हैं।

प्रकाशास्त्र—वेदाननिम्द्वान्तमुक्तावको प्रत्य के रचिता। ।

इनके गुव आनार्य आतानस्य वे। त्यप्यय वीक्षित्र
वे सिद्धान्तरेकां में इनके मत का उन्केख किया है। ये
विद्यारच्य के गरवर्ती से, क्योंकि वेदान्तिप्रदात्तवपुक्ताः

वकी में कहीं-कही इन्होंने 'पञ्चवशी' के पद्यों को उत्तर
किया है। अतः इनका बीवन काल पण्डहवी शताब्दी
होना चाहिए। इसके निवा इनकी बीचन सम्बन्धी और
कोई पटना मही कही जा बक्ती ।

बेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण यहच हैं। इसकी विवेचनर्गाली बहुत युक्तियुक्त और प्राञ्जल हैं। इसमें गद्य में विचार करके पण्या में सिद्धान्त-निरूपण विचा गया है। इसके ऊरर अप्यय्य दीलित की 'सिद्धान्तदीपिका' नाम की एक वृत्ति है।

प्रकाश्यानुमव-दे॰ 'प्रकाशात्ममूनि' ।

अक्टीत—साल्य शास्त्र में चार प्रकार से पदामों का निकल्पण किया गया हैं: (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, (३) प्रकृति-विकृति उपयक्ष्म और (४) प्रकृति-विकृति दोनों से पित्रा । गुल प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति नहीं हैं। महत् से आरम्म होनेवाले सात तस्त्र प्रकृति और विकृति दोनों हैं। जानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महामृत और मम से सोलह केवल विकृति हैं। पुष्य न तो प्रकृति है, न

सहदायि सम्पूर्ण कार्यों का जो मूल है वह मुख प्रकृति है, उसके प्रचान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर हैं। प्रकृति का और कोई कारण नहीं है इसी लिए इसको मूल प्रकृति कहा जाता है।

प्रकृति और पुष्प दोनों को साक्य से अनादि माना जाता है। इसी प्रकृति से सम्पूर्ण जगत् का विकास हुआ है। प्रकृति से सम्पूर्ण जगत् का विकास हुआ है। प्रकृति को प्रकृत हुआ है। इस सिद्धान्त को 'सक्कार्यवाद' कहते हैं। एक ही मृत्य प्रकृति से विश्व के विविध परार्थ उत्पन्न होते हैं। इसका कारण है प्रकृति से विश्व के विविध परार्थ उत्पन्न होते हैं। इसका कारण है प्रकृति से तीन गूणी—स्वय, रु, तम का होना। विविध अनुपारों में इन्हों के साम्प्रअण से विभिन्न बस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। विकासप्रक्रिया जस समय प्रारम्भ होती हैं जब प्रकृति का प्रकृत साम्प्रअप होता है। जिन्तु इस प्रक्रिया में ईक्सर का कोई भी हाथ मही हैं। पृष्य को प्रसार और मुख्य करते के लिए प्रकृति अपना कार्य प्रारम्भ करती हैं। जब पृष्य घा होकर अपना स्वर्थ प्रह्मान लेता है तब प्रकृति स्वर्थना ने ती है।

प्रकृति-पुरुषक्त — भीन शुन्ल प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता है। इससे उपवास का विधान है। पुग्लमूक्त से गम्बादि सहित अतिनदेव का पूजन करना चाहिए। अगित समा हो। से कर में पुरुष तथा प्रकृति पूजे जाने चाहिए। वे हो बागुदेव तथा अलगी भी है। श्रीतृक्त से लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। सुवर्ण, प्लत तथा ताम्न का दान् ४१८

करना चाहिए । द्वती को भी तथा दूच का ही बाहार करना चाहिए। एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। इससे बदी की सभी सासारिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं तथा अन्त में बहु मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है।

वस्तुतः प्रगाय वैदिक छन्य का नाम है, जिसकी प्रथम पंक्ति में बृहती अथवा ककुप और फिर सतोबृहती की मात्राएँ रखी जाती हैं।

प्रजापति-वैदिक ग्रन्थों में वर्णित एक भावात्मक देवता. जो प्रजा अर्थात् सम्पूर्ण जीवधारियो के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु एव शिव का हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान है। इन तीनो को मिलाकर त्रिमृति कहते है। ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा शिव (छद्र) सहार करने वाले कहे जाते हैं। वास्तव में एक ही शक्ति के ये तीन रूप हैं। इनमें बद्धा को प्रजापति, पितामह, हिरण्यगर्भ आदि नामों से बेदों तथा बाह्मणों में अभिहित किया गया है। इनका स्वरूप धार्मिक की अपेक्षा काल्प-निक अधिक है। इसी लिए ये जनता के धार्मिक विचारी को विशेष प्रभावित नहीं करते। यद्यपि प्रचलित धर्म में विष्णु तथा शिव के भक्तों की संख्या सर्विषक है, किन्तु तीनो देवो; ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को समान पद प्राप्त है, जो त्रिमूर्ति के सिद्धान्त में लगभग पाँचवी शताब्दी से ही मान्य ही चुका है। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्रजापति की कल्पनामें मतान्तर है, कभी वेसृष्टि के साथ उत्पन्न बताये गये है, कभी उन्हीं से सुष्टि का विकास कहा गया है। कभी उन्हें ब्रह्मा का सहायक देव बताया गया है। परवर्ती पौराणिक कथनों में भी यही (दितीय) त्रिचार पाया जाता है। ब्रह्मा का उद्भव ब्रह्म से हुआ, जी प्रथम कारण है, तथा दूसरे मनानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक हो है, जबकि ब्रह्मा को 'स्वयम्मू' या अज ( अजन्मा ) कहते हैं।

सर्वसाधारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१५) में उद्धृत है, यह है कि स्वयम्भू की उत्पत्ति प्रारम्भिक अञ्चकार से हुई, फिर उन्होने ने जल की उत्पत्ति की तथा उसमें मीजारोपण किया। यह एक स्वर्ण-अण्ड नन यसा, निससे वे स्वयं ही बहुा अण्वा हिरण्यामें क्य में उत्पन्त हुए। किन्तु दूसरे मतानुसार (ऋत्येव, पुण्यस्त १०-८०) प्रारम्म में पुरुष चा तथा उसी से विश्व उत्पन्त हुआ। वह पुष्य देवता नारामण कहलाया, जो शतपथ बाह्यण में पुरुष के ताय उद्युत् है। इस प्रकार नारामण मन् के उपपृंक उदरण के बह्या के सद्दश है। किन्तु साथारणत. नारामण तथा विश्व एक माने जारे है।

फिर भी सृष्टि एव भाग्य की रचना अवधा द्वारा हुई, ऐसा विश्वास अभ्यन्त प्राचीन काल से अब सक चला आया है।

प्रवासिक्वत — नियमपूर्वक सन्तानीत्यस्ति ही प्रवासिक्वत है। प्रकाशितिक्वत् (१.१३ वचा १५) में यह कवन है 'विवस ही प्राण है, राति प्रजासिक का भोजन है। जो लोग दिन में सहवास करते हैं, वे मानो प्राणी पर हो आक्रमण करते हैं और जो जीग रात में सहवास करने है, वे मानो बहा चर्च बत का पालक करते हैं। जो लोग प्रजा-पतिव्यत का आवष्ट करते हैं, वे (एक पुत्र नया एक पुत्रों के रूप में) सन्तानोत्यावन करते हैं।'

प्रका—प्रकृष्ट ज्ञान या बुद्धि । अनुभूति अयवा अन्तर्दृष्टि से बास्तविक सत्ता—आत्मा अथवा परमास्मा के सम्बन्ध में जो ज्ञान उत्पन्न होना है, बास्तव में वही पज्ञा है। प्रकान—प्रसार बुद्धि अयवा चेतना। दे० 'प्रजा'।

रामतापनीय उपनिषद् में 'ओम्' के अर्थ और महस्य का विशव विवेचन पाया जाता है।

प्रजब उपनिषद्---एक परवर्ती उपनिषद्, जिसमें प्रणव का निरूपण और माहात्म्य पाया जाता है।

प्रणववर्षण-- तृतोय श्रीनिवास (अठारहवीं शती पूर्वार्ध में) द्वारा रिचत यह ग्रन्थ विशिष्टार्ढेत मत का समर्थन करता है।

प्रणववाद — इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अपवा नाद को हो ब्रह्म यो अन्तित तत्व मानकर उसकी उपासना की जाती है। किसी न किसी रूप में दानी योगसाचना के अन्यासी शब्द को उपासना करते हैं। यह प्रणाली जाति प्राचीन है। इपान के रूप में इसका मूल बेदमन्त्रों में वर्तमान हैं। इपान के रूप में इसका मूल बेदमन्त्रों में वर्तमान हैं। इसका प्राचीन नाम 'स्कोटबाद' मी है । छठो सताब्दी में 'साव्यादेतवाद' का प्रवर्तान किया था। नाम सम्प्रयाप में भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया है। बरनदासी पत्थ में भी शब्द का प्राचाय्य है। आधुनिक सदमार्गी राधास्त्रामी सरसारी लोग शब्द को हो उपासना करते है। प्रणवीपासना— के प्रणववाद'

प्रणामी सम्बदाय—इसका जुढ नाम 'परिणामी सम्बदाय' है। इसके प्रवर्गक महात्मा प्रणानायको परिणामावादी बैदान्ती थे, जो विशेष कर पन्या (मध्य प्रदेश) में रहने थे। महाराज अन्नाल पर्वे कुंगना पृक्ष भानते थे। ये अपने के। महाराज अन्नाल पर्वे कुंगना पृक्ष भानते थे। ये अपने के। मुसल-गानो का नेहें दी, ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुओ का कि करवार कहते थे। महाराज कि मसाना ने साहायों भी किये थे। मबंधमं समन्वय इनका उद्देश्य था। इनका मत राभाइल्लोपानक निम्माक्तिय बैच्यावो से मिन्नता-जुकता था। ये गोलोकवासी भगवान कुरूण के सम्बम्भाव की उपासना का उपदेश देते थे। प्रणानाचनी ने उपदे-सारामक प्रन्य और सिद्धान्तासम्ब वाणियां कारणी मिन्नित समुक्ता भागा में रची है। इनकी विषय परम्परा का भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुगामी बैच्यव मुकरात, राजस्थान और बुन्देश्यकण्ड में अधिक पाये आते है। है। आपना और है। है। आपना से यो ती है। है। आपना से स्वा

प्रतिज्ञाबार्यं—श्रीवैष्णव अमन्ताचार्य द्वारा विरचित १६वी शताब्दी का एक ग्रन्थ ।

प्रतिप्रस्थाता—बाह्मण ग्रन्थों में यज्ञ विश्वियो, पुरोहितों की संख्या तथा प्रकार में बहुत विविधता विखाई पड़ती है। विविध यज्ञों के लिए विलिध माम व मुणों बाले पुरोहित बावश्यक होते थे। जैसे वातुमस्य यज्ञ के लिए प्रति-प्रस्थाता' नामक पुरोहित की आवश्यकता होती थी। इसका बाब्टिक अर्थ है 'दुबारा स्थापना करने वाला।'

प्रतिल्ब्स — (१) विशेष प्रकार से स्वापना । मन्दिरों में मूर्तियों के पषराने को प्रतिष्ठा कहा जाता है । देवप्रतिष्ठा के अन्तर्गत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है ।

(२) जयर्ववेद (६ ३२, ३; ८. ८, २१, शास्त्राठ आ॰ १२ १४) के एक पिरच्छेट में इस शब्द का प्रमोग सर्म के किसी विशेष जयं में हुजा है। सम्मावतः इसका मिन्दर का गर्भगृहः अनिप्राय है। गृह अवना वास अर्य भी जसंगत नहीं प्रनीत होता है।

प्रतिकातिषितः—चेत्रपतिष्ठाः के समय, पर्व और आपर्काल में नियमित रूप से पूर्वियों का अभिष्कं करना मन्दिरों में आज भी प्रवर्षित है। इसके नियम अनेक पद्धतिस्था जिल्लों गये हैं जिन्हें पूजाविधि अथवा प्रतिष्ठाविधि कहते हैं। अभिषेक विशेष कर दृष्ध अयवा मिन्न-मिन्न प्रकार के जल, मृगु, सब्य इच्यू, दीमक क विल की मिट्टी आदि से भी होता है।

प्रसिस्तर्ग-पुराणों के अन्तर्गत उनके पञ्च लक्षण, विषय या प्रक-रण माने गये हैं (१) वर्ष (सृष्टि) (२) प्रतिसर्ग अर्थात् सृष्टिक का विस्तान, लग्न और फिर सं सृष्टि (३) सृष्टि की आदि बंगावली (४) मन्यन्तर (५) वंगानृत्वरित। मृतिमर्ग का शाब्दिक अर्थ हैं 'पुन सृष्टि' अर्थात् विदय-सृष्टि के अन्तर्गत सण्डश सृष्टि और प्रलग्न की परम्परा।

प्रतिकृती—सोलह ऋषियों की तालिका में उद्दृश्त उद्गाता का महायक पुगेदित। इमका उल्लेख कई सहिताओं तथा बाह्यणों में हुंबा है किन्तु ऋष्वेद में यह अब्द नहीं पाया जाता। इसका कारण यह है कि तब तक यंत्रों का अधिक विस्तार नहीं हुंबा था।

प्रतिहारसूत्र — कृक् मन्त्र को साम में परिणत करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से मूत्रम्मय है। इनमे से एक का नाम पञ्चविधमूत्र तथा दूसर का प्रति-हारसूत्र है। ये अन्य कात्यायन ढारा रिचत कहलाते है।

प्रत्यका---इन्द्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति + अक्ष = आंखो (इन्द्रियों) के सामने)। न्यायदर्शन में चार प्रमाणो के अन्तर्शत इसको प्रथम प्रमाण माना है। चार्वाक दर्शन में प्रस्यकाको ही एक मार्क प्रमाण मानते हुए अनुमान, उप-मान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों का प्रत्याक्यान किया जाता है।

प्रस्थितिका — 'तत्ता-इटन्ताबगाही' ज्ञान; सुदीर्घकालिक प्रयास से सिख्ड हुए को पहुचानना। काक्यीर वीं वस्त में अफ का मोछ पित्र के साथ तादास्य अर्थात् प्रस्थितिका नामक नियति पर निर्भर है। यह उस्त अक्या का नाम है जब भक्त को प्यान में शक्ति के माध्यम से जिब को अनुभूति होती है। इन शब्द को ब्यूत्पति है 'जीत + अभि + जा', जिसका अर्थ है जानना, तहवानना, स्मरण करमा। प्रत्य- पित्राक्षण के नाम्यम से इसका अर्थ है 'जीव और बहा के नाहास्य का जान'।

प्रस्यभिक्ताकारिका—दसवी शताब्दी में उत्पलाचार्य द्वारा विरचित यह प्रन्थ सोमानन्यरचित 'शिवदृष्टि' प्रन्थ की शिक्षाओं की व्याख्या उपस्थित करता है।

प्रथमिकाव्यांन—एक दार्शनिक सम्प्रदाय । इसके अनुवायों काश्मीरक शैन होते हैं। इसके अनुसार महेरनर ही जगत् के कारण और कार्य सभी कुछ है। यह संस्थार माध शिन-मय है। महेरनर ही जाता और जानस्वरूप है। घट-पटादि का जान भी शिवस्वरूप है। इस दर्शन के अनु-सार पूजा, पाट, जप, तण आदि की कोई आवश्यस्ता गही, केनल इस प्रविभाग अपना जान की आवश्यस्ता है कि जीन और ईस्वर एक है। इस जान की प्राप्ति हो मुक्ति है। जीवारना-परमास्मा में जो मेद दीक्ता है वह प्रमाह । इस दर्शन के मानने वालों का विश्वसाह है कि जिस मनुष्य में जान और क्रियाशिक है, बही परने-दवर है।

प्रस्यभिज्ञाविर्माशनी-—यह दसवी शताब्दी के आचार्य अभि-नव गुप्त द्वारा लिखित ग्रन्थ है। यह 'प्रत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखा गया माध्य है।

प्रत्यभिकाविय्तिवियांशनी — आचार्य अभिनव गुप्त (१०वी शताब्दी) द्वारा लिखित एक विस्तृत टीका, जो प्रत्य-भिजाकारिका' के ऊपर है।

प्रविक्षणा—िकसी वस्तु को अपनी दाहिनी आंर रखकर धृमना। यह षोडद्योपचार पूजन की एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक किया है जो पवित्र वस्तुओ, मन्दिरों तथा पवित्र स्थानों के चारों ओर चलकर की जाती है। काश्यों में ऐसी ही प्रविक्षण के लिए पवित्र मार्ग है जिससे यहाँ के सभी पुष्पस्थल चिरं हुए है और जिस पर वाणी चलकर काशी मान की प्रविक्षणा करते हैं। ऐसे ही प्रविक्षणा-मार्ग मयुरा, अयोध्या, प्रयाग, लिककुट आदि में हैं।

प्रदक्षिणा की प्रया अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही इससे व्यक्तियो, देवभूतियों, पवित्र स्थानों को प्रभावित करते या सम्मानप्रदर्शन का कार्य समझा जाता रहा है। शतपय बहुत्य में यज्ञमण्य के जारो ओर साम में अलला जज्जार लेकर प्रदक्षिणा करने को कहा नया है। मृह्यसूत्रों से मृहिनमीण के निष्चत किये गये स्थान के चारों ओर जल छिडकते हुए एव मन्द्र उच्चारण करने हुए तीन बार पूमने की जिथि लिली गयों है। मनुस्मृति में विवाह के समय बखू को अलिक वे चारो और तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है।

प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण वार्मिक विचार सूर्य की दैनिक वाल से निगंग हुआ है। जिस तरह सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है, उसी प्रकार के मार्ग से चलकर परिचम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार हिन्दू धार्मिक विचारकों ने तदनुष्ट अपने धार्मिक हत्य को बाधा विच्न विहीन भाव से मस्पादनार्थ प्रदक्षिणा करने का विध्यान किया। शतप्य बाह्यण में प्रदक्षिणामन्द-स्क्रम कहा भी गया है: "सूर्य के समान यह हमारा पवित्र कार्य पूर्ण हो।"

प्रवत्त-परम्परानुसार द्वापर यूग के अन्त में आलबारों के तीन आवार्य हुए-पोइहे, प्रदत्त एवं पे। प्रदत्त का जन्म तिस्वननमलायी (श्रीअनन्तपुरम्) नामक स्थान में हुआ था।

प्रविच—श्यवंवेद (१८ २.४८) मे इसे तीसरा तथासबसे ऊँचा स्वर्गकहा गयाहै, जिसमें पिनृगण रहते हैं। कौधीतिक ब्राह्मण (२०१) में सात स्वर्गों की तालिका में इसे पद्धाप्त कहा गया है।

प्रबोक्यत- अयोदशी को संध्याकाल के प्रथम प्रहर में इस तत का अनुस्तान होता है। जो इस समय भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणों में कुछ निवेदन करता है, वह समस्त संकटों और पापों से मुक्त हो जाता है। इस इत में पूजा के अनन्तर एकभक्त (एक बार भोजन) किया जाता है।

प्रश्नुल-महाभारत के नारायणीयापास्थान में वर्णित चतु-स्पृहसिद्धान्त के अत्तर्गत नायुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रयान, प्रयान से अगियद तथा अनिष्ठ से बहुत की उत्पत्ति मानी गयी है। सांस्थार्यान में संकर्षण तथा अन्य तीन का निमानश्चित तत्वों से तादाल्य किया गया है:

वासुदेव : मूलतत्त्व (पर बहा) संकर्षण महत्तत्त्व प्रकृति प्रदामन : मनस्

अनिकद्धः अहङ्कार अह्माः भूतोकेरचयिता।

बासुदेव कृष्ण का नाम है, संकर्षण अथवा बलराम उनके भाई है, प्रयुक्त उनके पुत्र तथा अनिक्द उनके पौत्रों में से एक हैं। इनका एक सामृहिक पुत्र बना जिया गया और उसका 'ब्यूह' नाम रक्त दिया गया है। दे॰ 'ब्युह'।

प्रपञ्चमिष्यात्वानुमानकाण्डनटीका—यह माघ्व वैष्णव जय-तीर्याचार्य द्वारा विरवित हैतवादी तार्किक ग्रन्थहै।

इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी है। प्रपञ्चिमध्याबादखण्डन---मध्याचार्य द्वारा विरचित एक दैतवादी वेदान्त ग्रन्थ।

प्रवश्चारतम्त्र--इम नाम के दो ग्रन्थ है, प्रथम शङ्करा-चार्यकुन तथा दूसरा परापादाचार्य कृत । ये अद्वैत वेदान्त के आधार पर उपामना का प्रतिपादन करते हैं ।

प्रपितमार्थ— यक्तिमार्ग का एक विकसित रूप, विसका प्राहुर्माव विशाण भारत में १३वी शताब्दी में हुआ । देवता के प्रति क्रियाग्यक प्रेम व्यवचा तत्कीनता को भक्ति कहते हैं, जबकि प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्ण आत्मसम्पर्ण है। दिशाण भारत में रामानुनीय बैष्णव विचारचारा की दो सालाएं है: (१) बडणकरूड (काञ्जीवरम् के उत्तर का भाग)। यह शाला अक्ति को लिफ प्रयव देती है। (२) तेन्कळ्ड (काञ्जीवरम् के दिशाण का भाग ), यह शाला प्रपत्ति पर अधिक वल देती है। बडक्कळ्ड शाला के सदस्यों की तुलना एक किंप-शिव्ह के जाती हैं जो अपनी मा को पत्ने रहता है और वह उसे लेकर कूरती रहती है (बानरी पृति)। तेन्कळ्ड सो लांके सदस्यों की तुलना एक किंप-श्रित हो से लाती है जो वर्णनी मा को पत्ने रहता है तार हो लेकर कुरता रहती है (बानरी पृति)। तेन्कळ्ड शाला के सदस्यों की तुलना गार्जीरिखालु ते की

वाती है, वो बिन्कुल निष्क्रय रहता है और उसे मां (बिन्जो) अपने शुक्ष में बबाकर चलती है (विज्ञाल) मृति) । एतत्वें एक्ट्रें पर्कट-न्याय' तावा 'मार्कीर-स्थाय' के हास्यास्थ्य नामों से भी लोग पुकारते हैं। बोनों के प्रति उपास्थ देव की पृष्टि कमत्र: 'महेतुक रूप' तथा 'निहंतुक रूप' की रहती है। इसकी तुलना पावचार्य वार्मिक विचारकों की 'सह-पोणी रूप' तथा 'स्वतः अनिवार्य रूप' से साथ की वा सकती है।

जो व्यक्ति प्रपत्तिमार्ग खहण कर लेता है उसे 'प्रपत्न' अवया प्रत्मात्त कहते हैं। प्रपत्ति मार्ग के उपरेक्षकों का कहना है कि ईस्तर पर निरन्दन एकतान च्यान केन्द्रित करना (जिक्की भक्तिमार्ग में आवद्यकता है त्रीर जो भूक्ति का ताथन है) मनुष्य की सबोंगरि घानत बृत्ति और विकेत के तिश्रिता है हो सम्प्रत्म है, जिससे अधिकांक मनुष्य करे नहीं उत्तर सकते। इतिकार ईवर ने अपनी करणावीलता के कारण प्रपत्ति का मार्ग प्रकट किया है, जिससे किया की आता का जया बंध को अध्यात है। इसमें किया जाति का जया बंध को अध्यात ही है। यदापि यह मार्ग दक्तिण मारत में प्रक्रा जिया हा, किया है। समर्थ किया प्रत्म परवर्ती काल में उत्तर मार्ग या मुझ-युमा के के केन्द्रस्यल में मी हुआ तथा इसके अवलम्ब से जनेकों पिषण वरण्यासों संते।

इस विचार का और भी विकसित रूप 'आचायांभिमान' है। आचार्य मनुष्यों को ईश्वर का मार्ग प्रवश्तित करता है अतः पहले उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती हैं।

प्रयन्त---जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लिया हो, उसे प्रपन्त कहते हैं। दे॰ 'प्रपत्तिमार्ग'!

प्रपादान—चैत्र शुक्त प्रतिपदा को इस प्रत का प्रारम्भ होता है। सभी जनों को गर्मियो के चारो मासो में जल का दान (प्याऊ लगाना) करना चाहिए। इससे पितृगण सन्तुष्ट होते हैं।

प्रगेष—पञ्चिषञ्च बाह्यण (८४१) में उल्लिशित एक पीपे का नाम, जो सोम के स्थान पर व्यवहृत होता पा। स्थोषणकोहय— संस्कृत साहित्य का आध्यासिक नाटक। नवी-समबी सताब्दी तक बेदान्तीय ज्ञानच्च विद्वानों तक ही मीमित थी। स्यारहवी शताब्दी में नाटक, काव्यादि के रूप में भी बेदान्ततस्व को समझाने का प्रयास आरस्म हुआ। अनुराहो के नन्द्रेल राजा कीरित्वमी के समाशित कुण्यामिश्र ने ११२२ वि० के लगनग प्रवीप-नम्द्रीदय नामक नाटक तिचना की। इस ब्राम्य में लेखक ने प्रयास का अच्छा वार्शनिक प्रतिमा का अच्छा परिलय वित्त वार्ति एवं वार्शनिक प्रतिमा का अच्छा परिलय विता है।

'प्रवोधनक्योदय' का शाक्तिक अर्थ है जान रूपी क्षार आ जा उदय । वास्तव में यह अंदार के प्रकोधन और अज्ञान से जीवारमा की मुक्ति का रूपक है। नाटक के पात्र मन की गुरूम भावनाएँ तथा वास्तवाएँ है। इसमें दिखासा गया है कि किस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को जागुत कर वेदास्त, श्रद्धा, विचार तथा अवस्य सहकारों तत्वों की वहायना से भानित, अक्षान, राग, हेय, कोभ आर्थि को वराजित करती है। इसके पदचात् प्रवोध अथवा ज्ञान का उदय होता है। फलस्वक्य जीवारमा बहुस के साथ अपने तादास्म्य का अनुभव करता है, सम्पूर्ण कभी का त्याम कर संन्यास प्रहुण करता है। इसमें बेक्जबस्य और अईत वेदान्त का माहास्म्य दर्शाम गया है। पात्रो के क्यांभक्तम में बौद, जैन, चार्वाक अमिस सम्प्रदायो का मनोरक्जक वित्रण प्रस्तु किया गया है।

प्रबोधपरिशोधिनी —पद्मपादाजार्य कृत पञ्चपादिका के ऊपर प्रबोधपरिशोधिनी नाम की एक टीका नरसिंहस्बरूप के शिष्य आस्मस्वरूप ने लिखी है।

प्रवोधकत — कार्तिक शुक्ल पात्र में विष्णु तथा अन्याम्य देवों का चार माध बाद बाया त्याम कर उठना प्रवोध कड्छाता है। विश्ववाद यह है कि वर्षा में देवनाण शयन करते हैं, वर्षा समाप्त होने पर निदा से उठते हैं। यह अवसर उत्सव का होता है। इसके पदचान् ही मानवों के राजा, विजय, ज्यवसाय आदि वृत्त कर्म प्राप्त होते हैं।

प्रवोक्ति एकावशी—कारिक शुक्ल एकादयी। हरिययिनी एकावयी (आषाड शु॰ ११) को विष्णु तयम करते हैं और बार मान बाद कार्तिक से प्रयोधिनी एकादयी को उठते हैं, ऐसा पुराणो का विषाम है। विष्णु हावज आदि-गर्में में एक हैं। मूर्च के वेषाच्छान और सेयमुक्त होने का यह रूपक हैं। प्रयोधिनी एकादयी का उत्तरम बहुत हों। प्रसिद्ध हैं। इस विधि को कर रक्षा जाता है, उत्यादा का

वडा महत्त्व है। सायंकाक लिपे-पते स्थल में बीप जलाकर विष्णु भगवान को अगाया जाता है और ईख, सिंघाडे, शहबेर बादि नये शाक-फल-कन्द भोग लगाये जाते हैं. तलसीपजन होता है। चार्मिक जन प्राय इस उत्सव के बाद ही गन्ना, बेगन आदि का सेवन आरम्भ करते हैं। अमाकर--पूर्वभीमांसा के इतिहास में सातवीं-आठवी शताब्दी में वो प्रसिद्ध विद्वान् हुए : (१) कुमारिल, जिन्हें भट कहते हैं और प्रभाकर, जिन्हें गर कहते हैं। दोनों ने शाबर माध्य की क्याख्या की है, किन्त भिन्न-भिन्न रूपों में, और इस भिन्नता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 'गुरुमत' और 'भाद्र मत' के नाम से प्रचलित हो गये। प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बहती' शबरभाष्य का तदनरूप भाष्य है, वे गवर की आलोचना नहीं करते। कुमारिल का मत शबर से अनेक स्थलों पर भिन्न है। प्रभाकर का समय ठीक ज्ञात नहीं होता, किन्तु ये एवं कुमारिल आठवीं शती के प्रारम्भ में हुए थे।

प्रभावत — मान्यता ऐसी है कि इस ब्रत में कोई व्यक्ति अर्ध मास तक उपबास करके बाद में दो कपिछा गौ दान करता है, वह सीधा ब्रह्माकोंक को बाता है और देवो द्वारा सम्मानित ब्रोता है। देव सल्यपराण, १०१.५४।

प्रमास — पश्चिम भारत के सौराष्ट्र देश का प्रसिद्ध वीव तीयं, इसके साम कैण्या परम्पाएएँ भी जुट गयी हैं। द्वादश ग्योतिर्जिङ्कों में प्रवस्त सोमानाच प्रभासक्षेत्र में हैं। पह स्वान लङ्कुजीश पासुपत मत के जैसो का केन्द्रस्थण रहा है। इस स्थल के पास हो श्री छुळण को जरा नामक स्थाप का बाण लगा था। यह बैच, बैच्छाब दोनों का महातीर्थ है। इस स्थान को बेरावल, सोमानाचपाटण, प्रभास, प्रभास-पट्टम (परान) आदि कहते हैं।

प्रभासमाहतम्य स्कन्यपुराण से उद्गत इस प्रभासक्षेत्र के माहातम्य में यहाँ के देवदर्शन-पूजन की फलश्रुति है।

प्रमुक्तिक्रुलीला—प्रसिद्ध कन्तर भाषा के लिङ्गायत प्रन्य 'प्रमृक्तिक्रुलीला' का तसिक भाषा में शिवस्त्रकारा स्वामी ते १७वी शताब्दी में पद्मानुबार किया, जो सभी सेवी हारा समावृत्त है। यह पूराण कहलाता है तथा सर्मिक हतिहास के माच-साथ अजन-पूजन के नियमों का भी स्मर्म क्लुकत है। यह समय के साथी अल्लाम प्रभु के जीवन पर विशेष कर आधारित है। इसके रचयिता यामस्स और प्रकारकाल १९१७ विक है। प्रमान्ध्रयाम ४२३

प्रमा—भान्तिरहित यथार्थ ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना को प्रमा कहते हैं। दे॰ 'प्रमाण'।

प्रमाज्ञान—वैदेखिक मतानुसार ज्ञान के दो भेद हैं—प्रमा और अप्रमा । यथार्थ ज्ञान प्रमा और अयथार्थ, भ्रान्त ज्ञान अप्रमा कहलाता है।

प्रमाण——याय वर्षनं का प्रमुख विषय प्रमाण है। यथार्थ जान को प्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो सायन हैं ज्यांति विसके द्वारा यथार्थ ज्ञान का जो सायन हैं जाता है। गीतम ने यथार्थ ज्ञान के चार प्रमाण गाने हैं-(१) प्रत्यक्ष (२) जनुमान, (३) उपमाल और (४) प्रायः। हमने ज्ञारमा, मन, इन्द्रिय और वस्तु का संयोग रूप जो प्रमाण है वहीं प्रत्यक हैं। इस ज्ञान के ज्ञापार पर किंद्र ज्ञान होते हैं। जेंदी का जनुमान कहते हैं। जैसे हमने वराबर देशा हैं कि जहाँ पूर्जा रहता है वहां अस्ति रहती है। हसकिए पुत्रों को देखकर जनि भी उपस्थिति का जनुमान किया जाता हैं।

गीतम का तीसरा प्रमाण उपमान हैं। किसी जानी हुई बस्तु के सादुष्य से न जानी हुई बस्तु का सान जिस प्रमाण से होता है बद्दी उपमान है। जैसे नील गाय गाय के स्वाम होती हैं। चीचा प्रमाण से हाक्य, जो आस वचन ही हो सकता है। स्वाय दर्शन में ऊपर लिखे चार ही प्रमाण माने गये है। मीमानक और वेदान्ती अर्था-पत्ति, ऐतिहा, सम्भव और अमाव ये चार और प्रमाण मानते हैं। नैशायिक इन्हें अने चारों प्रमाणों के अन्तर्यत समझते हैं।

प्रमाणपद्धति—यह माध्य सप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचार्य (१५वो शताब्दी) द्वारा विरिचत एक ग्रन्थ है।

प्रमाणमाला--आनन्दबोध भट्टारकाबार्य (१२वी शताब्दी) के तीन प्रत्य, न्यायमकरन्द, प्रमाणमाला एव न्याय-द्योपावली प्रमिद्ध है। तीनो में उन्होंने अडैत मत का विवेचन किया है।

 प्राप्यमः । (६) बृद्धिः अस्ताःकरण की वह भी तरी दिनिया स्थिक द्वारा सब बस्तुओं का बान होता है। (७) प्रवृत्तिः बचन, मन और शरीर का स्थागराः (४) दोषः जिसके द्वारा अच्छे या बुरे कामो में प्रवृत्ति होतो है। (९) प्रेत्यमावः पूप्तजंम्य । (१०) फलः : युल्यनुं ल का संबेदन या सनुत्रवः । (१२) दु.स. पीडा, कलेशा। (२२) अपवर्गः दुःस से अस्यस्त निकृति जयवा मुक्ति।

इस मुची से यह न समझना चाहिए कि इन बस्तुओं के क्रांतिरिक कोर प्रमाण के पिषय या प्रमेय नहीं ही सकते। प्रमाण के ब्रांत बहुत सां वाते निक्क की काली है। तर गोतन ने अपने सूत्रों में उन्हों बानी पर विचार किया है, जिनके जान से अपवर्ग या मोल की प्राप्ति हो सके। प्रसेयरस्ताव्य—चालकृष्ण सट्ट द्वारा रांचत यह प्रस्य बल्कामार्चार्य के पुल्टिस सम्बदाय का है। इसका रचनाकाल रूपिण के काममा है।

प्रमेयरत्नावली-आचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यह ग्रन्थ गौडीय वैष्णयों के मतानुसार लिखा गया है।

प्रमेयसागर—श्रीवैष्णव मतावलम्बी यज्ञमूर्ति कृत यह ग्रन्थ तमिल भाषा में हैं।

प्रयाग—गङ्गा-यमुनाके सगम स्थल प्रयागको पुराणो (मत्स्य १०९.१५, स्कन्द, काजी० ७४५; पद्म ६२३ २७-३५ तथा अन्य) में 'तीर्थराज' (तीर्थों का राजा) नाम से अभिहित किया गया है। इस सगम के सम्बन्ध में ऋष्येद के खिल सूक्त (१०७५) में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण (काले) और व्वेत (स्व**च्छ**) जल वाली दो सरि-ताओं का सगम है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण करताहै। पुराणोक्ति यह है कि प्रजापनि (ब्रह्मा)ने आहुति की तीन वेदियाँ बनायी यो-कुरुक्षेत्र, प्रयाग और गया। इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है। माना जाता है कि यहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती (पाताल से आने बान्ती) तीन सरिताओं का सगम हुआ है। पर सरस्वती का कोई बाह्य अस्तित्व दृष्टिगत नही होता। मतस्य (१०४.१२), कूर्म (१३६.२७) तथा अग्नि (१११.६-७) आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके उसका नामोज्वारण करता है तथा वहाँ की मिट्टी का अपने शरीर पर आलेप करता है वह पापमुक्त हो जाता है। वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है तया

देह त्याग करने वाला पुनः ससार में उत्पम्न नहीं होता। यह केशव को प्रिय (इस्ट) है। इसे त्रिवेणी कहते हैं।

प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (८७ १८-१९) में यज्धातुसे मानी गयी है। उसके अनुसार सर्वात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम यहाँ यजन किया था (आहति दी थी) इसलिए इसका नाम प्रयाग पड गया। प्राणो में प्रयाग-मण्डल, प्रयाग और येणी अथवा त्रिवेणी की विविध व्याख्याएँ की गयी है। मतस्य सथा पद्मपुराण के अनुसार प्रयागमण्डल पाँच योजन की परिधि में विस्तृत है और उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अक्बमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (शुँसी) से बासुकिसेतुतक तथा कंबल और अध्वतर नागों तक स्थित है। यह तीनो लोबो में प्रजापति की पुण्यस्थली के नाम से विख्यात है। पद्मपुराण (१४३-२७) के अनुसार 'वेणी' क्षेत्र प्रयाग की सीमा में २० धनुष तक की दूरी में विस्तृत है। वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (झूँसी) तथा अन्तर्क-पुर (अरैल) नाम के तीन कूप हैं। मत्स्य (११०.४) और अग्नि (११११२) पुराणों के अनुसार वहाँ तीन अग्नि-कुण्ड भी है जिनके मध्य से होकर गङ्गा बहती है। वन-पर्व (८५ ८१ और ८५) तथा मत्स्य० (१०४ १६-१७) में बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को 'बेणी' अर्थात दो नदियों (गङ्गा और यमुना) का संगम स्नान कहते है। बनपर्व (८५ ७५) तथा अन्य पुराणो में गङ्गा और यमुनाके सध्य की भूमि को पृथ्वीका जवन या कटिप्रदेश कहा गया है। इसका तात्पर्य है पृथ्वी का सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग ।

गङ्गा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणीसंगम को 'बोंकार' नाम से अभिहित किया गया है। 'बोकार' का 'कोम्' परब्रह्म परमेखर की और रहस्याश्मक संकेत हता है। यही मर्बसूवयदायियी त्रिवेगी का भी सूचक है। जोंकार का अकार मरस्वती का प्रतीक, उकार यमुना का प्रतीक तथा मकार गङ्गा का प्रतीक है। तीनो क्रमण प्रयुक्त, व्यानका तथा संकर्षण (हरि के गृह्) को उद्मुत करने वाली है। इस प्रकार इन तीनों का समम त्रिवेणी नाम ने विक्थात है (जिस्पालीस्तु, पृष्ठ ८)।

नरसिंहपुराण (६५.१७) में विष्णु को प्रयाग में योगमूर्ति के रूप में स्थित बताया गया है। मत्स्यपुराण (१९१.४-१०) के अनुसार स्द्र द्वारा एक कस्प के उप- रान्त प्रकथ करने पर भी प्रयाग नन्द नहीं होता। उस समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में बहु। छय बंब में, विष्णु वेणीमायव रूप में तथा शिव वटवृक्ष के रूप में आवास करते हैं और तभी देव, गंववं, गिव तथा ख्यांच पान-शक्तिमें से प्रयागमण्डल की रला करते हैं। इसीलिए मल्दयपुराण (१०.४.१८) में तीर्थमात्री को प्रयाग जाकर एक बात जिवास करने तथा संसमपुर्वक देवताओं और गितरों की पूजा करके अभीस्ट फल प्राप्त करने का विषयान है।

स्ती ककार लौर कर्म ( शिर्दामुंडन ) भी प्रयाग में सम्यव होने पर पापमुक्ति का हेतु माना गया है। बच्चो लौर विषवाने हैं हो, यहाँ तक कि सबसा परिलयों के और कर्म का भी विषान कि हो, यहाँ तक कि सबसा परिलयों के और कर्म का भी विषान कि स्वत्य ति हो, यहाँ तक कि सबसा रिवर्षों के अनुत के को ति सुन्दर वैणी नाकर, यभी प्रकार के केशविक्यास सम्बन्धी व्यवज्ञों से सबसा दिवर्षों के ताकर पति की जाजा से ( वेणी के अब्र भाग का ) और कर्म कराना चाहिए। तत्यस्वात कटी हुई वेणी को अंजली में लेकर उनके दायद स्वणं या चौदी की वेणी भी लेकर जुड़े हाथ से संगम स्वल पर वहा देना चाहिए से त्यार क्यार त्यार क्यार कार्य कोर हमारा ती साथ उत्तर ति स्वणी पाप नष्ट हो जायें ओर हमारा ती साथ उत्तर ति स्वणी पाप नष्ट हो जायें ओर हमारा ती साथ उत्तर ति स्वणी पाप नष्ट हो जायें ओर हमारा ती साथ उत्तर ति सर्व हिंद स्वणी कार्य केश रहा साथ हमारा ती साथ उत्तर ति सर्व हिंद स्वणी कार्य केश रहा साथ हमारा ती साथ उत्तर ति सर्व हिंद स्वणी कार्य निमान है।

प्रवाग में आत्महत्या करने का सामान्य रिखालत के अनुसार निषेष हैं। कुछ अपवादों के जिए ही इसकी प्रीस्साहन दिवा जाता है। बाहाण के हत्यारे, सुरापान करने बाले, बाहाण का धन चुराने वाले, असाध्य गोगी, गरीर की सुदिव में असम्पत्त हुन को रोगी भी हो, रीग के मुक्त कही सकता हो, ये नभी प्रयाग में आत्मवात कर सकते हैं। दे अ आर्तिपुराण और अनिस्सृति। मृहह्स को संवार के जीवन से मुक्त होगा चाहता हो वह भी त्रिवंशीसंगम पर जाकर वटकुत के नौथे आत्मवात कर सकती हैं। वर्लग के जिल तर्ग के साम सहस्तरण या अनुमरण का विधान है, पर याभियों के जिए यह विधान नहीं है। के नाराया, पूर्वांत , धर-५-५१। प्रयाग में आत्मवात करने वाले के पूर्वां के अनुसार मोक सी प्राप्त वात करने वाले के पूर्वां के अनुसार मोक सी प्राप्त होती है। कुमंग (१३६,६-६९) के अनुसार योगी पक्का—यमुना के संगम पर आत्महत्या करके स्वां प्राप्त

प्रकान-प्रत्यात्र्य ४२५

करता है और पुनः नरक नहीं देख सकता। प्रयाग में बैदयों और शड़ों के लिए आत्महत्या विवशता की स्थिति में यदा-कदा ही मान्य थी। किन्त बाह्मणों और कत्रियों के द्वारा आत्म-अग्न्याहृति विया जाना एक विशेष विषान के अपनसार उचित था। अतः जो ऐसा करना चाहें तो ब्रहण के दिन यह कार्य सम्पन्न करते थे. या किसी व्यक्ति को मृत्य देकर डूबने के लिए क्रम कर लेते थे। (अलबरूनी का भारत, भाग २, पु० १७०)। सामान्य धारणा यह थी कि इस धार्मिक आत्मधात से मनुष्य जन्म और मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाता है और उसे स्थायी असरत्व ( मोक्ष ) अधवा निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस धारणा का विस्तार यहाँ तक हवा कि वहिंसा-वादी जैन धर्मावलम्बी भी इस धार्मिक आत्मवात को प्रोत्साहन देने लगे। कुछ पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा बारम्भ करके रास्ते में ही व्यक्ति यदि मत्य को जात हो और प्रयाग का नाम ले ले तो उसे बहुत पृथ्यफल होता है। अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रवाग का नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मलोक को पहुँच जाता है और वहां संस्थासियों. सिद्धो तथा मनियों के बीच रहता है। प्रवचन-इसका अर्थ मौखिक शिक्षा है ( शत० बा० ११ ५७१)। धर्म में प्रवचन का बड़ा महत्त्व है। आराचार्य अथवागुरु के मुख से जो बचन निकलते हैं उनका सीधा प्रभाव श्रोता पर पडता है। अतः प्रायः सभी सम्प्रदायों में प्रवचन की प्रणाली प्रचलित है।

प्रबर—इसका उपयुक्त अयं सूचना है, विवासे अभिन को मन्त्रोपित कर यक्त के आराभ्य में उसे आबाहित करते थे। किन्तु अभिन को पुरोहित के पितरों के नाम से आमिनत करते थे, इसिलए प्रवर का तारार्थ वितरों की संस्था हो गया। आगे चलकर एक बण में प्रविद्ध पितरों की जितनी सस्था होती थी वही उसका प्रवर माना वाता या। 'मोननवरपाञ्चरी' में इसका विस्तत विवेचन है।

प्रवर्तक — किसी धर्म अपना सम्प्रदाय की नकाने बाजा। मानभान सम्प्रदाय में इस खब्द का विशेष कर से प्रयोग हुआं हैं। इस प्रम्यदाय के पूज प्रवर्तक दसानेव कहें जाते हैं, साथ ही उनका कहना है कि चार यूगों में से प्रत्येक में एक-एक स्थापक अववा प्रवर्तक होते जाते हैं। इस प्रकार वे पांच प्रवर्तक मानते हैं। पांचो प्रवर्तक को प्रव्यक्तकामी में कहते हैं। इससे सम्बाधित योग मन्त्र हैं और जब कोई इस सम्प्रदाय की दीक्षा लेता है तो उसे पौचों मन्त्रों का उच्चारण करना पडता है।

प्रवच्या—संन्यास आथम। इसका प्रयोग संन्यास या मिशु-धर्म बहुण करने की विधि के अर्थ में होता है। महामारत-काल के पूर्व प्रवच्या का मार्ग सभी वर्षों के छिए खुका था। उपनिषद् में जानभूति गृह्य को भी मोल मार्ग का उपदेश किया गया है और युवा ब्वेतकेतु को तस्य प्राप्ति का उपदेश मिला है। यदापि महामारत काल में यह बात मानी जाती बी तथापि यदापि में लोग समझने लगे कि साह्यण जीर विशेषदः चतुर्णाश्रमी हो मोल मार्ग के पात्र है। महामारत काल में प्रवच्या का मान बहुत बढ़ा हुआ जान पड़ता है। उन दिनों वैदिक धर्मियों की प्रवच्या बहुत किलन थी। बौढ़ों तथा जैनों ने उसको बहुत सस्ता कर डाला और बहुतों के लिए वह पेट मरने का साधन भात्र हो गयी।

अस्वस्यस्य — भूकण्ड या अह्याण्य का मिट जाना, नष्ट हो जाना। प्रख्य बार प्रकार के होते हैं: मैंमिसिक, प्राह्मतिक, कारपनिक और नित्य। प्रयम्प प्रलय ब्रह्माजी का एक दिन बसार हो जाने पर राजि के प्रारम्भ काल में होता है, उसे नैमिसिक प्रलय कहते हैं। दितीय प्राष्ट्रिक प्रलय तब होता है जब ब्रह्माण्य नहामकृति में बिलोन हो जाता है। तृतीय आरत्यनिक प्रलय महामकृति में बिलोन हो जाता है। तृतीय आरत्यनिक प्रलय मीगीजन जान के हारा ब्रह्मा में लोन हो जाने को कहते हैं। उस्तम्प प्रवासों का जो अहमित लय होता रहता है, उसे नित्य प्रलय में में नैमिसिक एव प्राष्टिक महामक्त्य अह्याण्डों से सम्बन्धित हो ती हैं तबा सेय दो प्रजय देहभारियों से सम्बन्धित हैं। नैमिसिक प्रलय के रामकृत्य देहभारियों से सम्बन्धित हैं। नैमिसिक प्रलय के रामकृत्य में विलागुराज्य का महामित्र हिता हैति हैं

बद्धा की जायदक्यना में उनकी प्राण्यांकि की प्ररणा क्रबाण्डयक प्रचलित रहता है, किन्तु उनकी निद्धा-क्या में समस्त जहाण्ड निर्कष्ट हो जाता है और उसकी स्थित जल-भुनकर गष्ट हो जाती है। नैमित्तिक प्रलय को बाह्य प्रजय भी कहते हैं। उसमें ब्रह्माओं जिल्ला के साथ स्थानियां में प्रमुक्त हो जाते हैं। इस समय प्रजय में भी एकने की जीकर रखने वाले कुछ योगियाण जनलोक में अपने की जीकित रखने हुए व्यानपराज्य रहते हैं। ऐसे सोयियों हारा चिन्त्यमान कमलमीन बह्या बहारायि को व्यतित कर बाह्य विवस के उदय में प्रबुद हो जाते हैं ४२६ व्यवस्थाव-समा

और पुन: समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं। इस प्रकार ब्रह्माजी के सी वर्ष पूर्ण होने के अवनन्तर ब्रह्मा भी पर-ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राकृतिक महाब्रलय का उदय होता है।

इसी कम से ब्रह्माण्डक्हित बनादि काल से महाकाल के महान् वक में परिभ्रमणधील रहती बाती है। इन प्रकारों का विस्तृत विदारण विल्युपुराणस्य प्रकारवर्षन में इष्टया है। अध्याकुत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईस्वर की विल्यानता के प्रका को विल्युपुराण सरल तरीके से स्पष्ट कर देता है:

प्रकृतिर्या मयास्थाता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी। पुरुषरचाप्युभावेती लोबेते परमात्मनि।।

[ व्यक्त एवं सम्यक्त प्रकृति और ईरवर ये दोनों ही निर्मुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व में विकीन हो जाते हैं।] यही आधिदेवी सष्टिल्प महाप्रलय है।

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सुष्टि-स्थिति-लीला का विस्तार प्रवर्तमान रहता है, ठीक उतने ही समय तक महाप्रज्यगर्थ में मी ब्रह्माण्डपृष्टि पूर्ण कप ते विलीन रहती है। इस समय जीवो की बनन्त कर्म-राधियाँ उस महाकाश के बाजित रहती है।

प्रसस्तवास —वैवीविक दर्शन के प्रसिद्ध व्यावस्थाकार लाजार्य । कणाव के सुन्तों के उत्तर सम्भावत: हन्त्री का पवार्षवां, पेयह नामक पन्य भाष्य कहलाता है, यदापि इसे वैवीविक हुनों का भाष्य मानता कठिंग प्रतीत होता है। दूचरे भाष्यों की गीली के विपरीत यह (पदार्षवमंत्रवह) वैवीविक हुनों के मुख्य विषयों पर दवतन व्यावधा जैसा है। स्वयं भाष्या के सहकर पंदार्थवमंत्रवह हो स्वयं प्रदान कहकर पंदार्थवमंत्रवह सामें व्यावधा होता है। स्वयं भाष्या न कहकर पंदार्थवमंत्रवह हो स्वावधा होता है।

इसमें इथा, गुण, कर्म, हामान्य, विशेष तथा समबाय पदार्थों का वर्णन विना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत किया याता है। कुछ सिद्धान्त को न्यायवैवेशिक दर्शन में महत्व-पूर्य स्थान रखते हैं, यथा सुंस्ट तथा प्रकल का सिद्धान्त, संस्था का सिद्धान्त, परमाणुओं के आशविक माप के स्थिय करने में बणुओं की सस्था का सिद्धान्त तथा पीलुपाक का सिद्धान्त आदि, सर्वप्रयम 'यदार्थमसंद्राह्य' ये ही उच्छितित हुए हैं। ये सिद्धान्त कणाद के वैशेथिक सुत्रों में क्षानुष्ठकक्ष हैं।

प्रशस्तपाद का समय ठीक-ठीक निष्टिचत करना कठिन

है । अनुमानतः इनका समय पाँचवी-छठी शताब्दी होना चाहिए ।

श्रमास्ता—वैदिक सज के पुरोहितों में वे एक का नाम।
छोटे यहाँ में उसका कोई कार्य नहीं होता, किन्तु पत्।
अज तथा सोमम्बस में उसका उपयोग होता है। सोमम्बस
में बहु मुख्य प्रीहित होता का सामगान में सहासक रहता
है। ऋष्येद (४९,५: ६.७९,५, ९,९५, ९) में उसे
उपवक्ता भी कहा गया है। यह नाम भी प्रवासता के सहक बर्च का चौतक है तथा यह हालिए रखा गया है। उसके मुख्य कार्यों में से एक कार्य दूवरे पूरीहितों को प्रैव (निदेख) देना भी था। उसका सन्य मार्भ मैत्रावकण था, स्वांकि उसके द्वारा गांगी जाने वालो अधिकांच स्तरिवर्गी मत तथा वशकों प्रति होती थीं।

प्रक्लेयिनव्यक् —एक अवस्वेदीय उपनिवद्। उपनिवदीं का करवेद विकास राख में हैं, किन्तु सक्ता गय प्रारम्भिक उपनिवद्। किन्तु क्षा का प्रकारम्भिक अपेणी में मैनायणीय तथा माण्ड्रक्य को राखा वा सकता है। इसने व्यक्ति विकास के अपेणी में मैनायणीय तथा माण्ड्रक्य को राखा वा सकता है। इसने व्यक्ति के का मुक तक्ष्मों पर प्रचन किये हैं। इसने कि अपनी के का मुक तक्ष्मों के सम्माधान कप में यह प्रकोगीनव्य बनी है। प्रवास के अच्छता, विच्छानियों के कथाण और विभाग, मुण्ता और उपायक्षा, अंकार ध्यानान्य्य और प्राण्य की उपायक्षी, प्रकास के अच्छता, विच्छानियों के कथाण और विभाग, मुण्ता और उपायक्ष्मा, अंकार ध्यानान्य्य की स्वच्छानियों, प्रकामिनव्यक्ष के यही छ विषय है। खक्कुरावार्य, आनन्यतीर्य, दामोदरावार्य, नरहरि, भट्ट- भासकर, रङ्गरावान्य प्रवास के स्वप्त के साथ विभाग दिस पर माम्या करीकार्य रही हैं।

प्रसाब—(१) प्रसन्तता जबना कृपा, अर्थात् भक्त के उपर भगवान् की कृपा। कर्मास्त्रत्व के अनुसार सदतत्वकर्मों का कल भोगना ही पडता है। किन्तु अक्तिमाने के अनुमा— पायों का विश्वास है कि भगवतक्ष्मपा के द्वारा पूर्व कर्मो— पाय वार्षि का अप ही जाता है। प्रपत्ति के पब्चात् भक्त का पूरा वायित्व भगवान् अपने उपर के लेते हैं। वीरार्वव मतावलिक्यों में जब बालक का जन्म होता हे तो पिता अपने गुरू को जामन्त्रित करता है। गुरू आकर अध्यक्षिमारोह को परिचालना उस शिक्षु को लिङ्गायत बनाने के लिए करता है। ये आठ बर्ग हैं— गुरू लिङ्ग, विमूति, स्द्राल, मन्त, जङ्गम, तीर्थ एवं प्रसाद, वो उसकी पाप से रक्षा करते हैं। यिव को प्राप्त करने के मार्ग में लिङ्गायतों को छः अवस्थाओं के मध्य जाने के मार्ग में लिङ्गायतों को छः अवस्थाओं के मध्य जाने करा स्वार्थ होना प्रसाद, प्राथलिङ्ग, शरण तथा सेवय।

(२) देवताओं को अर्पण किये गये नैवेख का नाम भी प्रसाद है, उसका कुछ अंग भक्तों में बौटा जाता है।

प्रमू — वैविक प्रत्यों के उल्लेखानुसार नयी वास या पीचे, जो यज में प्रयुक्त होते थे। साधारणतया अब यह जननी का पर्याय है।

प्रमुक्ति—स्वायंभुव मनु और शतक्या की पृत्री। विष्णुप्राण के सातवं अव्यादा में कथित है कि ब्रह्मा ने विषवरचना के परवाण्य क्यों साना ही अवेक सात्रीक पृत्र उटरान्न किये, जी प्रजापति कह्नुकार्य। इनकी सक्या तथा नाम पर सभी पुराण एकमत नहीं है। फिर उन्होंने स्वायम्भुव मनु को जीवो की रहा के लिए उत्पन्त किया। मनु की पृत्री प्रमृति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ जो बनेक वेवास्मालों के पूर्वज बने।

प्रस्तर—वैदिक ग्रन्थों के अनुसार यज्ञासन के लिए बिछायी हुई घास।

हुई घास ।

प्रस्तोता—यज्ञ के उद्गाना पुरोहित का सहायक पुरोहित ।

यह साममन्त्रों का प्रवेगान करता था ।

प्रस्थानस्य--वेदान्तियों को बोलवाल में उपिनयदों, भव-वद्गीता तथा बेदान्तपुत्र को तत्वजान के प्रभूत आपार-प्रस्य माना याद है। पष्टाच्य हो प्रस्थानस्य कहे जाने लगे। इन्हें बेदान्त के तीन लोत भी कहते हैं। इनमें १२ उपिनयदें (ईया, केन, कठ, प्रस्त, मुण्डब, माण्डब, तित्तरीय, ऐतरेय, लान्दोय्य, बृहदारप्यक, सौचीतिक तथा बेतावस्तर) अ्तिसस्थान कहलती हैं। दूसरा प्रस्थान जिले न्यायप्रस्थान कहते हैं, बहसूत्र हैं। तीसरा प्रस्थान गीता स्तिप्रस्थान कहते हैं, बहसूत्र हैं। तीसरा प्रस्थान गीता स्तिप्रस्थान कहते ही, बहसूत्र हैं। वीसरा प्रस्थान गीता स्तिप्रस्थान कहते ही, बहसूत्र हैं।

प्रस्थानवयी-दे० 'प्रस्थानवय' ।

**प्रस्थानभेद---ईर्**वर की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग। इस नाम

की मधुपुदन सरस्वती द्वारा रचित एक प्रत्य भी है। इसमें सब शास्त्रों का सामञ्जस्य करके उनका बर्दत में समाहार दिखकाया गया है। इसकी रचना १६०७ विश् से पूर्व हुई थी।

प्रद्वाबकुण्ड — कहा जाता है कि पाताल से पृथ्वी का उद्धार करते हुए हिरण्याल बच्च के पश्चात् वराह भगवान् यहाँ विलाक्ण में स्थित हो गये। यहाँ गङ्गाजी में प्रह्लावकुण्ड है। यहाँ पर स्वात करना पण्यकारक माना जाता है।

प्राव्हत — (१) प्रवृति = संस्कृत भाषा के आधार पर प्यवहृत, कषवा संस्कृत के अपभ्रंत करा में निर्मात (हेमचन्द्र)। यह क्यरित साधारण जनता की बोजनाक की भाषा थी। ब्रियर्सन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय प्राकृत के रूप में इस भाषा के तीन चरण दिखाने है। प्राथमिक का उराहरण वैदिक काल के बाद की भाषा, माध्यमिक का पालि तथा तृतीय का उदाहरण उत्तर भारत की प्रावेशिक अपभ्रंत भाषार है।

(२) इसका दूसरा अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात् संस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असम्य, जंगली या गँबार मानव के लिए होता है ।

प्राचीनयोगीपुत्र — प्राचीनयोग नामक कुल की एक महिला के पुत्र, आवार्य, को बुहतारप्यक उप० (२६२ काष्य ) की प्रथम बंदलालिका (गुरुररस्परा) में पारावर्ष के विषय कहें गते हैं। छान्दोध्य (५१३,१) तथा जीतियरिय उप० (१.६,२) में एक 'प्राचीनयोग्य' ऋषि का उल्लेख मिलता है, यही पिनुस्थक शब्द शतपथ बा० (१०६, १.५) तथा जीतियोग उ० कार में मिलता है,

प्राची सरस्वती—कुरुशेत का तीर्थस्थत, जहाँ पर सरस्वती नदी पश्चिम से पूर्वीमिमुल बहुती थी। अब ती यहाँ एक जलाश्चर मात्र शेष हैं, खास-पास पुराने अन्तावशेष पढें हुए हैं। भूनसान मन्दिर जीर्ण दशा में है। यात्री यहाँ विषयदान करते हैं।

प्राच्य-मध्य देश की अपेक्षा पूर्व के निवासी । ये ऐत० बा० (८.१४) में आतियों की तालिका में उद्दश्त हैं। इनमें काशी, कोसल, विदेह तथा सम्प्रवत: मगच के निवासी सिम्मिलित वे। शत० बा० में प्राच्यों द्वारा अपिन को दार्व के नाम से पुकारा गया है तथा उनकी समाधि बनाने की प्रधा को अपनीष्टत पिया गया है। प्राक्यसामग —सामवेद की परम्परा में एक खाला । हिरण्य-नाम के शिष्य 'प्राच्यसामम' नाम से विख्यात हुए ।

प्राजापस्य---(१) प्रजापित से उत्पन्न, अवना प्रआपित का कार्य। प्रजापित के लिए किये गये यज्ञ को भी प्राजा-पत्य कहते हैं।

(२) आठ प्रकार के दिवाहों में से एक प्राजापत्य विवाह है। इसकी जणना चार प्रकरत कारा के विवाहों में की जाती है। इसके अनुसार पति और पत्नी प्रका अपीत मन्तान के उद्देश से विवाह करते हैं और इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वर्म, अर्थ और काम में वे एक दूसरे का अविक्रमण नहीं करेंगे। यह आधुनिक 'मिलिक मेरेज' (सामाजिक अनुबन्धमुक्क विवाह) से मिलता जुलता है।

धामिक विवाह में पति और पत्नी की समता नहीं किन्तु एकता स्थापित होती है। इसमें दो व्यक्तियों की समान स्वतन्त्रता नहीं किन्तु एक का दूसरे में पूर्ण विलय है। इसके लिए किसी अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होती। दे० 'विवाह'।

प्रावापसम्बद्धतः—इस बत में इच्छू के उपरान्त एक गौ दान कर बाह्मणो को भोजन कराया जाता है। जतकर्ता भगवान् शङ्कर के लोक को जाता है।

प्राण—पुरुष जीवनवायु के पांच प्रकारो—प्राण, जयान, ज्यान, उदान तथा समान में से एक। जारप्यको तथा उपनिषदों में यह विद्यंत्र की एकता का सर्विषिक प्रमुक्त सेकेत कहा नया है। वांचो में में कभी दी (प्राण-अपान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान, या प्राण-ध्यान होते हैं। किन्तु जब ये सभी एक साथ प्रमुक्त होते हैं तब दनका वास्त-विक अर्थ निविच्य नहीं होता। व्यापक रूप में 'प्राण' ज्ञानेन्द्रिय या चेतना को प्रकट करता है। प्राण शब्द कभी कभी केकल ख्वास का साधारण अर्थ बीच कराता है, किन्तु इसका उचित अर्थ दवाम का आदान-विसर्जन है। रिणायाम किया में प्रति आव अंतिक तहीं होता हो स्वापन किया में स्वापन का आदान-विसर्जन है। रिणायाम किया में यही आव अर्थानत है। रिणायाम किया में प्रति आव अर्थानत है। रिणायाम किया में यही आव अर्थानत है।

प्राणतस्य — जिस आन्तरिक मुश्य शक्ति द्वारा द्वय अनत् से जीवारमा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे प्राण कहत् है। यह प्राणविक्ति हो स्यूक प्राण, अपान, ज्यान, समान एवं उदान नामक पद्ध बायु एवं उनके घनंत्रय, कुकक, कूर्म आदि रूप न होकर इन सक्की अञ्चातिका है।

एक ही प्राणशक्ति पाँच रूपों में विभक्त होकर प्राण,

अपान, व्यान इत्यादि नामो से हृदय, नामि, कण्डादि स्थानो में स्थित पञ्च स्थूछ वायुओं का सचालन करती है।

इस दृश्य ससार के समस्त पदायों के दो मेद किये जा सकते हैं, जिनमें प्रथम बाह्याश एवं द्वितीय जान्तरांश हैं। इनमें जान्तरांश सुद्दमशक्ति प्राण है एवं बाह्यांश जड़ है। यह अंश बृहदारण्यकोपनिषद् में भी निर्दिष्ट है। इसी विषय को बृहदारण्यकभाष्य और भी स्पष्ट कर देता हैं। यथा—

कार्यात्मक जड़ पदार्थ नाम और रूप के द्वारा घरीरा-वस्था को प्राप्त करता है, किन्तु कारणमृत सुरूम प्राण उसका धारक है। अत. यह कहा जा सकता है कि यह सुरूम प्राणविक्त हो एकत्रीमृत स्थूक शक्ति। ( घरीर ) के अन्दर अवस्थित न्हकर उसकी संचालिका है।

इस सुक्ष बांक प्राण के दारा ही राखीकरण ने पृथ्वी, कल, अनि आदि स्थूल पञ्च महाभूतों की उत्पिति होती है। इसी सुक्ष प्राणवािक की सहिमा से अणु-रासाणुओं के अप्धर आकर्षण-विकर्षण के द्वारा ब्रह्माण्ड की स्थित-दादा में मूर्य-और चन्छमा से लेकर समस्त बहु-उपहर व्यादा अपने अपने स्थानों पर स्थित हुते हैं। समस्त कर पदावं भी इसी के द्वारा कठित, तरल अथवा वासवीय क्य से अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह सकते हैं। इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड की मृष्टि और

प्राणशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छाविक्त से ही मानी जाती हैं, जो समिष्ट और अ्थिट रूपो से स्वबहृत होती है। बगोकि यह समस्त जगत् परमेश्वर के संकल्प मात्र से प्रसूत है अत. तवन्तवंतिनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर की इच्छा से उदभुत है।

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र आदि के माध्यम से सृष्टिका विकास एव ऋतु संवालन और उनका परिवर्तन आदि प्राणशक्ति द्वारा ही होता है।

मूर्य के साथ समिष्टिभूत प्राण का सम्बन्ध होने पर ऋतुपरिनर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं संसार की रक्षा तथा प्रक्यादि सभी कार्य सम्रांट प्राण की श्रामित हो सम्यन्न होते रहते हैं। प्राण की इस सराधारियों व्यक्ति को छान्योंच्य उपनिषद अधिक स्वष्ट कर देती हैं। यथा—जिस प्रकार रचकक की नामि के उपर चुककक्ष (अरा) स्थित रहते हैं, उसी प्रकार प्राण के उपर समस्त विषय आधारित रहता है। प्राथ का आदान-प्रदान प्राण द्वारा ही होता है। प्राथ पिकानत् जगत् का जनक, ग्रात्-वत् संसार का पोषक, भ्रातुवत् समानता का विश्वासक, भिगनीवत् स्नेह संबारक एवं आश्वायंवत् नियमफक्ता है।

श्विस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्य कर्मवारियों को विभिन्न ग्राम, नगर बादि स्थानों पर स्थापित कर उनके द्वारा उन-उन स्थानों का शावन कार्य कराता है, उसी प्रकार प्राण भी ज्वनने वहा से उत्तरन स्थाप्ट दुस प्राणों को जीवशरीर के विभिन्न स्थानों पर प्रतिक्रित कर शरीर के विश्वय कार्यों का संवासन कराता है।

इस प्रकार यह सब प्राणयांक्ति की क्रियाकारिता का ही परिणाम है, जिसके ऊपर चराचर जगन् का विकास आधारित है।

प्राणतीयिको तन्त्र —तानित्रक साहित्य के अन्तर्गत इस प्रन्य का संकलन समस्त शाक्त उपामना विधियों का सम्रह कर पं० रामतीय भट्टाचार्य ने १८२१ ई० में किया।

कर पर पंतानाय सुरावा न (८२१ हुए में क्या) मामनाय-परिणामी (प्रणामी) मध्याय (एन वेक्णव उप-सम्प्रवाय) के प्रवर्तक महात्मा प्राणनाय परिणामवादी बेदानती थे, विशेषतः ये पन्ना में रहते थे। महाराज छन-साल इन्हें अपना गुरू मानते थे। ये अपने को मुसलमानो का मेहरी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का किल-अवतार कहते थे। मध्यसंसमन्य इनका लक्ष्य था। इनका सस बज के निम्बार्कीय बैच्णवों से प्रभावित था। ये गोलोकवासी भगवान् कुल्ल के साथ सक्ष्य भाव की उपासना करने की शिक्षा येते थे। इनके अनुयागी बैच्लव गुजरात, राजस्थान और बुन्देलसण्ड में अधिक पावे जाते हैं। देठ 'कुल्ज्यम साहब 'या। 'प्रणामी'

प्राणिलङ्क — लिङ्गायतो के छ आध्यात्मिक विकासो मे चतुर्यक्रम पर प्राणिलङ्ग हे।

प्राणानिसहोत्र उपनिषद् — परवर्ती उपनिषदों में से एक। इसका भाष्य १४वी शताब्दी के अन्त में महात्मा शङ्करानन्द तथा नारायण ने लिखा।

प्राचायाम---प्राच (क्वास) का आयाम (नियन्त्रण)।
मन को एकास करने का यह मुख्य साथन माना जाता
है। यौनिक प्रणाली में इसका महत्त्वपुणं स्थान है।
अष्टाङ्गयोग (राजयोग) का यह चौषा अङ्ग है। हस्योग में प्राणायाम की प्रक्रिया का वह चौरारा हुआ है। प्राणायाम की प्रक्रिया का वहा विस्तार हुआ है। प्राणायाम के तीन प्रकार हैं: (१) पूरक (हवास को मीतर के बाकर फेक्सेट को भरता) (२) कुम्मक (दवास को भीतर देर तक रोकता) बौर (३) रेचक (दवास को बाहुर निकालना) बौर पोगवर्धान! महास्वातनाम-प्रातःस्वान निवास प्राप्तिक कृत्यों में आवश्यक माना गमा है। मनुष्य को बढ़े तड़के उठकर स्नान करना बाहिए। विष्णुपमीतर (६४८) इस बात का निर्देश करता है कि प्रतःस्वान उस समय करना चाहिए जब उचीयमान तूर्य की बादीयमा प्राप्त मों छा जाये। स्नान का सामाय मन्द्र है:

गञ्जे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । काबेरि नर्मदे सिन्छो जलेऽस्मिन् सन्निधिन्तृह ।।

स्नान करते समय हिन्दू इस बात की भावना करता है कि भारत की समस्त नवियों के जल से वह पवित्र हो रहा है।

प्रातिकाष्ट्य—चेदो के अनेक प्रकार के स्वरों के उच्चारण, पदों के कम और विच्छेद आदि का निर्णय शाला के जिन विवेध-विचेध परणी द्वारा होता है उन्हें प्रातिशास्त्य कहते हैं। प्रातिशास्त्यों में ही मूलतः शिला और ब्याकरण दोनों पाये जाते हैं।

प्राचीन काल में वेदो की सभी जालाओं के प्रातिज्ञास्त्रो का प्रचलन या, परन्तु अब केवल ऋग्येद की शाकल शासा का शौनकरचित ऋकप्रातिशास्य, बाजसनेयी शास्त्रा का कात्यायन रचित वाजसनेय-प्रातिशास्य, साम-वेदीय शास्त्रा का पृष्प मनिरचित सामप्रातिशास्त्र्य और अध-र्वप्रतिशास्य की शौनकीय चतुरच्यायी उपलब्ध है। ऋक-प्रातिशास्य मे तीन काण्ड, छः पटल और एक सौ तीन कण्डिकाएँ है, इस प्रातिगास्य का परिशिष्ट रूप 'उपलेख-सत्र 'नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता है। कात्यायन के बाजसनेय प्रातिशास्य में आठ अध्याय है। पहले अध्याय में सजा और परिभाषा है। इसरे में स्वरप्रक्रिया है। तीसरे से पाँचवे अध्याय तक संस्कार है। छठे और सातवें अध्याय मे क्रिया के उच्चारण भेद है और आठवे अध्याय में स्वाध्याय अर्थात् वेदपाठ के नियम दिये गये है। सामप्रातिशास्य के रचयिता पष्प मनि हैं। इसमें दस प्रपाठक है। पहले दो प्रपाठकों में दशरात्र, संवत्सर, एकाइ, अहीन, सब, प्रायद्वित्त और शह पर्वानसार साम-समृह की सज्ञाएँ संक्षेप से बतायी गयी है। तीसरे और बौथे प्रपाठक में साम में श्रत, आर्हभाव और प्रकृत भाव

४३० प्राप्तिवत-प्रायक्षिकस

के सम्बन्ध से विध्यासक उपदेश हैं। पौचवें प्रचाटक में बूढ और अवृद्ध भाव की अयवस्था है। कठे प्रचाटक में बहु व्यवस्था है कि सामभीत समृत्र कहीं गावा जाय और कहों, बावम और वर्णविकार आदि के साबन्य में उपदेश हैं। नवे प्रचाटक में भाव कलग है और दब्दित तथा बागे के प्रपाटकों में क्रियुक्त दिग्यंग और प्रस्ताव के कलवादि बताये गये हैं। अयवंशातिशास्त्र के अन्तर्भात की लोकीय बतुरस्याधिका है, जिसमें (१) क्या का उद्देश, परिचय, और वृद्धिः, (२) स्वर और अप्रकृत का संबोग, उदासादि कक्षण, प्रमुख, अलर विन्यास, कृत्य वर्ण, या, अभिनि-भात, नासिक्य, स्वरभित, कोटन, कर्षण और वर्णकम, (३) संदिल प्रकरण, (४) कम निर्णय; (५) पद निर्णव और (६) स्वाध्याय की आवस्यकता के सम्बन्ध में उपदेश ये छु: विषय बताये गये हैं।

प्रातिचाल्यों में से कुछ बहुत प्राचीन है तो कोई-कोई पाणिनीय सूत्री के बाद के भी है। कई पाष्टाच्य विद्वानों का मत है कि बाससनेय प्रतिचाल्य के रचने बाले कात्सायन तथा पाणिनिमुत्रों के वार्तिककार कात्यायन दोनों एक ही व्यक्ति है। बार्तिकों में बिस तरह उन्होंने पाणिन की समालोचना की है, उधी तरह प्रतिचाल्यों भी भी है। इसी से नित्यय होता है कि बालननेय प्रतिचाल्य पाणिन के मूत्रों के बाद का है। प्रतिचाल्य में विद्या का विषय अधिक हैं और व्यक्तरण का विषय प्रात्तिक है। बात्रविक प्रतिचाल्य में व्यक्तरण के सम्पूर्ण लक्षणों का अमत है, धिक्का का विषय ही प्राति-चाल्यों के उत्तर चौनकीय विश्वा में हिप प्रतिचावन हवा है।

प्राप्तिवत—जो व्यक्ति एकभक्त पद्धति से एक वर्ष पर्यन्त आहारादि करता है और भोजनसहित जलपूर्ण करुश दान करता है, वह एक कल्प तक शिवस्रोक में वास करता है।

प्रायाध्यस्य —वैदिक ग्रन्थों में प्रायाध्यस्य और प्रायाध्यस्य दोनों शब्द एक ही अर्थ में पाये आते हैं। इनसे पाप-मोचन के लिए पार्मिक इत्य अथवा तप करने का बोच होता है। परवर्ती माहित्य में 'प्रायाध्यस्य अब्द ही अधिक प्रचलित है। इसकी कई अपूरासियाँ बतायी नयी है।

पिक्रमकारों ने इसका स्मूलिसन्त अर्थ 'आयः ( = सप्),

सिल' ( = वृढ संकर्प) अर्थात् तप करने का वृढ सकस्य

किया है। याअवस्थरमृति (३ २०६) को बालम्मट्टी टीका

में एक वकोकार्ढ उद्वृत है, जिसके अनुसार इस सक्य की

स्मूलित 'आयः = पाप, चिक्त = चुढि अर्थात् पाप की शुढि
की वयी है (आयः पापं निर्तितन्द्रं चित्तं तस्य विशोधनम्)।

परासरमास्त्रवीय (२.१३) में एक स्मृति के आया दि

स्मृत के आया है कि प्रायंवित्त वह किया है जिसके द्वार

सनुताप करने वाले पापी का चित्त मानस्थित असन्तुलन

से (आयाः) मुक्त किया जाता है। प्रायंवित्त सम्मृतक्ती

से (आयाः) मुक्त किया जाता है। प्रायंवित्त सम्मृतक्ती

पाप ऐष्ण्डिक और अनीष्ण्य वो प्रकार के होते हैं, इस-लिए वर्मशास्त्र में इस बात पर विचार किया गया है कि योनो प्रकार के पापों में पायरिक्स कराना आवश्यक हैं का सही। एक मत है कि केवल अनीष्ण्यक पाप प्रायसिक्स से हुर होते हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए प्राय-क्वित करना चाहिए; ऐष्ण्यिक पापों का फल तो भोगना ही पडता है, उनका मोचन प्रायसिक्स से नहीं होता सन्तु १८ ५५; याज २.२२६)। दुसरे मत के अनुसार योनों प्रकार के पापों के लिए प्रायसिक्स करना चाहिए; भले ही पारकोरिक फलमोग (नरकारि) मनुष्य को अपने दुसरामिक करमक में भोग हो आयसिक्स के हारा वह सामाणिक सम्पर्क के योग्य हो जाता है (गीतम १९,७,१)।

बहुत से ऐसे अपराय हैं जिनके लिए राजदण्ड और प्रायम्बित्त दोनों का विधान समंदारतों में पाया जाता है। जैते—हरवा, बोरी, सपिष्ठ से योनिसम्बन्ध्य भोजा आदि। इसका कारण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के शारीरिक कार्यों पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी मानर्वीत्व बृद्धि नहीं होती और यह सामायिकत सम्प्रक के मोध्य नहीं बनता। जत पर्मशास्त्र में प्रायम्बित्त का विधान करते समय इस बात पर विचार किया गया है कि पाय अथवा अपराय कामतः (इस्का से) किया गया है कि पाय अथवा अपराय कामतः (इस्का से) किया गया है व्यवा अनिकशा से (अकामतः); प्रथम अपराय है यह पार्यकृत । साम ही परिकामतः); प्रथम अपराय है यह पार्यकृत विद्या पन प्रावरणवर्की-प्रैयमेथ

आदि पर भी विचार किया गता है। बादे वरिषद् बारा बिहित प्राथित्तर की अवहेलना कोई व्यक्तित करता वा तो उसे राज्य पण्ड देता था। अब चर्नवास्त्र, गरियद् और जाति सभी के प्रभाव उठते जा रहे हैं, कुछ धार्मिक परिवारों को छोडकर प्राथित्त्वर कोई पढ़ी करता। प्रायित्त्वत के उभर चर्मवास्त्र का बहुत बड़ा बाहित्य हैं। स्मृतियों के गोट तौर पर तीन विभाग हैं: जावार, व्यवहार और प्रायित्त्वत । इनके विशिक्त बहुत हो निवस्त्र घन्य और पदिवर्षों भी प्राथित्वत्त पर

प्रावरणबच्छो—यह शीतकाल में श्रोदना दान करने की तिथि है। मार्गशीर्थ शुक्ल बच्छी को देवों, दीनों तथा ब्राह्मणों को शीत निवारण के लिए कुछ वस्तुएँ (क्रम्बलादि) दान में देनी चाहिए। दे नवायरणद्धित, कालमार मान. ८४।

प्रावरकोत्सव --- मार्गशीर्थ शुक्ल षड्ठी को पुरुषोत्तम जगन्नाय भगवान की बारह यात्राओं में से एक यात्रा होती है।

प्रियमेघ — ऋष्वेद के प्रियमेधस्कत (६,४५) में यह एक ऋषि का नाम हैं, जहाँ उनके परिवार प्रियमेधस का अनेको बार उल्लेख झआ है।

प्रियासस्य — महाप्रभु चैतन्य हारा प्रचारित कोहीय सम्प्रदाय के अनुयारी एक महास्ता । नामाओ कृत 'अक्तमाल' नामक संतो के ऐतिहासिक द्वरण के ये सुप्रसिद्ध आध्यकार है। इसमे इन्होंने बजनाचा की प्राचक तीली में कवित-गयी राचना की है। इतका समय देखी डाती है। अक्त-समाज में अवताराल और उसकी प्रियादासी व्याख्या बैद-बाक्य मानी जाती है।

प्रीतिक्कत — एक बैष्णव ब्रत । इससे भगवान् विष्णु में रित और उनके लोक की प्रारित होती है। ओ व्यक्ति आयाड मास से बार मान कि तिना तेल के स्नान करता है और इसके पश्चान् व्यजन सहित सुस्वानु आय पदार्थदान में अर्थित करता है, वह विष्णुलोक को जाता है।

प्रेत—विधिक साहित्य में प्रेत (बेह से निर्गत) का मृत व्यक्ति अर्थ (शतक शान १०५२,१३) होता है। पर-वर्ती शाहित्य में इसका अर्थ प्रेतात्मा (भूत-प्रेत) होता है, बो अवारीरी होते हुए भी पूमता रहता है और औव-पारियों को कष्ट देता है। श्रेतचतुर्वशी—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस दत का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि संयोग से उस दिन मंगलवार तथा चित्रा नकत्र हो तो महान् पृष्य उपलब्ध होगा । शिव इसके देवता हैं । चतुर्दशी को उपवास करके शिवपुजनोपरान्त भक्तों को उपहारादि देकर भोजन कराया जाय; इस विन गंगास्नान से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपामार्ग की टहनी लेकर सिर पर फेरनी चाहिए तथा बाद में यम के नाम (कल १४) लेकर तर्पण करना चाहिए। इसी दिन नदीतट पर, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मन्दिरों में, स्वगृह मे, चौरस्तों पर दीप-मालिका प्रज्वलित की जाय। इस कृत्य की करने बाला अपने परिवार की २१ पीढियो सहित शिवलोक प्राप्त करता है। इसी तिथि की परिवार के उन सदस्यों के लिए लुकाटियाँ जलायी जायँ जो शस्त्रात्रात से मरे हों और बन्धों के लिए जमावस्या के दिन । व्रतकर्ती इस दिन प्रेतीपास्थान श्रवण करता है (उन पाँच प्रेतों की कथा जो एक बाह्यण को जंगल में मिले थे। 'सबल्सरप्रदीप' में इसका निर्देश है। दे० वर्षकृत्यकौमुदी, ४६१-४६७, यह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सनने तथा आचरण करने से मनुष्य प्रेतयोनि (अधरा श योनि) को वटा सकता है तथा प्रेतत्व से मुक्त भी हो सकता है। वती उन चौदह वनस्पतियों को ग्रहण करे जो 'कृत्य-चिन्तामणि' की भूमिका (प० १८) में निर्दिष्ट है। दे० राजमार्त्तग्ड, १३३८-१३४५। तिथितत्त्व, प० १२४ तथा रघनन्दन के कृत्यतत्त्व में वे १४ वनस्पति परिगणित हैं। कदाचित इसका प्रेतचतुर्दगी नाम इसलिए पहा है कि इस दिन 'प्रेतोपाल्यान' मून्ना सुनाना चाहिए ।

प्रेमरस —यह बल्लभावार्य के पुष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब-न्यित, १६वी झताब्दी के मध्य कृष्णदास द्वारा बजभाषा में रचा हुआ एक ग्रन्थ हैं। इसमें प्रेमरसरूपा भक्ति का विवेचन और वर्णन हैं।

प्रेमिक्सिस —गोडीय नैज्जव साहित्य-सम्बन्धी १७वीं शताब्दी का ग्रन्थ । इसके रचयिता नित्यानन्ददाम हैं । यह ग्रन्थ चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तृत करता है ।

ब्रे**मानन्य-स्**वामीनारायणीय साहित्य में अनेकों कविताएँ गुजराती भाषा में 'ब्रेमानन्द' द्वारा रचित प्राप्त हैं।

प्रैयमेच — प्रियमेच के वंशज। यह उन पुरोहितों का पैतृक नाम है, जिन्होने त्र्यात्रेय उद्गम के लिए यज्ञ किया था। इसका उल्लेख ऐतरेय बाह्मण (८.२२) में है। समुर्वेष छींहता में इन्हें सभी यतिषवाओं के ब्राला कहा गया है। तीन प्रैयमेध्यों का उल्लेख तीलरीय बाह्मण (१.१९) में हुआ है। गोपच बाह्मण (१.३१५) में इन्हें भारताच कहा गया है।

कोक्पोत आगम----प्रोदगीत का नाम उदगीत भी है। यह रौद्रिक आगमों में से एक है।

प्रौविस्तय —िकसी मान्यता को अवनाभाविक रूप से, बक-पूर्वक स्थातित करना। यपा अर्डेत बेसान्तियों का सन्तिम बाद अवातवाद प्रौविद्याद कहा जा सकता है, क्योंकि यह सब प्रकार की उत्तरित को, चाहे वह विवर्ष के कप से कही जाग, चाहे पृष्टिकृष्टिय पा अवच्छेद अयथा प्रतिविस्त्व के कर में, अस्वीकार करता है और कहता है को जो जैसा है वह बेसा ही है और यक विषक ब्रह्म है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन अव्यों द्वारा हो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो भाषा है, बहु देव की ही है, अर्थांत् जो कुछ हम कहते हैं यह भेद के आधार पर ही।

पत्नक प्रात्मकण — एक ती परंचान का नाम, को सर-स्वती के उद्गम स्थान से चवालीस दिन को सात्रा पर मा। इसका उल्लेख पद्धियं बाह्मण (२५.१० १६.२२), कात्यातनकीतृत्र (२५ ६७), लाद्यातनकीतृत्र (१० १७,११,१४) तथा जैसिनीय-उपनिषद् बा० (४ २६ १२) में हुआ है। ऋष्वेदीय आखन औ० सू०,१२ ६: शाह्मा० औ० तृ०,१३१९,२४ में इस श्रेत को प्लान्तम्बन्यां कहा गया है, जिसका अर्थ सरद्वती का उद्गम स्थान हैन कि इसके बन्दार्थन होने का स्थान।

## 75

फ—च्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्गका द्वितीय कक्षर । काम-घेनुतन्त्र में इसकातत्त्व निम्नाकित है:

फकार प्रशु वार्बिङ्ग रक्तिब्बुन्कतोपमम्। बतुर्बर्गप्रदं वर्ण पद्धदेवमय सदा।। पद्धप्राणमयं वर्ण सदा त्रिगुण संयुदम्। आत्मादितस्व सयुक्तं त्रिबिन्दु सहितं सदा।। तत्त्रश्चास्त्र में इसके निम्नांकित नाम है:

फ ससी दुर्गिणी चूम्रा वामपावर्वो जनार्दनः। जया पादः शिखा रौद्रो फेल्कारः सास्त्रिनी प्रियः॥ जमा विह्युत्तन कालः कुब्जिनी प्रिय पावको । प्रक्रमान्त्रिनीकपादोऽक्षरः पशुपतिः शकी ॥ फूत्कारो बामिनी व्यक्ता पावनो मोहबर्द्धनः । निष्फला बागहङ्कारः प्रयागो बामणीः फलम् ॥

फब्द् — जानिक मनों का एक महामक शब्द ! इसका स्वयं मुख्य अर्थ नहीं होता, यह अध्यय है और मनों के अलं के बाचा या चात किया के बोरनार्थ जोवा जाता है। यह अस्ववीज है। 'बीजवर्णानिधान' में कहा गया है 'फड़त्वं शस्त्रमायुष्प !' अर्थात् फट् शस्त्र अपया आयुष्प के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभिवार कर्म में 'स्वाह्म' के स्वाम में इसका प्रयोग होता है। वावसनेयी संहिता (७.३) में इसका उन्लेख हुआ है:

'देवांशो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरि प्रुता अङ्गेन हतीऽसी फट्।' 'वेददीप' में महोघर ने इसका आष्य इस प्रकार किया है:

"असौ द्वेष्यो हतो निहृत सन् फट् विश्रीणीं भवतु । 'जिफाला विशरणे' अस्य विवबन्तस्यैतद् रूपम् । फलतीति फट्, डलयोरैक्यम् । स्वाहाकारस्थाने कडित्यभिचारे प्रयुज्यते ।''

कानतीया—जुनल पक्ष की तृतीया को इस बत का आरम्भ होता है। एक वर्ष प्यस्त यह चलता है। देवी दुर्गा इसकी देवता हैं। यह बत अधिकांबत महिकाओं के लिए तिहित हैं। इसमें फलों के चान का विधान है परन्तु कतो स्वयं कलों का परिस्ताग कर नक्त पढ़ित से आहार करता है तथा प्राय- गेहूँ के बने नाख तथा चने, मूँग आदि की यानें बहुष करता है। परिणामस्वरूप उदे कभी भी सम्पत्ति व्यवद्या । पर्वाद का वसाव तथा चुभीन्य नहीं देवना पड़वा । परवाद का वसाव तथा चुभीन्य नहीं देवना

फलस्याणकत — यह उत मार्गधीर्थ घुक्त तृतीया, अष्टमी, द्वादकी कथवा चतुरंगी को आरम्भ होता है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसके जिब देवता है। एक वर्ष तक बती को समस्त फलों के सेवन का निरोध है। वह केवल १८ चात्य महण कर सकता है। उसे भगवान शकर, नन्दीगण तथा धर्मराज की धुवर्ण प्रतिमाएँ चलवाकर १६ प्रकार के फलों की बाइति के माघ स्वापित करना वाहिए। फलों में कूम्माण्ड, वाझ, बदर, करलों, उनसे हुक कोट कामलक, उनुस्तर, बदर, तरलों, वस्त्री इमठी) की त्रिधालु की आकृतियाँ बनवाकर थान्य के बेर पर रखती बाहिए। दो कलगों को खल से परिपूर्ण करके बरत्र से आच्छादित किया जाय। वर्ष के अन्त में तृजा तथा वर के उपरान्त उपर्युक्त तमस्त बन्दुर्य क्या एक गी किसी सरतीक बाह्मण को दान में दे वी जायें। यदि उपर्युक्त बस्तुजों को देने में वती असमर्थ हो तो केवल धालु के फर्जों, कलस तथा शिव एवं घर्माण को प्रति-गाएँ हो रान में दे दे। इस आयोजन से वती करलोंक में सहस्तों यूगों तक निवास करता है।

कल्कल — (१) आचाइ से चार मास तक विशाज फर्जों के उपभोग का त्याग (वैसे कटहल, कूममाण्ड) तथा कार्तिक मास में उन्हीं पत्नों को सोने के बनवाकर एक बोडा मों के माथ दान करना, इसको फल्जत कहते हैं। इसके मूर्य देवता हैं। इसके आजरण से सूर्यजीक में सम्मान मिलता है। (२) कार्जनिर्णय, १४० तथा बहुपुराण के अनुसार भाइपद शुक्ल प्रतिपदा को बती को मीन वत धारण करते हुए तीन प्रकार के (प्रत्येक प्रकार के फर्जों में १६, १६) पके हुए फर्ज लेकर उन्हें देवांचण करके किसी बाह्यण को देवता चाहिए।

फलबध्डीबत—मागंशीयं जुनल पञ्चमी को नियमों का पालन, चट्टो को एक बुयर्जकमठ तथा एक मुजर्फक वनवाना वाहिए। मध्याल काल में दोनों को किसी मृत्यात्र या ताम्रवात्र में रखता वाहिए। उस दिन उपवास गलते हुए फूल, फल, गन्य, अनत आदि हे उनका पुत्रन करना वाहिए। ससमी को पूर्व यस्तुए निम्नोनत अब्द योजते हुए शान कर देनी चाहिए 'तूर्य' मा प्रसीदतु'। दत्ती को अनल कुष्ण पत्र की चन्नमी तक एक खाग देना चाहिए। यह आचरण एक वर्ष तक हो, प्रत्येक मान मे ससमी के दिन सूर्य के बारह नागों में से किसी एक पाम को जम किसा जाय। इस आचरणों से कती समस्त पानों से मुक्त होकर सूर्यलोक में सम्मानित होता है।

फलसङ्कानिकात —सङ्कान्ति के दिन स्नानोपरान्त पूजारि से सूर्य का पूजन करना चाहिए। बाद में अर्करा से परिपूर्ण पात्र बाट करने के सहित किसी को दान करना चाहिए। तदुपरान्त किसी कल्जा पर सूर्य की अधिमा स्वकृद पूजारि से उसका पूजन करना चाहिए।

फलसन्तमी--(१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए सूर्य का पूजन, अष्टमी को आहः सूर्यपूजन तथा बाह्मणों को सब्दूर, नारिकेळ तथा मातुरुक्क कर्मों का दान किया सब्दूर त्या ये सक्द बोल जागें 'सूर्य प्रसीदतुं'। इसी अष्टमी को एक फल साथे तथा इन राध्वों का उच्चारण करें ''हवाँः कामनाः परिपूर्ण प्रवन्तु'। मन के तस्तो-वार्ध वह बोर फल सा सकता है। एक वर्ष हस हत्य का आचरण करना चाहिए। बती इममें पुत्र-शीत्र प्राप्त करता है।

(२) भाद शुक्ल चतुर्थी, पञ्चमी तथा वष्ठीको क्रमशः अयाजित, एकमक्त तथा उपवास पद्धति से आहार करे। गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्य कः पूजन तथा सूर्यप्रतिमा जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को शयम करे। सप्तमी के दिन पुजनोपरान्त फलों का नैवेद्य अर्थण किया जाय, बाह्मणों को भोजन कराया जाय, तदनन्तर स्वय भोजन करना चाहिए। यदि फलों का नैवेख अर्पण करने की क्षमतान हो तो गेहूँ या वाबल के आटे में बी, गुड, जायफल का छिलका तथा नागकेसर मिलाकर, नैवेच क्लाकर अपित किया जाय। यह क्रम एक वर्षतक चलना चाहिए। वत के अन्त में सामध्य हो तो सोने के फल, गौ, वस्त्र, ताम्रपात्र का दान किया जाया बती निर्धन हो तो श्राह्मणो को फल तैया तिल के चुर्णका भोजन करा दे। इससे बती समस्त पापो, कठिनाइयों तथा दारिद्राध से दूर होकर मुर्यलोक को प्राप्त करता है।

(३) मार्गजीयं जुक्छ पञ्चमी को नियमों का पालन किया जाय, गर्जी को उपवास, एक सुवर्गकमल, एक फल तथा वर्कता दान में दी जाय । वान के समय 'मूर्य: मा प्रसीततुं मंत्रोकचारण किया जाय । समसी के दिन ब्राह्मणों को दुख्य महित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने वाली हुन्य महित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने वाली हुन्य सहित । पश्च नारायण के भिनन-निमन नाम केकर उनका पूजन साल भर वलाना चाहिए। वर्ष के अस्त में सम्लोक ब्राह्मण को बरन, कल्यत, वार्कर, सुवर्ण का कमल तथा फलादि देकर सम्मान करना चाहिए। इस देव वरी समस्त पापों से मुक्त होकर, मुक्तिक जाता है।

कलाहारहरिप्रियवत — विष्णुषमीं नर (३१४९ १-१०) के अनुसार यह चतुमूर्तियत है। वसन्त में विष्व दिवस से तीन दिन के लिए उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। तीन मास तक यह पूचा प्रतिदिन चलती है। तदनन्तर शीन मात तक केवल फलाहार करना चाहिए। इसके पश्चात् वरद् में विषुव के तीन मात तक उपनाब करना चाहिए। इसने प्रवृत्तन के पूजन का विधान है। इस समय यावक का बाहार करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बाह्यामों को दान देना चाहिए। इससे मनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता है।

फल्युतीर्थ (सीसतीर्थ) — कुल्लेत्रमण्डल का पवित्र तीर्थ। यहाँ फलो का प्राचीन बन था, जो कुल्लेत्र के सात पवित्र बनो में गिना जाता था। यहाँ पर मितृपक्ष में तथा सोमवती समास्यता के दिन बहुत बच्च मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ पाढ, तर्पण तथा पिण्डवान करने से यथा के समान हो कह होता है।

काल्युनकाल्यस्थ--यह न्यरण रक्ता चाहिए कि समस्त सांकि महोस्तव दिला भारत के विसाश करा छोट-छोटे मन्दिरों में मार आल्युन मास में ही आयोजित होते हैं। कुछ छोटो-छोटो बातों का यहाँ और उल्लेख किया जाता है। फाल्युन सुक्त जब्दमी को कब्बेच्यो तथा सीताओं की यूजा होतों है। यदि काल्युनी यूचिंग तथा सीताओं कात्र होतों है। यदि काल्युनी यूचिंग को काल्युनी मुजा होतों है। यदि काल्युनी यूचिंग को काल्युनी है वो अपने सांच सीमाय किये चल्नी आतो है। कदयम तथा अविति से अयंमा की तथा अत्रि और अनसूया के मन्द्रमा की उत्यक्ति काल्युनी यूचिंग को हुई थी। अतयद्व इन देवों की चन्द्रोदय के समय यूजा करनी चाहिए। पूजन से पीत, जाय, नृज्यादि का समावेश होना चाहिए। काल्युनी यूचिंगा को हो दक्तिण भारत में 'उत्तिर' नामक मन्दिरोक्षय का भी आयोजन किया जाता है।

फाल्गुनभवणद्वादशी—फाल्गुन में यदि द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान् हरिका पूजन करना चाहिए। दे० नीलमत पुराण, पृ० ५२।

कुल्क्ष्म — सामवेद का एक श्रोतमृत्र । यह गोमिल की रचना कहा जाता है एक मन्य के पहले बार प्रयास्त्रों में माना प्रकार के पारिभाषिक और व्याक्तण हारा मिट्टत ऐसे शब्द आये हैं जिनका मर्ग समझना कटिन हैं। इनकी टीका मी नहीं मिलती । किन्तु शेष अंश पर एक विशव भाष्य जंजातज्ञ का लिखा हुवा है। कहु भन्तक्यों किंदिका किंद्य प्रकार सामक्य पुष्प में परिणत हुई, इस प्रथम में यह बताया गया है। शांकिणात्यों में प्रसिद्ध है कि यह वरकिच की रचना है। इसके दोषांश में दलोक दिये हुए हैं, दामोदर के पुत्र रामकृष्ण की जिली इस पर एक वृक्ति भी है।

फेरकारीतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' के चौसठ तन्त्रों की तालिका में द्वितीय क्रम पर 'फेरकारीतन्त्र' है।

## =

च्या च्या च्या को पंचम वर्गका तीसरा अक्षर।
 कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार है:

बकारं श्रुणु चार्व्विङ्ग चतुर्वर्गप्रदायकम् । शरच्चन्द्रप्रतीकाशः पञ्चदेवमयं सदा ॥ पञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥

तन्त्रवाहत में इसके बहुत से नाम दिये हुए हैं .

को बनी मूपरी मार्गी चर्चरी लोकानिया ।
भूचता कलाव पत्नी स्वाकाणकः कार्यिता ।
पृष्ठवंशो भयामातु शिक्षिवाहो । नृग्यरः ।
मुस्तिकनुदेली चण्डा योजा मिलोबनप्रिय ।।
मुर्गिम-मुस्तिबालुच्च सहारो बसुभाविय ।
पृष्ठीम-मुस्तिबालुच्च सहारो बसुभाविय ।।
पृष्ठीमाज्ञामण्यालिङ्गी लानः कुम्भन्तीयको ।।

वक वारम्य—दरभ का वंशज। छान्दोच्य उपनिषद् से यह एक आवार्य का नाम है (१.२,१३,१०,१)। अव्संक के अनुसार (३०२) वह धृनराष्ट्र के माथ यज्ञ सम्बन्धी विवाद करते हुए वर्णित है।

वक्षण्यक ---कार्तिक तुनल एकादशी (विष्णुप्रवोधिनी) से पूर्णिमा तक के पांच दिन 'वक्षण्यक नाम से कहें आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम दिनों बचुने भी मत्य का बाहार नहीं करते। बताएव मनुष्य को कम-से--कम हन विनों सोस स्वष्ण कराणि नहीं करता चाहिए।

बक्तर-(१) बिहार प्रदेश के शाहाबाद जिले में स्थित प्रसिद्ध तीवेस्थल । प्राचीन काल में यह स्थान सिद्धानम कहा जाता था। महाँच विश्वामित्र का आक्षम यही था, जहाँ राम-क्रमण ने मारीफ, खुबाहु लादि को मारफर ऋषि के बन्न की रक्षा की थी। आज भी गङ्गा के तट पर पूराने बरिक्सन का कुछ थोता अवदोव बचा हुआ है, जो महाँच विश्वामित्र का यालस्थल है। कत्तर में सङ्ग्रोवेस्य, बोनेक्यर, विश्वरोवेस्यर, रावेस्थर, विद्यानाय और गौरी- शक्कर नामक प्राचीन मन्दिर हैं, वक्सर की पद्मकोशी परिक्रमामें सभी तीर्थका जाते हैं।

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से तीन मील पूर्व पहता है। यहाँ वाणीव्वर महादेव का मन्दिर है। कहा जाता है कि चुगीसमझती में जिन राजा सुरय तथा समापि नामक वैषय के तप का वर्णन है उनकी तपः-स्वक्षी यहाँ है। गङ्गादशहरा तथा कार्तिकी पूर्णिया को सहाँ पर मेला लगता है।

बकुलामानस्या—एक पितृदत । पौष मास की अमानस्या को पितर लोगों को बकुलपुष्पों तथा शर्करायुक्त खीर से तुप्त करना चाहिए ।

बम्मासिह — रागास्वामी मठ, तरमतारन (पजाब) के महत्व । सन्तमन वा राज्यस्वामी पन्व के आदि प्रवर्शक हुजर राज्यस्वामीययाजु उर्फ स्वामीजी के मरने पर ( संवत् १९३५) उनका स्थान हुजर महाराज व्यवंत् रायसाहब माजिनराम मायुर ने महण किया, जो पहुळे इस प्रान्त के पोस्टमास्टर जनरक थे। उन्हीं के गुरुमाई, व्यर्थात् स्वामीजने के विष्ण बांवा व्यस्मर्शिस्ह ने व्यास में, बाबा बस्मासिह ने दानतारन में तथा बांवा गरीबदास ने दिल्ली में अलग-अलग गरियां कलायी।

बचीत — वनवासी जातियों — सन्याल, गींड़ आदि से सह विकास प्रचिलत है कि बास से मारा गया मनुष्य भयानक भूत (प्रतासमा) वन जाता है। उसे जान्त रकते के लिए उसके भरने के स्वान पर एक मनियर का निर्माण होता है जिसे 'बचीत' कहते हैं। यहां उसके लिए नियमित भेट-पूजा की जाती है। इघर से गुजरता हुआ हर एक याजी एक प्ययर उसके सम्भान से इस स्वान पर ग्वाता जाता है और यहाँ इस तरह परस्यों का बेर लग जाता है। हर एक लक्कडहारा यहाँ एक दीप जालात है या आहुति देता है ताकि क्रीपिय भूत शान्त रहै।

संबार — जुगकक क्यायकी जाति । संस्कृत क्षा 'वाधिण्य-कार '। वे व्यापारी पुम-पुमक्त अन्न आदि विक्रेज वरत् देश अ पर में पहुँचति थे। इनकी सक्या १९०१ ई० की भारतीय जनगणना में ७,६५,८६१ थी। इनका व्यवसाय रेजवे के चकते से कम ही नया है और अब ये मिश्रित जाति हो गये हैं। ये जीग अपना जनसम्बन्ध जत्त भारत के बाह्यण अपवा शतिय वर्ण से ओन्दो है। विश्ण में आज भी ये अपने प्राचीन विश्वासों एवं रिवाजों पर चलते देखें जाते हैं जो द्रविडवर्ग से मिलते-जुलते हैं।

बंजारों का धर्म जादूबरी है और ये पुरु को मानते हैं। इनका प्रोहित मगत कहजाता है। तमी बीमारियों का कारण इनमें मुत-मेत की बाधा, जादू-दोना आदि माना जाता है। इनके देवी-देवताओं की छम्मी तालिका में अपम स्थान मरियाई या महाकालों का है (मानूदेवी का सबसे विकासक क्यो। यह देवी भगत के बारीर में जतरती है और फिर कह चमत्कार दिवा मकता है। अग्य है गुरु नामक, बालाओं या कुछ्य का वालक्ष्म, तुएजा देवी (विक्रिण मारत की प्रसिद्ध पुरुजापुर की भावानी माता), विष्य भंगा, सती, मिटट अफिला आदि।

सध्य भारत के बजारों से एक विचित्र वृषसपूजा का प्रचार है। इस जर्मु को हतारिया (अक्या) तथा बालानी का सेवक सानकर पूजते हैं, क्योंकि बेलो का कारती ही इसके व्यवसाय का मुख्य सहारा होता है। लाख-लाख बैलों की पीठ पर बोरियों लाइकर चलते वाले 'ज़ब्बी वजारें' कहलाते ये। छत्तीसगढ के संजारें 'बंजारों देशी की पूजा करती है, जो दुए जाति की सान्वार्तिक की बोतक है। सामान्यत्वारा ये लोग हिन्दुओं के सभी देशताओं की जाराचना करते हैं।

वंजारी—दे० 'वंजारा'।

बरेश्वर (शिक्रमिशका) —िवहार में भागलप्र से २४ मील पूर्व गहा के निनारी बरेश्वरताय का टीला और मस्विर है। मध्यकाल में यही विक्रमिशला नामक विश्वविद्याल्या। उस समय यह पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विश्वयत संस्था थी। यहाँ से दो मील दूर पर्वत की चोटी पर दुर्वासा ऋषि का आभाम है। लगाता है कि मही का बट वृक्ष सोधि-वृक्ष का हि प्रतीक है और यह शैवतीय बीद्धविद्या का अवशिष्ट स्थापक है।

करोनाथ — उत्तर दिया में हिमालय की अधित्यका पर मुख्य याचाषाम । मिन्द में नर-नारायण बिवह की पूजा होते को है और अवशुष्ट बीज जलता है जो अवशु का मज्यों ति को प्रतीक हैं। यह भारत के चार घामों में प्रमुख तीर्च है। प्रत्येक हिन्दू की यह कामना होती है कि वह बदरोनाथ का वर्षान अवशुष्ट करें। यह वीत के कारण अलक-नवा में स्नाम करान अत्यन्त कठिन है। अलकननया के तो दर्शन ही किये जाने हैं। याजी तत्तकुण्ड में स्नान करते तो दर्शन ही किये जाने हैं। याजी तत्तकुण्ड में स्नान करते ४३६ वह-नराकुम्ना

हैं। वनतुस्ती की माना, चने की कच्ची राल, सिरो का गोला और मिश्री अदि का मसाद चढ़ावा बाता है। बदरी-नाथ की पूर्ति जालकापिंगना थे बनी हुई, चतुर्भुंख च्यानपुरा में हैं। कहा जाता है कि यह पूर्ति देवताओं में नारवकुण्ड से निकालकर स्वापित की यो। सिद्ध, ऋदि, मुनि इसके प्रयात अवर्षक थे। अब बीदों का प्रसब्ध हुता तब उन्होंने इसे बुद्ध की गूर्ति मानकर पूजा जारम्भ की। शक्कुरावार्थ की प्रचाराजा के समय बीद विकल भागते हुए पूर्ति को अलकनन्दा में फॅंक गये। शक्कुरावार्थ ने अलकनन्दा से पुना बाहर निकालकर उनकी स्थापना की। तवनन्तर मूर्ति पुनाः स्वानन्तरित्त हो गयो और तीसरी बार वस्तकुल्ड से तिकालकर रामामुजावार्थ ने इसकी स्थापना की।

मिन्दर में बदरीनायजी की वाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है। उनके सामने उद्धवजी है तथा उत्सवमूर्ति है। उत्ववमूर्ति शीतकाल में बरफ अमने पर जोशोमठ में लागी जाती है। उद्धवजी के पास हो बरणपाहुका है। बामी और वर-नारामण की मूर्ति है। इनके समीप ही स्नोदेशी और वर-नारामण की मूर्ति है। इनके समीप ही स्नोदेशी और पूरेबी है।

बढ़—ुनर्जन्म के विद्वाल्तानुवार आत्मा जन्म तथा मरण की मूंखला में बंधा रहता है, जब तक जान क्रया मरिक द्वारा बह मुक्त न किया जाय। देवी का क्रया मिक द्वारा बह मुक्त न किया जाय। देवी का क्रया की नियमक होता है, किन्तु साधारण मानवों के बाल्मा को बार मानों में विश्वक्त किया गया है—(क) बद्ध को जीवन सम्बन्धी वामनाओं से बंध हुए हैं। (क) मुमुद्रा मुक्ति की इच्छा वाले। (ग) केवल अनन्य मक्त, ईखार की मिक्त में तस्प्रीत रहते वाले और (घ) मुक्त, जन्म-कर्म ने वस्प्रोत रहित ।

बननाम—महाप्रभू चैनन्य के तिरोधान के कुछ वर्ष पूर्व ही महाराग रूप तथा सनातम कुछ निव्यों के साथ कृत्वावन में वस गये थे। इन्हों में मिसनिव्यान सम्बन्धी अनेक प्रन्यों की रचना के माथ ही जब के सभी पवित्र स्थानों को खोज निकाला। वे सब मधुरा और वृत्वावन के आस-नाम वे तथा जन्म का चंग वराहपुराण के 'मधुरा-माहारूप्य में किया गया है। यही सब मक ऐसे व्यक्ति ये जिन्होंने ववमण्डल के कुछलतीला सम्बन्धी पवित्र स्थानों की यात्रा प्रचलित की। ८४ कोश नक चित्रहत उन प्राम, पर्वत, वन-उपयन्ती की यात्रा ही वनवाजा कहकताती है। इस सम्प्रवाय का सामुवर्ग पांच शासाओं में विक्रक है— (१) जाल्या (२) नागा (३) उत्तराहों (४) विरक्त तथा (५) जाकी । इनमें से तीसरी शासा की स्थापना पंजाब में वजवागीवास हारा हुईं । इस वर्ग के सामु विचानसभी होते हैं जो जन्य सामुजी की पदाते हैं, कुछ बैंच होते हैं जो चिक्तिसा अस्वाया करते हैं।

बन्ध-संबार में लित रहना। यह मोश अवदा 'मुक्ति की विलोध दशा है। बच्च अज्ञान और आसाक्तिमुकक होता है। जब सदसत् को स्वेतक हो जाता है और सामक संसार से (राग-द्रेज से) निलिस होता है तब बच्च से स्ट्रकारा मिल जाता है।

बन्धन--(१) संसार में आसिक और आवागमन का चक्र ।

(२) अपराधों के लिए दण्ड का एक प्रकार, बन्धनागार अथवा कारागार । दे० 'बन्ध' ।

बन्धू—(१) वर्गशास्त्र के अनुसार पितृतान्त्रन्य से समस्त मगोत्रियों को बन्धु कहा जाता है। ये दायाद से निक होते हैं। बोनों में अन्तर यह है कि दायाद पैतृक सम्मत्ति और पिण्डदान का अधिकारी होता है, परन्तु दायाद के एकते हुए बन्धु ससका अधिकारी नहीं होता।

- (२) तीन प्रकार के बन्धु बतलाये गये है —
- १. आत्मवन्ध्, २. पितृबन्ध् और ३ मातृबन्ध् ।
- (३) सामान्यतः मित्र के अयं में भी 'वन्तु' का प्रयाग होता है।

बभुवाहत—नागकन्या नित्रागदा में उत्पन्न अर्जुन का पुत्र, जो मणिपूर का शासक था। यह अर्जुन से भी अधिक पराक्रमी था।

बरसाना—जब को अधिकातात देवता राधा का निवाससान।
यह मध्या से पैतीस भील हुए हैं। इसका प्राचीन नाम
वृहत्सानु, बहासानु अववा वृष्यभानुपुर है। राघा जी कृत्य
को द्वारिनी धनिक एवं निकुन्जन्यसी मानी जाती है।
इसलिए राधा किशोरी के उपासकों का यह अति प्रिय
तीष है। यहाँ आड जुक्क बष्टमी (राधाष्टमी) से चतुर्वशी
तक बहुत सुन्दर मेला होता है। इसी प्रकार फाल्मन शुक्क
अस्मी, नबसी एवं दशमी को होलों की आवर्षक सीला
होती है।

**बराकुम्बा**—एक ग्रामीण भूमिदेवता। पृथ्वी माना की

बरान-बलि

उत्पादनशक्ति प्रति वर्ष फरालों की उपन्न से ह्वास को प्राप्त होती रहतीं है। इसे पुनः सांव्य करने तथा पूर्ण्यों को उदंश दानाने के लिए हक्क वर्षों में मने कर कर किया है। मर्बरा-ताचीर की चाटी में खूबे सांकी 'पावरा' नामक बाति फसाल कटने के गहले 'दरा-कुम्बा' और 'रानी कानल ( देव-दम्पति ) को बनाज सम्पत्ति करतीं है। ये देवन्दम्पति हो समीपो वृक्षों पर सांक ररतीं है। ये। देवन्दम्पति हो समीपो वृक्षों पर सांक ररती है। विशाद के गीतों में भी इनके विवाह की गापा होती है।

बराम — वेयोंकर (उड़ी सा प्रदेश) की जुआकू नामक बनवाबी जाति का बनदेवता 'बराम' है। अपने इस सर्वश्रेष्ठ देवता की वे बहुत सम्मानपूर्वक पूजा करते हैं। बच— करंग्येस बाह्यामाँ (ऐतन बा॰ ६१५; की॰ बा॰ न्यंदरी के अनुसार वह दसम मण्डल के ९६ संबरक मुक्त के प्रवचनकर्ता है।

बल—(१) श्री कृष्ण कं बड़े भाई। दे० 'बलराम'। (२) एक अमूर का नाम, जिसका वध इन्द्र ने किया।

जनका एक नाम बलाराति इसी कारण हुआ है। बलवेख---(१) श्री कृष्ण के अग्रज, बलराम।

(२) अठारहुवी शताब्दी के आगम्भ में ए० वज़देव विद्यानुष्य में बैतन्य सम्प्रवाद के उपयोग के लिए वेशानंत-मृत पर 'गोडिक्नाच्या' की रचना की। इनके व्यक्ति-मृत का नाम 'अविन्त्यभेदाभेद' है। इसके अनुसार हैक्बर तथा आत्मा का सम्बन्ध अचिन्य है अर्वात इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह कहना भी कठिन है कि ईव्वर और प्रकृति का भेद सन्य है अयवा असत्य।

बलराम—नारायणीयोपाक्यान में बॉलत असूलिखान्त के अनुसार विकण् के चार करों में दूसरा कर 'संकर्षण (प्रकृति — अधितरक) है। संकर्षण करनाम का अस्य नाम है जो इक्ल के भाई थे। सकर्षण के बाद अयुम्न तथा अमितव्य का नाम आदा है जो इक्सप्त में नह प्रवृत्त तथा अस्तिव्य का नाम आदा है जो इक्सप्त में निष्कृत के प्रवृत्त पर्वा के स्मी देशा के कप में पूजे जाते हैं। इन मबके आभार पर चतुर्वृत्त विद्वास्त की रक्षा हुई है। जगन्नायजी की त्रिपृति में इक्ल, पुमदा तथा बलराम सीनो साथ विराजमान है। इससे भी करराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र ये प्रमाणिय होता है।

सामान्यतया बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं

भौर कहीं-कही विष्णु के अवतारों में भी इसकी गणना है।

क्करासवास—सन्दृष्टी वाताब्दी के प्रारम्भिक जालीस वर्षों में बङ्गाल में जैतन्य मताबलम्बी अनेक प्रचासिकास्यलेखक दुए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कवि गोविन्यदास हैं। बलराम-दास दनके समकालीन के, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण स्तुति-कन्य की रचना की।

बलाका — बलाका (बगुला पश्चिमों के मुण्ड ) का उल्लेख तैत्ति स॰ (६.२४, ५ एवं बाजस॰ सं॰ २४.२२, २३) में अक्बमेश की बिलतालिका के अन्तर्गत हुआ है।

अकारकार — अनुविद रोति थें वल का प्रयोग करके क्रीना-अपदी, मारपीट, अस्थाचार करना। धर्मवासल्स में यह अपराकों में मिना गया है। स्वीप्रसङ्ग अपवा स्थाय बहुल करने का अनुचिद प्रकार भी बलात्कार कहलाता है। धर्मवाल्स और अर्थशास्त्र दोनों में बादों की मुची में इसकी अपना है।

बिल-(१) उपहार या नैबेटा की बस्तु। बिल का उन्नेशन बनेको बार ऋष्वेद (१ ७०९, ५ ११ १०, ८१००१ एक देवता के लिए) ७६५, १ ०१ १०३,६ एक राजा के लिए) तथा अन्य प्रन्यों में हुआ हैं। बिल प्रदान क्ष्मण्यान क्ष्मण

(२) प्रसिद्ध दानवराज । यह प्रह्माद का पीत्र और विरोजन का पुत्र या । इसने अपने गुरु सुकावार्य के मात्र और अपनी वार्ति के तीनो लोकों को जीत लिया । देवता उससे तदस सं, से भगवान् विष्णु के पास अपनी रक्षा के लिए गये । विष्णु दया करके करपण और अदिति से बामन रूप में उत्तरन्त हुए और तरपश्ची श्राह्मण का रूप सारण कर में उत्तरन्त हुए और तरपश्ची श्राह्मण का रूप सारण कर बील के पास गये, जो दान के लिए प्रसिद्ध पा वासन ने बील से तीन पन भूमि मांगी । बील ने सहर्ग बान दिया। वामन ने नुस्त अपना विशाल विश्विकम रूप धारण कर एक चरण से अपूर्ण पृथ्वी और दूबरे से स्वयं नाप किया। तीसरे वरण के किए स्वान नहीं वा अवः बिंज ने अपनी पीठ नाप दी। विष्णु ने बिंज को पाताल का राजा बनाकर वहीं भेज दिया। और स्वयं बेदवाओं को बापस कर दिया। इसी को बेलिडलन कहते हैं। दुरायों में बढ़े बिस्तार से यह कथा दी हुई है। दे० 'बानज'।

बिल (बर्र, बेंग्यू)—बॉल कपड़ शब्द है। इसका प्रिस्क अनुवार 'विरे तथा लेल्यू' वेदगु' है। इसका अर्थ है बाहरी आर्ति (अपने से मित्र साकेलिक चिल्ल सारण करते वाली)। टोने टोटके (आतीय चिल्लू) में विकास रखने वाली एक आर्ति दिल्ला मारत में पायी आती है। ये लोग एक विशेष प्रकार का साकेलिक चिल्ल घारण करते हैं। यह चिल्लू, जित पर इस वर्ग का नामकरण होता है, किसी परि-वित पत्तु, मक्टले, पक्ती, पेड़, कठ या फूल का होता है। यो चिल्लू भारण किया जाता है उसकी पूजा मी होती है। ये लोग से सभी कार्य करते हैं जिनसे उस चिल्लू (जानवर या पेड या मछली) की रक्ता हो तथा उसे चेट न पहुँचे।

बिलप्रतिवद्, रबयाशावत—यह व्रत कार्तिक सुक्छ प्रतिपदा की मनाया जाता है। इस दिन भगवान विल्लु इन्ह के लिए बर्लि से लक्ष्मी को हरण करके लाये थे। दीपावली की आसवस्या को उपवास रखना चाहिए। इसके अमिन तथा बह्मा वेदता है, दोनों को रख में रखकर पूजा करनों चाहिए। विद्वान ब्रह्मण कर र के लीविकर तथी ब्राह्मण के घर तक ले जाये, तदनन्तर सारे नगर में रख पूपाया जाय। बह्मा की मूर्ति के दिल्ला पावस्य में सार्विची की मूर्ति रहे। विभिन्न स्वानों पर ख रोककर आरती, दीपदान बार्दि किया जाय। बो इस रखयात्रा में भाग लेते हैं, जो रय खीचते हैं, जो दीप जलाते हैं, जो अबा असक प्रतिक से से सार्विची कर से स्वान्त से सार्विची की मुर्ति रहे। विभिन्न स्वानों पर ख रोककर आरती, दीपदान बार्दि किया जाय। बो इस रखयात्रा में भाग लेते हैं, जो रय खीचते हैं, जो दीप जलाते हैं, जो अबा अका सक्त दही हैं। वे सब कोच परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं।

अष्टुल्ला—नाड कृष्ण चतुर्धी को बहुला वत किया जाता है। यह गो की वात्सस्य आवना और सस्यानिष्ठा के लिए विख्यात है। इस दिन गौकों की मेवा पूजा करके बती को पकार्य हुए जौ का सेवन करना चाहिए। इस तत के अनुस्टान से सन्तति और सम्पत्ति का बाहुल्य होता है। अहबूच-- 'जिसमें बहुत सी ऋचाएँ हों', यह ऋग्वेद का पर्याय है।

बहुबुब उपनिषद -- एक परवर्ती उपनिषद ।

वाषकाका — श्रीक तथा राजपुतों में ज्याझ पूर्वज से जन्म प्रहण करने की कथा प्रचितत है। इसका सम्बन्ध विष तथा पुर्गी से भी है। किन्तु पुत्रा अधिकाश पर्वतीय भाग में होती है। व्याझ का त्योहार नेपाल में 'बाषजाझ' कहलाता है, जिसमें पुत्रारी (भक्त) लोग व्याझ के रूप में नाचते हैं।

बायबैय — बैनगङ्गा के किसानों में एक विविध कथा पायी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बाथ द्वारा माग्ग जाता हैं को उसकी पूजा वायबैय के कथा में होती हैं। घर के शहाते में एक होगडे के नीचे व्याध्यक्तिमा एकसर उसे पूजते हैं तथा प्रति वर्ष मृत्युदियस मनाते समय उसकी विजेश पूजा होती है। वह पशु परिवार का सदस्य बन जाता हैं।

बावभैरीं—नेपाल के गोरला लोगों के मन्दिर विभिन्न देवों के होते हैं तथा वे गिश्रित धर्म का बोध कराते हैं। इन्हीं मन्दिरों में एक मन्दिर बाधभैरों (अ्वाझ रूप में शिव) का है, जो मूल जातियों में बहुत लोकप्रिय है।

बाक्य—(२) महाराज हुर्यवर्धन के प्रसिद्ध राजकि । इन्होंने सासवीं सरामध्ये के उत्तरार्थ में 'वण्डीशतक' मामक काम्य जिला, जो पाधिक की वर्षों का साहिरियक होने है। इसमें वण्डी (टुगी) की स्तुति है। बाण की प्रसिद्ध साहिरियक रचनाएँ हुर्यवरित और कादम्बरी हैं जो संस्कृत गांच का जनुमन कावका हैं। हुर्यवरित के प्रारम्भ में बाण ने सूर्य की बन्दना की हैं और कादम्बरी के आगम्म में बहा, विष्णु, संकारासक, विमुणस्वरूप परसारमा की। इससे प्रस्त होता हैं कि बाण के समस्य में समन्य मास्तक देवपड़ा प्रचलिक सी।

(२) बिल का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री ऊषा का गाम्बर्वविवाह वी कृष्ण के,पीत्र अनिरुद्ध के साथ विवलेखा की सहायका से हुआ था ।

बाक्त क्रा—यह तीर्मस्वान ब्रह्मसर (कुरक्षेत्र) सरोबर से ज्यामय तीन मीज है जो रफ्क कच्ची सङ्ग्रह से ब्रह्मसर दे मिळाली है। महाभारत के मुद्ध में मितामह भीम्य इन स्वान पर अर्जुन के बाणों से आहत होकर फारवासा पर मिरे थे। उस समम उनके पानी मीतने पर उनकी इच्छा से महारषी अर्जुन ने बाण भारकर जमीन से पानी निकाला, जिसकी धारा सोधे पितामह के मुख में पिरी। यहाँ पर चारों ओर पकके घाटों से युक्त सरोवर है तथा एक छोटा सा मन्दिर भी है।

बाहरायल — उत्तर मीमांता के प्रतिद्ध आभावं। इनका रचा
'वेदानलक्,' या 'बहामुक' बहुमीमांता का एक दिएट
प्रत्य है। इस प्रत्य की विवेधताओं से जात होता है कि
इसकी रचना के पूर्व अनेक आजाधं इस दर्शन पर लिख
चुके होने। बुजों से सात पूर्वाचायों का वर्णन प्रसात होता
है। बादरायण जोधी या परिचर्ती ई० पू० गताब्दी के
पहले हुए वे। बादरायण का शाब्दिक अपंदें देवर का
चंशजं। तामिक्शन बाहुण के अन्त से एक आजाधं का
नाम 'बदर' मिनता है। ऐसा समझा जाता है कि बादरायण और क्या क्रीसन वें।

बाबामी (बालापीपुर)-पौराणिक कथानुमार प्राचीन काल मे यह नगर वातापी नामक असूर के अधीन था, जो बाह्यणों का परम शत्र था। अगस्त्य ने इसका वध किया था। यह महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में है। इसके पूर्वी-सर एक दर्ग है, उसमें बाबी ओर हनमानजी का मन्दिर, ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन और मंदिर मिलते हैं। दक्षिण की पहाड़ी पर पश्चिम ओर चार गृहा-मन्दिर है। तीन गहाएँ स्मार्त धर्म की और एक जैन धर्मको है। पहली गुहामे १८ भुजाबाली शिवमूर्ति, गणेशमृति तथा गणो की मृतियाँ है। आगे विष्णु, लक्ष्मी तथा शिवपार्वती की मुर्तियाँ है। पिछली दीवार में महिषासूरमदिनी, गणेश तथा स्कन्द की मृतियाँ है। दूसरी गृहा में वामन, बराह, गरुड़ारूढ नारायग, शेषशायी नारायण की मुर्तियाँ तथा कुछ अन्य मुर्तियाँ है। तीसरी गृहा में अर्द्धनारीश्वर शिव, पार्वती, नुसिंह, नारायण, बराह आदि की मृतियाँ है। जैन गृहा में जैन तीर्थकूरों की मृतियाँ है।

बाय—तर्फ शास्त्र में वर्णित पांच प्रकार के हेलाभासी में से एक । साध्यामाववान् पान बाला हेतु बाय या बाधित कहलाता हैं । जैसे 'लिम (पान) धोतल है (साप्य)', इस बाच्य में श्रीन का शीतल होना बाधित या लांभव है । बाध्य—ऐतरंस आरण्यक (३.२,३) में उत्पृत एक लायां । शाक्कायन कारण्यक (८.३) में इसका उच्चा-एग 'बास्व्य' है । बानी—सन्तों के रचे हुए पवात्मक उपदेश । रैवास, मक्क-पांड बार्षित्र जनेक सनतों की बानियां प्रचिद्ध हैं। सोलहबी गवास्त्री में महास्या थाडू ने अपनी शिक्षाएँ पच की भाषा में लिखीं जिन्हों 'बानी' कहते हैं। यह इति ३७ अध्ययों में विभाजित हैं, जिससे ५००० पखों का संकलन है, जो प्रमुख बार्मिक प्रक्तो का उत्तर देते हैं। स्तुवियों भी इससे सम्मित्तत हैं। लालदाल तथा रामसनेही सम्प्रदाय के अवर्तक रामचन्दन की शिक्षाएँ भी 'बानी' के रूप में संमृत्रीत हैं।

बाबा लाल--बहोदा के पास हमका एक मठ है, जिसका नाम है 'काल बाबा का वील'। ये निर्मुण उन्हासन के। इस्तिहास में दल्लक है कि सबत् १७०५ कि में बाबा लाल ये बाराणिकोह की सात बार भेंट हुई और जाहकहाँ की आबा से दो हिन्दू दलारियों ने बैठकर बाबा लाल के अपका से दो हिन्दू दलारियों ने बैठकर बाबा लाल के पासा से दो हिन्दू दलारियों ने बैठकर बाबा लाल के पासा से दो हिन्दू दलारियों ने बैठकर बाबा लाल ने पार्टिक कुमला रें सा गया।

बाबालाओं पंच-निर्मुल निराकार के उपासक कड़ीर साहब के मत से प्रमांतित जनेको निर्मुणाओं पत्य चके जिनमें से बाबालाओं भी एक है, जो सरहित्य में बाबा जाल ने प्रचारित किया। देल 'बाबा नाल'। प्रस पत्य में मूर्तिपुजा बर्जित है। उपासना तथा पुजा का कार्य किसो भी जाति का पुरुष कर समता है, गुक्को उपासना पर जो दिया जाता है। रामनाम, सर्यमाम या शब्द का सोग और जप इनके सिवीय सामन है।

बाह्स्स्य—(१) भौतिकवादी विचारको की परम्परा इस देश में प्राचीन काल ते ही प्रचलित है। ये लाम वेशों में विक्वाद नहीं करते, इनकी गास्तिक, चार्वाक, लाक्यादिक तथा बाह्स्मरच आचि मामों से पुकारते हैं। बृहस्पति वार्वाकों के आचार्य माने जाते हैं, इसलिए चार्वाकों की 'बाह्स्मरच उपार्थ पर गयी है। ३० 'चार्वाक'।

(२) बेदाङ्ग ज्योतिष का भाष्य और टिप्पणी सहित वर्ष करनेवाले एक बाहस्यस्य का उल्लेख प्रो० रामदास गौड़ ने 'हिन्दुत्य' ग्रन्थ में किया है। पञ्चाङ्ग की रचना-विचि बाहस्यस्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती है।

बाहंस्पर्यतन्त्र---यह एक मिश्र तन्त्र है।

बाहुंस्यस्थ(नीति) झास्त्र — राजनीति की परम्परा में कथित है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाख पद्यों में दण्डनीति श्रास्त्र की रचना की । उसका संक्षिप्त संस्करण दस हजार वृत्ति है।

'बालकृष्ण'।

पवों में विचालाक्ष ने किया। इसका भी संक्षिप्त रूप बाहु-दन्तक रचित है, जो पाँच हजार पवों का था। यह सम्ब भीष्म पितामह के समय में बाईस्पत्यवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। यह इस समय उपलब्ध नहीं है।

बाल कृष्ण-सल्का सम्प्रवाय के पृष्टिमार्ग में कृष्ण भन-बान् की उपासना बार भाव में की जाती है, जो 'यशोदा-उत्स्वमानांकत' अर्थात् पायोदा में या की गोद और अर्थाना में दुल्पाये जाने बाले हैं। बाल कृष्ण की अनेकों विश्व-सीलाओं को भागवतपुराण के दवाम स्कन्य में अस्तुत किया गया है। कृष्ण का यह रूप बहुत लोकप्रिय है। बालकृष्ण बास-पेतरण, तीतरीय, ब्वेताब्बार जैसी लघु उपनिषयों के गाकरभाष्य के अगर सरल आव्या के केका। मैं मायाणी उपनियद पर भी इनकी रूपी हुई

बालकृष्ण भट्ट---वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थकार और उपदेशक। इनका 'प्रमेयरत्नार्णव' नामक दार्शनिक ग्रन्थ बहुत मुख्यवान् है।

बालकृष्ण मिम---मानव श्रीतसूत्र के एक भाष्यकार। बालकृष्णानम्ब---छान्दोग्य तथा केनोपनिवद् पर बाक्कूराजार्य के भाष्य के ऊरर लिखी गयी अनेकों टीकाओं तथा वृत्तियो

में बालकुष्णानन्व की वृत्ति भी सिम्मणित है। बाल बीमाल—गीपाल (कृष्ण) का बालक्य । कृष्ण के प्रस्तुत रूप की जयासना में माता के बारस्त्य का एक प्रकार का देशेक्एण है। विविध प्रकार के कृष्णप्रस्ति, सम्प्रदायों के बीच बाल गोपाल के प्रति भिक्त का उदय बिशेष कर स्थिमों में हुआ। बाल गोपाल की पूजा का मुख्यत गारे भारत में प्रमाप है। भागवत दुराल में बाल गोपाल का चरिल दिस्तार के साथ बिलद है। सम्प्रवाय के स्था में इसका प्रचार सोलहबी बताबों में बलका।

बालचिरित---प्राचीन नाटककार भास ने प्रवम झती वि ० पू॰ में 'बालचिरित' नामक नाटक लिखा, जो कृष्ण के बाल जीवन का चित्रण करता है।

चार्य और उनके अनुयायी शिष्यों द्वारा हुआ है। दे०

बालबोषिनी—यद्यपि आपदेव मीमांसक वे किन्तु उन्होंने सवानन्द इत 'वेदान्तसार' पर बालबोषिनी नामक टीका लिखी है, जो नृसिंह मरस्वती इत 'सुबोषिनी' और रामतीर्थ इत 'विद्वन्मनोरिज्ञनी' की बपेला अधिक उल्कुष्ट समझी बाती है। इस कृति से उनका अद्वैतवादी होना सिद्ध होता है। पूर्वभीमांसा के प्रौड विद्वान् होते हुए मी उनका अन्तरग भाव अद्वैतवादी रहा है।

बातवस--वह स्त्री या पुरुत, जिसने पूर्व जन्म में किसी बाजक की हत्या की हो अथवा समर्थ होने पर भी रक्षा न की हो, वह निक्तमात रह जाता है। देसे नित्सम्पति व्यक्ति की वस्त्रों सहित कुम्माण्ड, वृधोसमंत्रम सुक्ष्म का दान करना चाहिए। इस इत के अनुकान में सन्तान की प्राप्ति होती है। दे॰ पर्यपुराण, ३.५-१४ तथा ३१-३२।

बालाबी—बाज कृष्ण का छोकप्रिय नाम, जिनकी पूत्रा चन तथा उन्मति के देवता के रूप में बैण्यवो द्वारा, विजेष कर वाणको द्वारा की ताती है। बासिम (बरार) नामक स्थान पर इन बालाजी का एक रमणीक मन्दिर है। उन्तर तथा परिचनी भारत के वणिकों में इनकी पूजा व्यक्ति कथालित हैं।

आमध्य प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान् वेकटेक्बर भी बालाजी या तिरुपति बालाजी कहे जाते हैं। तिरुपति का अर्थ श्रीपति है।

अञ्जानिकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय नाम बालाजी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में बाँदी-कुई से दक्षिण महँदीपुर की पहाड़ी में विराजमान है। स्न बालाजी का स्थान समस्कारी मिद्ध क्षेत्र माना जाता है।

बालातम्त्र —'आगमतत्त्रविलास' की तन्त्रमूत्री में उद्भृत एक तन्त्र ग्रन्थ ।

बाकेन्द्रकत कषका बाकेन्द्रकितीया कत — चँव गुमल दितीया को इस वत का अनुस्तान होता है। इसके अनुसार किसी नदी में सार्यकाल स्नान करना चिहित है। दितीया के कन्द्रमा के प्रतीक कप एक बाल चन्द्रमा की आकृति बना-कर उसकी ब्लेत गुण्यों, उत्तम नैनेच तथा गन्ते के रस से बने पदावां से पूजा की जानी चाहिए। पूजनोपरान्त वती स्वयं भोजन बहुत्त करें किन्तु उसे तेल में बने साथ पदार्थों को नहीं बाना चाहिए। एक वर्ष पर्यन्त यह वत जनता है। इसके आचरक से मनुष्य वरदान प्राप्त कर स्वयं प्राप्त कर लेता है।

वाष्क्रक उपनिवद्—ऋ स्वेद की एक उपनिषद्। बाष्क्रक श्रुति की कवा का सायणाचार्य ने भी उल्लेख किया है। संप्रति ख्रान्थेद की बाक्कल शाका को लोग हो गया है।
उत्ती भी स्थृति इस बाक्कल उपिताद में बनी हुई है।
इसके उपास्थान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि हो।
इसके उपास्थान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि सम्बन्ध
में का रूप बरकर कच्च के पुत्र मेंचातिषि को स्वयं के
गये। भिग्नातिषि ने मेंचम्पी उन्ह से पूछा कि तुम कीन
हो। उन्होंने उत्तर दिवा, 'से विश्वेषम् हु सुमकी सद के समुख्यक मार्ग पर ले जाने के लिए मेंने यह काम
किया है, तुम कोई आयंका मत करो।' यह सुन्चर
मेंचातिष निवित्तर हो गये। विद्यानों का मत है कि
बाक्कल उपनिवद्ध पाचीन उपनिवद्धों में से है।

बाक्कसमामा—वर्तमान समय में ऋ खेद की शाकल शाका के जलपंत शींकरीय उपशाला भी प्रचलित है। कुछ स्थानों पर बाफ्कल शाला का भी उन्लेख मिलता है। अप्या शाम्बों से बाफ्कल शाला में दतना अक्तर और भी है कि इसके आठवें मण्डल में आठ मन्त्र अधिक है। अनेक लोग इन्हें बालांक्लय मन्त्र कहते हैं। आगदत पुराण (२२ ६ ५९) के अनुसार वाफ्कांद्र द्वारा बालांक्लय शाला अन्य शालाओं से संकठित की गयी थी।

बाहुस्तक -- भीति विषयक एक प्राचीन घन्य, जो 'विश्वा-लास (इन्द्र) नीतिशास्त्र' का संक्षिप्त रूप और पौच हजार पद्यो का था। यह भीष्म पितासह के समय में 'बाहुंस्पर्य शास्त्र' के नाम मे प्रसिद्ध था। दे० 'बाहुंस्पर्य'। बाहुस्तिय -- इन्द्र का एक पर्याय।

बहुर — कानपुर के समीप प्राया पन्द्रह मील उत्तर गंगातट पर अवस्थित एक तीयं, जिवलक प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त या। बिट्टर में पङ्काओं के कई घाट है जिनमें मुख्य सहाधाट है। यहाँ बहुन से मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य मन्दिर वाल्मोबेडबर महादेव का है। यहाँ प्रति वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को खेला होता है। कुछ लोगों का मत हैं कि स्वायम्भव मन की यही राजधानी थी और झव का जनम यही हुला था। अंग्रेजो डारा निर्वासित पूना के नानायव पेशवा यही तीवंदास करते थे।

बिम्बु—(१) आद्य सृष्टिमें चित् शक्तिः की एक अवस्था, प्रथम नाद से बिन्द की उत्पक्ति होती है।

(२) देहस्थित आज्ञाचक या भृकुटो का मध्यवर्ती कल्पित स्थान । अष्टांग योग के अन्तर्गत व्यानप्रणाली में मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से शक्ति का उद्गम होता है । विकार्य माता—एक ऐसी मातृवेबी की कायाना, जो बिस्की की तरह पहले रिकुडी रहकर रीखे बढ़ती जाती हैं। कुछ मृतियाँ (जीर रिकालाव्य मी) आकार-अकार में बढ़ती रहती हैं, जैसे वह एकर जिसे 'बिकाई माता' कहते हैं। कामी में स्थित तिलभाण्डेवर (तिलभाण्ड के स्वामी) विवस्ति का विम भर में तिल के वाने के बरावर बढ़ना माता जाता हैं।

क्षिस्य — जरुमी और शकर का प्रिय एक पवित्र बृक्ष । इसके नीचे पूजा-पाठ करना (पुण्यतायक होता है। शिवजी की अर्चना में बिल्वपत्र (बेलपत्र) चढ़ाने का पहरूपपूर्ण स्थान है। उनको यह बति प्रिय है। पूजा के प्राथानों में कम से कम सिक्सपत्र तथा गञ्जाजल अवस्थ होता है।

बिल्बिजरात्र वत-इस वत में उपेष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सरसो मिले हुए जल से बिल्व वृक्ष को स्नान कराना चाहिए। तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पृष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक व्रती को 'एकभक्त' पढ़ित से आहारादि करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बाँस की टोकरी में रेत या जी, चावल, तिल इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उभर तथा शंकर की प्रतिमाओं की पृष्पादि से पूजा करनी चाहिए। बिल्व बक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रो का उच्चारण किया जाय जिनमें वैधव्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा पृत्रादि की प्राप्ति का उल्लेख हो । एक सहस्र बिल्ब-पत्रों से होम करने का विचान है। चौदी का बिल्बनुक बनाकर उसमें सुवर्ण के फल लगाये जायें। उपवास रखते हुए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान है। दूसरे दिन स्नान करके आचार्य का वस्त्राभूषणो से सम्मान किया जाय । १६,८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणो को भोजन कराया जाय। इस वत के आचरण से उमा, लक्ष्मी. शची, सावित्री तथा सीता ने क्रमशः शिव, कृष्ण, इन्द्र, ब्रह्मातथाराम को प्राप्त कियाथा।

किश्वपञ्जल — विष्णुस्तामी सम्प्रदाय के एक अनन्य भक्त संत । श्री कृष्ण एवं गणा के प्रार्थनायरक इनके संस्कृत कवितासंबाह 'कृष्णकणीमुत' नामक ग्रन्थ का भक्तमाज में वडा मामान है। इन्हीं कविताओं के कारण विस्व-मङ्गल विरस्तरणीय हो गये। कुछ जनअृतियाँ कालीकट तथा ग्राणकार के निकट स्थित प्रायान मन्दिर से इनका ४४२ विस्वसम्बद्धान-मुक्तात

संबन्ध स्थापित करती हैं । सम्भवतः इनका जीवनकाल पन्द्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध हैं ।

क्षिवस्कल स्वत--यह बता आवण, वैशाल, माण अवजा कार्तिक में प्रारम्भ किया बाता है। प्रति दिन तीन सहस् विश्व की परित्तर्थों एक काल पूरी होने तक शिवकी पर पढ़ायों जायें। (क्षी द्वारा स्वयं काती हुई बत्तियों जो पृत या तिल के तेल में बुबायों गयी हों, किसी ताझ पात्र में रसकर शिवकी के मन्दिर में अववा गञ्जातर पर अववा गोशाला में प्रज्ञालित की जानों चाहिए। एक लाल जपवा एक करोड बत्तियाँ बनायों आयें। ये समस्त बत्तियाँ यदि सम्मव हो तो एक ही दिन में प्रज्ञालित की जा सक्ती है। किसी पूर्णमा को इसका ज्यापन करना चाहिए।) देल वर्षकृत्यदेशिका, १९८४-४३।

बिरुवशाक्तापुत्रा—यह वृत आध्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है।

बिहारिफीदास — निम्बार्क सम्प्रदावान्तर्गत संगीताचार्य हरि-दाल स्वामीजी के अनुगत एवं रिसक्तमक संत । ये वृत्वावन की कता-कुड़ों में बांकेसिहारीजी की बज्जीला का चित्रत किया करते थे। संगीत की मचुर पराविक्यों के साथ भगवान् की उपालना करना इनकी विजेवता थी। इनकी रचनारमक बाणी मुद्रित हो गयी है। सबहबी सताब्यों का उत्तरार्थ इनका स्थितिकाल है। संगति इनका उपासनास्थल यमुनाकुल की एकान्त लान्त निकुंजों में उदियास्थान कहलाता है।

बिहुर्गरिकाल (कीथे)—प्रजगाया के शेष्ठ करि और उच्च कीटि के काव्यक्रणकार । इनका स्थितिकाल सम्हरी गताबंदी का उत्तराई है। ये कृष्ण के भक्त ये जीर दनकी सूनार रक्ष की रचना 'बिहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में अपने वर्षगौरत के लिए अति प्रतिद्ध है। 'सतसई' के कई भाष्यकारों ने समूर्ण रचना का आध्यासिक वर्ष भी किया है।

बीज — जगत् का कारण, सूक्ष्मतम मूळ तस्व । नाद, विन्दु तथा बीज सृष्टि के जादि कारण है। दक्ती के डारा सारी अभिक्यतिस्पा होती है। साधना के ओव में बीज, किसी देवता के मन्त्र के सारभूत केन्द्रीय अक्षर को कहते हैं। प्रायः लागमभीक सन्त्री का प्रथम अक्षर 'बीजासार' कहकाता है।

बीजक---महात्मा कवीरवास सिद्ध कोटि के संत किव वे।

ने बनता को जो उपरेश देते में ने साची लोकमावा में गेय पद या भवन के रूप में होते थे, सालन्दगों पर उनके विचार कविता के रूप में निकसते थे। उनमें ऊँचे कवित्व मा साहित्यक्वण का अशाव हैं पर भाव गहरे और रहस्य-पूर्ण हैं। उनके सारभूत दार्शनिक विचार ऐसे ही भवनों में प्रकट हुए हैं। कवीर पटे-फिक्से नहीं थे, एतरर्थ इन रवनावां को उनके एक विष्य ने १६२७ विच में बीजक' नामक संबद्ध के अन्तर्यत सक्तिज किया। यह उनकी छोटी रवनावां का उपरेशास्त्रक मुक्य है।

बीरनाष—धिका या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हैं या उनकी सुस्त खिक से स्थान रहते हैं, इस विस्वास के कारण अनेक प्रकारों से पापाणकरों की पूजा देश नर में प्रबक्तिय रही है। कह स्थानों में ऐसे खिकारतम्भ कनती के खम्मों के रूप में बवले दिखाई देते हैं, जो लगातार तेल व चृत के प्रवान से काले यह गये हैं। इन्हीं में एक दत्यर-देव बीर-नाय हैं, जिनकी पूजा कई प्रदेशों में साभीर वर्ग के लोग पत्रुवों की रखा के लिए करते हैं। वास्त्रत में मह निकी यसपुजा अववा वीरपुजा का बिकासिस कर हैं।

बीरभान — साथ पत्य के प्रवर्तक एक सन्ता । हस्होने स० १७-१५ वि० में यह एत्य चलाया । दिल्ली से बिह्नण और पूर्व की ओर अन्तर्वेद में साथ मत के लोग पाये बाते हैं। कभीर की तरह ये बोहरों और साम्बियों में उपदेश दते थे। इनके बारह आदेश महत्य के हैं, जिनमें साथों का स्वाचार प्रतिपादित होता हैं।

बोर्रीसह—सिक्स सालसो के दो मुख्य विभाजन सहिज-धारी तथा बिंह शासाओं में हुए हैं। ये शाखाएँ पुन-कमख छ तथा तीन उपशासाओं में विभक्त हुई है। सिंह शासा की एक उपशासा 'निर्मल' (सन्यासियों की शासा) के प्रवर्तक बीर्रीसह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना १७४७ वि॰ में की थी।

कुष (सीमायन) — पञ्चिष प्राह्मण के एक सन्दर्भ में उद्भुष आचार, जो सोग के बशज थे। पौराणिक परम्परा के अनुसार कुष भी सोग (चन्द्र) के पुत्र थे। इनका विवाह मनु की पुत्री इला से हुजा। इन दोनों के पुत्र पुरूरवा हुए जिनसे एक (चन्द्र) बखा चला।

बुब्बत — जब बुध ग्रह विशासा नक्षत्र पर आये, व्रती को एक सप्ताह तक 'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना चाहिए। बुध की प्रतिमा कींसे के पात्र में स्थापित करक स्वेत मालाओं तथा गन्थ-अकत बादि से उसकी पूजा भरनी वाहिए। पूजनीपरान्त उसे किसी बाह्मण को दे देना चाहिए। इस बताचरण से बती की बृद्धि तीब हो-कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती है।

बुवाहसी—जुन्क पक्ष में बुधवार के विन अध्यमी पहने पर यह वर किया जाता है। एकमक पद्मित से आहार करते हुए कल्पूणं बाट कल्छा, जिनमें सुवर्णं पड़ा हो, क्रमण्ड हाठ अध्यमियों को भिन्न-भिन्म प्रकार के खाद पदावों के साथ दान में दे देने चाहिए। वर्ष के अन्त में बुध की सुवर्णमंतिमा बान में दो जाय। इस ब्रद्ध में प्रयोक ब्रह्मी के दिन ऐक पुकरबा तथा निर्मिण्यं उसकी पुत्री उनिका की क्याएँ मुनी जाती है।

बुद्ध — बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तपस्वी महास्ता । इनका जन्म हिवालवरराई के शावस्य जनपद (लुचिनवीवन) में ५६३ हैं ० दूर हुआ था। शावस्यों को राजबानों किपलवस्तु थी। इनके रिता गुढ़ोदन शावस्यों के गणमुख्य थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनका जन्मनाम सिद्धार्थ था। इनका पालन-पोषण, शिखा-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की हुई। बार्यायस्था से ही ये चित्तनशील थे, ससार के इस से विकल हो उठते थे। जीवन की चार घटनाओं का इनके अपर गहरा प्रभाष पड़ा।

एक बार इन्होने किसी अत्यन्त बृद्ध व्यक्ति को देखा, जो बृद्धावस्था के कारण झुक गया था और लाठी के सहारे चल रहा था। पूछा कौन है ? उत्तर मिला वृद्ध, जो मृत्दर बालक और बलिष्ठ जवान था, किन्सु बुढ़ापे से क्षीण और विकृत हां गया है। इसके पश्चात् एक रुग्ण व्यक्ति मिला जो पीडासे कराह रहाथा। पूछा कौन है ? उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले स्वस्य और सुखीया। -तदनन्तर सिद्धार्थने मृतक को अर्थीपर लाते हुए देखा। पूछा कौन है? उत्तर मिला मृतक, जो कुछ समय पहले जीवित और विकास में मन्न था। अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र धारण किये हुए पुरुष मिला, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी और चिन्ताका सर्वथा अभाव था। पूछा कौन है? उत्तर मिला सन्यासी, जो संसार के सभी बन्त्रनों को छोड़कर परिवाजक हो गया है। त्याग और सन्यास की भावना सिद्धार्थ के मन पर अपना प्रभाव गहराई तक डाल गयी।

खुढीयन ने सिद्धार्थ का विवाह रामजनपद (कीलिय गण) की राजकुमारी यशोचरा के साथ कर दिया। उन को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल रसकर उन्होंने कहा, 'वावनम्बंसला की एक कड़ी आज और गढ़ी गयी।'

एक विन रास को माया और राहुल को सोते छोड़कर सिद्धार्थ कपिन्यसम् से बाहर निकल गये। इस
स्वार्थ कपिन्यसम् कहते हैं। ज्ञान और शास्ति
की सोत में विद्धार्थ बहुत से विद्यानें अरि पिछतों से मिले
किन्तु उनकी सस्तोध नहीं हुआ। आश्रमो, स्टोबनों में
पूमते हुए वे क्या के पास उन्हेल नासक बन में जाकर
पोर तरस्या करने लगे और उन्होंने प्रतिक्षा की कि या
तो जान प्राप्त करूँगा, नहीं तो शरीर का त्याग कर
दूँगा। छ वर्ष की किन तरस्या के एवनात् उन्हें अनुभव
हुआ कि शरीर को कन्ट देने से गरीर के साथ बुद्धि भी
सीण ही गयी और शान और हुर हुट गया। अत.
निक्य किया कि मध्यम मार्थ का अनुसरण करना ही
जवित है।

एक दिन बोधिकृक्ष के जीचे बैठकर जर वे चिन्तन कर रहे थे, उन्हें जीवन और सवार के सम्बन्ध में सम्बन्ध जान भात हुआ। इस चटना को 'सन्वीधि' कहने हैं। इसी समय से सिद्धार्थ वृद्ध (जिसकी वृद्धि जागृत हो गयी हो) कहन्याये। अनन में उन्होंने निक्चय किया कि मैं अपने जान को वृज्धि समार कर गुड़ेना कर विभाग कि मैं अपने जान को वृज्धि समार कर गुड़ेना कर पहुंचा कर उन्हों ने समया में चलकर ने काजी के पास क्राधिपत्तन मुगदाव (सारनाय) में पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने पद्धवर्गीय पूर्व-शियों को अपने सर्ग का उपदेश अपन बार रिया। इस पटना को 'सर्वाचक्रयवर्ग' कहते हैं।

बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, ''दो अतियो का त्याग करना चाहिए। एक तो किलाम का, जो मन्त्रण को पशु बना देता है और दूनरे कायनलेश का, जिनम बृद्धि सीण हो जाती है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।'' इसके पश्चात् उन्होंने उन चार सत्यों का उपदेश किया, जिनको 'बरचारि आर्य सत्यानि' कहते हैं। उन्होंने कहा, ''दुन्त प्रयम सत्य है। उम्म दुन्न हैं। उपदा का दिश् रोग दुन्न हैं। मृत्यु दुन्न हैं। प्रिय का वियोग दुन्न हैं। ही। दुन्न का कारण हैं तृष्णा। तृष्णा और वासना से ही सब दुःख उत्पन्न होते हैं। निरोध तीसरा सत्य है। समुदय अर्थात् दुःख के कारण तृष्णा का निरोध हो सकता है। जो स्थिति कारण से उत्पन्न होती है उसके कारण को हटाने से वह समाप्त हो आती है। निरोध का ही नाम निर्वाण अर्थात् सम्पूर्ण वासना का क्षय है। निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा सत्य है। अर्थात् निरोध प्राप्त कराने वाला एक मार्ग है। वह है अष्टाङ्ग मार्ग अथवा मध्यमा प्रतिपदा ।" महात्मा बुद्ध प्रथम धर्मप्रवर्तक थे, जिन्होने वर्म प्रचार के लिए संघका संघटन किया। सारनाथ में प्रथम संघ बना। बुद्ध ने आदेश दिया, "भिक्तुओ ! बहुजनहिताय, बहुजनमुखाय, देव, मनुष्य और सभी प्राणियों के हित के लिए उस धर्म का प्रचार करो जो आदि मङ्गल है, मध्य मङ्गल है और अन्त मङ्गल है।" अस्सी वर्षकी अवस्था तक अपने धर्मका विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते हुए कुशीनगर में वे दो शालवृक्षों के बीच अपनी जोबनलोला समाप्त कर निर्वाण को प्राप्त हो गये। इस घटना को 'महापरिनिर्वाण' कहते हैं।

यद्यपि बुद्धदेव निरोध्वरवादी थे और बेदो के प्रामाण्य में विकास नहीं करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का गैतिक प्रभाव भारतीय इतिहास पर दूरव्यापी पाड । जीवदया और करणा को वे सजीव मूर्ति थे। आदितक परम्परावादी हिन्दुओं ने उनको विक्णु का जीवसंब्रही अवतार माना और भगवान् के रूप में उनकी पूजा की। पुराणों में जो अवतारों की सूचियाँ हैं उनमें बुद्ध भगवान् को गणवा है। वर्तमान हिन्दु पूप बंद्ध के सिद्धान्तों से प्रभावित है। हिन्दु पूरणों में बुद्ध भगवान् की रूपता है। वर्तमान हिन्दु पूप बंद्ध के सिद्धान्तों से प्रभावित है। हिन्दु पूरणों में बुद्ध भगवान् को कथा अन्य प्रकार से

वी हुई है। दे० 'अवतार' तथा 'बुद्धावतार'।

सुद्धकामध्योतस्य —वैशाल पुत्रक पक्ष मे जब चन्द्र पुष्प नशन पर हो, उस समय बुढ की प्रतिमा सामय मुनि आता कितित मन्त्रों का पाठ करते हुए स्थापित करती चाहिए। लगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हुए निर्मनों को नैवैद्यादि मेंट करना चाहिए। दे० नीक्सत पुराण, प्०६६-६७, स्लोक ८०९-८१६, जहाँ बुढ को विष्णु का बस्तार स्तलाया गया है।

बुद्धदावशो---श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इस तिथि को भगवान् बुद्ध की प्रतिमा का गम्ब-असताबि से पूजन करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। महाराज चुबोवन ने इस ब्रत को किया बा, असएब भगवान् विष्णु ने स्वयं उनके यहां जनम लिया। दे० क्टरवक्तपत्तव, ३२१-१३२; हेमाहि, १.१०३७-१०३८; क्टयरनाकर, २४७-२४८।

बुद्धावसार-विष्णु भगवान् का नवम अवतार । इस संबन्ध में मागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता है। विष्णु और अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षा के लिए भगवान् माया-मोह स्वरूपी बुद्धावतार में शुद्धोदन राजा के पुत्र हुए। उन्होंने इस रूप में आकर देवताओं को पराजित करने वाले असुरो को माया से विमोहित कर वेदमार्गसे च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया। माया-मोहाबतारी भगवान् बुद्ध ने नर्मदा नदी के तट पर जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्र रूप बाले संन्यासी वेश में असुरो के समक्ष कहा ''आप लोग यह क्या कर रहे हैं ? इसके करने से क्या होगा ? यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) की ही कामना है तो व्यर्थ में इतनी पशुहिंसा के यज्ञ-यागादि क्यो करते है ? निरर्थक कर्मकरने से आप कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। यह जगत् विज्ञानमय और निराधार है। इसके मूल में ईव्बरादि कुछ नही है। यह केवल भ्रम मात्र है, जिससे मोहित होकर जीव संसार में भ्रमित होता रहता है।" ऐसे मोहक चार वचनों द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरो को पथभ्रष्टकर विया। इस प्रकार बुद्धावतार के प्रसंग में विष्णुपुराण ने आधिदैविक कारण प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बुढावतार से सम्बन्ध रखते हैं। बुढ के प्राकट्य के पूर्व देश भर में हिसा का प्रावस्य था। वैदिक वज और ईववर के नाम के माम्यम से नर, पत्र आदि विभिन्न जोगों की बिल्यों दी जाती थी और लोग अन्धपरम्परमा इस कार्य को ईववर को उपासना का रूप प्रवान करने लगे थे। इस प्रकार के भयकर समय में बुढ को ईववर और यज के नाम पर कियें जाने वाले बील हत्या करी हुक्कम के अन्त के लिए ईववर बोर वज की देश सकर के समय के बील हत्या करी हुक्कम के अन्त के लिए ईववर बोर वह वाले वाले बील हत्या करी हुक्कम के अन्त के लिए ईववर बोर वह वाले वह करना पड़ा।

जिस प्रकार विच का उपचार विच द्वारा ही किया बाता है, उसो प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिंसा-पापरूपी विच का शमन नास्तिकताकृषी विच से किया। इस प्रयोग से तात्कालिक धर्मरला हुई एवं ज्ञानमूलक बौद्धधर्मीय-देश द्वारा जीवों की हिंसा से निवृत्ति अवश्य हो गयी।

भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में अनेक ब्रन्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें विस्तार से इनका जीवन करित्र वर्णित है। इन ग्रन्थों का संस्कृत में निर्माण अधिकाश भारत में हुआ, किन्तु विदेशों में अनेक भाषाओं में इनकी जीवनी लिखी गयी, जैसे चीनी, तिब्बती, जापानी आदि में । इसके साथ ही भगवान् बुद्ध के अनेक जन्मों की कवा भी कल्प-कल्पान्तरों के नामपूर्वक उपलब्ध होती है। इस प्रकार अनेक कल्पों में कई योनियों में भ्रमण करने के पत्रचात् भगवान् बुद्ध साया देवी के गर्भसे (वर्त्तमान गौरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिलवस्तु नामक नगर में उत्पन्न हुए थे। भगवान् बुद्ध जीवन भर भ्रमण करते हुए अपने परम पावन उपदेशपीयूष द्वारा राजा से रंक तक सभी प्रकार के मनुष्यों का उपकार करते रहे। उनके उपदेश सरल और आवारपरक थे। उन्होंने संसार के सम्बन्ध में चार आर्य सत्य निर्धारित किये थे। उन्होने बताया कि ससार में दुःख ही दुःख हैं। सासारिक दु. यो के कुछ कारण भी है। इन कारणों को दूर कियाजा सकता है। दुल के निरोध का उपाय भी उन्होंने बताया। उनके मत मे दुल निरोध ही निर्वाण है। अतिवाद दुःख का कारण है, अतएव मध्यम मार्ग हो सेव्य है। इसके साथ ही उन्होंने अष्टाग मार्ग तथा दस शीलो काभी प्रचार किया।

महात्मा बुद्ध ने यदापि वर्णाश्रम वर्म की उपेशा कर डालो और धार्मिक बारिकला के नय से उन्होंने अपियंद गृहस्यों का निरासर किया, किन्तु उनका उपदेश उस समय के लिए जनत्-दितकारी वा यह यदार्थ है। इस समय भी पृथ्वी पर करोडों जोग इस वर्म की मानते है। इंडि—मक्ति के विकास का प्रथम चरण महत् तत्व है। इसमें बुद्धि, अहकार और मनस् तीनों निहित्त है। महत् सार्य-मोम है। इसी का मनोविकास क्य बुद्धि है। किन्तु बुद्धि आच्छारिसक चेतना अथवा झान नहीं, चैतन्य आस्मा का गुण माना ग्राया है। अहकार, मन और इन्द्रियों बुद्धि के लिए काय करती है; बुद्धि सीधे आराम के लिए कार्य करती है। चुद्धि के मुख्य कार्य निदय और निर्माण है। इसका उदय सत्व गुण की प्रणानता से होता है। इसके मीकिक गुण हैं—चर्म, ज्ञान, वैराम्य और ऐस्वर्य। अब इसमें बिक्कृति उत्तम्ब होती है तो इसके गुण उलट कर अचर्म, बज्ञान, आसक्ति और दैन्य हो गाते है। स्मृति और संस्कार बुद्धि में स्थित होते हैं। जतः वाग्मिक साथ-नाजों में बुद्धि की पवित्रता पर बहुत वरू दिया गया है।

श्री विश्वाव — विचार की एक दार्शनिक पढ़ित, जो अगत् की वास्तरिकता को समझते में बुढि को सबसे अधिक पहत्व देती है। यह प्रत्यका को तो मानती ही है, अनुमान और उपमान का स्पष्ट विरोध नहीं बरती, परन्तु बब्द और ऐतिहा का प्रत्याक्यान करती है। साथ ही यह कोई अश्रीकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मृत्या नहीं मानती। भारत से सके मूल प्रवत्तेक चार्वाके हो और तो अपने स्वाव मुख्य नहीं मानती। भारत से सके मूल प्रवत्तेक चार्वाके हो और जो स्वाव स

बुद्धपवासिकत—पैत्र मास की पूर्णिमा के उपरान्त इस ब्रत का आवस्य किया जाना चाहिए। एक मास तक ब्रत्त ही इस मूर्गिय क्षाया जाती है। क्षत्ता ही इसमें मृश्कि प्रभावान् की पूत्रा की जाती है। इसमें सरमों से शित दिव हवन होता है। विमयुर्धमुक्त स्वार्ष्य रावाची से ब्राह्मणभोजन कराया जाता है। वैशासी पूर्णिमा को सुवर्ण का दान विहित है। इससे शुद्ध बृद्धि प्रमा होती हैं।

बुढ़े अवरनाथ—कामीर के पूँछ नगर से जीवत मीळ दूर ऊँची पहाँडियों से पिरा यह मिन्टर है। पूरा मिन्दर एक ही बवेत गत्यर का बना हुआ है। जम्मू से पूँछ के लिए मोटर दर्से चलती है। कहा जाता है कि सही प्राचीन अमरनाय तीर्यस्थान है। पहले लोग यही यात्रा करते आते से। यही पुलस्ता नदी है, जिसके तट पर महाँच पुलस्स का आलाम या। दूसरे अमरनाय उम समय बरफ के कारण अनम्य से। मार्ग का मुधार होने पर इनकी यात्रा बाद से मुल्ला हुई है।

बृषु—ऋग्वंद (६४५,३१-३३) में बृबुका उल्लेख सहस्र-वाता, उदार दाता तथा पणियों के निरमीर के रूप में हुआ है। शाह्यायन श्रीत सूत्र (१६.११,११) के अनुसार भारद्वाज ने नृत्तु तक्षा तथा प्रस्तोक सारक्का के दान प्राप्त किया। प्रत्येत हीता है, यह कोई पणि था, यथित ष्वस्थेत मैं इतका वर्णन ऐसे रूप में हुआ है बिसने पणि के सभी गुर्मों की त्यान दिया हो। यदि ऐसा है तो पणि का आध्य सद्भावपूर्ण व्यापारी तथा नृत्तु 'एक विषक् राजकुमार हो सकता है। वेबर के अनुसार इस नाम का सम्बन्ध बेसीलॉन से हैं। हो। सकता है, नृत्तु के बंधवों ने वहीं आकर सपना उपनिवंश वसाया हो।

## बृहुज्जाबाल उपनिषद्-एक परवर्ती उपनिषद् ।

बृहस्त्योवत — मार्गशीवं मास की प्रतिपदा बृहस्ता कहुकाती है, उस दिन यह वत आरम्भ होता है। इसके विव देवता है। यह एक वर्ष से मोलह वर्ष तक चलता है। इसके समस्त पान, काह्यमहत्या का पान भी दूर हो जाता है। बृहस्त्वाहता — महान् ज्योतिर्विद् वराह्रीमहिर-विरोचत ज्योत्तित विवय का अति प्रतिद्ध सन्य। त्रिक्कण्य ज्योतिष के सहिता अदा में विविध सांस्कृतिक बस्तुवा ने जाते होता है। यह उसी प्रकार का एक आकरप्यन्य है, जिससे भारतीय वर्षाविकान, मृतिसास्त तथा धार्मिक स्वापस्य पर काफी प्रकार वादा है। वराहमिहिर का समय सन्वर्ध-उस्कृती के अनुसार ४०५-५५० ई० है।

सृह्वारप्पक — गुरूव पजुँद का आरण्यक प्रन्त, जो गतपथ ब्राह्मण (१९ १-३) सृह्यारप्पकवाधिकसार — आन्यार्थ ग्राह्म् रतित नृह्यारप्पक उपनिषद् के भाष्य पर सुरेकराचार्य ने वार्तिक नामक व्याख्या किली हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका स्कोकबद्ध संजित सार है। इसके रचिता गाथवाचार्य अववा विद्या-रप्प स्वामी हैं।

बृह्बारम्थकोपनिषद्---मुख्य उपनिषदों में बसवी उपनिषद्। नृहृदारम्थक तथा छान्दोम्य प्राचीन उपनिषदों में सर्वाधिक महत्त्व की है, इन्ही दोनों में मुख्य दार्घोनिक विचार सर्व-प्रयम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होने हैं।

बृहदुक्य -- ऋग्वेद (५ १९ ३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक

पुरोहित का नाम । ऋ० के दो मन्त्रों (१०.५४,६; ५६, ७) में इन्हें ऋषि कहा गया है। ये ऐतरंग बा० (८.२३) में दुर्मुल पाखाल के लियकेकत्तरी तथा शत० बा० (१३.२,२,४४) में बामयेव के पुत्र कहे गये हैं। पद्मार्थित बा० (१४.९,३७,३८) में ये बामनेय (बामनी के बंक्षव) के रूप में विषाद है।

बृह्ब्गिरि —पञ्चिषा ब्राह्मण (८.१,४) में कथित बृह्द्गिरि उन तीन यतियों में एक हैं जो इन्द्र द्वारा वध के बाद भी जीवित हो गये थे। उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण में उद्भृत है (१३.४.१५-१७)।

बुरुव्योरीकत—भाड कृष्ण तृतीया को बन्द्रोदय के समय यह यत किया जाता है और केवल महिलाओं के लिए है। दोरली नामक वृक्ष मूल ममेत लाकर बालू को बेदी पर स्वाधित करता चाहिए। बन्द उदित हुआ देखकर महिला स्रती स्नान करें। कलश में बहुण की पूजा कर भगवती गौरी की बिनिम उपचारों से पूजा करें। गौरी के नाम ते एक धामा गले में लगेट लेना चाहिल पांच वर्ष तक यह कम बलता है। काशी के आसारान यह दत 'कज्जलो तृतीयां के नाम से मनाया जाता है।

बृह्देक्ता—ऋषंद से संबंधित एए ग्रन्थ, जिसमें वैधिक आक्ष्यान एवं माहात्म्य विस्तार से लिखे गये हैं। यह गोनकर वित्ता वार्य जाता हैं जो श्लोकर है। इसकी गांचीनता सर्वमान्य है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ऋषा के देवता का निर्देश किया जाय, किन्तु प्रत्येका ऋषा के देवता का निर्देश किया जाय, किन्तु प्रत्येकार चेता के स्वित आक्ष्यान भी देविया है। विश्वास किया जाता है कि यह यन्य निरुक्त के बाद बना है। विश्वास किया जाता है कि यह यन्य निरुक्त के बाद बना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शोनक समझकी किशी अच्य आकि की रचना है। इसमें मागूर्य, आस्व-लायन, बकनी बाह्य प्रतिक ती रचना है। इसमें मागूर्य, आस्व-लायन, बकनी बाह्य पता निवानमुक का नाम भी विक्रका है। वृह्ददेवता यन्य शाकल शाक्षा के आधार पर नहीं बना है। इसमें शाकल शाक्षा के नाम कई बार आगा है।

बृहद्धर्म उपपुराण-यह उन्तीस उपपुराणों में एक है।

कुर्व्यक्षसिहिता--एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमिल देश में रिवित माना जाता है । यह भी सम्भव है कि इसकी रचना उत्तर से हुई हो तथा इसमें दक्षिणात्यों द्वारा प्रक्षेप हुआ हो । इसमें महात्मा धठकोष तथा रामानुज स्वामी का उल्लेख ईव्बरसंहिता के सदृष्य है तथा द्वविड देश को वैष्णव मक्तों की भूमि कहा गया है।

बृह्ब्बम् — बंग बाह्मण में उल्लिखित एक आचार्यका नाम । बृह्ब्बम्स तक्य — 'आगमतत्विकार्यमें उद्भृत तन्त्र-सूची में इसका नाम बासटवें कम पर आता है।

बृहलगरबीय पुराच-अन्तीस उपपुराणों में परिगाणित। सम्भवतः नारबीय महापुराण का यह परिखिष्ट है परन्सु आकार में बहुत विस्तृत है।

बृहस्पति—(१) वैदिक ग्रन्थों में ठल्लिलात एक देवता। कुछ पिढानों का विचार है कि यह नाम एक ग्रह (बृहस्पति) का बोधक हैं, एरन्तु इसके रूप रर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। पुराणों के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु और अध्यास्मिवसाविधास्य ऋषि कहें जाते हैं।

- (२) वार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके मतानुसार ''न त्वमं है न अपना' उल्लेखने ते सम्बन्ध रखनेबाला आत्मा भी नहीं है।'' ये बृहस्पति लंकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वीचार्य समझे जाते हैं और अवस्य ही महाभारत से पहले के हैं।
- (२) बृहस्पति एक अर्थशास्त्रकार और स्मृतिकार भी हुए हैं। इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरों के उद्धरणों में ही पाये जाते हैं।

बृहस्पतिसब—एक यज्ञ का नाम । तित्तरीय बाह्यण (२ ७, १,२) के अनुसार हमके अनुस्थान द्वारा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रस्वरात् पर प्राप्त कर नकता था। आवकाणाव श्रीत- तृत (२ ९,५) के अनुसार पुरोहित हम यज्ञ को आवर्षेय के पश्चात् करता था और राजा बाजपेय के पश्चात् राज- तृत्व थज्ञ करता था। वात्रपथ बाह्यण (५ २,१,१९) से सृहस्पतिसब को वाजपेय कहा गया है, किन्तु यह एकता प्राचीन नहीं जान रहती।

बृहस्पतिस्मृति—पर्मजास्त्रों में बृहस्पतिस्मृति का बड़ा महत्त्वपुणं स्थान है। यात्रवत्त्वस्मृति (१.५५) में स्मृति-कारों की जो मूची दी गयी है उसमें बृहस्पति की गणना है। किन्तु पूर्व स्मृति अब कही उपकव्य नहीं होती। बृहुद ने अपराक के निवन्य से बृहस्पति के ८४ स्लोको का संख्व कर इसका अलंग भाषान्तर प्रमाधित कराया पाण्यपिक, १८५९। इंग्व वाकों ने कह सोतों के बहस्पति के ६१ स्लोकों का सकलन किया और इसका अंग्रेजी भाषान्तर 'सेक्रेड बुक्स अर्थेफ दिईस्टसीरीज' (सं०३३) में प्रकाशित किया था।

बृहस्पति अनुस्मृति का घीनक रूप से अनुसरण करते हैं, किन्तु करिएय स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की पूर्ति, विस्ताद और व्यास्था भी करते हैं। मिहिबल में बृहस्पतिस्मृति मनु और धाष्ठावस्था की परवर्ती है। यह या तो नारवस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती है। इसकी दो विश्वेषदागाँ है। एक तो जह कि कसमें बन नौर हिंसामुक्क (शीवानों और फौजदारी) विवादों का स्पष्ट मेंव किया गया है

> द्विपदो व्यवहारच्च धनहिंसासमुद्भव.। द्विसप्तथार्थमृलक्च हिंसामूलक्चतुर्विधः।।

(जीमृतवाहन की व्यवहारमातृका में उद्भुत) दूसरे, बृहस्पति ने इस बात पर जार दिया है कि बाद का निर्णय केवल शास्त्र के लिखित नियमों के आधार पर न करके युक्ति और औचित्य के ऊपर करना चाहिए

केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णय । युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥ चौरोऽचौरो साध्यक्षानु जायते व्यवद्वारतः । युक्तिं विना विचारेण माण्डव्यक्ष्वीरता गत ।

( याज्ञ ०, २.१ पर अपराकंद्वारा उद्युक्त ) जिन विषयो पर बृहस्पति के उद्घरण पाये आते है उनकी सूची निम्माद्भित है:

- (क) बाद (मुकदमे) के चत्ष्पाद
- (ख) प्रमाण (चार प्रकार के —तीन मानवीय : लिखित,
- भुक्तितथा साक्षीऔर एक दिव्य ) १ लिखित (दस प्रकार के)
  - २ भृक्ति (अधिकार—भोग)
  - ३. साक्षी (बारह प्रकार के)
  - ४ दिव्य (नी प्रकार का)
- (ग) विवादस्थान (अठारह)---

ऋणादान, निशंप, अस्वामिविकय, सम्ब्रूय-समुत्यान, दताप्रदानिक, अन्युपेत्याकुषूत्रा, वेतनस्य अनणाकमं, स्वामिपालविवाद, सविद्यानिक्षन, विकोषासभ्यवान, सोमिवादा, पारुव्य प्रकार को, साहस (तीन प्रकार का), स्वीसंप्रहृण, स्वी-पुण्यं, विभाग, यूतसमाह्नय और प्रकीणक (नृपाय्य व्यवहार)।

केक्ट्रर—कर्नीटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्ष । पुराने सेसूर राज्य में बेळूर का विशिष्ट स्थान है। चेळकेश्व मन्दिर यहाँ का मुख्य यात्रास्थळ है। राजा विष्णुवर्धन होयसळ ने हसकी प्रतिच्छा को थी। यहाँ बहुन में प्राचीन मन्दिर है। इनका प्रतान नाम जेलापुर है।

कोबनाया (बुकपया) — जल्लरराष्ट्रीय क्यांति का बौब-तीर्थ । पितृतीर्थ पास से यह सान मील दूर है। यही बुढ समझान का विशाल कलापूर्य मिन्दर है। पीले शब्द का बबुतरा है जिसे बौढ सिहामन क्हते हैं। इसी स्थान पर बैठकर गौतम नुद्ध ने तपस्या को थी। यहीं बोचिनृत्र (पीपक) के मीचे उन्हें जान (बबीष) प्राप्त हुआ या इसनित्र यह 'बोचपया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बौढों के उन चार प्रसिद्ध और पांत्र तीर्थों में हैं जिनका मध्यस्य भगवान बुढ के जीवन से हैं। बहुसंस्थक बौढ़ यात्री यहीं आते हैं। सनातनी हिन्दू यहाँ भी अपने पितरों को, विशेष कर अगवान बुढ को पिण्डवान

बोबायन — उन्नेंद सम्बन्धी बोबायनजीतमून के रचियता सम्बन्ध बोबायन थे। प्रसिद्ध वेदान्याचार्य के रूप में भी हमकी क्यांति क्षिक है। जन्मतृति है कि 'ब्हामून' पर बोबायन की रची एक वृत्ति थी जिसके बननों का आचार्य रामानुक ने अपसे आच्छा में उद्धरण दिवा है। जर्मन पण्डित याकोबी का मत है कि बोबायन ने 'मीमासा-मून' पर भी वृत्ति निक्षों थी। 'अपख्कुह्य' नामक सन्य से भी यह बात सिद्ध होती है और प्रतीत छोता है कि बोबायनमिमिंग 'बात्मनुत्वन्ति' का नाम 'कुतकोटि' था। कहा जाता है कि रामानुक बनामें के समय उनकी प्रति-निर्णिप एक मात्र कस्मीर में उपकच्च थी और बहाँ से बाबायं उसको कूरेख विष्ण को सहायता से कण्डस्थ कर में ही प्राप्त कर स्के थे।

बोधायनवृत्ति-दे० 'बोधायन ।'

बोषार्यात्मनिर्वेद---भट्टोजि दीक्षित के समकालीन सदाशिव दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी ग्रन्थ।

बीड बर्शन —बीड दर्शन की ज्ञानमीमाशा 'आसम' अर्थात् तर्क अथवा युक्ति के आधार पर निकाले गये निष्कामी पर अवलम्बित है, इसमें 'निगम' का महत्त्व नहीं है। इस वर्शन का केन्द्रबिन्दु है 'प्रतीत्य समुत्याद' (कार्यकारण-

सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण-श्रृंखला से ससार के सारे दु:ख उत्पन्न होते हैं और कारणों को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता है। इसकी तत्त्वमीमासा के अनुसार संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है; सभी क्षणिक हैं । इस सिद्धान्त को खणिक-वाद कहने हैं। कोई स्थायी सत्तान होकर परिवर्तन-सन्तान ही भ्रम से स्थायी दिलाई पडता है। बीद अनी-श्वरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न होते हैं। बौद्ध अमीरवरवाद के अनुसार विश्व के मुख में बहा अथवा ईश्वरनाम की कोई सत्ता नहीं है। विश्व प्रवहमान परिवर्तन है; इसका कोई कर्ता नहीं। ब्रह्म अथवा ईव्वर की खोज करना ऐसा ही है जैसे आकाण में ऐसी सुन्दरी तक पहुँचने के लिए सीढी लगाना जो वहाँ नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के भीतर आत्मा की लोज भी व्यर्थ है। मनुष्य का व्यक्तित्व पाँच 'स्कन्धों' का संघात नात्र है, उसके भीतर कोई स्थायी जात्मा नहीं है। जिस प्रकार किसी गाडी के कल-पूर्जों को अलग-अलग कर देने के बाद उसके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नही मिलता, उसी प्रकार स्कन्धों के विदले-षण के बाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नहीं मिलता।

अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हुए भी बौद्ध दर्शन कर्म, पनर्जन्म और निर्वाण मानता है। परन्त प्रश्न यह है कि जब कोई स्थायी आत्मतत्त्व नहीं है तो कर्म के सिद्धान्त से किसका नियन्त्रण होता है ? कौन पुनर्जन्म धारण करता है ? और कीन निर्वाण प्राप्त करता है ? बौद्ध धर्म में इसका ममाधान यह है-"मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के सब स्कन्ध-तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते हैं। परन्तु उसके कर्म के कारण उन स्कन्धों के स्थान पर नये-नये स्कन्ध उत्पन्न हो जाते है। उनके साथ एक नया जीव ( जीवातमा नहीं ) भी उत्पन्न हो जाता है। इस नये और पुराने जीव में केवल कर्मसम्बन्ध का सूत्र रहता है । कार्य-कारणश्रृङ्खला के सन्तान से दोनो जीव एक से जान पडते हैं।" यही जन्म-भरण अथवा जन्म-जन्मान्तर का चक्र कर्म के आधार पर चलता रहता है। तुष्णा अववा वासना रोकने से कर्म इक जाता है और कर्म रुक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो जाता है। जब सम्पूर्ण वासना अथवा तृष्णा का पूर्णतया क्षय हो जाता है तब निर्वाण प्राप्त होता है ।

बीडमर्थ - संसार के प्रमुख कमों में से मह एक है। मुकतः सह जीवम का एक दृष्टिकोण जवाबा वर्षात था, वर्म महीं, स्पींकि इसमें ईवयर और वर्मविज्ञान के किए कोई स्थान महीं था। परस्तु भारत ही ऐसा देख हैं जहाँ ईक्टर के बिना भी वर्म वक्त सकता है। ईस्वर के बिना मी बौद वर्म 'सर्वयर्थ था। इसका कारण सह है कि वह अमीतिक परमार्थ 'निर्वाण' में विक्तम करता था और इसका आधार था प्रशा: तीक तथा समापि।

अपने मुल रूप में बौद्धधर्म बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। ये उपदेश मुख्यत 'सूत्रपिटक' में संगृहीत हैं। उनका प्रथम उपदेश (धर्मचक्र-प्रवर्तन) सारनाथ में हुआ था। इसमें मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है। यह दो अतियों -- इन्द्रियविलास और अनावश्यक शारीरिक तप के बीच चलता है। बुद्ध ने कहा है ' 'हे भिक्षओं! परिवाजक को इन दो अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौन हैं ? पहला तो काम या विषय में सुख के लिए अनुयोग करना। यह अन्त अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनार्य और अनर्यसंगत है। दूसरा है शरीर को क्लेश देकर दुख उठाना। यह भी अनार्य और अनर्थसगत है। हे भिक्षओ ! तथागत ( मैं ) ने इन दोनों अन्तो का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को जाना है।" यही जीवा आर्य सत्य वा, जिसका उदघोष बद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किया। इसके पदचात् उन्होने श्रेष आर्य सत्यो का उपदेश दिया ।

चार आर्थ सत्य ( चत्वारि आर्थसत्यानि ) है—
(१) दुक (२) समुदय (३) निरोच और (४) मार्थ
(निरोचगमिनी प्रतिपरा)। पत्रका नत्य यह है कि
संसार में दुक्त है। किर इस दुक्त का कारण भी है।
इसका कारण है तृष्णा ( वासना )। तृष्णा के उत्तरक्त
होने की एक प्रक्रिया है। इसके मूक में है अचिवाा।
अचिवा से संस्कर, संकार के चित्रान, विज्ञान से नानरूप, नाम-रूप से यहायतन ( इन्द्रियों और मन),
यहायतन से रपर्ध, स्थावें बेचना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा
से अन, मच से जाति ( जन्म ), जाति से जया, मरण,
रोग आर्थि इस उत्तरप्र होते हैं।

दुःव का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात् जसके निरोध (निर्वाण ) का मार्ग बूँडना और उसका अनुसरण करना चोहिए। इसी मार्ज को 'निरोधवाधिनी प्रतिपदा' ( मध्यम ) कहते हैं। यह अध्टाङ्ग भी कहलाता है। बाठ अङ्ग निस्नाज्जित हैं:

- (१) सम्यक् दृष्टि ( जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण ),
- (२) सम्यक् संकल्प ( यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ विश्वार ).
  - (३) सम्पक् वाचा ( यथार्थ विचार से यथार्थ वचन ),
  - (४) सम्यक् कर्मान्त ( यवार्थ क्वन ते यथार्थ कर्म ),
  - (५) सम्यक् बाजीव (यवार्य कर्म से उचित जीविका), (६) सम्यक् व्यायाम ( उचित जीविका के श्रिए उचित
- प्रयत्न ), (७) सम्बक् स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ),
- (८) सम्यक् समाधि ( सम्यक् स्मृति से सम्यक् बीवन का संतुलन ) । बुद्ध ने 'दस शीलों' का भी उपयेश दिया. बिनमें क्सो तो जिस्तुलों के लिए अनिवार्य है और उनमें से अबस पीच नृहस्यों के लिए अनिवार्य है। दस सीलों की यणना इस प्रकार हैं:
  - (१) जीवहिंसा का त्याग,
  - (२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को ग्रहण न करैभा ),
  - (३) ब्रह्मचर्य ( मैथुनत्याग ),
  - (४) सत्य ( झूठ का त्याम ),
  - (५) मादक वस्तु का त्याग,
  - (६) असमय भोजन का त्याग,
  - (७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग,
  - (८) माल्य, सुगन्ध, अङ्गराग आदि का त्याग,
  - (९) कोमल शस्या का त्याग,
- (१०) सुवर्ण और रजत के परिग्रह का त्याग।

बीधायन—बुध अथवा बोध के वंशज एक आचार्य, जो वेद-शास्त्रा प्रवर्तक थे। इनके ढारा श्रोत, धर्म तथा गृह्य सूत्र रचे माने जाते हैं।

बीबायनन्दृष्ट्य — स्मातों के लिए यह गृह्यसूत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें स्मातों के कृत्यों का इतिहास दिया गया है। इसे कभी-कभी 'स्मातंत्र' भी कहते हैं। इसके परिचिन्टों में स्मातों के पाने नियमावाणी दी हुई है।

बौधायनवर्षसूत्र — इत्या यजुर्वेद के तीन घर्मसूत्र प्रसिद्ध है; आपस्तम्ब, हिरच्यकेशी तथा बौधायन । बौधायन-क्षमंसूत्र का कई स्थानों से मुद्रण हुआ है। १८८४ ई० में डॉ॰ हुस्सा ने लियाजिय से इसका प्रकाशन कराया। इसके पश्चात् आनन्दाश्यम प्रेस, पूजा से स्मृतिसंबह में यह प्रकाशित हुआ। १९०७ ई॰ में बयर्नवेथ्ट औरराष्ट्रल सीरीज, मैसूर में गोबिल्ड स्वामी की टीका और भूमिका के साथ इसका प्रकाशन हुआ। १९ प्रमु पूरे ब्रन्थ का हस्त-केल अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

बीधायनसुस्वसूत्र — सुस्वसूत्र वो उपस्क्य हैं —बीधायन-सुत्वसूत्र तथा आपस्तम्बशुत्वसूत्र । इन सूत्रों में पुराने समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तों का प्रति-पाइन हुआ है ।

'शून्व' एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे यज्ञवेदियों के वर्ग, क्षेत्र आदि की नाप-जोब करने की विधि इस सूत्र में प्रविश्त है।

बौबावनकीतमून कुण यजुर्वेद का चौतत्तृत । बौबायन-लीतमून की पूरी प्रति निलती नहीं है, कहां तक उपलब्ध है उसकी विषयमुची इस प्रकार है पहले लच्छ में दर्शपूर्णमास, दूसरे में आधान, तीसरे में पृत्तपान, जीये में पशु प्रविद्ध में बालुमिंस्य, छठ में सोमप्रवर्ग, सातवें में पृत्वस्तुत, स्वार्ट्ड में कमिन, मर्च में मावयेय, दसमें में पृत्वस्तुत, स्वार्ट्ड में कमिन, वार्ट्ड में कंग्रिक्ट, स्वार्ट्ड में कंग्रिक्ट, स्वार्ट्ड में कंग्रिक्ट, वार्ट्ड में स्वार्ट्ड में कंग्रिक्ट, प्रमुद्ध, प्रमुद्ध, तेर्ट्ड में प्रायिवनस्त्रप्त, चौतट्ड में कंग्रिकट्रम्य, प्रमुद्ध में सीत्रामिण सून, सीलट्ड में आनिन्दीम और सप्तर्ट में धर्मसूत्र है। करवीं स्वामी, स्वार्ट्ड स्वामी, महादेव वावनेपी और सावण के लिखे इस मूच पर माया है।

## श्रजविलास—दे॰ 'वजविलास' ।

मह्म---जह्म की सत्ता हिन्दू वर्म, वर्धन, सामाधिक व्यवस्था, साहित्व और कका को जापारिकाला है। जीवान के समी अब्रु प्रत्यक्ष अवया अत्रत्यक्ष कर से इससे प्रमान्तित एवं अनुप्राण्तित है। इस तथक का प्राप्तुत्वित बेदो से हैंदिव्योचर होता है। सामान्य प्रयोगो में इसका अर्थ 'प्रार्थना', मन्त्र' 'जब्द' 'वंज', 'वर्डिं, 'वर्डिं

इस शब्द की व्युत्पत्ति 'वृह्' बातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, बढ़ना आदि । इसका सम्बन्ध बृहस्पति और बाजस्पति से भी है। बास्तव में उच्चारित बाज्य की अप्तरितिहत स्निक से विस्फोड और उपनंहुल से ही इन तीनों शब्दों का नादास्प्य है। इन अपों में "बृहर्ग होने की भावना की प्रधानता है, जिसका आस्रव है: "ब्रह्म' सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कोई नही। बही सब्बेगापक, बृहत्तम अपवा महत्तम है। छात्योस्य उपनिवद के 'जुमा' अध्य में इसी अर्थ की अभिज्यित हुई है, जिसका तास्पर्य मार्थओम, मर्वस्थापक, असीम और अन्तत सत्ता है।

सर्वप्रथम उपनिषदों में ब्रह्मका विवेचन हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद् में एक संवाद के अन्तर्गत भृगुने पिता बरुण से प्रश्न किया कि 'ब्रह्म' क्या है। वरुण ने उत्तर विया—

''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यन्त्रयन्न्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्य, तद बहोति ।''

[जिसमे ये समस्त मृत (जगत् के जड़ जेतन पदार्थ) जग्म लेते हैं, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीते हैं और पुनः उसी में लोटकर पूर्णतः विलीन हो जाते है, उसी को सम्यक् प्रकार से जानने की इच्छा करों। वही कहा हैं।

बहुर्स का इसी प्रकार का निकरण दूनरे गढ़रों में ख्रान्त्रीय उपनिषद में पाया जाता है। इसमें प्रका को जब्ब महुँ (तत् + ज + ज + ज) बहुर पाया है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म तज्ज , तस्त्र और तदन् है। वह 'तज्ज' है, बर्गीकि समस्त भूत उसी में उपन्यन होते हैं, वह 'तस्त्र' है, बर्गीकि अपनी स्थिति के क्यस्य में सही हो और बहु 'तदन् हैं, सर्गीकि अपनी स्थिति के क्यस्य में सभी भूत उससे अतन अयबा आपन करते हैं। ब्रह्म में इत्तरीमों का समाबेश है, इसीलए ब्रह्म का निकपण 'तज्जलान' मुत्र से किया जाता है।

तीत्तरीय उपनिषद् में ब्रह्म को सञ्चिदानस्य (सत् + जित् + क्षामस्य) माना गया है। उसी में सय पदार्थों का अस्तित्व है, सपस्त चैनस्य का स्रोत भी वही है और कानस्य का उद्गम भी ब्रह्म को 'सत्यं शिवम् आनन्दम्' भी कहा गया है।

वास्तव में 'तज्जलान्' ब्रह्म का 'तटस्य' लक्षण है, अर्थात् यहाँ ब्रह्म का विचार बाह्म जगत् की दृष्टि से किया गया है। बहा का 'स्वरूप' लक्षण 'सच्चिदानस्द' है, जिसमें बहा का विचार उसके स्वरूप की दृष्टि से किया गया है। और भी कई दुष्टियों से ब्रह्म के ऊपर विचार हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद् (आनन्दबल्ली) में अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द को बहा के पाँच कोच बतलाया गया है। अन्त्रमय कोष बहा का सबसे स्थूल (भौतिक) आवरण है। प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोच विज्ञानसय कोष से सूक्ष्म है। परवर्ती पूर्ववर्ती से सूक्ष्म और उसका आचार है। बह्य आनन्दमय से भी सूक्ष्म और सबका आधार है। कुछ विद्वान् बहा को आनन्दमय मानते हैं, परन्तु वह वास्तव में केवल आनन्दमय न होकर 'आन-दचन' है । बद्ध की दो अवस्थाएँ है-(१) पर ब्रह्म और (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में ब्रह्म निर्मण और निर्विशेष हैं। उसका निर्वचन नहीं हो सकता। इस रूप में वह पर बहा है। परन्तु जब बहा माया में प्रतिबिम्बित होता है तब वह सगुण हो जाता है। इसमें गुण आरोपित होते हैं। यह रूप अपर ब्रह्म का है। इसी को सगुण ब्रह्म, ईश्वर, भगवान् आदि कहते है। शाद्धर बेदान्त में ब्रह्म को अद्वैत ही कहा गया है। इसका अर्थयह है कि ब्रह्म को न एक कह सकते है और न अनेक। यह दोनो निवंचनों से परे अर्थात् अदैत है। ब्रह्म का बास्तविक निरूपण निषेधात्मक है। इसीलिए उसको 'नेति-नेति' (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं) कहते हैं।

ब्रश्मपृत्र और उसके विभिन्न भाष्यों में औपनिपरिक वनतों को ही लेकर ब्रह्म की व्याख्या की गयों है। वादरायल ने उपनियद के 'तककार' को लेकर होने कलाण 'जन्माउस्य यत' कहा है (ब्रह्मपृत्र, ११२)। यह बहा कात उटस्य लक्षण है। इसका क्यां हैं जिससे जन्म आदि सृष्टिकों प्रक्रियारें होती हैं वह बहा है। इसके कलुमार बहुम से ही सृष्टिक का प्राप्नुमंत्र होता है, इसिलए वह विश्व का मूल कारण है। बहुम पृष्टि में अन्त-व्यास है, इसिलए वह अन्तरामी है तथा समूर्ण पृष्टिक में तथान समूर्ण पृष्टिक स्वास्त्र विश्व का साध्य भी है। वही स्वास कुछ है, उसके असितिस्क कुछ नहीं है। उपनियदी इसिला कहा स्वास है 'तस्य बालव्य कहा नहीं है। उपनियदी देशकार कहा स्वास है 'तस्य बालव्य कहा नहीं है। उपनियदी इसमें सन्देह नहीं कि अवान का प्राटुमाँव बहा से हुआ है। परणू बहा और अगत में क्या सम्बन्ध है सकते किया सम्बन्ध है सकते किया सम्बन्ध है सकते किया सम्बन्ध होता प्रकृतिकारों होने से प्रकृति को सुष्टि का उपादान कारण प्रानत है। न्याप-वैशिष्क हैक्बर बारी हैं अतः वे प्रकृति को सुष्टि का उपादान को एक गायान को प्रकृति को सुष्टि का उपादान को प्रकृति कारण प्रानत है। किन्तु वेदान्य के जनुमार बहु, हो एक प्राम सत्ता है। अतः मुष्टि का उपादान और तिमित्त कारण प्रानते हैं। इस मद को 'अमिन्न निमित्तो-पादान कारणवाद' कहते हैं।

ब्रह्म ही एक मात्र सला है, इस पर वेदान्त के सभी सम्प्रदायों का प्राय ऐकमत्य है। परन्तु ब्रह्म, जीव और जगत् का जो आपातत भेद दिखाई पहना है उसका क्या स्वरूप है, इस सम्बन्ध में आचार्यों में मतभेद है। भेद तीन प्रकार के होते है--(१) स्वगत (२) सजातीय और (३) विजातीय । यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भिन्न सना स्वीकार की जाय तो जगत से बहा का विजातीय भेद हो जायेगा। यदि स्वयं ब्रह्म ही एक से अधिक हो तो बहा का जगत से सजातीय भेद होगा। यदि बहा विराद पुरुष है और सम्पूर्ण विविध विश्व उसमें समाविष्ट है तो ब्रह्म का जगत के साथ स्वगत भेद है। सभी वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद का प्रत्याख्यान करते हैं। किन्तु विशिष्टाईत आदि कुछ सम्प्रदाय स्वगत-भेद मानते हैं । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने वाले प्राय सभी भक्तिमन्प्रदाय स्वगत-भेद स्वीकार करते हैं। किन्तु अद्वैतवादी शास्त्रूर स्वगत-भेद भी स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार आदि मानने को वे तैयार नहीं। इसलिए उनका ब्रह्म केवल ध्यान और अनुभव का पात्र है। धर्म या उपासना की दृष्टि से स्वगत भेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उप-योगी है। वही ईश्वर हैं और भक्तों का आराध्य है। वह सर्वगुणसन्दोह और भक्तो का प्रेमपात्र है। वही ससार में अवतरित और लोक के मञ्जल में प्रवृत्त होता है। अद्रैत-वादियों के लिए माया (दृष्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु भक्तों के लिए वह वास्तविक और भगवान् की शक्ति (योगमाया) है।

आ चार्यों ने तर्कके आ भार पर भी ब्रह्मवाद का समर्थन करने का प्रयास किया है। ब्रह्मराचार्यने ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मुख्यतः सीन प्रमाण विथे हैं

- (अ) संसार के सभी कार्यों और वस्तुओं का कोई न कोई मूल कारण होता हैं, जिससे वे उत्पक्त होते हैं। इस मूल कारण का कोई कारण नहीं होता। वह बनादि, अब, सनातन कारण ब्रह्म हैं।
- (आ) संसार के परायों और कायों में एक मुङ्का और अ्यवस्था दिलाई पडती है। यह अचेतन प्रकृति से संभव नहीं। अतः इसका आदि कारण चेतन ब्रह्म है।
- (इ) ब्रह्म के सर्वेदा सर्वत्र वर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने के कारण सभी को अनुभव होता है कि 'मैं हूँ'।

बह्म और जीवात्मा के सम्बन्ध पर भी भारतीय दर्शनो में प्रदर्श विचार हुआ है। इस चर्चाका आधार है उप-निषदवास्य 'तत्त्वमसि' । आचार्य शक्कर आदि अदैतवादी इसका अर्थ करते हैं, 'तू (आत्मा) वह (ब्रह्म) है।' अत वे ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद मानते हैं। आजार्य रामानुज विशिष्टाईसवादी होने के कारण बहा और जीव के बीच विशिष्ट अभेद (ऐक्य) मानते हैं। उनके अनुसार जीव और बहा के बीच अक्का और अक्की का सम्बन्ध है। दैतवादी आचार्य मध्य उपनिषद्वास्य की व्याख्या करते हैं, 'तू (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) है' और बहा और जीव के बीच सनातन भेद मानते हैं। वे बहा को जीव का स्वामी एवं आराध्य मानते हैं। निम्बार्क के अनुसार दोनो में भेदाभेद सम्बन्ध है, अर्थात् उपासना के लिए जीव और बहा में भेद है परन्तु तत्वत अभेद है। वल्लभाचार्य के विशुद्धादेत के अनुसार ब्रह्म और जीवास्मा में आत्यन्तिक अभेद नहीं, क्योंकि जीव अणु होने से उत्पन्न और विकृत होता है। महाप्रभु चैतन्य के अनुसार बद्ध और जीव के बीच अचिन्स्य भेदाभेद का सम्बन्ध है। ब्रह्म में अजिन्ह्य (अनिर्वचनीय) शक्तियाँ है जो भेद और अभेद दोनों में साथ प्रकट होती है, केवल भेद अबवा अभेद मानना युक्त नहीं । भगवान में बोनों का समाहार है। इन विचारधाराओं ने धार्मिक जीवन के विविध मार्गों को जन्म दिया है।

बहा एव दवं सर्वम् — 'वहा ही यह सम्पूर्ण विषव है।' यह उपनिषदो (दे॰ मुण्डक उपनिषद २१.११) का एक प्रमुख सिदान्त है। इसी सिदान्त ने अर्डत वेदान्त की सूमिका प्रस्तुत की। सहस्रकोर्तनतरिक्वणी—सवाशिव ब्रह्मेन्द्र (भट्टोजि दीजित के समकास्त्रीन) रिवत एक ग्रन्थ, जो अभी तक अप्रका-सित है।

बहुम्बं वस—(१) कार्तिक कृष्ण चतुर्वशी को इसका अनु-ध्वान होता है। इसने उपसार तथा पञ्चाच्या प्राधन का विधान है। पञ्चाच्या की पनि चस्तुर्य हैं—गोनुम, गोन्य, गोदिंग, गोनुस और गोदुम्य। किन्तु से पन्नि पदार्थ विभिन्न रंगों की गौओं से केने चाहिए। दूसरे दिन देवो तथा बाह्यपों की पूजा करना चाहिए। दूसरोदन देवो आहार करने का विधान है। इससे समस्त पांगों का अस्त होता है।

- (२) वतुर्दशी को उपवास रखते हुए पूर्णिमा को पक्ष-गव्य प्राञ्चन, तदनन्तर हविष्यात्र का आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता है।
- (३) मास में दो बार अर्थील् अमावस्था तथा पूर्णिमा के क्रम से इसका पालिक अमुक्तान करना चाहिए। अक्कामुल — प्रहाबुत गणित-ज्योतिष के बहुत बड़े शाचार्य हो

सये हैं। प्रसिद्ध ज्योतियो भास्कराचार्य ने इनको 'गणकचक्र-चुडामणि' कहा है और इनके मुलाको को अपने 'सिद्धान्त-बिरोमणि' का आधार माना है। इनके ग्रन्थों में सर्व-प्रसिद्ध हैं. 'बाह्मस्फटसिद्धान्त' और 'खण्डलाखक' । ललीफाओं के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा में भी कराये गये थे, जिन्हें अरव देश में 'अल मिन्द हिन्द' और 'अल् अर्कन्द' कहते थे। पहली पुस्तक 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद हं और दूसरी 'खण्ड-स्ताद्यक' का। ब्रह्मागुत का जन्म शक ५१८ (६५३ वि०) में हुआ या और इन्होंने शक ५५० (६८५ वि०) में 'बाह्यस्फुटमिद्धान्त' की रचना की । इन्होंने स्थान-स्थान पर लिखा है कि आर्यभट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना से बहो का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं जाता, इसलिए वे त्याज्य हैं और 'बाह्यस्फुटसिद्धान्त' में द्रगणितंत्रय होता है, इसलिए यही मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि बहागुप्त ने 'बाह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना ग्रहो काप्रत्यक्ष वेच करके की थी और वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि जब कभी गणना और बेध मे अन्तर पड़ने लगंतो वेश के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए । ये पहले जाचार्य थे जिन्होंने गणित-ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से की और ज्योतिष और गणित के विषयों को अलग-अलग अध्यायों में वीटा !

बह्मकर्य---मुल अर्थ है 'ब्रह्म (बेद अथवा ज्ञान) की प्राप्ति का आचरण।' इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थ में होता है। आर्य जीवन के बार बाधमों में प्रथम बहान्यं है जो विद्यार्थीजीवन की अवस्था का छोतक है। ऋ खेद के अस्तिम मण्डल में इसके अर्थी पर विवेचन हजा है। निःसन्देह विद्यार्थीजीवन का अध्यास क्रमश. विकसित होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कडे होते गये, किन्तु इसका विश्वद विवरण परवर्ती वैदिक साहित्य में ही उपलब्ध होता है। ब्रह्मचारी की प्रशसा में कथित अथर्ववेद (११५) के एक सुक्त में इसके मभी गणों पर प्रकाश डाला गया है। आचार्य द्वारा कराये गये उपनयन सस्कार द्वारा बटक का नये जीवन में प्रवेश, मगचर्म धारण करना, केशों को बढाना, समिधा सग्रह करना भिक्षावित, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी साधारण चर्चा वर्णित है। ये सभी विषय परवर्ती साहित्य में भी दिष्टिगत होते हैं।

विद्यार्थी आचार्य के घर में रहता है (आचार्यकूल-वासिन . ऐ० बा० १ २३.२: अन्तेवासिन , वही ३ ११.५); भिक्षा मौगता है, यज्ञास्ति की देखरेख करता है (छा० उ०४ १०२) तथा घर की रक्षा करता है (शत० बा० ३ ६२ १५) । उसका छात्रजीवनकाल बढाया जा सकता था। साधारणत यह काल बारह वर्षों का होता था जो कभी-कभी बलीस वर्ष तक हो सकता था। छात्रजीवना-रम्भ के काल निश्चय में भी भिन्नता है। इवंतकेतु १२ वर्षकी अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्षतक अध्य-यन करतारहा (छा० उ०५१२)। गहासत्रो में कहा गया है कि प्रथम तीनो वर्णों को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। किन्त इसका पालन बाह्मणो के द्वारा विशेष कर. क्षत्रियों द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम होता था। इसरे और तीमरे वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य (विद्यार्थीजीयन) के एक अश का ही पालन करते थे और सभी विद्याओं का अध्ययन न कर केवल अपने वर्ण के योग्य विद्याम्यास करने के बाद हो गहस्याश्रम में प्रवेश कर जाते थे। क्षत्रियकमार विशेष कर यद्ध विद्या का ही अध्ययन करते थे। राजकमार यद्भविद्या, राजनीति, धर्म तथा अन्यान्य विशाओं में भी पाण्डित्य प्राप्त करते थे।

कभी-कभी प्रौढ और वृद्ध छोग भी छात्रजीवन का निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा कि आर्घण (बृ० उ० ६.१६) की कथा से जात होता है।

ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ स्त्रीचिन्तन, दर्शन, स्पर्श आदि का मर्वथा त्याग है। इस प्रकार से ही पठन, भजन, ध्यान की ओर मनोमियेश सफल होता है।

महाचारी—आयों द्वारा पालित चार आश्रमों में से प्रथम आश्रमी, जो बद्धाचर्य के नियमों के लाथ विद्या-ध्यम में निरत रहता था। विशेष विश्वरण के लिए दे० 'बहाचर्य'।

बहानानी — प्रता को जानने अला। आस्मा अपवा बह्य का पूर्ण जान जिसने प्राप्त कर लिया है बही बहाशानी है। वह सभी बच्चों से मुक्त, मोला का अधिकारी होता है। बहुच्यतीयं — मम्ब मताबल्धी आवार्य असराज स्वाप्ती के गृष्व। इनका काल मोलहवी शनाब्दी है।

बह्यस्थ्यम्बानिका—सदाशिबंदः सरस्वती के ग्रन्थों में 'ब्रह्ममूर्यान' बहुत प्रसिद्ध है। यह ब्रह्ममूर्यों की शाब्दुर-भाष्यानुसारिकी वृत्ति है। इसका अध्ययन कर केने पर शाद्धर भाष्य समझना सरल हो जाता है। इस बृत्ति का नाम 'ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका' है।

बहातस्वसमीका—'भामती' व्याव्याकार आचार्य वाच-स्पति मिश्र (९वी शताव्दी) द्वारा रचित ब्रह्मतत्त्वसमीका सुरेक्वराचार्य कृत ब्रह्ममिद्धि शी टीका है।

बहातकरूतच अपय दीक्षित का शैवमत प्रांतपादक ग्रन्थ 'बहातकरूतव' वसन्ततिलका वृत्तों में रचा गया है। इसमें अगवान शिव की महत्ता बतलायों गयी है।

बहुध्वस वैकिसानेय — वेकितान के वशन, ब्रह्मदस्त वैकिता-नेय को बृह्मरप्यकोपनियद् (१३,२६) में आवार्य कहा गया है। जीमनीयोपनियद् (१३८,१) में उनका उल्लेख अभिज्ञतारी गामक कुछ राजा डारा सरशित आवार्य के रूप में हजा है।

 ४५४ शहाहासभी-बहायामल

उत्पन्न होफर ब्रह्म में हो जीत हो जाते हैं।" इनकी दुष्टि से उपनिषदों का यथार्थ तात्पर्य 'तात्वनसी' इत्यादि महावाक्यों में नहीं है, किन्तु 'आत्मा वा बरे द्रष्टव्या' इत्यादि नियोगवाक्यों में हैं। इनके मत से साकक की किसी अवस्था में कमी का त्याग नहीं हो सकता।

शाक्कराचार्य ने बृहदारायक (१.४.७) के आस्य में स्वाद्धरा के मन का उस्लेख किया है। इस मत में बजान की निवृत्ति आवाजस्य जान से होती है। औरपीपद जान मृत्ति के लिए पर्याद नहीं है। ब्रह्मरत्त कहते हैं 'ययि देह के क्वसिंधरिकाल में देवता का सावास्थ्य हो। है तथापि उनके माथ मिलन तभी संभव है जब देह न रहे। प्रारक्ष कर्म उपास्य के साथ उपासक के मिलने में प्रतिकण्य है।' ब्रह्मरत्त प्यानसीमवादी से, बं ओवस्मृतिक मही मानते। छाड़ुगावार्य के मत से मेल क्वस्टक है। ब्रह्मरत्त के मत से यह अष्टब्वक है।

बहुम्हाबजी—पीप शुक्त द्वादमी को ज्वेष्ठा नजन होने पर इस बत का आरम्भ होता है। यह तिपिवत है, देवना विष्णु है। एक वर्ष तक प्रति सास अगवान् विष्णु की पूजा तथा उस दिन उपवास रवना वाहिए। प्रति मास विभिन्न वस्तुओं, जैसे पी, चावल तथा जी का होम होना चाहिए।

बहुनल्बी—प्राचीन काल के एक बंदान्तासायं। इनका मत मधुसूनन सरस्वती ने 'संबोपशारीरक' को टीका (३. २१०) में उदयुत किया है। इससे अनुमान किया जाता है कि सायद ये भी खड़ैत वेदान्त के लायायं रहे होंगे। प्राचीन बंदान्त साहित्य में बहुतन्दी 'खन्दोययाक्यकार' अथबा केवल 'वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध ये।

बहुपबब्बलिकबाब —स्वामी अनत्वाचार्य कृत एक प्रन्थ। इसमें रामानुक लक्ष्याय के सिद्धाल्य का समर्थन किया गया है। सहपुजननान —कहुपुत्र नदी में, जिसे कार की और छीहिल्स भी कहा जाता है, चैत्र शुक्क अध्यमी को स्नान करने है विशेष गुष्य होता है। इस स्नान से समस्स पायो का नाश हो जाता है। जैसा कि विश्वसा है, उस दिन समस्त निदियों तथा ममुद्र का भी जल बहुग्युव में वर्तमान रहता है।

बह्मपुराण---इस पुराण का दूसरा नाम आदि बाह्य है। यह वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु के अवतारों की प्रधानता है। इसमें पुराण का मुल रूप और प्राचीनतम सामग्री पामी जाती है। इसमें २४९ अध्याप और १४००० रक्लोक हैं। पुराज के प्रक्राक्षण—क्याँ प्रतिसर्ग, बंस । मन्त्रनत तथा मंधानुष्रित इसमें पाये जाते हैं। इसमें प्रयम मुख्टि का वर्णन, तदनन्तर हुम्मक्रा आस्थान और मार्कण्येय की क्या के जनन्तर हुम्मक्रा (४० ९८० -२१२) विस्तार से ही हुई है। मरणेप्तर जयस्या का कर्मक निक कप्यामों में पाया जाता है। सूर्यपृत्रा और मूर्यमंह्रिमा का वर्णन भी हुआ है (४० २८-१३)। वर्षा का क्यां के अन्तर से साम्यान क्यां साम क्यां के साम क्यां साम

धर्मे मितर्भवतु व पुरुषोत्तमानां स ह्योक एव परलोक गतस्य बन्धु । अर्था स्त्रियश्व निपूर्णेरिप सेज्यमाना नैव प्रभावमुग्धस्ति नच स्थिरन्तम् ॥ (ब्रह्मपुराण, २५५-३५)

सहसम्बु—आचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण । इस शब्द का अयोग्य अवदा नाममात्र का पुरीहिन अर्थ ऐतरेप ब्राह्म (७ २७) अता काल्योग्य ७ (६२१) में किया गया है। 'गजन्यवन्यु' से इसका साम्य इष्टब्य हैं। स्मृतियों में भी 'ब्रह्मवन्यु' का प्रयोग हुब्बा हैं, बहुँ इसका अप हैं 'बह मात्र को नाम भाव का ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के मुण नहीं हैं और जो ब्राह्मण का केवल आई-बन्धु है।'

बहाबिन्दु उपनिषद् —योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद् । इस वर्ग की सभी उपनिषदें छन्दोबद्ध है, जिनमें यह सबसे प्राचीन है तथा सन्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका-लोन है।

बह्मभीमांसा—उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी जिन्तन का विकास वेदान्त दर्शन में हुआ है, जिसे उत्तरमीमासा, ब्रह्म सम्बन्धी परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममोमांसा भी कहते हैं।

बह्मामानक तन्त्र—यामल का अर्थ जोडा (युग्म) है। ऐसे कुछ तन्त्रों में यूल देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का भी निरूपण है। आठ यामल तन्त्र है, इनमें ब्रह्मायामल भी एक है। बह्मराक्षस—दे० 'ब्राह्म पुरुष ।'

क्झांबिदेश — ब्रह्मांवियों के निवास का देश । इसकी परि-भाषा और महिमा मनुस्मृति (२१९-२०) में इस प्रकार वी हुई हैं

कुरक्षेत्रज्य मतस्याद्य पद्भागः शूरमेनकाः । एष ब्रह्माधिदेशो वै ब्रह्मावतीदनन्तर ॥ एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्म । स्य स्व चरित्र शिक्षरम् पृथिष्या सर्वमानवा ॥

[कुरुक्षेत्र, मतस्य, पञ्चाळ, शूरसेन मिलकर ब्रह्मांषदेश है, जो ब्रह्मावर्त के निकट है। इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरित्र सीखते रहें।

यहाँ के आचार-विचार आदर्श माने जाते थे।

बह्म बाबी—प्राचीन काल में इसका वर्ष 'बेद की व्याक्या करने वाला' था। बाह्मण ग्रन्थों में 'ब्रह्मविद्' ब्रह्म (परम तत्त्व) को जानने वाले को कहा गया है। आगे चलकर इसका वर्ष 'ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है ऐसा कहने वाला' हो गया।

बह्मसत—(१) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय विन में इस इत का अनुष्ठान हो सकता है। यह प्रकीर्णक इत है। इसमें बह्माण्ड (गोल) की सुवर्ण प्रतिमा का लगातार तीन दिनो तक तिजों के साथ पूजन करना चाहिए। साथ ही अपिन का पूजन कर प्रतिमा को तिक सिहत किसी समरतीक गृहस्थ को दान कर देना चाहिए। इस बत के आचरण सं दती ब्रह्मकोक को प्राप्त कर जीदनमुक हो जाता हैं।

(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (कहाबारी) को भोबनादि सिलानकर सम्मान किया जाना पाहिए ▶ कहा की प्रतिमा को कमस्वप्य पर दिराजमान करूं गन्ध, अक्षत, पुल्पादि से उक्का पूजन करना नाहिए। इसके बाद वी तथा सिमयाओं से हुवन करने का विवान है।

बह्मसम्बर्णनिकपण—स्वामी अनन्तावार्य (सोलहवी शताब्दी) द्वारा रिवत एक ग्रन्थ । इसमें रामानुज सम्प्रदाय के मन का प्रतिपादन हुआ है ।

कह्मलोक—पुराणों में बह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात निकले लोकों में बेटा हुआ बताया गया है। इस प्रकार कुछ चौराह लोक है। बात ऊपरी लोकों में मत्यलोक अथवा ब्राह्मलोक स्वतं उत्पर है। यहाँ के निवारियों की मृत्यु नहीं हाँती। यह अपने निवले तथीलोक से १२०० लाख चौजन ऊँच। हैं।

बहारिबहा — यह छान्दोस्य उपनिषद् (७.१,४,४,९,१),९,१) तथा बृहदारम्यक उपनिषद् (१.४,२० आदि) में एक कारत को विद्या बनायी गया है (करता वर्ष है 'ब्रह्म का जान'। प्रत्येक महान् धर्म के दो बहे भाग देखे जाते हैं: पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाड़ा। पहला आन्ता है तो दूसरा करोर। पढ़ले भाग में बरस सता (ब्रह्म) का जान तथा दूसरे व चार्मिक निस्मा का पालन, क्रियारी तथा उत्सवादि क्रियाक्तमा निहित होते हैं। भर्म के पहले भाग को हिन्दुसमें में 'ब्रह्मियां' कहते हैं तथा इसके आनने बाड़ों को 'ब्रह्मियां' कहते हैं तथा इसके आनने

अहासिक्या उपनिषयम् —योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद् । यह छन्द्रीनद्ध है। स्मन्द्रत यह परवर्ती उपनिषद् है। अहासिक्याअप्यक्त १९११ जातास्त्री के एक वंदान्ताचार्य अहीता-सम्य ने बाखुरभाष्य के आधार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक वेदानवृत्ति तिल्ली है। इसमें आग्रपुत्र के बार आध्यार्थों के व्याख्या है। साव ही इसमें पाणुयत धर्म के आवस्यक नियमों का भी वर्णन हुआ है।

ब्रह्मविद्याविजय-वेदान्तशास्त्री दोद्याचार्य द्वारा रचित एक

ग्रन्थ । दोह्याचार्य रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा अप्यय दीक्षित के समकालीन थे।

बह्मविद्यासमाज-बह्मविद्यायमाज या 'थियोगोफिकल सोसाइटी की स्थापक श्रीमती ब्लाबात्स्की थी। इसकी स्थापना 'आर्य समाज' के उदय के साथ ही १८८५ ई० के लगभग हुई । इसका मुख्य स्थान अद्यार (मद्रास) में रखा गया। 'ब्राह्मसमाज' की तरह इसमें एक मात्र ब्रह्म की उपासना आवश्यक न थी, और न जाति-पाति या मूर्ति-पूजा का खण्डन आवश्यक था। आर्य समाज की तरह इसने हिन्दू सस्कृति और वेदों को अपना आधार नहीं बनाया और न किसी मत का वण्डन किया। इनका एक मात्र उद्देश्य विश्वबन्धुत्व और साथ ही गुप्त आत्म-शक्तियों का अनुसन्धान ओर मर्बधर्म समन्वय है। इसके उद्देश्यों में स्पन्ट कहा गया है कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय, क्रण, राष्ट्र, प्रजाति, वर्गमे किमी तग्हका भेदभाव न रखकर विषव में बन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट है। अत इसमें सभी तरह के अर्थ मतो के स्त्री-पृक्ष सम्मिलित हुए।

पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवलारवाद जो हिन्दुस्व की विशेष-ताएँ थी वे इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित थी। गुरु की उपा-सना तथा योगसाधना इसके रहस्यों में विशेष सन्निविष्ट हुई। तपस्या, जप, वत आदि का पालन भी इसमें आवश्यक माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू संस्कृति पर प्रतिष्ठित थी । श्रीमनी एनीवेमेण्ट आदि कई विदेशी सदस्य अपने को हिन्दू कहते थे, उनकी उत्तरिक्रमा हिन्दुओं की तरह की जाती थी। इस सभा की शास्त्राएँ सारे विश्व में आज भी ज्यास हैं। हिन्दू सदस्य इसमें सबसे अधिक है। पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से जिनके मन में सन्देह उत्पन्न हो। गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानने थे, और न ब्राह्म-समाजी हो सकते थे न आर्यसमाजी, ऐसे हिन्दुओं की एक भारी संख्या ने थियोसॉफिकल मोसाइटी को अपनाया और उसमें अपनी मत्ता विना खोये सम्मिलत हो गये। भारत की अपेक्षा पारचात्य देशों में यह संस्था अधिक लोकप्रिय और व्यापक है।

सहाबेद---अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया। यज्ञ के ऋषिजों में से ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद का उपसोग होता

था. अतः इसको 'बहाबेद' भी कहते हैं। बिफिय ने इसके अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेद कहलाने के तीन कारण कहे हैं। पहले का उल्लेख ऊपर हुआ है। दूसरा कारण यह है कि इस वेद में मन्त्र है, टोटके है, आशीर्वाद है और प्रार्थनाएँ है, जिनसे देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है; मनुष्य, मृत, प्रेत, पिशाच आदि आस्री शत्रुओं को शाप दिया जा सकता और नष्ट किया जा सकता है। इन प्रार्थनात्मिका स्तुतियों को 'बह्माणि' कहा जाता था। इन्ही का ज्ञानसमुख्यय होने से इसका नाम ब्रह्मबेद पडा। ब्रह्मबेद कहलाने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनों वेद इस लोक और परलोक में सुबा-प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं और धर्म पालन की शिक्षा देते हैं, वहाँ ब्रह्मबेद अपने दार्शनिक सुकों द्वारा ब्रह्मज्ञान सिखाता है और मोक्ष के उपाय बतलाता है। इसी लिए अधर्ववेद की अध्यात्मविद्याप्रद उपनिषदें वही महत्त्व-पूर्ण है।

**बह्मवैवर्तपुराण-यह वै**रणव पुराण समझा जाता है। इसके आधे भाग में तीन खण्ड हैं, ब्रह्मखण्ड, प्रकृति-मण्ड और गणपतिस्वण्ड: और आधे से कुछ अधिक में कुष्णजनमलण्ड का पूर्वार्घ और उत्तरार्घ है। इसकी क्लोकसंख्या १८ हजार है। स्कन्दपुराण के अनुसार यह पुराण सूर्य भगवान् की महिमा का प्रतिपादन करता है। मत्स्यपुराण इसमें ब्रह्मा की मुख्यता की ओर संकेत करता है। परन्तु स्वयं ब्रह्मवैवर्नाप्राण में विष्णु की ही महत्ता प्रतिपादित मिलती है। निर्णयसिन्ध में एक 'लघ ब्रह्म-वैवर्तपुराण' का वर्णन है, परन्तु वह सम्प्रति कही नही पाया जाता । दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराण के मिलते हैं। आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्मवैवर्त-पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध है, जैसे अलकारवानविधि, एकादशीमाहातम्य, कृष्णस्तोत्र, गंगास्तोत्र, गणेशकवच, गर्भस्तुति, परश्राम प्रति शङ्करोपदेश, बक्लारण्य तथा बह्मारण्य-माहारम्य, मुक्तिक्षेत्रमाहारम्य, राधा-उद्धव-संवाद, श्रावणद्वादशीवत, श्रीगोष्ठीमाहात्म्य, स्वामि-शैलमाहात्म्य, काशी-केदारमाहात्म्य आदि ।

बह्मसर—(समस्यापंचक तीर्थ) कुरुलेश का भारतप्रसिद्ध बैच्यव तीर्थ क्रिह्मसर का विस्तृत सरीवर (जो अब कुक्-क्षेत्र सरीवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ गव लंबा तथा ७०० मज चौड़ा है। इनके मीतर दो द्वीप हैं जिसमें प्राचीन मन्दिर तथा ऐतिहासिक स्थान है। छोटे ह्वीप में गरह सहित भगवान् विष्णु का मन्दिर हैं जो पुळ हारा अध्यानाथ कर है सिका हुआ है। एक बड़ा पुळ बड़े हीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट को मिणाता है। इस द्वीप में आमों के बनीचे, प्राचीन मन्दिर तथा भवनों के भनावसोब है। चन्द्रकृप का जति प्राचीन स्थान है। पुग्णों में बर्णन मिजता है कि महा-भारत काल के पहले बहुमस नामक सरीबर महासक कुद ने निर्मित कराया था। (बामनपुराण, अध्याय २२, इकोक १४)।

इस सरोवर के आस-पास कुछ आधुनिक भवनों का निर्माण हो गया है, जैसे काजीकमली वाले की वर्मवाला, अवणनाथ की प्रवेली, गौडीय मठ, कुरुलेव जीणांद्वार सोसाइटी (जिसे गीताभवन कहते हैं), गीतामन्दिर, गुड़तारा और गुरु नानक की स्मृति में और एक गुरुहारा वन गया है।

ब्रह्मसम्प्रवाय-माध्व सम्प्रदाय का एक नाम।

बहुम्साबिबीवत—भाइयद जुक्क प्रयोदशी को इस वत का बहुक्का होता है। वती को तीन दिन तक उपवास करना चाहिए। यदि ऐसा करने की गामपर्य न हो तो प्रयोदशी को अयाचित, चनुरंशी को नक प्रवृति तथा पूर्णमा को उपवास ग्वा आय । सुबर्ग, एजत बयवा मृग्यदी बह्या तथा मावियी को प्रतिमाएँ उनकाकर उनका पूजन किया जाय। पूर्णिमा की गति को जागप्य अ उस्कव करना चाहिए। इसगे दिन प्रात मुद्र्य की दिक्का महित प्रतिमार्ग दान में दे वी जायें। दे० हेगादि, २ २५८-२७० (अविव्योत्तर पूर्णि हो) यह वट-माथित्रीदत के समान है। केवल तिथि तथा सावित्री की कथा हेगादि में कुछ विस्तार से वतालायी गयी है।

बह्मसिद्धि—वंदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शंकराचार्यं के शिष्य मुरेक्वराचार्यं (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यह ग्रन्थ अर्देत वेदान्त मत का समर्थक हैं।

बहुम्मुन-वंदान्त शास्त्र अववा उत्तर ( बहु ) मीमामा का आधार प्रत्य । उसके रवतिता बादरायण कहें जाते हैं । इन्मे पहले भी वंदान्त के आवार्य हो गये हैं, सात आवार्यों के नाम तो इस ब्रन्थ में ही प्राप्त हैं। इसका विषय है बहुच का विवार । बहुमूत्र के प्रथम अध्याय का नाम 'समन्य' हैं, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विषद्ध श्रुतियों का समन्वय बहा में किया गया है। दूसरे बच्चाय का सावारण नाम 'अविरोध' हैं। इतके प्रथम पाद में ब्यान्यप्रतिष्ठण के किए स्तृत-तक्तिंदि बरोज परिहार किया गया है। द्वितीय पाद में विकट मनों के प्रति दोवारोपण किया गया है। तृतीय पाद में बहुत से तत्वों की उत्पत्ति कहीं गयी है और चतुर्थ पाद में मृतविवयक श्रुतियों का विरोधपरिद्वार किया गया है।

तृतीय अध्याय का साधारण नाम 'साधन' है। इसमें बीव और ब्रह्म के रूलमों का निर्देश करके मुक्ति के बहुरण और अन्यार साधनों का निर्देश किया गया है। बतुर्य अध्याय का नाम 'कर्ल है। इसमें ओवन्सुक्ति, औव की उस्कानित, समुण और निर्मृण उपासना के स्करार-तम्य पर विचार किया गया है। ब्रह्मकृत पर सभी वैदान्तीय सम्प्रदायों के बानायों ने माध्य, टीका व वृतियाँ क्रिसी है। समये पम्मीरता, प्राञ्जरता, सौध्दब और प्रसाद गुणों की अधिकता के कारण शाब्कुर साध्य सर्वभ्रष्ट स्थान एखता है। इसका नाम 'सारीरक भाष्य' है।

बहासूत्र का जपुनाच्य-चुवादतवाद के प्रतिष्ठाप्त बल्लभा-वार्स (१४०९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना हो। बहासूत्र (बेदान्तसूत्र) के मूल पाठ की तुल्लात्मक व्याक्सा क्ष्र ही बल्लभ का विशेष बल हैं। अत. मुत्रों का पनिष्ठ अनुसारी होने के कारण, कुछ लोगों के विचार में बल्लभ का भाष्य 'अनुमार्य' कुछलात हैं। वे स्वय कहते हैं

> सन्देहवारक शास्त्रं बृद्धिदोधातसृद्ध्यः । विरुद्धशास्त्रसभेदार् अङ्गेरनाशस्त्रान्ध्यः ॥ तस्मात्मुशानुसारेण कर्तत्र्यः मर्वनिर्णयः । अन्यया अस्यते स्वायीन्मच्यमस्व तथाविषैः ॥ (अणुभाष्यः, चौक्षम्या स०, प० २०)

बह्ममुजनीपका — महात्मा शङ्करानस्य (विचारप्यस्वामी के शिक्षामुक) ने, जो देश्वी सताब्दी में विशिष्ट अर्हतवादी विद्वान् हो गये है, शाङ्कर मत को एक्ट और प्रचारित करने के लिए ब्रायान्त्रवीरिका नामक प्रन्य की रचना की। इसमें उन्होंने बटी सरक भाषा में शाङ्कर मतानुमार ब्रायान्त्र की प्रमास्या की है।

अह्मसूत्रभाष्य (अमेक) — शकराचार्य के परचाद्भावी सभी प्रमुख वैदिक सम्प्रदायाचार्यों ने अपने अपने मतो के स्थाप-नार्थ ब्रह्मसूत्र पर भाष्यों की रचना की है। उनमे विशिष्टा- हैतवादी आजार्य रामानुक के आप्य को 'जीभाष्य' कहते हैं। अष्टायाय मध्य (आनम्बदीम') का हैतवादी आप्य हो। कहा जाता है, विष्णुत्याधी ने भी एक आष्य रवा षा, अब उसके स्वान पर बरुक्तआवार्य का 'जणुभाष्य' प्रव-छित हैं। 'बेवान्तपारिजारतोर्य' नाम के देवादितवादी आजार्य निम्बार्क का सुक्त आप्य है। भेदानेद मत के युन्, सार आरस्वरावार्य (१०० ई०) ने भी बहुसूक पर माध्य रवा है। बन्देद विद्याभुषण ने गौडीय (वैतन्य) मध्य-वाय का अजिन्य भेदानेदवादी आष्य बनाया है। रामा-न्यार्य का अजिन्य भेदानेदवादी आष्य बनाया है। रामा-न्यार्य भी अब प्रकाशित हो गये हैं। वीव सम्प्रदाय का अनुवारी 'बीक्काक्रभाव्य' मध्यकाक में निमत हो गया था। ए भ प 'प प्रमावनाव नर्कभुक्त ने कुछ ममय पूर्व 'शिक्तिमाव्य' की रचना की है।

सहासूत्रभाष्यवार्तिक आवार्यं शक्रूर के शिष्य मुरेखना-चार्यं द्वारा रचित इस प्रन्थ में केवलाईतवादी शाङ्करमन का प्रतिपादन हुआ है।

बह्मसूत्रभाष्योपम्यास—विशिष्टाईतवादी विदान् दोहय महाचार्यद्वारा रचित बह्मसूत्रभाष्योपन्यास १६वी शताब्दी का प्रस्य है।

स्मामुन्नि —संवाशिबेन्द्र स्त्रामों के रखे गये ग्रन्थों में स्रम्भुत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय है। इसके अध्ययन के बाव शाक्करभाष्य को समझना सरल हो जाता है। इसका अध्य नाम 'ब्रह्मतरवत्रकाशिका' है।

कहाहत्या — इसका उल्लेख यजुर्वेद सहिताओं तथा ब्राह्मणों में अत्यन्त पृणित पाप के रूप में हुआ है। हत्यारे को ब्रह्महां कहा गया है। स्मृतियों में भी 'ब्रह्महत्या' महापातको में पिनायो गयी है और इसके प्रायदिचल का विस्तृत विधान किया गया है।

सहाग — हवं श्रेंच्छ पीराणिक निदेशों में सहाा, विष्णु एवं शिव की गणना होती हैं। इसमें बहा का नाम पहले आता है, स्पोकि वे विक्व के आद्य स्पर्टा, प्रजागित, पितासह तथा हिरण्यमां हैं। दे॰ प्रजापति। पुराणों में जो बहा का रूप वर्णित मिलता हैं। वह वैदिक प्रजापति के रूप का विकास है। प्रजापति की समस्त वैदिक गायाएँ बहु। पर आरो-पित कर ली गयी हैं। प्रजापति और उनकी हुहिता की रूप पुराणों के अनुसार कीरतायार में योषकाशी विष्णु के है। पुराणों के अनुसार कीरतायार में योषकाशी विष्णु के नाभिकमण से बह्या की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसिक्ए ये 'स्वयंगुं कहलाते हैं। योर तपस्या के पहचात् इस्होंने बहाज्य की स्थित कर में पृष्टि हैं। बहाज को स्थान कर से सुष्टि हैं। बहाज को स्थान कर से स्थान हुए ही बहा का मुख्य कार्य है। शांविषी इनकी पत्नी, सरस्तती पुषी और हंस बहत है। शांविषी का सहुवा ही निक्षित किया गया है। ये ज्ञानस्वरूप, परमेच्य, वर्ड, महानू तथा समूर्ण प्राणियों के जनमदाता और अन्तराता की स्वाया इस्हों से निक्का है। ये विष्णास्थिक स्थाप्त अव्याय इस्हों से निक्का है।

यवपि बाह्य पुराणों में निमृति के अन्तर्गत ये अधनाव्य और अपम बने रहें, किन्तु धार्मिक सम्बद्धा की दृष्टिं में इसका स्थान विष्णु, शिव, बार्कि, मणेश, पूर्व आदि से गीण हो गया, इनका कोई तुरक् सम्प्रदास नहीं बन पाया। क्या के मन्दिर भी चोड़े हो है। सबसे प्रसिद्ध बद्धा का तीर्च अजमेर के गास पुरुकर है। बुद्ध पिता की ताइ देववरिवार में इसका स्थान अधित होता गया। बैक्यव और बीव पुराणों में बद्धा को गीण प्रदर्शित करने के बहुषा प्रयत्न पाये आते हैं। बिल्यु के मानिकास से बहुसा की उत्परित स्वयं बिल्यु के सामान इनका गीणाता की खोतक है। मार्कच्य पुराण के मधु-कैटमयच प्रसाम में बिल्यु का उन्कर्ष और बद्धा की बियनता दिखायों गरी है। इस्ता की पुजामृति के निर्माण का वर्णन मस्थ-पुराण (२५९ ४०-४४) में पाया जाना है।

बह्माणी—अक्ति की सामान्य पूजा में जगन्माताओं (बिभिन्न देवों की पत्लियो) की पूजा होती हैं। ये मानाएँ आठ है, जो आठ देवों से सम्बन्धित है। इनको 'अप्ट मानुका' भी कहते हैं। ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्मा से हैं।

कहााण्ड उपपुराण-उन्तीस उपगुराणो में से एक श्रह्माण्ड भी है।

बहारब्युराण — अठारह महापुराणों में इसकी सणाता है। इसकी सिक्षात्त विषयमुंबी नारबीय पुराण में पायी जाती है। इसमें १९०० (बारह सहस्र) के ज्याभग दलोक हैं। इसके बन्दार्थन 'लेलिबीपाल्यान' भी माना जाता है। इसी पुराण का जंब प्रसिद्ध रामचरित्र 'बच्चास्थरामायण' कही जाती है, किन्तु मूल पुराण या उसकी मुनों में इसकी चर्चा नहीं हैं। रामायण की कथा अन्य पुराणों में भी **ब्रह्मानन्व-ब्रह्मो**पासन। ४५०

मिलती है, परन्तु अध्यात्मरामायण में यह कथा विस्तार और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही गयी है। निस्नांकित अन्य छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये जाते हैं.

अम्मीयवर, अञ्जाहि, अनस्ततयन, अर्जुनपुर, अच्ट-नेष्ठस्थान, आर्युपुर, आन्य-नेष्ठस्थान, ऋषिपञ्चाने, कठीर-गिरि, कालहरित, कामाश्रीविकास, कार्तिक, कार्यरो, कुम्भकोण, गोदावरी, गोर्पुरी, बीरनसागर, गोपुषी, बम्प-कारप्य, आनमण्डल, तञ्जापुरी, तारकब्रह्ममन्त्र, तृङ्ग-भ्रष्ठा, तुष्ठसी, विश्वणामृति, देवदाक्वन, नम्बर्गिर, नरसिंह, करमीपुत्रा, वेष्कुटेल, चिवगङ्गा, नन्नाद्वी, औरङ्ग, के माहारम्य तथा गणेशन्त्रक्ष, वेष्कुटेशकब्बन, हनुसत्वक्षय आर्थि।

इसामन्य-अंतरस्यस्त्र के अनेक भाष्यकारों में से एक ।
 माण्ड्रक्योगनिषद् के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मान्द्र है ।

बह्यानन्य सरस्वती-उच्च तार्किकतापूर्ण अर्द्वतसिद्धि ग्रन्थ के टीकाकार । ये मधुमूदन सरस्वती के समकालीन थे। माध्व मतावलम्बी व्यासराज के शिष्य रामाचार्य ने मध-सुदन सरस्वती से अद्वैतसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्ही के मत का खण्डन करने के लिए 'तरिक्रणी' नामक ग्रन्थ की रचन। की थी। इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी ने अद्वैतसिद्धि पर 'लघचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर तरक्रिणीकार के मत का खण्डन किया। इसमें इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इन्होने रामाचार्य की सभी आप-त्तिया का बहुत सन्तोषजनक समाधान किया। ससार का मिथ्यास्य, एकजीववाद, निर्गुणत्व, ब्रह्मानन्द, नित्य-निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिबाद-इन सभी विषयो का इन्होने दार्शनिक समर्थन किया है। ये अर्द्धतवाद के एक प्रधान आचार्य माने जाते है। इनका स्थितिकाल १७वी शताब्दी है। इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती थे और विद्यागुरु नारायणतीर्थ ।

(इस टीकावली के आधार पर हैत-अहैत वादो का तार्किक शास्त्रार्थ या परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक चला आ रहा है, जो दार्शनिक प्रतिभा का एक मनोरक्षन ही है।)

वह्यामृतविषणी--- महात्मा रामानन्द सरस्वती (१७वी राताक्दी) द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र की एक टीका। अक्षासक्त—(१) आधुनिक हरियाना प्रवेशक्त प्राचीनतम पवित्र पुनाग, जिमका शाक्तिक अर्थ बहु। (बेरी का आवते (पुनने या प्रशासक का स्थान) है। मनुस्पृति (१ १७) के अनुसार कुरुक्षेत्र के आस-पात सरस्वती और दृषदती निदयों के बीच का प्रवेश बहुआदर्त क्ळुलाता है। मनु (२) के अनुसार इस देश के आचार को हो सार्थ-वैधिक आवरण के लिए आदर्श माना गया है।

(२) कानपुर से उत्तर गङ्गातटवर्ती बिट्टर नामक तीर्थ का सभीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्मावर्त कहलाता है। संभ-वतः यह पौराणिक तीर्थ है।

अह्यावाप्तिवत- किसी भी मान के जुक्ल पक्ष की दशमी के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है। यह तिथिबत है। इस दिन उपवास रखते हुए दम देवो की, जिन्हें 'अङ्क्रिर' कहा जाता है, एक वर्ष तक पूजा करनी चाहिए।

बहाष — अतपप आदि बाह्मणों में इमका अर्थ 'धार्मिक पहेंडणे हैं, जो वैदिक क्रियाओं के विभिन्न आयोजनों का आवस्यक भाग होती थी। जैते अवस्थेप अधवा दाराय के अवसर पर इसका आयोजन होता था। कोचीत्रिक बाह्मण (२७४) में इस शब्द का रूप 'ब्रह्मवर्ष' तथा तैठ स० (२.५८,३,) में 'ब्रह्मवर्ष' है, और सम्भवत इन तीनों का एक हो अर्थ है— ब्रह्म सक्यी इस्त्यास्थल वर्षा।

महोपिनवद्—(१) 'ब्रह्म' के सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद् (३११३) के एक सवाद का विषय है, ब्रह्मोपनिषद् कहलाता है।

(२) सन्यास मार्गी एक उपनिषद् । इसका प्रारंभिक भाग तो कम से कम उतना हो प्राचीन है जितनी भैत्रा-यणी, किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबाल, परमहंस उप-निषदो का समसामयिक है।

बह्मोपासना—(१) ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार अववा चिन्तन । उपनिषदों तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों में इसी उपामना पढित का विवेचन हुआ है ।

(२) बाह्यसमाव के दितीय उन्हर्य काल में महाँषि देनद्रमाव ठाकुर ने उपनिषदी की छानन्यीन कर उनके कुछ कंग समाव की सेवासमावों के लिए १८५० हैं में प्रख के रूप में प्रकाशित कराये। इस प्रच का नाम "बाह्यदर्य" रखा गया। इसमें ब्राह्म गिद्धान्त के बीज या चार सिद्धान्त- वननों का संक्षिप्त विवरण दिया गवा है। इसमें बह्यो-पासना, सेवा का क्षम, उपनिषदों के कुछ उद्धरण और कुछ धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरणों के साथ अन्त में येषेन्द्र-नाय द्वारा बाह्य सिद्धान्त को व्यास्था की गयी है।

सहारित — पडाकर्म के अन्तर्गन वेदसहिताओं तथा नाहाण प्रत्यों के पारायण में माग केनेवाले पुरोहितों के नैवेख के लिए उवाला हुआ बावल (ओदन) नहरीदन कह-जाता या। इसके पकाने की विशेष विधि थी। सहारूप — कहा = वेद का पाठक अथवा नहा = परमात्मा का

जाता। ऋष्वेद की अपेक्षा अच्य संहिताओं में यह साधा-रण प्रयोग का शब्द हो गया, जिनका अर्थ पूरोहित है। ऋष्येद के पुरुष्मुक्त (१०९०) में वर्षों के अष्ट किशाबन के सन्दर्भ में इदका जाति के अर्थ में प्रयोग हुना है। शेदिक सन्यो में यह वर्ण क्षात्रियो से ऊँचा माना गया है। राजसूय सन में बाहाग क्षात्रिय को कर देता था, लिल्हु इससे शत्यक में वर्णन बाह्यण की अर्थन्ता गुन नहीं होती। इस बात को बार-बार कहा गया है कि बानिय दला बाह्यण को एकता से ही सर्वाञ्चाण जन्मति हो सकती है। यह स्वीकार किया गया है कि कतियय राजन्य गव पनसम्यन्त लोग बाह्यण को यदि कदाचित् दक्षति में समर्थ हुए हैं, तो उनका सर्वनाश भी शीघ ही घटित हुआ है। बाह्यण पृथ्वी के देवता (भूगुर) कहे

ऐतरेय श्राह्मण में ब्राह्मण को दान लेने बाला (आदायी) तथा साम पीन नाला (आपायी) कहा गया है। उसके दो जन्म विहद 'आवसायी' तथा 'यवाकाम-प्रमाप्य' का अर्थ अस्पष्ट है। पहुंठ का अर्थ अस्पष्ट ने सहारण के कर्तन्य है। (१००२९,२)। शतप्य ब्रा० में ब्राह्मण के कर्तन्यों को चर्च करहर हुए उसके अध्वक्तार इस प्रकार कह गये हैं। (१) अर्वाद्याय (४) अवस्यता। उसके कर्तन्य हैं। (५) ब्राह्मण (बंदा को पविदत्ता) (६) प्रतिक्पचर्या (कर्तन्य पालन) तथा (७) ओक्यफित (लोक को प्रवृद्ध करना)।

बाह्मण स्वयं को ही संस्कृत करके विश्वाम नहीं लेता था, अपितु दूसरों को भी अपने गुणो का दान आचार्य अथना पुरोहित के रूप में करता था। आचार्यपद से बाह्मण का अपने पुत्र को अध्ययन तथा याजिक कियाओं से निपुण करना एक विकोग कार्य था ( तत्त्व कार १,६, १,४)। उपनिवद्य धन्यों में आरुणि एव व्येतकुर उ० ६,१,१) तथा बच्चण एवं भूगुका उदाहरण हैं ( त्र० बा० ११,६,१,१)। आवार्य के अनेकों शिख्य होने थे तथा उन्हें बहु धामिक तथा सामाणिक प्रेरणा से पढ़ाने को तथा उन्हें बहु धामिक तथा सामाणिक प्रेरणा से पढ़ाने को तथा इता या। उद्ये प्रत्येक ज्ञान अपने खाशों पर प्रस्ट करना पढ़ता था। इसे कारण कभी कभी छात्र आवार्य को अपने में परिवर्शित कर देते ये, अर्थाद आवार्य के समान यह प्राप्त कर ठेते थे। अध्ययनकाल तथा शिक्षण-

पुरोहित के रूप में बाह्यण महायजों को कराता था। साधारण गृह्यवल विना उपको सहायता कं भो हो मकते थे, किन्तु महत्वपूर्ण क्रियाएँ (श्रीन ) उसके बिना नहीं मध्यम्म होती थी। क्रियाओं के विश्ववन् किये जाने पर जो धार्मिक लाभ होता था। उसके दिलाण के अतिरिक्त पुरीहित यजमान का सासेदार होता था। पुरीहित का स्थान आपना को सो होता था। पुरीहित का स्थान साधारण थार्मिक की अर्थेका सामाजिक भी होता था। पुरीहित का सुरीहित यो होता था। प्राचन की अर्थेका सामाजिक भी होता था। प्राचन की सामाजिक भी होता था। प्राजनीति में उसका बडा हाथ रहने लगा था।

स्मृतिग्रन्थों में बाह्यजों के मुख्य छ नर्नव्य ( वर्कर्म) बतायें गये हैं—पठन-पाठन, यजन-याजन और दान-प्रतिप्रह । इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा पाठन, याजन तथा प्रतिप्रह थिसोय कर्तव्य है।

आपद्धर्म के रूप में अन्य व्यवसाय से भी ब्राह्मण निविह कर सकता था, किन्तु स्मृतियों ने बहुत से प्रतिबन्ध लगाकर लोभ और हिसाबाले कार्य उसके लिए बजित कर रखे हैं।

बाह्मणों का वर्गीकरण. इस समय देशमेंद्र के अनु-सार बाह्मणों के यो वहीं निमाग है पञ्चगों कोर पञ्च-इतिथा। परिकास में अलगानिस्तान का गोर देव, पञ्जाव, जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिन्तित हैं. गोडा-क्स्ती जनपद, प्रयाग के दिल्या व जासपास का प्रदेश, परिचानी बनाल, ये गोची प्रदेश किसी न किसी समय पर गोंड कहे जाते रहे हैं। इस्ती पीचों प्रदेशों के नाम पर सम्भवत: बासूहिक नाम 'खु जोटे पड़ा। आदि चोडों का उद्यन्त कुरुक्षेत्र हैं। इस प्रदेश के श्राह्मण विशेषतः गौड़ कहलाये। कस्मीर और पंजाब के ब्राह्मण सारस्वत, कन्नीज के आस-पास के ब्राह्मण कान्यकुब्ज, मिविला के ब्राह्मण मैंबिल तथा उत्कल के ब्राह्मण उत्कल कहलाये।

नर्मवा के दक्षिणस्य आन्ध्र, इबिड, कर्नाकट, महाराष्ट्र और गुर्जर, इन्हें 'पञ्च द्रविष्ठ' वज्रा गया है। वज्रों के ब्राह्मण इन्हीं पांच नामी से प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त दसी के अनेक अन्तिविभाग है। ये सभी या तो स्थानों के नाम से प्रसिख हुए, या बंश के किसी पूर्वपृष्ठ के नाम से प्रस्थात. अथवा किसी विशेष पदवी, विद्याया गुण के कारण नामधारी हुए । बडनगरा, विश्वनगरा, भटनागर, नागर, माथ्यर, मूलगाँवकर इत्यादि स्थानवाचक नाम है, वश के पूर्व पुरुष के नाम, जैसे-सान्याल (शाण्डिल्य), नारद, विशष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, काश्यप, गोभिल ये नाम वश या गोत्र के मुचक है। पदवी के नाम, जैसे चक्रवर्त्ती, बन्द्योपाध्याय, मुख्योपाध्याय, भट्ट, फडनवीस, क्लकर्णी, राजभट्ट, जोशी (ज्योतिषी), देशपाण्डे इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, पाण्डेय, पौराणिक, व्यास, द्विवेदी इत्यादि । कर्म या गुण के नाम, जैसे दीक्षित, सनाढघ, स्कूल, अधिकारी, वास्तव्य, याजक, याजिक, नैगम, आचार्य, भटाचार्य

बाह्यण (प्रन्य)—श्रद्धा — यसिर्घ के जाएक धन्य । वेदिक साहित्य में सहिताओं के एवंदान् बाह्यणे का स्थान आता है। ये वेद-साहित्य के अभिन्न अङ्ग माने गये हैं। आपन्तरम्य भीतम् न, वीधायनपर्यमृत्य, वीधायनमृद्धान्न न, नीधानमृत्र आदि में बाह्यणों को बेद कहा गया है। वेदो का बहु भाग जो विविध वैदिक रही के लिए वेदमन्त्रों के प्रयोग के नियमो, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता है और असमे स्थान-स्थान पर सुविस्तृत कृष्टान्तों के रूप में परम्परागत कथाओं का समाचेश रहता है, 'बाह्यण' कहुलाता है। इनके विषय को चार भागों में बौटा जा सकता हैं . (१) विधिभाग (२) अर्थवादमाग (३)

विधिभाग में यज्ञों के विधान का वर्णन है। इसमें अर्थमीमासा और शब्दों की निष्पत्ति भी बतायी गयी है। अर्थवाद में यज्ञों के माह्यात्म्य को समझाने के लिए प्ररोचनात्मक विषयों का वर्णन है। मीमामाकार जैमिनि ने अर्थवाद के तीन मेद बतलाये हैं. गुणवाद, अनुवाद और भुतार्थवाद । ब्राह्मणों के उपनियद भाग में ब्रह्मतत्व के विषय में विचार किया सवा है। आख्यान भाग में प्राचीन व्हणियंतों, आचार्यवंशों और राजवंशों की कथाएँ वर्णित है।

प्रत्येक बैंदिक सहिता के पृथक् पृषक् ब्राह्मण सन्य हैं। महान्येद सहिता के दो ब्राह्मण है—होग्य यनुष्टें को स्वपूर्वेदसहिता के भी वो ब्राह्मण है—होग्य यनुष्टें का तीत्त्तिय ब्राह्मण और खुल्ड यनुष्टें का शत्यप्यवाह्मण। मामबंद की कीयुमीय शास्त्रा के ब्राह्मण सन्द्र दालीस अध्यायों में विभक्त हैं, जी अध्यायसस्याह्मण , अद्भुत ब्राह्मण और अध्यायसस्याह्मण, अद्भुत काह्मण कोर मन्त्र काह्मण क्रत्नलते हैं। सामबंद की जीमनीय उपास्त्र के से ब्राह्मणक्षण हैं जीमनीय ब्राह्मण और जीमनीय उपास्त्र हैं । इतने क्रह्मल हैं। सामबंद ब्राह्मण कोर अध्याय हाह्मण। इतने क्रह्मल हों। सामबंद ब्राह्मण कोर अध्याय हाह्मण। इतने क्रह्मल हों। सामबंद की राणायनीय शास्त्रा का कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं। अववर्षेद की नी शासार्य हैं, किन्तु एक ही ब्राह्मण उपलब्ध है—गोपवाबाह्मण। यह मुक्सर शाह्मणि स्वाह्मण हैं।

**बाह्यजसर्वस्य** — बङ्गदेश के धर्मशास्त्री हलायुध भट्ट द्वारा रवित एक ग्रन्थ ।

बाह्यमभासि— मंत्र युक्त प्रतिपदा से बतुर्शी तक इम व्रत के अनुष्ठान का विधान हुँ । इसमें तिषिक्रम से चार देव, इस्ट बच्च, यस तथा कुँबर को मान्य-अम्ब्रतादि से पूजा होती हैं, बसीरे चे बारों भगवान न वासुरेय के ही चार कप हुँ। इसमें हुबन भी विहित हैं। जो वल इस्त चरता हुँ । इसमें हुबन भी विहित हैं। जो वल इस्त चरता हुँ । यती इससे प्रयासक कर क्याँ का भीग करता हैं। हुमाइ, २ ५००-५०१ के अनुसार यह चतुर्मृति वत है। बाह्यस्थाबाहि— प्यंच्य पूर्णमासी को सपलीक बाह्यम को भोजन कराकर बस्त्रादि प्रदान कर मन्यासादि से उसका पूजनसम्मान किया जाय। उससे बती सात जनमों तक केवल बाह्यण के घर से ही जन्य केता हैं।

काह्मपुरुष-जो लोग अस्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं, विशेष कर जिनकी हत्या होती हैं, उनके प्रेतात्मा यदला लेने की भावना से तथा कोच से भरे रहते हैं। ऐसे प्रेतों के अनेक भैद हैं, इनमें एक जाति बाह्यण प्रेतों को हैं जिसे बहुए जहते हैं, यो जाति बाह्यण प्रेतों को हैं जिसे 'बहुए' वहते हैं। ये भारे गये बाह्यण होते हैं। दिवाण भारत को मान्यतानुसार बाह्यणुक्त कंजूस बाह्यण प्रेतात्मा को वहते हैं, जो अपने धन को बजाने या एकव करने के दुःख में मरा होता है। ऐसा देख अपने घर में ही चक्कर जगाति है तथा उस क्यांकित पर बाह्यण कर देता है चक्कर जगाति है तथा उस क्यांकित पर बाह्यण कर देता

है या ऐसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो। **पाह्यसमाज**—नविशक्षित लोगों की एक घार्मिक संस्था। उपनिषदों में जिसकी चर्चा है उसी एक ब्रह्म (परमाल्मा) की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मसमाज की स्थापना की। इसके अन्तर्गत बिना किसी नबी, पैगम्बर, देवदूत आचार्य या पुरोहित को अपना मध्यस्य माने, सीधे अकेले ईश्वर की उपासना ही मनुष्य का कर्त्तव्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसा को और मुसलमान मुहम्मद साहब को मध्यस्थ मानते हैं और यही उनके धर्मकी नीव है। इस बात में ब्राह्मसमाज उनसे आगे बढ गया । पुनर्जन्म का कोई प्रमाण न होने से जन्मान्तर का प्रश्न ही न छंडा गया। परमात्माकी प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नहीं माना गया। निदान, मुसलमान और ईसाइयों से कही अधिक सरल और तर्क-संगत यह मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर सबमें ब्रह्म ही स्थित माना गया। मूर्तिपूजा और बहुदेव पूजाकानियेध हुआ । परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को सबमें स्थित जानकर अन्य सभी मतो को सहन किया गया।

अपने मन्तरामें में इस समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था, छृत-छात, जात-पांत, चौका आदि कुछ न रखा। जप, वर, होम, वत उपवाम-आदि के नियम नहीं माते। श्राद्ध, प्रेतकर्म का समाडा ही नहीं रखा। उपनिषदों को भी आधारकन्य की तरह माना गया, प्रमाण की तरह नहीं। साथ हा लंसार की जो सब बातें वृद्धिशास यमशी गयी, उनको लेने में श्राह्ममाश्र को कोई बापित न दी। श्राह्मसमाश कुरान, इञ्जील, वेदादि सभी वर्मधन्यों को समान सम्मान देता है और संसार के सभी अच्छे सम्ग्रिसकों का समान समाद कराई। इस प्रकार श्राह्मसमाश ने हिन्दू संस्कृति की शीमाबद्ध न्यांत्रां को इतना विस्तृत कर थिया है कि उसके सदस्य मुक्लमान और ईसाई भी हो उक्तते हैं। गर्थारेजों द्वारा प्रचारित गाइचारय शिक्षा के फल से हिन्दू शिक्तित समाज जो अपनी सस्कृति और जाचार-विचार से विचक्ति हो रहा था और जो शायद कभी-कभी पथाअध्द होकर अपने पुरातन क्षेत्र से निकल कर विदेशी सस्कृति के क्षेत्र में बहुक जाता था, उचको सामयिक रक्षा की गयी। ऐसा वर्ग बहुत उत्सुकता-रूवक बाह्मसमाज के अपने मनोमुकूत दल में सम्मिलित ही गया।

राजा राममीहत राज के बाद महिष्टि देवेहताय ठाकुर बाह्यसमाज के नेता हुए । ये कुछ अधिक परम्परा-वादी थे, इसलिए इनके अनुवायी अपने को 'अविशाह्र' कहते थे। केववचन्द्र तेन ने इनको अधिक सुधारवादी और सरल बनाकर नव बाह्यसमाज' का कर दिखा। इनके समय (सवन् १८९५-१९००) मे बाह्यसमाज का प्रचार अधिक व्यापक हो गया। देवा में प्रायंनासमाज आदि अनेक नामो से 'इसकी स्थापना हुई और बडी सच्या में हिन्दू लोग इसके अनुवायो हो गये। बाह्यसमाज को स्थापना से राष्ट्राका के एक महान् उद्देश्य को पूर्ति हुई, अर्थात् राजा राममीहन गया की दूरद्विता ने बनाल में हिन्दूसमाज को बहुत बड़ी 'रखा की और नविधितत लोगों को विधमी होने से उसी प्रकार वचा निया, जिम प्रकार व्यायसाज ने परिवामीसर भारत में हिन्दुओ हो बचाया।

आह्मास्कृतिकासर—जरत मृनकमान ज्योतिक विदा के किए बहुव्याश में मारत के ऋषणी है। ७०९ ई० में भारत को एक दूतान्यक खलीका के आदेश से बगदार गुईवाया गया। उसके एक विदान सदस्य ने अश्वों को 'बाह्मस्कृतिद्धान्य' उनकी भाषा में सिकाया। यह प्रत्य संस्कृत में सन् ६६८ ई० में मतान् गंजिवज्योतिदिब ऋद्याना राजा राजा या। इसे अरद लोग 'बलिमन्सिक्त्य' कहते थे। इसी के आचार पर इसाहीम इस्न हमीव अल् दुवारी ने 'जिव' (व्योतिक सारणों) के सिद्धान्यकोल । सम्मालीन वास्त्र इस्न तारिक ने भी इसी 'बाह्मस्कृतिस्वान्य' के आचार पर 'तरकीब अल् अफलाक' की एक्सा की।

बाह्मीमित्यब्लाभवत — चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस वत का बारम्भ होता है। इसमें उपवास का विधान है। इस विन रंगीन चूर्ण से बष्टदल कमल बनाकर उस पर श्रद्धा की प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए। प्रथम चार बच्जें में पूर्व की बोर से ऋष्येद तथा अन्य बेद, दिसिप्प-पूर्व स्थाज से मध्य बिस्टु बाले बार क्लो पर बंध के अङ्ग, भर्मशास्त्र, पुराण तथा न्यायिस्तर की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिमास की प्रथम तिथि को वर्ष मर उपर्युक्त मन्यों की पूजा की जाय। वर्ष के अन्त में गी का वान विद्युत है। इस आयरण से बती परम विदेश कि बान हो जाता है, पदि बह बारह वर्ष तक आयरण किया जाय तो वृत्री श्रद्धांचीक की प्राप्ति करता है।

## भ

भ-- व्यक्तन वर्णीके पञ्चम वर्गका चतुर्थ अक्षर । कामधेनु-तन्त्र में इसका स्वरूप निम्नाकित प्रकार से बतलाया गया है भकार प्राणु चार्वक्किस्वयं परमकृण्डली। तरुणादित्य संप्रभम् ॥ महामोक्षप्रदंवर्णं पञ्चपाणसर्थ वर्ण पञ्चदेवमय तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते है भ क्लिको भ्रमरो भीमो विश्वमतिनिशा भवम। द्विरण्डां भूषणी मुलं यज्ञसुत्रस्य बाचक.।। नक्षत्र भ्रमणा दीप्तिर्वयो भूमिः पयोनभ । नाभिभंतं महाबाह्यविश्वमृतिर्विताण्डक ॥ प्राणात्मा तापिनी बाजा विश्वकृषी च चन्द्रिका । स्थासेन सुलो मायापुरं हर ॥ भवत-भिक्तमार्ग के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हैं जिसने ईश्वर के भजन में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया हो। साधारण आत्माओं को चार भागों में विभक्त किया गया है: (१) बद्ध, जो इस जीवन की सम-स्याओं से बेंग है। (२) मनश्च, जिसमें मक्ति की चेतना जागत हो, किन्त उसके योग्य अभी नहीं है। (३) भक्त अथवा केवली, जो मात्र ईक्वर की ही उपासना में लीन हो, पवित्र हृदय का हो और जो भक्ति गुण के कारण मुक्ति के मार्गपर चल यहा हो और (४) मुक्त, जो भग-वन-पदको प्राप्तकर चका हो ।

भकत —(१) सस्कृत शब्द भक्त का व्यप्त्रज्ञ, जो विशिक्षत बामीण बनो में बामिक उपासक के लिए प्रयुक्त होता हैं। यया वसम प्रदेश के गृहस्व बैष्णवों का सन्वन्य सिक्ती न किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुसाई उनको धर्म-शिक्षा विद्या करते हैं। इन गुशोहयों को 'कनत' कहते हैं। 'भकर' लोग यदा-क्या शिष्यों के घर जाते हैं तथा उनसे कुछ दिक्का या २ण्ड नमुल करते हैं । यही इस सम्प्रदाय की जीविका होती हैं। (२) दुवाध नामक निम्न क्षेणी की जाति उत्तर प्रदेश तथा वंशाल में पासी जाती है। ये लोग राहु की पूजा करते हैं तथा वर्ष में एक बार राहु की प्रमन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। राहुपूजा बीमारियों में मुक्तिय या किमी मनोरप की मिद्धि के लिए की जाती है। एस यज्ञ के पुरोहित को 'भक्त' कह? है, जा उनकी जाति का ही होता है। उसे 'वंतिया' मी कहते हैं।

सकतसेवा — असम प्रदेश के बैक्जवों में महात्मा हरिदास को उनके अनुपायी कृष्ण का अवतार मानते हैं, किन्तु इसके नाय ही वे अन्य महात्मा गंकरदेव को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। उनमें 'भकतसेवा' को प्रया है जिसके बनुसार बाह्यण अपने यज्ञमानों अवदा विष्णों से सब प्रकार का बात यहण करते हैं।

भक्तमाम — निजाभक्तों का चरित्र वर्णन करने वाले भाषा तत्यों में भक्तमाल (वेल्णवभक्तो की माला) महस्व-पूर्ण प्रामाणिक रचना है। यह ताम्ब्रतायिक घट्ट नहीं हो। चारों तम्ब्रवायों और उनकी शासाओं की प्रद्वान विपू-नियों के जीवन की झींकियाँ इसमें उदारतायुक्क प्रस्कुत हुई है। इसके राविष्यात तत्तारायणदात उपनाम नाभाणी क्यों गमानान्यी वैध्या थे। ये जपपुर के तीर्थव्यक जलताओं के सहात्मा कवि अध्यान्यों के शिष्य थे और उन्हों की आजा से इस्होंने इस प्रत्य की रचना की थी। नाभाओं उस समस होने इस प्रत्य की रचना की वित थे, प्राथ १५८५ तथा १९२३ ईक ने प्रदा ।

भवनमाल बजभाषा के छण्य छन्दों में रचित है, किन्तु हिता आष्य के यह समझा नहीं जा सकता। इस पर छगभग एक सी तिरुक्त (टीका) सम्ब है। इनमें गोडी सा कर्ता प्रियासकी की पदा टीका एक अयोप्या के महारमा स्वरूकलाओं की टीका प्रसिद्ध हैं। भवतमाल में दो सी भवतों का चमत्कारपूर्ण जीवनचरित्र ३१६ छण्य छन्दों में वर्षित है। भक्तो का चुरा जीवनचृत्त इसमें नहीं दिया प्रसाह है। केवल उतना हां अंग है, जिससे भवित की महिमा प्रकट हो।

भक्तकोक्षामृत—भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपित हारा प्रणीत ग्रन्थों का बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके ग्रन्थों में से 'भक्तळीळामृत' की रचना १७७४ ई० में हुई, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 'भक्तमाल' के ढंग की ही रचना है।

भक्तविषय--- महीपतिरचित मराठी भाषा का भक्तिविष-यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० है।

भवित-भवित शब्द की व्युत्पत्ति 'मज्' धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इष्टदंव के प्रति आसमित । नारदभक्तिसूत्र में भक्ति को परम प्रेमरूप और अमृतस्वरूप कहा गया है, इसको प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य, संतुत और अमर हो जाता है। आयास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। गर्गके अनुसार कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दिखाई पड़ना है। देवों के रूपदर्शन, उनकी स्तृति के गायन, उनके साहचर्य के लिए उस्स्कता, उनके प्रति समर्पण आदि में आनन्द का अनुभव - यं सभी उपादान वेदों में यत्र-तत्र विखरे पहे हैं। ऋस्वेद के विष्णुसुकत और बहणमुक्त में भिक्ति के मुळ तत्त्व प्रजुर मात्रा में विद्यमान है। वैष्णवभक्ति की गगोत्तरी विष्णुसुक्त ही है। बाह्मण साहित्य में कर्मकाण्ड के प्रसार के कारण भक्ति का स्वर कुछ मन्द पड जाता है, किन्तु उपनिषदों में उपा-सना की प्रधानता से निर्गण भक्ति और कहीं-कही प्रती-कोपासना पुन जागृत हो उठती है। छान्दोग्योपनियद्, ष्वेताश्वतरोपनिषद्, मुण्डकोपनिषद् आदि में विष्णु, शिव, रुद्र, अच्युत, नारायण, सूर्य आदि की भक्ति और उपासना के पर्याप्त संकेत पाये जाते है।

बैदिक भक्त की प्रास्तियों महाभारत काण तक आतंआते विस्तुत् होने करों। ये रैण्या भॉक की भागवतधारा
मा विकास इसी काल में हुआ। यादवों की सारवत सामा
में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का उत्कर्ष हुआ। सारवतों ने
ही मबुत-कृत्यावन ने केकर मध्य भारत, राजस्थान, गुकरात, महाराप्ट्र, काणटिक होते हुए तमिल (दिवह) प्रवेश
सक प्रवृत्तितृत्वक, रामात्मक भागवत धर्म का प्रयाद किया।
सभी तक बैण्या अथवा गैन भक्ति के उपास्य देवनण
अथवा परमेवद हो थे। महाभारत काल में बैण्या
सम्मात्त सम्में को एक ऐतिहासिक उपास्य का आधार कुष्ण
बासुदेश के व्यक्तित्व में सिका। कुष्ण विष्णु के अवतार
माने सर्व अर्थों भीरविष्ठी देवह से उनका तालस्काहों सामा।

लिए सुलभ हो गयी। इससे पूर्व यह धर्म ऐकान्तिक, नारा-यणीय, सात्वत आदि नामो से पुकारा जाता था। कृष्ण-बास्देव मक्ति के उदय के पश्चात यह भागवत धर्म कह-लाने लगा। भागवत धर्म के इस रूप के उदय का काल लगभग १४०० ई० पु॰ है। तब से लेकर लगभग छठी-सातवी शताब्दी तक यह अविच्छिन्म रूप से चलता रहा। बीच में जैव-शाक्त सम्प्रदायों तथा शाक्कर वेदान्त के प्रचार से भागवत धर्म का प्रचार कूछ मन्द पड गया। परन्तु पूर्व-मध्य युग में इसका पुनस्त्वान हुआ । भागवत धर्म का नवोदित रूप इसका प्रमाण है। रामानुज, मध्य आदि ने भागवत धर्म को और पल्लवित किया और आगे चलकर एकनाच, रामानन्द, चैतन्य, वरलभा-चार्य आदि ने भक्तिमार्ग का जनसामान्य तक व्यापक प्रमार किया। मध्ययुग में सभी प्रदेशों के सन्त और भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभूत योग दिया ।

मध्यपुण में भागवत भक्ति के वार प्रमुख सम्प्रदाय प्रवर्तित हुए—(१) कीतम्ब्रयाय (गमानुवावायं द्वारा प्रवश्चित) (१) वहंसमम्प्रदाय (मध्यानुवावायं द्वारा प्रवश्चित) (१) वहंसमम्प्रदाय (मध्यानुवावायं द्वारा प्रवश्चित) और (४) मनका-विकत्तमध्याय (निध्याकांचार्यं द्वारा स्थापित) । इन मभी सम्प्रवायों ने अदैतवाव, मायावाद तथा कर्मसम्प्राम का कण्डन कर मगवान् की समुख उपास्ताना का प्रवाद किया। यह भी ध्यान देने की बात है कि इन रामास्थिका भक्ति के प्रवश्च के सम्प्रवाद की समुख देशिक के ने मी ही प्रकट हुए। मध्यपूर्वीच भक्ति की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भागवत्व पुराण के माहात्य्य में इस प्रकार दिया हुसा है।

उत्पन्न इविडे साह बृद्धि कर्णाटके गता। कर्तवित्त क्षांचित्त महाराष्ट्रं कृतरे लीणता गता। तत्र भोरकलेखेंगात पाचार्थः क्षांचितालुका। दुईलाह चिरं जाता पुत्राच्यां सह मनदतान्।। कृत्यावन पुन. प्राप्य नवीनेव मुक्तिणा। जाताह युवती सम्यक् प्रेटकल्या पु साम्रत्यन्।। (१.४८-५०)

[मैं नहीं (जो मूलत यादवों की एक शाखा के वशज सात्वतो द्वारा लायी गयी थी) द्रविष्ठ प्रदेश में (रागात्मक भक्ति के रूप में) उत्पन्न द्वाई। कर्नाटक में बडी हुई। महाराष्ट्र में कुछ-कुछ (रोषण) हुला। गुकरात में वृद्धा हो गयी। वहीं चीर किलमुग (स्केण्ड-माक्रमण) के सामक है गया। वहीं चीर किलम अज़वाली में दुवंक होकर बहुत दिनों तक पुत्रों (ज्ञान-वैराम्प) के साम मन्त्रता को प्राप्त हो गयी। फिर बुन्दावन (कुष्ण को कीकाभूमि) पहुंचकर सम्प्रत्त नवीना, युकरिणी, युवदी और सम्प्रकृ प्रकार से युव्प वीर्ण प्राप्त में यो हैं। है हमें सम्प्रेह कहि कि मध्यक्त रावास्त्रका भीत के ता दिन्दा प्राप्त में स्वाप्त में किला प्रदेश में हुला। यरस्तु उत्तके युणं संस्कृत क्य का विकास भागवत वर्ष के मृत्र रावास्त्रका स्वाप्त स्वयक्त स्वयक

भागवत धर्म के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है: सुब्टि के उत्पादक एक मात्र भगवान् है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्यन आदि मुख्य हैं। वे अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत की उल्पत्ति करते हैं । उन्हीं से ब्रह्मा, शिव बादि बन्य देवता प्रादुर्भृत होते हैं। जीवात्मा उन्हीं का अंश है, जिसको भगवान का सायुज्य अथवा तादातम्य होने पर पूर्णता प्राप्त होती है। समय-समय पर जब संसार पर संकट आता है तब अग-वान् अवतार धारण कर उसे दूर करते हैं। उनके दस प्रमुख अवतार है जिनमें राम और कृष्ण प्रधान है। महा-भारत में भगवान के चतुर्व्युष्ट की कल्पना का विकास हुआ । वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार तस्व चतुर्व्यृह है, जिनकी उपासना भक्त क्रमश करता है। बह अनिरुद्ध, प्रशुम्न, संकर्षण और वासुदेव में क्रमशः उत्तरी-त्तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नही बनता, उन्हीं का अश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता है। निष्काम कर्म से जिल्ल की शुद्धि और उससे भाव की शुद्धि होती है। मिक्त ही एक मात्र मोक्ष का साधन है। भग-वान् के सम्मुख पूर्ण प्रपत्ति ही मोक्ष है।

भागवत उपासनापदित का प्रथम उल्लेख बहुन्यून के बाब्दूर भाष्य (२,४२) में पाया जाता है। इसके अनु-सार अभिगमन, उपासन, इच्या, स्वास्थाम और योग से उपासना करते हुए भक्त भगवान को प्राप्त करता है। 'जानामुक्तार' में इः इकार की अक्ति वत्तवायी गयी है— (१) समाण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पास्त्रेसन (५) अर्थन और (६) आस्पानिकेदन। भागवत पुराण (७.५.२-२४) में नवचा भक्ति का वर्णन है। उपर्युक्त छः में तीन--अवण , शस्य और तक्ष्य और जोड़ विषे गये है। पाखाराज संहिताओं के अनुसार समूण भागवत्यमं नार वण्डों में विभक्त है: (१) जानपाद ( दर्शन और धर्म-विकान) (२) योगपाद (योगिस्डान्स और अम्पास) (३) कियापाद ( मिन्द निमाण और मृतिस्थापना) (४) वर्षापाद ( भागिक कियायें )।

मिक के रूपर विशाल साहित्य का तंमांण हुआ है। इस्त स्वर्ध मान्यस्थायक पुराग हिस स्वर्ध मान्यस्थायक पुराग हस्ते क्षेत्रियं स्वर्ध मान्यस्थायक पुराग हस्ते क्षेत्रियं भीत्र स्वर्धाः । इसके क्षेत्रियं भीत्र स्वर्धाः । साव्यस्थायं भीत्र मान्यस्थायं भीत्र मान्यस्थायं भीत्र हिता, नाय्यस्थायं हिता, विष्णुतस्थ-संहिता, पामाृजावायं, मध्यायायं निमान्यस्थायं निमान्यस्थायं स्वरुप्यायायं ।

अस्तिसामी— सुण-साकार कम में भगवान का भजन-पूचन करना। मील के तीन सामन हैं, जानमार्ग, कमंगांने और भिक्तमार्थ। इस मार्गों में भगवदागीता भिक्तमार्थ स्वयंत्रम कहती हैं। इसका सरक अर्थ यह हैं ति सम्बे हृदय से संपादित भगवान की अभि पुनजन्म से उसी प्रकार मोख दिकाती हैं, वेसै दार्शनिक ज्ञान एवं निकाम-योग दिकाते हैं। गीता (१२.६-७) में श्रीकृत का कवन है: "मुझ पर आजिल हीकर को लोग समुण कर्मों को मेरे अपर्ण करते हुए मुझ परोश्यर को ही अनम्य भाव के साथ प्यानयोग से निरम्तर चिन्तन करते हुए भन्नते हैं, मुझ में चिन्न लगाने बाले ऐसे भक्तो का में गीज़ हो। मृत्यु कर्ष संगर-सागर से उद्धार कर देता हैं।"

बहुत से बनन्य प्रेमी भनिताणीं जुल्क मोश चाहते हीं नहीं। वे भक्ति करते रहने को मोक्ष से बढकर मानते हीं उनके ब्रनुवार रारम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वय फल-क्या है, वह किसी दूसरे फल का सामन नहीं करती हैं। भिक्तराज्ञकर—ब्यठारहरी वाती के प्रारम्भ में गरहरि चक्त-वार्ग भक्तिराज्ञकर हैं।

भविकारलामृतिकियु ---चैतन्य सम्प्रदाय के विक्यात आचार्य रूप योक्ष्यामी (१६की शती) द्वारा रचित इस ग्रन्थ में संस्कृत आया में भगवान् की स्तुतियों का संग्रह है।

सक्तिरालावनी-पह माध्य संप्रदाय का ग्रन्थ है । रचना-

काल १५वी शती है। इसके रवयिता विष्णुपुरी महारमा है।

भिक्तरस्माञ्ज्ञालि—द्वैताईत वैष्णव भत्त के विद्वान् लेखक देवाचार्यद्वारा रचित यह मृत्य निम्बाकीय सिद्धान्त तथा भक्ति का प्रतिपादन और शाक्कूर यत का सम्बन् करता है।

भिक्तरसामृतसिन्यु — जैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी द्वारा रचित्र 'भिक्तरसामृतसिन्यु' में भिक्त की व्यास्था, उत्कृष्टता तथा बैण्णवसत को साधना का सर्वश्रीण विचार किया गया है। इस जन की टीका जीय गोस्वामी ने किसी है। कर और जीव दोनो महास्था चावा-भरीजे, परम संत और उच्च कोटि के प्रण्यकार बे।

भवितरसायन—(१) प्रभुत्वन सरस्वती (अर्डेत सम्प्रदाय के दिग्गज विदान) द्वारा लिखित यह ग्रम्थ भक्ति सम्बन्धी लक्षणग्रम्थ है। इससे उनकी भगवत्रसक्तता और आयुक्तका का परिचय मिलता है।

(२) कस्नड भाषा में बहात्मा सहजानन्य द्वारा भक्तिरसायन नामक प्रत्य रचा गया है, जो शैव संप्रदाय विषयक है।

भक्तिवाद-भोता के तीन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) में से यह तीसरा साधन है। यह सबसे सहज साधन है। दे॰ 'भक्तिगार्ग'।

भक्तिसागर----महात्मा चरणदासऔ द्वारा रचित एक ग्रन्थ।

भिक्तिसिद्धान्त — जीव गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ । भग---द्वादश आदित्य देवताओं में से एक । इस शब्द का

साघारण जयं है 'देने वाला', 'बांटने वाला'। ऋत्येद में इस देवता की विचर्ता, विभन्ना, भगवान इत्यादि उपा-पियों पायों जाती हैं। वास्तव में यह समृद्धि जीर ऐक्यरे का देवता है। वच्छ के साम ही इनका उल्लेख पाया जाता है। उपा भग की वहिल (भगिगी) है, जो स्वयं जागृति और समृद्धि की देवी है। यास्त (निकन्न, १२ २३) के जुन्नाहर भा सूर्य ना वह च्छ है जो पूर्वीक्ष की अध्यक्तता करता है। प्राचीन ईरानी भाषा में यम (ब्ह) 'बहुदस्थर' का एक विषेषण है। स्लोबानिक (गुगेपीय आपं) भाषा में ईयद का एक नाम मण (केन्न) हुआ है। आगे चलकर परमात्मा के ऐक्वर्य आर्थ में इसका विलय हो गया और परमात्मा को 'भगवान्' कहा जाने लगा।

अगवत्—इसका लान्टिक अर्थ है 'अग (छः प्रकार के ऐक्वर्य) से युक्त'। यह ईक्कर का एक विशेषण है। पुरुषवाचक अर्थ में यह 'अगवान्' बोला जाता है और स्त्रीवाचक अर्थ में अव्यती (देवी)।

समस्ती—देवी मात्र; 'मगवान्' की शक्ति अथवा पत्नी। उमाकाएक नाम सग्वती भी है।

अगववृणीता-महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान सम्बन्धी अंशों में सबसे महत्त्वपूर्ण तथा अति प्रसिद्ध भग-बद्गीता है। भीष्मपर्व में यह उद्धत है। इसके रचना-काल को लेकर नव शिक्षाधारियों में वडा मतभेद है। इसमें स्वयं कहा गया है कि यह कुक्क्षेत्र में महाभारत यद्वारम्भ के ठीक पहले कृष्ण और अर्जन के बीच संवाद के रूप में उच्चरित हुई थी। यही विश्वास हिन्दुओं में आज तक प्रचलित है। न्यायाचीश तैलङ्ग और भण्डार-कर के विचार से यह ईसा पू० चौथी शताब्दी में रची गयी। किन्तु आधुनिक विद्वान् इसे ई० की प्रथम या दसरी शताब्दी की रचना बताते हैं। गीता का प्राय सात सौ इलोको वाला वर्तमान आकार सम्भवतः पीछे स्थिर हुआ, किन्तु मूल उपदेश रूप में यह महाभारत-कालीन ही है। गीता भारतीय धर्म पर अतुल प्रभाव डालने वाला ग्रन्थ है। यहाँ ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो हिन्दूविचारको के द्वारा इतनी प्रशसित हो जितनी गीला है। इसकी अनेक पारवात्य विचारकों तथा विद्वानों ने भी उच्च प्रशसा की है। विश्व की सभी भाषाओं में इसके असंस्थ संस्करण अनुवाद के रूप में प्रकाशित हैं।

भगववृत्रिक्यम्-भंजन ४६७

को क्रास्तिकारी विचार गीता जरास्यत करती है वह यह है कि अन्य सम्प्रदाय केवल जर्जी लोगों को नोज का बाक्वासन देते हैं को गृहस्मी (सांतारिकता) का त्याग कर संन्यास प्रहुण कर सेते हैं, बच कि गीता उन सभी स्त्री-पृक्षों को मोज का आपदासन देती है जो गृहस्य है, सांसारिक कमी में तल्लीन हैं। उपर्युक्त बिचार ने ही इस सन्य को लोकप्रिय नना दिया है। यह साधारण लोगों की उपनिषद है।

गीता से मोड़ा के तीन साधन कहे यये हैं। पहला जान मार्ग, जो उपनिषदों से, सांख्य दर्जन से तथा जारे में स्वयं जर्जन से तथा जारे में स्वयं जर्जन से तथा जारे में स्वयं कर दर्जन से क्षा जारे में स्वयं कर से सांख्य से स्वयं होता है मुसरा है कमें मार्ग यह हिन्दू वर्ग का सबसे प्राचीन क्ष्य है— अपने कर्नव्यों का पालन, जिसे सबेच में 'कां कहते हैं। बारटम में ऐसे यमों या कर्तव्यों में याजों का महस्य मा, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सायाधिक कर्तव्या मी हसमें सिमाजित थे। गीता का कर्मसिद्धानत, जिसे कर्मयोग कहते हैं, यह है कि यमंत्रव्यों में वर्णित कर्म का प्रतियादन केवल अधिक मुख्य या स्वयं ही कर्मयास्या करते हैं, यह है कि यमंत्रव्या स्वयं ही कर्मस्याप्त्र न मोज दिला प्रकार है। नीवरा मार्ग भीक कर्मस्याप्त्रन मोज दिला प्रकार है। नीवरा मार्ग भीक मार्ग है। सम्पूर्ण चित्रवृत्वि से परमान्या का प्रेमपूर्वक भागत है। स्वरण्यान का प्रेमपूर्वक भागत है। स्वरणान्या का प्रेमपूर्वक भागत स्वरण नियान है।

यह महत्वपूर्ण है कि गोता सभी उपासकों को धर्म-सादम करती है, आतिष्मं, पिराराध्मं, पिल्क करने का अदिव करती है, आतिष्मं, पिराराध्मं, पिल्कुवा के पालन का आदेश देती है। गोता वर्णव्यवस्था की विरोधी नहीं, जैसी कि कुछ लोगों को धारणा है। किन्तु यह गुण और स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती है। इस प्रकार गीता ने हिन्दू बगें के भीम महत्त्वपूर्ण कियों की परिभाषा प्रस्तुत की और उनका परिष्कार किया है; उसके समय तक जीवना मैं जो अन्तविरोध उस्पन्न हो गये वे उनका परिहार करके समुच्चय और समन्वय का मार्ग प्रवासत किया है।

गीता पर मध्य काल के प्रायः सभी आषायों ने भाष्य और टीकाएँ लिखी हैं। इनमें 'शाक्करभाष्य, रामानुब-भाष्य, मधुसूदनी टीका, लोकमान्य तिलक का गीता-रहस्य, ज्ञानेदवरी आदि बहुत प्रसिद्ध है। गीता के उत्तर भारतीय और कतिपथ विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य की रचना हुई है।

भगवा विवयम् — यह नम्भ आलवार के 'तिरुवीपमीलि' नामक ग्रम्थ पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तमिल भाषा में रिचत एक भाष्य है। ए० गीविन्दाचार्य ने इसके कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है।

भगवव्भावक - छान्दोस्य तथा केन उपनिषदो के अनेका-नेक टीकाकारों में से भगवदभावक सी एक हैं।

भगतिल, भगताली—नापने गाने वाली एक जाति की जड़िक्यों को ब्याङ्ग धारमक प्रापा में भगतिल य, भगताली (भक्त की पर्लम) कहते हैं। इस जाति की जड़िक्या इस येशे में प्रवेश के पूर्व नाम मात्र के लिए किसी बुढ़े संन्यासी के विवाह कर लेती हैं, जो अपनी इस परलो को सभी प्रकार के सहवत्यों की खुट देने के लिए। वेड दो रेपसा बिज्जा प्राप्त कर लेता है। कभी-कभी ऐसे वर के अभाव में उन स्थियों का विवाह गणेश या किसी भी देवता की प्रतिमा के साथ कर देते हैं। विवाह के बिना इस पंशे में प्रवेश करना वे पार मामहती हैं।

भगवदाराचन कम-अाचार्य रामानुज द्वारा रचित एक प्रन्यः।

समस्यान् — र त्येववर का एक गुणवाचक नामा । भगवान्, परसंबद, ईसवर, नारायण, राम, इण्णा, यं सभी पर्योष्ट्र बाची श्रव्य माने जाते हैं, जो लिप्णु की कोटे कि हैं। 'आग' (छ विद्योगताजी) ते गुम्त होने के कारण परयेववर को भगवान् कहते हैं। वं है जगान् का मामल ऐस्वयं (शाम्ययं), समस्त पर्यं, समस्त यहा, घमस्त शोभा, समस्त जान और मास्स्त वैराष्य (मिर्गुण-निजंद दिव्यति)।

सङ्ग्र— मदकारक पीधा, जिसकी पत्तियाँ पीमकर पी जाती हैं। भङ्ग का उल्लेख अयर्थवेद (११.६.१५) में भी हुआ हैं। ऋष्टंब (९६१, २३) में भङ्ग सोमलता का विद्यद हैं, साम्भवतः अपनी मादकता के कारण। कुछ विद्वान् भङ्ग और सोम का अभेद मानते हैं।

भवन-इसका शाब्दिक वर्ष हैं 'ईक्चर की उपासना करना या उसकी प्राप्त होना ।' अविक्ति अकार के धार्मिक गीतों के लिए कीर्सन तथा अनना भा जाता है। 'भजन' कीर्सन तथा कवम से रूप तथा अगाओं में भिन्न, रूप, राग एवं कुकबन्द होते हैं। ये अवितीययवस दिसी विषय से संबन्धित रहते हैं। उत्तर भारत में सूर, तुलसी, कबीर तथा मीरा के भजन अधिक प्रचलित हैं।

भट्ट (कुमारिक)-चे० 'कुमारिक'।

भट्ट (विकर)—कर्ममीमांसा के १७वीं शताब्दी में उत्पन्म एक आवार्य। इन्होंने पार्वसारिय मिश्र की शास्त्रदीपिका पर 'भाट्ट दिनकर' नामक आष्य रचा है।

भहट (नीलकष्ठ)—(१) १५वी या १६वी शताब्दी में उत्पन्न, शास्त्र मत के आवार्य । इन्होंने विदी जागवत उपपुराण के उत्पर तिलक नामक व्याख्या रची है। (२) 'मंजूब' नामक धर्मशास्त्र निवस्य के प्रसिद्ध रचयिता। दे॰ 'नीलकष्ठ प्रदू'।

भदर (भासकर निषय)—स्पातं बाहित्य के निपुण लेखक भट्ट भास्कर निषय के ल्याण यजुर्वेदीय तीत्रियिय संहिता, बारण्यक एवं उपनिषयों पर त्ये माण्य वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण अंग है। भट्टजी तेल्यु प्रदेश के रहते वाले ये तथा तीत्रितीय सीहिता की आचेच खाला के अनुवायी ये। इस सीहिता का भाष्य इन्होंने ११८८ ई० में तथा था।

महोषिवीयित — जनुमुंका प्रतिमाशाको सुप्रसिद्ध वैदाकरण । इनकी रची हुई खिद्धान्तकोसूरी, प्रतिस्वित्तमोसा, अद-कोरनुम जारि कृदियाँ दिपत्तक्यापिनो कोर्निकोसूरी का विस्तार करने वाकी है। वेदान्त आक्ष्म में ये जावार्य क्षम्यय वीक्षित के शिवाय थे। इनके व्याकरण के गृह 'प्रक्रियामकाव'कार घेष कृष्ण वीक्षित थे। महोनिवार्यिका की प्रतिमा जसावारण थी। इन्होंने वेदान्त के साथ हो। प्रसंदारक, नीतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्थवीं प्रस्य दनता की है। एक बार शास्त्रमार्थ का स्वय उन्होंने पथिदतराज का कप्ता को लेक्स्य कह हिस्सा था। इतसे पश्चितराज का इनके प्रति स्थायी वैनानस्य होना बीर उन्होंने 'पानोरसा' का बच्छन करने के क्षिए 'धनोरसा-कुचर्मिली' नामक टीकाइयन की रचना की। पथिदत-राज उनके गुल्य वीच वीरस्य वीक्षित के युव थे।

मट्टोजियीक्षित के रचे हुए बन्दों में बैयाकरणसिद्धान्त-कीम्दी और प्रीक्षमनीरमा जीत प्रसिद्ध हैं। सिद्धान्यकोषुकी पाणिनीय सुत्रों को वृत्ति है और मनोरमा उसकी ध्याब्या। तीसरे बन्य शब्दकोस्तुम में इन्होंने पावञ्चक महाभाध्य के विषयों का पुनिसूर्यक समयंन किया है। चौचा सन्य बैराहरणमुक्य है। इसका प्रतिपाद विषय भी शब्द- स्वापार है। इनके अतिरिक्त उन्होंने 'तत्वकौत्तुम' और 'वेदान्तत्वविषेक टीकाविषरण' नामक दो वेदान्त मन्य भी रचे थे। इनमें से केवल तत्वकौत्तुम प्रकावित हुआ है। इसमें देतवाद का सफद किया गया है। कहा आता है कि शेष कृष्ण यीजित से अध्ययन के नाते मानस-कार तुक्रसीदामओं इनके गुरुभाई थे। मट्टीजि सुफ्क वैदाकरण के साथ ही सरस भगवद्मक भी थे। व्याकरण के सहस्रों उदाहरण इन्होंने राम-कृष्णवरित से ही गिमित किये हैं।

भद्र आगम----यह एक शैव आगम है।

भड़काली —काली के तीमा या वस्सल रूप को राक्या या भड़काली कहते हैं, जो प्रत्येक बंगाणी गाँव को रिक्का होती हैं। महारारी वारम्य होने पर इसके मममुल प्रार्थना व यक किये बारो हैं। काली को उदार रूप में सभी जीवों को माता, बन्न देने वाली, ममुष्य व बन्तुओं में उत्पादन ग्राफि उत्पन्न करने वाली मानते हैं। इसकी पुत्रा फल-कुल, दुल्प, पूर्व्यी, से उत्पन्न होने वाले पायांगों से हो की जाती हैं। इसकी पुत्रा में पशुक्ति निर्मिद्ध हैं।

भारकाकीत्वयमी - येत शुक्त नवमी को इस प्रत का अनु-क्वान होता है। इसमें उपवास तथा गुक्यादिक से भद्रकाली देवी की पूजा का विचान है। विकल्प से समस्त मासो की नविमयो को भद्रकाली देवी की पूजा होनी चाहिए। देव मीजमतपुराण, ६३, क्लोक ६६२-६३।

भव्रकालीयुजा---राजा-महाराजाओं के शान्तिक-दौष्टिक कर्मों के लिए 'राजनीतिप्रकाश' में इस पूजा के लिए अनुरोध किया गया है। इसका विधान ठोक उसी प्रकार है जैसा अक्रकालीयत में कहा गया है।

भवकाली बत — (१) कार्तिक सुन्छ नवमी को इस प्रत का आरम्भ होता है। उस दिन उपवास रखा जाता है। इसकी भइकाली (अथवा भवानी) देवी है। एक वर्ष तक प्रति मास की नवमी को देवीची का पूजन होता है। वर्ष के जन्स में किसी बाह्मण को दो वस्त्र दान में दिये आते हैं। इसके आचरण से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। जैसे रोगों से मुक्ति, पुत्रजाभ तथा यश की उपकालिया।

(२) आध्विन शुक्ल नवमी को प्रामाद की किसी प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा किसी वस्त्र के टुकड़े पर अबकाली की मूर्ति बनाकर आयुघी (डाल, तलवार आदि) म**द्रविध-भर**त ४६९

सिंहत देवी का उपवासपूर्वक पूजन होता है। इस व्रत से मनुष्य समृद्धि तथा सफलताएँ प्राप्त करता है। मजनारायण—गोभिलगृष्यसूत्र (सामवेदीय) के एक

**भक्रनारायण-**-गोभिलगृद्धासूत्र (सामवेदीय) के एग - वृत्तिकार।

भविषि — भाद शुक्ल क्टी को पढ़ने वाला रिवार मह कह्मलाता है। उस पिन वसी को 'नक्वियो' से आहार करना चाहिए अववा उपवास रखना चाहिए। गालती के कुछ, अस्तन, विजय पुत तथा गायस को (नेवेद के रूप में) मध्याह्म काल में सूर्य की पूजा में जर्मण करना चाहिए। यह वारवत है। वतीरपाला बाह्मण को श्रीला देनी चाहिए। इस बत से बती सूर्यलोक को प्रमन्त करता है। महा— चात करणों में एक करणा प्रति दिन के पखाह्म का एक जवस्य करण है, जो तिनि का आधा भाग होता है। भद्रा को विधिट भी कहते हैं। भद्रा नाम के विपरीत इससे पूज कार्य जिल्ला है। विभिन्न राशियों के अनुसार यह तीनो छोको में विचएण करती है और 'मृत्युलोके बरा महा नवंकायिनायिना होती है।

भशाविष- कातिक शुक्त तृतीया के दिन वती को चाहिए कि गोमून तथा यावक (की से बनायी हुई छल्सी) का सेवन करने के बाद नकविष से आहार करे। प्रति मास के क्रम से इस बत को वर्ष भर चलाना चाहिए। वर्ष के अन्त में भी का दान चिहित है। इस बत के आवरण से एक कल्प तक गौरीलोक में वास होता है।

भागसन्समी—जुकल पटा की समयी को हस्त नक्षत्र हो तो वह तिथि भड़ा कहळाती है। यह तिथिवत है। डचके पूर्व देवता है। यतेच्छू व्यक्ति को चतुर्यों तिथि से कमवा एकमक, नक्त, क्ष्याचित तथा उपवास का आवस्ण करना चाहिए। फिर सूर्यप्रतिमा को चृत, दुग्ध तथा गन्मं के रस से स्मान कराकर योडजोपचार पूजन करके प्रतिमा के समीच अमूह्य रस्त विभिन्न दिशाओं में रख देने चाहिए। सती हस बत के आवस्ण से सूर्यजोक और अन्त में जहा-जीक में पहुँच जाता है।

भरत —(१) अभिजात सित्रिय वर्ग का एक वेदकालीन कबीला। ऋस्वेद तथा अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में भरत एक महत्त्वपूर्ण कुल का नाम है। ब्हाब्बेद के तीसरे और सातवें सम्बद्ध के से युदास एवं कित्तु के साव तका छठे मण्डल में दिवोदास के साव उत्तर्जा है। उससे लगता है कि ये तीनों राजा अरतवंशों थे। परतवें साहित्य में अरत जोग और अर्थ में अरत दोध्यित का जान कि तहते है। युदार के साव प्रवक्त के स्था में अरत दोध्यित का का उन्लेश मिलता है, जिसने अरवनेष मात्र किया । ऐत्तु का। (८.२३,२१) अरत वीव्यन्ति को वीर्षया मात्रतेय एक सतानीक को सोमजुष्या वाज्यायन हारा अगियंक्त विचा द्वा बाल करता है। मरतों की भौगोंकिक सीमा का चता उनकी कासी विजय तथा यमुना और गङ्गा तट पर यक्त करने से चलता है। महाभारत में कुल्यों को अराव्युक का बहुत पाया है। इससे जात होता है कि बाह्याकाल में अरत लोग कुल्य बाल वाल हो महाभारत में कुल्यों को अरवावुक का बहुत पाया है। इससे जात होता है कि बाह्याकाल में अरत लोग कुल्य बाल वाल में मिल गये थे।

भरती की यात्रिक कियाओं का पञ्चिषदा शा॰ (१४ ३, १५,१५,९४) में वात्यार उन्केख आता है। ऋष्वेद (२०.१५, ४९५,४) १६,१९९ ने सं० २५,९,९९ जत० ता॰ १.४५,९९) में मारत अगिन का उन्केख आता है। गंव महावाय इस अगिन से मरती के योडा क्य की अभिव्यक्ति मानते हैं, जो सम्भव नहीं ऋषाडों (ऋ० २.२२,१०,१४५,९,१८८/,२१,११,३८,३४८ अ१८ अगिर अगिर से मारती देवी का उन्केल है जो मरती की देवी रिक्का शक्ति है। उनका सरस्वती से सम्बन्ध भरती की मरती हो। अगिक सरका है।

इस महाडोप का भरतलण्ड तथा देश का भारतवर्ष नामकरण भरत जाति के नाम पर ही हुआ है। ऋषभ-देव के पृत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देश का नाम भारत होने की परस्परा परवर्ती है।

(२) अयोध्या के राजा दशरण के नार पुनो में दितीय मरत कैनेयों से उत्पन्न हुए थे। राम के बन जाने पर थे उनको बागस जाने के लिए निक्कूट गये थे। उनके बागस न आने पर उनकी लडाऊँ राजमिहासन पर रक्तकर उनको और से ये राज्य का शासन करने रहे। चौरह वर्ष का बननास समाम होने पर जब राम अयोध्या बागस आये तब भरत ने उनको राज्य समर्पित कर दिया।

(३) गान्वर्व वेद के चार प्रसिद्ध प्रवर्तकों में से एक;नाट्य उपवेद के बाचार्य, इनका 'भरतनाट्यशास्त्र' संगीत

काव्यकला का मौलिक ग्रन्थ है। संस्कृत के सभी नाटक-कार भरत मृनि के अनुशासन पर चलते और इससे 'नट' भी भरत कहे जाते हैं।

भरत स्वामी — सायण ने अपने ऋग्वेदशाब्य में भट्टभास्कर मिश्र एवं भरत स्वामी नामक दो वेदशाब्यकारों का उल्लेख किया है। सामसंहिता के भाष्यकारों में भी भरत स्वामी का नामोल्लेख हुआ है।

अरचरी बरास्य — सत्रहवी शताब्दी में स्वामी हरिदास विकात महात्मा हुए हैं। इनके रचे ग्रन्थ 'ताभारण सिद्धान्त', 'रत के पद', 'भरचरी बरास्य' कहे जाते हैं। इनका उपासनात्मक मत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता जुकता है।

सम्बाल—ख्यंबेरीय मन्त्रों से साहिस्क रचना जिन व्यप्ति परिवारों द्वारा हुई है उनमें सात अत्यप्तिक प्रसिद्ध है। सद्धाज व्यक्ति उनमें अन्यतम है। ये छठे मण्डल के व्यक्तिक्य में विक्यात है (आक्वला० मृ० मृ० ३ ४,२; साबा० मृ० सू० ४.१२; बहहेबता ५.१०२, जहाँ इन्हें नृहस्पति का पीत्र कहा गया है)। पञ्चल का० (१५ ३-७) में इन्हें दिवोदात का पुरोहित कहा गया है। दिवोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक सं० (२१०) से भी प्रस्त होगा है जहाँ इन्हें प्रतर्थन को राज्य देने बाला कहा गया है। व्यक्ति तथा सम्बन्धार के स्था भरदाज का उन्होंक अन्य सहिताओं तथा ब्राह्मणों में प्राय हुआ है। रामायण और सहामारत में भी भारदाज (गैष्ठण) व्यक्ति का उन्होंक लाइन् चिन्तक और आनी के रूप में हुआ है।

भरकरण — परिचम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन और प्रसिद्ध तीयं। इसका शुद्ध नाम भूगुकच्छ है। सूरर और बडोबा के मध्य नमंदा के उत्तर तट पर यह स्थान है। यहाँ महर्षि भूगु ने गायत्री का पुरस्वरण और अनक तपस्याएँ की वी। यहाँ ने भी यहाँ तपस्या की थी। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध बदरागह था।

भर्तुंबदगीयत — येत्र शुक्ल द्वादशी को इस बत का अनु-ध्यन होता है। एकादशी को उपवास कर द्वादशी को विष्णु मगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रति मास विष्णु के बारह नामों से केशव से दामोदर तक एक एक लेना चाहिए। यह बत एक वर्षपंचन कलता है। भर्तृभाष्मिकत--नारदवी ने इस वत को महिमा उन बय्ध-राजों को मुनायी थी, बो मगवान नारायण को पति क्या में पाना चाहती थी। वसन्त गुक्क द्वावधी को इसका अनुष्ठान होता है। इस दिन उपचास रखकर हिर तथा कश्मी का पुत्रन करना चाहिए। दोनो की चौदी की प्रतिमाएँ बननाकर तथा कामदेव का अक्कम्यास विभिन्न नायों से मृति के भिन्न भिन्न अवस्था में करना चाहिए। दितीय दिवस किसी बाह्मण को मृतियों का दान कर देना चाहिए।

भवृत्ताच-नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव नायों में से एक। मुरु गोरवनाय, मस्स्वेन्द्रनाथ, भर्तृनाथ, गोरोचन्द्र ये सभी बब तक जीवित और अमर माने जाते हैं। कहते हैं कि कभी-कभी साथकों को इनके दर्शन हो जाया करते हैं।

भर्तुप्रवा—वेदान्त के एक भेदाभेदवादी प्राचीन व्या-रूपाता । इन्होंने कठ और बृहदारण्यक उपनिषदों पर भी भाष्य रचनाकी थी। भर्तृप्रपञ्चका सिद्धान्त ज्ञान-कर्म-समुख्ययबाद था। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत द्वैता-दैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था । इसके अनुसार परमार्थ एक भी है और नाना भी; वह ब्रह्मरूप में एक है और जगद्वप में नाना है। इसी लिए इस मत में एकान्ततः कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न कर दोनो की सार्थकता मानी गयी है। भत्त्रपद्ध प्रमाण-समुख्य वादी थे। इनके मत में लौकिक प्रमाण और बंद दोनो ही सस्य हैं। इसलिए उन्होंने लौकिक प्रमाण-गम्य भेद को और बेदगम्य अभेद को सत्य रूप में माना है। इसी कारण इनके मत मे जैसे केवल कर्म मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म-समु<del>च्चव ही</del> प्रकृष्ट साधन है ।

अर्मुस्किन-अयन्त कत 'सायमञ्जरी' (१० २२२,२२६) तथा यासुनावार्य के सिक्षित्रवा' (१० ४५) में दनका नाजीकलेल हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी बेदानती जावार्य रहे होंगे। भतृम्मिक ने मीमांसा पर भी बन्य रचना की थी। कुमारिक ने क्लंकवार्तिक में (१११९; ११.६,१३०-१३१) प्रका उल्लेख किया है। राखारिक में प्रता हो जावार प्रकट किया है। कुमारिक कहते हैं कि भ्रतृमिन

प्रमृति आचार्यों के अपिखटान्यों के प्रभाव से मीमांता खारब कोकावतवत् हो गया। विशावन्यादेवायी प्रवार्थों के विकासित प्रमृत्ति कोर व्यक्तिकार्तिकोक्त मीमांत्रक भर्तु-मित्र एक ही व्यक्ति ये या भिन्न, इसका निर्णय करना कठिन है। परन्तु कुमारिक की उक्ति से माकुम होता है कि ये दो पृषक् व्यक्ति ये मुक्कुल प्रटु ने 'अभिवातृत्ति-सात्का' से भी भर्तुमित्र का नाम निर्देश किया है (पु०१७)।

भत् भत् भत् - कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार हुए हैं। उनमें से भर्त्यज्ञ भी एक हैं।

भर्तृहरि-भर्तृहरिका नाम भी यामुनावार्यके ग्रन्थ में उल्लिखित हुआ है। इनको वाक्यपदीयकार से॰ ब्रॅबिभिन्न मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका कोई अन्य प्रन्य अभीतक उपलब्ध नही हुआ है । वाक्य-पदीय व्याकरण विषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श-निक ग्रन्थ है। अद्वैत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, इसमें सन्देह नहीं है। किसी-किसी आ वार्य का मत है कि भतृंहरि के 'शब्दब्रद्मजाब' का ही अवलम्बन करके आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इस पर बाचस्पति मिश्र की बहातत्त्वसमोक्षा नामक टीका है। उत्पलाचार्य के गुरु, कश्मीरीय शिवा-द्वैत के प्रधान आचार्य सोमानन्दपाद ने स्वरचित 'शिव-दृष्टि' ग्रन्थ में भतुंहरि के शब्दाई तवाद की विशेष रूप से समालोचना की है। शान्तरक्षित क्रुत तत्त्वसम्रह, अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमञ्जरी में भी शब्दाईतवाद का उल्लेख मिलता है। उत्परू तथा सोमानन्द के बचनों से ज्ञात होता है कि भर्त्हरि तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादी दार्शनिक गण 'पश्यन्ती' वाक् को ही शब्दब्रह्मरूप मानते थे। यह भी प्रतीत होता है कि इस मत में पश्यन्ती परा बाक्रूप में व्यवद्वत होती थी। यह वाक विश्व जगत की नियामक तथा अन्तर्यामी नित्-तत्त्व से अभिन्न है।

भव—सतपय ब्राह्मण के कथनानुसार अभिन को प्राच्य लोग सर्व तथा ब्राह्मिक लोग भन नव्हते वे किन्तु अपर्व-वेद में भन तथा शर्व इद के समकल देवता है, जबके साबसनेयी सहिता के बनुसार भन तथा शर्व इद के पर्योग्द है। इद तथा शिव के अनेक पर्योग तथा विश्त पहुले अलग-अलग देवों के नाग थे, किन्तु कालान्तर में वे एक नाम 'महादेव' से आत्मसात् हो गये। यथा—अव तथा सर्व अभिन के भयानक रूप को (यज्ञ वाले क्षेमकारी रूप को नहीं) कहते थे, जो बाद में कद्र के गुण माने जाकर उनके ही पर्याय बन गये।

भववेव निष्य--पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त अयवा तोलहुवी के आरम्भ में वेदान्ताचार्य भवदेव मिश्र हुए थे। इन्होंने वेदान्तसूत्र पर एक टीका निर्मित की, जिरका नाम वेदान्तसूत्रवन्द्रिका है।

भवानी (भूडमँग)—भव (शिव) की पत्नी देवी, उसा, गौरी अपवा दुर्जा के ही पर्याय भवानी तथा मुईर्जन हैं। मबामोधामा—चैंव शुक्क अध्यक्षी को यह प्राप्ता की जाती है। इसमें अपवानी की १००४ प्रविक्षाएँ तथा जानरण करना चाहिए। दूसरे विन मवानों की पूजा का विधान है। मबानोश्चन—(१) नुतीया के दिन वती को पार्बनीजी की प्रतिमा पर नाम्य, पृष्ण, युष्प, वीप आदि खड़ाने चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। वर्ष के अस्त में की का वान विद्वित हैं (परप्राण)।

(२) यदि कोई स्त्री या पुरुष वर्ष भर पूर्णमासी तथा अमासस्या के दिन उपवास राकर वर्ष के अस्त में सुग-न्वित पदार्थी सहित पार्वतीओं की प्रतिमा का दान करता है तो वह अवानी के लंक को प्राप्त करता है। (लिङ्क-पुराण)।

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नक्त पद्धति से आहारादि करना चाहिए। एक वर्ष के अन्त मंगी का दान विहित है। (मस्स्यपुराण)

अविषयपुराम — अठारह प्राणों में से एक जीव गुराण ।

इसका यह नाम इसिलंग पढ़ा कि इसमें मुख्यमारों, बसेवों
बालों पदनाओं का वर्णन हैं। इसमें मुख्यमारों, बसेवों
बालों पदनाओं का वर्णन हैं। इसमें मुख्यमारों, बसेवों
बार मीनों (सगोल आदि वातियों) के आक्रमणों का भी
वर्णन वादा बाता हैं। इसमें इतनों आपूर्णिक घटनाओं के
बर्णन बाद में ऐसे जोड दिये गये कि इस पुराण का सम्युक्त
ही लिक्कि हो गया। नारप्युराण के अनुसार इक्के पांच
पर्व है—(१) आदापर्व '(२) विष्यपर्व (३) विषयपर्व
(४) मूर्यपर्व बोर (५) प्रतिसार पर्व । इसमें एअंशों की
संख्या सोव वीचह हवार है। मस्यपुराण के अनुसार स्लोकों
की संख्या साव वीचह हवार है। मुख्य स्वपंतियों के होते
हुए भी मिक्यपुराण ऐतिहासिक इंग्डिं से अदि का वर्णन
है। इससे मण्ड बाहुग्यों के अकडीप से अपने का वर्णन
है। इससे मण्ड बाहुग्यों के अकडीप से अपने का वर्णन

पाया जाता है। अगवान् कृष्ण के पुत्र सास्त्र को कुष्ठ रोग हो गया था। उनकी विकित्सा करने के लिए गढ़ड अकडीप से मग बाह्मणों को यहाँ जाएं, जिन्होंने मूर्य मन्दिर में मूर्य की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग बच्छा कर दिया। मूर्योगासना का विशेष वर्णन इस पुराण में पाया जाता है। किल में स्वापित अनेक राज-वंगों का इतिहास भविष्य पुराण में वर्णत है। इसमें उद्भिज्ञ विद्या का भी नृतान्त है जो आधुनिक विज्ञान को इष्टिस से महत्वसूर्ण हैं।

भस्मजाबाल उपनिषद्-एक परवर्ती उपनिषद् ।

भाई पुरवास की बार—सोलहवी शती के अन्त में माई गुरुवास हुए ये ये चौचे, पांचवं तथा छठ सिक्स गुरुओं के समकालीन थे। इन्होंने मिल्सवमं को लंकर एक काव्य ग्रन्थ रचा, जिसका नाम 'भाई गुरुवास को बार' है। इसका आधिक अग्रेजी अनुवाद मैकोलिक महोदय ने किया है।

भाई अणिसिह--सिक्खों के अन्तिम गुरु नोविन्दसिंह को आस्या हिन्दू वर्म के ओजस्वी कृत्यों की ओर अधिक थी। खालसा पन्थ की स्थापना के पूर्व उन्होंने दुर्गाजी की आराधना की थी। इस समय उन्होंने मार्कण्डेय पुराण में उद्धत दुर्गीस्तुति का अनुवाद अपने दरबारी कवियो से कराया । खालसा सैनिको के उत्साहबर्द्धनार्थ वे इस रचना तथा जन्य हिन्दू कथानको का प्रयोग करते थे। उन्होंने और भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिल्दी ग्रन्थ अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे। गुरुजी के देहत्यान के बाद भाई मणिसिंह ने उनके कवियो और लेखको के द्वारा अनुवादित तथा रचित ग्रन्थो को एक जिल्द में प्रस्तूत कराया, जिसे 'दसवे गुरु का बन्य' कहते है। किन्तु इसे कटर सिक्ख लोग सम्मानित ग्रन्थ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस सन्ध का प्रयोग गोविन्दसिंह के सामान्य श्रद्धालु शिष्य सांसारिक कामनाओं की वृद्धि के लिए करते है, जबकि धार्मिक कार्यों में 'आदि ग्रन्थ' का प्रयोग होता है ।

समाबत उपपुराच-कुछ शाक्त विदानों के अनुसार उन्तीस उपपुराचों में भागवत पुराच की भी गावना है। परस्तु बैच्या कोम इस मत को स्वीकार सही करते। उनके अनुसार 'भागवत' पुराच हो नहीं, अपितु महापुराच है। ३० 'भागवत पुराच'। भागवनतारवर्धनिर्णय—भागवतपुराण के व्याख्यारूप में मध्याचार्यद्वारा रचित एक अन्य । यह माध्यमत (द्वैतवाद) का प्रतिपादन करता है ।

सामवतरेबालय—भागवत सम्प्रवाय के मन्दिरों को देवालय कहते हैं, जिनमें कृष्ण या विष्णु'के अन्य अवतारों की मृतियां स्वापित होती हैं।

भागवत वर्म-दे० 'भक्त' और 'भागवत'।

मलस्युराण के मतानुनार भी यही महापुराण उहरता है। परस्तु सत्यपुराण में कचित एक लक्षण श्रीमञ्जानवत में नहीं मिलला। उसमें लिला है कि शारडत करूप में जो मनुष्य और देवता हुए उन्हों का विस्तृत नृतानत भागवत में कहा नया है। किन्तु अचिला श्रीमञ्जानवत में शारडत करण का प्रसन्न नहीं है। किन्तु उत्ती के लोड में पाय करूप को क्या विश्व की गयी है। इसलिए जान पहता है कि सत्यपुराण में वा तो शारडत करण की चर्चा महत्ता है स सारखत और पाय दोनों एक ही करण के दो नाम है, या सत्यपुराण में विश्व शासडत अचलित श्रीमद्भागवत नहीं है।

भक्ति शाला का, विदोष कर वैष्णव भक्ति का यह उपक्रीव्य प्रस्य हैं। इसको 'तिगम तर का स्वयं प्रक्रित बस्य-क्षण कहा गया है। किय स्वर्ग देवातित्यों ने भीता की प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उत्त पर माष्य किस्ता है उसी प्रकार वैष्णव आचारों ने भागवत को वैष्णवसर्य का मुख्य प्रस्थान गानकर उस पर भाष्यों और टीकाओ की रचना की है। वस्त्रभानार्ध ने भागवत को ध्यास की 'सम्मिश्यामा' कहा है। इस पर उनकी 'युकोधनी'
टीका प्रसिद्ध है। सामयत का बैतन्य सम्प्रदास और
स्वक्त सम्प्रदास दोनों पर गम्मीर प्रभाव पड़ा। दोनों
सम्प्रदायों ने भागयत के बाम्यास्मिक तस्त्रों के सिस्तुत निकस्पन क्या है। ऐसे सम्बो में बानस्वती के कुत 'मान-ततात्स्यिनर्णय' और बीच गोस्वामी के 'पर् सन्दर्भ बृत्त-प्रसिद्ध है। मागवत के अनुसार एक ही अद्देत तस्त्र बमान् के ब्यापार—मृष्टि, स्थिति और लग्न के किए विभिन्न बदसार सारण करता है। मांक हो मोश का मुख्य सायन है। इसके दिना जान और इस्के व्यप्त है।

भागवत नावार्षवी विका- - पन्हत्वी सताब्दी में उत्पन्न श्रीवर स्वामी द्वारा विर्तेषत भागवत पूराण की मुश्रीवर टीका। वेष्णवाँ द्वारा यह टीका अति सम्मानित है। श्रीवर स्वामी काशों में मणिकणिका शदक समीप 'नर्रासहचौक' में रहते थे तथा जनश्रीत के अनुसार पूरी के गोवर्षन अठ से सम्बद थे। इन्होंने भागवत पूराण को बोगदेव की रचना स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने यह व्यावसा अईत-वादी दृष्टि से की है, फिर भी सभी बेण्णवाचार्य इनको प्रामाणिक व्यावसाल सानते हैं।

भागमतसम्हास्य— नवपुराण और सम्बन्धपुराण के अंक रूप में तो भागवतमाहास्य पाये जाते हैं। उनमें वपपुराणों महास्य अधिक अधिकत हैं। यह भागवत पुराण की रचना से बहुत पीछे रचा गया। समने उद्देत एक कथा से कुछ ऐमा प्रतीत होता है कि यह पुराण स्थिण देश में रचा गया था। इस कथा में अकि एक स्त्री के रूप में अवतरित होकर कक्षती है कि मैं इबिंग्ड देश में उत्पन्न हुई थी, कर्णाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कुछ-कुछ पोषण हुआ और पुजरात में बृद्ध हो गयी। कि मेरा किल्युम के योग से पालको हारा सम्बन्धत-मिन्नी और दुर्वक होकर साम-दैराम मामक सपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक मन्दता में पढ़ी रही। सम्प्रति बुन्यावन पहुँच कर नवीगा, मुर्किपणी और सम्बन्ध प्रकार से परि-पूर्ण हो गयी हैं (१ ४८-५०)।

भागवतसम्प्रदाय-दे० 'भागवत' ।

भागवतः श्रीलारहस्य — महाश्रभु वल्लभाचार्य रवित एक अप्रकाशित ग्रन्थ ।

भागवतल्ख्वाका--विष्णुस्वामी सप्रदाय के साहित्य में इसकी गणना होती है। यह वरदराजकृत ह तथा इसकी पाण्डुलिपि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी है।

जाणकराज्याच्या — विच्युत्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित जाणराज्या इस सम्प्रदाय के संस्थापक विष्णुत्वामी दिविण मारत के निवासी थे। उन्होंने गीता, वेशान्तसूत्र तथा मागवत पूराण पर व्याक्याएँ एवी थी, ओ अब मास नहीं हैं। इतके भागवत सम्बन्धी प्रत्य का उत्स्थेस श्रीकर स्वामी ने जपनी टीका (१.७) में किया है। इसका एवना-काल १३वी त्वाक्यी माना बा सकता है।

जाणकान्त--- महाप्रभु चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी द्वारा रिचित एक ग्रन्थ। इसमें चैतन्य सम्प्रदाय के आशयानुसार श्रीकृष्ण की बजलीलाओं का वर्णन किया गया है।

जायबर्धकाच्यो—पूर्वफालगुनी नवत्रयुक्त द्वाराधी को हरिहर प्रगयना की प्रतिमा का युअन करना चाहिए। इससे बलं मृति हरित जय के बलं मृति हर (मिश) का प्रतिनिधित्व करती है। तिथि चाहे द्वारागी हो या ससमी, योनों विन समान करू मिलता है। इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वफ कालगृनी हो या रेवती जयवा धनिष्ठा, नहीं फल होता है। इस कृत्य से नमुष्य पुन, पौन तथा राज्य प्राप्त करता है। प्रवीकालगृनी भाग्य के नाम से पुकारा जाता है, व्योकि इसका लिंधारी मा येवता है। 'ऋतं का जयं है नवत्र (भाग्य + ऋष्, भाग्यकी)

आमोरियी—नगर के प्रयोध राजा प्रभीयण ने अपने ६०,००० पूर्वजो (सपर के पृत्रो) को, जो कांगल के शास के प्रस्म हो गये थे, तारने के लिए देवनदी गङ्गा को स्वर्ग से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी ने पाताल की ओर ले जाने के लिए चोर तपस्चा की थी। भगीरण के प्रयत्न से पृथ्वी पर आने के कारण गङ्गा को भागीरणी कहते हैं। ३० रामायण, १३८ ४४।

आयुगि—ऋखंद शासा का एक ग्रन्थ नृहहेवता है, जिसमें वैदिक आस्थानादि विस्तार से फिल्मे गये हैं। यह ग्रन्थ शौनक द्वारा रचित बताया जाता है। कुछ लोग इसे शौनक सम्प्रदाय के किमी व्यक्ति, भागृरि और आहबलायन की रचना बतलाते हैं।

भादृबिनकर—यह अट्ट दिनकर रचित (१६०० ६०) पार्थ-सारिष मिश्र के 'शास्त्रवीपिका' ग्रन्थ की टीका है। यह पूर्वमीमासा विषयक ग्रन्थ है। भारदबीपिका—सन्नहर्नी चताब्दी में उत्पन्न पूर्वभीमांसा के आचार्य सण्डदेव द्वारा जैमिनिसूत्रों के वार्तिक पर रचित व्याख्या प्रन्थ । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात् 'बेदमन्त्र ही देवता है' इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।

भातपात-एक पंक्ति में बैठकर समान कुल के लोगों द्वारा कच्चा भोजन करना । यह विचारधारा बहुत प्राचीन है । पराणो और स्मृतियो में हव्य-कव्यब्रहण के सम्बन्ध में ब्राह्मणों की एक पक्ति में बैठने की पात्रता पर विस्तार से विचार हुआ है। मनुस्मृति (३१४९) में लिखा है कि धर्मज्ञ पुरुष हुन्य (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनी जाँच न करे, किन्तु कब्य (पितुकर्म) में आचार-विचार, विद्या, कुल, शील की अच्छी तरह जांच कर ले। एक लम्बी सूची अपाड्केयताकी दी हुई है। प्रसङ्क से जान पड़ताहै कि मनस्मति के समय तक दिज मात्र एक दूसरे के यहाँ भोजन करते थे। विचारवान् व्यक्ति यह देख लेते थे कि जिसके यहाँ हम भोजन करो है, वह स्वय सच्चरित्र है, उसका कूल सदाचारी है और उसके यहाँ छूत वाले रोगी तो नहीं है। जब अधिक संख्या में लोग लाने बैठते थे तब भी इसका विचार होता था। पंक्ति का विचार हब्य-कव्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चलता था। देखादेखी पंक्ति का ऐसाही नियम और वर्गों में भी चल पडा। जिसे अपाइक्तेय या पंक्ति से बाहर कर देते थे वह फिर पतित समझा जाता था । बढे भोज उन्हीं लोगों में सम्भव थे जो एक ही स्थान के रहनेवाले, एक ही तरह का काम या व्यवसाय करते थे और जिनकी परस्पर नातेदारियाँ थी। विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म और वर्ण, समान कुलशील वालो में होना आवश्यक था। इसीलिए भात-पाँत का जन्म हो गया।

भाष्ट्र—वास्त्री नाम की एक वनवाली आर्थित मध्य भारत तथा परिचय बङ्गाल में वसती है। यह सनातन हिन्दू पर्य तथा पत्तु पद्य प्रकृति की पुजानों है। इस आर्थित के लोग मनसा देवी की पूजा करते हैं, जिसकी प्रतिमा सारे बाम में युमायों आर्थी हैं। जन्त में एक तालाब में मूर्तिवसर्जन करते हैं। ये एक नारी साधुनों की मूर्गि को भी युमार्थे हैं, जिसकी उपाधि भार्द्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि सह पचेत के राजा की पूजी थी तथा अपनी जाति की भलाई के लिए इसने अधिवाहिताकस्था में ही अपना जीवन दान कर दिया चा भिर गयी थी)। इसकी पूजा में गान तथा जंगली नाचो का समा-वेश है।

भागुबास — सोलहबी काताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तों में भागुबास की गणना होती है। उनके रचे अभङ्गों (पदों) के कारण इनकी प्रसिद्धि है।

भागुवत — समसी के दिन यह दत प्रारम्भ होता है। उस दिन नक्तिविध से आहार करना चाहिए। सूर्य इसके देवता है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। वर्ष के अन्त में गौतवा स्वर्ण के दान का विघान है। इस कुरुष से तती स्वर्ण जोक जाता है।

अनुसप्तमी—यदि रिविवार के दिन सन्तमी पड़ेतो उसे भानुसप्तमी कहा जाता है। देश्यदाधरपद्धित, पृश् ६१०। इस दिन उपवास, बत तथा सूर्यपूजन का विधान है।

भामती—शांकर भाष्य की एक विकास व्याच्या, जो मुल के समान अपना गौरव रखती है। इसके रखिरता दार्क-निकरचानन बांकर-दि मिश्र (नबी शांतास्त्री) है। आर्य-सत को समझने के लिए इसका अध्ययन अनिवासं समझा बाता है। अर्द्धतवाद का यह प्रामाणिक प्रत्य है। प्रत्य के नामकरण की एक क्या है। बांबर-दि मिश्र की पत्नी का नाम अमसती था। प्रत्य प्रययन के समय वह िय-जी की सेवा करदी रही, परन्तु वे स्वयं प्रत्य चना में इतने तल्लीन रहते में कि उसकी बिल्कुल भूल गये। प्रत्य समाप्ति पर भागती ने कांय्य से इसकी शिकासन की। वांबर-दिन ने उसकी सन्तुष्ट करने के लिए प्रत्य का नाम 'आसती' रख दिया।

भारतः—इन देश का प्राचीन नाम भारत है। इस नाम-करण की कई परम्परां है। एक बहुअविला परम्परां है कि दुष्यन्तकुमार और चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत अपना भारतबर्च पड़ा। इसरी परम्परा भीवद्भागतत और जैन पुराणों में मिलती है। इसके अनुसार ऋष्यवेद के पुत्र महाना भरत के, जो आपों चक्रक वर्ष महास्था और मोगी हो गये थे, नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परन्तु अधिक सम्भव जान पडता है कि भरतबर्ग (क्वीले) के नाम पर, जो राजनीति, चर्म, विद्या और कला सभी में अद्यागी सम्, इस देश का नाम भारत पड़ा। इस देश की समर्पित और संस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहलायी । विष्णुपुराण में भारत की सीमा इस अकार दी हुई है:

> उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्वैव दक्षिणम् । वर्षे तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥

[हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-विशय मुशाग का नाम भारत है, इसमें भारती प्रका रहती हैं।] इसमें संतित की कल्पना सारकृतिक है, प्रजातीय नहीं। भार-तीय परम्परा ने रक्त और रङ्ग से क्यार उठकर सवा भावनात्मक एकता गर वक विद्या है।

भारत की संस्कृति अति प्राचीन है। इसकी परम्परा में सच्टिका वर्णन सबसे निराला है। फिर मन्वन्तर और राजवंशो का वर्णन जो कुछ है वह भारतवर्ण के भीतर का है। चर्चा विविध दीपो और देशों की है सही. परत राजवशो का जहाँ कही वर्णन है उसकी भारतीय सीमा निष्वित है। महाभारत के सम्राम में चीन, तर्किस्तान आदि सभी पास के देशों की सेना आयी दोख पड़ती है. पाण्डवों और कौरवो की दिख्लिय में वर्त्तमान भारत के बाहर के देश भी सम्मिलित थे, परन्तु कर्मक्षेत्र भारत की पण्यभूमि ही है। इसके पर्वत, वन, नदी-नाले, वृक्ष, पल्लव, ग्राम, नगर, मैदान, यहाँ तक कि टीले भी पवित्र तीर्य है। द्वारका से लेकर प्राग्ज्यांतिय तक, बदरी-केदार से लेकर कन्याकुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितू सागर तक आदि सीमा और अन्त सीमा, तीर्थ और देवस्थान हैं। यहां के जलचर, स्थलचर, गगनचर, सबमें पुज्य और पवित्र भावना वर्तमान है। लोग देश से प्रेम करते है। हिन्दू अपनी मातुभूमि को पूजते हैं।

भारतीय हिन्दू परम्परा अपना आरम्भ सृष्टिकाल से ही मानती है। उसमें कही किसी आस्थान कि, किसी बर्चा से, किसी बाष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि आर्म जाति कही बाहर से इन देश में आयी। अर्चाए परम्परानुसार ही इस भारत देश के आदिवासी आर्य है।

भारतभाववीय - नीजकण्ड मृरि (सीलह्वी शताब्दी) महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार है। इस टीका का नाम भारतभाव-दीप हैं। इसके जन्दर्गत गीता की व्याख्या में ब्राग्नी टीका को सम्प्रवामानुवारी (पर्यम्परागत) वत्तकाने हुए रुन्होन रुप्तामा शब्दुरावार्थ एवं औषरादि की बन्दर्ग की है। इस व्याख्या में कही-कही शाङ्करमाय्य का अनिक्रमण भी हुआ है, तवापि मुख्य अभिप्राय अर्डत सम्प्रदाय के अनुकूछ ही है। भारत कोहता—महाँग जैमिनि को पूर्वमीमासा दर्शन के जितिरक्त भारतसंहिता का भी रचयिता कहते है। इसका एक अन्य नाम 'जैमिनिभारत' है।

जारतक्यसंस्कृतक्वल — १९ थीं वाराध्यो के आरम्भ में ईसाई मत के अमाब वे हिन्दू किचारों पर सहरा आपता किया, जिसांने मीठिक विद्याराची पर पढ़े आपाती के अतिरिक्त प्रतिक्रिया-क्य में हिन्दू मात्र की एकता को जन्म दिखा। इसके फल-स्वरूप 'आरत्कयमंद्वाराक्वल' जैसी संस्थाबों की स्थापना हुई और हिन्दुन की रक्ता के लिए स्पन्यनास्त्र क्रात्वत होने लगे। महामण्डल का मुख्य अधिकान काशी में हैं। इसके सस्यापक बंगदेशीय स्थापी जानालस्त्री थे। महा-स्थापल के मुख्य सीन उद्देश्य रखे गये (१) हिन्दुय के एकता और जन्मान (२) इस कार्य के सम्यादन के लिए उपदेशकों का सचटन और (३) हिन्दुयमं के समातत तस्त्रों के के प्रवाराय्ये उपयुक्त साहित्य का निर्माण। अब सण्डल के प्रवाराय्ये उपयुक्त साहित्य का निर्माण। अब सण्डल

भारतवर्षीय बाह्यसमाज--राजा राममोहन राय द्वारा सस्थापित धर्ममुधारक समिति । बाक्समनाज आगं चलकर दो समाजों में बँट गया ' आदि बाह्यसमाज एवं ब्हारत-वर्षीय बाह्यसमाज । यह घटना ११ नवम्तर सन १८६६ की है, जिस समय केशवचन्द्र सेन बाह्यसमाज के मन्त्री बने । आदि बाह्यसमाज देवेन्द्रनाथ ठाकर द्वारा व्यवस्थापित नियमों को मान्यता देता था और भारतवर्धीय बाह्यसमाज के विचार अधिक जदार थे। दसमें साधारण प्रार्थना तथा स्तृतिपाठ के माथ-साथ हिन्द, ईसाई, मस्लिम, जोरोष्ट्यायी तथा कनपर्याशयस के ग्रन्थों का भी पाठ होता **था**। केशबचन्द्र ने इसे हिन्द प्रणाली की सीमा से उत्पर जठाकर मानववादी धर्म के रूप में बदल दिया। फलत भारतवर्षीय बाह्यसमाज की सदस्यता देश के कोने-कोने में फैल गयी तथा आदि बाह्यसमाज इसकी वलना में सीमित रह गया । परन्तु ब्राह्मसमाज जितना सुधारबादी बना, उत्तना ही अपनी मूल परागरा से दूर होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयी और यह सखने लगा । दे० 'ब्राह्मसमाज' ।

भारती—(१) सरस्वती का एक पर्याय। भारती का संबन्ध वैदिक भरतो से प्रतीत होता है। भरतों के सांस्कृतिक अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती है। (२) शक्कर के दसनाथी संन्यासियों की एक शाखा 'भारतीं हैं। भारती उजनाम के संन्यासी कुछ उच्च अंची में गिने जाते हैं। दसनामियों की दीम, जाभ्य पर्व सरस्वदी शाखाओं में केवल बाह्य ही दीवित होते हैं, अतपन्व ये पवित्र उपनाम है। भारती शाखा में बाह्याओं के साथ ही अन्य वर्ण भी सीवित होते हैं, इसलिए वह उपनाम आधा ही पवितः माना जाता है।

भारतोतीर्ष — वोदहवी शताब्दी के मध्य में मृतासा भारती-तीर्ष के विषय विद्यारच्य स्वामी ने 'पञ्चवती' नामक वेदान्त विषयक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ प्रस्तुत किया। यह प्रसादगुणपूर्ण अनुस्तुत् छन्दों के पहह प्रकरणों में रचा ग्रा है।

भारती बिसि—माध्य दर्जन के आवार्य, जो चौबहुवी वादी के प्रारम में हुए। इस्होंने वावस्थितिम्बरियिज साक्ष्यतस्य कीयुरी पर 'तस्वकीयुरी व्यास्थ्या' नामक टीका रवी। भारती विष्ण्यपरम्परा—भारती, सरस्वती एव पुरी उप-नामों की शिष्णपरम्परा शकराबार्ज के खूबेरी मठ के अन्तरांत है। दें 'नारती'।

आखाल — भरद्वाज कुल में उत्पन्न ऋषि। ये यजुकेंद की एक जीत एक गृह्य साला के सुनकार ये। तीलरीम आति-सालय में इनाज उत्लेख आवार्य के रूप में तथा पाणित के अच्छान्यायीसूतों में वैयाकरण के रूप में हुआ है। इससे विदित होता है कि ऋषि आरदाज शिकाशास्त्री, वैयाकरण, औत एव गृह्य सुनकार भी थे।

**भारद्वाजगृह्यभूत्र —**कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यभूत्र । भार**द्वाजभीतसूत्र —**कृष्ण यजुर्वेद का श्रीतसूत्र, जो भार-द्वाज द्वारा रचित है।

भारभूतेःबरवत---आविवन पूर्णिमा के दिन काशी में भारत-भूतेश्वर शकरजी की पूजा का विधान है।

भावि — आजार्य रामानुक हत वेदायंसंसह में (पू०१५४) प्राचीन काल के छ. वेदातावायों का उसकेस मिछता है, जिनमें शाविक भी है। श्रीनिवासवाम ने 'दातोन्द्रमत-वेदीपका' में भी इनका उसकेस किया है। भाविक के विषय में विषये परिज्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वर की मिताकार (याज्ञ०१ १८ और २.१२४), माध्यक्षामं हत परागरस्मृति की टीका (२.३, पू०५१०) एवं सर्वन्तवीविलास (प्रस्तर १३३) प्रमृति सन्वेदी संवय्न (प्रस्तर १३३) प्रमृति सन्वेदीविलास (प्रस्तर १३३) प्रमृति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३३) प्रमृति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३३) प्रमृति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३०) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३०) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १३) प्रस्ति सन्वेदीवलास (प्रस्तर १४) प्रस्तर १४)

होता है कि उन्होंने विष्णुकृत 'धर्मसूत्र' के अपर एक टीका लिखी थी । श्रीबैष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भाराचि और धर्मशास्त्रकार सारुचि एक माने जाये, तो इनका समय नवी शताब्दी के प्रवमार्थ में माना जा सकता है। भागव---भग के बंशज या गोत्रोत्पन्त । यह अनेक ऋषियों का पितवोधक नाम है जिनमें च्यवन ( शतपथ बाह्मण, ४ १.५.१: ऐतरेय ब्राह्मण, ८.२१ ) तथा गुल्स्मद (कौषीतिक बाह्यण, २२,४) उल्लेखनीय है। अन्य भार्गवों का भी उनके व्यक्तिगत नामों के बिना ही उल्लेख हुआ। है (तैत्तिरीय सहिता, १८,१८,१; शाह्वायन आरण्यक ६ १५, ऐतरेय बाह्मण, ८ २, १, ५, प्रश्नोपनिषद्, १.१; पद्मविकात्रात्राण, १२२, २३, ९,१९,३९ आदि )। बुकाचार्य, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भार्गव ( मृगु-वशज) है। (मृत्पात्र पकाने के कारण कुम्भकार भी भागव कहलाता है। बनवासकाल में पाण्डव इसके घर में टिके थे।)

भावनय-र्शाक की आराधना करने वाले तानिक लोग तीन भावों (अकस्याओ) का आरम्प लेते हैं; दिव्य भावं से देवता का सालात्करा होता है। 'बीर भावं से किया तिदि होती है। 'ब्यु आय' ते ज्ञानसिदि होती हैं। इन्हें क्रम से दिव्या-चार, बीराचार और पवशाचार भी कहते हैं। युभाव से ज्ञान प्राप्त करके बीरभाव द्वारा कदत्व पद प्राप्त किया जाता है। दिव्याचार द्वारा मायक के अन्दर देवता की तरह कियाधीलता हो जाती है। इन माबो का मूल निःशन्तेह हासिक हैं।

भावना उपनिषय् — यह शाक्त उपनिषय् है। इसका रचनाकाल ९०० तथा १३५० ई० के बीच रखा जा सकताहै। भावनाविष्येक — महान् कर्मकाण्डी मण्डन मिश्र द्वारा विरचित पूर्वमीमांसा का एक ग्रन्थ ।

भावप्रकाशिका विवरणटीका—अर्द्धत सम्प्रदाय के निदान्
नृसिङ्काश्रम द्वारा रिवत सावप्रकाशिका प्रकाशात्मयतिकृत
'पञ्चपादिकानिवरण'की टीका है।

भावानस्य — नाभादासजी के 'मक्तमाल' में विणत सन्त व भक्तों में भावानन्द का उल्लेख हैं। किन्तु केवल एक पद्य में उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका और कुछ वर्णन प्राप्त नहीं होता।

सावार्यरामायण—संग्रह्वी-सत्रह्वी शती के मध्य उत्पन्न एक महाराष्ट्रीय भक्त में इस सम्य की राजा की थी। मामायरिष्केट—सध्य-विशेषक दर्शन विश्यक एक पद्मास्तक प्रसिद्ध बन्ध । इसको रचना (अधी शताब्धी के प्रारम्भ में बगदेशीय विश्वनाय पञ्चानन द्वारा हुई थी। इसके पद्म अनुन्दुन् कुट में हैं, इसलिक् व्यवहार में इसका नाम 'कारिकारको' मंसिद्ध हैं।

भाषाणुष्ति— यह पाणित मुनि की अच्टाघ्यायो पर अवलम्बित एक ब्याकरण प्रत्य है। इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव नामक एक वैयाकरण ये। पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक उपयोगी कोजायन्य (हारावली) नाम समिद्ध है।

भाष्य—धार्मिक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सुत्रग्रस्थों पर जो समालोचनात्मक अववा व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखे गये है उनको भाष्य रुहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कहने लायक अथवा स्पष्ट करने लायक:

स्वयदानि व व्ययंत्रं जा बाबये , मृतानुवादिशः । स्वयदानि व व्ययंत्रं भाष्य भाष्यिवदी विद्युः ।। भाष्याचार्य-स्वयानि स्वयंत्रं भाष्य भाष्यिवदी विद्युः ।। भाष्याचार्य-स्वयाने रामानुव के एरम गृह और यामुना-चार्य के गृह का (गृणवाचक) नाम भाष्याचार्य है । भाष्यवंत्र-स्वया दर्शन के एक आचार्य । इन्होने न्यायवार नामक वन्त्र जिल्ला जिनके अगर अच्टादय टीकाएँ रची नामक वन्त्र जिल्ला जिनके अगर अच्टादय टीकाएँ रची नामक वन्त्र जिल्ला जिनके अगर अच्टादय टीकाएँ रची

भाक्कर — काश्मीर क्षैब सत के एक आवार्य, जो ११वी शताब्दी में उत्पन्त हुए । इन्होने 'शिवसूत्रवास्तिक' लिखा है। यह ग्रन्थ वसुगुप्त रचित 'शिवसूत्रव' पर वास्तिकों के रूप में प्रस्तुत हुआ है।

भास्करपुत्रा — सूर्य भगवान् विष्णु के दक्षिण नेत्र है। इसलिए विष्णु के रूप में सूर्य का पूजन करना चाहिए। रथ के पहिषे के समान मण्डल बनाकर उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य पर जवाये हुए कुल प्रतिमा से हटाने के बाद जती के जपने जारिए पर धारण नहीं करने वाहिए। विवित्तल, ३६, पु० बिन, १०४। जुह्तसिह्या (५७३१-५७) में इस बात का निर्देश मिलका है कि किसी देवता की प्रतिमा कैसी बनायी जाय। मूर्तिमिर्मण में एक बात अस्पत्त म गुल्बपूर्ण है कि मृति के चरणों से बक तक का भाग नगम न रहने पाये, अिंदु किसी सहस्त से बाज्जारित रहे।

जास्करिस्थासम्मा — जब मूर्य समामे को एक अश्वि से संक्रमण कर द्वितीय राशि पर पहुँचते हैं तब बहु समसी महाजया कहलाती हैं। यह तिचि मूर्य को बहुत प्रिय है। उस दिन स्मान, दान, जन, होम, देवपूजा, सितुसंज इन्यादि करने से करोजो गुना पृष्य प्राप्त होना है।

भास्कर मिश्र—यजुर्वेद को तैतिरीय संहिता का एक छोटा भाष्य भास्कर मिश्र ने लिखा है। इन्होंने तैतिरीय आर-ण्यक का भी एक भाष्य रचा है।

भारकरराय—अठारहवी शताब्दी का प्राप्त्य इनका क्विति-काक कहा जाता है। ये विष्यानार्गी शाक्त तथा ट्रेकी के परस उपाक्त थे। निहिश्तनन्दनाय गाक्तरायच्या तथा उमानन्दनाय ने मिककर एक छोटी ही गुक्तरप्यरा स्थापित की। भारकरानन्दनाथ इनमें सबसे महान् ये। वे ही भारकरराय के नाम से अभिहित किये वाले है। ये तक्कीर नरेख के सम्भापिटत थे। शाक्त सामना-प्रणाली को इन्होंने आर्थी छन्यों में बिद्धतायुर्ण वंग के किला है, जिमका नाम हैं 'वरितस्थारहस्य'। इस पर स्वयं इनका एक भाष्य भी है। इन्होंने वामकेक्वर तन्त्र, त्रिपुरा, कोक एव भावना (शाक्त) उपनिषद, जीकता सहस्नाम, महा एव बाबांग उपनिषद, तथा ईस्वरंशीता की ध्यास्थाएँ भी रसी है।

भास्करत्नत-कृष्ण पक्षं की पष्ठी को यह सूर्ण का प्रत किया जाता है। यह तियदत है। इसके अनुसार पष्ठी को उपवास तथा समयी को 'सूर्य प्रमीदनुं' बचन के साथ विशिष्टुर्वक पुनन होना चाहिए। इस कृत्य से बती समस्त रोगो से मुक्त होकर स्वर्ण प्रान्त करता है।

भासकराचार्यं—नवी-दसवी शताब्दी के मध्य में वेदान्तसूत्रों काएक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्ताबे भास्कराजार्य या अट्ट भास्कर । इसकी महत्ता इनके मेदाभेद दर्शन के कारण हैं । इन्होंने शक्कर का नाम तो नहीं किया है किन्तु अपने आध्य में उन पर बराबर आक्रेप किये हैं । उदयनाजार्य में कुसुमाझुक्ति बन्य में मास्कराजार्य का विरोध किया हैं।

निम्बार्क का भी एक जन्य नाम नास्कर चा और उनका भी दार्शनिक सत भेदानोद हैं। इससे आस्कराजार्थ तथा निम्बार्क के एक होने का अप होता है। किन्तु अप के बेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा डितीय के साम्प्रदायिक वृत्तिकार होने के कारण दोनों का पार्थक्व स्पष्ट प्रतीत होता हैं। निम्बार्क अवस्य भास्कर से परवर्ती आचार्य हैं, क्योंकि रामा की उपानना ११०० ई० के बाद ही दअ-भण्डल में प्रचारित हुई, जो आस्कराजार्थ के समय के बहुत बाद की घटना है।

भास्करानन्दनाय-दे० 'भास्करराय'।

भिक्का—जातपण बाह्यण (? ? ३,३,६), बाधवलायन मृद्धानूत (१९), बृह्यराज्यकोगनिषद (३.४,१,४४,१६) में भिक्षा को ब्रह्मचारों के कर्सव्यों में कहा बया है। अवर्षवंद (११५९) में याचना से प्राप्त पदार्थ को भिक्षा कहा गया है। आन्दोच्य (८८५) में भी इसका उपर्युक्त अर्थ है, किन्तु बहुँ हसका गुद्ध उच्चारण सम्भवत अभिक्षा है।

निष्कु— मिस्रा मांगकर जोवन यापन करने वाला संन्यासी। अक्षारमा-(राहासा के स्वक्य को जान लेने पर मनुष्य संमार से विदर्क होकर परमारामा के कियन में ही अपने को सर्वाध्य संमार से विदर्क होकर परमारामा के कियन में में अपने को सर्वाध्य के स्वर्क में के स्वर्क में के स्वर्क में से स्वर्क में हो ऐसा अपनि मृहस्यों के सम्पन्न में आता है। ऐसा परमान्य सिंग्या परम्यासी मिल्लु कहा जाता है। दियर या अमायस्वरत होकर मांगने वाला व्यक्ति मिल्लु नहीं, याचक कहलाता है। संदारस्यामी बौद्ध संज्यामी मी मिल्लू कहें आते हैं।

भिक्कुक उपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद्, जिसका सम्बन्ध सन्यासाध्रम से है।

निषक्—यह शब्द सभी बेदसहिदाओं में सामारणत: व्यव-हत हुवा है। प्रार्टिमक वैदिक सन्यों में निषक्कार क्सम्मानित नहीं था। विश्वनीकुमार, बरुण तथा हत सभी भिषक् करें पर्ये हैं। यरन्तु धर्मसूत्रों में इस कार्य की निन्दा हुई हैं। यह पूणा वयुर्वेद की कुछ तं० (तै० सं० ६.४,९,३; मैना॰ स० ४,६,२; धात० बा० ४,१, ५,१४) के आरम्भ होती हैं जहाँ मेपल-अम्पास करने के कारण बांध्वमों की निन्दा की गयी है। इस निन्दा का कारण बाह् है कि अपने इस अपन्याय के कारण उन्हें नब्दित अधिक कोगों के पास बाना पडता है (यहाँ इस्त स्वातिय के कृषिता कमान या ख़्या-छूत की ओर संसेत हैं)।

ऋरवेद की एक ऋचा में एक भिषक् अपने पौधी तथा उनकी बारोग्यशक्ति की प्रशंसा करता है (१०,९७)। अधिवनो द्वारा पंगु (ऋ० १.११२,८; १०.३९,३), अंधे (ऋ॰ १.११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध व्यवन संधा पुरन्धि के पति को युवा बनाने, विश्वपाला को लौहपाद (बायसी जङ्का) प्रदान करने के चमत्कारो का वर्णन प्राप्त होता है । यह मानना भ्रमपूर्ण न होगा कि वैदिक आर्य शल्य चिकित्साभी करते थे। वे अपने धावो पर सादी (एक पदार्थ से तैयार) ओषध का प्रयोग भी करते थे। उनकी शस्य चिकित्सा तथा औषधज्ञान का विकास हो चुका था । अथर्ववंद के ओषधि वर्णन में वनस्पति तथा जादूमन्त्र का भी उल्लेख है, चिकित्सा और शरीर-विज्ञान का भी वर्णन है। ऋखद में भेषजो के व्यवसाय के प्रमाण (९.११२) प्राप्त है। पुरुषमेध के बलिपशुक्रो में भिषक्का भी नाम अगताहै (बा० सं०३०.१०, तै० बा० ३.४,४,१) ।

भीसक्त कवि — बीर शैव सतावलस्वी एक विद्वान्। इन्होने १३६९ ई० में 'वसव पुराण' का अनुवाद तेळुगु भाषा में किया था।

सीम्बास्वासी—(१) तर्वप्रयम इतकी कवा भी कृष्ण ने वितीय पाण्डव भीम को सुनारी थी। उसके बाद यह तिवि इसी नाम में विक्यात हो गयी। इससे पूर्व इसका नाम करूवाणी था। सन्दय पुराण (६९,१९-६५) और परपुराण २.२३ में इसका विशव विवेचन किया गाँ हैं, विकास विविक्त किया है। हिस्स के प्रतिकृति के प्

भीनेकावजी-भीव्याष्टमी ४७९

साथ एकादशी को पूर्ण जपवास करना चाहिए। हादधी को किसी नदी में स्मान करके घर के मामने सप्यथ नताना चाहिए। ततनन्तर एक चलपूर्ण कल्या को, विसकी ततीन में हिए। ततनन्तर एक चलपूर्ण कल्या को, विसकी ततीन में किरा मा खेद हो, किसी तीरण में लक्ता कर स्वयं रात पर सबे होकर उसकी एक-एक बूँव को अपनी हमें लगे तर निर्देश के साथ भगवान् का नाम लेते रहना चहिए। तविश्व को स्वयं के साथ भगवान् का नाम लेते रहना चहिए। तविश्व को स्वयं को साथ भगवान् का नाम लेते रहना चहिए। तविश्व का साथ भगवान् कराना चाहिए। वारहों विद्यान का साथ में को लग्निवर्ण कराना चाहिए। इसरे दिन प्राव कर स्वयं हम सम्मानित करना चाहिए। इसरे दिन प्राव करने हम्मानित करने तथा विद विल्णू के हुव है।'' उसे देविजयम इसिहास-पुराण भी मृतना चाहिए। इस्व रेवन प्राव करने हमें स्वा प्रमान हो। तथा हम हम स्व हम स्व हम स्व हम स्व व लग्निव व लिल्लू के हुव है।'' उसे देविजयम इसिहास-पुराण भी मृतना चाहिए। इस्व रेवन चाहिए। इस्व रेवन चाहिए। इस्व रेवन चाहिए। इस्व रेवन प्राव करने हम स्व इसिहास-पुराण भी मृतना चाहिए। इस्व रेवन चाहिए स्व रेवन चाहिए। इस्व रेवन चाहिए। इस्व

(२) माघ गुक्त द्वादशी को गुरूस्य ऋषि ने विदर्भ-नरेश भीम को, जो नरू की पत्नी दमयनों के पिता थे, इसका महान्य्य वर्णन किया था। २०१वस्था तथा विधि बही है जो अभी विणत हुई है। बती इस बत के आचरण से समस्त पागों में मुक्त हो जाता है। यह बत बाजयेय तथा अतिराज यज में भी श्रेष्ठ हैं।

भीमैकाबसी—पाप शुक्त एकादशी पृथ्य नक्षत्र सुक्त अथवा विना पृथ्य नक्षत्र के ही त्रदी प्रतिश्व मानी जाती है तथा भगवाद विष्णु को यह बहुत श्रिय है। प्राप्7ाण, ६२३९ -२८ में भीम्य ऋषि के द्वारा भीमसेत को इसका माहास्म्य बतळाया गया है।

भीषम — कुरवंती गजा जात्मनु और तक्का के पुत्र । अपने पिता का विवाह सत्यवती के साथ संगव बनाने के लिए आखीवन बहावर्थ रखने को भीभण प्रतिमा इन्होंने को थी, अत ये भीधम कहलाये । भीलिक नाम देवबत था । महाभारत में वर्णित कौरत-गाण्डवों के पितामह भीव्य का साम सभी साक्षर लीग जानते हैं । अनेक धार्मिक, सार्थिक तथा राजनीतिक तथ्यो की पूरुम बारे भीव्य कर मृष्टिकर को दिया था । शान्तित्य में भीष्म के नाम से राजनीति, समाजनीति तथा धर्मनीति का विश्वर और विवादत वर्णन है । भीव्यवञ्चक--कार्तिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन तक वती को तीनों कालों में पचामृत और पञ्चगव्य शरीर में लगाकर वन्दर्गमिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और यब, अक्षत तथा तिलों से पितृतर्पण । पूजन के समय 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का १०८ बार जप करना चाहिए। हवन के समय बडक्षर मन्त्र 'ओं नमी विष्णवे' हारा वृतमिश्रित यव तथा अक्षतों से आहतियाँ देनी चाहिए। यह कम पाँच दिनों तक बलना बाहिए। प्रथम दिन से पाँचवे दिनों तक क्रमश हरि के चरण, घटने, नाभि, कन्चे तथा सिर का कमल, बिल्वपत्र, ५ जूनारक, (चतुर्यदिन) बाण, बिल्ब तथा जया एवं मालती से पूजन करना नाहिए। शरीर की शक्षि के लिए वती को एकादशी से चतुर्दशी तक क्रमण, गोमय, गोमत्र, गोदुग्ध तथा गोर्दाच का सेवन करना चाहिए। पञ्चम दिवस ब्राह्मणो को भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा से सन्तृष्ट करना चाहिए। इस बत के आचरण से बह पाप-मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस वत को बह्याजी ने श्री कृष्ण को सुनाया था। पनः दूसरी बार शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजो ने इसे श्री कृष्ण को सुनाया या।

भोज्यस्तवराज — पितासह भीच्य के अन्तिम प्रयाण के समय पाण्डवों के साथ प्रांकृष्ण वब उनके निकट पहुँच तब भीच्य ने वर्ष ओव्स्वी, दार्थिनिक और आध्यारित्रक विवास के प्रीकृष्ण की स्तुति की यो। भगवान की अञ्जीकिक महिमा और परालर स्कब्ध का हसमें निरूपण हुआ है जतएव यह 'स्तवराज' कहा जाता है। यह स्तव भगवान के विव्या नाम-क्यों की व्याख्या है इसलिए यह भगवदगीता और विष्णुसहस्त्रमाम के समकल महा-भगत के पंचरत्तों में अन्यतम पिना जाता है।

भोध्याष्ट्रभी—भाव शुक्त अप्टमी भीषम पितामह का महाप्राया दिन हैं। इस तिब को अन्दर ब्रह्मवारी भीषम को उक्त दान तथा आह्व किया जाता है। जो लोग इस बत की करते हैं, वे वयं भर के समस्त पापो में मुक्त होकर सुख सीभाव्य प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के पिता वीचित हों वह भी भीष्म की जल दान, तपंपादि कर सकता है (सम्यम्यूज, ११)। यह तिषि सम्प्रवत: अनुखासम गर्व, १६७,२८ पर आवारित है। मुक्बस- निबन्ध, पृ॰ ३६४ में दो क्लोक आये हैं जिन्हें तिबितस्ब, निर्णयसिन्ध आदि ने उद्धृत किया है :

शुक्लाब्टम्यां तु माषस्य दद्याद् भीष्माय यो जलम् । संबत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥

वैयाध्रपद्य गोत्राय सांकृतिप्रवराय च।

बयाध्रपद्य गात्राय माक्रातप्रवराय चा अपुत्राय ददाम्येतत् सलिलं भीष्मवर्मणे ॥

बाह्यण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदर्श क्षत्रिय को जलदान करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं।

भूवनेक्वर — कटक और जगलाजपुरी के मध्यस्थित उदीसा का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह स्थान प्राचीन उत्कल की राज-धानी था और अब भारत के स्वतन्त्र होने पर उत्तरीया की राजधानी ही गया है। भूवनेक्वर काशी की तरह ही श्विक्मिन्दरों का नगर है। इसे 'उत्कल-बाराजबी', 'गुस-काशी' भी कहते हैं। प्राणों में इसे प्राचानेत्र कहा गया है। भगवान् बाहुट ने इस लोक की प्रकट किया इससे इसे 'शास्त्रव-लेक' भी कहते हैं। यहां लिङ्गराज और मुक्तेक्वर के मन्दिर अपने धार्मिक स्थाप्त्य के लिए मन्दि है। यहां प्रमिद्ध नागर स्थाप्त्य ग्राजी के सर्वोत्तम

भुवनेश्वरप्यात्रा—'गदाघरपद्धित' के कालसार भाग, १९०-१९४ में भुवनेश्वर की चौवह यात्राओं का वर्णन किया गया है, यथा प्रथमाष्ट्रमो, प्रावारपष्टी, पुष्यस्नान, आज्य-कम्बल आदि।

भुष्णनेष्वरी—जाक उपारमा दिखान के अनुसार दम महा-हिंदगाएँ मानी गयी है। निगम जिसे विराद दिवा कहते हैं, आगम उसे हो महाविदा कहते हैं। दिखन वसा दाम बोनो मार्ग वाले तानिक दसो विद्याओं की उपारमा करते हैं। ये महाविद्याएँ हैं—महाकाली, उपतारा, बीडशी, भुवनेदबरी, छित्रमस्ता, मैरबी, भूगवती, वसला-मुकी, मातङ्गी और कमला।

भुवनेक्यरीतन्त्र—मिश्र तन्त्रों में से एक 'भुवनेक्वरी तन्त्र' भी है।

भृष्यिकरामायण — रामोपालक सम्प्रवाय के अनेकानेक सम्पन्नी में मृष्युणिकरामायण भी एक है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह अध्यारमरामायण में एक है। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वकार प्रवाकत के अपने के अनुसार स्वकार प्रवाकत के सिंग् के अनुसार स्वकार प्रवाकत के सिंग् के के आम-गान है। परन्तु यह निक्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके भीतर साध्यं आज का गहरा

पुट है, ओ रामभक्ति पर कृष्णभक्ति का प्रभाव प्रकट करता है। इक्षर इसकी कई प्रतियां अयोध्या, रीवी आदि से प्राप्त हुई हैं।

मुक्क — उत्तर भारत में भटकने वाले वीव योगियों का वर्ग।
यह जीकर योगियों को ही एक वाला है जिसे गोरजनाय
के एक जिल्ला ब्राग्नीरियों ने गुजरात में स्वापित किया था।
इहानिरि ने अपने सम्प्रदाय की पांच वालाएँ बनायों:
क्वार, स्वकत, मुक्क, कुक, तथा गूदक। प्रयान यो वक्या
में अधिक है। भूखड तथा कुक, अपने भिकापात्रों में
भूपीय सुपाचित पवार्थ नहीं जलाते, जब कि अस्य ऐसा
करते हैं। गूदक संस्थासियों के महायात्र हैं। इनका जिय
जन्मारण 'अकल 'बदद हैं। औषड़ों का एक खटा वर्ग
जनक कहनाता हैं।

भूत- — यो अवरीत, विभाव सीता बा हो कुण व है। अव्यक्त, से स्पृत्र अवर के विकास में मनीभूत कुण वर्गीकृत तत्वों को भी (दिस्य के अर्थ में) भूत कहते हैं, वैसे आकारा, बायू, अनिन, जन और क्षिति । उत्यन्त होकर विद्यमान प्राणी और मुख्य शरीरमारी (श्रेत) आस्मा भी भूत कहे जाते हैं। भूतवामर तन्त्र-—क्षानों के तन्त्र साहित्य में इस ग्रन्थ का विषय जायू-दोना है।

भूतपुरीबाहास्त्य — हारीतमंहिता का एक अंश भूतपुरी-माहारुप्य है। भूतपुरी पेक्स्युद्गर का नाम है, जहाँ रामानुज स्वामी का जन्म हुआ था। भूतपुरीमाहारुप्य में स्वामीजी

की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन है। भूतभैरवतन्त्र — 'आगमनत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्त्रो की सूची में इस तन्त्र की भी गणना है।

भूतमाध्यस्य — ज्येक मान की प्रतिगदा में पूर्णिया तक इस बत का अनुष्ठान होता है। दे ० हेसाहि, २ ६६१-३७० । 'दब्देशिका' के ही तुत्व यह भी है। राजा मोज के बन्य सरस्वतीककामरण (क्लोक ९४) के अनुसार यह एक होली के जैसा अकडीडा उत्सव है। आनुसाण्डा, मूचमाता तथा जब्देशिका एक ही उत्सव के तीन नाम है। दे हेसाहि, २.३६७।

भूतभीर—ऐतरेब ब्राह्मण (७२९) में उद्युत पुरोहितों के एक परिवार का नाम, जो जनमेवव द्वारा कारवणों को निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्त किये गये थे। कारवणों के एक परिवार व्हितनमूगों ने पुन जननेश्य की कृपा प्राप्त की तथा भूतवीरों को बाहर निकल्वा दिया। भूतारि — भूत' का बहुवचन । समस्त वीवजगत् के किए प्रायः इसका प्रयोग होता है। चतुर्यहानवर्गत विषणु के पांच करों के मिनन-भिन्न कार्य है। चतुर्यक्ष नम कप बहा को उत्पत्ति चतुर्य खूड अनित्व के होती है, जो सम्पूर्ण इस्ट जागर (मुतानि) के लक्टा है।

भूति—शास्त्र के एक विशेष अवस्था। प्रारम्भिक सृष्टि की प्रथमावरूपा में श्राप्त वो क्यों में आगती हैं (जैसे कि इसके पूर्व नीय में रही हो): १ किया (कार्य) तथा भति (होना)।

भूतेष्वर—भूतों (जीवों ) के ईरवर— शिव । बोलवाल में भूत का अन्य अर्थ 'अर्थ है । प्रेर व न आरामाओं में है जो किसी घोर कर्मववा मृत्यु को प्राप्त हो । प्रश्नकें रहतें हैं। प्रेर्म स्थानम में निवास करते हैं। इस प्रकार छित उन मभी मूर्तों के स्वासी है जो बसवानों के निवासी है। जिस समय शिव ताण्यव नृत्य करते हैं, उस सस्य मूर्य-प्रेर्म उनकें माथ होते हैं और वे विद्योही देखों को पद्यस्थित करते रहते हैं। ताण्यव में शिव की देवी (शांक) उनका अनुकरण करती है।

भूवेबी—पृथ्वी माता को हो मानवीकरण द्वारा देवी का कप दिया गया है। उनके दो स्वरूप हैं: (१) दमालु और (२) व्यस्त्र के द्वारा क्या में सभी की माता तथा अन्यता कहलाती है। बनाल में उन्हें भूवेबी, धरती, मात्री, समूर्या, व्यस्त्र कहलाती है। बनाल में उन्हें भूवेबी, धरती, मात्री, समूर्या, व्यस्त्र कहलाती है। बनाल में उन्हें भूवेबी, धरती, मात्री, समूर्या, व्यस्त्र की स्वरूप के स्वर्ण के स्वरूप के स्वर्ण के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप क

भगवान् विष्णु की योगमाया के दो रूप—छीलादेवी और मुदेवी उनके अगल-बगल विराजगान होते है। आगमसहिताओं के अनुसार इन तीन मृतियों के रूप में विष्णुपुजा की जाती है।

भूभक्षमध्य- यह संदर्भावत है। यदि कोई व्यक्ति पिनरो को नैवेदा अर्पण करने के बाद एक वर्ष तक बाली पूर्मि पर (न तो थाली ने और न किसी केणा इत्यादि के पत्ते पर) भोजन करता है तो वह समस्त पृथ्वी का सम्रद् वनता है।

भूमियतः — शुक्त पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपूजन करके पिवन मृतिका, बालुका या नर्मरा के पक्क से शिवमृति (लिङ्ग ) का निर्माण करना चाहिए। उस समयन पवास भी करना चाहिए। पूजन में भक्त को केसर, पूष्प, चृतमिश्रित

पायस (सीर) तथा कुछ उपहारादिका समर्पण करना चाहिए। इस बत से बती राजा के समान प्रभूत्व प्राप्त करता है। राजा को ही इस क्रत का आचरण करना चाहिए।

भूकन बाबा—गध्य प्रदेश में बुछ विचित्र देवदेवियों की मायस्या हूं। पूक्त बाबा उनमें है एक प्रामदेता हैं। विद्यास किया जाता है कि हक प्रेमण से लेगा कपनी बोले पूक्त होता पता है। हक की मती हों। तो करने पर पूक्त बहुत होती है और जहाँ-तहाँ चीजें झूट जाती हैं। बोज करने पर बस्तु-प्राप्ति होते ही हम देवता की पूजा होती हैं।

भूषुरानम्ब-छान्योग्य तथा केनोगनियद् पर अनेक टीकाएँ है। उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है।

भूगु—वीदक प्रश्वो में बहुर्वाच्या एक प्राचीन ऋषि। वे बकल के पृत्र ( वाद० बा॰ ११ ९,१; न० बा॰ ९,१) कहलाते हैं तथा पितृबोधक 'बारिय' उपाधि बारण करते हैं ( रे० बा॰ १३) । बहुत्वच्या ( भूगान.) में भूगुकों को जिन्न का उपासक बताया गया है। स्थवता यह प्राचीन काल के पुरीहितों का एक ऐसा समुदाय था औं भी बात बात है। के स्थान प्राची में इन्हें गुरू एतिहासिक वरिवार बताया गया है ( ऋष्क के० १८,६; ८,९,९८)। यह स्थव्य नहीं है कि 'दासपत्ता युव' में भूगु पुरीहित से या गोजा। पर-वर्ती माहित्य में मूंग्य वर्तिक परिवार है जिसके जनक विमाजन हुए है। भूगु लोग कई प्रकार के याजिक जनक विमाजन हुए है। भूगु लोग कई प्रकार के याजिक जनक विमाजन हुए है। भूगु लोग कई प्रकार के याजिक जनक मरो पर प्रीहित हुए हैं, वेसे अनिक्तायन तथा दशोध ऋषु के जनकर पर र। कई स्वकां पर वे आगिरसों से मान्याव्या है।

भृषु ( स्वृतिकार )—प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय प्रय 'मनुस्मृति' की रचना मनु महाराज के आदेश से महीष भृगु ने की । भृगुकस्की—तीतरीयोपनिषद् के तीन भाग है जिल्लावल्छी, आनन्दवल्ली तथा भृगुवल्ली । दूसरे और तीमरे भाग को

मिळाकर 'बाक्णी' उपनिषद् भी कहते हैं। भूगुक्क--यह यत मार्गावीचे कृष्ण द्वादशी को शारम्भ होता है। यह तिथिवत है। भूगुपदवाचक बारह देवों का इसमें भूजन होता है, जिनको यज का समर्पण क्या जाता है। एक वर्षप्यना यह अनुस्टान बस्ता है (प्रत्येक कृष्ण- पक्षीय द्वादशी को )। वृत के अस्त में गी का दान विहित है।

भेबाबाट — मध्य प्रदेश में अवनजुर से पिषण्य १२ मील दूर नार्याओं का भेड़ाधाट हैं। कहते हैं, यह महिष्य पृग्न की तमोसून हैं। तप-क्षान विद्यमान हैं। नमंदा के उत्तर तट पर बानपाड़ा नदी का संग्रम हैं। पास में श्रीकृष्णमनिव्द बौर एक छोटी पहाड़ी पर गौरीशक्ट्रर का मन्दिर हैं। इस मिल्द के चारों और बुताकार में चीछ-गोतनीमिल्ट विद्यमान हैं। इन दोनों मिल्टी में निर्माण त्रिपुरी के कल्युरि राजाओं के तमय में हुआ था। मेडाधाट से थोड़ी दूर पर 'पृत्नीचार' प्रपात है। यहां नमंदा का जल ४० कुट उत्तर से पिरात है। यहात के अपने नमंदा का प्रवाह संमयराज ने चहुनां से का

बहुता हु। य चुना दशाना आर । वस्त्रावस्थात हु। से चुना दशाना आर वस्त्रवेद (१२४) में मेद का उस्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के क्या में हुआ है। क्योंकि उसते हरू को एक गाय (त्या) देने से हरूकार कर दिया था। उसका अपास्त करित उसे अनार्य रक का नेता मानने को बाध्य करता है। सेहर्स्य क्या मानने को बाध्य करता है। सेहर्स्य का नेता मानने को बाध्य करता है। सेहर्स्य का नेता सम्यं प्राप्त खान स्वाप्त खान करता है।

भेविधक्कारस्त्विक्या—एक अर्डतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो नारायणाश्रम स्वामी ने अपने गुरू गृतिहाश्रम के 'शेर-धिक्कार' (जो भेदवाद का लण्डन हैं) पर लिला है। स्वयं इस टीका को भी टीका उन्होंने लिन्नी और उसका नाम रखा 'भेदिषिक्कारसक्तियोज्यवज'।

भेवीधकारसित्कयोक्यका—20 'मेविधकारसित्कया'। भेषाधेच—वादरायण के पूर्व ही जीवात्मा तथा बद्दा के सावस्थ्य के विवय में तीन सिवाल्य कर्तमान के। आक्तमस्थ्य के बनुसार बात्मान को बद्दा से विक्कुल मिनन है बोर मिलकुल मिनन है बोर मिलकुल मिनन है बोर मिलकुल मिनन है बोर मेविक करते हैं। दूसर पुरत्ना मिद्धान्त या बित्ती खेरा-मेवे करते हैं। दूसर है बोर्डुज़ीम का दित्तीस्वान्त में विवर्षके अनुसार आसमा बद्धा से बिक्कुल मिनन है बोर मोज के समय बद्धा में मिलकर एकाकार हो जाता है। इस स्थायें मी महते हैं। तीसर संब्रानिकह है कावकृत्यः। इसके अनुसार आसमा बद्धा के किविषय भी निम्म नहीं है। इसे 'बद्धतीव्ह्यान्त' कहते हैं। आक्ष्यस्थ्य हारा स्थापित

भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन बागे चलकर भास्कराचार्य में किया । बैच्नवों में भेदाभेदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य निम्बार्काचार्य हुए हैं ।

भेदोक्जीवन --- आचार्य व्यासराजकृत भेदोज्जीवन नामक ग्रन्थ उनके द्वारा लिखे तीन ग्रन्थों में से एक हैं। इसमें माध्य-मत का प्रतिपादन किया गया है।

संभी एकावती—माय शुक्त एकादशी को जब मृगिशिरा नजन हो तब यह बत किया जाता है। उस दिन दवी को उपवास रककर दादशों के दिन 'वर्तिकर्जा' होना चाहिए। यद्तिकी का तात्यं हैं तिकिमिशित जरू से हना, तिरू को गीसकर उससे घरीर मर्थन, तिरूगे से ही हवन तथा तिक मिथित जरू का पान, तिलों का दान और तिलों का ही भोजन। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 'भोमितिय' कहुलाती है, उपवास रखता है तो वह विष्णुलोक साम करता है।

भैरव-शिव का नाम, जिसका अर्थ भयावना होता है। प्रारम्भिक अवस्था में यह शब्द त्रिदेवों में अस्तिम देवता शिव का वाचक था। यद्यपि यह शब्द प्राचीन है किन्तु शिव की भैरव के स्वरूप में पूजा नयी है। शिव के भैरव रूप के संप्रति आठ अथवा बारह प्रकार है। उनमे विशेष प्रचलित है कालग्रीरव जिनका बाहन स्वान (कला) है। इनकी शक्ति का नाम भैरवी है। भैरव के ग्रामीण रूप भैरो है। ये मुख्यत कृषकों के देवता है। भैगे की पजा वाराणसी तथा बम्बई में और उत्तर तथा मध्य भारत के किसानों में प्रचलित है। मध्य भारत में कमर मे सौप लपेटे एक मदङ्गबादक के रूप में या केवल एक लाल पत्थार के रूप में इनकी पूजा दधदान से होती है। जहरों में मादक पेयों वारा इनकी पजा होती है। गाँव के कृषक तथा शहरों में जोगी (नाथ) इनके भक्त होते हैं। भैरवजयन्ती-कार्तिक माम के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 'कालाष्टमी' के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन उपवास रखकर जागरण करना चाहिए। रात्रि के चार प्रहर तक भैरव के पूजन, जागरण तथा शिवजी के विषय में कथाएँ सुननी चाहिए । इससे वृती पापमक होकर सुन्दर शिव-भक्त बन जाता है। काशीबासियों को यह वृत अवश्य

भैरवतन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' में उद्भृत ६४ तन्त्रो की सूची में भैरवतन्त्र भी एक है। भैरवासम्बद्धन्य--गाफ साहित्य का प्रमुख तन्त्र । इसका उन्लेख बामकेवर, कुण्डुबामिशन्त्र एवं बागमत्तव-विकास में दुवा है। बामकेवर दर तन्त्र का का भाग्ने भूगे से प्रमुख्य है। बामकेवर दर तन्त्र का का का मान्ये भूगे से प्रमुख्य है। बामकेवर्ष के स्त्री विकास है। यह भूग्व (विष ) रोडक्य की स्त्री विकास है। ग्राम्त मतावरुष्य विकास से प्रमुख्य की स्त्री विकास महाविधाओं में करते हैं।

भैरवीषक-दे० 'वाममार्ग'।

भैरवतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित तन्त्रों में एक तन्त्र ।

भैरो (भैरवनाथ)--हिन्दुओ की घार्मिक नगरी काशी की रक्षा छ सौ दवताओ द्वारा, जिनके मन्दिर नगर में बिखरे हुए है, होती है। विश्वेश्वर अथवा शिव इस नगरी के राजा है। विश्वेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक (कोत-वाल ) भरोनाथ है, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के मन्दिर से एक मील से भी अधिक दूर उत्तर में स्थित हैं। विश्वनाथजी की आज्ञानुसार वे देवो एवं मानुबी पर शासन करते हैं, वे सभी दृष्टात्माओं से नगर की रक्षा के लिए नियुक्त है। अतः ऐसे दुष्टो को नगर से बाहर करना उनका कर्तव्य है। भैगेनाथ अपनी आजाओ का पालन एक विजाल प्रस्तरगदा (दण्ड ) से कराते है, जो चार फुट लम्बी है एव चाँदी से उसका ऊपरी भाग महा हुआ है। इसकी पुजा रविवार तथा मगलवार को होती है। भैरोनाथ स्थान (कुक्कूर) की सवारी करते है, जो देवपृति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगीचर होता है।

भोगत समितवत — सक्रान्ति के दिन एक साथ सपया दिग्यों को उनके पतियों के साथ बुलाकर उन्हें केस?, काअल, गुरमा, सिम्बूर, पुण्य, इत ता-कुल, कूपूर तथा फल प्रदान कला चाहिए। तपुररान्त उन्हें मोअन कराकर वस्त्रों का जोडा देना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति सक्रान्ति के दिन इस इत का अनुष्ठान होता है। व्रत के अन्त में मूर्य की पूचा करके किसी ऐसे बाह्मण को जी दान करना चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो। इससे बसी कल्याण प्राप्त करवा है।

भोगाबाप्तिकत— इस ब्रत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पूजन तथा परुञ्ज पर विद्यार जाने बाले वस्त्रों का दान किया जाता है। इससे वती मुलोपभीय करता हुआ स्वर्ण प्राप्त करता है।
भोज (पाना)—उज्जयिनों के प्रसिद्ध दरमार राजा। पारा
हनकी इसरो राजधानी थी। ये विद्या, कला और किंदयों
के गुणपाही पारली थे। अधाकरण, दर्शन काव्यकला आदि पर इनके रचे अनेक दिख्यात ग्रन्थ हैं। योगसूत्र पर
रची हुई योगमासंध्र्य नामक इनकी टीका अथवा बृस्ति एक बहुमाम्य कृति हैं। यह बहुत सरल आपा मं योग की व्याख्या करती हैं।

भौमबाद्यात — स्कन्दपुराण के अनुसार यह बत प्रश्येक मञ्जूकवार को करता चाहिए और एक अर्करापुरेश ताझपात्र बान करना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष दर करते हुए अन्तिम भगकवार को एक मौदान करना चाहिए। मगक देखने में मुन्दर एवं पृथ्वी के पु॰ कहे वर्ष है तथा उनका उपयुक्त बत सीन्दर्य, क्या एवं बन झाल कराना है।

भौमकत—(१) भौमवार को जब स्वातां नशत हो टम विता वती को नकराइति से आहार करना भाहिए। । कम सात बार जन्मा माहिए। । महुत्य रह को माहिए। कम सात बार जन्मा साहिए। । महुत्य रह को माहिए। बल्य ते आक्छादित करके केसर का अङ्गुराग के समान मृति पर लेप करना चाहिए। । पण, नैवेशादि अधित करके कसी बाहिए को प्रतिमा दान में देनी भाहिए और देते समय निम्माकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। "यद्यपित त्व कुनमा अस्म तथापि प्राक्षा त्था 'महुल' इंति कपयनिन।" 'कुकमा' आवर में क्षेत्र अल्हार हो, बिताके तो असं हो पकते हैं, अमानकत्तरी दिन में वलाप्त पार्च पृथ्वी में उत्तरा । महुल की बाह्याकृति रक्त वर्ण को है कत्तराव ताझ, रक्त वर्ण का वस्त्र तथा केमर जो उसके वर्ण कत्तराव ताझ, रक्त वर्ण का वस्त्र तथा केमर जो उसके वर्ण

(२) मंगलबार को ही मङ्गल का पूजन होना चाहिए। प्रातःकाल समल के नामो का जप किया जाय (कुल २१ नाम है, यथा, मगल, कुज, लोहिल, सामवेदियों के एक-पाती, यम आदि। और तिभुज्ञानक आकृति स्वीचनर उनके मध्य में एक खिडा बनाकर केपर अथवा रक्त चन्द्रन केल से प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर. बक्र, कुज) अड्डित कर दिये जायें भारदां भी में उज्जीयनी नामक प्राचीन नयर में मङ्गल का जन्म हुआ था। उनका शहन में है। यदि कीई ध्यार, जीवनपरंत रूग दून

.मा आघरण करता है तो सुख-समृद्धि, पुत्र-पौत्रादि प्राप्त करके ब्रह्मों के दिश्य लोक को प्राप्त होता है। वर्षकृत्य-दीपिका, ४४३-४५१ में भौमवार द्वत का विशद विवेचन मिलता है। दे० 'भौमवारवर्त'।

भौमि---तैत्तिरीय संहिता (५ ५,१८,१) में उद्घृत, अध्व-मेधयज्ञ की बलिपशुतालिका का एक पशु भौमि हैं। इसकी पहचान अब कठिन है।

भ्रात्तिकार्या—(2) कार्तिक शुक्ल दितीया को इस बत का बनुष्टान होता है। इसका नाम यमबितीया भी है, स्पर्शिक प्राथीण काल में यमुगान ने अपने भाई यम को इसी दिन भोजन कराया था। कुछ अधिकारी प्रन्थों, जैसे इस्तारन, ४५३; बताके, वनराज, ९८-१० में दो इस्यों का सम्मितिल विपान हो वर्षित है—यम का पूजन तथा किसी भी व्यक्ति का अपनी बहित के यहाँ भोजन।

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के लिए बनिष्टकारी भी सममा जाता है। अत. विशेष कर उत्तर भारत में बहिने इस तिथि को अपने भाई को यम को दृष्टि से बचाने के लिए झूटा झाप देकर उत्तको मृत पीपित कर देती है। यह यम को घोखा देने बाला एक अभिवार कृष्ट है। यह यम को घोखा देने बाला एक अभिवार कृष्ट है। यह तम के साथ के साथ फैका जाता है।

भूमहत्या—(१) भूमहत्या (गर्न को हत्या) एक प्रकार का पातक कहा गया है। इसका उल्लेख परवर्ता पिहताओं (मैना क संत ४.१९), कार के कर १९, कारियक कर किंहा। मैं सबसे बड़े अपराध के रूप में हुआ है। इसका कोई प्रायस्थित नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि आलोजक विद्वानों का पुत्रीजस सम्बन्धी मत कितना अम-पूर्ण है।

(२) वेदपाठी ब्रह्मचारी भी भ्रूण कहा गया है।

## म

स—अग्रञ्जन वर्णों के पञ्चम वर्ग का पौचवी अञ्चर । काम-धेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार वतलाया गया है: मकार प्राणु चार्विष्ठ स्वयं परमकुष्टलो । तरुणादिन्यसकारा चतुर्विष्ठदायकम् ।। पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमय सवा ॥। तन्त्रपास्त्र में इसके निम्माकित नाम है: म काली क्लेबितः काली महाकालो सहान्तकः। बैकुष्णे वसुमा जन्मी रविः गुक्बराज्यः कालभासो ज्या मेणा विक्वतः वीन्तराकः। जठरक् प्रमा मार्ग जठक्मीमतिष्यक्षमा। विवर्ष विज्ञो महावीर डाणिप्रमा जनेक्करः। प्रमसः प्रियम् वहः सर्वाकुो विज्ञानकन्।। मात्रक्षमिली विन्दः जवणा प्रस्थो विषयः।

सकर—एक जलबर प्राणी, जो स्थापत्य एव मूर्तिकला में स्थारोगायान माना गया है। युज्बेंद सहिता (कैं ५५,१३,१, मैपा० ३ १४,१६, बाज० २८ ३६) में उद्देश अवसमेष यज्ञ के बिल्पानुकों की मुनी में मकर मो डिल्-खित है। मकर गङ्का का बाहन है—यह जन्यन्त कामुक प्राणी है, इसलिए कामरेव की व्यजा पर काम के प्रतीक रूप में इनका अञ्चन होता है और कामदेव का विदट 'सकरप्रवार' है

सकरसंक्रानित— धार्मिक अनुष्ठानो एवं ध्योहारो में मकर-सक्तानित बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्व है। ५० वर्ष पहले यह १२ या १३ जनवरी को होती थी किन्तु अब कुछ वर्षो से १३ या १४ जनवरी को होते जगी है। सक्रान्ति का अर्थ है एक गण्डि में उसक्ती अधिमा गांवा में मूर्व का प्रवंत। इस प्रकार जब बनु राशि से मूर्व मकर में प्रवंश करता है तो मकरसंक्रान्तिया है। ये सभी पवित्र मार्गा गयो है। मकरसंक्रान्तिया है । उत्तरायण आरम्भ होते के कारण इस सक्रान्ति को पुण्यक्त विशेष माना गया है।

सस्तपपुराण के अनुसार सक्रान्ति के पहले दिन दांगहर को केवल एक बार भोजन करना चाहिए। सक्रान्ति के दिन दांतो को शुबक्त तिलिमिश्चत जल में स्नान करना चाहिए। किर पवित्र 'एक संयमी ब्राह्मण को तीन पात्र (भोजनीय पदार्थों से भरकर) तथा एक गौ यम, क्ट एव घम के निमित्त दान करना चाहिए। पत्रवान् व्यक्ति को तस्त्र, आभूषण, स्वर्णयट आदि भी देना चाहिए। निर्धन को केवल फल-दान करना चाहिए। वसनन्तर औरों को सेवल करांने के बाद स्वय भोजन करना चाहिए।

इस पर्व पर गङ्गा स्नान का बड़ा माहास्म्य है। संक्रान्सि पर देवों तथा पितरों को दिये हुए दान को भग-वान सुर्य दाना को अनेक भावी जन्मों में औटाते रहने हैं। मकुटबागम-मञ्जल ४८५

स्कन्दपुराण मकरसकान्ति पर तिलदान एवं गोदान को अधिक महस्य प्रवान करता है।

सब - ऋषेद के सन्दर्भों में (९.१०,१३) मस व्यक्तिः बाक्त धना के रूप में प्रमुक्त है, क्लियु यह स्थाट नहीं है कि वह कीन व्यक्ति था। सम्भवतः यह किमी देश का योकक है। बच्च सहिताओं में भी मसाभ्यक के रूप ने सह उद्दत्त है। इस का वर्ष बाह्मणी में भी स्थाप्ट नहीं है (शवक बाठ १४,२,१७)। परवर्त्ता साहित्य में सख यन के ययों के रूप में प्रमुक्त होता रहा है।

साम-- विष्णुपुराण (भाग ' ४,६९-७०) के अनुकार वाक-द्वीपी साहियों का उननाम पूर्वकाल में सीपिया या दरान के पुरोहित 'मग्नी' कहलाते थे। अविव्ययुराण के साह्यपर्व में कवित है कि कुष्ण के पुत्र सान्त्र, जो कुष्ण्दरोग ते बस्त थे, यूर्व की उपासना में स्वस्थ हुए थे। कुराबता प्रकट करने के लिए उन्होंने मुख्तान में एक मूर्वमान्दिर ननवाया। गारद के परामार्थ में उन्होंने वाकडांग को यात्रा को तथा बहां से मूर्वमन्दिर में पूजा करने के लिए वे मग पुराहित ले आये। तदननदर यह नियम बनाया गया कि पूर्वप्रतिमा की स्वापना एवं पूजा मग 'पृत्रितों द्वारा हो होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकट है कि मग शाकडोंथी और मूर्योपासक बाह्यण थे। उन्हीं के द्वारा भारत में मूर्यदेश की मृतिसुना का प्रवार वढ़ा। इनकी मूल भूमि के सम्बन्ध से दें 'पाय'।

भगाथ—ऐहा प्रतीत होता है कि मुख्य माग्य में बसनेवाली आर्गवाला मग थी। ट्रांगिलए इस जनपद का नाम 'ममार्थ' (मगो को घारण करनेवाला प्रदेश) पड़ा। इन्हों की वाला ईरान में गयी और बहां से वक्कों के साथ पून भारत वापल आयी। यदि मग मुख्य: विदेशी होते तो भारत का पूर्वदिया। स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति प्राचीन काल से मगाय नहीं कहळाता।

यह एक जाति का नाम है, जिसको बैदिक साहित्य में नगण्य महत्त्व प्राप्त है। अधवंवेद (४ २२,१४) में यह उद्गत है, बहुं ज्वर को मन्या, मृजवन्त (उत्तरी जातियो) तथा अङ्ग और मनथ (पूर्वी जातियों) में भेजा गया है। यमुबंबीय पुरुषमेंच की तालिका में अतिकृष्ट (हल्ला करते वाली) जातियों में मगण भी है।

मगध को ब्राल्यो (पतितो) का देश भी कहा गया है।

स्पृतियों में 'मागथ' का अर्थ मगथ का वासी नहीं बरिक वैंद्य (सिता) तथा अविंव (माता) की सन्तान को मागथ कहा गया है। ऋरंवेद में मगब देश के अति वो पूणा का भाव पाया जाता है वह सम्भवतः मगबों का प्राचीन रूप कीकट होने के कारण है। ओल्डेनवर्ग का मत है कि मगब देश में ब्राह्मणक्ष का प्रभाव नहीं वा! शतप्य बाह्मण्य में मी यही कहा गया है कि कोसल और विद्वित्त बाह्मण्य में माग्य नहीं था तथा मगब में इसते विद्वित्त बाह्मण्य माग्य नहीं था तथा मगब में इसते विद्वित्त बाह्मण्य मां भाव मां है कि कीसल और विद्वित्त बाह्मण्य मां अविवासियों के रक्त की अधिकता (२) बीह्य पंत्र मां मार्थ हुमार कारण पत्रुवेद या अपबेद के काल में असम्भव जान पड़ना है, बचौंकि उस समय में बीह्य पर्या प्रमुलिया। इस प्रकार ओह्नेवर्सण का मत ही मान्य ठहरता है कि वहां बाह्मणक्षमं अपूर्ण रूप में

यह मंभव जान पत्रता है कि कृष्णपुत्र माम्ब के समय में अपना तरास्त्रान् आसे बाले कुछ मार्ग देशन अपना परिवास मारत से आये हों। परन्तु मगय को अस्पत्त स्वास में रहे नाम देने नाले मग नह देशन से नहीं आये थे, वे तो प्राचीन भारत के जानों में से थे। जगता है कि उनकी एक वड़ी मक्या किसी ऐतिहासिक कारण से ईंगन और परिवासों पहुँची, परन्तु वहाँ भी उसका मुक्त भारतीय नाम मय मंगी के रूप में मुर्फिल तहा। आज भी व्यास के वास-याम मंग आड़ाणों का जमान है, जहां गकों का प्रभाव नहीं के दरावर था।

सङ्गल—(१) 'आयर्थण परितिष्ट' डारा निर्देष्ट नघा हेमाहि, २६२६ द्वारा उद्युव आह मार्गालन क्सुणे, यथा ब्राह्मण, गो, अमिन, सर्पण, युड स्वनीत, शामी बृक्ष, अलत तथा यथा भक्टा होगपर्थ (२२२००-४२) में माङ्गलिक कस्तुओं को लम्बी युनी प्रस्तुत की गयों है। बायुप्राण (१४३६-३७) में कतियय माङ्गलिक क्स्नुओं का गरियाणन किया गया है, जिनका बाता प्रारम्भ करने से पूर्व सर्ग्य करने का विधान है—यथा दुर्या, जूब नवनीत दणि, जलपूर्ण कल्ला, सबस्मा गो, व्यभ, मुवर्ण, मृतिका, गाम का गोनर, स्वरित्तक, अष्ट धान्य तील, ममु, ब्राह्मण क्या गें, खते तुष्प, गमी बृक्ष, अमिन, मूर्यमण्डल, बन्दन तथा गीपल वृत्व। ४८६ मङ्गलकविङ्कापूजा-सठ

(२) मङ्गल एक ग्रहका नाम है। तत्सम्बन्धी बत केलिए दे० 'भीमबत'।

सङ्गलबण्डिकायुमा—नर्वकृत्य कीमुची (५५२.५५८) में इस बत की विस्तृत विधि प्रस्तुत की गयी है। मङ्गलन बण्डिका को लिलतकान्ता भी कहा जाता है। उसकी पूजा का मन्य (लिलतगायवी) है

नारायण्यै विद्यहे त्वा चण्डिकायै तुषीमहि। तन्नो ललिता कान्ता तत पश्चात् प्रचोदयात्॥

अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन होना चाहिए। वस्त्र के टुकडे अथवा कलश पर पूजा की जाती है। जो मञ्जलवार को इसकी पूजा करता है उसकी समस्त मनोवाङछाएँ पूरी होनी हैं।

मञ्जलकण्डी—मञ्जलबार के दिन चण्डां का पूजन होना बाहिए, सर्वारिक सर्व प्रयमाणिय नो ने और मञ्जल ने हमकी पूजा को यी। मुक्टरी नारियों मञ्जलबार को सर्व-प्रथम हमकी पूजा। करती हैं बाद में सीभाष्येच्छु सर्व-साधारण चण्डी का पूजन करते हैं।

सङ्गलनीपका—दोह्य महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरु ने महाचार्य कृत 'बेदान्तविकय' की 'सङ्गलदीपिका' नामक आक्या लिखी है। यह प्रन्य कही प्रकाशित नहीं हजा है।

सङ्गलकत — आध्वत, माथ, यैद अववा आवण कृष्ण पत की अक्षमी को वह बत प्रारम्भ करके गुक्क पत्र को कास्त्रमी तक जारी रक्षा अता है। इसमें अच्छानी को एक-भक्त पढ़ित से आहार तथा क्लावाओं और देवी के भक्तो को भोजन कराने का विधान है। नवसी को मक्त, दशमी को अध्याचित तथा एकादवी को उपवास विहित है। इसकी सुनः दो आवृत्तियाँ होनी चाहिए। प्रति दिन दान, उपहार, होन, अप, पूजा तथा कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। विक, नृत्य तथा नटक करते हुए रावि-जानरण भी करना चाहिए। देवी के अध्याद्य नामों का जप भी इसनी विहित है।

सङ्गलागीरोबत — विवाहिण पान समस्त विवाहित महिलाओं द्वारा आवण भास में प्रति सङ्गलवार को इस दत का बायोजन किया जाना लाहिए। गाँव वर्ष तक इसका अनुष्ठान चलता है। यह दत महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित है। यत करने वाली महिलाएँ मध्याद्ध काल में मोन चारण करके मोजन करती है। १९ प्रकार के पूष्ण, १६ सुवासिनी-समान, १६ दीयकों से देशी की नीराजना और राजि को जागरण का विचान है। वैषव्य निवारण, पूछो की प्राप्ति तथा तथस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मङ्कला की प्राप्ति को लाती है। दूसरे दिवस गौरीप्रतिमा का विसर्जन होता है।

नक्क लाइक — प्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं को जो आठ ब्रन्थ वितरित किये जाते हैं उन्हें मक्क लाइते हैं। जैसे केंक्षर, नमक, गुड, नारियल, पान, दूर्वा, सिन्दूर तथा सुरमा।

मङ्गल्यसरामी अथवा सङ्गल्यवत-सप्तमी के दिन वर्गीकार मण्डल बनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये जाते है, पुष्पादि से उनकी पूजा की जाती है। मृत्तिका. ताम्र, रजत तथा मुवर्णके चार पात्रो को तैयार रखा जाता है तथा चार मिट्टो के कलक्ष, जो नमक, चीनी, तिल, पिसी हल्दी से परिपूर्ण तथा वस्त्रों से ढके हो, तैयार रहते है। आठ पतिवता, सधवा, पुत्रवती नारियाँ समादृत की जाती है तथा उन्हें दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया जाता है। उन्ही पतिव्रताओं की उपस्थिति में भगवान् हरि से मञ्जल्य (कल्याणकारी जीवन) के लिए पार्थना की जाती है। तदनन्तर महिलाओं को विदा किया जाता है। अष्टमी को पुनः हरिका पूजन तथा आठ महिलाओ का सम्मान कर तथा बाह्मणो को भोजन कराकर वृत का पारण किया जाता है । इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे वहस्त्री हो यापुरुष, राजाहो यारकु, अपनी मनः-कामनाओं की पूर्ति होते हुए देखना है।

सम्मूचा—(१) मलय दशवासी वरतपुत्र पण्टित आनर्सीय ने शासायन श्रीतमून का एक भाष्य किया है। इसमें से नर्वे, दमबें और स्वारहर्वे अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया है। दास शर्मी ने सक्कृषा जिलकर इन तीन अध्यायों का भाष्य पूरा किया है।

(२) शब्दाहैत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भट्ट सत्रहवी शताब्दी में हुए है। इन्होंने अपने मत का सर्वांगीण प्रतिपादन 'मञ्जूषा' नामक सन्य (वैयाकरण सिद्धान्तरत्न-मञ्जूषा) में किया है।

मठ—छात्राबास या जितियिनिवास । भामिक साधु-सन्तो के निवास तथा बालकों के शिष्ठणालय के रूप में विभिन्न संप्रदायों के मठ बनाये जाते हैं । इन मठो में किसी विशेष सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमृति, चार्मिक, प्रन्यागार एवं स्रीवर्शन-मध्यूव ४८७

महत्त ( मठाषीषा ) बौर अनेक शिष्य होते है। मठों के अधीन भूमि, सम्मत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका बर्च चलता है। साथ ही मठों के गृहस्य लोग चेला भी होते है जो प्रत्येक वर्ष उन मठो को वान देते हैं।

मठ प्राचीन बौद्ध विहारों के अनुकरण पर बने जान पड़ते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्व संन्यासियों में मठ बनाने की प्रधा नहीं थीं।

**मणिवरंण**-आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ।

मणिप्रमा—पतञ्जलि के योगवर्णन का १६वी शताब्दी के अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचियता गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य रामानन्द मरस्वती है ।

सिष्मम् — शद्कराषार्य एवं मध्याषार्य के शिष्यों से परस्य पीर प्रतिस्पर्ध ध्यास रहती थी मध्य अपनं को सामृ का अवसार कहते ये गया अष्ट्रर को महाभारत से उद्भुत एक अस्पष्ट ध्यक्ति धिण्याम् का अवतार मानते ये। मध्य ने महाभारत की व्याच्या में शक्कर की उन्मत्ति मध्यायां भारणा का उल्लेख तिया है। मध्य के उन्मत्ति मध्यायां भारणा का उल्लेख तिया है। मध्य के परवात उनके एक प्रशिष्य पर्थित नारायण ने मध्य-मश्चारी एव मध्यत्विजय नामक सस्कृत झन्यों से मध्य वर्षित दोनो अवतारों (मध्य के वायु अवतार एव शक्कर के मणिमान् अवतारों (मध्य के वायु अवतार गर शक्कर मंत्री है। उपर्यक्त माध्य सन्यों के विराय में ही 'खक्कर-रिसंचजय' नामक सन्य की रचना हुई जान पड़ती है।

मणिमक्षरो—माध्य सम्प्रदाय का एक विशिष्ट ग्रन्थ। रचनाकाल १४१७ वि० हे। कृष्णस्वामी अध्यर ने इसका मिक्षप्त कवासार लिखा है। दे० 'मणिमान्'।

मिमालिका—अप्यय दीक्षिन रचित लघु पुस्तिका। शैंब विशिष्टाद्वैत पर हरदत्त प्रभृति आचार्यों के मिद्धान्त का अनुसरण करनेवाला यह एक निवन्ध है।

मण्डन भट्ट---आक्वलायन श्रौतसूत्र के स्यारह भाष्यकारों में से मण्डनभट भी एक है।

मण्डन मिश्च-- नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के निवासी मीमासक दिवान । मण्डन मिश्र अपने नगम के सबसे बड़े कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारिल भट्टने ही शक्कराणार्थ को मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा था।

शक्दूराचार्यने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थमें परास्त किया। मण्डन मिश्र शास्त्रार्थकी शर्तके अनुसार उनका शिष्यत्व सहण कर संत्वासी हो गये और सुरेक्यरावार्य के नाम ने क्यात हुए । सत्वासी नुरेक्वर गुरु के शाय देश अमण करते रहे और जर शक्कर ने अप्रेगेरी मठ को स्थापना की तकानी बढ़ी का बानार्य बनाया। प्रृंगेरी मठ की प्राचीन रास्पारा से ऐसा जान पडता है कि वे बहुत दिनो तक जीवित रहे।

सम्याम प्रहुण करने के पूर्व मण्डन मिश्र ने बापन्तम्बीय गम्बन्द स्थान की रचना की थी । संयास के बाद इन्होंने नीमक स्थान की रचना की थी । संयास के बाद इन्होंने नीमिय्युतिवानिक, नैश्कार्यासिंह, इस्ट्रांसिंह या स्वा-राज्यसिंह, पश्चीकरणवासिक, बृहदारप्यकोणनिषद वास्तिक, जनुवानिक, वासिकसार और वासिकसारमह कार्र या जिले । बुरेदवरावार्य ने संयास जेने के बाद आहूर मत का ही प्रचार किया और अपने ग्रन्थों में प्राय जसी

सम्बुक्क — वर्षक्रांक्रिक जलपर, जिनकी टर्स्टर स्विति की सुक्ला बालकों के वेदराद में को जाती है। सम्बद्ध स्वितिष्ण एक वेदराव्यक्तार कृषि द्वन नाम में अंनित में स्वादीय सिता मण्डूकक्षण (१०२६ तथा अ० वेद ४१५,२) में बाह्यणों की तुलना मण्डूकों की वर्षाकालीन व्यक्ति के की गयी है, जब ये पून वर्षा कृष्टु के आरामन के माथ कार्यक्ष जीवन आरम्भ करने के लिए काण निर्मा करने है। कुछ विद्यानों ने दत कुछ न के लिए काण मण्डूक स्वादा श्रीतन्त्रा के लिए मण्डूकों को जानिक तरने हैं (क्यांक्रित करने हें (क्यांक्रित करने हैं (क्यांक्रित करने हें (क्यांक्रित करने हें (क्यांक्रित हर १९६१)) जबसंबेद में मण्डूक को जबरानिक को साल्य करने के लिए मण्डूकों की आमिन्तत करने हैं (क्यांक्रित १९६९))

मण्डूकीय कथा — ऋष्वेद के परिशिष्ट बाह्मण सन्य में मण्डूक या मण्डूकीय की कथा मिलती है। मण्डूकियो की कथा ऋक्त्रप्रतिशाख्य में भी है।

मतञ्ज उपायम — यह परमेश्वर आगम पर आश्रित एक उपायम है।

सतसहिष्णुता— मन सहिष्णुता हिन्दुत्व की विशेषता है। यह सर्वधर्मसान्य में विश्वास रक्ता है। बास्तव में भारतीय घर्म परम्परा मतसिहिष्णुता के ऊपर टिकी हुई है। इसमें धार्मिक समता क्ष्या सभी वर्मों के सह-अस्तित्व का भाव निर्देश है।

भतसारार्थसंग्रह—अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विषय का ग्रन्थ । इसमें श्रीकष्ठ, शक्कर, रामानुज. मध्य प्रभृति आचार्यों के मतो का सक्षिप्त परिचय कराया गया है।

**मतिमानुष**----रामानुजाचार्य रचित एक प्रन्य ।

भस्यजयन्ती — जैन शुक्ल पजमी को इस बन का अनुष्ठान होता है। इमी दिन भगवान् मस्स्य के रूप में अवतरित हुए थे। इमलिए भगवान् विष्णु की मस्स्यावतार रूपिणी प्रतिमा का पूजन किया जाता है।

सस्स्महादशी—मार्गशीयं गुक्ल दशमी को इस वत के पूर्व निवमों का पानन तथा एकारशों को उपवास करना बाहिए। डारशी के दिन वती को मन्त्रोचारण करते हुए मृत्तिका लानी चाहिए। उसे आदित्य को समर्थित कर शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। इसमें नारायण के पूजन का नियान है। चार जज्यूणं, पृष्णक्त कज्यों के तिज्यूणं नावों से आच्छारित कर चार ममुर्ता का उनमें आवाहन करना चाहिए। सूवर्ष की सस्यादतार किएकी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। राजिजागरण करना चाहिए। अन्त में चारों कल्कुकों का साह्याणों को टान करना चाहिए। इससे मार्ग्गोर काश्री का साह्याणों को टान करना चाहिए। इससे मार्ग्गोर पापों का मी नाश हो जाता है।

मस्त्यपुराण—यह जीव पुराण है। इसकी ज्योक संक्या नारदीय पुराण के अनुसार पंडह हआर है। किन्तु गंदा-महात्य्य, श्रीमक्रमानवत, क्राव्यंवर्ण पुराण और स्वयं मत्त्रयपुराण के अनुसार यह संक्या चौरह हजार है। मस्त्य-पुराण को मीजिक और सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें २९० अच्छाय है तथा अन्तिम अच्याय सपूर्ण मस्त्य-पुराण का मुचीपन्न है।

मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है।

क्युरासुर के साथ अगवान् शक्कर के युद्ध का विस्तृत वर्णन इससे पाया बाता है। पितरों का वर्णन भी विस्तार के मिलता है। वर्षा के का-वर्णन अधिक विस्तार से ५५-६०-६ अप्यायों में हैं। प्रयाग (१०३-११२ ज०), काशी (१८०-१८५ अध्याय) और नर्मवा (१८७ से १९४ ज०) के भौगोलिक वर्णन और माहास्त्य दोनों पाये जाते हैं। गत्स्य पुराण की कई विशेषतार है। पहुली विशेषता यह है कि इससे नर्भी पुराणों की विषयानुक्रमणी दी गयी है। दूसरी विशेषता ऋषियों का यंश वर्णन है। तीसरी विशेषता राजकर्म का विवास वर्णन है। बौथी विशेषता प्रतिमाळका जयाँत विमिन्न वेदताओं की मुर्तिकों के निर्माण का विशान है।

सस्स्यावतार — विष्णु के दम अवतारों में से सस्स्यावतार प्रथम है। इसका आधिर्भाव प्ररूप काल में सुध्दिबीओं की राजा के निमित्त होता है, बयोकि नैमित्तिक प्ररूप में समस्त सृष्टि जलमन्न हो जाती है। देव तैत्तिरीय संहिता ७१,५१।

सस्योजनाथ — उठयोग के विशिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य (प्राष्ट्रस्ताथ)। ये नाथ सम्प्रदाय के प्रवस आचार्य आदि-नाथ के जिष्य थे। इतिहास्तवेश आदिनाथ का आदि-विक्रम की बाठवी शताब्दी मानते हैं तथा गोरस्ताय स्वसी धताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। इसिल्ए आदिनाय के जिष्य एवं गोरस्ताय के गुरु सस्योग्द्रताय की स्थिति बाठवीं शताब्दी (विक्रम) बन्द या गानवी स्तावदी का प्रारम्भ माना जा मक्ता है। नेपाल के लोग अधिकातदः सस्योग्द्रमाय तथा गोरस्ताय के भन्त है।

सस्येन्द्रनाथ (पाटन) — बोंडा जिले में पाटन अपवा देवीपाटन नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ हैं। इसने बहुत से प्राचीन तथा नवीन मन्दिर हैं, जिनमें बौद्ध मन्दिर भी हैं। सस्येन्द्रनाथ किया मीननाथ ना मन्दिर शिंत आकर्षक है। यह शिवालय के दग का है। इसको चमक-दमक बहुत ही निराली हैं। पास में स्त्रूपाकार मन्दिर हैं। बड़े-बढ़े बृत्तांने इसकी लोगा बज जाती हैं। यहाँ का औराण-मन्दिर भी आकर्षक हैं। मन्दिरों में भारतीय मुस्लिम स्थायर का मिन्नप पाया जाता है।

मनुरा---वैज्यव हिन्दू अक्तों का पवित्र तीर्थस्थान। इसके सम्बन्ध में कोई वैदिक उद्धरण नही मिलता। फिर भी ईसा के लगभग पौंच सौ वर्ष पूर्व से ही इसका माहारूय

रहा है। पाणिनि तथा काल्यायन ने इसका उल्लेख किया है। पतक्र जिल के महाभाष्य में बासुदेव के द्वारा कंस-बध होने की चर्चा की गयी है। आदिपर्व (२२१ ४६) में मधुराकी प्रसिद्धि गायों के सदर्भ में वर्षित है। बायु पुराण (८८ १८५) के अनुसार भगवान् राम के अनुज शक्षन ने मधुनामक राक्षस के पुत्र लवनासुर का बध इसी स्थल पर किया और तदुपरान्त मधुरा नगर की स्थापना की । रामायण (उत्तर काण्ड ७०६-९) ने विदित होता है कि मथुराको सुन्दर तथा समृद्ध बनाने में शक्षम को बारह वर्ष लगे थे। घट जातक में मथुरा की 'उत्तर मधुरा' कहा गया है। कंस और वासुदेव की कथा भी महाभारत तथा पुराणों में थोडे-थोडे अन्तर के साथ मिलती है। ह्वेनसाय का कथन है कि उसके समय में वहाँ अहोकराज द्वारा बनवाये गये तीन बौद्ध स्तूप, पाँच बडे मन्दिर तथा २० सभाराम २००० बौद्ध भिक्षको से भरे हुए थे।

मथुरा के धार्मिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में मिलता है। अस्तिपुराण (११८-९) से यह आक्वर्यजनक सूचना मिलती है कि राम की आज्ञासे भरत ने मधुरा नगर में जैलुख के तीन करोड पृत्रों को मार डालाथा। लगभग २००० वर्षों से मथ्राप्री कृष्ण उपासना तथा भागवत धर्म का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मथ्रा तथा इसके अवान्तर तीथौं के माहात्म्य के सम्बन्ध में नहस्रो इलोक मिलते हैं। पूराणों में कृष्ण, राधा, मधुरा, बृन्दा-बन, गोवर्धन आदिका प्रश्त मात्रामें उल्लेख मिलता है। पद्मपूराण (आदि खण्ड २९.४६-४७) के अनुसार मथुरासे युक्त यमुना मांक्ष देती है। वराह पुराण के अनुसार विष्णु (कृष्ण) को संसार में मधुरासे अधिक प्रियस्थल कोई भी नहीं है, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि है। यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती है (१५२ ८-११) - हरिवंश पुराण (विष्णु पर्व ५७ २-३) में मधुरा को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का प्रमुख स्थल कहा गया दे।

मबुरा का परिमण्डल २० बोजन साना गया है। उसके मध्य सर्वोत्तम मबुरापूरी अवस्थित है (नारवीय उत्तर, ७८ २०-२१)। मबुरा के बाह्यान्तर स्थलों में बनेक तीर्थ है। उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थों का बिबरण यहाँ दिया जायगा। वे हैं सधु, ताल, कुमुद, काम्य, बहुल, भन्न, काथिर, महाबन, लोहजंब, विस्व, भान्डिर और वृन्दावन । इसके अतिरिक्त २४ उपवनों का भी उल्लेख यत्र-तत्र मिलताहै पर पुराणो में नही । वृन्दावन मधुरा के पश्चिमोत्तर ५ योजन में विस्तृत था। (विष्णु पुराण ५.६२८-४० तथा नारवीय उत्तरार्ट ( ८०.६,८ और ७७ )। यह श्रीकृष्ण के गोत्रारण कीडा की स्वली थी। इसे पद्मपुराण में पृथ्वी पर वे हुण्ठ का एक भाग माना रूया है। मल्स्य० (१३३८) राधाका बृन्दावन में देवी दाक्षायणी के नाम से उल्लेख करता है। वराहपुराण (१६४१) में गोवर्चन पर्वत मधुरा से दो योजन पश्चिम अंताया गया है। यह अब प्राय १५ मील दूर है। कूर्म० (१.१४-१८) के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पृथुने यहाँ तपस्या की थी। पुराणों में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण भामक भी है। उदाहरणार्थ हिन्द्रिश (विष्णुपर्व १३.३) में तालवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, जबिक यह गोवर्धन के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। गोकुल वही है जिसे महावन कहा गया है। जन्म के समय श्रीकृष्ण इसीस्थल पर नन्द गोप के घर में लाये गये थे। तद्परान्त कस के भय से उन्होने स्थान परिवर्तन कर दिया और वृज्यावन में रहने लगे।

महावीर और बुद्ध के समय में भी मथुरा धार्मिक तीर्थ के रूप मे प्रसिद्ध थी। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि यहाँ हर्क्यूलिज (कृष्ण) की पूजा होती थी। शक-क्षत्रमो, नागो और गुप्तो के समय के बहुतेरे धार्मिक अवशेष यहाँ पाये गये हैं। मुसलिम विध्वसकारियों के आक्रमण के वादभी मधुरा जीवित रही । १६वी शताब्दी मे मथुरा और वृन्दावन पुन विष्णुभक्ति साधनाके केन्द्र हो गये थे । वृत्दावन चैतन्य भक्ति-साधना का केन्द्र बन गया था। यहाँ के गोस्वामियों में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट्ट, और हरिवश की अच्छी ख्याति हुई। चेतन्य महाप्रमु के समसामयिक स्वामी बल्लभाचार्यने प्राचीन गोकुल के अनुकरण पर महाबन से एक मील दक्षिण नवीन गोकुल की स्थापनाकी और उसे अपनी भक्ति-साधनाकाकेन्द्र बनाय:। औरंगजेंग ने मधुराके प्राचीन मन्दिरों को ध्वस्त करके उसी स्थिति की पहुँचादिया जिस स्थिति को काओं के मदिरों को पहुँचायाथा। इतना होने परभी मथुरा वे माहातम्य में न्यूनता नहीं आयी ।

समापव (३१९ २३-२५) के अनुसार कस-वध कुपित से

४९० मधुरानाम-मधु

होकर जरासंघने गिरिद्रज (मगघ) से अपनी गदाफेंकी थी, जो मयुरामें श्रीकृष्ण के सामने गिरी। जहाँवह पिरो उस स्थळ को गदाबसान कहा गया है। पर इसका उस्लेख अन्यत्र कही नहीं मिलता।

मण्दानाय —तोलहरी सतात्यों के अन्त के एक वंगरेशस्य नैयायिक। इन्होंने राङ्गेल उपाय्याय पित तत्त्विन्ता-मणि नामक तार्किक प्रय्य पर तत्त्वाकोक-रहस्य नामक भाष्य लिखा। इनका अन्य नाम 'मण्दानायी' भी है। मण्दानायी—रे॰ 'मण्दानाय'। मण्दानाय के नाम से नैयायिकों का एक सम्प्रदाय चका, जो मण्दानायी कह-लाता है।

सम्राप्तविक्षमा — मथुरा की परिक्रमा थार्मिक किया है। हमी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पित्रव्यल-कृदावन, गोवर्थन, गोकुल आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी जाती है। भारत की सात पवित्र पुरियो में से एक मथुरा भी है—

सवनसनुवंशी—यह कामदेव का वत है। इस चतुर्वशी को 'मदनप्रज्ञी' भी कहा जाता है। चैत्र शुक्क चतुर्वशी को इसका अनुष्ठान किया जाता है। इसमें कामदेव की सम्बुष्टि के लिए गीत, नृत्य तथा ग्युङ्गारिक शब्दों से उनका थूअन होता है।

सबन अधोवकी —देलिए 'अन जुनयोवशी' तथा 'कामदेव अधोवकी'। इत्यरत्नाकर, १३७ (बह्मपुराण को उद्युत करते हुए) कहता है कि समस्त त्रयोवशियों को कामदेव की पूजा की जानी चाहिए।

स्वनहास्त्री—र्थन शुक्त हावशी को इस तिषित्रत का अनु-फान होता है। तोर्व की तस्तरी में गृह, साध्य बसायं व्याप सृवर्ण रक्कर कल, अबस तथा फलों से परिपूर्ण कला के अगर स्थापित कर देना चाहिए तथा सायदेव और उसकी पत्नी रित की आकृतियाँ बना वेनी चाहिए। इनके सम्मुक स्वाप परार्थ रक्कर प्रेमपूर्ण बीत गाने चाहिए। भगवान हरि की मृति को कामदेव समझ कर हमान करा कर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन उस कछ्य का बान करके, बाह्यमों को भोवन कराकर तथा दिलागा देकर पत्रमान स्वयं तमक रहित भोवन करें। तथो-वधी के दिन उपवास, द्वादमों को कैवल एक फल आकर भगवान विष्णु की पूजा और उन्हीं के सम्मुल मालो मूर्मिपर समन करना चाहिए। यह कम एक वर्ष तक कलना चाहिए। वर्ष के अन्त में एक गी तथा वस्त वान देकर सफेत तिलों से हवन करना चाहिए। इस तत के आवरण से मनुष्प समस्त पापों से मुक्त होकर पुत्र, पौत्र, ऋदि-विदित्यों को प्राप्त करना हुना भगवान् विष्णू में ली हो बाता है।

स्वत्रस्तीलेखा — जैव बुक्क जमीदधी को इस इत का सनुकाल होता है। सध्याङ्क काल में कामदेव की मूर्ति अपवा कि का निम्मानित सन्त्र से पूजन करना चाहिए। 'जमकामाय देवाय, देव देवाय मूर्नसे । ब्राप्त-विष्णु-सुरिशाना सन्त कोम कराय वे ।' मिस्टान्त खाद्य पदार्थ प्रतिमा के सम्मुब रखना चाहिए। गी का जोडा दान में दिया जाय। पत्त्रियां अपने पतियों का, कामदेव का क्या सम्प्र-पूजन करें। राशि को जायरण, नृत्योंत्मव, रोशनी तथा नाटकादि का बायोजन किया जाना चाहिए। यह प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। इस आचरण से बतो शोक. सन्ताप तथा रोगो से कुक्त होकर कल्याण, यदा तथा सम्पत्ति प्राप्त करता है।

मबुरा—दक्षिण भारत (तिमलनाडु) का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसे दक्षिण की मथुरा कहते हैं। द्वविट स्थापन्य की सुन्दर कृतियों से शोभित सन्दिर यहाँ वर्तमान है।

बौतक्षी अताब्बी से बठारह्वी तताब्बी के बीच दक्षिण भारत में एवं पये पीव साहित्य में दो स्थानीय सामिक कवासंबद्ध अति प्रसिद्ध है। इस बीच परक्षीति ने 'तिकविन्जेबारवपुराणम्' तथा काञ्चीअप्पर एव उनके गुरु शिवज्ञान योगी ने 'काञ्चीपुराणम्' रचा। प्रथम यन्य मदुरा के तथा दितीय काञ्चीवरम् के जीकिक वर्म-कथा-मकों का प्रतिनिध्तिब्व करता है। ये दोनों बण्य बहुत कोकप्रिय हैं।

मण्डु—कोई भी लाख या पेय मीठा पदायं। विशेष कर पेय के लिए यह शब्द ऋत्येव में अवहत्व है। स्पाट रूप से यह सोम अववा दुग्ध तथा इनसे कम शहद के लिए स्ववहत है। (।ऋ॰ ८.४,८ । यहाँ सार्य विशेष व्यास अर्थ को स्पष्ट किया नवा है।) परवर्ती साहित्य में मधुका अर्थ यहद ही सबसे अधिक निश्चित है। सधुपर्क का उपयोग पुत्रन, आढ आदि धार्मिक कृत्यों में होता है। मधुष्कुम —(पिक्क के बंधात्र) शतपथ ० (११ ७,२,८) तथा कोवीतिक उपयोग्ध है। है। एक आवार्य का नाम है।

सम्बाह्यम्य — यभुवाह्यणं किसी रहस्यपूर्णं सिखान्त की उपापि है, विसका उल्लेख सातपथ बाह्यण्यं (४.१.५,१८; १४,४,८) १४,४,८) स्४,४,८,३ अत्या, बृहर ज्वार (५.५,६) स्वृद्धा है। स्वृद्धा है। सम्बन्धान्त के साम वर्षे सामानपूर्वक स्मरण फिले जाते हैं। इनके परम्यान्त कम में मभुरकि का छठों स्थान है। दे 'आलवार'। मुस्पत्वय —तीन बस्तुर्ण मण्ड लाम से प्रसिद्ध हैं — पून, मभु और शक्रा । बतराज, १६, के अनुसार खृत, दुष्ध तथा मणु सभुनय, कृहालते हैं। पूजोपचार में इनका उपयोग विष्या जाता है।

सब्बन- अवनण्डल के बारह वनों में प्रथम वजपरिक्रमा के अन्तर्गत भी यह सर्वप्रचम आता है। यह स्थान मधुरा से ४-मील दूर है। यहाँ कृष्णकुष्ण्ड तथा चतुर्युज, कुमार कत्याण और श्रृब के मन्दिर है। लबणानुर को गुका और बल्लाचार्यों को बैठक है। यहाँ भाइकृष्ण ११ को मेळा लगता हैं।

सध्धावणी— कृत्यसारसमुख्यय' (पृ०१०) के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया को मधुश्रावणी कहत है।

मध्युवनपूजा—वैशाल शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान होता है। इसमें भगवान विष्णु का पूजन बिहित है। वती इस वत से अमिन्टोम यज का फल प्राप्त करता हुआ वस्ट्रलोक में निवास करता है।

मण्युवन सरस्वती—अर्देत सम्प्रवाय के प्रधान आयाण और प्राव्य केलक । इनके गुरू का नाम विश्वेषयर सरस्वती और जग्म स्थान कन्नदंश था। ये करीक्पूर विके के कोटिंक पाडा ग्राम के निवामों थे। विशाध्यमन के अन्तन्तर ये काशी में आये और यहाँ के प्रमुख पण्डितों को भास्तार्थ में पराजित किया। इस प्रकार विद्वमण्डिकों में सर्वेष इनकी कोर्तिकौसूरी फंकल लगी। इसी समय इनका परि-व्या विश्वेद्य सरस्वती से हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से ये दण्डी संच्यासी हो गये।

मधुमूदन सरस्वती मुगल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन थे। कहते हैं कि इन्होंने माध्व पडित रामराज स्वामी के यन्य 'स्वायाम्त' का खण्डन किया था। प्रसिष्ठे चिडकर उन्होंने अपने जिय्य व्याम रामावार्ध को मध्युमन सरस्वती के कं पान वेदानत्वारक का अव्ययन करने के लिए भेजा। के व्यास रामावार्ध ने दिवा प्राप्त कर फिर मध्युमुद्धन स्वामी के ही मत का अध्यन करने के लिये 'तरिक्रुणी' नामक ग्रन्थ की रचना की। इससे ब्रह्मानस्य सरस्वती आदि ने असन्तुष्ट होकर तरिङ्गणी का स्रध्यन कमने के लिए 'लघु- चरिका' नामक ग्रन्थ की रचना की!

मधुमुदन सरस्वती बडे भारी योगी थे। धीर्रामह नामक एक राजाकी सन्तान नहीं थीं। उसने स्वप्न में देखांक मधुमूदन नामक एक यति है और उनकी सेवासे प्र अबस्य होगा। तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता लगाना प्रारम्भ किया । कहते है कि उस समय मध्सुदन जीएक नदो के किनारे ऑर्मिक अन्दर समाधिस्थ थे। राजा खोजते-खोजते वहां पहुँचा। स्वप्न के रूप से मिलतं-जुलते एक तेज पूर्ण महात्मा नमाधिस्थ दीख पहे। राजा ने उन्हें पहचान लिया। वहाँ राजाने एक मन्दिर बनवा दिया। कहा जाता है कि इस घटनए के तीन वर्ष बाद मधुसूदनजी की समाधि टूटी। इससे उनकी योग सिन्टि का पतालगताहै। किन्तुवें इतने विरक्त थे कि समाधि खुलने पर उस स्थान को और राजा प्रदत्त मन्दिर और योग को छोड कर तीर्थाटन के लिए चल दिये। मधु-सूदन के विद्यागुरु अर्द्धतिसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार माधव सरस्वती थे। इनके रचे हुए निम्नलिवित ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है

१ सिद्धान्तविन्यु—यह शङ्करावार्य कृत दशरुकोकी की व्याक्या है। उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावली नामक निवन्य लिखा है।

२ सक्षेप कारीरक व्याख्या—यह गर्वज्ञात्ममुनि कृत 'सक्षेप कारीरक' की टीका है।

३, अद्वैतिसिद्धि—यह अटैत सिद्धान्तका अति उच्च कोटिकाग्रन्थ है।

४. अद्वैतरन्त रक्षण-इसमें द्वैतवाद का खण्डन करते दूए अद्वैतवाद की स्थापना की गयो है ।

५ बेदान्तकल्पलतिका—यहभी वेदान्त ग्रन्थ ही है।

६ गुढार्यदीपिका—यह श्रीमद्भगवद्गीता की विस्तृत टीका है। इसे गीना की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते है।

७, प्रस्थानभेद---एसमें सब जास्त्री का सामजस्य

४९२ सस्यदेश-सस्यसम्बद्धाः

करके उनका अद्रैत में तात्पर्य दिखलाया गया है। यह निबन्ध सक्षिप्त होने पर भी अद्भुत प्रतिमा का द्योतक है।

८ महिम्मस्तोत्र की टीका—इसमें सुप्रसिख महिम्म-स्तोत्र के प्रत्येक कलोक का शिव और विष्णु के पक्ष में असख्यार्थ किया गया है। इससे उनके असाधारण विद्या कौशल का पता लगता है।

९. भक्ति रसायन—यह भक्ति सम्बन्धी लक्षण ब्रन्य है। अर्द्वतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वे उक्क कोटि के कृष्णभक्त पे, यह इस रचना से सिद्ध है।

मनुकार — काल्युन सुन्छ त्तीया को इस बत का अनुग्ठान होता है। उस दिन महिलाएँ उपयान करके मुख्क वृक्षपर गीरी दूनन करती हैं और उनसे अपनं सीभाग्य सन्तान, देशक के निवारण को प्रायंगा करती हैं। समया बाह्यणियों को बुलाकर उन्हें पूण, सुगन्धित इव्य, वस्त्र तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थ देकर उनका सम्मान क्या आता है। इसके आपरण से सुस्तास्थ्य तथा सोन्ध्यं की उपलब्धि होनी है। अविष्योत्तर पुराण (१६१-१९६) में इसे प्रथक तथीया नाम से मन्योधित किया गया है।

इस मध्य त्याया नाम सं मनाधित भव्यो वा गण है। मध्यक्षेत्र — अनुसार मध्यक्षेत्र (जीव मध्यक्षेत्र ) अनुसार मध्यक्षेत्र (जीव मध्यक्षेत्र अनुसार मध्यक्षेत्र (जीव मध्यक्षेत्र अनुसार मध्यक्षेत्र (शिक्यक्षेत्र के स्वान) तथा पूर्व में मुझ-प्यनुना के अक्क्रम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है। बास्तव में यह मध्यक्षेत्र अवार्यवर्त का मध्य भाग है। 'मध्यदंश' अब्द विकि सहिताओं में नहीं मिलना है। परम्तु ऐतरंग्द बाह्मण में समकी सलक मिलती हैं। इसमें कुर, पद्धार्श अस्त तम दो वर्गनर देश के कोंग बतने वे। आगे चक्कर अनितम दो वर्गनर देश के कोंग बतने वे। आगे चक्कर अनितम दो वर्गने रोग कोंग के तों बतने वे। अगो चक्कर अनितम दो वर्गने के स्थल प्रयाग के स्थल स्थलिय है। स्थलिय के अनुसार मध्यक्षेत्र परिचन में स्कृत (पानेवर) ते के विस्तर वे अनुसार मध्यक्षेत्र परिचन में स्कृत (पानेवर) ते कि विस्तर वे पानेवर्ति अगल (राज-महरू की पहार्तियों) तक विस्तर वे पाने

मध्य-माम्ब बैणाव सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक गण्य अथवा मध्याचार्य थे। जो दक्षिण कर्णाटक के उदीपी नामक स्थान में उत्पर्त हुए थे। इन्होंने तेरद्वी अवाब्दी के प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की। बाल्यावस्था में ही ये संन्यासी हो गये तथा प्रथम शाङ्करणत की वीशा सहण की। बेदान्त सम्बन्धी बन्यों के अतिनिक स्वोत्ते दिया । अन्तिम प्रन्य (भागवत पुराम ) इनके धार्मिक जीवन पर छा गया । प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पहले ही ये शाक्कर मत से अलग हो गये । और अगनता देतवादी सिद्धान्त स्थायित किया जयानताया भागवत पुराण पर आधृत था। इनके अनेक अनुयायी उद्गट विद्धान् हो गये हैं। इनका चार्मिक विद्धान्त रामान व से बहत कुछ मिख्या-

जलता है किन्तु दर्शन स्पष्टतः दैतवादी है। वे बडी तीक्ष्णता से जीव एवं ईश्वर का भेद करते है और इस प्रकार झकर से विषण स्वामी को छोडकर अन्य वेदान्तियो की अपेक्षा अत्यन्त दर खडे हो जाते है। ईव्यरवाद के सिवा इनका सिद्धान्त बहुत कुछ भागवत सम्प्रदाय के समान है। इनके धर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की मक्तिपणं उपासना है जैसा कि भागवत की शिक्षा है। किन्तू राधा का नाम इस सम्प्रदाय में नहीं लिया जाता है। यहाँ सभी अवतारी का आदर है। माध्व सम्प्रदाय में शिव के साथ पाँच मुख्य देवताओं (पञ्चायतन ) की पूजा भी मान्य है। आचार्य मध्य के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा अनुख्यान हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ इन्होंने रचे जिनमें मरूप है-गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय, दशोपनिषदों पर भाष्य, तन्त्रसार सम्रह आदि । सन्वतन्त्रमसम्बद्धन-अप्यय दीक्षित कृत यह ग्रन्थ शैवमत विषयक है। इसमें मध्व सिद्धान्त का लण्डन किया गया है।

सस्तभाष्य--हे॰ 'मध्य'।

करविकाय — मध्यावार्य के एक प्रशिष्य श्री नारायण ने आवार्य की मृत्यु के पदवात् दो सस्कृत बन्द 'मिणसञ्चारी' एव 'मध्यविवय' फिलो । इनमे दो अवतारो का सिद्धान्त भलो-सीति स्थापिन हुआ है । प्रवस ग्रन्थ के अनुनार शेक्ट्रर मणियान् नायक (महाभारत में विज्ति) विद्योव देव के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुनार मध्यावार्य वासुदव के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुनार मध्यावार्य वासुदव

सम्बन्धस्थास—-गठनावार्षं द्वारा स्वापित सह सम्प्रदाय भाग-वत पुराण पर बागृत होने वाला पहला सम्प्रदाय है। इसते स्वापाना तरहती चाताव्यी के प्रारम्भिक दशको से हुई। सम्ब की मृत्यु के ५० वर्ष बाद जयतीर्थ इस सम्प्रदाय के प्रमुख लाजार्थ हुए। इनके भाष्य, जो मन्न के सम्बो पर ग्वे सर्थ है, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ है। चौबहबी शताव्यी के उत्तरार्थ में विक्युपुरी नायक मान्य संन्यासी ने भागवत के भक्ति विषयक सुन्यर स्थलों को जुनकर 'श्राकिरत्नाक्लो' नामक ग्रन्थ लिखा। यह भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ट-परिचय देता है। लोगिय कृष्णदास ने इसका बंगला में अनुवाद किया है।

एक प्रवर्षी माण्य सम्य देखरपुरी ने वंतन्यदेव को इस संअदाय में दीलित किया । इस नये नेता (वेतन्य) ने माण्य मत का अपनी दिवाण की यात्रा में अच्छा अचार किया (१५०९-११)। उन्होंने माध्यो को अपनी शिक्षा एव भित्रपूर्ण गीतों से औरसाहित किया । इन्होंने उक्त सम्प्रदाय में सर्वयंत्रम संकीतन एक नया । इन्होंने किया । वित्यदेव को दिविण यादा के कुछ ही दिनों वाद कमा में माण्य में प्रवर्ण माण्य में प्रवर्ण माण्य माण्य माण्य स्वाप्त के कुछ ही दिनों वाद कमा भाषा में गीत रचना आरा हुई। कमा वायक माण्य में प्रवर्ण ये पुरन्दरराह। प्रविद्ध माण्य विद्यान विश्व वादा के अवेत प्रवर्ण विश्व वादा के अवेत प्रवर्ण विश्व वादा के अपने साम्य विश्व वादा के प्रवर्ण विश्व वादा के प्रवर्ण विश्व वादा की स्वर्ण वादा के प्रवर्ण विश्व वादा की स्वर्ण वादा की स्वर्ण वादा के प्रवर्ण विश्व वादा विश्व वादा की स्वर्ण वादा के प्रवर्ण की साम्य विश्व वादा के प्रवर्ण की साम्य जीत की प्रवर्ण वादा में प्रवृत्त होते हैं।

अठारबी शताब्दी में कृष्णमिक विषयक गीत व स्तुनियों की रबना कर्ने हैं मिन्यप्यास एव मध्यसाम ने ती। इसी समय बिदानान्द नामक विद्वान् प्रसिद्ध करूनड वर्ष्य हिंदिर्भिक्त स्तायन के रबिद्यान्त्री का स्वष्ट बर्णन कर्न्यड कार्य्य-वय हिंदिरुवासार में हुवा है। मध्यमत के अनेक सस्कृत व्यव्यों का अनुवाद कर्नाडों में हुवा। मामक सन्यासी शहूर के दवानामी सन्यासियों में हुवा। मामक सन्यासी शङ्कर के दवानामी सन्यासियों में ही परिमणित है। स्वयं मध्य एव उनके मुख्य शिख्य तीर्थ (दसानामियों में में एक) ग्रासा के वे। परवर्ती अनेक माध्य 'पुरी' एव 'भारती' शासाओं के नदस्य हुए।

मध्वसिद्धान्तसार—मध्वाचार्य के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने माध्व मत का वर्णन 'पदार्थसम्रह' नामक ग्रन्थ मे किया है। 'पदार्थसम्रह' के ऊपर उन्होंने 'मध्व सिद्धान्त सार' नामक ब्याख्या भी लिखी।

मनभाऊ सम्प्रवाय-दे॰ 'दत्त सम्प्रदाय'।

सनबाज महामुनि—भी बैष्णव मध्यदाय क एक आवार्य । इनका अन्य नाम राज्यजामानुमृति वा। स्थिति काळ १४२७-१५०० दि० के मध्य या। ये श्री बेष्णवो की दिखणी शाखा 'तेङ्कुळ' के नेता थे । वेदान्तदेषिक के पस्त्रात इन्होंने श्रीरङ्गुस्य वेद्यान्तदिष्ठा प्रचलित रही। इन्होंने भोरङ्गुस्य वेद्यान्तदिष्ठा प्रचलित रही। इन्होंने भाष्य विद्वानापूर्ण तथा बहु युक्त है। मन्निरस्कारन्त गुरुका—संत चरनदास (वरनदासी पन्य के प्रवर्शक) हारा विर्तिषत एक खन्य समिवरस्थकरल गु-फा है। इसमें उनके आमोपदेशों का सम्रह है। क्ष्मच्या—साथ्य दर्शन के निवास्तानुस्थार प्रकृति से महत्त् अथवा बृद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निरुवय करने वाली शक्ति) की उत्पत्ति होती है। इस तत्त्व से अहङ्कार को उत्पत्ति होती है। फिर अहङ्कार से मनस् की उत्पत्ति होती है। यह सुक्स अंग व्यक्ति की समस्त्र भेप शक्ति देता है स्था बृद्धि को बस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्त किये नाम की जुनना देता है। यह बृद्धि हारा निर्मात विचारों का पालन कर्मेन्द्रयों हारा कराता है। वैशेषिक दर्शन के बनुतार नवश्र्यों में मनद् नवां इय्य है। इसके हारा सारमा आनेन्द्रयों हारा अराता हो। वेशेषिक दर्शन के बनुतार नवश्र्यों में मनद् नवां इय्य है। इसके हारा सारमा आनेन्द्रयों हारा प्राप्त जान के सम्पर्क में आता है। पाञ्चरान के ज्युलिखानन में प्रसृत्न नो मनद् तन्य कहा

मनता — गर्भित के अनेक रूपों में में मनमा नामक देवी की पूजा बंगान्त्र में बहुत प्रचलित हैं। हनकी प्रश्ना के गीत भी पर्योत्त मंड्या में प्रचेत हैं, जिनकी प्रश्नाम निहिन्दक नाम 'मनतामंगल' हैं। ये सर्पों को माना मानी जाती हैं और इनकी पूजा में मर्पों का उपद्रष्ट शानत रहता हैं।

भननावत — ज्येष्ठ गुक्क की हरन नक्षत्र यक्त नक्ष्मी अपवा विना हरन नत्यत्र के भी दशमी की स्नृही के वृक्ष की शाला पर मनगा देवी का पूजन करना चाहिए। हमाहि ( चनुवर्ष विल्तामणि, प्रयस २२१) के अनुसार मनमा देवी की पूजा आषाढ़ कृष्ण पंचमी को होनी चाहिए। मनमा व्यावण कृष्ण एकादभी को भी पूजी आती है। देखिए, मनमा देवी तथा मनमा मनल की क्या के लिए ए० सी० केन की 'बगाली आषा तथा माहित्य' (पु० २५७-२७६) गामक गरसक।

समासी—काठक सहिता (३०१) तथा शतपथ श्राह्मण (१.१,४,१६) में मनु को स्वी को मनावी कहा गया है। सतीचा पद्मक—स्वामी श्रद्धानवार्थ विर्नेत एक उपरेशा-स्क कपुष्त रचना। हसके पाँच शाहूं निवकीट छन्दों में सामिक और आध्यात्मिक उपरेश दिये गये हैं।

मम्—मनुको बैविक सहिताओ (ऋ०१८०,१६;८६३, १,१०,१००,५) आदि, अब्बे०१४७,४१, तीसि०स० १५,१,३;७,५,१५,३,६,७,१,३,३,२,१,५४,१०,५,६,६, ६,१,का०म०८१५, अतपय ब्राह्मण११,४,१४ जै० उ० ब्रा० ३१५,२ आदि ) में ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव था जो मानव जाति के पिता तवा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पच प्रदर्शक स्वीकृत हैं। वैदिककालीन कप्प्लावन की कथा के नायक मनु ही हैं (काठ० स० ११.२)।

सनु को विवस्तान् (ऋ० ८ ५२,१) या वैवस्ता (अ० वे० ८ १०,२४), विवस्तन्त (सूर्य) का पृत्र, वार्ताण (त्रवर्षा का वराल) एव सार्वाण (ऋ० वे० ८ ५१,१) (वदरण का वसन) कहते हैं। प्रथम नाम पोराणक है, जबकि दुसरे नाम ऐतिहासिक है। सार्वण को खुद्दिग पुर्वशुकों का राजा नहते हैं, किन्तु यह मान्यता तम्बेहुक हैं है। पराणों में मन को मान्य आविक का यह तथा प्रशंक

पुराणों में मनुको मानव जाति का गुरु तथा प्रत्येक मन्यन्तर में स्थित कहा गया है। वे जाति के कर्त्तव्यो (धर्म) के क्राता है।

भगवद्गीता (१०६) भी मनुश्रो का उल्लेख करती करती है। मनु नामक अनेक उल्लेख के प्रतित होता है कि यह नाम न होकर उपाधि है। मनु शब्द का मूल मनु धापु (मनन करना) से भी यहीं प्रतीत होता है। संघा-तिथ, जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, मनु को उस व्यक्ति की उपाधि कहते हैं, जिसका नाम प्रजापति हैं। वे धर्म के प्रकृत रूप के जाता थे एव मानव जाति को उसकी शिक्षा हेते थे। इस प्रकार यह विदित होता है कि मनु एक उपाधि है।

मनुर्येषत 'मानव धर्मशास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र में आदिस व मुख्य धर्म मानं आता है। प्राचीन बर्ग्यों में बहुति मानव धर्मशास्त्र के अवदराण आये हैं वे मुत्र क्या में हैं और प्रचलित मनुस्मृति के स्लोको से नहीं मिलते। वह सुद्रमुख्य 'मानव धर्मशास्त्र' अभी तक देवने में नहीं आया। वर्तमान मनुस्मृति को उल्ही मृल हुनो के आधार पर लिखी हुई कारिका मान सकते हैं। वर्तमान सभी स्मृतियों में यह प्रधान समझो जाती है। वे० 'मनुस्मृति'। मनु का बौतसूत्र—मनुर्यित भानव श्रीतमुत्र विवोध प्रसिद्ध हैं। इसके वर्ष्याववयों में प्रचन अध्याय के प्रसिद्ध हैं। इसके वर्ष्याववयों में प्रचन अध्याय के प्रसिद्ध में अपन अध्याय के प्रसिद्ध में अपन अध्याय के प्रसिद्ध स्त्र तो चेत्र में मान्य स्त्र तो चेत्र में मान्य स्त्र तो स्त्र में प्रसिद्ध स्त्र तो स्त्र में प्रसिद्ध स्त्र स्त्र में प्रसिद्ध ता स्त्र स्त्र स्त्र से प्रमुख, व्यव में प्रस्तु का स्त्र में प्रस्तु ता स्त्र में प्रस्तु ता स्त्र में प्रस्तु स्त्र में प्रस्तु ता स्त्र से प्रस्तु से स्त्र मान्य स्त्र से प्रस्तु से स्त्र स्त्र से प्रस्तु से स्त्र स्त्र से प्रस्तु से स्त्र स्त्र से प्रस्ति से प्रस्तु से स्त्र स्त्र से प्रस्तु से स्त्र स्त्र से प्रस्तु से स्त्र स्त्र से प्रस्तु से स्त्र से स्त्र से स्त्र स्त्र से स्त्र स्त्र से स्त्र स्त्र से से प्रस्तु से स्त्र से स्त्र स्त्र से स्त्र से स्त्र स्त्र से स्त्र स्त्र से साय स्त्र है।

मनुस्कृति --स्मृतियों में यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक मान्य है । इसमें समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र सभी का समावेश है । अतः सामाजिक व्यवस्था का यह आधारभूत ग्रन्थ है। परम्परा के अनुसार इसके रचयिता मनु थे, जो आदि व्यवस्थापक माने जाते हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिन है कि यह एक काल में तथा एक व्यक्ति के द्वारा प्रणीत हुई। इतना कहा जा सकता है कि मानव परम्परा में धर्मशास्त्र का प्रणयन हुआ । मनु के प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (१ ८०,१६; १ ११४,२,२ ३३,१३) में पाये जाते हैं। वे मानव जाति के पितामाने गये हैं। एक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि वे मनुके पैतृक मार्गसे च्युत न हो (मा न पथः पित्र्यान्मा-नवादिध दूरं नैष्ट परावत: । ऋग्वेद ८ ३०,३)। एक दूसरी वैदिक परम्पराके अनुसार मनुप्रथम यज्ञकर्ताथे (ऋष्वेद १०६३,७) तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों के अनु-सार मनु का कथन भेषज है-- 'यद्रै किश्च मनुरवदत्तदभे-षजम्'। तै० सं० २-२-१०-२--- मनुबै यत्कि श्वावदत्तभेग-जम् भेषजतायै ।' ताण्डय बाह्यण (२३,१६,१७) और शत-पथ बाह्मण में मनु और जलप्लावन की कथा पायी जाती है। निरुक्त (अ०३) में मनुको स्मृतिकार के रूप में स्मरण किया गया है। महाभारत स्वायम्भव मनु (शान्ति २१ १२)। प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) और कही केवल मनुका उल्लेख करता है। गौतम, आपस्तम्ब तथा वसिष्ठ धर्मसूत्रों में मनुको प्रमाणरूप में उद्धृत किया गया है। अन्यत्र महाभारत (शान्ति, ५७ ४३) में कहा गया है कि बद्धाने एक लक्ष इलोको का धर्मशास्त्र बनाया। इसमे प्रतिपादिस धर्मौ का प्रवर्तन स्वायम्भूव मनु ने किया । इन पर आधारित शास्त्रो का प्रवर्तन उद्याना और बृहस्पति ने किया । नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग में कथन है कि मनुने एक लक्ष क्लोक, एक सहस्र अस्सी अध्याय और चौबीस प्रकरणों में धर्मशास्त्र की रचना की। मनु ने इसको नारद को दिया, जिन्होने इसे बारह सहस्र क्लोको में संवित्त किया। नारद ने इसको मार्कण्डेय को दिया, जिल्होने इसका आकार आठ हजार क्लोकों तक सीमित किया। मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भागव को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इसे चार सहस्त्र क्लोको में निबद्ध किया। सभवत मनुका प्रायः यही वर्तमान रूप है। काशी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याजवल्बय) के अनुसार शुङ्गकाल (द्वितीय शती ई॰ पू॰) में सुमति भार्यव ने मनु-स्मृति का वर्तमान सरकरण प्रस्तुत किया। इसमें बारह अध्याय और दो सहस्र छः सो चौरानबे क्लोक है।

मनु के धर्मशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि मनु के विरोध में लिखी गयो स्मृति मान्य नहीं हो सकती। मनु ने इस धर्मशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप-स्थित किया है। प्रवनतः इसकी रचनाकर उन्होने बैदिक विचारों की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक ऐसे समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें प्रजातीय और व्यक्तिगत विवाद स्युनतम हो और व्यक्ति का अधिकतम विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्य समाज की स्थापना हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनु ने समाजको वर्ण (मनुष्य की प्रकृति) और आश्रम (संस्कृति) के आधार पर सगठित किया। वर्ण विभिन्न जातियो और वर्गों का समन्वयथा। मनुके अनुसार चार वर्णथे, कोई पञ्चम वर्णनही था। प्रत्येक वर्णके उत्कर्ष और अपकर्षके मार्गखुले थे। व्यक्तिगत जीवन चार आश्रमो मे विभक्त था जिनमें होता हुआ मनुष्य चार पुरु-षार्थो - भर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मशास्त्रियों ने

मानुस्तृत क महस्य का दलकर अनक धमशास्त्रया न इस पर व्यावस्थाएँ जिल्मी, विजनमें मेथातिथि, गोविन्दराक और कुल्लुक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त गरायण, राषवानन्द, नन्दन और रामचन्द्र की टीकाएँ भी उल्लेख-नीय हैं। मनु पर बसहुग्न और उदयानर के उद्वरण भी पाप जाते हैं। समुत्र भीजंदन और भागूरि ने भी मनु पर टीकामें किसी।

मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियों भी मनु के नाम से प्रचित्र यो। याजवल्य स्मृति के भाष्यकार विश्वक्य और विकानोक्बर, स्मृतिवान्त्रिका, राराजरमाधवीय आदि यथ्य बृद्धमनु के अनेक ववन उद्धृत करते है। इसीप्रकार बृहस्मनु के बचन मिताक्षरा तथा अन्य प्रन्थों में पाये आते हैं।

मनोरस्तृतीया—चैन घुनल तृतीया को बीम भूजाधारिणी गौरी का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का जनुष्ठात होना चाहिए। वती को वन्त्रधावन करने के किए विदिवत वृत्ती की शालाजों (जन्तू, अपामार्ग, लिदर) का ही उपयोग करना चाहिए। वारीर पर उद्धर्तन करने के लिए निश्चित प्रलेप जयवा यक्तकर्दम (केसरक्ष्यन)

ही प्रमुक्त करना चाहिए। उसी प्रकार कुछ निश्चित पुष्प जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नैवेद्य भी, जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, प्रयुक्त किये जाने चाहिए। वृत के अन्त में आचार्य को शस्यादान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चार बालक तथा बारह कन्याओ को भोजन और दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए। इस आचरण से वती के सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। मनोरचहाबकी-इस वत में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उप-वास, तदन्तर द्वादशो को हरि का पूजन-हवनपूर्वक मनोरथ-पूर्ति की उनसे प्रार्थना की जाती है। वर्ष को चार-चार महीने के तीन भागो में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न-भिन्न पुरुषो, भूपो नैवेद्यादिको का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमास दक्षिणादी जाती है। व्रत के अन्त में विष्णु की मुवर्णप्रतिमा बनवाकर वान में दे वी जाती है। बारह बाह्मणो को सुन्दर भोजन कराया जाता है तथा कलकों का दान किया जाता है।

मनोरचिद्वितीया — इस प्रत में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दिन में वासुदेव का पूजन किया ज्यता है। द्वितीया के चन्द्रमा को अर्थ्य देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूर्व आहार करने का विधान है।

मनोरसकािन्त —एक वर्ष तक प्रत्येक संक्रान्ति के विन गृड सिंहत अकपूर्ण कक्षत्र तथा वस्त्र किसी सद्गृहस्य को वान में देना चाहिए। इसके देवना मूर्य है। इस आचरण के बती मभस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है तथा पायमुक्त होकर सीधा मुर्यक्रीक चला जाता है।

समोरचपूर्णिमा — यह बत कार्तिक पूर्णिमा को प्रान्न होता है। वर्ष भर प्रति पूर्णिमा को उत्य होते हुए चरहमा का प्रवन्त पाना नक विश्व से आहार किया जाता है। प्राष्ट्रित कारक का एक वृत्त बनाकर चरहमा का पूत्रक किया जाता है। कार्तिक मास में पूर्ण चरहमा कि पूत्रक किया जाता है। कार्तिक मास में पूर्ण चरहमा कि हितका अथवा रोहिणों का, सार्गशीर्थ मास में मूर्नीकरा तथा आर्क्षा नस्ताक का तथा अथ्य सारों में इसी प्रकार का होना चाहिए। किन्तु काल्युन, शावकत चर्या मासर से कम से कम एक नत्तव अवया तीनों का एकाियक मेरू होना चाहिए। उत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। उत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। वत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। वत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। वत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। इत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। इत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। इत के अपना में कुछ आसनों का ना कुनुता-वाहिए। इत के अपना में कुछ असनों का ना कुनुता-वाहिए। इत के अपना में कुछ असनों का ना कुनुता-वाहिए। इत के अपना में कुछ असनों का ना महिए। इत तो तो से प्रयास और सुचनुता से प्रयास करता है। स्वास करता है।

४९६ मगोरबसर्गण-मन्बारबच्छी

मनोरक्सपंच — जतपब बा० (१८,९८) में यह उस पर्वत का नाम है, जिसपर आकर मनू की नाव छहरी थी। महाभारत में इसका नाम 'नीवन्यन' है। अपर्यवेद में 'नाव प्रश्नेवन' (१९३९.८) का उल्लेख हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह शब्द मनोरवसपंग की और ही सकेत करता है। परन्तु अधिकाश विदान इस विवार से सहस्त

सन्न-विदिक्त सहिताओं में भागक के विचारों की उपज, कहना, अन्य, स्त्रुपिक की मण्य कहा नया है। ब्राह्मणों में क्ष्मियों के गय या पदम्य कपनों को मण्य कहा नया है। साध्याणों में क्ष्मियों के गय या पदम्य कपनों को मण्य कहा गती हो। साध्याण्य किसी में विदिक्त मूक अववार जातीय निकल्पों को मण्य कहा हो, जो चहन, साम और पद्मुप्त कहाजा है। पे वेदों के ब्राह्मण, आग्यक और उपनिवद्ध मार्स से जिस हैं। किसी देवता के प्रति मार्मरत सुख्य प्रार्थना को भी मण्य कहते हैं, यवा, जैव सम्प्रदाय का मण्य नम्म सिवायों और माण्यत सम्प्रदाय का मण्य नम्म सिवायों और माण्यत सम्प्रदाय का नम्म स्ववदेत बामुदेवायां। आक्त और तानिक सम्प्रदायों में अनेक सुदल और हत्यास्त्र वाचानों, सम्प्रक्षणों और अलरो का प्रयोग होता है। उन्हें भी मण्य कहते हैं और विद्यास किया जाता है कि उनसे महान् वानिक्रों आवर कियों हो हो।

सनकरकी.— परम्परागत मान्यता है कि कृषि, छन्द, देवता और विनियोग के बिना जाने वेदमन्त्रों का पढ़ना या पढ़ाना रोषप्रद है। किन छन्द को किन कृषि ने प्रकट किया, बहु मन्त्र कित छन्द को है, जर्यान् वह कैते पढ़ा जायगा, उस मन्त्र कित छन्द को देवा जायगा, उस मन्त्र में किम देवताविषयक वर्णन है और उस मन्द का प्रयोग किन काम में होता है, इन बातों को विना जाने जो मन्त्रों का प्रयोग करते है वे 'मन्त्रकरकी' कहुलाते हैं।

सन्त्रहरूत— न्हरवेद (९११४,२) तथा बाह्यणो (ऐतरेय ६१,१;पद्म० १३३,२४; तैति० आ०४१) में सन्त्र कृत् ऋषियोधक शब्द हैं। जिन ऋषियो को वेदों का साक्षारकार हुआ या उनको सन्त्रकृत कहते हैं।

कन्त्रकोश---शाक्त साहित्य से सम्बन्धित यह अठारहयी शताब्दी के उत्तरार्घकी रचना है।

मन्त्रगुर---साम्प्रदायिक देवसन्त्रों का प्रवम उपदेश करने वाला सन्त्रगुरु कहा जाता है। आज भारत में सन्त्रगुर का जो प्रचार है वह तान्त्रिकों के प्राचान्य काळ में प्रच- िलत हुबा था। शायद बङ्गाली तान्त्रिकों ने ही इस प्रवा का प्रथम प्रवार किया। उनकी देखा (देखी) भारत के नामा स्थानो तथा नाना सम्प्रदायों में इस प्रकार मन्त्रगर की प्रया चळ पडी होगी।

सन्त्रवाह्यमः— सामवेदीय छठें ब्राह्मण का नाम मन्त्रवाह्मण है। इसमें दम प्रमादक हैं। गृह्म यज्ञकर्म के प्रायः सभी मन्त्र इस चन्य में संगृहीत हैं। इसे उपनिषद्वाह्मण संहितोगित्तपद ब्राह्मण वा छान्द्रीयाबाह्मण भी कहते हैं। इसमें सामवेद पढनेवालों की रोचकता के लिए सम्प्रदाय-प्रवर्तक व्यवियों की कथा लिखी गयों हैं। इसी ब्राह्मण के आठवें से लेकर दसवें प्रगाठक तक के अंश का नाम

मन्त्रमहोबि — महोधर ने १६४६ वि० सं० में 'मन्त्र महोबि' नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक लिखी जो शानः तथा गैंव दोनों सम्प्रदायों में मान्य है।

सन्त्रराज ( तर्रोसह हत )—नर्रोसह मम्प्रदाय का साम्य-दायिक मन्त्र, वो अनुब्दुप छन्द में है, 'मन्त्रराज' कहलाता है । इसकी रचना नृसिंह द्वारा हुई थी तथा इसके साथ और भी चार लघु मन्त्र है।

मन्त्रराजतन्त्र— 'आगमतत्त्व विलास' मे उद्धृत तन्त्रों की तालिका में 'मन्त्रराजतन्त्र' को उल्लेख हआ है।

सन्त्रार्थंसञ्जरी — यह राधवेन्द्र स्वामी कृत मत्रहवी शताब्दी का एक प्रन्य हैं। इसमें मन्त्रों की अर्थ-पद्धति का निरूपण किया गया है।

**मन्त्रिका उपनिषद्**---यह परवर्ती उपनिषद् है।

मन्यों — वैदिक सहिताओं में सोमरस एवं सक्तु का योल मध्यों कहा गया है। इसका उपयोग यात्रों में होता था। मन्यारक्टी — माग युक्त परिक्र के इस द्रत का अनुष्टात होता है। गंवमी को वर्ती अत्यन्त लग्नु आहार करता है। वस्त्री को उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है। अपले दिन वह मन्दार तुवा ( अकं-आक का युक्त ) पर केसर लगाता है तथा ताम्यात्र में काले दिलों से अप्टक कम्म बनाता है। वस्तनन्दर मन्दार कुमुसों से प्रति दिवा की ओर अवस्पत्र होता हुना सूर्य का मिश्र-निम्न नामों से पूजन करता है। एवं मध्य में हिर भगवान् की कल्पना करते हुए पूजन करता है। एक वर्ष तक प्रति कृत्य पूजन करता है एवं मध्य में हिर भगवान् की कल्पना करते हुए पूजन करता है। एक वर्ष तक स्त्र होता हुना सुक्त करता है। एक वर्ष तक अति सुक्त करता है। यह वर्ष तक अति सुक्त करता है। यह अपन करता है। यह वर्ष तक अति सुक्त करता है। यह करता है। यह करता है। यह वर्ष तक अति सुक्त करता है। यह करता है। यह करता है। यह वर्ष तक अति सुक्त करता है। यह करता है। यह वर्ष तक अति सुक्त करता है। यह सुक्त करता है। यह सुक्त करता है। यह सुक्त है। यह सुक्त करता है। यह सुक्त सुक्त

दिया बाता है। स्वर्ग के पीच कृशों में से एक मन्दार भी है। अपन हैं गरिष्णात, सत्तान, कल्पकृत तथा हरिचत्वा। मन्दार सक्सी—मांग शुक्त समत्ती को इस बत का अनुष्कात होता है। प्रकामी की हलका आहार किया जाता है। अधिम दिन शाहुगर्ग को मन्दार के बाट पृष्ण मिलमर्थे जाते हैं। इसके देवता सूर्य है। वोच किया पूर्वोक्त वत के ही ममान होती है।

मन्बन्तर-सृष्टि की आयु के माप के लिए हिन्दू मान्यता में

मयूर—गातनी बाताब्दी के पूर्वार्थ में उदाय एक किंव जो महाराज हुर्पवर्धन के रावकित बाण के विषयिते थे। महाराज हुर्पवर्धन संस्कृत काव्य का अनुठा ग्रन्थ में। यह अवश्वरा छन्य एवं गोडीय रीति में रचा गया है। एक परिपक्ष किंव के रचना होने के नाम ही यह पूर्व देवता के तक्कांजीन देखन्य का पूर्वार्थना दिव्यर्जन कराता है। कहा जाता है कि मयुग किंव को कुच्छ रोग हो गया था। अगुप्त वह काब्य साहित्यिक और पार्मिक रोगों इस्टियों में महत्यवुष्ट है।

म्पूर भट्ट--तान्त्रिक बीद्ध धर्म के अवसान ने बङ्गाल तथा उड़ीसा के हिन्दू धर्म पर पर्यात प्रभाव डाला । बौद्ध त्रिरत्न--बुद्ध, धर्म एव संघ-से एक तथे हिन्दू देवता की कल्पना हुई, जिसका साम धर्म पड़ा । धर्म ठाकुर की भक्ति दुर-दूर तक फैली । इस नये देवता सम्बन्धी एक महत्व-पूर्ण साहित्य की जलांति प्रातिमक्त वंगला में हुई । इस सम्प्रवाध ये मानकिया 'कृष्य गृंधां' (रामाई पण्डित इत—११ वी जताक्वी) एवं लाउनेन नामक मैन (बंगाल) के राजा का लात आता है, जिसने धर्म की पूजा की और जिसके बीरतापूर्ण कार्यों की प्रसिद्ध—गाया प्रारम्भ हुई । इन कलाओं के आधार पर 'धर्ममङ्गुष्ट' आर्था नामों से बसला की मञ्जूष्ट काष्ट्रम मानक का प्रारम्भ दुआ, जो १२ वी बताबसी से लिखी जाने लगी। मगल काब्य के सबसे प्रथम केसक मध्य पट्ट गान जाते हैं।

सराका स्वरूत — महाराष्ट्र देश के वेश्यव भागवत उपनाम से जाने जाते हैं, किन्तु यह जात नहीं है कि भागवत उपना का व्यवहार ग्रवी कब आरंभ हुबा। श्रीदृत्वी शावाब्दी में भागवत धर्म का प्रचलन यार्ं अधिक विस्तृत हो गया। यहाँ का तस्कालीन समस्त लोक साहित्य स्वानीय भाषा (सराठों) में हैं। जतएब महाराष्ट्र के भागवतों और तिमल तथा कनक भागवतों में चडा अन्तर हैं। यहाँ मिक्त लाया कनक भागवतों में चडा अन्तर हैं। यहाँ मिक्त लाया कनक भागवतों में चडा अन्तर हैं। यहाँ मिक्त नाया कनक भागवतों में चडा अन्तर हैं। यहाँ मिक्त पारा के अनुसार इनका उच्लेख मक्ताल में हुआ। एक परम्परा के अनुसार इनका उच्लेख मक्ताल में

आमोदयर ने भगवद्गीता पर आधारित पराठी कविता में १०,००० पर्यों का एक प्रत्य किला जिसे जीरवर में १०,००० पर्यों का एक प्रत्य किला जिसे जीरवर में १०,००० पर्यों का एक प्रत्य होंग साधना का भी उपरेश देता है। जेवक अपने को मोरव्यनामी शिष्य परपरा के मति निवृत्तिमास का जिप्प बतलाते है। जोत्वर ने २० अभंगों के एक संबद्ध हैं(हरिपाट) की भी रचना की। वे मराठी पदा में रचित अद्वैत वैवदर्शन की कृति अमृतानुत्रव' के भी लेवक है। इस प्रकार सत जातेवर मागवत होने के साथ शिव तथा विष्णु की भक्ति करने सामवत होने के साथ शिव तथा विष्णु की भक्ति करने वाले तथा विष्णु की भक्ति करने वाले तथा विष्णु की भक्ति करने वाले तथा वृद्धानार्य के भी शामिक कल्यायी थे।

ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामरेव का आना है। परम्परानुसार दोनों कम से कम एक बार सिके थे। भक्त मार कार सिके थे। भक्त मार के अनुसार नामदेव ज्ञानित्वर के जिल्ला थे। किन्तु रामकुष्ण भण्डारकर दानों के समयों में २०० वर्ष का अन्तर बताजाते हैं। नामरेव के कुछ पदों का 'गृह बस्य साहव' में उद्धरण यह प्रस्त कर नराते हैं के स्कृत मराज रेश तथा परण्याव में समान आदर था।

29-2691

इनके पदों में इसलाम का प्रभाव भी परिलक्षित है। मुक्दासपुर जिले (पंजाव ) में धुमन नामक स्थान पर नामदेव के नाम पर एक मन्दिर मिमित है।

तीमरे प्रसिद्ध मराजा भक्तगायक विलोजन थे। ये नामदेव के समकालीन थे। उनके बाद मराजा मकों में एकनाय (मृत्यु काल १६०८ ई०) का नाम बाता है, वो देवन में रहने थे। ये बातिवाद के विरोधी थे। इन्होंने भागवत पूराण का मराजी पद्य में अनुवाद किया, जिसे एकनायी भागवत के कहते है। इनके २६ अमङ्गों का 'इरिसाठ' नामक संबह तथा चतु स्कोकी आगवत भी प्रसिद्ध है। संत तुकाराम (१६०८-४९ ई०) ज्यापारी वे एवं विठीजा (पढरीनाय) के मक्त थे। इनके अमङ्ग बही आपड़ा बही आपड़ा है।

महारामा नारायण (११०८-८९ ई०), विनका परवर्ती नाम समर्थ रामदास हो गया था, किवा के क्षेत्र में साहि-रिक्त रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से महाराज विवाबी पर १६५० ई० के पश्चात् हकता वडा प्रभाव था। इनका 'दासदीच' सन्य धार्मिक की अपेका वार्चित्त कथिक हैं। इनके नाम पर जाज भी एक सर्व्याय 'रामदासी' प्रचलित हैं। इनके अनुयायी साम्यदायिक सिक्कु धारण करते हैं तथा वजना एक रहस्याय मन्त्र रखते हैं। सतारा के समीप सज्जनगढ इनका मुख्य केन्द्र है। बड़ी रामदासीजी को समिष, रामबन्द्रजी का मन्दिर वचा रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदामी सध्यदाय का सठे हैं।

खठाव्हवी बाताब्दी के बारम्भ में बीधर नामक एक पंडित किंव वहे ही प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मराठों में रामा-यण एवं महाभारत की कथाएं रायबद्ध की। इनका प्रभाव सीथे थामिक नहीं है, किन्तु इनके कथानको का स्वरूप धार्मिक है। इसी शाताब्दी में पीछे महोपति हुए। इनके द्वारा नको तथा सायुको को जीवनियां किस्सी गई। इनके द्वारा के लीजामृत, भक्तिज्ञया एव कथासारा-मृत। मराठी भाषाभाषी भागवती द्वारा इस प्रकार सर्व-वित्रित मिक साव्योजन का गठन हुआ। भागवतपुराण के सिवा इनका बारा साहित्य भाराठों में है। इनके देवता विदुळनाय या विठोवा हैं। विठोवा विष्णु का मराठी नाम है। इसके केन्द्र है पण्डरपुर, आजन्ति, एवं हेड़ । किन्नु सारे सहाराष्ट्र देश में इनके छोटे-मोट मिटर विवर हुए हैं। विदुळ की अनेक पोलायों ( वाक्तियों )— ल्ल्याबाई (विवयणी), राया, सर्यमामा तथा क्ल्योकी प्रतिपार्थ कल्ल-अलग गन्दिरों में इनकी बराव्य में स्थापित हैं (सभी एक साथ एक मन्दिर में नहीं है। पर पराज्य में ला पर पर मन्दिर में नहीं है। इन मन्दिरों में महादेव, गणपित तथा पूर्व की स्थापना भी हुई है। क्ल्यों को वेदों मानते हुए इन पौचों देवों की पूजा होती है। इन मन्ते ने जातिवाद का समर्थन नहीं किया, किर भी महाराष्ट्र के मानवत मन्दिरों में कोई जातिस्मुत प्रवेश नहीं करता रहा है।

भरिषकत्वां — वैन शुन्क समंग्री को इस बत का अनुष्ठान होता है। इसमें मूर्य का पूजन किया जाता है। ब्राह्मणे को निममित्र करके १०० कालों निम्में निममितिष्ठित मन्त्र 'जोम सम्मोक्काय स्वाहा' बोजते हुए उन्हें साने को वी जाती हैं। इसमें बती को अपने प्रिय व्यक्तियों का विश्वोह महत्व नहीं करना पहता। राम तथा सीता एव नल तथा समक्ती में भी इस बत को किया था।

भवत — ऋष्येद में मकतो की स्तुति सम्बन्धी कुल ६३ ऋषाएँ (पीचवें मण्डल में ११ + पहले में ११ तया शेष संहिता में ११ = २३) हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ऋषाओं में उनका उल्लेख अन्य देवों के माय हुआ हैं, विशेषकर इन्द्र के साथ। इनका इन्द्र के साथ सामीप्य वृष्युद्ध के साथ सहायक के रूप में हुआ है। ऋष्येत्य सामग्री के अनुसार महत्तों का निम्मिलिनित वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है

वे विष्युत् के कट्ट्रास से उन्तरम्न होते हैं, आकाश के पृत्र हैं, मायन हैं, पृष्ठ हैं, मार्ट मार्ट मार्ट हैं, मार्ट मार्ट हैं, सम्मी एक अवस्था व मन के हैं, गोरसी से पिनट करा से सम्मित्त करा हैं, विदान स्थान व समकते हैं तथा मर्प की बमक रसते हैं, विदान को अपने मुट्टो में रसते हैं और विदान को साथ धारण करते हैं, स्वात कार बार के साथ साथ करते हैं, जिनके हारा वे तारों मर्ट आकाश मंदिर पूर्व प्राच्य के लिए सोची को साथ साथ के लिए बोता हो हो हो हो हो हैं, विदान करते हैं, हो कि से साथ साथ के लिए बोता है, बक्कों की भाँठि की झारत है, वस्त पश्चों के से प्रयाद है, बिचलों, अभी तथा तृकात से पहारों को भी हिला सेते हैं, कुटावा बोते हैं, आकाश का घर चुहते हैं, प्रस्ता बोते हैं, अकाश का घर चुहते हैं, मुकाश बोते हैं, कुटावा बोते हैं, आकाश का घर चुहते हैं, प्रस्ता बोते हैं, अवस्ता के से से हैं के कर सेते हैं, अवसा का का घर चुहते हैं,

बावकों से साथ अन्यकार की सृष्टि करते हैं, वे पृथ्वी को मीरण कर देते हैं, गर्द हुए कुओं को दुहुते हैं, आफाश के गायक हैं, जो इन्ह की शर्मित उत्पन्न करते हैं तथा अपने बंधी-वादन द्वारा पर्यक्षों को स्वच्छ कर देते हैं, अहि तथा शम्बर के मारने में इन्ह की सहायता करते हैं तथा सभी आकाणीय विजयों में इन्ह का साथ देते हैं (१६० ३.४%, ३-४, १.१०० आदि)। सब सन्दर्भों को ओहने मे अतीत होता हैं कि महत्त् इन्ह के साथी है तथा आकाश के मोडा है। वे बचने कम्बो पर भाके, पेरों में पदवाण, छाती पर सुनहरे आभूवण, रखों पर शानदार बन्दुएं, हायों में विच् तृत्वा सिर पर सुनहरे मुकुट बारण करते हैं।

उपर्युक्त बिवरण में स्पन्ट है कि महत् झझावात के देवता है। उनके स्वभाव का विद्युत, विद्युत-गर्जन, आधी तथा वर्षा के रूप में वर्णन किया गया है। अन्धड-तुफान में अनेक बार बिजर्ली चमक्ती है, अनेकानेक बार गर्जन होता है. आघी चलती है तथा वर्षा की झड़ी लगी रहती है। इस प्रकार के वर्णनार्थ बहुबचन का प्रयोग आवश्यक है । बुत्र के मारने में मरुत् ही इन्द्र के सहायक थे। यह आश्चर्य है कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर जाकर इंद्रमण्डल में अपने मित्र एवं सहायक हैंहे, क्योंकि रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरुत रुद्रिय कहलाते है। मरुत्वत-चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस यत का अनुष्ठान होता है। पष्ठी को उपवास किया जाता है। ऋतुओं का सप्तसी को पूजन किया जाता है। बती घिसे हुए चन्दन से मात पंक्तियाँ तथा प्रति पक्ति में सात मण्डल बनाता है। प्रथम पंक्ति मे बहु सात नाम एक ज्योति से सप्त ज्योति तक लिखता है। प्रति पक्ति में इसी प्रकार भिन्न-भिन्न नाम लिखे जाते है । उनचास दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। घृत से होम तथा एक वर्ष तक बाह्मणों को भोजन कराने का इसमें विधान है। बत के अन्त में गौ तथा बस्त्रो का दान विहित है। यह त्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, पुत्र, बिद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता है। कहा जाता है, मरुदगण सात अथवा ४९ है। दे० ऋष्वेद, ५५२.१७, तैलिरीय संहिता २ ११.१ 'सप्त गणा वै मस्त' ।

मक्क -- बीरशैंव सम्प्रदाय की सचालन व्यवस्था पर्यास महत्वपूर्ण है। इसके पाँच आदि मठ है। इसमें बौधा स्थान उज्जिनि, बेल्लारी सीमा (मैस्टर) के मठ का है। इसके प्रथम महन्त भरूल थे। इनका नीरशैव परम्परा में अति उच्च और संमानित स्थान है।

बक्काराध्य — अवन्तिकापुरी के सिद्धेश्वर लिङ्ग से, जो भगवान शिव का बामदेव रूप है, महास्मा मस्लाराध्य प्रकट हुए थे। कहते हैं कि व अवन्ती के गाजा के साथ मतभेद हो जाने वे बस्लारी (कर्नाटक) जिले के एक गांव में जाकर बस गये थे। देल 'मकल'।

मरैकानसम्बन्ध — अरुलनन्दी के शिष्य मरै क्वानसम्बन्ध थे। ये शृद्र वर्ण मे उत्पन्न हुए थ ! इन्होने 'शैव समयनेक्ट' नामक ग्रन्थ की रचना की। ये १३वी रचाव्दी में महास क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे।

पर्कटामण्या अस्तित — अव आन्यों के अनुसार मिन्न दो प्रकार की है। प्रथम मार्जेश्यल अस्तित और सुनारे करें - ट्रास्थ्य अस्ति । प्रथम मार्जेश्यल अस्तित और सुनारे करें - ट्रास्थ्य अस्ति । प्रथम अस्ति वह हूँ वही जीवारमा की व्या देवता की कुपा के भरोसे पर निर्भर होती है, जैसे कि मार्जाशिय पुतवतक अस्त्राय होता है, वतक उसकी मां उसे मुँह में नहीं पकटती, अस्ति हु क्या निराध्य दाता है। स्वत निर्मिक्व रहने वांले ऐसे प्राण की इस अस्ति को असम कहा गया है (स अस्ति अभ्यमा) । इस्ते प्रकार की असम कहा गया है (स अस्ति अभ्यमा) । इस्ते प्रकार की अस्ति की वीवारमा स्वय भी अवन-पुत्र कर हुए ईस्वर प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी लाभ कर सकता है। ईसे वानर या मर्कटीशयू अपनी मों को कमकर पक्ते हुता है और साव साव साहारा उसे दंते हुए उष्ट- करी-करता इसी ही स्वरा सा सहारा उसे दंते हुए उष्ट- करी-करता इसी ही स्वरा सा सहारा उसे दंते हुए उष्ट-

उक्त दांनां प्रकारों में द्वितीय-मर्कटासम्ब-भिक्त में आस्ता स्वत कार्याणे होता है, मर्चेट, होता है, ब्रव्बिक प्रथम-मार्जीरास्थक-भिक्त में आस्ता स्वय अकर्षण्य-होता है, वह तूर्ण रूप से दक्का पर निभंर रहता है। इस प्रकार यह हेव है, जबकि मर्कटास्थक भिक्त केर्ट है। परन्तु कई भिक्त सम्प्रदारों (यदा श्रीवेण्णवों में मार्जी-रास्थक भिक्त हो शेट्ट भानी जाती है, जिससे भक्त अपने जीवन को भगवान् पर पूर्णत छोड़ देता है। इस मध्य-दायों में मर्कटास्थक भिक्त को छोटी मानते हैं, जिससे भक्त भगवान् पर जाया ही भरोसा रस्ता है और साथ अनुनार 'पूर्ण प्रयात्त' ही भरिक्त को उत्तम गोर्ट है।

**मर्वाना**—गुरुनानक के एक शिष्य का नाम, जो गुरुजी

५०० वसमासक्ष्य-म

की सेवा में रहकर साथ-साथ घूमता था और जब वै अपने पदो को गाते थे तब वह सितार बजाता था।

मलमासकृत्य — मलमास के कृत्य अन्तर्वर्ती मास (पहले के उत्तरार्ध और दूसरें के पूर्वार्ध) में करने चाहिए। उसके मध्य निविद्ध कृत्यों के लिए देखिए 'अधिमास'।

सम्बन्धात--- निर्मुण भिक्त शाक्षा के एक रामभक्त कवि एवं सत । उनका जीवन-काल से ० १६३२९,७३९ वि० माना जाता है। इन्होंने रामभक्ति विषयक अनेक पद्यो और भजतों की रचना की। मलुक्बास ने एक अलग पन्य भी चलाया। यो कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा मलूकदासी कहलायी, तो अधिक युक्तियुक्त होगा। इनका साधनास्थल या गुल्मही प्रयाग के समीप कहा मानिकपर से है।

मलकवासी--दे॰ 'मलकदास'।

मस्त्रुविकाी— मार्गशीर्य शुक्त द्वावशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। यसुना के तर, गोवर्डन यहाड और आण्डीर बट-कुत के गांव गोपाल कुष्ण ब्वाल बालों, जो सब पहलवान थे, के साथ कुरती लड़ते वे। इसी प्रसम में उक्त निर्मित को समस्त्र मरलों ने सर्वप्रसम पृत्रुविका को समस्त्र मरलों ने सर्वप्रसम पृत्रुविका निर्मा के समस्त्र मरलों ने सर्वप्रसम कृष्ण की पूका तथा सम्मान विचा था। एक वर्ष नक प्रति द्वावशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए। इसे अरण्य-अरावी या अञ्चनदावशी में कहा गया जब कि कमस्त्र बराव बालों तथा मरलों ने एक-दूनरे को अपने विविध सारा प्रार्थ 'भावाये थे। इस ब्रत के परिणामस्वक्रम सुस्वारस्य, राक्ति, समृद्धितथा अन्त में विक्णुलोक की प्राप्ति होती हैं।

मस्लनाग--एक प्रसिद्ध प्राचीन नैयायिक । विक्रम की सातवी शताब्दी में कवि मुबन्धु ने मुप्रसिद्ध स्लेषकाच्य वासवदत्तम् में मस्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योत्कर इन चार नैयायिको का उस्लेख किया है ।

सक्तमाराष्य—दिविया भारत के एक शाकरवेदानती आचार्य। हनका जन्म कोटीश वश में हुआ या और इन्होंने अहेंने रात अमेदरत नामक दो प्रकरण सुन्य जिसे हैं इतनः जन्म सोन्वहुनी शताब्यों कं आराभ में हुआ था। इन्होंने 'अहेंदराल' के कार' (तत्वयीपन' नामक टीका लिखी है। सल्जनाराष्य ने डैतवादियों के मत का सण्यन करने के लिए हस यहन्य की 'चना की थी। मस्लनार्य---वीरशैव सम्प्रदाय के १८वी शताब्दी के आचार्य। इन्होने कन्नड भाषा में 'वीर शैवामृत' नामक ग्रन्य रचा।

सस्कारियक्क्षेत्रस्य — मार्गश्रीर्थ शुनक बच्छी को इस बत का अनुष्ठान होता है। मरूजिर की पत्नी म्हाज्या (क्यानिव, मदान्त्र्या का अपंदेश) हो। मरूजिर हे पूजन में हुत्वी का जूर्ण मुख्य पदार्थ है जो महाराष्ट्र मे अण्डारा के नाम से प्रसिद्ध है। मरूजिर का पूजन या तो प्रति रिचनार या सानिवार अपना पट्छी को होना चाहित्। पुजनविधि बहाएक प्राण, कोजकरण, के मरूजिरसाहाल्य से गुहीत है।

झिल्लकार्ष्म् न—दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्यंत पर स्थित शकरजी का प्रसिद्ध मन्दिर । द्वादश ज्योतिलिंगों में इसकी गणना है। बोरकीबार्या श्रीपति तणिकताराध्य की उदान मस्लिकार्जुन लिङ्ग से ही मानी आसी है। इनका महा-स्थ जिबपराण, वातक सन्, ४११२ में बणित है।

सिन्सनार्षु न अक्रम — काशी में अगवान विश्वाराध्य का वीर शैवस्वाना 'जुनाबाडी' (बांका) कर्क नाम में प्रसिद्ध है। इस मठ के मिल्कनार्षुन जाड़म नामक शिव-योगी को काशीराज अवनन्ददेव ने विक्रम स० ६३१ में प्रवोधिनी एकाटबी के दिन भूमिदान विचा या। इस इत्य का ताम्रवासन कमनम पोने चौदह तो वर्षों का प्रताता उक्त सठ में सुरक्षित है। दे 'जुहुमबाडी'।

स्वक्रश्रोतसूत्र—सामवेद सम्बन्धी एक श्रोतसूत्र 'मशकश्रोत-सुत्र' नाम से विख्यात है।

क्षमान—एक प्रकार का स्वामतवालों प्रेत । प्रमान को अन्य गाम तोला है। यह बालको तया अविवाहितो का वसानुष्ट मृत आस्मा होता है। मसान का साधारण अर्थ द्यामा भूमि में भटकने बाला भ्रेत है। ये लोकविबदासानुगा मृत्या को होनि नहीं एड्डेयांत तथा इनकी दिव्यति अक्षायी होतों है। कुछ समय के बाद इनका जनमान्तर हो जाता है तथा ये नया जन्म के केते हैं। कहा जाता है, कभी-कभी ये दूसरे भूतों के समाज से निष्कासित हो जज्जाने व एकान्त प्रदेश में साकृ या जन्म बन्ध पणु के कम में प्रदक्ती फितरें हैं।

महत्—(१) साख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार महत् तस्य की उत्पत्ति होती है। जगत् रचना का यह बहुसूक्षम तस्व है जो विचार एव निर्णय करने वाले तस्य का निर्माण करता है। (२) संमान्य अववा विसाल के अये में महत् नर्नु-सकिंगित विसेषण हैं। पूँकिंग में यह महान्तुं और रवी-किंग में 'महती' होता है। कमेपार और बहुब्रीहि समास में यह 'महा' वक्कर उत्तरपद के साथ मिल जाता है। किंग्येय समस्त पदों में यह निक्दा या अनुभ अयं प्रकट करता है, यथा: महातेल (मिप्र), महाबाह्यण (महापात्र) महासाब (नरमान), महाराच (मृत्युमार्ग), महातेल (पृर), महायात्रा (मृत्यु), महासंबैद (यभ), महाशंल

"शंखें तैले तथा मासे वैद्ये ज्योतिषि के द्विजे। यात्रायां पथि निद्राया महच्छक्दो न दीयते।।"

महत्तमबत— आह शुक्क प्रतिपदा को इस वत का अनुष्ठान होता हैं। यह तिर्विषत हैं। भगवान् विश्व की कटाओं में मण्डित तथा पक्का मृत्वपुक्त मुख्यं-रज्व की प्रतिमा का करुश में रत्कार पूजन किया जाता है। गया-मृत में स्नान कराकर पुज्यादि जडाते हुए १६ फल अथवान् की सेवा में अर्गित किए जाते हैं। यत के अन्त में भी का वान किया जाता है। इसके आवरण ते बतो दोर्घायु नया राज्य ग्राम करता है।

सहस्विज -- महस्विज बार प्रधान पुरोहितो का सामूहिक नाम है। विशिष्ट यजों मे होता, उदगाता, अध्वर्यु तथा बद्या मिलकर महस्विज कहलाते हैं।

महर्षि — वेदमन्त्रों के प्रकटकर्ताया विधि निर्वारक ऋषि कहे जाते हैं। किसी महान् ऋषि को महर्षि कहते हैं। दे० 'महाबाह्मण'।

सहा उपनिषद् —एक पन्यतीं मशित बैध्यव उपनिषद् । इसमें कियत है कि नारायण (विष्णु) ही शास्त्रत बता है. उन्हीं से साक्ष्य वर्णित पत्रीस तत्व उत्पन्न हुए है, शिव तथा बहुता उनके मानस पुत्र तथा आधितदेवता है। बैध्यव उपनिषदों में यह सर्वामानी मानी जाती है।

महाकार्तिको — कार्तिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा और वृह-स्पति यदि कृषिका नक्षत्र में हो तब महा विधि महाकार्तिको कही जाती है। चन्द्र रोहिणी में भी हो सकता है। इस दिन सोमबार का योग इस पर्व को बहुत श्रेष्ठ बना देता हैं।

म**हाकाल (शिव)**— शिव के अनेक रूपो में से एक प्रलयंकर रूप। इस स्वरूप में शिव मुण्डों की माला पहनते हैं। हमक्षान में क्षवासन पर बैठते है और वितासस्म लगाते हैं। काफ को नष्ट कर बो स्वयं मृत्यु को जीवने वाले (मृत्युञ्जव) हैं उनको महाकाछ कहा गया है। हनका प्रसिद्ध मन्दिर 'महाकाछ निकेतन' उज्जयिनी में है और ये द्वादश ज्योतिर्किशों में गिन जाते हैं।

सहाकाली—काक मतानुमार दम महादेवियो में से प्रथम महाकाली है। इनके शक्तिमान अधीष्टर महाकाल कद्र हैं। सहाकोलकानविनिषय—दसवीं शताब्दी के पूर्वीर्ध का एक तान्त्रिक यन्त्र

महाकौशीतकि — कौशीति का नाम शाह्वापन बाह्यण में अनेक बार आया है। इसीलिए बाह्यापन बाह्यण के आच्य-कार ने इसे 'कौशीतिक बाह्याप' कहा है। इसी भाष्य में अनेक स्थानों पर 'महाकौशीतिक ब्राह्मण' नाम भी बागा है।

महाकतु (यज्ञकतु)—भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याज्ञिक कार्यो में अश्वमेष यज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कृत्य है। इसकी गणना महाकतु या यज्ञकतु नाम से होती है।

महागणपति—गाणपत्य सम्प्रदाय के छ उपसम्प्रदायों में प्रथम 'महागणपति' है।

महागणाधिपति सम्प्रदाय---गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उप-सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपामक उन्हें महाब्रह्मा या ऋष्टा मानते हैं । प्रलय के बाद महागणपति ही रह जाते है और आरम्भ में वे ही फिर से सुष्टि करते हैं ।

महाचलुर्यों — भाद शुक्ल पश की चलुर्थी यदि रविवार या भीमदार को पड़े तो वह महाचलुर्थी कहलाती है। उस दिन गणेश जी की पूजा करने से कामनाओं की सिद्धि होती है।

हारा है?

सहाजें जो — जैंगों पूर्णिया को यूहस्पति और जन्द्रमा यदि जिया
तवाज से एक साज यह जाये तो बहु सहाजें ने स्कृतवाति हैं।

सहाजायत्वात्यों — जब पूर्व शुक्त पक्ष को साममी को दूसरी

राशिय र पहुँचता है, तो बहु तिर्थि 'सहाज्या साममी'

कहलाती है। उस दिन स्नाम, जप, होम तथा देवताओ

को पूजा करने से करीशे गुना पुण्य मिलता है। यदि

उसी दिन सुन्ध से प्रतिकास को दूष्य या ची से स्नाम कराया

जाय तो मनुष्य मूर्यंजोक प्राप्त कर लेता है। यदि उस

दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है।

हस्हायों की — अंक्ष भास की पूर्णिया को प्रेणेटन तक्तत है।

इस्थाति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र में हो तथा दूर्यं

रोहिणा नक्षत्र में हो तो वह तिथि महाज्येष्ठी कहजाती है। इस दिन दान, जप करने से महान् पुण्यों की प्राप्ति होती है।

महातन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रों की सूची में यह भी एक तन्त्र है।

महासवोबतानि — अनेक छोटे-छोटे विधि-विधानो का इसी शीर्षक में यत्र-तत्र वर्णन किया जा चुका है। इसलिए यहाँ पृथक परिगणन नहीं किया जा रहा है।

महान्तिया— पाय अथवा जेंद्र मास की तृतीया को 'महा-तृतीया' कहते हैं। इसकी मौरी देवता है। मनुष्य इस वित्त उनके वरणों में गुड़-भेनु आरित करे तथा दस्ये गुड़ त साथे। इस आवन्ण से उसे अत्यन्त करूपण तथा आनन्द तो प्राप्त होता ही हैं, साथ ही मरणोपरान्त वह गौरी कोक प्राप्त करता है। [गुट-पेनु के विस्तृत वर्णन के किए देवियं सस्यगुराण, ८४]।

महासमा (महासमन) — दर्शनशास्त्र मे इस शस्त्र का प्रयोग सर्वातिवायी तथा ऐकान्तिक आत्मा अथवा विश्वास्मा के लिए होता है। किसी सन्त अथवा महापुरुष के लिए आदरार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है।

महाबान---महादान संख्या में दस या मोलह है । इनमें स्वर्ण-दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके पश्चात् भूमि, आवास, ग्राम-कर के दान आदि का क्रमशः स्थान है। स्वर्णदान सबसे मुल्यवान होने से उत्तम माना गया है। इसके अन्तर्गत 'तुलादान' अथवा 'तुलापुरुषदान' है । सर्वी- : धिक दान देने बाला तुला के पहले पलडे पर बैठकर दूसरे पल डेपर समान भार कास्वर्णरस्तकर उसे बाह्यणों को दान करता था। बारहवी शताब्दी में कश्लीज के एक राजा ने इस प्रकार का तुलादान एक सौबार तथा १४वी शताब्दी के आ रंभ में मिथिला के एक मन्त्री ने एक बार किया था। चीनी यात्री ह्वेनसाम हर्षवर्धन शीलादित्य के प्रत्येक पाँचवे वर्ष किये जाने वाले प्रयाग के महादान का वर्णन करता है। यज्ञोपबीत के अवसर पर या महा-यज्ञों के अवसर पर घनिक पुरुष स्वर्ण निर्मित गौ, कमल के फुल, आभूवण, भूमि आदि यज्ञान्त में ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। आज भी महादानों का देश में अभाव नहीं है। सभी वडे तीयों में सत्र चलते हैं अहाँ नित्य ब्राह्मणो, सन्यासियो एवं पंगु, खुंज व्यक्तियो की मोजन

दिया जाता है। ग्राम-ग्राम में प्रत्येक हिन्दू परिवार में ऐसे बाह्यणभोज नाना अवसरो पर कराये जाते हैं।

प्रषम शताब्दी के उपवदात्त के मुहाभिलेख से ज्ञान है कि वह एक लाज सहाराणों को प्रतिवर्ष र लाख मो, ६६ धाम, बिहार-भूमि, तालाव आदि दान करता था। सैकड़ों राजाजों ने असंख्य ब्राह्मणों का वर्षों तक और कमी कभी जाजीवन पालन-पोषण किया। आज मी मठों, देवालगों में क्यों के अचीन बेदस्व अयदा देवस्थान की करहीन भूमि पढ़ी है, जिससे उनके स्वामी मठाधीश लोग बढ़े धनवानों में गिने आते हैं।

महादेव (शिव) -- त्रिमृति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक-प्रिय देवता है। गाँवो में इन्हें महादेव कहते है और प्रमुख देवता के रूप में उनका पूजन एक गांल पत्थर के (अर्ध्य-पात्र) के बीच में होता है। उनके पवित्र वाहन 'नन्दी' की मृति (जो धर्म की प्रतीक है) भी सम्मुख निर्मित होती है। उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योंकि वे सोम, (स + उमा = सोम), पार्वती से सयुक्त माने जाते हैं। उनके प्रति कोई पशु-बलि नहीं होती है। बिल्व पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त उनकी अर्चा करते हैं। ग्रीष्म काल में उनके ऊपर तीन पैरों वाली एक टिखटी के सहारे मिट्टी के पात्र की स्थापना करते है जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे बूंद-बूंद कर समस्त दिन मृति पर जल पड़ा करता है। वर्षान होने पर कभी कभी ग्रामवासी महादेव को जलपात्र में निमन्न कर देते है। ऐसा विश्वास है कि शिव को जल में निमन्न करने से वर्षा होती है।

सहावेच सरस्वती—स्वयंत्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्ध। इन्होंने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरण प्रत्य लिखा। इस पर इन्होंने अर्देतीचन्ताकीस्तुम नाम की टीका भी फिखा। तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषा में लिखा। गया है। इनका स्थितिकाल १८वी शताब्धी था।

महिदियों (शिवपस्मी)—शिव की शांक्त का नाम। हजारो नाम व रूपों में ये विश्व को दीम करती है। प्रकृति तथा वसन्त ऋतु की आत्मा के रूप में दुर्गा तथा अनन्तता की मृति के रूप में काली गुजित महादेवी होती है।

सहस्रुवाबकी---भाद्रपद की श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वादशी इस नाम से विक्यात है। इस दिन उपवास तथा विष्णुका पूजन करनेसे अनन्त पृथ्योंकी उपलब्धि होती है। विष्णु बर्गोत्तर ( १.१६१.१-८ ) में किसा है कि यदि मात्रपद घुकर पक्ष की द्वादयी मुख्यार को पड़े और उस दिन अवण नक्षत्र हो तो वह अय्यन्त महुती (बड़ी से वड़ी) होती है। इसके विविश्त साठ अन्य मी पिवन महा-द्वादिक्यों हैं, जिन्हें जया, जबनती, उन्मीलिमी, बेञ्जूका, जिल्ह्या आदि कहा जाता है।

महानन्या नवसी—माथ युक्छ नवसी को महानन्या कहते हैं। यह तिषि वत है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। दुर्गी इसकी देवता है। वर्ष को बार-बार मार्गो के तीन भागों में बॉटकर प्रति भाग में भिक्ष-भिन्न प्रकार के पुष्प, बूप, नेवेच देवी जी को भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प, बूप, नेवेच देवी जी को भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग किये जता है। इससे मनुष्य की कामनाएँ पूरी होती हैं तथा उसे बहाजोक की प्राप्ति होती है। महानवसी—(१) यह दुर्गी-पुजा का उत्सव है। इसके लिए

हानबसी---(१) यह दुर्गा-पुजाका उत्सव है। इसके लिए देखिए कृत्यकल्पतरु (राजधर्म) पु० १९१-१९५ तथा राजनीतित्रकाण पु० ४३९-४४४।

(२) आदिवन शुक्त अथवा कार्तिक गुक्त अववा मार्ग-गीर्थ शुक्त तथा को यह वत आरम्भ होता ? । यह विभि वत है । दुर्गा इनकी देवता है। एक व्यंग्यंत्व इसका अनुष्ठान होता है। पृष्प. युप तथा विभिन्न स्नागो-पकरण समर्पित किसे जाते हैं। कुछ मासो से कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इससे वती देवीलोक को प्राप्त करता है।

महानाम — महानाम का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (११२,७, १२) में हुआ है, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम है।

महोता कुना के जाए का उच्चे वारायाण का नहां हा महोतारायणीयितवर् — वैणव नाहित्य (बामान्य) में सूनकी भी गणना होती है। ज्वाना-काल विव पुरु दूसरी बताव्यी है। इसमें यानुरेव को विषणु का एक स्वरूप कहा गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि उस समय भी कृष्ण किसी न किसी अर्थ में विष्णु के रूप माने वाले वे। यह उपनिषद कुष्ण यजुर्वेद की तैतिरीय शाखा की है।

ज्यानक्ष कृष्ण यज्यत का ताराय जास्ता का हा । महामिरष्ट—यज्ञ दक्षिणा का नृष्क, जो यजुर्वेद सहिता (तैत्तरीय संहिता १८.९.१, का॰ स॰ १५४,९; मैत्रा॰ सं॰ २.६,५) में राजसूय की दक्षिणा के रूप में उत्स्ति-स्तित हैं।

महानिर्वाणतन्त्र---बहु प्रचलित, प्रसिद्धः तन्त्रग्रन्थः । इसके रचयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्य भारती कहे जाते हैं और इस प्रकार इसका रचनाकाल १९वी शताब्दी है। कुछ विद्वान् भारती को इसका संकलनकार या टिप्पणी लेखक ही मानते हैं। इस प्रकार यह प्रन्य और प्राचीन हो सकता है। यह दो भागों में है, किन्सु इसका प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अनुदित है।

इसके प्रवम तथा द्वितीय क्रप्याय प्रास्ताविक है। तीसरे में ब्रह्म के प्यान-चिन्तन का क्योपक्यन है। वेच क्रप्याय ने क्वाचित पुजा अपितु चरित्र, परिताद तथा विस्वकं सम्बन्धी क्रियाओं का विवरण उपस्थित करते हैं। इनमें चक्रपुजा तथा पञ्चमकार-महिमा भी सम्मिनित है।

महानुमाब — इस पन्य को मानभाक सम्प्रदाय या दत्तात्रेय सम्पदाय भी कहते हैं। इसका वर्णन अन्यत्र दत्तात्रेय। सम्प्रदाय के रूप में हुआ है। दे॰ 'दत्तात्रेय-सम्प्रदाय'। महानुमाब पंच — मानभाक सम्प्रदाय का ही गुढ रूप महानु-

भाव पन्य है। दे॰ 'दत्ता॰ सम्प्रदाय'। सहायोग्यासीयत-प्रत्येक मान की पोणंमासी को इस बत का अनुष्ठान विहित है। एक वर्ष तक इसमें हिर का पूजन होता है। इस दिन छोटी बस्तु का भी दान महान् पूज्य प्रदान करता है।

सहाप्रकथ निकल्प — निर्मृणवादी संत साहित्य में इस्स्यान्य की गणना होती हैं। इसकी रचना १८वीं झताब्दी में सहात्मा बगजीवन दास डारा हुई, जो 'सतनाधी' सामुखे।

महासमाब---संस्कार पूर्वन देवता को अपित नैवेदा । बैष्णव लोग जगलायजी के भोग लगे हुए भात को महाप्रसाद कहते हैं। कही कही बिल-पशु के मांस को भी महाप्रसाद कहा गया है।

सहास्त्रण द्वावशी—विशाला नक्षत्र युक्त पीप कल्ण एकारची को इस बंद का प्रारम्भ होता है। विष्णु इसके देवता है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहित है। धरीर की विद्युक्त किए कत्तिपय मानों में कुछ बस्तुर्णे, प्रयुक्त की आनी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को कमशा इन बस्तुर्थों से से एक बस्तु दान में दी जाय, जैसे—ची, तिल, चावक। इस बत से बती की मरणोपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति होती है।

महाफलबन्त — एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्षतक वती को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक केवल एक वस्तु का निम्नोक्त क्रम से आहार करना चाहिए। क्रम यह है— दुश्य, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थनमक को छोड़कर, तिल, दुष्प, पुष्प, वनस्पति, बेल का फल, बाटा, बिना पकाया हुआ साथ पर्यापं, उपबास, दूध से उजाले हुए शर्करा निमित्र वावल, जो, गोमूल रापा जल बिसमें कुछ दुधारे हुए हों। इस समस्त दिनों में निविचत विधि-विधान का ही आचरण करना चाहिए। दत से एक दिन पूर्व तीन समस स्नान, उपबास, बैदिक मन्त्रो तथा गायशी मन्त्र का जप करना चाहिए। इस आचरण से विभिन्न प्रकार के पुष्प-वन्तल प्राप्त होते हैं और बसी सीधा सूर्यलीन आता है।

महाफल सम्मी—रिवबार को सममी तिथि तथा रेवती नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष भी कलियों से दुर्गा जी की पूजाकर कलियों को प्रमाद रूप में खा लेना चाहिए।

महाकारमुनी — काल्युन मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा और बहस्पति दोना यदि पूर्वीया उत्तरा फाल्युनी नलत्र में हों तब यह तिथि महाफाल्युनी कही जाती है। इसमे भगवान विष्णु की पूजा का विधान है।

महाफेरकारी तन्त्र— 'आगमतत्त्वविलास' मे उद्घृत तन्त्रीं की सूची में 'महाफेरकारी' भी एक तन्त्र है।

महाबलीपुरस्—पुदूर दिलिण भारत का एक तीयं। समुद्र के किनारे यह प्रसिद्ध स्थान है। ७ वी शतो में इसे सर्वेप्रसम् परक्ष्यराज नर्रासहस्यां ने बसाया था। यहाँ परचर काट- कर लंगूर के समान बस्दों का एक समुद्द बनाया गया है, इसी के मध्य शिव मन्दिर है। गणेश, विष्णु, वामन, बराह ब्रावि अन्यान्य देवताओं के भी मन्दिर और मृन्तियां है। ये मन्दिर परक्ष्य वज के नरेगो हारा बननाये गये से, ओ स्थापय को काम अपनी विशेषता के लिए क्यारान्य है। इन मिदरों को रच कहते हैं। सत्यय नामक युरिपिटर, भीम, अर्जुन, नकुल, सह्दन, गणेश तथा प्रेपकी के मंदिर वह प्रसिद्ध है। समुद्र के कल से प्रस्थातिक पर्यंत बाहुओं को काटकर बनाये गये ये मंदिर अपनी सुन्दरता और मनमोहकता के लिए विषव प्रपत्नि हैं।

महास्लेक्टबर—कॉकण देशस्य परिचमी चाट के गोकर्ण नामक तीर्षम्बान में महास्लेक्टबर का प्रसिद्ध मन्दिर हैं, को द्वावित्र बीली में काले लगन्य पत्थरों से निर्मित हैं। हससे 'जात्मा' नामक प्रसिद्ध लिक्क स्थापित है। हसके बारे में कहा जाता है कि बहान की सुनिट से कोशित हो जिब ने इसे उत्पन्न किया तथा बहुत दिनों तक हसे अपने कण्ड में पहुं रहा। यहाँ हुण्या गरी का उदगम होंगे से यह रमलेकिन्यल हो गया है। पहुंचे यहाँ बन्बई प्रदेश की दोस्मकालीन राक्यानी थी। यहाँ महाबकेश्वर रूप से अगवान्
राक्क्षर, अतिबकेश्वर रूप से अगवान् दिष्णु और कोठीव्यर रूप से अगवान् बह्या निवास करते हैं। यहाँ पीचनिदयों का उदगम है साविजी, हुण्या, बेष्या, ककुपती
(कोवना) और गायची। पास हो महाराती अहत्यावार्ष
का बनवाया व्यरंबदरमन्दिर है। क्रतीयं, चक्रतीयं, हंसतीयं, पियुन्ति तीयं, अरप्यतीयं, मकापकर्षतीयं आदि
अनेक तीयं स्वल है। प्रति वर्ष बहुत बडी संख्या में यहां
यात्री एकत होते हैं।

महास्वस्थाराण-चीरतीय आजायीं ने जो ग्रन्थ कन्नड में लिखे अपदा अनुवित किये, उनमें अधिकता पुराण ही हैं। महासम्ब पुराण अपदा महस्वस्वरित्र की रचना १४५० वि० के अगभग सिंगिराज ने कीयो इसके तेलुगुतवा तीमल अनुवाद भी प्राप्त होते हैं।

भहाबाह्यण----(१) बृहदारण्यक उपनिषद् (२१,१९,२२) में इसका उल्लेख हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण श्राह्मण ग्रन्थ है।

(२) महाबाह्मण 'महापात्र' त्राह्मणों को भी कहते हैं जो मृतक की शब्दा, वस्त्राभूषण तथा एकादशाह का भोजन ग्रहण करते हैं।

महाभडाष्टमी — गौष पृक्ल पक्ष की अष्टमी यदि बुधवार को पढ़े तो वह महामद्राष्टमी कहलाती है तथा अस्यन्त पुनीत मानी जाती है। जिब इमके देवता है।

महाभाषवत उपपुराण — कुछ विद्वानो द्वारा प्रसिद्ध उप-पुराणों में से एक महाभाषवत भी माना जाता है। वैष्णव इसको उपपुराण मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे लोग श्रीमद्भाषवत को महायुराण मानते हैं। दे० 'श्रीमद्भागवत'।

महाभादी — भाद्रपद मास की पूर्णिमासी की चन्द्रमा और बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र में यदि स्थित हो तद यह तिथि महाभाद्री कही जाती है। इस दिन धर्मकृत्य महान् पृथ्य प्रदान करते हैं।

**बहाभारत--पुराणो की बी**ली पर निर्मित सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतवण्ज कीरव और पाण्डमों का चरित्र जिल्ला गया है। इसकी रचना के तीन कम कहें जाते हैं: प्रथम कम में गुल भारत जाक्यान की रचना कुल्ला उपायन याग ने ८८०० वलोकों में की पी। इसका परित्रित दूसरा संस्करण भारत संद्विता नाम से बादरायण ब्यास ने २४००० दलोकों में अपने जिल्लाों की पदाने के जिए किया। अगेन जलकर जममेजय और बी-पायन के संबाद रूप का विस्तृत संकलन महाभारत नाम से एक जलब रुलोकों में सीति ने शोनक आदि व्हर्णकायों की मुनाते हुए संपादित स्था। हरिजंश खिल्मार्थ इसका परिशास्त्र माना जाता है।

जापुनिक जालोबक इस महासन्य को वेदव्यास और उनके विषय-प्रशिष्मा को रचना न मानकर बार के जनेक संसोधक-संपादक गीराणिक विदानों का संकलन या गंछहं, कहते हैं। उनके दिवार में आरत नामक महाकाश्य मुख्य-वैरगाया कप में था। कालान्तर में जनसाधारण के बर्म झान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्दू सम्बद्धमां के उत्यान का नर्णम उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता वर गयी। विदान इस महाकाय के मिश्रण या परिवर्ध-नात्मक तीन कालो पर एकसत है।

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना दमवी से पानवी अथवा चौथी शताब्दी ई० पू० के बीच। (व) इस महाकाव्य का वैग्णव आचार्यों द्वारा साध्य-

दायिक काव्य में परिवर्त्तन दूसरी शताब्दी ई० पू०।
(ग) महाभारत का वैज्ञाव ईव्वरवाद, धर्म, दर्शन,

(ग) महाभारत की विध्वन हेश्वरचाय, वस, दशन, राजनीति, विधि का विश्वकोश वन जाना ईसा की पहली तथा दूसरी शताब्दी।

प्रयम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयों पर दृष्टिपात करने से हम उसकी धार्मिक विधेषताओं को समझ सकते हैं, यदापि नये तथ्यों के के को उनसे बरुग करना बड़ा करिन्त हैं। उससे ईस्वरवास हैं, किन्तु देवी अवतार तथा आत्मा का सिजान्त नहीं हैं। तीन मुख्य देवता, इन्द्र, बह्मा, और आर्कन हैं। धर्म तथा काम बैस्ता के रूप में दृष्टिगोचर होने हैं। कुरूग भी हैं किन्तु मानव या देवता के रूप में गह निक्क्यपूर्वक नहीं कहा जा मकना है। महाभारत के समाज में जातिबाद का पूर्व अभाव है। निवयों को प्रयोग्त स्वाधीनता है। सावारण नियम के विश्वयों को प्रयोग्त स्वाधीनता है। सावारण नियम के विश्वयों को प्रयोग्त स्वाधीनता है। सावारण नियम के तस्य है, वो कहानी में बना रहा, यदापि स्वाभाविक रूप से यह बागे करूकर अबद्धणीय समझा जाने लगा। इस काल (प्रयम जवस्वा) की एक समस्या हुण्य के रूप से उत्पाना है, जिनका एक विरुद्ध वापुदेव था। हुछ् विद्वामों का विश्वास है कि आदि (प्रयम) भारत में कुष्ण केवल गृक मानव से तथा परवर्षी काल में हो उन्हें देवी रूप मिला। इसरों का मत है कि महागारत गृष्ण में सरा देवता रहे हैं।

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त है। इन पर्वो के जवास्तर भी एक सौ छोटे पर्व है जिस्हे पर्वाध्याय कहते है। पर्व निम्नांकित है.

१ ज्ञापियर्थ २. मनापर्थ ३ वनपर्थ ४ विराह्पर्थ ५ उद्योग पर्थ ६. सीस्म पर्व ७ होण पर्य ८ कर्ण पर्थ ९ शस्य पर्य १० सीस्मिक पर्थ ११ क्या पर्व १ शास्य पर्य १० सीस्म पर्थ ११ हानित ११ जान्त्रामन पर्य १४ जारुसीयंक पर्य १५ आक्रम-वास्तिक पर्य १६ कीशल पर्य १७ महाप्रास्थानिक पर्य और १८ क्यार्रिक्षण पर्य ।

महाभारत का बिल अवाबा परिणिष्ट पर्व हरिवंश उपपुराण के नाम से क्याव है जिसमें समावान कुछा के बंध का वर्णन है। इसो में विख्णुपर्व भी है और शिवस्वयाँ भी है और साब ही साख जदमुत भिवस्य पर्व भी है जो पर्वो-ध्याय में १० वां पर्व गिगा जाता है। विख्णु पर्व में अवदारों का वर्णन है और कुष्ण द्वारा कस के मारे जव की कमा है। इसमें जेनों के तीर्थंड्ड नीमाचा वा और स्टिनीम को कुष्ण यी जाति से मम्बद गिमाचा गया है। इसके भिवस्य वर्णन से आति से मम्बद गिमाचा गया है। इसके भिवस्य वर्णन से आति से मम्बद गिमाचा गया है। इसके भिवस्य वर्णन से आति से गम्बद गिमाचा गया है। इसके भिवस्य वर्णन से आति से गम्बद गिमाचा वर्णन की स्वस्था पूरी करते के लिए यह गिमाचा बढ़ा हो वाद में मिळाया गया। जैनियों का भी हरिखंश दुराण है जो इस हिम्बल से विकन्नुक निम्म हैं। इसने नीमिनाब की कथा मुख्य है और उसी के प्रसंग में आहुष्ण और उनके वरणा मुख्य है और उसी के प्रसंग में आहुष्ण और उनके वरणा मुख्य है और उसी है।

महाभाष्य --पाणिन मृति के अष्टाच्यायी नामक व्याकरण सन्य पर पतन्त्रकाल का महामाध्य उम काल की रचना है, जब शुद्रो द्वारा वैदिक वर्मका पुननद्वार हो रहा था। स्थाकरण सुन्ध होने के साथ-साथ यह ऐतिहासिक, राज

नीतिक, भौगोलिक एव दार्शनिक महत्त्व रस्रता है। रचना-काल बि० पू० १०० सं० के लगभग है। महाभूत--जिन तत्त्वो से सृष्टि (स्थूल) की रचना हुई है उन्हें 'महामृत' कहते हैं । पक्ष महाभृतों के सिद्धान्त की सास्य दर्शन भी मानता है एवं वहाँ इसके वो विभाजनों द्वारा उसका और भी सूक्ष्म विकास किया गया गया है। वे दो विभाजन हैं: (१) तम्मात्रा (सूब्मभूत ) तथा (२) महाभूत (स्थूल भूत)। दूसरे विभाग में पाँच महाभूत है—पृथ्वी, जल, तंज (अग्नि), बायु और आकास । सहामाधी---जब सूर्य श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मधा नक्षत्र का हो तो यह तिथि महामाधी कहलाती है। 'पृष्ठवार्थविन्तामणि' (३१३-३१४) के अनुसार जब शनि मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिंह राशि पर हो तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यह सोग महा-माचीकहा जाता है। इस पर्वपर प्रयाग में जिवेगी समम अथवा अन्य पवित्र नदियो तथा सरोवरो में प्रात काल माथ मास में स्नान करना समस्त महापापो का नाशक है।

तमिलनाहु में 'मल' वार्षिक मन्दिरोत्सव होता है तथा बारह बर्षों के बार 'महामल' मनामा जाता है। उस सम्म कुम्भकोषम् नामक स्थान में एक भारी मेला जनता है। जहाँ 'महामच' नामक त्ररोदर में स्नान किया जाता है। इस विशाल मेले की तुलना प्रमाग के कुम्भ से भी जा सकती है। दिला भारत में यह मेला 'ममभभ' नाम से मस्बिह है तथा उस तमम होता है कर पूर्ण चन्द्र मथा नलब का हो और बृहस्पति !सह राजि पर स्थित हो।

यह आएवर्यजनक बात ही कही जायगी कि मध्यकाल का कोई भी धर्मग्रन्य महास्वम् उत्सव तवा हुम्भ में के कि विषय में कुछ भी उन्लेख नही करता। इतना अवस्य ज्ञान है कि मम्राट् इच्छंद्रत प्रति पांच वर्षों के बाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में विश्वेणीसगम के पविचमवर्ती तट पर, नहीं आजकल भी मात्र में मेला लगता है, अपने राजकीय को ब्राह्मणों, निस्तृओं तथा निर्धनों में वितरित करता था।

सहायज्ञ--- आस्त्रों में प्राणिमात्र के हितकारी पृथ्वार्थ को यज्ञ कहा गया है। वर्म और यज्ञ वस्तुत कार्य और कारण रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरम के लिए वर्गशब्द का साधारण रूप से जौर यज्ञ चन्द का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।

यज्ञ और बहुएक एक ही अनुष्ठान हैं, फिर भी दोनों में किश्चिद् मेंस है। यज्ञ में फलक्रप आरामोन्नित के साथ अध्ये कर कर आरामोन्नित के साथ अध्ये कर कर कहा हो। अतः इसमें स्वार्थ एक अब्द है। पर महायज्ञ समिटिन्नियान होता है। अत इसमें स्वार्थ के साथ अगरकत्याण और आराम का क्याण निहित रहता है। निकाम कर्मका औदार्थ से इसका अधिक सम्बन्ध है। इसलिए महाँच भरदाज ने कहा है कि मुकीवलपूर्ण कर्म ही यज्ञ है और समिध्य सम्बन्ध से उसी को महाराज कहते हैं।

यक्त जीर महायज को परिभाषित करते हुए महार्षि बिगरा ने इस प्रकार कहा है व्यक्तिसायेस व्यक्ति प्रसंकार्ध को यज तथा सार्वभीम समिष्ट घर्मकार्ध को महायज कहते हैं। बस्दुद शास्त्रों में जीव स्वार्ध के चार भेट बताये गये हैं—स्वार्ध, परमार्थ, परोसकार और परमोपकार। तत्वज्ञों के जनुसार जीव का लीकिक मुल-साम्यन स्वार्थ हैं कोर पारलीकिक सुख के लिए कुत पृथ्यार्थ को परमार्थ कहते हैं। दुसरे जीवों के लीकिक सुख तायन एकत्र करने का कार्य परोपकार और अन्य जीवों के पारलीकिक कस्याग कराने के लिए किया गया प्रयस्त परमार्थकार कहलता हैं। स्वार्थ और परमार्थ यज्ञ से तथा परोपकार और परमोपकार महायज से मान्यज्ञ हैं। महायज प्राय निकास होता है और साथक के लिए प्रितायक होता हैं।

स्मृतियों में पश्चभुता दोषनाधार पश्च महायज्ञों का जो विधान किया गया है, वह व्यक्ति जीवन से सम्बद्ध है। उसका फर गोण हांता है। बस्तुत पश्चमहायम उसकी अधोशा उच्चतर स्तर रसता है। उसका प्रमुख कट्टाब्स फर जिस्सी उच्चतर स्तर रसता है। उसका प्रमुख कट्टाब्स फर जिस्सी उच्चतर स्तर प्रसान करना है। वे पश्चमहायम महायुक्त, बयरज, पितृयस, नृयस तथा भूतवज्ञ है। मनु के अनुमार कट्टाब्स करना की बहुस्सम, अप-बज्ज के ब्रारा नित्य पितरों को सन्नादि कर पार्य प्रसान की बहुस्सम, अप-बज्ज के ब्रारा नित्य पितरों को सन्नादि वान मृत्यक तथा अतिथियों की सेवा नृत्यक है। इन प्रमुख्य नित्य अवश्वमति विधिवत् अनुष्ठान करने हैं।

रहुने वाले का जीवन आर्थ है। अध्ययन और देवकर्म में प्रमुत्त रहुने वाला व्यक्ति तरावर विदर का बाराणकर्मी कर सहस्त है। देवध्य के किस्प्ताहित सूर्यणेक को जाती है जिससे वर्षों होती हैं, वर्षों से कम्म उत्पम्न होता हैं और अन्न से प्रशा का उद्मव होता है। जतएक मनुष्य को महाल, देवता, गितु, मृत और आदिषि सभी के प्रति निष्वाह होता चहिए, क्यांकि से सब गृहस्य से कुछन्त कुछ वाहते हैं। अत गृहस्य को चाहिए कि वह वेद-सार्थों के स्वाध्याय से महाल्या के हारा पितरों को, जन्म हारा मनुष्यों को और वालवैदवदेव द्वारा गण्यांका आदि भो हो ती सार्यों को और वालवैदवदेव द्वारा गण्यांका आदि भो हो ती से नी हो ती सार्यों को और वालवैदवदेव द्वारा गण्यांका आदि

इन पञ्च महायजों को नित्य करने वाला गृहस्य अपने सभी धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक कत्तव्यों को पूर्ण करता है एवं समस्त विश्व से अपनी एकात्मता का अनु-भव करता है।

महामोगी—व्यान, यांग और तरस्या—भारत की ये प्राचीन साधनाएँ मंत्री धार्मिक सम्प्रदायों को मान्य रही है। यिव इनके प्रतीक हैं, अत वे महायोगी माने जाते हैं। सिन्धु चाटा क प्राचीन सम्यतास्मारको में शिव को व्यान-योगी के रूप में मूर्त आकार प्राप्त हुआ है। उनका योगी कर बुद्ध सं वहुत कुछ मिलता-जुलता है। एकिकैप्टा गृहा में शिव के महायोगी क्या का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि बाह्मणों और सौदों की, जहाँ टक योग और ध्यान का सन्वन्य हैं, समान परम्पराएँ थी।

महार—हिन्दुओं के अस्पृदय वर्ग की एक जाति का, जो चर्मकार कहलाती है, महाराष्ट्र में अचित नाम । विद्ठल या विद्योग (बिच्यू) के प्रकार हिम्बत मस्पिर में महार कीयों का प्रदेश निषद्ध था। इस मस्पिर के ठीक सामने सडक की दूसरी ओर महार लोगों का मन्विर है, जिसे चोक्षा मेंका नामक एक महार अस्त ने बनवाया था। उसकी कविता आज भी सजीव है तथा उसके कुछ बाज अति सुन्दर है।

महाराजवत--शुक्त या कृष्ण पक्ष की चसुर्वशी आर्झा नक्षत्र को अधवा पूर्वीभाइपद तथा उत्तराभाइपद को आती हो तो वह भगवान् शिव को अत्यन्त आनन्दरायिनी हो जाती है। पूर्ववर्ती त्रयोदशी को संकल्प कर चतुर्दशी को

मुरिका, पञ्चगम्य, तदमन्तर शुद्ध जल हे स्ताम करना चाहिए। तद्परान्त १००० बार शिवसंकल्प सुक्त (यज्जाग्रनो दूरम्०) का प्रथम तीन वर्ण बाले लोग तवा 'ओम् नमः शिवाय' मत्र का शृद्र लोग जप करें। भगवान शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओं को पञ्चामृत, पञ्चगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तरी. केसर आदि सुगन्धित पदाशों का उन पर प्रलेप किया जाय । दीपो को प्रज्ज्वलित कर उन्हें पंक्तिबद्ध रख देना चाहिए । एक सहन्त्र बिल्व पत्रों से शिव सकल्प मंत्र अथवा 'व्यम्बकंयजामहे॰' ··· का पाठ करते हुए होम करना चाहिए। तदनन्तर शिव जी की निश्चित मंत्री से अर्घ्यदान करना चाहिए। वृती रात भर जागरण तथा पाँच, दो याकम से कम एक नौ कादान करें। पचनव्य प्राधन के बाद वृती को मौन रखकर भोजन करना चाहिए। इस वत के आवरण से समस्त विघ्न-बाधाएँ दर होती हैं तथा बती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

सहारामध्य — ऐसा एक प्रवाद है कि वान्मीकीय रामायण आदि रामायण नहीं हैं। आदि रामायण भगवान डाक्टर की रवी हुई बहुत वडी पुस्तक थी जो अब उपलब्ध नहीं है। इसका नाम महारामायण वतलाया जाता है। इसको सत्युग में भगवान् डाक्टर ने पावंती को कुनाया था। इसमें तीन लाख पचास हजार क्लोक है और सात काण्डो में विभक्त हैं। विकल्लणता सह है कि साथ ही माथ उसमें वैदान्त वर्णन है और नवरसों में उसका विकाम दिलाया गया है।

सहारौरव — तक्ष घोर नरको में में एक नरक। इसमें 'कर' के काटने से ददन और क्रन्दन भी प्रधानता रहती है। गुरुदुगण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

सहासकती पूजा—हत वत के विषय में मतमेद हैं। 'इत्य-सारसमुच्य', पु॰ १९ तवा 'अहत्याकापमेतु' कहते हैं कि आद शुक्ल अष्टमी को इस बत का प्रारम्भ कर आदिक्व कृष्ण अष्टमी को (पूणिमास्त) ममान करना चाहिए। यह बत १६ दिनो तक चलना चाहिए। इसमें प्रति-दिन कक्ष्मी जी की पूजा तथा क्या जुनी जाती है। महा-राप्ट्र में महालक्ष्मी की पूजा अधिवन शुक्क अष्टमी को मध्याह्न के समय युवती नवोडाओ हारा होती है तथा राण्डि को समस्त विवाहिता गारियों एक साथ इक्ट्रों होकर पूजन में सम्मिलित होती है। वे अपने हाथों में सालो कलता प्रहण कर उसमें ही अपने दबास-प्रश्वास स्त्रीचती है तथा भिन्न-सिन्न प्रकार से अपने धारीर को जुकाती है। युरुवाधिकतामणि (पृ०१२-१६२) में इसका जन्दा वर्णन किया गया है। इस प्रन्य के अनुसार यह बत स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए हैं।

सहास्क्रमी—ऋषियों ने सृष्टि विद्या की मूल कारण तीन महार्थास्त्रयो-महागरस्त्रती, महास्क्रमी और महाक्राकी स्वीकार किया है इनसे ही क्रमण सृष्टि, पास्क्र और प्रस्य के प्रसिद्ध महास्वित तीन क्यों में परिणत होकर सृष्टि, पास्त्र महास्वित तीन क्यों में परिणत होकर सृष्टि, पास्त्र महास्वित तीन क्यों में परिणत होकर सृष्टि,

महालक्सीबत — पूर्व के कन्या निर्धि में आने से पूर्व भाइ मुक्त अप्टमी को हम दत को आरम्भ करना बाहिए और अधिम अच्छमी को ही (१६ दिनो में) दूजा तया बत समाप्त कर देना चाहिए। सम्बद्ध हो तो दन अचेहा मक्क्ष को आरम्भ किया जाना चाहिए। १६ वर्षो पुरुषों के लिए १६ की सक्या अस्पन्त प्रधान है, जैसे पूका और फल्को दस्याद के लिए भी १६ की संख्या का ही विश्वान है। तती को अपने दाहिने हाथ में १६ घानों का १६ गाँठो वाला मुख धान्म करना चाहिए। इस दत से क्टमी जी दत करने वाले का तीन जन्मों तक नाह नहीं छोड़नी। उसे दीपोंद, स्वास्थादि भी आस नाहता है।

महालया — आधिवन माम का कृष्ण पक्ष महालया कहलाता है। इस पक्ष में भावण श्राद्ध या तो सभी दिनों में या कम से कम एक तिथि को अवस्य करना चाहिए। वे० तिथितस्व, १६६, वर्षकृत्यदीपिका, ८०।

सहायन-प्रवागंडल में २ थुरा ने बार कोस दूर यमुना पार का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहत है। यहां मन्दभवन है। यहले नरन्त्री यही रहते थे। विन्ताहरण सम्प्रार्श्वनेप हुं, वरत्याराण्याना, नन्दकूल, युनताखार, वकरासु पश्च, नन्दभवन, दिखमण्यनस्थान, क्षठीपालना, बौरासीखम्मों का मन्दिर (वाळजी की गुनि), मयुरालाय, प्यामजी का मन्दिर, गांधी का सिक्टक, बोबर के टीले दोगा आदि उनके जन्दमंत ग्रादियों से लिए दर्शनीय स्थान है। मध्यकीला में यहाँ के अप्रिय राजा और उसकी राजधानी एव दुर्ग को मुसलमान आक्रमणकारियों ने नष्ट-भ्रान्ट कर दिया था। इन व्यंसावशेषों में ही उपयुक्त स्थान प्रथा-यात्रास्थल माने जाते हैं।

महाविद्या---(१) रहस्यपूर्ण ज्ञान, प्रभावकाली मन्त्र और विद्या स्तोत्र या स्तवराज महाविद्या कहं जाने हैं। अवर्ष-परिकिष्ट के नारायण, ठड्ड, दुर्गा, सूर्य और गणपति के सक्त भी महाविद्या कहे गये हैं।

(२) नियम (बेर) जिसे विराद विद्या कहते हैं आगम (सन्त्र) उसे हो सहाविद्या कहते हैं। रिक्रण और बाम बीनो मार्ग बाले दह महाविद्याओं की उपावना करते हैं। ये हैं—महाकाली, उद्यतारा, पोडणी, भूवनेदनरी, ख्रिक-मस्ता, मैक्डी, भूमावती, बगलामुखी, माताङ्गी और कमला।

सहाबीर—(१) जीत्यों के जीतायों तीर्यं हुए और जैनममं के अन्तिम प्रवर्गक । वास्तव में ऐतिहासिक जैनममं के ये ही प्रवर्गक माने जाते हैं। इनका जन्म ५९९ ई॰ पूर जिल्लाविमणस्य की जातिहाला में येशाजी के पाम कृषिडमपुर में हुला। इनके पिता का नाम विद्यार्थ और माता का नाम निकाला था। सिद्धार्थ एक सामाल्य गन-मुख्य थे। महाबीर का बाल्यावस्था का नाम वर्षमान था। वे प्रारम्भ ने ही निवन्नतिनिज और विरन्त से । सिद्धार्थ ने वर्धमान का विवाह यंगोदा नाम व्युवती के कर दिया। उनकी एक कल्या भी उन्दा हुई। परन्तु सासाविक कार्यों में उनका मन नहीं लगा। जब ये तीस वयं के हुए तब किसी बुद अथवा अहँत् न अकर इनकें आसोश्वेश देवर पति कमंगे विवाह कार्यों । जब ये तीस

हसी वर्ष वे मार्गाशांध कुष्ण दशमी को पॉन्सर और सासारिक बच्छनो को छोडकर बन में चले गये। यहाँ एर ससार के हु बों और उनमे मुक्ति के मार्ग पर हन्होंने विचार करना प्रारम्भ किया, चोर तपस्या का जीवन विलाया। बारह बयों तक एक आसन से बेंटे हुए अस्यन्त गृथ्म विचार में मनन रहे। इसके अन्य में उन्हें सम्बन् जान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञा की उन्होंसम्बन्

संसार, देव, मनुष्य, असुर, सभी जीवधारियो की सभी अवस्थाओं को वे जान गये। अब वे जिन (कर्म के ऊपर विजयी) हो गये। इसके अनन्तर अष्टादश गुणों में युक्त तीर्यक्कर हो गये तथा तीम वर्षों तक अपने मिद्धान्तो का प्रचार करते रहे। ये महावीर विकद से प्रसिद्ध हुए। बहलर वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना अस्तिम उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए।

उनका निर्वाण कार्तिक कृष्ण बमावस्या का महत्त्रयण के दूसरी राजवानी पावा (कुणीनपर के १२ मीण दूर दे बेहिया जिला में) में हुआ। मरूजें ने उनके निर्वाण के उपलब्ध में वीपमाणिका जलायी। पावा जैनों का पवित्र तीर्वाचयान है। उरना जिले की पावा नवारी कहियत है। परना (सार्वाच्या की राजवानी परना (सार्वाच्या की सार्वाच्या की सार्वच्या की सार्वाच्या की स

(२) ह्नुमान का एक नाम । भगवान् राम के सहायक और सेनानायक के रूप में डनवी रामायणानर्गत कथा हिन्दू मान सुर्गार्रिकत है। वीराजपूर्ण कृतियो के कारण ही इनका नाम 'महाबीर' पडा। इनकी पूजा उत्तरभारत में प्रचलित है। गेट कथा मिठाई, पुष्पादि सहित इनको बढाते हैं। पश्चिल आदि इनकी पूजा में बर्जित है। दे० 'हमनान'।

महाबद — (१) इस प्रत के अनुसार साथ अथवा चैत्र में 'गुडभेनुं का दान करना चाहिए तथा डितीया के दिन कैथल गुड का आहार करना चाहिए। इससे गोलोक की प्राप्ति होता है। 'गुडभेनु' के लिए देलिए सत्स्य-प्राण, ८२।

(२) चतुर्दशी अथवा जुक्काष्टमी जब श्रवण नक्षत्र-गुक्त हो उस समय उपवास के साथ बत का आरम्भ करना चाहिए। यह तिथिवत है। शिव इसके देवता है। यह बत राजाओ द्वारा आचरणीय है।

(३) कार्तिक की अमानस्या अववा पूर्णिमा के दिन मनुष्य को नियमों के आवारण का ब्रत लेना चाहिए। नक्तप्रवृत्ति से आहार करना चाहिए तथा पृतमिश्वत पायस लाना चाहिए। चन्दन तथा गर्ने के रस के प्रयोग का भी हममें विश्वान है। प्रतिपदा के दिन उपवाम रखते हुए आठ या मोलह की बाह्यणों को भोजनार्थ नियन्तित करना चाहिए। चित्र इसके देवता है। जिन जी की प्रतिमा की पञ्चानस्य, पृत, मधु तथा जल के सनान करना कर मैंबेख अधित करने का विधान है। इसके उपरान्त बाजार्स तथा सफ्लांक बाह्यजो को सुवर्ण तथा बरूव दान करना वाहिए। सोज्य वर्णों तक उपवास, नक्त, अस्पान्तित विभियों से चोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इस बत का आपरण किया जाना वाहिए। इससे दीवाँतु, सौज्यं, गौआस्य की शांस होती हैं चाहे बती स्वी हो सा पृथ्व।

(४) इस बत ने अनुसार प्रति पूर्णमाती को उपबास तथा हरि का सकल (सावयाव, साकार) बहुत के कथा में पूजन विहित है तथा अमावस्था को (निराकार, निकासने बहुत का पूजन होता है। यह इत एक वर्षपर्यन्त चलता है। बती समस्त पापों से मुक होकर हवनों प्राप्त करता है। बती समस्त पापों से मुक होकर हवनों प्राप्त करता है। बति यह वन १२ वर्षों तक किया बाय तो बती विच्नु लोक को प्राप्त होता है। देव विज्ञुचर्स ०३ १९८,१-७।

(५) कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अप्टमीया चत्रुर्वक्षा को नक्क विथि से आहार करते हुए शिव जी का पुजन करना चाहिए। यह बत एक वर्ष तक चकता है। इससे सर्वोत्तम मिद्धि प्राप्त होती है। दे० हेमाद्वि २,३९८ (फिक्क पराण हो।

महाशक्ति — सृष्टि की उत्पादिका पालिका तथा सहारिका महाशक्तियाँ तीन हैं — महासरस्थती, महालक्ष्मी और महाकाली। दे॰ 'महालक्ष्मी'।

महाशान्ति विधि --अथर्ववेद के नक्षत्रकल्प मे प्रथम शान्ति-कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रो की पूजा और होम बतलाया गया है। उसके पश्चात अमृत से लेकर अभयपर्यन्त महाशास्ति के निमित्तभेद से तीस प्रकार के कर्म बतलाये गये है. यथा-दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोक के उत्पातों की अमत नाम की महाशान्ति गतायु के पुनर्जीवन के लिए बैडबटेबी महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए और सब तरह की कामना प्राप्ति के लिए आग्नेयी महाशान्ति, नक्षत्र और ग्रह से भयार्ता रोगी के रोगमुक्त होने के लिए भार्गबी महाशान्ति, ब्रह्मवर्चस चाहने वाले के वस्त्रशयन और अग्निज्यलन के लिए बाह्मां महाशान्ति, राज्यश्री चाहने बाले के लिए बाईस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पशु और धन लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, शद्धि चाहने वालों के लिए सावित्रो महाशान्ति, छन्द और ब्रह्मवर्चस चाहने बालो के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाले और अभिचारक से अभिचर्यमाण व्यक्ति के लिए आगि-रसी महाशान्ति, विजय, बल, पृष्टिकामी और परचक्रो-

५१० महाज्ञेकनम-महीबास

च्छेदनकामी के लिए ऐन्प्री महाशान्ति और अद्भुत विकार-निवारण और राज्य कामना के लिए माहेन्द्री सहाधान्ति इत्यादि ।

सहाकोकनम्ब — महाभारत में प्रथप्न बार लिङ्ग-पूजा का वर्णन प्राप्त होता है। अनेकानेक लिङ्गवाचक शक्यों के साथ (१३१४,१५७) में 'महाकोकनम्न' का उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ है 'नम्ब लिङ्ग'।

सहस्रवेताप्रिय विधि—र्गववार को सूर्य ग्रहण होने पर यह यत आचरणीय है। एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने के बाद महायेवता (तया सूर्य) का पूजन करना वाहिए। इससे बती अत्युच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। महाय्वेता मन्त्र है—हीं हीं म. (इत्यक्त्यतर, ९ तया हमादि, २५२१)।

महाच्छि —कार्तिक गुरूज बच्छा को सूर्य वृण्यिक राशि पर हो तथा भीमवार का दिन हो तो वह महाच्छी कहकाती है। बतो को पवसी के दिन उपवास राज्य वाहिए और चच्छी को असिप्युवन कर असिगसहोत्सव का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद बाह्यणों को भोजन कराना चाहिए। इसके समस्त दुरितों का क्षय अवस्थमभावी है। महाच्छा —आधिवन गुक्छ अच्छा (निराव) को महाद्यभी कहते हैं। इस दिन हुगाँ का विशेष प्रकार से पूजन होता है।

महासासनी—इस इत के अनुसार भाग शुक्क पञ्चामी को एकभक्त, यण्टों को नक्त तथा सासी को उपवास का विधान है। इस अवसर पर करवीर के पूर्यों तथा लोक व्यवस्त के रिक्त कर से सूच का पूजन करता चाहिए। वर्ष को माच मास से वार-वार महीनों के तीन भागों में बांटा जाय तथा प्रयोक भाग में मिक्र-भिन्न रक्त के पूष्य, फिल-मिन्न प्रकार का तैवंदा तथा सुष्य प्रयोक्त किया जाय। वत के अन्य में यथ का दान विवित्त है।

महासरस्वती —तीन महाशक्तियों में से एक । यं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। दे० ''महालक्ष्मी'।

महासंहिता—वैष्णव सहिता का नाम, जो एक आगम है। मध्याचार्य ने अपने ग्रन्थों में महासंहिता से अनेक उद्धरण लिए है।

महासिद्धसारतन्त्र—यह तन्त्र पर्याप्त पीछेका रचाजान पडताहै। इसमें १९२ नामों की सूची है जो तीन विभागों में बेंटी है। प्रत्येक में ६४ नाम है। विभाजनों के नाम है: विष्णुकान्त, रचकान्त एवं अववक्रान्त । सूची पर्यौत नवीन है क्योंकि इसमें महानिर्वाणतत्त्र भी सम्मिलित है। १९२ नामो की सूची में वामकेक्वर की सूची से मिलते केवल १० नाम हैं।

महास्वामी---सामसंहिता के एक भाष्यकार का नाम।

सहिस्मास्तीत्र—संकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च कोटि का स्तोत्रक्रम्य । यह नन्यवंराज पुष्पवन्त की रचना कही जाती है। महिस्मास्तीत्र के प्रतिक स्टोक की शिव व विष्णुपरक व्याख्या मजुसूदन सरस्वती ने रची है जो निर्णयसागर प्रेस. बम्बई. से प्रकाशित हैं।

व्यहिष्य—एक असुर का नाम, जो तमोगुण का प्रतीक है। दुर्गाअपनी शिक्त से इसी का छेदन करती है। सर्व प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है (४६) जिसमें दुर्गाको महिष्मार्यनो (महिष को मारने बाजो ) कक्का गया है।

सहिवामीपुका—आस्वित गुक्त अन्दमी को इसका अनुग्डान होता है। इसमें दुर्गी देती की पूजा होता है। महिवायुर का वथ करने बाजी दुर्गी जो की प्रतिमा को हरिहायुक जल में स्वान कराकर चन्दन तथा केसर का प्रदेश किया जाता है। कन्याओं तथा ब्राह्मणों को मोजन कराकर उन्हें विख्णा प्रदान की जाती है और दीप प्रज्यित्त किये जाते हैं। इससे बती की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

बहिली—गजा की पिलयों में में सर्वप्रथम पटरानी, अभिष्तिक महारानी। परवर्ती साहित्य में इशका उल्लेख प्रवृद्ध हुता है। कदाचित् ऋत्येष में श्री यह शब्द हो। अयं के साथ प्रयह्त हुआ है (५२,५५३७,३)। अश्वमेष्य आदि यहाँ में राजा के साथ यही प्रमुख भाग लेती थी।

सहीसम्ब — सहणा-प्रत्यों के एक संकलनकर्ता। ऐतरेय आरथ्यक के पांच ग्रन्थ आजकल पांच आतं है। इनमें से इर एक का नाम आरथ्यक है। दूसरे के उत्तराघं के सेथ के बार परिच्छेद वैदास्त प्रत्यों में पिने आतं है। इसिंक्ए उनका नाम ऐतरेय उपनिषद् है। दूसरे और तीमरे भाग को महीदास ऐतरेय ने संकलित किया। विशाल के उर (हृदय) से और इतरा के गमंसे महीदास का जम्म हुआ। साता के नामानुसार उन्होंने ऐतरेय की उपाधि पाणी। महोषर-मार्गर ५११

महीचर — जबुर्वेद की बाजदानेसी संहिता के एक आध्यकार । इस सहिता पर सारकाशार्थ का शास्त्र नहीं निकता । जब्बर-महीपर गास्त्र ही अधिक उन्होंकि है । महीचर ने १६५९ वि० में मत्त्रमहीदांब नामक वांत्रपामांगी शास्त्र साला स्वयन्त्री प्रतिद्ध सन्त्र में किला । इकका उपयोग सारा मारत में शास्त्र एवं बीव साग कर से करते हैं। स्वयं सन्त्रकार की रची इस पर टोका भी है।

महीयति—अठारहवीं द्यताब्दी के एक महाराष्ट्रीय भक्त, विन्होंने अपनी शक्ति भक्तों व सन्तों की जीवनी किखने में ज्यायी। इनके लिखे प्रस्थ है—सन्तर्कीलामृत, (१७३२), भक्तविजय (१७७९), कवासारामृत (१७३२), भक्तलीलामृत (१७३४) तथा सन्तदिजय

महोम्मस्तब — विशेष शैव साहिस्य में इसकी गणना होती है। प्रन्य का सम्पादन तथा अंग्रंजी अनुवाद आर्थर एवलॉन ने किया है।

सहैत्ब्रक्कण्ड — कार्तिक शुक्त पथ्डी से केवल दुग्धाहार करते हुए दामोदर भगवान् का पूजन करना चाहिए। दे० हेमादि, २७६९-७७०।

महेश--(१) शिव का एक पर्याय । इसका बाब्दिक अर्थ है महाने ईश्वर ।

(२) लिङ्गायत लोग आध्यारिमक उन्नति की कई अवस्थाएँ मानते हैं। महेश इनमे तीमरी अवस्था हैं। उनका क्रम इस प्रकार है।

शिव, भक्ति, महेश, प्रमाद, प्राणलिङ्ग, शरण एवं ऐक्य।

महेडबर—तिमल तथा बीरशैंब गण आजकल अपने को 'महेडबर' कहते हैं, पाशुपत नहीं; यद्यपि उनका सम्पूर्ण धर्म महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर आधारित है। महेडबर नाम शिव का है।

महेतवरहरू — (१) फारनून (गुरूण जतुर्दशी को इस बत का प्रारम्भ होता है। उस दिन उपसास कर शिव की की पूजा करनी वार्षिष्ठ । बत के बलस में भी का बात विदित है। यदि इस बत को वर्ष भर किया बाय तो गौण्वरीक यज्ञ का पृष्प प्राप्त होता है। यदि बती प्रतिभास की बोनी जतुर्दशियों को इस सत का आवरण करें तो उसके सब सकल पूर्वशियों है। (२) यदि कोई 'विलागमृति' को प्रति दिन पायस तथा भी वर्ष भर अपित करें, यत के अन्त में उपवास करें, आवरण करें तथा वान में पूर्मि, गी तथा वहन दें तो उसे ननवीं (शियकों का गण) पर प्राप्त होता है। दक्षिणामृति विवकी का ही एक रूप है। शक्कुराचार्य का रचित एक चिलाणमितिस्तीच माँ प्रभिद्ध है।

च्छेल्वरास्त्री — मार्गवीयं प्राप्ताप्टमी को इस प्रत का प्रारम्भ होता है कि जुल्लाम जिस को अपना शिवकी की मृर्तिक का अपना कमल गर विचयतों का पूजन तथा दुख्य और धृत से मृर्तिको स्नान कराना चाहिए। दत के अन्त में गों का दान विद्वित हैं। एक वर्ष तक यह अन चल सके तो अवस्थेच यज का एक आप्त होता है तथा बती चित्रकोक को बाता है।

सहोत्सम्ब स्वर्त—प्रति वर्षं चैत्र शुक्क चतुर्वशी को शिवशी की मृति को दुक्क हो। आदि में स्तान कराकर पुत्रन करना बाहिए तथा सुगन्तिक राज्यों का अध्य करना साहिए। इस अवसार पर शिवस्ति के समल दमनक पर्यो का समर्पण विद्वित है। चावल के आटे के शीरक बताकर शिवजी के सम्मुख प्रज्यविति किये जाते हैं। मौति-मौति के स्वाद परार्थों को नैसेंग्र के रूप में समर्पण कर शांस, प्रदान्त परार्थों को नैसेंग्र के रूप में समर्पण कर शांस, प्रदान्त परार्थों को नैसेंग्र के रूप में समर्पण कर शांस, प्रदान्त परार्थों को नैसेंग्र के रूप में समर्पण कर शांस, प्रदान्त में समर्पण मिकाली जाती हैं।

महोबधि अमावस्था — वतुर्वशी युक्त मार्गशीर्य माम की अमावस्था को कहीं भी समुद्र में स्नान करने से अध्वसेष यज्ञ के फल्ल की प्राप्त होती हैं।

कहोपनिकद्—एक परवर्ती उपनिषद् । श्वेनदीय मे नारव को भगवान के दर्गन होने और दोनों के सभाषण का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि नारद का बनाया हुआ पाखराज शास्त्र है और उन्होंने हो भागवत भक्ति को अवतारणा की।

माकरी सन्तर्भी—माध कृष्ण सत्तमी को, जब सूर्य मकर राशिषर हो, माकरी सत्तमी कहते हैं। इस दिन वत का विश्वान है। प्रातःकारु गया आदि तदियों में स्नान कर सूर्य नारायण की पूजा की जाती है।

मामारि—यजुर्वेद (बाजसनेयी सहिता ३०१६, तैतिरीय बाह्यण ३.४,१२१) में उद्धृत पुरुषमेघका एक बलिपशु। इसका अर्थेस्पष्टतः शिकारी यासम्भवतः मधुवाप्रतीत होताहै।यह शब्द मृगारि (पशुवोका शत्रु)का बिहुप है। ५१२ माध-कृत्य-माण्यूकायनी

माधकृत्य-माध मास में कुछ महत्त्वपूर्ण व्रत होते हैं, यथा तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो इस सूची में पृथक् ही उल्लिखित हैं । कुछ छोटे-छोटे बिषय यहाँ प्रकट किए जा रहे हैं। माघ शुक्ल चतुर्वी उमा चतुर्वी कही जाती है, क्योंकि इस दिन पुरुषो और विशेष रूप से स्त्रियो द्वारा कुन्द तथा कुछ अन्यान्य पुष्पो से उमाका पूजन होता है। साथ ही उनको गुड, लवण तथा यावक भी समपित किए जाने हैं। बती को सचवा महिलाओं, ब्राह्मणो तथा गीओ का सम्मान करना चाहिए। माच कृष्ण द्वादशी को यम ने तिली का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया, तदनन्तर देवगण ने भगवान् विष्णुको तिलो कास्वामी बनाया। अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलो से भगवान का पूजन कर तिलो से ही हवन करना चाहिए। तदुपरान्त तिलो का दान कर तिलो को ही साना चाहिए। माधी सप्तमी—माघ शुक्ल सममी को इस वत का अनुष्ठान होता है। अक्ष्णोदय काल में मनुष्य को अपने सिर पर सात बदर बृक्ष के और सात अर्क वृक्ष के पत्ते रखकर किसी सरिता अथवा स्रोत में स्नान करना चाहिए। तद-दन्तर जल में सात बदर फल, सात अर्क के पत्ते, आकात. तिल, दूर्वा, चावल, चन्दन मिस्नाकर मूर्यको अर्थ्यदेना चाहिए तथा उसके बाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम-स्कारकर भूयंको प्रणामकरना चाहिए। कुछ आकर मन्यों के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई अन्तर नहीं है, जब कि अन्य ग्रन्थों के अनुसार ये दोनो प्थक्-पृथक् कृत्य है।

साध्यस्तान—माथ माम में वर्त तरके नगानी अथवा अथ्य किसी पवित्र भाग में स्तान करना गरम प्रश्नवनीय माना गया है। इसके लिए सर्वोत्तम काल बाह्य मुहुत है बब तथा है। इसके लिए सर्वोत्तम काल बाह्य मुहुत है बब तथाना दिमारिया गहे ही किन्तु मुगोदय न हुआ हो। अथम काल मुगोदय के बाद स्तान करने का ह। माथ मास का स्तान पीप शुक्ल एकादवी अथवा पृष्टिमा से आरम्भ कर माथ गुक्ल दावती या पृष्टिमा को समस्त होना चाहिए। कुछ लोग इसे सक्कान्ति से परिवणन करते हुए स्तान करने का मुझाव उस समस्म का देते है बब मूर्य माथ मास से मकर राशित पर स्वित्र हो। सब्से महान पृथ्य प्रशासा माण ताना नाना तथा वमुना के संमम स्थल का माना जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए दे o पयपुराल, ५ (जिसमें माण स्नान के माहास्य के वर्णन करने वांके २८०० श्लोक, अध्याय २१९ से २५० तक प्रात होते हैं); हेमाप्रि, ५ ७८९-७९४ आदि।

वाणिक बाचकर—तमिल शैंबो में माणिक वाचकर का नाम प्रमुख है। तिरुमूलर के समान इन्होंने भी आगमों की शब्दावलियों का व्यवहार किया है। ये ९०० ई० के लगभग हुए थे और असंख्य गेय पदो की रचना कर गये हैं जो छोटे और बड़े दोनो प्रकार के हैं जिन्हें तिरु-वाचकम् (श्रीवचन) कहते है । माणिकक मद्रा के शिक्षित एव लक्ष्मप्रतिष्ठ सम्पन्न व्यक्ति थे। बाद में एक सन्त के उपदेश से प्रभावित हो गये, उनके शिष्य बन गये तथा संन्यासी जीवन विताना प्रारम्भ किया। इन्होंने अपनी विद्याव संस्कृति के बल मे पूर्ववर्ती सभी विद्वानी की रचनाओं कालाभ उठाया। कविताके विषय, शैली, छन्दो पर इनका अधिकार देखते हुए ज्ञात होता है कि ये महाकवि थे। इन्होने रामायण, महाभारत, पुराणी, आगमो तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी कविता के विषय चयन व वर्णन में भरपूर किया है। इन्होने ब्रामीण एवं स्थानीय प्रथाओ तथा घरेलू कहानियी को पद्यबद्ध किया, विशेषकर उन कथाओं को जो शिव के पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थी। सबके ऊपर उन्होने अपनी प्रतिभा को निम्बारा। आगमों की ये दिवोक्त कहते है। ये अर्द्रेत वेदान्त और शकराचार्य के मायाबाद की अंगीकार नहीं करते थे।

माण्डकपड़ — दिलाण मालवा स्थित शैव तीयं। परमार राजाओं के समय में यह समृद्ध नगर था। यहां मुख्य के समय के बने अवनां विशेष अनेक धार्मिक स्थालों के अव-शेष पाये जाते हैं। यहाँ रेवाकुण्ड हैं। सोनद्वार की ओर नीलकण्डेक्स शिव-मन्दिर हैं। प्राचीन राम मन्दिर हैं। उसके पास ही आच्हा के हाथ की सीग गडी हुई है।

भाष्डार्थं भान्य-ऋष्वेद में मान के वंशज एक ऋषि का नाम भाष्डार्थं मान्य मिलता है। बहुत सम्भव है कि अगस्त्य से ही इसका आशय हो।

साण्ड्रकायनि — मण्ड्रक का बशज । माण्ड्रकायनि का उस्लेख शतपथजाह्मण (२०६,५,९) वृ उ. (६,५,४) में एक आचार्य के रूप में हुआ है। साम्बूच्य उपिनवर् — अववंवेदी उपिनवर्षे में इसको गणना होती है। हसका छोटा या ही आकार है परन्तु सबसे प्रवान समझी जाती है। मैदाराणीयोपिनवर् से हुछ तृत्वता होने से प्रायः लोग इसे उसके बाद की एवना समझते हैं। वीहरादावां में न इसके उसर कारिकार्ग एवं बाह्यर ने भाष्य रचा है। निज्ञानभिज्ञ ने 'बाळोक' नाम की व्याख्या की है। आनन्दतीय, मदुरानाय चुक्क व्याय-तीयं और रङ्गरामानुक आदि ने भाष्य टीका, लुद्द माख्य जिला है तथा नारायण, बाङ्गरानन्द सह्यानन्द सरस्वती राषवेटड सादि ने इस पर दुसियों भी जिल्ली है।

सारक्क्सकारिका—माण्क्रस्य उपितवर् की कारिकाएँ नौक-पाशावार्य ने लिसी हैं। गोंडसारावार्य शक्कर के पुरु के पुरु थे। गौंडपाद ने बेदालन मुक्त के पुरु के लिसा किन्तु इनकी कारिकाएँ अईत तथा मायावार का मबसे प्रारम्भिक जीवित आधार होने से बडी ही महत्त्व-पूर्ण हैं। इस कारिका की 'मितारारा' नामक एक टीका भो मिलनी है। परवर्त्ती आवार्यों ने इस कारिका को प्रमाण कर के स्वीकार किया है।

माण्डूम्यभाष्य---माण्डूम्य उपनिषद् का यह भाष्य शक्रूरा-चार्य द्वारा लिखा गया है।

माण्डूक्योपनिषक्कारिका—दे० 'माण्डूक्य कारिका'।

मातः क्री--शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं में से एक 'मातः क्री' है।

मातरिक्या—(१) अहस्वेद के वर्णनानुसार अस्ति तथा मोम आकाश में नीचे पृथ्वी पर आगे। मातरिक्या अस्ति को इन में लाया (ऋ०३९,५; ६७.४)। मातरिक्या का अर्थ अहमें में विकृत अपवा (अस्य मत हो) आधी है। अयर्थवेद के बाद हमका आधी ही माचारण अर्थ हो गया है। यदि मान लें कि आधी एवं विवृत्त एक माथ ही अंधड के रूप में इस्टिगांचर होने हैं तो अहम्बेद के बर्थ का पूर्णत्या समन्य हो जाता है। इस प्रकार मातरिक्यन् को अस्ति का आधी के गुणों के साथ विवृत्त वाला स्वस्त्र कहा जाना उचित है। यह वैदिक पुराक्या भोगियांचा के सुनानी पुराक्या भोगियांचा

(२) ऋष्टबंद (८५२,२) के बालखिल्य सूक्त में मात-रिस्वन् को मेध्य तथा पृत्रध्य के साथ यज्ञ करने वाला कहा गया है।

माला-(१) माला (जपार्थ) के लिए प्राचीन साहित्य मे

कार नाम पाए जाते हैं: (?) गर्नेत्तिया (सं॰ = गणिय-विका) (२) कञ्चनिया (३) माता (माछिकना) तथा (४) (त्रुप । (२) देवीं का भी एक पर्योग माता है। वितिका (वेषक की बीमारी) को भी माता कहते हैं। यह चौर रोग के लिए मयमुक प्रशंसात्मक उपाधि है।

मातुका तन्त्र—'आगमतत्त्व विलास' में उद्घृत तन्त्रों की सूची में एक तन्त्र का नाम।

... भातृबत्त — हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र पर भाष्य रचने वाले एक विद्वान्।

जासुनवजीवत — भविष्योत्तर के अनुसार आदिवनकृष्ण नवजी को यह जत माता (जननी) के प्रीत्यर्थ किया जाता है। इस दिन विजेषत्वा माता और उसके तृष्य संगम्य वाची, यादी, मौसी आदि के निम्लि श्राद्ध-सर्पण किया जाता है।

नातुम्बम् — इस कृत्य को कौशी॰ उप॰ (३१) में अमन्य अपराघ कहा गया है। इसका प्रायच्चित्त सत्य ज्ञान से किया जा सकता है। परवर्ती धर्मशास्त्र साहित्य में भी मातुन्य बहुत वडा अपराध और पाप माना गया है।

सम्तुबत — (१) अण्टमी को इस बत का अनुष्ठान किया आता है। यह तियि बत है। मातृ देवता (माता देवियों) ही इस अवसर पर पूजी आती है। सम्ब्य को इस विज उपसास रककर भक्तिपूर्वक मातृ देवताओं से अपराधों की समा-याचना करनी चाहिए। वे कस्याण तथा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं।

(२) आध्यन मास की नवसी को राजा तथा सभी वर्णों के अनुवायी मातु देवताओं की (जो अनंक हैं) पूजा कर सफलताएँ प्राप्त करे। इस बत के करने सं जिसके बच्चे मर जाते हो या केवल एक ही मन्तान हो, बह स्थ्री सम्तान वाली हो जाती हैं।

माध्यय---वाजसनेयी सहिता के भाष्यकारों में से एक माध्य थे। साम संहिता के भाष्यकारों में भी एक माध्य हुए है। उपरोक्त दोनों माध्य एक हैं या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। दे॰ 'माध्याचाय'।

भाषवस्यामी — सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित द्वाह्यायण श्रीतसूत्र अथवा विशष्टिसूत्र का भाष्य माधव स्वामी ने किया है।

सामवाचार्य-प्रसिद्ध देद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई एवं विद्यातीर्थ के शिष्य । विद्यातीर्थ की मृत्यु के परचात्

44

488 मावदी-माध्ययत

इन्होंने सन्यास आश्रम में भारती तीर्थ एवं शक्टरानन्द से भी शिक्षा ली। इनका स्थिति काल प्रायः चौदहवी शताब्दी था। कुछ लोगो का कहना है कि इनका जन्म सं० १३२४ वि० में सुक्रभद्रानदी के तटवर्ती हाम्पी नगर में हुआ था। 'पराशरभाषव' नामक ग्रन्थ में इन्होंने अपना परिचय देते हुए पिता का नान मायण, माता का श्रीमती एवं दो भाइयो का नाम सायण व भोगनाथ बताया है।

माधवाचार्य विजय नगर राज्य के संस्थापकों में थे। सं० १३९२ वि० के लगभग विजयनगर के सिकासन पर महाराज बीर बुक्क को अभिविक्त कर वे उनके प्रधान मन्त्री बने । वे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ एवं प्रवन्थपट् थे। उन्होंने ही यवन राज्यों को स्वायल कर विजयनगर राज्य की सीमावद्धि की। सुप्रसिद्ध विशिष्टाद्वैताचार्य बेदान्तदेशिकाचार्य उनके समकालीन और वास्त्रसमा है। उनकी प्रतिभा सर्वतोमली थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नाकित है।

- १ माभवीय भातुवृत्ति-यह व्याकरण ग्रन्थ है।
- े. जैमिनीय स्यायमाला और उसकी टीका 'विवरण'। यह पूर्वमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्य है।
- पराशरमाधवीय—यह पराशर सहिता के ऊपर एक निवन्ध है।
- ४ सर्वदर्शनसंग्रह-इसमें ममस्त दर्शनों का पृथक्-पथक सार संगृहीत किया गया है।
- ५ विवरणप्रमेयसग्रह । यह श्री पद्मपादाचार्यकृत पञ्चपा-दिका विवरण के ऊरर एक प्रमेय प्रधान निधन्ध है।
- ६. सत सहिता की टीका . स्कन्दपराणान्तर्गत सत सहिता अर्ड त वेदान्त का निरूपण करती है। इस पर माधवाचार्य ने विशव टीका लिखी है।

इसके अतिरिक्त ७ पञ्चदशी ८ अनुभति प्रकाश ९ अपरोक्षानुभृति की टीका १० जीव सक्तिविवेक ११ ऐतरेयोपनिषदीपिका, १२. तैलिरीबोपनिषदीपिका १३ छान्दोग्योपनिषदीपिका १४ बृहदारण्यक बास्तिक सार १५ शङ्कर-दिग्विजय १६ 'कालमाधव' नामक ग्रन्थ लिखकर माधवाचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि वे एक साथ ही कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, तस्वनिष्ठ, महान लोक सप्रही और पूर्ण त्यागी संन्यासी (विद्यारण्य नामक) थे। जैसे वे सफल राज्यसंस्थापक थे, वैसे ही संस्थासियो में भी अग्रगण्य थे। सन्यास ग्रहण के पश्चात वे श्रांगेरी

मठ के सक्दरावार्य की गदी पर सुशोभित हुए थे। इस प्रकार सौ वर्ष से भी अधिक आ। लाभकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की । सिकास्तत, विद्यारण्य स्वामी शकुराचार्य के अनुवायी वे । उनकी गणना अर्डत सम्प्रवाय के प्रधान जानायों में होती है।

**भाषकी**—माघवी अथवा बहारम्भा शिव की शक्ति का पर्वाय है।

माधवीय वातुवृत्ति-विजयनगर राज्य के स्थापक माधवा-बार्य द्वारा विरचित यह एक ज्याकरण ग्रन्थ है। इसकी रचना पाणिनीय वातुसुत्रों के अनुसार हुई है जिसमें अब्टा-ध्यायीस्य सपर्ण सत्रों का संनियोजन धात गणानसार कर दिया गया है। दे० 'माधवाचार्य ।

माध्यन्त्रिनी---याज्ञवल्वय के पिता (या गरु) का नाम वाजसन था । इमलिए शक्ल यजबैंद का नाम वाजसनेयी सहिता हो गया । जाबालादि १५शिष्यो ने उनसे यह बेद पढा, जिनमे माध्यन्दिन मुख्य थे। बाजसनेयी सहिता की माध्यन्दिनी शास्त्रा ही आजकल प्रचलित है।

सामवेद की भी एक माध्यन्दिन शाखा है। इस शासा का पुष्पमृति द्वारा रचित सामप्रातिशास्य उपलब्ध है। माध्यन्दिन और काण्व दोनो शालाओ का शतपथ ही बाह्मण ग्रन्थ है । माध्यन्दिनी शाखा के शतवथ बाह्मण मे चौदह काण्ड है । यह सौ अध्यायों में तथा अडमठ प्रपाठको में विभक्त है। इसमें कल मिलाकर चार सौ अडतीस काह्मणों पर विचार हुआ है। यह ब्राह्मण फिरमात हजार छ: सौ चौबीय कण्डिकाओं में विभक्त है।

माध्व—दे० 'मध्व' एवं 'मध्व सम्प्रदाय'।

माध्य ( माध्याचार्य )--दे० 'मध्य सम्प्रदाय' ।

**माध्यमत**---वैतवाद अथवा स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद के प्रमाय आचार्यश्री मध्य हैं और इसी से द्वैतवाद का दसरा नाम माध्वमत है। सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माध्व मत के आदि गरु बह्मा है। बह्ममूत्र में विशिष्टाईतवाद, भेदाभेवबाद और अद्भैतबाद का उल्लेख मिलता है, परन्त हैतबाद का कोई उस्केख नहीं मिलना। अवस्य ही विशि-ब्टाइतवाद और भेदाभेदवाद भी ईतवाद के ही अन्तर्गत है। सारूय मत भी ईतवाद ही है। परन्तु मध्याचार्य का स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद इनसे विलक्क भिन्न है। सांख्य के वैतवाद में दो पदार्थ है पुरुष और प्रकृति । ये दोनो नित्य और सत्य है। माध्वमत में जीव और ब्रह्म नित्य और दी पुचक् पदार्थ है। रामानुज स्वामी जीव जीर इहा का स्वरात में द स्वीकार करते हैं, गरन्तु नजातीय जीर किया-तीय में द मही मानती इहा स्वतंत्र है, जीव अस्वरात है। वहा जीर जीव में तेष्य-तेषक भाव है। बेबक कभी तेष्य वस्तु से जीमन नहीं हो सक्ता। मेदामेदवाद भी विचिष्टाईंदवाद के समान ही है। अत्तर्व माध्यमत से ये सब मिल हैं।

मध्याचार्य से पहले इस मत का कोई उल्लेख नहीं मिलता अबद्ध ही उन्होंने पुराणादि का बनुसरण कर्फ ही इस मत को स्थापित किया मा मानुक्स होता है, मध्याचार्य का स्वतन्त्रस्वतन्त्राद बंध्याचे के भिक्ताद का एक है। कित दिनों शाङ्करमत और भिक्ताद का देश से स्वयं कल रहाथा, उन्हों दिना माध्यमत का उद्भव हुआ। धात-प्रतिवात के फलस्वरूप माध्यमत का द्रभव विरोधां बन गया। इस मत से शाङ्करमत का बहुत तीव भाषा में धण्डन किया गया है। यह मत भी बैष्णयों के चार प्रमुख मतो में एक है।

मध्वाचार्य के मत से बहुत सगुण और सविशेष हैं। जीव अणु परिमाण है, वह भगवान् का दास है। बेद नित्य और अपीरुषेय है। पाञ्चरात्रशास्त्र का आश्रय जीव को लेना चाहिए। प्रपद्धसत्य है। यहाँ तक मध्य कारामानुज से ऐकमत्य है। किन्तु पदार्थनिर्णय मे दोनो म भेद ह। मध्य के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का ह-स्वतत्र और अस्वतन्त्र । अशेष सद्गुण युक्त भगवान् विष्णुस्वतंत्रतत्त्व है। जीव और जड जगत् अस्वतत्र तस्व है। मध्वपूर्णरूप से ईतवादी है। वे कहते है, जीव भगवान् का दास है, दास यदि स्वामी से साम्य का बीध करें तो स्वामी उसे दण्ड दते हैं। 'अहब्रह्मास्मि' के बोध पर भगवान् जीव को नीचे गिरा देते है। परमसेब्य भगवान् की सेवा के अर्तिरिक्त जीव को और कुछ नहीं करना चाहिए। स्वतन्त्र तत्त्व भगवान् की प्रसन्नता प्राप्त करना ही एक मात्र पुरुषार्थ ह । वह परम पुरुषार्थ अग-बान् के दिव्य गुणों के समरण-चिन्तन के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यो को सूनने से वैसा स्मरण, चिन्तन नही हो सकता। अक्टून, भजन और नामकरण के द्वारा ही वह मुलभ होता है। निर्वाण-मुक्ति तो कहन भर की बस्तु है। साक्ष्य, सालोक्य आदि मुक्ति ही परमार्थ है। इन्ही बातों को हृदय में रखकर मण्यात्रार्थ ने स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद की स्थापना की।

नरूव सम्प्रवाय—देश 'मध्य सम्प्रदाय'।
भागव—(१) मनु के बंशन (ऐल बाल ५।१४,२)
मानव नहलाये। नामानेदिष्ट और शयाँत के लिए यह
पितृबोधक शब्द है। पुराणों में वर्णित मुर्य अधवा इस्त्राकृ

का बश मानव बंश था। (२) मनुके नाम से प्रनित्त धर्मशास्त्र भी 'मानव

षांशास्त्र' कहकाता है। सानव पणुराण — उन्तीय प्रसिद्ध उपपुराणों से से एक है। सानव मृद्यानुत्र — इक्य यजुर्वेदीय एक गृह्यसूत्र मानव-गृह्य-सूत्र है। यह मृत्र द्वारा रिचेत माना जाता है। इस पर अध्यावक को चृत्ति है।

**मानवधर्मशास्त्र—दे०** 'मनुस्मृति' ।

सानस्थीतम् — कृष्ण प्रवृदेशं ए एक जोतसून । सह मनु-रिवित माना जाता है एवं विवीच प्रतिस्त है। इसमें पहले स्थाया में प्राक् सोग, इसरे में अनिन्छोम, तीतरे में प्रास् विवत, चीचे में प्रक्यं, पनियं में दूर्मिट, छुटे में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवे में अनुप्रह, नवें में राजसूय, दससे में शुल्य सुत्र और प्यारह्ये अध्याय में परिशिष्ट है। ऑनस्वामी, बालकृष्ण मिश्र और और कुमारिल भट्ट इसके माध्यकार है।

सम्बद्धांब्रिट—इस सम्बन्ध से पर्याराण में उस्लेख हैं कि 'प्रजास्थांव्य के प्रारम्भ में प्रजापित ने बाह्यण की सुध्य की । बाह्यण आत्मतेक से अभिन और सूर्य की तरह उद्दीप्त हो उठे। इसके बाद सत्य, उद्दर्भ तप, बहुम्बर्भ, आचार और शोच आदि ब्रह्मा से उद्दर्भ हुए। इस सक के पक्ष्मात् यंत्र, बात्रन, गम्बर्स, देख्य, असुर, उप्ता, सद्ध, रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्य की सुध्य ही इस्टि हुई।

हिन्दू धर्मावर्जाम्यों की धारणा है कि मानवसुंब्द आयोवनं ने ही हुई और मही से सारं समारं में फेली। बाहाणों के अवशान से (अयोन् बींटक सस्कार क्षेत्र बाहाणों के निकलने से अववा छोप होने से) यह सुब्दि अच्छ हो गई। अत म्लेज्क हो गयी। ये हो म्लेज्क जातियाँ हुआरो वर्ष तक अञ्चली रही। फिर धीर धीर स्थाभाविक रीति से हमका विकास हुआ। भारतेतर देशों की, विशे-वतः पविचय की मानवजाति की—यही कहानी है। इसी कारण ने अयो के आज भी आगं कहते हैं। सामतायकम् काट्यान — जिल वेदी से मानवायकम् काट्यान एक आवार्ष हुए हैं। ये सेमक्ष्यदेव के सेव थे तथा इन्होंने 'उर्ध्म विश्वकर्य' नामक सिद्धान्त सन्ध लिखा। यह सन्य चौरह तमिक श्रीव सिद्धान्त सन्धो से से एक हैं। इसमें ५४ छन्दों में प्रश्नोत्तर के रूप में सिद्धान्त की मुख्य विस्ताओं का वर्षन हुआ है।

मानसोरूकास—(१) सुरेदवराचार्य या .(पूर्वाश्रम के) मण्डनमिश्र कृत मानसोरूलास को दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवात्ति क्ष भी कहते हैं।

(२) यह राजनीत का प्रतिद्ध वश्य है। इसकी एकना कर्याणी के बालुस्य वशी राजा चतुर्व संविद्य ते को या। स्था—करावार्य के अनुसार सम्प्रण वेदान्त एक वाक्य में कहा जा तकता ह— बहा सरत जगांन्मच्या, जीवो बढ़ीव नापर। ' [ बहा सर्य और जगान मिथ्या है; जोव भी कहा ही है, अन्य नहीं। ] इस अकार कंकल एक तस्व बहा ही जगान में प्रतिभासित हैं। अन्य नहीं है। स्थान है विज्ञ मंत्री हों जान के बहा हो जगान में प्रतिभासित होता है वह माया है। माया गुद्ध अम्म अवदा जान का अभाव नहीं है। यह भावक्या है। इसको न सरय कह सकते है और न अवस्य यह होंगों का युग्त हैं (न्यायाने मियुनीक्या)। यह सम्य इसलिए नहीं है कि केवल बहा ही एक मात्र संस्य है; इसको असरय भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के द्वारा बहा अनाम में पितामित होता है। वास्तव में यह दोनों से विकालण है (सवयन्दिक्लमण)। यह सोक्लक्या है। इसको ब्रह्मा क्याया है (सवयन्दिक्लमण)। यह सार्व सोने क्याया

(आरोप) भी कहते हैं। जिस प्रकार श्रम के द्वारा शृक्ति (सीप) में रजत (चीदी) का आरोप हो जाता है उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत् का आरोप हो जाता है। जब बास्तविक क्षान (प्रमा) उत्पन्न होता है तो आनित बुर हो जाती है।

माया के दो कार्य है---(१) आवरण और (२) विक्षेप। आवरण से मोह उत्पन्न होता है जिसके कारण जीवात्मा में ब्रह्म और जगत् के बीच भ्रम उत्पन्न होता है और वह जगत् को सत्य समझने लगता है। विक्षेप के कारण ब्रह्म जगत् में प्रतिभासित होता है। जब ब्रह्म अविद्या में विक्षित होता है तो जीव बन जाता है और जब माया में विक्षिप्त होता है तो ईश्वर कहलाता है। शाक्करमत में माया के निम्नाकित लक्षण है --(१) यह सास्य की प्रकृति के समान जड है किन्तुन तो आह्य से स्वतंत्र है और न वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म की सहवर्तिनी और उस पर सर्वथा अवलम्बित है (३) यह अनादि है (४) यह सत् और असत् से बिलक्षण है (६) यह विवर्तमात्र है, किन्तु इसकी क्याबहारिक सत्ता हं (७) यह अध्यास (बारोप) और भान्ति है; इसकी सला उसी समय तक है जब तक जीवास्मा भ्रम में रहता है (८) यह विज्ञान (वास्तविक ज्ञान) से दूर करने योग्य हैं (विज्ञान निरस्या ) और (९) इसका आश्रय ओर विषय दोनो बह्य हैं।

रायानुवाचार्य ने अङ्कर क इस मारावाद का घोर सब्बत किया है। ये माया को ईस्वर की धास्त्रविक शिक्त मानते हैं जिसके द्वारा वह जगत की सृष्टि करता है। वे सृष्टि को मिथ्या न मानकर उसे बास्त्रविक और ईस्वर की लीला पूर्ण मानते हैं।

भागातन्त्र—'आगमतत्त्व विलास' में उद्धृत तन्त्रों की सूची में से एक तन्त्र ।

भाषावाह — आहु एमतानुसार सम्पूर्ण प्रयद्धा की सत्यत्व-प्रतीति कम्यास या माया के ही कारण ह। इसी से कईत-बाद को कम्यासवाद या मायाबाद कहते है। देन 'माया'। भाषावाहत्वत्वक रोक्ता — स्वामी कतातीर्वाचार्य में 'मायाबाद जण्डन टीका' रची। इसमें इन्होंने मध्य के मतों का ही विवेचन किया है। यह पन्यहूवी शतान्यी का वन्य है। सन्याक्तित — माया (विव्ह ) मृद्धिक के जनीतिक उपायान का नाम है। इससे नियति की उन्यत्ति हुई जो सभी पदार्थीं को नियमित करती है। नियति से काल तथा काल से गुणकारीर की उत्पत्ति होती है।

मार्क्षण्येवसेक — (गङ्गा-गोमतीसंगन)। बाराशती-गाओ-पुर के बीच कीवी बाजार के पाछ यह तीथे स्वक पड़ता है। यही पर मार्कण्येय महादेक का मिल्यर है। यह सोच मार्कण्येय जो की तथांभूमि बतलायी जाती है। साची मिल्यर में भी ठहर सकते हैं। शिवराधि को यहाँ चेला कथाता है। मन्यिर से प्राय दो फलीम की दूरो पर गया में गोमती नदी मिलती है। यहाँ सन्तान जामि के लिए जन्छान-पुजन शीघर फलयायक होता है।

मार्कमेख दुराक — यह महापुराकों में से एक है। मार्कण्डेय महिव द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका यह नाम पडा। सस्यपुराण, ब्रह्म बैंबतंपुराल, मारविय पुराण, भागवत पुराण आदि के अनुसार मार्कण्डेय पुराण में नी हजार नौ सो स्कांक होने चाहिए। परन्तु उपलब्ध पोवियों में केवल छ. हजार नौ सी स्कांक होने चाहिए। परन्तु उपलब्ध पोवियों में केवल छ. हजार नौ सी स्लोक पाये जाते है। इसके प्रारम्भित अध्यायों में मरणोत्तर जीवन को विस्तृत कथा कही गयी है। इस पुराण का मुख्य अंश 'वण्डी समयती के लेव क्या कर्य प्रवास में पाठ होना है। इस समयती का अदा ध-वं अध्याय में १०वं अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय में १०वं अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय में १०वं अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय में १०वं अध्याय तक है। मार्कण्य पुराण का यही अध्याय में १०वं अध्याय तक है। मार्कण्य में सालका का प्रविच जीवनचरित भी इसमें वर्णित हैं। मदालसा ने गीवा में ही अपने पुत्र को ब्रह्मतस्व का उपवेश किया. जिसके राजा होने पर भी जीवन में जान और योग का मुक्टर समस्यय गहा।

सामैतीबेक्टरप--यह मम्पूर्ण माम अत्यन्त पवित्र साना जाता है। साम भर बढे प्रात काल अन्नत मण्डलियाँ भजन तथा कीर्तन करनी हुई निकलती है। गीता (१० ३५) में स्वयं भगवान् ने कहा है मासाना मागवीचोज्जम् । यहाँ इस मास से मम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया जा रहा है। सत्तम् में देवो ने मार्गवीचे मान की प्रथम तिबि को ही वर्ष प्रारम्भ किया। इसी मास के कब्यण ऋषि ने मुन्दर कब्यीर प्रदेश को रचना की। इसलिए इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए। मार्गवीच बाइसी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादयी को दास की ने दास विष्णु के केवा दो दायोद ने तिस्त दारोद के प्रवास विष्णु के केवा दो दायोद ने किया वा स्ति कुए कार्तिक की दास्त्री को अन्वसन विष्णु के केवा दो दायोद न तर र तामों में से एक-एक मार

तक जनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक 'जाति-स्मर'-पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखनेवाला-हो भाता है तथा उस लोक को पहुच जाता है जहाँ से फिर संसार में छौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती (अनुशासन, अध्याय १०९, बृ॰ स० १०४ १४-१६)। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चन्द्रमा की अवश्य पूजा की जानी चाहिए क्यों कि इसी विन चन्द्रमा को सुधा से सिच्चित किया गया था। इस विन गौओं को नमक दिया जाय, तथा माता, बहिन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक-एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य-गीतादि का आयोजन कर एक उत्सव भी किया जाना चाहिए। मार्गशोर्ष की पूर्णिमा को ही दलात्रेय-जयन्ती मनायी जानी चाहिए। दे० क्रस्यकल्पतरु का मैंत्य कालिक काण्ड, ४३२-३३; कृत्यरत्नाकर, ४७१-७२। **वार्वारी विश्त-**शैव आगमों के अनुसार जीवारमा की अवस्था देवता की दया पर ठीक उसी तरह आश्रित होती है जिस प्रकार विल्ली के बच्चो का जीवन अपनी माँ की दया पर आधारित होता है। बिल्ली अपने मुंह से जब तक न पकडे, वे असहायावस्था मे एक ही स्थान मे पड़े रहते है। इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णतः अवलस्थित भक्त है। इसकी विलोम वानरी भक्ति है, जिसमें बन्दर के बच्चे की तरह जीवात्मा अपनी ओर से भी आराध्य की कुछ पकडनं का प्रयास करता है। दे० मकंटात्मज भक्ति। मासंबद्ध सप्तमी-पांच शुक्ल सप्तमा को इसका अनुष्ठान होता है । उस दिन उपवास करने का विधान है । 'मार्त्तण्ड' शब्द का उच्चारण करते हुए उस अवसर पर सूर्यका पूजन करना चाहिए। वृती को अपने शुद्धी करण के लिए गोमूत्र या गोमय या गोदुग्ध या गोदिध लेना चाहिए। अग्निम दिन सूर्य का 'रवि' नाम लेकर पूजन करना चाहिए। इस प्रकार उसे दो दिनों के लिए हर मास यह आचरण एक वर्ष तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास या ऐसा ही कोई खाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है।

मास्तरी माणव — संस्कृत भाषा का नाटक जिसमें कापालिक सम्प्रदाय के क्रिया-कलगो का वर्णन पाया जाता हू। नाटक का मृख्य पात कापालिक सम्यासी अधारणकट या, जो राजवानी के बामुण्डा मस्तिर का पुजारी तथा एक बढ़े जीव तीर्ण व्यक्तिक से सम्बन्धित था। कमाल कुण्डला अपोरक्षक भी शिव्या सन्यासिनी थी जो देशी की उपासिका थी। दोनों योगाम्मान करते थे। व जनके विकसा माल विचारों से मरं थे। वे नरविल, (देशी के अपंचाय) के अपमारी थे, रत्यादि। इस मकार आठकी शताब्धी के उत्तरार्थ में महाकवि अक्ष्मति रिक्त इस माटक ने तरकालीन शीव विद्यासी तथा अनेकानिक धानिक किया होता है। वेशी के अद्भुक्त बक्ति आदि का अभिन्न व चर्णन प्राप्त होता है। देशी को जाइत करने के लिए शानजीग का साधन, देशी को सबस्य के उन्हें आक्षमत्व प्राप्त के अस्म के के अस्म एर बढ़ाने की चेच्टा, बक्त के अन्यर के केन्द्र व रेखाएँ, उनके आक्षम्वपंपूर्ण फल आदि सभी नार्वे इस नाटक में प्राप्त होती है।

मासिनीतन्त्र — 'आगम तत्त्वविलास' के ६४ तन्त्रों की सूची में उद्युत एक तन्त्र ।

माफिनीविजय तन्त्र—चसना शताब्दी के पूर्व इसकी रचना मानी जानी बाहिए, नयीकि कश्मीर के शैव आचार्य अभिनवगुप्त (१०५७) ने अपने ग्रन्थ में इसका उद्धरण विद्या है।

भाशक (मातक) पुत्र धम्म — सामबेद के जितने भूत प्रस्य है उतने किसी बंद के देखने में मुद्दी जाते । पद्मीवित नाह्मण का एक धीतपृत्र है और एक गृह्यभूत्र । यहले श्रीतपृत्र का नाम 'माशक' है । लाद्यायन ने इसको 'मातकपृत्र' किसा है। कुछ लागों की राय में इन प्रस्यों का नाम कल्पसूत्र है।

भास-चन्द्रमा की एक सूनक्रपिकमा के आधार पर 'मास' से महीने का बांच होता है। मास के प्रसिद्ध सीमा-दिन अमानस्या तथा पूर्णमासी है।

यह निविजत नहीं जान होता कि एक अध्यावस के अन्त सं दूसरी अमायस (अमान्त मास) या एक पूर्णिया के अन्तर से दूसरी पूर्णिमान्त तक मास-पणना होती थी उत्तर भारत में अमान्त प्रथा। जाकोबी फाल्यन की पूर्णिया सं वर्षारम होना मानते हैं। ओस्डेनवर्ग प्रथम चन्द को ही वर्ष का आरम्भ-बिन्दु नामस्ते हैं। सास के तीम दिन होते थे क्योंकि वर्ष में १२ माझ और ३६० दिन कहें गये हैं। सूत्रों में मास अलग-अलग संस्थक दिनों के लिये उदस्य हैं।

मासक्तपीणंनासोकत-कार्तिक शुक्ल पूणिमा को इस वत का प्रारम्भ होता हैं। इस अवसर पर वती को नक्त पद्धति से आहार करना चाहिए। नमक से एक बृत्त कानकर तथा उसे बन्दन के अप से अर्चन्द्र करने कन्द्रमा को दर सकती सहित पुत्रना नाहिए—चया कार्यिक मास में जब चन्द्रमा इतिका तथा रोहिणी से गुक्त हो, मार्गशीर्थ मास में जब मृत्त्रीक्षार तथा जाहाँ से गुक्त हो, और हसी प्रकार से जाविकन मास तक। सचना महिलाओं को गृह, मुखर बाबाल, मृत्युख्यादि देकर सम्मानित करना चाहिए। तदनन्तर स्वय हनिय्याल प्रहुण करना चाहिए। वत के अन्त में सोने से रते हुए (जरी के काम वाले) बस्त दान में सेन चाहिए।

आसक्षत—स्मर्गशीर्थ मास के क्रांतिक मास तक बार्की मास अती कः निम्न बस्तुर्यं बान करनी आहिए—ननक भी, तिहः, साम पात्या, आरुर्वक बन्तु, मेंहूं, जल पूर्ण करवा, कपूर महित चन्द्रन, मक्कन, छाता, शर्कारा अथवा गुड के लहड़ । वर्ष के अन्त में भी का बान तथा दुर्गों जा, बह्मा जी, पूर्य नारायण जववा विष्णु भगवान् का पूजन करना बाहिए।

मासोपवास क्रत-समस्त वतों में यह महान् और प्राचीन वत है। नानाबाट शिलालेख के अनुसार रानी नायनिका (नागनिका) ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इस वतका आचरण कियाचा। दे० ए० एस० डब्ल्यु० आई० जिल्द ५ ए० ६०। इसका वर्णन अग्नि (२०५ १-१८), गरुड (१ १२२ १-७), पद्म० (६ १२१-१५-५४) ने किया है। अग्निपुराण में इसका सक्षिप्त वर्णन मिलता हे, अत्रएव उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। बती को वैष्णव बतां का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के लिए गुरु की बाजा प्राप्त कर लेनी चाहिए। अपनी शक्ति तथा बात्म-बल देखकर आदिवन शुक्ल एकादशी की वृत आरम्भ कर ३० दिनों तक निरन्तर इत रखने का संकल्प करना चाहिए। तपस्वी साथ या यति या विथवा ही इस वत का आचरण करे, गृहस्य नही । गन्ध पुष्प आदि से दिन में तीन बार विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णुके स्तोत्रो तथा मन्त्रों का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा ऐसे व्यक्ति के स्पर्श का भी त्याग करना चाहिए जो नियमो का पालन न कर रहा हो। तीस दिन तक किसी मन्दिर में ही निवास करना चाहिए। तीनो दिन व्रत कर लेने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों की भोजन कराकर.

दिलाणा देकर तथा तेरह बाह्यणों को बस्कों के जोड़े,
आसन, पात्र, छाता, बाराई की जोड़ी प्रदान कर स्वयं
कर की पारणा करता जाहिए। विष्णु भगवान को
प्रतिमा किसी पर्यक्क पर स्वयंपित कर उनको बस्वादि
धारण कराने चाहिए। अपने गुरु को पर्यक्क पर बैठाकर ओहने-दिलाने के बस्त दाना में देने चाहिए। जिस स्थान पर ऐसा बती औस दिन निवास करता है वह पिषव हो जाता है। इस बन के बावरण से न केवल बती अपने आपको बील परिवार के जन्म मदस्यों को भी विष्णु छोक ले जाता है। यदि फिसी प्रकार बन काल में बती गृष्टित हो जाय तो उसे हुन्य, जुब नवनीत, फलों का रस देना चाहिए। बाहणों की आजा से उपर्युक्त बरतुओं को लेने से बन किस्तत नहीं होता है।

साहित्सती ( सहेदबर ) — विकयात श्रीव तीर्थ तथा तर्मदातट का प्रसिद्ध प्राधिक नगर। यह कृतवीर्थ के पृत्र सहसार्युक
की राजधानी थी। आदा शकरानार्यंजी से शास्त्राव्यंकत्ते
कोठ मण्डन भिक्ष भी यहाँ के रहते बाले से । यहाँ
कालेदबर और बालेदबर के लिल मन्दिर है। नगर के
पविचय मतङ्ग ऋषि का आध्रम तथा आतङ्गदेवर समिदर
है। गास ही भर्तृहरि गुका और मण्या गीरी मन्दिर हो
मर्मदा के द्वीप यो वालेदबर मन्दिर है। बही सिद्धेददर और
राज्योदय लिङ्ग भी है। यहाँ प्रिटंडवर और
राज्योदय लिङ्ग भी है। यहाँ प्रसंदेवर और
सम्बद्धार प्रसाद स्थाति है। यहाँ स्वाद्धेदर और
सम्बद्धार स्थाति है। यहाँ स्वाद्धेदर होर
सम्बद्धार स्थाति है। यहाँ अनेक मन्दिर है।
जनात्रास्य, गासेदर, दरीनाय, हारकाणीत, पढ़ीनाय,
प्रस्तुगम, अद्वत्येदबर आदि। यह पृगे गृत काणी भी कहीं

साहेकबर—यह जैवो के सम्प्रदाय विशेष की उपाधि है इसका शाब्दिक अर्थ है 'सहेस्बर (शिव ) का अक्त'। साहेकबर उपपुराण—यह उन्लोस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है।

माहेरवर सम्प्रवाय---गहाभागत काल में पाशुगत मत प्रधान रूप से प्रचलित था। माहेरवर तथा श्रैव आदि उसके अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे। माहेरवर सम्प्रदाय में महेश-मृति की उपासना होती है। अन्य आचार सामान्य शैवो कैसा ही होता है।

माहेडबर सूत्र—चोदह माहदवर सूत्रो के आधार पर अधा-ध्यायी में पाणिन ने प्रत्याहार बनाये हैं, जिनका प्रयोग आवि से अन्ततक अपने सूत्रों में किया है। इन प्रत्याहारों से मूत्रों की रचनाओं का अत्यन्त लाघव हो गया है। माह्रोप्यर सत्र निम्नलिसित हैं

(१) अपेंडण् । (२) ऋलक्। (३) ए ओङ्। (४) ऐ ओण्। (५) ह्रसवन्द्र। (६) लण्। (७) अमङणनम्। (८) असम् । (९) चढमया। (१०) जनगढदण्। (११) काफ्ठळचनदत्व्। (१०) रूप्। (१३) असम्द। (१४) हरु।

मांस - सजीव प्राणियो और निर्जीव फल आदि का भीतरी कोमल द्रव्य (गुदा) जो छंदन-भेदन द्वारा लाने के काम आता है। प्राणियों के मास का उपयोग भक्षणार्थ हिंसक पशु और असम्य कोल-भील आदि लोगों में प्रचलित था। शत्र बधाभिकाचा शत्रिय, सैनिक और राजा लोग भी युद्ध शिक्षार्थ पशु वध करते हुए मास व्याने लगते थे। राजा विशेष कर हिंसक जन्तुओं का शिकार वनवासी प्रजा और ग्राम्य पशुओं के रक्षार्थ ही करते थे। इन लोगो में मौसभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण और युद्ध के समय उग्रता प्रकाश के विचार से उचित या वैध मानी जाती थी। मास भक्षण असम्य, अशिक्षित, मृढ लोगो में स्वभावत प्रचलित था। काल क्रम से इनकी देखा-देखी सम्य क्षत्रिय या द्विज भी लौत्यवश इधर प्रवृत्त हो जाते थे। किंतु प्राचीन धर्मग्रन्थों में मासभक्षण निषिद्ध ठहराया गया है। फिर भी इस प्रवृत्ति का नि शेष निरोध सहसा कठिन देखकर झास्त्रकारों ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के आवरण से इसको प्रवाससाध्य या महेंगा बना दिया । नियम बन गये कि मास खाना हो तो लवे यजानुष्ठान के द्वारा पशुबलि देकर प्रसाद-यज्ञ शेष रूप-में ही ऐसा किया जा सकता है। प्रवंगीमासा शास्त्र में यह 'परिसख्या विधि का सिद्धान्त कहलाता है। भासभक्षण से निवल होना ही इसका आशय है।

धामिक रूप से बेबमन्त्रों ने पशुमास भक्षण का स्पष्ट निषेष किया है और अहिंसा थर्म की प्रशस्ता को है। 'परस धर्म श्रुति विदित अहिंसा' बालो तुल्यिदासओं की उन्नित निराधार नहीं है। 'मा हिंस्यात् सर्वो भूतानि' प्रसिद्ध पेटवाष्य है। 'थंबमानस्य पशुन् पाहि', ( युक् ११), 'अबबन अबिम् अर्णागुं मा हिंसी'।' ( युक् ११, ), 'मा हिंसिड द्विषयों मा नतुष्यः ।' (अयुक

११२), "मित्रस्य चक्षवा सर्वाणि भृतानि समीक्षान्ताम ।" (यज् ३६,१८) आदि वचनो के प्रकाश में घानिक दृष्टि से मासभक्षण की अनुज्ञा नहीं है। कुछ तथाकथित सुधारक या पंडितमन्य आलोचक ऋग्वेद की दहाई देकर गोबध और तन्मासभक्षण को बैध ठहराते हैं। ऐसे लोग वैदिक ग्हस्यार्थसे वंचित और अबोध हैं। ऋष्वेद में प्रातः शान्तिपाठ के एि गोमूक्त का उदात्त निर्देश "वृहामविवस्या पयो अब्न्ये वर्धतां सौभगाय।" (११६,४२७)'' ''अद्धि तुणमष्ट्ये विश्वेदानी पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती।" (११६४४०)। प्रत्येक विवाह विधि में यह ऋरमंत्र वर की ओर से पढ़ा जाता हैं. "माता रुद्राणा दृहिता वसुना स्वसादित्याममतस्य नाभि:। मा गामनागामदिति विश्वष्ट ।" (८१०११५)। ऋग्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पशवध नथा मासभक्षण-विरोधी आजाओं के होते हुए यह कहना कि वैदिक काल के हिन्दओं में धर्मविहित गोवध या मांसभक्षण प्रचलित या, सरासर द्रमाहस और अनैतिहासिक है। संभवत यह एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मी जामको हारा स्वार्थमिदि के लिए कुछ पाञ्चात्य लेखको को फुसलाकर उनसे बेदमन्त्रों की ऐसी अनर्थकारी ज्याख्यायें लिखवायी गयी। कुछ वैदिक कुट पहेलियों जैसे वाक्यों ने इन लोगों को ब्यामोहित भी कर डाला। मांसभक्षण और पश्वच के सम्बन्ध में वेद का यह कठोर आदेश है

य पौरुपेयेण ऋविषा समङ्क्ते
यो अब्बेन पत्ना यानुषान ।
यो अष्माया भर्गत शीरमने
तेवा शोपोणि हरसापि कृत्य ॥
(ऋ्व १०८७१६)
या आम मानमदन्ति पौरुपेय च ये ऋवि.।
गर्भान् (अव्हान्) कार्यान्त केयवास्तान् इतो
नाजयानित ॥ (अव्बं०८६२३)

मुग मत्स्या मत्रु मांसमासब कुशरीदनम्। पूर्ती: प्रवर्तितं ह्यातद् नैतद् वेदेष् दृष्यते॥ (महा०शान्ति०२६५९)

मिश्र—आदित्य वर्गका वैदिक देवता। वरुण के साथ इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि स्वतंत्र रूप से केवल एक सुक्त (ऋग्वेद ३५९) में इसकी म्तृति मिलती है। मित्र का सबसे बडा गुण यह माना गया है कि वह अपने शब्दों का उद्चोष करता हुआ (बुबाण:) लोगों को एक पूजर से अभिमिला करता है (यातमिति) और अमिला पूजर से (अमिलाय) कुबकों की रखनाकी करता है। मित्र मनुष्यों को प्रेरित कर उनको कार्यों में जमाता हैं, जिन्हें से मीती और सहकारिता द्वारा पूरा करें। बह देवी मित्र और सिन्ध का देवता है। बहु अपने गुणों की मानवों में उतारता है।

मित्र के बारे में प्रायः वे ही बार्ते कही गयी है जो तक्क के बारे ने प्रसिद्ध हैं। वह स्वयं तथा एप्यों का पारण रूरने गाला, लोकरेवता, स्वयं और पृथ्वी से बडा, निर्मिष्य मानवों की ओर देखने बाला, राजाओं के समान जिसके वरों (आजाओं) का पालन होना चाहिए, रयालुता का देवता, सहायक, वानी, स्वाच्यवर्डक, समृद्धि दाता आदि हैं। मित्र सुर्योचय कथान दिन का देवता है, तक्या सुर्योक्त अथवा राजि का नित्र दिन के नितक जीवन का संस्थाक है, वहण सांत्रि के नैतिक जोवन का।

मित्र तथा बरुण के नाम विकलर द्वारा 'बोगाज-कोई' (लघु एक्सिया, ईराक) की तस्ती पर (१४०० ई० पू०) लिखिल अभी कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुए है। ओल्डेनवर्ग के मतानुसार ये देवता ईरानी है। अन्य विद्वानो के अनुसार ये भारतीय हैं। यदि ये वैदिक माने जायें तो इनकी उपर्यक्त स्थिति में प्राचीन काल के भारत तथा लघ् एशिया के सम्बन्धों की पृष्टि होती है तथा यह भी पता चलताहै कि भारतीय आर्थीकी एक शालाइसीमार्ग (बोगाज-कोई) से अपने पश्चिमी निवास की ओर अग्रसर हुई थी । बोगाज-कोई अभिलेख के मित्र एवं वरुण की सहयोगिता का उल्लेख पारिसयों के 'अवस्ता' में 'मिश्र तथा अहर' के नामों से हआ है। परवर्ती अवेस्ता के मिश्र-अहुर तथा ऋष्वेदीय मित्र-बरुण के जोडेयह मिद्ध करते है कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता टुटने के पूर्वकी है। बोगाज-कोई अभिलेख भी इस बात की पुष्टि 'अस्सिल' प्रत्यय द्वारा जोडे जाने वाले मित्र तथा वरूण से करता है। अवेस्ता में 'मित्र' का अर्थ सिन्ध है तवा ऋष्वेद में यह 'मित्रता' अर्थका द्योतक है।

लान पडता है कि भित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता था, जैसे जेनम् का अर्थ है ''द्वार का देवता''। इस प्रकार मित्र वह देवता है जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के बीच हुई स्वीकृतियाँ, वचनो, सन्धियों में सचाई की देव-रेज करता या। सस्य अन्तप्रकाश है तथा प्रकाश बाहरी सस्य है। यह नहीं जान पडता कि मित्र में कौन सा विचार पहले प्रविष्ट हुआ। सम्भवन उसमें गैतिक गुणी की ही प्राथमिकता जात होती है।

मित्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुछ आगे-पीछं साम्य हुआ। कुछ विद्वान् मित्र की एकता सूर्य से स्थापित करते हैं और इस प्रकार मित्र एवं वरुण से 'सूर्यप्रकाश एवं उसे घेरने बाला बृताकार आकाश' अर्थ की सम्भवत-स्थापना होती है।

तीसरी मान्यता में निज युद्ध का देवता है (मिह्यस्त के अनुसार)। बाद में मिश्रवाद या मिश्र की पूजा रोमन साज्ञाज्य में फैली। योद्धा, देवता, स्प्यच्यादिता, हैमानदारी सीचे मार्ग का अनुसरण आदि नीनको के गुणो के साथ बहु युद्ध का देवता माना जाने लगा। मिश्रवाद का काल पर्चिक्सी देशों में १०० से २०० ई० तक रहा। एक स्तय या जब यह कहुना कठिन या कि मिश्रवाद तथा रजीध्वाद में वे कीच विजयी होगा।

चित्र-भू-काक्ष्य — कदयप का वंशज । यह वंश बाह्यण में उद्युप एक आचार्यका नाम है जो विभाण्डक काक्ष्यप का शिष्य था।

मिनसासी — प्रापंशी कं शुक्क सप्तमी गिनसप्तमी कह-जाती है। यह तिविद्यत है। मिन (मूर्य) हराके देवता है। वच्छी को मिन की प्रतिमान को उद्यो प्रतास क्लान कराना चाहिए पेंसे कार्तिक शुक्क ११ को विष्णु अपवान् की प्रतिमा कां कराया जाता है। सप्तमी को उपवास (कक्को का मेनन किया जा सकता है) तथा गानि को जागरण कराना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुष्पों तथा स्वादिष्ट स्थायाओं से मुर्ग का युक्त करना चाहिए। निर्मंत, अनाची तथा शहायों को भोजन कराना चाहिए। अष्टमी को अभिनेताओं तथा नर्सको को रूपयों का वितरण करना चाहिए। देव नीलमत पुराण, पुर १६-४७ (श्लोक ५६४-५६९)

सिष्ण—(१) संयुक्त अयबा मिला हुआ। मिल्र तन्त्र आठ हैं। इन के दो गुण हैं: देवी की उपासना के सम्बन्ध में खिला देना, एवं पाण्विस्मुख के साथ ही मुक्ति का मार्ग भी प्रविश्व करना। इस प्रकार इनमें को लक्ष्यों का मिश्वण हैं। इसके विधरीत समय या गुम (उच्च) तन्त्र केवल 'मुक्ति' का ही मार्गवर्शन कराते हैं। (२) मिख का अर्थ 'श्रेष्ठ' भी होता है। 'आर्यमिश्रा' श्रेष्ठ कौर्यों के किए सम्बोधन के रूप में संस्कृत ग्रन्थों में प्रयुक्त होता है।

भिहिए — ईरानी देवता "मिध्र" को ही सस्कृत में मिहिए कहते हैं। इसरी शताब्दी ई० पू० में उत्तर भारत में इस शब्द का प्रदेश हुआ। क्रमशः आगे वलकर भारतीय सीर सम्ब्रदाय में यह पुजनीय रूप से समाविष्ट हो गया।

बास्तव में वैदिक 'मिम' देवता प्राचीन काल में ईरान के पारिसयों में मी मिम्र नाम से पूज्य था। आगे चलकर मिम्र का परिवर्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो गया। मिहिर और मिन्न दोनों आदित्य के पर्याय अमे आते हैं।

स्रोतार्पच—सिक्सों के 'सहिजधारी' और 'सिह' दो विभाग हैं। सिहजबारियों के भी अनेक पन्य हैं। इनमें एक है मीना पन्य। इसे गुरु गमदास के पुत्र पृथ्वीचन्द ने जलायाथा। हे॰ सिक्स सम्प्रदाय'।

श्रीभाषक — पीमांसा शास्त्र के विदानों को भीमासक स्कूते हैं। कमें भीमासा दर्शन की स्थापना इसके लिए हुई भी कि स्थीत तथा मुख्युकों में बतायी हुई सारी बातों का पाछन सन्वेहर्राष्ट्रत विश्वसायुर्ण नियमों के अनुसार हो। बड़े बड़े औत यज्ञों के अवसरों पर उस उद्देश्य की रक्षा के लिए विदान भीमांसक निर्देशार्थ उपस्थित रहते थे। श्रीभांसा— 20 'पृथंगीमासा'।

भीमांतान्यायप्रकाश — अपदेव सुप्रसिद्ध मीमासक विदान्
वे। उनका 'मीमाताम्यायप्रकाश' पूर्वमीमांता का
प्राथिकक कीर प्रमाणिक प्रकरण प्रस्म है। रचनाकाल
१६३० ई० है। इसे आपदेवी भी कहते हैं। सरक होने
के कारण इरका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हुआ है।
भोमांतावृत्ति — अपदे नामक वृत्तिकाद द्वार पूर्व और
उत्तर दोनो ही मीमाता शास्त्री पर वृत्ति प्रस्म किसे मये
ये। शाङ्कराचार्य (व सू ३३५३) कहते हैं कि उपवर्ष
ने अपनो मीमाताचृत्ति में कहीं कही र शारीरक सूत्र पर
क्रिसत वृत्ति की बातों का उल्लेख निया है। ये उपवर्षावार्ष अदरसामो से पहले हुए थे।

भीमांसाशास्त्र—विशिष्टाईतवादी बैच्यव आवार्यों के मत से पूर्वोत्तर रूपास्मक मीमांमा शास्त्र एक ही है। वे दोनों के सूत्रपाठों में प्रथम कर्म मीमासा के 'अवातो सर्मीजङ्गासा' के लेकर ब्रह्म मीमासा के 'अनावृत्तिः सम्बादं सा अन्तिम सुख तक बीख अध्यापों का एक ही वेदार्थ-रिकार करने वाका भीमांचा वर्धन मानते हैं और अससे तीन काव्य बदाना है । उन काव्यों के नाम है - धर्मसीमांसा, देवसीमांसा, बद्धामीमांसा। धर्ममीमांसा। धर्ममीमांसा। धर्ममीमांसा। धर्ममीमांसा । वस्त्रेच निव्य काव्य है । देवसीमांसा नामक दितीय काव्य काव्यक्रस्ताचार्य ने बनाया था और उसके वार अध्यायों में वेदोपाला का रहस्य परिस्कृतिक किया नया है। बद्धामांसा नामक तुतीय काव्य के स्विधात है वादरायणपूर्मा । भ्रामांसा नामक तुतीय काव्य के स्विधात है वादरायणपूर्मा । भ्रामांसा नामक तुतीय काव्य के स्विधात है वादरायणपूर्मा । स्वामांसा क्ष्यायों में बद्धा का पूर्ण विषयों करने अप्ता सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है । कार्म, उपासना और जान कर तीनों काव्यों से युक्त समूर्ण ग्रासक का नाम है भीमांसा आत को मृत्त भ्रामांसा आत को मुत्त भ्रामांसा वासक की मृत्त भ्रामांसा वासक की मृत्त भ्रामांसा वासक की मृत्त भ्रमांसा वासक की मृत्त भ्रामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा वासक की मृत्त भ्रामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा सामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा वासक की स्वप्त भ्रामांसा वासक की स्वाप्त भ्रामांसा वासक स्वाप्त भ्रामांसा वासक स्वाप्त भ्रामांसा वासक स्वाप्त भ्रामांसा वासक स्वाप्त भ्रामां

अन्य आचार्यों के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमांसा-स्वाल हैं: (१) पूर्व मीमासा, जिसमें वैदिक कर्मकाण्ड का विवेचन है और (२) उत्तर मीमासा, जिसमें वेदान्त दर्शन या बहा का निरूपण है। दे० 'पूर्वमीमासा'।

मीरावाँ — जोकपुर के मेहता राजकुल की कुल्लमक राजकुमारी। इनका व्याह मेवाह के युवराज के साव हुझा। इनके ससुर प्रतिद्ध बीर राणा कुल्या थे। राणा हुझ्मा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गयी। विषवा मीरावाई के साव उनके पति के माई का व्यवहार निर्वय था। मीरा ने वित्तीष्ट त्याव दिया तथा कत्त्र देशाद (रामाननीय) की शिक्ष्या वन गयी और आगं चलकर कुल्या की उच्च कोटि की उपासिका हुई। इनके कुल्या मीक सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हैं। गुजराती में भी इनके बहुत से गीत पाये जाते हैं, जिनमें से कुल्य में उत्तर प्रेम के तत्त्व निहित्द हैं। मीरावाई का रिवर्शि काल १६भी सताबदी का पूर्वीचं हैं।

मुकुल- छान्दोग्य तथा केनोपनिषद् के अनेक वृत्तिकार तथा टीकाकारों में से मुकुन्द भी एक है।

मुकुत्वमाला—केरल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलशेलर एक प्रधान अल्बार (ररम बंध्याव) हो गए हैं। उन्होंने 'मुकुत्वमाला' नामक एक अत्यन्त मिक्तरसपूर्ण, साहित्यिक स्तोत्र मस्य की रचना की है। भक्तसमाल में इसका बहुत आदर है। मृकुन्यराज - मराठी भाषा के विवेकतियमु नामक प्रत्य में वेदान्त की व्यावधा करने वाले एक विद्वान् सन्त । इनके प्रत्य का उल्लेख देविनिर के राजा जैक्शाल के शासन-काल में १२वी शताब्बी के बन्त में हुआ है तथा इसे प्रराठी का खबते प्राचीन प्रत्य कहा गया है। इस प्रत्य की बड़ी प्रतिष्ठत है।

कुकुल्बरास — बॅगला भाषा के प्राचीन समानिन कथि। इन्होंने बंगला में एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई०) जिसका नाम 'वण्डी मङ्गल' है। यह शाक पयी ग्रन्थ है। बौर 'मंगल' काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

मुक्तानम्ब — स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुपायी संत । सुक्तानम्द जी ने गुजराती भाषामें अनेक भजन वंपद रखे हैं।

मुक्ताफल — बोपदेव पण्डित द्वारा रचित 'मुकाफल' भाग-बतपुराण पर आधारित है। इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएँ संगृहीत हैं। इसका रचनाकाल चौदहवी शताब्दों का प्रथम चरण है।

मुक्ताबाई—पन्द्रहर्ओं शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्ता में मुक्ताबाई का नाम उल्लेखनीय है। इनके अभङ्ग आदर के साथ पढे और गाये जाते हैं।

मुक्ताभरण इत — भाइ जुम्ल सनमी को इस बत का प्रारंभ होता है। यह विधिवत है। शिव तथा उमा उसके देवता है। विध्यतिमा के सम्मृत्व एक पाना रखा जाता है। उसके उपरान्त वाशाहन से प्रारम्भ कर धिव वधी का लोकशोपचार पूनन किया जाता है। तिव जो का आसन मुक्ताओं तथा रस्तों से बदित होना चाहिए। उपचारों के बाद उम पागे को कलाई से बीध लिया जाता है। तद-नन्तर १०० नण्डल (मराठी मे माण्डे, हिन्दी में बादियां) तथा विध्वकाएँ (अकेबियां) वान में देनी चाहिए। इससे नृतों की बाद दीचें होती है।

मृतित—ससार के जनममरण-बन्धन से खुटकारा। दे० मोक्षा।
मृतितकोपनिषय्—मृत्तिकोपनिगद् में १०८ उपनिषदों की
नामावळी वी दुई है जो महत्वपूर्ण है। उसमें मोक्ष का
विवेचन विशेषकर से किया गया है।

शुक्तिहार सप्तमी अब सप्तभी हस्त अथवा पृष्प नहात्र युक्त हो तब इस वत का आवरण करना चाहिए। आक के बृज को प्रभाण करके उसकी टहनी की दातुन से दांत साफ करने चाहिए। उस अवसर पर स्नान-युक्त करने कं बाद हुचन का भी आयोजन होना चाहिए। बांचन को गी के गोबर तथा रक्त चरन से लोपकर वहाँ अच्छ्यक कम्मल बनाकर पूर्व की ओर से आरम्भकर अति देवता का कमल के बक्त कर दां कर बाहुए। उदनन्तर मन्त्रों को बालकर बोडवीपचार पूजन करना चाहिए। उदनन्तर मन्त्रों को बालकर बोडवीपचार पूजन करना चाहिए। बती उस दिन उपसास करे। बहु बहुर को (जबण, मिक्क, करू, कर्तका) में से एक ही रास को बन करे। दोन्दी मास तक एक रत जैने के बाद अचले दो मास तक इसरा रस जैना के चाद अचले दो मास तक इसरा रस जैना चाहिए। देखें मास तक इसरा रस जैना चाहिए। देखें मास तह की पारणा हो तथा वर्ती किंपला गो का दान करे। इस वर्ती मोल प्राप्त करता है।

मुक्क बिस्व आगम—एक रोद्रिक आगम है, जो 'मुलबिन्व' अथवा 'मृलयुश्चिम्ब' नाम से प्रसिद्ध हैं।

मुख्युग्विस्य ज्ञागम-दे० 'मुख्यिस्य आगम' ।

मुक्क कि जून - मुख की आकृति मे अक्ट्रित लिंग को मुक्क जिङ्ग कहते हैं। एक से लेकर पञ्चमुख तक के लिङ्ग पाये जाते है। अमूर्तशिवतत्त्वको मूर्त अथवा मुखर रूप देने का यह प्रयास है। शिव की पूजा-अर्चालिङ्ग के रूप में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। न केवल भारत वरन् बृहत्तर भारत में भी इसका प्रचलन था। हिन्द चीन के प्रदेश चम्पा में शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक था। यहाँ के मन्दिरों के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वेदि-काएँ उपलब्ध होती है जिनके मध्य अवस्य कभी लिङ्ग स्यापित रहे होंगे। ये सभी लिङ्ग साधारण आकृति के बेलनाकार ऊपरी सिरंपर गोल है। यहाँ के लिङ्गो में मुखलिङ्गभी थे। इसका प्रमाण पोक्लोन गरई के मन्विर में उपस्थित मुखलिङ्ग से होता है। लिङ्ग में मुख अकित है जो मुकुट तथा राजा के अन्य आभूषणों से सुसज्जित है। मुख्यत—इस दत के अनुसार एक वर्ष के लिए ताम्बूल (मुखवास) का परित्याग करना पडता है। वर्ष के अन्त में एक गौ का दान विहित है। इससे वृती यक्षो का स्वामी बन जाता है।

मुक्बसन्त्र—तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विभक्त ह्रं—आगम. यासक और मुख्य तन्त्र । सुक्टि, कय, मन्त्रनिर्णय देवताओं के संस्थान, सन्तर-तिर्णय, तीर्थ, आयम वर्ष, करन, ज्योतिय संस्थान, वस कथा, जीच और आगेच, स्त्री-तुक्त रुज्ञण, राजधर्म, दानधर्म, युगदर्भ, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयो का जिस ग्रेन्थ में वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह-लाता है। विशेष विवरण 'तन्त्र' शब्द की व्याख्या में देखें।

मुक्कुन्बसीर्थ (बौलपुर)---राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्वार षौलपुर से तीन मील पर मुरम्य पर्वत श्रृंखला में स्थित राजिं मुजुकुन्द की गुफा। देवकार्य से निवृत्त होकर मुचुकुन्द श्रमनिवारणार्थ इस गुफार्मे शयन कर रहे थे। देवताओं ने उनको वर दियाया कि तुम्हारी निद्राभंग करने वाला भस्म हो जायगा । कालयवन से भयाकान्त होकर श्रीकृष्ण उसको मधुरासे यहाँ तक भगा लाये और अपना पीताम्बर राजा पर डालकर स्वयं गुफा में ख्रिप गये। कालयवन ने कृष्ण के घोले से सौते हुए मुनुकृत्द को लात मारो और राजा की दृष्टि पडते ही वह जलकर भस्म हो गया। पश्चात् श्री कृष्ण ने दिव्य दर्शन देकर राजा को बदरिकाश्रम मे जाने की आज्ञा दी। मुचुकुन्द ने गुफा से बाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया और वे उत्तराखंड चले गये। इस पर्वतीय स्थली को गन्ध-मादन कहते हैं। मुनुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोबर है जिसमें चारो ओर पक्के घाट तथा अनेक देवमन्दिर हैं।ऋषिपञ्चमी और बलदेवछठ को यहाँ भारी मेला होता है। दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय मार्ग से केवल एक मील दूर होने के कारण पर्यटक यात्रियों के लिए यह दर्शनीय स्थल होता जा रहा है।

बाराहरुराण में मधुरामंडल का बिस्तार बीस योजन कहा गया है और इसी के साथ मुकुकुरतीय तथा गर्बित्र कुण्ड का माहात्म्य वर्णन किया गया है। इस तीर्ण से प्राय २-२ कोस दूर मधुराग्डल के विकाल छोर पर यमुना को सहायक नदी चम्बल बहुती है। इसकी युष्य-शालिला का सरण कालिसान में भी अपने मेख को कराया है स्थोकि यह नदी अतिथि सत्कार के लिए काटे गये करलीक्सों में से निकलकर बहुती थी।

मुज्ब--एक प्रकार की लम्बी शास जो दस फुट तक बढ़ती है। ऋष्येद से अन्य घासी के साथ इसका उन्हेंब हुआ है। उसी बन्य में (१.१९१८) मुख सोम को छानने के काम में आने वाली कही गयी है। अन्य संहिताओं तथा बाह्मणों में मुज्ज का प्राय. उन्हेंब हुआ है। जहाँ इसे सोबाजा (नुष्टर) तथा आसर्ती में व्यवहुत कहा गया है। (शत॰ १२८,३,६) । मुझ की ही मेखला वनती है जिसे ब्रह्मचारी और तपस्थी चारण करते हैं।

मूँ ज की मेखला (कर्घनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसर्प अस्त, मूत्र, बस्ति और नेत्र के रोगों में सामकारी

होता है । 'दाह तृष्णाविसर्पास्त्रमूत्रबस्त्याक्षि रोगजित्। दोपनयहरं कृष्यं मैखलमुखमुच्यते ॥'

(भावप्रकाश) मुखकोपनिवर्-अन्य उपनिवरो की अपेक्षा की अपर्ववेदीय उपनिषदों की सस्या अधिक है। ब्रह्मतस्वप्रकाश ही उनका उद्देश्य है। शङ्कराचार्य ने मुण्डक, माण्ड्रक्य, प्रवन और नृसिह तापिनी इन बारों उपनिषदों को प्रचान आयर्बण उपनिषद् माना है। ब्रह्म क्या है <sup>?</sup> उसे किस प्रकार समझा जाता है, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद में इन्हीं विषयो का वर्णन है। शकुराचार्य, रामानुवाचार्य, आन-न्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिषद्

पर भाष्य व टीकाएँ है। मुण्डमास्त्रातन्त्र—'आगमतस्विविजास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों की मुची में मुण्डमालातन्त्र भी सम्मिलित है।

मुब्गल--- ऋग्वेद के अनेक भाष्यकार है। मुद्गल का नाम

भी उनमें सुना जाता है। मुब्गस उपपुराण-उन्तीस उपपुराणों में से एक मुद्गल है। यह गाणपत्य सम्प्रदाय के उपपुराणों में परिगणित है।

मुब्गल पुराण-दे० 'मुद्गल उपपुराण'। दोनों एक ही है। मुद्रा-(१) अगुलियो, हाथ अथवा शरीर की गति अथवा भिद्भियो द्वारा भाव व्यक्त करने का यह एक माध्यम है। शान्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता-रने के लिए पात्र के ऊपर यन्त्र मण्डल के साथ पूजा-विषयक मुद्राएँ (उँगलियों के सकेत आदि) अङ्कित करते है। गोरखनाथी सम्प्रदाय के माधु हठयोग की क्रिया में आश्चर्यजनक शारीरिक आसन, शरीरशोधन के लिए प्राणायाम तथा अनेकानेक स्वास एव ध्यान बादि को यौगिक मुद्राकी सज्जा सं अभिद्वित करते है। अनेकानेक मुद्राएँ भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यवहृत होती आयी

है—ययाः अभयमुदा, वरदमुदा, ध्यानमुद्रा, भृस्पर्शमुद्रा (२) वामाचार में मञ्ज मकारो--- मद्य, माँस, सत्स्य, मुद्रा और मैथुन में इसकी गणना है।

आदि ।

मृति— ऋ खेद की एक ऋ वामें मृति का अर्थ संन्यासी है, जो देवेचित अलौकिक शक्ति रखता है। एक मंत्र में उसे लम्बे केशों वाला कहा गया है। ऋग्वेद (८१७,१४) में इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है। अधर्ववेद (१.७४) में देशमुनि का उद्धरण है। उपनिषदों में (बृ० उ० ३.४, १;४४,२५ सै० आ० २.२०) मुनि और निप्रही वर्णित है, जो अध्ययन, यज्ञ, तप, वत एवं श्रद्धा द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं।

बुनियार्ग--- मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम 'मुनिमार्ग' भी है । मुनिमार्ग का आशय दत्तात्रेय द्वारा चलावे गये पन्ध से ई। दे० 'दत्तात्रेय सम्प्रदाय'।

मृति लक्षण -- त्रह्म के जिल्ला के लिए जो मीन भारण करता है, उसे मुनि कहते हैं । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है वही अंब्द युनि और वही बाह्मण है। मुनि प्राय भाषण नहीं करता, मौन हो उसका व्याख्यान है। मुमुका---मोक्ष का इच्छुक, ससार के जन्म-मरण से छूटने का अभिलाषी। अमरता के सन्दर्भ में साधारण आत्मा के चार प्रकार हैं--(१) बद्ध वह है जो जीवन के सुख-दुखादि से बँघा हुआ। है लवा मुक्ति मार्गपर आरूढ नहीं है, (२) मुमुक्षु--जिसमें मोक्ष की इच्छा जाग्रत हा चुकी है, किन्तु अभी इसके योग्य नहीं है। इसे 'जाग्रत बढ़' कहा जा सकता है, (३) केवली या भक्त, जो गुद्ध हृदय से देवी-पासना में मिक पूर्वक तल्लीन है और (४) मुक्त जो सभी वासनाओं और बन्धनों से मुक्त ई।

मुरारिमिञ्च — कासीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारों में

मुरारिमिश्र भी एक है। मुष्ह-मुष्ह को सुब्रह्मण्य (स्वामा कार्तिकेय) भी कहते हैं। इस देवता की प्रशंसा में 'तिरुमुस्हलुप्पदै' नामक एक ग्रन्थ नक्कीर देव नामक तमिल शैव आचार्य ने लिखा है। मूलगौरीवत - चैत्र शुक्ल तृतीया को इस वत का अनुष्ठान होता है। इस दिन तिलिमिधित जल से स्नान करना चाहिए। सुन्दर फलों से शिव तथा गौरी का चरणों से प्रारम्भ कर मस्तकपर्यन्त पूजन करना चाहिए। बारह मामो में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्पों की भेंट चढानी चाहिए। भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ अर्पण करने चाहिए। विभिन्न नामों से गौरी का अपलग पूजन होना चाहिए। बतीको कम मे कम एक फल का त्याग करना चाहिए। व्रत के अन्त में उसे पर्यक्टूपर विश्वाने के बस्त्र, स्वर्णानिमित वृष तथा मौ का दान करना चाहिए। भगवान खिव ने चैत्र श्रुक्त तृतीया को गौरी से विवाह किया था। व्यन्तिपुराण, १७८१-२०।

मूलवारी--सामवेद की शाखा परम्परा में छोगाक्षि के चार शिष्यों में से एक मूळवारी भी हुए है।

मुक आहरित---सांब्योक सस्य, रजय और समय तीनों पृत्रों के एकतित होने से मूळ अहति का निर्माण होता है, जो भौतिक बस्तुओं का सूक्त्र (अदृश्य) उपादान हैं। खाक नतानुसार देवी मूल अहति है स्वा सारा विक्व (सृष्टि) सक्ति का विकास है।

मूलसङ्कर—(१) शिव के आदि अध्यक्त रूप की 'मूलसङ्कर' कहते हैं। स्वामी बयानन्द सरस्वती के अवपन का नाम मूलसङ्कर था। विशेष वर्णन के लिए दे० 'दयानन्द' तथा 'आर्यसमाअ'।

मूलस्तम्भ — सामान्य शैव माहित्य में इसकी गणना होती है। यह ग्रन्थ मराठी भाषा में मुकुन्दराज द्वारा लिखा गया था।

मुलाधार—शाक्त मत में ध्यान तथा योगाम्यास के द्वारा शक्ति (देवी) को मूलाधार सुपुम्नानाडी केछ पर्वी में सबसे निचला पर्वयाचक से ऊपर उठाते हुए चार चक्रों के मार्गसे आ ज्ञा (स्रूर्मध्य) तथाफिर सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं। इस विद्या को 'श्रीविद्या' कहते हैं। इसकी शिक्षा केवल शुभ अथवा समय तन्त्रों से प्राप्त होती है। शान्त मतानुसार शरीर में अनेक शुद्र प्रणालियाँ अथवा रहस्यमय शक्ति के सूत्र हैं । उन्हें नाड़ी कहते हैं । सबसे महत्त्वपूर्ण सूप्रमा है। इससे सम्बन्धित छ केन्द्र अथवा चक है, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दूसरे रूप में स्थित है। इनको 'कमल' भी कहते हैं। सबसे नीचे का चक्र मूळाधार कमर के नीचे हैं। उसके चारो ओर शक्ति सर्प सद्धा साउँ तीन घेरो में सोबी हुई है। इस मुदा में उसे कुण्डलिनी कहते हैं। शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तथा सबसे ऊपरी चक्र तक ले जाया जा सकता है। मध्य की प्रणालियाँ एव केन्द्र आधार का कार्य करते हैं। ये ही चक्र तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तों की आश्चर्यपूर्ण शक्तियों के आधार है।

मृग---(१) मृग से साधारणतः वन्य पशुका बोच होता है। कभी-कभी 'भीम' अयंकर विरुद्ध से इसके गुणो का बोच कराया गया है, जहाँ इसका अर्घ जंगली जन्तु व्याघ्न, सिंह आदि हैं।

(२) ऐतरेय बाह्यण (३.३३,५) में सायण भाष्यानुसार यह मुगशिरा नक्षण है।

(३) आगे चलकर मृग का अर्थ प्रायः हरिण हो गया। मृगचर्म अथवा हरिण की छाल बहाचारियों तथा तपस्वियों के आसन के काम आती है।

मृगयु - संहिताओ तथा ब्राह्मणों में मृगयु आखेटक (शिकारी) का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग कम ही हुआ है। बाजस-नेयी संहिता और तैत्तिरीय बाह्मण में पुरुषमेश यज्ञ की बिल के लिए उन पुरुषों को लेते ये जो अपनी जीविका मछली पकड़कर तथा शिकार द्वारा करते थे। इसमें मागरि, कैवर्त, पौठ्जिष्ट, दाश एवं मैनाल आदि मछए बैन्द एवं आनम्द के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले दो भी किसी श्रेणी के मछूए ही थे। वैदिक काल के आरम्भ में भी आर्थ पूरे शिकारी न थे । शिकार का कारण भोजन मनी-रजन तथावन्य पशुओं से स्वेतीकी रक्षा करनाथा। शिकार में बाणो का प्रयोग होता था। प्रारम्भिक काल में जाल एवं गढ़ों का प्रयोग स्वाभाविक या। पश्चियों को जाल से ही पकडा जाता था । पाश, निभा, जाल आदि नाम आते हैं। पक्षी पकड़ने वाले को 'निधापति' कहते थे। गढ़ो द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकडे जाते थे तथाउस शिकारी का नाम ऋष्यद था। सूअ र को दौडा कर पकड़ते थे। शेर के लिए भी गड्ढा खोदते थे या शिकारियो द्वारा घेरकर पकडते थे। सायण ने कहा है कि चैवर वह है जो तालाब की मछली जाल द्वारा छानता है, दाश तथा शौष्कल बसी = बाद्रिश द्वारा, मार्गार हाथ द्वारा, अनन्द बाधकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता डालकर मछली पकडते थे।

भूगिकिया कर—अवज कुष्ण प्रतिप्यत को हम अव का अवु-ध्वात होता है। शिव जी ने यत के तीन मुझा के प्रकार वाश हो, जिसमें तीन कोर्ट या भूष्ण करने थे, स्वारी हिन बीध दिया था। बही मृग रूप माना गया। बती को मिट्टी का हरिण रूप राजा मृगिकिया नक्षण बनवाना चाहिए। तरन्दा उसे कन्द मूल-फल तथा आटे में अकसी मिलाकर बनाया गया नेवेदा मृगिकारा को अर्थण कर पूजना चाहिए। भृषेन्त्र आगम - एक महत्त्वपूर्ण आगम । यह कामिकागम (प्रथम आगम) का प्रथम भाग, अथवा शान भाग है।

मृगेन्द्र संहिता--श्रीकाण्टाचार्य ने मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति एव अवोर शिवाचार्य ने इसकी व्यास्था लिखी है।

मृत्यु-ऋग्वेद (७ ७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य में मृत्यु को भयसूचक कहा गया है। एक सौ एक प्रकार की मृत्यू कही गयी है, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा मृत्यु के एक सौ प्रकार है। पूरे वैदिक साहित्य में जोवन-काल एक सौ वर्षों का वर्णित है। बृद्धावस्था के पहले मरण (पुरा जरस.) निविचत जीवनकाल के पहुले मरने (सुरा आयुष) के समान था। दूसरी तरफ बृद्धावस्था में शक्ति इतीण हो जानेकी बुराई काभी अनुभव किया गया है (ऋ स्वेद १ ७१,१०,१७९,१)। अधिवनो के चम-त्कारों में से एक वृद्ध च्यवन को पुन. नवयुवक तथा शक्तिशाली बनाना था । अथर्बबेद मे आयुष्य-प्राप्ति तथा मृत्युसे मुक्ति के अनेक मन्त्र है। शव को गाडने तथा जलाने दौनों प्रकार की प्रथाथी। किन्तु गाडनाकम पसन्द किया जाता या। प्राय शव की दाहकिया होती थो । मृत्युके बाद पुन इस जगत में आकर जीवनचक्र को दुहराना आयों को मान्य था। ऋस्वेद का कथन हैं कि बुरे कार्य करने वालों के लिए बुराइयाँ प्रतीक्षा करती है, किन्सु अथवंबेद तथा ब्राह्मणो के समय से नरक के दण्ड की कल्पना चल पड़ी। ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा० ११६,१, जै० बा॰ १४२-४४) सबसे पहले अच्छे या बुरे कार्यों का परिणाम स्वर्गया नरक के रूप में बताते हैं।

भेकला— (१) मूँज को बनी करघनी को मेखला कहते हैं। इसको ब्रह्मचारी उपनथन के समय और तपस्वी सदा साधारण करते हैं। यह ऋत अथवा नैतिकता को रिक्षका मानी गयी है।

श्रद्धायाः दुहिता तपसोऽश्रिजाता स्वसा ऋषीणा मृत-कृता बभूव । अथर्व ६ १३३ ४

इस्स गांतो तपदवरिती जतीरता सहमाता अरातो । सा मा समन्तर्गाभपपेहि भद्रे बर्तास्ते सुभगे मा ऋषाम ।। [ मेलला अढा की कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियो की बहिन तथा मूर्ता (वोनबारियों) की उत्पादिका है। बहु ऋत (मुख्यस्था) की रक्षा करने वाली, तथा बावरण करने वाली, राक्षमों का हुनन करने वाली, शतुकों का दमन करने वाली है। वह मृत धारण करने वाले की सम्पक्ष रजा करे और कभी अप्रमन्तन न हो। ] प्राकृतिक बातावरण में रहने वाले बहुन कौर तप-रिक्यों की स्कृति देने और रोगों से बचाने में मेसका बद्भत समर्थ होती हैं। इसीकिए इसे मन्त्र में क्षियों की बहिन (स्वास वेती सुभगा मेसकेयम्) कहा नवा है।

क्षेत्राक्षणन — एक वैदिक संस्कार । इसका अर्थ है मेघा (= प्रज्ञा ) उत्पन्न करना । यह जानकर्स (जन्म के समय किसे गये वार्मिक कृत्य ) और उपनयन के अवसर पर किया जाना था । माबिशी ( गायशी मन्त्र) के साथ मेघाजनन संस्कार होता था ।

भेषातिष्य— (१) ऋष्वेदीय वाप्तनन उर्वागवद् में एक उत्पाब्यान है कि इन्ह मेथ का रूप घरकर रूपन के पुत्र नेषातिषिक को स्वार्ग ने गां भेषातिष्य ने मेवस्पी इन्ह सं पूछा "तुम कोन हो"? उन्होंने उत्तर दिया "मैं विवये-वद हैं, तुमको तारा के समुख्यक मार्ग पर ने जाने के लिए मैंने यह काम किया है, तुम कोई आशका मत करो।" यह सुनकर मेवातिषि निविचन हो गये।

(२) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है। क्रिय्य---मेषा (स्मृति शक्ति) के लिए हितकारी, पवित्र, शुद्ध करके बाझ अर्थात् 'यज में आहुति करने योग्य'। शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेध्य समझा जाता है।

(१) ऋष्टगंद (८५२,२) में एक यज्ञकर्ती का नाम मेच्य हैं। शाङ्खायन ब्यौतसूत्र में भूल से इसको प्रस्कष्य काष्य का संरक्षक पृषध्यमेच्य मातरिक्वा समझा गया है।

वेना (वेनका)—(१) मेना या मेनका का उल्लेख ऋफ्टेबर (१५१,१३) तथा ब्राह्मणो में वृषणस्व की पुत्री या कदाचित् स्त्री के रूप में हुआ है। उनके साथ सम्ब-न्धित कथा का उल्लेख कहीं भी नहीं है।

(२) हिन्दू पुराकवा में मेना हिमालय की पत्नी और पार्वती की माता का नाम है।

क्षेत्रकष्णदेव--तमिल जीव अपने घार्मिक ज्ञानार्थ आगम ग्रन्थों पर निर्भर रहते थे, किन्तू तेरहवीं और जौदहवीं शती में वहाँ कुछ तीक्ष्ण बृद्धिवाले विचारक हुए, जो तमिल भाषा के कवि भी थे। उन्हीं में एक मेयकण्ड थे जो तमिल शैव धर्म के स्रोत समझे जाते हैं। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इनका जन्म गृद कुल में मद्रास से उत्तर पेन्नार नदी के तटपर हुआ था। उन्होंने ग्रैंव आगम के १२ सूत्रों का संस्कृत से तमिल में अनुवाद किया। इस ग्रन्थ का नाम 'शिव ज्ञान बोध' था, जिसमें इन्होंने कुछ तमिल में टिप्पणियाँ तथा समानताओं का एक गदाखण्ड अपने तकों की पृष्टि के लिए प्रस्तृत किया। ये प्रसिद्ध अध्यापक ये तथा इनके अनेक शिष्य थे। इनके सबसे प्रसिद्ध शिप्य अरुलनन्दीदेव तथा मनवाचकम् कदण्डान ये। अरुलनन्दी के शिष्य मरैज्ञानसम्बन्ध ( शृद्ध ) ये तथा उनके ब्राह्मण शिष्य उमापति थे। इस प्रकार मेयकण्ड, अरुलनन्दी, मरैज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 'चार मनातन आचार्य' के नाम से विख्यात है।

भेक्सन्त्र—यह पुत्रमिद्ध तनन जिव-मार्वती-सवाद कप से ३५ प्रस्तानों में पूर्ण हुआ हैं। जिल हारा उपविष्ट १०८ तनमों में इमका स्थान सबसे ऊँचा है ( माला के मुमेद के समान ), इस्तिला इसका नाम मेस्तन्त्र हो गया। यह भी कहा मसा है कि जलन्यर के अस से मेर पर्वत पर गये हुए देवता और ऋषियों के पति शिवजी ने इनका उपवेश किसा था। यह दक्षिण और नाम दोनों मार्ग वालों को एक समान मान्य हैं।

मेरुतन ही सस्कृत गयों में ऐसा बन्य है जहाँ गारत के रहते वालों के लिए हिन्सू जब्द का व्यवहार हुआ है। यहाँ 'हीन' नया 'दुप' ये शब्दों से हिन्दू को व्यूत्यत्ति बतायी गई है। 'हीन' का अर्थ 'वषम', 'नीच', 'गहाँ और 'दुप' निन्दा और नष्ट करने के अर्थ में आता है। ''ओ कुछ निन्दा के योग्य हैं उसे नष्ट करने वाला, बजबा उसकी निन्दा कर वाला हिन्दू है।'' यही तन्त-कार का अभिग्राय है जो क्लांकिर कहते वालों का बवाब है। मेवलन्य में कुछ अयरन आमुनिक राज्यों के व्यवहार से जान पहला हैं कि लग्नी का निर्माण काफी गीछे तक होता रहा है। क्येक्सकार्येण—यह हिन्दुओं के कालविस्तानक मुख्य पत्ने से एक है। इस गर्च पर मञ्जानाना, जल कलला, पंचा पूर्व सम्प्र में इस गर्च का महस्य विद्युव दिन (समानगर्येन समय में इस गर्च का महस्य विद्युव दिन (समानगर्येन दिन) के कारण्य था। चामिक विचार से यूर्य का मेच राणि में इसी दिन प्रवेश होता है। किन्तु पृथ्वी की जयन-गति में प्रति वर्ष जन्यर पढ़ित जाने के कारण मंत्रित राधि-दिन के समान होने वाली पटना इस सक्कालिय के स्राय: २३ दिन पूर्व होने लगी है। इसीलिए पूर्व का उत्तर पील पामस संवस्त्री विशाजन भी इसी समय होने लगा है। इस प्रकार २३ दिन पूर्व होते लगा है। इस प्रकार २३ दिन पूर्व होते कारण स्वारी साम होने

**मैत्रायचीय--**कृष्ण यजर्वेद की एक शाखा हैं।

क्रैनायणीसपृद्धसूत्र— यजुर्वेद के गृह्यसूत्रों में मैत्रायणीय गृह्यसूत्र भी प्राप्त होता है।

श्रीकायमा साम्राण— बोधायन शुरूवसूत्र में (२०१८) छद्-मृत एक वैदिक ग्रन्थ का नाम, जो मैतायणी शास्त्रा के अन्तर्गत है।

होत्रायचीय यजुर्वेद पद्धति—यजुर्वेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है।

नैत्रायणी आसा—यजुर्वेद की मैत्रायणी आस्वा भी मिलती है। इसके मन्त्रसकलन में पांच काण्ड है। बहुत सम्भव है कि ये यजुर्वेद की भिन्न-भिन्न शास्त्राओं के संहिता सन्यों से सकलित किये गये हो।

भैत्रायणीसंहिता—यजुर्वेद के मैत्रायणीय झाला भी मैत्रा-यणी संहिता है। इसमें कुछ ब्राह्मण अंश भी प्रम्तुत किया गया है।

लेकास्त्रीयोपनिवन् कृष्ण यजुर्वद को एक उपनिवद् । इसकी रचना सम्भवतः गीता के काल की अववा उसने कुछ वाद की है। महाभारत के दो अध्यायो में मैत्रायणी की शिक्षा उद्युत है। प्रकाशनिवन्द, मेत्रावणी, माण्डूक्य ये तीनों उपनिवर्द अपने ओम्निक-पण के पिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुत निकट हैं। वास्त्रिक विचारों की उन्नति या विकास की पृष्टि के बाक्किली मैत्रायणी ही गंभीर गुण सम्भव है। मैत्रायणी में साक्ष्य तथा योग के पर्यान्त राखनिक तत्त्व है। कुलिका, उपनिषद् जो पूर्णतमा योगदर्शन पर अवस्थित है, मैनायणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकाकी है।
हिस्कू तिमूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख सेगानों के दो परिहें अखें में हुआ है। प्रथम में इन तीनों (ब्रह्मा, विज्यु, बहुंच)
को निराकार ब्रह्म का रूप माना गया है तथा दूखरे में
इन्हें वार्णानक रूप दिया गया है। वे अदूब्ध प्रकृति के
बाधार है। इस प्रकार एक महत्त् तस्य तीन रूपों में
प्रकट हुआ है—सन्दर्भ, रजत् एवं तमस् । विष्णु सस्य,
ब्रह्मा रक्ष्म् एवं शिव तमस् है।

सं जावनम — श्रीतयहों (सोमसाच्यों) का एक पुरोहित । साह्यण काल में प्रश्नों का क्य विस्तृत हो बया तथा तवनुकूल दुरोहितों की संस्था वह सबी । नये नये पर बनाये सुये और अलग-अकग यत्रों के लिये अकग-अकग पुरोहित निश्चित हुए । मैतावरूग भी एक पुरोहित का नाम था जो होमिलि यत्रों में सहस्यता कार्य का करता था। सोमयात्रों से १६ पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। इसमें से मैतावरूग भी एक होता था।

**में ब्राहर्शण--**ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जैसा कथित है, मित्र तथा बरुण ने स्वर्गीय अपसरा उर्वशी को देखकर अपना-अपना तेज एक पानी के घडे में डाल दिया। इस घडे से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई । दो पिता, मित्र एवं वरुण के कारण इनका पितृबोधक नाम मैत्रावरुणि हो गया। मैं बैय-- शिव के चार पाशुपत शिष्यों में से एक का नाम मैत्रेय है। उदयपुर से १४ मील दूर एक लिङ्गजी के प्राचीन मन्दिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ। है जिसमें यह सन्देश है कि शिव भडौंच (गुजरात) प्रान्त में अवतरित होकर हाथ में एक लकुल धारण करेंगे। इसस्वान का नाम कायावरोहण है। चित्र प्रशस्ति के अनुसार विव लाट देश के कारोहण (कायावरोहण सम्प्रति कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारक रूप से अवतरित हुए । वहाँ उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे कुशिक, गार्य, कोरूब्य एवं मैत्रेय। भूत-पूर्व बडौदा राज्य में करवार वह स्थान है जहां आज भी लकुलीश का मन्दिर स्थित है।

भैकेबी—बृहदारध्यक उपनिषद् (२,४,१४,५,२ के अनुसार याज्ञवरस्य की दो पत्नियों में से एक का नाम भैजेयी या। संस्थास केने के समय याज्ञवरस्य ने अपनी सम्पत्ति को दोनो पत्नियों में बाँटने का बायोजन किया। इस अवसर पर मैवेबी ने वहा मीलिक प्रका पूछा 'क्या इस सम्मित को केने पर मैं संसार के हु:कों से मुक्त होकर अमर पद प्राप्त कर सकूँगी?'' नकारात्मक उत्तर मिलने पर उसने भी सम्मित का त्याग कर निवृत्ति और श्रेय का मार्ग ब्रहण किया।

वैत्रे यो उपनिषद् ---यह एक परवर्ती उपनिषद् है।

बैनाक — मेनका (मेना, पार्थती की माता) का बंधज, एक पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहा गया है। यह तैत्तिरीय बारणका (१३२,२) में उद्युव्ह है। इसे मैनाग पर्वते हैं। पुराणों के अनुसार हन्द्र के बच्च के सम्म मैनाक दक्षिण समझ में निमन्त होकर रहने ज्या है।

मैहर—यह विनन्ध प्रवेष का एक शांति गीठरवान है। मैहर का गुबरूप 'मात्पृष्ट्' (देवी का गृह) है। सतता स्टेयन ते २२ मील व्यक्तिय मैहर है। यही एक शहामी रर शारदा देवी का मन्दिर है। स्वानीय जनजूति हैं ये पुप्रसिद्ध बीर आल्हा की आराध्यरेवी है। यह सिद्ध गीठ माना आता है। पर्वत पर जमर तक आने के लिये ५६० सीदियाँ बनी है। प्राचीन विशाल मन्दिर को यवन आक्रमणकारियाँ ने तौत दिया था। उनके स्यान पर एक छोटा आधुनिक मन्दिर है। एक प्रस्तर फलक पर प्राचीन मन्दिर का स्थापना-अनिलेख सुरक्षित हैं। इसके अनुसार एक विद्यान पण्डित मे अपने स्वर्गगत पुन की स्मित ये गारदा मन्दिर का निर्माण कराया था।

भोका— किसी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति या छुटकारा।
श्रीवारणा के लिये सारा बन्धन है। यह कम के फल
स्वरूप अववा आसक्ति, ने उत्पन्न होता है। गृन वीन
अध्या तीन प्रकार के कम बन्धन उत्पन्न करते हैं। इस
भोवा का साधन कमं नहीं है। इसका उपाय है अल
अध्या विद्या (अध्यारण विद्या)। माषक को वह सत्य
का जान हो जाता है कि उसके और विक्वारणा के बीन
अभेव हैं, विव्यासणा अर्थान् प्रकार हो एक माम सता
है; सतार किप्यत, माधिक और निष्या है, संगा में मुक्तहुआ जम्म-परण भी किप्पल और निष्या है, सव उसके
सर्पण अर्भ-कक्त और वंसार का प्रभाव नहीं पढ़ता और
वह इनके बन्धनों से मुक्त- हो जाता है। परन्तु यह
निषेधारणक पित्रति है। सिक्तर विद्युव और पूर्ण आनन्य
की स्थिति है। सिक्तमानीं सम्मदायों में मिक्त हारा
प्रसम्न जमनान्त के प्रसाद से मुक्त- अपन मोण की प्राणि

स्वीकार की गयी है जिसमें नित्य भगवान् की अल्यम्त समिषि प्राप्त होती है।

मोककारणताबाव—अनन्ताबार्यकृत एक ग्रन्थ का नाम । मोकावर्य—(१) मोझ प्राप्ति के लिए आवस्यक सावना अथवा धार्मिक कृत्यों को मोठाधर्म कहा जाता है।

(२) महाभारत के बारहुवे पर्व (शानितपर्व) के कन्त-गंग मोषावर्म पर्वाच्याय है। इसके उत्तरादें में कुण्य की पाक्याएँ सक्तित हैं। इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं जो अत्यु-त्तम एवं मीणिक हैं। मोशावर्ष के समान ही महाभारत के पांचाँ 'उद्योगपर्व', छठे (भीगमपर्व) एवं चौदहवें 'अववमेव-पर्व' के कुछ उपदेशपूर्व जंबा है, को कमाव: सनत्युजातीय, मगवद्गीता और अनुमीता बहलाते हैं। मोजावर्म तथा ये तीनों अपने स्वतन्त्र छम से पुषक् ग्रान्य हैं।

मोक्षयमं पर्वाच्याय-दे० 'मोक्षयमं'।

मोक्षमास्त्र — इसके अन्तर्गत बेदो का ज्ञानकाण्ड और उपा-सनाकाण्ड आते हैं। समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष साहित्य, योगवासिष्ठ आदि इसो में गिने जाते हैं। विशेष विवर-णार्ष दे० 'महाविद्यारें'।

- मौन—(१) मन की एकाग्रता के लिए एक धार्मिक अथवा यौगिक साधना, जिसमें वचन का संयम किया जाता है।
- (२) मुनि के बजज मौन । अनीवीन का पितृबीधक नाम, जिसका उद्घरण कौषीतिक ब्राह्मण (२३.५) में मिलता है ।

सौन बत-(१) भावण माम की समाप्ति के बाद भाइयद प्रतिपदा में सोलह दिनों तक इस बत का जनुष्ठान करना बाहिए। बती दूबाँकुंगे को लेकर उनमें सोलह प्रणियां लगाकर वाहिने हाल में मिहलाएं बाद हाल में) रखे। मोलहवें दिन जल लानं, गेहूँ पीमने, नेवेद तैयार करने से लेकर भोजन प्रहुण करने तक मीन चारण करना चाहिए। विवस्त्रितमा को जल, दुःब, दिष, पृत, मुद्दु, शक्तरा से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। तदनन्तर पुष्पादि अर्थण करना चाहिए तथा यह प्रथंना करनी चाहिए! चित्र प्रतीवतु म । इस आवण्ण से सन्दानोपलिब्ब होती है तथा सारी कामनाएँ पूरी होती हैं।

(२) मौन ब्रत का अस्यास आठ, छ अथवा तीन मास तक या एक मास, आधा मास अथवा १२,६,३ दिन तक या एक ही दिन तक किया जाय। मौन की रापथ छेने से, कड़ा जाता है कि सर्व कामनाएँ तथा संकल्प पूरे होते हैं (मीन सर्वासंसाधनम्)। भीन वह वादाय करने वाले को मोज कर कादाय करने वाले को मोज कर कादाय करने वाले को मोज कर कादाय करने वाले को सिवास करने काले को हिसा न करनी जाहिए। वह की समाप्ति के उपरान्त वन्दन का सिविज्ञ वनकार राज्याला ति से पूजन करना जाहिए। वह की समाप्ति का अपार्टन वन्दन का सिविज्ञ करना कर साम्याल का का स्वास्त्र प्राच्या का स्वास्त्र प्राच्या का स्वास्त्र प्राच्या का सिवास के विज्ञ करने वाहिए। वाह्यणों का सिवास के सिवा

स्त्रीसक्तवर्थं —यह महाभारत का १६वी पर्व है। इससे यह-वंग का नावा, अर्जुन द्वारा यादवजून्य द्वारका को देशकर दुक्ती होना, अर्जुन सारा यादवजून्य द्वारका को देशकर दुक्ती होना, अर्जुन सारा यादविक्त स्वानाव देखना, राम और कुणादि प्रचान-अपान यदुविध्यों का धारीर-सस्कार करने द्वारका से बाल. बृद्ध, वानताओं को छातं समय राह्म से चौर विपत्ति से पर जाना, गाण्डीव का पराभव तथा सब दिज्यात्मों की विसक्तता, यादव कुलाञ्च-भाओं का अरहरण, पराक्रम की अनिस्यता देख अरबस्त दुन्नी हो युविध्युट के पास कोटना एव अयास के वास्यान्त्रास सन्यास केने की अभिकाषा करना मौसलपर्व के विषय है। इससे ८ अध्याय एव ३२० क्लोक हैं। इस पर्व में निर्वेद और सन्यास के उत्तम उपदेश हैं। दे० 'महा-नारात'।

77

> यकारं प्रणु वार्विङ्गं चतुरुकोणमयं सदा । पळाळचूमसकारां स्वयं परमकुण्डले ।। पञ्चप्राणमयं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा । त्रिशक्तिसहित वर्णं त्रिबिन्दुसहितं तथा ।। प्रणमामि सदा वर्णं मृतिमन्मोक्षमध्यम् ।।

तन्त्रवास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये वाये हैं : यो बाणी बसुष्ठा बांधुविकृतिः पुष्णोत्तमः। युमाला बस्तम लोघ्नो धूमाविः प्राणिसेवकः।। सङ्क्षप्रयोग लेटी लोला बायुंचेगी यक्तकरी। सङ्कष्यंगः लामा बाणो हृदय कपिला प्रया।। आत्मेय आपक्तस्त्यागो होगो यानं प्रया मक्तम्। वष्टः सर्वेद्वरी पूमक्वायुण्डा सुमुखोक्वरी।। स्वगात्मा मक्त्यो माता हांसनी भृज्ञित्वायकः। तेनमः लोच्यो माता इंतिनी।। मेन्द्र सीमः पिकृतामा पाल्हा प्राणवेतकः।।

बब्बन—एक अर्थ वेबतीनि । यहा (नृत्युक िक्ट्रु) का उल्लेख महत्युव मंग्रेस ने हुआ है। उसका अर्थ हैं निष्कृति निर्फार। कराएव मन्यव्यव नक्ष का वर्ष वाहु की शिक्तिशाला होगा और निस्सम्बेह इसका वर्ष यिवणामरी की हुई। यको का राक्षातों के निकट माना जाता है, यबपि वे मनुष्यां के किरोधा नहीं होते, जैसे राक्षम होते हैं। (बनुया पंक एव उदार राज्य के उदाहरण भी पाये जाते हैं, किन्तु यह उतका साधारण पर्य नहीं है।) यका तथा राज्य सोनों ही पृथ्यवन' (अवर्थवेव में कुवेर की प्रवा का नाम। कहुताते हैं। माना गया है कि प्रारम्भ में दो प्रका के राज्य होते पे, एक जो रक्षा करते ये वे मक कहुतारे नथा दूसरे रक्षा में बाधा उपस्थित करते वाले राज्य स्वर्ण के कीयाच्यक सकुताते हैं।

स्थानक्वीम—एक प्रकार का अङ्गराम, जो यक्षों को अत्यानन प्रिय था। इनका निर्माण पीच नुगनियत इस्यों के सम्मिश्यण में होता है। धार्मिक उत्सवों और देवकायों में इसका विधेष उपयोग होता है। इसके पटक इस्य केगर, कर्नूरों, कन्द्रर, कक्कोल और अगद चन्द्रन के साथ पिस-कर मिलाये आते हैं:

> कुंकुमागुरु कस्तूरी कर्पूर चन्दनं तथा । महासुगन्धमित्युक्त नामतो यक्षकर्दमः ॥

यच —एक किल्पत भूतयोगि। संभवत 'यख' का ही यह एक प्राकृत रूप है। दरद प्राचीन आर्य जाति है जो पिलसित के दर्द-पियं कश्मीर एवं हिस्कुच्च के मध्य निवास करती है। यह दानवों में विश्वसार करती है तथा उन्हें 'यच' कहती हैं। यब सब अकार के होते हैं, प्रत्येक के एक हो श्रीक ललाट के मध्य होती है। जब में मानवबेश भारण फरते हैं तो उन्हें उनके उल्लेट पैरों से पहचाना जा सकता है। वे केवल रात को हो चलते हैं तथा पहारों पर राज्य करते हुए मन्ध्यों को खेती को हानि पहुँचाते हैं। वे प्रायः मनुष्यों को अपनी दरारों में खीच ले जाते हैं। किन्तु लोगों के इस्लाम चम यहण करने से उन्हांने उन पर से अपना स्वामित्य भाव त्याच दिया है तथा लाव कभी-कभी हो मनुष्यों को परेखान करते हैं। वे सभी कूर नहीं होते, विवाह के अवसर पर वे मनुष्यों से चन उत्थार लेते हैं तथा उसे भीर-चीरे ऋण देनेवाले की बातात अवस्था में ही पूरा चुका देते हैं। ऐसे अवसर पर वे मनुष्यों पर दया-भाव रकते हैं। इनकी परखाई यदि मनुष्य पर पढ़े तो वह गागल हो जाता है।

यजमान — यज करनेवाला । कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं यज करता है, यज का व्ययमार बहुन करता है अथवा ऋत्विक् या पुरोहित को दिलाणा चुकाता है, यजमान कहकाता है। मामान्य अर्थ में प्रश्नयदाता, आतिचेय, कुलपति अथवा किसी भी मध्यन्त व्यक्ति को यजमान कहते हैं।

यकुर्वमीसक्य-संस्कारों एव पत्रों की कियाएँ तिविश्त सुमुतों पर निष्यत समयो और निश्चित अवधियों के जन्द होगी बाहिए। सुमूतं, समय एव अवधि का निर्माय करते के लिए एक मात्र क्योतिय गास्त्र का अवलब्द है। य्योति-बेदाग पर अति प्राचीन तीन पुस्तके मिलनी है— ऋस्योतिय, यजुर्व्योतिय और अर्थवंग्योतिय। यजुर्व्या-विषर 'डममें पश्चास्कालिक 'स्वा कही जाती हैं...

यकुर्वेद —यह द्विताय वेद हैं। इसकी रचना ऋत्यंदीय ऋडांकों के मिश्रण में हुई हैं, किन्तु इसमें मुख्यत नये गया भाग भी हैं। इसके अनेक सन्त्रों में ऋत्यंद से अन्तर पाया जाता है, जो परम्परागत ग्रम्य के प्रारम्भिक अन्तर अथवा यज्, के यवनप्रयोगों के कारण हो गया है। यह पद्धित्यस्य हैं जो पौरोहित्य प्रणाली में यजकिया को सम्प्रम करने के लिए संगृहीत हुआ था। पद्धितप्रम्य होने के कारण यह अध्ययन का मुश्रमंत्रित विषय वन नया। इसकी अनेक शाखाओं में के बाजकल दो सीहताएँ मिलती हैं, प्रथम तीतिरीय तथा दितीय वाजकानीयो। इन्हें कुष्ण एवं शुक्क यजुर्वेदीय सहिता औं कहते हैं। तीतिरीय सहिता अधिक प्राचीन हैं। दोनों में सामग्री प्रायः एक है. किन्तु क्रम में अन्तर है। शुक्ल यजुर्वेदसहिता अधिक क्रमबढ़ है तथा इसमें ऐसे अंश है जो कृष्ण यजवेंद में महीं है।

तीत्तरीय संहिता अववा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्दो, ४४ प्रक्तों या अध्यायों, ६५१ अनुवाको अथवा प्रकरणों तवा २१९८ कष्टिककाओं (पन्त्रों) में विश्वक्त है। एक कष्टिकका में नियमतः १५ शब्द होते हैं। वाजसनेयी तहिता ४० अपयायों, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कष्टिकाओं में विभक्त हैं।

इस बेद का विभाजन दो सिंहताओं में नयोकर हुआ, इसका ठीक उत्तर बात नहीं हैं। परवर्ती काल में इस नाम की क्याक्या करने के लिए एक कवा का आविष्कार हुआ, जो विल्लु तथा बायु पुराणों में इस प्रकार कही गयी है

वेदन्यास के शिष्य वैद्यम्पायन ने अपने २७ शिष्यों की यजर्वेद पढाया । शिष्यो में सबसे मेधावी याजवल्बय थे। इधर वैशस्पायन के साथ एक द खपुर्ण घटना घटी कि उनकी भगिनी की मन्तान उनकी धातक चोट से मर गयी । पत्चात उन्होंने अपने शिष्यों को इसके प्रायदिचल के लिए यज करने को बुलाया। याज्ञबल्बय ने उन अकू-शल ब्राह्मणों का साथ देने में इन्कार कर दिया तथा परस्पर झगडा आरम्भ हो गया। गरु ने याजवल्क्य को जो विद्या सिन्धायी थी, उमे लौटाने को कहा। शिष्य ने उतनी ही शीघता से यज अन्थ को वमन कर दिया जिसे उसन पटाथा। विद्याके कण भूमि पर कृष्ण वर्णके रक्त में समें हुए भिर पड़े। दूसरे शिष्यों ने तिस्तिर बनकर उस उगले हुए ग्रन्थ को चगलिया। इस प्रकार बेंद का बह भाग जो इस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम ने तैनिरीय तथा रग में कृष्ण हो गया। याज्ञवल्क्य खिन्न होकर लीट गये और सर्य की घोर तपस्या आरम्भ की और उनसे बह यज यन्थ प्राप्त कियाजो उनके गुरुको भी अज्ञात था। मूर्यने वाजी (अहब ) का वेश भारण कर याजवल्क्य को उक्त ग्रन्थ दिया था। अतलव थंद के इस भाग के पुरोहित 'वाजिन' कहलाते है, अबकि सहिता बाजसनेथी तथा शुक्ल (श्वेत) कहलाती है, क्योंकि यह मुर्य ने दी थी। याज्ञवल्क्य ने मह वेद सर्थ से प्राप्त किया, इनका उल्लेख काल्यायन ने भी किया है।

कि वाजसनेय याजवस्क्य का पित्(गुर)बोधक नाम है. क्योंकि वे 'वाजसन' ऋषि के बशज थे तथा तैनिरीय तित्तिर से बना है जो यास्क के एक शिष्य का नाम है। बेबर इस बेद के सबसे बड़े आधुनिक विद्वान् माने जाते है। उनका मत है कि कितनी भी यह कथा अतर्कपूर्ण हो किन्स इसके भीतर एक सत्य क्रिया हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद विभिन्न गद्य-पद्य शैलियो का अपरिपक्ष एवं क्रमहीन वन्य है। गोल्डस्ट्रकर का मत है कि इसका ऐसा अनगढ रूप इस कारण है कि इसमें मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग स्पष्टता से अलग नही हैं, जैसा कि अन्य वेदों में है। ब्राह्मणहे से सम्बन्धित स्तृतियाँ तथा सामग्री यहाँ मन्त्रों से मिछ-जरू गयी है। यह दोष जुक्ल यजुर्वेद में दूर हो गया है। यजुष(स)-पद्मात्मक ऋषाओं से भिन्न गद्यास्मक वेदमन्त्र। इसका जास्टिक अर्थ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर आदि । बेद का वह भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञ, पुत्रा आदि से है यजप (स) कहलाता है। यजुबेंद का यह नाम इसलिए है कि इसके मन्त्र यजकियाओं के अवसर पर उच्चरित बदले के कार्य, आहति, बलि, चढाबा, अर्प आदि के अर्थ में भी यह शब्द व्यवहत होता है। यजबेंद, बाह्मण ग्रन्थो और श्रौतसूत्रों से यज्ञविधि का बहुत विस्तार हुआ है। यज्ञ वैदिक विधानों में प्रधान धार्मिक कार्य है। यह इस संसार तथा स्वर्गदोनो मे दृश्य तथा अदृश्य पर, चैतन तथा अचेतन वस्तओ पर अधिकार पाने का साधन है। जो इसका ठीक प्रयोग जानते हे तथा विधिवत इसका सम्पादन करते हैं, बास्तव में वे इस संमार के स्वामी है।

इस समस्याका अस्य अधिक बोधगम्य उत्तर यह है

यज्ञ सुष्टि के आदि सं चला आ रहा है। सुष्टि की जन्मित यज का फल कहीं जाती है जिसे ब्रह्मा ने किया या। होमासक यज्ञ को तस्तार आहबनीय अग्नि सं होता है, जिसमें यज्ञ की सभी सामग्री छोडकर स्वसं भेबी जाती है—सानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता है,

यज को एक प्रकार का ऐसा यन्त्र समझना चाहिए जिसके

सभी पर्जे ठीक-ठीक स्थान पर बैठे हो. या यह ऐसी

जजीर है जिसकी एक भी कड़ी कम न हो, यायह ऐसी

सीढी है जिससे स्वर्गारोहण किया जा सकता है, या यह

एक व्यक्तित्व है जिसमें सारे मानवीय गण है।

५३२ यज्ञमूर्त-यतिधर्मसम्बद्ध

जिसके द्वारायक करने वाला देवों तक यक्त की सामग्री पहुँचासकता है तथास्थय भी उनके निवासों तक पहुँच सकता है।

यसम्प्रति—एक अर्देडवारी प्रीव विदान, यो रामानुक के समकालीन हुए हैं। कहा जाता है कि रामानुक क्सामें की अवसी हुई स्थाति को सुनकर वजनूति और सुमृ मं आदे। उनके साथ रामानुक का १६ दिनों तक शास्त्राच्छा होता रहा, परन्तु कोई एक इसरे को हराता हुवा नहीं बीक पड़ा। अन्त में रामानुक ने 'मायाबाडकण्डन' का अध्यय किया और उसकी सहायता से रामानुक को रामान्त्र किया। यसमृति ने बैण्यव मत स्वीकार कर लिया। तक्षेत्र उनका वेबराज नाम पड़ा। उनके रिचित 'जानामा' तक्ष्य उनका वेबराज नाम पड़ा। उनके रिचित 'जानामा' तक्ष्य अपन्त

यक्तसमनी-यदि बहुण के पश्चात् आने वाली माध की ससमी हो तथा विशेष रूप से उस दिन संक्रान्ति हो तो ब्रही को केवल एक बार हुविष्यान्त लाकर रहना चाहिए। उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चाहिए तथा भूमि पर, दर्भासन पर, बैठना चाहिए। द्वितीय दिवस प्रात एवं सायं वरुण का यज्ञ करना चाहिए। इस व्रत काबडा ही विशाल कर्मकाण्ड शास्त्री में वर्णित है। माध की सप्तमी को बरुणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी को मूर्यको, चैत्रको सप्तमीको अशुमाली (मूर्यका पर्याय-बाची शब्द) को तथा अन्य मामो में भी इसी प्रकार मूर्य-वाचक नामो को सम्बोधित करते हुए यज्ञों का पौष मास तक आयोजन करना चाहिए। वर्ष के अन्त में मोने का रथ जिसमें सात घोडे जुते हो तथा जिसके मध्य में सुर्य की प्रतिमा विराजमान हो तथा जो बारह माम के सूर्य के बारह नामों का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह बाह्यणो से घिरा हो, बनवाकर उनका पूजन और सम्मान करना चाहिए। तदनन्तर वह रथ एक गौ सहित आचार्य को प्रदान करना चाहिए। निर्धन अयक्ति ताँवे का रथ बनवाये। इस वत से वती विशाल साम्राज्य का राजा होता है। हेमाद्रि के अनुसार बरुण का अर्थ यहाँ सूर्य है।

बसोपवीत—(१) यज्ञोपवीत का अर्थ है 'यज के अवसर पर ऊपर से रूपेटा (घारण किया) हुआ बस्त्र'। इसका सर्वप्रथम उल्लेख तीतिरीय शाह्यण (३.१०.९.१२) में हुआ है। यहाँ स्पष्ट ही इसका अर्थ है बास: (बस्त्र) अथवा अजिन (मृगचर्म)। घागा अथवा मूत्र अर्थ नहीं है। इसे अजोपवीत इसिलए कहते थे कि यह यज करने की योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था।

(२) आगे चलकर इसका अर्थ 'पनिल पूण' हो गया, जो 'प्रजोपसीत' के प्रतिक अवसा प्रतिनिधि क्या से पारण क्या जाने लगा । उपनवन संस्कार में बहुयारी को यह पनिच सुग्र प्रथम बार चारण करने को दिया जाता है। इस ानिज सूर अथवा प्रजोपनीत का इतना सहस्व बढ़ा कि पूरा उपनयन सस्कार ही यजोपनीत कहलाने लया।

यजीपबीत निवृत्त (तीन लहाँ का) होता है। बाह्यण बालक के किए कपास का, अनिय के लिए जीन (अलसी मृत का) और वैषय के लिए उन का बनोपबीत सनी बाह्यि। परन्तु सामान्यदाः कपास का यजीपबीत सनी के लिए चलता है। यह बायी मुजा के अपर से दाहिनी भूजा के तीचे लटकता है। प्रवस बार आजार्य निम्मा-कित मन्त्र के साथ बहु चारी (उपनेय) को यजीपबीत यह-माता है.

यज्ञोपबीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यस्महजं पृरस्तात्। आयुष्पममधं प्रतिमृद्ध शुक्ष यज्ञोपबीतं बरुमस्यु तेज ।। पवाँ के अवसर पर अथवा धार्मिक कार्य के समय भी नया स्कोपबीत स्माप्य किया जाता है। तब इसी मन्त्र का प्रयोग होता है।

यति—एक प्राचीन कुल का नाम, जिसका सम्बन्ध भूगुओं में ऋत्येद के वो परिच्छेदों में बतलाया गया हैं (८ १%, ६, ८८)। यहाँ यति लोग वास्तविक व्यक्ति जान तवते हैं। दूसरारी ऋद्या में (१०००%) वे पौराणिक दीख पढ़ते हैं। दूसरारी ऋद्या में (१००%) वे पौराणिक दीख पढ़ते हैं। युक्तद चिह्नता (ते० स० २ ८,९,६६०,९,६५०,९,६० लांठ संठ ८ ५; १०.१० लांदि। तथा अन्य स्थानों में यति एक जाति हैं, जिसे इन्द्र ने किसी तुरे सण में साल्यकृत (लक्ठबरूपण) को लिला प्रदाय था। ठीक-ठीक इसका स्था कर्या है, जात नहीं। यित का उत्केख भूगु के साथ सामबेद में बी मिलला है।

यतिषमीतपुरुषय — वैष्णव संन्यासी दसनामी शैव सन्या-सिको से भिन्म होते हैं। वैष्णवों में ब्राह्मण ही लिये जाते हैं जो निषयह थाएण करते हैं, जबकि दसनामी एक-वण्डी होते हैं। दोनों सम्प्रदायों को निदण्डी एवं एक- दण्डी के अन्तर से पहचानते हैं। रामानुख के शिष्ध यावव-प्रकाश ने जिदण्डियों के कर्तन्थ पर एक ग्रन्थ रचा है जिसका नाम यतिषर्भसमण्डय हैं।

यसीन्स्यस्त्वीविका-अविकास मत का सिद्धान्तकोषक एक उपयोगी संक्षिप्तसार प्रत्य । इतमें अनेकों ऐसे सिद्धान्तिकों का प्रतियानत हुआ है आ आगमसीहताओं में नहीं प्राप्त होते । इसके रचयिता ओनिवास तथा रचना-काल १९५७ ई० के लगमत है ।

- सङ्घ—(१) यह के बंदा का आसवजयमं ने पनिष्ठ सम्बन्ध है। भागवत सम्प्रदास में है। भागवत सम्प्रदास का एक नाम सालवत सम्प्रदास में हैं। भागवत माम पटने का कारण है इसका यह व्यव से में ही हुना। कूमंप्रताम में कवा है कि यह बंदि के एक प्राचीन राजा सदय ने ते, जो अंतु का पृत्र वा, इस सम्प्रदास में विगेष उन्नति को। इसके पृत्र सालवत ने नारद से भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यह बंदी भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यह बंदी भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यह बंदी
- (२) ममाज को आवश्यकतानुसार अधिकाण बाह्यण और क्षत्रिय अपने अपने कार्य छोडकर वैस्था के गाहंस्थ्य धर्म का गालज करते लगे थे। इस प्रकार के कर्मसाङ्कर्य के उदाहरण यह थे। ये लशिय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार न मिलने से पशुपालन आदि करने लगे। नन्द आदि यादव ऐसे ही गोपाल थे।
- (३) राजा ययाति ने छोटे पृत्र पृत्र को गग्याधिकारी बताते हुए अपनी आज्ञा न मानने के कारण बुढ़ आदि वा पुत्रों को राज्यअपट होने का शाप दिया था। विश्वास क्यिया जाता है, युढ़ आदि राजकुमार निर्वासित होकर आयुनिक दजळा-फरात घाटी के देग पश्चिमीसिया चले गये। आयांवर्त से बाहर उच्च देश में बहुको कपना-अपना राज्यतन्त्र स्थापित किया। वर्तमान जार्डन नदी और उद्याह साझाज्य यदुवंशी राज्यतन्त्र का ही राच्याद्वस्त्र इराह सम्बन्ध यद्वांशी राज्यतन्त्र का ही राच्याद्वस्त्र अविशास क्याद्वास्त्र के साम से मादवी का आवानमन वर्तमान वार्मादन में होता रहता था। उत्त देश में को जा रही प्रातास्त्रिक कोजों से इस तय्य पर और अधिक प्रकाश पहले की सम्मावना है।

- बन्द्र—(१) नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद् के ढितीय खण्ड में एक यन्त्र बनाने का निर्वेश है, जो नृसिंह के मन्त्रराज तथा तीन और बैष्णव मन्त्रों से बनता है। इस यन्त्र को गके, भुजा या शिखा में पहनते हैं, जिससे शक्ति मिलती है।
- (२) बाक्तों के द्वारा विशिवन देवताओं के रहत्यात्मक यन्त्री की रचना, पूजाविषि और प्रयोग करना वयात प्रचलित है। ये सन्त पूर्व मण्डल कियी चालुप्त ने पत्र या मृत्तिकावेदी पर बनते हैं। साथ ही उन पर अनेकानेक मुझाएँ जयबा अक्षरप्याम निर्मित किये जाते हैं, फिर उनमें देवता का आवाहन एवं पूजन मुख्य मन्त्र के वरारा होता है।

बन-यम के पूर्वजो एवं सम्बन्धियों का जान अतिश्वित है। एक बर्णन के अनुसार (कृट १० १७,१-२) दम एवं उनकी बहिन यमी विश्वस्थान गुन्धं सरप्यू की सन्तान है। विश्वस्थान स्थारतः प्रकाश ने ब्वता है, जाहे उसे उदीयमान सूर्यं मानें, प्रकापूर्ण आकाश मानें या केवल मूर्यं मानें, अन्तर सामान्य पत्रता है। सरप्यु को सूर्या अथवा उथा मान क्लते है। विश्वस्थान एवं मरप्यु कम-से-कम यो युगलों के माता-पिता अवश्य है। वे है यम-यमी तथा तो अधिना।

यम तथा यमी को चन्द्रमा एव उषा के रूप में माना गया है, क्योंकि दोनो ही दिन व रात के गुणो में सम्मिलित है एवं दोनो की प्रमक्ष्या एक विवाह में ममारत होती है (ऋट १०.८५ ८०%)। इस आकाशीय, मानवीकृत प्रमच्यापार को इस उपकालीन, पीले व हलके पढ़ने वाले चन्द्रमा में, जो अन्त में उषा में विलीन हो जाता है, देख सकते हैं।

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार यम तथा यमी जलगन्धवं एवं जल-अप्सराकी सन्तान है।

आरात-ईरानी काल से ही माना यम विवस्तान् का पृत्र आता है, क्योंकि यह यिमा, वीवन्द्वत्त (पारसी देव) के पृत्र के तुल्य है। यम तथा यमी 'विम' एवं 'विमेह' से मिलते-बुलते है। यमी एक ऋग्वेदीय मन्त्र (२०१०) से सम्बन्धित है तथा 'यिमेह' लघु अवेस्सा (पारसी ममंत्रम्भ) के एक कमन बुन्दिह्म' से। यम वैवस्त्त (ऋ०१०-१४,१) का एक अन्य रूप मनु बैवस्त्त (४.१) के रूप मे प्राप्त होता है। निस्सन्देह दोनों का जन्म वो पौराणिक कवाओं से होता है। वे हमें मनुष्य के जीवन के आदि व भविष्य का परिचय वेते हैं।

स्वत्वदीय सारणानुसार मनुष्यकाति के वीर्षक्यान पर आदि पुरुष मनु जो प्रथम यक्त करने वाले थे (श्रट १० ६२.७) हैं, या यम है जो पृष्यी से दवर्ग तक के पर का अनुस्यक्ताम कर नुके ये (श्रट १० १४.१-२)। यम एवं यमों को मानवजाति का माता-पिता मान सकते हैं। माई-वहिन का ऋष्यदीय कचनोपकचन (१० १०) इस प्रकार के सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार का राक्ता है। यमी इस सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार का राक्ता है। यमी इस सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार का राक्ता है। यमी इस सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार का राक्ता है। यमी इस सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार का राक्ता है। यमी इस सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार का राक्ता है । यमी इस सम्बन्ध की स्वतिक तो प्रकार की स्वत्य पर जोर देती हैं कि यम ग्री एक मान प्रकार है। इसरी ओर यस माई-बिनिन के स्वित्य पर निक्क आपत्ति वर्षियत करता है। जान पड़ता है कि यम गर्व यमी प्राप्तिक अवस्था में प्राष्ट्रितक उपादानों के मानविकरण के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उच्च एवं बाकाश तथा पृथ्वी।

यम के दो सन्देशकाहरू कुते हैं जो 'सरमा' के पुत होने के कारण सारमेय कहलाते हैं। उनका वर्णन 'ऋ' १०,१४१-१२) चार जोलों, जीडी नाक, भूरे रंग वाले रूप में किया गया है। ये पृथ्वी के वर्ण के पथ की रूपा करते हैं, मृत्यु के पत्रों को चुनते हैं तथा स्वर्गीय यात्रा में उनकी देख-भाक करते हैं।

पोराणिक यम मृत्यु के देवता है, जिनका महिय (भैसा) बाहुन है। उनके दो रूप है यमराज और धर्मराज । यमराज कर ते वे दुव्य मृत्युयों को दण्ड देकर नरकादि में भेजते हैं, धर्मराज के रूप में धर्मरामा मृत्यु को स्वागिति में भेजन हैं, धर्मराज के रूप में धर्मरामा मृत्यु को स्वागिति में भेजन हैं,

यमचतुर्वी— शनि के दिन चनुर्यी हो और भरणी नक्षत्र हो नो यम का पूजन होन। चाहिए। यम भरणी नक्षत्र का स्वामी है। इस ब्रत से सान जन्मी के पाप नष्ट हो जाते है।

यमदीपदान—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सायकाल गृह कंबाहर दीपो की पक्तिः प्रज्यलित की आनी चाहिए। इससे दुर्घटना जन्य (अकाल) मृत्यु कक वाली है।

यमिहतीया -- भविष्यात्तर पुराण के अनुसार कार्तिक श्वुक्छ द्वितीया को यमराज के प्रीत्याचं यह वत किया जाता है। वहिनें इमको अपने भाइयो की मृत्यु के दवता से रक्षा-प्राप्ति के लिए करती है। इस त्योहार के दिन बहिनों के घर जाकर भोजन करने, उनसे टीका लगवाने एवं उन्हें उपहार देने का प्रचार कमभग सम्पूर्ण भारत में है। इसे 'भैयादुज' या 'भातविजीया' भी कहते हैं।

यमिंदितीया के दिन यम की बहिन और सूर्यपुत्री यमुना में स्नान करने का बिधान है। इससे यमराज प्रसम्न होते हैं। इस पर्व पर मधुरा में यमुनास्नान करने का भारी मेला होता है।

यसल — यमल का अर्थ है जोड़ा। युग्म देवता तथा जनकी शक्ति को एकता (यौन सयोग) इससे सूचित होती है। यमल शब्द से ही 'यामल' बना है, जो शिव-पार्वती जैसे युग्म देवताओं के संवाद रूप में विरचित ग्रन्थ है।

यमावर्शनिक्यविद्यां — मार्गाशी के मास की वस्त्रोदशी को समाह के पूनीत दिनों में (रिविदार और मार्गकार कों- कर ) मध्याक्ष से पूर्व ही तरह ब्राह्मणों को निर्मात्रत करना चाहिए। उन्हें तिल का तेल खारीर मर्वन के लिए तथा गर्म जल स्नान के लिए दिया जाय, तदनन्तर उन्हें अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय और यह कार्य एक वर्ष तक प्रति साह हो तो इस आवण्य ने प्रती को कभी भी यमराज का मुख नहीं देवना पड़ेगा।

प्राणों के अनुसार यम (सूर्य) की पुत्रों होने के कारण यह नदी यमुना कहलाती है। भारत की सात पवित्र नदियों में इसको गणना है:

> गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । कावेरि नर्मदे सिन्धोर्जलेऽस्मिन्सन्तिथि कुरु ॥

भागवत प्राण में विणित कृष्ण के सम्पर्क के कारण इसका महत्व बहुत बढ स्या है, जिस प्रकार राम के सम्पर्क से सरम नदी का।

यमुनास्तानसर्पेन—इस अत के अनुसार यमुनाजल में कहे हीकर यमराज के जिक्र-निक्र नाम के साथ फिलमिजिय जक की तीन-नीम कन्क्रसिक्यों से उनका तर्पंक करना नाहिए। साय—(१) देवता को सामधी कांग्र करना, अर्थात् यज्ञकां। इसमें स्विम, जल, देवपूरि, अतिरिक्ष अपया जनतारामा के अमिनासाथ यागों का वाग है। शाह्यण प्रत्यों में कई प्रकार के अमिनासाथ यागों का वर्णन है। (२) व्ही प्रकार वेषणव उपासक किसी अयम गुरु का भुनाव कर उन्नसे योगा लेता है। शीकानसर्पाय किस ता तारीर पर अक्टून) (२) पृष्ट (साअवाधिक निस्न का तारीर पर अक्टून) (२) पृष्ट (साअवाधिक निस्न को कलाट आदि पर वस्त्यन में बनाना) (३) नाम (अपना साअवाधिक नाम बहुल करना) एवं (५) याग (देवता की पुजा)।

बाजवल्क्य—(१) यजुर्बेद के शालाप्रवर्तक ऋषि। इनका उल्लेल शानपथ आहाएग में यजों के प्रस्त पर एक महान् अविकारों विदान के रूप में मिलता है। बृहदा-रुपक उपिनार है। ये उदालक आक्रीण के शिष्य थे जिन्हें एक विवाद में इन्हें दर्गन का अधिकारों विदान माना गया है। ये उदालक आक्रीण के शिष्य थे जिन्हें एक विवाद में इन्होंने हरा दिया था। वृहदारप्यक उपिनार में इन्लेश रों पत्या-पाना रात्यायनों का उल्लेख है। साव हो रही याजवल्क्यकृत नाज्यननेत्री लाला ( जुल्ल प्रज्वेद ) का भी उल्लेख है। आह्वपं की बात है कि याजवल्क्य पत्रपर आहुण तथा वाह्यपन आरण्यक को छोड़कर किसी भी वैदिक सन्य भी उल्लेखन तहीं है। कहा जाता है कि ये विदेह के रहने वाले से, परन्यु जनक की समा में इनकी उपित्यति होते हुए भी उदालक से सम्मय्थ ( जो कुरु-पश्चाल के से ) होने के कारण इनका विदेहदासी होता स्टेहदासक लगता है।

(२) स्मृतिकार के रूप में भी याजवल्लय प्रसिद्ध है। इनके नाम से प्रस्थात 'याजवल्ल्यस्मृति' बमंशास्त्र का एक प्रमामिक सम्ब है। रुपछतः यह परवर्ती मन्य है। इसका विकास याजवल्य के पर्मसालिय सम्बन्ध में हुन्ना। न्यावस्थास्त्र एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू विधि के अन्तर्यात इस स्मृति का मुख्य स्थान है।

याज्ञवास्त्रव आध्यस-विहार प्रवेश के दरभंगा-सीतामढ़ी मार्ग के बीच रमौल जाम पहता है। यहाँ शिवसन्दिर है, इसी के पास गौतमकुण्ड और वटवृक्षों का वन है। यहाँ पर महर्षि याज्ञवस्त्रय का आश्रम वत्तलाया जाता है।

याक्रक्त्यवर्कप्रास्त्र—वर्मशास्त्र (विधि ) में मानवधर्मः शास्त्र (मनुस्मृति ) के पञ्चात् दूसरा स्थान याज्ञवन्त्र्यः-वर्मशास्त्र का है। इसका दूसरा नाम है याज्ञवन्त्र्यस्मृति । दे॰ 'याज्ञवस्वयस्मृति'।

यात्रवस्त्रपत्ति—मानव धर्मणास्त्र (मनुस्मृत) अन्य सभी स्मृतियों का आधार है। इसके बाद दूसरा स्वान याज-वस्त्रपस्मृति का है। इस स्मृति में तीन अध्याय है; आंतर, अयवहार और प्रायश्वित। इनमें निम्नाकित विषय है:

- (१) आचाराध्याय—वर्णाश्रमप्रकरण, स्नातक दत प्रकरण, भक्ष्यामध्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान प्रकरण।
- (ं) व्यवहाराज्याय प्रतिभु प्रकरण, ऋणादान प्रक-रण, निशंपादि प्रकरण, सावित्रकरण, लेक्यप्रकरण, दिव्य प्रकरण, दात्रभाग, सीमाविवाद, स्वामिपाल विदाद, अस्वामिविकय, रत्ताप्रदानिक, क्षीतानुशय, मंबिद्व्यतिक्रम, नेतादान, बुनसमाङ्खय, बाक्पारुव्य दण्डपारुव्य, माह्म, विक्रीयासण्यदान, सम्भूय ममुन्यान, म्तेय गब स्वामबङ्ग प्रकरण।
- (३) प्राविश्वत्ताच्याय-अशीच, आपत्कर्म, वानप्रस्य, यति, अध्यात्म, ब्रह्महृत्या प्रायित्वत्तं, सुरापान प्रायित्वत्तं, मुवर्णस्तेय प्रायित्वत्तं, स्त्रीवथ प्रायित्वत्तं एव रहस्य-प्रायश्चित्तं प्रकरण ।

याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई भाष्य और टीकाएँ लिखी गयो है, जिनमें 'मिताक्षरा' सबसे प्रसिद्ध है।

हिन्दू विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगाल की छोड-कर समग्र देश में माना जाता रहा है । वगाल में 'दाय-भाग' मान्य रहा है ।

बात्तिकी—तींतरीय आरण्यक का दसवां प्रपाठक वाजिकी या नारायणीयोपनियद के नाम से बिब्दात है। सायणा-चार्स ने याजिकी उपनिषद् पर माध्य रचा है और विज्ञा-नारामा ने इस पर स्वतन चुलि और 'वैदविमूषण' नाम की जलम व्याख्या लिखी है। याक्रिकी अथवा नारायणीय उपनिषद् में मूर्तिमान् इस्ततस्य का विवरण है। शङ्कराचार्यने इसका भाष्य लिखा है।

**बातुधान**—मनुष्येतर उपद्रवी योनियो मे राक्षस मुख्य हैं, इनमें यातु ( माया, छल-छच ) अधिक था इसलिए इनकी यातुधान कहते थे। ऋस्वेद में इन्हें यज्ञों में बाधा डालने बाला तथा पवित्रात्माओं को कष्ट पहुँचाने वाला कहा गया है। इनके पास प्रभूत शक्ति होती है एव रात को जब ये घूमते हैं (रात्रिक्कार) तो अपने क्रव्य (शिकार) को लाते हैं, बड़े ही घृणित आकार के होते है तथा नाना रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऋखंद में रक्षस् एवं यातुषान में अन्तर किया गया है, किन्तु परवर्त्ती साहित्य में दोनों पर्याय हैं। ये दोनो प्रारम्भिक अवस्था में यक्षों के समकक्ष थे। किन्तु रामायण-महाभारत की रचना के पत्रवात् राक्षस अधिक प्रसिद्ध हुए। राक्षसो का राजा रावण राम का प्रवल शत्रुथा। महाभारत मे भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षस है, जो पाण्डवो की ओर से युद्ध करता है। विभीषण, रावण का भाई तथा भी मपुत्र घटो-त्कच भले राक्षसों के उदाहरण है, जो यह सिद्ध करते हैं कि असुरो की तरह ही राक्षम भी मर्वयाभय को वस्तु नहीं होते थे।

याजा ( रवयाजा या रचोस्तव )—प्राचीन काल ते ही विवासी की याजाएँ वडी प्रसिद्ध है। कालप्रिय नाय की याजा के अवसर पर भवन्त्रीत का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर-पिट' में बार बेला गया था। 'याजातन्व' नामक संव प्रमुनन्त्रन द्वारा बनाल में रचा गया था। इस सम्य में विष्णु ( बनन्तायजी ) सम्बन्धी बारह उत्सन वणित है। मुगरि किंव द्वारा रिचत 'अनवंरावव' नाटक पृष्योसम्याज में ममस ही रमम्ब पर खेला गया था। देवसावा-विवास के लिए दे कहरयकत्यतह, पुष्ट १७८-८१ ( बह्म-पुराण सें )।

यावविगिरिमाहास्म्य—नारद पुराण में उद्भृत यह अंश दत्तात्रेय सम्प्रदाय (मानभाउ सम्प्रदाय) का वर्णन करता है।

याबबप्रकाश---रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दार्धानिक शिक्षा-गुरु। यादवप्रकाश शक्कर के अहँतमत को मानने वाले वं और रामानुज विशिष्टाहेत को। अतएव गुरु-शिष्य में अनेक बार विवाद हुआ। करता था। अन्त में रामानुक ने गुरु पर विवय प्राप्त की और उन्हें बैण्णव मतावकनी बना किया। इनका विकाद हुआ वेदान्तपुत्र का यावकमध्य अब दुर्जग है। धीबैण्णव सम्प्रदास के संत्यासियों पर इनका अन्य प्रत्य प्रतिभर्मसमुख्य है। इनका अन्य नाम गोविष्ट विवा भी था। स्वितिकाल ११वीं शताब्वी था। ये काची नगरी के रहने वाले थे।

याम---(१) साथक के परलोक प्रयाण के दो मार्ग या प्रकार । उपनिषदों और गीता (८,२३-२८) में इनका विवेधन भली प्रकार हुआ है।

(२) बौद्ध उपासकों में तीन साधनामार्ग प्रचलित हैं हीनयान, महायान और बज्जवान ।

महायान के श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागतगृह्यक' से पता लगता है कि हास्त्रामल में जिसे वामाचार या कौलाचार कहा गया है, बही महायानियों का अनुष्ठेप आचार है। इसी सम्प्रदाय से कालचक्कायान या कालांत्र महायान तथा चल्याना की उत्पत्ति हुई। नेपाल के सभी जाक बौद्ध वल्यान सम्प्रदाय के अनुषाती है।

यासल — तन्य वाहत्र तीन भागों में विभक्त हैं. आगम, यासल और सूच्या जिससे सुव्दित्तत्व, ज्यांतिष्ठ, निरम्कृत्य-क्रम, मृत्र, वर्ण मेंद्र और युग्यमं का वर्णम हो उसे यामल कहते हैं। वास्तव में यासल शब्द यसल से बना है जिस-का अर्थ 'ओडा' होता हैं (अर्थात् देवता तथा उसकी शक्ति का परस्पर रहस्यसवाय)। यामलतन्त्र आठ हैं, जो कहा, विच्लु, ठह, लठ्यी, उमा, स्कन्द, गणेश तथा महाराण्ड हैं।

वासुनावार्य — श्रीवंष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आवार्य नायम्गिन थे (६५ वि ०)। उनके पुत्र हेवस्युनि तथा इतके पुत्र वासुनावार्य थे। ईश्वरम्मिन को मृत्यु बहुत ही करनावस्था में हो गयी। यामुनावार्य तव दव वर्ष के बालक थे। इनका जन्म १०९ वि० में बीरानारायणपुर या मृद्रा में हुआ था। ये अपने मुख्यीमद्भाष्यावार्य से विक्षा लेने तथा १२ वर्ष की जनस्था में ही स्वमाव की मधुरता एव बुँढ को प्रसरता के कल पर पाच्य राज्य के प्रभाव-वाली व्यक्ति मान लिये गये। नावम्मि पुत्र के मृत्युवांक से संन्यार्थी हो स्क्रमाव के मिलर से रहते को थे। किर में वे अपने थीज का हिस्सिक्तन करते रहते थे। मृत्यु के समय उन्होंने अपने शिष्य रामिम्बर से कहा दिखना, कही बामुनाचार्य विषयभोग में फँसकर अपने कर्त्तब्य को न भूल जाय । इसका भार मैं तुम्हारे उत्पर छोड़ता हैं।

इन्ही रामिन्य की शिंखा से प्रभावित होकर यामुना-बार्य रङ्गनाथ के सेवक हो गये। उन्होंने अपने दाश का छोड़ा हुखा सच्चा चन पाप्त कर किया, परवाल अपने खेब बीवन भगवत्सेवा तथा सन्यप्रणयन में बिताया। उन्होंने संस्कृत से बार सन्य किली हैं—स्तोवरण, सिद्धि-त्रय, आगमप्रामण्य और गीतार्थमंत्रह। इनमें सबसे प्रणान सिद्धिक्य हैं। यह गण और पण से किला स्था है। उन्होंने अपने सन्यों में बिशिष्टाईतवाद का प्रतिपादन

याम्नाचार्य रामानुक स्वामी के परम गृह थे। याम्ना-चार्य का रामानुकाचार्य पर बडा प्रेम बा। उन्होंने मृत्युकाल में रामानुक का स्मरण किया, परन्तु उनके पहुंचने के पूर्व ही वे नित्यवाम को पहुँच गये।

सिद्धात्ल 'विशिष्टार्टार्ड' शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है—विशिष्ट कोर अर्डत । विशिष्ट का तात्य हं चेतन और अर्चदनविशिष्ट ब्रद्धा, और अर्देत का मतल्ब हं अमेद या एकत्व । अताग्व चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट ब्रद्धा के अमेद या एकत्व के निकप्ण करने वाले सिद्धान्त का नाम विशिष्टाईनवाद है। यामुनाचार्य ने इन्हीं मिद्धान्तों के स्वपणना अपने कृप्यों में को है।

शाह्नर मतानुयायी मुण्डवराजायं के विचार से जान स्व-प्रकाश है, अलब्ब है, बूटवर है, नित्य है, जान ही आहम। है, जान ही परामाया है जान निक्कर है, जान से अंदर नहीं है, जान आपेक्षिक नहीं है। यामुनाजायं इस मत को अविंदिक मानते हैं। उनके मत में जान आह्या का धर्म है। बाहुर मत में आहम। जानस्वक्षर हूं परन्तु यामुना चार्य के मत में आहम। जानस्वक्षर हूं परन्तु यामुना चार्य के मत में आहम। जाना है। जानुन्य शांक, आहमा की है, जान सम्मिन् है, शब्दुर के मत में जान निक्किय ह। यामुन के मत में जान अधितिक है, शाङ्कर मत में निविंदीय है। यामुन के मत में जान अधितिक है, शाङ्कर

यामृन के मत् झे श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति काप्रमाण है। ईक्ष्वर पृष्ठवोत्तम है तथा जीव से श्रेष्ठ है। जीव इत्पण है और दुख-शोक में डूबा रहता है, ईष्वर सर्वज है, सत्यसङ्करण एवं असीम सुबसागर है। ईववर पूर्ण है, जीव अणु है। जीव अंश है, ईववर अंशो है। मुक्त जीव ईववरभाव को प्राप्त गही होता। जगत बद्धा का परिणाम है। बदा ही वगत के रूप में परिणत हुआ है। जगत बद्धा का गरीर है, बद्धा अगत का आत्मा है। आत्मा और शरीर बंभिन्म हैं। जतएवं जगत बद्धात्मक है।

वर्णाममो वर्णविपर्ययक्त द्वौ चापनौ वर्णविकारनाक्षौ । बातोस्त्रपार्थातिक्षयेन योगस्तदुच्यते शद्धविध निरुक्तम् ॥

निरुक्त में तीन काण्ड है--(१) नैघण्टक (२) नैगम और (३) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कूल चौदह अध्याय है। यास्क ने शब्दों को धातुज माना है और धातओं से व्यत्पनि करके उनका अर्थनिकाला है। यास्क ने बंद को ब्रह्म कहा है और उसको इतिहास. ऋचाओ और गाथाओं का समच्चय मानाई (तत्र बह्मोतिहासमिश्र ऋदुमिश्र गाथामिश्र च भवति )। जब यास्क ने अपना निरुक्त रचा उस समय तक अनेक वैदिक शब्दों के अर्थ अस्पष्ट और अज्ञात हो चके थे। अपने एक पूर्ववर्ती निरुक्तकार के मत का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिला है, ''वैदिक ऋचार्ग अस्पन्ट, अर्थहीन और परस्पर विरोधाभास बाली है।" इससे यास्क सहमत नहीं थें। इनके पूर्व सत्रह निरुक्तकार हो चये थे। यास्ककृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दर्गाचार्य हए। अपने टीकाग्रन्थ पर उन्होंने एक निरुक्तवार्तिक भी लिखा जो अब उपलब्ध नहीं है। दुर्गाचार्य के अतिरिक्त बर्बरस्वामी, स्कन्द महेश्वर और वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लिखी है। ५३८ युगाबिसत-योग(वर्शन)

- मुयाबिकत — सत्ययुग, वेतायुग, द्वापरयुग तथा किल्युग का प्रारम्भ क्रमधः वैद्याल सुक्क , कार्तिक सुक्क , , माद कुल्ल १३ तथा माच की बमावस्था को कुला था। इन दिनों में उपवास, वान, तप, जय तथा होमादि का स्रायोजन करने से साधारण दिनों से करोड़ी गुना पुज्य होता है। वेदाल शुक्क तृतीया को नारायण तथा कक्षमी का पूजन और लवणधेनु का दान, कार्तिक शुक्क नवमी को चिव तथा उमा का पूजन और तिकथेनु का दान, भाद्र कुल्ल प्रयोदशों को पितृगण का सम्मान, माघ की अभावस्था को गायवीसहित बह्याजी का पूजन और नक्षमीयभेजु के वान करने का विधान है। इन हत्यों से कायिक, बाचिक, मानिक तभी प्रकार के पापों का खब हो जाता है।

कुगासम्बद्ध — जारों युग क्रमकः निम्मोकः दिनों में समाप्त होने हैं — मिंह एकक्रालि पर सत्ययुग, वृष्टिक संक्रानित पर नेता, वृष्ट संक्रान्ति पर द्वापर तथा कुम्म की संक्रान्ति पर कण्टियुग समाप्त होता हैं। इन संक्रान्तियों के आप्रिमक मिंगुगमों की प्रसम्मता के लिए श्राद्ध करना चाहिए।

सुनाबनारकन — भाड कृष्ण वयोवशी को द्वापर युग का आगम्भ हुआ था। उस दिन हारीर में नोमुन, मोम्मस, दूर्वत तथा मृत्तिका मनकर नदी अथवा सरीवर के महुर जन में नगन करना चाहिए। इस आचरण से गया में किये गये आढ़ का युथ्य प्राप्त होगा। स्वाय ही भगवान् विष्णु की अनिया को थी, दूष तथा गृढ़ जण से स्नान कराना चाहिए। इस हुस्य में विष्णुकोक प्राप्त होगा है।

युष्पिष्ठर—महाभारत के नायकों में समुख्यक चित्र वाले खेळ पाध्य । वे तस्वातिता एव पामिक कावरण के लिए विकास है। विकासके घर्म सम्बन्धी प्रकार एवं उनके दत्तर युष्पिर्डर के मुल से महाभारत में कहलाये गरे हैं। शान्तिपर्व में मम्पूर्ण समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति सुष्पिर्डर और भीच्य के समाद के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं। पुष्प—यक का स्तरम्भ, जिसमें बलिपशु बोधा जाता था। आसा चलकर सभी प्रकार के यजस्तमभी और स्वतन्त्र वार्षिक हत्सभी के वर्ष में भी इस सक्त का प्रयोग होने रूपा।

यूपारोहण — वाजगेय यज सोमयजों के अन्तर्गत है। इसमें रथादौड़ की मुख्य क्रिया होती थी। इसकी एक क्रिया यूपारोहण अर्थात् यज्ञयूप पर वढना भी है। इसमें गेहूं के आटेसे बने हुए चक्रको, जो सूर्य का प्रतीक माना जाता है, पूप के सिरे पर रखते हैं। यज करने बाका सीबी की सहायता से इस पर (पूप पर) चवकर चक्र को पकड़ते हुए मन्त्रीच्यारण करता है—'हे देवी, हम स्व पर पहुँच सर्थे हैं।' भूमि पर उतरकर वह लक्स के सिंहासन पर बैठता और अभिविष्टित किया जाता है।

योग ( बर्शन )--शार्मिक माधना का प्रसिद्ध मार्ग । यह दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ और इस वर्णन के रचयिता पतंजिल थे। दीर्घकाल तक महाभाष्यकार पतं अलि (दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰) को योगमूत्र का प्रणेता समला जाता रहा है, इसी कारण यूरीपीय विद्वानों ने इस ग्रन्थ को सभी दर्शनों के सुत्रों से प्राचीन मान लिया था। किन्तु सुत्रों में महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिषदों के भी विचारों का विकसित रूप पाये जाने के कारण तथा इसके अन्तर्गत बौद्ध विज्ञानवाद की आलोचना होने के कारण यह मान लिया गया है कि इसके रचयिता अन्य कोई पतञ्जलि है एवं उनकी तिथि ईसबी नौथी शताब्दी से पूर्व की नही हो सकती । सम्भवत साख्यकारिका की महान् लोक-प्रियता ने योगमूत्र लिखने की प्रेरणा वी हो। विज्ञानवाद तथा योगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होना इस बात की पृष्टि करता है कि योगसूत्र इसके बाद का है, वयोकि योग का इनमें बहुत बड़ा स्थान है।

योगदर्शन की पदार्थप्रणाली में साहय के 24 तस्य स्वीकृत है तथा वह ईश्वर को इनमें २६व तस्य के तौर पर जोरता है। इसलिए यह 'सेश्वर मान्य' कहलात है, जबकि काणिल सोम्या को 'तिरोश्वर सांन्य' कहते हैं। किन्तु सोग की सेशिया इस तस्य पर मायाय्य न करते हुए। माधना प्रणाली का अन्यास तथा 'ईश्वरभक्ति है, क्योंकि इसका लक्ष्य आल्मा को केवन्य पद प्राप्त करता है।

योगस्थापक मतन अन्याम कर तेता है। जित्तवृत्तियों का निरोज हो योग है (योगिवन्तृत्तिनिरोधः)। इसके साधन है नितंत्र आयोग है (योगिवन्तृत्तिनिरोधः)। इसके साधन है नैतिक आवरण, तथकवरण, सारित्तिक तथा मानिष्क आयाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन । इनके डारा अकृति एवं आरमा का अनतानि एवं अन्य में फैकब्ध आम होता है। अष्टाङ्ग योग के आठ अंग निम्मानित हैं (१) यम (२) निषम (३) आपनायाम (५) प्रसार (६) सारिष् । इसके रार (६) सारिष । इसके रार (६) सारिष । इसके रार चंगो भी कहते हैं। यह मभी मनुष्यों के स्थिए उन्मुक्त राजयोग भी कहते हैं। यह मभी मनुष्यों के स्थिए उन्मुक्त

है, यहाँ तक कि जातिच्युत भी इसका अभ्यासी हो सकता है। बोग अभ्यास करने वाले सन्यासी योगी कहलाते हैं। पत्तक्षालि के सुत्रों पर बावस्पति मिश्र, व्यास मुनि, विज्ञानियलु, भोजराज, नागेशभट्ट आदि विद्यानी की व्यास्थार टीका, वित्तयों आदि प्रसिद्ध रचनाएँ है।

भीम व्यक्तिम्बर्— विश्वयानुसार विभाजन करने पर वर्षानच्यों के वेदाल, योग, संन्यास, श्रेंब, कैज्यत, गाजपार आदि अनेक प्रकार हो जाते हैं। स्रोमिक्यक उपनिच्यों में योग-युवासन के प्रमोन क अंदों पर विचार किया गया है (आमें चलकर वे आठ हो गये—अच्या योग) तथा पविच जोमें पर ध्यान केन्द्रित करने पर उनमें विशेष कर दिया गया है। ये अप्य मैत्रायणी तथा चुलका के पीछे पर पर्यो है। ये अप्य मैत्रायणी तथा चुलका के पीछे पर पर्यो है। ये अप्य मैत्रायणी तथा चुलका के पीछे

योग संबन्धी उपनिषरें पवबद हैं तथा चूंकिका की अनुगामी है। इनमें सबसे प्राचीन है 'ब्रह्माबन्दु' जो मैं-।- यणीकाकीन है। अर्दिका, तेजोबिन्दु, ब्रह्माबिच्या, नावबिन्दु, योगिवाला, योगतरब, प्यानबिन्दु, अमृतबिन्दु हम वर्ग की मुख्य उपनिषदें है, जो सन्यासवर्गीय उपनिषदों तथा महा- भागत के समकाकीन है। केवल इस वर्ग की 'हंग' पर- वर्गों अनिस्वत तिथि की रचना है।

धोगकोन—(?) 'प्राप्ति (योग) और उसकी रक्षा (क्षेत्र) ।'
यह करवाण और मंगर का पर्याय है। राअनूस यक करते
के पूर्व राजा अपना पुनर्रात्रयेक कराता था। इसकी
किसाएँ 'एन्ड्र महास्थिदक' से मिन्द्रती-जुकती होती थीं और 'योगधोम' इसकी एक क्रिया हुआ करती थी। राजा पुगहित को अपनी विजय के लिए उपहार देता था और मांश्रम हाथ में लेकर तीन पर उत्तर-पूर्व दिशा में चलता था। यह इन्द्र की अपराजित दिशा है। जिसका आश्रम योग-दोम (प्राप्ति और उसकी रक्षा) की कामना होता था।

(२) योगलेम अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है। याज-बन्ध्यस्मृति के अनुसार 'लक्ष्यलाओ योग' अर्थात् अप्राप्त की प्राप्ति योग है और 'लब्ध्यरियालन संम' अर्थात् जो प्राप्त हो गया हो उसका परियालन अयवा रक्षा संम कहलाता है।

योगितहा — योगिक साचना में अनेक क्रम या दशाएँ वाहरो साधन के रूप में मध्यादित होती हैं। अनेक आसन, दबास तथा नि दबास की गणना (प्राणायाम) तथा दृष्टि को नासिका के अब स्थान पर केन्द्रित करना (नासाबदृष्टि) ये अभ्यास बाहरी साधन कहलाते है। इस बाहरी योगा-भ्यास से मनुष्य चेष्टाशून्य हो जाता है। इस अवस्या को 'योगनिवा' (योग में निद्रा या लय) कहते हैं जो मुक्ति अवया कैनस्यावस्था के पूर्व की अवस्या है।

बोगपाव---शैव आगओं की तरह संहिताओं में चार प्रकरण होते हैं:

- (१) ज्ञानपाद दार्शनिक ज्ञान
- (२) योगपाद . योग की शिक्षा व अभ्यास
- (३) क्रियापाद . मन्दिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण
- (४) वर्षापाद : वार्मिक क्रियाएँ।

योगमत — भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वार्ट अनेक सम्प्रदाय प्रचलित है। उनमें प्रमुख हैं 'नाय नम्प्रदाय' निसका वर्णन पिछके अकारकम में हो गया है। योग का दूसरा सायक हैं 'चरनदासी पन्य' इसका भी वर्णन किया जा जुका है। योगमत के अन्तर्गत शब्दाईतवाद भी आता है, वर्गोक किसी न किसी क्य में सभी योग सतावक्ष्मी शब्द की उपासना करते हैं। यह उपासना अल्यन प्राथान है। प्रणब के कल में इसका मूळ तो वेदम्नों में हों वर्तमान है। इसका प्रधीन नाम प्रणवचार अथवा स्कोट-वाद है। इसका वर्णन आगामी पुष्ठों में किया जायगा। । वर्तमान काल का शब्दध्यावादी राधास्त्रामी पन्य भी ध्याययोग का ही एक प्रकार है।

सोगराज—काश्मीर तैवाशार्यों में योगराज एक विद्वान् थे। इन्होंने अभिनवगृत कृत 'परमार्थतार' (काश्मीर शैववाद पर निक्षं गये १०५ छन्दों के एक सन्ध) का आष्य प्रस्तुत किया है। इनके 'परमार्थतारभाष्य' का अग्रेजी अनुवाद दा० बार्नेट ने प्रस्तुत किया है।

योगवासिक — सोलहवी जताब्दी के मध्य विज्ञानिभिक्तु ने योगसूत्रों की एक व्याल्या लिखी जो 'योगवार्तिक' कह-लाती हैं।

योगवासिक्य रामायण — अविलत अहैत बंदानतीय प्रत्यों में 'योगवासिक्य रामायण' का विभिन्न स्थान है। यह तंरहवी-वीदहवी शताक्ष्मी में रचे गये सम्हत ग्रन्यों में से एक है। यह अव्यादमरामायण के समानान्तर है, क्यों के इसमें राम और विभिन्न के सवाद रूप में बेदान्त के विद्वान्तों पर प्रकाश डाला गया है। यह बड़ा विशाल-काय २२,००० पद्यों का ग्रन्थ है। इसमें अद्वैत बेदान्त काय २२,००० पद्यों का ग्रन्थ है। इसमें अद्वैत बेदान्त को शिक्षा के साथ सांक्य के विचारों का मिश्रण भी प्राप्त है। योग को महत्ता पर भी इसमें बरू दिया गया है। इसकी रजनातियि १३०० ई० के स्नगमन अथवा और पूर्वहो सकती है।

योगसारसंघह—सोलहरीं बताब्दी के मध्य आसार्य विज्ञान-भिन्नु द्वारा रचित एक उपयोगी योगसिष्यक ग्रन्थ । योगझ्डम—सतज्जाले मुनि द्वारा रचित योगशास्त्र की मौलिक इति । विद्वानों ने इसका रचना काल चौथी बताब्दी ई माना है। यह योग उपनिषदों के बाद की रचना है। विशेषार्थ है जोगा (बहानें)।

योगसुत्रभाष्य —यह भाष्य ७ वी या ८ वी शताब्दों में रचा शया है। कुछ लोग इसके लेखक का नाम वेदव्यास बताने है। ररन्तु इस वेदव्यास त्यास महाभारत के रचिता वेदव्यास को एक नहीं समझता चाहिए। इस भाष्य का अंग्रेजी बनुवाद तथा परिचय उद्स् महोदय ने जिला है। उन्होंने इसकी दार्शनिक शंली की प्रवास की है।

बोनिनी—जारतीय लोककवाओं में योगी प्राय आदूगर के कप में प्रशित हुए हैं। जादू को ऐसी लिक रचने-वाली साधिका स्त्री 'दी। जादू को ऐसी लिक रचने-वाली साधिका स्त्री 'दी। त्यां प्रशासिक के प्रभासिक विकाद है। शिवसक्तियां अववा महाविद्यारों भी योगिनी के रूप में कस्पित की गयी है। योगिनियों की जीसठ सब्धा बहुत प्रसिद्ध है। चीमठ योगिनियों के कई प्राचीन मस्दिर है जिनमें में प्रशास्त्र (जिप्पी-जबलपुर), लजुगहों आदि के सन्दिर विवोध उल्लेखनीय है।

योगिनोतन्त्र—वाममार्गी शाक शास्त्रा का १६वी शताब्दी का यह मध्य दो भागों में उपलब्ध हैं। पहला भाग सभी तालिक विषयों का वर्णन करता है, दूसरा भाग वास्तव में 'कामास्थामाहात्म्य' है। इस पर वाममार्गका विशेष प्रभाव है।

योगी—योगमत पर चलने बाले, योगाभ्याम करने बाले व्यक्ति योगी कहलाते हैं। प्राय हठयोगियों के लिए साधारण जनता में यह शब्द प्रयुक्त होता है।

योगीक्कर — शिव का पर्याय । कुछ योगी अपनी अयावनी क्रियाओं का अन्यास दमखान भूषि में करते हैं तथा भूत योगियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर छेते हैं। विव दन योगियों के भी स्वामी है अर्थात् योगोक्कर है तथा योग का अन्यास भी करते हैं। सिविधास महात्मा भी योगीस्वर कहे जाते हैं।
योगेस्यव्यव सवका गोनेस्वयहास्त्री—कार्तिक पुम्क एकादेशी को इस जव का जनुक्यान होता है। बार जज्जूर्य
कल्का, जिनमें रला पर्ने हों, सफंद बन्दन वर्षिकत हो तथा
वारों बोर बसेत बस्त्र जिल्पा हो एवं जो तिलपूर्य तामपानों से वके हों, पानों में सुकर्ण पहा हो, ऐसे बारों
कल्कल बार महासामारों के प्रतिक होते हैं। एक पात्र के
प्रवास महासामरों के प्रतिक होते हैं। एक पात्र के
प्रवास ने भगवान हिर की प्रतिमा (जो योगेस्वर है)
स्थापित कर पूजी जानों बाहिए। रिकि को जागरण का
विचान है। वितीय दिवस चारों कल्कों को बार हाइएगे
को दान में दे देना चाहिए तथा सुवर्ण प्रतिमा किसी
पीचर्व बाह्मण को देकर पीचों बाह्मणों को मुन्दर भोजन
कराकर दिव्यापित से सन्तुष्ट करना चाहिए। इनका नाम
वरणीवन भी है। वती इस वर्त के एकाव्यक्ष समस्त

सोनि—(१) जीयो की विभिन्न जातियाँ योनि कहलाती है। इनका वर्गीकरण पुराण जादि में 2%,0,000 कारो का बतलायां नाता है। यल, स्थल, बायु, आकाशजारी सभी प्राणी (स्थावर वेड-वीधे भी) इनमें सम्मितित है। (२) हरीतत्त्व का प्रतीक्त, मातृत्व का बोपक अहु। प्रापितहामिक पुग के पजाव तथा परिवमोन्तर प्रदेश के लोगों के स्थर में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान था। उत्पानिस्थान होने के कारण यह आदरणीय और पूजनीय माना जाता था। शाक वर्म में इनका बहुत महत्त्व वर्ग या। धोतिबहु सोक का प्रतीक और हिएक वा मूल वर्ग नाया। अनेक क्यों में इनको अभिव्यक्ति और कला में अंकन हुता। कामाक्या पीठ में योनि को पूजा होती है। कि जूरीपासी में भी जिल्ल का आधार थोनि ही। विवयनिवरों में पितृ के साथ आधार थोनि ही। विवयनिवरों में पितृ के साथ आधार थोनि हो है।

सोनि खुक्-सामनेद के आचिक प्रस्थ तीन है: छन्द, आर-ध्यक और उत्तर ! उत्तरिकित से एक छन्द की, एक स्वर की और एक तात्यर्थ की तीन-नीन खुवाओं को छेकर एक-एक नुक बना दिया गया है ! इन मुक्ती का प्रश्व नाम रखा गया है ! इसी तरह की समान मावापन्न दो-दो खुवाओं की समस्टिका नाम प्रमाय हैं ! चाहे प्रश्व हो बाहे प्रनाप, इनमें प्रत्येक पहली खुवा का छन्द आविक में किया गया है ! इसी आविक छन्द ने एक ऋषा और सब तरह से उसी के बनुकप दो और ऋषाओं को मिलाकर शृष बनता है और इसी प्रकार प्रगाध भी। इन्हीं कारणों से इनमें जो पहली ऋषाएँ है वे सब योनि ऋक् कहलाती है और आर्थिक भी योनियन्य के नाम से प्रसिद्ध है।

योनि ऋक् के बाद ही उसी के बराबर की दो या एक ऋकू जिसके उत्तर तक में मिले उसका नाम उत्तर कि ही हो की कारण तीसरे नाम उत्तर है। एक ही अध्याप का बना हुआ। सन्य जो अग्य्य में ही अध्ययन करने योग्य हो, आरण्यक कहलाता है। सब बेदो में एक-एक आरण्यक होता है। योगि, उत्तर और आरण्यक इन्हीं तीन प्रवर्धों का साधारण नाम आर्थिक अर्थाण् ऋकू-ममुद्र है।

योवराज्याभिवेक- अनेक प्रमाणों से योवराज्याभिवेक की बाह्तविकता सिद्ध होती हैं। हममें गांव अनने योध्यक्ष (सम्भवत अर्थन्छ) पुत्र का अभिनेक करता वा। सम्प्रमाध्यारत, रामायण, हर्षचरित, बृहत्कचा, कल्पमूत्र आदि में भौकराज्याभियेक का वर्णन पामा आता है। यह अभिनेक वन्द्रमाना नाता पुत्रम नक्षत्र के संयोग के समय (गीयी पूर्णिमा को) होता या।

₹

र-अन्तःस्थवणों का दूसरा अक्षर । कामञ्जेनुतन्त्र (पटल ६) मे इसका स्वरूप निम्नाकित बतलाया गया है '

रफाख चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीह्य सयुतम्।
रफावियुल्लताकार प्रश्नदेवान्यक सदा।।
पञ्चमाणम्य वर्ण निर्मित्त्वितं सदा।।
पञ्चमाणम्य वर्ण निर्मित्त्वितं सदा।।
रफावाद्यने देशके अपोलिनित नाम कहे गये है:
रो रक्त क्षीपिनी रेफ पावकस्त्वोजसो मत।
प्रकाशाद्यनी दीपो रक्तकृष्णापर वर्णा।।
पुञक्कोणो मति: मुस्यं धातुरक्तः प्रकाशक।
जन्मदेश्यती दासः कुद्यां। वेह्निमण्डलम्।
उम्रदेशा स्यूलवण्डो वेदकण्डला पुरा।
प्रकृति: सुगले बह्यसम्बद्धक गायको धनम्।।
प्रीकण्ड उक्तमा हृदयं मूण्डी विपुरसुन्दरी।
स्विन्दरोनीक्रो ज्ञाला सीर्श्वको विव्यतीम्हरी।

एकससमी—मार्गशीर्ष हुण्ण ससमी का रक्तसमी नाम है। इस लिप्बित में रक्त कमलों से मूर्य की अथवा स्वेत पूर्णों से मूर्यप्रतिमा की पूजा विद्वित है। सूर्य की प्रतिमा पर रक्त-वर्ष्य से प्रवेश ज्ञाना चाहिए। इस पूजन में मूर्य को बाल के बड़े और हुध्यर (चावल, दाल तथा मसालों से बनी चित्रकी) जिप्त करने का विधान है। पूजन के उपरान्त रिक्ता बस्त्रों के एक जोड़े का बान करना चाहिए।

रक्षायान्वयाँ — भाद्र कृष्ण पञ्चमी को रक्षापञ्चमी कहते हैं। इस दिन काले रंग से सपों की आकृतियाँ जीवकर उनका पूजन करना चाहिए। इससे बती तथा उसकी सन्ताओं को सपों का अब नहीं रहता।

रकाबस्थन — पायण पूर्णिमा के दिन पूरोहितो द्वारा किया जाने वाला आशोबीदात्मक कमें। ग्ला वात्सव में रक्षा-मृत्र हैं जो बाह्मणो द्वारा यकमान के दाहिते हाथ में बीधा जाता है। यह धर्मबन्धन में बीधने का प्रतीक है, इसलिए एकाबन्धन के अवसर पर निम्नाकित मन्त्र पढ़ा जाता है

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल । तेन त्वाप्रतिबच्नामि ग्क्षेमा चलमा चल।।

[जिस (रक्षा के द्वारा) महावली वानवों के राजा बिल (धर्मस्थम में) बीचे सर्थ थे, उसी से तुम्हें बौचता हूं। हे रक्षे, जलायमान न हो, जलायमान हो। ] मध्य स्था में ऐतिहासिक कारणों से रसाबस्थम का महत्त्व बढ़ सासा देश पर विदेशी आक्रमण होने के कारण दिश्रयों का मान और शील सकट में एड यथा था, इसलिए बहिनें आहयों के हाथ में 'रहा' या 'रान्यी' बीचने लगी, जिससे बे अपनी बहिनों की सम्मानग्हा के लिए पर्मबद्ध हो जायें।

रचुनवन भट्टाचार्य चंगाल के विख्यान धर्मनास्त्री रघु-नस्त्र भट्टाचार्थ (१५०० ई०) ने अव्हाविशतितस्त्र नामक ग्रन्थ की रचना की, विसमे स्मातं हिस्दू के कर्तव्यों की ' विश्वद आख्या है। यह ग्रन्थ सनातनी हिस्दुओं द्वारा अत्यन्त सम्मानित हैं।

रधुनाबबास—महाप्रभु चंतन्य के छ प्रमुख अनुयायी भक्तों में रचुनायदास भी एक थे। ये वृन्दाबन में रहते थे और अपने दोच पांच सहयोगी गोस्वामियों के साथ चैतन्य- मत के उच्च तेवान तथा साम्प्रदायिक कियानों का क्य तैवार करने में खो रहते थे। ये शोस्त्रामी गण भवित्त, उर्चन, क्रिया (आचार) पर फिलते में, भाष्य रवते में, मन्त्रदाय साम्बन्धी काव्य तथा प्रार्थना किलते थे। ये बच्च सम्प्रदाय की पूजा पदित एवं देनिक्त जीवन पर प्रकारा सानने के लिए किल्ली जाते थे। इन कोणों ने प्रदुश एवं कृत्यान के आस-साव के पवित्र क्यानों के बूँडा तथा उनका 'नथ्दामाहास्त्र्य में वर्णन किया और एक सामा-पद (बनसाचा) की स्थारना की, चित्र पर करकर सभी पवित्र स्वरों की परिक्रमा सात्री कर सकें। इन कोणों ने वर्षिक 'साव्योज की परिक्रमा सात्री कर सकें। इन कोणों ने

रधुनाथ भट्ट--- महाप्रभु र्वतन्य के छ शिष्यो एव वृन्दावन में बस जाने वाले गोस्वासियो में से एक । ये रधुनानदास गोस्वासी के भाई थे। दे॰ 'रधुनायदास'।

रचुबीरगष्ठ — आचार्य वेक्टूटनाय (१३२५-१४२६ वि०) ने अपने तिरुपाहिन्द्रपुर के निवासकाल में रचुबीरगद्य नामक स्तोत्र ग्रन्थ लिखा । यह तिमल भाषा में हैं। भगवद्भक्ति इसमें कूट-कूटकर भरी गयी है।

रक्कपक्कमी—फाल्गुन कृष्ण पद्ममी को रक्कपक्कमी कहा जाता है। इसी दिन शिव को रक्क ऑपित किया जाता है और रक्कोल्सव प्रारम्भ हो जाता है।

रक्ननाथ—(१) श्रीरक्लम् में भगवान् रक्ननाथ का सन्दर् है। तेरद्ववीं, चौबद्ववीं साताव्यी में मुसलमानों ने जब श्री-रक्कम् पर अविकार कर लिया तब यहाँ का मन्दिर भी उन्होंने अपवित्र कर डाला। इस काल में रक्कनाथ को पृति मुस्लिम सासन से निकल्कर दक्षिण भारत के कई स्थानों में पूसती रही। जब पुन यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित हो गया, श्रीरक्लम् के इससी पुन स्थापना बेरानाचार्य में सुद्धताय की उपस्थिति में हुई। आज भी उनके र्वित्व सन्द्रमान्य की द्वारिश्वति में हुई। आज भी उनके र्वावत

(२) रङ्गनाय अह्मसूत्रों को बाङ्कर माध्यानुमारिणी वृत्ति के रचित्रता है। इनका स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी था।

रक्रुरामानुज — इन बैठणवाचार्य की स्थिति १८वी शताब्दी में मानी जाती है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदान्तमाध्य पर व्याख्या प्रत्यावणी बैठणवों के प्रयोगार्थ लिखी है। रजस — प्रकृति तथा उसमें उत्पन्न पदार्थ तीन गणों से निर्मित है—सरब (प्रकाश), रुक्स् (श्रांकः) तथा तमस् (बहता)। प्रष्ठित में ये अमिनित्र, सम्तुक्तित रहते हैं तथा उससे उत्तक्ष प्रवाशों में निक्रम्न परिमाणों में निक्र् जाते हैं। मैत्रायणी उपनिषद् में एक महुस् सत्य के तीन रूप विष्णु, बह्मा एवं शिव को क्रमशः सत्य, रुक्स् एवं तमस् के रूप में वर्गाया गया है। जगत् में सारी क्रिया और गति रुक्स के ही कारण होती है।

रटम्सी बातुर्वशी—माथ कृष्ण चतुर्वशी। यह तिथित्रत है। यम की जाराधना इस त्रस में की जाती है। अरुगोदय काल में स्नान कर यम के चौदह नाम (कृत्यतस्य, ४५०) लेकर उनका तर्पण करना चाहिए।

रणकोर राय--(१) गुजरात प्रदेश के द्वारका बाम और डाकीर नगर में प्रतिष्ठित सगवान कृष्ण की दो मृतियों के नाम । इन स्थानों में रणछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त आकर्षक बने हुए है। इनमें सहस्रो यात्रियों का नित्य आगमन होता रहता है। भक्तजनों में प्रसिद्धि है कि मध्य-काल में डाकौर निवासी 'बोढाणा' नामक भील के प्रेमानु-रागसे आकृष्ट होकर श्री कृष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ चले आये थे। पंडो ने द्वारका में आकर बोढाणा की सताया. इस पर भगवान ने उसके ऊपर पंडो का अपने बदले का ऋण एक तराजुमें सोने से तूलकर चुकाया था। सीने के रूप में भी बोढाणा की पत्नी की केवल नाक की बाली थी, जो मृति के समान भारी हो गयी थी। इसकी स्मृति में आजकरू भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्न बस्तओ के तुलादान होते रहते हैं। भक्त का 'ऋण छड़ाने' के कारण इन भगवान का नाम 'रणकोर राय' प्रसिद्ध हो गया है।

(२) आगवत पुराण के अनुसार सभुरा पुरी पर काल-यवन और जरात्मध्य की दी विवाओं से बताई होने पर अर्थी कृष्ण ने रातीरात समस्त यादवों को डारकापुरों में अंज दिया। फिर दोगों सेनाओं को व्यामोहित कर उनके आगे-आगे वे बहुत दूर निकल आगे। उन्हें पकड़ने के लिए कालव्यन पीछा करने लगा। जी कृष्ण ने उसे एकास्त में ले आकर एक राजा के डारा अस्म करा दिया तथा जरा-सम्ब की तेना के सामने से जंगक-पहाड़ों में क्षिपते हुए सम्ब की तेना के सामने से जंगक-पहाड़ों में क्षिपते हुए रजनम्मौर-रजकान्त ५४३

द्वारका जा निकले। इस घटना की स्मृति में अक्तजनों ने प्रेमलांछनपूर्वक उनको (रण + छोड) रणछोर राय नाम से विक्यात कर दिया।

रणबन्धीर—राजस्थान में सवाई माथोपुर से कुछ दूर पर यह किला है। किले के भीतर गणेशजी को बिशाल मूर्ति है। पर्यंत पर अमरेबबर, बीलेक्बर, कमलभार और फिर आगे एक प्रपात के वाल झरनेबबर और सीलाजी के मन्विर है। सामने (यणों में से) पानी बहुकर वो कुण्यों में कमश- आता है। वह जल पहले कुण्ड में काला, फिर दूसरे कुण्ड में आकर सकेंद्र हो जाता है।

रस्त्रक्रयपरीक्का — अप्पय वीक्षितरचित यह ग्रन्थ श्रोकण्ठ मत (श्रैव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमें हरि, हर और शक्ति की उपासना की मीमांसा की गयी है।

रस्मप्रभा-आचार्यगोजिन्दानन्दकृत शारीरक प्राप्यको प्रसिद्ध टीका। शाक्करभाष्यको टीकाओ मे यह सबसे सरल है।

रानवाडी — भीक्ष ऋतुका एक ब्रत, जो पष्टी तिविको सम्पादित होताथा। भासके चाहदन और शूदकके मुच्छकटिक नाटकके ''अह रन्नवष्टीम् उपोधिता'' कथन में सभवत इसकी ओर ही नकेत है।

रस्त्तृत्वि—राजमूय या सोम यक्ष का कार्यक्रम फाल्गुन के प्रथम विन में प्रारम्भ होता था इसकी अनेकानेक क्रियाओं में अभियेषनीय, रत्त्रहृत्यिगी तथा दश्येय महत्त्व-पूर्ण है। यह बारह दिन लगातार किये जाने वाले यजो का समृह है, जो राजा के 'रन्नो' के गृहों में भी होता था।

वैदिक राज्यस्वस्था के अत्कार्ण राजा के मुख्य परा-मर्गदाता 'रन' (बा रली) कहें आते थे, जिनमें मेनानी, युत, परानी, पुरेसिंहत, बेच्छी, ग्राम्यभान आदि गिने-चुने व्यक्ति होते थे। राजपूब के कुछ होम इन लोगों के हाथों से भी सपन्न होते थे। विक्रमादित्य और अक्जर के 'नवरल ऐसी ही राज्यस्वस्था के अंग वैशे थे। वर्तमान भारतशासन इारा दी जानेवाली सर्वीच्च पथवी 'भारत-रल' उक्त वैदिक प्रथा की स्मृति जैसी है।

रस्म (नव अथवा पश्च)—न्नतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तर से) नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्ण, बैदूर्य, पयराग ( माणिक्य ), पूष्पराग ( पूखराज ), गोमेद ( हिमालय से प्राप्त रत्न ), नीलम, गाहत्मत ( पत्ना ) तवा बिद्रम (र्मूगा)। घामिक कुत्यों में पञ्च रत्नों का प्रयोग भी होता है, वे हैं सोना, चौदी, मोती, मूँगा, माणिक्य; मतान्तर से मोना, हीरा, नीलम, पुखराज, मोती।

रत्नी---रत्नों के जैसा सम्मान पाने वाला । यह उन लोगो का विरुद्ध है जो राज्य के पारिषद (वरिषठ सदस्य ) होते थे। तैतिरीय सं० (१.८.९१) तथा तैति० ब्रा० (१७ ३१) में दी हुई रिल्नयों की सूची मे पुरोहित, राजन्य, महिंची (पटरानी), वाबाता (प्रियरानी), परिवृक्ति (परित्यक्ता), सेनानी, सूत (सारिय), ग्रामणी (ग्राम-प्रमुख ), छत्री ( छत्रधारक ), सगृहीता ( कोषाध्यक्ष ). भागधुगु ( राजस्य अधिकारी ) तथा अक्षावाप ( द्यता-अध्यक्ष ) सम्मिलित है। शत • बा • में क्रम इस प्रकार हैं सेनानी, पुरोहित, महिषी, मूत, ग्रामणी, छत्री, संगृहीता, भागधुग्, अक्षावाप, गोविकर्तन (आखेटक) तथा पालागल (सन्देशवाहक)। मैत्रायणी संहिता की मूची इस प्रकार ई. ब्राह्मण (पुरोहित), राजन्य, महिषी, परिवृक्ति, सेनानी, संगृहीता, छत्री, मृत, वैश्य, ग्रामणी, भागदृष, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा गोविकर्ता। उपर्यक्त नामो से ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि राजकुल तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक ही थे या जनता के प्रति-निधि भी। कुछ तो इनमें अवस्य ही जनता के प्रतिनिधि थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि ।

राज्याभियेक और राजमूब के अवसरों पर रिलयों का धार्मिक और राजनीतिक महत्त्व होता था। मिद्धान्तत माना जाता था कि राजवानि इन्हीं के हाथ में हैं। रस्त मानो राजविक का प्रनीक था। इसे हम प्रचारिक के अवसर पर राजा की सौयते थे।

श्वकार—रच बनावे बाला। बैदिक काल में इसकी गणना राजा के रिलयों में होती थी। रच के सैनिक तथा ब्याव-हारिक महत्त्व के कारण मामाज में रचकार का ऊँचा मान था। राज्यानियेक के अवसर पर रचकार भी उपस्थित होता या और राजा उससे भी रन्त (राज्याधिकार के प्रतीक) की याचना करता था।

रणकालः—(१) महासिद्धसार नामक जाक ग्रन्थ में १९२ ग्रन्थों की सूची लिखित है, जो ६४ के तीन खण्डों में विभक्त हैं। इन तीन खण्डों के नाम है विष्णुकान्त, रय-कान्त तथा अदवकान्त । यह सूची यथेष्ट आधृतिक है, क्यों कि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है तथा १९२ में से कैवल १० ही वासकेक्बर तन्त्र की सूची से मिलते हैं।

(२) रथकान्त एक प्राचीन महाद्वीप (सभवत अफीका) का नाम है।

एक्यक्की— आदिवार की पुक्क तबांगी अथवा कृष्ण एवा की गवमी (हमादि) को इस तन का अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर उपवास रखते हुए दुर्गाणी की आरामना या पूजा करनी चाहिए। वर्षणों, चौरियों, वस्त्रों, छन, माठाकों से सम्बद्धत रच में महिल (मेसा) पर विराजी हुई दुर्गोजी की प्रतिमा स्वाधित करनी चाहिए और रच को नगर की मुख्यमुख्य सक्को पर पुमाकर दुर्गोजी की मन्दिर तक के जाना चाहिए। रात्रि को मृत्य-गान करते हुए जागरण करना चाहिए। इसरे दिन दुर्गाजी की प्रतिमा को स्नान कराकर रच को दुर्गाणी को भेट कर देना चाहिए।

रस्यात्रा—िकसी देवता की प्रतिमा को रख में स्थापित कर उसका जुन्द्र निकालमा रख्यात्रा स्वन्नतात है। हमाहि, ह्यारत्नाकर, प्रवित्यपुराण दुवी देवी, सूर्य, ब्राह्माओं आदि की रप्यात्रा कावणन करते हैं, जिबे पुंजाप्रकाशों में भी उद्घृत किया है। गदाखरप्रकृति में पृर्थात्म भी बारत् यात्राओं तथा सुवनेवदर की चौदह यात्राओं का वर्णन है। हमाहि के मत से यह उत्सव लोगों की समृद्धि तथा सुद्धानस्थल किया मार्ग्याई मान के शुक्त पक्ष में आयोजिन होना चाहिए।

रसस्तमी—माप शुक्क सामी। इन तिथिवत के मूर्य देवता है। यकी की शांत्र को वत का नकल्य कर नियमों के अवादण को प्रांत्र को साव का नकल्य कर नियमों के अवादण को प्रांत्र करना वाहिए। मारिव और पोड़ों के महित बनाये गये मुक्यों के रख की मध्याज्ञ काल में बस्त्रों से मध्याज्ञ काल एक मध्या में स्वाधित कर रहा चाहिए। वदननतर केसर, पृष्णादिक से रख को पुजन करना चाहिए। पुजनेगारान्त मुंग भवाना की मुक्यों या अन्य बस्तु की प्रतिमा जनवाकर रव में स्वाधित करना चाहिए। तदननर मस्त्रों क्वारण करके रव तथा मारिव महित मूर्य की पुजनों को जानी चाहिए। पूजा में ही अवादी महित मुर्य की पुजनों की जानी चाहिए। पूजा में ही अवादी मत्राधाना भी अध्ययक्त कर देनी चाहिए। उस रांत्र को सांत-संगीत, नृत्यादि करने हुए आसरण करना चाहिए। हुना में दिन प्रांत्र कार हात्र हुना है।

नादि से निवृत्त होकर दान-दक्षिणा देने के बाद अपने गुरु को सुवर्णका रख दे देना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में भगवान कुष्ण ने युधिष्ठिर को कम्बोजनरेश यशोधर्मा की कथा सुनायी है। वृद्ध यशोधर्मी का पुत्र अनेक रोगों से ग्रस्त था। इस ब्रल के आचरण से वह समस्त रोगों से मुक्त होकर चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । मस्त्यपुराण में कहा गया है कि मन्वन्तर के प्रारम्भ में सूर्यने इसी तिथि को रथ प्राप्त किया था. अतएव इसका नाम रथसप्तमी पडा। र**षाकू सप्तमी**—मात्र शुक्ल पष्ठीको इस व्रत के अनुष्ठान का प्रारम्भ होता है। इस व्रत में उपबास तथा गन्धाक्षत पुष्पादि से सूर्य की पूजा का विश्वान है। इस दिन सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख ही शयन करना चाहिए। समगी को भी सूर्यपूजन तथा बाह्यणों को भोजन कराने का विधान है। यह क्रिया प्रति मास चलनी चाहिए। वर्ष के अन्त में सूर्य की प्रतिमा को रथ में स्थापित करके उसका जुलूम निकालना चाहिए । भविष्यप्राण (१५९,१-२६) में इसे 'रथसप्तमी' बतलाया गया है।

रस्भावतीया—(१) ज्येच्ठ जुक्त तृतीया को इस बत का अनुष्यान होना है। वत रखने वाले को पूर्वामिमृत होकर पञ्चामियों (यथा गाईपरण, दिलानों को पूर्वामिमृत होकर पञ्चामियों (यथा गाईपरण, दिलानों को हिए। बद्याजी तथा देवीं, जो महाकाली, महालदमी, महामाया तथा नारस्वनी स्वक्ता है, सम्मूल विराजनात होनी चाहिए। चारों दिवालों में होम करना चाहिए। देवी के पूजन के समय बाठ पदार्थ, जो 'सीभास्यास्टक' के नाम में प्रसिद्ध है, प्रतिमा के सम्मूल रखने चाहिए। मासकाल में प्रसिद्ध है, प्रतिमा के सम्मूल रखने चाहिए। सामकाल में प्राचीन मनते के साथ भगवती कहाणी की हुआ प्राप्त करने के लिए प्रावंता करनी चाहिए। तदसन्तर वनकर्ता एक सप्तनों कर सुरहुक को सम्मानित कर तथा एंचे (पूप या छाज) में रले नैनेवर को समझा महिलाओं में दिनरित कर दे। यह वन सामान्यत: स्थियोपयोंगी है।

(२) डम बत का यह नाम इसिलग् पड़ा कि सर्वप्रयम रभ्मा नाम की अप्तरा ने रशील्य की जाति के लिए इमका आवरण किया था। मार्गशीर्थ शुक्क को यह बत किया जाता है। एक वर्षप्यन्त डमका अनुष्ठात होना चाहिए तपा भिन्न-भिन्न नामों से प्रति मास पार्वती देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए, यथा पार्वती मार्गशीर्थ में, गिरिजा पौष में । इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए ।

रम्भाविराववत-ज्येष्ठ शक्ल वयोदशी को इस वत का प्रारम्भ होता है। तीन दिनपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । यह वृत स्त्रियों के लिए है । सर्वप्रथम स्नामादि से निवृत्त होकर वती स्त्री को केले के पौधे की जड़ में पर्याप्त जल छोडना चाहिए तथा पौधे के चारों ओर धागा लपेटना चाहिए। चाँदी का केले का पौषा और उस पर सोने के फल बनवाकर पूजना चाहिए । त्रयोदशी को नक्त विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके पर्णिमा को उपवास रखना चाहिए। वर्ष भर उस वक्ष को सीचना चाहिए। इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं कृष्ण तथा विकाणी की भी पूजा करनी चाहिए। त्रयो-वशी से पूर्णिमा तक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहतियों से हवन करना चाहिए। इस वृत के आचरण से पृत्र तथा सौन्दर्य की प्राप्ति होती है तथा बैंचक्य से मुक्ति मिलती है। रम्भा का अर्थ कदली अर्थात् केला है। इसीलिए इस वत में कदली से सम्बद्ध कार्यों का विद्यान है।

रिवित्त---(१) माघ मास में रिव के दिन तीन बार सूर्य का पूजन करना चाहिए । एक मास के इस आंचरण से छ महीने का पूज्य प्राप्त होता है।

(२) माथ मास में रिवबार के दिन बतारम्भ करके प्रित रिवबार को सूर्य का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष पर्यन्त इस कर के अनुष्ठान का विधान है। इस बीच कुछ निश्चित बस्तुओं का ही आहार करना चाहिए अथवा कमधा कुछ निश्चित बस्तुओं का स्वाने में त्याग करना चाहिए।

रसकस्याणिनी — माथ शुक्ल तृतीया को इस व्रत का आरभ होता है। दुर्गा इसकी देवता है। मधुतया चन्दन से दुर्गाजी को स्नान कराकर सर्वप्रयम प्रतिमा के दक्षिण भागका, तदनन्तर बाम भागका पूजन करना चाहिए। भयवती के वरणों को सर्वप्रयम प्रणाम निवेदन कर उनके मिलनीमक नाम लेकर सहत्तक के मुकुट तक सभी अववाबों को प्रणाम निवेदन करना चाहिए और इसी प्रकार पुत्रा करना चाहिए और इसी प्रकार पुत्रा करनी चाहिए। माघ से कार्तिक तक प्रति सास बारह में से एक बस्तु का त्याम करना चाहिए। बारह वस्तुर्ण से है—नमक, गृह, तबराज, मनु पामक, लीरक, हुष्य, दिष्य, की प्रकार (रहाला अववाब जिलारिणी), बारब्स दिष्य, ही भविका (रहाला अववाब जिलारिणी), बारब्स दिष्य, ही भविका (रहाला अववाब जिलारिणी), बारब्स में में सकर तहा एक अन्य सुन्यर खाद्य पदार्थ रलकर दान करना चाहिए। इस ते निर्मा से प्रवास करना चाहिए। व्यक्त स्तुर्ण अववाब करना चाहिए। व्यक्त सुन तह के परिणासदक्ष

रस के पत्र—बृन्दाबनस्य हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवत्तंक स्वामी हरिदासजी रिचत पदों का संग्रह, जो अजभावा में माधुर्यभाव की उपासना का निरूपण करता है। रचनाकाल सोलहबी शती का मध्य या बन्त है।

रसिवज्ञा—गोरबनाथी योगसत में जहाँ योगासत, नाडीज्ञान, धट्चक निक्रमण तथा प्राण्यामा द्वारा समाधि प्राप्ति का मुख्य उद्देश है, नहाँ शारीरिक पुष्टि तथा प्रव्यमहामूर्तो पर निजय की सिद्धि के लिए रसिविद्या का भी विशेष स्थान है। इस रसिविद्या अथवा रसाध्या के द्वारा अस्थासी की मानसिक स्थितियों को प्रभावित किया जाता है।

रका—क्यबंद के तीन परिच्छेरों (१.१ २, ५,५३ ०,१० ७५ ६) में रमाउस करकारा (मदी) का नाम हूँ जो आरत की उत्तर-परिचम दिया में इती थी। अन्य स्थान पर (ऋप्वेद ५ ४१.१५,९ ४१ ६,१० १००,१-२) यह नाम पौराणिक धारा का है जो पृथ्वी के सिरे पर हैं। इक्ष्ण विद्यान रसा का समानार्थक जब्द आंक्सा का 'स्कृतं बत-काते हैं। किन्तु मह जब्द आरामिकक कप से अनक के लोचों का बोधक हैं जो सरस्ती या किसी भी नदी के जिल्ला स्थान हो अस्ता हैं। विद्यान की राज्य-सीमा में रसा नामक नदी परिचम में, गङ्गा पूर्व में, उत्तर में हिमा-च्छादिव पूर्व तथा दक्षिण में सिस्थ आता हैं।

रतिश्वर—मध्यकालीन श्रीवों के दो मुख्य सम्प्रदाय थे: पाशुपत तथा जागिमक एवं इन दोनों के भी पुनर्विभावन वे। पाशुपत के छा विभाग थे, जिनमें छठा वर्ग 'रसेकस' का था। माधव ने इस (रसेक्बर) वर्ग का वर्णन 'सर्व-युर्धनसंबह में किया है। यह उपसम्प्रदाय अधिक विमो तक न बर सका। इसका जतोका सिद्धान्त सह या कि 
यारी को अमर बनाये बिना मोक्ष नहीं आग हो सकता 
और यह अमर वारीर केकल रहा (पार) की सहायता से 
ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वे जिन व पार्वती के 
सर्जनात्मक निम्न के कल्पनक्य ही उत्तरण मानते थे। 
किया दारीर प्राप्त करने के बाद अनः मोगाम्यास से परम 
तस्य का बानतिक जान मानत करता है तथा इस जीवन 
से मुक्त हो जाता है। अनेक प्राचीन बाचार्य तथा सन्य 
इस मत से सम्मन्तित कहे गये हैं। परार्थनिर्णय के सान्यन में 
मद्यानिक्या बीर रहेक्टर दोनों वंशनीं का मत प्राप्त समान 
है। रहेक्टर दर्शन के अनुवाबी शिवसूत्रों को प्रमाण 
मानते हैं। ये बाजूरावार्य के अहैत सिद्धान्त के पोषक है। 
किकम भी दसकी सतान्यों में सोमानन्य ने सिवसूरिट नामक 
इन्य जिलकर इस मत की अच्छी आपका को।

रहस्यमयिक्स — यमंतास्त्र के तीन मुख्य विषयों में एक विषय प्रायक्ष्मित हैं, अस्य वो है अवहार (वष्ट वा गाया प्रक्रिया) और जाजार (मार्गिक प्रथा) प्रायक्षित अनेक प्रकार के कहें गये हैं, जिनमें 'तहस्यमायिक्स' (गुन प्रायक्ष्मितों) का भी वर्णन जाता है। ये उन अपराधों के समनार्थ किये जाते हैं वो खुळे तौर पर निसी को जाता हाँ।

प्रसास—वैदिक कालीन राजसों की करणना का आधार मानव के हानिग्रद, रहस्यास्मक अनुभव वे यथा सर्वी के अनुभव, अंथकार, सुका, बीमारी आदि को उत्पत्ति से किसी न किसी राजसी शक्ति की करणना की गयी। मानवों के दुख एवं विपत्तियों असंस्थ हैं, उन्हीं के अनुसार राजस मी अर्वक्ष हैं, जो उनके कारण हैं। इस प्रकार वैदिक काल में प्रत्येक भय, प्रत्येक बीमारी, विपत्ति सारिरिक कष्ट का कारण कोई न कोई राजस या सातु (आदू) होता था।

राजयों को कच्चा मास, मनुष्य का मास, पशु एक मोड़ों का मांस अक्षण करने वाला कहा गया है। वे क्याकार से उपनि करने हैं तथा बाजों को अपट करने में आनन्दानुभव करते हैं। नैतिक गुणों की दृष्टि से राज्यत तथा बाहुबर समान हैं। वे मुखं है, सुर्वि से पृणा करने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, पुतं हैं, चौर-डाक् हैं, सुठे हैं। राज्यत खेरें को प्यार करते हैं तथा बनेक राष्ट्र-पिखतों, यथा उन्हरूक, करोत, गुढ़, चील के कण में बीख भी होती हैं जो संख्या में देवियों से अधिक हैं और राजवां के समान ही दुष्ट तथा मरेख देवेवाओं होती है। यक का देवता अधित द्वारा परेख देवेवाओं होती है। यक का देवता अधित देवा मरुवाकां के तिसुवाणि का देवता इन्द्र राजवों के शत्र हूँ। इसिक्ए अनेक विकास कर का साम उन्हें राजवों के शत्र हूँ। इसिक्ए अनेक विकास कर देवे वाला कहा यया है। तिस्सान्देह सकाश व ज्वानकां का युद्ध दुष्टि में चला जा रहा है। रात में विचयन वाला युद्ध दुष्टि में चला जा रहा है। रात में विचयन वाला रात्र है। यह में विचयन वाला रात्र है। यह में विचयन वाला रात्र है। उत्त में विचयन वाला रात्र है। उत्त में वाला है। उत्तक स्वान है तक्तहींन अन्यकार का लाइय। इस हो वे इन्ह के तीक्षण बच्च द्वारा मारे वाले है। राज्य वाले हैं, वे भी वहीं जाते हैं। वहीं व्यक्त उनके वैते गुमों वाले हैं, वे भी वहीं जाते हैं। वहीं नरक का सकेत हैं। प्राणि वाले से स्वतक साहित्य में बहुत सी मानवालीतों को राजस कहा चया है। राक्षस बब्द बागे

पडते हैं तथा रहस्यात्मक बोलियाँ बोलते हैं। राक्षसियाँ

राधनवासार्वी — वीरराजवदामाजार्य भीवंष्णव वरदाजार्य के शिष्य थे। उनके पिता का नाम नरसिंह गुरु था। वाष्ट्रक वंज से उनका जम्म हुआ था। उन्होंने 'तत्वसार' पर 'रलप्रसारियी' नामक टीका जिल्ली है जो अभी तक प्रकाणित नहीं हुई है।

भी राक्षस कहे जाने लगे।

चलकर अनैतिक अर्थमें प्रयुक्त होने लगा। दुष्ट और शत्रु

रायमहायक्षी योष्ट जुकल द्वादणी को इस त्रत का अनुकान होता है। इस अवसर पर राम तथा छरणा की सुकर्ण तिसाओं का पूजन करना चाहिए। वरणों से प्रारम्भ कर समयान के घरीरावसों का पित्र-भिन्न नामें के छेते हुए पूजन करना चाहिए। प्रात-काल राम-छरमण के पूजन के उपरान्त एक छोटा में घो भरकर दान करना चाहिए। इस आजरण में बती पूगो तक स्वर्ण में निवास करना है। इससे पार्णों का छाय होता है। यदि वती निकास रहता है तो उमें मोक की उपस्तिक होती है।

राधवाक्कु — वीरशैवाचार्य राधवाक्कु हरिहर के शिष्य थे। ये १४वी शताब्दी में हुए ये तथा इन्होंने 'सिद्धराय' नामक एक कर्नाटकी पुराण लिखा है।

राधवेन्त्रपति - इन्होने तैतिरीयोपनिषद् की वृत्ति, बृहवा-रुप्यक उपनिषद् की खण्डाग्रवृत्ति एवं माण्डुक्योपनिषद् की वृत्ति लिखी है। राधवेन्द्रपति तथा राधवेन्द्र स्वामी एक ही व्यक्ति हैं यह बहा नहीं जा सकता।

रायबंक स्वामी—माध्य मतावकम्बी संत एव वन्यकार। दृष्टीनं वयतीरांचायं की टीका पर वृत्ति लिखी है। वयतीरां के प्रधान-प्रधान वव ग्रन्यों पर हन्होंने वृति लिखी है। इनके ग्रन्यों के नाम हैं तत्त्वाविद्योक्त-वृत्ति, न्यायकत्यलतावृत्ति, तत्त्वप्रकाशिक्ता, मान्यविप्रकाशिक्ता, मन्यविप्रकाशिक्ता, मन्यविप्रकाशिक्ता, मन्यविप्रकाशिक्ता, मन्यविप्रकाशिक्ता, व्यव्यव्यति और गीता-विवृति । हन्होंने हेंग्, केन, प्रका, प्रथान प्रव्यंक स्थान्योय तथा वित्यं व प्रपानव्यो के स्थाप्त केन एक स्थानिया व व व प्रधानक्ष्यों के साथा सरक्ष्य व व व प्रधानक्ष्यों के साथा सरक्ष्य होने व व्याप्त केनी स्थापति स्थानिया व व रायवेन्द्र वित तथा रायवेन्द्र स्वामी एक ही स्थानि है।

राजकर्ता (राजकृत् )—यह विज्ञद अवर्थवंद तथा जाहाणों में उनके लिए ज्यवहृत हैं जो स्वयं राजा नहीं होना चाहुते थे, किन्तु दूसरों को राजा वनाने में समर्थ थे। ये राजा के अभियेक में सहायता करते थे। अत्तपष काश में मृत, प्रामणी :(प्रामप्रमुल) आदि दनमें सम्मिलिल है। राजमूत तथा राज्याभियेक दोनों में राजकर्ती (बहुवक्त = राजकृत्त तथा राज्याभियेक दोनों में राजकर्ती (बहुवक्त =

राजगृह—गया जिले (बिहार) में स्थित प्राचीन तीर्थ कीर राजा जरासम्ब की राज्यानी। यह मनातनकारी बीढ, जैन तीनों का गुण्यस्थल है। पाटलिपून की स्थापना के पूर्व राजनुत्र हो मगय की राजधानी थी। पुरुषोतम मास में बहुत यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ दर्गन करने योग्य स्थान भी पर्योग्य है। इनसे बढाकुण्ड, कैदाराया, सोताकुण्ड, वैतरणी, बानरीकण्ड, सोनमण्डण, आधि प्रसिद्ध है।

राजम्यवन्तु— राजन्यवन्यु ना अर्थ राजन्य ही है किन्तु मृत्याकन में राजन्यवन्यु राजन्य में पटकर है। वात्रय का। में ज क्रक को राजन्यवन्यु कहा गया है, जिन्होंने साह्यणों को वास्त्राप्य में हरा दिया था। प्रवाहन जैक्कि को भी नृहुं उप० में राजन्यवन्यु कहा गया है। धात-पय के एक और गरिष्कृत्व (१०५२१०) में, जहां पृक्षों के तित्रयों से अलग साने की चर्चा है, राजन्य बन्यु को तब तक पृणास्यक नहीं वर्गाया गया है जब तक कि वास्त्रव में कोई बाह्यण किसी राजकुमार के प्रति पृणा न व्यक्त करें। फिर चारों वर्णी के वर्णन में (अत० ११ ४१०) वैषय को राजन्यवन्यु के एहले स्थान प्राप्त है जी विविश्व है। ऐसा लगना है कि राजन्य (क्षाय) के वे माई-बन्यु, जो कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नहीं होते थे, राजन्यबन्यु कहलाते थे। कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण 'ब्रह्म-बन्यु' के लिए भी है।

राजनातंत्र्य — योगमूत्र की यह व्याक्या धारा नगरी के महाराज भोज ने (१०१० — ५५ ई०) लिली ची। यह बहुत स्थप्ट दया सरल है। योगशास्त्राप्यासी सम्प्रदाय में इसका भी विशेष महत्त्व है।

राज्योग — योगमार्ग का एक सम्प्रदाय। यह हुट्योग से मिन्न है। हुट्योग में शारीरिक क्रियाओ द्वारा चित्तवृत्ति-निरोध की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। राजयोग में बौद्धिक अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है।

राजराजरेवरस्त — चुथवार को स्वानी नक्षत्रपुक अच्छ्यो हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए। उस दिन भगवान थिव को अनेक स्वाविष्ट लावाप्त. मिम्लाप्त तथा नेवेख अपर्यक करने चाहिए। वसी शिवपुळन के परचान आचार्य को हार, मुकुट, करफ्सी, कणांतरण, अँगूटियाँ, हाची अचवा चोड़े का बात दे। इस हत्य में वह असंस्य वर्षों के लिए कुवें के समान यद प्राप्त करने में समर्थ होता है। 'राजराज' का अपर् है कुवेर, जो शिवजी के मिन हैं। कर्ताब्द राजराजेक्टर का अर्थ में शिव अपवा कुवेर हो ( वो गर्जों के स्वामी हैं)।

राजराजेक्वरीतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' की चौसठ तन्त्रो की सूची में राजराजेक्वरीतन्त्र भी उद्धृत है।

रासीस्वापन — चैव कृष्ण अंग्टमी को इस इत का अनु ठान होता है। ५ मीर प्रदेश में अनुमानत चैव कृष्ण पञ्चमी से भिष का 'उसन्वापत' दला आता है। उसके बाद प्रत्येक घर में सचवा महिलाएँ पृष्णों और चन्दन के प्रयोग में भूमि का मार्जन-वीधन करती है। उसके परचाह बाह्य लोग सर्वीचितिमित्रत जल से भूमि का सिचन करते हैं।

 ५४८ राज्यवस-राजाधनीय

की पूजा को छोड़कर, जो रिक्तम बैस्थ धारण करने के उपरास्त होगी। इस बबबर पर जलाये जाने बाक दीपको में तेल अरना चाहिए, धी नहीं। इस बत के बावरण से बती घटियों का राजा होता है। वह तीन वर्षों में मण्डलेखर (प्रान्तीय राज्यपाल) तथा १२ वर्षों में पूर्ण राजा बन जाता है।

राज्यकत - अयेष्ठ गृस्क तृतीया को बायु, सूर्य तथा बन्द्रमा का यूत्रम करना चाहिए। किसी पवित्र स्टब्स पर प्रात्त काल बायु का यूत्रम करना चाहिए, मध्याञ्च काल में अनिन में दूर्योपसना तथा जरू से सूर्योस्त के समय बन्द्रो-पासना करनी चाहिए। एक वयं तक इस वय का अनुष्ठान होना चाहिए। इस आचरण से जती को स्वर्य की प्राप्ति होनी है। यदि इसका आचरण लगातार तीन वर्षों तक किया जाय तो हुआरो वर्ष तक स्वर्ग में निवास होता है।

राज्यासिससमी—कार्तिक शुक्क दशमी को इस बत का प्रारम्भ होता है। विश्वेदेश (कतु, दश बाबि) के रूप में मगदान केशक का प्रश्न का करा पार्ट के कि की में मगदान केशक का प्रश्न कर प्रश्न कर करा वाहिए। वर्ष के अस्त में स्थापित कर प्रश्न करना वाहिए। वर्ष के अस्त में स्थापित कर प्रश्न करना वाहिए। वर्ष विध्यानोक की प्राप्ति होती है। इसके अगन्तर अती सर्वोत्तम काह्यणी से युक्त राज्य का राजा हो जाता है। राजांक्षरिकशात—बीराजी मत सम्बन्धी यह कन्नद भाषा का प्रसिद्ध प्रन्य है। इसके रिप्ता वाह्यणी स्थापित करा स्थापित स्थापित करा स्थापित करा स्थापित करा स्थापित करा स्थापित करा स्थापित स्थापित करा स्थापित स्थाप

राकसूय—वेदवाजीन नोमयता । परवर्ती साहित्य मे यह राजनीतिक यत अथवा राजाबी का अभिक सरकार माना गया है। मूत्रों में इसका विवाद वर्षण है किन्तु सहाणों में इसकी मूल्य कपरेला प्राप्त होती है। यजुबैद-सहिता में इसमें प्रयोग किये जाने बाले मन्त्र पुरक्षित है। राजसूय की मुख्य कियाएं निम्मांकित थी.

राजा को उसके पदानुत्तार बरबानुत्वनो से बुझिज्यत किया जाता था तथा उसे सम्राटीन्द्र सुनृत-वाण विद्य जाते थे । बहु अभिविज्ञित होता था, किसी राज्य के साम कृतिम युझ करता था। वह आकाश में उत्तर-उच्छल-कर अपने को एक्टम जासक प्रवर्गित करता था। किट आग्रवर्भ पर चरण रखता और इस प्रकार सिंह सदृश शति तथा महत्त्व जास करता था। राज्य—(१) अवर्षवेव तथा प्रत्नी धम्मों में नियमित रूप से इसका वर्ष 'वाझाव्यक्ति' व्यव्या 'म्मूना' है। कात्रप्य का के कृत्वारा ब्राह्मण इसके विभागत के अन्यर नहीं वाले और राजसूच यज्ञ में राजा का पव वड जाता था। वावमेच यज्ञ में सक्तार् का एव उच्च होता था। एत्यक्ष समार राजा से श्रेष्ठ होता था। राजसूम यज्ञ के वर्णन के सम्बन्ध में शत्रप्य ब्राह्मण राज्य, साजाव्य, मोच्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेध्य गया माहाराज्य जावि शक्तो का प्रयोग करता है। ये राज्य के कर्ष प्रकार थे।

(२) राज्य के कर्त्तब्यों में धर्म का संस्थापन मुख्य है। कौटिल्य ने राज्य (राजा) के इस कर्त्तब्य पर बडा बल दिया हैं—

तस्मात्स्वभमंभूतानां राजा न व्यभिचारयेत्। स्वधमं संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति।। व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवणांश्रमस्थितः। त्रथ्याहि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदित।।

[गजा इस बात को देखे कि प्रजा अपने स्वपर्ध म विन-जिस तो नहीं हो रहीं हैं। इस कर्तव्य का पानन करता इस राजा इस कांक और परनोक में मुखी (हता है। जब राज्य (जोक) में आर्य मर्गाया सुव्यवस्थित रहती हैं, वर्णाश्रम धर्म का ठोक-ठोक पानन होता है और पर्मशास्त्र (जयो) में विहित नियमों स देख मुरन्तित रहता है तब प्रजा प्रसन्त न्हती है और क्षी क्लेश को नहीं प्राप्त होती।]

राणक -- कर्समीमासा के आवार्य सोमेश्वरकृत 'स्यायसुष' का ही अन्य नाम 'राणक' हूं। इसका रचनाकाळ १४०० ई० के लगभग ते।

राज्यावनीय—सामबेद सहिता के तीन संस्करण पायं जाते है—(१) कीयुमी (२) जीयनीय तथा (१) राणा-यनीय । राज्यावनीय का प्रवार महाराष्ट्र में है। इस शाखा की भी उपशाखाएँ बतायों जातो है, राज्यावनीय, शाक्षय-णांस, सत्यासुकाल, मुद्रगल, मरास्वन्य, राङ्गन, कीयुम, गोतम और जीयनीय। राज्यायनीय सहिता में पूर्वीचिक एव उत्तरार्चिक यो विषय है। पूर्वीचिक में प्रामययागन और सरप्यागन वो विभाग है। उत्तरार्चिक में अह्याय, है। एक नेव के साम मानी कुस्तेद में प्राप्त होते हैं। राधि— महत्येद (१०.७०६) में राधि एवं उचा की असिन का रूप कहा गया है। वे एक मुग्म देवरव की रचना करती है। वोनों आकाश (स्वर्ग) की विहन तथा महत की माता है। राभि के लिए केवल एक माचा है (१०.१२.७)।

मैकडोंनेल के अनुसार राणि को अन्यकार का प्रति-योगी कप मानकर 'चमकीली राख' कहा गया है। इस प्रकार प्रकाशपूर्ण राजि घने अन्यकार के विरोध में सड़ी होती है।

राचा—महाभारत में कृष्ण की कथा के साथ राषा का उक्लेख नहीं हुआ है। न तो भागवत गण और न माज ही राषा को मान्यता देते हैं। वे भागवत पुराण के बाहर नहीं जाते हैं। किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, वो अन्य कुछ महापुराणों को महत्त्व देते हैं, राषा को मान्यता देते हैं।

भागवत पुराण में एक गोपी का कुष्ण इतना सम्मान करते हैं कि उसके साथ अकेले धूमते हैं तथा अन्य गोपियाँ उसके इस भाग्य को देखकर यह अनुमान करती है कि उस गोपी ने पूर्वजन्म में अधिक भक्ति से कृष्ण की आराधना की होगी। यही वह स्रोत है जिससे राधा नाम की उत्पत्ति होती है। यह शब्द 'राध्' धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है सोच-विचार करना, सपन्न करना, आनन्द या प्रकाश देना । इस प्रकार राघा 'उज्ज्वल आनन्द देने वाली है। इसका प्रथम कहां उल्लेख हुआ, यह कहना कठित है। एक विद्वान के मत से राधा का प्रथम उल्लेख 'गोपालतापनीयोपनिषद' में हुआ है जहाँ 'राधा' का वर्णन है और वह सभी राधा-उपासक सम्प्रदायो द्वारा आदत है। आचार्य निम्बार्क का सम्प्रदाय राधा को सर्वप्रथम और सर्वोपरि मान्यता देता है। विष्णुस्वामी सप्रदाय भी राधा को स्वीकार करता है। परम्परागत मध्व, विष्णुस्वामी, फिर निम्बार्क कमबद्ध भागवत वैष्णवी के आचार्य है। मध्व राधा का वर्णन नहीं करते। विष्णु-स्वामी-साहित्य बहुत कुछ मध्य से मिलता-जुलता है, जब कि निम्बार्क ने राधा को विशेषता देकर नया उपासना-क्रम चलाया । मध्व के पूर्व उत्तर भारत में राधा सम्बन्धी गीत गायं जाते थे तथा उनकी पूजा भी होती थी, पयोंकि जयदेव का गीतगाविन्द बारहवी शताब्दी के अन्त की रचना है। बगाल में माना जाता है कि जयदेव निव्यक्तं मत के अनुपायी थे। फिर भी गौरागेथिन्य में राघा प्रेमकी है, बर्बाक नित्माकं राघा को कृष्ण की स्किराया राघा मानते हैं। यद्याप राघा-सम्प्रधाय के पर्यात प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु अनुमान कमाया जाता है कि भामवत पुराण के आधार पर कृष्ण-वन में राघा की शुला ११०० ई० के काभम आप्ता हुई। फिर यह, बताक तथा जन्य प्रदेशों में फैली। इस अनुमान को ऐतिहासिक तथ्य मान के तो जयदेव की राघा सम्बन्धी कविता तथा निम्माकं एवं विष्णुखानी सम्प्रदायों का राघादा स्थ्य कर के हमाझा वा सामवाद है। तब यह सम्मब है कि निवाक्तं ने अपने राघानाव को कृष्यावन में विकरित उस समय किया हो जब विष्णुखामी अपने सिद्धान्त का दिशा में प्रचार कर रहे हो। वेच राघावाक्लकीयं।

राधावरूक (सम्प्रवाध)—(राभा के प्रिय) कृष्ण का उपा-सक एक प्रेममार्गी सम्प्रवाय, जिसकी स्थापना देवबन्द (सहारतपुर) के पूर्वनिवासी गोस्वामी हरिवधाजी ने वृन्दा-वन में की ।

रावासक्किमीय-गोन्यांगी हरिवश उपनाम हित्वी आरस्भ में मार्थों तथा निम्बाली के चिनन्छ सम्पर्क में ये। किन्तु उन्होंने कपना नामा सम्प्रदाय वन् १५८५ हैं में स्वाधित किया, जिसे राधायन्किमीय कहते हैं । इस सम्प्रदाय का सबसे प्रमुख मिटर वृन्यावन में वर्तमान है, जो राधा के वर्तका (प्रिय) कृष्ण का मिटर हैं। सम्प्रदाय के डीत प्रम्य वप्तक्र होते हैं—राधायुवानिय (१७० सम्कृत क्रन्यों में), वीरासी वद तथा स्कृट पद (हिन्दा)। इस प्रकार हित्वी ऐसे भक्त हैं वो राधा को कृष्ण से उच्च स्थान दिते हैं। सम्प्रदाय के एक सदस्य का मत है कि कृष्ण राधा के शेवक या दाता है, वे संसार की मुरसा का काम कर सकते हैं, किन्तु राधा रानी वैसी वैठी रहती है। वे (कृष्ण) राधा के मंत्री हैं। राधायस्कर्णीय भक्त राधा की प्रवाचारामा द्वारा कृष्ण की कृषा प्राप्त कराना कर मारते हैं।

राधाष्ट्रसी — आद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। राधा आद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को उत्पन्त हुई थी। अष्टमी को राधा का पूजन करने से अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते हैं।

राबानुधानिमि---राधावल्लभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र

ग्रन्थ । यह संस्कृत का पद्यात्मक मध्र काव्य है जिसमें राषा-जी की प्रार्थना की गयी है। दे० 'राधावल्लभीय'। राषास्वामी मत-उपनाम 'सन्तमत' । इसके प्रवर्त्तक हुजूर राधास्वामी दयाल थे, जिन्हें बादरार्थ स्वामीजी महाराज कहा जाता था । जन्मनाम शिवदयालुसिंह था । इनका जन्म खत्री वदा में आगरा के मुहल्ला पम्नीगली में विक्रम सं० १८७५ की भाइपद कृष्ण अष्टमी को १२॥ बजे रात में हुआ। छ सात वर्षकी अवस्या से ही ये कुछ विशेष लोगों को परमार्थ का उपदेश देने लगे। इन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, हृदय में अपने आप परमार्थकान का उदय हुआ। १५ वर्षों तक लगातार ये अपने घर की भीतरी कोठरी में बैठकर 'सुरत शब्दयोग' का अभ्यास करते रहे । बहुत से प्रेमी मल्संगियों के अनुरोध और विनती पर आपने संबत १९१७ की क्सम्तपद्धमी से मार्वजनिक उप-वेश देना प्रारम्भ किया और तब से १७ वर्ष तक लगातार सत्सङ्गजारी रहा। इस अवधि में देश-देशान्तर के बहुत से ब्रिन्ट, कछ मसलमान, कछ जैन, कोई-कोई ईसाई, सब मिलकर लगभग ३००० स्त्री-पुरुषों ने सन्तमत या राधा-स्बामी पंच का उपदेश लिया। इनमें दो-तीन सौ के लगभग साथ थे। स्वामीजी महाराज ६० वर्षकी अव-स्या में सं० १९३५ वि० में राषास्वामी लोक को प्रधारे।

अाप का स्थान 'हुजूर महाराज' राय सालिनराम बहा-दूर मायुर ने लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल थे। इन्हों के गुरुमाई जयमलिमह ने ज्यास (पजाब) मे, बाबा बमासिह ने तरनतारन में और बाबा गरीबश्यस ने दिल्ली में अलग-जलग गरिया स्विपत की। परन्तु मुख्य गही आगरे में तब तक रही जब तक हुनूर महाराज सद्युक रहें। इनके बाद महाराज नाहुव पंदित ब्रह्मांकर पित्र जाई। के उत्तराधिकार हुए। इनके पण्यात् श्री कासताप्रवाद सिन्हा उपनाम सरकार साहुव गाजीपुर में रहें और बुआजी साहिबा स्वामीनाम की देख-रेज करती रही। सम्कार लाहुब के उत्तराधिकारी सर आगनस्वस्वरूप 'साहबजी महाराज' हुए जिन्होंने आगरा संद्रामल्यान की स्थापना की।

इस प्रकार पन्य की स्थापना के ७० वर्षों के भीतर मुख्य गद्दी के अतिरिक्त सात गद्दियों और चल पड़ी। इस पन्य में जाति-पाति का बन्धन नहीं है। हिन्दू संस्कृति का विरोध अयबा बहिष्कार तो मही है, परन्तु उसकी ओर से उदासीनता अवस्य है। यह मुधारवादी सम्प्रवाय है। राधास्वामी पम्थ केवल निर्मृण योगसार्ग का साधक कहा जा सकता है।

राष-- विष्णु के भक्तों को वैष्णुव कहते हैं, साथ ही विष्णु के दो अवतारों (राम तथा कब्ण) के प्रति भक्ति रखने वाले भी बैष्णव धर्मावलम्बी ही माने जाते हैं। राम सम्प्र-दाय आधुनिक भारत के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो रहा है। बाल्मीकि रामायण में राम का ऐश्वर्य स्वरूप तथा चरित्र बहुत ही उच्च तथा आदर्श नैतिकता से भरपूर है। पर-वर्सी कवियो, पुराणों और विशेष कर भवभृति ( बाठवी शताब्दी का प्रथमार्द्ध) के दो संस्कृत नाटकों ने राम के चरित्र को और अधिक व्याप्ति प्रदान की। इस प्रकार रामायण के नायक को अगरतीय जन ने विष्णु के अवतार की मान्यता प्रदान की। इस बात का ठीक प्रमाण नही है कि राम को विष्णुका अवतार कब माना गया, किन्तु कालिदास के रचुवन काव्य से स्पष्ट है कि ईसा की आर-म्भिक शताब्दियों में यह मान्यता हो चुकी थी। बायु-पराण में राम के दैवी गणों का वर्णन है। १०१४ ई० में अमिलगति नामक जैन लेखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वध्याप्त और रक्षक रूप में वर्णन किया है।

यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तू राम-उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीर्घ काल में था, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता। किन्तु यह मानना परेगा कि ११वी शताब्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्भ हो चका था। तेरहवी जताब्दी में उत्पन्न मध्य, जो एक वैष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमालय के बदरिकाश्रम से राम की मृति लाये, तथा अपने शिष्य नरहरितीर्थ को उडीसा की जगन्नाय परी से राम की आदि मित लाने को भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमादि (नेरहवी शताब्दी के उत्तराई ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी तिचि चैत्र शक्ल नवमी का उल्लेख किया है। आज भारत के प्रत्यंक नागरिक की जिल्ला पर रामनाम ज्यात है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय का हो। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक-दूसरे का स्वागत 'राम राम' कहकर करते हैं। बच्चों के नामों में 'राम' का सर्वाधिक प्रयोग भारत में हुआ है। मृत्युकाल तथा दाहसंस्कार पर राम का ही स्मरण होता है।

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्ती है।

रामपुत्रा के अनेक प्रविद्यान्य है। सालात संहिता इनमें से एक है। कप्यास्तरायात्य में ओवारमा एवं राम का ताराव्य साम्यत्र विद्याना गया है। इक्का रेपनी प्रकृत प्रकृत रेपनी प्रकृत के प्रकृत रेपनी प्रकृत रेपनी प्रकृत के प्रकृत रेपनी प्रकृत है। महान से एक क्या रामगीता प्रकृतीला हुई है जो बहुत ही आपृतिक क्या रामगीता प्रकृतीला हुई है जो बहुत ही आपृतिक है। इसके पात्र राम और हृत्यान है तथा इसमें रेप्ट उपनिवंदों की सामग्री का उपयोग हुजा है। राम वन्त्रयाय का महान उच्च क्या है रामचित्रप्रतान किसे सामग्रीका रामग्री के हिन्दों प्रतिक्य गोस्वामी तुक्सीतात के प्रस्तुत किया है। अनवव्यतिका तथा जागवत पुराण केंस्र कृष्णस्त्रयात्या के जेने जिए हैं, वैने ही तुक्तीवामकृत राम-वित्तानमत तथा बाल्यांकि रामायण राममध्यवा के जिए पारायण प्रवास करिए पारायण प्रवास कि जिए पारायण प्रवास के जिए पारायण प्रवास है।

रामानुवाचार्यं की परम्परा में स्वामी रामानन्द ने १४वी शताब्दी में 'गमावत' उपनामक राममाग्रदाय की स्थापना की। कीरुहदास नामक एक सन्त ने रामानन्द से अक्ता होकर 'बाकी' माग्रदाय प्रचलित किया। दे० 'बीराम'।

रामोक्तरतापनीय उपनिषद्—राम मध्यदाय की यह उप-निषद् प्राचीन उपनिषदों के परिच्छेदों के गठन से बनी है और परवर्त्सी काल की है।

रामकुरुष्य—(१) कर्ममीमामा के एक आचार्य (१६०० वि०) जिल्होंने पार्थसारिय मिश्र द्वारा रचित 'शास्त्र-दोपिका' की 'मिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी।

(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण था, जिन्होंने 'पञ्चदशी' की टीका लिखी।

रासकृष्ण बीक्षित — काट्यायन श्रीतमृत्र ( सामवेद ) के एक प्राच्यातर । साममन्त्री पर वो सामवेद का श्राकरण यन्य-है और जिसका एक नाम 'नामक्याणम् — प्रातिशास्य-मृत्रम्' भी है, उस पर रामकृष्ण वीक्षित ने वृत्ति किसी है। रामकृष्ण परमहंत — कककत्ता के निकटस्य दिलागेखर के स्वामी रामकृष्ण परमहंत प्रतिद्ध वात्र सहात्या थे। इस्ते एक गृत तोतापुरी दसनामी संम्यासियों की शासा के ये। ये उच्च कोटि के सामक सत थे। कहते हैं कि स्वयं भग-वर्ती तुर्गों ने दर्शन दरको हुनार्य किसा चा। इसके नाम को समर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेशनात्य-है। इनके प्रयत्नों के कुक्दक्ष एरामकृष्ण परमहंत्र के नाम पर न केवल भारतस्थापी वरन् विशवन्यापी 'मिश्वन' कार्य-रत है जो अनेकानेक क्षेत्रों में, देश व विदेशों में स्थापी केवाएँ वितरित कर रहा है। इस मिश्रन की देख-रेख में शैंक्षणिक संस्थाएँ, जीवधालय, पुरतकालय, अनापालय एवं साधनाल्यम, मठ बादि वल रहे हैं।

रामगीता-दे॰ 'राम'।

रामबन्द्रगृष्ट्रास्त्रयद्वति---रामबन्द्र नासक एक विद्वान् ने नैसिवारच्य में रहकर शालायनगृष्ट्रास्त्र का एक भाष्य रचा है । इसे रामबन्द्रगृष्ट्रास्त्रपद्वति कहते हैं ।

रामचम्ब्रतीर्थं —आनन्दतीर्थं (वैष्णवाचार्यमध्य) ने ऋग्वेद-संहिता के कुछ अंशों का क्लोकवद्ध भाष्य कियाया। रामचन्द्रतीर्थने उस भाष्य की टीका लिखी है।

रामचन्त्रबोकोत्सव — चैन शुक्क तृतीया को इस उत्सव का विधान है। रामचन्त्रवी की प्रतिमा झूळे में विराजमान कर उसे एक मास तक झुलाना चाहिए। जो लोग राम की प्रतिमा को झुला झुलते हुए देचते है उनके सहस्तों जन्म के पाप नष्ट हो जाने हैं।

रामबरन—कबीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक छोटे-मों नाव्यदाय स्थापित हुए। इनमें 'रामसनेही' मध्यदाय भी एक है। इनसे सम्बापक थे महानमा राम-बरन, तिनका स्थितिकाल 'रेटवी शताओं का उत्तरार्थ कहा जाता है। रामबरन ने अपनी शिक्षाओं और अजनों का वेग्न विमी 'नाम से निक्वा है।

रामबरित्वमानस--वह रासमाध्याम का पवित्र, पठनीय और प्रामाणिक वस्य है। इसकी रचना ज्यानम १५८४ ई० में काशों में गोस्वामी नुक्तीवास ने की। इसकी भाषा जवधी है, किन्तु इस पर जजभावा और भोजपुरी का भी प्रभाव है। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्योकीय गमावण से जो वर्षों है। परन्तु इस बस्य में भारतीय परम्परा का साराश संमृहीत और प्रतिपादित है।

रामचरितमानस में निबन्ध रूप से भगवान् राम का चरित्र वर्णित है। इसमें सात सोपान अधवा काण्ड है— (१) बालकाण्ड (२) अयोध्याकाण्ड (३) अरण्य-काण्ड (४) किण्कित्थाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड ५५२ रामभ्रयस्ती-रामनवसी

(६) लंकाकाण्ड (७) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस मुलत काव्य है किन्तू इसका उद्देश्य है भारतीय वर्म और वर्शन का प्रतिपादन करना । इसलिए इसमें उच्च दार्श-निक विचार, घार्मिक जीवन और सिद्धान्त-वर्णाध्यम, अवसार, ब्रह्मनिरूपण और ब्रह्मसाधना, सगण-निर्गण, मृतिपूजा, देवपूजा, गी-क्राह्मण रक्षा, वेदमार्गका मण्डल, अवैदिक और स्वच्छन्द पन्थों की आलोचना, कुशासन की निन्दा, कलियगनिन्दा, रामराज्य की प्रशंमा जादि विषयों का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। इसी प्रकार पारिवारिक सम्बन्ध और प्रेम, पातिवत, पत्नीवत, सामाजिक व्यवहार, नैतिक आदर्श आदि का विवेचन भी इसमें यत्र-तत्र भरा पड़ा है। मध्ययन में जब चारों ओर से हिन्दू धर्म के ऊपर विपत्तियों के बादल छाये हुए वे और वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन शिथिल पड गया था, तब इस एक ग्रन्थ ने उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को सजीव और अनुप्राणित रखा । लोकभाषा में होने से सर्वसाधारण पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा । महाभारत की तरह इस ग्रन्थ ने भी एक प्रकार ने संहिताका रूप धारण किया। धार्मिक और सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण काकाम देने लगा। इसकी लोकप्रियता का रहस्य वा इसकी समन्वय की नीति । इसलिए सभी धार्मिक सम्प्रदायों ने इसका आदर किया। इस एक ग्रन्थ ने जितना लोक-मङ्गल किया है उतना बहुत से पन्य और सम्प्रदाय भी मिलकर नहीं कर पाये।

रामज्ञयन्ती—भगवान् राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था, इमलिए यह जयन्ती चैत्र शुक्ल नवमी को मनायी जाती है। इस अवसर पर जत, पूजा, कीर्तन, मङ्गल-बाह्य, नाच, गान आदि होता है।

रामटेक—वनवास के समय राम के टिकने का स्थान या पड़ाब । यह एक तीर्घ हैं। नामपुर से रामटेक स्टेशन - इसील है। वहां ने बस्ती एक मील है। राम में राम पिर तामक पर्वत हैं। उत्तर औराममन्दिर हैं। शामने वराह भगवान् की मूर्ति हैं। वो मील पर रामसावर तथा अन्यामागर नामक दो पवित्र सरोवर है। इनके किनारे कई मस्टिर हैं। रामटेक में एक वीनामिंदर भी है। कुछ विद्वानों का मत है कि कार्षिण्डास के मेच्छूत का रामिंपिर खड़ी हैं। दे कि मिरालींडा: 'कार्ष्टिवस' रामिंपिर खड़ी हैं। दे कि मिरालींडा: 'कार्ष्टिवस'

रामतीर्थं स्थामी---(१) वेदान्तसार के टीकाकार।

वेदान्ततार के प्रणेता स्वामी सदानन्द सोलहवी सताब्वी से वर्तमान वे। नृसिंह सरस्वती ने सं० १५९८ विक्रमी में बेदान्तसार की पहली टीका दिखी थी, रापसीर्थ उनके पदलर्ती वे। अतः उनका स्थितिकाल समझवी सताब्वी होना चाहिए। उनके गुरु स्वामी कृष्णतीर्थ वे। स्वामी रापसीर्थ ने 'संक्षेत्रसारी' के अपर 'अन्वयाव प्रकाशिका' एवं राष्ट्रसावार्थ ने वेदान्तया पर 'सिंदरम्मी पर्टिवर्स' निम्म की टीका विज्ञी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक टीका येदायणी उपनिवद र मी लिखी है।

(२) अध्यास्य ज्ञान और स्थाग-बैरान्य के किए प्रसिद्ध आधुनिक काल के एक आवशं सन्यासी। ये पत्राव में उत्पन्न और तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित के अध्यापक थे। विरक्त अवस्था में ये रामतीर्थ या 'राम तावशाह' कहलाते थे। देश-विदेश में पर्यटन करते हुए अन्त में ये उत्तराक्षण्य में तपस्या करने लगे और इसी क्रम में गंगाप्रवाह में बहालीन हो गये।

रामबास—(१) महाराष्ट्र के अन्तों में प्रतिद्ध संत, रामागन्दी सत से प्रमातित और कि महारमा नागयण हुए।
गीछे दनका नाम समर्थ रामदास रडा। स्थितिकाण
देश्य है ५६८१ है॰ तक या। इनकी कविता सामान्य
लोगों द्वारा अत्यन्त हुई। १६५० है॰ के बाद महाराज
श्वासयों द्वारा आद्त हुई। १६५० है॰ के बाद महाराज
श्वासयों द्वारा आद्त हुई। १६५० है॰ के बाद महाराज
श्वासयों तारा आद्त हुई। १६५० है॰ के बाद महाराज
श्वासयों नामक एक अवस्य प्रभाव हो स्वास या। 'वास्वसेथ'
नामक इनकी पुस्तक धार्मिक से अधिक द्वार्थिक है।
रामदाशी नामक एक ल्यु सम्भ्रदाद हनके नाम से प्रचलित
है। इसका अपना साध्यदायिक चिन्न तथा पवित्र मन्त्र है।
केन्द्र है दक्का स्तारा के निकट सञ्जनपढ़, जहाँ रामदासके है सका समाधि, रामचन्द्रश्ली का मन्दिर एवं रामदासी
मठ है। बहाँ इस सम्भ्रदाय केनक साथ रहते हैं।

(२) निक्कों के दस गुरुओ में से तीसरे गुरु रामदास
 ये अमरदास के जिष्य थे। इन्होंने अनेक पद लिखे है
 जी 'म्रन्य साहब' में संगृद्धीत हैं।

रामबासी पंच-वे॰ 'रामदास' ।

रामनकामी—विश्व गुक्छ नवभी को रामनवभी कहते हैं। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुवा था। इस दिन वैकाव मन्दिरों में राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बतुत्व से तीयों में इस तिथि को भेगा किनात है, अयोध्या पूरी में विश्वेष समारोह होता है। पासनाव तीय — जिनुदा सामवासी पं॰ रामनाव सीवस्थ-विवाद ने सन्तेतुम्माना नामक एक पुस्तक किसी है। पावपुराण की विवयनुषी का यह एक माव सावण है। रासमासनीवस्थल — इस वत का प्रारम्भ रामनवनी को स्थावा किसी भी विन किया जा सकता है। की राम का नाम एक छन्न या एक कोटि बार फिल्सा जाता है। राम के नाम का एक जीट बार फिल्सा जाता है। राम के नाम का एक जी असर महापातकों को नष्ट करने में समर्थ हैं (कृकैकमकारं पूर्ता महापातकों को नष्ट

हस ब्रत के अनुसार लिखित रामनाम का बोडबोप-बार पूजन करना बाहिए। राम के नाम में बहुभूत जम-स्कार भरे हुए हैं, इस कारण १०८ वा १००० बार राम-नामजयने का प्रचलन हो गया है। दें० ब्रतराज, ३३०-

३३२।

रासपुर्वतास्त्रमोशोधनिषद् — इस उपनिषद् के पर्यालोकन से
जात पडता है कि इसकी रक्ता के समय या इससे पूर्व
गागोपासक सम्प्रदाय प्रचलित वा। इससे राम को
अवतारकद्वा माना गया है तथा "रा रामाय नमः" यह
मन्त्र कहा गया है। इससे एक रहस्यमय मन्त्र भी अकित
हम मीनित तथा आनन्दस्यमक कहा गया है। एक पिक
हम भी लिला गया है, जो परिव मन्त्र का बाहुक है।

रामभक्त-तिमल देश में बाज कोई विशिष्ट रामभक्त सम्प्रदाय नहीं है, किन्तु वहां 'रामभक्तों कर्यात् साध्यों की मरसार है, जो राम के अजन व्यान से ही मुक्ति प्राप्त का विकसास करते है। ये वहां के प्राचीन गमभक्त सम्प्रदाय के अवशेख हैं।

राम भार्मवाबतार—ऐतरेय बाह्यण में राम भार्मवावतार का वर्णन है। पुराणों के अनुसार राम (भार्मव) विष्णु के प्रसिद्ध अवतारों में से हैं, जो परशुराम भी कह-लाते हैं।

राम मिल-अर्थिकाव सम्प्रदाय के एक बावायं, वो नाथ भूनि के प्रशिष्य तथा पुण्डरीकाश के विषय थे। राम मिल के उपरेश के प्रभाव से वामुनावायं रावसम्मान छोड-कर रङ्गनावजी के सेवक हो गये थे। एक तरह से संस्थासी यासुनावायं के ये गृह थे। राममिल के बारे में विशेष बातें नहीं बात है।

रासमोहन राय--- बङ्गाल के प्रकाण्ड विद्वान्, सुवारक और ब्रह्मसमाज के आदि प्रवर्तक। सं० १८२५ वि० में एक ब्रह्मण अमोदार के घर हुगली जिले के रावानगर में

राजा राममोहन राय का अन्म हुआ। आरम्भ में इनकी शिक्षा पटना में बरबी-फारसी के माध्यम से हुई । इस्लाम का बन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, फिर इन्होंने काशी में संस्कृत का पूरा अध्ययन किया। एक ओर वेदान्तदर्शन का अध्ययन तथा दूसरी ओर सुफी मत का अध्ययन करने के फलस्वरूप ये बहुपवादी हो गये, मूर्तिपूजा के विरोधी तो प्रारम्भ से ही थे। बाईस वर्षकी अवस्था से अंग्रेजी पढ़कर ये ईसाइयों के सम्पर्क में आ गये। ईसाई धर्म के मूल तस्य को समझने के लिए इन्होंने यूनानी और इम्रानी भाषाएँ पढ़ी और ईसाइयों के त्रित्ववाद और अवतार-वाद का लण्डन किया । अन्त में जाति-पाँति, मूर्तिपूजा, बहुदेवबाद, अबतारवाब आदि हिन्दू मन्तव्यो के विरुद्ध प्रचार करने और एक बह्म की उपासना करने के लिए सं० १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होंने 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना की । पहले इस संस्था में राममोहून राय साधारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव में ये ही उसके प्राप्त थे। तीन वर्ष पश्चात् ये दिल्ली के बादकाह की ओर से राजा की उपाधि और दौस्य कर्म का अधिकार लेकर इंग्लैंड गये। वही सं०१८९० वि० की आदिवन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरप्रस्त होकर ब्रिस्टल में शारीर छोडा। इसी नगर में उनकी समाधि बनी हुई है।

रामपंजा गण-सिक्कों में सिह्वकारी और सिंह दो सम्प्रदाय है। इनके भी अनेक पंच है। सिह्वकारियों के छः पंच है तथा सिहों के तीन। रामरंजा पंच सिह्वकारियों को एक साक्ता है। इस पच के चलाने वाले गुरु हरराय के पूज रामराय ये।

राजराज्य — हिन्दू राजनीति में राम को आदर्श राजा एवं क्षेत्र को जमम माना यात्र है। आज भी अच्छी राज-व्यवस्था के किए 'रामराज्य' छम्द का प्रयोग होता है। महाल्या गान्यी उसी रामराज्य की कल्यना भारतीयों के ममझ रखा करते थे। संक्षेप में रामराज्य की कल्यना गोरबामी गुटमोटामध्यो ने रामचरितमानस रामायण में इस प्रकार की हैं:

दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज्य सपनेहुँ नहिं व्यापा॥ [रामके राज्य में दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीकों प्रकार के दु:स्व किसी को स्थप्न में भी नहीं हुए। ] पूरे विवरण के लिए दे० रामवरितमानस, उत्तर काण्ड ।

रामराब — सिक्कों के गुरु हरराय के पुत्र का नाम रामराय या। इन्होंने रामर्रजा पंच (सहिजजारियों की एक सास्ता) चलाया। देखिए 'रामरंजा।'

रामकीका—रामायणकवा का नाटकीय कथ । उत्तर मारत के प्रमुख गाँवों तथा नगरों में शारदीय दुर्गोस्थव के ममय रामणीला प्रदर्शित होती है। रामलीला का प्रचलन शोरवामी नुलसीतावजी ने प्रारम्भ किया था। इसमें रामायण के मुख्य-मुख्य स्थल; रामजन्म, यज्ञरका, स्वयंवर, वननमन, सूर्यव्यानासिका कर्तन, सीताहरण, राम युग्नेव-भिनी, सीता की कौब, राम-रावण युढ़, अरतिमाला, रामराजीसिहास्तारित लादि द्वाना-कीय वंग से दिखाये जाते हैं। वसस्त प्रारत में काशी एवं रामनगर की रामलीलायें प्रसिद्ध हैं। रामलीला की प्रयोक पटना के प्रस्तान के लिए सही जलम-जलग स्थान बने हुए हैं। रामलीला की आवस्था भूतपूर्व काशी-नरेख की और से होरी हैं।

रामिषजय---महाराष्ट्र मक्तों में सन्त श्रीघर (१६७९-१७२८) भी प्रसिद्ध है। इनकी लोकप्रिय रचना है 'रामिषजय'।

रास्तर्महो सन्त्र बाय-इसके प्रवर्तक महारमा रामचरन है। तम्प्रवाय की स्थापना १९५० ई० के कामका हुई। राम-ब्रुटन ने बनेक जानियाँ एवं वर रचे हैं। इस सम्प्रवाय के तीसरे गुरू इस्हाराम ने १०,००० पर एवं ४,००० दोहें रचे थे। इसके प्रार्थनामन्तिर रामद्वारा कहलाते हैं वो अधिकाश राजस्थान ने पाने वाते हैं। शुण्या गाम तथा शिक्षा सिम्मिलित हैं। इसका मुख्य केन्द्र बाहसुर हैं, किन्दु ये वयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों में भी रहते हैं। इनके कनुमायी मुहस्यों में नहीं हैं। वतपुर यह सम्प्रवाय जनतित पर है और केवल कुछ सायुओं का वर्ष माम रह गया है।

रामार्द पण्डित--मगूर भट्ट की व्याक्या में 'बमें नामक सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है। यह सम्प्रदाय बौद्ध तांत्रिकनाव का जवशेष था। इस सम्प्रदाय का वृक्षा प्राप्त रचना 'जून्य पुराण' है जिसके रचयिता रामार्द्ध पण्डित है। यह ११वी बाताध्यो को रचना है। रामार्द्ध पण्डियाने इसमें 'धर्मसम्बदाय' के वार्मिक दर्शन एवं यक्तादिकावर्णन कियाहै। देखिए 'मयूर भट्ट'।

राबाबार्य---भाष्य मतायसम्बी जाचार्य । ब्यासराज इनके गुरु वे । रामावार्यं ने 'तरिङ्गणी' नामक वेदान्त ज्याख्या में अपना कुछ परिचय दिया है। इनके विद्वान् पिता का साम विश्वनाय वा, जन्म न्यासकुल के उपमन्यु गोत्र में हुआ था। ये गोवाबरी के तट पर अंधपुर नामक गाँव में रहते थे। बड़े भाई का नाम नारामणाचार्य था। कहते हैं, अपने गुरु की आजा से इन्होने मधुसूदन सरस्वती का विद्याशिष्यस्व बहुण किया और उनके अद्वैतमत का तात्पर्य जानकर बाद में अर्देतमत का खण्डम किया। इससे इनका काल समह्बी शताब्दी जात होता है। इन्होंने न्यायामृत की टीका 'तर-क्रिणी' के नाम से लिखी थी। तरिक्रणी से इनके अपूर्व पाण्डित्य का पता लगता है। इसमें इन्होने अडैत मत का लण्डन और माध्य मत का प्रतिपादन किया है। बह्मानन्द सरस्वती ने तरिङ्गणीकार रामाचार्य के मत का सण्डन करने के लिए 'अद्वैतसिद्धि' पर 'लघुचन्द्रिका' नामक टीका लिसी है।

रामाज्ञाप्रकन--गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में एक 'रामाज्ञाप्रक्न' भी है। यह पद्यों का सक्कूलन है, जिसका अयोग वात्रारंस अथवा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ करते समय शकुन के रूप में करते है। इसकी सामग्री रामवन्द्रजी का जीवनचरित है जो सात काण्डो में है। शकुत का विचार एक पद्म को चुनकर (विनादेखें) करते हैं। गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित गगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलादघाट पर रहा करते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से रचित माना जाता है। रामानन्द--- उत्तर भारत में रामभन्ति को व्यापक रूप देने बाले बैठणब महात्मा । इनके पूर्व अनेक बैठणब भक्त हो चुके हैं, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट्र प्रान्त में एवं सदन तथा बेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हैं। किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्प्रदाय स्वामी रामानन्द से प्रवलित माना जाता है। इनका नाम आधुनिक हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यवश इनके बारे में बहुत कम बुत्तान्त ज्ञात है। इनके जीवनकाल की विभिन्न तिथियाँ प्रस्तावित हैं किन्तु अब इन्हें समय की निविश्वत सीमा में बाँचना सम्भव हो गया है। इनके एक राजकुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में पैदा हुए । दूसरे

शिष्य कसीर १४४० से १५१८ ई० तक रहे। स्पष्ट है कि कसीर रामानन्द के सबसे गोड़े के शिष्य कहीं थे। अतर्पव यह बहुन कुछ स्पद्ध होगा यदि रामानन्द का काल १४०० से १४७० ई० तक मान किया बाय। किसी मी तरह १० वर्ष का हेरफेर जूल माना जा सकता है। जनजुति के अनुसार इनका जन्म प्रयाग में हुआ, किन्तु नैष्किक संपासी के रूप में अपने जीवन का अधिकांश माग इन्होंने काड़ी में स्थतीत किया।

सभी परम्पराएँ मानती है कि वे रामानुज सम्प्रदाय के सदस्य थे तथा उनके अनुयायी जाज भी श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के साम्प्रवाधिक चिल्ल के विकसित रूप का प्रयोग करते हैं । बतः कहा जा नकता है कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय से भी था। श्रीबैठणव विष्ण के सभी अवतारों एवं उनकी परिनयों ( शक्तियो ) के देवत्व को स्वीकार करते है। परम्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्ध और पूर्ण होते हुए भी राम एव नर्रासह अवतार का इनके बीच अधिक आवर है। इसलिए यह ध्यान देने बोम्य है कि रामानन्द ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तथा उनके सेवको की पुजा को ही विशेषतया अपनाया। उनके तथा उनके शिष्यों के मध्य राम नाम का अयोग ब्रह्म के लिए होता है। इनका गुरुमन्त्र श्रीवैध्यवमन्त्र (नारायणसन्त्र) नहीं है, अपित 'रा रामाय नम है'। तिलक भी श्रीवैष्णव नहीं है। फलत इनके सम्प्रदाय का नामकरण करना कठिन है। रामानन्द श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत होते तो उन्हें त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तू वे त्रिदण्डी नही थे, जैसे कि श्रीवैष्णव होते हैं। श्रीवैष्णवो के सदश वे भोजन के सम्बन्ध में कठोर आचारी भी नहीं थे। प्राने समय से ही देखा जाता है कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय था जो अपनी मुक्ति केवल 'राम' की भक्ति में मानता था एवं प्राप्त उल्लेखों के अनसार इसे उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण का ही माना जा सकता है । यदि ऐसा मान लें कि यह रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देश का या तथा श्रीवैष्णवो से सम्बन्धित या तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित थे, तो पहेली सुलझ जाती है। रामानन्द इसे ग्रहण कर दक्षिण से उत्तर आये होंगे तथा 'राम' में मिक्त लाभ का बादर्श एव राममन्त्र अपने साथ लाये होंगे। संभव है, रामानन्द 'मध्यात्मरामायण' तथा 'अगस्त्यस्तीक्ष्णसंवाद' भी अपने साथ लाये हो । यदापि प्रमाण पक्का नहीं है कि वे ही इन कन्यों को इचर छाये थे, किन्तु इन बन्यों का उनके शिष्यों ताप बड़ी बादर एकं प्रयोग हुआ है। तुल्हीचार के राजकरितनाक्ष्म के ये ही लोत हैं। बनस्यमुतीकन-वंतव का उपयोग बाज भी रामानन्यी बैंग्याप करते हैं, क्योंकि वह सवार रामानन्य की जीवनी के साथ प्रकाशित हुआ है।

रासानन्य रामानुजलिरचित आंभाष्य पढने के अध्यासी के, अद्यपि यह श्रीवेष्णवों के लिए रचा मया था। कारण यह है कि हतका स्पष्ट ईस्वरबाद सभी ईस्वरबादियों के असुकूल था। रामानन्य के शिष्य एवं अनुयायों भी इसी याच्य को आदर से पढते रहे हैं, क्योंकि कोई जी राया-नन्दी बेदान्त माण्य प्रचित्त नहीं हजा।

रामानन्द के बार्मिक आग्दोरन में आति-पाटि को छूट थी। जिथ्यों को बहुण करने में वे जाति का दिवार नहीं करते थे, जो एकदम नयी दिशा थी। उनके शिथ्यों में न केवल एक-एक जूड, आट एव जातिवहिष्कत पाये जाते हैं बल्कि एक मुस्तक्यान तथा एक स्त्री भी उनकी शिथ्या थी। उनका एक पद उनके शिथ्यों में नहीं, बल्कि तिक्कों के ग्रन्थ शाहुब में प्राप्त होता है।

यह बहुमान्य है कि रामानन्य विशिष्टाईत बेदान्तपत को मानने ताले थे। उनकी थिवाा संगुण-निर्माण एकेवर-याद का समस्य करती थी, लो कबीर, सुक्सी, नानन्द तथा अन्य रामानन्य के अनुवायी सन्तों में देखने में आती है। भारत में रामानन्यी साध्यों की सख्या स्वर्धीयक है। रामान्य-विशिष्यय— पह स्वाधी रामान्य के ओवनवृत्तान्त पर प्रकाश डालने वाला एक लाव्य प्रन्य है।

रासानम्ब सरस्वती—वेदान्तमृत्र पर 'बह्यामृतविष्णी' दीका के लेखक (१६वी वातान्दी के अल्त में )। इन्होंनि योषमृत्र पर 'मणित्रभा' नामक प्रसिद्ध वृत्ति रवी है। इसका एक और सन्य 'विवर्श्वाभेग्यात' है जो पर्यापादाचार्य इन्त 'पञ्चपादिका' पर प्रकाशात्मयत्ति के निल्के हुए विवरण नामक वस्त्र पर एक निवस्त्र है। ये रत्नात्रभावार गोविस्ता-नन्द स्वामी के शिष्य ये। अपने गुरू की भांति ये भी राम-भक्त ये। इसका स्थिति काल रेण्डी वतान्दी था।

रामानुक — आचार्य रामानुज का जन्म १०७४ वि० में बिलाण भारत के भूतपुरी (वर्तमान पेरेम्बुपुरम्) नामक स्थान में हुआ था। ये काक्षी नगरी में यादवप्रकाश के पास वेदान्त का अध्ययन करने गये। इन का बेदान्त का

ज्ञान थोड़े समय में ही इतना वह गया कि कभी-कभी इनके तकों का उत्तर देना यादवप्रकाश के लिए कठिन हो जाता या। इनकी विद्या की स्थाति घीरे-बीरे बढने छनी। यामुनाचार्य इन्ही दिनों नुप्त रूप से जाकर इन्हें देख गये और इनकी प्रतिमा से बड़े प्रसन्न हुए। बाजुनावार्य की तीन इच्छाएँ जीवन में अपूर्ण रह गयी थी जिन्हें वे अपनी मत्य के पहले रामामुख को बताना चाहते थे, किन्तु इनके पहुँचने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गये थे। उनकी तीन उँगलियां मुढी रह गयी थीं। लोगो ने इसका कारण वे तीनों प्रतिज्ञाएँ बतायी, जो इस प्रकार थी--(१) बह्यासूत्र का भाष्य लिखना, (२) विस्ली के तत्कालीन सुलतान के यहां से श्रीराममूर्ति का उद्घार करना तथा (३) दिग्व-जयपूर्वक विशिष्टाइत मत का प्रचार करना । रामानुज ने ज्यो ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया त्यों ही उनकी उँगलियां सीधी हो गयी । यामुनाचार्य का अन्तिम सस्कार कर वे सीचे काउड़ी चले आये। यहाँ महापूर्ण स्वामी से व्यासङ्कत वेदान्तसूत्रों के अर्थ के साथ तीन हजार गायाओ का उपदेश भी प्राप्त किया । वैवाहिक जीवन से उज्ज्वकर वे संन्यामी हो गये थे।

संन्यास लेने पर रामानुज स्वामी की शिष्यमण्डली बढ़ने लगी। उनके बचपन के गुरु यादवप्रकाश ने भी उनका शिष्यत्व महण कर लिया तथा यतिषर्मसमुख्यय नामक ग्रन्थ की ग्वना की। अनेक क्षिष्य उनके पास आकर वेदान्त का अध्ययन करते ये । उन्ही दिनो सामुना-चार्यके पुत्र वरदर्ज्ज्ञ काञ्ची आसे तथा आचार्यसे श्री-र क्रम् चलकर वहाँ का अध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना की। रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरङ्गम् में रहने लगे । उन्होंने यहाँ फिर गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा ली । गोष्ठीपूर्ण ने योग्य समझ कर उन्हें मन्त्ररहस्य बता दिया और आजा दी कि वे किसी को मन्त्र न दें। रामानुज को जब यह जात हुआ कि इस मन्त्र के सूनने से मनुष्य मक्त हो सकता है तो वे मन्दिर की छत पर चढकर विल्ला-चिल्लाकर सैकड़ों नर-नारियों के शामने मन्त्र का उच्चारण करने लगे। गुद ने इससे कृद्ध हो उन्हें नरक जाने का शाप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि युक्देव, यदि मेरे नरक जाने से हजारी नर-आरियों की मुक्ति हो जाय तो मुझे वह नरक स्वीकार है। रामानुज की इस उदारता से प्रसन्न हो गुरुने कहा-'आज से विशिष्टाईत मत तुम्हारे ही नाम पर 'रामानुक दर्शन' के नाम से विकशत होना । मैसूर के राका विद्विदेश की सहायता से रामानुक ने श्रीवैष्णव मत का प्रचार करने के लिए ७४ शिख्य नियत किये। इस प्रकार साथाविन भवन-साथन सवा यम-मचार में अप्तीत कर आचार्य ने ११९४ वि० में विष्यवाम को प्रस्थान किया।

बतिराज रामानुज ने अपने मत की पुष्टि के लिए 'श्रीभाष्य' के अतिरिक्त वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप, बेदान्त-सार, बेदान्ततस्वसार, गीताभाष्य, गदात्रय, भगवदाराधन-क्रम की भी रचना की । इसके अतिरिक्त अष्टादशरहस्य, कच्टकोद्बार, कृटसन्बोह, ईशावास्थोपनिषद्भाष्य, गुगरल-कोश, चक्रोल्लास, दिव्यसूरिप्रभाववीपिका, देवतास्वारस्य, न्यायरत्नमाला. नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्या-राधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धान्ताञ्जन, पञ्चपटल, पञ्चरात्ररक्षा, प्रश्नोपनिषद् व्याख्या, मणिदपंण, मतिमानुष, मुण्डकोपनिषद् व्याख्या, योमसूत्रभाष्य, रत्नप्रदीप, राम-पटल, रामपञ्चिति, रामपुजापञ्चति, राममन्त्रपञ्चति, रामरहस्य, रामायणम्यास्या, रामार्चापद्वति, वार्तामाला, विशिष्टाद्वैत भाष्य, विष्ण्वियहशांसमस्तोत्र, विष्णु-सहस्रनाम भाष्य, बेदार्थसंग्रह, वैकृष्ठगद्य, शतदृषणी, शरकायति गद्य, श्वेताश्वतरोपनिषद् व्यास्या, संकल्प-सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वायसिद्धि आदि प्रन्थो की भी रचना की। किन्तुयह पता नहीं लगता कि कौन सा ग्रन्थ कब लिखा गया । उन्होंने अपने ग्रन्थों में शास्त्रर मत का आरेदार खण्डन करने की चेव्टा की है।

रामानुव ने यामृताचार्य के सिद्धान्त को और भी विस्तुत करके सामने रखा हूं। ये भी तीन ही मीविक प्रधाम मानते है—चिन् ( बीच ), ब्रन्तित् ( जड समृह ) और ईक्दर या पुरुषोत्तम । स्पूज-मूक्स, चेतन-बंदत—विशिष्ट ब्रह्म ही ईक्दर है। अनत्त जीव और जात् उत्तक्त कारीन है। बही हम सरीर का आत्मा है। इहा समुच और सिदियों हो जहकी जितन मामा है। बहा समुच और सिदियों मुगों का ब्राच्या है। उसने निकृष्ट कुछ जी नहीं है। सर्वेद्धरत्य, सर्वविधित्व, सर्वकर्माराध्याव, सर्वक्रमार्थे त्या स्विध्याव है। उसने निकृष्ट कुछ जी नहीं है। सर्वेद्धरत्य, सर्वविधित्व, सर्वकर्माराध्याव, सर्वक्रमार्थे त्या क्षा क्या है। उसने प्रस्ता स्वय्यविश्वय कर सं वन्त्र का उपादान कारण है, सङ्गुरूम विश्वयिद्यों कर से वनत् का उपादान कारण है, सङ्गुरूम विश्वयिद्यों कर से वनत् का उपादान कारण है, सङ्गुरूम विश्वयिद्यों कर से वनत् का उपादान कारण है, सङ्गुरूम

रामायक-रामाक्तार ५५७

सरीर है। वह सृष्टि-स्विति-संहारकती है; पर, अ्ष्ट, विभन्न, अलयमित्री और खर्यालतार मेर है वह पौच प्रकार का है; सङ्क, चक्न, गदा, गयमारी चतुर्युंग है; भी, भू तेर लीला देवों वहित है; किरोटादि जूयमों से अलंकत है। जगत जब है और बहुत का सरीर है। बहु हो चनत् का उपायान और निमित्त कारण है। वह जगत क्य में अकट होकर भी विकाररहित है। जगत सत् है, मिध्या नहीं है।

सीव भी ब्रह्म का धरीर है। ब्रह्म और बीव दोनों चेतन है। ब्रह्म विभू है, जीव अप है। ब्रह्म पूर्ण है, जीव सम्बद्ध है। प्रत्येक धरीर में बीव भिन्न है।

सगवान् के वासरव की प्रांति ही मुक्ति है। वैकुक में भी, भू, लीला देवियों के बाप नारायण की देवा करना ही पृत्र कुलायों कहा जाता है। मुक्ति विद्या सर्वात् उपासना हारा प्राप्त होती है। उपासनास्क भीक ही मुक्ति का अंच्छ साधन है। स्यान और उपासना आदि मुक्ति के साधन है। सब प्रकार से भगवान् के सरण हो जाना प्रपत्ति का अक्षण है। नारायण विमु है, भूगा है, उनके बरणों में आरमसम्पर्ण करने से ओंब को गालिन मिकती है। उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती है। सब विषयों को स्याग कर उनकी ही सरण की वाहिए।

रामायण — संस्कृत का बारमीकि रामायण प्राश्चीम भारत के हो महामायों में से एक है। महामारत के बनावां में रामोपाक्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया है कि राजन! पुगने दिलहास में जो कुछ घटना हुई है वह सुनो' (अध्याय २७३, दलांक ६)। इस स्थान पर पुरातन शब्द सं विदित होता है कि महाभारत काल में रामायणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थी। इसी तरह द्रोणपर्व में लिला है

'अपि नामं पुरा गीत सकोको बाल्मीकिना भूषि।' इन बाजों से स्पष्ट हैं कि महाभारत की घटनाबों से सैकहों वर्ष पहुले बाल्मीकि रामायण की रचना हो नुकी होगी। बाल्मीकि के ही क्षनानुसार (बालकाण्ड. सर्ग ४) उन्होंने रामायण में २४,००० क्लोक रचे जो पोच सी सर्गी में बेंटे ये। आजकल डबके तीन प्रकार के गाठ प्रचलित हैं. औदीच्य, बालिणात्य और प्राच्य (नीबीय)। इन तोनों में पाठमंद तो हैं हो पर किसी में नती १४००० क्लोक हैं और न ५०० सर्ग। इसका साहिस्थिक एवं याधिम सहत्य सर्वाधिक है। यह एवं याधिम काच्य है। स्वीचिए स्वे बारिकाव्या मी कहते हैं तथा सबके किंब को बार्टकरिक कहते हैं। इसका ही अनुकरण परवर्ती संस्कृत करियों ने किया। नामिक्या का रपुबंध महाकाव्य एवं भवजूति का. उत्तरदामचरित नाटक इसी इन्य पर बाधारित हैं। आज भी छाखों मारतवासी इशका पाठ करते और जुनते हैं। मध्यकाछ में स्वामीय भाषाओं हैं, इसके कपालय बारण्य हुए। सबसे महत्वपूर्ण 'पार्थारित-मानख' तुक्सीवासकृत हिन्दी में बना जो उत्तर भारत के निवासियों के किए परण पवित्र पन्न है। रामलीका बाब देश के कोले-कोने में प्रचालत है, जिसके द्वारा राम-चरित के विविद्यार व्या जनता के ज्ञानने रले बाते हैं।

सारतीय जनजीवन तथा विवारों पर जितना प्रभाव इस जम्म का है उतना शाया ही किसी ग्रम्य का प्रमाव पड़ा हो। राम के आपने वरित्र का इतना सहरा प्रभाव पड़ा कि राम की पूजा विज्या के अवतार के रूप में हुई, जिसके मुख्य प्रचारक १२वी शताब्दी के रामानुज तथा १४वी शताब्दी के रामानुन्य थे।

७०० वि० पूर्व से लेकर १३० वि० पू० तक के बीच विभिन्न विद्वानों ने रामायण का रचना काल माना है। क्रमर इसकी महाभारत की अपेका प्राचीनता कही गयी है। सभी विद्यानों के प्रमाणी पर अली भांति विचार करते से रामायण को प्राय. चौथी सताब्यी वि० पू० के मध्य वर्तमान रूप में प्रस्तुत हुआ माना जा सकता है। किन्तु इसमें दूसरी सती वि० तक कुछ परिवर्तन तथा परिवर्जन होता रहा।

रामायणव्याच्या—यह रामानुज रचित एक प्रन्य है। रामार्थापद्वति—यह वैध्यवाचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्य है।

रामाबन सम्प्रवाय — स्वामी रामानग्द ने रामावत सम्प्रदाय की स्वापना की। ये रामानृत्व स्वामी की श्रीवंष्णय-ररम्परा में हुए थे। परन्तु इन्होंने मध्ययुन को नयी परि-स्थित में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया। इन्होंने वर्म में बाति-पाँचि का बन्धन डीजा क्या और इसका द्वार सभी के लिए खोल दिया। रामाबत सम्प्रदाय में सवर्ण, बर्णेंदर, स्त्री, मुसलमान आदि सभी दीलित थे। इस सम्प्रवाय का मन्त्र था 'रा रामाय नय। '

**रामावतार**—विष्णुके अवतारों के क्रम मे रामावतार सप्तम माना जाताहै। भगवानुकायह अवतार चिर काल से

चली जा रही अञ्चवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के लिए हुआ वा। परशुरामावतार के समय क्षात्र और बाह्य शक्तियों का सामञ्जस्य समाप्त हो गया था। अतः धार्मिक व्यवस्था सुदृढ नहीं रह गयी थी। ब्राह्मण वंस में भी रावण जैसे अस्थाबारी निशावरो का जन्म होने लगा था । अतएव त्रेता युग के समय भगवत्त्राक्ति के व्यवतार की बावस्थकता प्रतीत हुई। यह अवतार किय वर्ण में इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय कुल के लिए परम आदर्श मानवचरित्र निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसायस्था को सम्प्राप्त ब्राह्मणकवित को मध्ट कर, आवशक्ति के साथ ब्रह्मशक्ति का धर्मानुकूल सामञ्जस्य किया जा सके। इसीलिए अगवान् रामरूप में क्षत्रियवश में अवतरित हुए । इसी प्रकार भगवान् की शक्ति महामाया ने भी आदर्श पातिव्रत की रक्षा के लिए एवं सतीत्वधर्मसरक्षणार्थसीता के रूप में अवतार ब्रहण किया था। विस्तृत चरित्र के लिए दे० 'रामायण'। रामेश्वर---(१) एक जैवाचार्य (१७५० ई०)। इन्होंने 'शिवायन' नामक ग्रन्थ रचा है।

(२) रामेश्वर (मृ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान. जो दक्षिण समुद्र के सेतुबन्ध पर स्थित है। कहते हैं, इनकी स्थापना भगवान् राम ने की।

रामेश्वरम्---रामसेतु नामक रेतीले टीलेका सिलसिला रामेक्बरम् द्वीप से लेकर मन्नार की व्याडी से होता हुआ श्रीलक्ट्राके तट तक चलागया है। इसकी लम्बाई ३० मील है। कहा जाता है कि रामायण के नायक श्री राम ने जब बन्दर नाया भालुओं की सेना के साथ लक्का के राजारावण पर बाक्रमण करना चाहा तो समुद्रपार करना सेना के लिए कठिन जान पडा। राम ने यहाँ पर एक पुल बनवाया जो आज भी भग्नावस्था में पड़ा है। भारतीय तट से लेकर श्रील क्या के तट तक समुद्र का उथला होना और वह भी एक सीघ में. इस विश्वास की पुष्ट करता है। यह भारतवर्षका अन्तिम दक्षिणी छोर है जो समुद्र को स्पर्श करता है। इसी परम्परा के अनुसार रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शंकरजी की मूर्ति-स्थापना की थी। रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेक्वरम् हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया है तथा देश के कोने-कोने से तीर्थयात्री यहां आते हैं। यहां का विशाल रामेक्बरम् मन्दिर द्वादिङ् शैली के मन्दिरों में अक्षगण्य है।

रानोपातक सन्धाय — जीसन्त्रवाय के आधार्य रामानन्द स्त्रामी ने बैल्बत कर्मके संरक्षण के लिए अपूर्व प्रयस्त किया। इन्होंने रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापना की विसके सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास हुए।

रास्य वास्ताता सुनि — राम्य जामाता सुनि (१३७०-१४४३) को सरवाल सुनि स्रो करते हैं। और जुम की (श्रीकेषण) साबत के व्यवस्त वेशक हते हैं। और जुम के तिराध में इस साम्प्रदाय के वन्तरां तो और शायाएँ कहाती हैं। इससे हैं विकाश शाया गाँ तेन जुम हैं के नेता वे राम्य वामाता सुनि। ये वेशस्तरीयोक के परवात् और जुम में विश्वक वे। इसके भाष्य तथा विद्वतापूर्ण इन्य पर्योग प्रयोग में बाते हैं। इन जरारी तथा परिवाण शावामों के नेता वे हाम देश स्वाण स्व

रासलोका -- कृष्णभक्ति में आनन्द की उत्कट अभिन्यक्ति के

िए कृष्ण के बाजचिरतों का अनुकरण करना रासजीका है। इसमें मण्डलमुखा किया जाता है। महाप्रमु चैलम्य के रूप तथा सानातन आदि कः अनुपारी नृत्यावन में निवाश करते थे। अनेक प्रमाने की रचना के साथ ही साथ इन मफते ने रासजीका का बार्षिक उत्सव भी प्रारम्भ किया। इसमें कृष्ण के साथ गौरियों के नृत्य का प्रदर्शन ही मुक्य होता है। बोच में कृष्ण तथा उनके चारों के मण्डलकारा गौरियों का समृह सिककर एक मण्डल का निर्माण करता है। भगवान के सामुज्य में नृत्य द्वार रस (प्रेम) का परियाक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवानपुराण (रासम्ब्राध्यायों) में भगवान कृष्ण के रास का रहस्यमय वर्णन है।

राहु — राहु का ( जो मूर्य को डक लेता है ) प्रसंग अधर्य-बंद के एक सूक्त ( १९ ९.१० ) में आता है । पाठ आति-विचत है, किन्सु अर्थ राहु (अल्बकार) ही है । परवर्ती ज्योतिय में राहु सौरमण्डल के नवबहों में से एक है। यह बुट मह माना वाता है।

ष्णिक्क्वी—विदर्भ देश के राजा मीष्मक की पुनी, जिसने शिशुभाल के बदले द्वारकामाथ कृष्ण का स्वयंवरण किए और उनकी पटरानी हुई। वष्क्रपुर (महाराष्ट्र) मिट्ठकमन्दिर में विट्ठल (विष्णु) की रानिमों बचवा परिलयों की मूर्तियों उनके पास ही स्वापित हुई है। इनमें से रुक्माबाई (क्किमणी) भी एक हैं। स्रक्षी के रूप में इनकी पूजा होती है।

विमन्बरमी-मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की बच्टमी । प्रथम वर्ष वतकर्ता ( महिला ) एक द्वार वाला मिट्टी का मकान बन-वाये, जिसमें बहस्थोपयोगी सभी वस्तएँ-धान, वी आदि रसकर क्रुष्ण-क्षिमणी, बन्तराम-रेवती, प्रशुक्न-रति, अनि-व्य-उषा तथा बस्बेव-देवकी की प्रतिमाएँ बनवायी आयें। सूर्योदय के समय इन प्रतिमाओं का पूजन कर सायं चन्द्रमा को अर्थ्य देना चाहिए। वृक्षरे दिन किसी कन्या को वह बर दान कर देना चाहिए । द्विनीय, ततीय तथा चतुर्थ वर्ष उसी घर में और कोष्ठ, प्रकोष्ठ बनवाकर बोड देने चाहिए तथा बाद में उन्हें भी कन्याओं को दान कर देना बाहिए। पञ्चम वर्ष पाँच द्वारी वाला तथा चण्ठ वर्ष छ दारो वाला मकान बनवाकर कत्या को दान कर देना चाहिए। सप्तम वर्ष सप्त द्वारों वाला मकान बनवाकर, जुने से पुतवाकर, उसमें एक पळक्क विस्नाकर उस पर वस्त्र भी विख्ञाना चाहिए। एक ओड़ा खडाऊँ, दर्पण, औसली (उल्खल), मसल, रसोई के पात्र भी रखने चाहिए । तदनन्तर कृष्ण-विमणी तथा प्रदान्त का उप-वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए । द्वितीय दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए। इस बत के आचरण के उपरान्त बती शोकरहित रहेगा तथा स्त्री वृती को पुत्राभाव का शोक नहीं सहना पहेगा।

का — बीदिक काल में दर साधारण देवता थे। उन ही स्तुति के केवल तीन मुक्त पाये जाते हैं। दह की व्यूप्तित अ् धानु से हैं जिसका क्षयें (हरूना करनां अथवा 'विस्त्तानां है। 'दह' का अर्च लाल होना अथवा चमकना भी होता है। यह प्रकृति की उस शक्ति के देवता है जिसका प्रतिनिध्य संसावात और उसका प्रवण्य गर्वनन्तर्जन करता है। यह का एक अर्च अपकर भी होता है। परस्तु हह की पिक्लाहट और अयकरता के साथ उनका प्रवासन और सीम्य क्ष्म भी वेशों में वर्णित है। वे केवल प्रवास और विनाश के ही देवता नहीं, स्वास्थ्य और करायण के भी देवता है। अतः इह की करनाना में शिव के तत्त्व निहित है, इतिहर दह की करनाना में शिव के तत्त्व निहित है, इतिहर दह की करनाना से शिव के तत्त्व निहित उनकी गणना त्रिदेवों (त्रिमृति ) में शिव अथवा महेश के इस्प में होने लगो ।

रुद्र रुद्रों (बहुवचन), रुद्रियों तथा मरुतों के पिता हैं। बद्र तका मरुतो में पारिवारिक समानता है, क्योंकि विता और पुत्रगण दोनों सोने के आमयण धारण करते हैं. चनुष-बाण इनके आयुष हैं, रोग दूर करने में ये समर्थ हैं। रुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्र के साथ भी हुआ। है, किन्तू दोनों में अन्तर है। रद्र को केवल एक बार बखा-बाह कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्जबाह है। बिजली की कौंच और जमक, बादल का गर्जन एवं इसके पश्चात जलवर्षण इन्द्र का कार्य है। परन्तु जब बज्जपात से मनुष्य अथवा पशु मरता है तो यह रह का कार्य समझना चाहिए। इन्द्र का बच्च सदा उपकारी है, दृद्र का आयध विध्वंसक है,। परन्तु रुद्र के भयंकर विध्वंस के परचात मंत्रीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस लिए उनका विध्वंसक रूप होते हुए भी उनके कल्याण-कारी रूप (शिव) की प्रार्थना की जाती है। अन्य देखों द्वारा किये गये अपकार को दूर करने के लिए भी उनसे प्रार्थना की गयी है।

पुराणों में रह के शिवरूप की महत्ता अधिक बढी, यद्यपि उनका विज्वसक रूप सिंव के अन्तर्गत समाविष्ट रहा। एकादक रही और उनके गणों की विशाल कल्पना पुराणों में पायी जाती है।

बड क्यूचरित— अपर्वशिदम् पाजृपत उपनिषद् है। यह महा-भारत के पाणुपत प्रसंगो की समसामधिक है। डमके अनु-सार कर-वणुषित सभी बस्तुओं के परम तत्त्व अन्ति-लोज तथा अस्तिम करूप भी हैं। पीत, पशु एवं पात का भी हमने उल्लेख हुवा हैं। 'कोम्' के आभार पर सोगा-म्यास करने का जार्रेख हैं। शरीर पर भस्म कगाना पाशु-पत नियम या बत का पालज बताया गया है।

सक्षप्रभाष—उत्तराशयक का एक पासन तीयं। यहाँ अनक-तन्दा आंद्री मन्दांकिनी का संगम है। यहीं से केदारात्राय तथा अदरीताय के मार्ग पुषक् होते हैं। केदारात्राय को देवल मार्ग आता है और वररीताय को मोटर-सड़क आती है। देवकि नारद ने संगीत विद्या की प्राप्ति के किए यहां सक्कुरजों की आराचना की थी। ह्यांकेश से स्व-प्रशास 24 मील है। कामाहारूम्य — चारों बेरों में रह की स्पृतियों हैं। वावसनेयों संहिता के शतकोंद्र में शिवा, गिरीम, पष्पिणी, मौकार्य व शिविक्ष्ण, मन्द्र, गाई, महादेव द स्वाची नाम बरोचात है। अवर्थसंहिता में महादेव, पश्चित आदि नाम बाये हैं। 'मार्कार्यय पुराण और विक्य पुराण में जिस प्रकार काहेव की उत्पत्ति वर्षिण, है उसी प्रकार वात्रपत्र बाह्यण और साह्यायन बाह्यण में मो वर्षिण है।

स्वयासक तन्त्र — यासक तन्त्रों की व्याच्या हो चुकी है। यासको में 'श्रयासक' भी एक है। स्वक्त — (१) अयेक मात के दोनों पंजों की अष्टमी तथा स्तुदंशी को इस बत का अनुष्ठान किया जाता है। इन सारों दिन यत रक्षत्रे बाले को रक्कांत्रिय तथा करता चाहिए। सौधे दिन सार्य काल के सवय सुवर्ण की यो दान में देनी चाहिए। इस बत के इस देवता है।

- (२) वर्ष भर एकभक्त प्रद्वित ते आहार करके अन्त में मुख्यों के तृषभ तथा तिलखेंनु का रान करना चाहिए। यह संकल्पदत है। शक्कर मणवान् इसके देवता हैं। इसके आवरण से पाप तथा शोक दूर होते हैं तथा बती शिवलोंक प्राप्त कर लेता है।
- (३) कार्तिक घृक्छ तृतीया से इस बत का आरम्भ होता है। एक वर्ष तेक इसमें नक्क विधि से नोमून तथा मायक का आहार करना चाहिए। यह संवत्सरवत है। गौरो तथा कर इसके देवता है। वधान्त में नौ का दान करना चाहिए। इस वन से बतो एक कल्य तक गौरीजोक में निवास करता है।

शास्त्रकलल—सा बन के अनुसार एक लाख दीयकों के, जिनमें भी के भी में हुआयो हुई कई की उलगी ही बसियों पड़ी हों, शिवप्रतिमा के नाम्मृत समर्थण करने का विभाग है। दीपकों के ममर्थण से पूर्व ही शिव का चौरकोपचार पूजन कर लेजा चाहिए। वत का आरम्भ कार्तिक, माप, वैशाल या श्रावण मासों में से किसी में मी करना चाहिए तथा उसी मास में उसकी समाित भी होनी चाहिए। इस बन से बती सम्मित, पुत्रादि के अतिरिक्त उस समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है जिनकी वह कामना करता है।

म्बसम्प्रवाय—शङ्कराचार्यके पश्चात् वैष्णव धर्मके चार प्रधान सम्प्रदाय समुन्नत हुए—श्रीसम्प्रदाय, ब्रह्मसम्प्रवाय, रुद्रसम्प्रदाय और सनकसम्प्रदाय । इन वारों का आवार श्रुति है और दर्शन वेदान्त है।

कादेव ने बालिकस्य ऋषियों को जो उपवेश किया था, बही उपदेश कियायरस्य से जकता हुआ विक्तृस्वामी की प्राप्त हुआ । अत्यय इध्य सर्वप्रध्य वेदान्तप्रध्यक्ता के प्राप्त हुआ । अत्यय इध्य सर्वप्रध्य वेदान्तप्रध्यक्ता विक्तृस्वामी ने ही गुद्धाहेतवा का प्रचक्त किया । कहते हैं कि उनके शिष्य का नाम जानदेव वा । जानदेव के शिष्य नायदेव और निलोकन से । इनहीं की यदस्यरा में वस्त्रध्यावर्थ का आयिकांत्र हुआ । कहते हैं कि दिक्य भारत में विक्तृस्वामी पाण्डपविकाय राज्य के राजगृत देवेक्वर के पुत्र क्या में प्रकट्ठ हुए से । इनके पूर्वाच्या नाय वेदतन् वा । इन्होंने देवान्तस्त्रभी पर 'सर्वज्ञसूक्त' नामक माध्य किला था । इन्होंने देवान्तस्त्रभी पर 'सर्वज्ञसूक्त' नामक माध्य किला था । इन्होंने देवान्तस्त्रभी पर 'सर्वज्ञसूक्त' नामक माध्य किला था । इन्होंने देवान्तस्त्रभी पर 'सर्वज्ञसूक्त' नामक नाम्य किला था । इन्होंने देवान्तस्त्रभी पर 'सर्वज्ञसूक्त' नामक नाम्य किला था । इन्होंने देवान्तस्त्रभी पर 'सर्वज्ञसूक्त' कार वो विक्र्यन्तामों और हुए, इती के इन्हों 'वारि विक्र्यन्तामी' करते हैं ।

स्वसंहिता—शिवमहापुराण के सात व्यष्ट है। इसका दूसरा खण्ड व्हर्बोहिता है। व्हर्बोहिता में सृष्टिकंष्ट, सतीखण्ड, पार्वतीकण्ड, कुमारवण्ड, युद्धवण्ड नामक पाँच खण्ड हैं।

कारक — फिज्रुमार्थों में बच्चे के जन्म के साथ ही उनका कटवर्च संस्कार होता है। इसमें 'हड़ाक चार्य्य भी है। संस्कार कार्ठों पार्मी के निष्क कव्य का कार्य करते हैं। हड़ाका का पवित्र क्षा हिसालय के नेपाल प्रदेश में होता है। उनके फल की गुठली ही क्हाक्ष है, जिसमें अगल-बण्ड कुछ देखा या साचे वने रहते हैं। उन्हें मुख कहा जाता है। साधारणत. पंचसुकी हड़ाक एक्न्य या माला बनावें में अयुक्त होने हैं। एकारबा मुखी हड़ाल शंकारवरूप होते हैं। एकमुखी कहाले श्रीकारवरूप होते हैं। को ही यह मुल्क हैं। नेपाल के पशुपतिनायमान्दर में एकमुखी हड़ाल और दिलाणवर्त शस्त्र के दशंन कराये जाते हैं।

कर—यनुर्वेत में यह अश्वमेध के बिलपशु के जयं में प्रमुक्त हुआ है, जो एक प्रकार का हरिण है। ऋष्वेद में रच्छतीयां बाखों का उल्लेख है, जिसका अर्थ है हरिण के सीग की लोक वाले बाण!

**🕶 योस्वामी — वैतन्य** महाप्रभु के एक शिष्य । ये पहले बगाल

मुसलमान सुबेदार के यहाँ कार्य करते थे। इन्होंने चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र और पवित्र धर्ममत से मुग्ध होकर संसार का त्याग कर महाप्रभु का विश्वस्थ पहण कर लिया। क्रमशः ये उस सम्प्रदाय के आव्य भौर भुषण स्वरूप हो गये । पहले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान थे। इन्होंने चैतन्य के तिरोमाव से प्रायः बाठ वर्ष पूर्व 'वियम्बमाधव' नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रम ने बढी प्रशंसा की । इसके अतिरिक्त इन्होंने ललितमा-षव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकीमुदी, बन्धुस्तवाबली, बष्टावस लीलाकाण्ड, पदाबली, गोविन्दविस्वाबली, मधुरामाहारम्य, भाटकलक्षण, लघुभागवतामृत, मक्तिरसा-मृतसिन्धु, वजविलासवर्णन और कडचा नामक ग्रन्थों की रचना की । इन ग्रन्थों से इनकी विद्वात का परिचय मिलता है। उज्ज्वलमीलमणि अनंकारशास्त्र का प्रामा-णिक और प्रसिद्ध ग्रन्थ है। भक्तिरसामृससिन्धु में भक्ति की व्याख्या तथा बैध्यव मत की साधना का विचार किया गया है। इनके भतीजे जीव बोस्वामी ने इसकी टीका लिखी है। रूप गोस्थामी का 'रिपुदमन विषयक रागमय कोण' नामक बेंगला ग्रन्थ मी मिलता है। रूप और सनातन ने जिस मत का बीजारोपण किया उसे जीव ने विकसित किया और वलदेव विद्याभवण में उसे पूर्णता प्रदान की।

क्ष्मवन्नमै—मार्गर्शा जुनल की जवमी को इस बत का प्रारम्भ होता है। इसनी चारिक्ता देवता है। वती को सबसी के दिन उपकास था नक या एक मक पढ़ित के साहर करना बाहिए। आटे का जियाल तथा नीदी का कमक बताकर उने सब पापताविनी दुर्गाओं को समर्थित कर देना चाहिए। पौथ तथा उसके परचात् वाले मासों में मिन्न-भिन्न प्रकार के क्षत्रिम पण्य बनाकर उन्हें मिन्न-भिन्न प्राप्त में रचना चाहिए। तदनन्तर वे देना-भिन्न प्राप्त परें बोर्थ। इस तत के बावरण से वती असंख्य वर्गों तक करन्त्रले में इस तत के बावरण से वती असंख्य वर्गों तक करन्त्रले में बास करने के बाद कुरूर राजा वनता है। क्ष्य का तारार्थ है चिल्यों या कलाकारों द्वारा बनायों गयी कोई बस्तु अच्या आकृति, जो निक्सी पण्य से मनता रखती हो। जिन देवताओं का कार उन्हें जा वाता है वे या तो दुर्गाओं हो या मार्ग्यंत्र वाता है वे या तो दुर्गाओं हो या मार्ग्यंत्र वाता है वे या तो दुर्गाओं हो या मार्ग्यंत्र वाता है वे या तो दुर्गाओं हो या मार्ग्यंत्रता।

रूपसंक्रान्ति - संक्रान्ति के दिन वती को तैल सर्दन के साथ स्नान करना चाहिए। जसके असन्तर पात्र में घी तथा कुछ सुवर्ण राजकर किसी बाह्यण को दे देना चाहिए। उस पिन एकमक प्रयति में बाह्यर करना चाहिए। यह संक्रान्तियत है। इस बत का न्यरिकास सौ अध्वयोध सर्वो के सामा होता है तथा सौन्यर्स, दीर्घान्, सुस्वास्थ्य, समृद्धि तथा स्वर्ग सौ प्राप्त होता ही है।

**व्यक्तक** काल्गुमी पूर्णिमा के उपरान्त जब चैत्र कृष्ण अन्टमी मूल नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस क्रत का आयोजन करना चाहिए। इसमें नक्षत्रों, नक्षत्रपतियों, वक्ण, चन्द्र तथा विष्णुका पूजन विहित है। इन सब देवताओं के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गृह का सम्मान करना चाहिए । दूसरे दिन उपवास का विधान है। मगवान केशव के भिन्त-भिन्न शरीरावयवी में चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को आरो-पित करते हुए उनकी पूजा करनी बाहिए। चैत्र शक्छ पूर्णिमा की इस बत का सत्रावसान होता है। बत के अन्त में भगवान विष्णु की पूजा पृष्य-खपादि से करनी वाहिए। गुरु को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा जाह्मणीं को मीजन कराना चाहिए। इस वृत से वृती स्वर्ग लोक जाता है तथा बाद मैं जन्म लेने के पश्चात राजा बनता है। चैत्र शुक्ल अध्यमी के इसी बत के लिए देख्यए बु० सं० (१०४ ६-१३), जिसमें उपवास तथा नारायण एवं नक्षत्रों की पूजा का उल्लेख है।

क्याबासि—(१) पाँच तिथियों को दस विश्वेदेवों की पूजा करने से स्वर्गोपलिक होती है।

(२) यह मास का वत है। फाल्मुन यूणिमा के पश्चात् र्थन की प्रतिन्यत से चैन की पूर्णिमा तक हसका अनुष्ठात करना वाहिए। इसमें शेवधायों मगनवाल की प्रतिमा के जुनन का विधान है। इस अवसर पर एकभन्तत पर्वति से आहार करना चाहिए। पृथ्वी पर श्रमन करना चाहिए, किसी पालने या शुरू पर नहीं। तीन दिन उपवास रखते हुए चैन की पूर्णिमा की पुजन के उपरान्त एक औड़ा बस्त तथा चांदी का दान करना चाहिए। इससे क्या अवस्त औन्यर की उपलिंग होती है।

रंणुकासीर्थ—(१) हिमाचल प्रदेश का गर्वतीय तीर्थ शिमाना ते माहन और दहायु जाकर गिरिनदी को पार करके वेदल रेणुकातीर्थ जाने का मार्य है। दहायु से रेणुक-तीर्थ वो फलीप के सम्पन्न है। यहाँ रेणुका डोल और परसुरामताल है। परसुरामजी तथा उनकी माता रंणुकाजी का मन्दिर है। एक धर्मशास्त्रा है, जो अरक्षित है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर मेळा छनता है। रेणुका जीक के पास ग्रमदन्तिपर्यंत है।

(२) आगरा-मधुरा के मध्य यमुनातीर पर स्थित वर्तमान 'इनकता' स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता है। रेक्कनाथ-नाथ सम्प्रदाय के नव नाथों में से छठे

रे**बचनाय**—नाथ सम्प्रदाय के नव नाथों में से छन्त रेबणनाथ थे।

रेचनाराज्य — वीरावैय मत सृष्टि के जाराश्वकाल से प्रचिक्त माना जाता है। प्रत्येक युग में इसके को आचार्य हुए हैं उनके नाम 'सुप्रतोचानाम' जारि सम्बों में प्राप्त होते हैं। कष्टियुन के जाराश में भी पौच वीचार्य हुए हैं। उनमें पहाला मान रेचनाराच्य को है। सम्भवतः ये ही क्षेत्रहरूकी सठ के प्रचम जानायं थे।

रेषा—मर्वत मती का एक नाग, जो केवल एक बार उत्तर वैदिक साहित्य में व्यवहृत हुना है। यह सत्वय बान (१२.८.,१,५०) में बात है तथा नित्रक कर से एक मनुष्य का नाम है जो रेबा (नर्मया) के उस नार रहता था। पालिनि (४:२.८०) के एक बालिक में 'महिल्मल' क्ष्म्य की मुल्पित 'महिल्म 'सल्वत में हिल्मली नमरी थी। रप्पर्यक (४२६) में मनुष्येश कर है की नवी है। महिल्मल रप्पर्यक (४२६) में मनुष्येश की राज्यानी माहिल्मली रेवा पर स्थित बरालाया गयी है। स्कन्यपुण का एक मान रेवालय्य कहलाता है, जो रेवा (मर्मया) की उत्पर्ति और उसके किनारे स्थित तीयों का किस्तृत वर्षक करता है। देव' 'मर्मया'।

रेबासम्बरसंगम — यश्चिण गुकरात का समुद्रतटवर्ती एक तीर्थ। यह विमकेश्वर से १३ मील दूर है। न्या-(मर्मवा) सागरसंगम तीर्थ पर प्रकाशस्तम्भ (लाइट्हाउस) और उसके पास 'हिर का बाम' नाम का स्थान है। नर्मदा (रेबा) के सामन्से मिलने के कारण ही इसका महत्त्व है।

रैसास — सीलहरी घतास्त्री वि० के पूर्वार्थ में इनका प्रादुर्भव द्वारा । ये क्वीर के समकालीन तथा स्वार्यी प्रधानन्त के मुख्य विषयों में ते थे। जानि के ये चमार थे। भीतास्त्री के स्वर्या प्रदेश में सिंग भीतास्त्री के स्वर्या पृष्ठ स्वराया था। अपने पदों में भीतास्त्री के होनीन बार हनका उल्लेख किया है। दैशास के भी एखे कुछ पह है। इनके अनुपायों दैशासी या एवियासी कब्लानों हैं। इस सम्ब

दाय की परम्परा १५७० ई० के लगभग इन्हीं से जारम्भ हुई।

रोस्स्कृषिय — परिवार के दिल पूर्वाफालुगी नक्षत्र हो तो सुर्व का पूजन करना चाहिए। इसने बाती समस्त रोगों हे मुख्य होण्ट सूर्वकोक प्राप्त नत्ता है। वर्ष के कूकों के तूर्व की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पायस तथा अर्क के कूठों का नोजन विहित है। रात्रि को पूमि पर हायन करना चाहिए। इसके बाती समस्त रोगों से मूक्त होकर पुरंकीक प्राप्त करता है।

रोच--वह कतिपय वर्तों का नाम है। यथा मायोपनास, झाझ पेस, काल पोच आदि। चैत्र मुक्क प्रतिपदा को प्रारम्भ करके एक मास या एक वर्ष तक वर्त का प्रतिपदा करना चाहिए। विष्णुमार्ग (३.२२२-२२) क्रमका वर्णन करता है। अध्याय २२४ में क्रियों के अभिविषत चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके अनुमार क्रमस्त अधर्म तथा बुराई को व्हिल्यों है। मिल्लु साथ हो वर्णन के तथा काम की नामक है। रहन के समान जनकी रक्षा करनी चाहिए (क्लोक २५-२६)।

रोडक — आवण गुरूक के अवब क्षीमवार को हर वत का आरम्ब होता है। यह तब काई तीन महीनों तक चरूना थाहिए! कार्रिक मात्र की चतुर्यंशों को उपना र करते हुए विजयता है। कि तीन महीनों के विजयता र तर्ने तर है। कि तीन दीन करना चाहिए! इस अववर पर पाँच रोड (कोई अपना मिट्टी के तब पर मेंके ममें मेंड्रे के पाँच रोडा) तैयार करने चाहिए, एक नैवेच के लिए, दो बाह्यमां के लिए, एक प्रवाद वितरणार्थं तथा एक स्ती के लिए। इस वत में शिवकों का पूजन विदित है। पाँच वर्षपर्यंत इसका अनुष्ठान होना चाहिए। वत के अन्त में वो पुष्पं मा रजत के रोटों का वान करना चाहिए। इसका नाम विन्योरेक वर मी है।

रोमहर्कंच — महाँव बेटक्याल के एक सुतजानीय रोमहर्कंच गामक शिष्क विकारत हुए, किन्तु 'जोमहर्कंच' मी कहते हैं। महाधुर्गि ने दूरावर्षिहता प्रवसनः इन्हों आधारी। रोम-हर्वंच के के शिष्म हुए, जनके नाम सुमति, अलिनवर्चा, मित्रयु, तांचपायन, बक्टतवण और सार्वाच थे। इनमें से कक्यपर्वतीय अक्टतवण, सार्वाच बोरा सांचपायन ने रोमहर्कंच से पडकर पुण्यविह्ना के आधार पर एक-एक-पुरावन्यिहता की रचना की। इन्हों चार संहिताकों का सार संबद्ध करने अन्य पुराचनिहतारों एची गयी। केरिक्यों— नजुर्ज्यूह सिद्धान्त में चार देवता बाते हैं। उनमें बाखूदेव (क्ल्म) के बाद संकर्षण का ब्यान है। ये बाखूदेव के बड़े बादें वे। संकर्षण का वर्ष है 'अच्छी प्रकार से कोंचा गयां; व्यॉकि ये अपनी मी के गर्म से क्लिंच क्लिंय गये थे तथा रीहिली से वर्ष में रखें गये थे। रीहिली से ही अस्त में संकर्षण की उत्पत्ति हुई। रीहिली बखुदेव की बड़ी पत्ती थी।

रोहिणीचनाक्षयम----मत्स्य पुराण (५७) में इस वत का उल्लेख बड़े विस्तार से हैं (इस्तोक १-२८ तक) तथा पदा पुराण (४. २४, १०१-१३०) में भी लगभग उसी प्रकार के इलोक आये हैं। यहाँ चन्द्रमा के नाम से अगवान विष्णु की पूजा बर्णित है। यदि पूर्णिमा के दिन सोमबार हो अथवा रोहिणी नक्षत्र होतो वतीको पञ्चगव्य तथा सरमों के उबटन के साथ स्नान करने के बाद ऋग्वंद का मंत्र ''आप्यायस्व'' (१.९१.१६) १०८ बार बोलना चाहिए तथा शुद्र वती को यह बोलना चाहिए--''सोमाय नम विष्णवे नम.''। वती को फल तथा फुलो से भगवान की पूजा करके सोम का नामोच्चारण करते हुए रोहिणी को प्रणाम करना चाहिए। इती को इस अवसर पर गोमूत्र का पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा को अर्पित करने चाहिए। यह व्रत एक वर्ष तक चलना चाहिए । वर्ष के अन्त में पर्यक्कीपयोगी वस्त्र तथा चन्त्रमा और रोहिणी की सूबर्ण प्रतिमाओं के दान का विधान है। इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि है विष्णो ! जिस प्रकार आपको, जो सोमरूप है, छोडकर रोहिणी कही नहीं जाती, उसी प्रकार समृद्धि मुझे छोडकर कही न जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ बती चन्द्रलोक प्राप्त करता है। कुत्यकल्पतरु तथा हेमादि इसे चन्द्र रोहिणीशयन भी बतलाते हैं।

रोहिन्मिहाससी—आवण कृष्णा एकादशी को लोग (स्त्री या पूर्वण) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोवर है एक मण्डल बनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिणी की आकृष्ठियों सीचकर उनका पूजन करें तथा नेवीच अर्थण करें; बाद में उसे किसी बाह्यण को दे हैं। तत्यश्वात् हादसी को कहीं स्वित तथा गहरे जल में प्रविष्ट होकर चन्द्रमा तथा रोहिणी में अपना ध्यान कैन्द्रित करें और पानी में सहे-सहे माथ (उडद की वाल) की एक सहस कोडो-ओडो गोलियों तथा चृत मिश्रित पोच लड्डुकों को सारों इसेक हमें सहसे काद सर लीटकर किसी बाह्यण को भोजन

तमा वस्त्र दान करना माहिए। यह क्रिया प्रति वर्ष होनी चाहिए।

रोहिलील्लाल — यह भी नजानवत है। बती तथा उसके पूरीहित को रोहिणी तथा इसिका नजान के दिन उपनास करना चाहिए। स्ता कर स्वा कर कराया जाना चाहिए। स्तान करने समय वती चावलों की दौष कर का वित उपनास करी चावलों की डेरी पर कहा रहे जो दूधवाले क्वां (बट-भीपल बादि) की छोटी-छोटी सालाओं, प्रियक्ष्ण के खेरी प्रतिकृत हैं। बती को विष्णु चन्द्र, वरूण, रोहिजी तथा प्रतापति की पुता करनी चाहिए; युत तथा अन्यान्य धायों से सामद देवों का उद्देश करके होंग करना चाहिए। इसके साथ बती को सींग में महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग में महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग में महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न भी चारण करना चाहिए। सींग मां महा हुआ रत्न चारण करना चाहिए। सींग मां मां महा हुआ रत्न चारण करना चारण करना चारण करना चाहिए। सींग मां मां महा हुआ रत्न चारण करना चा

रोहिस्पाक्सि — भाद कृष्ण पक्ष को रोहिणी नवन युक्त अव्यमी अवस्ती कह्वलाति है। यदि अर्थ रात्रि के एक पक्ष पूर्व तबा एक पल पर्वचाल रोहिणी और अध्यमि प्रकार मिल्र पात्र हो तो यह कार्क व्ययस्त पूर्तीत है, स्पॉकि यह वहीं काष्ठ है जब मगवान् कृष्ण अवतीणं हुए थे। उस दिन उपबास करते हुए मगवान् का पूजन करने से पूर्व के एक सहस्त जम्मों तक के पाप नव्य है। जाते है। एक हिल्ल पहायों ने अध्यमा यह रोहिस्पाव्यमी इत कहीं अधिक प्रेष्ट है। रोहिस्पाव्यम कामा— चित्र गृत्वा कि तम्मा पुष्प नव्य प्रवास प्रवास करते हैं। अपेर रोहिणी नव्यन्त हो तो इस दिन रोहया ना मा आयोजन किया जाना चाहिए। इससे पुजार की प्राप्ति के प्राप्ति के साथ अनेक वरदानों की प्राप्ति हो ती हैं।

रू—यह अन्तःस्य वर्णों का तीसरा अक्षर है। कामधेनु-

तन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है : लकारं चञ्चलापाङ्कि कृष्डलीत्रयसंयुतम्।

जकार चक्रवाशाञ्च कुण्डकाणयस्यवस्य । पीतिबञ्चल्कताकारं सर्वरत्त्रप्रयायम् ॥ पञ्चदेवस्य वर्णे पञ्चप्राणमयं सदा । विश्वतिकारितं वर्णे नियनदुसिंतः सदा ॥ आस्मादितस्य सहितं हृदि भाजय पार्वति ॥ तन्त्रशास्त्र में इसके कर्रे नाम विये हुए हैं : ल्डबन्द्रः पूतना पृथ्वी माधवः शास्त्रवाचनः । बलानुष्यः पिनाकीशो ध्यापको माससङ्ग्रहः ॥ स्वद्गी नागोऽनृत देवी कवणं वास्त्रवीपतिः । सिस्सा वाणी क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया । व्यालिनो वीनाने नारः प्रयुक्तः शोषणो हरि । विस्त्रात्ममन्त्री वली वेती मेशीनरिः कला एसः ॥

क्कुब--वायुर्ताण के एक प्रकरण में पानुष्तों के उप-संप्रसार कुडुलीय का उल्केस प्रान्द होता है। करनो को मक्ता के शद युगों का बणन बाता है, जो क्ल्प के बिजाग है। युग कुल बहुाईस है तथा जिय प्रत्येक में बबतार केने की प्रविक्ता करते है। अस्तिम बक्तस्य यह है कि बब कुणन बायुर्वेन का अस्तार प्रहण करेंगे तब बिज अपनी गोमार्कित से कायारोख्य स्थान पर व्यक्तित एक मृतक सारीर में प्रवेश करेंगे तथा क्लुको नामक सम्यासी के रूप में विकाद परेंगे। कुंकिक, गार्थ, मित्र तथा की्ट्य उनके शिक्य होंगे। ये पासुस्त योग का अस्यास स्थाने सारीर पर प्रस्थ क्याकर करेंगे।

एकलिङ्गजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर के अभिलेख से यह पता चलता है कि शिवावतार भड़ींच देश में हुआ तथा शिव एक लाठी (लकुल) अपने हाथ में धारण करते थे। उस स्थान का नाम कायारोहण था। चित्रप्रशस्तिका मत है कि शिवका अवतार कारोहण (कायारोहण), लाट प्रदेश, में हुआ। वहाँ पाशुपत मत को भली भौति पालन करने के लिए शरीरी रूप धारण कर बार शिष्य भी वाविर्भूत हुए । वे थे कुशिक, गार्ग्य, कौरूव तथा मैत्रेय । भूतपूर्व बड़ौदा राज्य का 'करजण' वह स्थान कहलाता है। यहाँ लकुलीश का मन्दिर भी वर्तमान है। सबुसोश--अकुसीश सिद्धान्त पाशुपतों का ही एक विशिष्ट मत है। इसका उदय गुजरात में हुआ। वहाँ इसके दार्श-निक साहित्य का सातवी शताब्दों के प्रारम्भ के पहले ही विकास हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने जैव आगमों की नयी शिक्षाओं को नहीं माना । यह मत छठी से नवी शताब्दी के बीच मैसूर और राजस्थान में भी फैल चुका या। शिव के अवतारों की मूची जो वायुपुराण से लिक्क और कूर्म पुराण में उद्धृत है, लकुलीश का उल्लेख करती है। वहाँ लकुलीश की मूर्ति काभी उल्लेख है, जो गुजरात के झरपतन नामक स्थान में है। यह सातवी शताब्दी की बनी हुई है।

क्षक्रकोश यागुपत---कक्रुजीश पाशुपतो के सिद्धान्त का वर्षण 'सर्वदर्शनसंब्रह' में सायणाचार्य ने किया है, जिसका सार यह है .

बीव मात्र 'पणु' हैं। सिव 'पणुपति' हैं। सपवान् पणुपति ने सिना किसी कारण, साधन या सहायदा के इस सबार का निर्माण किया, बाट वे स्वतन्त्र कर्ता है। हमारे कमों के भी भूक कर्ता परमेक्टर है। अतः पणुपति सब कमों के भी भूक कर्ता परमेक्टर है। अतः पणुपति सब कमों के कारण है। दे० 'पाणुपत'।

लक्षनसस्कारकत — आष्टिकत सुष्क एकादशी से विष्णु भग-बानू को एक काल नतस्कार अर्थण करना चाहिए। पूर्णिमा तक तत की समाप्तित हो जानी चाहिए। इस अवसर पर अगवान् विष्णु का मन्त्र 'अतो देवाः' (ऋ० १ २२ १६-२१) उच्चारण करना चाहिए।

क्क्सम्बिक्कास्त्र — इस यत में भगवान् विष्णु की एक लाख प्रविक्षणाएँ करने का विधान है। चातुर्मीस्य के प्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कार्तिक को पौर्णमासी को समाप्त कर बेना चाहिए।

ल्लाबर्तिकत-कार्तिक, बैशाल अपवा माप में इस बत का आरम्भ होता है। सर्वोत्तम मात वैशाल है। सोन मात के अन्त में पोर्थमासी के मह ब्रत समात होना चाहिए। इस वनसर पर ब्रह्मा तथा साविषी, विष्णु तथा कश्मो, शिव एवं उमा की प्रतिमानों के सम्मुल प्रतिवित्त सहस्र बत्तियों वाले दायक प्रकालित करने बाहिए।

लक्क होज --- यह शान्तिवृत है, इसमें किसी भी इष्ट देव के लिए एक लास आ हुर्ति देने का विधान है।

क्कोश्वरीक्रत— उसी प्रकार से यह व्रत होता है जैसे 'कोटेश्वरीव्रत' पहले बतलाया गया है। स्वयम्ब वेशिकं---११वीं शताब्दी के एक शास्त विदान्। इनका रचा हुवा 'शारदासिलक' नामक तन्त्र बच्च शास्त्रो के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है।

क्य<del>व्यक्तिन बङ्गाक का प्रसिद्ध हेनवधी राजा (१२२७-१२५० विट)। यह हिस्सू पर्य व साहित्य का बहुत बडा संरक्षक था। किसी-किसी के मतानुसार निम्बाकीवार्य इसके प्रथम में भी रहे थे। 'वीतकीवित्य' के रविधता मफ कवि वयदेव दक्षकी राजवार्या में रहते थे।</del>

क्रमती—ऋरवेद के पुरुषहुक, में इनका वर्णन पामा जाता है: 'श्रीक्ष ते क्रमतिकः''''' स्वाण ।' [हे परमेक्षर, अनस्त शोमान्दरूप श्री जीर अनस्त गुम क्रमामें से युक्त क्रम्मी दोनों आपकी पत्नी है। अर्थात् अंसे स्त्री पति की सेवा करती हैं, उसी प्रकार आपकी सेवा आग हो को प्राप्त होती हैं, उसीक आप ही ने सब अगन् को दोगा और गुम क्रमामें से युक्त कर रखा है।' आगमसिह-ताओं के रहस्य का विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि सर्वोक्तम अवस्था में विषणु और उनकी शक्ति क्रमामें एक ही परमात्मा हैं, जो अभित है । केवल मृष्टि के समय वे निम्न निम्न पृष्टिनोचर होते हैं।

सक्सीचर—(१) कश्मीचर पहले लाक आचार्य से और विज्ञान सार्य का अनुगमन करते से । इनका दीक्षानाम विद्यानाय था। ये तेरहुती बतास्त्री के अन्तिम चरण में सारङ्गक (आन्ध्र) में रहुते सं। इन्होंने प्रसिद्ध स्थान 'चोन्दर्यकहर' का भाष्य रचा है। इन्होंने प्रसिद्ध स्थान 'चोन्दर्यकहर' का भाष्य रचा है। इन्होंने सोन्दर्यकहरी का इस मत में सन्दर्ध है। सोन्दर्यकहरी के ३१ वे इलोक की आक्ष्या में इन्होंने ६४ तन्त्रों की सूची उपस्थित की है जो सामकंदर तन्त्रों की सुची उपस्थित की है जो सामकंदर तन्त्रों की सुची समर्थ तन्त्रों की अप्रस्थित की हो और सूचियाँ 'मिश्व' तथा 'सम्प्र' तन्त्रों को उपस्थित की है, जिनमें क्रमशः आठ तथा नी नाम है।

(२) प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार, जो काण्यकुक्त प्रदेश के गहुदवाल राजा गोविन्दचन्द्र के 'सान्धिविग्रह्कि' ( सन्धि और गुद्ध के मत्री ) थे। इन्होने 'कृत्यकल्पतर' नामक बृहत् निवन्ध श्रन्थ की रचना की।

सक्सोनारायण्यस्य — फाल्गुन की पूर्णिमा को इस बत का अनुष्ठान होता है। वर्ष के चार-चार महीनो के तीन भामों से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूर्णिमा के विन कल्मीनारा-यण का एक साल तक पूजन करना चाहिए। आषाड़ से बार सात कर जीवर तथा जी, कार्यिक से जाने के चार मास तक कैशव तथा जूरि का पूजन करना चाहिए। पृण्या को राजि के समय चन्द्रता को अर्थ्य देना चाहिए। चार मास वाले प्रति जान में सारीर की ससुद्धि के किए निक्त प्रकार के हस्यों, यथा पञ्चाच्य, प्रश्नुक्त जल तथा सूर्य की किरणों से उच्च किसे हुए जल का प्रयोग किया जाना चाहिए।

कस्मीपूजन कार्तिक की अभावस्या की दीपावली पर्व के अवसर पर अक्ष्मी के पूजन का विधान है।

सक्सीप्रकार —हेमाडि ( २. ७६९ - ७७१) के अनुसार यह कुच्छु वरों में हैं। कार्तिक कुष्ण समयी से दशमी तक बरी को कमशः दुग्ण, विस्वृद्ध कार्मण्युप्त वालि ( कमक-माल) का आहार करना चाहिए। एकादसी को उपसास करने का विचान हैं। इन दिनों केशव की पूजा करनी चाहिए। इससे निष्णुलोक की प्राप्ति होती हैं।

खक्तीबत—(१) प्रति पञ्चामी को उपयास करते हुए शक्सी का पुत्रम करना चाहिए। यह बत एक वर्षपर्यक्त चक्ता है। बत के अन्त में सुक्कांकमण तथा गी का दान विद्वित है। इससे बती प्रति कम्म में बन-सम्पत्ति प्राप्त करके विक्लुलोक प्राप्त करता है।

(२) इत अत में जैक जुकल तुर्वामा को उबका हुआ पायक तथा पुताहार करना चाहिए। जुड़में को मृह से बाहर कमल के गुक्कों के भरें किसी सरीवर में स्तान करना चाहिए तथा कमल में हो कक्ष्मीजा का पूजन करना बाहिए। पद्ममी को मन्त्रीक्ष्मीरण करते हुए कमकपुत्रों को कक्ष्मीओं के बरणों में अपित किया जाय। पंचमी को पूर्व अकार से ही स्तान करना चुक्च का दान करना चाहिए। यह सुद्धा वर्ष भर चलनी चाहिए।

स्वक्रमीयामस्तरण — यामस्य शास्त्र हो चुकी है। बाठ यामस्य तन्त्रों में स्वक्रमीयामस्य भी एक है। देव 'यामस्य'।

लक्षमीस वेवपुर — माञ्च मत के आचार्य लक्ष्मीश दंवपुर ने १८१० विव में 'जैमिनिभारत' नामस प्रत्य की रचना की। इसमें यद्यपि युचिष्टिटर के अदबनेध्यक वर्णन है, तथापि इस प्रत्य का उद्देश्य कुरण की महिमा का वर्णन करना और वैच्यव धर्म का महस्य दिखाना है।

लक्नोसंहिता-पाञ्चरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध मन्य । संहिताएँ १०८ हैं, किन्तु इनके रचनाकाल के निर्धारण में बडी कठिनाई है। कुछ पिढ़ानों द्वार गुण्कर, वाराह तथा बाह्य संहिताओं को सबसे प्राचीन माना बाता है। बायं-गर महोवय करमीसंहिता को अति प्राचीन मानते हैं तथा पद्म को मी श्राचीन बतकाते हैं। बायंगर के मत को गोपालाचार्यस्थामी भी स्थानार करते हैं।

क्ष्मच — म्हारुयोतिय के लेवल जनाय है। 'बाह्रस्पय' लेका ते यह जान पड़ता है - कि लगण कराजित वर्बररेकीय मानते थे। परन्तु वेदाङ्गच्योतिय के किसी श्लीक ते, आब ते या किसी जनतःसादय से लगण का विदेशी होना सिद्ध नहीं होता।

लचुर्चिक्का—ईत मतावलवी (मान्य) व्यावताच के विषय रामाचार्य ने स्वामी मधुष्टवन सरस्वती के बदि सिक्कान्त की मिक्का सुक्ष कर किर उन्हीं के मत का व्यवस्व करते के किर तरिक्कणी नामक पन्य की रचना की । इससे अस-नुमुक्कों काम की दिक्का जिल्लाक्ष तरिक्काणिक र कर्यु-विच्या नाम की दिक्का जिल्लाकर तरिक्काणीकार के मत का लाखन किया ।

समुद्रीका—तिमिल वीवायायं शिवज्ञान योगी (मृत्युकाल १७८५ ६०) ने तिमिल वीव तिद्वास्त के आधार सम्ब 'शिवज्ञानकोच' पर दो तिमिल आध्य रचे। एक बड़ा, लिखे 'प्रसिक्त साम्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे 'लघु टीका' कहुते हैं।

लबुबृहन्नारबीय पुराण-पह एक छोटा बन्य है, जो सम्भ-बतः उपपुराणों में भी नहीं पिना जा सकता।

क्युताब्यकुष्वपृत्ति — अठारहवी शताब्दी के मध्य में नायेश भट्ट में 'साब्यप्रवचनमध्य' को 'कृतांवश्तृवृत्ति' नामक वृत्ति किसी। नायेश मृट्ट महान् वेयाकरण होने के साथ ही सकलशास्त्रपार्त्व तक्क्क्क्क्ष्मे थे। साहित्य, योग, साब्य, वर्धशास्त्र, तन्त्र, वेदान्त —सभी विषयों पर उनकी मर्गस्थारी रचनाएँ प्राप्त है।

लिल आगम — रौद्रिक आगमों में से एक 'लिल आगम' भी है।

लिजनकान्ता वेबी बत-िवितन्त (पृ० ४१, कालिका-पूराण को उद्कृत करते हुए) के बनुसार 'मङ्गलपिवका' ही लिजितकान्ता देवी के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनकी दो मुजाएँ हैं, गौर वर्ण है तथा बो रिक्रम कमल पर सम्मित हैं, आदि। इस देवी की पूजा से सौन्वयं और समृद्धि प्राप्त होती हैं। क्षिका—-विश्व भारत के विश्वणमार्गी सान्कों के मत से लिंक्सा कुनदों देवी में, यो श्रीकों के विषया देने वाकों आमा में पुक हैं, क्ष्मी का स्थान के किया है। इस्के यह, पूजा नार्षि को पढ़ित क्ष्मी के समान ही है। क्ष्मी (कुदी)-गठ के स्थान पर किंक्सोगस्थान, लिंक्सासहस्राम्म, लिंक्सामियती का पाठ होता है। ये तीनों प्रस्य ब्रह्माम्ब पुराण से किये पढ़ें किलोपास्थान में देवी द्वारा मध्या-पुर तथा जम्म देखीं के बच का वर्षन है। लिंक्सा की पूजा में पश्चिक निषिद्ध है।

लिलतासम्ब--- 'बागमतत्त्वविलास' में उद्धृत बौसरु सम्त्रों की सुवी में लिलतातन्त्र भी उद्धृत है।

क लिताजिक्कतो — देवी के तीन की नामों का सम्रह। दक्षिण भारत के कुछ बोत्रां में चण्डी के स्थान पर कलिता की उपासना करने वाले अक्ता देवी की पूजा के समय इसी का पाठ करते हैं। इस पर बांकराचार्यकृत भाष्य भी उपलब्ध होता है। देव 'कंलिता'।

ललिशास्त्रत-माथ शुक्ल तुतीया के दिन मध्याह्न काल में तिल तथा आवँले का उबटन शरीर में लगाकर किसी नदी में स्नान करमा चाहिए तथा पुष्पादि से ललिता देवी कापूजन करना चाहिए। ताज्ञपात्र में जल, सुवर्णका टुकडा तथा अक्षत डालकर किसी ब्राह्मण के सम्मुख रख देना वाहिए। बाह्मण उसी पात्र का जल मंत्रीच्यारण करते हुए बती के ऊपर छिडके। महिला बती को सुवर्ण का दान करना चाहिए तथा ऐसे जल का सेवन करना चाहिए जिसमें कुश पड़ा हो । रात्रिको देवी में ही ध्यान केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन बाह्मणों तथा एक सम्बा नारी का सम्मान किया जाय। यह बत वर्ष भर के लिए है जिसमें देवी के भिन्न-भिन्न नाम बारहों महोनों में प्रयुक्त होते है ( जैसे ईशानी प्रथम मास में, ललिता आठवें में, गौरी बारहवें मास में)। स्त्री बती को शुक्ल तृतीया को उपवास करते हुए क्रमश: बारह वस्सुओं का आहार करना चाहिए, जैसे कुशों से पबित्र किया हुआ जल, दूष, घृत इत्यादि । व्रत के अन्त में एक ब्राह्मण तथा उसकी परनो का सम्मान किया जाना चाहिए । इससे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्राप्त होने के साथ साथ कभी भी वैधव्य प्राप्त नहीं होता । भविष्योसर पुराण, अस्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रन्थो में ललिता-तृतीया का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि चैत्र

णुक्क तृतीमा को ही अपवान् विव वे गीरी के साथ विवाह किया वा। मत्स्य पुराण (६०,११) के अनुसार सती का वाग ही लिलता है. क्योंकि बिसक बहाण्य में वे सर्वोच्य तथा सर्वभेयक सुरूरी हैं। बहाण्य पुराण के बन्त अध्यास ४४) में लिलतासम्प्रदाय पर एक पृबक् विवाग ही लिलाा या है।

कार्मकासक्यो—पञ्च वत अधिकांचार महिलाओं के लिए हैं। भाग्न शुक्ल ककी को बीव के पात्र में नदीं को बाकू लक्कर उपने पौर्च मोक-मोक लड्डू के बनाकर उनके उमर मिन-मिक प्रकार के २८ या १०८ कुम्मों, कलों तथा जीति-मीति के लाख पत्याचीं के लिक्ता रेवो की पूजा करती बाहिए। उस दिन अपनी क्रांबियों के साथ महिला दिना भौत बन्द किसे अमरण करें तथा नामग्री के दिन वह समस्त लाख किसी देवीचक को दे दिया जाय। तकन्वर कन्यावरों तथा पौत्र या वह बाह्मण पुलियों को कोचन कराकर 'जिलता देवी प्रसोत्त हुने' मन्त्रोक्थारण करते इस उन्हें दिया करिया जाय।

कार्यसायममुत्र — सामबंदीय दूसरा श्रीतसूत्र । यह कौयुमी सास्त्रा के जन्तर्गत है। यह बन्च भी पद्मविश्व बाह्मण का ही अंग है। उसके बहुत से बाक्य दूरमें आये हैं। इसके पहले प्रपाठक में सोमयान के साधारण नियम हैं। बाठवें और नवें अध्यायाके कुछ अंक एकाह यान की प्रधाली पर हैं। नवें अध्याय के सेपांश में कुछ दिवसों तक चलने वाली भेणी के यहां का वर्षन हैं। दसवें अध्याद में सूत्रों का वर्णन है। इस सन्य पर रामकृष्ण दीक्षित, सामण और अभिनत्वामी के अच्छे भाष्य हैं।

काकवाल—भेव जाति के जन्मनेत लाकवाल नाम के एक निर्मृत्यपालक मन्त विकाश जलवर (राजस्थान) में हो गये हैं। इनकी मृत्यू १७०५ विंग में हुई। इनकी शिक्षाओं वया प्यों का संवत वानी कहलाता है। इनसे ही लाक-वालों पंय प्रचलित हुआ। लाकवाली आचार्य जपने प्रार-भित्रक लाचार्य के समान ही विवाहित होते हैं। इस सम्प्र-दाय की पूजा में केनक रामनाम का उप सम्मिलित हैं। प्रवाही पंय कनीरदास की शिकाओं से प्रभावित जान पडता है।

कालदासी पंच-दे॰ 'कालदाम'।

कालवेद — जीवहुवी जताव्यी में एक काव्यात्मकानी वृद्धा, विकास तुम कालवेद या, कह्मीर में हो गयी है। उसकी तरल वानियां कहमीर की सुख्य करने में बहुकजा के प्रमुक्त होती हैं। क्यमीरी भाषा में उसके यह कोक्ट्रिय है। मिम्पर्सन ने उसके कुछ छन्दों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। सम्बच्छारीक्त — जैन शुक्स अनुमार यह वस समिकनाह में अपिक प्रमुख्य हो।

लावकालत — कार्तिकी दुष्णिमा के उपरान्त प्रतिपदा को तस्त्र के टुकके पर प्रपुन्न की आकृति बनवाकर सबसा उनकी मूर्ति तनवाकर उनका पूजन करना चाहिए। उस दिन नक्त विश्व से आहार करना चाहिए। मार्गाशीय मार्ग के प्रारम्भ होते ही नीन दिनों तक उपदास करना चाहिए तथा प्रयुक्त महाराज का पुजन करना चाहिए। हहक में प्राहृतियों दी जानी चाहिए। बाह्मणों को मुख्य कप से जवण बाजा मोजन कराना चाहिए। अस्त में एक प्रस्क्ष नमक, एक जोड़ा वस्त्र, मुजर्ग तथा क्रांति का पात्र वान में देना विहित है। यह मास्त्रत है, इस्तिलए एक मास्त तक चलना चाहिए। इससे सौण्दर्य तेथा स्वर्ग की प्राप्ति करिती है।

किङ्ग-अतीक जयवा चिद्ध । अध्यक्त जयवा जमूर्त सता का स्थूज प्रतीक ही जिङ्ग हैं । इसके माध्यम से अस्थक सत्ता का ध्यान कियाता है। महाभारत, शानित्यके के पांजूपन परिच्छेजों में शिवनिज्ज के प्रति जिल खडा-प्रतिक अर्थों पर्या है। किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिकता। (श्वावेद में शिवनरोकाः) शब्द मिलता है, किन्तु लिज्जु जिस्न नहीं है; यह ज्योति अथवा प्रकाश का प्रतीक है।) संप्रति सभी शैवसम्बदाय लिज्जु की पूजा करते हैं।

जिङ्गायत मध्ययय में जिङ्ग का बहुत विषक महस्व है। अप्टबर्गा, जो जिङ्गायतों का एक संस्कार है, बज्बे के जन्म के बाद पापों में उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। जिङ्गा भी कटवर्गों में से एक है। प्रत्येक लिङ्गायत गले में जिङ्गा बारण करता है।

सिक्क्रकत—ये सब बत कार्तिक गुक्ल चतुर्वती से प्रारम्भ होते हैं। इनमें पित्रजी का प्रजन होता है। इन जवकर पर नक विधि से बाहार करना चाहिए। वावज के जाटे पर करनि जितना वडा गिवाकिङ्ग बनाया जाय, इस लिङ्ग पर एक प्रस्थ तिल चढ़ाना चाहिए। मार्गकीचे गुक्ल बतुर्वती को गिवाकिण पर केपर का प्रकेप करना चाहिए। मार्गकीचे गुक्ल बतुर्वती को गिवाकिण पर केपर का प्रकेप करना चाहिए। इस विधि के परित मान वर्ष प्रर जिल्ला महार के प्रकेण, जूप तथा नैतेचारि का प्रयोग करना चाहिए। इसके गम्भीर से गम्भीर पात्रकी गत्रिय हो कर इसके प्रकार के प्रकेण, जूप तथा नैतेचारि का प्रयोग करना चाहिए। इसके गम्भीर से गम्भीर पात्रकी गत्रिय हो कर इसके प्रकार कर लेना है। लिंग का निर्माण पवित्र प्रकार के, सुक्ले वी के गोवर से, एण् से या स्थितिक पात्रक से हिम्म वा सकता है। किन्तु मर्गोत्म लिङ्ग तो नर्मा के दिवा वा सकता है। किन्तु मर्गोत्म लिङ्ग तो नर्मा के दवान वा वित्र वर्षत की एषं से ही निर्मित हो तकता है।

िक्कुबारों — जीवों में भगवान् जिब की लनन्य और प्रवाद प्रक्ति करने बाले बीर माहेस्वर या बीर जीव हैं, बिन्हें किक्कुमयत भी कहते हैं। पागृपतों या पैवों में किन्द्रों वा किन्द्रभारी तथा अधिक्कृती वा सावारण कर पर्वन करने वाले, ये दो प्रकार है। किन्द्रभारी ही किन्द्रमान कहनाते है जो माह-सस्वाधि का परिस्थान करने हैं।

निक्कपुराण — अठारह महापुराण में से ग्यारहवी प्राच ।

कि क्र नथा कूमें पुराचां जे वर्ग के हैं जो बैक्कब वर्गीय
अधिन तथा गरुड प्राच जेती विद्यावाणों र स्वते हैं।

अधिन तथा गरुड प्राच जेती विद्यावाणों का भी सम्प्रवेश है
और इन वर्गों का प्रसंग भी ग्यास्थान आया है। दोनों

से कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिव के २८
ववतारों तथा उनके विष्यों का वर्षन शिव्य के हिस्सा
गया) उपस्थित है। जिक्कपुराण में जॉकार के रहस्वमय
वर्ष पर विश्रेष विभार किया गया है।

लिक्कपूजा-पुरातत्त्व के विद्वानों का कहना है कि शिक्क-पूजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व सारे संसार में स्थापक रूप से प्रविक्ति थीं और काकार तथा विधि के योके-बहुत मेद के साथ यारे संदार के प्रतिपृक्क किन्न-पृत्रक करते थे। मिक्र से मुनान में, वाकुल में, बसुर देख से, हरकों में, अंक तथा कमेरिका में, जमीका में, तथा परिक-नेशिया द्वीपों में लिज्जुएका होती थी। मक्का की मस्थिद में जाज भी एक एत्यार ज्यावा फिज्जु है, विश्ले मुस्कमान यानी चुमते हैं। वह स्वयं मुस्मद साहक के हावों वहीं रहा गया है। हिन्दु-वारत में तो विवस्त्रका और किन्न-पृत्रा जनादि काल से दरम्परान्त रही हैं।

किन्तु जिल्लभुवा चिल्लभुवा महीं है, वैदा कि बहुत से क्षेत्र समझते हैं। जिल्लोवर नरावण को हिन्तू वर्ध में कृषित तमझा जाता है। व्यक्तिय में जिल्लन्वेद रेसी पृषित वर्ध में प्रयुक्त हैं। जिल्ल वास्तव में प्रतीक मान है। यह विचयन, विचर तथा वृक्ष बांगल्यक्तिय का प्रतीक है। यह ने वर्धन किस्ता की स्वाप्त हैं है, जिनमें डायश ज्योति-जिल्ल विवेश प्रतिद हैं।

लिङ्गाम्बर —शीर ग्रीमों का अन्य नाग जिलायत मी है। इस सम्प्रदाय की उत्पर्शित कार्नाटक के समृद्रतट पर तथा नहा-राष्ट्र देश में १२वीं यतास्त्री के नध्य हुई। यदारि वीर यीय अपया ग्रीर माहेसर जगने सम्प्रदाय की अधि प्राचीन मानते हैं। कर्नाटक में सैकडों वर्षों तक या नो ग्रीम थे या विध्यनर जैन। इन नयी नम्प्रदाय की स्थापना जीव मंकी निश्चित नुस्थयन्या के जिए तथा जैनियों को अपने सम्प्रदाय में जैने के जिला हुई। सम्प्रदाय की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—(१) गठों की प्रधानता तथा (२) वार्मिक जीर सामाजिक केत्र में प्रस्थेक जिनायत का

वीर क्षेत्रों की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। इनके पांच प्रारम्भिक मठ ये जिनके महत्त्व पांच संव्यामी थे

| मठ          | प्रदेश        | प्रथम महस्त   |
|-------------|---------------|---------------|
| १ केदारनाथ  | हिमालय प्रदेश | एकोराम        |
| २. शोर्शल   | तैलंग प्रदेश  | पण्डिताराध्य  |
| ३. बलेहस्ली | पविचमी मैसूर  | रेवण          |
| ४. उज्जविनी | बेलारी सीमा   | मरुल          |
| ५. बाराणसी  | उत्तर प्रदेश  | . विद्वाराध्य |

प्रस्वेक जिनायत शाम में एक मठ होता है जो किसी न किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। जञ्जम एक जाति है जिसके सभी लिङ्गायत गुरु सदस्य होते हैं। प्रत्येक लिङ्गायत को किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होना वाहिए तथा उसका एक गुरु होना वाहिए।

लिङ्गायस शिव को ही सर्वेदवर मानते हैं तथा एकमात्र धिव की पूजा करते हैं। वे शिव की पूजा दो प्रकारों से करते हैं, अपने गुरु अङ्गम की पूजा तथा गले में लटकने वाले छोटे लिङ्ग की पूजा।

जब बच्चा पैदा होता है तो पिता अपने गुरु को बुकाता है, वह बच्चे की रक्षा के लिए अच्टवर्ग सस्कार करता है। इसके आठ विजाप है—गुरु, लिक्क्स, विजति, रहाल, मन्त्र, जक्कम, तीर्थ और प्रसाद। इस संस्कार से बालक जिक्कापत बन जाता है।

प्रत्येक कि इक्समत को एक गुरु स्वीकार करना होता है। इस अवसर पर एक सम्बक्तार होता है, इससे पीच पात्रो का प्रयोग होता है जो पौचो आदि विहारों के सात्रो महत्तों का प्रतिक्तिमिल्य करते हैं। बार पात्र वेदी के एक-एक कोने पर तथा प्रध्य में वह रखा जाता है जिससे गुरु का सम्बन्ध होता है। दीक्षा लोगे वाक्षा जिस मठ से अपना सम्बन्ध स्वारित करना चाहता है उसके महत्त्व के प्रतिमिधि पात्र को केन्द्र में रखता है।

प्रत्येक लिङ्गायत दिन में दो बार भोजन के पूर्व पूजा करना है। बहु अपने गले से लिङ्ग लेकर हथेली पर ख्वता है तथा बताये गये डग में पूजा व ध्यान में लीन हो जाता है।

जब गुरु चेले के घर आते है तब पादोदक सम्कार होता है, जिसमें उस परिवार के सभी लोग बन्यू-बान्धव समेत मम्मिलित होते है और गृहस्वामी गुरु के चरणो की पूजा घोडशोपचारमुर्वक करता है।

अक्कम के दो अर्थ हैं: एक तो जाति का सरस्य और दूसरा जो अक्कमाम्यास करता है। क्षेत्रक दूसरा ही प्रकार होता है। बहुत से जङ्गम विवाह करते तथा जीविकीया कंत्र करते हैं। किन्तु कम्यामी अङ्गम बहानयें का राज्य करते हैं। उनको शिक्षा किसी गठ में होती है तथा वे दीजित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम गुम्मक जङ्गम में हैं जो पारिवारिक सस्कारों के करने की शिक्षा केकर गुरु का कार्य करते हैं। पर्चा जोक नाम भी जुक्सन है। दूसरा वर्ग है विरक्त अङ्गमों का, इसके लिए विशेष पठ होते हैं जहां कर हैं वर्ग हो साम के लिए विशेष पठ होते हैं जहां कर हैं वार्श वार्म किशा या जाती

है। इन मठों को चट्रचल मठ कहते हैं क्योंकि यहाँ शिव के साथ एकरव प्राप्त करने के छः स्थलों की शिक्षायी जाती है।

िक क्लायतों वे दो वर्ग हैं—-एक पूर्व िक क्लायत, दूसरे अर्च िक क्लायत। अर्च फिनायतो की पूजा अपूर्ण तथा जातिमंद बहुत ही कहा है। पूर्ण किनायत अन्तर्कातीय विवाह मही रूपते किन्तु भोजन बसी के साथ बर के के हैं हैं। पूर्ण किनायत शब को जलाते हैं। ये साकाहरी होते हैं। है। बालविवाह इनमें वर्जित हैं किन्तु विचवादिवाह होता है।

बीर हौवो को यह शिक्षा दी जाती है कि वे इसी जन्म में सिखाये हुए ध्यान की छ: अवस्थाओं से होकर मीक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनके अम्यास में भक्ति का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

िक्क्वायत सार्थस्य अधिकांज कण्ड तथा सस्कृत में है। विक्तु कुछ महत्वपूर्ण प्रण्य तैक्ष्मु भाषा में भी है। एक असि माशोन प्रण्य है 'पंडिसाराप्य मा जीवन'। इसे असि मामाय ने संस्कृत तथा तेक्ष्मु प्रिमित भाषा में किसा है। अन्य वन्य वन्य वस्त्रपुराण, श्रीकरभाष्य (वेदान्तसूत्र का भाष्य), सुस्म आगम पूर्ण किक्क्षम्यत है। किक्क्षमध्यत में म्हण्यत महत्त्रपूर्ण काश्व भाषा की शिक्षाय 'वन्यन' कह-काती है। कुछ कन्यती पुराण भी इस सम्प्रदाय के है जिनमें रायवाद्वर्राणित पिडराण भी इस सम्प्रदाय के है।

िकक्कार्यनस्यतः—यानिवारयुक्त कार्तिक ग्रुवक वयोदशी को इस त्रव का अनुष्ठान होता है। उस्त दिन शिवकी के एक सो नामों का अप करना नाहिए। अर्थावकाल में पञ्चानुत के स्मान करायकः किन्नु रूप में शिवकी का पूजन करना बाहिए। स्कन्यपुराण (१ २७ ५९-९१) इन बत का वर्णन करता है। स्लोकसस्था ७५-८९ में शिवजी के १०० नाम भिनाय गर्व है।

िक्रक्कार्यनी शाया — यो तो सभी शैव लिङ्गायंन करते है, किन्तु प्रताढ विवयनों का सम्प्रदाय बीर माहेश्वर या बीर शैव अपने अङ्गपर निरन्तर लिङ्ग धारण करने के कारण लिङ्गायत कहालात है। प्रति दिन दो बार लिङ्गायंन करने के कारण इस शाया को लिङ्गायंनी शाया भी कहा गया है।

स्त्रीलाचरित---मानभाउ पन्य या दत्त सम्प्रदाय का एक प्राचीन ग्रन्थ लीलाचरित है। इनके सभी ग्रन्थ मराठी में है। अपने साहित्य को गुप्त रखने लिए साम्प्रदायिकों ने प्रस्थ लेखन के लिए एक भिन्न लिपि का भी उपयोग किया है।

स्त्रीकाश्चक —विष्णूस्थामी सम्प्रदाय के चौबहुबी-पन्द्रहुवीं धाती के एक आवार्य विल्वमञ्जूल हो गये हैं। इनका ही दूसरा नाम लोकाश्चक है। इन्होंने 'कृष्णकर्णामृत' नामक बडे ही मधुर भक्तिरसपूर्ण काव्यस्थ की रचना की है।

लुम्बिनी (कानन)-यह मलतः बौद्ध तीर्थ है। अब यहाँ स्थानीय लंग देवी की पूजा करते हैं। यह बुद की माता माया देवी का आधिनिक रूप है। यह स्थान नेपाल को तराई में पूर्वोत्तर रेखवे की गोरखपुर-नौतनवाँ लाइन के नौतनवाँ स्टेशन से २० मील उत्तर है और गोरखपुर-गोडा लाइन के नौगढ स्टेशन से १० मील है। नौगढ़ से यहाँ तक पनका मार्गभी बन गया है। गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ। था। यहाँ के प्राचीन विहार नष्ट हो चुके है। एक अर्थाकस्तम्भ है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त ममाधिस्तूप भी है, जिसमें बुद्ध की मृति है। नेपाल सरकार द्वारा निर्मित वो स्तूप और है। रुम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दर्शनीय है। लोक-ऋग्वेद आदि सहिताओं में लोक का अर्थ विश्व है। तीन लोकों का उल्लेख प्रायः होता है। 'अय लोकः' (यह लोक) सर्वदा 'असौ लोक.' (परलोक अथवा स्वर्ग) के प्रतिलोम अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। लोकका कभी-कभी स्वर्ग अर्थ भा किया गया है। वैदिक परिच्छेदो में अनेक विभिन्न लोको का उल्लेख हुआ है। लौकिक संस्कृत में प्राय तीन लोको का ही उल्लेख मिलता है (१) स्वर्ग (२) पथ्वी और (३) पाताल।

लोकजन — चैन सुक्त पक में हस वन का प्रारम्भ होता है। सात दिनों तक निम्न बस्तुओं का क्रमण्ञ. सेवन करना वाहिए — गोनुन, गाम्म, दुःच, दिष, यृत तम का जिसमें कुछ दुस हुआ हो। ससमी की उपनास का निधान है। महाम्याहृतियों (मृ: भूव स्त.) का उच्चारण करते हुए तिलों से हदन करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बस्त, कांसा तथा गी दान की आनी चाहिए। इस बन से बती की राजस्त प्राप्त होता है।

लोकाचार्य—विशिष्टाईत सम्प्रदाय में लोकाचार्य वेदान्ता-चार्य के ही समसामयिक और विशिष्ट विदान् हुए है। इनका काल विक्रम की पन्द्रहवीं क्षताब्दी और पिता का नाम कृष्णपाद मिळता है। जनम भी दक्षिण में ही हुआ था। इन्होंने रामानुवायांन का मत समझाने के किए दो प्रत्यों की रचना की—'तत्त्ववय' और 'तस्वयोवर'। 'तत्त्ववय' में चित् तत्त्व या आत्मतत्त्व, अचित् या बढ़ तत्त्व और ईश्वर तत्त्व का निक्पण करते हुए रामानुवीय मिखान्त का प्रतिपादन किया गया है। कही कही पर अन्य मतो का लक्टन भी किया गया है। इस प्रन्य पर वर्षर मृति का आष्य भी मिलता है।

लोकायसबर्धन — लोक एवं जायत, बर्चात् 'लोको' जनों में 'बायत' फैला हुवा दर्धन ही लोकायत है। इसका इसरा अयं वह दर्धन है जिलकी सम्पूर्ण माग्यताएँ इसी मौसिक जगत् में वीमित है। यह मौसिकवाजिया नास्तिक दर्धन है। इसका अन्य नाम जार्बाक दर्धन भी है। विशेष विवरण के लिए दें 'बार्वोक दर्धन'।

स्नोचनवास --वैतन्य सम्प्रदाय के इस प्रतिष्ठित कवि ने मोलहवी शताब्दी के अस्तिम चरण में 'वंतन्यमञ्जूक' नामक काव्य प्रत्य की रचना की।

कोषा—र्तितरीय संहिता (५ ५९ १८ १) में लोपा अश्वमेध यज्ञ की बलिताकिका में उद्युत है। इसे सायण ने एक प्रकार का पत्नी, मस्भवत 'इमशानशकुनि' (शवभवी) कीवा) वतलाया है।

कोपामुद्धा---ऋम्बेद (१.१७९४) की एक ऋचा में लोपा-मुद्रा का उस्केख अगस्त्य की स्त्री के रूप में जान पहला है। यह प्रबद्ध महिला स्वयं ऋषि थी।

स्रोमका ऋषि — लोमश ऋषि को 'लोमशरामायण' का रचियतामानाजाताहै। ये अमर समझे जाते हैं।

रायाया नाना याता हु। य अवार समझ वाता हूं। केक्क्षांस्थार्तास्थ्रास्थ्र — यो राजा दिवायंग्य हो हो दो आधिवन गुक्ल प्रतिपदा से अच्छानी तक यह प्राप्तिक हत्य करना वाहिए। सोने, वांदी अवदा मिट्टी की दुर्गाजी की प्रतिमा का गुकन इसमें होता है। इस अवमार पर अव्यवस्व त्यार राअव्य के उपकरण (छन, चैबर आदि) का भी मन्त्रो से पुजन किया जाना वाहिए। जन्मपूर्ति है कि लोह माम का एक राखत था। देवताओं ने उसके वादि के आपने विकास मोने हुए के इन्हें के क्षा व्याव आजा अत्याद के हिन्दी होता है। हो हो के अव्यवस्था से निमित्त हुआ है। लोहानियार का ताराय यह है कि छोह के अवस्य साम को आकाश से प्रमाना (लोहानियार)ज्यास्थ्री राजा नीरायानों विश्व समझ परकोश )। जिस्स समस्य

विजयेष्ट्र राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस्त समय उसके सारीर को पत्तिक बक से अपिषिश्चित किया बतात था, जबना दोगों को पत्तिक्यों को नाराचला कं कर में उसके जारो ओर पुमाया जाता था। यह समयं उस समय कोहाभिसारिक कमं कहलाता था। उन्होंनेपर्व (१९०.९३) में 'लोहाभिसारी निर्मृत' बाच्य मिलता है। नीत्रकाठ ब्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसमें अदन-सल्यों के सम्मूल दोग प्रव्यक्ति करके उनकी बारतां उतारते हुए देवताओं से अपनी रक्ता के लिए प्रार्थना को आती है।

जोहिताहि—जोहित + अहि (लाल सौप)। एक प्रकार के सर्प का नाम है जिसका उल्लेख यजु संहिता के अध्वसेध यज्ञ की बलितालिका से हुआ है।

लीपाणि सामवेद शास्त्रा गरम्परा के अन्तर्गत पौष्पञ्जि के शिष्य लीपाणि सामवेद के शास्त्राप्रवर्तकों में ये। इनके शिष्य ताण्ड्यपृत्र राणायनीय, सुविद्वान्, मूलवारी आदि थे।

लौपाक्षिकारकमृष्ट्यमुक्त — यजुर्वेदीय गृह्यसूत्रो में लोगाश्वि-काटकगृह्यसूत्र भी सम्मिलित हैं, इस पर देवपाल की एक वृत्ति प्राप्त होती है।

लौगासिनास्कर — देशिक तथा त्याय की संयुक्त शाला का अनुमोदन जिन बेशिक तथा नैयाधिक आचार्यों के ग्रन्थों से हुआ, उनमें लोगाशिकाशस्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए है। ये १६५० विक कश्याय वर्तमान थे। कर्ममीमासा पर इनका एक ग्रन्थ 'असंसद्धह' और न्याय-वैशिक सन पर अन्य ग्रन्थ 'प्रयोगशा' प्रसिद्ध है।

लिरिय कुळाबास—पन्द्रहंबी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न एक बंगाओं कवि । इन्होंने 'भक्तिरलावकी' का अनुवाद बंगला में बड़ी योगयता से किया है। 'भक्तिरला-बली' स्वामी विष्णुपुरी द्वारा रचित मध्यमत सम्बन्धी सम्बद्ध है तथा इसका विषय है भगवद्गीता के भक्तिविषयक मृन्दरतम स्थली का सम्रह ।

ली सेम-दे० 'मयुर भट्ट'।

कोहित्य—(१) जोहित के बश्ज, जीमनीय उपनिषद् बाह्मण के अनेक आवासों का पितृश्रोषक नाम, जिसके अनुसार जीहित्य कुछ का रोजक अध्ययन किया जा सकता है। यथा कृष्णबहन, कृष्णरात, अयक, जिसेक कृष्णरात, दक्ष जयन्त, पश्लिमुम, निम्नभृति प्रमृति नाम। शाह्वायन आरण्यक में भी एक लौहिस्य या लौहिक्य नामक आचार्य का उल्लेख है।

408

(?) बह्यपुत्र के उत्परी प्रवाह का नाम जौहित्य है। भारत के पवित्र नदीं में इसकी गणना है। पूर्वोग्न-सीमान्त्र में यह प्रवाहित होता है। दें o'लीहित्यस्तान । कौहित्यस्तान — बह्यपुत्र नदी में स्नान करते को जीहित्य-स्नान कहते हैं। बह्यपुत्र भारत का पवित्र नद है। इसमें स्नान करना पृथ्यदायक माना जाता है। दें o'ब्रह्मपुत्र-स्नान'।

## -

अन्त स्य वर्णी का चौथा अक्षर । कामधेनुतस्त्र में इसके
 स्वरूप का वर्णन निम्नांकित है

तकार चञ्चलापाद्भि कुण्डलीमरेलमध्ययम् । यञ्ज्याणमय वर्णे जिज्ञकिमहितं सदा ॥ िविन्दुनेहितं वर्णमात्माचि तत्त्वसंयुतम् । पञ्चदेवमयं वर्णे पीतविद्युल्लतामयम् ॥ चतुर्वनंप्रय वर्णे सर्वतिद्वित्रदायकम् ।

त्रिशक्तिसहित देवि त्रिजिन्दुसहितं सदा ॥ वर्णोद्धारतन्त्र में इसका व्यान इस प्रकार अतलाया गया है

कुन्दपुष्पप्रभा देवी हिभुजां पङ्क्रुजेक्षणाम् । श्रुक्तमाल्याम्बरकारा रत्नहारोज्ज्वला पराम् ॥ साधकाभीष्टवा मिद्धा सिद्धिदा सिद्धसेविताम् । एव ध्यात्वा वकारतु तन्मन्त्र दणधा जपेत् ॥

वंत्रबाह्मण — एक बाह्मण ग्रन्थ । परिचय सहित यह ग्रन्थ बर्नेल साहब ने मंगलौर से (सन् १८७३-१८७६,१८७७ में) प्रकाशित किया था।

वगकामुखी—शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं (मुख्य देखियो) मे एक महाविद्या । 'आक्तप्रमोद' के अन्तर्गत दसो महाविद्याओं के अलग-अलग तन्त्र है, जिनमें इनकी कथाएँ, ध्यान और उपासना बिधि दी हुई है।

बचन—प्रचलित लिङ्गायत मत के अन्तर्गत समृहीत प्रार-फिमक कन्नड उपदेश बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इन्हें बचन कहते हैं। इनमें से कुछ स्वय आवार्य वसव डारा रचित है तवा अन्य परवर्ती महात्माओं के है।

बज्ज—(१) इन्द्र देवता का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दघीचि की अस्थियों से निर्मित करा जाता है। यह अस्त्र चक्राकार और तीक्ष्ण कोणों से युक्त होता है। इसके अनेक नाम है, यथा—अशनि, अभ्रोत्य, बहुवार, भिषिर या छिदक, बम्भोक्ति, असुरि, हादिनी, कुलिश, पति, धट्कीण, श्रम्भ एव स्वरु।

(२) अनिरुद्ध का पृत्र। उसकी माता अनिरुद्ध को पत्नी सुभक्षा अथवा दैत्यकुमारी अया कही आती है। यादवों के विनास के परचात और द्वारका के अक्रमम्म हो जाने पर बही अन्त में मयुरामण्डल का राजा बनाया गया था। बक्क्युची उपनिषद् —यह एक परवर्ती उपनिषद है। कहा जाता है, यह किसी बौद्ध ताकिक (अश्वचोष) की रची हुई है।

बच्चुकी (हावकी) — कई प्रकार की हारशियों में से एक हारकी । बच्चुकी तस हारशी को कहते हैं जो त्याँक्य से आरम्भ होकर अगके स्पाँचय तक विद्यमान रहे तथा उस हिना भी घोड़ों देर रहे । अवएव यह सम्भव है कि डावशी को उपवास करके हारशी में ही दूसरे दिन दत की पारणा कर ली आय । दूसरी तिथि में पारणा करने की आवश्य-कता नहीं हैं। उस दिन अगवान नारायण को खुक्चंत्रतिया का पूजन किया जाय । इसका माहास्य तथा पुम्य सहस्य राजसुय यज्ञों से भी अधिक साना जाता है।

बटसाबित्रीत्रत— च्येष्ठ माम की अमावस्या को सध्या महि-लाएँ सौभाग्य रक्षार्थ यह दत करती है। इसमें विविध प्रकार से बटबुक का पूजन किया जाता है और पित के स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य की कामना की जाती है।

सस्त—काल के बताज कथावा पुत्र बस्ता का खुर व में गायक के कहा है। पञ्चावित्रावाद्वाण के अनुसार उन्हें अपनी अंशाह्वता में भातिनिय के सम्मूल अदिश्वत रही कि तर्र के सिन्दी के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के सिन्दी के स

बस्सद्वाबशी—कार्तिक कुष्ण डांदगी। इस दिन तक्कडे वालों भी का चन्दन के लेप, माला, बध्यंसे उरद की दाल के बड़ों का नैबंद बनाकर मम्मान करना चाहिए। उस दिन बती तेल का पका हुआ अचवा कहाड़ी में तथा हुआ भोजन एवं भी के दूस, ची, दही तथा मनब्बन का गरि-त्याग करें और बछडों को छट्टा दूघ पीने दिया जाग। बत्सराधिश्युका—वर्ष के स्वामी का पूजन। चैत्र मास में जिस विक नवा वर्ष प्रारम्भ होता है उस विन का वार ही वर्ष का स्वामी होता है। उसी विन वर्ष के स्वामी का पूजन होना चाहिए।

बन—चक्कर के अनुयायी दसनामी सभ्यासियों नेरे बन भी एक वर्ग हैं। ये प्रोबक्त मठ (अन्नप्रावप्रो) के अन्तर्गत आते हैं। स्वस्तुर्वी—मार्गजीय शुक्त जनुर्वी। यह तिबिद्धत हं। प्रति साम की बतुर्यों को गणेश का पुत्रन करना चाहिए। उस दिन क्यार तथा जवण का स्थागकर एकसक विधि से भोजन करना चाहिए। यह दत बार साज तक करना चाहिए। किन्तु द्वितीय वर्ण नक्त विधि से, तृतीय वर्ष क्याचिन विधि से तथा चतुर्य वर्ष अपनास के साथ द्वत करने का विधान हैं।

बरवगुरु—आचाय वरदगुरु गम्बहुनी कती में हुए से । बें बेकटनाय के पुत्र तथा नकाराचायं के कियन थे। उनके दूसरा नाम प्रतिवादित्यबुद्धस्य अस्तन था। शांकिक होने के कारण उनका यह नाम गड़ा। वरदगुरु ने बेकटनाय की प्रशास में 'बासीदराज्यार्थिका' नामक काब्य की रचना की नामक मुख्य की टीका किखी है। वरदगुरु के बुद्ध-नाथ के अनन्य भन और नगनाराचार्थ के उध्युक्त शिव्य एवं विशिष्टाईत मत के समर्थक थे। उन्होंने 'तरबज्ञय-नुकुकसम्बह' नामक सन्य की रचना की जिनमे रामानुक स्वामी के सिद्धान्त की आव्या की गयी ह।

वरस्तुर्यो — भाष शुक्त चतुर्थों को इस व्रत का अनुष्ठात करना चाहिए। बरद (विनायक या गणपति) को चतुर्यों एव गञ्जमी को कुन्दाण्यों से पूजा करनी चाहिए, ऐसा प्रेंद प्रदीय' का नेख हैं। जबकि कुल्यरत्नाकर' और 'वस्कुद्ध-कोमुदी' कहते हैं कि 'वरसतुर्यी' के दिन व्रतारम्भ करके पञ्जमा के दिन कुन्दपुर्णों से गणेय का पूजन करना भाहिए। यहां पञ्जमा श्री पञ्जमी हैं। 'वर' का ताल्यं है विनायक।

बरस्तापनीधोषनिषड्- उनका अन्य नाम नणपतितापनीयो-पनिषड् भी है। यह गाणपत्म मत की उपनिषद् है। इसमें गणेया को ही परस्कृप्य मानकर उनका एक मन्त्रराज जिल्हा गया है तथा उसकी व्याक्या नर्रास्कृतापनीयोपनिषद् के अनुकरण पर की गयी है। रचनाकाल की दूपिट से इसको नवी सताब्दी के बीच का माना जाता है। बरकालक क्रीर—ने आचार्य वरस्युक के पावनात उत्यन हुए है। स्वांकि इन्होंने 'चियांववीक्यरताय्विक्यम्य मामक स्वरंग प्रस्य में बरदायुक के 'त्यवनयजुक्क' का उल्लेख किया है। सम्मवतः में १६मी सती में हुए में। बरद्यायक ने अपने प्रस्य में औन, अन्त क्योर ईक्यर के सम्बन्ध यह क्यार किया है। इनका बिचार में प्रमाण्य ब्यामी के सिंबाव्यद्वित सिद्धान्त से मिनदा-चुनता है।

बरदराज — दहराज विरुष्टमामी महावक्षमा है। इन्होंने भामबत पुराज की एक डीका जिल्ली है। इसकी एक वो सी वर्ष पुरानी पाण्डीलिंग समुणांनाचा सस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है। किन्तु इसकी परीक्षा नहीं हुई है। इनका समय अनिष्टित्व हैं।

स्पत्त अपने नागर पुक्त स्तुर्यो । मोरा इसका देवता है। विश्लेष कप से महिलाओं के लिए इस वत का महत्व ह। हेबाई ह १ ५३१ में इसका नाम गौरीचतुर्थों है जो सहिं प्रतीत होता है। तिश्लेषां स्तुर्थों है प्रती सहिं प्रतीत होता है। तिश्लेषां स्तुर्थों है । पुक्सा सार प्राप्त शुक्क का की चतुर्थों है। पुक्सा स्तिनात्रिण (पू॰ ९५) के अनुसार मार्गशीय शुक्क चतुर्थों वरदा चतुर्थों है।

वरवावायं —वरदायं या वरदावायं रामानुजावायं के मानवे और शिष्य तथा 'अृतप्रकाशिक' दीकाकार मुद्दक्षेतावायं के मुख थे। वे जनाम तरिद्धवी शती विक्रमी में विवस्तन थे। तिर्वातंत्रयं प्रत्य में अपना मोत्र उन्होंने वात्स्य कोर पिता का नाम वेवराजावायं लिखा है। वरदावायं ने तिर्वातंत्रयं 'तामक प्रवस्त में विक्रमा है। वरदावायं ने तिर्वातंत्रयं 'तामक प्रवस्त में विक्रमा है। वरदावायं ने तिर्वातं नाम येवराजावायं लिखा है। वरदावायं ने तिर्वातं नाम स्वस्त में विक्रमा हो ही वरदावायं निवातं । यह यान्य सम्भवन अप्रकाशित है।

बरदोक्तरतापनीय उपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद् । इसका सम्बन्ध गाणपत्य मत से हैं ।

बरनबसी—६० अत कं अनुसार प्रत्येक नवसी को आदे का आहार नी वयवर्यन्त करना चाहिए। दुगी हसकी देवता है। इससे समस्त मन-कामनाएँ पूरी होती है। यदि अतंत्र प्रति नवसी की बिना पका हुआ भोजन औजनपर्यन्त करे तो इहलोक तथा परलोक में अनन्त पुष्पी तथा करों की प्रतिन्त होती है।

बरविष—सामबद का गांभिलकृत ओतसूत्र पूष्पसूत्र है। इसे दाक्षिणात्यो म फुलुभूत्र कहते हे और इसे वरशिच की रचना बतलाते है। तैत्तिरीय प्रातिशास्य पर वरशिच का भाष्य या जो अब नहीं मिलता है। वरशिच प्राकृतप्रकाश नामक एक स्थाकरण प्रत्य के राजियता भी कहे जाते हैं।

महानाध्य के पहले पाणिगीय सूत्रों पर कारवायन मूर्ति

वर्गातक जिल्ले हैं। इन्होंने वरणने वार्तिक में पाणिनि के
अलो के मूर्ते की स्वतर्य समालो पना की हैं। इसका विशेष

उद्देश्य यही है कि मूत्रों का वर्ष और तास्पर्य सुक बाय।

ये वार्तिककार कारवायन ही नरकीं ये। क्यासीरिस्तायर

से लिंबा है कि पार्थतों के शाप से यरसराज उदयन की

राज्यानी कीशास्त्री में कारवायन वरर्शन का जन्म
हुवा था।

बरलक्ष्मीकत — आवण प्रीचमा के दिन बब गुरू ग्रह पूर्व में उदय हो उस समय बती को खपने पर की उत्तर-पूर्व दिशा में एक मण्डण बनाना चाहिए तथा उसमें कल्या की स्थापना करनी चाहिए। कल्छा पर बरलक्ष्मी का बावाहन करके उनका 'श्रीमुक्त' के मन्त्रों से पूजन करना चाहिए। देश 'साझाज्यकस्मीगीटका' कब पूर्व १४७-१४९ (भाष्टारकर रिसर्ज इन्ल्टीच्यूट पूना, १९२५-२६ का प्रतिलेख सं० ४३)।

क्रांटिकांस्त्रामी — किसी भी सप्तमी के दिन इस बत का अनुष्ठान किया वा सकता है। मनुष्य उस दिन ऐसे भीचन पर निर्मेर रहे जो तीन कीडियों में लगेदा जा सके। उस लगेदी दुई कस्तु का खाना चाहे उसके लिए उचित हो या न हो। इसके सूर्य देवता हैं। इसके पूण्य तथा फल नहीं बताये गये हैं।

बराह्वाक्वी — पाय मुक्क द्वादर्शी को इस इत का अनुष्ठान होता है। भगवान् विष्णु के ही एक रूप वराह इसके देवना है। एक।दयी को सकरप तथा पुजन करके एक कल्छा में सीने की वराह भगवान् की मूर्ति एक देनी बाह्निए। तदनन्तर उनकी पुजा कर राजि में मध्यप में आगरण किया जाय। हिनीय दिवस वह प्रतिमा किसी विद्वात् तथा सवावाती को दान में दे दी जाय। इसके परिणामस्वरूप इसी जीवन में सीमाम्य, सम्पत्ति, सीक्यं, सम्मान, पुनार्थि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है।

बरासुप्राम — यह बैज्जब प्राण है। इसमें बराह अवतार की कथा का विशेष रूप से बणंत है और यह बराह हारा पृथ्वी को सुनाया याया । सम्बद नामकरण का यही कारण हो सक्ता है। पुराणों के अनुसार इसमें २४ सहस्र बरुके होने चाहिए, किन्तु उपलब्ध प्रतियों में क्षेत्र रूप सहस्र स्टोक पाये आते हैं। इसके दो संस्करण मिलते हैं—(१) नौडीय और (२) दाजिणास्य । इनमें प्रथम अधिक प्रसिद्ध हैं। इस पूराण में बिल्का के अनेक तरों का विस्तृत वर्णन हैं, विशेषकर डादशीवत का। प्रस्तेक मात्र की शुक्त द्वादशी का सम्बन्ध विष्णृ के बन-तारिवश्येष से ओडा गया है। इस पूराण के दी आस्थान बहुत प्रसिद्ध हैं—मयुरामाहात्स्य (४० १५२-१७२) तथा नाचिकतेगास्थान (४० १९३-११)। दूबरे आस्थान में नाचिकतेगा की यमणोक्याना से सम्बन्ध में स्वर्ण तथा नरक का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

कराहसंहिता—वैष्णव सहिताओं में वराहसंहिता सबसे प्राचीन मानी जाती हैं।

बराहाबतार-विष्णु के दस अवतारों में तृतीय स्थान बराहाबतार का है। भगवान् ने पाताल लोक से पृथ्वी के उद्धार के लिए यह अवतार धारण किया था। इस अव-तार के प्रसग में भागवत पुराण के अनुसार जय और विजय नामक भगवान् के द्वारपाल सनन्कुमारादि ऋषियो के शाप के कारण विष्णुलीक से च्युत होकर दैत्य योनि में उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था, जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तकर उसे रसातल में छिपारसाया। जतः भगवान् ने उसकावव करके पृथ्वी का उद्धार किया।यह कथानक इस बबतार से सम्बन्धित है। वरिवस्थारहस्य -- दक्षिणमार्गी शाकः ग्रन्थ । अठारहबी शताब्दी के प्रारम्भिक दशको में तञ्जीर के राजपण्डित भास्करराय द्वारा यह रचा गया। इसका विषय शाक उसासना पद्धति है। यह आर्या छन्द में लिखा गया है। वरण-वैदिक देवों में वरुण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव-शाली है। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काल में बढ़ गया था तथा 'बहुर मण्य' वरण का ही हराजी अरिक्रण असीत होता है। कुछ लोग इनका अमान मारत-मूरोपीय कांठ के मानते हैं तथा इनका साबल्थ मुनानी 'बौरतांब' ते स्थापित करते हैं। कतिपय आध्यविद्याविच्चारत चन्द्रमा में वच्छा ना मीतिक आधार मानते हैं। वच्छा आदित्यों में सात (वं) है तथा मोश बोल्डेनवर्ग ने उनको मुर्थ, चट्ट तथा पञ्चबहुष्य बतलाया है। च्हाचेव में वच्छा का मित्र से उतना ही सामीय्य है जितना जवेस्ता में 'जहुर मज्द' का 'मित्र' ते। दोनों नाम बच्छा एवं मित्र बोगाल-कोई (हरक) के अभिलेख में उद्युत्त हैं (१४०० हैं पुरा)।

प्रामिनिहासिक काल में मुनानी जियम् (श्रीस्) तथा जीरनोंज के जो गुण प्रकाश तथा घेरना कहे समें हैं, वे भारतीय वहण देवता में गांथे जाते हैं। साधारण लोग वहण का सम्बन्ध जल से स्थापित करते हैं तथा इस प्रकार वहण को वर्षा करने बाला दिवामों कहते हैं। मित्र और वस्त्र का गुम्म (वैदिक मित्राधहण) तो भारत-ईरानों काल से ही प्रचलित हैं। दें पीछे मित्र ।

वरण और मीति—ऋषेद (८.८६) में वश्य द्वारा की गयी ऋहत की व्यवस्था का वर्णन है। यह व्यवस्था भीतिक, नैतिक और कम्फेनण्यिय है। वश्य पापों के बितावनी तथा दण्ड देने के फिए गों भी उत्पन्न कर देते है। वश्य की स्तुति गाय तथा वण्डों से मुक्ति पाने के लिए (२०० ८६ ५ आणि) की जाती थी। वश्य को तथा देवता और जीवन तथा मृत्यु का देवता भी कहा गया है।

बरुण की मैत्री तथा दया प्राप्त करने के लिए दास्य-भंक्त की आवस्यकता होती है (ऋड ७ ८ ८६ ७) तथा इससे वरुण के कीपभाजन उनके कृपापात्र हो जाते हैं। उनके निष्मों के सामने निर्दोव व्यक्ति प्रसम्तवित्त खडे रहते हैं। वरुण की इच्छा ही वर्मविधि है। वरुण के धर्म परिवर्तित नहीं होते। उनका एक चारित्रिक विस्ट धृत-तर है (जिनके इत दुब हैं)।

बरुण का माम्राज्य पत्रियों की उडान हे भी दूर, ममुद्र तथा पहाडों की राष्ट्रीक के बाहुर तक फैला हुआ है। सबसे कैंबे आकाश (स्वर्ध) में वे सहस्र को पांचे के प्रसाद में मिहासनास्त्र है, विश्व पर शासन करते हैं तथा मनुष्यों के कार्यों पर तृष्टि रखते हैं। स्वर्ध भी उन्हें धारण नही मश्मापुरीत-गर्न ५७५

कर सकता, अधितु तीनों स्वर्ध तथा तीनों भूकोक उनके मीतर लिहित हैं। वे सक्को बारण करने वाले हैं (ऋ॰ ८. ४१. ३०)। 'वे धर्मभाषी हैं तथा कोई उनसे इर नहीं माग सकता। वे बिचन में होने वालो सभी मुत्त से पूत से पूत बातों को जानते हैं। वे सर्वज है, प्रत्येक श्रीक की पनक के पिरले का उन्हें जात है। वे दश्या को प्रसन्न करने के किए ऐसी ही अनेक स्तुतियों नेतों में कहो गयी है। वे अपने मकों को प्रसन्ता व रक्षा का बर देते हैं।

बच्चाहीत — करुवाहीत (बरुवा से सहण रिवा हुना) का उल्लेख बैदिक तम्यों में बहुचा हुना है। बरुवा से गृहीत होने पर मनुष्य को जलोबर का रोग होता है। पापो के फलभोग के लिए बरुव हारा विद्या गया बहु दण्ड है। बच्चाल — (१) यदि कोई अपनि रामि मह जल में लड़ा

रहेतचा दूसरे दिन प्रातः एक गौका दान करेतो वह वरुणकोक प्राप्त कर लेता है।

(२) विष्णुचर्म० (३ १९५ १-३) के अनुसार भाइ-पद मान के प्राप्तम से पूर्णिमा तक बदण का पूजन करना चाहिए। दन के अन्त में एक जलवेतु, एक छाता, दो तक्त तथा एक जोडी सदार्क का रान किया जाय। 'जल-मेत्रु' जबद अनुसारनवर्ष (७१४१) नवा मस्स्य प्राण (५३१३) में आता है।

वर्षी — ऋत्यंद में यह इन्द्र के एक शतुका नाम है। उसे दाम तथा शम्बर का साथी भी (४२०१५) कहा गया है। वह पाधिव शतु एवं असुर है। सम्भवत उसका सम्बन्ध विश्ववत्त से है।

वर्ष — चार श्रीणयो में विभन्न भारत का मानववर्ष । यह सामाजिक संस्था है । इसका अर्थ है प्रकृति के आचार पर गृण, कर्म और स्वभाव के अनुसार सामाज में अपनी वृत्ति ( अयवसाय ) का चृताव करना । इस विद्धान्त के अनुसार समाज में बार ही मूल वर्ग जयवा वर्ण हो सकते हैं । वे हैं (१) बाह्मण (बौदिक कार्य करने बाला ) (२) आणिय (मैनिक तथा प्रचासकीय कार्य करने वाला । ३) वैष्य (उत्पावक सामान्य प्रजा वर्ग) और (४) तृद्ध (अमिक वर्ग) । वर्ण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त है । एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्रकृतिक व्यनियान जन के आचार पर हुई । अस्मित्रभावन पर्व व्यक्तियात या यो पोछे पैतृक हो स्था । इसरे मत के अनुसार वर्ण वैवी स्थवस्था है । विराद पुरुष (विश्वपृष्ट ) के शरीर के

चार अञ्जो से चार वर्ण उत्पन्न हुए . मूख से आह्यण, बाहुओं से राजम्य (क्षत्रिय), जंबाओ से बैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ। वास्तव में यह सामाजिक श्रम अथवा कार्य विभाजन का रूपकारमक वर्णन है। तीसरे मत के अनुसार वर्णका आधार प्रजाति है और वर्णका अर्थ रग है। आर्थ क्वेत और आर्येतर कृष्ण वर्ण के थे। इस रंगीन अन्तर के कारण पहले आर्य और अनार्य अथवा शुद्र दो वर्ण बने । फिर आर्थी में ही तीन वर्ण हो गये — बाह्मण, सनिय और वैश्य । परन्तु आयों के भीतर हो तीन वर्ण अथवा रंग कैने हुए, इसकी व्याख्या इस मत से नहीं होती। वर्ण की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक है। समार में जितते भी भेद है वे साध्यदर्श के अनु-सार तीनों गुणो-सत्व, रज तथा तम-के न्युनाधिक्य के कारण बने हैं। सामाजिक विभाजन भी इसी के उत्पर आचारित है। जिसमें सत्वगुण (क्रान अथवा प्रकाश) की प्रधानता है वह ब्राह्मण वर्ण है। जिसमें रजीगुण (क्रिमा अयवा शक्ति) की प्रधानता है वह क्षत्रिय वर्ण है। जिसमें रजस्तम (अन्धकार-लोभ-मोह) के मिश्रण की प्रधानता है वह वैश्य वर्ण है और जिसमे तम (अन्धकार, जडता) की प्रधानता है वह शद्र वर्ण है।

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त है। परन्तु वर्ण के ऐतिहासिक विकास में उपर्युक्त सभी तत्त्वों का हाथ रहा। पहले आयीं में हो वर्ण विभाजन था किन्तु वह व्यक्तिगन और मुक्त था; वर्ण परिवर्तन सभव और मरल या। ज्या ज्यो आर्येतर तत्व समाज में बढ़ता गया त्यो त्यो शद्रो की सख्यातो बढती गयी किन्तु उनका सामाजिक स्तर गिरता गया। साथ ही जो वण शुद्र के जितना ही निकट और उससे सम्पृक्त था वह उतना ही सामाजिक मुल्याकन में तीचे खिसकता गया । वणों के पैतुक होने का एक कारण तो पैतुक व्यवसाय का स्था-यित्व था. परन्त इसरा कारण प्रजातीय भेद भी हो सकता है। फिर भी वर्णका एक वैशिष्ट्य था। इसमे सहस्रो जातियो और उपजातियो को चार पूरक और परस्पर सहकारी वर्गों में बॉटने का प्रयास किया गया है। यह जातिप्रया से भिन्न सस्या है। वर्ण सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक सस्था है, जबकि जाति का आधार जन्म अथवा प्रजाति है। वर्ण सयोजक है, जाति विभाजक है।

वर्णों के कर्तव्य अथवा कार्यका विभाजन सैद्धान्तिक

वर्णविलासतस्य-धर्माश्रमवर्ग

है और इसका पुरा विवरण धर्मशास्त्र में पावा जाता है। बाह्यण के कर्लब्य है (१) पठन (२) पाठन (३) यजन (४) याजन (५) दान और (६) प्रतिग्रह । इनमें पाठन, याजन और प्रतिब्रह बाह्मण के विशेष कार्य है। क्षत्रिय के सामान्य कर्त्तव्य हैं पठन, यजन और दान; उसके विश्वेष कर्त्तव्य है प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारंजन । वैश्य के सामान्य कर्तव्य वे ही हैं जो क्षत्रिय के हैं। उसके विशेष कर्नब्य हैं कृषि, गोरका और वाणिज्य। शुद्र के भी सामान्य कर्नव्य वे ही हैं जो अन्य वर्णों के, परन्तु उनका अनुष्ठान वह वैदिक मत्रों की सहायता के बिना कर सकता था। पीछे इस पर भी प्रतिबन्ध लगने लगे । उसका विशेष कर्त्तव्य अन्य तीन वर्णों की सेवा है। कर्त्तव्यो में अपवाद और आपदधर्म स्वीकार किये गये हैं। आपत्काल में अपने से अवर वर्ण के कर्लब्यों से जीविका चलायी जा सकती है। परन्तु उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, जिससे मुल वृत्ति की रक्षा हो सके।

वर्ण के उत्कर्ष और अपनर्ष का तिद्धाल्य भी धर्म-ताल्यों ने माना गया है। अब वर्ण तरकावल्या में धा तो मुद्द से बाह्मण और बाह्मण को पृत्त होना रोगों संभव थे। परस्तु वर्ण ज्यां-ज्यों जनमात होता गया त्यो-त्यों वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया और अन्त में बन्द हो गया। किर मी सिद्धान्तर आज भी मान्य है कि सरकर्मों से जनमान्तर से वर्ण का उरकर्ष हो मकता है।

सध्ययुग में, विशेष कर दक्षिण में, एक विशिष्ठ सिद्धान्त का प्रवक्त हो गया कि किष्ठयुग में दो हो वर्ण हूँ — (१) हाइएग और (२) गृह (कलावाय-त्वसिंप्सित्); ध्विष्य और बैंग्य नहीं हैं। ऐसा जान पहता है कि वैदिक्त कर्म-काण्ड और संस्कारों के बन्द हो जाने कारण वैद्यों और क्षित्रों की कई वादिल्यों गृहवर्ण में परिपाणित होने कमी। भीरे-बींग देखा में दो हो वर्ण ब्राह्मण और लाह्मण और परिपाणित क्षित्रों कि कर्मा। भीरे-बींग देखा परिपाणित क्षित्रों कि अवहार में वाहमण की परिपाणित क्षार्मित का निर्माण के परिपाणित क्षित्रों कि अवहार में हासिय और बैंग्य वर्ण अपने को ब्रामित्र और बैंग्य वर्ण अपने को ब्रामित्र और बैंग्य ही मानते रहे और तथा ने उनकी इस मान्यता को स्थी-कार भी किया।

आधृनिक युग में वर्णगत व्यवसायों के सम्बन्ध में विज्ञान और तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। वर्ण और व्यवसाय का सामंजस्य टूट सा चला है। इससे विजित्र कृतिसंकर की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कार्य विशेष के लिए अयोग्यता और अन्नष्टाचार का अधिकांश में यही कारण है।

व विकासतन्त्र—'आगमतस्यविलास' की तन्त्रसूची में एक तन्त्र 'वर्णविकास' भी है।

वर्णध्यवस्था--- मानवसमृह की आवश्यकताओं को देखते हुए उसके चार विभाजन हुए । सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की थी, इसके लिए बाह्मण वर्ण बना। राष्ट्र की रक्षा, प्रजाकी रक्षादूसरी आवश्यकतायी। इस काम में कुशल, बाहुबल को विवेक से काम में लाने वाले क्षत्रिय वर्णकी उत्पत्ति हुई। शिक्षाऔर रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका। अस्त के विनाप्राणी जी नहीं सकताया, पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती थी । वस्तुओं की अदलाबदली बिना सबको सब चीजें मिल नहीं सकती थी। चारों वर्षों को अन्न, दूध, धी, कपड़े-लत्ते आदि सभी वस्तुएँ बाहिएँ। इन वस्तुओ का उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना, यह सारा काम प्रजा के एक सबसे वडे समुदाय के सिर पर रखा गया। इसके लिए वैश्यो का वर्ण बना। किसान, व्यापारी, खाले, कारीगर, दूकानदार, बनजारे ये सभी वैश्य हुए। शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोटे-मोटे कामो में सहायक और सेवक की आवश्यकता थी। बावक व हरकारे की, हरवाहे की, पालकी ढोनेवाले की. पश् बरानेवाले की, लकडी काटने वाले की, पानी भरने, वरतन माजने वाले की, कपडे धोनेवाले की आवश्यकता यी। ये आदश्यकताएँ गद्रो ने पुरी की। इस प्रकार प्रजासमदाय की सभी आवश्यक गाएँ प्रजा में पारस्परिक कर्मविभागं से पूरी हुई। दे० 'वर्ण'।

वर्णकल न्यह चतुर्मृतिवत है, जा चैन में प्रारम्भ होकर प्राणाह मास में भी बागे जारी रहना है। जो बती उपन बात रखते हुए पमवान्त वासुदेव, संकर्पण, प्रयुक्त तथा जनिषद की यूजा कर क्रमण व्यापयोगी सामग्री हाहाण की, युद्धीरपोणी कविय की, व्यापारोपयोगी वैदय को तथा सारीरिक शिक्योपयोगी गृह को दान करता है वह हश्द-कोक प्राण्ठ करता है।

वर्णावनवर्ध---वर्णव्यवस्था का आधार कर्मिवभाग या, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवनव्यवस्थाका रूप आश्रमविभागथा। जीवन की पहली अवस्थामें अच्छे गृहस्य होने की खिला लेना अन्तवार्य था। प्रत्येक वर्ष का सहस्य जीविका की आवश्यक शिक्षा इसी अवस्था मा आजम में पाता या। नेदादि शास्त्र के अतिहरूक, कृषिय अस्त्रास्य विद्या और वैस्य कारीगरी, पृथुवालन, कृषि आदि का काम भी सीखता था। गृह भी अपनी जीविका के अनुकूल गुणों का अन्यास करता था। साथ ही सबकी चरित्र की खिला इसी समय विज्ञती थी। इस आजम में ही कर्मविभाग पर ज्यान देना आरम्भ हो आता था।

दूसरो बदस्या अवदा मृह्स्यालम में प्रवेश करने पर ती मनुष्य अपने अपने मिल-मिल कर्म करता ही था। वात्रक्ष्यालम तपस्या का आवृत्य था, भोनविष्य क्रम्क नहों। संव्यातमध्य में भी तपस्या ही थी। स्त त्वत्य सुदृश्य के सिवा येथ तीनो आध्यमी अपने भोजनाच्छादन के किए यदिए गृहस्य के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आवस्यक-ताएँ बहुन थोड़ी होती थी। नियमत वे योडा पहनने ये, प्रतिक होता था।

गृहस्थापम के अस्कितरी चारी वर्षों के लोग से। हहामस्थापम के तीन वर्षों के लोग (गृह को छोग्डसर) तथा बानस्थापम के अस्कितरी केवल बाह्यण बोर लिया से। संन्यामाध्यम के अधिकारी केवल बाह्यण यो। हम प्रकार आयम के हिसाब से सबसे नकी संख्या गृहस्था की सी। उनने बाद बहुवागरी ये, वानस्था उनसे कम और ममता छोड़ ससार त्यायक को कि मा कि कि स्वार्थ प्रकार सम्यासी उनसे भी कम। किर तस्था का जीवन इतना लोकप्रिय नहीं या और ममता छोड़ ससार त्यायकर सम्यासी होना तो सबसे केठिन या। इसीलिए इन बाध्यमों में लोग अपनी-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थे। यही बात थी कि वैदय और लिया इहायप्यध्यम के अधिकारी होते हुए भी कम ही उस बालय में बाते थे।

वर्णाश्रमों के विशिष्ट धर्म सूत्रप्रन्थों में, स्मृतियों में, पुराणों में, सन्त्रों में और सहाभारत में भी प्रस्तानुसार अद्वानस्त्री विस्तार से बतलायें गये हैं।

वर्धमान उपाध्याय-स्याय दर्शन के एक आवार्य। इन्होने उदयनावार्य विरिचत 'ताल्यवंपरिषुद्धि' की टीका लिखी है जिसका नाम 'प्रकाश' है। इसका पूरा नाम 'त्याय-निवन्धप्रकाण' है। यह १२वी श्रती की रचना है। वर्षायनविधि-इस कृत्य का अर्थ है जन्मोत्सव के क्रिया-कलाय । किसी शिश्च के लिए यह प्रति मास जन्म वाली विधि के दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के सम्बन्ध में वर्ष में केवल एक बार होनी चाहिए। इस अवसर पर सोलह देवियों (कुमदा, माधवी, गौरी, रुद्राणी, पार्वती आदि) की नील अथवा केसर से एक वत्त में आकृतियाँ शीची आँय, जिनके मध्य में सर्य की भी आकृति रहे। इस अवसर पर बच्चे को स्नान कराकर बाँस की सोलह टोकरियो में मुख्यबान पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फल-फल भरकर उक्त देवियों की अर्पण करने चाहिए । परचात एक एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का बाह्मणों तथा सथवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करते समय देवियों से प्रार्थना की जाय कि कुमदा आदि देवियाँ हमारे पृश्व को स्वास्थ्य, सूख तथा दीर्घाय प्रदान करें। देवी की पूजा में उच्च स्वर से बंदिक मन्नों का उच्चारण करना चाहिए। गीत, नृत्यादि मांगलिक कार्यों का भी विधान है। इन सब कत्यों के बाद बच्चे के साता-पिता अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करें । राजा के विषय में इन्द्र तथा लोकपालों के नाम से हविष्यान्न की बाहतियाँ दी जाँय ।

वर्षकर — चैत्र शुक्क नवमी को इस द्रत का प्रारम्भ होता है। हिमबान, हेमकूट, ग्रंगवान, मेर, माल्यवान, मन्य-मादन आदि वर्षपत्री की पुजा इस दिन करनी चाहिए। उपवास का भी विधान है। यत के जनमें जान हीन का चर्ची का मण्डल दान में दिया जाय। इससे हमन्य मन कामनाओं की पूर्ति तवा स्वर्ण की प्राप्ति होती है।

बस्सम सम्प्रवाय —वरूप सम्प्रवाय के सस्यापक वरूपमा पार्थ (१८७९-१५३१ है) तेलुङ्क माह्यण थे, इनका कम्म कानो की बोर हुखा। पिता लक्ष्मण मट्ट विक्कुत्वासी मम्प्रवाय के अनुवायी थे। बारम्भ में आचार्य वरूप संस्कृत की जिला प्राप्त कर वर्षों तक तीर्थोटन करने रहे तथा विद्यानों के माथ बारल चर्चा करने में समय विताते रहे। कुळ्ळवेव (विवयनगर ने राजा, १५०९-१९ १६) को पदस्या में इनके ब्रारा स्मार्त विद्यानों को हराने की घटना विद्योग उस्लेखनीय है। इनके जीवन की अनेक घटनाबों के बार में विद्यान कुछ जात नहीं है, न यह जात है कि किस कारण बस्तुनीन दस सम्प्रवाय की स्थाप सम्बन्ध था। वल्लभ अणिनदेव के जवतार वहीं वाह है, इनका कोई भी मानव युव जात नहीं है, इन्होंने अपने बत की खिवा सीचे कुष्ण भगवान ने प्राप्त की, ऐसा विक्वास प्रचलित है। जान पड़ता है कि कुष्ण के परम बहु। होने, राघा के उनकी सहस्यिणी होने तथा सर्वोच्च स्वर्ग मोळोक में उनके जीला करने का सिद्धान्त निम्बार्क से उनको मिला होगा।

से अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को जुडाईत कहते हैं, किन्तु इनका अईत ग्रह्म हारावार्य के अईतवाद के सद्दाय मुक्क नहीं है। यह नाम बालूद बईत के विरोध के कारण दिया हुआ है। राज्य का मार्ग अकिताद के दिया का सार्व अकिताद के स्वीचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वाचित्र के स्वचचित्र के स्वाचित्र के स्वाचित्र के स्वचित्र के स्वचचित्र के स्वचचित्र के स्वचचित्र के स्वचचित्र के स्वचित्र के स्वचचित्र के स्वचचचित्र के स्वचचचचित्र के स्वचचचचचित्र के स्वचचचचित्र के स्वचचचचित्र के स्वचचचचचचित्र के स्वचचचचित्र के स्

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षित रूप में ये है—भी कृष्ण परस्का है, वे सत्ता, जान, जानन्त्र रूप है तथा केवल वे ही एक मात्र तत्त्व है। उन्ही से भौतिक अगत्, जीवास्मा तथा देवो की उत्पत्ति होती है, यथा अनि से विनमारियों की। जीव अणु है तथा ब्रह्मानुरूप हैं। जब तीनों गुणों (बल्ब, रजस्, तसस्) का उलप्टफेर होता है तो उनका आनन्द दक जाता है तथा वे केवल सत्ता तथा ब्रह्म जानर दकते हुए दिखाई तथा वे केवल सत्ता तथा

मुक्त आत्मा क्रुष्णलोक (गोलोक) को जाते है जो विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के स्वर्गी से ऊपर है। वे क्रुष्ण के विशाद वैवी स्वरूप को प्राप्त करते हैं।

इनके मन्दिरों में दिन में आठ बार पूजा (क्षेत्रा) होती है। सम्प्रदाय का मन्द्र हैं 'श्रीकृष्ण' शरणं ममें'। सम्प्रदाय की एक परम्परा यह है कि गुरु का पद वन्त्रमाजार्थ के पूक गोस्त्रामी विदुष्णनाय तथा उनके बंजार्जों की ही प्राप्त है। बरुलमाजार्थ के सन्य विद्वाराष्ट्रण है। वे हो इस सम्प्रवाय

विल्लभावाय के ग्रन्थ विद्वत्तापूण है। वे ही इस सम्प्रदास के आधार या प्रमाण माने जाते है। उनमें ये मुख्य हैं: (१) वेदान्तमूश का अणुभाष्य (२) 'सुवोधिनी' (भागवत पुराण की टीका) (३) तत्ववीपनिवन्ध (यह उनके विदास्त्रों पर रिचत शांगिक प्रस्थ है)। इसके साथ 'प्रकाश' नायक पद्माना तथा अच्च कुछ छपु प्रस्थ हैं जिसे सिदानस्तर्स्य' प्रसिद्ध हैं। गिरिषपंत्री तथा आफकुल्म प्रदू ने कमशः 'चुदाहतमात्तर्ष्य' प्रसिद्ध तथा आफकुल्म प्रदू ने कमशः 'चुदाहतमात्तर्ष्य' तथा 'प्रसेद-रत्सार्थ' और वेदास्त प्रस्थ लिखे हैं। ये दोनों सम्प्रदाम के उद्भव तर्कपुण हैं। वाद के प्रत्यकारों से गोस्त्रामी प्रदेशोत्तर्यों सिद्ध हैं। इस सम्प्रदाम द्वारा वास्तर्स्य एवं गमुर आग की प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाम द्वारा वास्तर्स्य एवं गमुर आग की प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाम द्वारा वास्तर्स्य

कल्सभी भृति—कहते हैं कि बल्लभी और सत्यायमी नामक दो बेदशाला प्रन्थ (यजुर्वेदीय ) और भी है। बृह्देवता में बल्लभी भृति का नाम आया है। मुद्देवरावार्य एवं सायणालार्य ने भी इसका उच्लेख किया है।

वन्त्रकोत्तरम् - वैष्णव सम्प्रदाव के प्रसिद्ध आवार्य सहस्य के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव के आयोज को वत्त्रभोश्यक कहते है। जनभूति के अनुसार इनका जन्म १८०९ ई॰ में हुजा या तथा इन्होने अनेक दम्मों का निर्माण कर योग तथा तथस्या है भिन्न भक्तिमार्ग का बाल्योकन चलाया। इनके समस्त सिद्धान्त भागवन पुराण पर आधित हैं। यह जन्मोत्मन वैशाख हुल्या एकावशी को होता हैं।

वक्त अक्कब्ब — अध्विक्तो का आधिन एक व्यक्ति, जो अप्तर्ध्वर मैं बहुबार वर्णित हैं। शांलाधन श्रीतमूत्र में भी उसे पृत्युवन कानीत से धान पाने वाला कहा प्रया है। वह वैद्युलिन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋष्टिं भी हैं (ऋष्ट ८ ४६) जो अपने 'वल' नाम से अनेक बार उद्युत हुआ हैं।

वसंस्तरण्ड्या — (१) माघ शुक्त पद्धणी को वसन्तर्पवर्मी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन मरस्वतीपूजा के अतिरिक्त नवान्न प्राप्तन, प्रीतिमोज, गाना-वजाना आदि उत्सव होते हैं। वसन्त ऋतु का स्वाप्त किया जाता है। जान पडता है कि कभी इसी समय वसन्त ऋतु का आगमन होता था।

(२) प्राचीन समय में वैदिक अध्ययन का सन स्नावणी पूर्णिमा (उपाकम) से प्रारम्भ होकर इसी तिथि को समाप्त (उस्सर्जन) होता था। इस दिन सरस्वती पूजन करना इसी का स्मारक अवशेष है। वसन्त्रोस्सव-वसिष्ठ ५७१

बसब — बीर जीव सःप्रवाय के संस्थापक बसव थे, ऐसा कुछ इतिहास के बिडान् मानते हैं। वसव बालुब्य राजा विज्ञल के प्रधान मंत्री थे। किन्तु एकीट के मतानुसार अक्टूर के एकान्तर रामाय्य, जिनका जीवनबरित्त एक प्रारम्भिक अलेख में प्राप्त है, इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे। बसव को इसका पन्यद्वारक कह सकते हैं।

बसवपुराण-तेलुगु में छन्दोबद्ध रूप में रचित रैश्वी शताब्दी का यह ग्रन्थ बीर शैंव सम्प्रदाय का निरूपण करता है। इसके रचयिता पालकुकी के सोमनाथ है। इसका कन्नड अनवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हवा है।

समझाला—बसब की परम्परा के लिङ्गायत मुधारवादी वर्ग के माने जाते हैं। इसका आरम्भ वसब से समझा जाता है और आधार बसबेबस प्राण है। इस पृगण में लिखा है कि जब मूमण्डक पर बीर शैवमत का ह्याम हो रहा था, देविंच नारव की प्रार्थना पर परमेश्वर ने अपने नण नन्दी को उसके उद्धार के लिए मेंबा। नन्दी-स्वर ने बानेवाड़ी में जन्म लिखा और उनका नाम 'सबर' रहा गया। कन्नड में नस्व कार्य उत्तर नामा' सबर' दहा गया। कन्नड में नस्व कार्य उत्तर नामा' सबर' दहा गया। कन्नड में नस्व कार्य उत्तर ने मोर्गायीत नहीं पारण किया, क्योंकि उन्हें सूर्य की उपालना स्वी-कार न थी। वे बानेवाड़ी है कल्याण आये जहीं विज्यक नामक राखा वा जीर वसकेवड के समझ सम्बा उत्तर उत्तर माना वस्तर उत्तर माना वस्तर उत्तर माना वस्तर वसकेवड असके मन्त्री हो बल्डब की मृत्यु के बाद वसकेवड मन्त्री हो बल्डब की मृत्यु के बाद वसकेवड मन्त्री हो बल्डब की मृत्यु के बाद वसकेवड मन्त्री हो स्व

नये। वसकेवन बीरतीयों के गक्षणाती ये। उन्होंने उन पर बहुत कुछ गक्षस्त्र अध्यय निया, जिससे राजा रूप्ट हो पर पर उपने उन्हें के करना वाहा। राजा और मन्त्री में युद्ध जिड़ नया। राजा हार यास और सन्त्रि हुई। राजा, मन्त्री फिर यंत्रावद स्थित हुए।

तदनन्तर बसव ने वर्णान्तर विवाह का अचार किया। चमार और बाह्मण में विवाह तम्बन्ध कराया। इस पर राजा ने हरकड्या चमार और मधुबद्ध्या बाह्मण की अर्कि निकलवा ले। इससे बसव का उद्देश्य सफल न हुखा। इस पर रुट होकर बसवेदय में बढ़बन्ध रचा और राजा का बच करना दिया।

कुछ लोगों का अनुमान है कि लिज्ञायनों वे मूलाबार्य वसबेस्य ये। यह कपन अनेक कारणों में भ्रमपूर्ण है। पहले तो 'वसवरागण' जो मूलत 'तेलुगु और फिर कम्मर में लिखा गया, अब में सान तो वर्ष के अधिक पुराना प्रम्य नहीं तो सकता। इसे बादरायण व्याम की रचना कहना तो अश्रमय है। इसी में बीरश्रीय मत का प्राचीन होना और उसके ल्लास की अवस्था स्वीकार की गयी है। बसद को बीर जैंबों का प्रकार कहा गया है। बार प्रजीत को को वार जैंबों का प्रकार कहा गया है। बार प्रजीत का को बीर जैंबों का प्रकार हता होंगा है। बार प्रजीत का कहना है कि वसन नहीं, बन्कि एकान्तद रामाध्य वीरश्रीय मत के प्रवत्तक थे।

बसवेषवर ने जिन्नु धारण करने की विद्योधता स्विर रखी, परन्तु बीरवी की अनेक मन्त्रव्यों के विश्रदीत मत बलाया। उन्होंने वणीव्यम मर्ग का लण्डन किया, बाह्यणों का महत्व बन्दिकार किया, वेदों को नही माना, मगवान् गिव के सिवा किसी देवो-देवता को मानना अरबीकार किया, जन्मान्त्र को बांगद्ध ठहराया, प्रायदिक्त और तीर्थयात्रा को अर्थ्य बताया, गर्माण बिनाह को विहित बताया, अरबीटि क्रिया को अनावश्यक और शौबागीय के विचार को असान्यक ठहराया, विश्वया विवाह प्रविक्त किया। उनके अनुवायों भी अर्गने को वीर शैव और कि क्लायन कहते हैं। परन्तु आचार-विचार में दलता अधिक भेद होने से प्राथीन वीरवीच वा गालुपन शैवों में और बसवारणी जिङ्गायतों में गार्थवय महत्र में हो सकता है। बस्वोबाद सम्बद्धा—उह एक युवारक बीर दीव सम्प्रदाय है। दे वे स्वव वा सान्ये।

विसष्ठ--वैविक परम्परा में भवसे बड़े ऋषि-प्रोहितों में विसष्ठ माने गये हैं। ऋग्वेद का सातवाँ मण्डल इनके

द्वारा संकलित कहा जाता है, क्योंकि इस मण्डल में वसिष्ठ एवं उनके बंशजों का उल्लेख प्रायः हुआ है. यद्यपि इसके बाहर भी खिटफट इनका नामोल्लेख पाया जाता है। यसिष्ठ मे एक निष्यित व्यक्ति का ही बोध हो, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। फिर भी यह अस्वीकार करना आवश्यक नहीं कि एक ऐतिहासिक वसिष्ठ थे. क्योंकि एक ऋचा(ऋ.७१८७) में उनकी रचनाकास्पष्ट ब ध होता है तथा उनके द्वारा दस राजाओं के विरुद्ध मुदास की सह।यता करना प्रकट होता है। वसिष्ठ के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उनकी विश्वामित्र से प्रतिद्वन्द्रिता थी । विश्वामित्र निष्टिचत रूप से एक समय सुदास के प्रोहित वे (ऋद०३३३,५३)। किल्लु उन्हें उस पद से च्युत होना पडा और उन्होने सुदास के विरो-धियों का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का नाश कराया। ऋस्वेद से इन दोनो ऋषियों के संघर्ष का विवरण नहीं मिलता। वसिष्ठ के पृत्र शक्ति तथा विश्वा-मित्र की शत्रुता का प्रमाण यहाँ प्राप्त है, जबकि विश्वा-मित्र ने भाषण में विशेष पट्ता प्राप्त की तथा मुदास के सेवको द्वारा शक्ति की हत्या करायी (शाट्यायनक ७३२ पर अनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टव्य)। इस घटनाका सक्षित उल्लेख तैतिरीय सहिता में पाया जाता है। पश्च-विश बाह्मण में भी वसिष्ठ के पत्र के मारे जान तथा सौदासा पर विश्वामित्र की विजय का उल्ंख है। मदास केन रहते पर विश्वामित्र ने पन अपना पद प्राप्त कर लिया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सीदासों को किसी यद्ध में पराजित कराया।

वैदिक माहित्य के ऋषि कं रूप में विस्पाद के अवेश-उद्धरण मूरो, महाभारत, रामायण आदि में प्राप्त होते हैं जहीं बस्थित तथा विद्यासिक समर्थ करते हुए वर्णित हैं। इन वैदिक आरुपानी की प्रयुक्ता में पुराणों में वसिष्ट की अनेक क्यार्थ विश्वत हैं।

बसिच्छवर्ममुक--एरु प्रसिद्ध पर्धमुत्र, जो मुख्यतः ऋपंवदीय सप्रदाय द्वारा अधीत हाता है, किन्तु अन्य वैदिक शालानु-यायो भी हर प्रयोग में लाते हैं। ऋपंवदीय कम्प के स्रौत-भूत्र और गृह्यमुत्र उपलब्ध नही है। किन्तु वे अवस्य रहे होने। यह अस्य चर्ममुत्तो में विषय और शैली दोनों में मिलता-जुलता है। बिक्कसीहता—पह एक शाक अन्य है। बिक्कसीहता अववा महासीहता में शानित. जर, होम, बिल, वान जादि पर ४५ अध्याय है। इसमें नक्षत्र, वार आदि ज्यो-तिब-विषयक प्रस्तों पर भी विचार किया गया है। दे० अलबर फैंटेलीग एक्सट्रैंबर, ५८२।

बबुक्त — काश्मीर शैव सिद्धान्त के एक प्रवर्त्त आयार्थ । इस्होंने ९०७ वि॰ के कागम शिवसूची की रवना की जिनका उद्देश आयार्भों की तैतवादी (लगमग) शिक्षाभी के स्थान पर 45त दर्धन को स्थान दिकाना था। कहना न होगा कि उस ममय काश्मीर शैव सिद्धान्त पर इतवादी आयामे का ही प्रभाव था। कहते हैं कि शिवसूचों का जान नसुमुत को भगवान शकर से प्राप्त हुआ था। वसु-गुन्त से कच्छटावार्थ ने औं क्लकट से भास्करावार्थ ने इस शामित्रक तस्य को जात रिज्या।

बसुदेव — कृष्ण के पिता। ये यायवों की वृष्णि शाला के अन्त-गंत ये। इनको कस की बहित देवकी आपाही थी। कंस ने शन्तवाबश इन दोनों को कारायार में डाल रखाया। बही कृष्ण का अवतार हुखा। बसुदेव के पुत्र होने के कारण ही कृष्ण बायुदेव कहनाते हैं।

बसुकत—(१) चंत्र जुनक अच्टमी को इस प्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। बाठ बसुओं की (यं वास्तव में भगवान् वायुदेव के ही रूप है। एक जुन में आकृतियां लिविकर या उनकी प्रतिमार्ग बनाकर इस दिन उपकास करने हुए इनका पूजन करना चाहिए। ब्रत के अन्त मे एक गी का रान विहिन हैं। इसमें धन-चान्य की प्राप्ति के नाय नमु-लोक की प्राप्ति होनी है। आठ नमु ये है—चर, ध्रव. सोम, आपः, जनिल, अनल, रुद्युव ज्या प्रभाष। इसके किए देन अनुवासन वर्ष (१५ ६-१७)।

(°) प्रभृत मुदर्ज के साथ एक गो का, जबकि वह ध्याने के योध्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल दुष्पादार करना चाहिए। इस वत के आधरण से बती परस पर मोक्ष प्राप्त करता हो तथा कि अधरण से बती परस पर मोक्ष प्राप्त करता है तथा किर उसे इस सतार में कम्म नहीं लेना पड़ता। हैमादि (२८८५) के अनुसार गर्भकननी अकस्या बाली गो का दान महत्त्वपूर्ण होता हैं (उसे उमयतोमुक्षी कहा जाता है)।

बाक्यार्थ — बाक्य का अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत मत-भेद है। मीमासकों के मत में नियोग अथवा प्रेरणा ही बाक्यार्थ है — अर्थीत् 'ऐसा करो', ऐसा न करो' यही वात सब बावर्षों से कही जाती है, चाहे साधात, बाहे ऐसे अर्व बाके दूसरों वासरों के सम्स्वय द्वारा । मैजाधिकों के सन से कई परों से सम्स्वय के निकलने बाला अर्थ ही नावर्षाय है। परन्तु जाव्य में ओ पर होते हैं, बाव्यायं के मूळ कारण ने ही है। ज्यायायद्वारों से परों से दो अकार को शक्ति मानी गयी है, अनिया शक्ति, जिससे एक-एक पद अपने-अपने वर्ष का बोध कराता है और दूसरों तास्त्रयं शक्ति, जिससे कई पदों के सम्बन्ध का अर्थ कृतित होता है। शामिक विधियों का अर्थ अववा तास्त्र्यं निकालने में इन सिद्धान्त से नहत बद्धायना मिलती है।

बाकोबार्च्य (संबाद)—वैदिक प्रत्यों के कुछ विशेष कचनोच-कवन मंत्री की ब्राह्मणों में दिया हुआ नाम । एक स्थान में (ताट काट ५ ६ ९ २०) कहारीच की वाकोबारूय कहा नया है। कुछ विद्वान् वाकोबारूय है। दिवहास-पुराण के किसी आवश्यक भाग का प्रतट होना बसकाते हैं। जन्दों य उपनिवद में यह स्थल्ट ही तक्षाहन के अर्थ में प्रयुक्त हुवा है।

बाक् - विकि देव मण्डल में बाक् का बड़ा महस्व है। यह एक मावास्मक देवता है। साव बाव (४ १. ३. १६) में इसको बार मागों में बीटा गया है—मानवों की, पचुओं की, विश्वर्या (बचावि) वया छोटे रानवे बाक की हों की (शुट सर्राष्ट्रपम्)। इन्द्र को बाक् या ध्वनियों का अन्द्रत समझने बाला कहा गया है। नृणव बीणा तवा प्रदुष्ट्रीन बाजे के दर्शनयों का भी वर्णन याया जाता है। कुरू-य-भालों की बाक् शांकि को विकीव स्थान प्राप्त था। कीयां व्याप्त में उत्तरदशीय बाक् की विशेषता का वर्णन है। इसीलिए लोग वही भाषा का अध्ययन करने बाते थे। इसरा कोर बाक् की बहेतता को स्थापन करने बाते थे। इसरा कोर बाक की बहेतता को स्थापन के निर्देश हुआ है। बाक् का एर-एक विभाग देशे एव मानुशी था। बाह्मण की दोना का बाता कहा गया है। बार्य तथा बाह्मण बाक् का भी उल्लेख हुआ है, जिससे अनार्थ भाषांबी के विद्यु सस्हत का बोध होता है।

बाधस्यति मिध्य--- अदेताकाशं के एक देवोध्यमान नक्षत्र, वो भामतीकार नाम सं भी विख्यात है। मिथिला में नधी धती में दनका जम्म हुआ। । बाद के सभी आजायों ने इनके बाल्य प्रमाण रूप में अहुल किये हैं। शाक्कर भाष्य पर रची इनकी 'भामती' टीका अर्डतमत को समझने का अभिवार्ष साधन हैं। बंगकर्यात मिश्र ने बेटान्तसूत्र के शांकरभाग्य पर मामती, शुरेखरकृत बहुमितिंद्व पर बहुप्यत्वसमीता, तांबरकारिका पर तत्वकीमृदो, पातळ्बल बहुन बहुन पर्वाद्यातिकतात्वर्त, प्रान्तमीता पर तत्व्विक्ट मीमाता पर न्यायमुचीनिवन्म, भाटु मत पर तत्व्विक्टु तथा मध्यन मिश्र के विचिदिक पर प्रायक्षिका नाम मध्यन मिश्र के विचिदिक पर प्रायक्षिका नाम मीत्रमीता की प्ला की। इनके ब्रतिराक्ष लावन कुआर तथा स्मृतिसंग्रह नामक पुस्तकों के रचिता का नाम भी वावस्पति मिश्र हो मिलता है। परन्तु यह कब्दुना किंटन है कि इन दोनों के लेशक भी ये ही वे या कोई अन्य बावस्पति मिश्र ।

बालस्पति मिश्र ने यो तो छहाँ वर्षानो की टीकाएँ 
िलसी है और उनमें उनके सिद्धानों का निजयक भाव से 
समर्थन किया है, तो भी इनके प्रधान करूप शाहर 
सिद्धान्त ही है। इनके ग्रन्थों ने पर्गात मेलिकला पायों 
जाती हैं। शाहुर मिद्धान्त के प्रकार में इनका बहुत बड़ा 
हाथ 'हा है, इनकी भामती टीका अदेतवार का प्रमाणिक 
प्रया है। ये केकल बिद्धान ही नहीं थे, उच्च कोटिक 
साधक भी वे। इन्होंने अपना प्रयोक प्रन्य भागवान को 
ही समर्पित किया है। ऐसा विकास किया जाता है कि 
पुरेवरावार्ष ने हो बाबस्पति सिश्र के कर में पून जन्म 
निया था।

बाक्सेय—एर शीतयज्ञ, जो शतपथ बाह्मण के अनुसार केवल बाह्मण या खिवयों हारा ही करणीय है। यह यज राजपूब के अंदर्ग हैं। वल्य बल्यों के मत ते यह पुरोहित के लिए वृहस्पित सन का एवं राजा के लिए राजपूब का पूर्वकृत्य है। इतका एक आवस्यक अग रायों को दौड़ हैं जिसमें यज्ञकर्ती विजयी होता है। हिल्कीण्ट ने इसकी तुक्ता ओकेपियक खेलों के साथ की है, किन्तु इसकी लिए प्रमाणों का अभाव है। यह यज प्रार्थिक के सह यो दिख्य शक्तित हुआ जान पड़ता है, जो यज्ञ के ख्या में दिख्य शक्तित हुआ जान पड़ता है, जो यज्ञ के ख्या में दिख्य शक्तित ही सह स्वाचता से यज्ञकर्ता है। एसंजिस का कथन ठीक जान पड़ता है कि यह यज्ञ बालाण दारा पुरोहित यद प्रकृत करने का पूर्वसंस्कार । सात्रवार राजाओं के लिए राज्याभियंक का पूर्वसंस्कार ।

बल्क्य द्वारा संकल्पित शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजसनेयी

संहिता पडा।

बासनमें प्रांतिकास्थ — स्टब्से रवसिता कारायान है। कुछ
विद्वानों का सत है कि पाणितिस्त्रों के वार्तिककार
कारायान तथा उपर्युक्त कारायाल एक हो ध्यक्ति हैं।
अपने वार्तिक से जिस तरह उन्होंने पाणिन की तीव
आराधेचना की है, उसी तरह प्रातिवास्थ मंत्री की है।
इससे प्रमाणित होता है कि बाजसमेय प्रातिवास्थ पाणिति
के मुनों के बाद का है। इससे आठ कम्याय है। रहिले
कम्याय से सजा और परिभाषा है। दूलरे में स्वर प्रक्रिया
है। तीवर से पनिवं अम्याय तक सहकार है। छठे और
सातवें अस्याय में किया के उच्चारण मेद है। आठले
आप्याय में सात्री प्रक्रिया के उच्चारण मेद है। आठले
आप्याय में सार्थ्या प्रात्यां (वास्त्रों स्वराठ के नियम है। इस
प्रातिवास्थ में शावत्यास्य, लाकार्य, मार्थ्य, काक्यर, वाल्म्य,
जातुक्तं, लोनक, उपाध्यिव, काष्य, मार्थ्यास्थ आदि
मुनोवारों की चनवीं है।

बाणिक्यक्ताभक्तत—हम इत से मृज तथा पूर्वाचाद नात्रजों के दिवा उपवास करने का विधान है। इती को पूर्वामें-मृख वैठकर पार कठाओं के अब की, विजये संख, मोती, नरकुळ की जड़ें तथा मुक्यं पड़ा हो, स्मान करना वाहिए। तदनन्तर वह विष्णु, क्या तथा चन्द्रमा की अपने क्षांमन में पूजा करे। उपयुंक देवों के सम्मान में बुत से होग करना चाहिए। अन्त में नीजे बस्त्रों का, चन्द्रम का, मरिदा का तथा व्यंत पूजा का दान किया जाय। इस बाजरा से ब्यापरिक सफला प्राप्त होती है, समुद्र-यात्राओं मे तथा कृषि के कार्यों में बतकर्ता कभी असफल नहीं होता।

वाणी—चार्एपंय के प्रवर्तक महात्मा बादू दयाल द्वारा रिचत 'मवद' और 'बाणी' अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें इन्होंने सनार की असारता और ईस्वर(राम) भिक्त के उपदेश नवक छन्दों द्वारा विधे हैं। कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना मनोहर एव यदार्थमाधिणी है।

बातरकान—बायु की रशना = मेक्का पहनने वाके, सर्वस्व-त्याची नल मुनिजन। ऋष्येद तथा तैत्तिरीय आरस्यक में ऋषि-मृनियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। नम्म रहने वाले दिगम्बर मृनियों की परम्परा इसी मूक क्षे विकस्थित प्रतीत होती हैं। बक्तवन्त —पञ्चविश्व बाह्यण में उद्भूत एक ऋषि का नास । उन्होंने तथा वृति ने एक सब किया था, किन्तु किसी विश्वेष समय पर उसे बन्द कर देने के कारण उन्हें दुःख उठाना पड़ा तथा उनके बंधक वातबस्त बातेंगों की अपेका कम उन्नतिशील हुए।

बालुक वाणम —रौद्रिक आगमों मे से एक ! इसका अन्य नाम पण्जागन है। इसमें किङ्गायत सम्प्रदाय सम्बन्धी अधिक उल्लेख प्राप्त है।

बास्तीपुत्र—वत्स गोत्र की भिट्टला के पुत्र । बृहदारण्यक उपनिषद् की अदिम बंशमूची में इनका उल्लेख हुआ है। ये पारासरीपुत्र के शिष्य ये। काष्ट्र तथा माध्यन्तित साम्ता के अनुसार ये भारहाजीपुत्र के शिष्य ये। बास्त्यावन—(१) बत्स गोत्र में उत्तरम्न और नीसरीय

आरण्यक में उदधत एक आचार्यका नाम।

(२) गौतम के न्यायमूत्र पर वास्त्यायन मूनि ने भाष्य किला है। हेमनन्द्र ने न्यायमूत्र पर आध्य रचने वाले वास्त्यायन और वाणस्य को एक ही ब्यक्ति माना है, किन्तु यह बात अप्रमाणित है। विद्वानों ने इनकी स्थिति पौचवी हाती से क्राराणी है।

बाब — किसी दार्शिक मत के प्रतिपादन को बाद कहा जाता है। बाद के प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्षका खण्डन तथा उत्तर पक्ष का समर्थन आवस्यक है।

वावनकानमास्त्र —अप्यय दीक्षित कृत एक मीमामा विषयक अन्य। इसमें पूर्वमीमासा और उत्तरमीमासा के सत्ताईम विषयों का विचार किया गया है।

बाबरिक्का — आवार्य बादिर के मत का उल्लेख ब्रह्मपुत्र और मीमामामुक दोनों में पाया जाता है। अनुमान होता है कि में ब्रह्मपुत्रकार कोर मीमामामुककार से प्राचीन कीर हकते कर ते प्राचीन में बीर हकते कर ते कार्यय में काफी प्रभाव था। बादरायण ने अपने मत के समर्थन में और मीमासामुककार जीमिन ने पूर्वरक्ष के रूप में सण्डन के लिए इनके मत को उद्युव किया है। इसने आत होता है कि में मीमासक आवार्य में । यत्र-ते इसके मता को उल्लेख पाया जाता है उनसे निम्मणिक्षित बातें जाता होती हैं

(१) आचार्य वादरि के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर महान है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय द्वारा अर्थात् मन द्वारा उसका स्मरण हो सकता है। वाबावकी-बामनपुरान ५८३

(२) इनके मतानुसार गतिश्रृतिकक से कार्यब्रह्म अर्थात् सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और अगानव पृथ्य ही ब्रह्म की प्राप्ति करा सकते हैं।

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शरीरादि नहीं होते, मुक्त पुरुष निरिन्द्रिय एवं शरीरहीन होते हैं।

(४) इनके मत में वैदिक कर्म करने का सबको अधिकार है।

बाबाबली—स्वामी जयतीयाँवार्य द्वारा रिवत बन्यों में से एक प्रथ्य बाबावाजी है। व्यासराज स्वामी ने इसी का अवस्थ्यकन कर माध्य सिद्धान्त का न्यायामृत नामक प्रथ्य जिल्ला है।

बाविहंसाम्बुकावार्थं—इनका अन्य नाम दिनीय रामानुका-वार्त है। ये बहुदनाय के मामा और गुरु है। इनके पिता का नाम रचनाभावार्य था। द्वितीय रामानुकावार्य ने स्वारकृतिका तामक सन्य की न्याना की। यह सन्य सरम्बतः कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें प्रायः बारह विवयो पर विवार किया गया है, जो निम्मितिक हैं (१) स्विद्यार्थम्युत्ररवादिनमर्थन (२) स्वरा, प्रामाध्यनिक्षण (४) स्वार्तिनिक्षण (४) स्वयप्रकाशवाद (५) ईस्वरानुमान-प्रकुवाद (६) बेदायानिरिक्तात्मयावार्यवाद (७) सामा-धिकरणवाद (८) सत्याद (१९) मोवान्तराभावनाय तथा (१०) प्रतिस्वाद (१९) मावान्तराभावनाद तथा

शानकस्थ — जीवन के चार आश्रमों (शिश्रामस्थलों) में से तीसरा। इस आश्रम को वन में बिताने का आदेत हैं। इसमें बारीर तथा मन को विविध प्रकार के अनुवास उन्हेच्य बहाचिन्तन के लिए सीपान करते हैं। इसका उन्हेच्य बहाचिन्तन के लिए चरित्र को पवित्रता, अपरिषह और शुद्ध सास्थिक भाव प्राप्त करना है। इसके लिए यौगिक किया द्वारा शरीर तथा मन का निष्कृत किया जाता है। यह आश्रम मंन्याम का पूर्व कर है। दे० 'आश्रम'।

बामकेक्बर तन्त्र—आगमतस्विषिकास में उद्धृत ६४ तन्त्रों में एक बामकेक्वर भी है। इस ग्रन्थ में भी ६४ तन्त्रों की तालिका प्रस्तुत हुई है।

वामदेश-- कुछ ऋरवेदीय सुक्तों के सकलविता सप्तींचयों में से एक । ऋरवेद के चीचे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता है। इन्हें गौतम का पुत्र कहा गया है। मृहद्देशता में बामबेद के बारे में दो अपनेशत कथाएँ विधित है। यद्यपि वामबेद अयर्ववेद (१८.२ १५ १६) तथा प्राय आहुएणों में उत्तिकवित्त हैं, किन्तु यहाँ उन्हें पूर्व कथाओं का नायक नहीं कहा बया है।

बास्तमब्यासी—भाइ गुक्क दादकी को वामन अपस्ती मनाभी वाती हैं। विष्णु के अवतार वामन भगवाणु इसी विन मध्याङ्क साक में उत्तरन्त हुए ये और उस दिन अवण नक्षण बा। इस दिन उपवास का विभान है। यह वस समस्त पापों को दूर करता है। भागवत प्राण में कहा गया है कि वामन भगवानु द्वादवी को अकट हुए ये और उस दिन अवण नक्षत तथा अभिजित् मूहर्त था। देश तिथि को विजया द्वारवी भी कहा जाता है।

बानकारका—वैन मास की द्वारणों को स्वा तत का अनुकात होता है। विष्णु स्को देवता है। विष्णु कर दिन उपनास
पर्यन्त जातिए। भगवान् के बरणों के आरम्भ कर मस्तक
पर्यन्त जनके नभी वारीरावयवों की भिन्न-भिन्न नाम
नेकर पूत्रा करनी चाहिए। यतोपत्रीत, छन, पाहुका तथा
माला युक्त वामन भगवान् की प्रतिमा की एक कर्काय में
स्थापित कर दितीय दिवस उसका दान कर देवा चाहिए।
सत्त उत से पुनक्षीन भोग पुन भारत करते है। अन्य भी
ओं कोई बनायि की स्थान करते है। अन्य भी
ओं कोई बनायि की स्थान करते है। उसम्म भी
ओं कोई बनायि की स्थान करते है। इस्त प्रति है।
इस्त उत्त प्रयों के अनुसार वामन एकादमी की
प्रकट हुए। थं। इन सव बातों के निग्र देव निर्णयस्थित्।
हें।

बाममपुराच — अठारह महापुराणों में एक वामन पुराण भी है। बैज्याव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाणें हैं किन्तु वामन अवतार की प्रधानता है। बामन पुराण में दम हजार क्लोक है तथा पंचानवे अध्याय है।

इस महापुराण मे जैव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता है। इसमे रिवर, जिवसाहास्म, जैवतीयं, उपाधिवाबिवाह, गणेव की उत्पत्ति, कार्तिकंश्वरूप और उनके वरित्र का वर्णन पाया जाता है। इस पुराण की प्रकृति समस्यास्मक है। करकचतुर्धी तथा कायञ्चली प्रतक्षा, पङ्गामानसिक स्नाल, गङ्गामाहास्य, दिश्वसानस्तीत्र, वराहमाहास्य, बेब्दुटिशिर महास्त्र इत्यादि कई छोटी-छोटी गोधियाँ वामनपुराणास्तरीत कह्लाती है। बामन अस्तार-- विच्लु के दश अवतारों में से बामन-अवतार पीपवाँ है। वामन का शालिक वर्ष है शीना। अपवान् ने यह अवतार क्यारों से पृथ्वी को देवों को हिलाने के लिए लिया था। इस कथा का मुक्त सर्वप्रकाश मुख्येद के विव्लुस्क में पाया जाता है। शतपब बाह्मण में वामन-अवतार का संक्षित कर्ण है। वामनपुराव्य से यह मान्न्र्र्य होता है कि भगवान् विच्लु ने कई बार वामन कथा मारण किया था। विविक्तम नामक वामनावतार से उन्होंने पुन्यु नामक अपुर को ठककर तीन हो चरणों में सारे पूजन के बस में कर जिला। इसी प्रकार क्या वामन कथातारों में विच्लु ने अपने प्रिय देवों को निर्मालना पर वया करके अपनी माया से असुने को ठमकर उनसे पृथ्वी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि को प्रवृद्धा। वामन को प्रसिद्ध कथा बालि कथाना का प्रविद्धा । वामन को प्रसिद्ध कथा बालि कथाना का प्रविद्धा । वामन को प्रसिद्ध कथा बालि कथाना का स्वर्म के स्वर्म के

बाममार्ग-वाम = सुन्दर, सरय, रोचक उपासनाभाग । बाको के दो मार्ग है--दक्षिण (सरल) और बाम (मधर)। पहला बैदिक तान्त्रिक तथा इसरा अवैदिक तान्त्रिक सम्प्र-दाय है। भारत ने जैसे अपना वैदिक शाक्त सत औरों को दिया, वैसे ही जान पडता है कि उसने वामाचार औरों से बहुण भी किया। आसमो में वामाचार और शक्ति की उपासना की अद्भुत विधियों का विस्तार से वर्णन हुआ है। 'चीनाचार' आदि तन्त्रों में लिखा है कि वसिष्ठ देव ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से लाग का दर्शन किया था। इससे दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो यह कि चीन के शास तारा के उपासक में और इसरे यह कि तारा की उपासना भारत में चीन से आयी। इसी तरह कुलालिकाम्नायतन्त्र में मगों को ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। भविष्यपराण में भी मगी का भारत में स्वाया जाना और सर्योपासना में साम्ब की परोद्विताई करना वर्णित है। पारसी साहित्य में भी 'पीर-मना' व्यात मगाचाया की चर्चा है। मगो की उपासनाविधि में मछ मासादि के सेवन की विशेषता थी। प्राचीन हिन्दू और बौद्ध तन्त्रों में शिव-शक्ति अथवा वोधिसत्व-शक्ति के साधन प्रसग में पहले तर्यमति की भावना का भी प्रसंग है।

व ज्यानी सिद्धों, वाममानियों और मंगों के पंचमकार सेवन की तुलना की जाय तो पता लगेगा कि किसी काल में छम् एशिया से लेकर भीन तक मध्य एशिया और भारत कार्यि शिल्मी एशिया में शामभात का एक न एक रूप में प्रभार रहा होगा। किन्छक के समय में महायान और बच्चान मत का विकास हुआ था और बीद शाम्त्री के द्वारा पञ्चमकार की उपातना इनकी विश्वेषता थी। शामाबार कश्या शामायां का प्रशार बंगाल में अधिक स्थापक रहा। दक्षिणमार्गी शास, शामगार्ग को हेय मानते हैं। उनके तन्त्रों में शामाबार को निन्दा हुई हैं।

बैटिक टीवरायार्गी वर्णात्रया धर्म का पासन करने वाले थे । अवैदिक बीज अपि वामाचारी चक के भीतर बैठकर सभी एक जाति के. सभी दिज या बाह्मण हो जाते थे। बागाचार प्रचळन कप से वैदिक दक्षिणाचार पर जब आक्रमण करने खना तो दक्षिणाचारी वर्णाक्षम धर्मके नियम टटने लगे, बैदिक सम्प्रदायों में भी जाति-पौति तोडने वाली शास्तारें बन गयी। बीर हौवों में बसवेश्वर का सम्प्रदाय, पाशपतों में लकुलीण सम्प्रदाय, शैवो में कापालिक, बैब्जवों में बैराशी और गर्साई इसी प्रकार के सुधारकदल पैदा हो गये। बैरागियों और वसवेश्वर पन्थियों के सिवा सभी मुचारक वल मद्य-मांसादि सेवन करने लगे । कोई बहस्य ऐसा नहीं रह गया जिसके गृहदेवता या कुलदेवताओं में किसी देवी की पूजा न होती हो। वाममार्ग बाहर से आया सही, परस्त शान, मत और समान संस्कृति होने के कारण यहां खब घल-मिलकर फैल सद्या। दे० 'वासाचार' तथा 'वाप्राचारी'।

बाममार्गी सेव — अवेदिक प्रवमकारों का सेवन करने वाले, आति-गाँति का भेद भाव न रवनं वाले शाक वासमार्गी शैव कहलाते हैं। कापालिकों को इस कोट से स्पष्ट क्य से रखा जा सकता है। वासमार्ग का प्रभाव परवर्ती सभी शाकों पर स्वाधिक हो गया था।

कामाचार—वामाचार की परिमाषा इस प्रकार कही जाती है:

पञ्चतत्त्वं स्वपुष्पञ्च पूजयेत् कुलयोधितम् । वामाचारो भवेत्तत्र वामो भूत्वा यजेत् पराम् ॥

[पञ्चतरम अथवा पञ्चमकार, अपुष्प अर्थान् रजस्वका के रज और कुलस्त्री की पूजा करे। ऐसा करने से बागाचार होता है। इसमें स्वयं वाम होकर परा शक्ति की पूजा करे।] बाण्डाणी, चर्मकारी, मातङ्की, मस्स्माहारिणी, मद्यकर्षी, रजकी, क्षीरकी और धनवल्कमाये खाठ रिन्नमाँ कुलयोगिनी हैं। ये ही समस्त सिद्धियों की देने बाली हैं।

समासारी—सिंकत की उपायना थार क्यों में होती है:

(१) मन्दिर में सर्वसाकारण द्वारों देशे जूया (२) वकदूसा (३) साम्यान या योगाम्मास तथा (४) अभिकार
(आदु-सन्त्र) इनमें दूसरी प्रणाली अर्थात (क्यून्य) मृत्ये
पढ़ित हैं। चक्रमुककों को वामाचारी भी कहते हैं। इसमें
समान संस्थान पूरव तथा दिन्या ने किसी भी आंति के
होते हैं बौर समीपी सन्वस्थी भी हो कसते हैं। यह पर्ते
पत्ती, मौ. बहिन, आई) एकारत में मिकते हैं। दिवा पर्ते
रात को, और एक गोलाई में बैठ जाते हैं। देशी का
प्रतिनिक्तव एक सन्त्र या मूर्जि द्वारा होता है किसे मध्य
में राता जाता है। मन्त्रोण्यारण के साथ पञ्चमकारों
का सेवन होता है।

वासकीय संहिता—-शिवपुराण में कुल सात आपड हैं। इसमें सातवां लण्ड वायवीय संहिता है। इसके दो भाग है पूर्व और उत्तर।

वायपुराज-यह प्राचीनतम महापराणों में माना जाता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है (पुराणे वायुप्रलिपतम्) । इसमें रुद्रमाहात्म्य भी सम्मिलित है । यह शैव पुराण है तथा शिव की प्रशंसा में लिखा गया है। इसमे पाश्यतयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणो में नहीं मिलता। अठारह महापुराणो की तालिका में वायपुराण तथा शिवपुराण दोनों साथ न होकर कोई एक गिना जाता है। परम्परानुसार इसमें २४ हजार क्लोक है, किन्तु ऐसी कोई पोथी अभी तक प्राप्त नही है। इस समय जो प्रति उपलब्ध है उसमें लगभग ११ सहस्र क्जोक हैं। इसमें चार खण्ड तथा ११२ अध्याय है। ये खण्ड पाद कहलाते हैं जिनके नाम इस प्रकार है (१) प्रकियापाद (२) अनुषद्भपाद (३) उपोदघातपाद और (४) उपसंहारपाद । प्रथम पाद में सष्टिवर्णन बहे विस्तार के साथ किया गया है। इसके परचात चत्राश्रम-विभाग का विवेचन है। इस पुराण में भौगोलिक सामग्री प्रज्र मात्रा में पायी जाती है। जम्बुद्वीप तथा अन्य द्वीपो का विस्तृत एवं सून्दर वर्णन है । सगोरू का वर्णन मी उपलब्ध होता है। कतिपय अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, तीयीवि का वर्णन है। वेद तथा बेद की शाखाओं का

बर्णन सम्पन् हुआ है जो बैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अनापति, कस्पम तथा अन्य ऋषियो के बंगों का इतिहास पाया आता है। आगे क्लकर श्राद का वर्णन और वामाशहात्म्य है। संगीत का वर्णन भी सुन्य और मगोरंजक है। वासु में बंशानुचरित का वर्णन ऐतिहासिक रिष्टिसे महत्त्वपूर्ण है।

यह पुराण साम्त्रवायिक होते हुए भी धार्मिक द्षिट से उदार है। इनके कई बच्चायों में विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों का मन्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन है। वक्ष प्रका-पति ने जो शिव की स्त्रुति की है वह खाच्याय का स्मरण विकाती है।

वायु (बात) -- वैदिक देवताओं को तीन श्रीणयों में विभक्त किया गया है, पाणिव, वायवीय एवं आकाशीय । इनमें बायवीय देवों में वायु प्रधान देवता है। इसका एक पर्याय बात भी है। बाय, बात दोनों ही भौतिक तत्त्व एवं दैवी व्यक्तित्व के बोधक है किन्तु बाय से विशेष कर देवता एव बात से आधि। का बोध होता है। ऋग्वेद में केवल एक ही पूर्ण सुक्त वायु की स्तुति में है (१.१३९) तथा बात के लिए दो है (१०.१६८,१८६)। वायुका प्रसिद्ध विरुद 'नियुत्वान्' है जिससे इसके सदा चलते रहने का बीच होता है। बाय मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता है: (१) धूल-पत्ते उडाता हुआ (२) वर्षाकर एव (३) वर्षा के साथ चलने वाला झझाबात । तीनो प्रकार वात के हैं जबकि वायुकास्बरूप बडाही कोमल विणत है। प्रात कालीन समीर (बाय) उथा के ऊपर साँस लेकर उसे जगाता है, जैसे प्रेमी अपनी सोयी प्रेयमी की जगाता हो। उचा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमंत्रण देना, आकाश तथा पृथ्वी को खुतिमानु करना। इस प्रकार प्रभात होने का कारण वायु है क्योंकि वायु ही उषा की जगाता है।

इन्द्र एवं वायु का सम्बन्ध बहुत हो समीपी है और इस प्रकार इन्द्र तगा बायु युगळ न का रूप धारण गरने हैं। विख्तु एवं बायु वर्षाकालीन गर्जन एवं गूरकान से एक साथ होते हैं, इसन्तिग्र इन्द्र तथा वायु एक ही रच से बैठते हैं—दोनों के संयुक्त कार्य का यह पौराधिक व्यक्ती-करण है। सोग की प्रवस्त पूट बायु ही सहण करता है। बायु अपने को रहस्यास्त्रक (अनुस्प) पदार्थ के स्व प्रस्तु करता है। इसकी ख्यानि सुनाई पहती है किन्तु कोई इसका रूप नहीं देखता । इसकी उत्पत्ति बजात है।
एक बार इसे स्वयं तथा पूर्व्यों की सन्तान कहा गवा है
(क्ट ७५.१.३) बेदिक क्टील नहां है स्वास्थ्य सम्बन्धी
गुणों से पुपरिचित से । वे जानते वे कि नायु ही जीवन
का सामन है तथा स्वास्थ्य के किए बायु का चलना परमावस्यक है। बात रोगसुकि जाता है तथा जीवनी शक्त
को बढ़ाता है। उसके पर से अगरत्व का कोच परा पड़ा
है। उपर्युक्त हेतुओं से वायु को विश्व का कारण, मनुष्यों
का पिता तथा देशों का स्वास कहा गया है। इन वैदिक
करवाओं के जावार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी बहुत
सी पुराक्तवाओं की रचना हुई।

ारकरी (सम्प्रवाय)—दक्षिण भारत के उदार भागवत सम्प्रवाय (जिन तथा विष्णु की एकता के सम्प्रवाय) की तीन शास्त्रार्से ही गयी हैं: (१) बारकरी सम्प्रवाय (२) रामदासी सम्प्रवाय और (३) दल सम्प्रवाय । बारकरी सम्प्रवाय बालों की विशेषता हैं तीर्थयाता। उनके प्रधान उत्तरस्य पच्चत्पुर के भगवान् बिट्ठल या विठोवा हैं।

रणका - आंक्यूराग, स० १८%; इत्यक्त्यतह, ८-३४, शक्तागर, पृ० ५६८-५७०; हेमाहि का चतुर्वविक्ता-मणि, १.५१७-५२१; इत्यास्ताकर, ५९३-६१०; स्मृ० की०, १४९-५८८ तथा बतार्क कैते प्रन्थों मे रविवार, सोमबार तथा मंग

राक्सी (क्वमरस)—काली का दूबरा नाम । वरणा और जवी से बीच बयने के कारण इसका नाम बारणकों पावा । इसी का अपभंश 'बनारस्त' है। प्राचीन काल में जनपद का नाम काली या जीर वाराणती उसकी राज-चानी थी। अति प्राचीन काल में सारत की विद्या व धर्म की राजधानी गंगा के बायें तट पर क्सी वाराणती ही रही है। यह वित्व को प्रिय नगरों और अवेकानेक धर्म व सम्प्रदायों की जननी है। जैव धर्म, जैन तीर्थ दूर, गीतम बुद्ध, अकरावार्य, बरूभ, रामानन्द, कबीर, तुलसी जादि की यह कर्मभूमि रही है। यहा का यहाँ द्वाला से उत्तर को बहाब थाराणती को और भी महत्व प्रदान करता है। गङ्गा के तट वर वाराणती के चाट अपूर्व योभा पाते हैं। इन पर नित्य स्नान करते वाले प्राटकाक संगा के सामने दूसरी और से निकल्लवे हुए स्वावान् भास्कर का दर्धनंकर हतार्य हो जाते हैं। विव्य तथा गंगा के अतिरिक्त वैष्णव, बौढ, जैन एवं अनेकानेक हिन्दू सम्प्रदायों के यहाँ मन्दिर तथा मठ हैं। यदि इसे मन्दिरों को नगरी कहे तो अतिष्ययोक्ति न होगी।

बाराह ब्यवतार — रीलिटीय श्राह्मण और शलाप्य श्राह्मण में इस अवतार का वर्णन है। यह विष्णु का तीतरा अवतार है। इसका वराह्मण्याण में विक्तृत वर्णन है। अब हिएच्याक नामक दैल्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल में रख दिया या तब विष्णु ने बराह रूप चारण कर अपने दोतों से पृथ्वी का उदार किया। इस पीराणिक चटना के नाम पर इस रूप का नाम ही। देवेत वाराहकरूप हो गया है। देव 'वराहाबतार'।

बाराही — प्रत्येक देवता की शक्तियों की उपासना का प्रचलन बाक्त वर्म की देन हैं। इस प्रकार वराह की शक्ति का नाम वाराही है। मूर्तियों में इसका अक्कुन हुआ है।

बाराहोतन्त्र — आगमतत्विकास में उत्पृत एक तन्त्र। इस तन्त्र से पता लगता है कि अमिनि, करिण्ल, नारद, गर्म, पुलस्त्य, भृमु, सुक, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतत्रत्र रचे है। बाराहोतन्त्र में इस तन्त्रों का नाम उनकी क्लोकसंख्या सहित दिया हुआ है।

व्यारिक्क — यह मासवत है। प्रतीत होता है कि इसके देवता बहुश हैं। बती को चैन, अमेरू, आधाइ, मास अववा पीय में अवीत् चार मास अयान्तित पक्षति वे आहार करना बाहिए। बता के अन्त में मल्यों से कमा एक करवा, भोजन तया तिकों से परिपूर्ण एक पान, जिसमें सुवर्ण सम्बद्ध भी पड़ा हो, दान करना चाहिए। इतने क्रस्यों के उपरान्त क्षती कहााजी के लोक को प्राप्त होता है।

वादन उक्पुराण---उन्होस उपपुराणों में से एक बाहण उपपुराण भी है।

बाक्की ---वैत कृष्ण त्रबोवशी को यदि वातिभया नकत्र हो (जिसके स्वामी वरुण वेदवा हूँ) तो वह बारुणी कह-काती है तथा देस पर्व पर पंपास्तान करने वाले को एक करोड़ मूर्वबहुणों के बराबर पृथ्य होता है। यदि उप-युंक योगों के जितिरक उस विन वानिवार भी हो तो यह महावाशणी कहलाती हैं। यदि वह सबके बातिरक सुभ नामक योग भी आ जाय तो फिर यह 'यहानहाबाशणी' कहलाती हैं।

न्युक्ता है।

विकास उपनिषद् — तीत्तरीयोपानधद के तीन प्राग है।

पहला संहितोपानधद या शिकावल्ली है, दूसर भाग की

आनन्दवन्ली और तीतर को भृगुबल्ली कहते हैं। इन
दोनों बल्लियों का सदुक्त नाम बारणी उपनिषद है।

साविष्य—प्रशास अथवा डितीय शताबदी बि॰ में उत्पन्न,
साब्य दर्गन के एक आवार्य ये प्रसिद्ध दाशांनिक को इनका

रना 'बण्टितन्त्र' सांख्य विषयक मीलिक रचना है। बालिक्कस्य—(१) ऋष्वंद के समस्त सुक्तों की संख्या १०२८ है। इनमें से ११ सुक्तां पर, किन्हें 'बालिक्क्स्य' कहते हैं, न तो सायणाचार्य का भाष्य है और न शोनक ऋषि की अनुक्रमणी में इनका उल्लेख पाया जाता है। प्रत्येक सुक्त में क्लिसी दिव्य ईश्वरोय विसूति की स्तुति है और उस स्तुति के साय-साथ व्याजस्य से सृष्टि के जनेक रहस्यो

तथा तस्यों का उद्घाटन किया गया है।
(२) देवनाणों का एक ऐसा वर्ग जो आकार में
ऑयुटे के बराबर होते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के बरीर के हुई हैं। इनकी संस्था साठ हजार है और ये सूर्य के रय के आगि-आगे चलते हैं।

बालकिस्यशाका — यजुर्वेद ही वाजसनेयी संहिता मे १९९० मन्त्र है। वालंबिस्य शाखा का भी यही परिमाण है। इन बानो से बार गुना अधिक इनके बाह्यणों का परिमाण है:

हे सहस्रे शतस्यूनं मन्त्रा वाजसनेयके । तावस्वन्येन संख्यात वालखिल्यं संशुक्रियम् ।

बाह्यणस्य समास्यातं प्रोक्तमानाच्यतुर्गुनम् ।। बाल्मीकि—(१) महिष करयप और अदिति के नवम पृत्र वरुण (आदित्य)से इनका जन्म हुआ । इनकी माता चर्यणी और माई मुगु व्यक्ति ये। वरण का नाम प्रचेत भी है, हर्साकए बाल्यीकि प्रामेतम् नाम से विख्याद है। तींतरीय उपनि-वद में बनित बहानिया वरण और भृगु के संवादक्य में है। इससे रूपट हैं कि भृगु के अनुज वाल्यीकि भी परम बानी और उपस्थी ऋषि थे। उस तपस्या या बहायिक्यन में बेहाम्यास न रहने के कारण इनके शरीर को दीमक ने कर्क जिया या, वाद में दीमक के वल्मीक (बृह) ते ये बाहर किकले, तबसे हनका नाम वाल्मीकि हो गया। इनका आध्यम तपस्या नदी के तट पर या। (भागवद)

एक दिन महर्षि ने प्रातं काल तमसा के तट पर एक ज्याब के इतरा कीड पत्ती का तब करने पर करलाई हो उसे शाब दिया। शाब का शब्द अनुषूद् छन्द में बन गया था। इसी अनुषूद्ध छन्द में मृनि ने नारद से मुनी राम की कवा के आधार पर रामायण की रचना कर हाली। उसे लब-कुश को पड़ाया। जब-कुश ने उसे राम की राजसमा में गाया। इस पर बास्मीकि प्रथम किन तथा रामायण प्रथम महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ। बालमीकि की जीर भी जनेक रचनाएँ है किन्तु रामायण अनेले ही उन्हें सर्वदा के लिए अमरत्व दे गयी है।

(२) ये पुराणवर्णित बाल्मीकि त्रेतायुग में हुए थे और प्राचेतस् बाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं। परम्परागत कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्ट था। कहते हैं कि ये रत्नाकर नामक दस्यु थे तथा जंगल में पथिकों का अप कर उनका घन छीन लेते और अपने परिवार का भरण-पोषण किया करते थे। एक दिन उसी मार्ग से महर्षि नारद का आगमन हुआ। बाल्मीकि ने उनके साथ भी वैसाही व्यवहार करना चाहा। महर्षि ने उन्हें मना किया तथा कहा कि इन पापों के भागीदार तुम्हारे माना-पिता, स्त्री या बच्चे होंगे या नहीं, जिनके लिए तुम यह सब करते हो। वाल्मीकि को विश्वास न हुआ और वे नारद को एक वृक्ष के साथ बांधकर अपने घर उपर्युक्त जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने गये। किन्तु घर का कोई भी सबस्य उनके पापों का भागीदार होना न चाहता था। वे बन में लौट आये, नारदजी को मुक्त कर उनके चरणों में मिर गये और उनके उपदेश से अन्त-जल त्यागकर तपस्या में निरत हुए। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। दीमकों से बनाये टीले को 'वल्मीक' कहते हैं। उससे निकलने के कारण इनका नाम बाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया।

वाल्मीकि रामायण--दे॰ 'रामायण' । वासिष्ठ उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक

वासिष्ठ उपपुराण---- उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से ए वासिष्ठ उपपुराण भी हैं।

बासनितक करार क्र—चंत्र गुक्त के आरम्भ से नी विनों तक चलने बाला पर्व । इन स्वराजी में भी बारादीय नदाराजी के मदल ही पूजन उत्सव होते हैं यह मुख्यतः चातः पर्व है और इसने शक्ति अथवा दुगों की पूजा होती है। परन्तु इसके साथ जैलाब पर्व भी जुड़ गया है। अस्पिम दिन रामनवमी को रामजम्मोसल मं मुळ्ल-बाब, नाथ-गान आदि के ताब मनाया जाता है।

बासुदेश्वादाभी—आपाद जुलल ढादणी। इसमें भगवान् बाहुदेव के दारीरावयदां शी, वरणों से मन्तरु ततः उनके विभिन्न नामी जाव ब्याही का उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। एक पात्र में बासुदेव की मुख्यात्रीनमा रहाकर उञ्चक पुत्रन किया जाना चाहिए। जकपात्र दो बस्त्रों से आपकादित होना चाहिए। पूजन के उपरान्त उत्तका दान कर देना चाहिए। यह बत नारप काराज बनु देव तथा देवकी की मुस्तित किया गया था, इसको करने देव तथा देवकी की मुस्तित किया गया था, इसको करने देव ती पुत्र वयवा राज्य, यदि उसने की दिया हो, प्राप्त कर नेता है। साथ ही बहु समस्त पागो से मुक्त हो जाता है।

चित्रवा (बत्रमी)—(१) जादिवन गुक्ल दछमी को इस व्रत का अनुष्ठान विहित है। सूर्यास्त के योड़ी देर बाद का समय, जनतारागण निकल रहे ही, समस्त सिद्धियो तथा उद्देशों की सिद्धि के लिए अन्यस्त पुनीत तथा महस्त्वपूर्ण माना गया है। देर स्मृतिकीनम्म, ३५३।

(२) दिन के पढ़ह मुहुतों में से यह ग्यारहर्वा मुहुत है। द० स्मृति शैस्तुभा, ३५३।

विजया द्वावशी—(2) इस तत में भादपद शुक्त एकादशी को संकल्प करना चांहुए और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी को उपवास । इस अरास्ट पर भगवान विष्णु की सूत्रणं की प्रतिमा को शिताम्बर पहनाकर उनका अध्यक्ति के पुक्त करना चाहिए। रात्रि को आगण का विचान है। इस्तरे दिन सूर्योदय के समय प्रतिमा का शान करना चाहिए।

- (२) फाल्गुन कृष्ण या गुक्ल एकादशी अधवा हादशी यदि पृष्य नक्षत्र से यक्त हो तो वह विजया फहलाती है।
- (३) भाद्र शुक्ल एकादशी वा हादशी यदि बुधवार को पड़े तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो बह भी बिजया

है। शुक्ल पक्षामें ब्रत करने से स्वर्गोपलम्बिय तथाकृष्ण पक्षामें ब्रत करने से पाप क्षय होते हैं।

[क्काया—यह नाम कई तिविधों के लिए प्रपुक्त होता है। यथा यदि रिक्वार को सत्यभी और रोहिंगी मक्षण हो तो वह विवया कहताती है। गरुद्धाण के अनुसार दाख्यी या एकावजी अवधा नक्षण के सुद्धान हो तो वह क्विया कहजाती है। 'वर्षकृत्यकोमुती' के अनुसार यदि विजया सत्यों को सुर्थ हस्त नक्षण में हो तो वह महामहाविजया कहजाती है। शुक्क एक की एकारची को यदि पुनर्यमु नक्षण हो तो वह निजया कहजाती है।

आफिन चुनल पत्न की दवामी भी विक्रमा कहीं बातों है। इस दिन अविष्य राजा अपराजिता देवी, हामी बुक्त और अस्त-शस्तों का पूजन एवं विक्रमाशा करते हैं। विक्रमाश्चन—इस्त के बाहुन ऐराजत हाथी तथा उच्चे अया नातक अस्त की पूजा इस बक्त में को जाती है। उच्चे-प्रवा इस्त का बाहुन है। यह पर्च विजया दशमों को अत्रियो हारा मनामा जाता है।

विज्ञान-अन्त'करण की उस बेसना का नाम, जिसके द्वारा अपने व्यक्तित्व का बोध होता है। इसका अर्थ 'अहङ्कार' से कुछ मिळता-बुळता है।

विज्ञानवाद—दर्शन के उस सिद्धान्त का नाम, ओ मानता है कि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' है। विज्ञान के अतिरिक्त जगत् का कोई अस्तिस्व नहीं है। यह वौद्ध योगाचार मत से मिळता-जुळता है।

वितस्तामुखा — भाइपद की दशमी से सात दिमो तक वितस्ता जो नहीं (बाबकल प्रोक्षम कहमाती है) में ही स्नान, उसी का जल पीना, उसके पुजन तथा व्यान में मान होना जाहिए। करमीर पूर्मि में वितस्ता भगवती मती (पार्वती) का ही अवतात है। वितस्ता तथा वित्यु के संवम पर विशेष पूजा का विशान है। वितस्ता के सम्मान में उत्सव वेशा-विशवपत्रिका ५८९

मनामा चाहिए और अभिनेता तथा नर्तकों का सम्मान करना चाहिए।

अर्थगास्त्र में नार विद्याएँ बतानायी गयी हैं—(१) आत्मीकिको (तर्फ अपवा वर्णन) (२) त्रावी (तीन वेद) (३) वार्ती (जीन वेद) (३) वार्ती (आप्तिक अर्थतास्त्र) और (४) दणक और विदा (आप्तिक राजनीति) । मतुकृत्यृति (७,८३) ने एक और विदा (आप्तिक राजनीति) । अतुकृत्यृति (७,८३) ने एक और विदा के चौतह हो पान अर्था के स्वाह प्राप्त अपाय मोमासा और स्पृति । कोई-कीई वार उपवेदों को भी ओहकर कठारह विदास्थान वतकाते हैं। इस्पा प्रकार कोई तेतीस और कोई वौषठ विद्यार्थ (कलाग) मानते हैं। सर्वप्रवम ईगोपनिवद् में 'विद्या' करायोग अप्याप्त विदा के स्था में हुआ हैं -

विद्याञ्च अविद्याञ्च यस्तद् वेद उभय सह । अविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्ययाऽमृतमस्तुते ।।

[ शे विदा (अध्यास्म) और अविद्या (शीतिक शास्त्र) को माथ-माथ जानता है वह अविद्या से मृत्यू—संमार को गारकर विश्वा से अमृततन्त्र को प्राप्त करता है !] नागेग अट्ट ने इसी अर्थ में विद्या का प्रयोग क्लिया है "परमोत्तमपुरुषार्वसाषनीभूता विद्या बद्धाज्ञान-स्वक्या।"

विकासिकपबुकत-मान की प्रथम तिर्घिको यह जत करना चाहिए। तो व्यक्ति प्रनार्थी या विद्यार्थी हो उसे घानो से एक प्रनीकार आकृति बनाकर अगवान् विष्णु तथा करना का एक सहस्र या उससे कम पूर्ण रूप से सिक्ते हुए कमको में तथा दुक्ष या सीर में पूजन करना चाहिए। सरस्वती को प्रतिमा उनके पार्थ्य में विरावसान की जाय। चन्द्रमा भी बहु विद्यापन रहे। उस दिन अपने पृष्ठ का सम्मान करना चाहिए। उस दिन तथा द्वितीया को उपबास करके विष्णु का पूजन करना चाहिए। वुदरारस्व बाचार्य की मुक्षं बान कर स्वयं मोजन कराना चाहिए।

बिबासांकित्व-नाम साम की हुल्ल प्रतिश्वर को बत बारम्भ कर एक पास तक उस का बायोजन करना चाहिए। इस जबकर पर तिलों से ह्याप्रीय की पूजा करगी चाहिए, तिलों से ही हबन करना चाहिए। प्रयक्त तीन बिन उपवास स्वना चाहिए। यह एक मास का बत है। इससे बती चिंदान हो जाता है। (बिलागुम्बर्ग)

विद्यासत-किसी मास की दितीया की अश्रतों से एक बर्गा-

कार आकृति बनाकर उसके केन्द्र में अध्य दल कमल अंकित किया जाय, उसके चारो ओर कमलहस्ता लक्ष्मी की, जिसकी बाठ शक्तियाँ (सरस्वती, रति, मैत्री, विद्या बादि) भी विद्यमान रहें. आकृति बनावी जाय। आठ शक्तियों को एक-एक पँखुड़ी पर अख़ुत करना चाहिए। तब 'सरस्वरयै नम' कहते हुए उन्हें प्रमाण करना चाहिए । कुछ बन्य देवगण, जैसे चारों दिशाओं के चार दिक्याल तथा उनके मध्य वाली दिशाओं के भी दिक्पालों की बाकृतियाँ और चार गरुओं (ज्यास, क्रत, मन, दक्ष) तथा वसिष्ठादि की आकृतियाँ मण्डल में स्थापित की जाँय । भिन्न-भिन्न पथ्यों से इन सबकी पूजा करनी चाहिए। श्रीसुक्त के मंत्रों, पुरुषसूक्त के मत्रो तथा विष्णुके लिए कहें गये मंत्री सं अनका पूजन करना चाहिए। ब्रती-परान्त एक गौ, जलपूर्ण कलश तया चावलों एवं तिलो से परिपूर्ण अन्य पांच पात्र अपने परोहित की दिये जाँय। (स्त्री बाती हारा) पिसी हुई हल्दी तथा सुवर्ण किसी सदगहस्य को तथा भूखे को भोजन दिया जाय । व्रतकर्ता अपने बाबार्य से तथा आचार्य प्रतिमाओं के सम्मख बिद्या देने की प्रार्थना करे। (गम्ड०)

विवाससमी — उपने मूर्य देवता है। बती को माप कुकल अपनी से बत का आरम्भ कर निम्मानित बारह बस्तुओं में से केवल एक बस्तु का प्रति भास की सप्तमी को कमझ आहार करना वाहिए. व्यक्त के पुण्यों का अपनाम, कुछ सी का गोबर, मरिस, जल, फल, मूल (रिक्तम), नक विषि, उपवास, एकमक, दुख, पवन और पृत । कालविवेक, वर्ष-क्रस्थकीमूदी आदि इस बत का रिवेबत से ( जो माघ से प्रवास रिवार के बिन होता है) पृथक मानते है। विजयपिक्श — रामपितास के प्रणेश चोक्नामी

विनयपित्रका—रामचरितमानस के प्रणेता गोस्थामी तुल्लीदास द्वारा रचित यह ब्रन्थ मुख्यतः राम के प्रति और गौणतः अन्य देवताओं के प्रति की गयी स्तुतियो का संबह है। आयेदनपत्र के रूप में ये स्तुतियों पत्ती में एकी गयी है, अतः इस संबह का नाम विवयपत्रिका एका। युक्तसे साहित्य में रामचरितमानस के पश्चात् इसका हुसरा स्थान है। रचना में दास्य और दैन्य मात्र की प्रथमता है।

विभूतिहादशी-वैशास, कार्तिक, मार्गशीर्थ, फास्गुन अथवा आषाइ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस वत का आरम्भ होता है। बती नियमों (अनिषद्ध वाती) का **बा**चरण करे। एकादशी के दिन उपवास करते 🗗 जनार्दन (मृति) का पूजन करे। चरणो से प्रारम्भ कर सिरपर्यन्त भगवान् की प्रतिमा का क्रमशः पूजन करे। भगवान् की प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलपूर्ण पात्र में सोने की मछली बनाकर रखी जाय, रात्रि की भगवान् की कथाएँ कहकर जागरण किया जाय। दूसरे दिन प्रातः काल निम्न शब्द बोलते हए-"विष्णु भगवान् अपने महान् प्रकाश से कभी विमुक्त नहीं होते, उसी प्रकार आप मुझे संसार के शोक पक्कू से मुक्त करें", प्रार्थना करे । प्रति मास बहु दस अवतारों में से एक अब-तार की प्रतिमा एवं दलाश्य तथा व्यासको की प्रतिमाओं का दान करे। उनके साथ द्वादशी को एक नील कमल का भी दान किया जाय । द्वादश द्वादशियां के वर्तों का आचरण करने के बाद अपने गुरु अथवा आचार्य की एक लवणाचल, पर्यक्रोपयोगी समस्त वस्त्र, एक भी, (यदि बती राजा महाराज हो तो) पाम या खेत (गाँव का मुख्य खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्मणो को गौएँ तथा वस्त्र दान में दिये जाय । यह विधि तीन वधौं तक चलनी चाहिए । इन आचरणों से बती समस्त पापों से मुक्त होकर कम से कम एक सौ पितरों का भी उद्घार कर लेता है। 'लवणाचल' दान के लिए दे० पा० वा० काणे . धर्मशास्त्र का इति-हास, भाग २, प० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४, १-९) ।

चिक्पाक्षप्रत — गाँच गुनल चतुर्वशी को इत बत का आरम्भ होता है। इसके बतुतार भगवान विव की एक वर्ष तक पूजा करना चाहिए। बत के अन्त में निक्ती बाह्मण को समस्त पतार्थ तथा एक कैंट बान निया जाय। इसके समस्त राज्ञाओं के मस से तथा रोगों से मुक्ति मिन्नती है एव सक्क कामगाओं की पूर्वि होती है।

विवर्त - अहंत वेदान्त का एक सिद्धान्त । बहा और जनत् के सम्बन्ध की समझाने के लिए इसका विकास हुआ। इसके अनुसार जगत् न बहु की सृष्टि है और न उसका परिणान; जगत् बहु का विवर्त (वृत्ताकार चक्रमति से उत्पन्न अममात्र) है, इउलिए यह आमक और अवास्तविक है। वे० 'अडँतवाव' तथा 'सञ्कर' ।

विशोकहावजी-आधिवन शुक्ल दक्षमी की रात्रि की वती सकल्प करे-"मैं कल एकादशी को उपवास करके भगवान केशव की आराधना करूँगा और बादशों के दिन भोजन बहुण करूँगा।" उस दिन केशव की आपादमस्तक पूजा होनी चाहिए। एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्कोण वेदिका बनानी चाहिए। उस पर अनाअ साफ करनेवाला नया मुप रखकर उसमें लक्ष्मी की, जिसे विशोका (जो शोक रहित करती है) भी कहते हैं. स्थापना करके पुत्रा की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि है विशोका देवी ! हमारे शोको का नाश करो, हमें समृद्धि तथा सफलता प्रदान करो । समस्त रात्रियों को ऐसा पानी पिया जाय विसमें दर्भ पड़े हो। रात्रि में नृत्य तथा गान हो, ब्राह्मणो का सम्मान किया जाय । यह क्रिया प्रति मास चले । वत के अन्त में पर्यक्क के उपयुक्त वस्त्र, गुड़घेनु तथा शूर्प का लक्मीजी की मृति के साथ दान करना चाहिए। मत्स्य-पुराण में इसका तथा गुडबेनु का वर्णन है, जो इस बत का गीण भाग है। गुडश्रेन के लिए दे० था० बा० काणे: धर्मशास्त्र का इतिहास, २, पु॰ ८८०-८१।

विश्वोक्तसंकानित--जब बयन के दिन अथवा विषुव के दिन व्यतीपान सीम हो, तो बती को तिलिनियान जल से स्नान करना बाहिए तथा एकसका विश्व से आहार करना बाहिए। तब वह मुर्म की मुनर्गप्रतिमा को पञ्च-स्वन्य से स्मान कराकर गन्य, पुल्याति अपन कर हो रक्त वस्त्र पहनाये, तबनत्तर उसे ताम्रपात्र में रखकर हुन्ने के विश्वकण्यात-विक्यु ५९१

भिन्न-निम्न नामों से बापादमस्तक उनकी पूजा की जाय। यह कम एक वर्षप्रेन्स कलना वाहिए। वर्ष के बन्तों सूर्य के पूजन का विधान है। इस अवसर पर १२ कपिका गौओं का बचवा निर्धन होन पर लेकल एक गौ का दान किया जाय। इससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, स्वास्थ्य तथा समृद्धि को युख्या होती है।

विववस्थ्यत्रत—अप्टमी अववा चतुर्दशी के दिन यदि शनि-नार तथा रेसरी नक्षण हो तो उस दिन इष्ट अत का अनु-कान करना चाहिए। शिवको इसके देवता है। इस दिन विविश्व का महामिथेक लगान कराया जाय। कर्ष्ट को अञ्चराग की भीति लगाया जाय, श्वेत कमल तथा अग्य अनेक आमृश्य चताये जाये, पुप के कर्ष ये कर्ष्ट्र कलाया जाय, भी तथा लीर का निवेश वर्षण क्या जाया, क्षा श्रीगा हुआ जल पिया जाया तथा राजि को कालपल किया जाय। इस अवसर पर आवार्य को नज अथवा अदिक का दान करना चाहिए। इससे बती बहु धव प्राप्त कर लेता है जिसको वह इच्छा करना है, जैवे पुन, राज्य, आनन्यदि। इसी कारण दक्तन नाम है विववक्य (साहिरियक अर्थ समस्त रूप)।

विदिश्वत अथवा भवावत--- ज्योतिय चन्यो में करणों का विवेचन किया गया है। प्रत्येक तिबि के आधे-आधे भागों को करण कहते है जो सब न्यारह हैं। उनकी दो श्रेणियाँ है--- चर तया स्थिर, अर्थात जलनशील और अचल । प्रथम की कुल संख्या सात है जिनमें से एक विष्टि है। विष्टि किसी तिथि का अर्घीश होता है । ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों ने इसे बुरे, दुष्ट, कपटी भूत-प्रेतादि के समान श्रेणी प्रवान की है। यह तीस चड़ियों का समवेत कारू है जो असमानता पूर्वक उसके मूख, कण्ठ, हृदय, नामि, कटि तथा पूँछ (कमश. ५, १, ११, ४, ६, ३ वडियों) में विभाजित किया गया है। स्मतिकौस्तभ (५६५-५६६) में इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की बहिन बतलाया गया है । तीन पग वाली विष्टिं का मुख गर्घ का है। विष्टि साधा-रणतः व्यंसात्मक स्वभाव बाली है अतएव किसी शुभ कार्य के आरम्भ के समय इसे त्यागना चाहिए। किन्तु शत्रुओं को नष्ट करने अथवा उन्हें विष इत्यादि देने के समय यह बडी अनुकुल पडती है (द॰ संहिता ९९४)। जिस विन किस्ट हो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि बिष्टि रात्रि में पड़े तो वो दिनों तक एकभक्त पद्धति से

आहार करना चाहिए। उस दिन देवों, पितरों तथा दर्भों की बनायी हुई विस्टिका पुष्पादि से पूजन किया जाय। इस अवसर पर विस्टिको इक्तरा अर्थात् स्तिवड़ी का नैबेख अर्थित करना चाहिए। काळे वर्शों, काळी गौ तथा काळे कम्बक का बान इस बतसर पर किया जाय। विस्टि तथा मदा का एक ही अर्थ है।

विच्यु-आदित्य वर्गके वैदिक देवताओं में एक । यद्यपि विष्णुकी स्त्रुति में ऋ खेंब (१.१५४) का एक ही सुक्त पाया जाता है, किन्तु वह इतना सारगमित है कि उसके तत्त्वों से विष्णु को हिन्दू त्रिमूर्ति में जागे चलकर प्रमुख स्थान मिला। उस विष्णुसूक्त में उनके तीन चरणों ( त्रिविक्रम, उदक्रम ) की विशेषता पायी जाती है। ये बालसूर्य, मध्याह्नसूर्य तथा सायसूर्य के तीन स्वान हैं। उनका उज्जतम स्थान मध्याल का है। इस स्थान का जो वर्णन पाया जाता है वह परवर्ती विष्णुक्रोक अपथवा गोलोक का पूर्वरूप है। विष्णुका मक्त वहां पहुँच कर आनम्द का अनुभव करता है। वहाँ भूरिप्रांग गौएँ (रक्ष्मियाँ) विचरती हैं और मधुकी धाराएँ प्रवाहित होती हैं। विष्णु अपने चरण दयाभाव से उठाते हैं: उनका उद्देष्य है संसार को दःख से मुक्त करने का और मानवों के लिए पृथ्वीको उपयुक्त आवास बनानेका (ऋ०६ ४९. १३)। वे संसार के रक्षक और संरक्षक दोनों है। विष्णुकई रूप धारण करते हैं। बाह्मण ग्रन्थों में विष्णु की कल्पना और विष्णुयागो का और विस्तार हुआ। पुराणो में विष्ण सम्बन्धी कल्पनाओ, कथाओ और पूजा पद्धति का अपरिमित विस्तार हुआ है।

जिजूर्ति की करणना में निष्णु का स्वक्य निकरा। में विध्वारमा के विश्वक्य के गाण्यिक तत्व हैं, जिनका मुख्य कार्य संयोक्त, धारण, कंद्रोकरण त्वचा सरक्षण है। विद्वव में जो प्रवृत्तियों केन्द्र की ओर जाती है, ऐक्य को शक्ति उत्पन्त करती हैं, अशिलाव तथा बास्त्विकता को दृढ़ करती है, प्रकाश और सत्य का निर्देश करती है, वे विष्णु शे उत्पूत्त होती है। विष्णु शब्द की व्युत्ति (विध्यु धातु से हुई हैं, जियका वर्ष है सर्वव फैन्सना अथवा व्यापक होता। महाभारत (५ ७०; १३ २१४) के अनु-सार विष्णु सर्वत्र व्यापत है, वे समस्त के स्वामो है, वे विव्यंत्रक शिन्यों का दमन करते हैं। वे इसिलए विष्णु हैं कि वे सभी शिक्तयों पर प्रभृत्व प्राप्त करते हैं।

विष्ण के अनेक नाम हैं। विष्णुसहस्रमाय में उनके एक सहस्र नामों की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसके ऊपर शक्कराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामों का अर्थ बीर रहस्य बतलाया गया है। विष्णु का प्रसिद्ध नाम 'हरि' है। इसका अर्थ है (पाप और दुःख) दूर करने वाला। ब्रह्मयोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद् (२.१.२१५) के अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: 'अने अज्ञान (अविद्या) और इसके दुष्परिणाम का जपहरण करता है वह हरि है। ' विष्णु का दूसरा नाम शेषशायी अथवा अनन्तशायी है। जब विष्णु शयन करते है तो सम्पूर्ण विषय अपनी अन्यक्त अवस्था में पहुँच जाता है। व्यक्त सुष्टि के अबदीय का ही प्रतीक 'शेष' है जो कुण्डली मारकर अनन्त जलराशि पर तैरता रहता है। शेषशायी विष्णु नारायण कहलाते है, जिसका अर्थ हे 'नार (बल) में आवास करने वाला'। नारायण का दूसरा अर्थ भी हो सकता है; 'जिसमें समस्त नरो (मनुष्यो) का अयन (बाबास) है।

विष्णु की मूर्तियों में विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तों और कल्लामां का ही प्रतीक पाया जाता है। विष्णुपूर्तियां प्रतीकों के समृह है और सावक उनके किसी भी कप का घ्यान कर सकता है। योपाठ उत्तरतापनीय उपनिषद् (५६.४८,१६६) में विष्णुमृति के मुख्य अङ्गों का वर्णन रहस्यमय कप में विस्तार से प्रपत होता है।

विष्णु की चौचीन प्रकार की मूर्तियाँ पाया आता है। इक्का अर्थन प्रमुद्दाण के पातालमण्ड में पाया आता है। इत मृतियाँ में विष्णु के विषय पूर्ण का प्रतीकत्व है। रूपमण्डन नामक प्रम्थ में भी विष्णु की चौचील मृतियां का वर्षान है, किन्तु पपपुराण से कुछ मित्र । विभिन्न युगो में इन्हीं मृतियां (रूपों) में विष्णु का मृतामुखारी भवतार होता है। पपपुराण और रूपमण्डन के अनुसार इन मृतियों की आयाद्या इस प्रकार है.

- १. केशव (लम्बे केश वाले)
- २ नारायण (शेपशायी, सार्वभीम निवास)
- ३ माधव (मायापति, ज्ञानपति)
- ४. गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक )
- ५. विष्णु (सर्वव्यापक)
- ६. जनार्दन (भक्त पुरस्कर्ता)
- ७. उपेन्द्र (इन्द्र के भाता)

- ८. हरि (दुःस, वारित्ध, पाप आदि का हरण करने वाले) ९. वासुदेव (विष्वान्तर्यामी)
- १० कृष्ण (आकृष्ट करने वाले, श्याम) इत्यावि ।

इन मूर्तियों के व्यतिरिक्त राम, परशुराम आधि की मूर्तियों भी प्रचलित हैं, जिनका उब्लेख उपर्युक्त उल्लेखों में नहीं है।

उनके चार आधुनो और प्रमुख आधुनणों के अतिरिक्त पीताम्बर और आधोपनीत भी प्रमुख उपकरण हैं। साथ ही चामर, ज्वन और कम का भी अञ्चन प्रतिमानों में होता है। विष्णु के रक्त और बाहुन दोनों का उन्लेख मिनता है। उनका बाहुन गद्द है वो बीदक मन्त्रों की शक्ति, बीत और प्रकास का प्रतीक है, वह अपने दलों पर विष्णु को बहुन करता है। विष्णु के पायंत्रों में मुख्य विष्णक्तेन (विक्वचिनेत्रा) तथा अब्द विभूतियाँ (ग्रोग से उपसम्ब

किल्लुमांकी— जिसल प्रदेश का यह प्रतिद्ध वैल्णान तीर्प है। धिवकां हो से जलग करने के लिए रहे विल्णुकां हो कहा लता है। कानरें नवी होनों को को रहे विव्यालित करती है। विवकाञ्ची से दो मील दूर विल्णुकाञ्ची है। यहाँ १८ विल्णुमिन्द हैं। मुख्य मिल्य देवराज स्वामी का है विकाल प्राप्त कर कहा चाता है। वता हो लगा मिला को इस मियर का ब्रह्मोत्सव होता है। यह दक्षिण भाग्य का सबसे बड़ा उत्सव है। एक मिल्य से रामानुजावार्य की ब्रतिमा विराजमान है। यही महाप्रमु बल्लामार्या की ब्रतिमा विराजमान है। यही महाप्रमु बल्लामार्या

विष्णुविच्या — निष्णु भगवान् के तीन कर है। दूसरें
राज्यों में कहा जा नकता है कि उनका अभिव्यक्तीकरण
तीन रूपों में होता है। वे हैं वायु, चन्द्र तथा में
तीनों क्प तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। वे हो मुन्य
के शरीर में बात, पित्त तथा करके के रूप में विद्यमान
है। इस्तिक्ष्य भगवान् विष्णु के से हो तीन स्पत्त करते योग्य
करता वाहिए। अगतःकाल और में बायु का तुवका
पूजन करता वाहिए। प्रातःकाल और में बायु का तुवका
त्यां मध्यान्ह काल में यब-तिलों से हवन करता चाहिए।
पूर्वास्त के समय चन्द्रमाम का जल में पूजन करता
चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का अनुक्लात होना
चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का अनुक्लात होना
चाहिए। एक वर्ष तक इस वत का अनुक्लात होना

से आराधक स्वर्ण प्राप्त कर छेता है। यदि वह छणातार तीन वर्षों तक इस वत का आचरण करे तो वह ५००० वर्षों तक स्वर्ण में वास करता है।

विष्णुदेवकीयत -- कार्तिक मान की प्रतिपदा से आरम्भ कर एक वर्ष तक यह वत करना चाहिए। पंचगव्य से भगवान् वासुदेव को स्नान कराकर उसी को उस अवसर पर प्रसाद रूप में बहुण करना चाहिए। बाण के फुलों, बन्दन के प्रलेप तथा अत्यन्त स्वाविष्ठ नैवेश से पूजा करनी चाहिए। एक मास तक किसी भी प्राणी को (यहाँ तक कि पशुको भी) किसी प्रकार की अति न पहुँचायी जाय । इस अवसर पर असत्य भावण, जीवं, भास तथा मध्-भक्षण एकदम निषिद्ध है। केवल भगवान् के व्यान में मन्न रहना चाहिए। शास्त्रों, यज्ञी तथा देवों की निन्दा का परित्याग करना चाहिए। प्रति दिन मौन रहकर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए । मार्गशीर्थ, पौष, माघ तथा अन्य मासो में भी यही त्रिधान रहेगा, केवल पृष्प, शूप तथा नैवेद्य ही परिवर्तित होते रहेंगे। देवकी एक सुन्दर प्त्र चाहती थीं। अतएव विष्णुकी पूजाकरने के स्त्रिए इस वत का अनुष्ठान उन्होंने किया था।

बिष्णुपण्यस्य — कार्तिक मास के अन्तिम पीच दिन बिष्णु-पञ्चक कहलाते हैं। उन दिनों किष्णु तथा राष्म्र की पञ्चीप्यत्तारे (मामास्त पुण्य, पूण, दीण, नैबेख) से पूना करनी वाहिए। इससे समस्य पापो का नाम होता है और वती सीधा बिष्णुलोक जाता है। पूना को कुछ विनिश्न पञ्चतिमों का सहां वर्णन किया जा रहा है, यथा एका ब्यो को पुनन, इस्वी को भीपूर्णमा, क्योजी दुग्याहार, चतुर्देशी को दही का बाहार तथा पूणिया को केशव की बारायना करने सार्थनाल पञ्चाल्य पावन करमा चाहिए अथवा पुलनीयलों से हिर का पूनन करना चाहिए। देश प्रमुद्दान है र है, १-३३।

विष्णुपब अथवा विष्णुपबी — यह चार राशियो का नाम है। यथा वृषभ, सिंह, वृष्टिचक तथा कृष्म । दे० काल निर्णय, ३३२।

विज्युक्वतर — आषाढ़ माम म पूराचाढ नक्षत क समय बत आरम्भ करना चाहिए। इस अवसर पर दुग्य अववा यृत में रखे हुए भगवान् विज्यु के तीन पगों की पूजा करनी चाहिए। जती को केवल रात्रि के समय हविज्यान्न प्रहण करला चाहिए। अवण अथवा उत्तराबाद नवक कारू में भगवान वोतिन्द तथा भगवान विष्णु के तीन पागें की बाराधनमा करली चाहिए, किन्तु दान और मोजन में अन्तर हो जावागा। भाद्र मास में पूर्वीचाद नवज के समय, जात्मुन मास में पूर्वीचाद नवज के समय, जात्मुन के मास ये पूर्वीचाद गुजा की जाय। इस आपनी नक्षत्रों के मासय उद्यो प्रकार की पूजा की जाय। इस आपनी नक्षत्रों के मासय उद्यो प्रकार की पूजा की जाय। इस आपनी में वर्ती स्वास्थ्य, समृद्धि का लाभ करके अस्त में विष्णाओं क्राम कर केता है।

विष्णुपुराण-जैसा इसके नाम से ही प्रकट है, यह वैष्णव पुराण है। प्रमुख पुराणों में इसकी गणना है। श्रीमद्भागवत के पश्चाल् लोकप्रियता में इसका दूसरास्थान है। वैष्णव दर्शन के भौलिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन हुआ है। आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर रचित श्रीभाष्य में विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हैं। इससे इसका दार्शनिक महत्त्व प्रकट होता है । यह छः खण्डों में विभक्त है जिनको अंश कहते हैं। इसमें अध्यायों की संख्या १२६ है। आकार में यह श्रीमद्भागवत पुराण का एक तिहाई है। प्रथम अंश में सृष्टिवर्णन, द्वितीय अंश मे भूगोलवर्णन, त्तीय जंश में आश्रम और वैदिक शासावर्णन, बतर्थ में इतिहास, पद्मम में कृष्ण चरित्र और बच्ठ अंश में प्रस्तय और अक्ति का वर्णन पाया जाता है। इस पराण में ज्ञान और भिक्त का सुन्दर समन्वय मिलता है। विष्ण और शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान् कृष्ण के मृत्व से कराया गया है---

> योड्ड स स्व वमज्वेदं सदेवामुरमानुषम् । मतो नात्यदशेषो यत् तत् त्व ज्ञातुमिहाहिन ॥ अविशामोहितास्मान 'पुष्पा भिन्नदिक्तः । वदन्ति भेदं पश्यन्ति वावयोरस्तरं हर ॥ (विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९)

विक्कुप्रवेशिय-कार्तिक माम के शुक्क एस ही एकारसी को ममवान् अध्या त्याम कर जाग जाते हैं। इस कारण इस दिन को जिष्णुप्रवोधियों एकारशों कहा जाता है। संध्या को मुसल्जित मण्डप में पत्र-पुज्य-कर्जों की प्रदम उपज से पुजन करते हुए विष्णु को जमाया जाता है। सोपनाळा जलायों जाती है। इसका नाम दिवदीपावकी' मी है।

विष्णुप्राप्तिकल--इस अत में द्वादशी के दिन उपवास का

विभान हैं। इस दिन 'जमो नारायवाय' का उच्छारण करके सूर्य को अर्थ्य देना वाहिए। क्वेत पूर्वमों के बिच्यु की प्रका करते हुए निम्म मंत्र का उच्छारण किया जाम, 'वेदाधिवेद' चरा के आधार, हे आधुतौष ! इन पूर्वमों को स्वीकार कर कुमा कर मेरे उत्पर प्रयन्त्र होएए।' बती को ज्वार, बाजरा (धरामाक) का भौजन जबबा उस धान्य का आहार करना चाहिए जो ६० दिनों में पककर दीयार होता है तथा जो मसाओं के साथ बो दिया गया है (मिर्च, पनिया, जीरा जादि।) या धान अपवा जो जयवा मीबार (जंगळो धान) का बाहार करना चाहिए। तद-क्वोक प्राप्त कर लेता है।

विष्णुक्तस्वर्तिवत—किसी पवित्र तिथि तथा लग्न के समय वह की पूल तथा निनक्ते स्वर्धि सारक करके थारा अंगुल लग्ना भागा काता जाया। इस प्रकार पीच धागो को कातकर एक बत्ती बनायी जाया। इस प्रकार को एक लाख बत्तियां थी में भियोकर किसी थाँची या कांत्रे के पान में रसकर भगवान् विष्णु की प्रतिमा के पास ले जानी बाहिए। इस्पादक सास है, वैशास सर्वोत्तम है। प्रति दिन एक तहस जनवा दो सहस बरियों विष्णु के समुख प्रवालित की जांच। उपर्युक्त मासो में से किसी भी मास की पूर्णमा को वत समास कर देना चाहिए। वतनकर उद्यानन किया जाना चाहिए। बानकह स्वर्धियां पर में मिलाओं द्वारा इस वत सा आयोजन किया जाता है।

विष्णुशक्करवात—इस बत में उसी विधि का अनुसरण करना पाहिए जो उमामहेश्वरखत के विषय में पीछे कही गयी है। भाइपर व्यवसा वादिवन मास में मृगिदिग, आर्डी, पूर्विकास्मृती, अनुराध अथवा अपेष्ठा नक्षत्र के अवसर पर इस बत का आचरण करना चाहिए। यहाँ अन्तर केवल इतना है कि विष्णु को पोताम्बर पारण करन्ये जांबन तथा दिखाणा में भी विष्णु को सुवर्ण तथा शंकर को मोदी में टिक्से अयिंग।

विष्णुक्षयनोत्सय—आषाठ शुक्छ एकादवी को भगवान् विष्णु का ध्यनोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास में कदापि नहीं मनाया जाना बाहिए। दे० निर्णयसिन्ध, १०२। इस समय तक वर्षा

बोख्यत—नवसी के दिन बती को एक कर पढ़ि से बाहार करके कम्याओं को भोजन कराकर सुवर्ण का करुडा, दो बस्त तथा सुवर्णादान करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इस जत का अनुष्ठान होना चाहिए। प्रति नवसी को कम्याओं को भोजन कराया जाना चाहिए। इस जर से देती प्रयोक चीवन से जयमन कम्यान् होति है और उसे किसी शत्र है मन जादि नहीं रहता। बस्त से वह विजवी की राज्यानी प्रान्त कर लेता है। ऐसा कम्या है कि इस वस के देवता या तो चित्र हैं या उमा जयवा दोनों ही है।

बीरासन-समस्त कुच्छुवतों में वांछनीय आसन बीरासन कहा जाता है। हेमाबि, १.३२२ (गरुडपुराण को उद्घत करते हुए) तथा २.९३२ । अधमर्थण वत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अवमर्थण का उल्लेख गंबस्मति, १८२ में आया है। इससे समस्त पापों का नाम होता है। वक्षोत्सविधि-भारत में वक्षारीपण को अध्यन्त महत्त्व दिया जाता है मत्स्यपराण । (५९, इलोक १-२०)। ठीक बैसे ही पद्मपराण (५.२४,१९२-२११) में बक्षोत्सव के विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। संक्षेप में उसकी विधि यह है कि सर्वीषधियों से यक्त जल से वक्षों के उद्यानों को तीन दिन सींचा जाय । सुमन्धित चर्ण से तथा वस्त्रों से वृक्षों का म्युंगार करना चाहिए। सुवर्ण की बनी हुई (कान छेदने बाली) सुई से वृक्षों को छेदकर उनमें मुनहरी पेंसिल से सिन्द्र भर देना चाहिए। वृक्षों से बने मचानों पर सात या बाठ सोने के फल लगाये और तथा वृक्तों के नीचे कुछ ऐसे कलका भी स्थापित किये औय जिनमें सुवर्णक्षण्ड पड़े हों। इन्द्र तथा कोक्पालों के लिए वनस्पतियों के निमित्त हवन करना थाहिए।

अतिषि, बाह्यमाँ को दूप से परिपूर्ण मोजन कराया प्राय । इस अवसर पर बी, काले तिल तथा सरसों से इसन करना चाहिए । इसन में पलाच को समिथाएँ प्रकुत की जायें । मौर्चे दिन प्रतोत्सव आयोजित हो । इससे वती अपनी समस्त मनःकामनाओं की पूर्ति होते हुए देखता है ।

सस्त्यपुराण (१५४.५१२) के अनुसार एक पुत्त रस सहर जकायमें के समान है तथा एक बुक का आरोपण स्व पुत्ते के तथादक है। वराहपुराण (१७२.३६-३०) में कहा गया है कि जैसे एक अच्छा पुत्त परिवार की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक पुत्र, जिस पर फल-पुत्र जब्दे ही, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता है। पांच आम के पोधे जलाने वाला कभी नरक जाता ही गहीं: 'पञ्जाप्रवाणी नरकं म याति।' विष्णुचर्म० (३.२९७-१३) के अनुसार एक व्यक्ति हारा पालित पीषित बुल एक पुत्र के तमान या उससे भी कही अधिक महत्त्व का है। देवगण इसके पुल्यों से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, मनुष्य इसके फल-पुल्ल बाकर इसके प्रलंग अफिक को करी नरक में आने की आवश्यकता हुई। पदती।

कुन्तारूयागविष---इन्तार ( वेगन या अंदा) फल के भलाण का पूरे जीवन के लिए अवाय एक वर्ष या छ मान या योत मान के लिए त्याज करना इस वत में विहित्त है। इसमें एक रात्रि की भरणी अववा माना मठान के समय उवसाद करना चाहिए। यमराज, काल, निज्ञुप्त, मृत्यु एवं प्रजारत को एक वेदी पर स्वाधित कर उनकी प्रार्थना करते हुए गच्य, अवसादि वे पूजन करना चाहिए। तिक तथा वी से 'मीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहां कहकर होन करना चाहिए और इसी प्रकार स्वाहा सम्बन्ता कर साम जात्र प्रकार वा साम विद्या कर साम प्रकार वा साम विद्या कर साम प्रकार वा साम विद्या कर साम प्रकार के साम विद्या कर साम विद्या कर साम विद्या । तवनन्तर सोने के वने हुए कुन्ताक, स्थामा गी, साह, अमुक्तियां दी जाय। तवनन्तर सोने के वने हुए कुन्ताक, स्थामा गी, साह, अमुक्तियां का साम करना महिए। बाह्या साम करना का साम करना वाहिए। साम तम्ब के साम करना वाहिए। साम तम्ब के साम करना साम करना वाहिए। साम तम्ब के साम करना साम करना वाहिए। साम तम्ब के साम करना साम करना

पर ब्राह्मण को कर्तव्य स्वस्तिवाचन करना है। वो व्यक्ति जीवनपर्यन्त नेनन नहीं जाता वह सीवा विष्णु-क्रोक जाता है। जो व्यक्ति एक वर्ष पर कसा से किए इसका स्थान करता है उसे यम की राजधानी में उपस्थित नहीं होना परता। यह प्रकीर्णक वत है।

कृत्वावन—मनुरा से जात मीन उत्तर यमुनातट पर वृद्ध-लता-कृत्य-कृटीरों से बोभायमान विव्यात वैष्णत तोषं। कृत्यावन का महत्य इसिंग्स है कि भगवान कृत्या ने यही पर मोचारण की अनेकों बाल्छोलाएँ तथा गोभियों के साथ महारास की छोला की थी। पूर्व जन्म में जाल-न्यर की पत्नी वृन्दा थी। भगवाक्त्या से वह विण्यु-विया वन यथी। उसकी विष्णु का वरदान मिला। असंख्य गोभियों के रूप में वह वन में अवतरित हूई। उसके नाम ते ही विद्यारस्थल का नाम कृत्यावन पदा। यह संतों और मकों की सिद्ध अजनस्थली भी रही है। एक से एक वृक्षर गोमाल कृष्ण के हुआरों मन्दिर यहाँ मन्तों की भावना के स्मारक बने हुए हैं। शायुओं के अलाई, बायस्था, कुटी, कुँच, भजनावस, साम्यक्त, प्रजल और बारों के स्व स्थान की शोमा निरालो हो गयी है।

बाच्यास्पिक वर्ष में ब्रह्म और जीव के तादास्य की यह रासस्यकी (अनुसबस्मी) है। बावकुष्ण की लीकामूमि वृन्दावन कुण्यमकों तथा सभी वैरणवो के लिएअमि बाकर्षणपूर्ण पृष्य स्वक है। मुनल्यामों आक्रमणकारियों ने इसके पृष्य मीरवालों रूप को विकृत कर 
दिया था। किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायों तथा उनके तरकाकों के द्वारा इसके पृष्यस्वनों का उद्धार हुवा है।
प्रसिद्ध वैतन्यानुमायी रूप तथा सनातन सोस्थामी आदि
बैण्णवा ने तो वृन्दावन को ही अपना कार्यस्थल बनाया।
इन लोगों ने इसके महास्य- को और भी बढ़ाया अनेको 
कृष्णयक्त कित गयक, सन्त जादि के नामो से यह
स्थान सबधित है। बाज्य के सासन काल ने अनेक राजपूर राजाओं तथा अन्य भन्ते के दान से यहाँ बनेको भव्य
प्रस्थित बने । इस निर्माण में उपर्युक्त बैल्प्य सम्प्रदाय के गोस्ता भीक्यों के वसके स्थान्त स्थान्त स्थान्त कर्म

वृन्यावनद्वादशी-कार्तिक शुक्ल द्वादशी को वृन्दावनद्वादशी कहते हैं। इस ब्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवल तमिलनाडु में हैं। ५९६ मुवोरसर्ग-वेब

बुवीस्तर्ग — 'बुव अववा सींड का उरसर्थ (स्वाय) — वान'। वैत्र या कार्तिक पूर्णना को अववा रेवती नक्षत्र से सीड़ को छोडाना बुविध्यानंत्रत कहुआता है। तोन वर्ष को सक् कार ऐसा करता चाहिए। तोड़ भी नीन वर्ष की स्वस्था का होना चाहिए। तीन वर्ष की अवस्था बाली चार या आठ गीएँ सीड के साथ छोड वी जानी चाहिए। सामान्य कर से किसी बुवक की मृत्यु के स्थारहर्ष दिन सीड़ छोड़ने का प्रयलन है।

बे**बूटांगरि**—सुदूर दक्षिण के आन्ध्र देश का एक तीर्यस्थल। यह कालहत्ती से १५ मील दूर स्थित है। यहाँ काशी-वेठ में काशीविषवेद्या शिव का मन्दिर है। यह मूर्ति काशी से लाकर स्थितित की गयो है। अलपूर्णी, कालभैरन, सिखंबिनायक आदि की मृतियों भी यहाँ दश्तीय है।

बंबुद्देखर (सिष्पंति)—आण्ड वेशस्य बंबुद्धाति पर विराज-मान भागवान वेबुद्धेवर के मन्दिन में खिल और लिख्न की एकता आज मी भरवण है। यह मन्दिर तिक्वति 'चहाड़ी' पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का वर्वाधिक क्षेत्रकृतित और वैभवणाली तीर्थ है। पहले इसमें बैलानसर्सिहता के साधार पर पूजा होती थी, जबकि तिमल देश के क्षित्रकांते मन्दिरों में पाखराज संहिताओं के आधार पर पूजा होती थी। काश्चीवरम्, औपस्मबुद्ध के मन्दिरों में भी वेक-देशदरमन्दिर के समान बैलानसर्सहिता का अनुवरण होता था। बाद में रामानुज स्वामी ने बेल्टरबर में प्रक-नित बेलानस विध को हटाकर पाखराज विधि प्रकटित करायी थी।

भंब — तींतरांय सहिता, आयस्तम्ब धर्ममूत्र, मनुस्मृति, नाठ्य-सारम, अमरकीय आदि में 'वेंद' शब्द की ब्युरपत्ति बतलायी गयी हैं । यह गब्द चार सातुओं से व्यूरमन्त्र होता है— (१) विद् (आने) (२) बिद् (सत्ताया) (३) विद (आमें) और (४) विद (विदारणे) । 'ऋस्वेदादिमाध्यमूमिका' में स्वामी दयानम्द सरस्वती ने 'वंद' शब्द का निर्वचन निम्मांकित प्रकार से किया है.

''विबन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्यविद्याम् वैर्वेषु वा तथा विद्यासस्य भवन्ति, ते बेदा ।''

[जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं, अधवा प्राप्त करते हैं, अयवा विद्यान्त होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रकृत होते हैं, उनको बेद कहते हैं। ] परन्तु यहाँ पर विश्व झान का संकेत किया बया है वह धानाम्य ज्ञान नहीं हैं, सवार्ष विदेक साहित्य में सानाम्य ज्ञान का अनाव नहीं। यहाँ ज्ञान का अधिप्राय मुख्यतः ईस्करीय ज्ञान है, जिसका साझात्कार मानवजीवन के प्रारक्त में ऋषियों को हुआ था। मनु (१.७) ने तो वेदों को सर्वज्ञानमय हो कहा हैं।

'बेद' शब्द का प्रयोग पूर्व काल में सम्पूर्ण बैदिक बाइ-मय के अर्थ में होता था, जिसमें संहिता, बाह्मण, आर-ण्यक और उपनिषद् सभी सम्मिलित थे। कथित है---''मन्त्र-बाह्यणयोर्वेदनामधेयम्", अर्थात् मन्त्र और बाह्यणों का नाम बेद है। यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक और उपनिषद् का भो समावेश है। किन्तु आगे चलकर 'बेद' शब्द केवल चार वेदसंहिताओ ; ऋष्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अयर्ववेद का ही द्योतक रह गया । ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् वैदिक वाङ्मय के अङ्ग होते हुए भी मूल वेदी से पुथक् मान लिये गये । सामगाचार्य ने तैस्तिरीयसंहिता की मूमिका में इस सध्य का स्पब्टीकरण किया है "यद्यपि मन्त्रबाह्मणात्मको वेदः तथापि बाह्मणस्य मन्त्र-व्यास्थानस्वरूपत्वाद् मन्त्रा एवादी समाम्नाताः।" अर्थात यद्यपि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम बेद है, किन्तु बाह्मण यन्त्रों के मन्त्र के ज्याख्यान रूप होने के कारण (उनका स्थान बेदो के पब्चान् आता है और ) आदि बंदमन्त्र ही है। इस बैदिक ज्ञान का साकारकार, जैसा कि पहले कहा गया है, ऋषियों को हुआ था। जिन व्यक्तियों ने अपने योग और तपांबल से इस ज्ञान को प्राप्त किया वे ऋषि कहलाये, इनमें पुरुष स्त्रियाँ दोनो थे। वैदिक ज्ञान जिन ऋचाओ अथवा वाक्यो द्वारा हुआ उनको मन्त्र कहते हैं। मन्त्र तीन प्रकार के है--(१) ज्ञानार्थक (२) विचारार्थक और (३) सत्कारार्थक। इनको ब्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी है : दिबादि-गण की मन् धातु (ज्ञानार्थ प्रतिपादक) में ष्ट्रन् प्रत्यय लगाने से 'मन्त्र' शब्द व्युत्पन्त होता है, जिसका अर्थ है-'मन्यते (ज्ञायते) ईश्वरादेश अनेन इति मन्त्रः'। इससे ईश्वर के आदेण का जान होता है, इसलिए इसको मन्त्र कहते हैं। तनादिगण की मन् धातु (विचारार्थक) में प्ट्रन् प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, जिसका आर्थ है-- 'मन्यते (विचार्यते) ईएवरादेशो येन स मन्त्रः', अर्थात्

जिसके द्वारा दिश्वर के लायेशों का विचार हो नह मन्त्र हैं। इस प्रकार तनाविष्य की हो मन् घातु (सल्का-रार्चक) में फूनू प्रस्थय लगाने से भी मन्त्र घट्ट बनता है, जिसका अर्थ 'मन्यते (सत्कित्यते) देखताविष्यः अनेन दित मन्त्रः' है, अर्थात् जिसके द्वारा देखता विष्ये का सल्कार हो यह मन्त्र है। वेदार्थ जानने के लिए तीनों अ्यूप्तियों समीचोंन जान पहती हैं। वरन्तु सबकी मिलाकर यही जर्थ निकल्कता है कि देव वह है जिसमें देखरीय ज्ञान का प्रतिपादन हो।

वेदो का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है-त्रिविध और चतुर्विध ! पहले में सम्पूर्ण वेदमन्त्रों को तीन वर्गी मे विभक्त किया गया है--(१) ऋक् (२) यजुष् और (३) साम । इन्ही तीनों का संयुक्त नाम त्रयी है। ऋक् का अर्थ है प्रार्थना अथवा स्तृति । यजुष् का अर्थ है यज्ञ-यागादि का विधान। साम का अर्थ है शान्ति अथवा मंगल स्थापित करने वाला गान । इसी आधार पर प्रथम तीन सहिताओं के नाम ऋग्वेद, यजबेंद तथा सामवेद पडे। बेदो का बहुप्रचलित और प्रसिद्ध विभाजन चतुर्विध है। पहले बैदिक मन्त्र मिले-जुले और अविभक्त थे। यज्ञार्थ उनका वर्गीकरण कर चार भागों में बाँट दिया गया, जो चार वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुए-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधर्यवेद । ऋक्, यजुष् तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन बेद बना दिये गये। किन्तु गैदिक वचनो में इनके अतिरिक्त भी बहुत सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध धर्म, दर्शन के अतिरिक्त लौकिक कृत्यो और अभिचारों (जादू-टोना आदि) से था। इन सबका समावेश अधर्ववेद में कर दिया गया। इस चतुर्विध विभाजन का उल्लेख वैदिक साहित्य में ही मिल जाता है :

> यस्मावृचो अयातकान् यजुर्यस्मावपकावन् । सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भ त बूहि कतमः स्विदेव सः॥

> > (अधर्व०१०४२०)

परन्तु कारो बेदो का सम्यक् विभाजन और सम्पादन बेदच्यास ने किया। यास्क ने निरुक्त (१.२०) और भास्कर भट्ट ने यजुर्वेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख किया है। भाष्यकार महीचर ने और निस्तार से इसका उरुकेक किया है: "तत्रावौ अह्यपरम्परवा प्राप्तं वेदं वेद-आसो मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्वो क्यस्य ऋ व्यवुःसामाचवांक्यांश्चतुरो वेदान् पेल-वैशम्यायम-जैमिनि-सुमन्तुम्यः कमादुपविदेश ।"

प्रत्येक बेद से जो बाहम्म विकसित हुआ उसके बार माग है—(१) संहिता (२) ब्राह्मण (२) आरयक जोर (१) उपनिकष्ट । संहिता में बैरिक स्तृतियाँ संमृद्धीत है। ब्राह्मण ये मन्त्रों की व्याख्या और उनके समर्थन में प्रवचन दिये हुए हैं। आरय्यक में बानप्रस्थियों के उपयोग के किए सम्त्रान और विधि-विचान हैं। उपनिषदों में दार्थनिक व्याख्याएँ महत्तु की गयी हैं।

वैदिक काय्ययन जोर चिन्तन के फलस्वरूप उनकी कई साकार्ष विकसित हुई, जिनके नाम पर सहिताओं के नाम रहे । इनमें से कालकम से अनेक सिहताएँ नष्ट हो गयाँ। परस्तु कुछ अब भी उपलब्ध हैं। कुर्षेद की पांच शाकार्ष पी—(१) शाकाल (२) बाष्कल (३) आध्वलायन (४) बाखार्स जोर (५) माम्बर्य हमने अब शाक्क शाखा हो उपलब्ध हैं। सुक्ल उनुवेंद की माध्ययिन कोर काच दो शाखार्स हैं। सुक्ल उनुवेंद की माध्ययिन कार काच महाराष्ट्र में प्रचित्त हैं। कुल्म उनुवेंद की हस समय चार शाखार्स प्रचल्ख हैं : (१) तींपार्य (२) मेजायभी (२) काठक और (४) कर । सामवेद को दो शाखार्स उपलब्ध हैं : (१) तींपार्य (२) प्राणायनीय । अयवंबर की उपलब्ध श्री की अपने साम के साथ प्रचारवानों के नाम पीप्लाद तथा चीनक हैं। (शासें वेंदों की आनकारी के नाम पीप्लाद तथा चीनक हैं। (शासें वेंदों की आनकारी के लिए उनके नाम के साथ प्रचारवानों विवार ।

बंद का चतुर्विष विभाजन प्राय यज्ञ को ध्यान में रख-कर किया गया था। यज्ञ के लिए चार व्यक्तियों को आवश्यकता होती है—(१) होता (२) वध्यपूँ (३) उद्गाता और (४) बह्या। होता का अर्थ है आङ्क्षान करने बाला (बुलानेवाला)। होता यज्ञ के अवसर पर विधिष्ट देवता के प्रशंतापक मन्त्रों का उच्चारण कर उस देवता का आङ्क्षान करता है। ऐसे मन्त्रों का संबह जिल संहिता में है उसका नाम ऋष्येद है। अञ्चर्य का काम यज्ञ का सम्मायन है। उसके लिए बावस्थक मन्त्रों का संकलन जिल संहिता में है उसका नाम यजुर्वेद है। उद्मारात का अर्थ है उज्वस्त रहे गाने वाला, उद्यक्ते उपयोग के लिए सम्बं का संग्रह जिन संहिता में है उसका नाम मामवेद है। ब्रह्मा का काम अध्यक्षपद से अस्पूर्ण यक्त का निरीजण करना है। वह चारों वेदों का ब्राता होता है। अववर्षवेद में अस्प तीनों वेदों की सामग्री से अतिरिक्त कुछ और भी है। अतः ब्रह्मा का विशिष्ट वेद अपर्यद है।

बेद के प्रकारों के बारे में गतुष्य बाव में जिल्ला है कि अिल है कि क्यांबर, नाय है ते राजुष्य और मूर्य से सामयंव मात हुए है। ममुलविद्या के अनुसार तो ऋक्, युद्ध और सामयनमां को ही जिब्दुदेव कहते हैं। मुण्डकोपनिषद् में ऋक् आदि जार बंदो को अरा जिल्ला कहा गया है। ऋष्येत, युद्ध है, सामवेद, अवर्षवेद, हितहान और पूर्णावि अरा पहिंदा है। बेदो को निरस्ता प्रमाणित करते हुए कहा जाता है कि जानक्य बेद प्रकाब के समय भी ओकार रूप में बताना रहते हैं। ऐसे अगादि, अनवस्त और निरस्त कहांवावय को मुट्टि की प्रयास वस्ताम में रिलत आदिवादा कहां जाता है की सकस अपनीस्तार है। वित्र जाव अवर्थावस्तार है। एसे अगादि, अनवस्त और निरस्त कहांवावय को मुट्टि की प्रयास वस्ताम में रिलत आदिवादा कहां जाता है जो सकस प्रयासिक्तार है।

मनुष्य द्वारा न रचे जाते और ईस्वनकुछ होने के कारण ही बेदों को अपोक्यंथ जहते हैं। ब्रह्मस्त्रमण्य और निर्देश ज्ञान का बिस्तार बेदों द्वार हो होता है। ज्ञाविक लोग बंद के द्रष्टा मात्र है। बेद निरंध है इस्तिलए समाधिस्य ज्ञावियों के अन्तरकरण में ही उनका प्रकाश होता है। ज्ञावियों के बेदों का ज्ञान प्रकाशकोपरान्त बह्यांजों से तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ था।

बेद की निल्लान इसिक्ए स्वीकार की जाती है कि देव जानकर है। वे जानकर ईचर के हुदय में प्रकादका में स्था तरहते हैं। यह निक्किय बड़ा परास्था को स्वासहोन योगनिय्रा है। ईस्वर की जायन अवस्था सृष्टि है और निवासस्या फल्य। प्रज्योगरान्त जब प्रकासिकीन प्रकास के प्रका

मनुसंहिता में कहा गया है कि सिसुक्षा से परमात्मा द्वारा जल की मृष्टि हुई, यह 'अप्' साधारण जल नही हो सकता। यह वस्तुत. समष्टि सस्कार रूप 'कारणवारि' है। परमास्मा चिसुका से सर्वप्रयम इन संस्कारों को उद्युद्ध करते हैं, फिर उनमें क्रियाशिक का बीज बारोरिस करते हैं। यह क्रियाशिक पिपुष्ट होकर देवीम्थामान सूर्य की तरह रूपमकी हैं, जिससे बहात्वों की उत्तरित होती हैं। यह सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था है। यह मन और वाणी से पर्दे बहात्वों का सुक्य बारीर ज्योतिर्मय कारणवारि में क्रियाशाशिमी समष्टि प्राणशिक के कप में स्थित एतहा हैं।

मुण्डकोपनिषद् के एक मत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी गंकराजायं ने वका द्वी मुज्य र तर्क रखाँगा है कि मृतयोगि कारतप्थ्या से उद्युत्त है। इससे मुक तस्व (अग) विकशित होता है। किर यह अव्याकृत प्रकृति (अग) समीछ प्राणक्य हिरण्यायों को उत्पन्न करती है। यह हिरण्या में प्रतियों के अनुसार बहात गान प्रकृत वारी ही है, जियमे मृतियकारिणी क्रियाखांचिक विराजमान है। इससे मन, सस्य और छोक की सर्वप्रयम पुरमारमा ने ज्ञानक्य कहा सहस्य धारीर में सर्वप्रयम प्रमारमा ने ज्ञानक्य कहा बाता है।

जिस प्रकार ब्रह्माण्डप्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है और उसी के अशभूत जगतु प्राणियों के प्राण है, उसी तरह समस्टि अन्त करण ही ब्रह्मा का स्वरूप माना जाना चाहिए। इस समष्टि ब्यापक अन्त करण से व्यष्टि अन्त करण की स्थिति है। इसी लिए बाजसनेयी बाह्यणोपनिषद् में ब्रह्मा को 'अन्त करण' और 'मुक्ति' की सजा दी गयी है। इसी तरह उन्हें 'मनो महान् मतिर्श्रत्या' कहा गया है। यहाँ मन शब्द मूलतः करणवाचक है, इसलिए बह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन चार तत्त्वो से युक्त चतुर्मुख कहा गया है। यह समध्ट अन्त.करण-रूपी ब्रह्मा का अंश ऋषिरूपी व्यष्टि में व्याप्त रहता है। जब ऋषि कोग तपस्या और योगसाधना के द्वारा समाधिस्थ हो जाते हैं उसी अवस्था में उन्हें सब वेद-मत्रों का साक्षास्कार होता है। बात यह है कि मामान्य रूप से इन्द्रियसापेक व्यक्टि, व्यापक अन्तःकरण से विच्छित्र होने के कारण अस्पन्न रहता है, पर जितेन्द्रिय योगी समष्टि अन्तःकरण के साथ मिलकर समाधिस्य हो जाते हैं। वे सूक्ष्म रूप से बहुग के साथ एकारमा होने के

499

कारण बेद का वर्धन करते हैं। अतएव कहा के द्वारा बेद की प्राप्ति या ब्हावियों के समाधित्य अन्ताकरण में वेद की उपित्यित एक ही स्तर की बात है। साब ही यह मी है कि अपीच्छेय बेद परमास्त्रा के जिस माब के प्रकट होता है उसे ब्हावि कोण की समाधित्य होकर प्राप्त करते हैं। बरवुतः और कीण कहा पर ही हैं। अविद्या के कारण केवल जीव देश, काल और बस्तु के द्वारा परमात्या से अलग है और परमास्त्रा इन सब माबाराज्यों से परं है। पर समाधि की दशा में आब्द ज्वारा करा साध्य अन्तकरण में विलोग हो जाता है जीर बहुत तथा जीव में एककर की स्थित जा जाती है। इसी दशा में बेद का बात होता है। निक्च्य यह है कि परमात्या के निवास क्या प्रकाशित वेद, बहुता के हृदय तथा देविया या बहुत्यियों के अन्यक्त प्रमुख्य कर हा जा है।

प्रकृतिविलास और प्रकृतिलय के अनुमार परमात्मा के तीन भाव अध्यातम, अधिदैव और अधिमृत है। अध्यात्मभाव में मायातीत और मन-वाणी से अगोचर, निर्गुण, निष्क्रिय परबहा जाता है। अधिदैव भाव में माया का अधिक्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा प्रलय का संचालक ईश्वर है। अधिभृत भाव में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्वरूप विराट् का रूप जाता है। इन तीन भावों के अनुसार संसार भी त्रिगुणात्मक है। वस्तुतः कार्य-कारण का विस्तार भात्र होता है, अतएव दोनो में समान भावों की स्थिति होना स्वामाविक है। कार्यब्रह्म में प्रकृति और पुरुष की लीला का पर्यवसान गुण और भावो की कीला के रूप में होता है। अंतएव प्रकृति-प्रथ को आधार मानने बाले मिनतकामी साधक को प्रत्येक बस्तू में जिन्नण और त्रिभाव देखना पडता है। इसी प्रकार ज्ञानराशि भी बही पूर्ण है जिसमें अध्यात्म, अधिभृत और अधिदैव तीनो भावो की पर्णता हो।

बेदो में भी जाय्यारिमक, आधिर्विषक और आधि-भीतिक तीनों अर्थों का समित्रवा है। स्मृतियों के समुद्यार क्यायरक, अधिर्वेद और अधिभूत—तीनों भाषों से मन्यप्त अभूतमयी श्रृति ज्ञानी महात्मा के छिए बहा। नन्द का आस्वादन कराती हैं। अर्था बेद तीन वर्षों और तीन मार्थों से तस्पन्न हैं। बाब के मनुष्यों की दृष्टि एकांगी और हम दृष्टि की अपूर्णता के कारण प्रमुख्य हम

वेदमंत्रों का पूर्ण अर्थ नहीं लगा पाते। वे प्रायः इनके अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत में से किसी एक का ही अर्थ लगा लेते हैं। पर बेद की अपौक्षेयता के कारण यह सब जनर्गल है। बेद में तीनों भावी का एक साथ अर्थ लगाना चाहिए। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार देवता और असुर दोनों ही प्रजापति के द्वारा उत्पन्न किये गये भाई हैं! असूर देवों के वहे भाई और दोनों ही एक-दूसरे से स्पर्धा करते हैं। देवासूरसंग्राम इसी का परिणाम है। इस बात को बहा के तीनों भावों की भिमका पर रसकर देखना होगा । दैवी सम्पति बालों और आसरी सम्पत्ति वालों का पारस्परिक संधर्ष इसका अधिभृत अर्थ कहा जायगा, और इसी तरह देवलोक में तमीगुणी असूरो तथा सत्त्वगुणी देवों का पारस्परिक संघर्ष अधिदेव बर्ध-भृत देवासूरसंबाम है। तीसरे अध्यातम के क्षेत्र में मान-सिक कुमति और सुमित का इन्हें आज्यात्मिक देवासूर-संद्राम है। इस प्रकार वेदमन्त्रों का तीनों भावों की दृष्टि से अर्थ लगाया जा सकता है। इस तरह बेद में त्रिगुण और त्रिभाव की पूर्णता है। इसिंछए बेद को अपीश-षेय कहा जाता है।

बेद को समझने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, कल्य, ब्याकरण, निरुक्त, अन्य और व्योतिष्य मामक क्षः शास्त्रों के अंगों का अध्ययन आवश्यक है। इसके उपरास्त्र वैदिक सन्द वर्षोंने का अध्ययन आवश्यक है। इसके उपरास्त्र वैदिक सन्द वर्षोंने का आन प्राप्त करना चाहिए। इनमें से एक के भी अभाव में सायक का ज्ञान अपूर्ण रहेगा। उपयुंक्त यहंग तथा सप्तवर्धन की तात्विक ज्ञानभूमि पर प्रतिख्ठित होकर ही मनुष्य वेदाव्ययन का अधिकारों वन सत्त्राहै। ज्ञानार्जन का अधिकारों होने पर उसे कमं, उपानना और ज्ञान की सहायता से अपना विना निर्मेश करना होगा, तभी बेद सायवा जा सकता है।

वेदों मे ऋषि, छन्द और देवता का उल्लेख जाता है। इसका तास्पर्य यह है कि जिस ऋषि के द्वारा जो मन्त्र प्रकाशित हुआ वह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता है और जिन छन्दों में वे मन्त्र कहा गये हैं वे उन मन्त्रों के छन्द कहे जाते हैं। जिस मन्त्र से असवान् के जिस रूप की उपासना की जाती है वह उस मन्त्र का देवता कहा जाता है। अरोक वैशिक मन्त्र की शांति अलग-जरूप होती है, इसिल्फ उसके छन्द का परिजान होने से उस मन्त्र की बाधिभोतिक शांत्र का पता चरुता है। देवता के ज्ञान से उसकी जाधिदैविक शक्ति तथा ऋषि के ज्ञान से उसकी आध्यारियक शक्ति का पता चलता है। वेद के कर्म और उपासना काण्य के बीच इन्द्र, वरुण, अस्नि आदि देवी शास्त्रियों का स्वर्ग आदि एक प्रदान अरने के लिए सकाम सामना में आञ्चान किया जाता है।

चारां वेदों के विषयों का यरिवालत वर्णन इस सकार है। अव्यवस्थिता के दस मण्डल हैं, जिनमे ८५ अनुवाक और अनुवाकसमूह में १०९८ सून्त है। मण्डल, अनुवाक और सुक्त पर्तभान सण्ड, परिच्छेद आदि के गामानत हैं। अव्यवस्थ के प्रथम मण्डल में २५, दितीय में ५, तुर्वा में ५, वृत्त के १५, दितीय में ५, तुर्वा में ५, वृत्त के १५, त्र तम मण्डल में १२ अनुवाक निहित है। प्रस्थेक मण्डल में सुक्तों की संब्वा स्थापन स्था

महासाम्य में यापि म्हानेव की २१ लालाओं का उल्लेख है, एरस्तु अब पाँचवालामें भी उपलब्ध नहीं है। कोमों का अनुसार है कि आवक्त नेवल शासक लाता है। प्राव्ता की मन्यसंख्या १०६२२ और सासक सी १०६२१ है, परन्तु बेद का अधिकाण कुस हो जाने के कारण इस रामना में भी मतमेद है। स्वयंद के दो बाह्यण उपलब्ध है—ऐतरेय और कीशीवित या साख्यायन । ऐतरेय बाह्यण में आठ पंजिकारों, प्रत्येक पंजिका में पींच अध्याय और प्रत्येक काय्याय कई काव्यों से पुनत है। महस्येव के जारण्यक को एतरेय कहते हैं, यह पांच आरामको और अटारह अध्यायों से मुक्त है।

यजुर्जेद के दो मान है—मुक्त और कुल्ला । इनमें कुल्ला पूजर्माहिता को तींस्तरीय संहिता भी कहते हैं, विसकी पूजरणहुई के अनुसार ८६ शास्त्राग्त में। महामाध्य के अनुसार यज्ञ: को १०१ तथा मुन्तिकोपनिषद के अनुसार १०६ शास्त्रार्थ भी, जिनमे आज मान १२ शास्त्रार्थ और १४ जयानागि ही उपकर्म हैं। मंत्रवाह्मागन्यक कुल्लावजुर्जेद में कुल १८०० ( अटारह हुजार ) मन्त्र मिलले हैं। तैस्तिरीय संब्रिता में कुल सात अच्टक है जिसमे प्रत्येक अच्टक ७,८ जम्पायों का है। जम्पाय को प्रत्य और अच्टक को अपाठक मी कहा गया है। प्रत्येक अन्याय नहुत से जन्न ना को संख्या अग्व है । इसमें अदबनेव, जानम्प्टोम, ज्योतिच्टोम, राज-स्प्य, जारिताल जादि यजों का वर्णन है और प्रजापित, तोम जादि इसके देवता है। इल्ल्य यनु-संब्रिता के ब्राह्मण को तैतिरीय ब्राह्मण तथा आरम्पक को तैतिरीय जपनियह कहते है। इसके जानकाण्य को तीत्तरीय जपनियह कहते है। इसके जानकाण्य को तीत्तरीय जपनियह कहते है। इसके जानकाण्य को तीत्तरीय जपनियह कहते है। इसके अतिरिक्त गालाजों के अनुतार मेंजायाणीय जपनियह, कोणानियद, ब्वेतास्ववर जपनियह तथा गारा-

शुक्क यनुर्वेद को बाज्यसनेयी और माध्यन्तिनी संहिता भी कहते हैं। इसके ऋषि याज्ञवक्षय हैं। इस संहिता में ४० कप्याय, २९० क्रमुवाक और जनेक काण्ड है। यहाँ चलंगीर्थनास, अनिकटीम, बाक्येय, अनिव्होम, पासुनांह्य, योग्डी, अञ्चयेत, युक्यमेष आदि यहाँ का वर्णन है। बैक्ति युग के सामाधिक रीति-रिवाजों के वर्णन से युक्त इस बेद मी माध्यम्पिती वाला में 'जात्यय बाद्याम' भी सम्मिनित है। इसके दो आगों में कुक १४ काण्ड है, जिनमें बृहदा-रम्मकोषीन्यद भी सम्मिनित हैं।

सामबंद को सहस्र शालाओं में हे मात्र आसुरायणीय, बासुरायणोय, वार्तास्त्रवय, प्राच्यक, ऋद्वास्त्रीया, प्राचीन-स्रोय, जानयोय्य, राणायनीय नामो का ही उल्लेख मिलता है। राणायनीय के नव भेद दस कात्रार है—जाटयायनीय, सारकल, मोद्गल, त्रस्त्रल, महास्त्रत्वल, लाङ्गल, कीयुम, गौतम और जीमनीय। ये सभी शालाएँ लग हो गयी है। अब केत्रल कोयुगी शाला हो मिलती है। मामलेद के पूर्व और उत्तर दो भाग हैं। पूर्व संहिता को छल्य आर्थिक और प्रस्ताय नामो से भी स्विमिह्त किया गया है। इसके छ प्रपाटक है। सारबंद की उत्तर संहिता को उत्तरार्थिक या सारच्यान भी कहा गया है। इसके बाह्यण भाग में आर्थ, देखाज्याय, अर्थुभत, तापड्य महाबाह्यल, साम-विचान सादि काठ बाह्यल है। इसने जानकाण्ड का छाल्योय और केनोधिनावद प्रमुख है।

अवर्षवेद की मंत्रसंख्या १२३०० है, जिसका अति न्यून अंश आजकल प्राप्त है। इसकी नी शाखार्ये पैप्पल, दान्त, प्रदान्त, स्नात, सौल, ब्रह्मदाबल, शोनक, दैवीदर्शनी सौर चरणविचा में से नेकक सौनक सासा ( बीर पैप-लाव गासा) ही बाज रह गयी है। इसमें २० काण्ड है। अवरवेंद्र शबुरीजन, मास्मारला, विपर्शनवारण मार्कि कार्यों के मंत्रों से मरा पड़ा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वर्तमान तानिक मासना हसी से उत्पृत्त है। अववर्वेद के बाह्य का नाग गोपव है। इसके जानकार में बहुत उपनिषदें भी और जाज भी जावाल, कैकटा, जानक्वरणी, आरुपेंग, तेजीविन्हु, प्यानविन्हु, अमृतविन्दु, बह्मतिन्दु, नावविन्दु, प्रसन, मुण्डक, अवर्षिणस्त, गर्म, माण्डूब्य, नीक्टड वार्षिड उपनिषदें पामी बात्रों है।

अधर्ववेद के संकलन के विषय में तीन मत प्रचलित हैं। कुछ लोग अथवीं और अंगिरा ऋषि के बंगधरी दारा. कुछ लोग मगवंशियो दारा और कुछ लोग अथवा ऋषि द्वारा ही इसका संकलन होना बतलाते हैं। ऋक, साम. यजु और अथर्व में कुछ ऐसे सामान्य सुक मिलते है जिनसे एक ही बेद से बेदचनुष्टय के निर्माण की संभावना प्रवस्त हो जाती है। इस सम्बन्ध में मृतसंहिता में स्पष्ट लिखा है कि महर्षि वेदव्यास ने अम्बिकापति की कपा से वेद के चार भाग किये, जिनमें ऋत्यंद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, सामवेद तृतीय तथा अथर्ववेद चतुर्थ है। इन विभागों का एक मुख्य प्रयोजन यह है कि ऋष्वेद के द्वारा स्कीय होत्रमयोग, यजुर्वेद से अध्वर्यप्रयोग, सामबेद से उदगात-प्रयोग (ब्रह्मयजमान प्रयोग भी) और अधर्ववेद से शातिक-पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्री का विधान होता है। इससे यजप्रतिपादन में पर्याप्त सविधा मिलती है। णाबाओं के सम्बन्ध में यदापि महर्षियो द्वारा निर्धारित इनकी संख्या में भेद है पर वाक्य में कोई विरोध नही है। अत. इस भेद का कोई तात्त्विक कारण नहीं है।

मनुष्य को त्रिविध जृद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए ही वेद का कर्म, उपासना और ज्ञान नामक तीन काण्डो में विभाग किया गया है, जो मंत्र, ब्राह्मण तथा जारण्यक वा उपनिषद नाम से अभिदित है। मत्र या सहिवा में उपा-सना, ब्राह्मण में कर्म तथा आरण्यक में ज्ञान की प्रधानता है। उपनिषदे संहिता जीर ब्राह्मण में ही अन्तर्भूत है इस्रालिए वेद का विदय्ण तीन भागों में न करणे मंत्र जीर स्वाह्मण इन वो भागों में ही किया जाता है। यहाँ जाप-स्तम्ब और वीमिन दोनों ने मंत्र ब्रीद ब्राह्मण को वेद कहा है। जिन कृतियों में याजिक समाख्यातस्य, अनष्ठान-स्मारकत्व, स्ततिरूपत्व, जामंत्रणोपेतत्व आदि भाव विद्य-मान हों उन्हें मंत्र कहते हैं। इसके मतिरिक्त श्रतिभाग को बाह्मण कहते हैं। सामान्यत यञ्च अनुष्ठान के साथ किसी देवता पर लक्षित की गयी श्रुतियाँ मन्त्र हैं और किसी कार्य विश्रेष में किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उल्लेख करके मंत्र की व्याख्या जिन श्रतियों में की गयी है वे बाह्मण है । काह्मणभाग के तीन भेद-विधिरूप, अर्थवाद-रूप और उभयविलक्षण है। प्रभाकर ने विधि का लक्षण शब्दभावना और लिंगादि प्रयोग से किया है। तार्किकों ने तो इष्ट्रसाथनताको ही विधि कहा है। विधि के चार प्रकार-उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग और प्रयोग हैं। विधि के अवशिष्ट स्तुति-निन्दायुक्त वाक्यसमृह को अर्थ-वाद कहा गया है। अर्थवाद के तीन प्रकार गणवाद. अनुवाद और भूतार्थवाद है। वेदान्त वास्य विध्यर्थवाद से विलक्षण है पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के अप्रतिपादक हैं इसलिए उन्हें विधि नहीं कहते। सब विधियाँ उन्हीं में विलीन होती है, इमलिए वे अर्थवाद भी नहीं है : वे उभयविरुक्षण है ।

कुछ लोग बाह्यण भाग को परतः प्रमाण और संहिता भाग से भिग्न तथा ज्यान बतलाते हैं। बरनुतः बेद मन्त्र-बह्म जारमार है अतर्पन बाह्यण हर राष्ट्रा में हैं। बह्यण भाग में संहिता के मन्त्रों के व्यवहार की क्रियाप्रणाणी वणित है। कर्म उत्पासना और जान भारतीय बैदिक शिक्षा के मून आधार है और इन्ही से बेद का बेदत्व है। बेद में उनकी आधारीति, आधिदेविक और आध्याम्मिक सर्वाकता तीनो सुरक्षित है। इसीन्त्रिए प्रत्येक शास्त्रा में मन्त्र, बाह्यण और उपनिषद तीनों वर्तमान हैं।

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता वह बंद से प्राप्त हो जाता है। लोकिक प्रत्यक्ष या अनुमानातीत काष्ट्रयासिक ब्रह्मद्वद के प्राप्ति ज्ञानिक्यू भी ब्राह्मण का भाग है। कर्म, उपास्ता ओर ज्ञान में बीब को बहुगाव में लान को ब्रास्त है और हमी कारण बंद को पूणता तथा अपोक्षयता सुरक्षित है। सत्, चित्र और खाननर इन तीनो मावों की पुण उपलब्धि से ही ब्रह्माब की उपलब्धि होती है। कर्म के द्वारा सर्-भाव, उपास्त्वा के हारा काननर भाव तथा ज्ञान के हारा चित्रभाव को प्राप्ति होति है। बेद के तील प्रकाश है। उसके मन्त्रभाग को उसस्ता काष्ट्र हाइ कहा है। उसके मन्त्रभाग को अस्तिका हाइ कहा है। इसमें से एक भी भाग के अभाव में बेद की अपीर्श्येय और पूर्णता लिख्ड हो आती है। भाग सक्त भागान्तर का सुक्क है सस्तिका के कल मन्त्र हो बेद नहीं हो सकता, उसमें बाहुग और तदन्तर्गत उपनिषद की पिट्टारिंग अनिवाद है। प्रव्यक्त भाग में कर्म, उपास्ता और ज्ञान का वर्णन पुनाधिक मात्रा में है, यदािए एक में किसी एक एक की हो स्वाप्ता, एकती है। प्रवा्त ता वर्णन पुनाधिक मात्रा में है, यदािए एक में किसी एक एक की हो स्वाप्ता एकती है।

कुछ आधनिक विचारको ने ऋषि-मनियो और राजाओं का इतिहास बाह्मणों में देखकर उसे बेद कहना अस्बीकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इनसे अन्तग कोई इतिहास या पुराण नहीं है। वास्तविक बात यह है कि पुराण बंद से भिन्न नहीं हैं। बंद की बातों को ही पराणों में सरल करके भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित किया गया है। इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वाले अन्तर्विरोध सास्विक न होकर भाव की भिन्नता के कारण हैं। इस तरह पुराणो की रचना भावों के अनुसार हुआ करती है। अतएव पराणों को बाह्मण नहीं कहा जा सकता। बाज-सनेयी ब्राह्मणोपनिषद् के अनुसार ऋक् आदि चार वेद, इतिहास, पुराण आदि सभी भगवान के नि स्वासस्वरूप हैं। बेदनबी-प्रारम्भ में वेदमन्त्र अपने छान्दस् रूप में अविभक्त थे। उनमें पद्म और गद्म दोनो प्रकार की सामग्री सम्मि-लित थी। फिर धीरे-धीरे उनका वर्गीकरण करके तोन विभाग किये गये-ऋक, यज और साम । यही तीन बेदत्रयी कहलाते हैं। पहले विभाग का अर्थ है स्तुति अथवा प्रार्थना, दूसरे का अर्थ है यज्ञों में विनियोग करने वाले गद्यमय मनत्र अथवा बाक्य और तीसरे विभाग का अर्थ है गान । वैदिक मन्त्रों को इन्ही तीन मल भागों में बाँटा जा सकता है। कुछ विद्वान अथर्ववेद की इससे पयक समझते हैं किन्त वास्तव में अधर्ववेद इन्ही तीनों से बना हुआ सम्रह है। यह वेद का चतुर्विष नहीं अपित् त्रिविध विभाजन है।

वेबव्यास—व्यास का अर्थ है 'सम्पादक'। यह उपाधि अनेक पुराने प्रन्यकारों को प्रदान की गयी है, किन्तु विशेषकर वेदश्यास उपाधि वेदों को स्पर्वस्थित कप प्रदान करने बाले उन महर्षि की दी गयी है जो चिरंजीव होने के कारण

'साच्वत' कहलाते हैं । यही नाम महामारत के संकलन-कर्ता, बेदान्तवर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यव-स्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति बेदव्यास कहे गये हैं। विदानों में इस बात पर मतभेव है कि ये सभी एक हो व्यक्ति ये अथवा विभिन्न। भारतीय परम्परा इन सबको एक ही व्यक्ति मानती है। महाभारतकार व्यास ऋषि पराकार एवं सत्यवती के पुत्र थे, ये साँबले रग के बे तथा यमना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सौवले रंग के कारण 'कृष्ण' तथा जन्मस्थान के कारण 'हैपायन' कहलाये। इनकी माता ने बाद में शान्तन से विवाह किया, जिनसे उनके दी पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्राञ्जद युद्ध में मारा गया और छोटा विविज्ञवीर्य संतानहीन भर गया। कृष्ण दैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंव किया, किन्तु माता के आग्रह पर इन्होने विचित्रवीर्य की दोनों सन्तानहीन रानियो द्वारा नियोग के नियम से दो पुत्र उत्पन्त किये जो घतराष्ट तथा पाण्ड कहलाये, इनमें तीसरे बिद्र भी थे। पुराणों में अकारह न्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा या विष्णु के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न युगों में बेदों की अधास्था व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं।

बेबबत- यह चतुर्मृतिवत है। मनुष्य को वंत्र मात से ऋषेद की दूबा करके नक बिंध से बाहार कर वेदराठ अवण करना चाहिए। ज्यंच्छ मास के अन्तिम दिन दो वस्त्र, युवर्ण, गी, ची से परिपूर्ण की से के पात्र का दान बिहित है। बायाद, आवण नचा भादपद मास में उसे युव्हें की पूजा और अवण करना चाहिए। आदिवन, कार्तिक तथा मार्थ-शीर्ष में सामवेद की तथा पीय, माष एव फानुम में मनस्त्र देदों की यूवा एवं पाठ अवण करना चाहिए। वस्तुत-यह भगवान् वाहुदेव की ही पूजा है जो ममस्त बेदो के आत्मा है। यह बत १२ वर्षपर्यन्न आवरणोग है। इसके आवस्ता है । यह बत १२ वर्षपर्यन्न आवरणोग है। इसके आवस्ता है । यह बत १२ वर्षपर्यन्न आवरणोग है। इसके

वेदसार वीरक्षेविकसामिक यह नञ्जन।चार्य विर्वित वीर सैव सम्प्रदाय का एक प्रमुख प्रन्थ है।

वेबाबार—तान्त्रिक गण सात प्रकार के आवारों में विभक्त है। कुलार्णवतन्त्र के मत से वेबाचार श्रेष्ट है, वेदाजार से वैष्णवाचार उत्तम है, वैष्णवाचार से ग्रीवाचार उत्कृष्ट है, वीनाचार से दक्षिणाचार महान् है, दक्षिणाचार से वामाचार श्रेड्ठ है, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम है तथा सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार परभ उत्तम है।

प्राणवोषियीम्व निरवानस्वतन्त्र में लिखा है कि शिव पार्वती से कह रहे हैं: "हे सुन्दरि! वेदानार का वर्षन करता है, तुम सुनो । साथक ब्राह्म मुहते में उठे और गुरु के नाम के अस्त में आनन्दनाय बोळकर उनको प्रणाम करें। फिर सहस्वदळ पद्म में उनका ब्यान करके पक्ष उपवारों से पूजा करे और नाम्बव बीज का जप करके परम कलावाफि का ब्यान करें।" महाराष्ट्र के वैदिकों में वेशावार का प्रचार है।

बेदा क - वेदों के सहायक शास्त्र, जिनकी संख्या छ: है। वेदो के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञो में उनकी उपयोगिता आदि जानने के लिए इन छः शास्त्रों की आवश्यकता होती है: (१) शिक्षा (२) कस्प (३) व्याकरण (४) निरुक्त (५) छन्द और (६) ज्योतिव । जैसे मनुष्य के औल, कान, नाक, मुख, हाथ और पाँव होते है वैसे ही बेदो के लिए ऑख ज्योतिय है, कान निरुक्त है, नाक शिक्षा है, मुख व्याकरण है, हाब कल्प है और पाँव छन्द है (पाणिनीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध में उपदेश शिक्षा है। यज्ञ-यागादि कर्म सम्बन्धी विधि कल्प है। शब्दों के सम्बन्ध में विचार व्याकरण है और उनकी व्यलाति और अर्थ के सम्बन्ध में विचार निरुक्त है। वैविक छन्दों के सम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिञ्चल है। यज-यागादि करने के योग्य अधन ऋतु, सदस्सर, मुहर्त का विचार और तत्सम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष है। वेद के ज्ञान की पूर्ति इन विषयों का अलग अलग अध्ययन किये बिना नहीं हो सकती। (वेदाञ्जों का विस्तृत परिचय उनके नाम-गत परिचय में देखिए।)

बेबाल स्व शब्द 'बंद' और 'अन्त 'इन दो शब्दो के मेल से बना है, अत: इसका बाक्याप वेद कपवा बेदों का अनिस्त माग है। वैदिक महित्य मुक्यतः तीन भागों में विश्वकत है, पहले का नाम है 'अनंकाण्ड', दूसरे का नाम है 'आनंकाण्ड', दूसरे का नाम है 'आनंकाण्ड', दूसरे का नाम है 'आनंकाण्ड' हो साधारणतः वैदिक साहित्य के बाह्यण भाग को, जिसका सावन्य यज्ञों से है, कार्यकाण्ड कहले है लोर उपनिचर्दे आनंकाण्ड कहलाती है, जिसमें उपामना भी सम्मिज्त है। अन्त शब्द कर्य अभय 'अभय', 'सिद्धानत तथा

'बान्तरिक बिन्नप्राय' अथवा मन्तन्य भी किया गया है। डपनिषदों के मार्मिक अध्ययन से पता चलता है कि उन ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत इनमें पाया आरताहै, अन्त शब्द का अर्थ इसी रूप में किया है। उनके मत के अनुसार बेद वा ज्ञान का अन्त अर्थात पर्यवसान बहाजान में है । देवी-देव, मनुष्य, पश्-पक्षी, स्यावर-अञ्जनातमक सारा विश्वप्रपञ्च, नाम-रूपात्मक जबत् बह्य से भिन्न नहीं; यही वेदान्त अर्थात् वेदसिद्धान्त है। जो कुछ द्ष्टिगोचर होता है, जो कुछ नाम-रूप से सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नही । मनुष्य का एक मात्र कर्तव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म-मयता, ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति है। यही एक बात वेदों का मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोचन-सर्वमान्य अभिप्राय है। यही वेदान्त शब्द का मुलार्थ है। इस अर्थ में बेदान्त गब्द से उपनिषद् ग्रन्थों का साक्षात बोध होता है। परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्य वह दार्शनिक सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदों के आधार पर केवल ब्रह्म की ही एक बात्र सत्ता मानता है। कई सूक्ष्म भेदो के आधार पर इसके कई उपसम्प्रदाय भी है, जैसे अद्वैत-बाद, विशिष्टाईत, शुद्धाहैतवाद आदि ।

बेबा-तकस्पतर-अडैत वेदान्त का एक प्रत्य, जिसकी रचना १२६० ई० के कुछ पूर्व अमलानन्द द्वारा हुई। ब्रह्मानुक्रमध्य के ऊपर यह बाचस्पति मिश्र की 'भामती' टीका की क्यास्था है।

वंदान्तकरपतश्परिसख—'भामती'-च्याख्या 'वेदान्तकल्पतह' की यह अप्पयदीक्षित कृत टीका है।

वेबान्सकरपलिका - स्वामी मधुमुदन सरस्वतीकृत वेदान्त-विषयक एक ग्रन्थ । इसका रचनाकाल १५५० ई० के आसपास है।

बंदास्तकारिकाबली — विशिष्टाईत वेदान्ती बुण्चि बेङ्कटा-वार्य ने वेदान्तकारिकावली प्रत्य की रचना की। इसमें रामानुवाचार्यसम्मत पदार्थों और सिद्धान्तों का साराझ जिल्ला नया है। यह प्रन्य पद्य में है। बुण्चि वेङ्कटाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

बेबान्तकोस्तुम—निम्बार्क सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य श्री-निवास विरांचत बेदान्तपुत्र का तार्किक भाष्ट्य । यह ईता-ईत सिद्धान्त का अधिकारी धन्य है। रचना सुदीर्थ, सम्भीर तथा दार्धानिको से बहु आदृत है। रचनाकाल जगभग १२वी अताब्दी था। बंदास्तकोस्तुनज्ञमा — निन्धाक साम्प्रदीय के द्वितीय आधार्य भीनिवासकृत 'बेदानकोस्तुन' भाष्य की ब्याक्सा, जिसके रुचिरता के साम्प्री भट्ट हैं। दक्का सम्प्रम सोकहमें शताब्दी का मार्रीभिक्त काल चा। केवान काम्प्रीरी जितने तत्वक कोटि के दार्खानिक और दिन्धियादी काम्प्रीरी उससे अधिक कृष्ण भगवान् के गम्भीर उपासक थे।

बेवान्तजाञ्च्यी — हैताहैतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार रची गयो वैदान्तसूत्र की एक टीका । इसके लेखक श्री-देवाचार्य ने निम्बार्कमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत यत्व में अहैतवाद का खण्डन किया है।

बेवान्ततरबबोध—निम्बाकचार्य विरिचत ग्रन्थो में इसका नाम भी लिया जाता है। सम्भवतः इसके रचनाकार सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आवार्य है।

बेवास्तरस्विकेक — भट्टांजिवीक्षित विरिवत एक अर्डेत-बेदास्त का प्रन्य । आचार्य शेवित सुप्रियिद्ध वैयाकरण होने के साथ ही मोमांग्रस्त और वेदान्ती भी थे। इन्होंने वी बेदान्तद्वस्य किसे हैं। इतमें वेदान्तकीस्तुभ तो प्रकाशित है, वेदान्तदस्विकिक सम्भवतः अभी तक प्रकाशित नहीं हैं।

वंशानवर्गम— वह विद्या अथवा शास्त्र, जो वेद के अस्तिय अथवा वरस तत्व का विवचन करता है, वेदान्तदर्शन कहलाता है। उपिनवदां के हलाता है। उपिनवदां के हलाता है। उपिनवदां के लिए नहिंद वारायण ने 'ब्रामुन्न' या 'बेदानवह्म' लिखा। इसी को वेदानत्वर्गन कहा जाता है। उपनिवदां या वेदों के तत्वज्ञान को समन्त्रित करने वाली भगवद्गीता भी हैं। कुछ लोगों के गत से वह स्वय उपनिवद् है। अन ये तीनों वेदानत के प्रस्थानत्रय कहे जाते हैं। इस प्रकार उपनिवद्, बद्धामुन्न और गीता इन तीनों को या इनमें से किसी एक को अथान मानकर चलने वाले दार्थनिकों के मिद्धानत को वेदान्तदर्शन कहा जाता है। तकर, भारकर, रामानुभ, निम्बार्ग, सन्द, प्रीकलट, अभित्रत, वल्लभ, विज्ञानिभनु और बलदेव 'ब्रह्ममुन्न' के प्रशिव्य नरून, राह्यन्त, वीजानिभनु और बलदेव 'ब्रह्ममुन्न' के प्रसिद्ध भाष्टकार हुए हैं।

इन सभी भाष्यकारों नं ब्रह्मानुत्र की व्याख्या अपने अपने डग से की है। वेदान्तमूत्रों को निना किसी भाष्य के समझना कठिन है। शक्कर, निम्बार्क, रामानुत्र, मध्य एवं बन्नजा में से प्रत्येक की कुछ न कुछ लोग वेदान्त- सूत्र का सर्वजेष्ठ भाष्यकार कहते हैं। इनमें बाक्कर भाष्य सबसे प्राचीन है। अतः प्रायः शंकर के वर्धन को ही बाद-रायण का दर्धन माना जाता है। जपने देश तथा पावसार येखी मों छोता शक्कर के ही दर्धन को बेदान्त-वर्धन मानते हैं।

बहानुक के सभी आध्यकारों में इन बात पर मतैक्य है कि बेदान्त का मुख्य दिखान्त अह्यवाद है और इसकी सुन्दर तथा पर्योप्त अविश्वाद अह्यवाद है और इसकी सुन्दे या चतु-त्वृत्ती में हो गयी है। (१) 'अधारों अह्यिक आसारं (२) 'जन्म वास्त्य बतः' (३) 'शास्त्रवोनित्यात्' और (४) 'तत्तु समस्त्रवात्', ये ही चार सूत्र है। इनका अर्थ है—(१) बेदान्त समझते के लिए 'खहा की जिजाता' होनी चाहिए। (२) ब्रह्म वह है वो जनत् का मूल लोत, आधार तथा जन्म है। अस्त्र दसो से बनता है, उसी में स्थित है तथा उसी में इसका लग्न भी होगा। (१) ब्रह्म को शास्त्र से ही अर्थाद उपनिषदों विद्यवन्तों) से ही जाना आ सकता है। (४) उपनिषदों का समस्यय वैदास्त

श्रद्धा का स्वरूप, श्रद्धा और जगत् का सम्बन्ध, श्रद्धा और जीव का सम्बन्ध, केवल ज्ञान से मुक्ति या भक्ति-कर्म-समुक्षियत ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदह मुक्ति या सवीमुक्ति आदि वेदान्तियों के मतभेद के मुख्य विगय है।

ब्रह्ममुत्र का दार्शनिक मत निम्मलिनित है—बह्र एक है तथा निरालार (अक्क) है । यह जुलियों का स्रोत हैं तथा सर्वेब हैं. उसे केवल शारुतों के हारा जाना जा सनता है, वह जुल्टि का उपाधान एवं अन्तिम कारण है. वह इच्छारिहत है तथा कियाहोग है। उसके दृष्य कार्य लीला है। विश्व का, जिसकी उसके ताही है। शास्त्र भी पायां हैं है । विश्व का, जिसकी उसके ताही है। शास्त्र भी धायत है। देवता हैं तथा वे बेदिबिहित यज्ञों में विये गये पदाणों के अपना भाग प्राप्त करते हैं। जीवास्ता भी बास्त्र में नित्य, जामस्य एवं सर्वथ्यास है। यह बह्म का हो अब है; यह बहा है। इसका व्यक्तित्व केवल दृष्टिमारित है। यह मनुष्य को ब्रह्मका प्राप्त करने में महापता पहुँचाते हैं, सील केवल आत्र से ही प्राप्त होता है। बह्म से ही एनं उत्तरी के सील प्राप्त होता है। और इसी कारण से पुनर्जन्म एनं उत्तरी के सील प्राप्त होता है।

वैदान्तसूत्रों को भाष्य के विना समझना बढ़ा कठिन है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने इस पर माध्य प्रस्तुत किये हैं। वे दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं: (१) जो सकूराचार्य (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी है एवं जीबात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं तथा एक बढ़ैत तस्व को स्वीकार करते हुए भौतिक जगत को माया मात्र बतलाते हैं। (२) जो बहा को समुण साकार मानते हैं, विश्व को न्यूनाधिक सस्य मानते हैं, जीवात्मा को बह्य से भिन्न मानते हैं। इस श्रेणी के प्रतिनिधि शमानुजाबार्य है जो ११०० ई॰ के लगभग हुए थे। ह्विटमे ने इस प्रकन पर विस्तृत विवंचन किया है कि शक्कर तथा रामानुज में से कौन ब्रह्मसूत्र के समीप है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँ-चता हं कि बतासूत्र की शिक्षाओं तथा रामानुज के मतो में अधिक सामीप्य है, अपेकाकृत शकूर के। दूसरी तरफ वह शङ्कर की शिक्षाओं को उपनिषदों की शिक्षा के समीप उहराता है। इस तथ्य की कल्पना बहु इस बात से करता है कि सूत्रों की शिक्षा भगवद्गीता से कुछ सीमा तक प्रभावित है।

जीवाला तथा बह्य के सम्बन्ध को लेकर तीन सिद्धान्त जो परवर्ती भाष्यो से पायं जाते हैं, वे बाहरस्था के पूर्व-वर्ती आवार्षी हाग ही स्थापित है। आहरसस्थ के सता-नुसार न तो आत्मा बह्य से मिन्न हूं, न अभिन्न हुं, इत मिद्धान्त को मेदाभेद की सजा दो गयी है। ओह्वलीम के अनुसार आत्मा बह्य से बिल्कुल भिन्न हूं, उस समय तक जब तक कि यह मोल प्राप्त कर उसमें विलीन नहीं होता। इस मत को सत्योग आत्मा बह्य देव बिल्कुल अभिन्न हैं। इस प्रकार ये अवेंत मत के संख्यारक है।

वेदान्तवेद्देशक - एक प्रसिद्ध दिशिष्टाई दी आषार्थ । इनका अन्य नाम था वेद्व द्वारा (दिलए विद्व द्वाराना वेदान्या- वार्या) । मीनामारकांत्र अनीकर तरावी क्वाराना कि कि इनते कही भी परमारमा की स्वीकार नहीं किया है । किन्तु स्माती के इससे बाधा नहीं पढती एवं वे सभी उपनिवद्दर्शणत बद्धा को स्वीकार करते हैं । वेदान्तवं विद्यान ने विद्यान में अपनी प्रस्ता के अपनी प्रस्ता के स्वीकार करते हैं । वेदान्तवं विद्यान ने व्याप्ता (वेदान्य स्वीकार करते हैं । वेदान्तवं विद्यान के व्याप्ता है ) में दशांचा है कि मीमोसावार्य कुमार दिल अट्ट ईवर की सता को स्वीकार करते हैं तथा अन्य

विद्वान् भी यह मानते हैं कि इसके सिद्धान्तों में सर्वत्र इत्यरतत्त्व विराजमान है।

बेबाननपरिवादा—पर्भराज अध्ययोग्ड इस सुप्रसिद्ध प्रस्थ के प्रणेता थे। यह अहँठ सिद्धान्त का अस्थन्त उपयोगी प्रकरण प्रस्य है। इसके क्यर बहुत सी टोकाएं हुई हैं और भिन्न भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रका-शित हुए हैं। अहँत बेदान्त का दृस्य समझने के लिए इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है।

वंबान्तवारिवासतीरम—नार बैज्यन संप्रदामों के एक प्रधान बावार्य निम्माकं का निर्वेवास कर से एक ही टाएंनिक प्रमा वंबान-तमारिवासतीरमं प्रान्त है। यह वेदानत्त्रम की छित्रदा व्याव्या है। श्रीनिवासामार्थ ने इसका विस्तृत भाष्य वंबान्तकोस्तुर्य नाम से लिखा है तथा उस पर काशगीरों केवनावार्य ने प्रभानामक प्रवर व्याव्या

वंबास्त्रप्रोप — रामानुवाचार्य द्वारा विश्वित एक प्रत्य । इसमें दत्त्वीने यादवरकारा के मत का खक्वन किया है। यादवश्रकारा वर्द्धतवादी आचार्य ये जिनके पास प्रारम्भ ये रामानुक ने चिता पासी यो। किंवदस्ती है कि यादव-प्रकाश आगे चलकर रामानुक के शिष्य हो गये।

बेबान्सरल — निम्बाकीचार्य द्वारा केवल दस पद्यों में सूत्र रूप से विराचत 'वेदान्तरल' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम-घेनु', 'दशक्लोकी' एव 'निद्धान्तरल' भी हैं।

वेशानरस्माञ्जूषा —पुरुशोत्तमाधार्य विरचित वेदान्तरस्न-मञ्जूषा वेदानकारायेषु या दशरूलोको का भाष्य है। स्त्रुष्य नियासीय दीताईत मत की व्याख्या थी गयी है। वेबाताबिषय —रोहय मेहानाय रामानुजदास कृत वेदान्त-विजय, में रामानुजस्त की एपिट की गयी है।

क्षेत्रानसार — (१) सदानन्द गोगीन्द्र द्वारा रिचत (१६६) शतो) अर्देत वेदान्त का सुरम्भित प्रकार प्रकार प्रदा । यह सदल होने के साथ हो लोकप्रिय मी है। नुसिंह सरस्वती ने इसकी सुवोधिनी नामक टीका किस्ती है। रामतीर्थ स्वामी ने भी इसकी टीका लिखी है।

(२) रामानुजाचार्यकी प्रमुख कृतियों में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदान्तसार है।

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली—इस ग्रन्थ कं रचयिता हैं प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनशैली बहुत युक्तियुक्त, पाण्डित्यपूर्ण और प्राञ्चल है। इसमें मक्ष में विवेचना करके पदा में मिद्धान्त निरूपण किया गया है। इसके ऊपर अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है।

बेबालबुक-चेदानत्तृत्व को बहागृत भी कहते हैं। इसके रचिंवता ताहरत्याय व्यास है। इन्होंने उपनिवादों को समस्य वाशिकि सामहिक का आजोजन कर हमकी रचना की, को बेदानत की 'प्रस्थानवयी' का हुसरा प्रस्थान है। यह चार वाण्यायों में नित्रकाई और प्रत्येक कच्याय में चार पाद है। शक्करायां के अनुसार हराशृत्वों की अधिकरण-संख्या ११९, बन्धरेश पाव्य के अनुसार १९८, श्रीकाल के अनुसार १८९, रामानुक के अनुसार १९८, श्रिकाल कनुसार १९८, बन्धरेश पाव्य के अणुभाष्य के अनुसार १९१, व्यास के और महत्व के अनुसार २९३ है। प्रचलित पाठ के अनुसार इसामों की प्रमुख्य एक के अनुसार इसामों की प्रमुख्य पाव्य के अणुभाष्य के अनुसार इसामों की प्रमुख्य पाव्य के अणुभाष्य के अनुसार इसाम की प्रमुख्य पाव्य के अणुभाष्य के अनुसार इसाम की प्रमुख्य पाव्य की अणुभाष्य के अनुसार इसाम की प्रमुख्य पाव्य के अणुभाष्य के अणु

इसके प्रयम अध्याय का नाम 'समन्यय' है। इसमें ब्रह्म के सम्बन्ध में विभिन्न भृतियों का समन्यय किया गा है। इसस अध्याय 'विविदोय' है, जिसमें क्रम्य दर्शनों का सम्बन्ध कि मीर प्रमाणी से वेदालस्मत की स्था-पना की गयी है। तीसरे बच्चाय का नाम 'साधन' है। इसमें जीव और ब्रह्म के लक्षणों का प्रतिपादन है तथा मुक्ति के बहिरंग एवं अन्तरंग साधनों का विवेचन है। ब्रह्मभूत्र के चीचे अध्याय का नाम 'कल' है। इसमें जीवनमुक्ति, निर्मृतसम्भ उपासना तथा मुक्त कृष्य का वर्णन है।

बेदालसूत्रभाष्य—(१) (अन्य नाम शारीरक भाष्य )के रचयिता शङ्कराचार्य हैं। यह अद्वैत वेदान्त मत की स्थापना करता है।

- (२) आचार्य मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'पूर्णप्रज्ञ भाष्य' हैं । यह हैतवाद का प्रतिपादक है ।
- (३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'श्रीभाष्य' है।
- (४) निम्बार्काचार्य के सक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्य या विवृति का नाम 'वेदान्तपारिजात सौरभ' है।
- (५) वल्लभावार्यरचित वेदान्तसूत्रभाष्य को 'अणु-भाष्य' कहते हैं । इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी का अन्त या १६वी का प्रारम्भ है ।
  - (६) आचार्य बलदेव विद्याभूषण (अठारहवी शती)

इत वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'वेदान्तस्यमन्तक' है । यह गोडीय चैतन्य मतानुसार लिखा गया है ।

बेक्स्ताचार्य—वेदान्वाचार्यों की परम्परा का प्रारम्भ बादरायण के बहुसूत्र रचनाकाल के सहुत रहुके ही चुका या। कहा वा चुका है कि बादरायण के पूर्व अनेक बाचार्य बेदान्त के सास्त्रण्य में विभिन्न मतो के मानने बाके हो चुके थे। बादरायण ने केवल उन सबके मतों का अपने सुत्रों में संकलन और समन्यम किया है। इन आचार्यों के नाम स्थान-स्थान पर मुक्ते में आ नामे हैं। इत दरस्यरा का कम जाव तक चला जा रहा है। इस कम्बी परमरा को कालकम से तीन श्रीणवी में बाँट क्लते हैं:

- (१) बादरायण के पूर्व के बेदान्ताचार्य—जिनमें बादिर, कार्ष्णाजिनि, आत्रय, औडुकोंनि, आदमरध्य, कादाकुरस्न, जैमिनि, कास्यप एव बादरायाण के नाम है ।
- ( ? ) बादरायण के पहचात् एव शक्कर के पूर्व के बेदानताचार्य—राक्कर के अपने भाष्य में इनकी चर्चा की है तथा वार्णनिक साहित्य में भी इनका बही तहाँ उल्लेख मिलता है। ये हैं भूत्रीभरच, ब्रह्मतनन्दी, टक्क्स, गृहदेव, भाष्वी, उपवर्ष, बोधायन, भूतृंहरि, सुन्दर पाष्ट्य, हिमाचार्य, क्रह्मतन्दी, सुन्दर पाष्ट्र्य, होमाचार्य, क्रह्मतन्दी, सुन्दर पाष्ट्र्य, होमाचार्य, क्रह्मत्त्र आदि।
- (३) बङ्कर के प्रवाद्यती वेदान्तावायं—ये दो विभागों में विभागित है, बङ्करमतातृयायी तथा गमानुकसतातृयायी इर सामानुकसतातृयायी इर सामानुकसतातृयायी इर सामानुकस्तातृयायी इर सामानुकस्तातृयायी इर सामानुकस्तातृयायी इर सामानुकस्तात्यायी इर सामानुकस्तात्यायीय इर सामानुकस्तात्यायीय सामानुकस्तात

उपनिषदें शुष्क अद्भैत मत का प्रतिपादन नहीं करती।

स्वर्धन व्यास मट्टाचार्य ने वेदार्थसंग्रह की ताल्पर्यदी-

पिका नागक टीका जिसी है।

बिद्ध (बिस्का)—प्रकारिन या सन्तव आदि स्वापित करने का
छोटा चबुतरा। बैदिक काल में यज खुने मेदान में प्रकारतों
के घर के सामीप आनक्जादित मध्यप के नीचे होता था।

'बैदि' जब्द उस क्षेत्र का बोचक है जिसके उत्तर सक्त किसा
सम्प्रन्त होती थी। इसके उत्तर (वैदि पर) कुल सिछाये
काले वे विसर्व देवता आकर उस पर बैठें; किर उस पर
सक्तमामाधी—इस, बृत, बनन, पिच्छारि रखें आते थे।

वेवेश-वैविकशान्तमत

वेषि पर ही यज्ञानिन प्रज्वलित कर यज्ञसामग्रियों का हवन अध्वर्यु द्वारा होता था। इसकी निर्माणविधि शुल्यसूत्रों से निर्मारित होती है।

बेरेब्र—आवार्य वेरेवालीयं मध्यमतावलम्या हरियक्त थे। स्वृत्तीं त्यायंकीमृत्ती, तत्वावोतटीका की वृत्ति, कठोपनिषद् वृत्ति, केणांचित्त्व वृत्ति, कोणांचित्त्व वृत्ति, कोणांचित्त्व वृत्ति, कोणांचित्त्व वृत्ति तथा छाण्योत्योगित्यद् आधि को वृत्ति विद्या छाण्योत्योगित्यद् आधि को वृत्ति विद्या छाण्योत्यायं विद्या विद्

चेंकुष्ड —आगमसंहिताओं के निद्धान्तान्तार वैकुष्ठ सबसे क्रेंचे स्वर्ग को कहते हैं । कोई जीवास्मा ज्ञानस्त्राम तथा मोस प्राप्त ईवरहस्त्र के विचा नही कर सकता हैश्वर-स्था और भिक्त से वह दिख्य में विस्तान नहीं होता, सिप्तु वैकुष्ट में ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करता है।

बैकुष्ण्वजुर्वेशी—(१) कार्निक शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा रात्रि में की जानी चाहिए। दे० निर्णयसिन्ध, २०६।

(२) कार्तिक शुक्त चतुर्दशी की हेमलम्ब सवत्सर के समय भगवान् विश्वेदवर ने बाह्य मुहुर्त में काशी के मणि-कणिका तीर्य में स्नान किया था। उन्होंने पाश्यत बत भी किया था तथा उमा के साथ विश्वेश्वर की पूजा तथा स्थापना भी की थी।

बैबानस—(१) वानप्रस्य (तृतीय आश्रमी) के लिए प्रारम से वैखानस शब्द का प्रयोग होता था। बैबानस 'विब-नस्' से बना है, विज्ञानस अर्व निवमों का परम्परागत रचिरता है। गौतमधर्मनूम (३२६) में उप्पृंक अर्थ में यह शब्द व्यवहुत हुवा है।

(२) पौराणिक ऋषियों का ममूह, जो पञ्चविश ब्राह्मण(१४४७) के अनुसार 'रहस्य देवमलिम्लुच' द्वारा मुनि-

यरण नामक स्वान पर मारा गयाचा। तैसिरीय आर० (१.२३३) में भी इसकी चर्चाहै। इनमें से एक व्यक्तिः वैकानसपूरुहत्ताकहाजाताचा।

विधानसमृष्ट्रपृत्र—यह कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र है। विधानसकर्मपृत्र—पाँच प्रारम्भिक धर्मसूत्रों में से एक। यह सभी बाखाओं के लिए उपयोगी है। दितीय श्रेणी के धर्मसूत्रों में भी यह मुख्य समझा जाता है।

बेबानसर्वाहिता—जागमतीहताएँ दो प्रकार की है, पाख-राज और बेबानन। किसी वैष्णव मन्दिर में पाखरात्र तथा किसी में वैसानसर्वाहताएँ प्रमाण मानी जाती है। वैसानसर्वाहिताएँ और उनमें भी विषयत भागवत-संहिता नाम की एक विशेष संहिता हरिन्हर को स्वाहता सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पहती है।

बैतरणीवत-मार्गशीर्ध कृष्ण एकादशी को वैतरणी तिथि कहा गया है। उस दिन बतकर्ता नियमों का पालन (कुछ प्रतिविद्ध अविरणों का त्याग) करे। रात्रि के समय एक क्सामा गीकी मुख की ओर से प्रारम्भ कर पूँछ तक के भाग की पूजा करनी चाहिए। उसके चरणी तथा सीगों को चन्दन से सुवासित जल से घोना तथा पौराणिक मन्त्रों से उसके शरीरावयको की आराधना करनी चाहिए। चुँकि नरक लोक में मनुष्य गी की सहायता से ही बैतरणी नदी को पार करता है, अतएव यह एकादशी, जिसको गौ की पूजा होती है, वैतरणी एकादशी कहलाती है। इस ब्रत का आयोजन वर्षके चार-चार मासों के तीम भागों में करना चाहिए। मार्गशीर्थ मास के प्रथम भाग में उबाला हुआ जावल, द्वितीय में पकाया हुआ जौ तथा तृतीय भाग में स्तीर अपित करनी चाहिए। कुछ नैवेश का सवाया भाग गौ को, सवाया भाग परोहित को तथा शेव भाग स्वयं वती को ग्रहण करना चाहिए। वर्ष के अन्त में पर्यक्क्रोप-योगी वस्त्र, सोने की गौ तथा एक द्रोण लोहा पुरोहित को दान करना चाहिए।

वेतानभौतसूत्र—अथवंवेद का एक मात्र श्रीतसूत्र यही उप-लब्ध है।

बैक्किशास्त्रवस्ता — निममानुमोदित तान्त्रिक विधान ही वैदिक शाकमत, रविशा मार्ग अवस्वा दिशाणाचार कहा आता है। ऋषेद के कार्यक्र के लिनिम मूक्त में "दुर्ग गुम्मीत" प्रभृति मन्त्रों से गहुळे नदी का स्तवन हैं, फिर देवता रूप में महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है। सामवेद वाच- यमवत में "हवाड बाम" इत्याचि तथा ज्योतिष्टोम में "वारिवसर्जन" स्तोम आता है। अरण्यगान में भी इसके गान है। यजुर्वेद के एक स्थल (२.२) में "सरस्वर्थ स्वाहा" मन्त्र से आहुति देने का विधान है, पाँचवें अध्याय के सोलहर्वे मन्त्र में पृथिबी और अदिति देवियों की चर्चा है। सत्रहवें अध्याय, मन्त्र ५५ में पाँची दिशाओं से विघ्न-बाधा निवारण के लिए इन्द्र, बक्ज, यम, सोम, ब्रह्मा, इन पाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) का आवा-हन किया गया है। अथर्ववेद के चौथे काण्ड के तीसवें मूक्त में (बहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि बहुम् आदित्यै रुत विश्वदेव ) महाशक्ति कहती है कि मैं समस्त देवताओं के साथ है, सबमें व्यास रहती हैं। के नोपनिषद में "बह शोभमाना उमा हैमवती" ब्रह्मविद्या महाशक्ति द्वारा प्रकट होकर ब्रह्म निर्देश करना वर्णित है। अववंशीर्थ, देवीसूक्त और श्रीमुक्त तो शक्ति के ही स्तवन है। वैदिक शाक घोषित करते है कि दशोपनिषदों में दसों महाविद्याओं का ब्रह्मरूप में वर्णन है । इस प्रकार शावनमत का आखार श्रति ही है।

देवीभागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण शक्ति के माहातम्य से ही व्यास है। महाभारत तथा रामायण में देवी की स्तृतियाँ है और अदभुत रामायण में तो अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर शक्तिवाला रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति की गयी है। प्राचीन पाञ्चरात्र मतका 'नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है। उसमें दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी है। निदान, श्रति-स्मृति में शक्ति की उपासना जहाँ-तहाँ उसी प्रकार प्रकट है, जिस तरह विष्णु भौर शिव की उपासना देखी जाती है। इससे स्पष्ट है कि वाकमत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रृति-स्मृति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी है कि जितने सम्ब-दायों का वर्णन ऊपर किया गया है वे सब विना अप-बाद के अपने उपास्य की शक्तियों की परम जयास्य मानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की उपासना करते हैं। जहाँ तक शैवमत बेदबोधिन नियमो पर आधारित है, वहाँ तक शाक्तमत भी वैसाही नियमानु-मोदित है।

इस वैदिक शाक्तमत का प्रचार यहाँ से पार्श्ववर्ती देशो

में हुआ। तथा इसी की रतह चीन आदि देशों से भारत में वामाचार का भी आगमन हुआ।

बैतानसूत्र — अववंवर के तांच सूत्र वस्य है — कीविकसूत, वैतानसूत्र, नवात्रकरूप्त्र, आङ्ग्रिसकर्प्य्यूच्य और वास्तिन करुप्यूच्य । वैतानसूत्र में अवनात्म निकास, नवीविद्यूच्य । वैतानसूत्र में अवनात्म निकास, नवीविद्यूच्य । विद्यूच्य में स्वतंत्र नवांच्य के कर्तव्य बताये गर्य है । वैविकसिद्धान्ससंबद्ध — अर्डत मतावन्म मी नृतिहालम सरस्वती के सन्यों में यह रचना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । इसने बद्धार, बिक्सु अपित वित्र की एकता सिद्ध निव्यूच्य से विद्यूच्य से स्वत्य से स्वत्य में से यह रचना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । इसने बद्धार, बिक्सु अपित वित्र की एकता सिद्ध निव्यूच्य से से से सीनों एक ही परव्यूच्य की अभिव्यक्ति मात्र है ।

बेबनायबास—विहार प्रदेशस्य प्रसिद्ध वीव तीयं । बैयनाय हादश ज्योतिकिङ्गो में हैं। ५१ शक्तिमीठों में यह एक पीठ भी हैं। बुष्ठ कोण हैंदरावाद के समीपस्य परली वैद्यानाय को हादश ज्योतिकिङ्गों में मानने हैं। किल्यु 'वैदानायं वितापूनी'' के अनुसार यही जुब्ध वैद्याना है। हस स्थान का अन्य नाम देवपर है। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के किए लोग मन्दिर में परना देकर निर्कंख पढ़े रहते हैं। जो बराबर टिके रहते हैं उनको कामना पूर्ण होती है। यहाँ दर्गनीय स्थान गौरीमन्दिर, कार्तिकेय-मन्दिर आदि है।

वैनायकी बनुर्थी — प्रत्येक चतुर्थी को यह प्रत होता है। इसम दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोटय के पश्चान् मोजन करने की विधि है।

बंबासिकस्थायमाला — आग निजन ब्रह्मपुत्र के विषयों की माना। आवार्य भारती तीर्थ शाहुन्मत के अनुवार्यी थे। उन्होंने इस मत की स्थाल्या करने के लिए ही 'बंबामिक-न्यायमाला' की रचना की। शाबुर्सनानुनार ब्रह्मपुत्र का तारप्य मनकने के लिए यह बन्च वडा उपयोगी माना जाता है। यह बन्च मन्न और मुबोच गब-पद्मों में लिखा नगा है।

बैरवैय—संहिताओं तथा बाहाणों में इसका अर्थ ऐसा घन है, जो किसी मनुष्य का प्राण केने के बरके में उसके सम्ब-न्वियों की देना पड़े। यह अर्थ जापस्तम्ब तथा बीधान्य सूत्रों में भी अयुक्त हुआ है। दोनी ने हो शिविय की हस्य के लिए १०० मौएँ, बैर्घ्य के लिए १०० मौएँ, नवा सुदंश के लिए १०० मौएँ इंजीना निस्थित किया है तथा प्रदेश दशा में एक बैरु भी देने का निर्देश किया है। यह अर्थ-दान 'बैरनिर्यातन' के लिए होता था।

क्षानेद में (२ १२.५) एक व्यक्ति के बतके में १०० गोजों के नान का निर्देश हैं। इसे वातचाय कहते थे। गोजों के नान का निर्देश हैं। इसे वातचाय कहते थे। गित्सन्वेद स्व मूल्य पटता-बदता था। किन्तु ऐटरेय ब्राह्मण में जुनाओप के क्षाय के बहले १०० गोजों का वाय वर्षिणत है। यजुर्वेद में पुनः 'धातदाय' उद्धृत हुआ है। परार्ती काल में हत्या के लिए यण्ड और प्रायन्त्रित दोनों का विश्वात था।

वैरामी—स्वामी रामानस्व मे जो सन्त्रवाध स्वापित किया उसके संस्थासियों के लिए उन्होंने सरफ अनुसाधन (पविकता और आवार के सारिवक नियम ) निविचक किये। ये संन्यासी रामानस्वी बैज्यव वेराम हक्काते हैं। ये विरक्त साथू होते हैं तथा इनके मठ काशी, अयोध्या चित्रकृत, मिथिका तथा अन्य स्थानों में हैं।

प्रभाव हुन्द निर्माण तेम अन्य स्थाना मुन्द विकासियान निर्माण निर्माण के नार देविक विषयों में युजूर्व के मुख्य अध्येता । महीचर ने अपने युजुर्मिष्य में जिल्ला है कि वीशम्ययन ने याजवल्य आदि विषयों को वेदाययन कराया । योधि किसी कारण उन्होंने कुछ होकर याजवल्य से अपना प्रयास हुजा वेद साम मोगा । योधी ग्राजवल्य ने विचा को मूर्तिमती करके बमन कर दिया । वैशम्यायन ने अपने अप्य निर्माण निर्मेत कर दिया । वैशम्यायन ने अपने अप्य निर्माण के निर्माण निर्मेत कारण निर्मेण निर्मेत कारण निर्मेण निर्मेण कर निर्मेण निर्म

बैतासक हरप---इस मास के कुछ महत्वपूर्ण प्रत, जैसे अक्षय-तृतीया आदि का पृयक् वर्णन किया जा वृक्त है। कुछ छोटे-मोटे तथ्यों का यहां वर्णन किया जा रहा है। इस मास में प्रता: क्यान का विश्वयन है। विशेष रूप से इस अववस पर पवित्र सारताओं में स्नान की आजा दो गयी है। इस साम्बन्ध में पर्यपुराण (४ ८५.४१-७०) का कथन है कि वैशास मास में प्रता: स्नान का महत्त्व अस्वयोध यज्ञ के ममान है। इसके अनुसार शुक्त पत्त की सासी को गंगाओं का पूजन करना वाहिए, क्योंकि इसी तिषि को महान अनुसार के स्वान देखान कर्ण से संगो को बाहर निकाल वा। वैशास शुक्त सतमी को अगवान् बुढ का बन्ध हुवा था, जराएस सामी से सीन दिन तक उनकी प्रतिमा का पुवन किया जाना चाहिए। यह विशोध क्य से उस समय होना चाहिए जब पृष्य नक्षप्र हो। वेहास्त शुक्त कष्टमी को दुर्गावी, वो अपराजिता मी कहलाती है, की प्रतिमा को कपूर श्राध तथा जरागांसी से मुतासित जल से स्तान कराना चाहिए। इस समय वरी स्वयं आम के रस से स्नान करी।

वैशासी पुणिमा को ब्रह्माजी ने स्वेत तथा कृष्ण तिली का निर्माण किया था। अतएव उस दिन दोनो प्रकार के तिलों से युक्त जल से बती स्नान करे, आंग्न में तिलो की आहित दे, तिल, मघ तथा तिलों से भरा हुआ पात्र दान में दे। इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए टे॰ विष्णु-धर्म०, ९०,१०। भगवान बद्ध की बैशाखपुजा 'दत्य गामणी' (लगभग १००-७७ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने प्रका में प्रारम्भ करायी थी। दे॰ बालपोल राहल (कोलम्बो. १९५६ ) द्वारा रचित 'बद्धिण्म इन सीलोन', प० ८० । **बैजासासनीतिज्ञास्त्र**—राजनीति ज्ञास्त्र भारत का अति प्राचीन जान है। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड-नीति नामक बृहदाकार पुस्तक लिखी, जो अब दुर्लभ है। उसी का संक्षिप्तीकरण वैशालाक्षनीतिशास्त्र है। यह भी प्राप्त नही है। पन इसका सक्षिमीकरण बाहदन्तक नामक ग्रन्थ में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में वार्ट-स्यत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध वा । मानवता के विकास के साथ जीवन में व्यस्तना बतने लगी तथा व्यस्त जीवन को देखते हुए क्रमश ये ग्रन्थ सक्षिप्त होते ही गये। बैशालाझ (विशाल ऑसों वाले अर्थात् शिव) का नीति-शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वैशालाक्ष सिद्धान्तों को बहुधा उद्धृत किया है।

बेबोक्क - बंशिक दर्शन का अस्तित्व विक्रम की पहली श्रतास्त्री में था। यह इससे भी प्राचीन हो सकता है। वैशेक्ति तुत्रों के रविधता कलाद कार्यय कहें जाते हैं। वैशेक्ति तथा न्याय दर्शन माण ही साथ विक्रित हुए तथा दोनों मुत्र एक इसरे के बहुत ही निकट प्रसंग की ज्यान में रखने हुए लिखे नये हैं। वैशेक्ति दर्शन पार-साणिक (अणुविज्ञानी) यचार्षवाद है। दर्शी का कहार यहां माने गये हैं। वहले चार प्रसारों को दरसाण कहें गये हैं। प्रत्येक परमाणु परिवर्तनहीन, नित्य, किर भी अबृद्ध तथा आकृतिहीन होता है। में बरमाणु नार अंणियों में गंद, स्वाद, स्पर्ध तथा ऊस्मा गुणों के कारण विभक्त किये गये हैं, जो क्रमधा: पुण्यों, जल, जायु तथा अस्ति के गुण हैं। दो परमाणुओं से एक 'बचणुक' तथा तीन दयगुकों से एक अब्युक (जनरेणु) बनता है। सबसे छोटी इसाई मही है जो क्याना होती है तथा इसे पदार्थ छोटी इसाई मही है जो क्याना होती है तथा इसे पदार्थ

पाँववी नित्य सत्ता आकाश है जो अदश्य परमाणओ को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम है। छठा सत्य काल है। यह बह शक्ति है जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती है तथा दो समयों के अन्तर का आधार उपस्थित करती है। सातवाँ मत्य दिक या दिशा है। यह काल को संतुष्ठित करती है। आठवाँ सत्य अगणित आत्माओं का है। प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभ है। नवाँ सत्य है 'मनस' जिसके माध्यम से आत्मा जानेन्द्रियों के स्पर्ध में आता है। परमाणुओं की तरह प्रस्थेक मन नित्य तथा रूपहीन है। कर्ममीमासा तथा सांस्य की तरह प्रारम्भिक वैशेषिक भी देवमण्डल के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सूत्र में छः पदार्थी के नाम हैं: द्रव्य, गण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय । इन छहो का ज्ञान मोसदाता है। ६०० ई० के लगभग प्रशस्तपाद नामक आचार्यने वैशेषिक सूत्रों पर भाष्य लिखा । ह्वेनसाँग ने 'दश पदार्थ' का अनुवाद किया, जिसे ज्ञानवक द्वारा चीनी भाषा में अनवादित कहा गया है।

दक्षनी शताबरी के मध्य में यां उल्लेखनीय वार्थानिक देशीयिक दर्शन के व्यावश्वाकार हुए। उनने से प्रवस्त के द्रवसन जो बहुत ही एक्तिशाल एवं एक्ट प्रतिभा के दार्शनिक थे। इन्होंने असन्तर्शय भाष्य के सम्पर्शन में किरणावलो नामक प्रन्य रचा। इनका दूसरा प्रन्य है लज्जणावलो। इसरे प्रत्यकार ये धीचर, जो दिक्षम-परिचम बन के निवासी थे। कन्होंने प्रतन्श्वाब के भाष्य की व्यायकन्दर्शन नामक व्यावशा रची। यह ९९१ ई० के लगमग रची गर्मा। इसके बाद न्याय-वैशिषक दोनों समुक वर्षान एकत हो। यदे। (आगे का विकास 'वैशिषक-न्याय' सबद की व्यावशा में देखें।)

वैशेषिक दर्शन-दे० 'वैशेषिक' ।

बेनेकिक-न्याय — ज्यारह्मी शताब्दी के बाद न्याय तथा वैनेषिक बस्तुत एक में मिल गये। योगों का संयोग गिजादित्य के 'संस्पदायंगिक्यण' (११वीं सताब्दी) के आरम्भ होता है। गंगेश उत्ताव्याय की 'अपायंक्तामीण' में इसी सम्मिकन के आवर्ध का गामन हुन्ना है। यह १२वीं शताब्दों का बहुत्युक बन्त है। तेह्नवीं बाती के केवाव के 'तर्कमाया' तथा १५वीं बाती के गब्दू मिन्न के 'वैनेषिककृत्येग्यकार' में इसी वयोग की चेन्द्रा हुई है।

१६०० ई० के काममा न्याय-वैशेषिक की संयुक्त शाला से सम्बंधिय अन्तम् भट्ट, विश्वमाध पञ्चालम, अवदीय तवा जीगाश्चिमास्कर नामक आवार्य हुए। बङ्गाल में नक्ष न्याय की प्रणाल का प्रारम्भ सामुदेव सार्वनीम के द्वारा हुआ जो नबद्वीप (निदया) में अध्यापक (१४७०-१४८० ई०) ये। इनकी बौद्धिक स्वतंत्रता इनके शिव्य रचुनाच शिरोमणि ने चौषित करायी। इस प्रकार १७वी शाती के अन्त तक तकं शास्त्र का उत्तराधिकार कल्या आया।

बैरोबिकसूत्रभाष्य — वैशेषिक सूत्र पर लिखा हुआ यह प्रवम भाष्य है, जिसे प्रशस्ताय (६५० वि० के लगभग) ने प्रस्तुत किया। इस भाष्य के अध्ययन के बिना वैशेषिक सर्वों को समझना असम्भव है।

वैशेषिकसूत्रोपस्कार—शङ्कर मिश्र द्वारा विग्वित यह ग्रन्थ वैशेषिक सूत्र का उपभाष्य है। इसमें न्याय तथा वैशेषिक को एक में मिलाने का प्रयास हुआ।

सह पद राजा की ओर से भनी वैश्यों को प्रदान किया जाता था। वैश्यों के क्षत्रिय अथवा बाह्यण पद प्राप्त करने का उदाहरण नहीं प्राप्त होता।

षमंपूर्वो और स्मृतियों से बैदयों के सामाण्य और विशेष दो प्रकार के कर्तम्य बाजाये गये हैं। सामान्य कर्तम्य हैं, अप्याप्त, यवस और दान। विशेष कर्यायं कृति, गोरका (गोपालम) और वाधायय । वैदय वर्ण के बन्तर्गत करेक जातियों और उपजातियों का समावेश हैं। वैदयों का सूत्रों के साथ अधिक सम्पर्क बढ़ने और ज्याप्त पामिक कठोर आचार (कृत्कुबार) बढ़ने के कारण पीरे-धीर बहुत-सी कृषि तथा गोपालम करने वाली जातियों की गणना सूत्री में होने लगी और केवल वाणिय करने बाली जातियों ही वैदय मानी जाने गी। यन-पास्त्री के जतिम चरण में 'किववय' के बन-गंत यह मत प्रतिपादित हुआ कि किन में केवल दो वर्ण बाह्यण और सूत्र है, अपिय और वैदय वर्ण नहीं। ऐसा लगता है कि बोच में इन वर्णों में आचार के तिविक हो जाने के कारण यह मागदा प्रचलित हुई।

वैज्ञावतोषिणी—वैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी द्वारायहत्र्याख्याग्रन्यभागवत पुराण केदशास स्कन्स पर वृत्यावन मे रचा गया। वैष्णवतोषिणीका अन्यनाम दशमटिष्यणीभी हैं।

वैष्णवदास -- चैतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक अठारहवी शती के एक वगदेशीय आचार्य। इन्होंने 'पदकल्पतक' नामक प्रज्य रचा है।

वैष्णवपुराण---विष्णू, भागवत, नारदीय, ब्रह्मवैवर्त, पद्म और गरुड वैष्णव पराण है।

वैज्ञवस्त — मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का भागं।
सके क्रय नाम आगवदसन तथा पाद्यागमय भी है।
गागवत सम्प्रदास महाभारतकाल में भी वर्तमान या।
कहना चाहिए कि लगभग क्रणावतार के समय ही गायरक्तना चाहिए कि लगभग क्रणावतार के समय ही गायरक्तना बाहिए कि लगभग क्रणावतार के समय ही गायरक्तना बाहिए कि लगभग क्रणावतार के समय ही गायरक्तना बाहिए कि लगभग के स्वाचित्र स्वाचि

का सावन है। 'ज्ञानामृतसार' में छः प्रकार की भक्ति कही गयी है-स्परण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्थन और आत्मनिवेदन, । भागवसपराण से (७.५ २३-२४) श्रवण, दास्य और संख्य ये तीन प्रकार और मिलाकर नव प्रकार की भक्ति मानी जाती है। सम्भवत भागवतमत की अनेक शासाओं का अस्तित्व शक्कुरस्वामी के समय में भी रहा होगा, किन्तु सबका मूल सिद्धान्त एक ही होने से शक्कर-स्वामी ने शासाओं की चर्चा नहीं की । बैष्णव सम्प्रदायों के इतिहास से भी पता चलता है कि उनकी सत्ता का मुल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा आचार्य बाद के हैं। शङ्कराचार्य के पश्चात् वैज्ञावी के चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखलाई पहते हैं; श्रीबैष्णव सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनक-सम्प्रदाय। इन चारों का आधार श्रुति है और दशंन वेदान्त है । पुराना साहित्य एक ही है, केवल व्यास्था और बाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद उत्पन्न हो गये हैं। महाभारतकाल से लेकर खादि शन्द-राचार्य के समय तक पाळारात्र और भागवत धर्म का रूप समान ही रहा होगा । क्योंकि शङ्कराचार्य ने एक ही नाम से इनकी आलोचना की है। परन्तु इसके पश्चात सम्भ-वत समय-ममय पर आचायों के सिद्धान्तों की भिन्न रीति से व्याख्या करने के कारण भागवत और पाछरात्र की शाखाएँ स्वतन्त्र वन गयी, जो काल पाकर सम्प्रदायों के क्र**प में प्रकट हुई।** 

बैक्जन पुराणों में विष्णुगान, ब्रह्मधैवर्तपुराण, हरि-वश और सीमदुमाणत से विष्णु, नारायण, सारब कुरण और गोपाल कुरण के वरिनों का कई पहलुओं से बर्गन है। जैसा नाम से प्रकट हैं, श्रीमदुसायता हो मब पुराणों में भागवत सम्बराय का मुल्य प्रन्य समझा जाना चाहिए।

प्राचीन भाववत मम्प्रदाय का अवदोय आज भी दक्षिण भारत में विद्याना है। इविड. तंल क्ष्ण क्षणोटक और महागण्ड के बहुत से बैठणव गोगीचन्दन की न्या बाले ऊर्थपुष्ट्र को महत्तक में चागण किये हुए प्राय. मिनने हैं। ये
लोग नारवभिक्तुत्र एवं आण्डित्यभक्तियुगं के अनुवादो
हैं। इनकी उपनिषदं बालुदेव एवं गोगीचन्दन हैं। इनको पुराण भागवतपुराण हैं। महाराष्ट्र देश में इस
नम्प्रदाय के यूर्वाचार जानेक्वर समक्षे जाते हैं। जित तरह्व वीगमार्ग में जानेक्वर नाव समस्रदाय के अनुवादी गाने जाते है, उसो तरह भिक्तमार्ग में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के शिष्य माने जाते हैं। परन्तु विष्णुस्वामी के यत में राधा-गोपाल की उपासना का विशेष प्रचलन है।

ष्टंण्यस्तास्त्रभास्त्रर----सीतारामोपासक बैठ्यव सम्प्रदाय के प्रधानावार्य स्वामी रामानन्त्रजी महाराज ने बैठ्यवसमें के संरक्षण के लिए बैठ्यवसाराज्यप्रास्त्रर मामक श्रम्य को प्रचान की है। इसमें बैठ्यवस्त्री के बैठिक आचार जीर अजन-पुजन का भली मीति निर्देश किया गया है।

बैठ्यवसम्प्रदाय--दे॰ 'वैद्यासमत' ।

सैक्क्यवाक् मय---करनेवर (१०.९०) के पुरुस्सूक में हसकी आरंक्रिक उपकृष्टिय होती है। महानारराज्य उपनियद, महाभारत, रामायण तथा भगवद्गीमा इसका साधारण साहित्य है। भगगवत कोग उपयुक्त प्रन्यों के अतिरिक्त सभी स्थार्थ में से विच रखते हैं। भगगवत सम्प्रदाय के जो विशेष प्रन्य है, उकता यहाँ उल्लेख किया जाता है। इसका सबसे प्राचीन प्रन्य हरिवक है। वैकानस्वाहिता, करूनव उपनियद, भागवत पुराण, नारदर्भवतमूत, जाविद्य-भनिवत्त, बासुदेव एवं गोधीन्यस्त उपनियद, सोध्येव इत मुक्ताफल तथा हरिकी का भीषर स्वामी (१४०० ई०) इत भागवतमायांवीरिकत तथा युक्तुमी इत गुरुस्तीय याख्या एवं वेदानतमूत्र तौत्वृत्त में आपरे स्वामी विषय इत सुक्ताध्या एवं वेदानतमूत्र तौत्वृत्त भीषा अध्यास्त्र पर विषय सामायांवीरिकत तथा युक्तुमी इत गुरुस्तीय याख्या एवं वेदानतमूत्र तौत्वृत्त भी आर्थि प्रन्य इस सम्प्रन्य स्था सामायिकत है।

बैक्काकार—तानिक गण सात प्रकार के आवारा में विभवत है, उनमें बैक्काबार भी एक है। इसमें बेदाबार की विधि के अनुसार सर्वेदा नियमतत्त्वर रहना होता है, मता, मैचुन वा उदका कथाजनञ्ज भी कभी नहीं किया बाता। हिंदाा, निन्दा, कुटिल्ला और मास भीवन का सदा परित्यान होता है। रावि में कभी माल नवा मन्व का उपयोग नहीं किया जाता। देव 'बाबारसेट'।

बोबरैब — तेरहबी शती के अनत में महाराष्ट्र में बोपदेव नामक एक व्यूत्पन बिहान् ना उदय हुआ। इन्होंने भाग-वत पूराण पर अनेक चन्य गये। उनमें से हरिकीका तथा मुक्तफक अधिक असिह है। हरिकीका में मागवत पुराण का माराध है तथा मुक्तफक इसकी शिकाओं का मंग्रह है।

व्यतीपातवत—व्यतीपात पञ्जाङ्गस्य मोगों (विष्कम्भ, प्रीति इत्यादि) में से हैं। धर्मशास्त्र में इसकी कई प्रकार से व्यास्था की गयी है। व्यतीपात के दिन मनुष्य को पञ्च- मध्य से नहीं में स्तान करना चाहिए। अध्यादक भुवा वाली व्यतीभात को आकृति बनाकर, सुवर्णकाल में स्था-रित कर गण्याधात-पुष्पादि से उसका पुत्रक करमा चाहिए। उस दिन उपवास का विधान है। एक वर्षपर्यन्त यह वत चलता चाहिए। तेरहर्व व्यतीभात के समय उद्यापन करना वाहिए। अन्त मंत्र चे मृत बाहृतियों के आंतिरिक हुप्त, तिल, सामाधाओं के हवन के बाद धृत की चारा प्रालत हुए 'व्यतीपाताय स्वाहा' शब्द का उच्चारण करना चाहिए। कहा जाता है कि व्यतीपात सूर्य तथा चन्द्र का

भ्यातमुखा — आवाद की पूर्विमा के दिन इस इत का अनु-ठान होता है। विशेष रूप से सेन्यासियो, मतियो, माधुओ तवा तपस्तियों के लिए इसका महस्य है। दे० स्मृतिकी-स्तुम, १४४-१४५; पृरवार्षित्रनामणि, २८४। तमिल्लाहु में जवेष्ठ तुक्त १५ (मियुनाकी को इसका आयोजन किया आता है।

ख्योमखत— इतके लिए वर्षेत बन्दन का अंगुठे और अँगुठी के ओड जैसा कुण्डलाकार बाकाव बनाकर मूर्य के सम्मुख रखना बाहिए। करवीर के गुख्यों से मूर्य का पुत्रन करना चाहिए तथा असलाव की बाइति के पूर्व, दक्षिण, पविच्या तथा इत्तर में क्रमण. केंग्नर, अगर, व्हेत चन्दन तथा 'बतु.सम' और केंग्नर में रखन चन्दन लगाना चाहिए। इसका सम्म हैं 'बलों काय नम:।' सुर्य इसके देवता हैं।

प्रक्र—गौओं का बादा अववा पर्युवारण का स्वान (चरा-गाह)। ऋड प्रस्ता में इसका वर्ष है वह राता जहां कुरण ने गोर्रे चरायों, अर्थाव में शुर द्वारा के आस-पास का भूषण्डल। यह परिवारी उत्तर प्रदेश का प्रमुताद-वर्ती केन है, जहां निष्णु के अवतार भी कुरण ने बाल-लीलाय की घो। अव्यव्यक्ष बड़ा पनित्र माना जाता है। अवित्तकाल के प्रमुख आवार्य स्वानी हरियास, हित हरि-वस और जरूखण के अर्था किया विद्वाहिष्ट । यहां बेळी जाने वाळी भाषा का 'वजभाषा' कहते हैं। इसमें अनेक कुरणप्रयोग किवाने ने मधुर रचनाएँ की है। यह हिन्दी साहिरस का एक अंति उवाल, सरस और मह-स्वपुर्ण कक्ष है।

क्कबासीबास—राधा-कृष्ण एवं ग्वाल-बालों के बालजीवन तथा प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने प्रजविलास नामक ग्रन्थ की रचना १८०० वि० के लगभग की। वस्तिमाय—संत वजनाभीवात कृत वजभावा का लोक-काम्या वह प्रमय वजमृत्ति के माहास्थ्य तथा कृष्ण के बास्त्रविर्धों के मोहास्थ्यों में वर्णन करता है। अवकों की इसके पठन की तीव कालमा गहती है। बत्तविष्ट—सस्त्यपुराण (१०११) और तथापुराण (५२० ४३) में महत्त्रपूर्ण ६० वतो का उल्लेख मिलता है, जिन स्वका उल्लेख कृत्यकल्यतक में हुआ है।

## 51

शकार रामेशानि श्रणु अर्ण सुचित्सिने । रतत्वपांत्रभाकार स्वयं रासकुष्टली ॥ चतुर्वगंत्रभाकार स्वयं रासकुष्टली ॥ चतुर्वगंत्रभ्र देवि शकार सामित्रश्रम् । रामस्वर्यम्य वर्ण राम्क्रपणात्मक प्रियं ॥ रामस्वर्यम्य वर्ण राम्ब्रम्हत्वस्य स्वया । विश्वाविनसहितं वर्णवात्माद्वतत्त्वस्य तुत्रम् ॥ योगिनीतन्त्र (तृतीय भाग, सामस्वर ल) मे इसके निम्मित्रिस्त वाचक स्वलायं ग्रम् है :

ा सन्यश्च कामरूपी कामरूपी महामति । गोरूपामा कुमारोऽस्थि श्रीकरूपी वृषकीतमः ॥ विषयमं यापन शास्ता सुभवा विस्कृतिकृति । गृपपुर्वेचा महारूकमीमहिन्दः कुरूकौलिमी ॥ बाहुसंगी वियय वस्र इदन क्लाकुदाः खळाः । वामारः पृथदीकात्मा कान्तिः कत्याणवाचकः ॥

बाकुनलका—-ततपथ बाह्यण (१३ ५४ १३) के अनुसार एक अरसरा का नाम, जिससे भरत को नाविपत नामक स्थान पर जन्म दिया था। बाह्यणो, महाभारत पुर क्यां तीर परवर्गी साहित्य में गकुन्त्यला मेनका नामक क्यारा से उत्पन्न विश्वमीमंत्र की पूर्वी कही गयी है। मेनका स्वर्ग लोटने के पूर्व पूर्वी को पृथ्वी पर छोड़ गयी, जिसका पालन शकुन्त परियोग ने किया। इसके परवात् वह कथ्य कृषि को वर्मापृत्री हुई बीर उनके आश्रम में ही पालित और सिक्तित हुई। उसका गान्धविवाह पौरववशी राजा पुष्पत्त से हुआ, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई। भरत वक्र- शिक्त —शांकित की कल्पना तथा बाराक्नता भारतीय वर्ध की कायन पुरानी और ल्यामी परम्परा हैं। अनेक रूपों में सिक की करना हुई हैं, प्रचानवः मानुक्य में । सकत विशेष परम्परा हैं। वेदा हिस्ते और मार्क्य में । सकत विशेष पुरान के देशीमाहारूप में देशी अववा शिक्त का विशेष वर्षण के देशीमाहारूप में देशी अववा शिक्त का विशेष वर्षण और विशेषन किया गया हैं। देशी अपनिया मार्के। विशेष अपनिया मार्के। विशेष पुरान सत्ता बतलाया गया है। इसरे देव इसी की विनिश्य अनिव्यक्तिया हैं। देशी शिक्त का यह मिद्धान्त यहाँ सर्वप्रवन्ध अवक्त हुआ है। इस प्रकार वह (शिक्त) विशेष पुरान तथा आरापना के स्वेमय है। मृत्य वब कुछ अपनी मार्नाद पूर्ति करना चाहीशा तो उसी से अनुन्य-निवास करेगा, शिव से नहीं।

बाक्त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शब्तुत्य वजाया गया है। शक्ति हो शिव या ब्रह्म की विश्वद्व कर्मायामता है। अर्थात् वहीं मुस्टि एव सहस्र की दिश्वद्व सर्व वैदीं कृपा तथा मोश प्रवान उसी के कार्य है। इस प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति से ही विशेषण 'शाक्त' बनता है जो शक्ति-उपासक सम्प्र-दाय का नाम है। शक्ति ब्रह्मतुत्य है। शक्ति और ब्रह्म का एक मात्र अस्तर यह है कि शक्ति क्रियासीक भाग है तया ब्रह्म को सभी उत्पन्न बस्तुको तथा ब्रीवों के रूप में बह स्थवन वा ब्रोतित करती है। बविक ब्रह्म अध्यक्त एव निष्क्रिय है। शामिक दृष्टि से बहु ब्रह्म से भेट्ट हैं। शक्ति मूळ ब्रह्मित है तथा सारा विश्व उसी (शक्ति) का प्रकट क्य है। दें योग', 'क्रियां, 'प्रेलि'।

क्षिक उपस्तका—पुराणों के परिशोजन से यता चलता है कि उपलेक सम्प्रवाय के उपास्य वेद की एक शांकत है। गीता में भगवान कृष्ण बपनी द्विधा प्रकृति, माया की सारमार चर्चा करते हैं। पुराणों में तो नारायण और विष्णु के साथ कश्मी के, शिव के साथ शिवा के, मूर्य के साथ सावित्रों के, गणेश के साथ अधिकां के चरित और माहास्य वणित है। इनके गीछं जब सम्प्रवायों का कला-कला विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रवाय अपने उपास्य की शनित की जपासना करता है। इस तरह शक्सित उपा-सना की एक समय ऐमी प्रवल्ध घारा बही कि सभी सम्प्र-वायों के अनुयायी मुख्य रूप से नहीं तो गणेण कप से वायान वन गये। अपने उपास्य के नाम से पहले शांकित के स्मरण करने की प्रवा चल पदी। सीवाराम, प्राषाकुष्ण, ६१४ शक्तिसम्ब-त्रकूराबार्य

लक्ष्मीनारायण, जमायहेब्बर, गौरीवणेग हत्यादि बाय इसी प्रमाव के मुख्य है। सखन्व वार्ष आर्थ बनता किसी समय वास्त थी और इसके दो बल से, एक दल में बीब, बैरणब, सीर, माणपत्य आदि बैदिक रुम्प्रवायों के दक्षिणाचारी में और दूमरी और बीड, की और अवैदिक ताज्ञिक तम्प्रवायों के सास्त वामाचारी थे। इसके माणक प्रमाद होने के कारण ही शावद शावतो का कोई मठ या गदी नहीं बनी। इनके पांच सहायोठ या ५१ पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए। दे० वैदिक सास्तमर्थ न

शिक्ततन्त्र—आगमतत्विकास में उद्भृत तन्त्रों की सूची में सिक्ततन्त्र भी उत्लिखत है। श्रीक्तिबिशास्टाइंत—अोकण्ड शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के आधार पर सिद्ध किया है कि समवान महेब्बर अपने

के आधार पर सिद्ध किया है कि सगवान् महेरवर अपने को उमा बरित से विशिष्ट किये रहते हैं। इस बावित में जीव और जगत्, चित्त और अचित्, बोनों का बीज उपस्थित रहता है। उसी बावित से महेश्वर चराचर मुण्टि करते हैं। इस मिद्धान्त को बालतीवीशच्याहेत कहते हैं। बीर श्रेव अथवा लिङ्गायत इस बावितविशिष्टाईत दिखान्त को अपनाते हैं। बाक्तों के अनुवार वाक्ति परि-णामी है, विवर्षत नहीं है। बाक्तों का बेदान्तमत शक्ति-विशिष्टाईत है।

क्षाप्तिससंग्रमतत्र — नेपाल प्रदेश में एक लाख इस्ते को बाजा प्राविस्ता क्षमतत्र प्रचलित हैं। इस महातत्र में शास्त सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसके उत्तर माग, पहले लग्ड, आठवें पटक के तीसरे से लेकर पंचीसवें इलोको का मार यहाँ दिया जाता है

"मृत्यि को मुक्किया के लिए यह प्रश्च त्या गया है। यामस, तोर, तीय, गाणपरय, बंज्जन, बोड जारि वसारि मिक्र नाम हैं, मिनन मामदाय है, परन्तु बास्तव से ये एक ही बस्तु हैं। तिवि के मेद से मिन्न दीसती हैं। इनमें पर-स्पर निन्दा, देव इस प्रश्च के लिए ही हैं। निन्यक की मिद्धि नहीं होती। तो ऐंख्य मामते हैं उन्हों को उनके समद्रावास है मिद्धि निकती हैं। काली और तारा की उपासना इसी ऐंख्य की निद्धि के लिए की जाती है। यह महामार्क्स मंने, बुरे, मुक्दर और कुर बोनो को घारण करती हैं। यही सत प्रश्च करने के लिए सा का कीर्तन किया गया है। यह सर करने भीत्यादक के लिए हीं। बारो बेद प्रकट किये गये हैं। जनलारियों देवी बनुबंदमबी और कालिका देवी व्यवसंवेदाधिकात्री हैं, कालो और तारा के बिना अवसंवेदविहित कोई किया नहीं हो सकती। केरल देवा में कालिका देवी, करमीर में निपुरा और नौट देवा में तारा ही पहचात् काली कर में दगास्य होतो हैं।"

इस कवन से पता चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र-दायिकों में, जिनमें शाक्त भी शामिल है; और ये अवस्य ही वैदिक शाक्त है—यह तान्त्रिक शाक्तधर्म अथवा वामाचार बाद में प्रचलित हुआ।

सङ्करकथ---माधवाचार्य विरचित इस प्रन्य में आवार्य शङ्कर की जीवन सम्बन्धी घटनाओं का सङ्कलन सिक्सर रूप में हुआ है। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी कोई प्रामाणि-कता नहीं है। यह उत्तम काव्य प्रन्य है।

श दूरिविधिकाय — स्वामी आतन्त्र निर्मित हत श दूरिविध्वय श दूरावार्य की जीवन वटनाओं का काव्यास्मक सकलत है। यह ऐतिहासिक दृष्टिस अगमाणिक नहीं है। 'शङ्कर-दिध्वय' और भी कई विद्वानों ने लिखें है। इनमें माधवा-वार्य गयं सदानन्द योजीक्ष के नाम सक्य है।

शकुर मिल्य--अकुर मिल्ल का नाम भी उन चार पण्डितों में हैं, जिल्होंने न्याय-वैधिषक दर्शनों को एक में गुक्त करने के लिए तदनुक्य प्रस्थों का प्रणयन किया। शक्तुर मिल्य इस कार्य को वैदेशिकसूत्रोगस्कार की जनता डारा पुरा किया। यह प्रस्थ १९वी शती में रचा गया था।

बाकुरामार्थ—वेदानव दर्धन के अर्टतवाद का प्रचार मारत में मों तो बहुत प्राचीन काल मे था, परम्नु आगे इसका अधिक ठोस प्रचार बाकुरामार्थ के द्वारा हो हुला। इस मत के समर्थक प्रचार बाकुरामार्थ के द्वारा हो हुला। इस से साकुरामार्थ अर्दत्यन के प्रवर्तक कहे जाते हैं और अर्देत-मत को जाकुर मत अथवा शाकुर दर्धन भी करते हैं। इस मत्त्र का जाकुर मत अथवा शाकुर दर्धन भी करते हैं। उन्हें प्राचीन शाकुरभाष्य हो है और उसी का मबसे अधिक आदर मी हैं। लाकुर के जो मण्य मिनले हैं तथा प्रचन्त्र उनकी बीचन सामन्धी नो यटनाएँ बात होती हैं, उनसे स्वस्ट हैं कि वे जानिक प्रतिभा के स्वस्ति हैं, उनसे प्रकारक पाधिबल, गामीर विचार पीली, प्रचष्ट कर्म-शीलता, जनाथ समद्भिन्त, सर्वोत्तम स्वस्तु मा, अद्भुत सर्गोव्या अनाथ समद्भिन्त, सर्वोत्तम स्वस्तु स्वस् उनकी बाणी में मानो सालाल सरस्वती ही विराज्यती थी। यही कारण हैं कि २२ वर्ष की अरुपाय में ही उन्होंने अनेक बड़े-बड़े गर्थ रच डाके और सारे भारत में प्रवाद कर किरोधियों को बास्त्रार्थ में पराजित किया। मारत के चारों कोनों में चार प्रचान गठ स्थापित किया और सारे देवा में मुनान्तर उपस्थित कर दिया। चोड़े में बहु नहा जा सकता है कि बहुद्धावार्थ में इनते हुए सनातन धर्म की राज्य किया है कि बहुद्धावार्थ में इनते हुए सनातन धर्म की राज्य कर जिल्ला की। उनके घर्म संस्थापन के कार्य की देवतर जोगों का यह विश्वास हो गया कि वे खालाल भगवान शक्कर के ही अवतार ये—'शक्कर घड़्कर साकाल' और दिश्या प्राया 'भगवान' शब्द के साथ उनका स्मरण किया जाता है।

शक्करावायं के आविभांत एवं तिरोभाव-काल के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। किन्तु अधिकांत लोग इनकी स्थिति ७८८ तथा ८२० ई० के मध्य मानते हैं। इनका जन्म केरल प्रदेश के पूर्णा नदी तटस्वाँ कालटो नामक यांच में बैगास शुक्त पक्कमों को हुआ था। पिता का नाम दिवसुर तथा माता का नाम मुभद्रा अववा विशिष्टा था।

कोई महान् विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण उनके बचपन से ही मिलने लगा था। इसी बीच उनके पिताका वियोग हो गया। एक वर्षकी अवस्था होते-होते वालक मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा नधादो वर्षकी अवस्था में पराणादि की कथा सनकर कष्ठस्य करने लगा । पाचवे वर्ष यज्ञोपवीत कर उन्हे गुरु-गृह भेजा गया तथा सात वर्षकी अवस्था में ही वे वेद और बेदाङ्को का पूर्ण अध्ययन करके घर आ गरे। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चिकत रह गये। विद्याध्ययन समाप्त कर शहूर ने संस्थास लेने की इच्छा प्रकटकी परन्तुमाताने आ जानदी। शहूरमाताके बड़े भक्त थे एवं उन्हें कट देकर सन्यास नहीं लेना चाहते थे। एक दिन माता के साथ नदी स्नान करते समय एक मगर ने इन्हें पकड़ लिया। माता बेचीन होकर हाहाकार करने लगी । इस पर शक्कर ने कहा कि यदि आप सन्याम लेने की आजा दे दें तो यह मगर मुझे छोड देगा। माता ने तुरत आजा दे दी और मगर ने शकूर को छोड़ दिया। संन्यास मार्ग में जाते समय शकुर माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समय मै घर पर अवश्यमेव उपस्थित रहेंगा।

केरल से चलकर शक्कर नर्मदातट पर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से संन्यासदीक्षा छी । गृह-पदिष्ट मार्गसे सामना आरम्भ कर अल्प काल में ही वे बहुत बडे योगमिख महात्मा हो गये। गुरु की आजा से काशी आये। यहाँ उनकी स्थाति त्रवने लगी और लोग शिष्यत्व ग्रहण करने लगे। उनके प्रथम शिष्य सनन्दन थे जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिष्यो को पढ़ाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हैं कि एक दिन भगवान् विश्वनाथ ने चाण्डाल के रूप में शकूर को दर्शन दिया। वे चाण्डाल को आगे से हटने का आग्रह करने लगे । भगवान् ने उनको एकात्मवाद का मर्म समझा-या और ब्रह्ममूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया। जब भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक बाह्मण ने गङ्गातट पर उनमे एक सूत्र का अर्थपूछा। इस सूत्र पर बाह्मण के साथ उनका आठ दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ। पीछे उन्हें ज्ञात हका कि ये स्वयं भगवान वेदव्यास है। फिर वेदम्यास ने उन्हें अद्भैतबाद का प्रचार करने की आजादी और उनकी १६ वर्षकी आयको ३२ वर्षतक बहा दिया । शहुराचार्य दिग्विजय को निकल पहे ।

यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहेँचे और शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने भाष्य को प्रमाणित कराया। उधर मे लौटकर बदिन्का-श्रम गये और वहाँ अपने अन्य ग्रन्थों की पूर्ति में लग गये । बारह वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने सारे ग्रन्थ लिखे। वहाँ से प्रयाग आये जहां कुमारिल भट्ट से भेट हुई। कुमारिल के अनुमार वे वहाँ से माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए गये। मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने भी उनमे शास्त्रार्थ किया। सपत्नीक मण्डन पर विजय प्राप्त करके शङ्कर महाराष्ट्र गये तथा वहाँ शैवो और कापालिको को परास्त किया। वहाँ से चलकर दक्षिण में तुङ्गभद्रा के तट पर उन्होंने एक मन्दिर बनवाकर उसमें कश्मीर वाली शारदा देवी की स्थापना की। उसके लिए वहां जो मठ स्थापित हुआ उसे श्रृङ्गिगिरि (शृंगेरी ) मठ कहते हैं। इस मठ के अध्यक्ष भूरेश्वर (मण्डन) बनाये गये। वहाँ से माता की मत्य का समय आया जानकर घर पहेँचे और मांकी अन्त्येष्टि किया की । श्रृंगेरी गठ से जनकाय पुरी जाकर गोवर्घन गठ की स्थापना की तथा पद्मपादाचार्य को वहीं का मठावीश बनाया।

पुनः शक्कराचार्य ने बोल और पाण्डय राजाओं की महायता से दिवाण के शास्त्र, गाण्डयच्य और कापालिक सरम्रदायों के बताचार को नक्ट किया। फिर ये उत्तर भारत स्वादा में हो। गुजरात जाकर हारका पूरी में शास्त्रक की स्वायना की। फिर प्रचार कार्य करते हुए असम के कामक्ष्य में मोर और ताण्डिकों से शास्त्रार्थ किया। यहाँ से बदिकायम जाकर वहाँ ज्योदिसंठ की स्थापना की और जीटकायार्थ को मठापीय बनाया। वहाँ में अन्त में कोटरा अंत्र असे, जहाँ पर कुछ दिनों से बाद में साद के यह क्षेत्रक मूर्य कहाँ ने हा राज स्थापना की सार साद का यह क्षेत्रक मूर्य कहाँ ने सार भारत का यह क्षेत्रक मूर्य कहाँ ने हो गया।

उनके विरवित प्रधान ग्रन्थ में हैं . जतापून (जारोरक) प्राच्य, व्यानेषद प्राच्य (ईल, केन, च्डर, प्रवन, नाण्ड्यम, पूक्क, ऐत्रेरेय, तीन्तरीय, क्षान्योग्य, नृहदारच्याक, नृषित्र-पूर्वतापनीय, क्वेतास्त्रतर हत्यादि ), गीनामाच्या, विवेक-चूबापानी, प्रवोससुधाकर, उपदेशसाह्न्यी, अपरोशानु-पृति, प्रक्षोक्षरण, प्रश्चमारतन्त्र, मनीपाश्चक, आनन्द-क्रहरी-तोज आदि ।

शाक्करमत---राक्कर के समय में भारतवर्ष बीड, जैन एक काराणिकों के अभाव में पूर्णतया प्रमासित हो गया। या। बैदिक वर्ष नृद्धप्रध्य हो रहा था। इक कठिन अवसर पर शाक्कर ने शैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया। उन्होंने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर संसार के बसे से बढ़े दिखान और नियारक मन्त्रमुम्प है। यह मत या अदैत सिद्धान्त ।

आत्मा एव जनात्मा — ब्रह्ममूज का भाग्य जिससे समय सवर्षप्रथम चाहुर ने बात्मा तथा अनात्मा का विजेवन करते हुए नम्मूर्ण प्रशास को दो भागों में बांटा है— इस्टा और द्व्या एक बहुतन्त्र , जो मम्मूर्ण प्रतीतियों का अनुभव करने वाला है, तथा दुसरा बहु, जो अनुभव का विषय है। इसमें समस्य प्रतीतियों के चरम साझी का नाम आत्मा है तथा जो कुछ उसका विषय है वह अनात्मा है। आत्माज किया, निचयक, निविकार, अग्रह्म, कूटरक, एक और निविधीय है। बुढि से लेकर स्थूल भूतपर्यस्त सभी प्रपद्धा अनात्माहै, उसका आत्मा से सम्बन्ध महीहै।

ज्ञान और अज्ञान—सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक अक्षण्ड सिण्यदानन्द धन का अनुभव करना ही जान है तथा उस नविधिष्ठान पर दृष्टिन देकर भेद में सत्यत्य बुद्धि करना बजान है।

साधन—जाङ्कर ने अवण, मनन और निविच्यासन को ज्ञान का साखात् साधन स्वीकार किया है। किन्तु इनकी सफलता बहुतत्त्व की जिजासा होने पर ही है तथा बिजासा की उरशित में प्रधान सहायक देवी सम्पत्ति है। जाचार्य का मत है कि जो मनुष्य विजेक, वैरास्य, शमादि यह सम्पत्ति और मुमुखा, इन चार नाथनों में सम्पन्न है, उसी को चित्तवृद्धि होने पर जिजासा हो मकती है। इस प्रकार की चित्तवृद्धि होने पर जिजासा हो मकती है। इस प्रकार की चित्तवृद्धि होने पर जिजासा हो सकती है। इस

स्रक्ति—अद्भुर ने मक्ति को जानोप्पत्ति का प्रधान सामन माना है। विकेत्युडामणि में वे कहते हैं— 'स्वस्वक्यानुसम्यान भिक्तिप्यिमधीयते।' क्यांत् अपने पुद्ध स्वक्य का स्मरण करना ही भिक्त कहलाना है। उन्होंने नमुणोपासना की उपेक्षा नहीं की है।

कर्म और संन्यास—शक्कुरावार्य ने अपने भाष्यों में स्वान-स्वान पर कर्मों के स्वरूप से न्याप करने पर और दिया है। वे जिल्लामु गर्व बोधवान योगों के लिए मर्व कर्मनंथास की वालस्वकता बतलाते हैं। उनके मत में निकाम कर्म केवल विन लुढि का हेनु है।

स्मार्तमन--वर्णाव्य परपरा की किर से स्वापना का अंग्र शक्कु को हो । उन्हों के प्रयास से वज, पर, बत, उपवास, यज, दान, बंस्कार, उत्सव, प्रायदिवन आदि किर से जीवित हुए । उन्होंने ही पक्षदेव उपावना की रीति बजायी, जिससे विच्छु, विश्व, मूर्य, गणेश और देवी, पर-माराम के इस पोनों क्यों से से एक को प्रयास मानकर और एक को उक्का अङ्गीभूत नमकाकर उपायना की जाती है। एक्वदेव उपासना बाला मत इसी लिए स्मार्त कहलाता है कि स्मित्यों के जनुसार यह सबके लिए निर्वारित है। जाज भी सावार सनातनमर्भी इसी स्मार्तम के मानने वाले समझ जाते हैं।

शिष्यपरम्परा-कांकरानुगढ संन्यासियों का भी एक विशेष सम्प्रवाय चला जो बसमामी कहलाते हैं। शक्रश-चार्य के चार प्रधान शिष्य थे : पद्मपाद, हस्तामलक, स्रेक्बर और त्रोटक । इनमें से पद्मपाद के शिष्य वे तीर्थ और आश्रम । हस्तामलक के शिष्य वन और अरण्य ये। सरेश्वर के गिरि. पर्वत और सागर तीन जिल्ला थे। बोटक के भी तीन शिष्य परी, भारती और सरस्वती ये। इन्हों दस शिष्यों के नाम से संन्यासियों के दस भेद चले। शकराचार्यने भारत की चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित किये जिनमें इन दस प्रशिष्यों की वरम्परा चली बाती है। परी, भारती और सरस्वती को परम्परा श्रांगेरी मठ के अस्तर्गत है। तीर्थ और आश्रम शारदा-मठ (हारका) के अन्तर्गत हैं। वन और अरण्य गोवर्धन-मठ (परी) के अन्तर्गत हैं। गिरि. पर्वत और सागर ज्योतिर्गठ (जोशीमठ) के अन्तर्गत हैं। प्रत्येक दसनामी संस्थासी इन्ही बार मठों में किसो न किसी से संबन्धित होता है। शक्तर स्वामी के शिष्य संन्यासियों ने बौद्ध भिक्षुओं की तरह घूम-घूमकर सनातन धर्म के इस महा-जागरण में बड़ी सहायता पहुँचायी ।

उनके बारो मठों में यही पर बंठने वाले जिच्छ सक्क् राबार्य ही कहलाते जाये हैं 1 ये तब प्राय. अगते तमस के अप्रतिन विद्यान ही होते हैं। इनकी असंबंध रचनाएँ हैं, स्तीत हैं, जो नभी ''श्रीमच्छक्करावायीवरिक्तवर्ष' कह बाते हैं, किन्तु वे मभी आदि सक्कुर को कृतियों नहीं हो सकती। किर भी राभी रचनाएँ स्माली में आल आबार्य के नाम से प्रचित्त हैं।

सक्करावार्यव्यक्ती—दक्षिण भारत में वैत्र शुक्क पञ्चमा को किन्तु उत्तर भारत में वैशाश शुक्क दशमी को अक्करावार्य की अपन्ती मनायी जाती हैं। इस निधि को औपवारिक रूप में आवार्य शक्कर के प्रति आदर और श्रद्धा अपित की जाती हैं।

शक्करानस्य--- उपनिवदों के मुख्य भाष्यकार । ये प्रसिद्ध वैदान्ती स्वाभी विद्यारण्य (माधवाचार्य) के गुरु थे। ये चौदहवी शती के प्रथम अर्घांश में हुए थे।

सक्कराकंकत--रिवार वाली अच्टमी के दिन इस बत का अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य शंकर के दक्षिण नेत्र माने गये हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। केसर तथा रक्त चन्दन से अर्थक्टाकार आकृति बनाकर उसमें गोल कृत बनाना चाहिए । क्त में सुवर्णजटित माणिवय की स्थापना की जाय । यह शिवनेत्र (सूर्य) होगा । अर्क (सूर्य) शङ्कर के नेत्र है । वे ही इसके देवता है ।

कक्क-(१) अथर्ववेद (४.२०.१) में शक्क कवच के रूप में व्यवहृत होने वाले पदार्थ का बोतक है। परवर्ती साहित्य में यह फूँककर बजाबा जानेवाला सागरीत्पन्न वादा है।

(२) शङ्ख एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हुए है। दे॰ 'शङ्करमति'।

कार्ठीपु —विशय भारत के आफबार सन्त अपनी प्रेमा अधिक के किए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में धार्टीपु की गयाना होती है। किल के आरम्भ में पाण्यप देश को करकापुरी में इनका जन्म हुआ, जिन्हें गठकोच भी कहते हैं। इनके शिष्य 'मपुर' कवि का जन्म शठिए के जनम्यान के पास ही हुआ था। विशिष्टाईत सम्प्रदाय के आचारों की परम्परा में गठकोच स्वामी आवरपूर्वक मित्र जाते हैं। सम्बद्धका —आचार्य केंकटनाय या। वेशानवादिक हुट सो-कैकावसम्प्रदाय का सर्वपर्ण बेशान बस्य। रामानवाद्यम्

क्षतबुचची -- आचार्य वैंकटनाय या वेंदान्तदेषिक कृत श्रो-वैज्यवसम्प्रदाय का तर्कपूर्ण वेदान्त प्रन्य । रामानुआचार्य ने भी इसके पूर्व शतबुवणी नामक प्रन्य की रचना की बी। इन ग्रन्थों में अर्द्रतवाद की आलोचना की गयी है।

काकपरि—इन्द्र का एक विश्व, जिसका उल्लेख नैजायणी मंद्रिता तथा तैरित बान में हुआ है। इसका अर्थ हैं 'तनुष्यों में एक सी का राजा।' तैरितरीय बाह्यण इसकी व्याच्या' तो देवों के राजा' के कप में करता है। यह 'सी गांवों का राजा' अर्थ का भी खोतक है, जिसका पता एस्करी-मर्थमध्या से चलकता है। यह ऐसे मानव कर्मवारी क आर्थ में प्रयुक्त है, जो राजा की और से न्यायाधिकारी या प्रसिक्तरखाडुक के रूप में निवृक्त होता था।

सत्तवस बाह्यम्म — शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्तिनी तथा काव्य आसाओं का बाह्यम सत्तवस है। यह विस्तृत और सुक्र्य-विस्तव वस्य है। शत (गरू सी) अध्याय होने के कारण इसका नाम शतयब पत्रा। इसमें माध्यम्बिनी शाला के चौदह काव्य है तथा काव्य शाला के सबह काव्य है। प्रथम पौच तथा अन्तिम काव्य के रचिता शाहित्य ऋषि कहे जाते हैं। इसमें बारह सहस्त ऋषाएँ, आठ सहस्त प्रजृप तथा जार सहस्त साम प्रयुक्त है। इसके तोज प्रामणिक साध्य अपलब्ध हैं, चिनके रचिताओं के नाम है हरि-स्वारी, सायण और कवीन्द्र सरस्वती। आहुराचार्थ ने जिस बृहदारण्यक उपनिषद् का भाष्य लिखा बह काण्य शासा के अन्तर्गत है।

इसमें प्रयम से नवम काण्ड तक वाजसनीयी संहिता के प्रयम अठाइ जप्पायों के यजून की व्यास्त्रण और विति- योग है। दक्षम काण्ड में अतिन्दरहस्य का विवेचन किया गया है। इत्यम काण्ड में आठ अप्पाय है। इत्यम काण्ड में सीजा- मार्ग ति एक्स काण्ड में सीजा- मार्ग ति प्रता क्षमा अपित है। वार्ड के काण्ड में अप्य- मेस, सर्वमंत्र पुरास की रिप्तमंत्र काण्ड में अप्य- मेस, सर्वमंत्र, पुरासक है। दल्ड काण्ड मार्ग ति चुन का काण्य मार्ग मेस, वार्च का काण्ड मार्ग काण्य मार्ग मेस, वार्च का काण्ड काण्ड काण्य काण्य में प्रवास काण्य काण्य में प्रवास कियाओं का उन्तेल है। इत्ये प्रवीपति काण्य सि समी क्षमाओं के उद्योग है। इसमें प्रतिपादित किया गया है कि विष्णु सभी देवताओं में अेच्छ है। योग अध्याय वृद्ध- वारण्यक उपनिवर्ष के मान में प्रसिद्ध है।

ऐतिहासिक दृष्टि से शतपप बाह्मण का बहुत वडा महत्त्व है। इसके एक मन्त्र में इतिहास को कका माना गया है। महामारत की अनेक कथाओं के लोत इसके कथाओं के पोये आते हैं, यथा रामकथा, कट्ट्यूपणी की कथा, पुरूष्टा-उर्वशीप्रेमास्थान, अधिवनीकुमारों द्वारा प्यवन को यौवनदान जादि। इस प्रकार संस्कृत साहित्य के काव्य, साटक, सन्त्र प्रमृति क्रमें के विद्याल विकय कोशासक प्रमृत है। वास्त्रव में यह विद्याल विकय-कोशासक प्रमृत है।

शासिबाग्नान-- शतियां नक्षत्र के समय यजमान तथा प्रीहित दोनों उपदास करें। यजमान प्रशासन से बैठें और सहल कठ्यों के जल से मीतियों के साथ शंख हारा जल अर-अरक उसकी स्तान कराया जाय। तपुरदासन नवीन बस्त्र भारण कर वह केशव, वक्ष्य, वन्द्र, शतिभाग सक्षत्र की (जितका स्वामी करण देवना है) गण्यावत, पुष्पादि में दूजा करें। उस के जनते सं यजमान अपने आतार्थ को तरल पदार्थ, मी तथा कठ्य का दान करें और अन्याग्य ब्राह्मणों को स्त्रिणा प्रदान करें। यजमान-न्यं एक रन्त पारण करें जो शामी वृक्ष, सेपल की पतियों तथा बांस के अपनाग में आयुत्र हो।। इससे समस्त्र रोग हुए होते हैं। यह नलमन्नत्र है। इसके विष्णु तथा बहुण देवता है। कारायालु—सीमायाशकि वाला। ऋरवेद (७.१८.२१) में यह एक ऋषि का नाम है। इनका उल्लेख पराशार के पच्चाल् तथा विस्टिक के पूर्वहुआ है। कुछ विद्वान् इन्हें विस्टिक का पुत्र कहते हैं।

शतस्त्रसंहिता—शिवपुराण के सात सण्डों में तीसरा सण्ड शतस्त्रसंहिता के नाम से ऋात है।

क्ततक्रिय-यजुर्वेद का इह सम्प्रदाय संबन्धी एक प्रशिक्ष सुक्तः। वैदिक काल में इह (शिव) के क्रमणः अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का यह बोतक है। इसको इहाच्याय भी कहते हैं।

जतररुपेकी — शङ्कराचार्य विरचित प्रत्यो में से एक प्रत्य शतरुरोकी हैं। इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक मौ क्लोक संग्रहीत हैं।

ष्णकुष्य (सिद्धाच्या)—गुजरात प्रदेश का प्रामिद्ध जैन तीर्य। कहा जाता है कि यहाँ बाठ करोड यूनि मोक्ष प्राप्त कर चुंक हैं। यह मिद्धलेष हैं। जैनो में पांच गर्तत पांवत्र माने जाते हैं: (१) जबूज्य (सिद्धाच्छ) (२) अर्चुदाच्छ (आबू) (३) गिरनार (जीराष्ट्र) (४) कॅलास और (५) सम्मेत शिवार (पारसनाय, विहार में)।

क्षनिप्रयोक्कत — शुक्क एक की त्रयोदशी जिस किसी शनि-वार के दिन पढ़े उसी दिन इस वत का अनुष्ठान करना बाहिए। यह मन्तानार्थ किया जाता है। इसमें शिवाराधन तथा मुर्वास्तीपरान्न भोजन विहित है।

सानिकारकर—आवण मान में प्रति शानिकार को शानि की जीह्यविमा को पञ्चामूत से स्नान कराकर पृथ्वों तक्षा छात्रों का प्रमर्थण करना चाहिए। इस दिन मानि के नामों का उच्चारण विभिन्न शान्त्रों में किया जान, यथा — कोणस्था, ध्वयल, तक्षु, कृष्ण, रौड, अन्तक, यम, सौरि (मूर्यपुत्र), धर्मवस्य तथा मध्य (शिम मन्यस्यामी है)। चारों जमियारों को कम्या वान्त्र तथा उरद की दाल, सौर, अम्बिली (मट्टे में पकाया हुआ चान्न्र का झोल) तथा पूरी ममर्थित करनी चाहिए और वती को स्वय खाना चाहिए। उन्तर अनैक्यन्स्तोय स्कन्दपुराण से प्रहण किया यहा है।

क्षनिकात--(१) शनिवार के दिन तैलान्यंग के साथ स्नान करके किसी बाद्यण (या अड्डरी को) तैल दान करना चाहिए। इस दिन गहरे दयाम पुर्शों से शनि का पूजन करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इस दत का वाचरण होता है। किसी कोह्याय कयबा मृतिका के ककत में, जो ते ते अप पारा हो तथा काले बरल से बाबुत हो, वार्वच्य महाराख की कोह्यतिमा का पूजन करना चाहिए। बाह्यण बडी के लिए मध्य है—''धानो देवीरिक्टव आपी भवनतु पीतमें, वां यो रिमल्यनतु नः।'' किन्तु पार देवां माले कोमो के लिए पीर्मलय करने कि विचार को कोमो के लिए पीर्मलय करने कि विचार की कीमों के लिए पीर्मलय करने कि विचार पीत्र माला का बाब्द है) प्रायंना तथा स्तुति की जानी वाहिए। इसके बावदान से विचार है के समस्त दुष्प्रभाव हुए हो जाते हैं।

(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीस्थर्थ किया जाने वाला व्रत 'शनिवत' कहलाता है।

सपय-चंदसहिताओं में यह साप का बोधक है। ऋ खंद के एक परिच्छेद से यह सीमन्य का चोतक है (७ १०४ १५)। परकर्ती साहित्य में अपय का व्यवहार सीमन्य के अर्थ में ही होता है। न्यायपद्यति में 'सस्य के प्रमाण' क्या से इसका प्रयोग होता है।

शवरशंकरिकास — श्रीर ग्रीय सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो वडक्षरदेव (१७१४ वि०) द्वारा प्रणीत है।

शबर स्वामी-पूर्वमीमासासुत्र के भाष्यकार। भाष्यकी प्राचीन लेख गैली इनके ई० पौचवी शती में होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एव कुमारिल दो पूर्व-मीमासाचार्यों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या-वार्तिक प्रस्तुत किये हैं। प्रभाकर शबर की आलीचना नहीं करते है, जबकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते है। शब्द-सब तरह के दृश्य पदार्थ, कल्पना अथवा भावा या विचारों की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब 'शब्द' है। शब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व लुस हो जाता है। किसी न किसी रूप में सभी योग मतानुषायी शब्द की उपासना करते हैं जो अति प्राचीन विधि है। प्रणव के रूप में इसका मल वेद में उपलब्ध है। इसका प्राचीन नाम स्फोटवाद है। प्राचीन योगियो में भत्हरि ने शब्दादैतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ संप्रदाय में भी शब्द पर जोर दिया गया है। आधनिक राधास्वामी मत. योग साधन ही जिसका लक्ष्य है, शब्द की ही उपासना बतलाता है। चरनदासी पन्थ में भी शब्द का प्राधान्य है। सम्बद्धमाण—न्याय दर्शन के अनुसार चीया प्रमाण शब्द है। 'बासीपरेवा' अवर्षात आस पुरुष का यहच्य शब्द प्रमाण है। माध्यकार ने जास पुरुष का यह लज्जा बतलाया है कि जो सालाक्तरमार्ग हो, जीता देशा, सुना, अनुभव किया हो, ठीक-ठीक वैसा ही कहने वाला हो वही जाता है। अक्ष्यसमूह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्थ अ्थक करने में समर्थ हो। शब्द में शक्ति हैक्स ब्याती है। नव्य न्याय के अनुसार शब्द में लिन लम्बी परम्परा ने जाती है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है— वैदिक और लीकिक। प्रथम पूर्व और दूसरा सदिग्ध होता है। लोकिक शब्द (बाक्यों में प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक माने जाते हैं जब उनमें आकांशा, योग्यता, मिर्जिध और वाराय है।।

शुक्रवाहैतवाब-- जो दर्शन यह मानना है कि 'गस्द' ही एकमात्र अर्द्धेत तत्त्व है, वह शब्दाईतवाद कहलाता है। योग मार्ग में इस दर्जन का विशेष विकास हुआ। प्रत्येक योगसाधक किसी न किसी रूप में शब्द की उपासना करता है। यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है। प्रणव या ओकार के रूप में इसका बीज बेदों में वर्तमान है। उप-निषदों में प्रणबोपासना का विशेष विकास हुआ। माण्डू-क्योपनिषद में कहा गया है कि मुलत प्रणव ही एक तत्त्व है जो तीन प्रकार में विभक्त है। पाणिनि को अष्टाध्यायी में भी इस दर्शन के सकेत पाये जाते हैं। उन्होने सिद्धान्त प्रतिपादन किया है कि शब्दव्यवहार अनादि और अनस्त (सनातन) है (नदिशाष्य सज्ञाप्रमाणत्वात्, २४१६)। शब्दादैत के लिए 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महाभाष्य में पाया जाता है। सबसे पहली दाब्द की परिभाषा भी महाभाष्य में ही पायी जाती है "येनोच्चा-रितेन सास्ना-लाड्गुल-कक्द-खुर-विधाणिना सम्प्रत्ययो भवति स शब्द. ।"

अनंहरि ने शब्दाईतवाद को 'बाब्ययदीय' से दार्थ-क्कि रूप दिया। इसके प्रवादा भूर्तृमित्र ने इस बियद्य पर स्को:सिब्धि नामक सम्य किया। इसके अनन्तर पुष्यराक्ष कोर केंग्रट को व्याब्याओं मे इस मत का प्रतिपादन हुआ। इसके प्रबन्न समर्वक नागेश भट्ट अठारहुवी शती में हुए।

वैवाकरण, नैयायिक, मीमासक, वेदान्ती सभी ने शब्द पर दार्शनिक बंग से विचार किया है। वैयाकरणों के अनुमार शब्द में ही अर्थबीघ और संसार का ज्ञान होता ६२० शस्त्रर-शस्भेदेव

है। उसके अभाव में जान का प्रकाशकरूव नष्ट हो बाता है। सब दूष अगल और उसके प्रवार करणना मात्र हैं, विचारों की प्रतिकारणा अपना प्रतिकित्त हैं। इस प्रकार अपन ही सत्य है; बाह्य अगत् व्यवस्तिक है। वैधाकरणों का यह मिद्यान्त मिनास्तित उपनियद्वास्त्र का भाष्य हैं 'याचारम्भणम् विकारों नामधेवम् मृत्तिकेत्येव सत्यम्।' यह मानते हुए कि तक्य से अपवेषोय होता है, यह प्रका उद्याहरू के लिए 'गी. स्त्र की तिम्ह होता है विकार के अपने स्त्र व्यवहरू के लिए 'गी. स्त्र की तिम्ह निक्त की निकार होता है, याच से निकार की स्त्र की स्त्र स्त्र स्त्र स्त्र प्रका होता है, याच स्त्र स्त

नैयायिकों की आरात्ति है कि एक ष्वति एक-यो खण से अधिक अस्तित्व मं नहीं रहती; अब अस्तिम प्रकांति का उच्चारण होता है तब कादि और मध्य प्रवित्तयां जुन हो जाती हैं। नैयायिकों के अनुसार प्रथम यो प्र्यत्तियों के संस्कार के साथ जब अस्तिम प्रवासि मानती है तब अर्थ-बोध होता है। इससे बीधाकरणों की कांठनाई तो दूर हो जाती हैं परस्पु इसरा दोष उत्पन्न हो जाता है। नैयायिक और भाषाविक्षानी रोगों सानते हैं कि भाषा को इकाई बाबय है और अर्थबोध के जिए बाबय में प्रतिक्षा को एकता होनी चाहिए। यदि प्रयम ध्वनियों का सस्कार और अस्तिम प्रवास यो अस्तिम के सिक्त स्वीत्र की

मीमासको के अनुमार वर्ण नित्य है और ध्वित में ध्यक्त किये जाते हैं। मीमासको को अध्यक्षतायमकत्व सकिया नैयायिको से मिलती-जुलती है। परन्तु वर्णों को ऐक्यानुपृति में उन्हें कोई किताई किता जान पहती, व्यक्ति सभी वर्ण नित्य है। किन्तु यह आपित बनी रहती है कि वर्णों को अनुभूति स्विण्ड है और इस परिस्थिति से मभी वर्णों की एकता स्वस्य नहीं है। वैयाकरणों ने इस किलाई को दूर करने के लिए बाचकता का एक नया अधिष्ठात हैं हि तिकाला, वह या स्लोटसा । 'स्लोट' भिम्म सब्दों और अपों में एक होंकर भी स्थायी रूप से व्यक्त होता है। अत वाष्ट्य में एकताता। बनी एहती है। वैयाकरणों है। वस वाष्ट्य में एकताता। बनी एहती है। वैयाकरणों ने दस स्त्रेट का वाचक प्रवस्त को साना, जिससे सम्पूर्ण विद्य की अभिव्यक्ति हुई है।

शब्दाईतवाद का पूर्ण विकास और पूर्ण सगति तब हुई जब इसका सम्बन्ध अर्डत बेदान्त (शाक्कर वेदान्त) से बोडा गया। अञ्चलक्ष उसी प्रकार विश्व का कारण है जिस प्रकार बद्धा विश्व का कारण है। इस प्रकार शब्द को शब्दबहुत मान किया गया। सन्दब्धाबाद (सन्दादैत-बाद) का दिवेषना मर्तुहरिने अपने वावयपुरीय में गिम्लां-कित प्रकार से किया है:

अनाविनिधनं ब्रह्म धान्यतस्यं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्धमानेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ एकस्य सर्ववीजस्य यस्य चेयमनेकथा । भोक्तु-भोक्तव्यक्ष्पेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥

जिस प्रकार साक्कर बेदान्त में विश्व प्रह्म का विवर्त माना गया है उसी प्रकार कव्याहैतबाद के अनुसार यह विषय शब्द का विवर्त है। यह बाद परिणासवाद (सांब्य) है और आरम्मवाद (न्याय) का प्रत्यास्थान करता है।

णव्द और अर्थ के बीच का सम्बन्ध नित्य है। वाब्दबह्य की अनुभूति के लिए सब्द के स्वक्रप को आनाना आवस्यक है। शब्द चार करों में अब्द होता है परा, पदस्ति है। शब्द चार करों में अब्द होता है परा, पदस्ती है; परा भूज्यार में, पदस्ती नामिस्यान में और मध्या हुदया-वकाश में निवास करती है। इनकी अनुभूति और जान केवल बहाजानी मनीपियों को होता है। इनकी अनुभूति और जान केवल बहाजानी मनीपियों को होता है। इनकी अनुभूति और वोक्त है। चारति में उपस्ता है । वाब्दबह्य को अनुभूति प्रणव की उपासना और सी। वाब्दबह्य की अनुभूति प्रणव की उपासना और सी। वाब्दबह्य की अनुभूति प्रणव की उपासना और सी। वाब्दबह्य की अनुभूति प्रणव की उपासना और सी। वाब्दबह्य होती है।

रचनाकी।

क्रस्थाचान ---पर्यक्क और उसके उपयोगी समस्त वस्त्रीं का वान । यह मासोपवासत्रतः तथा संकराससभी आदि अनेक त्रतीं में बाड्डमीय है।

क्षरभ उपनिषद्—एक परवर्ती उपनिषद् । इसमें उन्न देवता शरभ की महिमा और उपासना बतायी गयी है ।

सरसङ्ग सम्भावन — मध्य प्रदेशशर्यी बंग्यन तीर्थव्यान । विराव-कुछ एवं टिकरिया गाँव के समीप वन में मह स्थान है। आसम के पास कुछब हैं, विश्वते गाँचे से कल आता है। यहाँ राममन्दिर है, क्या पशुओं के भय से मन्दिर का सहरों द्वार कथ्या के पहले कस्व कर दिया जाता है। महर्षि वारभञ्जें ने भगवान राम के सामने यही जीन-प्रकलित करके सारीर छोडा था।

इस प्रकार के तथोमय जीवन यापन करने की पद्धति 'शरभग सम्प्रदाय' कही जाती है।

शक्रराससमी—वंत्र शुक्ल सन्तमी को प्रातः तिलमिश्रित् जल से स्मान करना चाहिए। एक वेदी पर केसर से कमलपुष्प पर पूर्वकी आकृति बनाकर 'नम सविवे' बोलते हुए धूप-पुष्पादि चढाये जॉय । एक कलश में सुवर्ण-खण्ड डालकर उसे शर्करा से भरे हुए पात्र से ढककर पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना की जाय। फिर पञ्चगव्य प्राज्ञन तथा कलका के समीप ही जयन करना चाहिए। उस समय धीमे स्वर से सौरमन्त्रों (ऋग्वेद १ ५०) का पाठ करना चाहिए। अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन शर्करा, घृत तथा क्षीर का ब्राह्मणों को भोजन कराकर बती स्वयं लवण तथा तेल रहित भोजन करे। प्रति मास इसी प्रकार में ब्रत करना चाहिए। एक बर्धपर्यन्त इसका आचरण विहित है। द्रत के अन्त में पर्य क्रोपयोगी वस्त्र, सुवर्ण, एक गौ, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक से सहस्र निष्क तर मुवर्ण का दान विहित है। जिस समय सूर्य अमृत पान कर रहे थे उस समय उसकी कुछ बूँदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चावल, मूँग तथा गन्ना उत्पन्न हो गये, अत: यं सूर्य को प्रिय है। इस वत के आचरण से शोक दूर होता है तथा पुत्र, घन, दीवियु एव स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है।

कार्व — शिव काएक पर्याय । 'श्रु' धातुसे व प्रत्यय लगाने पर यह शब्द चनता है, जिसका अर्थ है सहार करना। शिव प्रक्रय काल में सम्पूर्ण प्रका का संहार करते हैं, अववा मक्तों के पापों का विनाश करते हैं, अत: उनकी शर्य कहा बाता है।

शर्वाणी-शर्व (शिव) की पत्नी पार्वती का पर्याय ।

क्षका - अककार में होता पुरोहित का पाठय मनत्रभाग, जो उक्षाता के स्तोध से मिन्न है। प्रातःकालीन सोमदान सम्बन्धी महत्र 'बाज्य' तथा 'प्रोग', मध्यकाल का 'सहस्व-तीय' तथा 'जिनकेवस्य' एवं सान्य्यकालीन 'बैश्बदेव' तथा 'बामिनमाइत' कहलाता है।

सास्क — (१) वमस्यति को शाक कहते हैं। ये दस प्रकार के बताये जाते हैं, यथा मूळ, परित्यी, अब्दुर, गुच्छक, फळ, शाला, अंकुरित धान्य, छाळ, फूळ तथा कुकुरमुत्ता जाति की उपज। दें असरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी का विवरण।

(२) नत डीपों में से एक डीप का नाम। मत्स्य-पूराण (अ० १०३) में इसका विस्तृत बर्णन हैं ''इस डीप का जम्बुडीप से इनुना विस्तार हैं। दिस्ता हैं की चारों ओर इनका परिणाह (चेरा) हैं। उस डीप से यह क्वणोदिष (समुद्र) मिला हुआ है। वहीं पुश्य जनपद है, जहां दीपिंगू होकर लोग मनते हैं, दुर्मिश नहीं पहता, समा और तेज से युक्त जन है। मणि से भूषित सात पर्वत हैं।

काकटावन—-युक्त यजुबँद के प्रातिशाक्यमुन और उसकी अनुक्रमणी भी कालयान के नाम ने प्रसिद्ध हैं। इस प्राति-साक्यमुन में नाकटायन का नामोन्टेन्न एक पूर्वाचार्य के रूप में हुआ हैं। अप्टारूपायों के मूजों में पाणिनि ने निज पूर्व वैयाकरणों के नामोन्टेन्न किसे हैं उनमें शाक-टायन भी है। किसी नये शाकटायन ने कामधेनु नामक व्याकरण भी जिसा है।

साम्बद्धीयिय बाह्यम् — भारत तर शको के बाह्यमण के पूर्व,

उनके बसने के कारण स्वतंगन सर्वाशिया भाग सीस्तान (शक्त्यान) कहलाता था। उनके भारत में साने के बाद सिन्ध भी सीस्तान (शक्त्यान अथवा शास्त्रद्धांप) कहलानं लगा। वहां से जो बाह्यण विशेषकर उत्तर भारत में कैठ वे शास्त्रद्धांपी कहलाये। इनकी पूर्व उत्तर सारत में कैठ वे शास्त्रद्धांपी में मगों का बणंन सेस्ता चाहिए। ऐसा लगता है कि मग्न बाह्यण मूख्यः मण्य से बतते थे, जिसके कारण यह घटेश 'प्रमा' कहजाता था। यहीं से वं पिक्समी एशिया के देशों में अंकेश की र वहीं से युत्त भारत नापस बाये। सूर्यमन्त्रियों से युजारी का कार्य करतेवाले समा ब्राह्मणों का बर्णन पूर्व हो कुका है। इन्हीं मगो को भेशक तथा शाक्क्रीपीय ब्राह्मण भी कहते हैं। भविष्यपुग्ण में शाक्क्षीपी मग ब्राह्मणों का लाक्क्षीय से कार्या जाना वर्णित है। इसमें उनकी साल, ढाल, प्रमाएं ब्राह्मि विस्तार से नतायों गयी है।

इनको भारत में लानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्ब थे। वर्णन से जान परता है कि जरपुर के पूर्व की अववा उन्हीं की समकालीन मूर्योपासक आयं जातियाँ भारतवर्ष में पिक्सी देगों से जारुर फैनी। पारिम्यों को प्रवार्ष मनों से कुछ सिकती-चुलनी है। आज भी फारपी साहित्य में मानें के आवायों का नाम 'पीरे मृगी' सैकड़ो स्थानों में पाया जाना है। ये लोग यजदितित सुरापान करते थे। जयोतिय और बैंचक शास्त्र का इनमें विशेष प्रवार वा। क्रमिचारिक तथा तान्त्रिक कियाओं के भी ये विशेषक होते ये । देन 'मम बाह्यण ।'

शांकपूर्णि—भट्ट भास्कर के इंध्ण यजुर्वेद भाष्य में शाकपूर्णि का नामोल्लेख हैं। अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारों में शाकपूर्णि की गणना पास्क ने की है।

हाक्कमरी—दुर्गा का एक नाम । इसका शाब्दिक अर्थ है 'शाक से जनना का भरण करने वाली।' मार्कण्डेय पुराण के चण्डीस्तीत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है.

तनोऽश्मित्वल लोकमात्मदेहसमुद्धवैः । भरिष्यामि मुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकै ॥ शाकम्भरीति विक्याति तदा यास्याम्यह भृवि । वामन पुराण (अ० '५३) मैं भी शाकम्भरी नाम पहले

बाकम्मरी—राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीर्थ । उस सक्ति में इसका सम्बन्ध है बिससे साक ( वनस्पति अथवा उद्दिश्य ) की वृद्धि होती है। नवल्याब से २५ मील दक्षिण-पश्चिम पर्यतीय प्रदेश में यह स्थान है। उत्तर साकम्मरी देवी का मन्दिर है। यह सिद्ध पीठ कहा जाता है।

का यही कारण दिया हुआ है।

शाकल ऋग्वेद की एक शाग्वा। शाकल्य वैदिक ऋषि थे। उन्होंने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्यों की सिचावी तोककर पदों को अलग-अलग स्मरण करने की पद्मित काथों। पदमाठ से साम्में के मुल की ठोक-ठीक विवेचना की उता हुई। सतरण सामुग्य में शाकन्य का इसरा नाम बिरम्य भी मिलता है। विवेह के राजा जनक के ये सागणिबदा और याज्ञयस्थ्य के अधिकादी ये। ये कोसलक-विवेह से।ऐसा जान पडला है कि म्हन्येर के पद-पाठ का कोसल-विवेह में विकास हुड़ा।

क्षाफलसमी—कारिक कुनक सममी को इस बद का प्रारम्भ होता है। वर्ष के बार-बार महोनो के तीन माग कर प्रति भाग में एक वर्षपर्यन्त बदावरक करना वाहिए। पद्धमी को एकभक, पट्टी को नक तथा समसी को उच्चास न्वा जाय। इस दिन मुख्यों को अच्छे मजाकों से बनी बता को स्वयं राजि में मोजन करना चाहिए। व्यक्ति के बतो को स्वयं राजि में मोजन करना चाहिए। व्यक्ति के बेवता है। चार-चार महोनों के प्रति भाग में नित्र प्रकार के पुष्प (अससित, सुपण्डिक पुष्प, करवीर आदि), प्रवेश (केसर, व्हेत चन्दन, लाल चन्दन), पूप (अपराजित, अमक दला चाहिए)। वैदेख (बीर, गृड की चारती, वजाले हुए चावल) का उच्चोन करना चाहिए। वर्ष के अन्त में बाह्यणे की भीजन करना तथा किसी पुराणपाठक से प्रपाण बन्दन करना चाहिए।

ज्ञाकार्य — काल्यायन के वाजसनेय प्रातिशास्य में अनेक आचार्यों के साथ शाकार्य का नामोल्लेख हुआ है।

शाकिनी — दुर्गकी एक अनुचरी। काल्यायनीकल्प में इसका उल्लेख हैं:

डाकिनी योगिनी चैव लेचरी शाकिनी तथा। दिशु पूज्या इमा देव्यः सुसिद्धाः फलदायिकाः॥

भारत-शक्ति या दुर्गा के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इष्ट देवता 'शक्ति' है उसको ही शाक्त कहते हैं।

आक्तमल—विकार्यक स्वयदाय। विकार्यका का लोत वेदों में प्राप्त होता है। बाब्द, सरस्वती, ज्वादा आदि के रूप में स्त्रीशिक्त की रूपमा वेदों में की गयी है। सभी देवताओं की देवियों (शत्ताओं) की करमा भी विक्त की ही करूपमा है। ऋष्येद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सुक्त में 'धर्म सुम्मीमा' आदि मन्त्रों से महाशविन सरस्वती की रुपुति की गयी है। सामयेद के वाल्याय मुक्त में 'हवाइ बाषमुं बार्षि तथा ज्योतिष्टोम में 'बाम्बियर्जन स्लोम' का उन्हेलेल हैं। यजुर्वेद (अन् २.२) में धारम्य से बाहुति देने का विधान है। यजुर्जेद (५.१६) में पृथ्वी और अदिति देनियों का वर्णन है। इसके समहर्थे जय्याय के ५५अं मन्त्र में पांच दिसाओं से विष्नव्याधा निवारण के लिए इन्ह्र, वरुण, यम, सोम और बहुता देवताओं की शिक्तयों का आबाहुत किया गया है। अध्यर्ण-वेद के जतुर्थ काष्ट के ३०ओं सुक्त में महाशवित का मिन्नांकित कथन है:

'मैं सभी रही और बसुओं के साथ संचरण करती हैं। इसी प्रकार सभी आदित्यों और सभी देवों के साथ. द्धादि।'उपनिषदों में भी शक्ति की कल्पनाका विकास दिखाई पहला है। केनोपनिषद में इस बात का वर्णन है कि उमा हैमवती (पार्वती का एक पूर्वनाम ) ने महा-शक्ति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया। अथर्गशीर्ष, श्रीमुक्त, देवीसुक्त अ।दि में शक्ति की स्तुतियाँ भरी पड़ी हैं। नैगम ( गैदिक ) शाक्तों के अनुसार प्रमुख दस उपनिषदों में दस महाविद्याओं (शक्तियो ) का ही वर्णन है। पराणो में मार्कण्डेय पराण, देवी पराण, कालिका पराण, देवी भागवत में शक्ति का विशेष रूप से वर्णन है। रामायण और महाभारत दोनो में देवी की स्तुतियां पायी जाती है। अद्भुत रामायण में सीताजी का वर्णन परात्परा शक्ति के रूप में है। शैष्णवग्रन्थ नारदपञ्चरात्र में भी दस महाविद्याओं का विस्तार से वर्णन है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शाक्तमत अन्यन्त प्राचीन है और उसका भा आधार श्रुति-स्मृति है, जिस प्रकार अन्य धार्मिक संप्रदायों का । शैव मल के समान ही शाक्तमत भी निगमानुमोदित है। परन्तु वैदिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा शाक्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। आगमो के आचार का विकास होने पर शाक्तमत के दो उप-सम्प्रदाय हो गयं-(१) दक्षिणाचार (जैदिक मार्ग) और (२) बामाचार । दक्षिणाकार की समयाचार भी कहते है और वामाचार को कौलाचार । दक्षिणाचार सदाचार-पूर्ण और दार्शनिक द्ष्टि से अईतिवादी है। इसका अनुवायी अपने को शिव मानकर पद्धातत्त्वों से शिवा (शक्ति) की पजा करता है। इसमें पक्ष मकारों (मदादि) के स्थान पर विजयारम का सेवन होता है। इसके अनुसार शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता की अनुमृति योग के द्वारा होती है। योग जनित-उपासना का प्रधान अक्ट्र है। योग के छः चक्रो में कुण्डिजनी और आज्ञादो चक्र महाशक्ति के प्रतीक हैं। आज्ञा चक्र की शक्ति से ही विश्व का विकास होता है।

योगिक साचनाओं में 'समय' का एक विशेष अर्थ है। द्वरवाकाण में बक्तावना के द्वारा शनित के साफ अधिकान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तदा कर मेद से पीच करार का साम्य वारण करनेवालि शिव ही 'समय' कहें जाते हैं। समय वास्त्रक में जिब और शिक का साम-रस्य (मिध्यण) है। समयावार की माजना के अन्तर्गत मुलाधार में से सुम कुण्डीकिनी को जगाकर स्वाधिकान आदि वकी से ले जाते हुए सहलार जक में ऑधिकित मराशिव के साथ ऐक्य या तावारम्य करा देना ही माधक का मब्य म्वेय होता है।

वामाचार अथवा कौलमत की माधना दक्षिणाचार से भिन्न है किन्तु व्येय दोनों का एक ही है। 'कौल' उसको कहते हैं जो जिब और शक्ति का तादात्म्य कराने में समर्थ है । 'कूल' शक्ति अथवा कुण्डलिनी है: 'अकल' धिव है। जो अपनी यौगिक साधना से कुण्डलिनी को जागृत कर सहस्वार चक्र में स्थित शिव मे उसका मिलन कराने में सक्षम है वही कौल है। कौल का आचार कौलाचार अथवा वामाचार कद्रलाता है। इसमें पञ्च मकारों का सेवन होता है। ये पञ्च मकार है (१) मद (२) मांस (३) मत्स्य (४) मुद्रा और (५) मैथन। बास्तव में ये नाम प्रतोकात्मक है और इनका रहस्य गुढ है। मदा भौतिक मदिरा नहीं है, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित सहस्रदल कमल से स्पृत अमृत हो मध्या मदिरा है। जो साधक ज्ञानरूपी खड्ग से बासनारूपी (पाप-पृथ्य) पशुओं को मारता है और अपने मन को शिव में लगाता है वही मांस का सेवन है। मत्स्य शरीर में स्थित इडा तथा पिकला नाडियों में प्रवाहित होने वाला स्वास तथा प्रस्वास है। वहाँ साधक मत्स्य का सेवन करता है जो प्राणायाम की प्रक्रिया से क्वास-प्रश्वास को रोककर प्राण-बायुको सुषुम्ना नाडी के भीतर संचालित करता है। असत् सग का त्याग और सत्सग का सेवन मुद्रा है। सह-स्नार चक्र में स्थित शिव और कुण्डलिनी (शक्ति) का मिलन मैथन (दो का एक होना) है।

मूलतः कौलसाचना यौगिक उपासना यो । कालान्तर में कुछ ऐसे लोग इस साधना में घुस आये जो आचार के निम्न स्तर के अभ्यासी थे। इन लोगो ने पञ्च म हारी का भौतिक अर्थ लगाया और इनके द्वारा भौतिक मद्य, मास, मस्स्य, मुद्रा और मैथुन का खुलकर सेवन होने लगा। वामाचार के पतन और दुर्नाम का यही कारण था। शाक्त दर्शन में छलीस तत्व माने गये हैं जो तीन वर्गी में विभक्त है-(१) शिवतस्य (२) विद्यातस्य और (३) आत्मतत्त्व । शिवतत्त्व में वो तत्त्वो, शिव और शक्ति का समावेश है। विद्यातत्त्व में सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या सम्मिलित हैं। आस्मतस्य में इकतीम तत्त्वो का समाहार है, जिनकी गणना इस प्रकार है-माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच आनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) और पाँच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी)।

विध-अक्तिसंसम में शासन मन के अनुसार परा शिक्त को ही प्रधानना होती हैं। परम पृक्ष देवस में मृष्टि को एक्ज जिरान होते ही उत्तक के द्वार में मृष्टि हो जाते हैं। उत्तक के दो रूप, शिव और शिक्त प्रकर हो जाते हैं। तिव प्रकाशकर हैं जीर शिक्त विमर्श का तात्पर्य है पूर्ण और शुद्ध अहंकार की स्कृति । इसके कई नाम है—चित्, जैतन्य, स्वालम्य, कृत्य, स्कृत्य अपूर्ण आदि। प्रकाश और विमर्श को अस्तित्व सुप्त जाती है। प्रकाश को संवित्व और विमर्श को पृक्ति भी कहा जाता है। शिव और शिक्त के अन्तर मिसे को सराशिव और बाह्य उन्मेष को ईश्वर कहते हैं। इसी गिव-अफ्तिसंत्रम से समूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती हैं।

शास्त्र सत मे बामाचार के उद्मम और विकास को लेकर कई मत प्रचलित हैं। कुछ लोग इसका उद्युग्ध भारत के उस वर्ग से मानते हैं, किसमे मातृत्र्वित सी पूजा आदि काल से चली आ रही थी, परन्तु वे लोग स्मार्त आवार से प्रमार्थित नहीं थे। हुतरे विचारक हस सम्बन्ध में मानते हैं। वेद के लिए दिक्कत और चीन का प्रमार्थ मानते हैं। वोद क्षम का महावान सम्प्रदार इसका मान्यस था। चीनाचार जाति कई जागम प्रमार्थ में इस बात का उल्लेख हैं कि विमार चहीं को बुद्ध के उपवेश से चीन देश में बुद्ध के उपवेश से

इससे स्पष्ट है कि तारा की उपासना चीन से भारत में आयी । नेपाली बौद्ध प्रत्य साधनमाला का तन्त्र के अटा-साधन प्रसंग में निम्नांकित कथन भी इस तथ्य की पृष्टि करता है:

''आर्य नागार्जुनपादैभीटदेशात् समुद्वृता ।''

[तारा देवी की मूर्ति आर्य नागार्जुनाचार्य द्वारा भोट देश (तिब्बत) से लायी गयी। ] स्वतन्त्रतन्त्र नामक प्रन्य में भी तारा देवी की विदेशी उत्पत्ति का उल्लेख है:

मेरोः पश्चिमकोणे तु चोलनास्यो ह्रवो महान्। तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीस्टसरस्वती।।

शाक्तों के पाँच वेदों, पाँच सीमियों और पाँच पीठों का उल्लेख कुलालिकातन्त्र में पाया जाता है। इनमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और अध्वं ये पाँच आम्नाय अथवा वेद हैं। महेरबर, शिवयोगी आदि पाँच योगी है। उत्कल में उडडियान, पंजाब में जालन्वर, महाराष्ट्र में पूर्ण, श्रीज्ञौल पर मसङ्क और कामरूप में कामास्याये पाँच पीठ है। आगे चलकर शास्तो के इकावन पीठ हो गये और इस मत में बहुसंख्यक जनता दीक्षित होने लगो । इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि (भैरवी) चकपूत्रा में सभी शाक्त (चाहे वे किसी वर्ण के हों) बाह्यण माने जाने लगे। धार्मिक संस्कारों के मंडल, यन्त्र और चक्र जो शक्तिपुजा के अधिष्ठान थे. वैदिक और स्मार्त संस्कारों में भी प्रविष्ट हो गये। शाक्त मत का विशाल माहित्य है जिसका बहुत बड़ा अश अभी तक अप्रकाशित है। इसके दो उपसम्प्रदाय है--(१) श्रीकृल और (२) कालीकुल । प्रथम उपराम्प्रदाय के अनेक प्रन्थों में अगस्त्य का शक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्र, सुमेशा का त्रिपुरारहस्य, भीडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शकराचार्य के सौन्दर्यलहरी और प्रपश्चमार एव अभिनवगुप्त का तन्त्रा-लोक प्रसिद्ध है। दूसरे उपसम्प्रदाय में कालज्ञान, कालो-त्तर, महाकालसंहिता आदि मुख्य है।

काकत संभ्याकी—शाकत संन्यामां देश के कोने-कोनेमें किट्यूट पाये जाते हैं। रामकृष्ण परमहस के गुरु तोतापुरी, स्वयं रामकृष्ण वन्ना स्वेशनान्य साकत सन्यासी से। रामकृष्ण मिक्क कन्य स्वामी कोच भी शाक्त संन्यासियों के उदाहरण हैं तथा शक्कुरावार्य के दसनामियों की पुरी शाका से सन्यद्व हैं। काक्तानन्यतरिङ्गकी--- यह स्वामी बह्यानन्य थिरि रक्ति एक काक्त ग्रन्थ हैं।

सामय मुनि— लास्य बंद में बबती में होने के कारण सीक्षम वृद्ध सामय मुनि कहलाते थे। लाक साम कुल को कहते हैं। अयोध्या के इस्ताहु (सूर्यपुण) बंदा की एक लाला पौडमगोषन कपिल मुनि के आधनप्रदेश में, जिसमें भाक नृजों का आधित्य था, जाकर बह गयी थी, इसिंगए बहु शाक्य कहलाने लगी। अगरकोग के टोकाकार मरत का निमासिक कथन है:

शाकवृक्षप्रतिञ्चलनं वासं यस्मात् प्रवक्रिरे । तस्मादिक्वाकुवंश्यास्ते भृवि शाक्य इति श्रुताः ॥ शाक्य मृति को शाक्यसिंह मी कहते हैं।

शाकी — शककी शक्ति। यह दुर्गकापर्याय है: इन्द्राणी इन्द्रजननी शाकी शकपराक्रमा। वज्राकृशकरा देवी वज्रा तेनोपगीयते।।

(देवीपुराण)
जाला—विज्ञाल को ही जाला भी कहते हैं। इनका दूसरा
नाम क्रांतिकाय भी है। वास्तव में में
पार्यंती के पुत्र थे, जिनका पालन क्रांतिकाओं ने
किया था।

शाह्वायम — होपीतिक बाह्यण, कोपीतिक गृह्यपूत्र आदि के रवताकार तथा ह्वाब्येट के एक शाह्या मरादक। इनका उल्लेख काश्रुची में शाङ्गाधन वारण्यक के अन्त में इजा है जहीं गृणाच्य को उत्तका रचिया। कहा गया है। ध्योतसूत्र में शाङ्कायन का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु गृह्यमूत मुग्न शाङ्कायन को आचार्य के रूप में निस्तता है। प्रदर्शी काल में शाङ्कायन शाङ्गायन के नुत्यायी उत्तरी गृजरात में पाये जाते थे। शाङ्कायन तैनिर्दाय शास्त्राच्य में काण्डमायन के साथ उल्लिखता है।

शाक्कायन आरष्यक — ऋत्येद का एक आरष्यक। इस आरण्यक का सम्पादन सथा अंग्रेजी अनुवाद पो० कीथ ने किया है।

शास्त्रायनपृद्धासूत्र—-गृह्यसूत्री के वर्ग में ऋष्वेद से सम्ब-न्यित शास्त्रायनगृद्धासूत्र प्रमुखतया प्रचलित है।

शाङ्कायनबाह्यम् —यह ऋग्वेद की कौषीतिक शासा का क्षाह्मण है। कीषीतिकत्राह्मण नाम से भी यह स्थात है। शाङ्कायसम्बद्धाय —ऋग्वेदीय साहित्यान्तर्गत संहित्। और

बाह्यन के पश्चात् तीसरी कोटि का साहित्य। यह ४८ अव्यादों में हैं। बाह्यात्म जीत्तुन का बाह्यात्म बाह्यात्म बाह्यात्म बाह्यात्म के सम्बन्ध है। इस औत्तुन के पत्रहर्वे और सोशक्तें अध्याद्म के पर्वत्र के भाषात्मीकी में हुई है। इससे इसकी प्राचीनता अनुगनित की जाती है। इसके सक्त्र और जठारहर्वे अध्याद्म का मन्त्रम कीपी-तर्क जारण्यक के पहले वो अध्यादों के माच चनिष्ठ प्रतिक होता है।

कार्यामन—वाट्य के गोत्रज शाट्यायन का उल्लेख शत्याय काह्यण (८१.४९,१०.४५) में की बार हुआ है। जैमिनीय उपनिषद्वाह्यण में प्रायः इनका उल्लेख है। बंदासूची में ये ब्यालायन के शिष्य कहे गये हैं तथा साम-विवान बा० की बंद्यानुची में बार रायण के शिष्य उल्लि-लिख है। शाट्यायनों का उल्लेख मुत्रो में मरा पदा है। शाट्यायन बाह्यण तथा शाट्यायनक का भी उनमें उल्लेख है।

शाह्यायनमाह्म — आश्वलायन श्रीतसूत्र में शाह्यायन बाह्मण का उल्लेख हैं।

काणिकस्य — जाणिक के ववाज शाणिकाण कहलाते हैं। जनेक आवार्यों का यह वंशवीषक नाम है। सबसे महत्त्वपूर्ण वाणिकत्य वे हैं जो अनेक बार वात्त्वप्त बार में सुराम्य विद्यान के रूप में वर्णित हैं। हससे स्मण्ट हैं कि वे जानिर्माकसाओं (बजों) के सबसे वहें आजाराँ में ने, जिनसे (प्रज्ञों से) जात्म्य बार का गांचवाँ तथा उसके जन्मतां अध्याय भरे पढे हैं। वंगजाह्मण के सबसे जाध्याय के अन्त में उन्हें कृषिक का शिष्य तथा वास्त्य का जावार्य कहा गया है। यह गोजनाम आंग चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। विशेष विवरण के लिए देश गोज-प्रवर गांजन्यी।

आध्यस्थानिससूत्र—यह एक विशिष्ट भागवत (बैष्णव) यत्य है। इसमें भक्तितस्व का विवेचन किया गया है। भक्तिशास्त्र के मौलिक यन्यों में शाण्डिल्य तथा नारद के भक्तिसुत्र ही आते हैं।

शाफिक्त्यासन — शाण्डित्य के गोत्रापत्य (बंगज) शाण्डित्या-यन कहलाते हैं। शतपपत्राह्मण में यह एक आवार्य का बंशमुक्क नाम है। अवस्य वे तथा चेलक एक ही ब्यक्ति है और हमलिए यह सोचना ठीक है कि चैलकि जीवल ६२६ वार्यन कार्यनीतस्य

उनके पृत्र का नाम था। यह सन्देहास्यद है कि वे प्रवाहण जैवलि के पितामह थे जो बाह्मण के बदले राज-कृमार था।

आस्ति—(१) पार्मिक जीवन की एक बडी उपलब्धि। पद्मपुराण (कियायोगसार, अध्याय १५) में इसकी निम्नालिखित परिभाषा है:

यत्किञ्चिद् वस्तु सम्प्राप्य स्वत्यं वा यदि वा बहु। या तुष्टिजीयते चिरते धान्ति. सा गद्यते बुधै. ॥ [स्वरूप अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त

में जो संतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते है।]
(२) दुर्गा का भी एक नाम शान्ति है। देवीपुराण

के देवीनिरुक्ताच्याय में कथन है:

उत्पत्ति-स्वित-नाशेषु सत्वादित्युणा मता । स्वात्तिकर्स-अवशित्या वर्णकालिक्यात्वे ।। स्वात्तिकर्स-अवशिया वर्णकाल्यात्वे तीन भागों में विजनः हे—(१) स्वित्यं (कल्याणकारी) (२) पोष्टिक (पोषण करने वाला) और (३) शानिक (उग्रह्म शान्त करने वाला) । वे सभी कर्म शानिकर्म वहलाते हैं जिनसे स्वाचित्रीतिक, आर्थितिक तथा साम्यायिकक उप्रद्रम्व शान्त्व होते हैं। बांगे वरकर ज्योतिय को स्थापकता बद जाने पर यहशानित कर्मकाण्ड का प्रधान अञ्च वन गया। यह धाना जाने लगा कि हुष्ट सहीं के कारण ही मनुष्प पर विपत्तियाँ आती हैं, स्मिल्य विपत्तियों में बनने के लिए यहशानित अथवा यहाँ की पूजा आवश्यह हैं।

शानिकमों में अद्मुनशानित नामक भी कर्म है। प्र श्रामितव्य अद्मुन प्राप्तवाओं की पूर्व भूवना के लिए देवता 'उपसम' उत्सन्त करते है। इस सम्बन्ध में शानित-कर्म करने से भावी आपत्तियों की निवृत्ति होती है (दे॰ 'अद्मुनतामर' में आयर्थक अद्मुनत्वक्यम्)। इत उपसाँ के कारण प्रायः नैतिक होते हैं.

अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यवर्मतः । नरापचारान्नियनमुपसर्गः प्रवर्तते ॥ ततोऽपचारान्नियतमपवर्जन्ति देवताः । ताः मृजन्त्यद्भृतास्तास्तु द्रिव्यनाभसभूमिजान् ॥

(गर्गसंहिता) आस्तिकस्य-यह अथवंवेद का एक उपाग है। इस कस्य में पहले विनायकों द्वारा प्रस्त प्राणी के लक्षण है। उनकी शान्ति के लिए द्रव्य एवं सामग्री इकट्ठा करने, पूजा, असि- थेक और वैनायक होमादि करने का विकान इस करूप में बतलाया गया है। आदित्यादि नवग्रहों के अप, यज्ञ आदि भी इसी में सन्निकिन्ट हैं।

बाणिकस्वस्थानी—आवण शुक्त पञ्चमी को काले तथा बन्य रंगों से स्वर्ग की बाहित स्वाकर उनकी गन्य-स्वत्या-लावा आदि से पूजा करनी चाहित तथा विद्यम मात्र की पञ्चमी को दर्भों से सीच बनाकर उनकी तथा हन्त्राणी की पूजा करनी चाहिए। इससे सर्प वर्षवा बत्तवर्की के उनर प्रसन्न दहते हैं। इसका मन्त्र हैं 'उक्कुक्ले हैं पद्ध स्वाहा।' पाय—कोषपूर्वक किसी के जनिष्ट का उन्दर्शीय बाए' कहाता है। विशेषकर ऋषि, मुनि, तपस्बी आदि के अनिक कपन को साम कहते हैं। किसी महान् नैतिक अनक उदाहरण प्राचीन साहिर्य में उपलब्ध है। गौतम ने पतिवत पञ्च के कारण जपनी पत्नी अहत्या को शाप दिया चा कि यह णिला हो जाय। दुर्गीस अपने कोधी स्वाया के कारण बाप्य केने कि लिए प्रविद्ध थे।

**शाबर भाष्य--**वे॰ 'शबर स्वामी ।'

क्षान्वस्य पृद्धानुक---मुख्य गृह्य बन्यो में शास्त्रस्य के सूत्र का नाम भी उल्लेखनीय हैं। यह ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्य-मृत्र है।

क्षाम्मरास्थ्यी बत—यह नजनवत है और जन्मृत इसके देवता है। सात वर्षपर्यंत्त इसके आचरण का विचान है। बारह नजनों, वेते—किर्तका, मृश्विरा, पृध्य तथा इसी प्रकार के अपन्य नक्षत्रों के हिसाब के बच्चे के बारह माशो का नामोन्छेख किया गया है, यथा कार्तिक, माशंजीर्य, पीष जादि। कार्तिक मास की पूर्णिया से बत का आरम्भ कर विच्यु का पुत्र के पुत्र का प्रवित्त मास की स्विष्य कार्तिक मास से बच्चिम चार माशों के लिए हुआर (बिचड़ी) नैवेच है, कार्युन से संवाद (हुक्झा) क्या आवाद से पासस (बीर)। बाहुणों को भी नैवेख के हिसाब में भोजब कराया जाय। बाहुणों को भी नैवेख के हिसाब में भोजब कराया जाय। बाह्यगां नामक बाहुणों को चारी में प्रविद्या की स्थापना की आय। बाह्मशरायणी उस बाहुणों के मार्ग है जिससे बुहुल्यांत ने इस्त में पूर्वजों के बारे में पूर्वज मार्ग हो जिससे बुहुल्यांत ने इस्त में पूर्वजों के बारे में पूर्वज्ञ का प्रवाद क्षाव्यों से स्थापना की आय। बाह्मशरायणी उस बाहुणों के बारे में पूर्वजों के बारे में पूर्वजों के सारे में पूर्वजां का प्रवाद क्षाव्यों से सहला बादरणीय महिला की कार्य मुंचानी की सार्वा मुंचानी है। (अविध्योत्तरपुराण)

कारवातिलक--शारदातिलक तन्त्र शाक्त मत का अधिकार-पूर्ण प्राथाणिक सन्ध है। इसके रुवधिता लक्ष्मण <del>शारवायुक्ता-विका</del> ६२७

देखिक हैं। ये स्पारहवी सती में उत्पान हुए वे। इस बन्ध में केसक मन्त्र एवं बातु (लाइ) है, क्रियाएँ बहुत कम है। यह सरस्वती से सम्बन्धित हो बो शारदा भी कहुलाती है। यह मन्त्रों को बर्मीकरण उपस्थित करता है, उनके प्रयो-वार्ष प्रारम्भिक बीला तथा याजिक अपन में होम करने के लिए मन्त्रों का प्रयोजन बसलाता है। युदाओं तथा अनेक सन्त्रों का वर्णन करता है। अन्तिम अध्याय में तान्त्रिक योग है।

शारवापूजा-शरद् काल की नवमी तिथि को देवताओं के द्वारा दुर्गी देवी का आवाहन हुआ था, इसलिए ये शारदा कहलाती है:

हरत्काले पुरा यस्माद् नवस्या बोबिता नुरैः। हारदा सा समास्याता पीठे लोके च नामतः।। हारत्कालीन दुर्गापुत्रा का नाम ही शारदापुत्रा है।देवी-भागवत (अ० २९-३०) में शारदापुत्रा का विस्तृत वर्णन

पाया जाता है।

शारदामठ—स्वामी शङ्करावार्य द्वारा स्वापित वार मठो

में से एक । द्वारकापुरी के मठ का नाम शारदामठ या

शारदामीठ है।

शारिरक — इग्राण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने वाला अर्डत आत्मा ही शारीर है। उसको आधार मानकर लिखे गये पत्थ को 'शारीरक' कहते हैं। वेदस्थामहत वेदाल- मूत्रों को ही 'शारीरक कहते हैं। वेदस्थामहत वेदाल- मूत्रों को ही 'शारीरकमुत्र' कहा जाता है। इनके उत्तर साक्ष्य पाइट्साय्य का नाम भी 'शारीरकमाध्य' है। साक्ष्यम— निवणुमूर्त का प्रतीक गोल शिलाक्षण्ड। नेपाल की गण्डकी अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वसकीट से हत वक्ष्युक्त शिला, अथवा डारका में प्राप्त ऐसी हो हत कक्ष्युक्त शिला, अथवा डारका में प्राप्त ऐसी हो सक्ष्य अश्वत शिला अल्वा का स्वाप्त में स्वर्ण है। स्वर्ण हो शिला शालक्ष्य के महत्त क्ष्यों से विश्वत वर्णन है। साम्बर—शाहन वह है जिससे शासन, आदेश अथवा व्यवता शिशा साम्बर—शाहन वह है जिससे शासन, आदेश अथवा व्यवता शिशा क्या वाला है। साम्बर—शाहन वह है जिससे शासन, आदेश अथवा अथवा शिशा क्या विश्वत वर्णन है सामक स्वाप्त है। सामक के शासन क्ष्या लाता है। सामन क्ष्या लाता है। सामन के प्रतासक को उत्पत्ति का वर्णन मनस्वपुराण (अ॰ २) में इस प्रकार रिया हुआ हैं है

पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम् । नित्यवाष्ट्रमय पुण्यं शतकोटिमशिस्तरम् ॥ स्वत्यत्त्राह्म वस्त्रेम्यो वेदास्तरस्य विनिःसृताः ॥ भीमासा-स्याय-विवाश्य प्रमाणं तकंसपुतम् ॥ कार्याकायं में शास्त्र ही प्रमाण माना गया है । कालकार्यण—दस वेदालवारण के रचीयता आगार्या अमानानस्य हैं। इसमें बहापुन के अधिकरणों की व्याख्या की गयी है। इसका रचनाकाल तेरहवों सती का उनतप्रचं है। क्रिका—कः वेदाङ्कों (चिद्या, करूप, व्याकरण, निकल, ज्योतिक और कन्द्रों से के प्रथम वेदाङ्कों । इसको वेदों की नासिका कहा गया है। यह गुढ उच्चारण (व्वनि) का खारून हैं। त्वर और व्यंकों का चुढ उच्चारण शक्यों के अर्थ का ठीक-ठीक बोच कराता है। मन्त्रों के ठीक उच्चारण से ही उनका मनोवांक्रिय प्रमान पडता है। वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विद्योग महत्व हैं

यद्यपि यह शास्त्र बहुत पुराना है, तथापि इस विधय पर लिखे हुए धन्य बहुत कम मिलते हैं। एक अनुश्रति के अनुसार जैगीषव्य के शिष्य वाभ्रव्य इन शास्त्र के प्रवर्तक थे। ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। महाभारत (शान्ति, ३४२ १०४) के अनुसार आचार्य गालव ने एक शिक्ष।शास्त्रीय ग्रन्य का निर्माण किया था। इनका उल्लेख अष्टाव्यायी में भी पाया जाता है। वास्तव में पाञ्चाल बाभ्रय्य का ही दूसरा नाम गालव था। भारद्वाज ऋषि प्रणीत 'भारद्वाजशिक्षा' नामक ग्रन्थ 'भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट' पूना से प्रकाशित हुआ है। परन्तु यह बहुत प्राचीन नहीं है। 'बारायणीशिक्षा' की एक हस्तिलिखित प्रति डां॰ कीलहानं की कश्मीर में प्राप्त हुई थी। राजकीस्वर की काल्यमीमासा में पाणिनि के पूर्ववर्ती शन्दवित आचार्य आपिशलि का उल्लेख हुआ। है। पाणिनि के समय तक शिक्षाशास्त्र का पूर्णविकास हो चुकाथा। 'पाणिनीय शिक्षा' इस विषय का प्रथम ग्रम्थ है जिसमे इस शास्त्र का सुत्र्यवस्थित विवेचन हुआ है। इस नाम से उपलब्ध ग्रन्य का सम्पादन और प्रकाशन आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कियाथा। वाराणमी से एक ग्रन्थ 'शिक्षासग्रह' के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गौतमशिक्षा, नाग्दीय शिक्षा, पाण्डकीय शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा सम्मिलित है। मलत: वेदों के बलग-अलग शिक्षाग्रन्थ थे। आज केवल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्यशिक्षा, सामवेद की नारदशिक्षा, अयर्ववेद की माण्डकीशिक्षा ही उपलब्ध है। ऋग्वेद का कोई स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नही है; उसके उच्चारण के लिए पाणिनीय शिक्षा का ही उपयोग किया जाता है।

ध्वांत का आरोह-खबरोह, उच्चारण की शुद्धता. उच्चा-रण की कालाविष का परिसोमन विकालाधारून के मुख्य विषय है। इसके कर्य्य विषयों में वर्ण, स्वर, माण, वरू, साम और स्प्तात इत छ: की गणना होती है। 'ब' से छंकर 'ह' तक जितने वर्ण हैं उनके उच्चारण के विविध स्थान निविचत है। ये है—कच्छ, तालु, मुम्मी, ब्रन्त और ओव्छ। स्वरों के तीन में वह है—उच्चात, अनुसात और ब्रन्तित । माजार्थ, तीन है—हस्ब, दीर्थ और प्रसुद। बक्ट प्रवल को कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के हैं—अवन्याण और महाप्राण। श्रुतिमणुर पाठ को साम कहा जाता है। सिंध को सन्तान कहते हैं। विकान के इन छ- वर्ष्य विषयों के जान से ही भाषा का गुद्ध उच्चारण और वर्ष वेध संपर्व हैं।

शिक्षतक्त्लों—तितिरीयोगीनयद् के तीन विभागों में अयम विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के परचात् बर्डेज सिद्धान्तसमर्थक भूतियों का विन्यास है । इसी में स्नातक को दिया जाने वाला आचार्य का रीक्षान्त प्रवचन मी है, औ। सप्रति अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के पदवीदानसमारीह में स्नातकों के समक्ष पढ़ा जाता है।

किकारिकोमास्त्र — अप्पय वीक्षित द्वारा लिखागया एक प्रन्या इसमें चौसठ शिखरिणी छन्दी में प्रगयान् शङ्कर के सगुण स्वरूप की स्तुति की गयी है।

शिक्का — निर के मध्य में स्थित केशगुड़ 3 । यह हिन्दुओं का विशेष धार्मिक विद्व है। चूडाकरण सस्कार के समय सिर के मध्य में बालों का एक गुच्छा छोड़ा जाता है। प्रत्येक धार्मिक इत्य के समय (देककां के समय ) शिखा बच्छा निया जाता है। कर्म करने के तीन आध्यमी (ब्रह्मचर्य, गृहस्य, बनामस्य) में ही शिखा रखी जाती है, चौथ (सन्यास) में शिक्षा रखाग दी जाती है।

शिरोब्रत— मुण्डकोपनिषद् (२.२.२०) तथा विष्णु थ० सू० (२६१२) मे इस बत का उल्लेख मिकता है। शङ्करा-चार्य इसकी ध्यक्षमा करते हुए कहते हैं कि इस बत में सिर पर अमित (तेज) चारण करना होता है, जो झान-सचय का प्रतीक है।

सिय---एक ही परम तत्त्व की तीन मूर्तियों ( इस्सा, विष्णु और शिव) में अन्तिम मूर्ति । इस्सा का कार्य सृष्टि, विष्णु का स्थिति (पालन) और शिव का कार्य संहार करना है।

परन्तु साम्प्रवायिक शैवों के अनुसार शिव परम तस्व हैं और उनके कार्यों में बंहार के अतिरिक्त सुष्टि और स्थिति के कार्य भी सम्मिलित है। शिव परम कारुणिक भी हैं और उनमें अनुब्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव (गोपन अथवा लोपन ) की किया भी पायी जाती है। इस प्रकार उनके कार्य पांच प्रकार के है। शिव की विभिन्न विभव्यक्तियाँ इन्ही कार्यों में से किसी न किसी से सम्बद्ध हैं । इनका उद्देश्य भक्तों का कल्याम करना है। जिब विभिन्न कलाओं और सिद्धियों के प्रवर्तक भी माने गये हैं । संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य आदि के मल प्रवर्तक शिव हैं। इनकी कल्पना सब जीव-धारियों के स्वामी के रूप में भी की गयी है, इसलिए ये पश्यति, मृतपति और भृतनाथ कहलाते है । ये सभी देव-ताओं में श्रेष्ठ माने जाते है, अत: महत्वर और महादेव इनके विरुद्द पाये जाते हैं। इनमें माया की अनन्त शक्ति है, अतः ये मायापति भी है। उमा के पति होने से इनका एक पर्याय उमापति है। इनके अनेक विःद और पर्याय है। महाभारत (१३,१७) में इनकी एक लम्बी सहस्र-नाम सची दी हुई है।

शिय को कल्पना की उल्लीत और विकास का क्रम वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है। ऋत्येद से दह की कल्पना में ही शिव की अनेक विको-लासों और तलस्त्रमणी पौराणिक गायाओं के मुन्न का समावेश है। इसी प्रकार गुक्त युजुर्वर को बाजसनेयों सहिता (ब॰ १६) में को सतहिय पाठ है उससे दिव का मुक म्प प्रतिविभित्त हं। उससे शिव को गिर्दा (वर्षत पर रहने बाला), प्रमुचनं बारण करने बाला (कृत्विभात) तथा अटाईट स्वने वाला (कपदीं) कहा गाया है। अयर्थवर से ठढ़ की वड़ी महिना दतायों गयी है और उनके लिए भव, शब, दह, दह, पुचुपति, उस,

सिन्युवादी के उत्स्तनन से जो वामिक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनमें योगी शिव की भी एक प्रतिकृति है। परन्यु बभी तक संवा के रूप में शिव का नाम न मिलकर विशेषण के रूप में ही मिला है। उत्तर वैदिक साहित्य में शिव रह के पर्योप के रूप में मिलने लगता है। विशेषस्व तर उपनिषद् में वह के बनेक नामों में शिव भी एक है। शाह्यावन, कीषीतिक आदि बाह्यणों में शिव, वह, महादेव, महेस्वर, ईशान आर्थि ठड के नाम निकते हैं। सातप्रक और कौसीतिक हाह्याण में रह का एक विश्व अशान भी पामा जाता है। इन आठ विश्वो में से वह, बहा, उस तथा अश्वीन शिव के चौर ( अयवस्र ) इन का प्रतिनिभित्त्व करते हैं: इमी प्रकार भव, पशुपति, महादेव और देशान उनके सीम्थ ( सुन्वर ) रूप का । यजुर्वेद में उनके माङ्गीलिक विश्व सम्भु और शक्कर ना भी

शिव को पूजा का क्रमवाः विकास कव से हुआ यह अर-स्थाना करिल है। फिल्यु इतना निष्यत है कि ईसापूर्व में ही बीद सम्प्रवाय का उदय हो चुका था। पाणिन ने अष्टाष्ट्रपायों (४ १.११५) में शिव के उपासकों (जीवो) का उल्लेख क्या है। गतक-प्रकेल ने महाभाष्ट्र में कहा निष्ठा की उल्लेख क्या है। महाभाष्ट्र में कहा नमा है कि शिवमागवत अय. मृज्य (लोहे का जिल्ला) और वण्ड-अजिन पारण करते थे। पुराणों में (विशेषन श्रीव पुराणों में) शिव का विस्तृत वणनं और पिवतस्य का विवेषन पाया आता है। संस्कृत के युव साहित्य और अभिलेखों में शिव की स्मृतियों भरी पड़ी हैं।

पुराणों और परवर्ती साहित्य में शिव की कल्पना योगिराज के रूप में की गयी है। उनका निवास स्थान कैलास पर्यत है। ब्याध्यवर्म (बाधम्बर) पर वे बैठते है, ध्यान में मन्न रहने हैं। वे अपने ध्यान और तपोबल से जगत को घारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट है जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटित है। इसी जटा से जगत्पावनी गङ्गा प्रवाहित होती है। ललाट के मध्य मे उनका तीसरा नेत्र है जो अन्तर्देष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। यह प्रलयद्भर भी है। इसी से शिव ने काम का दहन किया गा। शिव का कण्ठ नीला है इसलिए वे नीलकण्ठ कहलाते हैं। समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका पान करके उन्होंने विश्व को बचा लिया था। उनके कच्ठ और भुजाओं में सर्प लिपटे रहते हैं। वे अपने सम्पूर्ण शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशुल बारण करते है। उनके वामाकू में पार्वती विराजमान रहती है और उनके सामने उनका बाहन नन्दी। वे अपने गणो से घिरे रहते हैं। योगिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव की कल्पना हुई है। वे नाट्य और संगीत के भी अधि-ष्ठाता है, १०८ प्रकार के नाट्यों की उत्पत्ति शिव से वानी वाची है किनमें कास्य और ताण्डव दोनों सिम्प्रिक्त हैं। इशिकामूर्गित के क्या में भी पिन की करवना हुई है। यह चिन्न के जगद्गुरुल्य का रूप है। इस रूप में में आक्ष्मान अवधा तर्फ की मुद्रा में अंकित किये जाते हैं। मुर्त क्या के अतिरिक्त अनुर्त अपवा प्रतीक रूप में भी चिन्न की मानना होती हैं। इनके प्रतीक को लिख्न कहते हैं को उनके निक्कत ज्ञान और तेन का प्रतिनिधित्त करता है। पुराषों में चिन्न के अनेक अनतारों को चर्मन है। क्याता है कि विच्या के अनतारों की पदिता पत्र करवना की गयी है। प्रायः दुष्टों के विनाश तच्या भारते हैं। परीक्षा आदि के लिए शिन्न अनतार चारण करते हैं। शिन्न-पालिश के विवाह की रूपा संस्कृत माहिस्य और लोक्नवाहिस्य में भी बहुत प्रतिकत हैं।

शिव के असक्कर रूप की कल्पना भी पायी जाती है विसका सबस्य उनके विकासक रूप से हैं। वे हमशान, रफलेस, चौराहों ( दुर्णटनास्थल ) में निवास करते हैं। मुण्डमाला धारण करते हैं। मूत, प्रेस तोर गणों से फिरे रहते हैं। वे स्वयं महाकाल (भृत्यु तथा उसके भी काल) हैं, बिसके द्वारा महाभक्ष्य परिन होता है।

हनका एक वर्षनारीस्वर रूप है, जिसमें गिव और सांकि के मुख्य बाकार की करणता है। इसी प्रकार हरिन्द्रा रूप में जिब और विष्णु के समित्वत रूप का अङ्कृत है। क्षित्र उपयुराव — उन्तीस उपपुराणों में से यह एक है। स्पष्टत इसका सम्बन्ध गैंव सम्प्रदाय से हैं।

श्चितकर्णामृत—अप्यय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ । इसमें शिव की स्तृतियों का सग्रह हैं।

शिवकाश्री—सुदूर दिशिष भारत का प्रसिद्ध तीर्थ। यहाँ सर्वतीर्थ नामक विस्तृत सरोवर है। मुख्य मन्दिर काशी-विद्यवाय का है। सरोवर के तट पर यात्री मुण्डन और आद्ध करते हैं। एकाभेक्वर शिवकाश्ची का मुख्य मन्दिर है। इस क्षेत्र के दूसरे विभाग में बैण्णवतीर्थ विण्यूकाञ्ची मिसत हैं।

शिवचतुर्वी---भाद्रपद शुक्ल चतुर्वी को शिवचतुर्वी कहा जाता है। उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने से सहस्र गुना पुण्य होता है। गणेश इसके देवता है।

शिवचतुर्वेशीयत-मार्गशीर्व की कृष्ण त्रयोदशी को एकमक्त पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्रार्थना करनी चाहिए। चतुर्वकों को उपवास का विवास है। वंकर तथा उमा की स्वेत कमल तथा गर्माध्यतादि से चरणों से प्रारम्भ कर सिरप्यंत्त पूजा करनी चािहुए। इसके अतिरिक्त सभी चतुर्विधायों को व्रत का आयोजन हो सकता है। मार्गकी मास से प्रारम्भ कर सारह महीनों तक विश्वनिध्य तथा के प्रति सास में प्रारम्भ कर सारह सहिता ते का विश्वनिध्य तथा वे प्रति मास में बता के मार्ग तमा के स्वा के मार्ग तमा के स्व कि मार्ग तमा के स्व कि मार्ग तमा स्व कि स्व क्या तमा स्व कि स्व क्या तमा कि स्व वर्ष वा का विश्वनिध्य वा सार स्व विध्य सार सार स्व विध्य सार सार स्व विध्य सार स्व विध्य सार सार स्व विध्य स्व सार स्व विध्य सार स्व

जियबृष्टि—श्रीय मत का एक ग्रन्थ । उरपकाचार्य के गुरु, काश्मीरीय शिवादैतवाद के मुख्य आचार्य सोमानन्द ने इसकी रचना की थी । इसमें असुँहरि के शब्दाहयवाद की विशेष समालोचना हुई हैं ।

श्विसनक्षमपुरुवद्यत- कारनुन मास के शुक्क पक्ष में हस्त नक्षत्र के दिन उपनास करने में कसमर्थ व्यक्ति को हमका आयो-जन करना वाहिए। यह नक्षत्रवति है। इसके शिव देवता है। इस दिन कडूरवी के शरीरावसनों को हस्त इत्यादि एक नक्षत्रों के साथ संयुक्त करने हुए उनका आपावसस्तक पूजन करना चाहिए। तेल एवं लवण रहित नक्त विधि से आहार तथा प्रति नक्त दिन को एक प्रस्थ चायल तथा पूत से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए। पारणा के समय थिव तथा उमा की मूर्ति तथा पर्यक्कोपयोगी बस्त्रों का दान करना चाहिए।

शिवनारायणो पंच-मुपारवादी निर्मुण शाला का पन्च, जिसका प्रवर्तन पिवनारायण नामक सन्त ने किया था। विस्तनारायण का प्रकार माजीपुर (उ० प्र०) जिसके के मेर्के- सो गीव के राजपुत परिवार में हुआ था। इन्होंने संबत् १७९० वि० में इस मत का प्रवर्तन किया। इन्होंने सावीपुर जिले में ही बार धामों के नाम से बार मठों की स्थापना की। इनके बनुपारियों में सभी वर्ण के लोग सम्मिन्तत ये, परन्तु निम्म वर्ण और असवाधी की प्रधानता थी। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का बावशाह मुहम्मद शाह (संवर् १ ५७६-१८०) से इस मत का बनु

यायी था! इस पंत्र में निराकार बहुत की उपासना होती है और इनके अनुषायी शिवनारायण को ईश्वर का अव-तार मानते हैं।

श्विवस्थितस्यतः—आषाड़ी पूर्णिमा के दिन शिव की आराधना करनी चारिए। इस दिन शिवअदितमा की सजीपनीत (पिंदन दुन) पहनाया जाय तथा शिवभक्तों को भोजन कराया आय । पुनः कार्तिक की पूर्णिमा को शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही संस्थासियों को दक्षिणा देनी चाहिए तथा बस्तों का बान करना चाहिए।

किवपुराण - विष्णुपुराण में अष्टादश पुराणी की जो मुची दी गयी है उसमें शिवपराण की गलना है, वायपराण की नही । इसलिए कतिपय विद्वान् दौनों पुराणों को एक ही ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु दोनों पराणों की विषयमुनियों में मेल नहीं है (दे॰ जानन्दाश्रम, पुना से प्रकाशित वाय-पराण की विषयसची)। शिवपराण (विधेश्वर खण्ड, अ०२) के अनुसार इसमें मूलत एक लाख वलीक थे। व्यास ने इसका संक्षेप कर सात सहिताओं (खण्डो) का बौबीस सहस्र इलोकों वाला शैव पराण (शिवपराण) रचा । स्पष्टतः यह शैव पराण है। इसके सात खण्डों के नाम इस प्रकार हैं : (१) विद्येश्वरसहिता (२) रुद्रसहिता जिसमें सच्टिखण्ड, मतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारखण्ड, और यदाखण्ड का समावेश है (३) शतकद्वसंद्विता (४) कोटिकद्वसंहिता (५) उमासंहिता (६) कैलाससंहिता और (७) वायबीय संहिता । पं० रामनाय गैव द्वारा सम्पादित तथा वैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित शिव-पुराण में चौबीस सहस्र इन्होंक है। इसमें उपर्यक्त सात सहिताएँ पायी जाती है।

शिवनामवस्त — अपनीशरस् उपनिषद् में शकर अपना शिव के लिए 'मगनान' शास्त्र का प्रयोग हुआ है। इन्तिल्य प्राचीन बन्धों में शिव के उपासकों को 'शिवभागवत' कहा जाने कथा। महामाष्य (मणिनि, ५.२ ७८) में शिव-आमवत का उत्लेख है। प्रशस्तपाद ने वैधेषिक सुन्नाध्य के जन्त में महुष्ति कपाद की बन्दना करते हुए कहा है कि 'मगनान महेंदर' के प्रसाद से उन्हें ये मुन प्राप्त हुए ये। विवस्तमानवर स्मारं आपारवादी होते हैं।

शिवयोगयुक्त शिवरात्रिवत---फाल्गुन कुल्म की शिवयोगयुक्त चतुर्ववी को इस त्रत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके देवता हैं। यह एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूर्व जन्म में न्यापारी वा तथा सर्वदा उसकी माल चुराने की प्रवृत्ति रहती वी (स्कन्दप्राण)।

विवायक्वात — हैंसन्त (वार्यवीर्य-वीप) में एकमक विधि में सत करता काशिए। इसके बनुवार एक रच मनवाकर उसे रंग-विरंगे कार्यों से स्वाकर उसमें बार व्येत ज्वाव मोदे जीय। वासकों के साटे में शिववरिताय बनाकर उसे रच में विरावमान करके राणि में सार्वजितक सडकों पर होकते हुए रच को शिववरित्य रच कामा जाय। राणि में सीपों को प्रकलिक रसते हुए जावारण तथा नाटक ज्ञावि का आयोजन विहित है। इसरे विश्व शिववर्यकों, जन्मों, निवर्यों तथा बीक्जों-परितों को भोजन कराया जाय। इसके बाद शिववीं को रच समर्थित कर दिया जाय। यह क्यु-

धिवरात्रि — फाल्यून साम की कृष्ण चतुर्दकी को शिव-रात्रि कहते हैं। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन महाशिवरात्रि का तत किया जाता है। इस वत को करने का अधिकार सभी की है।

शिवकाचितिस्ता — महाकवि श्रीहर्षदारारचित एक दार्म-निक ग्रन्थ । इसमें शिव और शक्ति के अद्वयदाद का विवे-चन हुआ है।

सीतलावष्ठी—वगाल में माथ तुक्त वस्त्री को, गुजरात में आवण कृष्ण अस्टमी को शीतला बत्तिविध मनायी जाती है। उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अस्टमी को शीतलास्टमी मनायी जाती है। इसमें शीनला देवी की विधिवत् पूजा की जाती है।

श्रीतालक्ष्मी— चैत्र कुल्ल अच्टमी को इस वत का अनुष्ठान होता हैं। चेत्रक से मुस्ति के लिए शोराला (माता अच्या चेत्रक की देवों के नाम से विक्खात) देवों को पूजा की जाती हैं। इस अवसर पर आठ मी के दीपक रात-दिन देवों के मन्दिर में प्रव्यालित किये जाने चाहिए। साथ ही गौ का तूम तथा उसीर निष्यत अल्ल छिडका जाय। इसके उपरान्त एक शरहा, एक झाडू तथा एक सुप को प्रवक्त्यक्ष दान किया जाय। शीतला देवों को बाहुत प्रवक्त्यक्ष दान किया जाय। शीतला देवों को बाहुत प्रवक्ता हो। देवी को ननावस्था में एक हाथ में झाडू एवं कल्ला तथा दूसरे में सुप लिये हुए चिनित किया जाता है। (भीतला देवों के लिए देशिए कोई की रस्साला, जिस्स क्रील---वर्मके मूल अवाचरणों में एक शील भी है। मनुस्मृति (अ.०२) में कवन है:

> वेदोऽसिको वर्ममूलं स्मृतिशीले च तिह्रदाम् । बाचारश्चैव माधूनामात्मनः तुष्टिरेव च ॥

इसके अनुसार बेदर्शों के आचरण को शील कहते हैं। हारील के अनुसार बहाण्यता आदि त्रयोदश (तेरह) प्रकार के गुणसमृष्ट को शील कहते हैं। यथा—

''बह्मण्यता, देवपितृभक्ता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनस्युता, मृदुता, अपारुष्य, मैत्रता, प्रियवादिता. कृतक्रता, शरण्यता, कारुष्य, प्रशान्तिः । इति त्रसोदशनिवं शीकम् ।''

गोबिन्दराज के अनुसार राग-द्वेषपरित्याग को शीछ कहते हैं। दे० महाभारत का शील निरूपणाध्याय।

कुक —(१) व्यास के पुत्र (शुकरेद) जिल्होंने राजा परीखित को व्योगस्त्रामयत की कथा पुतायी थी। हरियंश तथा वायुप्राण में दनकी कथा मिलती है। व्यक्तिपुराण के प्रवापतिसम् नामक वच्याय में भी शुक्र की कथा पायी वाली है। देवीभागवत (१९४१२) में गृक दूसरे प्रकार से शुक्र की कथा दी हुई है।

(२) शुरू पक्षी-विश्रेष का नाम है। इसमे शुभाशुभ का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वर्ष ८) में लिखा है:

> बामः पठन् राजशुकः प्रयाणे शुमं भवेद्दक्षिणतः प्रवेशे । बनेचरा काष्ठशुकाः प्रयातुः स्यु सिद्धिदाः संमुखमापतन्तः ॥

मुक्त-एक जमकीला यह । इसके पर्याय है दैययमुक, काव्य, उजना, आगंब, किंव, सित, आस्कृतिल, भृगुद्धत, भृगुद्धत,

सुम्मजन-चुकनार के दिन जोच्छा नजन होने पर मनुष्य को नक्त विश्वि से आहार करना चाहिए। यदि ऐसे ही युक्तरार को सास्यी पड़े तो चीदी या किसे के पात्र में सुबर्च की युक्त की मूर्ति रखकर इसकी बनेत नक्तों तथा चन्दन के अरुप दे युका की जानी चाहिए। प्रतिमा के सम्मुल सीर तथा थी रखकर बोझी देर जाद समस्त बस्दुओं का दान कर दिया जाय तथा रान के समय युक्त से प्राचना की जाय कि है युक्त, हमारी समस्त मुराइयों एवं कुमाहों के दुष्पमाव को दूर करके गुस्वास्थ्य वीचीयु प्रदान कीलए।'

हुक्क वक्कंब — यजुर्वेद के दो मुक्य विभाग है, शुक्क यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद । जिसमें शुक्क व्यास्पक (इस्त्योबद्ध) मन्त्र है जे शुक्क यजुर्वेद कहा जाता है। विस्ता भाग में मन्त्र तथा विभि के गया का मिश्रण है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। देठ 'यजुर्वेद ।

श्रुद्ध-शृषि, पवित्र, पावत, निष्कल्याय वस्तु । शारीर की शुद्धता-अशद्धता का विस्तृत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीसर्वे अध्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता है ।

सुद्धि— थामिक इत्य के लिए अहंता उत्पन्न करने बाले प्रयोजक संकारिकीय की मुद्धि कहते हैं। जननावीत तथा मरणाशीच से गुद्ध होने की किया की भी शुद्धि कहते हैं। वस्तुओं को गुद्ध करने का नाम भी सुद्धि है। विस्तृत वर्षन 'शुद्धितस्व' नामक ग्रन्थ में देखिए।

कृष्ठिकत-चारम् ऋतु के अनिता पांच दिन अपवा सारहों महीनों की एकावकी को गुद्धिवत किया जाया। सह तियिवत है । हिर इनके देवता है । जिस समय समूद स्वयन हुआ या, उसमें से पांच गोग्, निकली वां जिनको अग्रज बन्तुएँ (विवत मानी गयी। यथा गोग्स, रोचना, (पीत चूणे), इप्स, गोभूच, बही तथा थी। गो के पोसर् से चिल्च वृत्र अपवा अविष्य उत्पन्न हुझा। अभ्यो के सास करने से हसे औचल कहने हैं। गोग्नेच को गुम्मूक तथा संबार हम समस्य हालि को किया समस्य पुनित समस्य हालि को के इस से उत्पन्न हुई। समस्य पुनित सम्पूर्ण गों के दही से उत्पन्न हुई तथा समस्य पुनित सम्पूर्ण गों के दही से उत्पन्न हुई तथा समस्य पुनित सम्य हालि हो हो हम सम्बन्ध पुनित सम्य हालि हो हो हम सम्बन्ध पुनित सम्य हालि हम सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्व सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध हम सम्बन्ध सम् इस क्षत के आवरण से स्वर्ग प्राप्त होता है, साथ हीं वरकत्तां के पूर्वज भी स्वर्ग प्राप्त कर केते हैं। इस के अन्त में एक नी के बाय-साथ अल्प्येन, बृतक्षेत्र एवं मध्येषु का बान करना चाहिए। इससे वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

कृत सेथ—बेदपुल रचिता एक ऋषिकुमार। ये ऋषीक मुनि के पुत्र ने, यकार्य कान्यरीय हारा करोदे गये थे। विकासिक होता कराय है। करार दी हुए है—राजा हरियन ह करण के लाग के कार ना करार दी हुए है—राजा हरियन ह करण के लाग के कार ना कराय हो जा विकास के जा विकास के लाग के कार ना करण को जुन्हिं के लिए यकार्य उसने अजीगां के पूत्र चुनाजेंग को बिल्पा के क्या में प्राप्त किया। करणाई होकर विकासिक ने अल्यन्त व्याकुल जुना को को होता और उसको मुन्त किया। तब से गुनाओं विकासिक के पूत्र कहलाये। तब से गुनाओं विकासिक के पूत्र कहलाये।

जहम्बेद के बरुण मूक के आधार पर जुन-यंप की कथा का विकास हुआ। इसमें गुन-शोप द्वारा पाप से मुक्त होने की प्रतिमा की गयी है। इसका आख्यान पहले ऐतरेय शाहाण में आया है और किर वहीं से पुराणों में शक्ता सिस्तार हुआ।

क्षुम्भ —एक दानव, ओ व्यवेस्टी का पुत्र और प्रद्धाद का पौत्र वा। यह दुर्गा के द्वारा मारा गया। अनिनपुराण (करपपीय सर्गाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा मार्कचयेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्भ की कथा पायी जाती है।

सूकरकेष-कहा जाता है कि यहाँ गोस्वामी तुलमीदासजी का मुख्दारा था। दे० 'शौकर क्षेत्र'।

सुझ—सार वर्णों में चतुर्ष वर्णा। ऋत्येद के पुरुत्मुक के अनुसार विराट् पुरुष के पैरों से इसकी उन्हों हुए ही। समाज की सावयब करना के जाधार पर समाज का यह अविमाज्य अङ्ग है। पैरों के समान चलना अथवा प्रेष्य होना इकका कर्तव्य है। स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन वर्णों की त्येचा इसका कार्य और जीविका है। इसका एक माज बालम माईस्टस है।

बर्मधास्त्र में चारो वर्णों के लिए जिन बट्कमों का विचान है (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा वान-प्रतिब्रह) उनमें से गड़ को पठन (वैविक मन्त्रों को छोडकर), यजन (निर्मन्त्र) तथा वान (शुद्धि) का अधिकार है। सेवा उसका विशेष कार्य है। इस प्रकार शृद्ध स्वतंत्र अभिक है, भृत्य अथवा दास नहीं, जो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है।

गृद्रान्न तथा शूट का विमा हुआ। वान परवर्ती सन्धों में प्रायः विज्ञत है। किन्तु कई शास्त्रकारों ने हसका अपवाद स्वीकार किया है:

कन्दुपक्यानि तैलेन पायसं दिश्यक्तवः। द्विजैरेतानि भोज्यानि शुद्रगेहकुतान्यपि॥

्राहों के सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए कमला-कर महुका शूद्रकमलाकर नामक निवस्थ ग्रन्थ देखिए।

कृष्य-वान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुने हितम्, शुनः संप्रसारणं यच्च।)। वाणक्यनीतिसास्त्र मे शुन्य के विषय में कथन है

अविद्यजीवनं शृन्यं विक्शृन्या चेरवान्थवा। पुत्रहीनं गृहं शृन्यं सर्वशृन्या दरिव्रता।।

(२) दर्शन शास्त्र तथा गणित में भाव और अभाव से विलक्षण स्थिति का नाम शून्य है।

सुम्यवाद—अनात्मवादी बौद्ध दार्शनिकों की एक गाला। इनके अनुसार संसारको 'सर्व शून्यम्' माना जाता है। इसी अभिप्राय से यह मत 'वैनाशिक' शी कहलाता है।

भ्यक्कियपुर---रामाणवर्णित निवादराज गृह की गक्का नीरस्य राजधानी । यह प्रयाग में प्राय दस कोस दूर परिचम में हैं। भगवान् भी राम ने वनवास के समस् निवादराज के कहते से यहाँ गांच में निवास किया था । यहां भ्यक्को (ऋष्यभ्यक्क) ऋषि नथा जनकी पत्नी दस्यभ्यक्को के स्वतं के समिदर हैं। गक्काजी से ऋष्यभ्यक्को के पिता के नाम पर विभाण्यककुण्य हैं। राम-जी के चरणविद्ध हैं। यास में रामन्यर स्थान है, जहाँ प्रत्येक पूणिमा और जमावस्था को मेला लगता है। रामकुणी यही नक्का पार उतरकर प्रयाग गये थे।

भ्यक्क री-आवा शक्कराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्य मुख्य पीठ स्थान । यह पुक्कप्रश्ना नदी के किनारे बत्ता हुना है। बाट के ऊपर ही बाक्कराचार्यमठ, शारवा देवी और बिचा-पीठ महेस्वर का मस्टिर है। यहां विभावकेकपर विच-क्रिक्क है। श्रृञ्जो ऋषि के पिता विभावकक ऋषि का यहां आवान था। यह लेन भी पुराता विभागकालम है। यहाँ के बानशुग्र चक्कराधार्य का देव में तबसे अधिक आदर है। विक—(१) नागराज बनन्त, जिनके उत्तर विक्यु भागवान् शयन करते हैं। प्रत्य काल में नयी सृष्टि के पूर्व जो विक्य का शेष जयना मूल (अव्यक्त) क्य रह जाता है जन्म यह प्रतीक है। शेष का ज्यान निम्निजित प्रकार से मस्कित्युराण में बतावार गया है:

फणासहस्रसंघुकः चतुर्बहं किरीटिनम्। नवाम्रपल्कवाकारं पिङ्गलश्मश्रुलोचनम्।। भगवाम् की एक मृति (तामसी) रत नाम भी

(क्र्मंपुराण, ४८ अध्याय) शेष है

एका अगवतो मूर्तिकांनरूपा शिवासका।

वासुदेवासिधाना सा गुणातीता सुनिष्कका।।

विजीया ज्ञानवंजात्या तामती शेषसंजिता।

निहन्ति सकलाव्यान्ते वैष्णवो परमा तनुः।। (२) लक्ष्मण और बलराम का एक नाम शेव है। वे

 (२) लक्ष्मण और बलाराम का एक नाम शेष है। वे शेष के अवतार माने जाते हैं।

सैक्सर — मारत के सामिक सम्प्रदायों में वीवमत प्रमुख है। बैज्याव, शाफ्त बादि सम्प्रदायों के अनुपाधियों से इसके मानते वालों की संख्या जिपक है। शिव निमृति में से तीवार है, जिनका विशिष्ट कार्थ विद्यव का महार करना है। श्रीव नह सामिक सम्प्रदाय है जो शिव को ही ईश्वर मानकर जाराजना करता है। शिव का शाबिक कर्य हैं 'सुम', 'कल्याज', 'सङ्गल', 'बेयकर' आदि, यदापि विव का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका है, महार करना है।

शंवमत का मुक रूप महासेद में रह की करूपना में मिलता है। वह के अमङ्कृत कर की अभिम्यति सर्घा के पूर्व आसावात के कर में होती थी। वह के उपासकों को वन मन किया कि आसावात के पश्चात् जगत् को जीवन प्रदान करने बाला शीतल जरू वरता है और उसके पश्चात् एक गम्भीर शान्ति और आनन्द का वातावरण निर्मित हो जाता है। जत कड़ का ही दूसरा सौम्य रूप विश्व जन-मानम में स्थिर हो गया। जिब के तीन नाम यम्भू, शङ्कर बीर सिख प्रसिद्ध हुए। इन्हों नामो से उनकी प्रार्थना होने लगी।

यजुर्वेद के शतरहिय अध्याय, तैतिरीय आरण्यक और क्वेताक्वतर उपनिषद् में शिव को ईश्वर माना गया है। उनके पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अधर्वशिरस् उपनिषद् में पाया जाता है, जिसमें पशु, पाला, पाल्पित कादि पारिमाणिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे छगता है कि उस समय से पाण्पत सम्प्रदाय बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी।

रामयण-महाभारत के समय तक जैवमत वीव अववा गाहेक्वर नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। महामारत में गाहेक्वरों के चार सम्प्रस्थ बतलाये यये हैं—(१) वैव (२) पागुप्त (२) अध्यक्षम और (४) कारांकिल। । वैष्णव आचार्य यामुनाचार्य में कालवस्म को ही 'काल-मुल' कहा है। इनमें से अन्तिम दो नाम शिव को कह तथा मयक्कर रूप में प्रचित करते हैं. जब प्रथम वो शिव के सीम्य रूप को स्वीकार करते हैं। इनके धार्मिक साहित्य की साम स्वामा कहा जाता है। इनमें से कुछ वैदिक और शेव अवैदिक है।

साप्रवाय के रूप में पाण्यत मत का संबद्ध बहुत पहले प्राप्त हो गया था। इसके संस्थापक वाण्यायं क्रृकृतीश्च थे। इन्होंने क्रृकृत (रुकृट) बारी शिव की उपायता का प्रवाद किया, जियमें शिव का इस रूप वाणी वर्तमान था। इसकी प्रविक्रिया में बहुत इसीन के आधार पर समयाचारी वैदिक सेंच मत का संबद्ध इसीन के स्थाप हुआ। इसकी प्रवास की से मत का संबद्ध होंगे। इसकी प्रवासता थी। किया इसकी प्रवासता थी। किया इसकी प्रवासती की से प्रवासता थी। किया इसकी प्रवासती में बीर सीव अपवा कि कृतियत होई। यारह्वी शताब्दी में बीर सीव अपवा कि कृतियत सम्प्रवास का उदर हुआ। अमका सार्शनिक आधार शक्तिविशिष्ट करितवा वा।

कापालिकों ने भी अपना साम्प्रवाधिक संघटन किया। इसके साम्प्रवाधिक चित्र हरकी छ सृदिकाएँ थी, जो इद प्रकार है—(१) कप्टहार (२) आप्रकण (३) कणीपुक्य (४) जुडामि (५) अस्य और (६) उन्नीपनीत। इसके आचार शिव के घोर का के अनुसार बढ़े बीधत्त है, जैसे कपालगा में भोजन, अब के असम को जरीर पर लगाना, मस्मम्भलन, यस्टिपारन मिदरायात्र करा आप्राम नामाल दुवा का अनुस्तान करना आदि। काल- सा आप्राम नामाल दुवा का अनुस्तान करना आदि। काल- मुख साहित्स में कहा राया है कि इस प्रकार के आचार से लीकिक और पारणीकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें सन्देत नहीं कि कापालिक कियाएँ जुड जीवसत से बहुत दूर चली गयी और इनका मेल वासमाशीं कालों से अधिक हो गया।

पहले जैवनत के मुख्यतः वो ही सम्प्रदाय चे—पाक्षुपत और आगमिक । फिर इन्हीं से कई उपसम्प्रदाय हुए, जिनकी सुची निम्नाक्ट्रित हैं:

## १. पाष्पुपत शैव मत----

- (१) पाशुपत, (४) नाच सम्प्रदाय,
- (२) लकुलीश पासुपत, (५) गोरख पन्य,
- (३) कापालिक, (६) रसेश्वर । २ आगमिक शैव मत---
- (१) शैव सिद्धान्त, (३) काश्मीर शैव.
- (२) तमिल शैव (४) बीर शैव।

पाणुपत सम्प्रवाय का जाधा प्रत्यन्य महेरवर द्वारा रिवत् पाणुपतपुत्र हैं। इसके जनुसार पराध्यों की संक्या पांच है— (१) कार्य (३) कारण (६) योग (४) विदिश्व कीर (५) दु-जारत । जीव ( जीवारस्मा) और जड ( जमत् ) को कार्य कहा जाता है। परास्ताता ( किंग ) इसका कारण है, दिसको पति कहा जाता है। योग पमु और जब पाण कहुजाता है। मानियक कियाओं के द्वारा पशु और पति के संयोग को योग कहते हैं। जिस मार्ग से पति की प्राप्ति होती है उने विद्या की संज्ञा हो गयी है। पजाविध में निम्नाचिद्वत कियाएँ जावस्मक हैं—(१) हैसमा (२) मान्या (३) नाज्या (४) हुकारता और (५) नमस्कार। संसार के दुखों ने आस्थानिक निवृत्ति ही दुखान्त अथवा मोश्र है।

आगमिक गीवों के गीव सिखान्त के बन्ध संस्कृत और तालिक पोनों में हैं। इनमें पति, पड़ा और पाछ इन तीन मृक तर्यों का पम्मीर विवेचन पाया जाता है। इनके अनुसार जीव पड़ा है जो बज और अगु है। जीव पड़ा चार प्रकार के पानों से बढ़ है। यथा — मक, कर्म, माया और रोच शक्ति। साथना के डाग जब पड़ा पर पति का शक्तियात (अनुसह) होता है तब बहु पाध से मुक्त हो बाता है। इनी को मोश कहते हैं।

काष्मीर शैव मत वार्शिक दृष्टि से अर्द्धतवादी है। अर्द्धत बेदारत और काष्मीर शैव मत में साम्प्रवाधिक अन्तर इतना है कि अर्द्धतवाद का ब्रह्मा निष्क्रम है किन्तु काष्मीर शैवमत का ब्रह्म (परमेक्दर) कर्नुख्वसम्प्र है। अर्द्धतवाब में आन की प्रचानता है, उसके साथ मिक का सामश्रस्य पूरा नहीं जैठता, कास्मोर शैवमत में बान वर्गेकर-स्थानाः ६३५

कीर भिक्त का मुक्तर खमक्या है। अहैत वेदाम्त में कगत् बहुत का विवर्त (अम) है। कारमीर धीवनत में वस्त्र बहुत का स्वातन्त्र करवा बातास है। कारमीर धीव दर्यन की दो प्रमुख शालाएँ है—स्वन्द सास्त्र और रख्यीमंत्र शास्त्र । पहुली शास्त्र के मुख्य वन 'विच-पृष्ट' (सोधानन्द कत), 'हिस्तरप्रत्यमित्राकोरिका विचित्र (अस्त्रकायार्थ कृत), 'हिस्तरप्रत्यमित्राकोरिका विचित्र और (अभिनवपृत्त रिक्त के स्वत्त हैं है केवल कार्य का प्रस् है। स्वन्य शास्त्र में हिस्तरप्रत्य की अनुभूति का मार्थ है। स्वन्य शास्त्र में हिस्तरप्रत्य अपनी प्रत्यनित्रा (पृत्तन्तु-भृति) ही वह मार्थ है। इस योगी सात्रावा के दर्यन की

वीरतीव मत के संस्थाप कहात्या जवक से । इस मञ्जवाय के मुख्य प्रश्न बहुमूल पर 'श्रीकरामध्य' और 'मिद्याम-शिक्षामध्य' हैं। इनके अनुसार अमित्म तात्व अदेत नहीं, अपितु विधिन्दर्दात है। यह सम्प्रदाय मानता है कि परम तत्व विश्व पूर्ण अहत्ताच्य अथवा पूर्ण स्वातन्त्र्यक्ष्म है। स्पृत्व विरक्षिच्छित विशिष्ट औव और पुस्त पिविच्छित विशिष्ट विश्व का अदेत हैं। वीरयोव मत को लिङ्गास्यत भी कहते हैं, स्योकि इसके अनुयायी बरावर विविक्श्व गंधे में भारण करने हैं। (अन्य श्रीव मम्प्रदायो को यथा-स्थान देनिए।)

शोकर — शुकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गङ्गातटवर्ती प्रमिद्ध तीर्ष है । बराहपुराणस्य शौकरतीर्थमाहात्म्य के 'आदित्य-बरप्रवान-गृप्रजम्बुकोपाक्यान' नामक अध्याय में इसका बर्णन पाया जाता है:

स्युण से परस् गुढ़ां यत्त्रया परिपृष्कतम् । मस क्षेत्रं परस्त्रेत सुद्धं भागवश्यम् ।। परं कोकत्मृत्वं स्थानं तथा कुम्काम्रक परम् । परं कोकराज स्थानं कर्ण संकारमोक्षण्यः। यत्र सस्या च मे देवि सृद्युतिकि रस्ततालात् । यत्र भागीरस्यो गङ्गा मम जोकर्षे स्थिता ॥ अधिकांस्त विद्याने से विधार में आधृतिक 'सोरों' (एटा जिला) ही शीकर अध्यक्षा शुकर क्षेत्र हैं। कुछ लोग इसकी अयोभ्या के पास बागहस्त्रंत्र के स्थान गर मानते हैं। किन्तु वराहपुराण का शौकर क्षेत्र तो (यत्र माणीरची बङ्गा) गङ्गा के किनारे ही होना चाहिए। बौच-एकावशी तत्त्व में उद्धृत बृहस्पति के अनुसार शौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार है:

अभक्ष्यपरिहारस्तु संसर्गक्ष्याध्यतिन्दितै:। स्थाभे च व्यवस्थान शौचमेतत् प्रकीतितम् ॥ [अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पूक्षों के ससर्ग गा

्रिक्षभव्य का पारत्याम्, नान्दत पुरुषाः कं ससर्गकः परित्याम्, अपने धर्ममें व्यवस्थिति (दृढ़ता) को शौच कहते हैं।]

गरुडपुराण (११० अध्याय) में शौन की निम्नलिजित परिभाषा है.

सर्वेषामेव श्रीचानामध्यीचं विशिष्यते। योज्यंवरपृषि श्रीचान्न मृदा भारिणा बृत्यः॥ सत्ययीच मनःजीच श्रीचमिन्नव्यन्तिम् । सर्वभृतदरण शौचं जलशीचन्तु पञ्चसम्। यस्य मरायण्यः शौचण्य सस्य स्वार्गे न दुर्लमः॥ और भी कहा है :

यावता शुद्धि मन्येत ताबच्छीचं समाचरेत् । प्रमाण शीनसंख्याया न शिष्टैरुपदिचयते ॥ गीचन्तु द्विविध प्रोक्तं बाह्यमाम्यन्तर तथा । मृज्जलाम्या म्मृतं बाह्य भावशृद्धिरथान्तरम् ॥

> 'वाराणसीति विख्याता रुद्राचास इति द्विजाः। महारुमशानमित्येवं प्रोक्तमानन्दकाननम्।।'

स्मशान से छौटन पर सौच आदि की विधि शास्त्रों में निर्दिष्ट है। दे० बराहपुराण, ब्मशानप्रवेशायराषप्राय-दिवत्त नामाध्याय ।

इम**शानकाली**—काली का एक विशेष रूप । दे० कालीतस्त्र । श्वास्मा—कालिका अथवा दुर्गो । श्वामा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है तत. ता काण्कित देवी सोनािक्का काण्यायी ।
पूर्वत्यव्यव्यतिक्या जन्मार्थ नेनक्त वर्षी ।
सम्प्रस्थापुरुवेण नेनक्ताळ्ट विवा ।
सम्प्रयापुरुवेण नेनक्ताळटे विवा ।
सम्प्रय च तमुल्यता सा छक्ष्मीरिच सानगर्छ ।।
वस्यत्यस्य देवी नवस्या मृग्योगतः ।
वस्यत्यस्य देवी नवस्या मृग्योगतः ।
तान्तु क्ष्ट्या यद्या जाता नीकोत्यव्यक्षमुगाम् ।
स्यामा सा नेनका देवी मृद्यापातिवृर्विका ।।
देवाश्य हर्षमृत्यु आपूर्वत्य मृदुर्वृद्धा । वादि
क्षाव्यक्षमृत्यु आपूर्वत्य मृदुर्वृद्धा । वादि

तन्त्र प्रन्यों मे स्थामापूजा का विस्तृत विचान है। दे० काळीतन्त्र, वीरतन्त्र, कुमारीकल्प, तन्त्रसार, गोप्य-गोप्य-स्रीलागम आदि।

अथवज—नवघा भक्ति काएक प्रकार । भगवान् की कीर्ति को सुनना'श्रवण'कहलाताहै।

(२) मनुस्पृति (८ ७४) के अनुसार समक्ष दर्शन और श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता है।

स्वाद्ध-श्रद्धापूर्वक झास्त्रविधि से पितरों को तृष्टित के लिए किया गया सर्मिक क्रस्य । इसका लक्षण इस प्रकार वर्णित है:

संस्कृतस्यञ्जनादशञ्च पयोदधिष्मृतान्त्रितम् । श्रद्धया वीपतं यस्मात् श्राद्धं तेन निगयते ॥ मनु के अनुसार श्राद्धं पांच प्रकार का है । नित्यं नीमित्तक काम्यं वृद्धिसाद्ध तर्वेष च । पार्वणञ्चेति मनुना श्राद्धं पञ्चवित्रं स्मृतम् ॥

विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध बारह प्रकार का होता है:

नित्यं नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम् । पार्वणञ्चति विजय गोध्यपा शुद्धपर्यमण्डमम् ॥ कमाङ्कं नवसं प्रोक्तः दैविकं दशसं स्मृतम् । यात्रार्थेकादयं प्रोक्तं पृष्ट्ययं द्वादस स्मृतम् ॥ सर्विष्यपुराण में इन श्राद्धो का निम्नास्त्रितित विवरण पाया जाता है

 नित्य श्राद्ध — जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं।

२. नैमिलिक-एक (पिनृ) के उद्देश्य से जो श्राह्म (एकोट्टिट) किया जाना है उसे नैमिलिक कहते हैं। इसको अदैव रूप से किया जाता है और इसमें अधुवम (विषम) संख्या के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है।

 काम्य श्राद्ध--किसी कामना के अनुकूल अभि-प्रेतार्थ सिद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य कहते हैं।

४. पार्वण श्राह-पार्वण (महालया, अमावस्या के) विधान से जो श्राह किया जाता है उसे पार्वण श्राह कहते हैं।

५ वृद्धि श्राह्य-वृद्धि (संतान, विवाह) में जो श्राह्म किया जाता है उसे वृद्धि श्राह्म कहते हैं।

 प्रेत को पितरों के साथ मिलित करने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे संपिण्डन कहते हैं।

७-१२ शेष नित्य श्राद्ध के समान होते हैं।

दे॰ कूमं, बराह (बाह्योत्पितनामाण्याय), विष्णु पुराण (३ जंब, १३ जण्याय), गरुद पुराण (९९ जप्याय)। मामक्वी—प्रवण तजार से युक्त आवणमाम की पूर्णिमा को आवणी कहते हैं। यह पविच तिषि मानी जाती है। प्राचीन काल में वैक्षणिक सत्र 'इसी समय से प्राप्तम होता था। इस दिन आवणी कर्म जयवा उपाक्त विद्या जाता था, विसक्ते पक्चालु जपनी-अपनी शासा का वैदिक अध्ययन प्राप्तम होता था। आवक्त आवणी के दिन रह्माव्ययन की प्रया चक्क गयों है, जिसका उद्देश्य है किसी महान् त्याप के लिए जपने सन्वन्थी, मित्रो अयवा यज-मानों की प्रतिबद्ध (प्रतिश्वर) करना।

आवासकी—उत्तर प्रदेश में गांवा-बहराइन जिल्लो की सीमा पर स्थित बौद तीर्षस्थान । गोडा-बलरामपुर से १२ मोठ वर्षस्थान आज कर सहेत-बेहर प्राप्त ही श्रावस्ती है। प्राचीन काल में यह कोसल देश की दूसरी राजधानी थी। अववान राम के पुत्र कर्न है से अपनी राजधानी बनाया था। आवस्ती बौद, जैन दोनों का तीर्य है। व्याप्त तीर्य करात करा आवस्ती में रहे थे। यहाँ के श्रेष्ठी अनाय-रिजिक्ड में असंख्या स्वर्णमुद्धार्र क्या करके भगवान बुद के लिए जैतनक विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत करा विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत करा विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत करा विद्वार करा विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत करा विद्वार करा विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रतिकृत करा विद्वार करा विद्वार वनवाया था। जब यहाँ बौद कर्मखाला, यहाँ प्रति करा विद्वार करा व

भी--(१) लक्ष्मी (श्रयति हरि या), विष्णुपरमी ।

(२) यह देवसाओं और मानवों के लिए सम्मानसूचक विद्योषण शब्द है:

> 'देवं गुर्घ गुरुस्थानं क्षेत्रं क्षेत्राघिदेवताम् । सिद्ध सिद्धाधिकाराष्ट्य श्रीपूर्वं समुदीरयेत् ॥'

स्रोकच्छ--विव का एक विदय (श्री: वोसा कच्छे वस्त)। श्रिवमिक के अधिक प्रवार के कारण पूरे कुद-जाञ्चल (हरियाना) प्रदेश को श्रीकच्छ कहा जाता था।

श्रोचक — निपुरसुन्दरी देवी की पूजाका विदेश सन्त्र। मन्त्र-महोदधि (११ तरङ्ग) में इसकी रचनाका निम्मास्ट्रित वर्णन है:

श्रीचक्रस्योदपृति वस्ये तत्र पुत्राप्रसिद्धये । विन्तुत्रमं विकाणेतु कृस्या चास्टारमृद्धरेत् ।। दशारद्धमन्वत्रास्टारम्बारम् व्याप्तस्य स्वाप्तस्य स्वाप्त

श्रीचक सृष्ट्यात्सक यन्त्र है। बिन्दु के साय तीन आधारों पर स्थित अध्दकोण संहारचक होता है। बारह और चौदह अरों वाला यन्त्र स्थितचक्र हो जाता है। यामलतन्त्र में कहा गया हैं:

> विन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म-मन्वन्ननागदलसङ्गतबोडशारम् । वृत्तत्रयञ्ज धरणीसदनवयञ्ज श्रीचक्रराजमृदित परदेवताया ॥

श्रीचक्र के पूजन से ऋदि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति प्राप्त होती हैं

बके.रिसन् पूजयंन् यो हि स सीमाध्यमशानुयात् । अणिमाध्यप्टिनिद्धीनामिथां जामः जिन्दान् ॥ बिहुमे रिक्तं चन्ने पण्टरानेध्यवा सिये । इन्हर्नाजेड्य बहुन्ते स्काटिके मारस्कर्जणं वा ॥ धनं पृत्रान् तथा वारान् यशासि रुमतं पुत्रम् । साम्रान्तु कान्तिद श्रोतं सुबन्धं यानुनावनम् ॥ राजतं कान्त्रस्क स्काटिकं सर्वमिद्धितम् ॥

श्रीचक्र के पादोदक (चरणामृत) का महत्त्व इस प्रकार बतलाया गया है

गञ्जापुरुहरतमंदासु यमुनागोदावरीगोमती-गञ्जादारगयाश्रयामबदरीबाराणसीसिन्धुतु । रेवासेतुसरस्वतीप्रमृतिषु ब्रह्माण्डमाण्डीवरे तीयंस्नानसहस्रकीटिस्करं श्रीवक्रमाबोदस्म् ॥ श्रीवक के दर्शन का महान् एक कहा गया है । सम्यक् शतकतून् इत्वा यत् एक सम्बान्तुयात् । तरस्रकं क्रसरं अस्या इत्वा श्रीवकदर्शनम् ॥ बोडर्श वा महावानं कृत्या यल्लभते फलम् । तत्कलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम् ॥ (तन्त्रसार)

क्षोनगर-(१) कश्मीर की राजधानी, उत्तरापथ का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से दर्भनीय स्थान हैं। श्रीनगर से लगी हुई एक पहाडी पर आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमृति है। इस पर्वत को शंकराचार्य टेकरी कहते हैं। लगभग दो मील कडी चढाई है। मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसी के नीचे शक्रुरमठ है। इसको दुर्गानागमन्दिर भी कहते है। नगर में जाह हमदन की मस्जिद है जो देवदारु की चौकोर लकडी की बनी है। इस स्थान पर प्राचीन मन्दिर था। कोने में पानी का स्रोत है। हिन्दू इस स्थान की पूजा करते है। कालीमन्दिर का स्थान अब स्मशानभूमि के रूप में है। नगर के पास हरिपर्वत है जो छोटी पहाड़ी के रूप में है। अकबर ने उस पर एक परकोटा बनवायाचा। उसके अन्दर मन्दिर और गुरुद्वारा भी है। अब वह सुरक्षित सैनिक स्थान है । श्रीनगर में दो कलापूर्ण मस्जिदे दर्शनीय हैं, विशेष कर नुरजहाँ की बनवायी पत्थर की मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगल उद्यान अपने सौन्दर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। डल झील के किनारे के मुख्य उद्यान शालीमारवाग, निशातवाग हैं। नौका से देखने योग्य नसीमवाग है। बाब्हुराचार्यशिखर के पास ही अब नेहरूपार्कबन गया है, जहाँ झील में स्नान की भी उत्तम सुविधा है। जम्मू से श्रीनगर जाते समय मध्य में एक पहाडी मार्ग वैष्णवी देवी के लिए जाता है। आदिवन के नवरात्र में यहाँ मेला होता है। श्रीमगर से आगे अनन्त-नाग, मार्तण्ड, अमरनाथ आदि धर्मस्यानों की यात्रा की

(२) श्रीनगर (द्वितीय) बदरिकाश्रम के मार्ग में टीहरी जिले का प्रमुख नगर है। यहाँ भी शक्कुरावार्य द्वारा प्रति-फिल्त श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अब गङ्गा के गर्भ में विलीन है।

श्रीमूर्ति—देविप्रह अर्थात् वेवता की प्रतिमा (विशेषतः वैष्णव) को श्रीमूर्ति कहते हैं। श्रीमूर्तियों के प्रकार का वर्णन भागवत में इस तरह हैं:

जैली दारमयी लौही लेप्या लेख्या च सँकती।

बलाबलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् ।

हयशीर्षपञ्चरात्र में श्रीमूर्तियों के विस्तृत लक्षण पाये जाते हैं। दे० श्रीहरिभक्तिबिलास, १८१ विजास।

सीरङ्गयहुन---कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध बैब्धव तीर्थ । काबरी नदी की बारा में तीन डीप है---आदिरङ्गम्, मध्यरङ्गम् और अन्तरङ्गम् । औरङ्गपटुन ही आदिरङ्गम् है । यहाँ मगवान नारायण की बीरवायो आर्मात है । कहते हैं कि महा महावा ने तपस्या की बी और औरङ्गप्रति की स्थापना भी की थी ।

भी राम—राम अवना राधवन्द्र अयोध्या के मू गंवंदी राजा वत्तरक के पुत्र के 1 तेता. युग में इनका आदुशीब हुआ या । ये समश्यन् विष्णु के अवतार माने आते हैं। वैष्णव तो इनको परवह्या ही समझते हैं। भारत के सामिक हतिहास में विशेष और विश्व के धार्मिक इतिहास में भी इनका बहुत केंद्रा स्थान हैं। राम की मर्यावापुरुवात्तरम कहते हैं जिनहोंने अपने चरित हारा धर्म और मीति को मर्यादा की स्वापना की। उनका राज्य न्याय, शास्ति और सुत्र का बादर्श या। इसीलिए अब भी 'रामराज्य' तैतिक रावनीति का चरम आदर्श हैं। रामराज्य वह राज्य हैं विसमें मनुष्य को जिविष ताप—आधिपीतिक, आधिवैतिक तथा आप्यारियक—नहीं हो सकते।

हनका जनतार एक महान् उद्देश को लेकर हुआ था। वह या जामुरी शांकि का विनास तथा देवी अवस्था की स्वाप्ता शांकि। तथा देवी अवस्था की स्वाप्ता शांकि। उद्योग हुआ या प्रता होता का अपहरण भी हती की सिद्धि के लिए। राजण कम भी हमीलिए हुआ। राजपूर्वाप्तमीमीपनिषद् के उत्तर हम्राप्ती की स्वाप्ता शांकि अपरा हम्सा हिंग हुआ हो। वह है राजक उद्धारा । विष्णु का उद्धारा । विष्णु का पार्षक माना गया है। एक बाह्मण के शांप से वह सासा गया है। वह ही राजक रामसं वाला गया है। कह ही राजक शांप से वह सासा गया है। एक बाह्मण के शांप से वह सासा गीलि में कम्मा। उसको पृत्त विष्णुका में मेवना मानान् राम (विष्णु) का उद्देश था।

रामभक्ति का भारत में व्यापक प्रचार है। राष-पञ्चायतन में चारों भाई तथा सीता और उनके पहुमान की पूजा होती है। हतुमान की मूर्ति तो राम की मूर्ति से मो कषिक व्यापक है। सायद ही ऐसा कोई गीव या टोका हो जहाँ उनकी भूति अथवा चहुत्रा न हो। ज्ञासनप्रदाय मे दतिहात, धर्म और दर्शन का अपभुत तमन्त्रम है। सीता राम को पत्नी हैं, किन्तु ने वादिशमित और दिवस सी भी हैं। वे स्वर्गकों हैं जो तप ने प्राप्त हुई सी। ने विश्व की चेतनाचेतन प्रकृति हैं (वेषी उपनिषद् २२९४)।

रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र 'रामाय नमः' अवदा तानिक रूप में 'रा रामाय नमः' है। 'राम' का शानिक अवं है '(विदय में) रमण करने बालां अवदा 'विदय को अपने सीन्दर्य के कुप्प करने वालां। रामपूर्वतापनीयो-पनिवद् (१.११-१३) में इस मन्त्र का रहस्य बतलाया गया है:

जिस प्रकार विज्ञाल बटकुन की प्रकृति एक अन्यस्त सूत्रम बीज में निष्ठित होतो है, उसी प्रकार करावर जनत् बीजमन्द्र 'राम' में निष्ठित है । पयपुराण की लोमका महिता में कहा गया है कि बैक्ति और लोमिक माखा के समस्त कब्त युग्युग में 'राम' से ही उस्सम्न और उसी में विलोन होते हैं। बास्तव में बंध्यव रामावत मध्ययाय में राम का वही स्थान हैं जो बेदान्त में बोंगू का। तार-सार उपनिवद (२,२५५) में कहा गया है कि राम की सम्पूर्ण करा' जोगू' की ही अभिव्यक्ति है

"अ से बहुमा की उत्पत्ति हुई है, जो रामाबतार में जानवान (ऋषों के राजा) हुए। उसे दिल्लु (उरेन्द्र) की उत्पत्ति हुई. जो सुधीब हुए (बानरों के राजा)। म से शिव का प्राटुर्जिब हुआ, जो हनुमान हुए। सानुनासिक विन्यु से राटुर्जिब हुआ, जो सुच्चमान हुए। सानुनासिक वन्यु से राटुर्जिब हुआ। इस सब्द की कला से जल्मा के जन्म जिल्ला। इसको कालातीय व्यांन से कल्मी का प्राटुर्जिब हुआ। जो सीता हुई। इन सबके कमर प्रसारमा विश्वपृत्व स्वय राम के रूप में अवतरित्त हुए।"

रामावत पूचा पढ़ित में सीता और राम की युगल मृतियाँ मिनदा में पदरायों जाती है। राम का वर्ण क्यास होता है। वे सेताम्य स्थाय सारण करते हैं। केवा जुटाकित को जाता नु भुजाएँ तथा दीर्थ करणे कुण्डल होते हैं। वे गले में बनामाला घरण करते हैं, ससस और तर्यकुक मुद्रा में अनुक-नाथ घारण करते हैं। जनकी नाम किया केवा में किया में कहती हैं। जनकी नाम किया केवा केवा में कहती हैं। जनकी नाम किया की मुद्रा केवा किया किया में मिल्या करते होती हैं।

वे बृद्ध काञ्चन के समान विराजती हैं। उनकी भी दो मुजाएँ हैं। वे दिल्प रत्नों से विमूषित रहती हैं और हाप में दिल्प कमफ चारण करती हैं। इनके पीछे जल्नण की मृद्धि भी पासी जाती है। देल रामपूर्वतापनीयोपनिषद्, ४.७.१० । देल 'राम'।

श्रीवस्ताङ्क्षीस्त्र (कृरेश स्त्रामी)—स्वामी रामानुवावार्य के अनस्त्र सेवक और सक्तमी विष्य । इनका तमिल नाम कुरतालन्त्र पा , विसका तद्भव कृरेत हैं। काङ्गीय के समीच कूरत पाने वे इनका जन्म हुता था। ये व्याकरण, साहित्य और वर्णनों के पूर्ण जाता थे। 'पञ्चस्तवी' जादि इनकी भक्ति को कविस्तवृध्यं अधिक रूपनाएँ हैं। काञ्ची से ये रामानुक स्वामी के सरापायत हुए और आजीवन जनकी सेवा में निरुत रहे।

रामानुक क्यांनी जब अस्पुन की बोधायनाचार इत वृत्ति की सोज में करमीर गरे थे, तब कूरिगओं भी उनके साथ थे। कहते हैं कि क्यांनी पंतिकों में इनकों उक बस्पुनवृत्ति केवल पहने को दी थी; साथ ले जाने या प्रतिकिति करने की त्वीइति नहीं थी। अनिकारी कस्पीरी पंतिकों की अपेला वह रामानुक स्वामी के लिए आधिक स्पृह्मोय थी। क्रिन्तु पंतिकों ने उत प्रत्य को स्वामी भी से कल्पूर्वक छीन लिया। सुदूर दिविण से यहाँ तक की यात्रा को विफल देखकर रामानुक स्वामी को बडा संद हुआ। उम समय कूरेगत्री ने अजुत न्मृतिनािक के वल से बोधायनवृत्ति गुरुकों को आनुत्वी नुता थी। गुरुनीय्य दोनों ने उसकों प्रतिकित्ति वैरार कर लो। पश्चात्र कांक्षी क्षोत्रस्क आवार्य ने इती वृत्ति के आवार पर बस्पुन के क्षेत्रस्व की कांक्षित

श्रीविद्या-आदा महाशक्ति की मन्त्रमयी मृति । वास्तव में त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या है। इसके छत्तोस भेद है। ज्ञानाणंवतन्त्र में श्रीविद्या के बारे में निम्नाङ्कित वर्णन मिलता है:

भूमिक्बन्द्रः विश्वो माया गर्निः कृष्णाण्यमारिती । सर्बन्द्रस्य नित्तुष्य नवार्णो मेरुरुष्ट्रते ।। महानिपुत्तुन्दर्या मन्त्रा मेरुरामुद्रस्य । स्वान्त्रा मेरुरामुद्रस्य । स्वान्त्रा मेरुरामुद्रस्य । स्वान्त्रा मेरुरामुद्रस्य । स्वान्त्रा सित्ता । स्वान्त्रम्य स्वान्त्रम्य । साम्यान्त्रम्य स्वान्त्रम्य ।

मारनं शिवचन्द्राड्यं शिवान्तं मीनलोचने ॥ कामराजामिय भवे चड्वर्णं सर्वमीहनम् । स्रक्तित्रीजं बरारोहे चन्द्राष्ट्रं सर्वमीहनम् ।। रतामुपास्य देवेशि काम सर्वाङ्गमुख्यरः । कामराजो भवेदेवि विषये ब्रह्मरूपिणी ॥

तन्त्रसार में इसके ध्यान की विधि इस प्रकार बतायी

बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बीहुं त्रिलोचनाम्। पाशाङ्कुशशरारचापं चारयन्तीं शिवां श्रये ।

ब्युति—अवण से प्राप्त होने वाला ज्ञान । यह अवण या तो तत्त्व का साक्षान् अनुभव है, अववा गुरुमुख एवं परम्परा से प्राप्त ज्ञान । लाक्षणिक अर्थ में इसका प्रयोग 'बेद' के लिए होता है। दे॰ 'बेद'।

श्रोत्रिय---श्रुति अथवा वेद अध्ययन करने वाला प्राह्मण । पर्पपुराण के उत्तर खण्ड (११६ अध्याय) में श्रोत्रिय का लक्षण इस प्रकार वतलाया गया है

जन्मना ब्राद्मणो जेयः संस्कारैद्विज उच्यते । वेदास्यासी भवेद वित्र श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥

जिम्म से बाह्यण जाना जाता है, संस्कारों से द्विज, वेदाम्यास करने में विश्व होता है और तीनों से श्रीत्रिय । ] मार्कण्डेल पुराण तथा मनुस्मृति में भी प्रायः श्रीत्रिय की यही परिभाषा पायों जातों है। दानकमलाकर में थोडी भिन्न परिभाषा मिलती हैं

एका शास्त्रा सकल्पा वा षड्भिरङ्गरभील्य च। षट्कर्मनिरतो विग्नः श्रोत्रयो नाम भर्मवितः।

िकरण के साथ एक वैदिक शाखा अथया छः वेदाङ्को के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर धट्कर्म में लगा हुआ बाह्मण श्रोतिय कहलाता है।

धर्मशास्त्र में श्रोतियों के अनेक कर्तव्यों तथा अधिकारों का वर्णन पाया जाता है। श्राद आदि कमी में उनका वैक्षिष्ट्य स्वीकार किया गया था। राजा को यह देखना आवश्यक था कि उसके राज्य में कोई श्रोतिय प्रश्रयहीन न रहें।

भौतक्यमं — नेदिनिहित धर्म (श्रृति से उत्पन्न श्रौत)। मत्स्य पुराण (१२० बध्याय) में श्रौत तथा स्मार्तधर्म काविभेद इस प्रकार किया गया है:

धर्मजीविहितो धर्म. श्रौतः स्मातों द्विधा द्विजैः। बानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्।। ६४० इत्रेतचेतु-बट्कर्म

स्मातां वर्णाव्याचारो यमैश्य निवर्ममुंतुः। पूर्वेच्यो वेदपित्वेह श्रीतं सात्रवंबोञ्जूबन्।। ऋचो यज्ञीय सामानि श्रद्धाणोऽङ्गानि सा खुतिः। मन्यन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा तम्मृत्वाचीत्।। ततःस्याताः स्मृतो घर्मा वर्णाव्यापानाः।। एवं वे विविषो समेः विष्टाचारः व ज्ञ्यते।। इत्या वेदात्मकः श्रीतः स्माती वर्णाव्यात्मकः।।

[ भर्मक महाण्ये द्वारा वो प्रकार का, श्रोत तथा स्मार्त, यमें विदित्त है। बान, अनिनहोन, इनसे सम्बद्ध सम्भार्त, यमें के असला है। यम और नियमों के सिह्त व वर्ण तथा आपना का आवार स्मार्त कहलाता है। तस्तिष्यों ने पूर्ण (ऋष्यों) के जानकर औत धर्म का प्रवक्त किया। ऋष्, यजुष, साम, ब्राह्मण तथा वेवाङ्ग ये श्रुति कहलाते है। मनू ने अतीत मन्यन्तरों के बर्म का स्मरण कर स्मार्त वर्ष का वियान निया। इसीलिए यह स्मार्त (स्मृति से तस्या ) वर्म कहलाता है। यह वर्णाश्रम के विभागकम से हैं। इस प्रकार निष्यय ही यह दो प्रकार का धर्म विष्याचार कहलाता है। (संक्षेप में) यस और वेय सम्बन्धी आवार कीत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आवार समार्त कहलाता है।]

ब्हेसकेषु— स्वेतकेषु की कथा उपनिषद् में मूलत जाती है। ये उहालक के पुत्र थे। एक बार जितिमारकार में उहालक ने अपनी पत्नी को भी अधित हिस्सा। इस पृथ्वित प्रया का विरोध स्वेतकेषु ने किया। वास्तव में कुछ पर्वतीय आरप्पक लोगों में जादिन जीवन के कुछ जव-शेष कहीं-कहीं अभी जले आ रहे थे, जिनके अनुसार स्थियां अपने पति के जीतिरिक्त अध्य पुत्रमों के साथ भी सम्बन्ध कर सकती थी। इस प्रया को स्वेतकेषु ने बन्द कराया। म महाभारत (११२०%-००) में इसका उन्लोख है।

## 80

वकार श्रृणु वार्णीङ्ग अच्टकोणमयं सदा।
रक्तवनद्वप्रतीकाशं स्वयं परसकुण्यकी।।
चतुर्गमसं वर्ण पञ्चप्राणसयं सदा।
रजः सस्वतमोयुकं विश्वक्तिसहितं सदा।।
विश्वचुतिहत वर्णम् आस्मादितस्वसंयुवक् सर्वविस्त्रयां वर्ण स्वास्मादितस्वसंयुवक् सर्वविस्त्रयां वर्ण हृदि आवव पार्णति।। तन्त्रवास्त्र में इसके बहुत से पर्योग बत्तकार्य गरे हैं : यः स्वेतो वायुदेवस्य पीता प्राज्ञा विनासकः। परसंग्ठी वामबहुः श्रेष्ठी गर्मविशोषनः।। छम्बोदरी पर्या छेखः कामधुर कामधुमतः। मुत्री उत्तरा वृषो छन्जा महद्मस्यः प्रियः चिवः।। सूर्योग्या करः क्रोषो मता बन्नी विद्वारिणी। करुक्को मध्यपित्रा युवारणा मन्त्रः शरा । कर्म—(१) कुछ वार्गिक विनागों के छः प्रवाण कर्मः

बर्क्कमं—(१) कुछ वॉमिक विभागों के छः प्रधान कृत्य । बाह्मणों के सुक्य छः कर्तव्य वर्दकमं कहलाते हैं। ये हैं(१) अध्ययन (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) बान और (६) प्रतिखर। मनु आर्थ स्मृतियों में इन कर्मी का विस्तृत वर्णन गाया आता है:

इज्याच्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा।
प्रतिग्रहरूच तैर्युक्तः यद्कर्मा विप्र उच्यते।।
(२) आसम और तन्त्र में छः प्रकार के सान्ति आदि
कर्मी को यटकर्म कहते हैं। शारदातिरूक में इनका

वर्णन पाया जाता है : शान्ति-वहय-स्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने ततः। मारणान्तानि शसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः॥ रोग-कृत्या-प्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता। वर्ष्यं जनाना सर्वेषां विधेयत्वमुदीरितम् ॥ प्रवृत्तिरोषः सर्वोषां स्तम्भनं तद्दाहृतम्। स्निम्धाना क्लेशजननं मियो विद्वेषणं मतम्।। स्वदेशादेर्भशनं परिकीर्तितम् । प्राणिना प्राणहरणं मारणं तदुबाहृतम् ॥ स्वदेवतादिवकास्त्रादीन् ज्ञाल्वा कर्माणि साधयेत्।। रतिर्वाणीरमाज्येष्ठादुर्गाकाली यथाक्रमम्। षट्कमेदेवता प्रोक्ता कर्मादौ ता प्रपूजयेत्।। ईब-चन्द्रेन्द्र-निऋति-वाय्वाग्नीनान्दिशां मता । सूर्योदयं समारम्य घटिकादशकं क्रमात्।। ऋतव स्युर्वसन्ताद्या अशेरात्रं दिने दिने । वसन्त-प्रीष्म-वर्षास्य---शरद्-हेमन्त-शैशियाः ॥

[(१) ज्ञान्ति (२) बदय विज्ञीकरण) (३) स्तम्भन, (४) बिडेल (५) उज्जाटन और (६) मारण इनको समीची कोण वर् कर्म कहते हैं। रोग, इत्या, यह आदि को निवारण 'श्रान्ति' कहलता है। सब जानों का येवक हो जाना 'वस्य' कहा गया है। सबकी प्रवृत्ति का रोष 'स्तम्भन' कहलाता है। निजो के बीच में बलेण उत्यन्न करना 'बिडेब' है। अपने देश से अंदा (उबाइ) उत्थन्न करना 'उच्चाहन' है। प्राणियों का प्राण हरण कर लेना भारव' कहा गया है। इनके देवताओं, दिवा, काल जावि को जानकर दन कमों की साध्यान करना चाहिए। रीत, बाणी, रमा, ज्येच्टा, दुर्गा और काली क्रमशः इनकी देवता है। कमें के आदि में इनकी पूजा करनी चाहिए। दिवाएं है। सूर्योवय से प्रारम्भ कर दस बटिन के कम से वसन्ता बादि ऋतुर्गे दिन-रात में प्रति दिन होती हैं। वसन्त, सीम्म, वर्षो, सरद, हेमन्त और शिकार से ऋतुर्गे हैं।}

(३) चेरण्डलिहता में छः प्रकार के हठयोग के अच्चों को भी चट्कर्म कहा गया है ' धौतिर्यस्तित्तया नीतर्गीलिकी त्राटकस्तथा।

कपालभातिवनैतानि यट्कमीणि समाचरेत्।।
[(१) भौति (२) बस्ति (३) नेति (४) नौलिकी
(५) बाटक और (६) कपालभाति इन छः कर्मी का खाच-

सप्त पद्मानि तत्रैव सन्ति लोका इव प्रभो। गुद्दे पृथ्वीसमं चक्रं हरिद्वणं चतुर्दलम् ।। लिये तुषड्दल चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम् । विलोकविद्यिनिलयं तप्तचामीकरप्रभम्।। नाभौ दशदलं चक्र कुण्डलिन्या समन्वितम्। नीलाञ्जननिभ बह्मस्थानं पूर्वकमन्दिरम्।। मणिपूराभिष स्वच्छ जनस्थान प्रकीतितम्। उद्यदादित्यसकाशं हृदि चक्रमनाहतम्।। कुम्भकाश्यं द्वादशारं वैष्णवं वायुमन्दिरम्। कण्ठे विशुद्धशरणं योडशारं पुरोदयम्।। शाम्भवीव रचकारूयं चन्द्रविन्दुविभूषितम् । षच्ठमाजालयं चक्र द्विदल दवेतमुलमम्।। राधाचक्रमिति स्थातं मन स्थानं प्रकीतितम्। सहस्रदलमेकार्ण परमात्मप्रकाशकम् ॥ नित्यं ज्ञानमयं सत्यं सहस्रादित्य सन्निभम्। षट् चक्राणीह भेद्यानि नैतद् भेद्य कथञ्चन ॥

हिं प्रभो ! बहाँ (करीर में) सात पद्म (कमल) सात लोकों के समान होते हैं। गुदा में पृथ्वी के समान, मूला- चार' चक्र होता है, जो हरिद्वर्ण और चार दल बाला है। लिङ्ग में षड्दल चक्र होता है, जिसकी 'स्वा-चिच्छान' कहते हैं। वह तीनो लोको में व्याप्त अग्नि का निवास है और तस सोने के समान प्रभा वाळा है। नाभि में दशदल चक्क कुण्डलिनी में समन्त्रित है। यह नीलाञ्जन के समान, बहास्थान और उसका मन्दिर है। इसे 'मणि-पूर' कहते हैं, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध है। हदय में 'अमाहतस्यक' है जो उदय होने हुए सूर्यके समान प्रकाशमान है। इसका नाम कुम्मक है, यह द्वादश अरों बाला बैष्णव और बाबु-मन्दिर है। कण्ड में 'विशुद्धशरण' वोक्सार, पुरोदय, शास्भवीबरचक है जो चन्द्रबिन्दु से विभूषित है। छठा 'बाज्ञालय' पक है जो दो दल वाला और दनेतवर्ण है। यह राधा चक्र नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मन का स्थान है। ये ही घटचक्र (ज्ञानार्थक्रमशः) भेदन करने योग्य है, किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकाशित हैं। यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य और सहस्र सूर्यों के समान प्रकाशमान है। इसका भेदन नही होता।

**क्ट्लीर्थ**—सर्वसाधारण के लिए **छ** तीर्थ सदा सर्वत्र सुलभ हैं

- (१) भनतीर्थ—पर्यराज सुमिठिर चिहुत्जी से कहते हैं, "बाप जैसे प्राप्यत (प्राप्तान के प्रिय क्षक), स्वय ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजित अवावान के द्वारा लीधी की भी महातीर्थ बनाले हुए विचरण करते हैं।
- (२) गुस्तीर्थ—सूर्य विन में प्रशास करता है. बन्द्रमा रानि में प्रकाशित होता है और दीएक पर में उमाला करता है। परन्तु गुढ़ शिष्य के हृदय में रात-दिन सब ही प्रकास केताते रहते हैं। वे शिष्य के सम्पूर्ण अज्ञानमय अव्यकार का नाश कर देते हैं। अत्राप्त शिष्यों के लिए गुढ़ राम तीर्थ है।
- (३) माता तीर्ष, (४) पिता-तीर्थ—पुत्रों को इस लोक और परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के सभान कोई तीर्थ नहीं है। पुत्रों के लिए माता-पिता का पूजन ही घर्म है। बही तीर्थ है। बही मोक्ष है। वही जन्म का सुभ फल है।
- (५) पतितोर्थ—जो स्त्री पति के दाहिने चरण को प्रयाग और वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो-इक से स्त्रान करती है, उसे उन तीर्थी के स्नान का पूष्य

फल मिलता है इसमें कोई संवेह नही । पति सर्वतीर्थमय और सर्वपुष्यमय है।

(६) पत्लीनीयं—सदाचार का पालन करने बाली, प्रधाननीय आचरण करने बाली, वर्ष साधन ने कशी हुई, सदा पातिवत का पालन करने बाली, वर्ष साधन ने कशी हुई, सदा पातिवत का पालन करने बाली तथा जान की निरध अनुरागिणां, गुण्यती, गुज्यसी, महासती पत्ली विसके घर हो उसके घर मे देवता निवास करते हैं। ऐसे घर में मङ्गा बादि पत्रिक निवास, तबुक, वक्ष, गौर्ग, व्हर्षिण पत्रा सम्पूर्ण विवत तीर्थ रहते हैं। क्ष्याण तथा उद्धार के लिए मार्गो के समान कोई तीर्थ नहीं, मार्गो के समान मुझ नहीं और मार्गो के समान पुत्रम नहीं और मार्गो के समान पुत्रम नहीं और मार्गो के समान पुत्रम नहीं और प्राचित नीर्थ हैं।

बट्निंबस् — 'एकादशीतस्व' ब्रन्थ में देवता पूजन के खतीस उपचार बताये गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:

र आपन २. बाम्यकृत ३ उदर्तन ४ विष्ठकाण ५ सम्माजन ६ प्रतादि से स्थापन ७. बाबाहुन ८. पाद ४ कार्य १०. आवमनीय ११. स्वर्गास्थ ११. स्वर्णक १३. पुनराजमनीय १४. बस्त १५. स्वरोपबीत १६. सल्ब्ह्यार १७. गम्य १८. पुण्य १५. युप्प २०. दीप ११. साम्युलादिक नैवेच २२. पुण्यमाला २३. अनुरेण २४. स्वय्या २५. साम्युलादिक प्रताद १५. स्वर्णक १५. स्वर्णक १५. स्वर्णक १५. साम्युलादिक गाँच ३१. दान २२. स्वर्णत ३६. होम ३४. प्रदक्षिणा ३५. दलकाष्ट्र प्रदान ३६. वेद विस्तर्जन १ सर्विकारणत—क्षतीस (पर्माणात्कार कृषियो) का मत । श्रृङ्गिलान्य स्थात में इनके साथ निम्मालित हैं

मनुबिर्णुयंमी दक्षः अङ्गिगोत्री बृहस्पतिः । आपस्तत्वस्वचीवना च कारवासनवरासारौ ।। विचञ्चसासंववती हारति गौतमावरि । प्रवेदाः सङ्गुलिलितौ यात्रवस्वच्यव कारवर्षः ।। वातात्तरो लोमशब्द बगवानिः प्रवाणितः । दिस्वामवर्षेशीनसी बौषायवपितामहौ ॥ छाग्छेत्यस्य जालालो मरीविष्ण्यवनो मृगु । कष्ण्यस्य ज्ञानि नारवस्य चर्रतियाल् स्मृतिकारका ॥ एवैषान्तु मर्व यहा बर्ट्रीवयालसङ्ग्रस्य ॥

बदसन्वर्भ — विद्वाद और परम हरिश्वक जीव गोस्वामी द्वारा रिवत कृष्णभक्तिदर्शन का धन्व । यह श्रीमद्माणवत को मान्यताओं का समर्वक तथा अधिनत्व भेषानेव वर्षन सम्बन्धी प्रामाणिक रचना है। चैतन्यसम्प्रदाय के अकि चित्राक्तों का त्रीड दार्शनिक शैनी में यह निकपण करता है। इसके कम, भिक्त, प्रेम सन्दर्भ आदि छः कण्ड हैं। वक्कपदिस —भीरती सम्प्रदास के आवार्य, जो १६५७ ई० के जास-पास हुए (दे० राइस क्लाइटिंग्डर, पू० ६२, ६७)। इन्होंने कल का भाग में राजवीकरिकास, शबर-शब्दरिकास आदि दस्यों की रचना की।

चडक्क — बेद को पडक्क भी कहते हैं (षट् अक्कानि सस्य) यथा:

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसाछ्यः। ज्योतिषामयनञ्चीव षडङ्को वेद उच्यते॥ विशेष विवरण के लिए वे० 'वेदाङ्का'

वब्गुक्षित्रध्य-कृत्वहिता की अनेक अनुक्रमणिकाएँ हैं। इनमें शीनक की रवी अनुवाकानुक्रमणी और कारवामन की रवी सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पर विस्तुत टीकाएँ निक्की गयी है। टोकाकार का नाम है वड्गुक्तिय्य। यह कहना कठिन हैं कि यह टीकाकार का सस्तिविक नाम है अववा विकव । टीकाकार ने अपने छ-मुक्बों के नाम निज्यों हैं, जो इस प्रकार है— १. विनायक २. जिज्ञुकाननक ३ मोविन्द ४ मूर्य ५. व्यास और ६ विद्याला ।

बर्विकाकाह्मच-सायवेद की कीयुगीय महिता का बाह्मच-हम्ब बालीस कथ्यायों में किल्ता पया है। हम पीच बाह्मणे में विक्रम, है। इसके प्रवाप पर्वाचीस कथ्याय पद्माधिशवाह्मण कह्नलाते हैं। बोबीस से तीम तक के छः अध्यायों के पर्दिवा बाह्मण, तीसवं कथ्याय के असिम माम को अद्भुत काह्मण और अस्तिम कर्याय के असिम माम को अद्भुत कह्मण और अस्तिम कर्यायों के। छम्प्योंयों को सम्ब-काह्मण और अस्तिम बाह्मण क्ष्यायों के। छम्प्योंया बाह्मण कहते हैं। बह्बिया बाह्मण का प्रकासन के ब्लेम और एक्ए स्मर एक्सिसा ने क्रमणः १८९४ तथा १९०८ है॰ मैं कराया था।

बण्ड---पञ्चविंग ब्राह्मण (२५.१५३) के अनुसार एक पुरो-हित का नाम, जिसने उसमें वर्णित सर्पमत्र में भाग लिया था।

बच्चुक---पार्वतीनन्दन स्वायी कार्तिकेय। शास्त्रिक अर्थ है 'छ मुख है जिसके वहुं। छ. मातृकाओं ने कार्तिकेय का पालन किया था। उनका स्तन्य पान करने के लिए कार्ति-केय के छ: मस हो गये थे।

कच्छितन्त्र —सांस्य दर्शन के आशार्यों में पद्मशिक्ष और वार्ष-गच्य प्रसिद्ध हैं। योगभाष्य में भी इनका उल्लेख आया हैं। वार्षणक्य ने विस्ततन्त्र नामक सन्य निश्वा था। हसका कर्ष हैं 'साठ प्रसम्य'। यह बन्ध क्यों तक उपलब्ध नहीं है। क्यों—कारावायों देश का एक प्रयोग शोका प्रामुकाकों में एक मातृका का भी यह नाम है। वह प्रकृति की क्यों क्या है। इसको स्कार की भावीं भी कहा गया है। बह्मबैदर्स प्राम के प्रकृतिकाय (अयम काव्या) में इसके स्वक्य आदि का वर्षण इस प्रकार प्रधा आता हैं:

''हे नारद! प्रकृति की अंशस्वरूप जी देवसेना हं वह मात्काओं में पूज्यतम है और चन्ठी नाम से प्रसिद्ध है। शिशुओं का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वाली है। यह तपस्त्रिमी और विष्णुमक्त हैं, कार्तिकेय की कामिनी भी है। प्रकृति के छठे अश का रूप है, इसलिए इसे षच्ठी कहते हैं। पुत्र-पौत्र की देनेवाली और तीनों जगत की भात्री है। यह सबं सुन्दरी, बुबती, रम्या और बरा-बर अपने पति के पास रहने बाली है। शिशुओं के स्थान मे परमा वृद्धरूपा और योगिनो है। ससार में बारही महीने इसकी बराबर पूजा होती है। शिशु उत्पन्न होने के छठे दिन मृतिकागार में इसकी पूजा होती है। इसी प्रकार इक्कोसबे दिन भी इसकी पूजा कल्याण करने बाली होती है। यह बराबर नियमित और नित्य इच्छानसार आहत की जा गकती है, यह सदा मातृरूपा, दयारूपा और रक्षणरूपा है। यह जल, स्थल और अन्तरिक्ष में और यहाँ तक कि स्वप्त में भी शिशओं की रक्षा करने वाली है।" इसकी उत्पत्ति और बिस्तत कथानक के लिए दे० स्कन्द-पुराण । षाठीकर्मके लिए दे० राजमातंण्ड, ब्रह्मवैवर्त, विष्णधर्मोत्तर, ज्योतिस्तत्त्व आदि ।

षड्डीबर—उल्कल देश के एक विद्वान्, जिन्होंने महाभारत का अनुवाद उडिया भाषा में किया। इनका समय तेरहवी शती के लगभग है।

कोडका बान — श्राद्ध आदि शामिक कृत्यों में सोलह प्रकार के दानों का वर्णन पाया जाता है। दे० शद्धितत्व ।

षोडहाभुका---दुर्गाका एक पर्याय, अर्थ है 'सोलह मुजा-बाली'। कालिकापुराण (अ०५९) में बोडका मुजा-पूजन का विधान पाया जाता है:

"जब घोडशभुजा महामाया का दुर्गतिन्व से पूजन करना चाहिए, तब उसकी विशेष बात सुनिए। इत्यापक्ष की कन्या सांस की एक।दशों को उपवास करके, द्वादशी की एक बार मोजन कर और श्योवशी को रात में भोजन कर, चतुर्दवी को महामाता को विधानत: जनाकर गोत, वादिव, निर्मोच जीर माना प्रकार के भैवस से पूजा करे। बुतर दिन बुद्धिमान सावक को अयाचित उपवास करना चाहिए। इस प्रकार वह करना चाहिए जब तक कि नवसी बात जाय। ज्योवज्ञी में सम्बन्ध प्रकार से अर्चना कर मूल में प्रतिकृतन करना चाहिए। उत्तरा में अर्चना कर प्रवाम में विसर्जन करना चाहिए।

बोडण मानुका—मानुकानों अववा देवियों की (विदोध प्रकार में) संख्या सीनत् मानी गयी है। 'दुगोन्सवयद्वित' से तोन्सह मानुकाओं की नमस्कार किया गया है (बोर्जादि-बोडणामानुकाओं नम:)। धाद्वसच्च से उनके नाम इन प्रकार नाते हैं

ा जार है।

जिस्ता विशेष स्वाप्त स्वाप्त किया अया।

देवसेना स्वचा स्वाहा मातरो लोकमातर.।।

शान्ति पुण्डिप्तिस्तुल्टिग्स्यदेवतया

सह।

जावी विनायक पुण्डि अस्ते च कुल्टदेवा।।

ये सब सिव, विष्णु इन्द्र, ब्रह्मा, अन्ति, कार्तिकेय

आदि प्रमुख देवताओं की परिलयों है। बोक्सर्विच्छ क्यु—बोडश च्हालिकों (याप्तिको) द्वारा किया आने वाला यत्त्रविशेष। यह ज्योतिस्टोम यत्त्र जयवा बारह दिनों में पुरा होने वाला सचयाग है। घोडश च्हालिजों के नाम दुस प्रकार है

(१) बहुमा (२) बाहुमाण्डलेसी (३) आग्नीझ (४) पोता (५) होता (६) मैनावरूण (७) अच्छावाक् (८) बायस्तीता (९) अच्या (१०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेस्टा (१२) उन्नेता (१३) उद्याता (१४) प्रस्तोता (१५) प्रति-हर्त और (१६) मस्ताम्य ।

उपर्युक्त में से प्रथम चार सर्ववंदीय, द्वितीय चार ऋस्वंदीय, तृतीय चार यजुर्वेदीय और चतुर्य चार माम-वंदीय होते हैं।

वोडको — (१) एक यजपात्र का नाम । अतिरात्र यज्ञ का सोमपात्र ।

(२) बारह महाविद्याओं में से एक विद्या का नाम । वैसे प्रायः दस महा विद्याएँ ही प्रसिद्ध है। इनके नाम निम्माकित हैं:

काली तारा महाविद्या घोडशी भुवनंश्वरी। भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधमावती तथा॥ वगला सिद्धविद्या च मातञ्जो कमलारियका । एता दश महाविद्या सिद्धविद्याः प्रकीतिताः ॥ विशेष विवरण के लिए दे॰ 'झानार्णव' ।

(३) एक प्रकार का श्राद्ध । यह प्राय' सन्यासियो की स्मृति में किया जाता है ।

वोड ओपवार —तन्त्रसार में सोलह प्रकार के पूजाइव्यार्पणों को पोडशोपवार कहा गया है। देवपूजा में यही क्रम अधिकतर प्रयुक्त होता है।

षोद्यान्यास—वीरतन्त्र के अनुसार शरीर के अंगो में कः प्रकार से मन्त्रों के न्यास को वोद्यान्यास (बद्धा न्यास) कहते हैं। इनमें अंगन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तर्वाह-मत्तिका आदि होते हैं।

## -

स—कामधेनुतन्त्र में सा अक्षर के स्वरूप का निम्नाकिन वर्णन है:

सकारं श्रृणु वार्विङ्क शक्तिबीजं परात्परम् । कोटि विश्वरूलताकार कुण्डलीत्रयस्यतम् ॥ पञ्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मक सदा । रजः सत्त्व तमोयुक्तं त्रिबिन्दुमहित सदा ॥

्व - तत्त्व चानपुर्वा । नावानपुर्वाह्य च्या चार्या व्यवस्था कार्यापुर्वे, श्रास्तिबीब, परास्पर, करोडों विद्युत की लग्ना के समान आकार वाला, तीन कुण्डलियों से युक्त, एक्कदेवमय, एक्क-प्रमानस्थान साम्यस्थानस्थान स्वा साम्यस्थानस्थानस्य स्व प्रमानस्थानस्य साम्यस्थानस्य साम्यस्थानस्य साम्यस्थानस्य साम्यस्थानस्य साम्यस्थानस्थानस्य साम्यस्थानस्थानस्थानस्य साम्यस्थानस्थानस्थानस्य साम्यस्थानस्थानस्य साम्यस्थानस्थानस्य साम्यस्थानस्य साम्यस्य साम्यस्यस्य साम्यस्य साम्यस्यस्य साम्यस्य साम्यस

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इम प्रकार बतलाया गया है:

शुक्लाम्बरा शुक्लवर्णा दिभुवा र तक्कांजनाम् । स्वेतवस्त्रनिलाग्रञ्जी मुनाह्यरोपजांगालाम् । स्वेतवस्त्रनिलाग्रञ्जी मुनाह्यरोपजांगालाम् । स्वानन्द्रमणी पराम् । स्व्यनिल्दामणी पराम् । स्व्यन्द्रमणी पराम् । एवं प्यान्ता सकारं तु तन्तरन द्वाषा वरेत् । त्रिवास्त्राहृतं वर्णं आत्यित तस्त्वयुवत् ।। प्रमाप्य सत्तते देवि हृदि भावय मुन्दि ।। [शुक्ल (स्वेत) वस्त्र पारण करने वाली, शुक्ल वर्षं वाली, रो भुवाबोवाली, लाल नेव वाली, लोक सन्द्रमन्तर सरीर वाली, मोती के हुगर से युवामिन्त, नन्यवी के प्रजीवत होती हुई, सवा बानन्द्रमण, प्रारणिक हुन्तर, अग्र

विद्विशों को देवेशाली, निरम्प सकों के आनन्य को बढाने बाली—सह प्रकार की खाँग के रूप में सकर का ध्यान करके इस से मान्य को दस बार कथान बाहिए। नियमित सहित, आस्वादि तस्य के संयुक्त इस वर्ण को बराबर प्रकास करके हुदय में इसको भावना करनी चाहिए।] संख्य— बत के एक बित गूर्व विहित नियमों के पालन को समय कहते हैं। यह इत का ही गूर्व अङ्ग हैं। एकाब्सी-तस्य में इसका निमाणिक विधान हैं

शार्क मार्च ममुरक्क पुनर्भोहननिवृत्ती मुत्त स्वास्त्रमानुष्ठानुक बशास्त्रमा वैन्यवस्त्रपञ्ज (। कार्या सांत्र सुरा श्रीड लोम विवसभाषणम् । क्यायानक्क करवायक्क दिवास्त्र नं तवाक्रमम् ॥ विलय्पभाष्टमं मृत्यक्क वर्षाया वर्षये पुपान् । विलय्पभाष्टमं मृत्यक्क कुर्वीत नियतित्य ॥ आस्त्रय दन्तरसम् । पुतं हरिदिवास्त्रोकाः सेवच्यं वैक्सोजनम् ॥ अवनीपुरुक्षवानाः सिवाः सङ्ग्रहिवर्वाताः । सेवच्यं वैद्याने पुरान् । सेवच्यं वैद्याने पुरान् । सेवच्यं वेद्याने पुरान् । सेवच्यं । स्वास्त्रमानुष्ठान् । सेवच्यं वेद्याने पुरान् । स्वास्त्रमानुष्ठान् । सेवच्यं । सेवच्यं वेद्याने पुरान् । स्वास्त्रम् । सेवच्यं ।

संबर्त—(१) मृति विशेष का नाग । मार्कण्डेय पुराण (१३०-११) में इनके विषय में कहा गया है कि वे अभिरा ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के आता ये । ज्योतिस्तरक के अनुसार एक प्रकार के सेप का नाम भी सवर्त है, जो प्रमुत पानी बरहाने वाला होता है.

> आवर्तो निर्जलो मेघ सवर्तक्व बहुदक । पुरुकरो दुष्करजलो द्वोण: सस्यप्रपूरक:॥

(3) धर्मणालकारों में से एक का नाम । याजवरूवय-स्मृति में स्मृतिकारों को मुत्रों में इनका उल्लेख है। विद्यवरूप, मेथारिथि, विजानेक्यर (मिलाधराकार), हुरबल, अपरार्क आदि आ्यास्थाकारों ने विभिन्न विषयों पर संवर्त के बनन उद्युक्त किये हैं। ध्यादहार के कई अयों पर संवर्त का मत उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए, लिवित साध्य के विरोध में मीलिक माध्य जमान्य हैं।

केक्ये केक्यकिया प्रोक्ता वाजिके वाजिकी मता। वाजिके तुन सिध्येत्मा केक्यस्योपीर या क्रिया ॥ (अपरार्क, पु० ६९१-९२)

परन्तु गृह और क्षेत्र के स्वास्थ के सम्बन्ध में लेक्य से मुक्ति अधिक प्रामाणिक हैं: भुक्यमाने गृहस्रोते विद्यमाने तु राजनि । मुक्तिर्यस्य भवेतस्य न केम्प्ये तत्र कारणम् ॥

(पराक्षरमाधवीय, ३ पृ० १४६)

संबर्तके अनुसार स्त्रीचन, काभ और निक्षेप पर वृद्धि (क्याज) नहीं क्ष्मती, जब तक कि स्वयं स्वीकृत न की गयी हो :

न बृद्धिः स्त्रीधने लाभे निक्षेपे च यवास्थिते । संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वयं कृता ॥ (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवः, १५७)

जीवानस्य के स्मृतिसंग्रह ( गाग १, पृ० ५८४-६०३ ) और आनन्दाश्रमस्मृतिसंग्रह (पृ० ४११-२४) में संवर्तस्मृति संगृहीत है. जिसमें क्रमण २२७ और २३० व्लोक हैं।

संगृहोत है. जिसमें क्रमशः २२७ और २३० दलोक हैं। इसमें कहागया है कि संवर्तने वासदेव आदि ऋषियों के सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन कियाथा।

सवर्तस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्घृत वचनों से अधिक प्राचीन जान पडते हैं।

संतर—संतरण, गति, लसकाव रखनेवाला, अर्थात् वो गतिमान् अथवा नस्वर है। नेगायिको के अनुसार 'निय्या झान से उत्पन्न वासना' को ससार कहते हैं ( 'तसारल्व मिध्याघीप्रसव। वासना') मार्थलोक जववा मूलोक को नामान्यतः ससार कहते हैं।कूमपुराण (ईस्वर-नीता, वितीय अध्याय) में संनार की परिभाषा इस प्रकार दी हुई हैं.

न माया नैव च प्राणस्कान्य परमार्थतः। अहं कर्ता मुझी दु श्री हृदाः स्थूलेति या मितः।। सा चाहकारकर्तृत्वादासम्यारोप्यते अनै । बद्दिन बेदविद्धास साक्षित्रः अकृते परम् ।। भोभगरस्कारं शुद्धं सर्वत्र समबस्थितम्। तस्मादज्ञाममूलीऽय समार सबेदेहिनाम्।।

[आस्मा वरमार्थत चैतन्य है, मावा और प्राण नहीं, किन्तु वह अज्ञान से अपने को कती, सुली, दुखी, क्रया, स्मृळ आदि मान लेता है। मनुष्य अहकार से उत्पन्न कर्तृत्व के कार्य न परिस्वितियों को अपने कार आरो-पित कर लेते हैं। बिहान लोग आस्मा को प्रकृति से परे (भिल्ल) मानते हैं, वास्तव में बही भोल्ला, अबर, युढ और सर्वत्र बिद्यमान हैं। इसिल्ए (वास्तव में) दरीर-षारियों का यह संसार (मर्ल्स्शोंक) अज्ञान से उत्पन्न हुआ हैं।]

संभारमोजन---वैष्णव सम्प्रदाय में संतार से मुन्ति पाने की प्रक्रिया को 'संतार मोलण' कहते हैं। वाराह पुराण (सूतस्वाभिमाहात्स्यनामाध्याय) में कथन है:

एवमेतन्महाशास्त्र देवि संसारमोक्षणम् । सम अक्तव्यवस्थायै प्रयुक्तं परमं मया ॥ वामनपुराण (बच्याय ९०) में ससार से मोक्षापाने का उपाय इस प्रकार बतलाया गया है:

ये शङ्ख्यकाम्जकर तु गाङ्गिणं खगेन्द्रकेतुं बरदं श्रिय पतिम् । समाश्रयन्ते भवभीतिनाशन संसारगर्ते न पतन्ति ते पुनः ॥

सस्कार—(१) इस राज्य का प्रयोग कई अयों में होता है। मेहिनीकोश के अनुसार हसका अर्प है प्रतिवस्त, अनुमा और माना कर्म है। मेहिनीकोश के अनुसार पह गुणिकोश है। यह सीजिप प्रकार का होता है—(१) बेनाक्य (यह के अथवा कर्म से उत्सन्त होता है) (२) विचतिस्थापक (यह पृथ्वी का गुण है, यह असीजिय और स्थायनकारण होता है) और (३) भावना (यह आरमा का असीलिय गुण है, यह स्थापक और स्थायनकारण होता है) और (३) भावना (यह आरमा का असीलिय गुण है, यह स्थापक और स्थायनकारण होता है)

- (२) अरीर एखं वस्तुओं की शुद्धि के लिए उनके विकास के साथ समय-ममय पर ओ कर्म किये जाने हैं उन्हें सस्कार कहते हैं। यह विशेष प्रकार का अदृष्ट फल उदरान करनेवाला कर्म होता है। इस प्रकार शरीर के मुख्य सस्कार सोलह है—(१) गर्भाषान (२) इसना कियो सोमन्तोन्यन (४) जातकर्म (५) गर्भाषान (२) इसना क्रियो हों। स्वाप्त (५) क्षण्य (१) विषक्ष मण (७) अन्त्राधान (८) चुडाकरण (९) कर्णवेष (१०) विवास स्था (११) अन्याप्त (१४) दिसावर्स (११) अन्याप्त (१४) दिसावर्स (१४) अन्याप्त (१४) दिसावर्स है। जाता है। सस्कार के लिए देखिए नीलक्ष से संस्कारम्म्यूष्ट | मन्ना
- (३) बीर्ण मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी संस्कार कहते हैं। शास्त्रों में इसका बढ़ा महत्त्व बतलाया गया हैं। संस्वारहित—(१) जिल क्यार्कि का समय से बिहित संस्कार न हो उसे संस्कारहित कहा बाता है। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति की संज्ञा 'बात्य' हैं। विद्योगकर उपनयन संस्कार अविष के भीतर न होने से व्यक्ति साविशोपतित अथवा बात्य हों

६४६ संस्कारहोन-सगर

जाता है। यह अवधि बाह्मण के लिए सोलह बर्ब, लिया के लिए बाईस वर्ष और वैदेव के लिए बीबीस वर्ष है।

(२) अनगढ, असस्कृत व्यक्तिया वस्तुको भी संस्कार-हीन कहा जाताहै।

संस्मरण-संस्कारवान्य ज्ञान । तिथ्यादितत्व में कवन है : ध्याये नारायण निर्स्य स्नानादिषु च कर्मसु । तिद्वक्षोरिति मन्य स्नायादप्तु पुन पुनः ॥ गायत्री बैळावी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वै ।

संहार—(१) सृष्टि की समाप्ति, प्रलय । मनुस्मृति (१.८०) के जनुसार

मन्वन्तराश्यसंक्यांनि सर्ग सहार एवं च।
क्रीडियर्वेतत् कुकां परमेच्छी पुन पुन ॥
(२) ब्रब्ट भैरतो में से एक का नाम
असिताङ्गो करवचण्डः क्रीड उत्मत्त एवं च।
कपाली भीडणक्वंब सहारवचण्डः भैरता ॥
संहारमुद्दा [वसर्बनमुद्दा]—पार्मिक क्रियाओ में विसर्जन

की सुद्रा को सहारसुद्रा कहते है। यथा अगोमुखे वामहस्ने ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्। क्षिप्राङ्गुलीरञ्जलिनि सगृद्या परिवर्तयेत्।। प्रोक्ता संहारमुद्रेयमर्गणे तु प्रवस्यते।।

सहित्या—सम्बद्ध अववा पूर्वपार कर में सम्रवित (समहोत) साहित्या अववा पूर्वपार कर में सम्रवित (समहोत) साहित्या अववा अवार-नियम सम्बन्धी सामग्री। समृहित और मुसमादित वैदिक साहित्य को हमीकिए सहिता कहते हैं जिसकी संख्या चार है—(?) ऋषेद (?) सम्बन्धि अववा समृतियों को भी मंहिता कहते हैं। सम्बन्धि अववा स्मृतियों को भी मंहिता कहते हैं। सम्बन्धि अववा स्मृतियों को भी मंहिता कहते हैं। सम्बन्धि समित्य स

एवं प्रामसंस्थानं चतुर्णसम्बाह्यत् ।
अध्दादश पुराणानामेक्योव विदुर्वशाः ॥
एवळ्ळोपुराणानामेक्यादश प्रकोतिताः ।
इतिहासो भारतद्ध बारमीकं काव्यकेष व ॥
पक्क पञ्चरात्राणां कृष्णमाहारूम्यमुत्तमन् ।
शास्त्र नारदंश्य कार्षिक वीवर्गास्कर् ॥
पर्य मनकृष्णानां प्रकारत्र प्रकारम् ।
पर्य मनकृष्णानां प्रकारत्र प्रकारम् ।
पर्य मनकृष्णानां कृष्णमाहारूम्यमुत्तमन् ।
पर्य मनकृष्णानां पर्याप्त प्रकारम् ।
पर्यक्षं वीदितानाञ्च कृष्णमाहारूम्यन्तान्।।

गणना इस प्रकार है .

श्रह्मणश्य शिवस्थापि प्रह्मावस्य तथैव व । गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीर्तिताः।। कूर्पपुराण (अ०१), स्कन्यपुराण (शिवमाहास्म्य सण्ड, अ०१) में भी संहिताओं की सुनियाँ हैं।

सकुरस—नमान कुछ में उत्पन्न अपना संगोत । बौभायन के बनुवार प्रिपतामह, पिता, है पिता, स्वय, सहोबर माई, पुत्र, पौत्र, प्रपीत—न्तरको अविभक्त दायाद अववा सपिष्ड कहते हैं। विभन्त दायादों को सकुर्य कहते हैं। अविभक्त यायादों के अभाव में सम्पत्ति इनको सिकती हैं। देंग दायतन्त्र तथा शृद्धितन्त्र ।

मकुल्यों के लिए बृहस्पति ने अशीच का विद्यान इस प्रकार बतलाया है :

दशाहेन सपिण्डाश्तु शुव्यन्ति प्रेतसूतके । त्रिरात्रेण नकुल्यास्तु स्नारवा गुध्यन्ति गीत्रजाः ॥

समर— पूर्ववव के एक प्रसिद्ध राजा। इनकी उत्पंति की क्या पण्युराण (स्वर्ग खण्ड, जम्माद १५) में इस प्रकार दी हुई है. "सूर्ववंश में बाहु नाम के प्रमुत्त राजा हुए। तालजङ्क हैह्यों ने उनके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर लिया। काम्मोज, पह्नद, पारद, यवन और शक इन पाँच गणों ने हैह्यों के लिए पराक्रम किया। राज्य का हरण हो जाने पर राजा बाहु बन में चले गये। उनकी पत्तिवता साहबी पत्नी मोमीची थी। उसकी सीत ने गर्म को नए इस्ते के लिए उसकी प्रोजन के समय गर (विध ) दे दिया। यादबी के योगबल से सह गर्म मरा नहीं और देवतावों की बमुकम्या से यह राजी भी नहीं मरी। यह बन में परित की वेवा। करवा ने परित की वेवा। करवा दिये। राजा ने उस बन में भी से अपने प्राण त्याग दिये। राजा ने उस बन में भी से अपने प्राण त्याग दिये। राजा ने उस बन में भी से अपने प्राण त्याग दिये। राजा ने उस बन में भी से अपने प्राण त्याग दिये। राजा ने उस बन में

लगाकर भस्स होने के जिस्स उस पर बढ़ने का रही थीं।
सीर्थ भार्य (बस्किट) ने बया अप्ते उस स्वास्त्रे सिती होते संबद्धाया (रानी ने उस बना के स्वास्त्र भिक्त स्वास्त्र भी में स्वास्त्र में अप्ते स्वास्त्र भी स्वास्त्र स्

मस्त्यपुराण के अनुवार तागर की दो भाविंग वी— प्रभा कीर भानुमती। दोनों ने जीर्थ भावंत की आरायना की। आँ में ने दोनों को उत्तम नर प्रदान क्या। एक को साठ महल पुत्र तथा दूसरी को एक पुत्र उत्तम हुना। यादवी प्रभा को साठ सहस्त्र पुत्र और भानुमती को अस-मंजस नामक बंदाबर पुत्र हुना। अक्समंत्र यह में बस्स्य की सोज करते हुए प्रभा के साठ सहस्त्र पुत्र कपित के साप से दग्य हो गये। असमंत्रस का पुत्र असुमान् प्रसिद्ध हुना। उत्तका पुत्र दिलीज में गमीरण विस्थात हुना। उत्तका पुत्र दिलीज में गमीरण विस्थात कराया। इससे उत्तक का पुत्र तर अस्तरण कराया। इससे उत्तक जापदम पितरों का उद्धा हुना।

समुष्योपासना—इद्धा के दें। रूप हूँ— निर्मृण और तमुण। निर्मृण कव्यक्त और हेवल जानमध्य है। समुण मुणों के सुक्त होने के कारण सुगम और इन्द्रियानीय र है। श्रीमद्भगद्वर्गीता में यह प्रका किया गया है कि तीनों क्यों में से किसकी उपासना सरक है। उत्तर में कहा गया है कि निर्मृण अपना अवकार की उपासना निरुष्ट (किय) है। समुण की उपासना में पहले प्रतिक्रों — प्रण्य कार्यिक उपासना और बांगे लक्कर बदतारों की उपासना प्रचलित हुई। गीता में कहा गया है कि मुण्लिलोगों में सामुदेव (कुल्ल) और कहों में शक्टर (खिंब) 'में' हूं। इस प्रकार बंज्जब और जीव सम्बदायों से अने उपासन के अनेक उपसम्बदायों में ममुणीपासना का प्रवार हुंबा।

समोज-एक ही गोत्र में उत्पन्न व्यक्तिः। अमरकोश में

समोत्र, बान्धव, जाति, बन्धु और स्वजन को समान बसलाया गया है। किन्तु इनमें तारतस्य है।

सक्टर- चिन्न वर्ण के मावा-पिता से उत्पन्न सन्तान । हिन्दू समाव मुक्यत चार वर्णों में विगक है। विश्वहसन्वय प्राय. सम्बन्धी में ही होता आया है। कभी-कभी अनुकोम और प्रतिकंग विश्वाह भी होते वे। किन्तु प्रायीन व्यवस्था के बनुसार संति पिता के वर्ण की मानी आती थी। परन्यु आमे जरूकर वर्णान्तर विश्वाह वर्णित और निषिद्ध होने कमें। इस प्रकार के विश्वाहों से उत्पन्न सनति मिश्र (सक्टर) और निष्यानेय मानी आने कुगी । सनुस्मृति वर्षासङ्कर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया आता है। दे वर्णासङ्कर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया आता है।

लक्ष्मं — पाछराः बंज्यव मत के अनुगार पाचके ह्याह में से दूसरा व्यक्ति । व्यह के निदान्त के अनुगार बासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रदुष्ण, प्रदुष्ण से अनिव्ह और अनि-म्ब्र से बहा। उत्पार हुए । बायुदेव परमतत्व ( बहा ) हैं। संकर्षण कर्षण प्रारम्भ होता है । यही से सृष्टि में क्रियास्थक कर्षण प्रारम्भ होता है ।

पाक्करात्र वैष्णव देवमण्डल मे बासुदेव कृष्ण के साथ संकर्षण (बलराम) भी पूजा के देवता है। देव 'पाक्करात्र'।

ल कूल्य-- किसी कर्म के लिए मन में निश्चम करना। माव अपना विधि में 'मेरे द्वारा यह कर्सव्य हैं और निषेच में मेरे द्वारा यह अकर्तव्य हैं, ऐसा आत्विविध संकल्य कहा जाता है। कोई भी कर्म, विशेष कर चामिक कर्म, बिना सकल्य के नहीं करना चाहिए। भिवर्ष पृश्ण का क्यन हैं:

सकल्पेन विना राजन् यस्किञ्चित् कुस्ते नर । फलञ्चाल्पाल्यकं तस्य धर्मस्यार्द्धक्षयो भवेत् ॥ संकल्पमृलः कासी वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः । प्रता नियमधर्मास्य सर्वे सकल्पजाः स्मता ॥

[हेराजन्! मनुष्य जो कुछ कर्म बिना संकरण के करता है उसका अरुप से अरुप एक होता है; घर्म का आधा अप हो जाता है। काम का मुक्त संकरण में है। यज सकरण के ही उत्पन्न होते हैं। यत, नियम और घर्म सभी संकरण से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा मुना गया है।]

संकल्पकी वाक्यरचना विभिन्न कर्मों के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से बतलायी गयी है। योगिनीतन्त्र (प्रथम खण्ड, दितीय पटल ) में संकल्प का निम्नांकित विधान है:

ताम्रपात्रं सदर्गञ्ज सतिलं जलपरितम्। सक्षञ्च फलैर्देवि पृष्ठीत्वान्वस्य कल्पतः ।। वास्यच्च्यं च जिर:पद्ये श्रीगृष करणाश्रयम् । बापि देवेन्द्रवदनोऽपि बा ।। यक्षेश बदनो प्रायं प्रशं निधिक्र्यंत देवपदीरिकन्तमा । बाद्यन्तकालञ्च तथा गोत्र नाम च कामिमाम ॥ क्रियाह्नय करिष्यं उन्तमेशं समृत्सुजेतु पयः ॥ सङ्क्ष्यानराकरण - चौदह शैव सिद्धान्तवास्त्रों ( ग्रन्थों ) में मे एक। इसके रचयिता उमापति शिवाचार्यतवा रचनाकाल चौदहवी शती है । उमापति शिवाचार्य ब्राह्मण वे किन्त शह आचार्य भरै जानसम्बन्ध के शिष्य हो जाने के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये। ये अपने सम्प्र-टाय के प्रकाण्ड धर्मविज्ञानी थे । इन्होने आठ प्रामाणिक सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना की जिनमें से संकल्प-

सङ्करमञ्जूमीसम् — भीडेणाव सम्प्रदाय के आचार्य वेदानत-देशिक द्वारा लिखित एक पण्या यह क्ष्यकात्मक नाटक है तथा बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। वेदानतवेदिक माध्यवार्य के मित्रों में ये। माध्य ने 'सर्वदर्शनसंख्वह' में दनका उल्लेख किया है। इस सम्य का रचनाकाल भीखहबी लगी का उलरार्द्ध है।

निराकरण भी एक है।

सिंदुमा--उत्तर प्रदेश के फरसाबार जिले में पलना स्टेशन से आयः नार मील काली नदी के तर पर स्थिन बीडों का मन्यान । इसका प्राचीन नाम सकार्य है। कहते हैं, बुक्र भगवान स्वर्ग से उत्तरकर पृथ्वी पर यहाँ आये थे। जैन भी इसे अपना तीर्य मानते है। तेरहवें तीर्यन्द्रूर विमननायजी का यह किनजनात्मसान माना जाता है। वर्तमान चिट्ठिमा एक जैने टीले पर बगा हुआ छोटा सा गाँव हैं। टीला दूर तक फंला हुआ है और फिला कहाता हैं। किने के भीवर दंदों के बेर पर विसहरी देश सा मान्यर है। याब ही अशोकस्ताभ का शीर्य है जिस पर हाथी की मुर्ति निर्मत है।

सङ्कीर्सन-सम्यक् प्रकार से देवता के नाम का उच्चारण अथवा उसके गुणावि का कथन । कीर्तन नवधा मक्ति का एक प्रकार है 'स्मरणं कीर्तनं विष्णाः बन्यनं पावसेषमम्।' इसी का विकसित रूप संकीर्तन है। भागवत (११५) में संकीर्तन का उल्लेख इस प्रकार है:

यज्ञै संकीतंत्रप्रामेर्यकल्ति हि सुमेधसः।।
पुराणों में सकीतंत का बड़ा माहास्म्य वर्णित है।
वक्तवारवीय पुराण के बनुसार:

संकीर्तनवर्गि श्रुप्ता ये च नृत्यन्ति मानवाः। तेषां पारप्रवस्थात् सद्यः पुता बसुषरा।। [संकीर्तन को ध्वनि सुनकर जो मानव नाव उठते हैं, उनके परदा के स्थानात्र से बसुंबरा सुरस्त पवित्र हो जाती हैं।]

सङ्कारित — पूर्वं का एक राशि से इसरी राशि में जाना। इत्तरा नम्म राशियों के अनुनार द्वारत ही संक्रानियाँ है। विभिन्न संकारितमी विश्वल्य व्यवस्वार्ये के लिए युगा-शुत्र फल देनेवाओं होती है। संक्रानियों के बक्सर पर विभिन्न वार्षिक इत्यों का विभाग पामा जाता है। स्नान और तन का विशेष महत्त्व बतनाया गया है। बन्दा- एक भावारणक देवता। मुर्यंदली को संज्ञा कहते

हैं। मार्कण्येयपुराण (७७ ?) में कंचन हैं:
मार्तण्यस्य रवेभीयाँ तनमा विद्यवस्मणः ।
सज्जा नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्।।
विदेश विदरण के लिए उपर्युक्त, पुराण का सम्बद्ध
भाग देखिए।

सस्तमामी—कवीरदान से न्यागीवन जिन अनेक निर्युणवादी सम्प्रदायों का उदय हुआ उनमें मतामामें सम्प्रदाय माँ हैं। इसका प्रवर्शक कीन था और किम प्रकार इमका उवय हुआ इसका प्रवर्शक कीन था और किम प्रकार इमका उदय हुआ । इसका नाम सत्तमामें इसकिंग पड़ कि इममें मन्य नामां ( वास्तीयक ईसवर के नाम ) की उपास्तान पर जोर दिया जाता है। यह क्वीर को नामोपासना से मिन्नना-वृज्जा है, जो उनके प्रसाद को स्थाद करना है। १६७० ई० के लगभग सत्त्रे यह इसका उज्जेव पाया जाता है। यह इसका उज्जेव पाया जाता है। यह स्तात्रे के शासनकाक से दिक्की से तिव्यालमिया के साम करका स्थाप को स्थाप के सामानकाक स्थाप में एक सामारका से स्थापन में एक सामारका से सामार सी वात पर सत्तामियों और शासन में सामार हो गया। इस पर सत्तामियों और शासन में सामार हो गया। इस पर सत्तामियों कीर को से संस्थापन में मार यो। उस पर सत्तामियों की प्रकार मार्था से कार्य से स्थापन में मार्थ से स्थापन में स्थापन में कार्य स्थापन कार्य स्थापन सामार से स्थापन से स्थापन से स्थापन से स्थापन कार्य से स्थापन सामार से स्थापन से स्थापन सामार से स्थापन स्थापन सम्यापन सामार से स्थापन स्य

इस सम्प्रदाय का पुतः संगठन १७५० ई० के कमाया क्याजीवन दास के द्वारा हुआ, जो बारासंकी जिले (द. प्र.) के कोट्या नामक स्थान के निवासी थे। ये गोगी और कवि वे। इन्होंने हिल्दी में पदों की रचना की। इनके शिव्य हुलत दास हुए। ये भी कवि थे। ये आजीवन रायवरेली जिले में रहे। १८२० और १८३० ई० के बीच खरीम-गढ के एक चमार जातीय मन्न गाजीदान ने फिर इम मध्यदाय का पुनरुस्थान किया। इस नवोद्यित धर्म का प्रचार विशेषकर जमारें और अस्य अववर्ष जोगों में ही हुआ इस सम्प्रदाय में मिनन बर्ग के लोग थे।

जैसा कि उपर कहा गया है, इस सम्प्रवास के अनुसासी एक तस्त्रमा श्री हक्यों, किया हिए होता है। अपे उसासक है। इसे स्वाद स्वाद होंगे हैं और इससे मह और मार्स का निषेष हैं। ये उस पदार्थों का भी सेवन नहीं करते जो आकृति में एक अवसा मार्स की तरह विवाह पढ़ते हैं। कुछ लोगों के अनुसार मार्स की तरह विवाह पढ़ते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये जारीरिक मणों से सुमार होतों थी। जिसके अनुसार ये जारीरिक मणों से सुमार होतों थी। जिसके अनुसार ये जारीरिक मणों से सुमार में हिल्यों में जिया जारीमार्थों में एक पासिस प्रवास के रूप में किया में निष्का आनार देवा जाता या जो अब प्रायः कर हो गया है। उसके हुछ अपे की प्रयास की अपे सो से स्वी स्वी से, जो परम्पतात दिन्दू धर्म का प्रमाव है। इसके हुछ अपे अपे अभी तक पूर्णत नार नहीं हो या से।

सती—(१) गत् अथवा सन्य पर दूर रहतेवालां । यह जिव धा गर्ली वा नाम है। पुरामों में इनकी क्या दिस्तार से दो हुई है। ये दक्ष उत्तर्गति की करमा थी। इनका विवाह शिव के माण हुआ था।। एक नार रक्ष ने यक का अनु-टान किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमन्त्रित कर उनका गाग दिया किन्तु शिव को नहीं निमन्त्रित किया। गव सती को अपने दिया के यज्ञानुष्टन कर गता ज्यानां प्रदेशी विवास में अपने पिता के यहां जाने का जायह विया। शिव ने विना निमन्त्रण के जाना अस्वीकार कर दिया। उनके मना करने गर भी नती अपने पिता के यहां गयी। वहां अपने पित के अपनाम ने बतु दु भी हुई से मेरे अपना गरीर स्थान कर दिया। इस प्रदान का समा- यक्त विष्यंस करने के लिए भेजा। स्वयं वे सती के मृत शरीर को लेकर और मनतार होकर सेंसार में यूमते रहे। अहाँ-बहाँ सती के बहुनिर वहाँ तीयं बन नये। दूसरे जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुण उनका चित्र के साथ विवाह हुआ, जिनका काव्ययय वर्णा कालियास ने कुमारसंभन में लिया है।

(२) प्रचिकः वर्षे में सती यह स्त्री है जो सच्चे गिन-दत्त का पालन करती थी और पित के मत्त्रे पर उसको चिता पर अयदा अन्त्रम चिता पर जरूकर उत्तका अयु-गमन करती थी। यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचिक्त थी। परन्तु जब यह भिष्ठ के द्वारा जींजत है, कभी-कभी इसके उद्याहरण विधि का भाग करते तह प्रमाध परते हैं।

अन्य देशों में, जहाँ स्त्रियाँ पुरुषो की सम्पत्ति समझी जाती थी. मत पति के साथ वे समाधि में चन दी जाती थी। परन्तुभारत के प्राचीनतम साहित्य में इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता । ऐसा कोई बैदिक मुक्त अथवा मन्त्र नहीं मिलता जिसमें मत पति की चिता पर विधवा के मती होने की चर्चा हो । गृह्यसूत्रों में, जिनमें अन्त्येष्टि का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, सनी होने का कोई विचान नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी आर्येतइअवधा विदेशी सम्पर्कके कारण यह प्रया भारत में प्रचलित हई। धर्मसूत्रों में से केवल विष्णुधर्मसूत्र में सतीप्रधा का वैकल्पिक विधान है (मृते भर्तरि ब्रह्मवर्ध नदन्वारोहणं वा)। २५.१४: मिताक्षरा, याज्ञ० १.८८ के भाष्य में उद्देशत) । मनस्मति में कड़ी भी सती का उल्लेख नही पाया जाना । रामायण (उत्तर, १७१५) में इसका केवल एक उदाहरण पाया जाता है । इसके अनुसार एक ब्रह्मचि की पत्नी अपने पति की चिता पर मती हुई। महाभारत के अनसार यद्व में बहसंख्यक लोग मारे गये, किस्तु मती के उदाहरण बहुत कम है । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी निता गर मती हो गयी (आदि॰, ९५ ६५)। वसुदेव की बार परिनयां--देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा-पति की चितापर मती हुई (मसल०, ७१८)। कृष्ण की कुछ परिनयौ उनके शव के साथ सती हुई। किन्तु सत्यभामा तपस्या करने बन चली गयी (मुसल, ७.७३-७४) । ऐसा रूगता है कि सती प्रथा मुख्यत क्षत्रियों में ही प्रचलित थी और वह भी बहन व्यापक नहीं थी। कोरबों की गुल्नियों के मती होने का उल्लेख नहीं है। नरवर्ती स्मृ- तियों में ब्राह्मण विषयाओं के सती होने का स्पष्ट निवेष किया गया है (मितास्तारा, याज ० १८५ के प्राप्य में उद्युव्त )। मुनानी लेखनों ने, जो सिकन्यर के साथ भारत में बाये थे, इस बात का उल्लेख किया है कि पंत्रज की कठ जाति में सती प्रया प्रयालित थीं ( स्ट्रेबी, १५,१ ३०,६२)। परन्तु यह प्रया बहुअचिकत नहीं थीं।

सती प्रवा की पवित्रता और उपयोगिता के सक्बन्ध में धर्मशास्त्रकारों में सता मतमेंद्र रहा है। भेषातिध्य ने मृद्धमृति (५ १५७) गर भाष्य करते हुए सती प्रधा की तुकता स्पेनदाग से की हैं जो एक प्रकार का अभिवार (जाड़-दोना) था। भेषातिध्य तथा कुछ जन्म टीका-कारों ने इसकी पुलमा आत्महत्या से की है और सते महित बतलाश है। इसके विपरीत नितालरा के रच्यांता विज्ञानेदयर तथा अन्यों ने सती प्रधा का समर्थन किया है।

सम्पूर्ण मध्यपुरा में यह प्रथा विशेषता राजपुरा से प्रच-हित थी। मुलमामो के आक्रमण से इसको और प्रोरसा-हुन मिछा। अनवर ते अपने मुशारवादी शासन से सती प्रया को बन्द कराना चाहा, परन्तु यह बन्द न हुई। आमु-क्रिक युग्ने भी बनी रही। बंगाल में इसका सर्वाधिक प्रचार था। इसका कारण यह था। कि कही याय भाग के अनुसार परनी को पति की मृत्यु के पक्वात् संगुक पारि-वार्रका क्षमारित में पूर्ण अधिकार प्रसा था। इसलिए परि-वार्रका क्षमी से में स्वर्ण के प्रचान में तरी के का सो हो जार। इसने छल और बन्द प्रयोग भी होने लगा। राजा राममोहन राय के प्रयन्तों से लाई विलियम बेटिङ्क के शासन-काल (१८२९ ई०) में सतीप्रया भारत में निषदिक कर से गयी।

सतीर्थ — सहपाठी अर्थात् गुरुभाई । समान गुरु से पढे हुए परस्पर सतीर्थ कहलाते हैं ।

सम्कार --- पूजा अथवा आवभगत । व्यवहारतत्त्व के अनुसार सभा में सभागद् जिस प्रकार बैठते हैं, उठते हैं, तथा दान-मान आदि प्राप्त करते हैं, उसे मस्कार कहा जाता है ।

सिक्किया—जनदाहादि सरकार को मंक्किया कहा जाता है। सक्दरलावको में 'सरकार' के अर्थ में सिक्किया का प्रयोग हुआ है। महाभारत (१४४५ 'प्रयुक्त सर्वी: परलोक-सिक्कियाः।') में अन्स्पेस्टिकं अर्थ में ही यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। सरय—तीनो काछो में वो एक समान रहे (जिकासावाध्य), परमात्मा (सत्यं शानमनन्तं) इसका प्रयोग कृतवृत्त, शाष्य एवं यायां के बच्चं में प्रायः होता है। इसके ब्रम्य पर्याय है, तच्य, च्हत सम्बन्ध, अधितय, भूत बादि। पर्यपुराण (कियायोगसार, अध्याय १६) में सत्य का लक्षण इस प्रकार है:

यबार्षकथन यन्न सर्वजोकसुक्षप्रदम् । तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययम् ।। साक्य दर्शन में इससे मिळता-जुलता सत्य का लक्षण

साइय्य दशन मं इससे मिलता-जुलता सत्य का लक्षण बतलाया गया है: 'अत्यन्तलोकहितम् सत्यम्।' महा-भारत (राजवर्म) में सत्य का आकार निम्नांकित प्रकार से बतलाया गया है:

> सत्यञ्च समता चैव दमश्चैव न संशयः। अमारसर्यः अमा चैव ह्वीस्तितिक्षानतूपाता।। त्यागो च्यानगयार्यत्वं भृतिश्च सत्ततं दया। अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदशः।।

पुराणों में सत्य का माह्यारम्य बढे विस्तार से विणित है। गरुङ्पुराण (अध्याय ११५) में सत्य की प्रशंसा इस प्रकार है:

> न सा सभायत्र न सन्ति वृद्धा न ते बृद्धा ये न वदन्ति सत्यम्। नाऽनी धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तन्सत्य यच्छलेनानुविद्धम्।।

सस्यगरायम — हिनर का एक पार्माय । इसका वर्ष है 'सारय ही नारायण (अगवान्) है ।' सायनारायण की ततक्या बहुत ही अविक्ति है। यह रूक्ट पुराण के 'तावक्ष्य में वर्णित कही जाती है। प्रायः पूर्णिया को सत्यनारायण-ततक्या कहने का प्रचनन है। यद्यपि किलयुग में सत्य-नारायण की पूजा विवोध फलदायक कही जाती है, किन्तु सत्य के नाम से नारायण का बबतार और पूजा-उपासना नत्यपुन में ही चली आ रही है

धर्मस्य मृतृताया तु भगवान् पुरुषोत्तमः । सत्यसेन दिति स्थातौ जातः सत्यद्वतैः सह ॥ सोज्ञुतवतनु धीकानमतौ यक्तरास्तान् । भूतद्वहो भूतगणांस्त्रज्ञवत्रीत् सत्यज्ञित्सलः ॥ (भागवत, ८.१ २५-२६)

सस्यभाषा—कृष्ण की आठ पटरानियों में हितीय । पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) में इन आठों के नाम इस् प्रकार है:

अवदी महिष्यस्ताः सर्वी किंतमयाता महास्तानाः । किंत्रमणी सरकामा च काजिल्दी च श्विस्तिता ॥ मित्रविस्ता आव्यवती नारानिजी सुक्कणा । युगीजा नाम तत्वक्को महिष्यस्वाप्टमाः स्तृता ॥ सर्वाच्या—चार मुगों में से प्रथम मुग । इसका कृत नाम इस कारण हुआ कि नामस्त प्रजा हुत काल में कृतकृत्य वा कारण हुआ कि नामस्त प्रजा हुत काल में कृतकृत्य वा

'क्रतकुरुप प्रजा यत्र सन्नाम्ना मां कृतं विदुः ॥'
(कित्क पुराण, अध्याय १९)
कृतयुग (सत्ययुग) की दशा का वर्णन निम्नांकित

पाया जाता है:

धर्मध्वतुष्पादभवत् कृत पूर्णे जगत्वपम् ।
देवा ययोक्तकलदाध्वरन्ति भूवि सर्वतः ॥
सर्वमस्या वसुमती हृष्टपुष्टजनाधृता ।
धारप्रचीया नृतेतीना अधिकराधिवर्षाजा ॥

सवनस्य। बसुमता हुरूरेष्ट्र-स्वानुता। । शाट्यचेथी नृतंतींना वाश्विचारिविचिता। । वित्रा वेदिवद सुमङ्गळवृता नायंस्तु चर्यावते. पूजाहोमपरा परिव्रतपरा वागोद्यता त्रविचा ।। बैच्या वस्तुपु घर्गतो विनायते श्रीविचणुत्रणपरा शृद्धास्तु डिक्सेवनाद हरिकवालापा. सपर्यापरा । (क्रांक पूराण, बच्चाय १८)

बैशाल शुक्छ तृतीया रिववामर को सत्य युग की उत्पत्ति हुई थी। इसमें विष्णु के चार अवतार हुए— १ मस्य २ कूमं ३ वराह तथा ४ नृत्तिह । इसमें पुण्य पूर्ण या, पाप का अपना वा, मुक्य तीर्थ कुरक्षेत्र या, सह्या पहाश वे, प्राय मज्जारत वे, मृत्यु इच्छा-नृत्तार वी। इसमें वहिल, मान्याना, पुरूदवा, पुण्युमारिक, कार्तवीर्थ ये छ चक्रवर्ती राजा हुए थे। इसका लक्षण

निम्माकित है:
सर्त्यभंदता निन्य तीर्चानाञ्च खराश्रयम्।
नन्दन्ति देवता गर्वा सस्ये सर्त्यपरा नरा ॥
(देश भावत, १२,४,२ गर श्रीवर स्वामी की टीका)
सर्वकाक —सात लोकों के अन्तर्गत एक लोक। विश्वुपूराण (२७) में इसका निम्माकित लक्षण दिया हुआ है:
वर्ष्युणेन तपोलोकात् सरवलेको सरावते।
वर्षा लोकों के अपना सरवलेको हिस स्मृतः॥
[तप लोक से छ गुना सरवलेको श्रीवक विराजना

है। वहाँ बसने वालों की पुनः मृत्यु नही होती, वह सत्यलोक सौर बहालोक कहलाता है। ]

सरवासी---(१) ज्यास की माताका नाम । यह घीवरकन्या ची। पराशर ऋषि ने इसके साथ संसर्ग किया, जिससे व्यास का जन्म हुआ।

(२)हरिवश पुराण (२७,१८)के अनुसार ऋसीक मुनिकी पस्ती । यदाः

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । ता गाधि काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभु ॥

ता गाथ काव्यपुत्राय ऋषाकाय ददा प्रभु । [ नामि की कन्या नाम से सत्यवती महाभागाऔर शुप्ता थी। उसको गाधि ने काव्यपुत्र ऋपीक को विवाह में दिया।]

क्ष्म्यकतोतुन—(१) सत्यवनी के पुत्र व्यागः। बास्तव में इनका नाम कृष्ण या। परागर द्वारा अविवादित सत्यवती है से उत्यन्त हुए थे। सत्यवती ने लज्जा के मारे इनको एक दीप में क्षिया दिया, इमीलिए आगे चलकर में हैपायन भी कह्लाये। जब इन्होंने बेटों का संकलन और सम्पादन क्यों नाम से ये प्रसिद्ध हुए।

(२) जमदिन ऋषि भी सत्यवतीसुत कहलाते हैं, स्वॉकि उनकी माता का नाम भी सत्यवती था। सत्यवान — केकब देश के राजा अरवपति की कन्या सावित्री के पति। ये साल्य देश (यूर्वी राजस्थान, अलवर) के निवसासी थे। महाभारत (२-२३१२) में इनके नाम की अपूर्णित इस प्रकार बलायी गयी है

सत्य बदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभावते । ततोऽस्य बाह्मणाश्चकृनीमैतत् सत्यवानिति ॥

[इनके पिना सत्य बोलते थे, माता सत्य भाषण करती थी, इसलिए बाह्याणों ने इनका नाम सत्यवान् ही रह्या।] सावित्री-सत्यवान् की प्रसिद्ध क्या महाभारत (३२९२ और आगे) में विस्तार से दी हुई है।

सरसार्यक्रकास—आर्थ समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा क्लिल प्रसिद्ध बन्या यह आर्थ समाज का सर्वमान्य प्रन्त है। इसके अधिकाश प्रारम्भिक अध्यादी (समुक्ताता) में आर्थ समाज के पिद्धान्ती का सकत और समाजशुषारक विचारों का प्रतिपादन किया नहां है। 649 शंत्र सवाचार

इसके पश्चात् पौराणिक तथा तान्त्रिक दिन्दू धर्म तथा समार के अन्यान्य धर्मों की कई। सपीक्षा की गयी है। रे॰ 'आर्य' संपाल' I

सत्र - यज्ञ का पर्याय । भागवत पराण (११) में यज्ञ के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है।

नैमिषेऽनिमिषक्षे वे ऋषय शौनकादयः। स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्।।

कलिमागतमाजाय क्षेत्रेऽस्मि**नवै**णवे वयम । आसीना दीर्घमत्रेण कथाया सक्षणा हरे: ।। अनिमिषक्षेत्र नैमिकारण्य मे शीनक आदि ऋषियों नेस्वर्गकी प्राप्ति और लोक कल्याण के लिए सहस्रो वर्षका सत्र (यज्ञ) किया। कलि को आया हुआ जानकर इस बैब्गव क्षेत्र में हम लोग दीर्घ सत्र (यज्ञ) करते हुए भगवतः था में समय विताने लगे । ]

सत्राजित्-- कुष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता।

सस्बत्—यद्वंश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सास्वत वश चला। वं अश्के पुत्र थे। सात्वती में ही वैधावो का भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ में विकसित हुआ, अत इसे मान्यत सम्प्रदाय भी कहते हैं। सत्यत् के पृत्र सात्यत ने नारद से भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया (दे० कुर्म पराण)। इस धर्म की विशेषता यी निष्काम कर्म और बामुदंव की आराधना। ज्ञान, कर्म और भक्ति के समुच्यय अथवा गमन्वय के सात्यत लोग समर्थक थे।

सदम-स्वामी रामानन्द के पूर्व रामावत सम्प्रदाय में कई सन्त आचार्य हए । इनमें नामदव और त्रिलांचन महाराष्ट्र में तथा सदन और बेना उत्तर भारत में हुए थे। सदन ने हिन्दी में अपने पदों की रचना की। राय बालेक्बर प्रसाद ने सन्तबानी-सग्रह सन १९१५ में वेल्बेडियर प्रेस इलाहाबाद में प्रकाशित कराया था। उसमें सदन के पद मगृहीत है।

सवाबार-धर्म के अनेक स्त्रोतों में से एक । इसकी धर्मसूत्रो मे शील, सामया वारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है और स्मृतियों में आचार अथवा सदावार । धर्म के स्रोतो कीगणना निम्नाकित प्रकार है.

वेदी धर्ममूलम् । तुद्रिदाञ्च स्मृतिशीले । (गी० व० १ १-२)

अथातः मामयाचारिकानुधर्मान् ब्याख्यास्यामः । धर्मज्ञसमय प्रमाणम बंदाञ्च । (आप० धर्म० १ १ १-३)

श्रतिस्मृतिविद्वितो वर्म । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् । शिष्टः पुनरकामात्मा । अगृह्ममाणकारणो धर्मः । (वसिष्ठधर्म० १, ४-७)

श्रुति स्मृति सदाबार स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक्संकल्पजः कामोः धर्ममुलमिद स्मृतम् ॥ (याज्ञ० १.७)

बेदोऽखिलो धर्ममल स्मतिशीले च तदिदाम । आचार्व्येव साधनामात्मनस्त्विटरेव च ।। (मन १६)

आपस्तम्ब धर्ममुत्र के भाष्य में हरदत्त सामयावारिक की व्याख्या इस प्रकार करत हैं

पौरुपेयी व्यवस्था समय , सच । विश्व. विधिनियम: प्रतिषेषस्वेति । समयमूला आचारा , तपु भवा सामयाचा-रिका, एवभतान धर्मानिति । कर्मअन्योऽभ्यदयनिःश्रेयस-हेत्रपूर्वास्य आत्मगणो धर्मः ।

पौरुषेयां व्यवस्था को समय कहते हैं, वह तीन प्रकार का होता ई---(१) विधि (२) नियम और (-) प्रतियेष । आचारो का मल समय में होता है। उनमे उत्पन्न होने के कारण वे सामयाचारिक कहलाते हैं। अर्थात् इस प्रकार से उत्पन्न हुए धर्म । कर्म से उत्पन्न, अध्यदय-नि श्रेयस का कारणभूत अपूर्व नामक आत्मा का गुण धर्म है। ]

वसिष्ठधर्मसूत्र में विष्ट ही पश्मिषादी गयाह. शिष्टः पुनरकामात्मा ।

ि जिष्ट वह है जो (स्वार्थमय) कामनाओं स रहित हो | अकामात्माकाही आचार प्रमाण मानाजासकता है। यमुने शील और आचार मधोडा भेद किया है। कुल्लक के अनुसार शील नैतिक गणी की कहते हैं, जैसे विद्याप्रेम, देवभक्ति, पितर्भक्ति आदि, आचार वह हे जो अनवन्ध अथवा परम्परा पर आधारित हो । अति तथा स्मति और आचार की प्रामाणि रुता में भी अन्तर है। प्रथम दो वर्म के मौलिक प्रमाण है, जब कि आचार सहा-यक प्रमाण है।

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता है (१) वेशाचार (२) जात्याचार और (३) कुलाचार ।

भिन्त-भिन्न प्रदेशों में विभिन्त आचार, प्रथायें और

परम्परार्षे प्रबक्तित होती हैं, वे देशावार कहताती हैं। इसी प्रकार लिगिनन जातियों में भी अपने अपने विशिष्ट बाबाय होते हैं, वो जातावाचार कहलाते हैं। बाति के भीतर विभिन्न कुलों में भी अपने अपने विशेष आचार होते हैं, जिनकी कुलाचार कहते हैं। ये श्रृति-स्पृतियों में बिहिट विधान के आंतरिक्त होते हैं, जिनकी कुलाचार कहते हैं। ये श्रृति-स्पृतियों में बिहिट विधान के आंतरिक्त होते हैं। बाजमानित और वहुमानित होने के कारण में प्रमाण माने जाते हैं, यदापि श्रृति-स्पृतिनं होने के कारण में प्रमाण माने जाते हैं, यदापि श्रृति-स्पृति होने होने की इसते अपेका की जाती हैं।

सवाचार के प्रायाज्य पर कुमारिल द्वारा तन्त्रकार्तिक ( जीमिल, ? ३७) में दिस्तार से पिया किया गया है। इसके अनुसार वे ही प्रयागे सवाचार के अन्तर्भात आती हैं जो भूति के स्पष्ट पाठ के अविश्व होती है, जिनका जायरण शिष्ट इस विश्व मा के करते हैं कि उनका पालन करना धर्म है, जिनकों कोई इस्ट फ र्ज (काम अववा लोग) नहीं होता है। शिष्ट भी वे हो होते हैं जो स्पष्ट भूतिविहित कर्तवेशों का स्वेष्ण्या से अपने जाप पालन करते हैं, वे नहीं जो तथाकार्यन सवाचार का पालक करते हैं, वे मही जो तथाकार्यन सवाचार का पालक करते हैं। यदि ऐसा न हो तो जिस्दा वास्त्राज्ञ के चक्र भे पत्र आयोगी। इसलिए परम्परायत और पीडी से चली आने वाली प्रयाज्ञों का जिल्दों वारा इस बुढि से पालन कि वे पर्म के अञ्च है, यसबुत, धर्म है और इससे स्वयं की प्राप्ति होती है

वृष्टकाण्णहीनाति यानि कर्माणि सार्ग्य । प्रयुक्तानि प्रतीयेन्त् सांन्यविह सार्ग्य । अर्थापं वा प्रयुक्त । अर्थापं वा न समुक्ता व सार्ग्य । अर्थापं वा न समुक्ता । अर्थापं वा न समुक्ता । अर्थापं वा न सम्बन्धानि । अर्थापं वा न सम्बन्धानि । राष्ट्रवानि तु कार्नाचित् । वैदिकै कंससामान्यात्तेषा प्रमान्तिप्यते । सेव तेषा सदाबार्यानिमाना किष्टता सता । साक्षादिहितकारित्वाचिष्टरा सति तद्व । । प्रत्यक्षयेविहितकिय्या हि स्त्रव्यान्तियाना स्वराप्तिमाना स्वराप्तिमाना । स्वराप्तिमाना स्वराप्तिमाना कृष्टिन तत्विह स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य । सन्वत्वातिक ए० २०५२२०६) ।

केवल महान् पुरुषों का आचरण मात्र सदाबार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कई कर्म धर्मविष्ठ होते है, जिनका आचरण मामान्य पुरुषों को नहीं करना चाहिए:

> दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम् । अवग्दीर्बल्यात् । (गौतम धर्म० १, ३-४)

दृष्टो धर्मव्यनिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम् । तेषा तेजीविद्येषेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदन्वीक्य प्रयुक्तानः सीदत्यवरः ।।

(आप० सर्म० २ ६ १३.७-६) कुमारिक ने तत्ववार्तिक (अमिनि, ३३ १४) में सता-चार के बाघों पर भी विचार दिया है। यदि किसी आचार और स्मृति में विरोध हो तो आचार स्मृति से बाधित होता है—एक आचार दूसरे अधिक अमियुक्तर (अंग्ठ हारा प्रयुक्त) आचार हे; सदिक्य आचार क्रमिर्क्य आचार से बाधित होता है आदि (स्मृरायप्याचार सोज्य-यियकतराचारण संदिक्यमसंदिग्येन)।

सवाजा के प्रीमासक मुख्योकत से कुछ स्मृतिकारों ने अपना मतमेद प्रकट किया है। किसी आवार को राज्य द्वारा इस्तिल्य अमान्य नहीं कर देना वाहिए कि उसका स्मृति द्वारा विरोध हैं। ऐसे आवार का विरोध गृद्ध धार्मिक दृष्टि से हैं, ब्याबहारिक (विशिक्त) दृष्टि से नहीं। किसी आवार के प्रामाणिक होने के लिए यह पर्याप हैं कि वह चिरकाल्यानित और बहुमानित हैं। वृहस्पति का कवन हैं 'दिशाचार, जात्याचार और कुल्लावार का, नहीं भी वे प्राचीन काल से प्रचलित हो, उसी प्रकार आदर करना चाहिए। नहीं तो प्रवाध कीम ज्वस्म होता हैं, राजा के वल और कीम का नाग्न होता हैं। ऐसे आवार के पालन से प्रजा प्रायचिवन अथवा दण्ड की भागी नहीं होती

देशजातिकुलानाञ्च ये घर्मीः प्राक्प्रविता । तर्यंव ते पालनीया प्रजा प्रसुम्प्रतेऽस्यया ॥ जनापरक्तिभवति वलं कोषञ्च नव्यति । अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमार्हकाः॥

(बृहस्पित) साधु पुरुषो के आचरण को सदाचार कहते हैं। मनु-स्मृति में ब्रह्मावर्त के निवासियों के आचार को सदाचार

सरस्वतीष्टब्दायोर्देवनद्योर्देवनद्यायं तदेविनिमित देशं ब्रह्मावर्तं प्रचलते ॥ तदेविनिमित देशं ब्रह्मावर्तं प्रचलते ॥ तस्मिन् देशे य बाचार पारम्पर्यक्रमागतः । बर्णाना सान्तरालाना सदाचार स उच्चते ॥

वतलाया गया है :

[देवनदी सरस्वती और दृषद्वती के बीच में जो अन्त-राल है वह देवताओं से निर्मित देश ब्रह्मावर्त कहलाता

सवाचारस्मृति-सद्यःशीय

है। उस देश में जन्तराल सहित चारों वर्णों का परम्परा-गत जो आचार है वह सदाचार कहलाता है।

धर्म के प्रमुख चार स्रोतो में तीसरा सदाचार ह श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमास्पनः। एतच्चतुर्विष प्राहु साझाद् धर्मस्य लक्षणम्।। (मनुस्मति)

[श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आस्माको प्रिय, यह चार प्रकार का साक्षात् घर्मका रुद्धाण कहा गया है।]

कालिकागुराण (अच्याव ८६), वामनपुराण (अध्याव १४), प्रमुपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याव २९,३०,३१) और मार्कण्डेयपुराण के सदाचाराच्याय में सदाचार का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

सदाचारस्मृति — मध्याखार्थद्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें माध्य साध्यदायिक वैष्णवो के आचारों का वर्णन और विवेचन है।

स्वासम्ब—अर्थत दर्शन के एक जानायं अहैतानन्द पन्द्रह्वी धातो में हुए में, जिन्होंने ब्रह्ममूत्र के लाह्यू भाष्य पर स्कृषिक्यारण नामक भाष्य पत्त में जिला। अहैतानन्द के जिष्य सदानन्द में, जिन्होंने गय में बेदानतार नामक बन्च जिल्ला। यह शाब्दुः वेदान्त को अच्छी भूमिका प्रस्तुत करता है परस्तु इस पर सांक्य का प्रजाव स्पष्ट है।

सवानच्य योगीन्य — इन्होंने बेदान्तसार नामक ग्रन्थ की रचना की। इनका जीवन काल सोलह्दी शांती का उत्तरार्वही वेदान्तसार के उत्तर पृष्टिह सरस्वीक मुद्दोधिनी नामक टीका है जिवहश रचनाकाल का सर्व १९१८ है। बेदान्तसार अदैतवेदान्त का अस्यन्त सरल प्रकरण ग्रन्थ है। इस पर कई टोकार्ग लिखी गर्यो है। इस ग्रन्थ से मुख्युओं का बहुत उपकार हुआ है। सदानन्द ग्रामीन्य का एक ग्रन्थ सङ्कुरिविचवय भी है जो कभी नागराक्षारों भी प्रकाशित नहीं है। देव सद्यानच्य

सवासीरा—-शतपथ बाह्यण (१४.११४) के अनुसार यह कोसल और विदेह के बीच सीमा बनाती थी। वेबर इसको गण्डली वही गंडक) भागते हैं, जो ठीक अतीठ होता है। हुछ लोगों ने इसको करतोया माना है (इस्मीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, पू १५,२४)। पन्ननु करतोया बहुत दूर पूत्र से होने से सदानीरा नहीं हो सकती। महाभारत (२.७९४) में गण्डती और वदानीरा को सकम-बक्य माना यता है। फिन्दु यहाँ शायद गण्डकी का तात्यर्थ कोटो गण्डक से हैं, जो उत्तर प्रदेश के देव-रिया जिले में महती हैं। सदानीरा का एक नाम नारायणी या शालबामी भी है। वर्षान्वहुत में लग्ध नदियाँ रवस्वकां होने के कारण अर्थावन रहती हैं, फिन्दु ससका बकल स्था पवित्र रहता है। बत. यह सदानीरा कहलाती है। यह पटना के यास गंगा में मिल जाती है।

लकापुक-श्वन्येकेक ( ५४%, १२ ) एक ऋषि । स्वर्धात्रक बहुत्य — भट्टोजिसीकित के समकालेग एक दिवान् सम्मागी । सम्बद्धात्र ये काश्वी कामकोटि यीठ के महाविश्वर भी ये । इनके रिचल सम्ब गुस्तमाणिका में बहुतिया-भरणकार स्वामी वर्द्धतानस्य का उल्लेख पाया जाता है । सर्वाशिवर स्वामी में वर्द्धतीव्याजिकास, बोधपर्यात्मानियें, गुक्तरानाणिका, बहुत्वरीतंनतर्राकृष्णी बादि प्रस्थों की रचना को वीं

स्तुतियों का एक सम्रह मन्य । इतका रचनाकाल १२०५ ई० है। इसमें अयरेव के कुछ पत्र भी मंगृहीत है। स्कःमुद्धि—सामान्यतः मरणायोच और जननायोच में शृद्धि बारह विजों के पच्चात हांती है। परन्तु फिन्हीं परिस्पितियों में सखः (युरन्त) शृद्धि हो जाती है। मकस्पूराण (अध्याप १०७) के अमुसार .

सबुक्तिकर्णामृत-वङ्गदेशीय वैक्याव श्रीधरदास द्वारा प्रस्तुत

'देशान्तरमृते बाले सद्य शुद्धिर्यतौ मृते।'

शिल्पन. कारवो वैद्या. वासीक्षासण्य मृत्यका । अनिमान् अभिको राजा सवः शीचा. प्रकीतिता. ।। विकारी लोग, बढई, वैदा, दासी, वास. भृत्य, यज्ञ कन्वे वाला, वीदिय और राजा ये तुरस्त शीच वाले (शुद्ध) माने जाते हैं ।] कूमपुराण (उपविभाग, बम्बाय २२), बावियुराण एवं कई स्मृतियों में सद्याःशीच वाले लोगो की लम्बी सूचियाँ पायी जाती हैं। कुछ कर्मों का अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाने पर अशीच नहीं होता:

वतसङ्गविवाहेषु श्राद्धहोमार्चने जपे।

आरब्धे सूतक न स्यादनारब्धे तु सूतकम् ।। (विष्णुस्मृति)

्रित, यज्ञ और दिवाह में, इसी प्रकार खाड, होन, अर्जन और जर में भी आरम्भ हो जाने पर सूतक नहीं होता; अनारम्भ में होता है। ] देन सखा लुखि।

सिंहिकालिक्क्य — दोह्य महाचार्य रामानुकदास कृत एक प्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलहवी शती है। इसमें श्री-वैरुगब बेदान्तमत का प्रतिपादन हुआ है।

सर्थमं बारिको — एक साथ धर्मका आचरण करने वाली। यह भार्याका पर्याय है।

सम्बा--- धव = पित के, स = साथ विद्यमान । जिस स्त्री का पित जीवित होता है उसे सथवा कहते हैं।

सनक---(१) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से प्रथम । श्रीमद्भागवतपुराण (३.१२) में इनका वर्णन है।

(२) जीमनीय बाह्यम (३,२३३) के अनुसार सनक दो काप्यों में से एक का माम है (दूसरा नवक हैं ।) इन्होंने विभिन्दतंसों के ग्रज में भाग निया था। ऋपवेद के एक स्वल (३ १४७) एर इनको यज से उदासीन के रूप में चित्र किया गया है; सभवत इनकी भनितवादी प्रवृत्ति के कारण।

समक्संत्रवाय—आवार्य राक्क्रूर के परवात् जिन बैच्यव सम्प्रवायों का विकास हुवा, जनवे एक सक्त सम्प्रवाय भी है। मुख्य बैच्यव सम्प्रवाय थे—(१) श्रीसम्प्रदाय (२) कह्मसम्प्रदाय (२) इतसम्प्रवाय और (४) सनकस्त्रव्या । अब हमसे प्रतिप्रवासक के जन्न्यायिकों का सम्प्रवाय सतक बयवा सनकादि सम्प्रवाय कहुनाता है। इन सभी सम्प्र-वायों का जाबार श्रृति (वैद) है और वर्धन वेदान्त । इनकी साहित्यक प्रप्रमा भी शाग एक है। केक्ट सम्बन्धा स्ट्रेस के प्रदूष्ति भन्न-भिन्न है। बाहरों जाबारों में में होने से इनमें सम्प्रदायभित्र उत्तन्त है। वाहरों जाबारों

सनकाविसम्प्रवाय--दे० 'सनकसम्प्रदाय' ।

कलत्कुल्यार—(१) सनत् (ब्रह्मा) के पुत्र होने से अथवा सनत् (सदा) कुमार रहते के कारण इनका नाम सनत्कुमार पडा। हरिबंश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की इन्हें हैं:

येवोत्पन्नस्तर्यवाहं कुनार इति विद्धि माम्।

इस्मात् सनत्कुनारेति नार्यतम्मे प्रतिष्ठितम्।।

बामन पूराण (ब० ५७-५८) के अनुसार वर्मकी

अहिंसा नामक पत्नी से वार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें एक

सनत्कुन्मार थे। इन पुत्रों को अह्या ने दसकरूप में झहण

किया:

धर्मस्य मार्थाऽहिंसास्था तस्यां पृत्रचतुष्टयम् । सम्प्राप्तं मृनिशादूंरु योगशास्त्रविचारकम् ॥ ज्येष्टः सनत्कुमारोऽसूद् द्वितीयस्य सनाततः । तृतीयः सनको नाम चतुर्यस्य सनन्दनः ॥

(२) छान्दोस्य उपनिषद् (७.१-१;२६.२) में एक ज्ञानी ऋषि का नाम । पौराणिक पुराक्या के अनुसार ये बैष्णव परम्परा के नैष्टिक ब्रह्माचारी थे । ब्रह्मा के चार पुत्रों में में से ये एक थे ।

सनत्कृथारउपपुराच-यह उन्तीस उपपुराणों में से एक है। सनत्कृषारतण्य-आगमतत्त्वविलास में अनुसूचित चौसठ तन्त्रों में से एक तन्त्र।

सनस्वन—अद्भा के बतुर्य पृत्र (दे० सनत्कुमार)। स्कन्य पुगण के काशी खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी है और दिव्य मनुष्य माने जाते है। इसीलिए पितरों के समान इनका तर्पण किया जाता है।

सनातन—(१) बह्या के दितीय पुत्र। काशी लण्ड के अनुसार ये अनकोकनासी किन्तु आनेगुराण के अनुसार तपोलोक-नासी ये। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पर्योग्य भी 'सनातन' है। हेमचन्त्र के अनुसार मनातन पितरों के अविधि है। दण्डेसनकुमार'।

(२) तैतिरीय सहिता (४३३१) में एक ऋषि का नाम । बृहदारण्यक उपनिषद् की ।२५.२२,४.५.२८) दो बशसूबियों में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के शिष्य और सनारु के गुरु के रूप में हुआ है।

सनासन मोहवासी — वैतन्य महाप्रमु के प्रमुख शिष्य । कप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों महाप्रमुके पट्ट जिष्य एव भाई थे । ये पहले बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च

एतत् सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं बाह्यण्यं यदिषिक्तत् । यस्य गास्त्यात्रस्तत्रः न स बाह्यणः उच्यते ॥ अबाह्यणास्तु यद् प्रोक्ताः ऋषिणा तत्त्वचादिना । आयां राजभृतस्तेषां द्वितीय क्रमिकक्षी ॥ तृतीयो बहुगाण्यः स्याच्यतुर्वो यामयाश्रकः । पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ।। अनागतान्तु यः युर्वौ सादित्याञ्चीव परिचमान् । नेपासीत द्विवः सन्ध्यां स वण्डेऽआह्याणः स्मृतम् । ॥

[तस्ववादी ऋषि द्वारा छः प्रकार के अकाह्मण कहे गये हैं। उनमें से प्रथम राजनेवक है, दूसरा कम और विक्रय करने वाला है, तीसरा बहुतो का यज्ञ कराने वाला; चौचा द्वामयाबक, पौचती प्राम और नगर का मृत्य और छठा प्रशः और सार्य सच्या न करने वाला।] याजवल्कच ने मच्या का लक्षण इस प्रकार यतलाया है

त्रयाणाञ्चीव वेदानां श्रह्मादीना समागमः। सन्धिः सर्वसुराणाञ्च तेन सम्ध्या प्रकीतिता।।

्ष्टक्, साम, यजु तीनों बेदो और बहाा, विष्णु, जिब तीन मुनियों का इसमें समामन होना है। सभी देवताओं की इसमें मन्यि होती है, इनक्षिप यह मन्यामा मंत्र पिछ है। सबते मुनियों ने मन्ययोगामना का उपक्रम इस अकर ब्लागाया गया है

प्रातः सन्ध्या सनक्षत्रामुपामीत यथा विनि । सादित्या पश्चिमा सन्ध्यामद्वन्तिमतभारकराम ॥

प्रातं मन्या की उपासना यथा विधि नक्षत्र महित (बीहो गत रहते) करनी चाहिए। साय सन्ध्या आये अस्त मुर्च के साय होनी चाहिए।] मध्याह्न सन्ध्या के तिए बाठवाँ मुहुत्वं उपयुक्त बतलाया नाया है: "सम्पूर्वेऽप मध्याह्न मुहुत्वं सम्भोपिः।" संक्यायनगृह्यमुत्र में सन्ध्या का निम्माक्ति विधान है: "अरथ्ये समित्याणिः सन्ध्या-मुगस्ति नित्य वाय्यत उत्तरापराभिमुम्बोज्यष्टमविद्याम्-बानसम्बद्धनान्। अतिकाननाया महाध्याहृती: सामित्री स्वस्त्ययनादि जप्या गृतं प्रातः प्राष्ट्रमुखस्तिष्टल् आमण्डक-

कर्मचारी थे। चैतन्य महाप्रभ से प्रभावित होने पर एक दिन सनातम के मन में ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हआ। एक दिन वे किसी सरकारी काम से कड़ी जा रहे थे। बहुत जोर की आधी आयी और आकाश बादलों से थिर गया । मार्ग मे एक मेहतर दम्पति आपस में वार्ता-लाप करते हुए मिले । पत्नी पति की बाहर जाने से रोक रही थी। उसने पति से कहा, "एँने झझाबात में सकट के समय या तो दूसरे का नौकर बाहर जा सकता है अधवा कुला ।" मनातन गोस्वामी ने इस बात को सून-कर नौकरी छोड़ने का निक्चय किया। परन्त यह बात नवाब को मालम हो गयो और उसने सनातन को कारा-गार में डाल दिया । सनातन अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चके थे। काराज्यक्ष को प्रसन्त कर एक दिन केवल एक कम्बल के साम ये जेल के बाहर आ गये और महाप्रभु चैतन्य को शरण में पहुँच गये । कम्बल देख-कर महाप्रभू ने उदासीनता प्रकट की । इस पर गना न ने कम्बल का भी त्याग कर दिया। वे अत्यन्त विरक्त होकर कृष्ण की आराधना में तल्लीन हो गये। जीवन के अस्तिम भाग में ये बन्दावन में रहने लगे थे। इन्होंने गीतावली, बैंग्णवतोषिणी, भागवतामत और सिद्धान्तसार नामक गंभोर ग्रन्थों की रचना की। भागवतामृत में चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य और आचार का वर्णन है। हरिभक्तिविलाम नामक ग्रन्थ भी इन्ही के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में भगवान के स्वरूप और उपासना का वर्णन है। बैंगला भाषा में भी इनका एक ग्रन्थ रसमय-किल का नाम से प्रचलित है। सनातन गोस्वामी अचिन्त्य-भेटाभेट मत के मानने वाले थे और इनके सन्थी का यही दर्शन है।

सल्बा--पुक षामिक किया जो, हिन्दुओं का अनिवार्य कर्तवा है। दिन और रात्रि की सन्धि में यह किया की जाती है, इसलिए उसको सल्ब्या (सन्धिवेन्ना में की हुई) कहते हैं। ब्यास का कथन है

जपास्ते सन्धिकेजायां निशाया दिवसस्य व । तामेव सम्प्रणा तस्मानु प्रवर्शन्त मनीषिण ॥ इसकी बन्य ग्युत्पतियाँ भी पायी जाती है। यथा 'सम्यक् व्यायस्परस्थामिति।' 'सरकातीति'। दिन और रात्रि को सन्धि के बीतिरिक्त मन्याह्न को भी तत्ति माना जाता है। जतः तीन सम्यालां में को जपानना की जाती व्यास ने तीन काल की सकत्याओं के अलग-अलग नाम विये हैं:

''सायत्री नाम पूर्वाह्नं साबिकी अध्यये दिने। सरस्त्रतीच सायाह्ने, सैत सन्ध्या त्रिषु स्मृता॥

प्रतियहान्नदोषाण्य पातकावुग्पातकात् । गायभी प्रोष्यते तस्मात् गायनतं त्रायने यतः ॥ सबिन्योतनान् सैव सावित्री परिकर्तिततः । जगतः प्रसवित्रीत्वात् बारक्पत्वात् सरम्बती ॥"

[पूर्वाह्न में जो सन्त्या की कार्ती है उसका नाम साविजी गायमी; मध्याह्न में जो की जाती है उसका नाम साविजी गोर सार्य जो की जाती है उसका नाम सरस्वती है। दान में प्रहण किये हुए जन्म के दोच, 'तातक और उपपातक से जपने गानेवाले ( उपात्तना करनेवाले ) को जाण बेती हैं, इनकिंद्रों गायमी कहलाती हैं। सबिवा के प्रकाश जयवा जान् को उदस्य करने के कारण साविजी नाम में प्रसिद्ध है। बारकण होने से सरस्वती कहलाती हैं।]

सन्ध्या का माहातस्य तैलिरीय बाह्मण में इस प्रकार बतलाया गया है

"उद्यन्तमस्तं यान्तमावित्यमिनिष्यायम् कुर्वन् काह्यणो विद्वान् सकलं भद्रमकनृते । असावादित्यो बह्या इति ब्रह्मीव सन् ब्रह्माक्येति य एवं बेदेत्ययमर्थः।"

[ उगते हुए, अस्त होते हुए तथा मध्याह्न में उत्पर जाते हुए बाहित्य ( सूर्य ) का ध्यान करते हुए विद्वान् बाह्मण सम्पूर्ण करवाम को प्राप्त करता है। यह आवित्य बत्रारूप ही है, उपासक ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है, यह स्वका क्य है। गु

याज्ञवल्क्य ने और विस्तार के साथ इसका माहात्म्य बतलायां है:

या सन्त्या सा तु गायत्री द्विषा भून्या प्रतिष्ठिता।
सन्त्या जगरिता येन विष्णूनतेन जगरितनः।।
गवां सर्गिः गरीरस्त्रं न करीरवंगगोषणम्।
वित्रुतं कर्मनेतृत्वन पुनस्ताता तरीषपम्।
एवं स हि गरीरस्यः सर्गिवत्यरमेशनरः।
विना क्षेपायनादेव न करोति हित नृषु ॥
प्रणब्धाहुतिस्याञ्च गायस्या त्रितयेन न।
जगस्यं परसं बह्य ब्रात्मा यत्र प्रतिष्ठितः।।
वाष्ट्यः स हृदयरा प्रोत्मो वाष्ट्रः प्रवादः।
वाष्यः स हृदयरा प्रोत्मो वाष्ट्रः प्रवादः।
वाष्ट्रं य विद्याति वाष्ट्रं प्रवादिति।।

भू भू तः स्वस्तवा पूर्वः स्वयमेवः स्वयम्भूवाः । व्याहृता ज्ञानदेहेनः तस्मात् व्याहृतयः स्मृताः ।। 'क्षत्रिकस्व' में अन्तर-मृत्याःवीचः में मुख्योगसम्ब

'शुद्धितत्त्व' में जनन-मरणाशीच में सन्ध्योपासन। का निषेच किया गया है:

सन्ध्या पञ्चमहायज्ञं नैत्यिकं स्मृतिकमं च। तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुन क्रिया ।।

संस्थास—(१) चार आजमी में वे चतुर्व आजमा प्रथम तीन आजमों—बह्या थें, गाहंस्थ्य और वानप्रस्थ—के पालन के पच्चात् इसये प्रवेश करने का विधान है। बामन पुराण (क १४) में मंत्र्याव आसम का वर्ग मिन्नांकित प्रकार से बनावार गणा हैं:

त्तर्वसङ्गपरित्वाचो ब्रह्मचर्यसमित्वतः । जितिनिद्रयत्वमावासे नैकस्मिन्वसितिश्वरम् ॥ अनारन्भस्तपाहारे भिक्रा विश्रे ह्यनिन्दिते । आरमज्ञानविवेकश्च तथा ह्यात्मावबोधनम् ॥ चतुर्षे चाश्रमे धर्मो ह्यस्माभिस्ते प्रकीर्तित ॥

[ तभी प्रकार की आसक्ति का त्याग, बहायर्थ का पालन, इत्तियवथ, एक स्थाम में चिरुक्त तक रहने का तथान, कामनायुक्त कर्म का अभाग, आहार में प्रशस्त विश्व के यहाँ भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विश्वेक, आरक्षा में ही सभी प्रकार से निष्ठा, चतुर्थ आश्चा (संन्यास ) में यह धर्म गुक्त कहा पया है। किल्युग में यन्यास का निष्य बत्याना गया है:

अस्त्रमेषं गयालम्भं संन्यासंपलपैतृकम्। देवरेण सुनोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्णयेत्॥

'मलमास-सत्त्व-प्रतिज्ञा में रघुनन्दन भट्टाचार्यके अनु-सार यह कलिज्वजर्यकेवल क्षत्रिय और वैदय के लिए है। दे॰ 'आश्रम'।

संन्यासी—चतुर्य आश्रम सन्यास प्रहण करने वाले व्यक्ति को संन्यासी कहते हैं। ब्रह्मवैबर्तपुराण के प्रकृति खण्ड (अध्याय ३३) में सन्यासी के धर्मका वर्णन निम्न-लिखित प्रकार हैं:

सदन्ते वा कदन्ते बा लोग्ट्रे वा काञ्चने तथा । समबुद्धिर्यस्य शश्यत् स सम्यासीति कीर्तितः ॥ दण्डं कमण्डल्ं रत्कतस्त्रमाश्रञ्ज वारतेत् । नित्यं प्रवासी नैकत्र स संन्यासीति कीर्तितः ॥ श्रुदाचारद्विजान्त्रम्य सुर्वे, लोगादिवजित । किन्तु किञ्चित्रमान्त्रम्य सुर्वे लोगादिवजित । न व्यापारी नाम्त्रमी च सर्वकर्मीवविद्याः । व्यायेक्षारामणं शववत् सं संन्यातीति कीतितः ।। शववनमीनी बद्धानारी मम्मापाणपाविद्याः । सर्व ब्रह्मामयं परवेत् सं संन्यामीति कीतितः ।। सर्वत्र समृद्यविद्याः हिलामायानिवर्षितः । क्रोचाहक्कुररहितः सं संन्यातीति कीतितः ।। अयाचितोपनिवतस्य निष्टास्टळ्ळ भूनतान् । न याचेत् भक्षणार्थी य संन्यासीति कीतितः ।। न य पर्यत् मुखं स्त्रीचा न तिष्टेतस्यामीरितः । शरातीशिद्यां आकृत्याची यः स्त्रीचितः ।।

सिदन्न अथवा कदम्न में, लोष्ट अथवा काञ्चन में

जिसकी समान बद्धि रहती है वह संन्यामी कहलाता है।

जो दण्ड. कमण्डल और रक्तवस्त्र धारण करता है और एक स्थान में न रहकर नित्य प्रवास में रहता है वह मंत्यासी कहलाता है। जो शह आचार वाले द्विज का अन्न बाता है, लोभादि से रहित होता है और किसी से कुछ मौगता नहीं, वह संन्यासी कहलाता है। जो व्यापार नहीं करता, जो प्रथम तीन आश्रमों का त्याग कर चका है, सभी कर्मों में अनासक्त, सदा नारायण का ध्यान करता है, वह संन्यासी कहलाता है। सदा मौन रहनेवाला, बद्धाचारी, सम्भाषण और आलाप न करनेवाला और सब को ब्रह्ममय देखनेवाला होता है, वह सम्यासी कहलाता है। सर्वत्र समबद्धि रखनेवाला, हिमा और माया से रहित. क्रोध और अहं से मक्त संन्यामी कहलाता है। बिना निम-त्रण के उपस्थित, मिष्ट-अमिष्ट का भोजन करनेबाला और भोजन के लिए कभी न मागनेबाला सन्यासी कहलाता है। जो स्त्री का मख कभी नहीं देखता, न उनके समीप खड़ा होता है और काष्ठ की स्त्री को भी नहीं छता, वह भिक्षक ( मन्यासी ) है । ]

गरुडपुराण (अध्याय ४९) में भी संन्यामी का धर्म वर्णित है:

नयमा कपिनोध्यक्त यस्तु व्यानपरो भवेत् । सन्यासीह् म विजेयो वानप्रश्नाष्ट्रमे स्थितः ॥ योगाम्यानस्तो नित्यमाक्ष्व्युक्तितीहृद्यः । ज्ञानाय वर्गते निव्यु श्रोष्यते वारमिष्टिकः ॥ यस्त्वान्यस्तित्व स्थान्तित्वनुष्णे मह्यास्ति। सम्प्रकृष् वसमस्मान्यः स्थान्तित्वनुष्णे मह्यास्ति। शैक्षं शुतक मीतिलं वर्षा ध्यानं विशेषतः । स्याक् व नान-वैराधं धर्मोऽशं मिश्कुले नानः नानवंग्याविनः केषित् वेदसंन्याविनाः। सर्वेतंन्याविनः केषित् तिविवः वारमिष्ठिः। ॥ योगी च विविधो त्रेषो भौतिकी मोत्र एव च । तृतीयोऽन्याव्यमी प्रोको योगमृतिवन्यावितः। स्वमा यावना पूर्वं मोत्रे लक्षप्रभावना। तृतीये चालित्या श्रोका आवाना पारमेक्यरी ॥ यतीनां यतिकतानां न्याविनामुक्षरिताम् । वानानं वृद्धा तर्वावनामुक्षरिताम् । वानानं वृद्धा तर्वावनामुक्षरिताम् । वानानं वृद्धा तर्वावनामुक्षरिताम् ।

कूर्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७, यतिभर्मनामक अध्याय २८) में भी संन्यासी धर्म का थिस्तार से वर्णन पाया जाता है। डे॰ 'आश्रम'।

सर्विण्ड — जिन से रिण्ड अवावा मूल पुरुष समान होते हैं वे आपस में सरिपण्ड कहलाते हैं। मात पुरुष तक रिपण्ड की आरित है। अजीव, विवाह और दाय के भेव से रिपण्ड तीन प्रकार का होता है। एक जीव में दान; भोग एवं अन्य सम्बन्ध से अशीच-सरिप्ड सात पुरुष तक होता है। रिता तथा गित्-कम्यु की अपेक्षा ने सात पुरुष तक विवाह-सरिप्ड होता है तथा मातामह एवं मात्-कम्यु की अपेक्षा ने पांच पुरुष तक होता है। उडाहन्तरन नामक सम्ब में नारव का निम्माकित यचन उद्युष्त है।

पञ्जमात् सप्तमादूर्वं सातृतः पितृतः क्रमात् । मपिण्डता निवर्तेत सर्ववर्णेष्वय विधि ॥

दाय-सिपण्ड तीन पुरुष तक ही होता है। वे तीन पुरुष है पिता, रितामह और प्रतितामह और उनके पुत्र पौत्र गर्व प्रपौत-दीहितृ। इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, और वृद्ध प्रमातामह और उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र। (० दायभाग)। मन्तपुराण में भी त्रिपण्ड का विचार किया गया है।

केपमाजरूजवुर्वाताः पित्राद्याः पित्रव्यानितः।

पित्रव्यः सममत्तेषाः सापित्रद्यं सामगीरव्यः।

स्विष्यक्षेत्रस्य — ग्रेन को पूर्वेज पितरों के साथ मिळाने वाला

प्रकृष्णिकस्य — ग्रेन हम में प्रेतिपित्रक का तीन वितृपित्रवें

के साथ मिजीकरण होता है। कमेंग्राण (उपस्थिमान,

सम्पाय २२) में सपिण्डीकरणंका वर्णन इस प्रकार मिछताहै:

सिपडीकरणं प्रोक्तं पूर्वे संवस्तरे पुनः।
हुवांच्यत्वारि पात्राधि में तावीनां द्विज्ञेत्वाराः।।
अतार्थे पितृपावे वृ पात्रमासे चये ततः।
ये सामाना इति द्वारणी पिण्डानप्येवसेव हि ॥
सरिपडीकरणभादं देवपुर्वे विशेषते।
पितृतावाह्यदेशया पृषक् पिण्डांच्य निर्मिष्ठेत।
ये पिरिणवीक्तः येता ने तीयांच्यात् पृषक् क्रियाः।
यस्तु हुर्यात् पृषक् पिण्डाम् पितृहा सोऽपि ज्ञायते।।
स्तर्भ सेवाचर—लीवाहने-समुद्र संगम का एक तीर्थाः। यह
स्त्राम्द्र वह समुद्र तट यर ही। सहाभारत (३८५ ४४)
से इसका साहास्य वर्णिण है।

सप्तपती — विवात् संस्कारका अनिवार्य और मुरूप अङ्गा इसमें बर उत्तर विका में बचुको सात मन्त्रो द्वारा सस-मण्डलिकाओं में सात पदों तक साथ ने जाता है। वधू भी दक्षिण पाद उठाकर पुन. वामपाद मण्डलिकाओं में रखती है। इसके बिना विवाह कमें पक्का नहीं होता। अग्नि की चार परिक्रमाओं (फेरा) से यह कृत्य अलग है। ससर्वि—मूल सात ऋषियो का समूह। इनके नाम इस प्रकार है-मरीचि, अत्रि, अद्भिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋत और बसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर मे सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते हैं । इनका वृत्तान्त 'ऋषि' शब्द के अन्तर्गत देखिए । सप्ति मण्डल-सप्तिषि मण्डल आकाश में सब के उत्तर विनाई पडता है। बह्या के द्वारा विनियुक्त सात ऋषि इसमें बमते हैं। ये ब्रह्मा के मानम पुत्र है। ब्रह्मवादियो के द्वारा ये मात ब्राह्मण कहे जाते हैं । इनकी पस्तियाँ है मरीचिकी समृति, अति की अनस्या, पुलह का क्षमा, पुलस्य की प्रीति, कत् की सन्नति, अगिरा की लज्जा तथा बशिष्ट की अरुम्बर्ता, जो लोकमाता कहलाती है। त्रिकाल सन्ध्या की उपासना करने वाले और गायत्री के जप में सत्पर ब्रह्मथादी ब्राह्मण सप्तर्षि लोक में निवास करते हैं। (दे० पदापराण, स्वर्ग म्वण्ड, अध्याय ११)

सस्वताती—सात मी स्लोको का ममूह देवीमाहास्य । इसको चण्डीपाठ भी कहते हैं। वर्गठास्तोत्र में कथन है। अगंज कोलकं बादी पठित्वा कथनं तत। अनेत् सस्वताती चण्डी कम एव विशेदित।। नाबोची मद्र के अनुवार :— " तनायं चरिताच्यायं क्लांका अशीतिकत्तमाः । वय मध्ये चरितं तु पञ्चाष्ट्रैकसुसक्यकाः ।। नयाञ्च्याधाष्ट्रमु रातम्बतुर्वे इस्ववेदरः । क्षणोत्तप्यरित्रं तु वट्वकनिक्लोकभावः ।। अम्मीसोमाध्यायवत्ती गीता समाती स्मृता ।

सहसानर अच्या सन्तस्त्युद्ध कर — वेश गुरूक प्रतिपदा है इस का आरम्भ होंगा है। पुप्रमा, काञ्चनाशी, विशाला मानसंद्रमया, मेचनादा, मुंबेगु, तथा विसलोदक धाराखों का क्रमाश सात दिनत्यंन्त गुरूक होना चाहिए। सात सामरों के नामों से बड़ी का त्वन हो तथा बाद्धाणों को दिख्युक मोजन कराया जाए। वती दयर रार्कि को मृत मिजित वाबल आए। एक वर्षपर्यन्त इस तत का आवस्य विद्वित हैं। किसी पवित्र न्यान पर किसी भी बाह्मण को सात वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस व्रत का नाम सारस्वत वद मी हैं। प्रतीत होना है कि उपप्रंक गिनाए हुए सात नाम या तो सरस्वती नदी के है अपवा उसकी सहस्रक नदियों के। बत्तर्यव इस व्रत का नाम 'सारस्वत व्रत भी के लिए तथा मारस्वत व्रत की होना है। इस सात मंदियों के लिए तथा मारस्वत व्रत की होना है। इस सात मंदियों के हिए तथा मारस्वत व्रत की

सम्बुष्य ब्रत—हस वत में पार्वती का सात नामों से पूजन करना चाहिए। वे नाम है—हुमूदा, माम्रवी, नौरी भवानी, पार्वती, जमा तथा अमिजका। सात दिनपर्यन्त सात कर्माओं को (वो कममण बाठ वर्ष की अवस्था में है एक नाम उच्चारण करते हुए प्रार्थना की जाय जैते 'हुमूदा देवि प्रमीव'। उसी प्रकार कमज अस्य नामों का ६ दिनो तक प्रयोग किया जाना चाहिए। सातवें दिन समस्त नामों का उच्चारण करके पार्वती का पुननादि करने के जिए सम्पाक्षतादि के साथ साथ ताम्बुल, तिन्दूर तथा नारियक अपित किया जाय। पूजन के उपरान्त प्रत्येक क्रम्या को एक दर्भण प्रवान किया जाय। इम वत के आवरण के सौभाग और सौन्दर्य को उपलब्धि होती है तथा पाप कीण होने हैं।

सभा--- जहाँ साथ साथ लोग शोभायमान होते है वह स्वान (सह यान्ति शोभन्ते यत्रेति)। मनु ने इसका लक्षण (न्याय सभा के लिए) इस प्रकार दिया है--- यस्मिम् देशो निषीवन्ति विद्रा वैदिवदस्त्रयः । राजः प्रतिक्कतो विद्वानृश्राह्मणास्ता सभा विदुः ॥

[जिस स्थान मे तीन वेदिवद् चित्र - राजा के प्रति निधि विद्वान् श्वाह्मण बैठते है उसकी सभा कहा गया है] सभा का ही पर्याय परिषद् है इसकी परिभाषा इस प्रकार है:

वैविद्यो हें तुकस्तर्की निक्को धर्मपाठकः। वयदवाश्रीमण पूर्व परियत् स्थाइशावरा।। [तीन वेदपारग, हेतुक (सद्युक्तिव्यवहारी), तर्क-शास्त्री, निक्क्त आन्तर्वावशा धर्मशास्त्री, तथा तीन आश्रीमर्यो के प्रतिविध-इन दसो से मिलकर 'दशावरा' परियद बनती हैं।]

कात्यायन ने सभाका लक्षण निम्नाकित प्रकार से क्रिया है:

कुल-ज्ञील-वयो-वृत्त-वित्तविद्धरधिष्ठितम् । वणिषिभ स्यात् कतिपर्यः कुलवृद्धैरधिष्ठितम् ॥

[कुल, बील, यय, युत्त तथा वित्तपुक्त सम्बीएव कुलबृद्ध कुष विणान-बनो से अधिन्दित स्थान को तथा कहते हैं।] मना (गज्यसमा) में स्थाय का वितरण होता सा। अतः समा के सदस्यों में सत्य और न्याय के गुणो की आवश्यक्ता पर जोर दिया जाता था।

समय---(१) शपय, आचार, करार अथता आचारसंहिता । यथा

ऋषीणा समये निर्स्य ये चरन्ति सुधिष्ठिर । निरिचताः सर्व्वर्मज्ञास्तान् देवान् ब्राह्मणान् विदुः ।। (महाभारत, १३९०५०)

(अहामारत, (२२०५०) घर्मशास्त्र में घर्म अथवा विधि के स्रोतों में समय की गणना है 'धर्मजनमयः प्रमाणम् ।'

(२) आयमसिद्धान्तानुभार वेवाराधना का एक रूप। 'समयाचार' जीत तन्त्री में इसका निरूपण हुआ है। सम्माच-वह स्थिति, जिसमे सम्यक् प्रकार से मन का आधान (उहराव) होता है। मनाचि अच्छानुभोग का अस्तिम बङ्ग है----्यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या-हार, वाण्या, घ्यान और समाचि। यह योग की चरम स्थिति है। वातञ्जल योगदर्शन में समाचि का विशव निरूपण है। चित्रचृति का निरोध ही योग है जत. समाचि की जबस्या में चित्र की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है। ये विश्वचृत्तियों है----प्रमाण, विश्वयं, विकल्प, निवा बौर स्मृति ।। जिसवृत्ति का निरोध वैराग्य और अस्थास से होता है। निरोध की अवस्था के भेद से समाधि दो प्रकार की होती है—सप्रशांत समाधि और असंप्रशांत समाधि ।

सप्रजात समाधि की स्थित में चिक्त किसी एक बस्तु पर एकाथ रहता है। तब उसकी खही एकमाथ क्षा ने जान हो स्ता है। इसी की स्ता क्षा किसा है। इसी की सप्रजात कमाने से उसमें अंत्रा है। इसी की सप्रजात समाधि कहते हैं। इसी को सप्रजात समाधि कहते हैं। इसी को सप्रजात समाधि में है। इसी एक पर्य का पार्ट्स होता है। इसी को सप्रजात समाधि में है। इसी एक स्था कर स्ता है। इसी इसी इस आक-ध्वन का भान भी। इस अवस्था में वित्त एकाथ रहता है, यवाथ तनक को प्रकाशित करता है, किर स्ता है, करता है, की स्ता करता है, की स्ता करता है, की स्ता करता है और स्ता करता है। की स्ता करता है और अवस्था हो। सप्रजात समाधि के मी चार मेद है—(१) विकक्तिकृत्त (२) विचारमृत्त (३) आनम्सानृत और अस्तिवानृत्त (३) अनम्सानृत हो। स्ता अंत स्ता हो। स्ता अंत स्ता हो। स्ता करता है। स्ता है। स्ता है। स्ता करता है। स्ता है। स्

अवस्त्रवात समाधि में झान, आता, त्रेय का मेर मिट
दाता है। इसमें तीनों भावनार्ये अस्यन्त एकीमूत हो
जाती हैं। राप्य देराया से गमी वृत्तियां पूर्णतं निरुद्ध हो
जाती हैं। आजम्बन का अभाव हो जाता है। केवल
सस्काराया शेय रह जाता है। इसको 'निवींक समाधि'
में कहते हैं, क्योंकि इसमें में केवा और कमाश्रम मा पूर्णतं
अभाव रहता है। असंप्रमात समाधि ने भी दो मेद हैं—
भवप्रय्यय तथा उत्पाय प्रस्थय। भवप्रयत्यय में प्रशा ने उदय
होने पर भी पूर्णजान का उदय नहीं होता; अधिया बनी
स्त्री है। इस्लियों उसमें सतार को और अवृत्त हो बाते
की आजका रहती है। उपाय प्रस्थय में अधिया को
सम्पूर्ण नाया हो आता है और जिल जान में समस क्या
हे प्रतिनिद्ध हो जाता है, उसके पतन का भय सदा के
थियं समायत हो जाता है।

पुराणों में भी समाधि का विवेचन है। गरुडपुराण (अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है:

> नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्तं सत्यमानन्य मद्दयम् । तुरीयमक्षरं ब्रह्मः अहमस्मि परं पदम् ॥

समासम्भान-सम्भावतः ६६१

अहं ब्रह्मेस्यवस्थान समाधिरिति मीयते ।। दे॰ 'योग दर्शन' तथा 'अन्दाङ्ग योग' ।

समालम्बन—एक प्रकार की मागलिक लेपन क्रिया। अमरकोश में कुङ्कुमादि विलेपन को समालम्भन क्हा गया है। पशुत्रय को भी समालम्भन कहा गया है:

'बृथा पश्चुसमालम्सं नैव कुर्यान्न कारयेत्।' महाभारत, १२.३४.२८

नहाशारत, १२.२३.२८ [अपर्थ में पशुवधान करना चाहिए और न कराना चाहिए।]

समावर्तन-सोलह मंस्कारों में एक। सम्यक् प्रकार से (विश्वाध्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) लौटना । इसका दूसरा नाम है स्नान', क्योंकि इसमे स्नान मुख्य प्रतीकात्मक किया है और 'स्नातक' उच्च शिक्षित को कहते हैं। यह सस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के समान था। प्राचीन काल में दो प्रकार के बहुएचारी होते ये--- उपकृतीण और नैष्ठिक । प्रथम वह या जो अपनी विद्या समाप्तकर गृहस्य आध्यम मे प्रवेश करना चाहता या, दूसरा आजीयन गुसकूल मे रहकर विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना चाहताया। प्रथम को आवार्यकी आजा लेकर समावर्तन करना आवश्यक होताथा। विवाह के लिये यह प्रवेश पत्र था। विद्या अथवा ज्ञान की उपमा मागर से दी जाती थी। उसमें जो स्नान किये ही वह स्नातक था। स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे-विद्या स्नातक, व्रतस्नातक और उभयस्नातक । जो केवल विद्या पढकर गुरुकुल से घर लौट आता था उसे विद्यास्नातक कहते थे। जो विद्याकम पढताथा, किन्तुवत (तपस्या . और जील) का पालन पूरा करताया, वह द्रतस्मातक कहलाताथा। जो पूरी विद्याभी प्राप्त करताथा और बत का भी पालन करता था, वह उभयस्नातक कहलाता या। गृह्यसूत्रों और पद्धतियों में समावर्तन का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। दे॰ 'संस्कार'।

समुक्कम—चैंव गुक्क प्रतिवद से आरम्भ कर क्यातार सात दिनपर्यन्त इस तत का आयोजन होना चाहिए। इस सकसर पर समुक्क्षों लवन, दून, पून, तक, सुमुन्धित जल, गन्ने के रस तथा प्रपुर दिश से नारायण के पूजन करना चाहिए। पृत से हबन करना चाहिए। इस की जावरण एक वर्षपर्यन्त होना चाहिए। वर्ष के जनत में एक गौ का रात विदित है। इस प्रज के जावरण से , बाचारण राजा चकवर्ती सम्राट् हो जाता है। इसके बति-रिक स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वर्गकी प्राप्ति होती है। दे० वासु०; ४९.१२३। कुर्म० १.४५,४।

समुक्रमान—यर्व के दिनों में, जैसे पूर्णिमा और जमावस्था को फिन्तु जीमवार और बुक्रबार को डांक्कर समुद्र में स्नान करना चाहिए। वती को चाहिए कि बहु उक्त दिनों में समुद्र तथा चीपक के बुक्त का पूजनादि करे किन्तु उनका स्थर्श कवापि न करे। शनिवार को चीपक का स्थर्म किया जा सकता है। सेतुबन्ध (रामेववर) में कभी भी स्नान किया जा सकता है। होती स्नाम का कभी निषेष्ठ नहीं है।

सम्पव्गिरीक्त — माघ शुक्ज प्रतिपदा (जैसा कि तमिल-नाडु के पद्धाः क्रों में लिला हुआ है) को समस्त विवाहित नारियों तथा कन्याओं को कुम्भ मास में इस व्रत का आयोजन करना चाहिए।

सम्युट—सम्यक् प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुआ। एक जातीय उभय पदावों के मध्य में अन्य को रखने की विश्व सम्पूट है। तन्त्रसार के अनुसार 'सकाम सम्पूटो जारयो निष्काम: सप्टं बिना।'

[ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए जप करना हो तो सम्पुट विधि से करना चाहिए, यदि निष्काम जप करना हो तो दिना सम्पट के । ]

६६२ सम्प्रदाय-सरस्यती

सम्ब्रह्मस्—गुरुशरम्परागत अथवा शाचार्यगरम्परागत संघटित संस्था। भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त उपवेश हो सम्प्रदाय है। उनका प्रचलित अर्थ है 'गुरु-परम्परा से सहुपविष्ठ व्यक्तियों का समृह !' पपपुराण में बैण्णव सम्प्रदायों की नामावली दी हुई है:

सम्प्रदायविहीना ये यन्त्रास्ते निष्फला मताः । अतः कलौ अविष्यम्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥ श्रीमध्य-कट्ट-सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ॥ शक्तिसंगम तन्त्र (प्रयम लष्कः, अष्टम पटल) यें सम्प्रदायों की सुषी इम प्रकार वी हुई है:

बैसान. नामवेदादी श्री राधावस्त्वभी तथा।
गोकुरुवो महेवानि तथा वृन्दावनी अनेत ।।
पाइदात्रः गञ्जसः स्थात् वष्टः श्रीवोग्वेकानः।
रामानन्दी हिक्याणी निम्बाक्षेत्र महेत्वरि ।।
ततो नावबतो देवि दश्च मेदाः प्रकीनिता ।
दिख्ती मुख्यी अदी वैष द्वित्रित्यणी क्रमेण च ।।
एक्तवाधी महेसानि वीर्यवस्त्रवित्य च ।
सत्तवधी महेसानि वीर्यवस्त्रवित्य च ।

सम्मान — उत्तर प्रदेशम्य मुराबावा जिले में विष्णु का अवतार स्वल । कलियुन के अन्त में विष्णुयका ब्राह्मण के प्रही इसी सम्मान के मनावां निक्ल का अवतार होगा । सत्यवृग्ग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, नेता में महिसीगिर, डापर में पिक्रल और कलियुग में सम्मलपुर है। इसने ६८ तीर्थ और १९ कुप है। यहाँ एक अति-विज्ञाल और प्राचीन मन्दिर है। इसके अतिरिक्त मुख्य तीन चिवलिल्ल हैं—पूर्व में चन्द्रेयबर, उत्तर में भूवनेश्वर तथा दिश्ला में सम्मलेखर । प्रतिवर्ष कार्तिक जुक्ल चतुर्षी और पञ्जी ने सह में अल लगता है और आशी इसकी परिक्रमा करते हैं।

सम्भोगवात — दो प्रतिपदाओं तथा पंचपी तिवियों को उपवास का विचान है। अतो को भगवान भासकर में अपना प्यान केन्द्रित करना चाहिए। साथ हो वह स्वपनी के साथ वायन करते हुए भी प्रणयकेलि तथा अन्य विका-साथ वायन करते हुए भी प्रणयकेलि तथा अन्य विका-सादिक किमाओं का एक दम परित्याग कर दे। इस प्रत के आवस्प से सहन्त्री वर्गी के तथ के बरावर पृष्य प्राप्त होता है। दे० इत्यकन्यत्वर ३८८; होमादि, २.३९४ एवं रामझ्ल्य परमहस एवं शारदा माता का चनित सरमा —वेबजुनी ( देवताओं की कुलिया ) का नाम । वैदिक पुराकथा में दरका काम मार्ग निर्देश करना है सबसे चुने को सारनेय कहा चया है। इसकी ब्युलित है 'रमवा बोज्या सह बर्तमाना।' विश्लीवण की पत्नी राक्षत्री का नाम भी अरमा है। वो सीता की सेरिकल थी। कश्यप की एक पत्नी का नाम भी सरमा है बिससे अमर बार्दि की उत्पत्ति इंडें।

सरपू — अवस प्रदेश की एक नदी। इसके किनारे अयोध्या पूरी रियत है जो सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी पी और जहाँ गगवान् राग का जन्म हुआ था। इसक्तिमें वैष्णव-स्प्रप्याय में इसका और भी महत्त्व हैं। इसके जर्म का गुण राजनिर्वेष्ट में विज्ञ है

'तगरू सॉलल स्वादु बलपूष्टिश्रवाधकम् ।'
सरविष्य—काग्यकुल झाह्यागो की एक उपवाखा । पञ्चगांव बाह्यणो—गीज, सारस्वत, काग्यकुक्त, मीर्चल और
उत्त्वल में कोई स्वतंत्र शाखा नहीं है। 'चरविष्य' शब्द 'तरयू पारीण' का अपभंध है, जिसका अर्थ है 'सायूनवी के (उत्तर) पार रहते बाला ।' यह तुद्ध भौगोलिक कारण वणी और जातियों की छोटी-छोटी लेतीय शाखाएँ और उपपालायें बन गती। उन्हों में से सद्युपारीण (सरविष्या) भी एक हैं। इस समय सरविष्या केवल संप्यु-पार में गीमिल न रह कर देश के कई प्रगतों में फैंठे हुए हैं। मध्य प्रदेख के छनीमगढ़ शेत्र में इनकी बहुत वही संस्था है जो अपने को 'छनीसगढ़ी'

सरस्वती—(१) वर्षप्रथम ऋखंद में गरस्वती पित्र नदी और कमसा नदी देवता और वास्त्रता के रूप में विभिन्न हुई हैं। वरस्वती मुल्ठ गृतुक्ति (सतल्ज) भी एक सुत्राप्त नदी वी। जब सुतुक्ति अपना मार्ग वसल कर विपाशा (व्यास) में मिल्र गयी तो सरस्वती उसके पुराने पैटे से बहुती रही। यह राजस्थान के समुद्र में मिल्रती पैटे से बहुती रही। यह राजस्थान के समुद्र में मिल्रती पी। वह राजस्थान के समुद्र में मिल्रती पी। वह त्यास्त्र में स्वास वर्णन पाया जाता है, जिलके किनारे राज्य लोग और जन बहते थे, यज्ञ करते और मन्त्री का गान करते थे। सरस्वती की आजकल कम्मर कहते हैं। सरस्वती और वृषद्वाची के वीच का प्रदेश बह्यानवं कहलाता था जो वैदिक ज्ञान

रूप में म्हान्नेद में किल्पत की गयी है जो पित्रजा, सुद्धि, समृद्धि जीर शक्ति प्रवान करती थी। उनका सम्बन्ध अस्प देवताओं — पूपा, इन्द्र, और मक्तु से वतलाया गया है। कई सुकों में सरस्वरी का सम्बन्ध पक्षीय देवता इडा और मारती से भी जोडा गया है। यीछे भारती सरस्वती से अभिक्ष मान की गयी।

(२) पहले सरस्वती नवी देवता थी। परन्तु बाह्मण काल में (दे० दातपथ बाह्मण, २-९-१; ऐतरेय बाह्मण, २.१) उतका बाल् (बावदेवता) के अमेर मान लिया या। परवर्ती काल में तो वह विद्या और कला की अधिकाती देवी हो गयी। पुराजानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री मानी गयी है।

सरस्वती का ध्यान निम्नाकित पद्य से प्रायः किया जाता है:

या कुण्देन्द्रतुषारहारश्यवला या शुभवस्त्राकृता या वीणावरधारिणी भगवती या स्वेतपद्यासना ।

या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्वेषं सवा वन्दिता सामापानु सरस्वती भगवती निःशेषजाडघापहा ।। सरस्वती का बाहन हस है, जो क्षीर-मीर-विवेक का तीक हैं। कही ममूर भी सरस्वती का वाहन बतलाया

सरस्वता का बाहुन हुत हु, जा तारा-पार-पंतर का गर्तीक है। कही मधुर भी सरस्वती का वाहुन बतावाया पाया है। ब्राइयेबर्स पूराण के वर्णण सम्बद्ध (४० ६१-६७) में सरस्वतीपूत्रन की विधि विस्तार के साथ वर्णित है। मरस्वतीपूत्रनविधि—आधिवान जनक के मुक्त नक्षत्र में सरस्वतीपूत्रनविधि—आधिवान जनक के मुक्त नक्षत्र में सरस्वती का आबाहुक करना चाहिए। प्रतिविध्त मरस्वती की आरास्वता करते हुए अवण नक्षत्र को विभाजन करना चाहिए। (मूल नक्षत्र के चौषा नक्षत्र प्रवण है)। सरस्वती की चार दिन पूजा होती है, जो साभारणतः ससमी संदश्मी तक चलती है। वर्षकृत्य सीपका के अनुमार इन दिनो नक्ष अध्ययन करना चाहिए। व अध्यापन और संक्षेत्रमा ।

साध शुक्त पक्सी (वसन्तपक्सी) को आगमोक्त विधि से महाशक्ति सरस्थती को वार्षिक पूजा की जाती है।

सरस्वतीस्थापना — वास्थिन शुक्क नवभी ोो पुस्तको से सरस्वनी की स्थापना करनी चाहिए। दे व वर्षकृत्या-दीपिका, ९२.९३ च.४.१८ हरिका निम्नाह से आबाल बृद्ध प्रकाशित तथा हल्लिकित ग्रन्थ गान्त्रित कर विशेष प्रकाश की सरस्वती पूजा करते हैं। बाकिकाएँ तथा विवाहिता महिलाएँ अपनी संनीत सन्वन्धी पुस्तकें तथा बीणा साय-साथ जाती हैं तथा उनकी सरस्वती के समान ही पूजा करती हैं। शिल्पी तथा दूसरे कारोमर लोग नवभी के दिन अपने-अपने जीजार तथा येत्रों को पूजते हैं। कर्म सुधिट, अपन् की रचना। पुराणों का प्रथम वर्ष्य विवस्य सही हैं। मनु॰ ने इसी अर्थ में दसका प्रयोग निजा है:

हिंसाहिसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृतानृते।

यद्यस्य सोऽदघात् सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥

(१.२९) श्रीमद्भाषवत (३,१०.१४-२६) में सर्गका विस्तृतः वर्णन पाया जाता है।

सर्विषयसहापञ्च भी—शावण गुक्क पंत्रमां को इस बन का अनुष्ठान होता है। बनी को पर के दराबों के दोनों ओर सो के पावर से सर्वा के होनों और से के स्वाक्त उनकी ओह सिंह, दूस, भुने हुए पान्य, दॉल दूसकेंद्रमें तथा पृष्पादि से पूजा करनी वाहिए। इससे सर्प जाति सन्तुप्र रहती है सवा पूजक को सास पीडियों तक उनका भय नहीं रहता। सर्पस्य (नाययब)—सर्पे को नष्ट करने वाला यज्ञ । जनमंत्रम के बाने वाहिए । सर्पेस का संपंचाति हुई मृत्यु का बदका लेने के लिए सर्पन्त किया था। भागवत, १२,६. १६-२८।

सर्वेगस्य — पूजनोपयोगी मुख्य गन्धद्रव्य । सुगन्धित पदार्थों का भिन्न भिन्न रूप के से परियाणन किया गया है। इस सम्बन्ध में हेमाद्रि (१४४) में वर्णन है। कपूर, बन्दन, तन्त्रूरी नया केसर समान भागों में होने पर सर्वेगस्य कहजाती हैं।

सर्वज्ञया—िस्त्रयो द्वारा किया जानेवाला एक व्रत । मार्गशीर्ष से प्रारम्भ होकर बारह महीनो तक यह व्रत चलता है ।

इसमें मामान्य विधि से नवग्रहपूजन तथा प्रणव से अंग-न्यात करके निम्निलिखित प्रकार से ज्यान करना चाहिए . ''इसेतवर्ण' वृषारूढ व्यालयक्षीवनीतिनम् ।

विभूतिभूषिताञ्जञ्ज व्याप्रवर्मपरं गुभम् ॥ पञ्जवनत्र दशभुज जटिलं नन्द्रजुङकम् । त्रिनेत्रं पार्वतीयुक्तं प्रमधेरच समन्वितम् ॥ प्रसन्नवदनं देव बरदं भक्तवस्सलम् ।"

इस प्रकार घ्यान करके 'ॐ नमः शिवाय ह्वी दुर्गा-यैनमः' मन्त्र से अर्घ्य देकर और पुनः घ्यानकर 'ॐ गौरी-सहितहराय नमः' इस मन्त्र से पूजन करना चाहिये। ६६४ सर्वज्ञात्कमृति-सस्मोस्सव

इसके पश्चात् पांच पुष्पाञ्जलियान करके निम्नलिखित मन्त्र से प्रणाम करना चाहिये:

नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शक्षिशेखर । नमस्ते पार्वतीदेव्ये अण्डिकायै नमोनमः ॥

इस बत की कथा स्कन्दपुराण में विस्तार से दी हुई है और इसकी पूरी विधि कृत्यचन्द्रिका में।

सर्वज्ञात्ममृति -- प्रसिद्ध अहैत वेदान्तावार्य सन्यासी । इनका जीवन-काल लगभग नवी शती था। शूगेरी के ये मठाघीश थे । इनका अन्य नाम नित्यवोधाचार्यथा । अद्वैतमत को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 'सक्षेप शारीरक' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। इन्होंने अपने गुरु का नाम देवेरवरा-बार्य लिखा है। प्रसिद्ध भाष्यकार मधुसूबन सरस्वती और रामतीर्थ ने देवेश्वराचार्य की सुरेश्वराचार्य से अभिन्न बतलाया है। परम्तु दोनों के काल में पर्याप्त अन्तर होने से ऐसा मानना कठिन है। 'संक्षेपशारीरक' में क्लोक और वार्तिक दोनों का समावेश है। 'झारीरक भाष्य' के समान इसमें भी चार अध्याय है और इनके विषयों का क्रम भी उसी प्रकार है। इनमें क्लोक-सख्या क्रमशः ५६३, २४८, ३६५ और ५३ है। सर्वज्ञात्ममृति ने 'संक्षेप शारी-रक' को 'प्रकरणवार्तिक' बतलाया है। अद्वैतसम्प्रदाय की परम्परामें यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना आता है। इस पर मधुमुदन सरस्वती और रामतीर्थ ने टीकाएँ लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हैं।

सर्वेतीसह — माङ्गिलिक अल्डु एण की एक वर्गारमक विधा। इसके केन्द्र में मुख्य देव और पाश्वेवगों में अन्य देवों की स्थापना झौती है। अमरकोश (२-२-१०) के अनुसार मन्दिर स्थापनक यह एक प्रकार भी है। द्वार-अलि-न्वादि सेंद से समूद लोगों के आवास का एक प्रकार रूप सर्वेतीमद कहा जाता है। इसका लक्षण निम्नांकित है

स्वस्तिकं प्राङ्मुल यत् स्यादान्त्वानुगतं भवेत् । तत्यावनुगतो नाम्यो तत्यमन्त्रातात्यरः ॥ क्षतिषिद्धान्त्रिन्दसेदं नतुर्वारक्ष यद्गृहम् । तर्भवेत्सवित्तान्दसेव नतुरान्त्रिन्दगोमितम् ॥ (भरत) ष्रह्मान्ति, उपनयन, वतःमतिष्ठा आदि में गृजा का

पक्त रंगीन बाघारमण्डल सर्वतोशह नाम से बनाया जाता है। दे० शारदातन्त्र; तन्त्रसार ।

सर्ववर्शन सम्बद्ध--- माधवाचार्य हारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन मन्य। इसमें सभी वर्शनों का सार सगृहीत किया गया है। भारतीय वर्धनों को यहाँ वो आनों में बाँटा नया है। आस्तिक बीर नास्तिक। बास्तिक के अन्तर्गत न्याय, वैशेषिक, साक्य, योग, पूर्वभीमांसा और उत्तरभीमांसा (वेदास्त) हैं नास्तिक के अन्तर्गत वार्बोक, आहंत, बौढ आदि की गणना है। यह ग्रन्थ वार्घोनिक दृष्टि से समुक्त-यवादी है।

सर्वमञ्जला-दुर्गा का एक पर्याय । ब्रह्मवैवर्तपुराण में इसकी व्यत्पत्ति इस प्रकार है :

हर्षे सम्पदि कल्याणे मञ्जलं परिकीर्तनम्। तान् वदाति च या देवी सा एव सर्वमञ्जला।। देवीपुराण (अध्याय ४५) में सर्वमञ्जला की ध्युत्पत्ति

वर्गं में निम्नाकित ओषधियाँ सम्मिलित हैं : कुष्ठमासीहरिद्वाभिवंचारीलेयचन्दनै ।

मुराजन्दनरुर्द्भी सुस्त सर्वोषधि स्मृतः ॥ इस मूची में डितीय क्षम्यनगद रफ्तव्यक्त के लिये प्रमुक्तः हुआ है। सर्वोधियाण में लोधियों की एक लम्बी सूची पायी जाती हैं। देश प्रसुद्धान, उत्तरस्वण्ड ला १०७. अमिन्युग्ण, १९७९, राजनिर्मण्डः।

सर्व्यक्तस्वा — यह तिषिवत है। मूर्य इसके देवना है। सात सप्तमियों को बती मूर्यातिमुख बैठन अपनी हवेकी पर एक्टबम्ब्य अववा अप्य कोई बस्तु रखते हुए प्रति सम्मी को कन्या दो से सात नक सरसो के वाने रखकर उनका अवज्ञानन करता रहे। अवजोनन के समय मन में किसी वस्तु या कार्य की कामना करने हुए इन्त स्पर्ध किये बिना पत्र्व ना कार्य की कामना करने हुए इन्त स्पर्ध किये बिना पत्र्व ना वाहिए। तनन्तर होय तथा जप का विधान है। इमते पुत्र, धन की प्राप्ति के साथ समस्त इच्छातें पूर्ण होती है।

सम्बोस्सव — सस्य के पकने के समय का उत्सव । मास के धुकल पका में किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा मुहुर्स के समय गावे-बाजे के साथ खोती की ओर जाना चाहिए तथा बहुतें अपिन प्रज्वालित करके हवन करना चाहिए। तरमन्तर एके हुए क्षांस्य की वैदिकमन्त्रों का उच्चारण करते हुए क्षांचिट देवों तथा पितरों की वर्षित करना चाहिए। वती को पके हुए चान्य को वही में मिलाकर का लेना चाहिए। ततुपरान्त उत्सव का आयोजन होना चाहिए।

सहयमिणी---वैदिक विधान से ब्याही हुई पत्नो । इसका शाब्दिक वर्ष है 'साथ वर्मकार्य करनेवाली ।'

सहमरण —पति के मरने पर पत्नी द्वारा उसकी निता पर साथ जल जाना। अङ्गिरा ने सहमरण का बडा माहारम्य बतलाया है (अं० स्मृति)।

सहस्रभारा—देवता को स्नान कराने के लिए सहस्र छिड़-युक्त पात्र से निकली हुई जलधाराओं को महस्रधारा कहते हैं। दुर्गीत्सवपद्धति में इसका उत्स्वेल हैं।

साम्बाता-माहेश्वर तीर्थ में नर्मरा नदी का नाम भी महत्यातारा है। कबा है कि सहस्राजुँ न कार्तवीर्थ ने अपनी महत्यात्राओं से नर्मरा के प्रवाह को रोकता चाहा। नर्मश उमकी अवहेलना कर सहस्रवाराओं से फूट निकली। इस-लिए वहीं उनका नाम सहस्रवारा यां वा गया।

सहस्रमध्य (सहस्रमेत्र)—इन्द्र, जिसके सहस्रनयन है। वास्तव में इन्द्र राजा का प्रतीक है और नेत्र उसके मन्त्रियों का। इन्द्र के एक सहस्र मन्त्री ये, अतः उसको सहस्रनयन कहते है। परन्तु पुराणकथा में वह शरीरन सहस्रनयन चितित किया गया है।

सहस्त्र मोक्काविषि --एक सहत्व बाह्याणों को भी भन कराने की विषि । जती इसका कालोजन स्वमृह से अवश्व किसी मिस्टर में करें। एकबाना से ताज गरिष्कृत नकतीत से भगवान के बारह नामों का उच्चारण करते हुए (जैने केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए। बद्धा भोज के बाद भिनन-भिन्न प्रकार की दान-दिलाणा दी जानी चाहिए।

सहीत — बारह प्रकार के पुत्रों में से एक जो माता के जिवाह के समय गर्भ में रहता है। बहु विवाह के परवाद वस्म लेने पर विवाह करने बारे जिता का पुत्र होता है। प्राचीन काल में ऐसी विधिक मान्यता थी। मनुस्पृति (अट्याय ८) में बहोड की परिभाषा इस प्रकार वो इसे हैं।

या गर्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । बोहः स गर्भी भवति सहोह इति चोज्यते ॥ [जिस गर्भिणी का विवाह-संस्कार होता है, बाहे उसका गर्भ जात हो अववा अज्ञात, उससे विवाह करने बाले का ही वह गर्भ होता है। अन्य लेगे पर गर्भस्य बालक उसका सहोब पुत्र कहलाता है।]

सांबत्सर—वर्ष से सम्बन्ध रखने वाला । वर्ष (काल) सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको 'सांबत्सर' (ज्योतिषी अध्या गणक) कहते हैं । बृहत्संता (३१०-११) में इमकी उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथन हैं :

मुहूर्तं िधिनशत्रमृतवद्यायने तथा। सर्वाण्येबाकुशानि स्युनं स्थात् सांवत्सरो यदि ॥ तस्माद्वाजाभिगन्तव्यो विद्वान् सांवत्सरोऽप्रणी। जयं यशः त्रियं भोगान् श्रेयश्च समभीपत्तता॥

[ यदि सांवत्सर (ज्योतियों) न होवे तो मुहूर्त, निवि, नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभी व्याकुळ हो जाते हैं। इस-लिए जय, यण, औ, भोग और श्रेय की कामना करने याळे राजा को अग्रणी सांवत्सर के पास जाना चाहिए।] लोक्स्तारिक—पिरारों के लिये प्रतिवर्ध किया जाता आदा। हेमादिका कथन हैं:

पूर्णे संबल्सरे श्राद्धं षोडणं परिकीर्तितम् । तेनैव च सपिण्डत्वं तेनैवाब्दिकमिष्यते ॥

साइकी—(१) आत्मा को साक्षी कहा गया है। वह प्रकृति के घगतल पर पटित होने वाली क्रियाओं को देखता है, इस लिए साक्षी कहलाता है।

(२) धर्मशास्त्र में किसी बाद के निर्णय करते में चार प्रमाण माने गये हैं, जिनमें माणी का स्थान तीसरा है— (१) लिखिन (२) युक्ति (३) माणी और (४) दिख्या साली वह है जो अपनी जीनों ते (अल्ला सह) बादधस्त तथ्यों को देख जुका हो। माशी के मिध्याक्षम अथवा अकदन में बहुत दीच माना गया है। बहुत्वेनर्त पुराण (म्हुत्तिक्चक, ४९ कथ्याय) में पिष्या साक्ष्य के निम्नाकित परिचान स्वत्याध गये हैं.

निष्या साध्य यो बदाति कामान् कोमात् तथा भयात् । सभागां पात्रिक वर्षिक स कृतस्य हित स्मृतः ।। निष्या साध्यं पास्त्रिकं वा भारते वर्षित योगुप । साविष्टनसहस्रक्षां सर्पकृष्यं वसेद् सुत्रम् ।। सन्ततं बेष्टितः सर्पेभीतस्य भनितत्त्वा । भृहक्कं व सर्पविष्युकं यमदूतेन ताडितः ॥ साक्य साक्षी के कर्म को साक्ष्य कहा गया है। साक्ष्य की सिद्धि के विषय में मनुका कवन है.

समक्षदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाज्यैव सिष्यति ।

× × × × 
यत्रानिरुद्धी बोक्ष्येत शृण्यादापि किञ्चन ।

पुष्टस्तत्रापि तद्बूयात् यथादृष्टं यथा श्रुतम् ॥

पुण्टर-ताम पेत्रपूर (व थाडू-ट यथा जुला ।।
संस्थ-व्हरांनों में से एक । इसको जूपनांति होता है 'वायक,
प्रकार से स्थात, स्थाति अपवा विचार'। जिस दर्शन में
प्रकृति तीर पुण्य के प्रेय के प्रस्तव्य में सम्यक् विचार किया गया हो उसको सांस्थ कहते हैं। प्रकृति तथा पुष्टक के इस पृथस्करण को विवेकस्थाति, विवेकत्रान स्थया प्रकृति-पृष्टास्थिक भी कहते हैं। एक प्रत यह मी हैं कि मूल प्रकृति से बनिम्मत पनीय तत्यों की इसमें संस्था पानाों को गयी है, अतः यह दर्शन सास्थ कहलाता है। परानु पहली स्थास्था सीक्ष पुनिकारत है। सास्थ बात के वर्ष में प्रयुक्त होने लगा, इस्तिए जानगां के सांस्थ कहते है।

णिकों ने अडतालीस अवतारों के अन्तर्गत की है। भाग-वतपुराण में कपिल विष्णु के पञ्चम अवतार माने गये हैं। कपिल के साक्षात शिष्य आसूरि और आसूरि के पञ्च-शिख थे। पञ्चशिख ने साक्ष्य के ऊपर एक सुत्र ग्रन्थ की रचना की थी। इसके बहुत बाद ईश्वरकृष्ण ने ईसापूर्व दसरी शती में 'सांस्थकारिका' की रचना की जो सांस्थ-दर्शन पर सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसपर कई टीकार्ये लिखी गयी हैं। इनमें माठरवत्ति, गौडपाद भाष्य, जयमञ्जला, चिन्द्रका, सरलसांख्ययोग, तत्त्वकौमदी (बाचस्पति मिश्र), युक्तिदीपिका, और मुवर्णसप्तति (चीनी सस्करण) विशेष प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख आचार्य विज्ञानभिक्ष हुए, जिनका काल सोलहबी शती ई॰ था। इन्होने इस समय उपलब्ध 'सास्यमुत्र' की ज्वना की और इस पर 'सास्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा। ईववर-कुष्ण निरीश्वर साख्य के समर्थत थे और विज्ञानभिक्ष सेश्वर सास्य के। मारूयप्रवचन भाष्य में सांख्य और बेदान्त दोनो का समन्वय पाया जाता है ।

सांच्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्व है—ज्यक, अध्यक्त और जा 'ज बेतन है। यही पुरुष है। 'अध्यक्त' को मूळ प्रकृति अथया प्रधान कहते हैं। यह जह है। 'व्यक्त' कार्यकारण-परम्परा से मूळ प्रकृति (अध्यक्त) का पिलाम है। इसके तेईम मेर हैं। सांक्यवर्शन में ये ही पत्रीत प्रशंस जयवा तत्व हैं। इन्हों तत्त्वों के यदार्थ जान हे उस की निवृत्ति होती हैं (क्यान्यस्तक्रास्तावाताता)। विवेक, ज्ञान जयवा क्यांति ही सांक्य के जनुसार मोक है। सांक्य सुष्टि प्रक्रिया में ईक्टर का अस्तित्व आवस्यक नहीं सांक्य सुरक्ता करने हैं कि हैंस्वर की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। इसी कारण सांक्य की निरोच्यर सहा जाता है।

परुष निष्क्रिय, निर्गण और निर्जिस है। किन्तु अन्य दो तत्त्व अव्यक्त और व्यक्त (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेकी आदि धर्मी से यक्त हैं। इन तस्वों का परस्पर सम्बन्ध समझने के लिए परिणाम और कार्य-कारण-भाव को समझना बावस्यक है। प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता है। यह धर्म परिवर्तनशील है। इसकी परिवर्तनशीलता को ही परिणाम कहते हैं। अर्थात एक धर्म के बदलने पर उसके स्थान में दूसरे धर्म के आने को परिणाम कहा जाता है। परिणाम व्यक्त और अव्यक्त दोनो तत्त्वों में निरन्तर होता रहता है। ससार का प्रत्येक पदार्थ सत्त्व, रज और तम तीन गणों से बना हवा है। गुण का अर्थ है घटक अथवा रम्सी । जिस प्रकार तीन घागों के बटने से रस्सी तैयार होती है उसी प्रकार तीनों गुणों के न्यूनाधिक मात्रा में संबलित होने पर विभिन्न पदार्थ निर्मित होते है। सल्ब कास्बरूप प्रकाश अथवाज्ञान है। रजका गुण चलन अयवा क्रियाभीलता है। तम का गुण है अयरोध, भारीपन आवरण आदि । इन्ही तीनों गुणों की स्थिति के कारण पदार्थों में परिणाम होते रहते हैं। परिणाम तीन प्रकार के होते है--(१) धर्मपरिणाम (२) लक्षणपरिणाम और (३) अवस्थापरिणाम ।

मूल प्रकृति (अञ्चल) जब साम्यावस्था में रहती है, अवित्य जब तीनो गुल संतुनित जबस्या में होते है ते अवित्य अव्याद पार्थ होते है तो । अव अकृति में परिमाम अवया परिमृतन नहीं होता । अव उनका सतुन्तन मंग होता है तब परिमाम अवयात् कार्य होने लगता है । अव्यक्त और अ्वक्त प्रकृति में कारण-कार्य सम्बन्ध है । अव प्रका यह हि कि कारण-कार्य सम्बन्ध सम्बन्ध के अवस्ता कार्य कारण से प्रमन्त है । जोर कारण में अवस्ता कार्य कारण से प्रमन्त है । जोर कारण में कार्य कारण स्वाचित्र कार्य कारण स्वचित्र स्वच्य स्वच्य

में अध्यक्त रूप से बर्तमान कार्य का व्यक्त होना। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्यशव' कहते है।

तीमों पुणों की साम्बाब्यका बहुति है। इसमें रावोपुण कियाशोल है किन्सु तमेगुण की स्थिति के कारण अवस्व दहता है। बूबेलम के कमीं के सफल्सवण अद्ष्य श्रीवों के साथ छगा रहता है। जब वह राकोन्मुल होता है बर्चात् वह जीन को संतार में सुलनुष्ण बेने के लिए उन्मुख होता है तब समेगुण का प्रभाव हट जाता है जोर प्रकृति से रानोपुण के कारण क्रीम जववा वाष्ट्रकच्य उत्पन्न होते हैं जोर सुष्टि प्रकृति में लिक्कृति अववा परिणाम उत्पन्न होते हैं जोर सुष्टि प्रकृति में एक्कृत व्यव्या आर्थन बुढिनाव्य का भारिक्त करा में पहले महत्त्वत्व आर्थात् बुढिनाव्य का अमिष्यिम होती है। इससे अह कार, अहकार से ब्याह् इनियान्यानों का सोनिय्य, गांच को नियम का तन्मामांचा-चाव्य, स्यर्थ, क्य, रस और गण्य, और तन्मामांचाओं से एञ्चमुरों की अभिव्यक्ति होती है।

साक्यदर्शन प्रकृति और पृष्टय के स्वरूप और सम्बन्ध कासूक्ष्म विवेचन करताई। मूल प्रकृति अध्यक्त अध्यक्त अप्रस्थल है। परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध कियाजा सकताहै।

पुरुष अपरोक्त है। बृद्धि के द्वारा भी यह प्रस्थक नहीं किया जा सकता। यह शिगुणातीत और मिलिस है। इसमें कोई िन्द्र नहीं है, जत अनुमान के द्वारा भी इमकी सिद्धि नहीं हो मक्ती। इसके अस्तित्व का एक मात्र प्रमाण है शब्द अवशा आगम। पुरुष अध्यवा झ कहेनुमान, सर्वव्यापी और निश्चिय है। पुरुष एक हो। प्रस्तु कई दीमालारों के मत में सांस्य पुरुषहरूव के सिद्धान्त को मानता है। वास्तव में बढगुष्य में अनेकश्व है, जैसे अध्य दानों के जनुसार औवारामा में। सास्थ्य में पुरुष की तीन स्थितियां है—बढ़, मुक्त और का। बढ़्ध पुरुष ही सुक्त होने की चेष्टा करता है।

प्रकृति जोर पुरव के साजन्य, जन्मा जोर केत्य पर भी सांख्यदर्शन में सुरम विचार किया गया है। जेशा कि पहले कहा गया है, पुरम वनावत. निर्फल, विषुणा-तीत निष्क्य जोर नित्य है। जनिया भी नित्य है (इन दोनों का सम्पर्क खनादि काल से चला जा रहा है। प्रकृति वह और नित्य है। पुरच का विचय जब प्रकृति पर पढ़ता है तब चुढ़ि उत्पर्स होती है और प्रकृति अर्थन को

चैतन समझने लगती है। इसी प्रकार बुद्धि (अकृति) का प्रतिबिम्ब पुरुष पर भी पड़ता है। इसके कारण निलिस, त्रिगुणातील, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त कत्ती, भोक्ता बादि समझने लगता है। पुरुष और प्रकृति के इसी कल्पित और आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते हैं। इस कल्पित सम्बन्ध की दूर कर अपने स्वरूप को प्रकृति से पृथक् करके पहचानना ही विवेक-बृद्धि, कैंबस्य जयवा मुक्ति है। इसी स्थिति को प्राप्त कर पुरुष अपने को निलिप्त और निस्संग समझने लगता है। ज्ञान के वातिरिक्त धर्म और अधर्म आदि बुद्धि के सात भावों का प्रभाव जब लुप्त हो जाता है तब सुष्टि का कोई प्रयोजन नही रहता। सृष्टिका उद्देश्य (पुरुष की मुक्तिया कैवल्य) पूर्णहो जाने पर प्रकृति सृष्टि कार्यसे विरत हो जाती है और पुरुष कैंबल्य को प्राप्त हो जाता है। कैंबल्य के पश्चात्भी प्रारब्ध कर्मीऔर पूर्वजन्मीके संस्कारों के बने रहने के कारण तत्काल शरीर का विनाश नहीं होता। सावक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता है भोगकी पूर्ति होने पर जब शरीर का पतन होता है तव विदेह कैवस्य की उपलक्षियाँ होती है।

सास्वदर्शन के अनुगार जीवन का परमपुरवार्थ है तीन प्रकार के दू बो— आंध्रभीतिक, आधिविकत तथा आध्यारिमक— से अध्यन्त निवृत्ति । सत्य का बोच हो इसका चरम साध्यन और अध्यन्त लेलिहिन ही सत्य है । सास्वत—वागुदेव के भक्त अध्यन्त लेलिहिन ही स्वय है । हेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना है । महाभारत (१ २९-१२) में इसको क्रण का पर्याय कहा गया है । महाभारत (१ २९२.३) ये सम्पूर्ण यादयो के लिए इसका प्रयोग हुआ हैं ।

यह विष्णुका भी पर्योग्ध है (सच्छुब्देन सन्यमृति-भंगवान । स उपास्पतया विवर्तेत्रस्य इति । मतुन् । ततः स्वामं अल् । ) पर्यपूराण के उत्तर सण्ड (अध्याय ९९) में सात्वत का वर्ष है विष्णुका भक्त । इसका लक्षण निम्मानित हैं

सत्त्व सत्त्वाश्रयं सत्त्वगुणं सेवेत् केशवम् । योजनन्यत्वेन मनसा सात्वतः समुदाहृतः ॥ विहाय काम्यकमिवीन् भजेदेकाकिनं हरिम् । सत्य सत्त्वगुणोपेतां भक्त्या तं सान्य विद् ॥ कूर्मपुराण (पूर्वभाष, यदुवंशानुकीर्तन, २४, २१-२६)
में यदुवंशी सत्वत राजा के पुत्रों का नाम साल्यत है।
मनुस्पृति में सकरवातिरविष का नाम साल्यत आया
है
हि भागवत साल्यतों में परम्पराविरोधी
प्रमृतिसाँ अधिक बढ़ गयी थी, जिनके कारण मनु ने
उनकों सैकर जातिसाँ ये पिराणित किया।

सारिक्क साध्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते है — सत्व, रज और तम। सत्व की विशेषता है प्रकाश शीर जान। इतने उत्तथ या सम्बद्ध भाव सार्त्विक कहळाता है। सर्वेशनन्द ने इसकी परिभाषा निम्नांकित प्रकार से की हैं.

'सस्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा-स्ते सास्त्रिका इति विदुर्मृति पृङ्गवास्ते ।' ( मनोबशासुचक ) सास्त्रिक भावो की परिगणना इस

प्रकार है
स्वेद स्तरभोऽय रोमाञ्च स्वरभङ्कोऽय वेपयु ।
वेवर्णमधुभ्राज्य इत्यच्टी सारिवका मताः।।
भगवद्गीता (अध्याय १७-१८) में सारिवक जीवन
का विवरण विस्तार से विया हुआ है।

सायक—सामिक अवना दार्शनिक उपलिक्यों के लिए जो प्रयास करते हैं और अपने इष्ट का सम्पादन करते हैं, वे साथक कहलातें हैं। देवीपुराण के नन्दामाहात्म्य में साथक का निम्नोंकित लक्षण दिया हवा है:

अत पर प्रकथामि साषकाना तु लक्षणम् ।
धर्मगोलास्तरीयु ना स्त्यवाधिकतियाः ॥
मानसर्वेण परिस्तकाः सर्वेसव्यक्ति रताः ।
कसंदीलास्त्यासाहाः सर्वेलाकेजुगुम्तकाः ॥
परस्यसुक्तनुष्याकुक्ताः साधकस्य तु ।
इड्गं साधन कृषान् सुमहायैः सहव तु ॥
विश्वसहिता मे और बिस्तार से साधक वर्णन पायाता ता है .

(१) जनुर्धा सायको होयो मृदुभय्याधिमात्रक । अधिमायनम श्रेष्टो भवाच्यो रुष्ट्यकाला । महायोविक्नोत्साहो मनोज गौर्यवामिष । बारव्योव्ध्यासावीत्रक्ष निर्मापक निराकुल ।। नवयोवनसम्पन्नो मिताहारी जितीन्द्रय । निर्मायक गुचिर्दलो वाता सर्वजनाच्या । अविकारी स्थिरो धोमान् यथिष्कावस्थित शामी । मुणीको वर्षमानी च गुम्बेष्ट ग्रियंक्ष ॥ सारत्विकाससम्पन्नी वेदतामुख्यकः।
अनसङ्ग्रविरन्तस्य सहाध्याधिविविक्तितः।
अभिगावदगेण्यकः सर्वदेगस्य साम्मःः।
विभि संवत्तरैः सिद्धिरेतस्य स्मानः संरायः।।
सर्वयोगाधिकारी च नात्र कार्या विचारणः।।
सम्मानः सामनः सामन

- प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाघि। १ यम-मानसिक, वाचिक और कायिक संयम की यम कहते हैं। इसमें निम्नाकित स्प्रमालित है।
- (क) अहिंसा—सर्वदा तथा सर्वधा जीवमात्र को दुख न पहंचाना।
- (स) सत्य मन और वचन में यवार्थता। जिनको जैसादक्षा, सुनाऔर जानाहो, उसको बैसाही कहना।
- (ग) अस्तेय दूसरे का सत्त्वापहरण न करना और न उसकी कामना ही करना ।
- २ नियम——(क) शौच——मन, वचन और शरीर की पिवता (क) सन्तोष (ग) तप (घ) स्वाब्याय (ङ) ईश्वर प्रणिधान ।
- ३ आसन-—जिस प्रकार बैठने से चित्त का स्थिरता और सुक मिले उसे आसन कहते हैं। यथा (क) मुखासन (ख) पृष्णासन (ग) भद्रासन (घ) बीरासन।
  - ४ प्राणायाम—(क) रेचक (ख) कुस्भक (ग) पूरक।
    ५ प्रत्याहार—इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर
- उनको अन्तर्मुखीकरना। ६, धारणा—चिन को किसी एक स्थान में स्थिर
- करने का नाम घारणा है। ७ व्यान—जब किसी एक स्थान में ध्येय वस्सुका
- श्चान देरतक एक प्रवाह में संख्यन होता है तब उसे ध्यान कहते हैं।
- ८. समाधि —जब ध्यान ध्येय के आकार में भासित होता है और अपना स्वरूप छोड देता है तो उस परिस्थिति को समाधि कहते हैं। इसमें ध्यान और ध्यान का ध्येय में लय हो जाता है।

जन्म दर्शनों में भी सावन-क्रम पाया जाता है। प्रत्येक साधन के लिए साधन की जावस्थकता होती है। देवान्त में मुक्ति साधन से उपरथ्य न होकर जमुमूर्त का विषय है। किन्तु जमुमूर्त के लिए जिज्ञावा और जान जावस्थक है। जिज्ञावा जोर जान के लिए काम्य जोर निषिद्ध कमों का परिस्थाग करना चाहिए। नित्य एवं नीमित्तक कमों का परिस्थाग करना चाहिए। नित्य एवं नीमित्तक कमों का परिस्थाग करना चाहिए चित्तपृद्धि के लिए करना आवस्थक है। विवेक, वैराध्य, शम, दम, उपरित्त तितीक्षा, मुसूक्षा, अद्या, समाधान (समाधि) आदि वैद्यान्त में मी जिज्ञानु के लिये आवस्थक साधन माने मये है।

साषु—धर्म आदि कार्यों का सम्पादन करने वाका (साध्यतिष्रमाधिकार्यमिति) अथवा जो दूवनों के कार्यों को सिद्ध करता है (साध्योति पर कार्याणीति) पद्मपुराण (उत्तरत्वण्ड, अध्याय ९९) में सायु के निम्ना-कित लक्षण बताये गर्य है:

यवाक्रवेडिय सन्युष्ट समिवनी विवेदिय ।
हरियादावयों कोकं विश्वः साध्यानिक्य ॥ १
निवंत नाय वान्तो वस्माहंकारविज्ञः ।
निरत्नेको मृतिवीतरागः साध्याद्वीच्यते ॥ २
कोसमोहस्वकोषकामादिरहितः युवी ।
हर्ल्णाहिस्वरणः साध्यः सहिष्यः समय्योतः ॥ ३
मय्बद्धायाः साध्यः सहिष्यः समय्योतः ॥ ३
न प्रदृष्पति सम्मानं नावमाने च कुप्यति ।
न हृद्ध पर्यः दूष्याते साध्यात् । ।११३ ४२
कान्युष्याते साम्याव्यात् । ।११३ ४२
कान्युष्याते साम्याव्यात् । ।।११३ ४२

त्यक्तात्ममुखभोगेच्छाः सर्वसत्त्वमुखीषणः । भवन्ति परदुःषेत्र साधवो नित्यदुःस्तिताः ॥ परदुःषातुरा नित्यं स्वमुखानि महास्त्यपि । नापेक्षस्ते महात्मानः सर्वमृतहिते रता ॥

हम प्रकार के सत्य-स्थापनायण व्यवहारी वैदय भी 'सापु' कहे जाते थे, जिनको विदयसपात्र समझकर छोग पन-सम्मित् का जेन-देन करते थे। साच्य-सामृहिक देवगण। भरत के अनुसार हनकी संख्या बारह है (साच्या बादण विक्याता व्याप्नकाश्य समुताः)। अनिन्युराण के गणभेदनामाध्याय में इनके नाम इस फ्कार गाये आते हैं: भनो मन्ता तथा प्राणो नरोऽपानश्च वीर्यवान् । विनिर्भयो नयश्चैव वंसी नारायणो वृषः। प्रभुश्चेति समास्याता साध्या द्वादश पौर्विकाः॥

साननपुर-एक श्रेष्ठ तीर्घ (कर्नाटक में )। वाराह पुराण के साननपुर माहास्थ्य में इसका वर्णन पाया जाता है। एक बार पृथ्वी ने विष्णु से पुछा कि स्था द्वारका से भी कोई अथ्य तीर्घ उत्तम है? इसके उत्तर में भगवान् विष्णु ने कहा:

सास्वीपित-कृष्ण और बल्राम के जिलागुरु एक मृति। सन्दीपन के बंध में ये उत्पन्न हुए पे, अत इनका नाम सान्दीपित पदा। बह्मवंबर्तपुराण (श्री कृष्ण अस्म खण्ड, अध्याय ९९'३०) में इनका वर्णन मिलता है:

विदिवास्त्रिवज्ञानो तत्त्वज्ञानसमाविष् । जिष्याचार्थकम वीरौ स्थाउयस्तौ यद्ग्लमौ ॥ तत सान्दीर्थान कायमर्थास्त्रपुरवास्तम् । अस्त्रार्थ जमसुवीरौ बलदेवजार्दमौ ॥ विष्णुप्रगण (५,२११८-३०) के अनुसार कृष्ण और

साम्बुर्गा (२,१११,८००) के जुनुसार हुआ आहे. और बक्रपार मेंनी भारवों ने सान्धीय ने सान्धीय ने अन्य-विद्या पढी और गुरु दक्षिणा में वे उनके मृत्युन को पद्धानन नामक राक्षस की मार कर वापस लाये। भागवतपुराण के अनुसार हुज्जा-बल्डराम के साथ सुदामा भी सान्धीपनि के क्या प्रविद्य है।

साम—चार बेदों में से तृतीय। भरत के अनुसार इसको साम इसिक्टए कहते हैं कि यह पाप को ष्ठिम करता रहता है (स्यात पापं नाम)। जीमिनि ने इसका लक्षण बत-लाया हैं 'गीतिषु सामाक्या इति'। तिस्यादितरम में कहा गया हैं. ''गीयमानेषु मन्त्रेषु सामस्त्रेत्यर्पः''। दे० 'वेद' शब्द। ६७० सामा सार्वीम

सामुज्य—इसका शाब्दिक अर्थ है सहयोग, सहमिलन अथवा एकत्व (समुजो सहयोगस्य भावः)। पौच प्रकार की मुक्तियों के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सामुज्य हैं.

सारबा—यह शारवा ( सरस्वती ) का ही एक पर्याय है। इसकी ब्यूट्राति है 'सार ददातीति' अर्वात् जो 'सार' ( ज्ञान, विद्यादि ) देनो है। 'तिस्यादितन्व' क अनुसार यह ब्युट्याति काल्पनिक है।

सारमाय — काशी के मात मील पूर्वोत्तर में दिश्व बौडों का प्रपान तीर्ष । जान प्रति के पक्ष्मांतृ बुढ ने अपना प्रसम उपदेश महि दिया था और सही से उन्होंने 'मंगे कक प्रसर्वन 'प्रारम्म किया। यहाँ पर सारक्षमाय महादेव का मीलर भी हैं जहाँ आपण के महीने में हिल्दुओं का मेलरा जपता हैं। यह जैन तीर्प भी हैं। अके पत्त्वों में देस सिंदुगुर कहा गया है। सारनाय की दर्गनीय सत्तुर्ण अशोक का चतुर्मूल सिंदुल्य, भागवानृ बुढ का मन्दिर, पामेख स्त्रूप, चौलण्डी स्त्रूप, राजकीय संग्रहाल्य, जैननम्बिर, बीनी मन्दिर, मुलगक्तुर्टी और नवीण बिहाल् है। मुहम्मन्यानी ने देश नेप्यम्य कर दिया या चान् १९०५ में पुरातस्व विमान ने यहां सुदाई का काम प्रारम्भ विद्यानों का प्या द्रपर गया। जब सारनाथ दरावर बृद्धि को मान हो रहा है।

सारस्वत—सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने-बाजा। सारस्वत प्रदेश हिस्तागुर के पश्चिमात्तर में स्थित हैं। इस देश के निवासी बाह्यण भी सारस्वत कह बाते हैं जो पञ्चगीड बाह्यणी की एक शासा है—गीड, सारस्वत, कान्यकुकज, मैंयिक और उत्कल। एक कल्प विशेष का नाम भी सारस्वत हैं।

सारस्वतकस्य — सरस्वती-पूजा का एक विषान । विश्वास है कि इसके अनुष्ठान से अपूर्व विद्या और ज्ञान की उपक्रक्ति होती हैं। 'स्वायम्भुव-प्रातृका-तन्त्र' के सारस्वत पटल में इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता है . मन्त्रोद्धारं प्रवस्थामि साङ्गावरणपूर्वतं । अनन्तरं विष्टुना युक्तं वामण्यान्तपूर्विवस् ।। अन्य वामण्यान्तपूर्विवस् । अन्य वामण्यान्तपूर्विवस् । नामो चुनारविष्यद्धा व्यावद्शवस्थं सुषी। तम्यये आवयेन्मन्त्रो मण्डलानां वर्षे विरम् । त्वायेण्ये आवयेन्मन्त्रो मण्डलानां वर्षे विरम् । त्वायेणेरि पुन्वपरिदेशी वागोक्तरो तदः । मुक्ता कान्तिमामा वेश्री व्यावस्त्रावार्कायकारियाम् । मुक्ताहारपूर्वा गुआं शाधिवाण्यविषयिवताम् । विभयो वश्रहतास्या व्यावस्य व्यावस्त्राम् । विभयो वश्रहतास्या व्यावस्य वर्षेष्य व्याविकसम् । विभयो वश्रहतास्या वर्षेष्य व्याविकसम् । वस्त्री वश्रहतास्या व्यावस्त्रम् वर्षेष्य व्याविकसम् । मण्डली व्यावसा वर्षेष्य वर्षाण्यानस्तिकसम् । मण्डली स्वावस्त्रम् वर्षेष्या तथा स्वच्छा आनारस्तिकस्य वर्षेष्या तथा स्वच्छा आनारस्तिकस्य वर्षेष्या त्वाः स्वच्छा आनारस्तिकस्य वर्षेष्या वर्षेष्य वर्षेष्य वर्षेष्य व्यावस्त्रम् । आस्ताभेदेन व्यावस्त्रम् वर्षेष्य वर्षेष्य वर्षेष्य वर्षेष्य स्ववस्त्रम् । आस्ताभेदेन व्यावस्त्रम् वर्षेष्य वर्षेष्य स्ववस्त्रम् ।

मत्स्यपुराण (६६१-२४) में भी विस्तार से सारस्वत-कल्प का वर्णन मिलता है।

सारस्वतक्षत—यह सबस्सर व्रत है जिसका मस्त्यपुराण (६६,३-१८) में उल्लेख है। इस बत के अनुसार बतो को अपने अभीष्ट देवता की तिसि के दिन अबसा पंचमी, पत्रिवार या मताह के किसी भी पृमीत दिन बोनों सम्त्र्या कालों के नमय तथा भोजन के अवसर पर मीन चारण करना वाहिए। भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके सम्बन नारियों को सम्मानित करना चाहिए। अनमम ऐसे ही क्लोक पय-प्राण (५,२२ १७८-१४) तथा भनिष्योत्तर-नराण (६५,३-१९) में उपलब्ध हैं।

सावर्ण---वीदह मनुओं में से द्वितीय। सावर्ण की व्युरपत्ति है सवर्णायाः छायायाः अपत्यं पुमान् । देवीभागवत में कथन है

छायासज्ञासुतो योऽसी द्वितीय कियतो मन् । पूर्वजस्य सवर्षोऽसी सावर्णस्तेन कच्यते ॥ हरिबंदा (९.१९) के अनुसार पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोऽयमिति प्रभु. । मनुरेवामबल्लाम्ना सावर्ण इति बोष्यते ।।

साविष--- भागवत पुराण (८.१३८-१७) के अनुसार साविण अष्टम मनुतवा सूर्य के पुत्र वे :

विवस्वतस्य दे आये विश्वकर्मसुते उमे। संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तथा।। तृतीयां बडवामेके तामां संज्ञा भुतास्वयः।
यमा मां आद्रदेशक्षायासक्य मुतान् मुणु ॥
सार्वोणस्तपती कम्या गार्या सवरकस्य या ।
सार्वोणस्तपती कम्या गार्या सवरकस्य या ।
सार्वेणस्तपत्तीयोऽपूर्वोणको कष्टवास्त्रजी ॥
अष्टमेन्नतर आयाते सार्वोणनिया मृतुः।
निर्मोणविरजस्ताया सार्वोणनिया मृतः॥
सार्विजी—(१) सविता (मूर्य) की उपासना जिस वैदिक
मन्त्र' गायको' से की जाती है उसका नाम सार्विगी है।
मृत्रीक जीर रहस्य के विकास से सार्विगी की कल्यना का
बहुत विस्तार हुआ है।

(२) मेरिनी के अनुसार यह उमा का एक पर्याय है। देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का कारण इस प्रकार है

त्रिदशैरिंज्नता देवी वेदयागेषु पूजिता। भावशुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता।। अपिन प्राण (बाह्मण प्रशसानामाध्याय) मे उनके नाम-

करण का कारण निम्माकित है:

सर्व-गोक्प्रसदनात् गरिता स तु कीर्य्यते।

यतसदिवता देवी सावित्रीरपुच्यते ततः।

वेदप्रसदनाच्चारि सावित्री प्रोच्यते वृषै ॥

सत्यपुराण (२,३०-२२) के अनुसार मावित्री अद्या की पत्ती कही गयी है:

ततः सञ्जातस्त्रस्य भित्त्वा देहमकन्मयम् । स्त्रीक्षमद्भवस्योदद्धं पुरुषक्षपवत् ॥ शतक्या च सा स्थाता सावित्री च निगकते । सरस्वरथय गायत्री बहुगणी च परन्तपः॥

(३) साबिनी का एक ऐरिहासिक चरित्र भी है। महागरत (बनपर्व, कच्याय २९२) के अनुगार वह कंकम के राजा अदवपति की कच्या और साव्यदेश के राजा सत्यवान की पत्नी भी। अपने अल्यायु पति का जब एक बार बरण कर किया तो आबहुमुक्क उसी के विचाह किया। किस प्रकार अपने मृत पति को वह ममराज के पाशो से बायस काने तथा अपने पिता को मौ पुत्र विजान में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य में अव्यक्ति प्रजात की तथा अपने पत्ता की सहस्य में अव्यक्ति प्रजात की सामल हुई। यह कथा भारतीय साहित्य में अव्यक्ति प्रजात की सामल हुई। साहित्य का उच्चतम प्रतीक हैं।

सावित्रीयत-ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्वशी अमावस्या को स्त्रियो

द्वारा यह दत किया जाता है। पराशर के अनुसार— मेचे वा वृषभे वाऽपि सावित्री तो विनिर्देखेत्। जेष्ठकृष्ण वतुर्देश्यां सावित्रीयर्वयन्ति याः। बटसुळे मोपवासा न ता वैषद्यमान्तुयुः॥

सावित्रीसूत्र—उपनयन संस्कार के अवसर पर जो सूत्र बारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीसूत्र है। कारण यह है कि बटु सावित्री दीक्षा के समय इसको ग्रहण करता है। दे० 'यज्ञीपबीत'।

सिंहबाहिनी---दुर्गा देवी । देवीपुराण (अध्याय ४५) के अनसार---

सिंहमारुह्य कल्पान्ते निहतो महिषो यत । महिष्मा ततो देवी कथ्यते सिहवाहिनी ॥

सिहस्य गुर-जिस समय बृहस्पति ग्रह सिंह राशि पर आता है उस समय निवाह, यज्ञोपवील, गृह-प्रवेश ( प्रथम बार ), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के अन्य मागलिक कार्य निधिद्ध रहते हैं। दे० 'मलमास तत्त्व' प॰ ८२ '। ऐसामी विश्वास किया जाता है कि जब बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाता है उस समय समस्त तीर्थ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते है। इसलिए श्रद्धालुब्यक्तिको उस समय गोदावरी में स्नान करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मत है कि सिहस्य गुरु के समय विवाह-उपनयनादि का आयोजन हो यान हो। कुछ कामत है कि विवाहादि माञ्चलिक कार्यतभी वर्जित है जब बृहस्पति मधा नक्षत्र पर अब-स्थित हो (यथा सिह के प्रथम १३॥ अंश )। अन्य शास्त्रकारो का कथन है कि गंगा तथा गोदावरी के मध्य-वर्ती प्रदेशों में उस काल तक विवाह तथा उपनयनादि निषिद्ध हैं जब तक बहस्पति सिंह राशि पर विद्यमान हो. किन्तु अन्य धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। केवल वह उस समय नहीं हो सकता जब बहस्पति मधा नक्षत्र पर अवस्थित हो। अन्य शास्त्रकारो का कथन है कि यदि सूर्य उस रामय मेप राशि पर विद्यमान हो तो सिहस्य गुरु होने पर भी धार्मिक कार्यों के लिए कोई निषेध नही है। इन मब विवादों के समाधानार्थ दे० स्मतिकौ॰, प॰ ५५७-५५९। यह तो लोक-प्रसिद्ध विश्वास है ही कि समुद्र मंथन के पश्चात् निकला हुआ ब्रमुतकलका सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, ततः उज्जीन और सबके बाब नासिक (ज्यानकेश्वर) में गोदावरीतट पर रखा गया था। इसके अनुसार नासिक-पञ्चवटी में गोदावरीतट पर सिहस्वस्नान या कुम्भ का पर्व पूरे खाबण मास तक मनाया जाता है।

सिता सप्तमी—भूवनेष्वर (उड़ीसा ) की चौदह यात्राओं में से एक यात्रा की तिथि । माध शृक्छ सप्तमी को इस यात्रा के अनुष्ठान का नियम है ।

सिद्ध — देवताओं का एक विशेष वर्ग, उपदेव । अणिमा महिमादि गुणों से संयुक्त विस्वावसु (गन्धर्व) आदि इसमें सम्मिलित हैं।

सिद्धमन्त्रम् —युक्तवार, प्रतिपदा, पब्छी, एकादशी तथा नथी-दशी एवं पूर्वा-काल्युनी, उत्तराखार, हत्त, श्रवण तथा रेवती की गणना सिद्ध शत्र जों में है। समस्त पुनीत इत्य इन्हीं उपर्युक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर किये आने पाहिए।

सिद्धाल-पूर्वणक का निरास (कण्डन) करके उत्तर पक्ष की स्थापना । सिद्ध = बांदि-प्रतिवादिनिर्मीत, अन्त = अर्थ बितमें हो । यहर्गति के निर्णायक नविषय ज्योतिन यन्यों की भी सिद्धान्त कहा जाता है—१. बह्म सिद्धान्त र पूर्य सिद्धान्त के होग सिद्धान्त प वृहस्पति सिद्धान्त ५ गर्ग सिद्धान्त ६ नारद सिद्धान्त ७ पराशर सिद्धान्त पुरुस्त्य सिद्धान्त और ९ वस्थि मिद्धान्त ।

सिद्धार्थ—शाक्य सिंह (गोतम बुद्ध)। जैन तीर्थक्कर महा-बीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। ब्वेत सरमो का भी नाम सिद्धार्थ है, क्योंकि वह मांगळिक तथा मिद्धिदाता मानी जाती है।

सिद्धार्थकाविससमी—माध अववा मार्गशीयं मास की सप्तमी को इस वर का अनुकान किया जाता है। यदि वर्ता करण हो तो किसी मास की किसी भी सप्तमी को बत का बायोगन किया जा सकता है। इसने मूर्गदिव में अर्द्ध प्रहुर पूर्व (लगभग चार घडी पूर्व तक ) निश्चत कुलों को दानुन से दनवादिक करनी चाडिय। जैसे म्रमूक, जर्जुन, नीम, अववत्यः। दीत गाफ करने के बाद साहुन कर्जुन, क्यानों में साहुन दिवार सम्भव है। सात सप्तमियों को इस वत का आयोजन किया जाय। प्रथम समसी को सस्सों से, दिवाय समसी को आक की कियां से, तृतीय समसी से आगंत क कमशः मिरिस, नीम, उच्छे हुए जावलों को छोड़कर खम्य जावालों के साल छ. फलों से पूलन तथा बन्य क्रूच्य किये बायें। इसके व्यतिरिक जय, होम तथा पूर्य के सम्मुख ठेटकर मामग्रीमंत्र का जय करना चाहिए। मूर्य प्रतिमा के सम्मुख छेटने के समय कुछ स्थानों से पार्यक्य, विमिन्न ककार के पूज्यों के समयं कुछ स्थानों से पार्यक्य, विमिन्न ककार के पूज्यों के समयं कुछ उनका जलाया पूज्य भी विमिन्न मिलने हैं, यथा—कमछ पूज्यों से यहा, मन्दार पूज्यों के कुछ तथा असस्यके पूज्यों से सफलता। बाह्याणों को रोग- विसंग बस्त, इत्त, युज्य, हथिज्यान्त तथा गों के दान का विभाग है।

सिक्कि अहेतुक अद्भुत सफलता या बमल्कार । मार्कण्डेय पुराण (वत्तात्रेयालकं संवाद, योगवन्स्स नामक अध्यय ) में अच्ट सिक्कियों के नाम और स्नक्षण बतलाये गये हैं.

अभिमा महिमा चैव लियमा प्राप्तिरेकच ।
प्राप्ताम्यक्ष तथीयात्वं बिद्यलक्क तथायनम् ॥
यक कामावनाधित्वं बिद्यलक्क तथायनम् ॥
यक कामावनाधित्वं गुणानेतान्वरैषण्यान् ।
प्रत्मात् सुक्ष्मतरोज्योयान् चीप्रत्यालक्ष्मिमा गुणः ।
सहिमाविष्पुर्यत्वात् प्राप्तिना शायनम्य यह ॥
प्राप्ताम्यसम्य अपारितात् विद्यान्यो वेवचरो यदः ।
विद्यत्वात् विद्यता नाम योगिनः सन्तमो गुणः ॥
यवेच्छास्वानमञ्जूकं यक कामावनाधिता ।
ऐद्वयं काग्वेनिप्तर्योगिन प्रोप्तमञ्ज्या ॥
क्रमुवैवर्तत्वात्वा (१६१८-१९) में अठान्ह् मिडियो की

ब्रह्मववतपुराण (१६१८-१९) म अठारहासाङ्या गणनाकी गयी है : अणिमा लियमा प्राप्तिः प्राकास्यं महिमा तथा। ईशिन्वञ्च विशन्वञ्च सर्वकामावसायिता ॥

सर्वज दूरश्रवण परकायप्रवेशनम् । वाक्तिद्धिः कल्पवृक्षस्व श्रष्टुं संहर्नुमीशता ॥ वाक्तस्वद्धः सर्वाङ्कं मिद्धयोऽज्यादशः स्मृताः ॥

सिडियोगिनी—आंग्नपुराण के गणभेद नामक अध्याय में बतलाया गया है कि दक्ष की पचास कन्यायें यी। बेही सिडियोगिनियों के रूप में विख्यात हुई।

सि द्विधिनायक्कत--- गुक्क पश की चतुर्भी के दिन अथवा जिस दिन अरी के हृदय में धार्मिक प्रवृत्ति का स्कृत्य हो उसी विन इस का अनुष्ठान निहित है। इस दिन तिल-निश्चित जल से स्नान करना चाहिए। इस समय गणेश जीकी सुकर्ण अक्का रक्त प्रतिसाकी पञ्चामत से स्नान कराकर गम्बाजत-पुल, प्रुप, वीप-नेबेबाबि से 'गणाम्मल, विवासक, उमाहत, सहिष्य, विभागतावर्ग आदि नाली- क्यारणपूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन में २१ हर्वाच्य कराज चाहिए। पूजन में २१ हर्वाच्य तथा ११ लड्डू गणेवार्यातमा के सम्मूच रखे जीय जिनमें एक लड्डू गणेवा जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० त्रती के स्वयं के लिए होंगे । से सावरण से विवा शांति, वना- जंत तथा मुद में सफलता (मिंडि) को उपलब्ध होती है। विधा (सिंडा की एक प्रतिक्व नवी। यह मालवा में बहुती है। इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल की मोलवायिनो नगरी उज्जेन) स्थित है। कालिका पुराण (क्याय २३) में इसके उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता है।

सीता— काङ्गक पद्धित (हल के फल से लेत में बनी हुई रेखा)। राजा जनक की पूर्वी का नाम सीता इसलिए था कि वे जनक की हल कपित रेखाभूमि से प्राप्त हुई थी। बाद में उनका विवाह भगवान् राम में हुआ। वाल्मीकि-रामायण (१६६१३-१४) में जनक की सीना की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कहते हैं

अब में कृपतः क्षेत्रं लाङ्गलाडुरियता तत । क्षेत्रं शोधयता क्ष्मबा नामना मीतिनि विश्रुता ।। भूतलाडुन्यिता सा वृ व्यवद्वंत मामालजा । वीर्यमुक्तित में कन्या स्थापित्वममालजा ।। मही कवा पपपुराण तथा सविव्यपुराण (सीतानवमी द्रत माहान्स्य) में विस्तार के साथ कही गयी है।

(२) सीता एक नदी का नाम है। भागवत (पञ्चम-रकन्य) के अनुसार वह भद्राक्ष्य वर्ष (चीन) की गंगा है 'भीता तु ब्रह्ममदनातु केशवानलादि गिरशिलरेम्यो-

ऽभोज्य प्रत्यवन्ती गन्धमादनमूर्द्धमु पतिन्वाज्न्तरेण भद्राश्वं वर्ष प्राच्या दिशि क्षारसमुद्धं अभिप्रविशति ।"

'शब्दमाला' में मीला के सम्बन्ध में निम्तांकित गथान है

गङ्गायान्तु भद्रयोमा महाभद्राय पाटला। तस्या-स्रोतिस सीताचवङ्गुर्भद्राचकीरिता॥ तद्भेदेऽककनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा॥ पुत्रा—(१)सीताशब्दकाशर्यहेकुषिकार्यमें जो

सीतापूजा--(१) सीता शब्द का अर्थ है कृषि कार्य में जोती हुई भूमि । ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि नारद के द्वारा आग्रह करने पर दक्ष के पृत्रों ने फाल्गून कुरुण अब्दर्भी को पृथ्वी की नाप-ओख की थी। अत्तप्य देवगण तथा पितृ-गण इसी दिन अपूर्पी का श्राद्ध पसन्द करते हैं।

(२) भगवान् राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस बत के दिन होता है, जो फाल्गुन शुक्ल अण्टमी को उत्पन्न हुई थीं।

सीतामाड़ी — मीता जी के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन गिरियला में (नेपान राज्य) के अन्तर्गत है। जिस है मेरी के के पविषम तट र रातीलामबी बस्ती है। पेरे के मीतर सीता जी का मन्दिर है। पास मेही राम, करनण, यिव, हनुमान् तथा गणेश के मन्दिर हैं। यहाँ ते एक मील पर पुनड़बा गाँव के पास पक्का सरोवर है। यहाँ जानकी जी पूर्वी ते उत्पन्त हुई थी। पाम गें ठानुरुवाहों है। निर्मियंका राजा मीरव्यंज जकाल पड़ने पर भोने के हुछ से यहा मूमि जोत रहे थे। तभी हाजा के लगाने से दिव्यं कत्या उत्पन्त हुई। यहां उदिवा नामक प्राचीन कुण्ड है। दिनयों में यह तोचं बहुत जीकांकिया है।

सीमन्तोन्त्यम—धोलह वारीर-सन्कारों में से एक सन्कार।
गर्भावान के छठे अथवा आठवें महीने में इसका अनुष्ठान
किया जाता है। इसमें पति पत्नी के सीमन्त (धिर के ऊपरी
भागों के बालों) को संभाल कर उठातें हुए उसके तथा
गर्भव्य विश्व के सम्भाव कर उठाते हुए उसके तथा
गर्भव्य विश्व के समिना करता है। इस
संस्कार के माथ गर्भिया अती और उसके पति के कर्तव्यों
का विस्तत वर्णन पाया जाता है।

खुक्कलप्रप्राप्तिकत—कन्याओ, सघवाओ तथा विधवाओं के

लिए भी इस बत का काचरण विहित है। यह नक्षण
प्रत है। इसके नारायण देवता है। कोई कच्या तीन
स्तार्जी, यथा उत्तरा फाल्युनी, उत्तराशाः, उत्तराभावयक
को जनप्रधाय का पूजन कर नायक के नाम का कीर्तन
कर तथा प्रियङ्ग फल (लाल फुल) अध्ित करे, सपु
तथा गोधित नवसीत है हुवन तथा भाषवाय नम '
कहते हुए प्रणामाञ्जलि अधित करे तो इससे उसे अच्छा
पति प्राप्त होता है। भगवान् शिवने भी पार्वती को
उस वत का महत्व बताया था।

सुकुक्त विशालकत -- मार्गशीर्थ मास में उस दिन इस बत का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन 'त्र्यहः स्पृक् (तीन दिन बाली तिचि) हो, इस बत में तीन दिन उपवास का विधान है। इस इत में निविक्रम (विष्णु) का स्वेत, पीत, रक पूर्णों से, तीन अक्ट्रागों से, मृत्युक, कुट्टक (कुटकी) तथा राक्त की धूग से पूजन करना चाल इस अवसर रर उन्हें नियमुर (मिसरी, मण्यु, मिसरा अपित किए जीय। तीन ही दीमक प्रज्ञानित किए जीय। यह, तिल तया मरनों से हवन करना चाहिए। इस बत में निजीह (मुबर्ण, रजत तथा तांवे) का दान करना चाहिए।

चुक्रस्तृतीयात्रत —हस्त नक्षत्र युक्त स्वायण श्रुवक तृतीया को इस बद का अनुष्ठात होता है। यह तिषिवत है। इसमें नारायण तथा क्षत्रमी का यूजन विहित है। तीन वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए। उस समय 'विष्णोर्नु कर्म' तथा 'वक्तुमिच' आदि ऋष्येद के मन्त्रो का पाठ होना चाहिए।

कुक — नैयायिकों के अनुसार आत्मवृत्ति विश्वेष गुण है। येदानियों के अनुसार यह मन का घर्म ही। गीता (अ०१८) में खुल के सारिवक, राजस, तामस तीन प्रकार कहे गये हैं। मुख जनत् के लिए काम्य है और घर्म के उत्पन्न होता है। गहजुराण (अच्याय ११३) में सुल के कारण और लक्षण बतलाये गए हैं।

रामद्वेचारियुक्ताना न मुनं कुत्रचित् वित्र । विकार्य कलु पश्मामि तत्मुल यत्र निर्मृति ।। यत्र स्वेद्धी म्य तत्र संद्रोष्टे दुस्तस्य भाजनम् । संत्रेद्रमुळाचि दुःबानि तिस्मस्यक्तं महत्मुलस् ।। सत्रं परवर्णं दुनं सर्वमान्यवरः मुख्यम् ।। प्रतिद्वारासमारोन ठळाण भूलव्हुवयो ।। सुक्तं दुःखं मनुष्याणा चक्रयस्यारिवर्तते।।

पुक्रपति अपचा सुक्रपतिकला—यह लक्ष्मीपुलन दिवस है (कोर्तिक की अनावस्या) । दीवार्गित किया आना है। इसे सुक्षपतिका के नाम से सम्बोधित किया आना है। सुक्रयत—जुननपत्र की चतुर्थों की भीमवार पढ़े तब यह सुख्या कही जानी है। इस दिन नक्त विधि से आहारादि करना चाहिए। इस प्रकार से चार चतुर्षियों तक इस यत की आचुर्ति की आया। इस अवस्य पर भंगक का पुजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समझा हो। लगाया जाग, तदन्तर पृद्ध जल हे स्नान करना नाहिए। स्नानोपरान दुर्श, पीयम, वारी तथा भौको स्पर्ण किया जाय । १०८ जाहृतियो हे संगल प्रष्टु को निमित्त मानकर हवन करना जाहिए। शुक्षां जयवा रजत अथवा ताझ ज्यवा तरल नामक कोष्ठ ग्रा चीड ग्रा चन्दन के बने हुए राज में मंगल वह की प्रतिमा स्वाचिन कर उसका पूजन करना जाहिए।

कुपतिण्येक्षमानीक्ष्य (प्रोचंगासी)— कास्तुव शुक्का पूर्णिया को इत बत का अनुष्ठान होता है। यह तिपिवत है। विष्णु इतके देतात है। यती को क्ला विषि है लक्ष्य तथा तैलरिहत आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक इस बत का अनुष्ठान होना चाहिए। वर्ष को चार-चार मासों के तोन प्राणों में बर्टिकर लक्ष्मी सहिव केशव का पुत्रन करना चाहिए। वर्त के दिन अधार्मिकी, नान्तिकों, अथन्य अपराधियों तथा पापारमाओं एव चाण्डालों से बार्टालाप भी नहीं करना चाहिए। रागि के समय मववान हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रति-भारित होते हुए देवना चाहिए।

सुतीक्ष आवान—पह स्थान मध्य प्रदेश में बीर्रीमहरूर से जगभग चीदह मील है। सन्भङ्ग आध्यम से सीघे जाने में दस सील पदवा है। यहीं भी श्रीराम मिन्दर है। महर्षि अपस्य के बिष्य मुतीक्ष मृति यहीं गहते थे। अमाना तम अपने ननवाम में यहां प्यांज समय तक गहें थे।

कुछ विद्वान् वर्तमान सतना (म०प्र०) को ही सुनीधण-आश्रम का प्रतिनिधि मानते हैं। चित्रकूट से सतना का मामीप्य इस मत को पुष्ट करता है।

सुवर्धन-विष्णुकाचक्र (आयुघ)। मस्स्यपुराण (११ २७-३०) मे इसको उत्पत्तिकावर्णन हैं।

सुम्बर्धनम्बर्धी—गाजा या समिय इन वत का आवरण करते हैं। कमलुग्यों ते एक मण्डल वनाकर वक्क की नामि पर मुदर्धन वक की तथा कमण की ग्लुदियों पर लोकपालों की स्थापना की जाय। वक्क के सम्मृत अपने स्वयं के अन्त्र-जस्त्र स्थापित किये औष। तदनन्तर लाल चन्दन के प्रत्येश, दरतीं, रक्त कमल तथा रिक्तम बन्ती में सबकी पूजा की जाय। पूजन के उपरान्त गुडीमिश्रत नैवेख समर्थन करना चाहिए। इनके एक्शनत् श्रुव्यो के बिनाष्ठ के लिए, युद्ध में विकाय के लिए तथा अपनी शेना की पुरक्षा के लिए मंत्री के द्वाच नुदर्शन चक्रकी प्रार्थना की जाय । विष्णु के बनुत (शाक्ष्म), मदा हत्वादि का तथा उनके बाहुन वरह काभी पूजन किया जाय । राजा की सिंहासन पर बैठाकर उसके सम्मुल एक सुस-चिजत नारी दीपों से आरती उतारें। किसी पापसह अबदा जन्मकालिक कूर नक्षाक ज उचय होने पर भी हती विषि से पूजन करना चाहिए।

सुक्षमी—इन्द्रदेवकी सभा। द्वारकापुरी में यादवों की राज सभा सुधर्मा कहलाती थी।

सुपात्र-किसी कार्य के समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति। भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके मुपात्र माना गया है:

पुरुषेदर्शाः राजेन्द्र मुपान बाह्यणं बिदुः। तपसा विकया तृष्ट्या घत्ते वंदं हरेन्तवृत्त् ॥ दानविधि से मुपान का विशेष घ्यान राजा ता हैं। तस्मात् सर्वोत्तमा पाने दखात् कननविधिनाम्। अपाने पातवेद्स्तं मुबर्णं नरकाणंव ॥ (बृद्धितस्व)

सुप्रभातम्—प्रातः कालीन मञ्जलपाठ, जिममें कुछ पुण्य-क्लोको का उच्चारण होता हैं। वामनपुराण (अध्याय १४) में यह निम्मप्रकार में मिलता है:

 भागवत पुराण (पञ्चम स्कम्भ) में इसका निम्नांकित विवरण पाया जाता है।

''एषां मध्ये इलावृत्तं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाम्यामब-स्थितः वर्षतः सौवर्णं कुलगिरिराको मेव्हीपायामसमुन्नाह कणिकाभूतः कुषलयकमलस्य मूर्वनि द्वात्रिशंत्सहत्ययोजन-विततो मूले योडससहस्रं तावतास्तर्म्यमां प्रविकः''॥ ७ ॥

अनाजकल इसकी स्थिति तिअवत और पामीर के पठार के मध्य कहीं जाती है।

कुर्तन—देवताओं की गी कामधेनू, जो समुद्र मन्यनोत्पन्न जौदह रत्नो मे हैं। गी माता के लिए भी इसका सामान्य प्रयोग होता है। बह्यवैवतंपुराण (प्रकृतिसण्ड, ४७ अध्याय) में मुर्गि को जन्मित, पूजन आदि का वर्णन पाया जाता है।

सुरसा—(१) तुलसी । किसा-किसी के मत में यह दुर्गा का भी नाम है।

(२) नागमाता का नाम सुरसा है। वाल्मीकिरामायण (सुन्दरकाण्ड, सर्ग १) मैं सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के सागरोल्लंघन के सन्दर्भ में हुआ है।

सुरेन्द्र—देवताओं के राजा इन्द्र। एक लोकपात्र का नाम भी मुरेन्द्र है।

सुबत— र्वत शुक्क अच्छमी से अच्ट यसुओ की जो भगवान् वामुद्रव के ही रूप है, गन्धाश्चन-पृष्यादि से पूका की आमी वाहिए। एक वर्षपर्यन्त यह वन नकना चाहिए। बत के अन्त में भी का दान करना चाहिए। इससे समस्त करना की कि सिंड होती है तथा प्रती वनुष्णेक प्राप्त करता है।

सुक्त--वेदोक्तः देवस्तुतिया का निश्चित मन्त्र समूह । इसका अर्थ है 'शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणार्थ, ऋष्वेद में

> 'अग्निमीले इत्यादि अग्नि मूक्त है। 'सहस्रशार्षे' इत्यादि पुरुष सूक्त है।

'अहं ग्डेभिरि' इत्यादि देवी सुक्त है। 'हिरण्यवर्णीर्म' इत्यादि श्रीसूक्त है।

सुत-मनुस्मृति (१०११) के अनुसार क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न सन्तान (वर्णसकर) 'क्षत्रियात् ब्रह्मकन्यासं मृतो भवति जातितः।'' इसका व्यवसाय रय संचालन बतलाया गया है (बही, १०.४७)। वेदस्थास ऋषि ने रोमहर्यण नामक अपने मृत क्षिण्य को समस्त पुराण और महाभारत आदि पढायेथे। सूतजी नैमिन बारथ्य में ऋषियों को ये पुराण कथाएँ सुनाया करतेथे।

सूतक — परिवार में किसी शिशु के अन्म से उत्पन्न अशोच । बृडभनु के अनुसार यह अशौच दस दिनो तक रहता है।

सूतिका—नव प्रसूता सी। इतका सस्पर्श दूषित बतलाया गया है। संस्पर्श होने पर प्रायश्चित से शुद्धि होती है। 'प्रायश्चितत्त्व' में कथन है

चाण्डालास्म भूमिपास्ममजजीविश्वजीविनाम् । शीण्डिकास्म मूर्तिकान्न मुक्ति मासं वृती भवेत् ॥ सृज्ञ—(१) अस्यस्त सृद्धम शैली मे लिले हुए शास्त्रादि-

सूचना ग्रन्थ । यूत्र का छक्षण इस प्रकार है स्वल्पक्षरमसदिग्धं सारवद् विश्वतो मुखन्।

स्वरभावारसमायच्या तार्थम् । प्रमचना मुख्यम् अस्तोभनवद्यञ्च सूत्र सूत्रविदो विदुः। [अत्यन्त योडं अक्षर वाले, सारगमित, व्यापक, अस्तोभ (स्तोभ—सामगान के तालस्वर) तथा अनवदा

(बाक्य अथवा बाक्याश सूत्र) कहा जाता है। ] बेदाङ्क-शिक्षा, कस्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष सूत्र बीली में ही लिखे गये है। षड्दर्शन भा

सूत्र शैली में प्रणीत है। (२) बदासूत्र (यज्ञोपवीत) को भी सूत्र कहते है।

सुना---प्राणियो का वधस्थान । मृहस्थ के घर में पांच सूना होती है

पञ्चमूना गृहस्थस्य जुल्ली पषण्युपस्कर। कण्डनी चोदकुस्भश्च बध्यतेयास्य बाहयन्॥

्चित्हा, चक्को, सामग्री, ओखली और जलाशार ये पांच सूना के स्थान है जहाँ गृहस्थ के द्वारा हिमा होती रहती हैं।] इसके पापनाशन का उपाय मनु ने इस प्रकार बतलाया है

पञ्चंतान् यो महायज्ञान् न हाध्रवति अक्तित । स गृहेर्अप वसन्तिस्यं सूनादोपैनं लिप्यते ॥

[ यच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वाला गृहस्य पाँच गृना (हिंसा) दोषो से मुक्त रहता है। ] सूर्यं—देवगण्डल का एक अधान देवता । यह बारह आदियों
(विदित के पृत्रों) में हे एक है। ऋग्वंद के बारह मातें में मुखं की स्वृति की तसी है। यह आदिया वर्ष के देवताओं में मवसे अधिक महत्त्वशाली और दृश्य है। इसका देवत तबसे कांकिक उस समय विकासित होता है जब मह आपाया है। (ऋ० १ ११५ १)। इसको देवताओं का मुख्य कहा गया है। (ऋ० १ ११५ १)। इसको देवताओं का विकासकर मिन और वश्य का नात्रु भी कहा है (ऋ०६,५१,१)। नात्रु और सूर्य का धनिष्ठ सम्बन्ध है। वह विराद पृत्य का वास्तु प्रमारित है। कह 'स्वतायों में सुर्य के दावान करने की व्यवस्था है। वह मनुष्यां के सुन्य और अनुन्य करने की व्यवस्था है। वह मनुष्यां के सुन्य और अनुन्य करनों की दखता, मनुष्यों को निवासित करता और उन्हें निष्यार भी वनाता है। स्वास्त्य से मूर्य का स्वाभाविक सम्बन्ध है। वह गोर्थों को दूर सामाता है (ऋ०६,४९,१९,१९)

बेदों में मूर्ण का तजीव चित्रण गाया जाता है जो उसक परवर्ती मूर्ति विज्ञान का आधार है। बहु एक धांड अपना बहुतक्ष्मक चोडों (हरितः) से मौचा जाता है। ये चोड़े स्पन्टत उसका प्रकार किरणों के प्रतीक है। कहीं कहीं हंस, पतक, मुचम, अवक, आकारारत्न आदि के रूप में मी उसको करपा को गयी है। वह कहीं उसा का पुत्र (परवर्ती होने के कारण जीर कही उसके पीछे चलने वाला उसका प्रणयी कहा गया है। (ऋ० ४ १९९२)। यह ची का पुत्र भी कहा गया है। (वस्तव में सम्मूण देशच्छल खावापुत्र्यी का पुत्र ही) उसके में सम्मूण देशच्छल खावापुत्र्यी का पुत्र ही) वह

मूर्च बाहतव में अपिन तथ्य का ही आकाशीय रूप है। यह अवश्वकार और उसमें रहने बाले राजसो का विसाध करता है। यह देवा की मामना और उनका सबर्खन भी करता (इस-६ ४८) है। इसको एक स्थान पर विश्वक्य की भीकता गया है। उसके मार्च का निर्माण देवता, विशेष कर बरुण और आदिया, करते हैं। यह प्रकर पूछा गया है कि आकाश में सूर्ण का विस्व क्यों नहीं पिराण तहीं ४.१३ ५)। उत्तर है कि सूर्ण का विस्व की विधान का सरक्षक है; उसका कक नियमित, अपोरवर्तनीय, सार्वभीम नियम का अनुसरण करता है। विश्व का केन्द्र स्थानोत्तर है। यह जान में हमारा है। विष्यं का विस्ता और स्थावर समी का आरमा है। व्हाजेंद ११५१)।

सूर्य की वैदिक कल्पना का पुराणो और महाभारत

आदि से वहे विस्तार से वर्णन है, अहाँ मूर्य शासाना है। मूर्य के विवाह आदि सरिवृत्त का मतोरक वर्णन मात्र आदि है। मूर्य के विवाह आदि सरिवृत्त का मतोरक वर्णन मात्रकेबेंद पूराण में पाया जाता है। हसके अनुसार विश्व-कार्यों ने अपनी पुत्रों संक्षा का विवाह विश्व-कार्यों ने अपनी पुत्रों संक्षा का विवाह विश्व-कार्यों के स्वा । परम्सु संक्षा मूर्य का तिव सहन कर मकी, अवद उत्तके पास अपनी ख्या को खेडकर पितृषूह कोट मर्या। विश्व-कार्यों ने सराव पर वर्षों कर मूर्य के तेज को भोडा कम किया जिससे संक्षा उसकी सहन कर वही। मूर्य की साद परिवादों है—पंजा, राजी, प्रमा और ख्या। संक्षा से मूर्ति की उत्तरित हुँ। राजी से यम, यसूना कीर रेक्नच उत्तरम हुए। प्रमा से प्रभात, ख्यासे सावणि, यिन और तपती का जन्म हुआ। मूर्य परिवार के अन्य देवताओं और नवसहों की उन्नित मूर्य से कते हुई, उसका विस्तृत वर्णन पूराणों में मिलता है।

उपर्युक्त भावनाओं तथा विश्वासी के कारण घीरे-घीर सूर्य सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात् की शताब्दियों में ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध होने में ईरानी मित्र-पूजा (मिध्र-पूजा) का सुर्य पूजा (मंदिर की मृति पूजा) से समन्वय हो गया। भविष्य पुराण तथा वाराह पुराण में कथा है कि कुब्ल के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया। मुर्य पूजा से ही इस रोग की मक्ति हो सकतो थी । इसलिए सूर्य मन्दिर की स्थापना और मृतिपूजा के लिए शकडीप (पूर्वी ईरान, मीस्तान) से मग ब्राह्मणो को निमंत्रित किया गया। चन्द्रभागा (चिनाव) के तटपर म्लस्थानपुर (मुलतान) में मुर्य मन्दिर की स्थापना हुई। मूलस्थान (मुलतान) के मूर्य मदिर का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसागतथा अरव लेखक अल्-इद्रिसी, अबूदणाक, अल्-इश्तरवी बादि ने किया है। कुछ पुराणों के अनुसार शास्त्र ने मधुरा में शास्त्रादित्य नामक सूर्य मदिर की स्थापना की थी। इस समय से लेकर तेरहवी शती ई॰ तक भारत में मूर्य पूजा का काफी प्रचार या । कुमारगुप्त ,प्रथम) के समय में दशपुर (मंदसौर) के बुनकरों की एक श्रेणी (संघ) ने भव्य सूर्यमंदिर का निर्माण कियाया। स्कन्दगुप्त काएक स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, ब्लन्दशहर, उ० प्र०) में सूर्य मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता है। मिहिरकुल के ग्वालियर प्रस्तर लेख में मातृ चेट द्वारा सूर्य मन्दिर के निर्माण स वर्णन है। बलमों के मैत्रक राजा सूर्योगासक थे। पृथ्यमूर्तियंज मे स्वम जार राजा लादिया मक्त थे । दिश्यमूर्तियंज में स्वम जार राजा लादिया मक्त थे । दिश्वस्ति राजा मनुवन तामप्रको। परवार्ती गृस राजा दिलीय जीवितगुन्त के समय में जारा जिले (मत्त्रण) में सूर्यमृष्टियर रितिय हुआ था। (पशीट गुन्त अभिलेख पृ०७०, ८०,१६२,२१८)। बहराइच में बालादिय का असिद्ध और विशाल सूर्यमृदिर था जिसका अंत्रस स्वयद सालार मसज्जद गाजी ने किया। सबसे पीछे प्रसिद्ध मूर्यमृदिर बन्दमामा तटवर्ती मुलस्वान बाले पूर्वमृदिर की स्मृति में उडीशा के चन्द्रभागा तीर्थ कीएकाके में बना जो आज भी करवट में बल स्वेटा हुआ है।

सूर्य पूजामें पहले पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव-कृति मूर्तियाँ पीछं व्यवहार में आयी। प्रतीकों में चक्र, वृत्ताकार सुवर्ण थाल, कमल बादि मुख्य थे। व्यवहार मे सूर्य मूर्तियो के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) अविशिष्य (२) दाक्षिणात्य । औदीच्य में पश्चिमोत्तरीय देशो का बाह्य प्रभाव विशेषकर वेश में परिलक्षित होता है। दाक्षिणात्य में भारतीयना की प्रधानता है परन्तु मूर्ति-विज्ञान की दृष्टि से दोनों में पूरी भारतीयता है। मृतियाँ भी दो प्रकार की हैं। एक स्थारूढ और दूसरी खडी। रथारू द मूर्तियो में एक चक्र वाला रथ होता है जिसको एक से लेकर सात अश्व लीचने हैं। आगे चलकर मात अध्व ही अधिक प्रचलित हो गए। असण सार्गय (जिसके पाँव नही होते) न्य का सवालन करता है। रथ तम के प्रतीक राक्षसो के ऊपर से निकलता हुआ दिलाया जाता है। मूर्य के दोनो पार्श्व से उपा और प्रत्युषा (उका के दो रूप) धनुष से आकाश पर बाण फेंगती हुई अकित की जाती हूं। दोनो ओर दो पार्षद दण्डी (दण्ड लिए हुए) और पिङ्गल अथवा कृण्डी (मसि-पात्र और लेखनी लिए हुए) भी दिखाए जाते हैं। किन्ही-किन्ही मूर्तियो में सूर्य की पत्नियों और पुत्रो का भी, जो सभी प्रकाश के प्रतीक है, अकन मिलता है। औदीच्य मूर्य मूर्तियो के पांबों में भरकम ऊँचे जूते (उपानह, चुस्त पाजामा, भारी अगा, चौडी मेखला, किरीट, (मुकुट) और उसके पीछे प्रभामण्डल पाया जाता है। कही कही कम्धे से दोनों ओर दो पन भी जुड़े होते हैं जो सूर्य के वीदक गरुस्मान् रूप के अवशेष है। हाथों में—दाहिने में कमल (अधवा कमलदण्ड) और बार्ये में खड्ग मिलता है। दाक्षिणात्य मूर्तियों की विशेषता है कमलस्थ नंगा पाँव, घोती और पूर्णतः अभिव्यक्त (खुला) शरीर ।

सूर्यपुक्षप्रशंसा—दे० विष्णु धर्में , ३.१८१ १-७, जिसमें किसा है कि वर्ष की समस्त समस्री विचित्रों को सूर्य का पूजन करने से क्वा पुष्प अथवा कि कि निकला है, अबवा वर्ष मर प्रति रिकार को नक विषि से आहरादि करने से अववा सूर्योंक्य के समय सर्वदा मूर्गोपासना करने से क्वा पुष्प प्राप्त होता है। अभिन्य पुराण (१-६८) के स्कोक ८-१४ में इन बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्योंन्यासना में किन-किन पुष्पों को आवस्थकता पढ़ती है तथा उनका प्रदान करने के बचा पुष्प प्राप्त होते हैं।

सूर्यस्थाता माहास्थ्य — मंविध्यपुराण (१५८) के अनु-सार सूर्य का रंगोत्सक माथ माल मे आयोजित किया। लाता है। यदि प्रति वर्ष प्रका आयोजित किया। बारहृड़े वर्ष जिस दिन प्रथम बार हुआ था, उसी दिन आयोजन किया जाना चाहिए। उस्तव के नैरन्दर्य मे पोडे-योडे व्यवचानों के बाद उसका आयोजन नती किया जाना चाहिए। आयाड, कार्तिक तथा माथ मास की पूर्णिमाण इनके जिए पविषदम है। यदि रविवार को बच्छी या सल्योग पेड़े तो भी रवसाना का उन्तव आयो-का हो सकता है।

सृष्टि — ससार की उत्पत्ति गा निर्मित अववा सर्जना। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनके अनुसार ईश्वर ने अपनी ही योगमाया से अववा प्रकृतिरूपी उपा- वान कारण से इस जगत् का निर्माण किया। श्रीभागवत पुराण में सुष्टि का वर्णन इस प्रकार हैं:

सुष्टि के पूर्व मन, चक्तु आदि इन्द्रियों से अगोचर भगवान् एकमात्र थे। जब उन्होंने स्वेच्छा से देखने की कामना की तो कोई दश्य नहीं दिखायी पढा । तब उन्होंने त्रिगुणमयी माया का प्रकाश किया । तब भगवानु ने अपने अश पुरुषरूप करके उस माया में अपने वीर्य चैतन्य का आधान किया। उससे तीन प्रकार का अहसूर उत्पन्न हुआ। उनमें से सास्थिक अहस्द्वार से मन इन्द्रिय के अधिष्ठातुदेवता उत्पन्न हुए। राजस अहङ्कार से दस डन्द्रियों की उत्पत्ति हुई। तामस अहस्ट्वार से पद्मभूत हुए । उनमें पञ्चगुण उत्पन्त हुए । इस प्रकार प्रकृत्यावि इन जौबीस तस्वों से ब्रह्माण्डका निर्माण कर भगवान ने एक अश से उसमें प्रवेश कर गर्भोदक संज्ञक जल उत्पन्न किया। उस जल के बीच में योगनिवा से सहस्रयगकाल तक स्थित रहे। उसके अपन्तामे उठकर अपने अंश से ब्रह्मा होकर सब की मुख्टि कर और (विष्णुरूप से) नाना-वतारों को धारणकर जगत का पालन करते हैं। कल्पान्त में रुद्ररूप से जगत का संहार करते है।

बिष्णु पूराण (१.५.२७-६५) में विषणु द्वारा सृष्टि का विस्तृत वर्णन पाया बाता है। ऋ खंद के पुरुष सूत्र में दिराह (विश्व पुरुष) से सम्प्रुण विश्व की उत्पत्ति का रूपकान्यक वर्णन है। स्याय दर्धन के अनुसार पुष्टिक के के तीन कारण है—(२) उपादान (२) निर्मान्त और (३) सहकारी। प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण और ईंच्यर निमित्त कारण हैं। विमा प्रकार कुम्मकार मृतिका-उपादान के अने अने प्रकार कुम्मकार मृतिका-उपादान के अने अने प्रकार के मृद्भाण्डो का निर्माण करता है उद्योग प्रकार ईंच्यर प्रकृति के उपादान से बहुविधि जगत् की अध्यक्त हों।

स्पिक्तरम्य —भारतीय संस्कृति के मीलिक तस्यों में आस्या-स्थिक विस्तत्म को नहीं विवोधता है। वर्षान शास्त्रीय मिद्धान्त के अनुसार बिना तस्य-कान प्राप्त किये जीक कत्याण का आगी नहीं हो सकता। अतः मानव अध्यास-की ओर प्रकृत होता है। इसके अनन्तर उसे विज्ञासा होती है कि दृष्य अगत् को उत्तरित कहीं से होती हैं और पह किस अगह विजीन हो जाता है। इस दिया में हमारे दर्गन सास्त्र अधिक प्रकाठ हान्तरे हैं, यथा— "प्रकृतेर्यहान् ततोऽहंकारः तस्मादगण्यच वोडशकः। तस्मादिष बोडशकात् पद्मन्य पद्म भूतानि॥"

सर्वात् सर्वप्रसम् प्रकृति से महत् तत्त्व (बृंद्ध ) का बाहिसर्वि होता है, इसके बनन्तर सर्व्वकार और उससे सोहस गण उत्पन्न होते हैं। बोडका गणों से पंबीकरण डारा पद्माहमूठ वन जाते हैं, प्रकृति की परिणामपर्यता के अनुसार समस्तपृष्टि आगे चलकर तीन भागों ने विभन्न होती हैं, बाच्यात्मिक, अधिमीतिक एव आधि-दैविकः। इनमें आधिमीतिक सृष्टि स्वावर, जङ्गम, स्वेदन, जरायुन, जण्डक आधिन सेह एमें सर्वित हैं। सत् इसे अम्म और मृत्युनास से भी व्यवहृत करते हैं।

आध्यारिमकी मुच्छि अनावि और अनन्त है। प्रकृति मी आवि और अन्त में रहित है। अत इस अनावनन्त स्तिक्ष्म की दरम महावाकि से उद्मृत होने के कारण अनावमन्ता आग्यारिमकी मृच्छि की तित्य सत्ता को स्थी-कार कन्ते हैं। यही आध्यारिमक मृच्छि अनन्त कोटि अग्रामक्त विराद है। श्रुति के अनुमार स्त बह्याध्य के चारों ओर इस प्रकार के अनन्त बह्याध्य के स्त्रारों ओर इस प्रकार के अनन्त बह्याध्य प्रकृति है। और उन सभी ब्राम्ड में मन्त , तबम्, तम प्रधान ईस्वराध स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्माध्य आक्राव्य है स्त्रामक अन्तर है। ये अनन्त कोटि ब्रह्माध्य अन्तर है ये अनन्त कोटि ब्रह्माध्य अन्तर है स्त्रामक स्तर है स्त्रामक स्त्रा है स्त्रामक स्त्रा है स्त्रामक स्त्रा हमें इसी प्रकार प्रमण्य करने है, जिस प्रकार समुख में अनन्त सन्तर पर्य जल जुद्दुस प्रमणकील रहते हैं।

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत् चित् सत्ता के आश्रय मे महाशक्ति अर्कृति की स्थाशिषक विश्वणम्य आध्यात्मिक सुष्टि का अनस्त विस्तार हो रहा है, जिसकी न उत्पत्ति ही है, और न नाश ही

आपिदेविक सृष्टि आप्यासिक सृष्टि से सर्वथा भिन्त है। इसका सम्बन्ध एक एक बहाउ से रहता है। यह सृष्टि असिल्य या नवर होती है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रक्रम हुवा करते हैं। जिम प्रकार महासाधर की तरमें एक साथ महसा मु नहीं होती, उसी प्रकार आधि-देविक सृष्टि के अस्तर्यंत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, निष्यत समयतक उसकी स्थिति और प्रक्य होते हैं।

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह बयो होती है? ईस्वर ने किसल्लिए इस दुःखमय संसार का सर्जन किया। इत्यादि अनेक प्रकार के प्रक्ष्म किये जाते हैं, और उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के नमाधान सेतु—अन्त के ऊपर में जाने के लिए बनाया गया मार्ग। इसके दान का महत् फल वतलाया गया है

सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानवः । प्रपाप्रदानाद्वरुणलोकमाप्नोत्यसशयम् ॥ संक्रमाणान्तुःयः कर्ताः म स्वर्गः तरते नरः । स्वर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुकृत् सदा ॥

(मठादि प्रतिष्ठातस्व)

[मानव सेतु-प्रदान से इन्ट्रकोक को प्राप्त करता है। प्याऊ की व्यवस्था करने से वह वरुण लोक को जाता है। जो सक्रमणी (बॉध) का निर्माण करना है वह स्वर्ण में निवास करता है।]

सेवा — सेवा का महत्व सभी घर्मों में स्वीकार किया गया है। बैज्जाव बर्म में इसको साधना के रूप में माना गया है। बैज्जाव संहिताएँ, जो बैज्जाव धर्म के कल्पसूत्र है, सम्पूर्ण बैज्जाव शिक्षा को बार भागों में बौटती है:

- १ ज्ञानपाद (दार्शनिक धर्म विज्ञान),
- २ योगपाद (मनोवैज्ञानिक अम्यास)
- क्रियापाद (लोकोपकारी पूर्त कर्म) और
- ४, चर्यापाद (धार्मिक कृत्य)।

क्रियापार को क्रियायोग भी कहते हैं। क्रियापार बीर बर्यापार के अन्तर्गत तेवा का गमावेश हैं। फ्रिक-मार्ग में, विशेषकर बल्क-सम्प्रदाय में, भगवान् कुळ्न की विवा का विस्तृत विधान हैं। आचार्ष बल्कम द्वारा प्रच-लित पुष्टिमार्ग का दूसरा नाम हैं। चेवा हैं। पुणानों में भगवान विष्णु की सेवा का विस्तृत वर्णन है (२० पप-पूराण, कियागेगसार, अध्याय ९-१०: वही, अध्याय ११-१३) पूराणों में वर्णित सेवा प्रायः कर्मकाणीय है। परन्तु पृष्टिमार्ग' की येवा मुख्यतः भावनात्मक है। सेवा के तीन स्थान हैं —(१) पृष्ठ (२) सत्त और (३) प्रमु। प्रथम से साधन और अंतिम साध्य है। गुरू-सेवा भक्ति का प्रथम से साधन है और अंतिमार्थ भी। उपनिषयों तक में इसकी महिमा गायी गयी है। निर्मुण और समुण दोनों भक्तिमार्गी में पुरु की बड़ी महिमा है। नात्मक ने जिस सम्प्रयास का प्रथमतं किया, उसमें पूर भवम पुलनोय है। गोस्वामी जुलसीवान ने रामचरितमानस के प्रारम्भ मुठ की बड़ी महिमा है। नात्मनेवा मंक्ति का दूसरा पुरु की बड़ी महिमा गायी है। नत्मनेवा मंक्ति का दूसरा परण है। इसका माहात्म्य पुराणों में विस्तार से दिवा हमा है (२० गाइस्ट्राण, उत्तरक्षण, प्रयंकाण्ड)।

सेवाका तीसरा और अंतिम चरण है प्रभु-सेवाको साध्य है। यहाँ सेवा का अर्थ है भगवान् की स्वरूपसेवा। इसके दो प्रकार हैं---(१) क्रियात्मक और भावनात्मक। क्रियासमक सेवा के भी दो प्रकार है--(१) तनुजा तथा (२) विल्जा। जो सेवाशरीर से की जाती है उसको तनजा और जो सेवा सम्पत्ति के द्वारा की जाती है उसे वित्तजा कहते हैं। भावात्मक सेवा मानसिक होती है। इसमें सम्पूर्ण भाव से प्रभु के यम्मुख आत्मरामर्पण किया जाता है। इसके भी दो भेद है--(१) मर्यादा सेवा और (२) प्रित्मेबा। प्रथम में ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण आदि नाधनो द्वारा भगवान् के गायज्य की कामना की जाती है। इसमे नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्याप्त स्थान है। इसीलिए इसकी मर्यादा सेवा कहते है। इसमें निर्वन्व अथवा उन्मुक्त समर्थण नही । पुष्टिसेवा में प्रभु के सम्मुख विधि निषेत्र रहित उन्मुक्त सभर्पण है। यह सेवा साधनरूपा नहीं, साध्यरूपा है।

सेवापराध—'आचारतत्व' में बत्तीस प्रकार के मेवापराध बतलाये गये हैं। सगवान् की पूजा के प्रसंग में इनका परिवर्जन आवश्यक है

- (१) भगवद्भको का क्षत्रिय सिद्धान्त भोजन ।
- (२) मल-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन के बाद विनास्नान किए विष्णुमूर्ति के पाम जाना ।
- (३) अनिपिद्ध दिन में बिना दन्तवावन किए विष्णु के पास पहुँचना।

- (४) मृत मनुष्य को छूकर बिनास्नान कि**ए विष्णु के** पास जाना।
  - (५) रजस्वला को छुकर विष्णु-मंदिर में प्रवेश करना।
- (६) मानव शव को स्पर्श कर वित्रा स्मान किए विष्णु की सन्निष्ठ में बैठना।
  - (७) विरुण का स्पर्श करते हुए अपान वायु छोडना ।
  - (८) विष्णु कर्म करते हुए पुरीध-स्थाग ।
- (९) विष्णु शास्त्र का अनादर करके दूसरे शास्त्रों की प्रशंसा।
  - (१०) मलिन बस्त्र पहनकर विष्णु कर्म करना।
  - (११) अविधान से आचमन कर विष्णु के पास जाना।
  - (१२) विष्णु अगराच करके विष्णु के पाम जाना।
  - (१३) कोध के समय विष्णु का स्पर्श।
  - (१४) निषिद्ध पुरुप से विष्णु का अर्चन कराना।
  - (१५) रक्त अस्त्र धारण कर विष्णु के पास जाना। (१६) अन्धकार में दीपक के बिना विष्णु का स्पर्ण।
  - (१७) काला वस्त्र पहनकर विष्णु पूजाचरण।
- (१८) कौआ से अपवित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-कर्म करना।
  - (१९) विष्णुको कुताका उच्छिष्ट अपित करना।
  - (२०) वराह मास लाकर विष्णु के पाम जाना।
- (२१) हमादि का माम स्वाकर विष्णु के पास जाना । (२२) दीपक छुकर दिना हाथ घोगे विष्णुका स्पर्श
- अथवाकर्माचरणः।
  (२३) इमझान जाकर दिनास्तान किए थिष्णुकेपास जाना।
  - (२४) पिण्याक भोजन कर विष्णु के पास जाना।
  - (२५) विष्णुको वराहमांगका निवेदन।
- (२६) मद्य लाकर, पीकर अथवा छूकर विष्णू मंदिर जाना।
- (२७) दूसरे के अञ्चलि वस्त्र को पहनकर विष्णुकर्मा-नरण।
  - (२८) विष्णुको नवाल्य न अपित कर भोजन करना।
  - (२९) गम्ब-पूब्प दिए विना धृपदान करना।
  - (३०) उपानह पहुनकर विष्णु-मदिर में प्रवेश।
  - (३१) भेरी शब्द के जिना विष्णुका प्रबोधन ।
  - (३२) अजीर्ण होने पर विष्णुकास्पर्श।

बाराह पुराण के अवराज-प्राविष्यत्त नामक अध्याय में सेवापराकों की अध्यी सूची पायी बाती हैं। सोम-सोम बसुबर्ग के देवताओं में हैं। मस्स्पपुराण (मेर १) में आठ बसुबों में सोम की गणना इस प्रकार है---

> आपो श्रुवहच सोमहच घररचैवानिलोऽनलः । प्रत्यूवहच प्रभासहच वसबोऽन्टौ प्रकीरिताः ॥

ऋग्वेदीय देवताओं में महत्त्व की दृष्टि से सोम का स्थान अग्नि तथा इन्द्र के पश्चात तीसरा है। ऋस्वेद का सम्पूर्ण नवाँ मण्डल सोम की स्तति से परिपूर्ण है। इसमें सब मिलाकर १२० सुक्तों में सोम का गुणगान है। सोम की कल्पना दो रूपों में की गयी है-(१) स्वर्गीय कता कारम और (२) आकाशीय चन्द्रमा। देव और मानव दोनों को यह रस स्फर्ति और प्रेरणा देनेबाला था। देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे, इन्द्र अपना पराक्रम सोम पीकर ही दिख्लाते थे। काण्य ऋषियां ने मानवो पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है ''यह शरीर की रक्षा करता है, दर्घटना से बचाता है, रोग दूर करता है, विपत्तियों को भगाता है, आनन्द और आराम देता है, आय वढाता है; सम्पत्ति का मंबर्जन करता है। विदेशों से बचाता है, शत्रुओं के क्रोध और द्वेष से रक्षाकरता है, उल्लास उत्पन्न करता है: उत्तेजिन और प्रकाशित करता है: अच्छे विचार उत्पन्न करना है पाप करने वाले को समृद्धि का अनुभव कराता है, देवताओं के क्रोध को शास्त करता है और अमर बनाता है (दे० ऋग्वेद ८४८)। सोम विप्रत्व और ऋषिस्व का सहायक है (वही ३४३५)

सोम की उत्पत्ति के दो स्थान हैं—(१) नवर्ग और (२) पाषिव पर्वत । अनित की भिति तोम भी स्वर्ग से एशी पर आया । ऋग्वेद (१९३६) में कथन है: 'मानिश्वता ने तुम में से एक को स्वर्ग से एव्यी पर उतारा, गरुसान ने हमरे की मेचिलाओं से ।' इसी प्रकार (९६१,१०) में कहा गया है: 'हे सोम, तुम्हारा जन्म उच्च स्थानीय है; सुम स्वर्ग में रहते हो, सर्वाप पृथ्वी सुम्हारा स्वापत करती है। सोम की उत्पत्ति का पाषिव स्थान मुकलन पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) है (ऋग्वेद १०,३४,१)।

सोम रस बनाने की प्रक्रिया गैदिक यज्ञों में बड़े महत्व की है। इसकी तीन अवधास्यें हैं—पेरना. क्वानना और मिकाना । वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव वर्णन उपलब्ध है । देवताओं के लिए समर्पण का यह मुख्य परार्थ वा और अनेक यजों में इसका बहुविधि उप-मोग होता था । मबसे अधिक मोमरम पीनेवाले इन्द्र और वासु हैं। पूषा आदि को भी यदाकदा मोम अधित किया जाता है।

स्वर्गीय संग्र की कल्पना' चन्द्रमा के रूप में की गयी है। छात्रीयरोपितपद् (५,१०) में सोम राजा को देवताओं का भोज्य कहा गया है। कोषितिक बाह्मण (९०) में सोम और चन्क्र के अनेद की ब्याख्या हस प्रकार की गयी है. "इच्च चन्द्रमा ही सोम है। सोमकता जब कामी जाती है तो चन्द्रमा उसने प्रकेश करता है। जब कोई संग्म सरीदता है तो इन विचार से कि "इस्य क्षान्न ही सोम है: उसी का रस पेरा जाया!"

सोम का सम्बन्ध अमरत्व से भी है। बहुस्वय अमर तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला है। बहुप्तरी से मिलता है और उनको अमर बनाता है (ऋ० ८४८१३)। कही कही उतको देवों का रिता कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि बहु उनको अमरत्व प्रदान करता है। अमरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी है। वह विधि का अधिष्ठान और ऋत की सारा है। वह विधि का अधिष्ठान और ऋत की सारा है। वह विधि का गमय अधिक तिवार जाता है जब वह नहण और लाशित्य से संस्पृक तिवार है। है सोम. नुम राजा वहण के मनातन दिखान हो, तुम्हारा स्वभाव उच्च और गंभीर है, प्रिय मित्र के समान तुम सर्वोङ्ग पवित्र हो; तुम अर्थमा के

वैदिक कल्पना के इन नुषो को ठेकर पूराणो में सोम-साम्बन्धी बहुत सी पुरा कपाओं का निर्माण हुड़ा। वाराह-पृराण में सोम की उत्पत्ति का यर्णन पाया जाता है 'ब्रह्मा के मानस पुत्र महालपा अत्रि हुए जो बस के जामाता थे। दल की मताईम कन्यायें थी, वेही सोम-की प्रतिमार्ग हुई। उत्पने रोहिणी मठमे वहीं थी। सोम-केहत रोहिणी के साथ सरण करते थे, अप्य के साथ-नहीं। औरो ने पिता दल के पाम आकर सोम के विषय-ज्यक्तार के साबन्य में निषयेदन किया। दक्ष ने सोम को सम अयहार करने के लिये कहा। जद सोम ने ऐसा सम अयहार करने के लिये कहा। जद सोम ने ऐसा

प्रकार है :

ही जाओं '। दक्ष के झाप से सोम क्षय को प्राप्त हुआ।। सोम के नष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, युक्त और विशेष कर सब औषधियाँ क्षीण हो गयीं।""देव लीग चिन्तित होकर विष्णु की शरण में गये। भगवान् ने पूछा, 'कहो क्या करें ?' देवताओं ने कहा, 'दक्ष के शाप से सीम नष्ट हो गया।' विष्णुने कहा कि 'समुद्र का मन्यन करो।' "" 'सब ने मिलकर समुद्र का मन्यन किया। उससे सोम पुनः उत्पन्न हुआ । जो यह क्षेत्रसज्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस शरीर में निवास करता है उसे सोम मानना चाहिए; वही देहचारियों का जीवसंज्ञक है। वह परेच्छा से पृथक् सौम्य मृति को घारण करता है। देव, मनुष्य, वृक्ष जोषधी सभी का सोम उपजीव्य है। तब कद्र ने उसकी सकल (कला सहित ) अपने सिर में धारण किया ।....।" सोमतीर्थ--- प्रभासतीर्थं का दूसरा नाम (सोमेन कृतंतीर्थं सोमतीर्थम्) । महाभारत (३-८३ १९) में इसके साहात्स्य का वर्णन मिलता है। इस तीर्थ में स्नान करने से राजसुय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बाराह पुराण (सौकर-तौर्य माहात्म्याध्याय ) में इसका विस्तृत वर्णन है। सोमयल--जिस यज्ञ में सोमपान तथा सोमाहृति प्रधान अङ्ग होता है और जिसका सत्र तीन वर्षों तक चलता रहता है उसे सोमयाग कहते है। ब्राह्मण ग्रन्थो तथा श्रौतसूत्रों में इसका विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ( श्रीकृष्णजन्मसण्ड, ६०-५४-५८ ) में इसका वर्णन इस

> बह्महत्याप्रवान मोमयानफर्न मुने। वर्ष सोम्मदतामा यतमान करोति व ।। वर्ष सोम्मदतामान यतमान करोति व ।। वर्षमेकं कर्न मुहक्ते वर्षमेकं वर्ल मुदा। वैवास्कित्य सामं सर्वपाप्रयाणायम् ।। सस्य वैवास्कित्य साम् मित्रव्य । अधिक वर्षामिकं बान्य निहितं मृतिकृद्ये। अधिक वर्षामि विवेद सामो पानुमहित ।। महाराजस्य देवो वा याम कर्तृन्त मृते । न सर्वसाय्यो यक्षीपं बहुको बहुदेखिल्।।।

क्षोमयाबी—सोम याग कर कृत्वे वाले। सोमयज्ञ संपादन करने रुप्ता व्यवसान की यह उपाधि होती थी। सोसकता प्रकाश के प्रविचित्र । यज्ञ में इक्के रस का पान किया ज्ञारा वा और आहुति होती थी। आयुर्वेद में भी यह बहुत गुणकारी मानी गायी हो। ग्रुश्रुत (चिकित्सा- स्थान, अध्याय २९) में इसका विस्तृत वर्णत है। यह लता कश्मीर के पविचमोत्तर हिन्दूकुश की ओर से आस की जाती थी।

सोमकंश — पुराणों के अनुसार सोम ( चन्द्रमा ) से उत्पन्न वंश सोमकंग अपना चन्द्रवंश कहलाता है। चन्द्रमा के पृत्र वृत्र और मन् की पुत्री हका के तिराह से पुरुत्ता का अन्म हुत्रा, जिसे ऐक ( इक्ता से उत्पन्न ) कहते थे। इस वंग की कारण सोमबंश ऐलवंश भी कहलाता है! इस बंग की आदि राजवानी अधिकान ( प्रमाण के पास सुसी थी। चन्द्र गुराण ( अच्याय १४३-१४४) तथा जन्य कई पुराणों में सोमबंश के राजाजों की सूची पासी जाती है।

सोमबती अयावस्था—सोमबार के दिन पड़नेवाली अथा-बत्या वही पवित्र मानी जाती हैं। इस दिन लीग (विषेष रूप से स्त्री वर्ष) पीपल के वृज के पास जाकर दिल्य मगवान की पूजा कर वृज की १०८ परिक्रमाएँ करते हैं। 'वताक' प्रन्य के अनुसार यह वत वहें वहें वर्धप्यों में वर्णित नहीं हैं, किन्तु ज्यवहार रूप में ही इसका प्रयल्ग है। सोभवार बत—प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सामकाल दिवा अयबा दुर्गा का पूजन जित बत में किया जाता है उसको सोमबार बत कहते हैं। स्कन्दपुराण (ब्रह्मोसर-बच्च, सोमबार बत महात्य्य, अध्याय ८) में इसका विवरण मिनता है:

सोमवारे विशेषण प्रदोषाविगुणैयुंते। केवल वापि ये कुर्यु सोमवारे चिवाचनम् ॥ न तथा विद्याचनम् ॥ न तथा विद्याचनम् ॥ उपोषित णुचिन्त्रत्या सोमवारे वितिन्द्रयः। येविककेणिककंषां विकरिन्द्रयः। विविक्तकेणिककंषां विविक्तकण्या ॥ विद्याचने णुचिन्त्रयं सोमवारे वितिन्द्रयः। विद्याचनारे गृहस्थो वा कन्या वाष्यं समर्तुका। विद्याचनारे गृहस्थो वा कन्या वाष्यं समर्तुका। विद्यानुका समुद्र्य कमते वरमभीणितम् ॥

सामान्य नियम है कि आवण, बैदाल, कार्तिक कथवा मार्गलीय मास के प्रथम सोमबार से बत का आरम्भ किया जाए । इसमें रिख की पूजा करने हुए पूर्ण कर्या अथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए। वर्षकृत्य विधियों में सोमबार वत तथा उद्यापन का विशव वर्षान मिकता है। जाज भी आवण मास के सोमबारों को पीवेश्वरम माना जाता है। सोसिकसी—सोमलता लपना उसके रस को बेंचने नाला। ऐसा करता पाप माना जाता था। सोपिसिकसी को बान देने नाला भी पापी माना जाता था। सोपिसिकसी को बान देने नाला भी पापी माना जाता है। दे ० मनु दे. १८०। मिलाकसी को अस्टिनी पढ़ से सोसवार को अस्टिनी पढ़ से सोसवार को अस्टिनी पढ़ सो सोसवार को अस्टिनी पढ़ सो सोसवार को अस्टिनी पढ़ साथ पापी सिंद का तथा बाप पापी होंदि तथा जन्मा का अतिनिधिस्त का तथा बाप पापी होंदि तथा जन्मा का अतिनिधिस्त करता है। सर्वत्रमा जिवलिक्क की प्रमाणन वे स्नान करता है। सर्वत्रमा जिवलिक्क की प्रमाणन वे स्नान करता है वा केसर, अगर, उत्तीर वाम पापत में लगाकर २५ दीपकों से देव तथा देवी की नीराजना करनी नाहिए। वानिए। एक वर्ष-पापी का स्वान करता का आवारण होना चाहिए। एक वर्ष-पापी हा तथा का आवारण होना चाहिए। एक वर्ष-पापी हा तथा का आवारण होना चाहिए।

- (२) माच गुक्त बतुर्देशी को उपवास करके पूजिमा के दिन विजयों के ऊतर एक कम्बल में वी भरकर विश्वा की और से वेदी की और परकामा जाम । तदनन्तर एक की झी स्थामा गौएँ यान में दी जीय। राति को गीत बावादि सहित नृत्य का कार्योजन होना बाहिए।
- (३) मार्गशीर्थ मास अयबा चैत्र मास के प्रयम सोमबार को अयबा किसी भी अन्य सोमबार को जब पूजा की तीव न्यालसा उत्पन्न हो, चित्रबों की पूजा बदेत पूचां (जैसे मालती, कुण्व स्त्यांदि ) से करली चाहिए। चन्दन का प्रजेप कमाया जाय। तत्पश्चान् वेश्वाणंक होना चाहिए। होम भी बिहित है। सोमबार के दिन नकियि। से आहारादि करने पर महान् पुण्यकल आत होता है

भाग में बन्धन का प्रकेष तथा कर्यूर तथा बाम भाग में कैसर तथा तुरूक (कोवान पूप) क्रगाया जाया देवीजी के खिरोभाग पर नीकम तथा खिवकी के सिर पर मुक्ता स्थापित किया जाया । ततः स्थेत तथा अक्षाम पूर्णों से पूजन होना चाहिए। सधोजात नाम से तिलों का प्रयोग करते हुए होम करना चाहिए। बामदेव, सधोजात, अचीर, तरपुक्त और ईयान मगवान चिव के पौच मुख या कथ है। वे तीलियी आरय्यक रिच ४३-४७।

सोरों (सुकरकोत्र अथवा वाराहकोत्र )-- उत्तर प्रदेश मे एटा कासमंज से नौ मील गङ्गातट पर सोरो तीर्थ है। बाराह क्षेत्र के नाम से भारत में कई स्थान हैं। उनमें से एक स्थान सोरो भी है। प्राचीन समय में यह तीर्थ गङ्गा केतटसे लगाहुआ था। कालक्रम से अब गङ्गाघारा कुछ मील दूर हट गयी है। पुराने प्रबाह का स्मारक एक लबा सरीवर घाटों के किनारे रह गया है जिसे 'बढी गक्रा कहा जाता है। इसके किनारे अनेक घाट और मन्दिर बने हुए हैं। मुख्य मन्दिर में श्वेतवागह की चतु-भंज मृति है। सोरों की पवित्र परिक्रमा ५ मोल है। यहाँ पुराण प्रसिद्ध चार बटो में 'गुद्धबट' नामक वृक्ष स्थित है। उसके नीचे, बटुकनाथ का मन्दिर है। 'हरिपदी गङ्का' (बूढी गङ्का) नामक कृण्ड में दूर दूर के कई प्रान्सो से लोग अस्यिविसर्जन करने के लिए यहाँ आते रहते है। कुछ लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानते हैं ( 'सी मैं निज गुरु सन मुनी कथा सू सुकर खेत' के अनुसार )। यही अष्टछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित बलदेव जी का मन्दिर है। योगमार्ग नामक स्थान तथा सूर्यकुण्ड यहाँ के विरूपात तीर्थ है। दं० 'शकर क्षेत्र'।

सीमामणी—एक प्रकार का बैरिक प्रज्ञ। इसके देवता मुजामा (इन्ड्र) है, इस किए यह सीजामणी जहलाता है। प्रजुवेंद्र की काष्ट्रवासात के तील अपपायों (२१,२२,२३) में इसकी प्रक्रिया बतलायी गयी है। इससे सुरा का सन्यास होता है। इस याग में ब्राह्मण सुरा पीकर पत्रित नहीं होता।

सौत्रामण्या कुलाचारे क्राह्मण प्रपिवेत् मुराम् । अन्यत्र कामत पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत् ।। काल्यायनसुत्रभाष्य में इसका सविस्तर वर्णन है।

सौबायिक स्त्रीवन का एक प्रकार । पिता, माता, पित के कुछ, सम्बन्धियों से जो धन स्त्री को प्राप्त होता है उसे ६८४ सीभाग-सीरसम्बद्धाय

सौदायिक कहते हैं। कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है:

ऊढ्या कन्यया वापि पत्युः पितुमृहेऽथवा। भर्तुसकातात् पित्रोर्वा स्टब्सं सौदायिकं स्मृतम्।। इस घन के उपयोग में स्त्रो स्वतन्त्र होती है

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतितम । विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्विप ।। सौभाग्य--एक वत का नाम । बाराहपुराण (सौभाग्यवत-नामाध्याय) में इसका वर्णन मिलता है। यह वार्षिक वत है। फाल्गुन शुक्ल तृतीया से इसका आरम्भ होता है। उस दिन नक्त विधि से उपवास करके लक्ष्मीनारायण अथवा उनके दूसरे स्वरूप गौरीशंकर का चोडशोपचार पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हर मे अभेद बुद्धि रखकर किसी भी युगल की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए।फिर "गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय बावस्पतये रुद्राय स्वाहा" मन्त्रवास्यो से अगपुजा करनी चाहिए और तिल, घत, मध् से होम करना चाहिए। तदनन्तर लवण और घत से रहित भूने हुए गेहें भूमि मे रखकर खाने चाहिए। पूजन-प्रत की यह विधि चार मास तक चलती है। इसका पारण करने के बाद पुनः आषाढ शुक्ल तृतीया तथा कार्तिक शुक्ल तृतीया से चार-चार माम का यही क्रम चलता है। इनके मध्य प्रथम जी, परवात साँबा अन्न लाया जाता है। माध धुक्ल तृतीया को त्रन का उद्यापन होता है। इसके फल-स्वरूप सात जन्मो तक अखण्ड मौभाग्य मिलता है।

सोभाग्यशयनब्दल—र्चव शुक्क तृतीया को गौरी तथा शिव की प्रतिसाकी का (प्रसिद्ध है कि चंत्र शुक्क तृतीया को ही गौरी का शिवकों के साथ विवाह हुआ था) पञ्चवस्थ तथा प्रुपिश्वत जल से स्नान कराकर पूजन करना बाहिए। भगवती शिवा तथा भूतभावन राष्ट्रर की प्रति-माओं को चरणों से धारम्भ कर मस्तक नथा कैशों को प्रणामाञ्चिल दंनी चाहिए। प्रतिमाओं के सम्मूक सोभाग्यायक त्यापित किया जाय। दितीय दिवस प्रात सुवर्ण की पत्निमाली का दान कर विद्या जाय। एक वर्ष-पर्यन्त प्रति नृतीया को उमी विधि की आवृत्ति की जाय। प्रतिमान भिन्न-भिन्न प्रकार के नैवेद, भोज्यादि पदार्थ, भिन्न-भिन्न प्रकार के देवीजी नामों का उस्लेख कर पूजन करना चाहिए। प्रतिमास विशेष प्रकार के पूष्प पूजा में प्रयुक्त हों। ब्रती कम से कम एक फल का एक वर्ष के लिए त्याग करे। बत के कन्त में पर्य-द्वोपकरण पदा जन्म सन्जा की सामग्री, मुक्य की वी तथा कुथम का दान करना चाहिए। इससे सीमाम्य, स्वास्थ्य, शौन्यर्य तथा दीर्घाय होती है।

सोमामान्यक—मत्यपुराण (६०.८-६) के बनुसार बाठ बस्तुएँ ऐसी है, जिन्हें सोमाम्य सुबक माना जाता है — मन्ना, पारव, निष्याव (गेट्टें का बना साद्य पदार्थ विवसमें दुष्प तथा पुत प्रवुक्त निष्या गया हो), अवाजी (जीरा), वाण्यक (धनिया), गो का दिए, हुसुम्भ तब्दा कवण। हुन्यराज्य के समुसार नदराजः (सहर-कर्म) तथा वतराज के अनुसार नदराजः (सहर्य-कर्म) तथा वतराज के अनुसार नदराजः (सहर्य-परियाणन करता है तवा कहता है तकराज हुसुम (स्तुत्यु-सुन) तवा जीरक (बीरा)। सीभाष्याण्टक के लिए देविस्, अधिवयोत्तर पूराण (२५.९)।

सौरसम्बद्धा — पूर्युवा करते वाले अग्नद्रास को कोर नाम्यदाय कहते हैं। त्रिमृतियो-(२) बहुग (२) विच्यु और (३) गिव-को आवार सामकर तीन सुक्य मान्यदायों, बाह्य, बैठ्यव और शैव का विकास हुआ। पुनः उपनम्प्रदायों का विकास होने लगा। वैष्णव नाम्यदाय का ही एक उप-सम्प्रदाय मीर सम्प्रदाय का। विच्यु और मूर (मूर्य) दोनों हो आदित्य वर्ग के देवता है। गूर्योगामक गाम्यदाय के क्य में कई स्थानों में इसहा उन्नेख हुआ है। महा-निर्वाण तन्त्र (१९४०) में अन्य सम्प्रदारों के साथ इसकी गुणना इहें हैं

क्षाक्त जैवा बैष्णवास्त्र भोरा गाणपतास्त्वा । विश्रा विप्रेतरास्त्र्य सर्वे प्रयाधिकारिणः ॥ इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते ये भौडा शास्त्रीड्मवाः सीना मानावाः केर-शस्त्रवा । कोशशास्त्र दक्षाणीस्त्र गुप्तः सप्त मध्यमा ॥

हस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्बेद से प्रकट हैं कि उस पुग से सूर्य की पूजा कई कयों में होती थी। वह आज भी किसी न किसी कम में वर्तमान है। बेंदिक प्रार्थनाओं में गायशी (साविशी) की प्रधानता थी। आज भी नित्य सम्प्रदानन्त्रन में उसका स्थान मुरक्तित है। परन्तु सम्प्रदाय के रूप में हसका प्रथम उल्लेख महानारत में पाया आता है। वब मुधिष्ठिर प्रातः काल अपने लयन-का से निकले तो एक सहस्य प्रताः काल अपने लयन-का से निकले तो एक सहस्य प्रताः काल काल उनके सामने बाये । इन बाह्यणां के आठ सहस्य बनुवारी थे दिन महानारत ७.८२.१४-१६) इस सम्याय के पानिक निद्धान्त महाभारत, रामायण, मार्कण्येल पृराण आदि में पाये जाते हैं। इनके बनुवार पूर्य सनातन बहुए, परमात्मा, स्वयम्भू, अल, सर्वातमा, सबका मुख काएण और संसार का उदयम हैं। मोल की कामना करने वाले तपस्वी उसकी उपासना करते हैं। वह बहुसा, विज्या और तिवंदसम्य हैं। वह बहुसा, विज्या जीत लाव का भी प्रमु है। यह सम्यायाय वार्शनिक दृष्टि से अहैतवारी एटमरा का भिक्तमां हैं।

आंगे चन्नकर बिण्णुद्राम और अविष्यपुराण में सूर्यप्रा का जो म्या मिलता है, उसमें ईरान की मिन-पूजा (मिश्रपुत्रा) का मिश्रण है। प्राचीन भारत और ईरान रोनों देवों में सूर्यपूजा प्रचन्नित थी। अतः यह साम्य और मम्मित्रण स्वाभाविक था। किर भी बौरसम्प्रदाय मुन्त भारतीय है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (दे० नूर्य और (प्रयंक्षण)।

पाँचवी शती से लेकर दसवी-याग्हबी शती तक सौर सम्प्रदाय, उत्तर भारत में विशेषकर, सशक्त रूप में प्रचलित था। कई सूर्यमन्दिरोका निर्माण हुआ और कई राजवश सूर्योगासक थे। सूर्यमन्दिरो के पुजारी भोजक, मग और शाकडीपीय ब्राह्मण होते थे। इस सम्प्रदाय का एतत्कालीन सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ सौरसंहिता या। इसमे साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान है। इसकी हस्तिलिप नेपाल में पायी गयी थी जिसका काल ९४१ ई० (१००८ वि०) है। परन्तु मन्य निश्चय ही पूर्ववर्ती है। दूसरा प्रसिद्ध ग्रय मुर्यशतक है। इसका रचियता बाण का समकालीन हर्ष का राजकवि मयुर था। इसका काल सप्तम शती ई० का पूर्वीई था। सूर्य-शतक में मुर्यकी जी कल्पना है वह पूर्ववर्ती कल्पना से मिलती जुलती है। सूर्य ही मोक्ष का उद्गम है, इस पर बहुत बल दिया गया है। बाण ने हर्षचरित के प्रारम्म मे मूर्य की बन्दना की है। भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैन कवि मानतुङ्ग ने भो सूर्यकी अतिरञ्जित स्तुति की हैं। इसी काल में उत्कल में साम्बप्राण नामक ग्रन्य लिखा गया। इसमें साम्ब और उनके द्वारा निमंत्रित मग बाह्यणों की क्या वी हुई है। इसका उल्लेख अलबीरूनी (१०३० ई०) भी करता है। अम्मिपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा यरुक्षपुराण (अध्याय ७,१६,१७,३९) में सूर्यमूर्तियों तथा सूर्यपुला का विवेचन पाया जाता है।

मण्युम में उत्तरोत्तर तैष्णत और वैंग सम्प्रदामों के विकास और वैण्या सम्प्रदाय हार आदित्य वर्ग के वेदताओं को आसमाल करने की प्रवृत्ति के शारण भीरे-धीरे तीर सम्प्रदाय का हास होने लगा। किर भी कृष्ण-मिश्र विरोधत में स्वीत सम्प्रदाय का उल्लेख आदर के साथ किया गया है। इसका एत-लाजोंन साहित्य उपलब्ध नहीं होता। बसुपूरण (बध्याय २१-२८) में सीर धर्मावत्राक के कुछ अंशों का विवंधत तथा उत्तरुख्यां की शोषा में पूर्व मिन्दिर की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी विनेश स्वत्र की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी विनेश स्वत्र की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी विनेश स्वत्र की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी दिनेश स्वत्र की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी दिनेश स्वत्र की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी स्वत्र स्वत्र की स्तुतियां लिखी गया, जितका अभागन भी दिनेश स्वत्र स्वत्र में किया (एपियांफिया इंडिका, २,३३८)। यया जिले के गोविस्युग साम में प्राप्त अभिनेश्व (११३७ ई०) के रचियता किया लिखा मुझाण ने मूर्य की मुन्यर प्रशस्ति लिखी हैं।

क्षाच्य - याँच रारंबार के पण देवता । ये शिव के पुत है। स्कल्च कार्तिकेस का पर्याय है। 'स्कल्च शब्द का अर्थ है एक्कल्वर चलने वाला, अथवा देखों का शोषण करने वाला ( स्क्र-वर्ग उत्लु पण्डित 'स्काव्यत शोषपित देखान् या)। स्क्रव्य का दुसरा प्रसिद्ध नाम फुमार है। कालियान के कुमारसभव, सहाभारत, वामन पुराण, जालिका पुराण आदि में स्क्रव्य के बन्म, कार्य, मूर्ति, सम्प्रवाय आदि का विवरण पाया जाता है।

स्कन्द देवसेना के नेता है। एक सत में वे समातन बहुआती रहने के कारण कुनार कहालांत है। परन्तु आर्जकारिक एसे देवसेना ही उनकी पत्ती थी नेता सेना का नेतृत्व ही उनके प्राहुभाव का उद्देश था। वे कही-कही शिव के अवतार कहे गये हैं। उन्होंने संसार को विवाहित करनेवाले तारक का बहार किया।

स्कन्द को मूर्ति कुमाराबस्था की ही निर्मित होती है। उनके एक अथवा छा शिर होते हैं और इसी कम से दो अथवा बारह हाथ। स्कन्द का बस्त्र रक्त वर्षका होता है। उनके हाथों में धनुत्वाण, खर्ग, श्रीक, वष्ण और परशु होते हैं। उनका शक्ति (भाला) अमीथ होता ६८६ स्कन्धपुराव

है। वह शागु का वषकर फिर बायस आ जाता है। उनका बाहन मधूर हैं, उनका लांखन (ध्वजिबह्न) मुर्गी है। ध्वज अभिनप्रदत्त तथा प्रख्यानिन के समान जाल है, जो उनके रथ के ऊपर प्रख्यलित रूप में फहराता है।

स्कन्य का सध्याय बहुत प्राचीन है। पत्राच्याक के सहामध्य में स्कन्य की मृतियों का उल्लेख है। कियाय कुषाय मुदाओं पर उनका नाम अकित है। गुण्यकाल में, विशेषकर, उत्तर भारत में, स्कन्य पूजा का बहुत प्रचार मारत में, स्कन्य पूजा का अवाक लात में आपत में किया है। कुमार (बहुमारा) होने के कारण स्त्रियों उनकी पूजा नहीं करती। सुदूर दक्षिण के कई देवताओं मुहरान (बाजक), बेठन (शिक्स हो। कुमार (बहुमारा) होने के कारण स्त्रियों उनकी पूजा नहीं करती। सुदूर दक्षिण के कई देवताओं मुहरान (बाजक), बेठन (शिक्स हो), होमार (क्रायण) स्त्रियों होते हैं—कुमार, कार्तिक्य, गुरू, कहनून, मुख्युष्य (बाह्यानाय में रक्षा करने वागों), महासेन, वीनायति, सिद्धेन, शिक्स एक्स मार्मा होतेन, वहन्यति, वास्तुन, वास्त्रुम्ब, वास्त्रुमार, वास्तिक्य होते हैं—कुमार, कार्तिक्य, गुरू, कहनून, मुख्युष्य (बाह्यानाय में रक्षा करने वागों), महासेन, वीनायति, सिद्धेन, शक्तान, राचकि वासि ।

योगमार्ग की साधना में रूल्य पवित्र व्यक्ति के प्रतीक है। तपस्या और ब्रह्मवर्य के ढ़ारा बिस शक्ति (वीर्य) का परसान होता है नहीं रूल्य और कुमार है। योग में जब तक पूर्ण संयम नहीं होता तब तक शक्ति (—कुमार) का जन्म नहीं होता। मुख्टि विजान में रूक्य पूर्य की वह स्वित्त है वो बायुमण्डण के ऊगर स्थित होनी है और किससे तसस्तरात्रि वार्य उत्तरन्त करनेवार्जा अमि। का उदय होता है।

स्कार का प्रथम उल्लेख मंत्रायण मंहिता में मिछता है। छात्यांपांपत्तिवद में स्कार को सनद्कुमार से अभिन्न माना गया है। मृह्यसूत्रों में मी स्कार का उत्केख उनके बोर कप में हैं। महाभारत और शिवप्याण में जो कवा स्कार की पायी जाती है वहीं कालिदास डारा कुमार-संग्र में कलित रूप में कहीं गया है। तन्त्रों में मी स्कार-यूजा का विधान है। स्कार्यपुराण स्कार के नाम से ही प्रसिद्ध हैं जो स्वत बडा पुराण है। स्कार के उपदेश इससे वॉलत है।

स्कन्त पुराण — कार्तिकेय अथवा स्कन्द ने इस पुराण में शिवतत्त्व का विवेचन किया है। इसीलिए इसकी 'स्कन्द पुराण' कहते हैं। आकार में यह सबसे बढा पुराण है। इसमें छः संहितायें (मृत संहिता, २०.१२ के अनुसार), सात जण्ड (नारव पुराण के अनुसार) और ८१००० क्लोक है। इसमें निम्मांकित सहितायें हैं:

| १, समत्कुमार संहिता | (३६००० वलोक)  |
|---------------------|---------------|
| २. सूत संहिता       | (६००० इलोक)   |
| ३, शक्कर संहिता     | (३०००० दलोक)  |
| ४. बैष्णव संहिता    | (५००० इलोक)   |
| ५ बाह्य संहिता      | (३००० रस्रोक) |
| ६ सौर संहिता        | (१००० दलोक)   |
|                     |               |

संहिताओं में केवल तीन ही इस समय उपलब्ध हैं-(१) सनल्कमार सहिता, (२) सूत संहिता (३) शक्कर-संहिता। शैव जपासना की दृष्टि से मृत संहिता का बडा महत्त्व है। इसमे वैदिक तथा तान्त्रिक दोनों प्रकार की पूजाओं का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इस पर माववाचार्य की 'तात्पर्यदीपिका' नामक एक विशव व्यास्या है। इस सहिता के चार खण्ड है-(१) शिव माहातम्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, (३) मिक्तवण्ड और (४) यज्ञवैभव व्यण्ड । अंतिम खण्ड सबसे बडा है । उसके दो भाग है-पूर्वभाग और उत्तर भाग । यह खण्ड दार्श-निक दृष्टि से भी महत्व का है। इसके उत्तर भाग में दो गीतार्ये सम्मिलित हैं -- ब्रह्मा गीता और सूत गीना। इनका विषय भी दार्शनिक है। इसमें यह सिद्धान्त प्रति-पादित किया गया है कि मुक्ति और भुक्ति सब कुछ शिव के प्रसाद से ही संभव है। शङ्कर मंहिता कई भागो में विभक्त है। इसके प्रथम खण्ड को 'शिवग्हस्य' कहते है। इसमें सात काण्ड और १३००० इलोक है। इसके मात काण्ड इस प्रकार है---(१) सभव काण्ड (२) आसुर काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड (६) दक्षकाण्ड और (७) उपदेश काण्ड । सनस्कुमार संहिता में केवल बाईस अध्याय है ।

स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नाकित है:

१. माहेश्वर सण्ड के दो उपलब्ड हैं—केदार खण्ड और कुमारिका खण्ड। इन दोनों में शिव-पार्वती की लीलाओं एवं तीर्थ वत, पर्वत आदि के सुन्दर वर्णन है।

२. वैष्णव अप्य के अन्तर्गत उत्कल खण्ड है जिसमें जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता है।  महाकष्ड के वो उपिक्षमाग हैं—(१) बहुग्रक्थ सण्ड और (२) बहुग्रेसर सण्ड । इसके इसरे उपिक्षमाग में उज्जिपिनी और महाकाल का वर्णन है।

४. काक्षीकण्ड में काक्षीकी महिमा तथा शैवधर्म कावर्णन है।

५. (क) रेवालक्य में नर्मदा की उत्पत्ति और इसके ठटकर्ती तीयों का वर्णन है। इसी के अन्तर्गत सत्य-नारायण वत कथा भी मानी जाती है।

 प्. (ल) अवन्तीकण्ड में उच्चयिनी में स्थित विभिन्न शिविक्तिकों का वर्णन है।
 सापीलण्ड में तापीनदी के तटवर्ती तीर्थों का

६ तायालास्त्र में ताजानदा के तदनता ताचा का वर्षान है। इसके चटठ उपसम्बन्ध का नाम नामप्रसम्प्र है। इसके तीन परिष्ठेव है—(१) विश्वसकर्मा उपास्थान (२) विश्वसकर्मा बशास्थान और (३) हाटकेस्वर माहात्या। तीसरे त्याव्य में नामर झाह्मचाँ की उत्पत्ति का वर्षान है।

७. प्रभास खण्ड में प्रभास अंत्र का सविस्तर वर्णन है। 'सह्याद्विषंट' आदि इसके प्रकीर्ण कतिषय अंश और भी प्रचलित है।

स्कन्दवष्ठी-आदिवन शुक्ल पक्ष की पष्ठी को स्कन्दपष्ठी कहा जाता है। पश्चमी के दिन उपवास रखते हुए बच्छी के दिन कूमार (स्वामी कार्तिकेय) की पूजा की जाती है। 'निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापथ में भाद्र शुक्ल षष्ठी को स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा का दर्शन कर लेने से ब्रह्महत्या जैसे महान पातको से मिक्त मिल जाती है। तमिलनाडु में स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि सौर वृश्चिकमास (कार्तिक शक्ल ६) में पञ्चाङ्कों में उल्लिखित रहता है तथा जो देवालयो एव गहो मे ममारोहपूर्वक मनाया जाता है। हेमाद्रि 'चतुर्वर्ग चिन्ता-मणि' (६२२) में ब्रह्मपुराण से कुछ क्लोक उद्वृत करते हुए बतलाते हैं कि अमावस्था के दिन अबन से स्कन्द की उत्पत्ति हुई थी तथा वे चैत्र शुक्ल ६ को प्रकट हुए थे और तत्पश्चात उन्हें समस्त देवों का सेनाध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने तारक नामक राक्षम का बध किया। वतएव दीपों को प्रज्ज्बलित करके, वस्त्रो से, साज-सज्जाओं से ताम्रजुड (क्रीडन सामग्री के रूप में) इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा ग्रुक्ल पक्ष की समस्त पष्टियो को बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना वाले स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए।

क्षण्यस्थित - कार्तिक शुक्क बध्यो की क्षणहार करते हुए विष्णाभिमुक हेक्कर स्वामी कार्तिकेय को अब्धं प्रदान करके उन्हें बही, थी, जर मन्त्र बोलकर समर्पित किये जाते हैं। वदी को रात्रि के समय खाली भूमि पर भोजन रक्करर उने वहण करना बाहिए। हससे उन्हें अफलता, बमुद्धि, दीर्थायु, मुस्वास्थ्य तथा कोचा हुआ गज्य प्राप्त होता है। वती को बच्चे के दिन (कुष्ण जयबा शुक्क एक को) जिल्सेवन नहीं करना बाहिए। पंचमी विद्धा स्कन्टबच्छी को प्राथमिकता देनी चाहिए। पंचमी वद्धा स्कन्टबच्छी को प्राथमिकता देनी चाहिए। पंचमी वद्धा स्कन्टबच्छी को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वाचार प्रदर्शिक के जनसार प्राप्त (२३-८४) के अनुसार बेत्र कुष्ण पक्ष में स्कन्यवच्छी होनी चाहिए।

''उल्हरकाकयो पक्षौ गृहीत्वा मन्त्रवित्तमः । आलिक्य वै शरावे निशायाञ्च साध्याक्षरसपृटितम् ॥ सन्धंस्यापितवनं (कृतप्राणप्रतिष्ठम्) सहस्रजन्तं चतुष्यये निखनत्।

अभिचार कर्म है। फेल्कारिणीतन्त्र (पञ्चम पटल) में

इसका वर्णन इस प्रकार है।

स्ताप्रतमेतदवरम् अविता ज्याताञ्च नात्र सन्देहः ॥ इत्वा अतिकृतिमध्या स्मधानाञ्चारतेवावयः स्तत्रताम् । स्यापाचित्त्रत्यवना हृद्यत्ताम्नी समन्त्रन्तत्राम् । वयनाचित्तित्त्रववना सहस्यवा तहुन्क्या बमनाम् । वयन्त्राचित्त्रव्यवना सहस्यवा तहुन्क्या बमनाम् । वयन्त्राच्या (पूर्वकाष्ट १८६ ११-१८) मे अन्ति-स्त्रम्यन का विषात्र वीष्ण है

माजूरस्य रसं गृह्य जलौका तत्र पेथयेत्। हस्तौ तु लेपयेत्तेन अग्निस्तम्भनम्त्तमम् ॥ खरमने निधाय तम्। शाल्मली रसमादाय क्षिपेत्तेन अभिनस्तम्भनमृत्तमम् ॥ अग्त्यागारे वायमीमृदर मण्डकवसया सह। गृह्य गडिका कारयेत्तेन ततोज्नी प्रक्षिपेद्वसी ॥ एवमेतस्प्रयोगेण आंग्नस्तम्भनमृत्तमम् ॥ रक्तपाटलमुलत् अवष्ट**ञ्**षञ्च दिव्यं स्तम्भयते क्षित्र पयं पिण्ड जलान्तकम्।। मण्डीतकवचाकुष्ठ मरीचं चर्वित्वाच इमंसद्यो जिह्ना ज्वलनं लिहेत्।।

स्तुति—(१) पूजापद्धति का एक अंग । इसका अर्थ है स्तुत अथवा प्रशंसागान । इसमें देवताओं के गुणों का ६८८ स्त्रोक स्त्रीय

वर्णन होता है और उनसे स्तुतिकक्षी के व्यवका संसार के कल्याण की कामना की जाती है।

कल्याण की कामना की जाती है। (२) दुर्ग का एक पर्याय । देवीपुराण (अध्याय ४५)

के अनुसार दुर्गों के निम्नाकित नाम हैं: स्तुति सिद्धिरितिस्याता श्रयाः संश्रयाश्च सा । स्रक्षमीयों छलना वापि क्रमात सा काम्लिक्च्यते ॥

स्त्रोतस—वंदमन्त्र स्तृतिपाठक या स्तवकर्ता। ष्ट्रस्वेद (८. ४४-१८) में कचन हैं: "स्त्रोता स्यां तव शर्मीण ।" निषण्डु (३ १३) में स्तर्क तेरह पर्याव पाये आते हैं। स्त्रोत करने की चचनावनी। मत्ययसूरण (अध्याय १२१) में इसके पार प्रकार ततनवाये गये हैं:

क्ष्मो यद्वीप सामानि तथावत् प्रतिवेततम्। विषिद्धोत्र तथा स्तोत्रं पूर्ववत् सध्यवतंते।। इब्ध्यस्तोत्रं कसंस्तोत्रं विषिदतोत्रं तथेव च। इब्ध्यस्तोत्रं कसंस्तोत्रं विषदतोत्रं तथेव च। स्तोस—साम (गान) के वल्तगंत गीत और वालाय के पूरक एव वर्षरहित जसरो को स्तोम कहते हैं। छान्दो-

क्षेत्रकन हिन्दू परिवार के पिनृत्यतात्मक होने के कारण धर्मशाहक के ब्रनुसार कुण कुल्यिति के निर्मे पर उत्तरा- विकार परिवार के पूर्ण सन्ध्यों को प्राप्त होता था। उनके ब्रभाव से ही स्थी उत्तराधिकार वार्षिय था। बहु सम्मा का केवल उपयोग कर सकती थी। उहके सन्ध्ये के पान प्रति होती थी। इस अवस्था से मी उत्तक उपयोग कर सकती थी। उत्तके सन्ध्ये पर्वार है के ब्रम्भ नहीं कर सकती थी। उत्तके सन्ध्ये पर्वार है कहन सही के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी। परन्यु परिवार के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी। परन्यु परिवार के सन्ध्य कर उने पास एक बन्ध करा की माध्या की स्था पर्वार प्रवार की सन्धा हो। विभाग कर उनका पूरा प्रविकार था। वह परिवार की पैनृत पर उनका पूरा प्रविकार था। वह परिवार की पैनृत सम्पत्ति से मिन्न थी। उनको होता के । नारद के अनुवार स्थीपन कहती होता है :

अध्यान्यान्यावाहिनिकं भर्नुवायं तबैव च।
भातुदर्स गितृम्याञ्च वहविष्यं स्त्रीक्नां स्मृतम्॥
[वित्राह के समय प्राप्त, विवाह के समय प्राप्त, पति ते
प्राप्त, भाई हारा दिया हुआ, माता और गिता ते विवा हुता, यह छः प्रकार का स्त्रीष्य कहनाता है।] दूतरे स्त्रोतों से धनसंग्रह करने में स्त्री के ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। काल्यायन का कथन है

प्राप्तं शिल्पैस्तु यद्वितं प्रीत्या चैव यदस्यतः। मर्तु स्वास्यं भवेतात्र शेषंतु स्त्रीधनं स्मृतम्॥

ि जो चन जिल्प से प्राप्त होता है जवना दूसरे प्रेमोगहार में प्राप्त होता है उसके अपर पति का जिसकार होता है जेव को स्वीचन कहते हैं। ] काम कर के कमाबा हुआ चन परिवार के अन्य वदस्यों की कमाई की भांति परिवार की सम्पत्ति होता है, जिसका प्रवन्नक पति है। दिनयों को जन्म सम्बन्धियों के अपितरफ अर्थ से अेंगेसहार बहुक करते में प्रोत्माहन नहीं दिया आता है। कारण स्यष्ट है।

मिलाकरा (अच्याय २) ने स्त्रीयन का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया है और सभी प्रकार के स्त्रीयन पर स्त्री का अधिकार स्त्रीकार किया है। दायभाग (जय्याय ४) में स्त्रीयन उसी को माना गया है जिस पर स्त्री को दान देने, बेचने का और पूर्णक्थ से उपयोग (पित से स्वतन्य) करने का अधिकार हो। पन्ननु मौदायिक (सम्बीध्यों से प्रमुद्धकं प्राप्त) पर स्त्री का पूरा अधिकार माना गया है। कात्यायन का कथन है:

अल्डामा कर्यमा वाणि पस्यु पितृप्हेऽधवा। भर्तुः सकाशात् चित्रोवी लब्धं मीशायिकं स्मृतम् ॥ मीशायिकं वर्षे प्राप्य स्त्रीचा स्वानस्त्रीध्यते । यस्मानदाशुंस्यायं नैर्दशं नत् प्रजीवनम् ॥ सीशायिकं सवा स्त्रीचा स्वानस्य परिकीतितम् । विकये चैव शाने च ययेष्टं स्वावरेध्वपि ॥ किन्नु नारद ने स्वावर पर प्रतिक्षम लगाया है भर्ता प्रतिक यहन स्थियं तिस्मम् मृतेर्पण तत् । मा यथा कामस्कनीयाङ्खाला स्थावरावते ॥

ि जो चन प्रीतिपूर्वक पति द्वारा स्त्री को दिया जाता है उस घन को पति के मरने पर भी स्त्री इच्छानुसार उपभोग से ला सकती है, अचल सम्प्रतिम को छोड कर। ] कात्यायन के अनुसार किन्हीं परिस्थितियों में, स्त्री स्त्री-चन से बिद्धत की जा सकती हैं.

अपकारक्रियायुक्ता निर्रुज्जा नार्थनाशिनी। व्यक्तिनाररताया चस्त्रीधनंन च साहेति॥

[अपकार किया में रत, निर्लंडजा, अर्थ का नाश करने-वाली, व्यभिचारिणी स्त्री स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं होती।] सामान्य स्विति में पत्ति आदि सम्यन्धियों का स्त्रीधन के उपयोग में अधिकार नहीं होता। विपत्ति जावि में उपयोग हो सकता है:

न भती नैव च मुतो न पिता कातरो न च। भावाने वा विसर्वे वा स्त्रीधनं प्रभविकावः ॥ कात्यायन दुर्मिको वर्षकार्ये वा व्याची संप्रतिरोधके।

गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामी बातुमहीत ।। याज्ञवलका मृत स्त्री के स्त्रीधन पर किसका अधिकार होगा, इस पर भी धर्मशास्त्र में बिवार हुआ है:

सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीवनं विदुः । अप्रजायां हरेन्द्रती माता भ्राता पितापि वा ॥—देवल

अप्रजायां हरद्भूतों माता भारता पितापि वा ।। — दैवल पुत्र के अभाव में दुहिता और दुहिता के अभाव में दौहित को स्त्रीयन प्राप्त होता है:

पुत्रमाने तु हुविता तृथ्यसन्तालवर्णनात् । —नारव वीहिजोऽपि हाम्भैने दंशास्त्रति पोत्रवत् । —मन् गोतम के जनुसार स्त्रीवन अदस्ता (अस्त्रका बाब्यान न हुआ हो), अत्रिनिष्ठता (जिसका बाब्यान हुआ हो परन्तु विवाह न हुआ हो) अवका विवाहिता कन्या को मिलना वाहिए । माता का योतुक (विवाह के समय प्राप्त वन) तो निष्यत कन्य ते हुमारी (कन्या) को मिलना वाहिए (मन्)। निःसन्तान स्त्री के मस्त्रे पर उसके स्त्रीक्त का उत्तराधिकार उसके विवाह के प्रकार के आवार पर निष्यत होता था। प्रथम बार प्रकार के प्रत्यस्त निवाहों-क्रात्र, वैत, आर्थ तथा प्रावास्त्र—में स्त्रीक्त वरित कथवा पनिकृत को प्रमास होना था। अन्तित्र वा अग्रवस्त — आनुर, गान्यर्थ, गालम एवं शेवाष में पिता अववा पित्र-स्त्रक को स्त्रीक्ष निष्ट प्रवित्त वा

स्त्रीपुत्रकासवास्तितस्य प्राप्ति अत है। पूर्व इक्ते देवता है। जो स्त्रियों कार्तिक मास में एक्शक प्रदृति से आहार करती हुई बहिसा बादि नियमों का पाल्ज करती है तथा गृहसिम्नित उनके हुए चावकों का नैवेश वर्षण करती है एवं चच्छी या सन्तमी को बास के दोनों पत्नी में उपवाद करती हैं वे सीची सूर्यकोंक स्वाराती है। अब व एक्स क्षीण होने पर मृत्युकोंक में ठोटती हैं तो रावा बयदा अमीस्ट पुष्प की पति क्ष्म में प्राप्त करती हैं।

हमीपुंबर्म-स्त्री और पुरुष के पारस्वरिक व्यवहार को प्रतीपुंबर्म कहते हैं। अच्छादश विवादों (मुकदमों) में से एक विवाद का नाम भी स्त्रीपुंबर्म है (सनु अध्याय ८)। इसका पूरा विवरण मनुस्मृति के नवम अध्याय में पाया जाता है।

स्विष्टिक थह के लिए परिकृत भूमि पर बनाहुआ उन्ता चब्दरा। जहाँ बिनाकिसी बाघाके बैठा जासके वह स्वानस्विष्टिक हैं।

इसके बनाने का तिष्यादितत्त्व में निम्नाकित विश्वास है । निरुपं नैमित्तिके काम्यं स्वण्डिले वा समाचरेत् ।

हस्तमात्रं तु तत्कुर्यात् चतुरत्यं समन्ततः।।
[ नित्य, नैमितिक अववा काम्य कोई भी कर्म हो स्वण्डिल पर ही करना चाहिए। इसका परिमाण बौकोर एक हस्तमात्र हैं।]

स्थयति -- सङ्गांडप, भवन, वेवागार, राजप्रासाद, सभा, सेषु आदि का निर्माता । इसको वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने का अधिकार होता है। मस्यपुराण (२१५,३९) में इसका रुक्षण निम्नोंकित है

> वास्तुविद्याविद्यानको लघुहस्तो जितश्रमः। दीर्घदर्शी व शूरदेव स्थपनिः परिकीर्तितः।।

[वास्तुविद्याविधान का ज्ञाता, हस्तकला में कुशक, कभीन धकने वाला, दीर्घदर्शी तथा शूर को स्थपति कहा जाता है।]

स्थानु — शिव का एक पर्याय । इसका अर्थ है जो स्थिर रूप से वर्तमान हैं ! वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराक्या के रूप में इसका कारण वतलाया गया है:

समुक्तिच्यन् वाजातसमात् प्रजास्ताः चृष्ट्यानहम् । नतोञ्च् ताः प्रजा दृष्टा रहिता एव तेजसा ॥ कोषेन महता युक्ती विज्ञसूत्यादा चाक्षियम् । उत्थिष्यं सरमो मध्ये कार्यमेव यदा स्थितम् । तवा प्रभृति लोकेषु स्थाणुरिरयेव विश्रुतम् ॥

[मैंने जल से उठकर उन प्रजालों की उत्पत्ति की। इसके पक्ष्मात् वेसा कि वे तेज से गहित हैं। तब महान् क्रोच से युक्त होकर मेने जिवलिंक भी सुष्टि की और उसे जल में फैंक विया। वह उत्सिप्त लिंद्र जल के बीच में कार्य (क्रमर उठा हुआ) स्थित हो। गया तब से लोक में वह स्थाण नाम से प्रविद हैं। ]

स्थाय तीर्थ-कुरुक्षेत्र के समीप अध्याला से २७ मील पर स्थित एक गैव तीर्थ। अब यह वानेस्वर कहलाता है। इसके निकट सान्तिहत्य सरोवर था। इसका माहात्म्य बायनपुराण (अध्याय ४३) में दिमा हुआ है: एतत् शिम्महित प्रोक्तं सर पृष्णवादं महत् । स्वाणृतिक्रमय माहात्यं बहान् मेत्रहित न्युणु ।। क्षेत्रणः सक्तेता ना कक्तो ना प्रात् एतं ना तिक्रम्स्य वर्षानारेव मुख्यतं सर्वपातकः।। पृष्करादीनि तीर्यानि समुद्रवरणानि च । स्वाणुतीं संकेष्यानि स्थम प्राप्ते विकाकरे। तत्वार्श्वतं सोकेष्यानि सक्तार्शन्तिकतः। तत्वार्श्वतं प्राप्ते ना सक्तार्थाति ना स्वारः।।

स्थाभ्योदयर—कुछनुमि में अभ्याता के निकट बंकरजी की प्रमुख मूर्ति। पढ़ले यहाँ सरस्वती नदी बहुती थी। वंग्रति यह स्थल बानेवर कहलाता है। वाणभट्ट ने हर्षेचरित में हसका वर्षन किया है। वाममनुराम (अप्याय ४२) में हसका महात्म्य पाया जाता है।

स्थासीयाक-- यजार्थ स्थाली (बटलीई) में गकाबा हुना चक अथवा स्नीर । अस्टकाध्याद में अथवा अथ्य पशुपारों में स्थालीयाक रागु का प्रतिनिष्ठ होता था। गोभिक्त ने गशु के विकस्य में स्थालीयाक का विभाग किया है : "अपि या स्थालीयाक कृषीत"।

स्थितप्रक्र—जिस पुरुष की प्रजाप्रतिष्टित होती है उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। भगवदगोता (अध्याय २, क्लोक ५५-५६) में स्थितप्रज्ञ की गरिभाषा वी हुई है: प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्च मनोगतान्।

आत्मन्येवात्मना तृष्टः न्वितप्रसत्त्वीच्यते ।।
दुःखेव्यतृद्धिमानाः तृष्वेषु विगतत्पृहः ।
वीदरागमयकोषः स्वितपृष्टिनव्यते ।।
[हे तुर्षारं । अब पृष्य सभी मनोगत भागो को त्याग
देता है और अपने आत्मा में अपने आप संतुष्टः रहता है
तब उनको स्थितप्रम काले हैं। जिसका मन दुःखों में
अनुद्धिना नहीं होता. जो मुखों में कामना से रहित होता है, जिसके राग, स्थ और कीष नष्ट हो चुके हैं उसको
स्थितभी (स्थितप्रम) मृति कहते हैं। ]

स्थितिरस्य — प्रकृति के परिणामस्यरूप सृष्टि होने के अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा। प्राणतत्त्व की आकर्षण और विकर्षणात्मक वी शक्तियाँ। प्रथम रागास्तिका शक्ति है, जो कामनिक्ष में परिणत होकर जीवसृष्टि का कारण बनती है। दूसरी शक्ति विकर्षण तमोगुणासिका है, जिसकी वहायता से प्रलय स्थिति का निर्वाण होता है।

स्किट काल में जिस प्रकार ब्रह्माकी की ब्रह्माक्ट-व्यापिनी शक्ति प्रलयान्धकार परिपूर्ण जीवों की सुष्टि-प्रकाश की आंर आकर्षित करती है, उसी प्रकार स्थिति काल में भगवान् विष्णु की व्यापिका शक्ति प्रजापतिसृष्ट प्रजा की स्थिति और रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान् रुद्र की व्यापक शक्ति सृष्टिकाल से ही कार्यकारिणी होकर समस्त जड़-चेतनात्मक विदव को महाप्रलय की ओर आकर्षित करती हैं। इन शक्तियों की व्यापकता के कारण इनकी क्रिया एक सुक्ष्म अणु से लेकर देवतापर्यन्त विस्तृत रहती है। जो बाकर्षण शक्ति सृष्टि काल में प्रत्येक परमाणुके अन्वर द्वधमुक त्रसरेणु आदि उत्पन्न करती है यह सब ब्रह्मी अवापक शक्ति की ही क्रिया-कारिता है। कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो यह वैष्णवी शक्ति की व्यापकता का परिणाम है; जिससे उसे रक्षा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार रोग शोकादि द्वारा जब जीव अपने इस पाञ्चभौतिक देह का परित्याग करता है तो यह रौद्री शक्ति का परिणाम है जो सर्वत्र व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती है।

इस प्रकार इन तीनों शक्तियों के अधिकाता बहुग, विष्णु और इस देव है। अवराव स्पष्ट है कि वृष्टि की स्थिति में मुख्य कारपमृत सचनुष्ण विशिष्ट वैष्णवी गिक्ति कार्योगिन रहुकर मंमार के स्थितिस्थापकल्य कार्य को पूर्ण करती है।

स्नात —स्नान किया हुआ। वार्षिक कृत्य करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक है। प्रायः प्रत्येक समंभे जल पवित्र करने वाला माना गया है। 'प्राविचनत तर्व' में स्नान की वार्षिक अनिवार्यना इस प्रकार बतलायी गयी हैं.

> स्मातोऽधिकारी भवति देवे पैत्रं च कर्मणि । अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतोऽफला ।। प्रातः समाचरेत्स्नाममतो नित्यमतन्त्रितः ।।

[ मनुष्य देव और पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म में स्नान नियों बिना समूर्ण कियाएं निष्कल होती है इसकिए आरूस्य कोडकर नित्य प्रातः स्नान विश्ववत् करना चाहिए। ] स्नात्कल-को बेदाध्यम और बहुचर्य आश्रम समायत कर बृहस्थाल्यम में प्रवेश करने की कामना से समावर्तन संस्कार क्षाता — जिन्त, वैमित्तिक, कान्य भेद ते स्नान तीन प्रकार का होता है। नीमित्तिक स्नान बहुण, अडीच आदि में होता है। तीयों का स्नान काम्य कहा जाता है। नित्य स्नान प्रति दिनों का चार्मिक कृत्य माना गया है। वे तीन मुख्य स्नान है। इनके अतिरिक्त गीण स्नान भी है जो कार कहा के हैं। जिनका प्रयोग स्रारेर के अवस्थानेव से किया जाता हैं!

- (१) मान्त्र (सन्त्र से स्नान)। 'आपी हिष्ठा' आदि वैद मन्त्रों के द्वारा।
- (२) भौम (मिट्टी में स्नान )। सूर्खा मिट्टी शरीर में मसलना।
- (३) आग्नेय ( अग्नि से स्तान )। पवित्र भस्म मार्र शरीर में लगाना।
- (४) वायव्य (वायु से स्नान) । गौओं के खुरों से उडी हुई भूळ गरीर पर गिरने देना ।
- (५) दिव्य (आकाश से स्नान) । भूप निकलते समय वर्षा में स्नान करना ।
- (६) बाहण (जल से स्नान)। नदी-कूप आदि के जल से स्नान करना।
- (७) मानस (मानसिक स्नान)। विष्णु भगवान् के नामो का स्मरण करना।

धर्म कार्य के पूर्व स्नान करना अनिवार्य क्तलाया गया है।

स्मानवाजा- ज्येष्ठपूर्णिमा के विन जगलायपुरी में रूपो-स्तव को स्नानयात्रा कहते हैं। बहापुराण, स्कन्द पुराण, विष्णुवर्मोत्तर पुराणं आदि में इसका माहातम्य पाया जाताहै।

स्नायन सन्तमीबत---यह बत उन महिलाओं के लिए हैं जिनके बालक गैराव काल में विवंगत हो जाते हैं। दे० मिक्कोसर पुराण, ५२.१-४०।

क्षेत्रक — यह मासकत है। भगवान विष्णु इसके देवता है। वती की आवाद मास से चार मास तक तीलस्तान का परिस्थान कर पायस तथा थी का आहार करना चाहिए। ब्रद के अन्त में तिल के तेल से परिपूर्ण एक कल्या शाम में देना चाहिए। इस ब्रत से ब्रती सबका स्मेह-आजन बन जाता है।

स्पन्य — अङ्गविशेष का हलका कम्पन । विद्वास है कि इसका सुभाशुभ कल होता है । 'मलमासतत्त्व' में कबन है :

चलुःस्पन्दं भुजस्पन्द तथा दुक्षप्रदर्शनम्।

शत्रुषाक्क समुत्यानमध्यस्य शमयाशुमे। मत्स्य पुराण (२४१ ३-१४) में इसके शुभाशुभ फल का विस्तार से वर्णन है।

स्वर्धे— आर्मिक कियाओं में विविध अङ्गो के स्पर्ध का विधान पाया जाता है। सन्ध्योपासना में आवमन के पर्वचात विधिस अङ्गों का स्पर्ध दिया जाता है। इसका उद्देश्य है उनको प्रदूष करना अपया उनकी ओर ध्या-केरिडत करना। उपनयन सरकार में आवार्य शिष्य के हृदय का स्पर्ध कर उनके और अपने बीच में भावारमक मन्द्रच्य कर स्वर्ध कर उनके और अपने बीच में भावारमक मन्द्रच्य स्वर्धित करना चाहना है। इसी प्रकार विवाह-संस्कार में पति पत्नी के हृदय का स्पर्ध रुरता हैं और कुरता है कि में मुख्यार हृदय को या जानता मूंना और पुन्हारा हृदय अपने हृदय में चारण करता हूं। आदि।

बहुत से अभिचार कर्मों में स्पर्श का उपयोग होता है। इसका उद्देश स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट करना होता है।

धर्मशास्त्र मे गुनिता की दृष्टि से बहुत सी बस्तुओं तथा व्यक्तियों का स्पर्ण निषिद्ध बतलाया गया है। यथा, उच्छिकट के स्पर्श का बहुधा निषेष हैं। कुछ उदाहरण निम्माकित हैं:

न स्पृत्रेस् पाणिनोज्छिष्ट विभगोत्राह्मणानलान् । न चानले पदा वापि न देवप्रतिमां स्पृत्रेत् ॥

(कुमं पुराण, उपविभाग १६,३५)

पाने मैबुनसंसर्गे तथा भूजपुरीचयोः । स्पर्धानं यदि गण्डेनु द्यवोदक्यात्ययौः सह ॥ दिनामेकं चरेन्यूके पुरीचे तु दिनदस्य । दिनत्यं मैबुने स्यात् पाने स्थातःच्यतुष्टस्य ॥ (वजस्मृति)

रअस्वला स्त्री के स्पर्धा का तो तीन दिनों तक बहुत निपेष और प्राथिक्तर हैं। देवकार्य के लिए रअस्वला पौचर्वे दिन सुद्ध होती है।

स्थातं — स्मृतियो में विहित विधि-आशार आदि, अथवा इस अ्यवस्था को मानने वाला। मनु (१,१०८) का कथन है

बाचार परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मातं एव व । तस्मादिस्मन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ।)

[आबार ही परम वर्ष है। यह श्रृति में उक्त और समार्त (समृतियों के अनुकूछ) है। इसिक्य आरमवान् (आरमवान्) दिज बही होता है जो सदा इसके जनुतार (आरमवान्) दिज बही होता है जो सदा इसके जनुतार दो में समार्त और 'आगक्ष' पोम्प के स्वाच की दौष्ट से पाये जाते हैं। स्मार्त बैच्य वे हैं जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पाछन करते हैं। भागवत बैच्यव परम्परा और विचि के स्थान पर मार्कि और जात्म सर्मण पर बल देते हैं, अत. वे समार्त वर्म के प्रति उदासीन हैं।

हमृति—(१) अनुभूत विषय का ज्ञान अयवा अनुभव-संस्कार जन्म ज्ञान । यह बुद्धि का दूसरा भेद है। इसका पहला भेद अनुभूति है। 'उज्ज्वलनीलमणि' में अकि की दृष्टि से स्मृति का निरूपण निम्नाकित प्रकार से हैं।

अनुमृत्तियादीनामर्थाना जिन्तम स्मृति । तत्र कम्पाङ्गवैवण्येष्यापनि स्वसितादयः ॥ (२) धर्म के प्रमाणी अथवा स्रोतीं में स्मृति की गणना है। मनुस्मृति (२ १०) के अनुसार

श्रुतिः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विचं प्राहु साक्षाद्वभंस्य अक्षणम् ॥

[ श्रुति (वंद), स्मृति, सदाधार और अपने आरमा की प्रिय (आत्मतुर्णिट, इन्द्रियतुर्णिट नहीं) ये चार प्रकार के साक्षात् धर्म के जलाण कहै गये हैं।] इन प्रमाणों में श्रुति अववा वंद स्वत प्रमाण और स्मृति आवि परत प्रमाण हैं। परन्तु ज्यावहारिक धर्म में स्मृतियों का बहुत महत्त्व है, क्योंकि वर्म को नियमित क्यवस्था स्मृतियों में ही जवलक्य है।

धर्मशास्त्र में स्मृति का यूज अर्थ केवल मन्वादि प्रणीत स्मृतियाँ ही नहीं है। मूलतः इसमें वे सभी आचार-विचार सम्मिलित वे जो नेदिवद् आचारवान् पुरुषों की स्मृति और जाचरण में पाये जाते थे। इसमें नभी सूच-प्रस्थ---श्रौत, गृह्य और वर्ष —महाभारत, पुराण और मनु बादि स्मृतियाँ समाविष्ट हैं। गौतम धर्मसूत्र का कथन है, "बेदो धर्ममूलम्। तद्विदाञ्च स्मृतिशीले।" [बेद धर्मका मूल है और उसको जानने वाले पुरुषो की स्मृति तथा शील भी।] मेबातियि ने मनुस्मृति के 'स्मृतिशीले व तदिवाम्' का भाष्य करते हुए लिखा है, ''वेदार्थविदाम् इद कर्तन्यम् इदम्न कर्तन्यम् इति यत् स्मरण तदपि प्रमा-णम्।" परन्तु धीरे-धीरे विशाल धर्मशास्त्र की सामग्रियो ने सग्रह अथवा सहिता का रूप बारण किया और वे स्मृतिग्रन्थों के रूप मे प्रसिद्ध हुई और समय समय पर आगे भी स्मृतियाँ आवश्यकतानुसार बनती गयी। प्राचीन सूत्रग्रन्थो और स्मृतियों में रचनाकी विद्याकी दृष्टि से एक विक्षेष अन्तर है। सूत्र सभी अत्यन्त सुक्ष्म और सूत्रात्मक है। स्मृतियाँ, विष्णुस्मृति को छोडकर, सभी पद्यात्मक हैं और विवेचन तथा वर्णन की दृष्टिसे विस्तृत ।

स्मृतियों की सक्या बढ़ते-बढ़ने बहुत वडी हो गयी। इनकी सूची कई घन्यों में पायी जाती है। अपरार्क ने अपने भाष्य (१०७) में गीतम घनंसूत्र से एक मूत्र उद्युत किया है जिसमें स्मृतिकारी की मूची है। (इस समय मृदित नीतम घनंसूत्र में यह नहीं मिलता है।) यह सूची इस प्रकार है:

''स्मृतिषर्मशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्षा-ङ्किरो-अनि-वृहस्पति-उशन आपस्तम्बगीतम-संवर्त-आर्थय-कात्यायम-शङ्ख-जिखित-पराशर-ध्यास-शातातप-प्रचेता-याज्ञ बल्ययबाद्यः ॥.'

दूसरी सूची याजवल्क्य स्मृति (१४-५) में पायी जाती है, जिसके अनुसार स्मृतियों की सख्या बीस है:

ककारो वर्षशास्त्राणां मनु-विष्णु-यमोऽङ्गिरा । विषठ-दक्ष-सवर्त-शातातप-परावराः ।। आपन्तस्योशनी-व्यासाः कात्यायन-बृहस्पती । गौतमः शङ्खळिखितौ हारीकोऽत्रिरहं तथा ॥

धर्मशास्त्र के बक्ता १. मनु २. विष्णु ३. यम ४. अङ्गिरा ५. बसिष्ठ ६ दक्ष ७. संवर्त ८. सातातप ९-पराधार १०. आपस्तम्य ११. जवाना १२. व्यास १३. कात्यायन १४. बृहस्पति १५. गौतम १६ शङ्ख १७. लिखित १८. हारीत १९. अत्रि और २०. याज्ञवल्क्य। इस सूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नहीं है। पराधर ने अपने को छोड़कर उन्नीस धर्मशास्त्रकारों का नाम दिया है। किन्तु यह सूची याज्ञवस्वय से मिन्न है। इसमें बृहस्पति, यम और व्यास के नाम नहीं है। नये नाम करवप, गार्थ और प्रचेता हैं। कूमारिल के सम्अवातिक ( पु॰ १२५ ) में अठारह धर्मसंहिताओं का उल्लेख है। 'बतुर्विशतिमत' में बौबीस वर्मशास्त्रकार ऋषियों के मतों का संग्रह है। इसमें कात्यायन और लिखित को छोडकर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी स्मृतिकार और इनके अतिरिक्त गार्ग्य, नारद, बौधायन, वत्स, विव्वामित्र और शहु, (सांख्यायन) का समावेश है। 'पट्निशन्मत' ( मिताकरा में उद्युत ) में छत्तीस स्मृतियों के मतो का संकल्पन है । पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका में उद्धत ) ने भी स्मृतियों की संस्था छत्तीस बतलायी है। बद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द संस्करण, भाग २ प० ४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों की सूची दी हुई है। यदि भाष्यकारो और निबन्धकारो द्वारा उद्घृत सभी धर्म-शास्त्रकारों को ओड़ा जाय तो उनकी सख्या एक सौ इक्तीस पहुँचती है (कमलाकर मट्ट: निर्णय सिन्धु)। एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतियाँ स्वय बनती जाती थी, दूसरे विभिन्न धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले लघु, बृहत और बद्ध जोडकर अपने साम्प्रदायिक धर्मशास्त्र का विकास करते जाते थे। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। परन्तु इनको दूसरी शती ई० पू० और आठवी शती इ० प० के बीच रखा जा सकता है। (दे० काशी प्रसाद जायसवाल मनु ऐण्ड याज्ञवल्क्य, म॰ पाण्ड्-रंग काणे ' धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द १)।

स्मृतियों में जिन विषयों का वर्णन है उनके लीन मुक्य वर्ष किए जा सकते हैं—? आबार २ व्यवहार और २. प्राविक्त ( टे० वाजवल्यस्पृति )। आबार वर्ग में सावारण, विश्वेष, नित्य, नैमित्तिक, आपद्वर्षमं सभी का वर्णन है। विश्वेषकर वर्ण और आव्या-वर्ण का विस्तार ते वर्णन किया गया है। अध्यवहार वर्ग के अन्तर्गत, राज-वर्ग, प्रशासन, विधि बादि विषयों का समावेश है। प्राथमिक्स के अन्तर्गत विधिय अध्यानों और पापों से पुन-होने के लिए अनेक तप, तत, दान जादि कर्मकाण्यों का विधान है। इनके जातिरिक्त धर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति सम्बन्धी यवासंभव सभी विषयों का विवेचन स्मृतियों में पाया जाता है।

सभी स्पृतियों के प्रामाण्य का प्रश्न बडा पेवीदा है। पूरातमावारी स्पृति-भाष्यकारों जोर निवन्तकारों का मत है कि सभी स्पृतियों समान रूप में मान्य है, क्योंकि कभी स्विप्योंत है जौर व्हिप्यों का मत कभी क्रमाग्य नहीं हो नकता। यदि यह मत स्थीकार किया जाय तो बडी कठिमाई उत्पन्न हो आएगी। देखने पर स्पष्ट है कि स्पृत्तियों में परस्प बहुत मतभेव है और यदि माभी को हुए मिल आय कि जो जिस स्पृति को पसन्द करें उसी का पालन करें तो समाव में अराजकता फैल जायेगा। इस-किए यह मत प्राम्व में अराजकता फैल जायेगा। इस-किए यह मत प्राम्व मही हो सकता। दूषारा मत यह है कि मृत्यृत्ति सबसे अधिक प्रमाणिक है, अत जो स्पृति उसके अतुकृत्व है बहु मान्य और जो उसके प्रतिकृत्व है वह मान्य और जो उसके प्रतिकृत्व है वह मान्य और जो उसके प्रतिकृत्व है

"मन्त्रशंविषरीता तु या स्मृति सान शस्यते'। तब प्रक्त यह उठता है कि वे सभी स्मृतिया अर्थ हो रची गयी, जिनका मु से मत्त्रोय हैं। यह मानना कि अनेक परवर्ती स्मृतियो को रचना अर्थ हुई, बुद्धिसंगत नहो जान पडता। तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियो के बाक्यों में विरोध हो बहुँ बहुस्त को मानना चाहिए

विरोधो यत्र वाक्याना प्रामाण्य तत्र भूयसाम्। (गोभिल, ३.१४९)

तस्माद्विरोचे धर्मस्य निश्चित्य गुरुलाघबम्। यतो भूय ततो विद्वान् कुर्यात् विनिर्णयम्।। (स्मतिचन्द्रिका, सस्कार काण्ड)

[ इसलिए पामिक वाक्यों के विरोध होने पर उनकी गृहता (ग्रभोरता) और लमुता (हल्कापन) का विचार कर, जो अधिक ग्रंभोर और बहुसम्मत हो, विद्वान को उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए।]

चौथा मत है कि विभिन्न स्मृतियाँ विभिन्न युगों में उनकी आवश्यकता के अनुसार लिखी गयी थी। अतः ६९४ स्वधर्मन्वमाव

विभिन्न स्मृतियाँ विभिन्न युगों के लिए मान्य हैं : अन्ये इत्युगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अतो कलियुगे नृषा युगह्मासानुरूपतः ।। यनुः १.८५

[कृतयुग (सतयुग) में अभ्य प्रकार के चर्म थे। त्रेता में अन्य। और द्वापर में अन्य (उनसे निन्न)! इस-लिए कलियुग में मनुष्यों के लिए अन्य वर्म हैं। ये धर्म युगहास के अनुरूप है।]

इस सिद्धान्त के अनुसार पराघर स्मृति (१.२४) में सुक्य स्मृतियों को विभिन्न युगों में विभाजित कर दिया गया है:

कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गीतमा स्मृताः । डापरे श्रञ्जलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥ [कृतयुग में मानव घर्मशस्त्र प्रामाणिक है; त्रेता में

गौतम धर्मशास्त्र, ढापर में सङ्खलिखित और किल में पाराशर धर्मशास्त्र । ] सिद्धान्त में यूगधर्म स्वीकार किया गया है। परन्तु मनु

तिद्धान्त मं युगधम स्वीकार किया गया है। परन्तु मनु और याज्ञवल्लय तथा जनकी टोकाएँ बाज भी प्रामाणिक मानी जाती हैं। ये टोकाएँ ही युगधम की दिशाप्रव-र्तक हैं।

स्वचर्म—अपने स्वभाव अर्थात् वर्ण और आश्रम के अनुसार जिसका जो धर्म विहित हैं, वह उसका स्वचर्म हैं। उसके पालन से हो करवाण होता है। उसको छोडकर अपने स्वमाय के प्रतिकृत हुसने के धर्म के पालन से अनिष्ट होता है। नृतिहर प्रताण में कपन है:

यो यस्य विहितो धर्म. स तज्बातिः प्रकीरिताः । तस्मात् स्वयमं कुर्बतिः विजो नित्यमनापितः ॥ बस्तारो वर्णा राजेन्द्रः वरेयुवचािष् आध्यमः ॥ ऋते स्वयमं विपुळं न तो यान्ति परी मतिम् ॥ स्वयमंण चमा नृणां नर्राकहः प्रस्तुव्यति । न तुव्यति तयान्येन वेदवास्येन कर्मणा ॥ बद्धावेवमं प्राण ( फ्रांतिखण्ड, ५१ ४५-४७ ) में स्व-सर्पायाणे को कृत्यन कहा गया है और उसकी निम्सा की गरी हैं

स्वधमं हिन्त यो विप्र सन्ध्यात्रयविवर्धितः । अतर्पणञ्च यस्नानं विष्णुनैवेखविञ्चतं ॥ विष्णुमन्त्र-विष्णुपुजा-विष्णुमक्तिविष्टीनकः । एकादवीविद्दीनक्व धीकृष्णबन्मवासरे ॥ शिवरात्री व यो मुङ्के श्रीरामनवमीदिने । पितृक्वस्यं वेवकृत्यं स कृतक्यं इति स्मृतम् ॥ भगवद्गीता में भी स्वथमं का माहात्स्य बतलाया गया है

श्रेवान् स्वधर्मो विवृणः परधर्मोत् स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

[ गुणरहित भी अपना धर्म दूसरे के अलीओति अनु-फिटत धर्म से अयेस्कर है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु अयेस्कर है। दूसरे का धर्म भयाषह है।

स्वका—(१) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की क्रिया। देवताओं के लिए हविदीन मन्त्र के साथ 'स्वाहा' कहते हैं। स्वका का प्रयोग पितरों के लिए ही किया जाता है।

(२) भागवत पुराण के अनुसार स्वया दक्ष की कम्या थी। यह पितरों की पत्नी थी। उसको दो कम्यारें हुई— मुन्ता और धारिणी। ये बीनों परिस्त्री थी। अतः इनकी कोई सन्तान नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण (प्रकृतिसण्ड, अप्याप ४१) के अनुसार स्वया ब्रह्मा की मानसी कन्या और पितरों की पत्नी थी। इस पुराण में इसकी विस्तृत कथा वी हुई है।

स्वप्त---इसका एक वर्ष है निद्रा, दूसरा है निद्रा के सोये हुए व्यक्ति का विज्ञान। सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) ने स्वप्न को निम्नाकित प्रकार से बतलाया है

> पूर्वदहानुभूतास्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु । रजोयुक्तेन संनसा शृङ्कात्यर्थान् शुभाशुभान् ।। करणानान्तु वैकल्ये तमसाभिप्रविद्धिते । अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रमुत इव चोच्यते ।।

[जीवात्मा सोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा अपने शरीर से पूर्व अनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थों को श्रहण करता है। तमोगुण के बढ़ जाने पर न सोता हुआ भी जीवात्मा गोते हुए को भौति कहा गया है।]

महामैवर्त पुराण (श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, सुस्वन्नदर्शन नामक ७७ अध्याय ) में शुभाशुभ स्वप्न-फल का विस्तृत वर्णन है।

स्वभाव---अपना भाव या मानसिक विचार। उक्काल नोलमणि में स्वभाव की परिभाषा निम्नांकित है:

> बहिर्हत्वनपेक्षी तु स्वभावोऽम प्रकीतित: । निसर्गश्च स्वरूपश्चेत्येषोऽपि भवति द्विघा ॥

निसर्गः सुतृष्ठाभ्यासजन्यः संस्कार उच्यते । बजत्यस्तु स्वतः सिद्धः स्वरूपः भाव इच्यते ॥

[ जो किसी बाहरी हेतु (कारण) की अपेक्षा न रखता हो उसकी स्वभाव कहा जाता है। इसके जिसमें और स्वरूप मों भेद होते हैं। सुदृढ़ अस्थास से उत्यन्त संकार की मिसमें कहते हैं। जो किसी से उत्यन्त नहीं होता और जो स्वा: (सद्ध हैं उसकी स्वरूप भाव कहते हैं।)

स्वमुरामवेव---निम्बार्क सम्प्रदायाचार्य एवं मध्यकालीन धर्मरक्षक वैक्णव महात्मा, जिन्होने पंजाब की ओर हिन्दुओं की घार्मिक आस्या को अपनी तपश्चर्या से ओज-स्वी बनाया । अक्षिल भारत में धर्म प्रचार करने वाले आचार्य हरिस्यासदेव (पंद्रहवी शताब्दी) के द्वादश शिष्यो में ये प्रथम एवं पट्टशिष्य थे। समयानुसार हरिज्यास-देवजी ने व्यापक धर्मप्रचार के उद्देश्य से मठ, मन्दिर द्वारा गद्दी की प्ररम्परा चलायी और अपने शिष्य-प्रशिष्यो को विभिन्न प्रदेशों में इसके लिए भेजा। उस समय गोरख-पन्धी नाथ साधु साधनमार्ग से हटकर धार्मिक द्वेष के वश में पड गए थे। पजाब को और बैध्णवों से इनका संघर्ष होता रहता था। हरिज्यासदेव ने हिन्दूधर्म के उक्त गृह-कलह के शमनार्थ अपने प्रधान विषय स्वभूरामदेव को मयुरास्थिर नारदटीला स्थान का अध्यक्ष अनाकर पंजाब की ओर भेज दिया । इन्होंने अपने भजन-साधन के बल पर नाथो का हृदय परिवर्तन कर उस दिशा में बैध्णव धर्म का प्रभाव स्थापित किया। जगाधरी जिले के बुडिया स्थान में यमुनातट पर 'स्वभूरामदेवजी की बनी' नामक तपोभमि आज भी जनता में सम्मानित है। ये उस समय के प्रभावशाली महातमा थे और धर्मरक्षा की ओर विशेष दल्तिन रहते थे। इसीलिए वैष्णवो के मठ-मन्दिरों में भारत के सुदुर बगाल, उडीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, गुज-रात, पजाब, बजमण्डल आदि स्थानों में स्वभूरामदेव-शान्वा के महत्वपूर्ण स्थान अधिक सख्या में पाये जाते है । इनकी परंपरा में अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थकार, उपा-सनारहस्यज्ञ विद्वान् और तपस्वी सन्त होते आये हैं।

 बह कोक है जहाँ दुःस का पूर्ण अभाव है और पूर्ण सूस की आप्ति होती है। यजानुष्ठान से पुण्य होता है। छत: स्वर्ग की कामना रखने बाले को यज्ञ करना चाहिए नैयायियों के मत में स्वर्ग की परिमाचा है:

यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिकाषीपनीत यत् तत् सुखं स्वःपदास्पदम्।। पषापुराण (भूखण्ड, अध्याय ९०) में स्वर्गके गुणदोष इस प्रकार कहे गये है:

नन्दनादोनि दिब्यानि रम्याणि विविधानि च। तत्रोद्यानानि पुण्यानि सर्वकामशुभानि व ।। सर्व कामफर्जवं कै: शोभितानि समन्ततः। विमानानि सुविव्यानि परितान्यप्सरोगणै ॥ सर्वत्रैव विचित्राणि कामगानि रसानि च। तरुणादित्यवर्णानि मुक्ताजालान्तराणि च ॥ हेमशब्यासनानि च। चन्द्रमण्डलस्भाणि सर्वकामसमृद्धादच सुखद् खविविजताः ॥ नराः सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासूलम्। म तत्र नास्तिकाः यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रियाः ॥ न नृशंसान पिशुनाः कृतध्नान च भानिनः। सत्यास्तपस्थिताः शरा दयावन्तः क्षमापराः ॥ यज्ञानो दानशीलाष्य तत्र मच्छन्ति ते नराः। न रोगो न जरा मृत्युर्न शोको न हिमादय ।। न तत्र क्षुत्पिपासान कस्य ग्लानिर्नदृश्यने । एते जान्ये च बहवो गुणा. सन्ति च भूपते ॥ दोषास्तत्रैव ये सन्ति तान् श्रुणुस्व च साम्प्रतम् । शभस्य कर्मण: कृत्स्न फलं तन्नैन भ्याते।। न वात्र क्रियते भूयः सोऽत्र दोषो महान् श्रुतः । असन्तोषश्च भवति दृष्ट्वा दीप्ता परश्चियम् ॥ सम्प्राप्ते कर्मणामन्ते सहसा पतनं तथा। इह यत् क्रियते कर्म फल तत्रीव भुष्टजते।। कर्मभूमिरियं राजन् फलभूमिस्त्वसौ स्मृता ।। अग्निपुराण, मत्स्यपुराण (१०३.१०४), नृसिंह पुराण (अध्याय ३०), गरुडपुराण (१०९.४४) में भी स्वर्ग का

वर्णन पाया जाता है। स्वर्णनीरीक्त — आह्रपुरुल तृतीया को इस ब्रत का अनुस्टान करना चाहिए। यह तिपिबत है; नौरी देवता है। कैयल महिलाओं के लिए यह ब्रत हैं। इस अवसर पर मौरी का वोडवांगियार पूजन किया आय। सन्तानार्थ, स्वास्थ्य तथा सीभास्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्थना की आय । उद्यापन के समय सीक से बने हुए पात्रों में १६ प्रकार के लाग्न पदार्थ रलकर उन्हें तकत्र लण्डों से अच्छादित करके सद्गृहस्य सपत्नीक बाह्मणों को बान कर दिया आय ।

स्वस्ति—कुशल-भेम, गुभकामना, कल्याण, आशीर्वाद, गुण्य, पापप्रक्षालन दानस्वीकारके रूप में भी इसका प्रयोग होता है

''ओभित्युक्त्या प्रतिगृह्या स्वस्तीस्युक्त्या सावित्री पठित्वा कामस्त्रीत पठेन ।'' (शृद्धितस्य)

वैदिक संहिताओं में स्वस्तिपाठ के कई सूक है। प्रत्येक मङ्गलकार्य में उनका पाठ किया जाता है। इसे 'स्वस्नि बाजन' कहते है।

स्वस्तिक — एक प्रतीक या जिद्ध, जो माङ्गिलक माना जाता है। इसका आकार बन प्रकार है। इसका शास्त्रिक अर्थ है. ''ओ स्वस्ति अपना क्षेत्र का कान करना है।'' पह गणेशाओं का लिप्यास्मक स्वरूप है। एक प्रकार की मृह रवना जो भी स्यस्तिक कहते हैं।

स्वित्तिस्वतः—आयाव की एकारशी या पूर्णिया से चार मामपर्यन्त इस वत का अनुष्ठान होना वाहिए। स्वी तथा पुष्प योगो के लिए यह वत बिहित है। यह कर्णाटक में बहुत प्रचलित है। पद्म वर्गों (नील गीतादि) की स्वरित्ता की आकृतियां बनास्ट उन्हें विष्णु भगवान् को अर्थित किया वर्गा है। देशाल्यों अपया अन्य पितव स्वारों में विष्णु का पूजन होता है।

स्वित्तिपुष्पाहराचन—माङ्गलिक कर्मों के प्रारम्भ में मन्त्री-च्चारण के साथ पवित्र तण्डल-विकरण । इसकी विधि में आशीर्वादात्मक वेदमन्त्री का पाठ तथा प्रार्थनात्मक कपनीपकवन होता है।

स्वाधिष्ठान—पट्चक्रो के अन्तर्गत द्वितीय चक्रः। वस्ति-प्रदेश के पीछे इसकी स्थिति हैं।ंडसमे शिव और अस्नि वर्तमान कृते हैं:

पड्रणे वैद्युतिमे स्वाधिक्यतेन्त्रश्रक्षिय । स-भ-पैस-र-र्णमुक्ते वर्णे पड्सिक्च सुब्रतः॥ स्वाधिक्यतास्थयके तु सबिन्दु राक्षिणी तथा। वादिकास अविस्थयन पासी तु साधिमुद्धे॥ (तन्त्रसार) स्वाह्मा—(१) देवतावों का हाविती-सन्त्र । (क्ष्ट्र ब्राह्मसन् देवा अनेन इति)। प्रार्थनासमर्पण के अर्थ में अनेक मन्त्रो में यह 'परसर्ग' के समान प्रयुक्त होता है।

(२) भागवत पुराण के अनुसार स्वाहा दक्त की कन्या और अपिन की भार्या है। बहावैवर्तपुराण (प्रकृतिसण्ड, स्वाहोपास्थान नामक अध्याय, ४०-७-५६) में स्वाहा की उत्पक्ति आर्थि का निस्तृत वर्णन प्राप्त होता है:

स्वाहा देवहविवनि प्रसारता सर्वकर्ममु ।
पिण्डवाने त्यामा सारता दिश्या मवती तरा ॥
प्रकृते: कल्या चर्चन वर्षविकाल्याचेनी तरा ॥
प्रकृते: कल्या चर्चन वर्षविकाल्याचेनी ॥
प्रवृत्त्व वाविका शक्तिरूप्ते स्वाहा स्वकामिनी ॥
प्रवृत्त्व हास्यप्रमानास्य भक्तानुष्रहातरा ।
ज्ञाचीत विवेरपे पप्रयोगे । वर्ष प्रभु ॥
विस्वस्त्ववचनं श्रृत्वा अप्रमान, ममुवाच नाम् ।
व्यामनेर्वाहिका शक्तिभंव गल्ली च मुन्दरि ।
राजुं न जक्तस्ववृत्ती हुताश्यव न्यामा विमा ॥
सुन्धानम्यामं मम्बान्ते यो सास्यित हृतिवर्गः ।
सुन्धानम्यामनार्यं मम्बान्ते यो सास्यित हृतिवर्गः ।

## 赛

ह—ऊम्मवर्णी का जीवा तथा व्यक्तमो का तैतीसर्वा अक्षर । इसका उच्चारण स्थान कष्ठ है । कामधेनु तन्त्र में उमका वर्णन और उपयोग वतलाया गया है

> हकारं प्रश्नु वार्विङ्ग वतुवर्गप्रसायकम् । कुण्डलीहयसंयुक्तः रक्तविश्चल्यतीयसम् ॥ रज्ञ सत्त्वतमोयुक्तः पञ्चदेवमयं सदा । पञ्चप्राणात्मकं वर्णे विद्यक्तितिहत् सदा ॥ विवन्दुसहित वर्ण हृदि भावय पार्वित ॥

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका लेखन प्राकार और तान्त्रिक उपयोग इस प्रकार बतलाया है .

क्रव्यदिकुष्टियता मध्ये कुण्डलीन्व गता त्वयः । क्रन्यं गता पुन सेव तासु सद्वाप्तयः कमात् ॥ मात्रा व पार्वती त्रेषा ध्यानमस्य प्रवस्यते । करीय पूर्णिताङ्की च नाष्ट्रहोगा दिनास्वरीम् ॥ अस्तियमास्यायण्टभुवा वरदामम्बुबेसाणाम् नागेन्द्रहान्भूषास्था जदासुकुटमण्टिताम् ॥ स्वर्णितिद्विषया नित्या चर्मकामार्यमोशस्याम् । एवं स्थारमा हुकारस्यु तस्मन्त्रे दशाधा अरेत् ॥ वर्णाभिषान में इसके बनेक नाम गिनाये गये हैं:
हुः विद्यो गतन होंगे नानकोंकोऽम्बिका रितः।
नकुक्रीयो जनकारण प्रायेकाः करिकामकः।
गद्यासामान्यकों जीको स्वराकः शानितरोऽक्षुकः।
मूगो संपोऽस्था स्थापुः कूटकूर्रावरावणः॥
लक्ष्मीमीयहरः शान्भुः आकार्तिकंत्रलेशटकः।
मृकोरवारणः जूली चैतन्यं पासपुरणः॥
महारूमी पर शान्भुः शालीटः सोमयण्डनः।
सीववणीभिषान में हु के दूवरे तान्त्रिक नामों का
उन्लेख हैं।

जुक्रस्थाय हकारों जाः प्राणः सान्तः शिवो विषत् । अकुली तकुलीयस्य हंतः पृत्यस्य हालिनी ॥ अम्मती नकुली जीवः तरासामा ललाड्यः । हैतः—साहित्य में नीर-तीर विषेक का जीर वर्म-वर्णन में परमास्त तत्व का प्रतीक पक्षी हैं . योग और तन्त्र में इस प्रतीक का बहुत उपयोग हुवा हैं। हस का ध्यान इस प्रकार वनलाया गया हैं।

आराधयामि मणिमन्तिभमात्यिकङ्ग मायापुरीहृदयपङ्कुजसन्तिविष्टम् । श्रद्धानदीविमञ्जिनगज्ञावगाहं

नित्यंसमाधिकुमुमैरपुनर्भवाय ।। राष्ट्रवभट्ट युत दक्षिणासूर्ति संहिता (सप्तम पटल) में इंसजान और हंस भाहात्म्य का वर्णन निम्नाकित है ।

अजगाधारणं देषि कथामि नवानये।
यस्य विज्ञानमात्रेण परं ब्रह्मीय देशिक ॥
हंस पर्थ परेशानि प्रत्यह प्रविश्वनः।
हंस पर्थ परेशानि प्रत्यह प्रविश्वनः।
मोहरण्यं न जागाति भोधस्तस्य न विद्यते ॥
श्रीमुशे इत्या देव आयाते जय्यते यदा।
उच्छ्वातिनवात्तया तदा वन्त्रवायो भवेत् ॥
उच्छ्वातिनवात्तया तदा वन्त्रवायो भवेत् ॥
तस्मात् प्राणस्तु हंसात्मा आत्माकारेण संभिवतः॥
नामेरुल्ल्वासनिक्वागात् हृदयाशे व्यवन्त्रितः

नामरुव्हितानिष्वातात् हृदयाध्य व्यवस्थातः हिंगस्त—पुरुष गून के भंतों का उच्चारण करते हुए स्तान करना चाहिए। उन्हीं में तरंच तथा वप करना चाहिए। उन्हीं में तरंच तथा वप करना चाहिए। अध्दर्श कमान के मध्य माग में पुष्पादिक से भगवान् वनार्धन की, किन्हें हुस अस्त्री वाहिए। पूजन में ऋषंब के दशम मध्यक के ५० मश का उच्चारण किया जाया पूजन के उपरान्त हुवन उच्चारण किया जाया पूजन के उपरान्त हुवन

विहित है। तदनन्तर एक गौका दान करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान विहित है। इससे ब्रती की सम्पूर्ण मन कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

हरबा — हनन के लिए निधिद्ध प्राणियों को मारना। मामान्य रूप से जीय मात्र के मारने को हत्या कहा जाता है। हत्या पातक है। ब्रह्महत्या (मनुष्य वध) की गणना महागानकों में को गयी है।

बहाहत्या सुरापानं स्तेयं गुर्बङ्गनागम । महान्ति पातकान्याष्ट्रः संसर्गश्चापि तै. सह ॥

[ बहा हत्या, मुरापान, स्तेय (चोरी), गृह पत्नी से समागम---ये महापातक है और इनके करने बालों के साथ संसर्ग भी महापातक है। ]

हुक्मान्— वात्मीकि रामायण के अनुमार एक बानर बीर ।
[बास्तव में नानर एक विषोप गानव जानि ही थी, जिवका
गामिक लाइन (मिन्ही) वानन उत्तव उनकी लाइन थी, जिवका
पुरा कवाओ में यही बानर (पर्गू) कप में वांगत है।]
ममबान् राम को हुन्मान् क्रियमुक्त पर्वत के पास मिके
थे। हुन्मान् औ राम के जनस्य मिन, सहायक और
अक्त निव्ह हुए। मीता का जनस्य पर्न के लिए ये
लड्डा गए। राम के दौत्य का इन्होंने अद्भुत निवहि
किया। राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम असिद्ध हैं।
रामावन बिप्तव पार्म के सित्य का मान्य हुन्मुन् का भी
वैवीकरण हुन्य। वे राम के पार्य जा प्रमृत्य निव क्या मान्य हो। यो राम के पार्य जा प्रमृत्य का भी
वैवीकरण हुन्य। वे राम के पार्य जा प्रमृत्य का समिन पुत्रा का एक माप्याय ही वन गया है। हुनुमक्कर में इनके
स्थान और युवा का विभाग गाया जाता है।

हमुमञ्जयस्ती—चैत्र शृवल पूर्णिमा को इस उत्सव का आयोजन किया जाता है।

हम्पी—बिज्ञण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्य की राजधानी, अब हम्पी कही जाती है। इसके मध्य मे विरूपाझ मन्दिर है। इसे लोग हम्पीक्ष्यर कहते है।

हवर्षोव---महाभारत के अनुसार मधु-केटभ दैत्यो द्वारा हरण िए हुग बेदो का उद्धार करने के लिए विष्णृ ने हवसीव अक्तार धारण किया। इनक विसह का वर्णन इस प्रकार है:

> सुनासिकेन कार्यन भूत्वा चन्द्रपभस्तदा। क्रुत्वा हयशिर शुभ वेदानामालय प्रभुः॥

तस्य प्रवी समयस्य चौः समस्यवाराका ।
कार्यावास्याभवद् वीर्था 'दरेजुस्तप्रमा ।।
कार्यावाकार्यपाताले कठाटं मुक्यारिणी ।
गङ्गा सरस्वती भोष्यी भूवावस्त्री महोदय्थे ।।
कार्या सम्प्रवृत्ती ते नाता सम्प्र्या पुनः स्युता ।
प्रणवस्त्रम सम्तर्या विवृत्तिकङ्गा च निर्मिता ।।
दन्तावस्य पितरी राजन् सोमणा हित विवृत्ता ।
गोलोको बद्धानोक्ष्य सोध्यावस्या महास्यनः ।।
एतत्हृत्यांवरः हत्या नानाम्यिनिरासस्य ।।

देवीभागवत (प्रवम स्कन्ध, पश्चम कच्चाय) में हय-प्रीवकां दूसरी क्या मिलती है। इसके अनुवार दैत्य का वय करने के लिए ही विष्णु ने हयवीय का कर्य धारण किया था। हमजन्द ने इस क्या का समर्थन क्या है। (विष्णुवस्य देशवियोध)। किन्तु एक दूसरी परम्परा के अनुवार जब कत्यान्त में बढ़ा। सी रहे थे तब हयवीय नामक दैत्य ने वेद का हरण कर लिया। वेद का उद्धार करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया और उसका वष्ट किया।

विचा प्राप्ति के लिए वेवोद्धारक ह्याधीव भगवान् की उपासना विशेष चमरकारकारिणी मानी गयाँ है । ह्याच्यासी माच्या हुएयुद्धावत— चैन गास की पंजमी को इन्द्र मा प्रतिद्ध अदन, उन्चे-धवा समृद्ध से मानिमृत्ते हुआ या। बताव्य गम्धवाँ प्रहित (जैसे चित्ररण, चित्रभेन को सस्तुत: उन्चे प्रवा के चन्यु-बान्धव ही है। उन्चे प्रवा का संगीत, मिन्द्रान्न, पोलकाको, दही, गृत्र, दूष, पासक आदि सं दूषन करना चाहिए। इनके फलम्बरू या पिन, योष्णि, स्वास्त्य की प्राप्ति तथा युद्धों में सवा विवय

हर—िशव का एक नाम । इसका अर्थ है पापों तथा मासा-रिक तापों का हरण करने वाला (हरति पापान् मासा-रिकान कलेशाञ्च )।

होती है।

हरकालीवस — भाघ जुनला तृतीया को इस कर का आयोजन करता चाहिए । इसकी दुर्गा बी देवता हैं। यह बत केवल महिलाओं के लिए हैं। वती जो के हरे हरे अकुरों में गत भर देवी का ध्यान करते हुए खबा रहे। हितोय दिवस स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर देवी का यूजन कर भोजन बहुण करें। वर्ष में प्रति मास देवी के जिल्ल फिल्म नामों को उच्चारण करते हुए पूजन करना चाहिए तथा मिल्ल जिल्ल खाद्य पदार्थों का मोन कराना चाहिए। वर्षान्त में सप्तफोक ब्राह्मण का भागन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप रोगों से मूर्ति, सात जन्मों तक वैध्यामान, सोन्दर्य तथा पूज-पौतादि की उपक्रिय होती हैं। पार्वती ने शंकर जी के सरीर में जर्ब भाग प्राप्त करने के लिए इस बत का आच किया था।

हरगौरी—हर (शिव) के साथ गौरी (पार्वती) की मूर्ति को हरगौरी कहते हैं। यह अर्ड नारीक्वर-शिवमूर्ति का नाम है। कालिका पुराण (अध्याय ४४) में इस स्वरूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता है:

"देवी ने कहा, हे हर । जिस प्रकार मैं मदा तुम्हारों, अध्या के समान अनुगत रहें और आप का साहचर्य मदा बना रहें उस प्रकार मेरे लिए आप को करना चाहिए। अपके साथ मैं सभी अञ्जों का संस्थर्य और निस्य आजिञ्जन का पुरुक्त चाहनों हैं। आप को ऐसा ही करना योग्य है।"

भगवान् शिव ने कहा, हे आिमानि : जिसकी तुम इच्छा करनी हो वह मुझे भी रुचिकर है। उनका उपाय मैं कहता है। यदि कर मकती हो तो करो। हे मुन्दरी ! मैरे सरीर का अवा तुम खहल कर लो। में गां आधा अरीर नारी और आधा पुरुष हो जाय। यदि तुम मेरा आधा धरीर नहीं अहल कर सकता हो, तो हे मुन्दर मुख्याली ! तुम्हारा आधा धरीर में ही खहण कम्मा। तुम्हारा आधा सरीर नारों और आधा पुरुष हो जाय। ऐसा करने में मेरी धर्कि है। तुम अपनी अनुजा दो।

देशी ने कहा, हे यूपब्यन ! मैं हो आप के गरीर का आधा आम बहुण करूँगी । किन्तु मेरी एक इच्छा है, यदि आप पत्तन्य करें हे हर! उस प्रकार में जब आप के शरीर का आधा बहुण कर के स्थिर रहें और आधा शरीर छोड़ दूँ तो दोनों सम्पूर्ण बने रहे । उस प्रकार यदि आधे अध्य का सम्पूर्ण बने रहे । उस प्रकार यदि आधे अध्य का इस आप को उसक हो तो आप के शरीर का आधा आधा है शस्त्री! में हरण करती हैं।

शिव ने कहा, औंसा तुम करना चाहती हो, ऐसा ही नित्म हो । शरीर के आधे भाग ना हरण तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही हो । हरवात — अष्टमी के दिन कमरु तरू की आकृति बनाकर भगवान् हर की पूजा तथा शृत की घारा छोड़ते हुए समिधाओं से हवन करना चाहिए।

हरि--विच्लुका एक पर्याय । इन्द्र, सिंह, भोड़ा, हरे रंग, आदि को भी हरि कहते हैं। हरे (क्याम) वर्ण के कारण विच्लुया इच्लाभी हरि कहलाते हैं।

. हरि, विष्णु और कृष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणो ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया है। पदापुराण ( उत्तर लष्ड, अध्याय १११) में कृष्ण-हरि के एक सौ आठ नामों का उल्लेख हैं.

श्रीकृष्णाष्टोत्तरवातं नाम मञ्जूष्णदायकम् । तत् सृणुष्य महाभाग सर्वकत्मयनाशनम् ॥ श्रीकृष्ण पृण्डरीकालो वासुदेवो जनादेन । नारायणो हरिर्विष्णुमधिव पुरुयोत्तमः ॥ आदि०

हरितालिका-पार्वतीजी की आराधना का सौभाग्य बत. जो कंवल महिलाओं के लिए है और भाइपद शुक्ल त्तीया को प्राय निर्जल किया जाता है। रात्रि में शिब-गौरी की पूजा और जागरण होता है, दूसरे दिन प्रात विसर्जन के पश्चात अन्त-जल ग्रहण किया जाता है। 'अलियो'। (सलियो) के द्वारा 'हरित' (अपहुत) होकर पार्वती ने एक कन्दरा में इस बत का पालन किया था, इसलिए इसका नाम 'हरितालिका' प्रसिद्ध हो गया। हरिकालीयत-ततीया को अनाज साफ करने वाले सुपर्से सप्त धान्य बोकर उनके उसे हुए अंकुरों पर काली पूजा की जाती है। तदनन्तर सधवा नारियो द्वारा अकूरों को सिरों पर ले जाकर किसी तडाग या सरिता मे विसर्जन कर दिया जाता है। कथा इस प्रकार है काली दक्ष प्रजापति की गत्री है तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के साथ परिणय कर दिया। वर्ण से वे कृष्ण है। एक समय देवताओं की सभा में महादेव जी ने काली के शरीर की तुलना काले भूरमें से कर डाली। इससे वे कद होती हुई अपना कृष्ण वर्ण घास वाली भूमि पर छोडकर स्वय अग्नि में प्रविष्ट हो गई। द्वितीय जन्म में गौरी रूप में उनका पुन. आविर्भाव हुआ और उन्होने महादेव जी को ही पन पति रूप में प्राप्त किया। काली जी ने जो कृष्ण वर्ण त्यागा था उससे आगे चलकर कात्यायनी हुई, जिन्होने देवताओं के प्रयत्नों में बहुत बड़ी सहायता की भी। देवताओं ने उनको यह यरवान भी दिया था कि बो स्त्री-पुष्य हरी धास पर बैठकर काठी की पूजा करेंगे, वे बुक, बीचीयु उथा सोमास्य प्राप्त करेंगे। बत का नाम हरिकाली है, किन्तु इतका हरि (विष्णु) के के अर्थ में आर्ग का प्रस्त ही नहीं उठता। हिर का वहीं अर्थ हैं मूरी या (श्यामा) काली, जो गौरवणां नहीं भी।

हरिक्कीयामम अथवा हरिक्कीयम — कार्तिक अयवा वैद्याल भाव की बावणों के इस बत नग अमुक्ताण होता है। हर्सक हिर्र देवता है। एक तामध्यान में मण्ड भरक के ऊपर नृसिंह भगवान की अनुमुंखी प्रतिमा, जिसमें माणिक्य के आधुम रुगे, मुंगो के नस बनायं गये हो तथा अस्थान्य रुगे को बस, चल्ला, वित्त तथा आंतों पर कमाकर स्वाधित किया जाय। तरतन्तर तामभात्र को जल से बर दिया जाय और नृसिंह भगवान का योहवापयार पूजन तथा राजि आमरण हाना चाहिए। इससे बती जगळी, अरुथ्यों तथा युद्धस्थलों में संब्दमुक, होकर निर्मीक वित्तरण करता है। (नृसिंह पुराण से)

हरिक्रामण्डेश — गणेश जो का एक विश्वह। यह हरिद्रां (हल्दी) के वर्णका होता है अतः इसे हरिद्रा-गणेश कहते हैं। इनका मन्त्र है

वञ्चास्तको घरामस्यो बिम्हुभूषितमस्तक ।
एकाक्षरो महामन्त्र सर्वकामफलप्रद ॥
इसका च्यान इस प्रकार किया जाता है
हिद्याभ चनुवाहु हारिद्रभयसम बिशुम्।
वाशाङ्कुशभर देव मोदक बरुपमेव च ॥
तन्त्रसार में गुजा-विधान का सविस्तर वर्णन है।

हरिद्वार—हरिद्वार अथवा मायापूरी भागत को सात पवित्र पुरियो मे से है। इसका अर्थ है 'हरि (विष्णू) का तार । जहां गङ्गा हिमालय मे मैदान में उत्तरती है, वहीं सहस्व है। इसिलए इसका विशेष महस्व है। इसित बारहते वर्ष जब पूर्व और बन्द्र मेप राशि पर तथा बृहस्पति कुम्म राशि में स्थित होते है तब यहां कुम्म का पर्व होता है। उतके छठ वर्ष अदुक्रमी होती है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर मैत्रेय जी ने विदुर को अमेदमालयत को कथा सुमाधी थी और यहीं पर नारद वी ने साधियों से अमिदमानयत को मायह स्था मुनी

थी। हरिद्वार मुख्यत वैष्णवतीर्थ है, परन्तु सभी सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते हैं।

हरिताम---हरिकानाम अवना भगवजाम। वर्षमंनाम-अवका माहात्म्य दरावर रहा है। किन्तु किन में तो इसका अव्यक्तिक माहात्म्य है। कारण यह है कि नाम और नामी में भेद नहीं और नामी की पूज-अवी से नाम--मरण सदा सर्वत्र मुक्त और सरक है। परापुराण (उत्तर सण्ड, अध्याय ९८) में नाम की महिमा इस प्रकार सी हुई है:

न कालनियमस्तत्र न देशनियमस्त्रमा । नोण्डिष्टारी निषेशोद्देशत हरनीमिन लुब्धक ॥ ज्ञानं देशार्थकं स्थानं भारणा नियम यस । प्रत्याहारः नमाधिश्य हरिनामसमं न पा) बृहत्तारवीय पुराण (श्री हरिमानिक विज्ञाम, विलास ११ में उद्भुत) में तो हरिनाम कलियुग में एकमात्र गति हूं।

्षण्यों के नित्य जप के हरिताम निम्मांकित हैं.
"हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।" इस मन्त्र के ऋषि, बामुदेव क्रस्त गायशी और बेबता त्रिपुरा है। इसका बिनियोंग महाविधासिद्धि में किया जाता है। देश बासुदेव महात्य्य; राधातन्त्र के बासुदेव-विपरा सवाब में द्वितोध पटल।

हरिका — हिर अथवा कुल्म का बता। इसी नाम के बन्ध में हरिबंद की कया विस्तार से कड़ी गयी है। यह बन्ध महाभारत का गरिशिष्ट या विकलार्ब कहलाना है। इसकी कथा सुनने से मशान प्राप्त होती है। यहड पुराण (अथ्याय १४८।१ ५-८,११) में हरिबंग की कथा मिलती हैं।

हरिबासर—(१) 'निध्यादितन व' से एकादसी और द्वादशी तिबियों को हरिवासर (दिर का दिन) कहा गया है। एकादसी दास्त्री च प्रोक्त औपकक्षाणिन। एकादसीमुपोर्णिक द्वादती ममुक्तीकर्यत्।। न चात्र बिधिओप स्यादुमयोदिता हरि। द्वादक्या प्रयमः पादो हरिबासरसंकतः।। समितिकस्य कुर्वीन पारणं विण्लुनसरः। एकादसीतस्य में इस दिन अन्न सोजन का पोर निषेत्र ही। हरिवातर में जागरण का विशेष माहास्मा है (दे॰ स्कन्य पूराण में जहा-नारर-संवाद तथा श्रीमङ्कार-पहिता)। हरिवातर के सान्यन्य में विचार वीमन्य्य है। 'वर्षकृत्य पत्रेष्ठा'। के जुनार एकारक्षी ही हरि का दिन है न कि बारबंधी। मकड पूराण (१ १३७.१२) तथा नारद पुराण (२ १४६ तथा ९) एकारक्षी को ही हरि का विन मानते हैं, किन्तु 'क्रस्पारसम्भन्यम्' मन्य्य पुराण को उद्युत करते हुए कहता है आवाद शुक्त हादशी बुधवार को हो तथा उस विन अनुराषा नक्षत्र होए या भाइ भुक्त हादशी बुधवार को हो तथा उस विन अनुराषा नक्षत्र हो एव भाइ भुक्त हादशी बुधवार को पढ़े तथा उस दिन अवण नक्षत्र हो और कार्तिक शुक्त हादशी बुधवार को पढ़े तथा उस दिन भवण नक्षत्र हो और कार्तिक शुक्त हादशी बुधवार को एक साह भूक हात्यी बुधवार को एक साह भूक हात्यी बुधवार को पढ़े तथा उस दिन भवण नक्षत्र हो और कार्तिक शुक्त हात्यी बधवार को पढ़े तथा अनुराष्ट्र मा प्रविच्या उस विन भवण नक्षत्र हो और कार्तिक शुक्त हात्यी बधवार के अनुसार भी हादशो ही हरि तिथि है। अत्यत्य

आ-भा-कामितपक्षेषु हस्त-श्रवण-रेयती । हादशी बुधवारक्षेषु हरिनासर इष्यते ॥' हरिबाहन—हरि (विष्णु) का बाहन गरुड ।

हरिज्यासबेष--- निम्बार्क सम्प्रदाय के मध्यकालीन बैष्णवा-चार्य और ग्रन्थकार। कृष्ण भगवानुकी मधर लीलाओ के चिन्तन के साथ ये तीर्थयात्रा, भर्मप्रचार और ग्रन्थ रचना में दन्तनित रहने थे। धार्मिक सगठन की भावना इनमे अधिक देखी जाती है, जिसके लिए समग्र देश को व्यापक केन्द्र बनाकर इन्होने सधबद्ध धर्मयाशाएँ प्राप्तित की । इनकी उपासना का प्रिय स्थन्त बुन्दाबन और गुरुस्थान मथरा की एकान्त भूमि ध्रावधाट पर नारद टीला थी। प्रसिद्ध भक्तिसगीतकार सत श्रीभट्ट के ये जिष्य थे। राधा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिक्यास जी की पदावली 'महावाणी' कही जाती है और इनका अन्तरक्कनाम 'हरिप्रिया'। इसके साथ ही धार्मिक जनों को शक्तिसम्पन्न करने के लिए ये उग्र दवता नृसिंह की पूजा का प्रचार भी करतेथे। इसका संकृत 'नृसिंह परिचर्यां नामक लिखित पुस्तक से मिलता है जो काशीस्य सरस्वती भवन पुस्तकालय मे है।

इन्होंने हिगाचल स्थित देवी मन्दिर में अपने तपोबल और साधु मण्डली के उपबास के महारे पशुबलि प्रथा को बन्द करा दिया था। तबसे उन देवीजी को बैल्पकी देवी कहा जाने लगा है। प्राचीन निम्बार्कीय विद्वान् पुक्षवीत्तमालार्यं की पुस्तक 'बेबालगरस्त्रमंत्रूण' पर इन्होंने विस्तृत संस्कृत व्याच्या विक्षी है। यमं प्रवार और सन-ठनार्य इन्होंने अपने मुयोग्य शिष्य देश के संस्ठार स्वार्णे स्वार्णे में स्वार्णे स्वार्णे संस्तृत व्याप्त से से अपने स्वार्णे संस्तृत स्वार्णे से साम शिष्य स्वपूरामधी पत्राव की ओर सक्रिय रहं और धार्मिक कच्छ, हिंसा, ज्वाचार की तिवारण में साम्क हुए। आगे वक्तर मध्य, पूर्व विचय मंत्राओं, तिवस्ति, जवनावापुरी, किन्दुवित्य बंगाल, हारका आदि स्वार्णे में इनकी ओर से अमेक मठ-मंत्रित स्वार्णित किए गए। हरिष्यासवी के एक प्रभाववाली शिष्य परमुद्दासवी के एक प्रभाववाली शिष्य परमुद्दासवे राजस्वान में मुस्लिम फरीरों के वातंत्र को शानत करने में अम्बनर हुए और सजीवाल एक्ट्रोरी शती के अपना से वक बना निया। हरिष्यासवे परम्हती शती से हुए थे।

हरिबत—(१) अमावस्या नवा पूर्णिमा के दिन मनुष्य को एरभक रहने का अभ्यास करना चाहिए। इससे कमी नरक में नहीं जाना पड़ता। उपर्युक्त दिवती को प्रती को चाहिए कि वह भगवान् ।हिर की पृष्याह वाचन नया 'जय' जैसे शब्दों ने पूजाकर आहुता को प्रणाम करे नया जावाणीं, अन्यों, अनायों, दांठत पनितों का भोजन कराए।

(२) जो मनुष्य द्वादशी (एकादशी) के दिन भोजन का परित्याग करता है यह सीवास्वर्ग मिथारता हं। (बाराह पराण)।

हरिस्तवन—हिं (चिंग्ण का कायन-निद्रा)। यह आपाड यून्क एकादकी को पारम्भ और कार्तिक शुक्क एकादमी की समास होता है। यह चार महोने का समय हरिवायन का कार्क है। इ. म कार्क में बत उपवास पूजा आदि का नियान है तथा उपनयन, विवाह आदि का नियेष है। हरिस्कार—पूर्वरों के अवतीस्त राजा, जो तता युग में हुए थे। ये अपनी सथ्यनिष्ठा के निष्प प्रसिद्ध थे।

हरिहर---हरि (विष्णु) और हर (शिव) की सयुक्त मृति । इनको वृषाकपी भी कहा जाता है । वामनपुराण (अध्याय ५९) हरिहर मृति का मुन्दर वर्णन है।

हिएहर क्षेत्र—विहार प्रदेश का तीर्थविशेष। हिएहर (विष्णुशिष) का संयुक्त तीर्थस्थान। यह गङ्गा और नारायणी (बड़ी गडक) के सगम पर पटना के पास सोनपुर में स्थित है। तट पर हिरहरास्थक संयुक्त हरिहरनाथ का मिन्दर है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला होता है जिसमें देशदंशान्तर के लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। वाराहगुराण में हरिहरक्षेत्र का माहात्म्य पाया जाता है

तत स पञ्चराणाणि स्थित्वा बै विधिपूर्वकस् । गोधनान्यवातः कृत्वा हरिक्षेत्रं जगाम ह ॥ हरिणानिष्ठतं क्षेत्रं हरिक्षेत्रं तरा स्तृतम् । स्थानन्दी गूल्याणिगोधनेन पुरस्कृतः ॥ स्वित्वास्तृहिनदेव तस्त्रेत्रं हरिह्यास्थकस् । वैवानामध्याच्येत्र वेवाट इति संत्रितमः

हलबर—बलराम अपवा बलदेव का पर्याव । इसका अर्थ है 'हल घारण करने वाला' । इसका दूसरा नाम संकर्षण है, जो पाखरात्र के चतुर्व्यह के द्वितीय घटक है । हलबर और सकर्षण का एक ही भाव है।

**हरू क्टो-**-भाद्र कुष्ण क्टो [निर्णयसिन्धु १२३] ।

हिंब (हॉबण्य)—हरनीय द्रव्य को हाँव अववा हिक्क्य कहते हैं। इनके पर्याय वृत्त, तिल जाग्य, नामान्नादि है। हिक्क्य—जोरपंती गाद्यान्म, ओ कुछ निर्वत्तन क्यों में भाषा है। दे० कुत्यन्ताकर ४००, निर्यत्तक १०९, निर्मयस्मित्त १०६।

हस्तमोरी बत—भाद्र गुक्त तृतीया को इस द्वत का अनु-'ठाल होता हैं। हुण्या भागगान् ने कुन्ती को धन-धान्य से परिष्णुण राज्य भागान् कि लिए इस दवत को उपयोगी यनकाया था। इसमें निरम्तर १२ वर्षों तक गोरी, हर तथा हेरम्ब (गणेश) में ब्यान केश्वित कस्ते रहना तथा चौदहर्स वर्षों में उद्योगन करना चाहिए।

हाटकेस्बर (बड़नगर)-गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। भववान् शंकर के तीन मुख्य लिङ्गों में एक हाटकेस्बर है। हाटकेस्बर गुजर नागर बाह्मणों के कुलदबता है।

आनर्तिवयं रम्भ गर्वतीयंम्य शुभम् । हाटकेवरणं क्षेत्र महागतकमाश्रमम् । तर्वकेकाि मामार्डे यो अक्षत्र पुकरेद्वप्रम् । स सर्वपापयुक्तीर्जेष शिक्तोके महीयते ।। अत्रान्तरं नरा येच निक्कित दिजोनमाः । कृषिकर्मोवताक्षािय धान्ति ते परमा गतिम् ॥ (कृष्टक्ष्माण्यामा सं । हारील---पर्मशास्त्रकर्ता एक ख्रिष है साम्रवस्वय (१४) ने पर्मशास्त्र प्रयोजकों में इनकी गणना ती हैं। मन्वविविष्णुहारीत्याज्ञ बन्ध्योजनोऽङ्गिरा । प्रसायत्मबर्खयतीः कारवायनमृबुस्पती ॥ पराशरव्धासक्षञ्जलिंबता वज्ञमौतमो । बातातापो विच्यक्य पर्मशास्त्रप्रयोजका ।। श्रीमद्भागवत में इनको पौराणिक कहा गया है: न्ययाशिः कत्यप्यक्ष सार्वणस्कृतवण ।

बंशास्त्रायनहारोतो वहवै पौराधिका इसे ।। हाकैबिब-कार्गाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । मैसूर के तीर्यों में भगवान होयसाकेब्बर का प्रमुख स्थान है। इन्हें राजा विष्णुबर्द ने ने प्रतिकिटत किया था। यह मन्दिर हिंगा के मन्दिरों में कला और संस्कृति की दृष्टि से निराजा स्थान रखता है।

हाहा —देवगन्त्रवं विशेष । देवताओं में हाहा, हुह, विश्वा-वसु, तुम्बर, चित्ररय आदि गन्धर्यवाचक है। इनका संगीत से विशेष सम्बन्ध है।

हिन्दूरब--भारतवर्ष में बसनेवाली प्राचीन जातियों का सामृहिक नाम 'हिन्दू' तथा उनके समध्टवादी धर्म का भाव 'हिन्दुत्व' है। जब मुसलमान आक्रमणकारी जातियो ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया और बसना प्रारम्भ किया तब वे मुसलमानों से इतर लोगों को, अपने से पृथक् करने के लिए सामृहिक रूप से 'हिन्दू' तथा उनके धर्म को 'हिन्दू मजहब (धर्म) कहने लगे। युगे-पीयो और अंग्रेजों ने भी इस परम्परा को जारी रखा। उन्होंने भारतीय जनता को खिन्न-भिन्न रखने के लिए उसको दो भागो में बाँटा-(१) मुस्लिम तथा (२) गैर मस्लिम अर्थात 'हिन्दू' । इस प्रकार आधनिक यात्रावर्णन, इतिहास, राजनीति, धर्म विवरण आदि में भारत की मुस्लिमेतर जनता का नाम 'हिन्दू' तथा उनके धर्म का नाम 'हिन्दू वमं' प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुनल-मान भी पश्चिम एशिया में 'हिन्दी' और अमेरिका मे 'हिन्दू' कहलाते रहे । भारतीय जनता ने भी संसार में व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेवाले इन शब्दो को क्रमश स्वीकार कर लिया।

इसमें सन्देह नहीं कि 'हिन्दू' शब्द भारतीय इतिहास में अपेछाकृत बहुत जर्वाचीन और विदेशी है। प्राचीन सस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता। एक ब्रत्यन्त परवर्ती तन्त्रबन्य, 'सेश्तन्त्र' में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसका सन्दर्भ निम्नास्टित है

पञ्चलाना सप्तमीरा नव माहा महानलाः । हिन्दूबर्भप्रलोतारो जायन्ते चक्रजतिन ।। होनञ्ज दूबयरोव हिन्दूरिरयुच्यते प्रियं । पूर्वान्नाये नवशता पडारीति प्रकीतिता ।। (सेदेतन्त्र, ३३ प्रकरण)

उपर्युक्त सन्दर्भ में 'हिन्सू' शब्द की जो ब्यूप्सित से गयी है बहु हैं (हीनं दूबयित स हिन्सू' अर्थोत् जो हीन ( हीनता अपवा नीचता) को दूबित समस्रता ( उसका त्याग करता) है, वह हिन्सू है। इसमें सन्देह नहीं कि यह योगिक ब्यूप्सित अर्वाचीन है, क्योंकि इसका प्रयोग विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में किया गया है।

वास्तव में यह 'हिन्दू' शब्द भौगोलिक है। मुसलमानों को यह शब्द फारस अथवा ईरान से मिला था। फारसी कोषों में 'हिन्द' और इससे ब्युत्पन्न अनेक शब्द पाये जाते है, जैसे हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुवी, हिन्दुवानी, हिन्दू-क्श, हिन्दमा, हिन्दसाँ, हिन्दुवाना, हिन्दुग्चम्बं, हिन्दमन्द आदि । इन शब्दों के अस्तित्व से स्पष्ट है कि 'हिन्द' शब्द मलत फारसी है और इसका अर्थ 'भारतवर्ष' है। भारत फारस ( ईरान ) का पड़ोसी देश था। इसलिए वहाँ इसके नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था। फारनी मे बलख-नगर का नाम 'हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का नाम 'हिन्दूकुम' और भारतीय भाषा और संस्कृति के लिए 'हिन्दकी' शब्द मिलता है । इन शब्दों के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि फारमी बोलनेवाले लोग हिन्द (भारत) से भली-भौति परिचित ये और वे हिन्दकश तक के प्रदेश को भारत का भाग समझते थे। निस्सन्देह फारस के पूर्व का देश भारत ही 'हिन्द' था। अब प्रकन यह है कि 'हिन्दू' शब्द फारसवालो को कैसे मिला। फारम के पूर्व सबसे महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवरोध एव दृश्य 'सिन्ध नद' और उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा-यक नदियों का जाल है। पूर्व से सिन्ध मे सीधे मिलने-वाली तीन नदियाँ वितस्ता ( झेलम ), परुष्णी ( राबी ) और शतद्र ( मतलज ) ( उपनदियों के साथ ) और पश्चिम से भी तीन सुवास्तु (स्वात ) कुभा (काबुल ) और गोमती (गोमल) हैं। इन छः प्रमुख नदियों के साथ सिन्धु द्वारा सिज्जित प्रदेश का नाम 'हुपतहेन्द्' (सप्तसिन्ध)

था। यह शब्द सबसे पहले जेन्यानस्ता ( जन्यानस्ता ) पारती अमंत्रम्य में मिलला है। फारती व्यानस्त्र के अनु-तार संस्कृत का 'सं' अलार हो' में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण 'तिम्पू' 'किन्दु' हो गया। पहले 'हेन्दु' अपना 'हिम्प' के रहनेवाले 'हेन्स्य ' अपना 'हिन्दू' कहलाये। धीरे-बीरे सम्पूर्ण भारत के लिए इसका प्रयोग होने लगा, क्योंकि भारत के पविचमोत्तर के देशों के ताय सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था। इसी प्रकार क्यापक कहलाया।

फारकी भाषा में 'किन्हू' शक्य के कुछ जन्य पृणासूचक अर्थ भी पाये जाते हैं प्रया डाकू सेक्य साम, यहदेगा, क्राफर, काफिर ( वास्तिक ) आदि । ये अर्थ अवस्य ही जातीय देव के गरिणाम हैं। पिचयमेलर सीमा के लोग प्राय दावर साहसी और लड़ाकू प्रकृति के रहे हैं। अत वे फारस के आक्रामक, खायारी और यात्री मारी को कष्ट कर ते रहे होंगे। इसीलिए फारसवाले उन्हें अक्क कहते ये और जब फारस ने इस्लाम स्वीकार किया तो नये जांश में उनको कार्यिक ( मारितक ) भी कहा। परन्तु जैसा सहले जिला जा जुल है, 'हिन्दू' का तान्यर्ग गुढ़ भीमोलिक था।

अब प्रश्न यह है कि आज 'हिन्दू' और 'हिन्दूधर्म' किसे कहता चाहिए। इसया मल अर्थ भौगोलिक है। इसको स्वीकार किया जाय तो हिन्द (भारत) का रहनेवाला 'हिन्दू' और उसका धर्म 'हिन्द्त्व' है । मुस्लिम बाक्रमणी के पूर्व भारत में इस अर्थ की परम्परा बराबर चलती रही । जितनी जातियाँ बाहर से आयीं उन्होने 'हिन्दू' जाति और 'हिन्दूत्व' धर्म स्वीकार किया। इस देश में बहुत से परम्परावादी और परम्पराविरोधी आन्दोलन भी चले, किन्तु वे सब मिल-जल कर 'हिन्दुत्व' में ही विलीन हो गये। वैदिक धर्म ही यहाँ का प्राचीनतम मुज्यवस्थित धर्म था जिसने क्रमश अन्य आर्येतर धर्मी की प्रभावित किया और उनमें स्वयं प्रभावित हुआ। बौद और जैन आदि परम्परा विरोधी धार्मिक तथा दार्शनिक आम्दोलनों का उदय हुआ । किन्तु कुछ ही शताब्दियो में वे मूल स्कन्ध के साथ पुन मिल गये। सब मिलाकर जो धर्मबनावही हिन्दू धर्महै। यह न तो केवल मूल बैंक्क वर्म है और न झार्येवर जातियों को बाधिक प्रया अववा विविध विरवास, और नही बोद्ध अववा जैन वर्म, यह सभी का पक्षमेल और समस्या है। इससे दोरिएंक्क तथा तानिक तत्व जुल्दे गये और परवर्ती वाधिक सम्य-वायों, संदों, महात्माओं और आचारों ने अपने-अपने समय में इसके विस्तार और परिकार में योग विद्या। 'अवर्तक वर्म' होने के कारण इस्लाम और ईवाई वर्म हिन्दू वर्म के महार्मिलन में साम्मिलित होने के लिए न एक्ट्रे तैयार ये और न आजकत तैयार है। किन्नु जब्ही तक हिंदुन्त का प्रकाह, इसने कई मृहम्मदी और मसीही उप-सम्प्रवायों को 'हिन्दू वर्म' में साम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार हिंदुन्त अपया हिन्दू वर्म बद्धीमान विकसन-लील, उदार और विवेवपूर्ण समन्वयवादी (अनुकरणवादी नहीं) वर्म है।

हिन्दू और हिन्दुत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तिलक ने प्रस्तुत की थी, जो निम्नाङ्कित है.

आसिन्द्यो सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। पिन्भू पृष्यभूक्षेत्र स वै हिन्दुन्तित स्मृत ॥ [सिन्धुनदी के उदगम-स्थान से लेकर सिन्धु (हिन्द

[सिन्धुनदीकं उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु(हिन्द महासागर) तक सम्प्रणं भारत भूमि जिसकी पितृमू (अथवा मातृभूमि) तथा पुण्यभू (पदित्र भूमि) है, वह 'हिन्दू' कहलाता है (और उसका धर्म हिन्दुन्व)।]

सम्पूर्ण हिन्दू तो ऐसा मानते ही है। यहाँ बननेवाले मुसलमान और ईसाइयों की पिनुमूर्म। (बुर्व्यों की सूम्म ) मारत है ही। यदि इसे वे पृष्पभूमि भी मान लें तो हिन्द को समस्त जनता हिन्दू ओर उनका समस्थित धर्म हिन्दुत्व माना जा सकता है। यह मत्य केवल राजनीति की दृष्टि से ही नहीं चर्म और शान्ति की दृष्टि में भी बाखनीय है। भारत की यही पामिक सामना रही है। परन्तु इसमें अभी कई अन्तर्तन्द्व तर्तमान और सचर्पाशील है। अभी वाखनीय समन्वय के लिए अधिक समय और जनभव की वर्णका है।

अन्तर्दृश्व तथा अपवादों को छोड़ देने के पत्चात् अपने अपने विश्व सम्प्रदायों को मानते हुए भी हिन्दुस्व की सर्वतीनिष्ठ मान्यताएँ हैं, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दु कहलाते हैं। गर्वप्रथम, हिन्दू को निमम (वेंद्र) और आवम (तर्कमुक्क दर्शन) दोनो और कम से कम दोनो में से किसी एक को अवध्य मामना नाहिए। दूसरं, ईक्बर पर विश्वास रखना हिन्दू के लिए वाछनीय है किन्तु अनिवार्य नहीं, यदि वह कोई धर्म, परमार्थ अथवा दार्श-निक दृष्टिकोण मानता है तो हिन्दू होने के लिए पर्याप्त है। जहाँ तक धार्मिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्ति का प्रश्न है, हिन्दू के लिए अनन्त विकल्प है, यदि वे उसके विकास और चरम उपलब्धि में सहायक होते हैं। नैतिक जीवन में वह जनकल्याण के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। इष्ट (यज्ञ), पूर्त (लोककल्याणकारी कार्य) कोई भी बहुकर सकता है। सदाचार ही धर्मका बास्तविक मुल माना गया है (आचार प्रभवोधर्म), इसके विना तो बेद भी व्यर्थ है

आचारहीन न पुनन्ति वेदा अद्यव्यचीता सह षड्भिरक्की। छन्दारयेनं मत्यकाले त्यवन्ति नीड शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ ( वसिष्ठ स्मति )

[आचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करते चाहे वे छ. अञ्जों के साथ ही क्यों न पढ़े गये हो। मृत्युकाल में मनध्य को बेद वैसे ही छोड़ देते है, जैसे पख उनने पर पक्षी घोंसले को ।

हिमपुत्रा-पूर्णिमा को चन्द्रमा का, जो भगवान विष्णु का वाम नेत्र है, पृष्पों, दूरध के नैवेद्य से पूजन करना नाहिए। गौओ को लवण दान करना चाहिए। माँ, बहिन तथा पृत्री को रक्त बस्त्र देकर सम्मान करना चाहिए । यदि वती हिम (बर्फ) के समीप हो तो उसे अपने पितृ गणो को हिम के साथ मधु, तिल तथा घा का दान करना चाहिए। यदि हिम का अभाव हो तो मुख से केवल 'हिम', 'हिम' शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणो को घृत से परिपूर्ण उरद से बने खाद्य पदार्थ खिलाने चाहिए । नृत्य, शायन, वादन के साथ उत्सव का आयो-जन किया जाय तथा श्यामा देवी का पूजन हो ।

हिरण्यकशिषु---एक दैत्य का नाम । इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिप उसकी दिति पत्नी से उत्पन्न हुआ था । उसका सहोदर हिरण्याक्ष और भार्या क्याधु थी। इसके पृत्रों के नाम संह्राद, अनु-ह्राद, ह्राद और प्रह्लाद थे। इसकी कन्या का नाम मिहिका था। यह विष्णुका विरोधी था। इसका पुत्र प्रह्लाद विष्णुका भक्त या इसलिये इसने अपने पुत्र को बहुत सताया और विविध प्रकार की यातनायें दीं। इसका बन्न करने के लिये विष्णु भगवान् ने नृसिंह अवतार घारण किया और अपने भयंकर नाखुनों द्वारा इसके उदर को विदीर्ण कर इसको मार डाह्ना। दे० 'न सिहाबतार'।

हिरण्य कामजेनु-िहरण्य अथवा स्वर्णकी बनी हुई काम-धेनु । पोडश महादानो में इसकी गणना है । मत्स्यपुराण (बच्याय २५३) में इसके दान का विस्तार के साध वर्णन है।

हिरण्यगर्भ -- ब्रह्मा देवता । सुष्टि के आदि में नारायण की प्रेरणा से ब्रह्माण्ड का आरम्भिक रूप सुवर्ण जैसा प्रकाश-मान गोलाकार प्रकट हुआ था। उसके फिर ऊर्घ्व और अध दो भाग हो गये और उनके बीच से ब्रह्माओ प्रकट हुए। दे० भागवत पुराण।

हिरण्याक-दैत्य विशेष का नाम । 'जिसकी आँखे सोने की अथवा मोने की तरह पीली हो वह हिरण्याक्ष है। यह दिति से उत्पन्न कश्यप का पुत्र था। पुराकथा के अनुसार इसने पथ्वी का अपहरण कर विष्टा के परकोटे के भीतर रस्वाथा। विष्णुने बाराह अवतार के रूप में परकोटे काभेदन कर इसका बधातथापृथ्वीका उद्घार किया।

हिरण्यादव---नुलापुरुषादि पोडश महादानो में एक विशेष दान । दे० मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) ।

हिरण्याश्वरय-पोडश महादानो में एक विशेष दान। पोडग महादानां की गणना इस प्रकार है

> आद्यन्तु सर्वदानानां नुलाप्रुषसज्ञितम्। हिरण्यगर्भदानञ्च ब्रह्माण्ड तदनन्तरम ॥ कल्पपादप दानञ्च गोसहस्रञ्च पञ्चमम्। हिरण्यकाचेनुञ्च हिरण्यास्वस्तयैव च ॥ पञ्चलाञ्चलकञ्चीव धरादान तथीव च । हिरण्याक्वदयस्तद्वत् हेमहस्तिरयस्तथा ॥ द्वादश बिष्णुचक्रञ्च तत कल्पलतात्मकम्। रत्ननुषुस्तथैव व ॥ सप्तसागरदानञ्च महाभूतघटस्तदत् बोडशः परिकीर्तितः ॥

हुताज्ञ, हुताञ्चन-अस्ति । इसका बाब्दिक अर्थ है 'हत (हविष्य) है अशन (भोजन) जिसका'। हुरू—गन्धर्व विदोष । इसका सगीत से सम्बन्ध है। दे०

'हाहा' ।

हूँ—तन्त्रशाला के प्रन्थों का एक बीजाक्षर, जो उग्रता का सुचक हैं!

हकारो नाम कर्णाह्यो नादविन्द्रविभूषित । कूर्च क्रोध उग्रदर्भी दीर्घहुक्कार उच्यते ॥ शिखावषट् च कवच क्रोधो वर्महमित्यपि । क्रोबाक्यो हूँ तनुत्रच्च गस्त्रादौ रिपुसलक ॥

हुब्ध विविध —स्यर्थेव के सुप्रसिद्ध स्तोत्र 'आदित्यहृद्ध' के पाठ करने का विधान, जिसमें पूत्रा, जय, बन का भी समावेश हैं।

ह्योकेक—विष्णु का नाम, ह्योक (इंटियो) के ईटा (स्वामी) शाक्करावार्य (गीताभाष्य) के अनुनार 'लेकन-प्रकारना गरमान्यस्वाद्य इंटियाणि युद्धां वर्तनं म परमात्मा ।' पौराणिकों के अनुनार 'हष्य अगश्वीतिकरा केट्या रस्यया यस्य म ह्योकेटाः' (अगन् का प्रमन्त करने वाली है गंडमया जिनकों) अर्थान् मुखेनस्टम्प भगवान् । शहाभारन के मोक्षपंच पर्व में कहा गया है

मूर्याचन्द्रममो जञ्चन् अश्रीभ केशमानिन । बोधयन् स्वापयच्चैन जगदुर्दाभवते पृत्रक् ॥ बोधनात् स्वापनाच्चैन कर्मीभ पाण्डुनस्दत । हृयीकेशोद्रमीशानां नरदो लोकोय महिमानाम दे० बाराह पृराण, करतेन ह्रयीकेय महिमानाम अध्याय कृममे पृराण, अध्याय २०॥

हेमार्डि—मध्यकालीन धर्मशास्त्र निबस्कारों में हेमार्डि का स्वान बहुत कीना है। ये बहुत वह लेक्न और शास्त्र कर में हैं की कि कर में है। इस हो है।

हेमाद्रिधर्मजास्त्र के अतिरिक्त मीमामाशास्त्र के भी बहुत बड़े पण्डित थे। अपने ग्रन्थ में इन्होंने धर्म और दर्शन के अबतरणों द्वारा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का अदर्शन किया है। चतुर्शियन्तामणि के कुछ उक्केबों से हैतादि के जीवन पर भी प्रकाश पहता है। ये वस्तमोषीय थे, पिता का नाम कामदेद और पितामह का नाम बासु-देन था। देवगिरिके यादन राजा महादेव के करणाधिकारी (कार्याच्या के प्रमुख अध्यक्ष ) तथा सामाज्य मन्त्री थे। इनका जीवन काल तरहवी दाती का उत्तरार्द्ध और बौद-तरी का पुण्डीं था। ये बड़े दानों और उदार थे

> र्लिप विधाना लिखिता जनस्य भाले विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम् । कल्याणिनीमेष लिखरबैना चित्रं प्रमाणीकुरुते विधिष्य ॥ (हेमाद्रि ११५:३१७)

[ विधाना द्वारा दरिद्र जनों के ललाट पर जो दरि-हना की रेक्सा लिल सभी थीं, उम दुष्ट लेल को अपने दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेक्सा लिलकों थे। विधिन्न तो यह है कि बहार उसका प्रमाणीकरण भी कर देते हैं ] चनुवंगीवन्तामणि (दानसण्ड) में इनके सम्बन्ध में ये उदान क्लोक पाये जाते हैं

> महादेवस्य हेमाद्रि सर्वश्रीरूरणप्रभु । निजोदारनया यस्य सर्वश्रीकरणप्रभु ॥

अनेन चिन्तार्याणकामधेतुकरपद्गानिष्यज्ञाय दलान् । चिलोच्य राष्ट्रे किममुख्य सर्वगीर्वाणनाषोऽपि करपदोऽभून् ॥ अयामुना धर्मकथा दश्य बैलोचयमालोच्य कलेबेलेन । नस्यापकारे दथनानुचिन्ता चिन्तार्माण प्रादुरकारि चारु ॥

हेरम्ब गणेश का पर्याय । इनका मन्त्र निम्नाकित है । पञ्जान्तको विन्दयक्ती वामकर्णविभूगित ।

पञ्चान्तका बिन्दुयुक्ता बामकणावभूगित ।
नारादिहृदयान्तोऽय हरम्बमनुदीरिन ॥
चतुर्वर्णात्मको नृणा चतुर्वर्गफलप्रद ॥
ध्यान इस प्रकार ह

पाशाङ्कृशौ कल्पलता विषाण दधन्स्वशुण्डाहितवीजपूरः । रक्तस्त्रित्ते .स्तरुणोन्दुमौलिहरिगेज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद्व ॥

हैमबती—पार्वती, हिमवान् (हिमालय) की पृत्री । देवी-भागवन (१२८.५७) में कहा है,

''उमाभिधाना पुरतो देवी हैमवती क्षिवाम्।''

होता है।

आहुतियाँ दी जानी है। अत होता ऋग्वेदवेता ही

होत्र — होम करने की क्रिया अथवा अज । दे० 'होस' । होम — अगिन में देखताओं के लिए किसी वस्तुका विधि-पूर्वक प्रकोप । यह पद्धा महायजों में से एक यज है। मनु का कथन है

> बध्यापनं बह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैनो बलिभौ तो नृयज्ञोऽतिबिध्यजनम् ॥

होमक—होताकापर्याय । मलस्य पुराण (९३ १२८-१२९) मे आठ प्रकारके होता बताराये समे है पूर्वद्वारेच सस्वाप्य बह्वाच बेदपारगम् ।

सर्जुबिद तथा यास्ये परिचमे गामबेदिनम् ।। अध्यवेदिन तदुत्तरे स्थापयेह बुख । अप्तो नृ होमका कार्या वेदयेहान् वेदारः ।। ह्यास्त्रिन-एह विशेष एत्तित । यह सम्यान् की हु। मुलकप प्रसित्त है जो विक्य को आगस्य प्रसान करनी है।